### ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्यमासा [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क = ]

## श्रीमद्भगवजिनसेनाचार्यप्रणीतम्

# म हा पुराण म्

[ प्रथमो विभागः ]

# आदिपुराणम्

#### प्रथमो भागः

हिन्दीभाषानुवादसहितः



सम्पादक-

पं पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम श्रावृत्ति **एक सहस्र** प्रति माघ, वीरनि० सं० २४७७ वि० सं० २००७ मार्च १६५१

मूल्य १३) रु०

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व० पुण्यक्लोका माता **मूर्तिदेवी** की पवित्र स्मृति में तत्सुपुत्र **सेठ शान्तिप्रसाद जी** द्वारा **संस्थापित** 

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्यग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक [ संस्कृत विभाग ]---

प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीनन्यायतीर्थ आदि बौद्धदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

# संस्कृत यंथांक ८

प्रकाशक—— अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सिटी

मुद्रक-देवताप्रसाद गहमरी, संसार प्रेस, काशीपुरा, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण ६ वीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरचित

∫ विक्रम सं० २००० १८ फरवरी १६४४

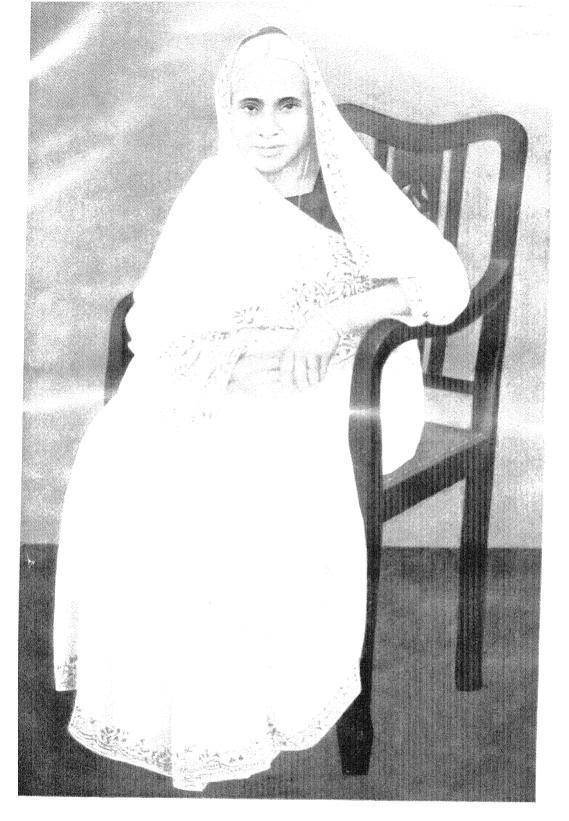

स्व० मूर्तिदेवी, मातेइवरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

# JÑĀNA-PĪTHA MÜRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĪ SANSKRITA GRANTHA No. 8

# MAHĀPURĀNA

Vol. I

## **ĀDI PURĀNA**

OF

#### BHAGAVAT JINASENĀĆĀRVA

PART ONE

WITH HINDI TRANSLATION



Translated and Edited

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

#### PANDITA PANNALAL JAIN

SAHITYACARYA

Sahityadhyapak--GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR.

Published by

# Bharatiya Jnanapitha, Kashi

First Edition \ 1000 Copies,

MAGHA, VIRA SAMVAT 2477 VIKRAMA SAMVAT 2007 MARCH, 1951.

 $egin{cases} Price \ Rs.~13/- \end{cases}$ 

# BHĀRATĪYA JÑĀNA-PITHA, KASHI

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI MÜRTI DEVI

#### JNĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL, PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI, KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUE OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED.

GENERAL EDITOR OF THE SANSKRIT SECTION

MAHENDRA KUMAR JAIN

NYAYACARYA JAINA & PRACINA NYAYATIRTHA

Professor of Bauddha Darsana Sanskrit Mahavidyalaya

BANARAS HINDU UNIVERSITY.

# SANSKRIT GRANTHA No. 8

#### **PUBLISHER**

## AYODHYA PRASAD GOYALIYA,

Secy., BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA, DURGAKUNDA ROAD, BANARAS.

Founded in
Phalguna Krishna 9,
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved. 
Vikrama Samvat 2000
18th Feb. 1944.

## प्रास्ताविक

भारतीय ज्ञानपीठके उद्देश्य दो भागोंमें विभाजित हैं—(१) ज्ञानकी विलुप्त अनुपलब्ध और अप्रकाशित सामग्रीका अनुसन्धान और प्रकाशन, (२) लोकहितकारी मौलिक साहित्यका निर्माण । इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये कमशः ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला और ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमालाएँ प्रकाशित हो रही हैं। ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला भद्रदृष्टि सेठ शान्तिप्रसाद जी की स्व० माता मूर्तिदेवीके स्मरणार्थ उनकी अन्तिम अभिलाषाकी पूर्तिनिमित्त स्थापित की गई हैं और इसके संस्कृत, प्राकृत पाली, आदि विभागों द्वारा अब तक ६ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हो रहा है, अनेकों मुद्रणकी प्रतीक्षामें हैं।

प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता-

यद्यपि श्रादिपुराणका एक संस्करण इतःपूर्व पं० लालारामजी शास्त्रीके श्रनुवादके साथ प्रका-श्रित हो चुका है पर इस संस्करणकी कई विशेषताश्रोंमें प्रमुख विशेषता है १२ प्राचीन प्रतियोंके श्राधार-से पाठशोधन की। पुराने ग्रन्थोंमें श्रनेक श्लोक टिप्पणीके तौर पर लिखे हुए भी कुछ प्रतियोंके मूलमें शामिल हो जाते हैं श्रौर इससे ग्रन्थकारोंके समय-निर्णय श्रादिमें श्रनेक श्रान्तियां श्रा जाती हैं। उदाहरणार्थ-

"दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च पञ्च प्रकीर्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥४२॥ पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम् । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥४३॥ समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः । स चात्मात्मीयभावाख्यः समुदायसमाहितः ॥४४॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना मता । सन्मार्गं इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥४४॥"

ये श्लोक पांचवें पर्वके हैं। ये दिल्लीकी प्रतिमें पाये जाते हैं। मुद्रित प्रतिमें 'दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च पञ्च प्रकीर्तिताः' इस आधे श्लोकको छोड़कर शेष ३।। श्लोक ४२ से ४५ नंबर पर मुद्रित हैं। बाकी ता०, ब०, प०, स०, स०, अ०, द० आदि सभी ताडपत्रीय और कागजकी प्रतियों में ये श्लोक नहीं पाये जाते।

मेंने न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागकी प्रस्तावना (पृ० ३८) में हरिभद्रसूरि श्रौर प्रभाचन्द्रकी वुलना करते हुए यह लिखा था कि-

'ये चार क्लोक षड्दर्शनसमुच्चयके बौद्धदर्शनमें मौजूद हैं। इसी आनुपूर्वीसे ये ही क्लोक किंचित् शब्दमें दके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्व ४ क्लो॰ ४२-४४) में भी विद्यमान है। रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये क्लोक किसी बौद्धाचार्यने बनाये होंगे और उसी बौद्ध ग्रन्थसे षड्दर्शनसमुच्चय और आदिपुराणमें पहुँचे होंगे। हिरभद्र और जिनसेन प्रायः समकालीन हैं, अतः यदि ये क्लोक हिरभद्रके होकर आदिपुराणमें आए हैं तो इसे उस समयके असाम्प्रदायिक भावकी महत्त्वपूर्ण घटना समक्षनी चाहिये।"

परन्तु इस सुसंपादित संस्करणसे तो वह आधार ही समाप्त हो जाता है। श्रौर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये ब्लोक किसी प्रतिलेखकने टिप्पणीके तौर पर हाँशियामें लिखे होंगे श्रौर वे कालकमसे मूल प्रतिमें शामिल हो गये।

इस दृष्टिसे प्राचीन ताडग्त्रीय प्रतियोंसे प्रत्येक प्रन्थका मिलान करना नितान्त श्रावश्यक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह पर्व १६ श्लोक १८६ से श्रागे निम्नलिखित श्लोक—

"सालिको मालिकश्चैव कुम्भकारस्तिलन्तुदः । नापितश्चेति पञ्चामी भवन्ति स्पृश्यकाश्काः ॥ रक्षकस्तक्षकश्चैवायस्कारो लोहकारकः । स्वर्णकारश्च पञ्चैते भवन्त्यस्पृश्यकाश्काः ॥"

द० प्रतिमें ग्रौर लिखे मिलते हैं। ये क्लोक स्वष्टतः किसी ग्रन्य प्रन्यसे टिप्पणी ग्रादिमें लिये गये होंगे, क्योंकि जैन परम्परासे इनका कोई मेल नहीं है। मराठी टीका सहित मुद्रित महापुराणमें ये दोनों क्लोक मराठी ग्रमुवादके साथ लिखे हुए हैं। इसी तरह सम्भव है कि-इसके पहलेका शूढ़ोंके स्पृत्य ग्रौर ग्रस्पृत्य भेद बतानेवाला यह क्लोक भी किसी समय प्रतियोंमें शामिल हो गया हो।

''कारवोऽपि मता द्वेधा स्पृ्ह्यास्पृश्यविकल्पतः। तत्रास्पृश्याः प्रजाबाह्याः स्पृश्याः स्युः कर्त्तकादयः ॥१८६॥'' क्योंकि इस प्रकारके विचारोंका जैनसंस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

#### प्रस्तावना---

प्रत्यके विद्वान् सम्पादकने प्रस्तावनामें प्रत्य ग्रीर प्रत्यकारके सम्बन्धमें उपलब्ध सामग्रीके श्रनुसार पर्याप्त उहायोह किया है। प्रत्यके ग्रान्तर रहस्यका ग्रालोडन करके उन्होंने जो वर्णव्यवस्था ग्रीर सज्जातित्व श्राहिके सम्बन्धमें विचार प्रस्तुत किये हैं वे सर्वथा मौलिक ग्रीर उनके ग्रध्ययनके सहज परिणाम है। स्मृतियों श्रादिकी तुलना करके उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जैन संस्कृति वर्णव्यवस्था 'जन्मना' नहीं मानती किन्तु गुज्जर्मके ग्रनुसार मानती है। प्रसंगतः उन्होंने संस्कृत ग्रीर प्राकृतभाषाकी भी चर्चा की है। उस सम्बन्धमें ये विचार भी ज्ञातव्य हैं—

#### संस्कृत-प्राकृत---

प्राकृतभाषा जनताकी बोलचालकी भाषा थी ग्रौर संस्कृतभाषा व्याकरणके नियमोंसे बँधी हुई, संस्कारित, सम्हाली हुई, वर्गविशेषकी भाषा। जैनतीर्थङ्करोंके उपदेश जिस 'ग्रधंमागधी' भाषामें होते थे वह मगधदेशकी ही जनबोली थी। उसमें रग्नाधे शब्द मगधदेशकी बोलीके थे ग्रौर ग्राधे शब्द सर्वदेशोंकी बोलियों के। तीर्थकरोंको जन-जनतक ग्रपने धर्मसन्देश पहुँचाने थे ग्रतः उन्होंने जनबोलीको ही ग्रपने उपदेशका माध्यम बनाया था।

जब संस्कृत व्याकरणकी तरह 'प्राकृत व्याकरण' भी बननेकी ग्रावश्यकता हुई, तब स्वभावतः संस्कृत व्याकरणके प्रकृतित्रत्ययके श्रनुसार ही उसकी रचना होनी थी। इसीलिये प्रायः प्राकृत व्याकरणों "प्रकृतिः संस्कृतम्, तत्र भवं प्राकृतम्" श्रर्थात् संस्कृत शब्द प्रकृति है ग्रौर उससे निष्पन्न हुम्रा शब्द प्राकृत यह उल्लेख मिलता है। संस्कृतके 'घट' शब्दको ही प्रकृति मानकर प्राकृतव्याकरणके सूत्रोंके श्रनुसार प्राकृत 'घड' शब्द बनाया जाता है। इसका ग्रयं यह कदाि नहीं है कि पहिले संस्कृत थी फिर वही ग्रयभाष्ट होकर प्राकृत बनी। वस्तुतः जनबोली प्राकृत मामधी ही रही है ग्रौर संस्कृतव्याकरणके नियमोंके श्रनुसार श्रनुशासनबद्ध होकर 'संस्कृत' रूपको प्राप्त हुई हैं, जैसा कि ग्राजड ग्रौर निमसाधुके व्याख्यानोंसे स्पष्ट है।

नामिसाधुने रुद्रटकृत कान्यालंकारकी न्याख्यामें बहुत स्पष्ट ग्रौर सयुक्तिक लिखा है कि--

"प्राकृत सकल प्राणियोंकी सहज वचनप्रणाली है। वह प्रकृति है और उससे होनेवाली या वहीं भाषा प्राकृत है। इसमें व्याकरण ग्राहिका अनुज्ञासन ग्रौर संस्कार नहीं रहता। ग्रार्ष वचनों में ग्रर्ध-मागधी वाणी होती है। जो प्राक्-पिहले को गई वह प्राक्कृत-प्राकृत है। बालक, स्त्रियाँ ग्राहि भी जिसे सहज ही समझ सकें ग्रौर जिससे ग्रन्य समस्त भाषाएं निकली है वह प्राकृत भाषा। यह मेघसे बरसे हुए जलकी तरह एकरूप होकर भी विभिन्न देशों में ग्रौर भिन्न संस्कारों के कारण संस्कृत ग्राहि उत्तरभेदों को प्राप्त होती है। इसीलिये शास्त्रकारने पहिले प्राकृत ग्रौर बादमें संस्कृत ग्राहिका वर्णन किया है। पाणिनिव्याकरण ग्राहि व्याकरणोंसे संस्कारको प्राप्त होकर वह संस्कृत कही जाती है'।''

१ "अर्घं भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम्, अर्घं च सर्वदेशभाषात्मकम्" –िक्रयाकलापटीका । 
२ "प्राकृतिति—सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादेरनाहितसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव 
वा प्राकृतिम् । 'आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमग्गहा वाणी' इत्यादिवचनाद्वा प्राक् पूर्वं कृतं प्राक्कृतं बालमहिलादिस्वोधं सकलभाषानिबन्धनभूतं वचनमुच्यते । भेघनिम् वत्रजलिमवैकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात् 
संस्कारकरणाच्च समासादितविशेषं सत् संस्कृताद्युत्तरिवभेदानाप्नोति । अतएव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ
निर्दिष्टं तदनु संस्कृतादीनि पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात् संस्कृतमुच्यते ।"

सरस्वती कंठाभरणकी आजडकृत व्याख्यामें आजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये हैं।

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ग्रा० शान्तरिक्षतने ग्रपनी वादन्याय टीका (पृ० १०३) में लोकभाषाके ग्रयंवाचकत्वका सयुवितक समर्थन किया है। ग्राचार्य प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद्दचन्द्र ग्रन्थमें बहुत विस्तारसे यह सिद्ध किया है कि प्राकृत स्वाभाविक जनवोली है। उसीका व्याकरणसे संस्कार होकर 'संस्कृत' रूप बना है। उनने ''प्रकृतेभंवं प्राकृतम्'' पक्षका खंडन बड़ी प्रखरतासे किया है। वे लिखते हैं कि—"वह 'प्रकृति' क्या है जिससे उत्पन्नको प्राकृत कहा जाता है। स्वभाव, धातुगण या संस्कृत शब्द ? स्वभाव पक्षमें तो प्राकृत हो स्वाभाविक ठहरती है। धातुगणसे संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्द भी बनते हैं। संस्कृत शब्दोंको प्रकृति कहना नितान्त ग्रनुचित है, क्योंकि वह संस्कार है, विकार है। मौजूदा वस्तुमें किसी विशेषताका लाना संस्कार कहलाता है, वह तो विकाररूप है, ग्रतः उसे प्रकृति कहना श्रनुचित है। संस्कृत आदिमान् है ग्रौर प्राकृत ग्रनादि है।"

श्रतः 'प्राकृत भाषा संस्कृतसे निकली है' यह कल्पना ही निर्मूल है। 'संस्कृत' नाम स्वयं ग्रपनी संस्कारिता ग्रीर पीछेपनको सूचित करता है। प्राकृतव्याकरण ग्रवदय संस्कृत व्याकरणके बाद बना है। क्योंकि पहिले प्राकृत बोलीको व्याकरणके नियमोंकी ग्रावद्यकता ही नहीं थी। संस्कृतयुगके बाद उसके व्याकरणकी ग्रावद्यकता पड़ी। इसीलिये प्राकृतव्याकरणके रचियताग्रोंने 'प्रकृतिः संस्कृतम्' लिखा, क्योंकि उनने संस्कृत शब्दोंको प्रकृति मानकर फिर प्रत्यय लगाकर प्राकृत शब्द बनाये हैं।

#### पुराणौका उद्गम-

तीर्यंकर ग्रादिके जीवनोंके कुछ मुख्य तथ्योंका संग्रह स्थानांगसूत्रमें मिलता है, जिसके ग्राघारसे व्ये ग्रा० हेमचन्द्र ग्रादिने त्रिषष्टि महापुराण ग्रादिकी रचनाएँ की । दिगम्बर परम्परासें तीर्थं कर ग्रादिके चरित्रके तथ्योंका प्राचीन संकलन हमें प्राकृतभाषाके तिलोयपण्णित ग्रन्थनें जिलता है। इसके चौथे महाधिकारमें-तीर्थंकर किस स्वर्गसे चय कर ग्राये, नगरी ग्रौर माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नज्जन, वंश, तीर्थं करोंका ग्रन्तराल, ग्रायु, कुमारकाल, शरीरकी ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, वैराग्यका निमित्त, चिह्न, दीक्षातिथि, नक्षत्र, दीक्षा वन, दीक्षा वृक्ष, षष्ठ ग्रादि प्राथमिक तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कुमार-कालमें दीक्षा ली या राज्यकालमें, दानमें पंचाश्चर्य होता, छद्मस्थ काल,के वलज्ञानकी तिथि नक्षत्र स्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका अन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर अन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्रादिके कार्य, समवसरणका सांगोपांग वर्णन, किस तीर्थं करका समवसरण कितना बड़ा था, समवसरणणें कौन नहीं जाते, ग्रतिशय, केवलज्ञानके वृक्ष, ग्राठ प्रातिहार्य, यक्ष, यक्षिणी, केवलकाल, गणधर संख्या, ऋषि-संख्या, पूर्वघर शिक्षक, श्रवधिज्ञानी, केवलज्ञानी विक्रियाऋद्विधारी वादी श्रादिकी संख्या, श्रायिकाश्रों की संख्या, प्रमुख ग्राधिकाग्रोंके नाम, श्रावकसंख्या, श्राविकासंख्या, निर्वाणकी तिथि नक्षत्र स्थानका नाम, श्रकेले निर्वाण गये या मुनियोंके साथ, कितने दिन पहले योगनिरोध किया, किस श्रासनसे मोक्ष पाया, धनुबद्धकेवली, उन शिष्योंकी संख्या जो अनुत्तर विमान गये, मोक्षगामी मुनियोंकी संख्या, स्वर्गगामी शिष्योंकी संख्या, तीर्थं करोंके मोक्षका ग्रन्तर, तीर्थप्रवर्तन कार्य ग्रादि प्रमुख तथ्योंका विधिवत् संग्रह है। इसी तरह चक्रवर्तियोंके माता-पिता, नगर, शरीरका रंग भ्रादिके साथ ही साथ विन्विजय यात्राके मार्ग नगर निवयों स्राविका सिवस्तर वर्णन मिलता है। ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, ६ बलभद्र तथा ११ रुद्रोंके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसीमें संगृहीत हैं। इन्होंके ग्राधारसे विभिन्न पुराणकारोंने ग्रपनी लेखनीके बलपर छोटे बड़े अनेक पुराणोंकी रचना की है।

१ "तत्र सकलबालगोपालाङ्गनाहृदयसंवादी निखिलजगज्जन्तूनां शब्दशास्त्राकृतिविशेषसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः समस्तेतरभाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात् प्रकृतिरिव प्रकृतिः । तत्र भवा सैव वा प्राकृता । सा पुनर्भेघनिम् वत्जलपरम्परेव एकरूपापि तत्तद्देशादिविशेषात् संस्कारकरणाच्च भेदान्तरानाप्नोति । अत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किचिदापितिवशेषलक्षणा भाषा शौरसेनी भण्यते ।"

<sup>—</sup>भारतीय विद्या निबन्धसंग्रह पू० २३२।

महापुराण-

प्रस्तुत ग्रन्थ महापुराण जैन पुराणशास्त्रोंमें मुकुटमणिरूप है। इसका दूसरा नाम 'त्रिषिटलक्षण महापुराणसंग्रह' भी है। इसमें २४ तीर्थं कर, १२ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण श्रौर ६ बलभद्र इन त्रेसठ शलाकापुरुषोंका जीवन संगृहीत है।

इसकी काव्यछटा, श्रलंकारगुष्फन, प्रसाद स्रोज स्नौर माधुर्यका स्रपूर्व सुमेल, शब्दचातुरी स्नौर बन्ध स्रपने ढंगके श्रनोखे हैं। भारतीय साहित्यके कोशागारमें जो इने-गिने महान् प्रन्थरत्न हैं उनमे स्वामी जिनसेनकी यह कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। काव्यकी दृष्टिसे इसका जो श्रद्धितीय स्थान है, वह तो है ही, साथ ही इसका सांस्कृतिक उत्थान-पतन स्नौर स्नादान-प्रदानके इतिहासमें विशिष्ट उपयोग है। ग्रन्थकी प्रकृति—

स्वामी जिनसेनके युगमें दक्षिण देशमें बाह्मणधर्म ग्रौर जैनधर्मका जो भीषण संघर्ष रहा है वह इतिहासिद्ध है। ग्रा० जिनसेनने भ० महावीरकी उदारतम संस्कृति को न भूलते हुए बाह्मणिकयाकांडके जैनीकरणका सामियक प्रयास किया था।

यह तो मानी हुई बात है कि कोई भी ग्रन्थकार ग्रपने युगके वातावरणसे ग्रप्रभावित नहीं रह सकता। उसे जो विचारधारा परम्परासे मिली है उसका प्रतिबिम्ब उसके रचित साहित्यमें श्राये बिना नहीं रह सकता। साहित्य युगका प्रतिबिम्ब है। प्रस्तुत महापुराण भी इसका ग्रपवाद नहीं है। मनुस्मृतिमें गर्भसे लेकर मरणपर्यन्तकी जिन गर्भाधानादि कियाश्रोंका वर्णन मिलता है, श्रादिपुराणमें करीब करीब उन्हीं क्रियाओंका जैनसंस्करण हुआ है। विशेषता यह है कि मन्स्मृति में जहां ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यके लिये जूदे जूदे रंगके कपड़े, छोटे बड़े बंड, भिक्षाके समय 'भवति भिक्षां देहि, भिक्षां भवति देहि, देहि भिक्षां भवति अग्रावि विषम प्रकार बताये हैं वहां भ्राविपुराणमें यह विषमता नहीं है। हां, एक जगह राजपुत्रोंके द्वारा सर्वसामान्य स्थानोंसे मिक्षा न मंगवाकर अपने अन्तः पुरसे ही भिक्षा मांगनेकी बात कही गई है। म्रादिपुराणकारने ब्राह्मणवर्णका जैनीकरण किया है। उनने ब्राह्मणत्वका म्राधार 'व्रतसंस्कार' माना है । जिस व्यक्तिने भी अहिंसा ग्रादि व्रतोंको घारण कर लिया वह ब्राह्मण हुग्रा । उसे श्रावककी प्रतिमास्रोंके अनुसार 'वतिचिह्न' के रूपमें उतने यज्ञोपबीत धारण करना श्रावश्यक है। ब्राह्मण वर्णकी रचनाकी जो म्रंकुरवाली घटना इसमें म्राई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका ग्राधार केवल 'व्रतसंस्कार' था। महाराजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित क्षत्रिय वैदय ग्रौर जूदोंमें जो व्रतधारी थे ग्रौर जिनने जीवरक्षाकी भावनासे हरे ग्रंकुरोंको कुचलते हुए जाना ग्रनुचित समभा उन्हें भरत चक्रवर्तीने "ब्राह्मण" वर्णका बनाया तथा उन्हें दान म्रादि देकर सन्मानित किया। इज्या वार्ता दित्त स्वाध्याय संयम भ्रौर तप इन छह बातोंको उनका कुलधर्म बताया। जिनपूजाको इज्या कहते हैं। विशुद्ध वृत्तिसे खेती श्रादि करना वार्ता है। दया-दत्ति पात्रदत्ति समदत्ति और अन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति अर्थात् दान हैं। स्वाध्याय उपवास श्रादि तप श्रौर व्रतधारणरूप संयम ये ब्राह्मणोंके कुलधर्म हैं।

भरत चकवर्तीने तप और श्रुतको ही बाह्मणजाितका मुख्य संस्कार बताया । श्रागे गर्भसे उत्पन्न होनेवाली उनकी सन्तान नामसे बाह्मण मले ही हो जाय पर जब तक उसमें तप श्रौर श्रुत नहीं होगा तब तक वह सच्चा बाह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चकवर्तीने उन्हें गर्भान्वय किया, दीक्षान्वय किया और कर्त्रन्वयिक्याओंका विस्तारसे उपदेश दिया श्रौर बताया कि इन दिजन्मा श्रर्थात् बाह्मणोंकी इन गर्भाधान श्रादि निर्वाण पर्यन्त गर्भान्वय कियाशोंका श्रमुष्ठान करना चाहिये । इसके बाद श्रवतार श्रादि निर्वाण पर्यन्त ४८ दीक्षान्वय कियाएँ बताई । व्रत्यारण करना दीक्षा कहलाती है । श्रौर इस दीक्षाके लिये होनेवाली कियाएँ दीक्षान्वय कियाएँ कहलाती हैं । दीक्षा छेनेके लिये श्रथाँत् वृतक्षारण करनेके लिये जो जीवकी तैयारी होती है वह दीक्षावतार' किया है । कोई भी मिथ्यात्वसे दूषित भव्य जब सन्मार्ग प्रहण करना चाहता है श्रर्थात् कोई भी श्रजैन जब जैन बनना चाहता है तब वह किसी योगीन्द्र या गृहस्था- चार्यके पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे महाप्राज्ञ, मुक्ते निर्दोष धर्मका उपदेश दीजिये । मैंने सब श्रन्थ

१ "तत्रावतारसंज्ञा स्यादाद्या दीक्षान्वयिकया । मिथ्यात्वदूषिते भन्ये सन्मार्गग्रहणोन्मुखे ॥" ३६१७।

मतोंको निःसार समक्ष लिया है। वेदवाक्य भी सदाचारपोषक नहीं हैं। तब गृहस्थाचार्य उस ग्रजंन भव्यको ग्राप्त श्रुत ग्रादिका स्वरूप समक्षाता है ग्रीर बताता है कि वेद पुराण स्मृति चारित्र किया मन्त्र देवता लिंग ग्रीर ग्राहारादि शुद्धियां जहां वास्तिवक ग्रीर तात्त्विक दृष्टिसे बताई हैं वही सच्चा धर्म है। द्वादशांग-श्रुत ही सच्चा वेद है, यज्ञादिहिसाका पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते। इसी तरह ग्राहिसाका विधान करनेवाले ही पुराण ग्रीर धर्मशास्त्र कहे जा सकते हैं, जिनमें वध-हिंसाका उपदेश हैं वे सब धूर्तोंके वचन हैं। ग्राहिसापूर्वक धट्कमं ही ग्रार्थवृत्त है ग्रीर ग्रन्थमतावलिक्यों हें द्वारा बताया गया चातुराक्षमध्य ग्राहिसापूर्वक धट्कमं ही ग्रार्थवृत्त है ग्रीर ग्रन्थमतावलिक्यों हैं, गर्भादिश्मसानान्त कियाएँ सच्ची नहीं हैं। जो गर्भाधानादि निर्वाणान्त कियाएँ ही सच्ची क्रियाएँ हैं, गर्भादिश्मसानान्त कियाएँ सच्ची नहीं हैं। जो गर्भाधानादि निर्वाणान्त सम्यक् कियाग्रोंमें उपयुक्त होते हैं वे ही सच्चे मन्त्र हैं, हिसादि पापकर्मोंके लिये बोले जानेवाले मन्त्र दुर्मन्त्र हैं। विश्वेश्वर ग्रादि देवता ही शान्तिके कारण हैं ग्रन्य मांसवृत्तिवाले कूर देवता हेय हैं। दिगम्बर लिंग ही मोक्षका साधन हो सकता है, गृगचर्म ग्रादि धारण करना कृलिंग है। मांसरहित भोजन ही ग्राहारशुद्धि है। ग्राहिसा ही एकमात्र शुद्धिका ग्राधार हो सकता है, जहां हिसा है वहां शुद्धि कैसी ? इस तरह गुरुसे सन्मागँको सुनकर वह भव्य जब सन्मागंको धारण करनेके लिये तत्यर होता है तब दीक्षावतार किया होती है।

इसके बाद श्रीहंसादि व्रतोंका धारण करना वृत्तलाभ किया है। तदनन्तर उपवासादिप्वंक जिनपूजा विधिसे उसे जिनालयमें पंचनमस्कार मन्त्रका उपदेश देना स्थानलाभ कहलाता है। स्थानलाभ करनेके
बाद वह घर जाकर श्रपने घरमें स्थापित मिथ्यादेवताओं का विसर्जन करता है और शान्त देवताओं की पूजा
करनेका संकल्प करता है। यह गणग्रह किया है। इसके बाद पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, दृढ़व्रत, उपयोगिता
ग्रादि कियाओं के बाद उपनीति किया होती है जिसमें देवगुरुकी साक्षीपूर्वक चारित्र ग्रौर समयके परिपालनकी प्रतिज्ञा की जाती है ग्रौर वतचिह्नके रूपमें उपवीत धारण किया जाता है। इसकी ग्राजीविकाके
साधन वही 'ग्रायंषट्कमें' रहते हैं। इसके बाद वह ग्रपनी पूर्वपत्नीको भी जैनसंस्कारसे दीक्षित करके उसके
साथ पुनः विवाहसंस्कार करता है। इसके बाद वर्णलाभ किया होती है। इस कियामें समान ग्राजीविकावाले ग्रन्य श्रावकोंसे वह निवेदन करता है कि मैंने सद्धमें धारण किया, व्रत पाले, पत्नीको जैनविधिसे
संस्कृत कर उससे पुनः विवाह किया। मैंने गुरुकी कृपासे 'ग्रयोनिसंभव जन्म' ग्र्यात् माता-पिताके संयोगके
बिना ही यह चारित्रमूलक जन्म प्राप्त किया है। ग्रब ग्राप सब हमारे ऊपर ग्रनुग्रह करें। तब वे श्रादक
उसे ग्रपने वर्णमें मिला लेते हैं और संकल्प करते हैं कि तुम जैसा द्विज—बाह्मण हमें कहां मिलेगा? तुम
जैसे शुद्ध द्विजके न मिलनसे हम सब समान ग्राजीविका वाले मिथ्यादृष्टियोंसे भी सम्बन्ध करते ग्राये हैं
ग्रब तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा। यह कहकर उसे ग्रपने समकक्ष बना लेते हैं। यह वर्णलाभ
किया है।

इसके बाद आर्य षट्कमंसे जीविका करना उसकी कुलचर्या किया है। घीरे घीरे व्रत अध्ययन आदिसे पुष्ट होकर वह प्रायश्चित्त विधान आदिका विशिष्ट जानकार होकर गृहस्थाचार्यके पदको प्राप्त करता है यह गृहीशिता किया है। फिर प्रशांतता, गृहत्याग, दीक्षाद्य और जिनदीक्षा ये कियाएं होती हैं। इस तरह ये दीक्षान्वय कियाएं हैं।

इन दीक्षान्वय ित्रयात्रोंमें किसी भी मिथ्यात्वी भव्यको ग्राहसादि व्रतोंके संस्कारसे द्विज बाह्मण बनाया है श्रौर उसे उसी शरीरसे मुनिदीन्ना तकका विधान किया है। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि उसका जन्म या शरीर कैसा होना चाहिये? यह अजैनोंको जैन बनाना ग्रौर उसे व्रत संस्कारसे बाह्मण बनानेकी विधि सिद्ध करती है कि जैन परम्परामें वर्णालाम ित्रया गुण ग्रौर कर्मके ग्रनुसार है, जन्मके ग्रनुसार नहीं। इसकी एक ही शर्त है कि उसे भव्य होना चाहिये ग्रौर उसकी प्रवृत्ति सन्मार्गके प्रहणकी होनी चाहिये। इतना ही जैनदीक्षाके लिये पर्याप्त है। वह हिसादि पाप, वेद ग्रादि हिसा विधायक श्रुत ग्रौर क्रूर मांसवृत्तिक देवताग्रोंकी उपासना छोड़कर जैन बन सकता है, जैन ही नहीं बाह्मण तक बन जाता है ग्रौर उसी जन्मसे जैन परम्पराकी सर्वोत्कृष्ट मुनिदीक्षा तक ले लेता है। यह गुणकर्मके ग्रनुसार होनेवाली वर्णलाभ क्रिया मनुष्यमात्रको समस्त समान धर्माध्विकार देती है।

अब जरा कर्त्रन्वय कियाओंको देखिये-कर्त्रान्वय कियाएं पुण्य कार्य करनेवाले जीवींको सन्मार्ग

श्राराधनाके फलरूपसे प्राप्त होती हैं। वे हैं–सज्जातित्व, सद्गृहित्व, पारिव्राज्य, सुरेन्द्रता, साम्राज्य, पर-मार्हन्त्य ग्रौर परनिर्वाण । ये सात परमस्थान जैनधर्मके धारण करनेवाले श्रासन्न भन्यको प्राप्त होते हे ।

सज्जातित्वकी प्राप्ति श्रासन्नभव्यको मनुष्यजन्मके लाभसे होती है। वह ऐसे कुलमें जन्म लेता है जिसमें दीक्षाकी परम्परा चलती ब्राई है। पिता ब्रौर माताका कुल ब्रौर जाति शुद्ध होती है अर्थात् उसमें व्यभिचार श्रादि दोष नहीं होते, दोनोंमें सदाचारका वर्तन रहता है। इसके कारण सहज ही उसके विकासके साधन जुट जाते हैं। यह सज्जन्म ग्रायिवर्तमें विशेष रूपसे सुलभ है। ग्रर्थात् यहांके कुटुम्बोंमें सदाचारकी परम्परा रहती है। दूसरी सज्जाति संस्कारके द्वारा प्राप्त होती है। वह धर्म-संस्कार व्रतसंस्कारको प्राप्त होकर मन्त्रपूर्वक व्रतिचिह्नको घारण करता है। इस तरह बिना योनिजन्मके सद्गुणोंके घारण करनेसे वह सज्जातिभाक् होता है। सज्जातित्वको प्राप्त करके वह आर्यषट्कर्मीका पालन करता हुन्ना सद्गृही होता है। वह गृहस्थचर्याका म्राचरण करता हुन्ना ब्रह्मचर्यत्वको धारण करता है। वह पृथिवीपर रहकर भी पृथिवीके दोषोंसे परे होता है। ग्रीर श्रपनेमें दिव्य बाह्मणत्वका श्रन्भव करता है। जब कोई श्रजैन बाह्मण उनसे यह कहे कि--"तू तो श्रमुकका लड़का है, श्रमुक वंशमें उत्पन्न हुम्रा है, ग्रब कौन ऐसी विशेषता ग्रा गई है जिससे तू अंची नाक करके ग्रपनेको देव ब्राह्मण कहता है ?" तब वह उनसे कहे कि मैं जिनेन्द्र भगवान्के ज्ञानगर्भसे संस्कारजन्म लेकर उत्पन्न हुआ हूं। हम जिनोक्त अहिसामार्गके अनुयायी हैं। आप लोग पापसूत्रका अनुगमन करनेवाले हो और पृथ्वीपर कंटकरूप हो। शरीरजन्म ग्रीर संस्कारजन्म ये दो प्रकारके जन्म होते हैं। इसी तरह मरण भी शरीरमरण श्रौर संस्कारमरणके भेदसे दो प्रकारका है। हमने मिथ्यात्वको छोड़कर संस्कारजन्म पाया है ग्रतः हम देवद्विज हैं। इस तरह ग्रपनेमें गुरुत्वका ग्रनुभव करता हुग्रा, सद्गृहित्वको प्राप्त करता है। जैन द्विज विशुद्ध वृत्तिवाले हैं, वे वर्णोत्तम हैं। 'जंब जैन द्विज षट्कमोंपजीवी हैं तब उनके भी हिंसा दोष तो लगेगा ही' यह शंका उचित नहीं है; क्योंकि उनके ग्रल्प हिंसा होती है तथा उस दोषकी शुद्धि भी ज्ञास्त्रमें बताई है। इनकी विशुद्धि पक्ष चर्या और साधनके भेदसे तीन प्रकारकी है, मैत्री आदि भावनात्रोंसे चित्तको भावित कर संपूर्ण हिंसाका त्याग करना जैनियोंका पक्ष है। देवताके लिये, मन्त्र सिद्धिके लिये या ग्रत्म ग्राहारके लिये भी हिंसा न करनेका संकल्प चर्या है। जीवनके ग्रन्तमें देह श्राहार म्रादिका त्याग कर ध्यानशुद्धिसे म्रात्मशोधन करना साधन है।

जैन बाह्मणको स्रसि, मसि, कृषि स्रौर वाणिज्यसे उपजीविका करनी चाहिये। (४०-१६७) उक्त वर्णनका संक्षेपमें सार यह है—

१ वर्णव्यवस्था राजा ऋषभदेवने ग्रपनी राज्य ग्रवस्थामें की थी। उनने क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्र ये तीन ही वर्ण गुणकर्मके ग्रनुसार ग्राजीविकाके ग्राधारसे स्थापित किये थे। यह उस समयकी समाज-व्यवस्था या राज्यव्यवस्था थी, धर्मव्यवस्था नहीं।

जब उन्हें केवलज्ञान हो गया श्रौर वे भगवान् श्रादिनाथ हो गये तब उनने इस समाज या राज्य-व्यवस्थाके सम्बन्धमें कोई उपदेश नहीं दिया।

- २ भरत चक्रवर्तीने राज्य स्रवस्थामें ही इस व्यवस्थामें संशोधन किया । उनने इन्हीं तीन वर्णों में से अणुव्रतधारियोंका सन्मान करनेके विचारसे चतुर्थ 'ब्राह्मण' वर्णकी स्थापना की । इसमें 'व्रतसंस्कार'से किसीको भी ब्राह्मण बननेका मार्ग खुला हुन्ना है ।
- ३ वीक्षान्वय कियाग्रोंमें ग्राई हुई वीक्षा किया मिण्यात्वदूषित भव्यको सन्मार्गग्रहण करनेके लिये हैं। इससे किसी भी ग्रजैनको जैनधर्मकी वीक्षा दी जाती है। उसकी शर्त एक ही है कि वह भव्य हो ग्रोर सन्मार्ग ग्रहण करना चाहता हो।
- ४ दीक्षान्वय कियाग्रोंमें ग्राई हुई वर्णलाभ किया ग्रजैनको जैन बनानेके बाद समान श्राजीविका वाले वर्णमें मिला देनेके लिये हैं इससे उसे नया वर्ण दिया जाता है। ग्रौर उस वर्णके समस्त ग्रथिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं।
- ५ इन गर्भान्वय ग्रादि कियात्रोंका उपदेश भी भरतचक्रवर्तीने ही राज्य ग्रवस्थामें दिया है जो एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाको दृढ़ बनानेके लिये था।

ग्रतः ग्रादिपुराणमें क्विचित् स्मृतियोंसे ग्रौर ब्राह्मणव्यवस्थासे प्रभावित होनेपर भी वह सांस्कृतिक तत्त्व मौजूद हैं जो जैन संस्कृतिका ग्राधार हैं। वह है ग्रीहिंसा ग्रादि व्रतों ग्र्यात् सदाचारकी मुख्यताका। इसके कारण ही कोई भी व्यक्ति उच्च ग्रौर श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वे उस सैद्धान्तिक बातको कितने स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं—

''मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद् भेदात् चार्तुविध्यमिहाश्नृते ।।'' (३८-४५) जाति नामकर्मके उदयसे एक ही मनुष्यजाति है । श्राजीविकाके भेदसे ही वह ब्राह्मण श्रादि चार भेदोंको प्राप्त हो जाती है ।

आदिपुराण और स्मृतियाँ—

**ब्रा**दिपुराणमें बाह्मणोंको दस विशेषाधिकार दिये गये हैं--

१ स्रतिबालिवद्या, २ कुलाविष, ३ वर्णोत्तमत्व, ४ पात्रता, ५ सृब्टचिषकारिता, ६ व्यवहारे-शिता, ७ स्रवच्यत्व, ६ स्रवण्डचत्व, ६ मानार्हता स्रौर १० प्रजासम्बन्धान्तर । (४०-१७५-७६) ।

इसमें ब्राह्मणकी ग्रवध्यताका प्रतिपादन इस प्रकार किया है--

"ब्राह्मगो हि गुणोत्कर्षान्नान्यतो वधमह्ति।" (४०-१६४)

''सर्वः प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषतः ।'' (४०-१६५)

श्रर्थात् गुणोंका उत्कर्ष होनेसे बाह्मणका वध नहीं होना चाहिये। सभी प्राणी नहीं मारने चाहिये खासकर बाह्मण तो मारा ही नहीं जाना चाहिये।

उसकी श्रदण्डचताका कारण देंते हुए लिखा है कि--

''परिहार्यं यथा देवगुरुद्रव्यं हितार्थिभिः।

ब्रह्मस्वं च तथाभूतं न दण्डार्हस्ततो द्विजः ॥" (४०-२०१)

श्रर्थात् जैसे हिर्ताथियोंको देवगुरुद्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिये उसी तरह ब्राह्मणका धन भी। श्रतः द्विजका दंड-जुर्माना नहीं होना चाहिये। इन विशेषाधिकारोंपर स्पष्टतया ब्राह्मणयुगीन स्मृतियोंकी छाप है। शासनव्यवस्थामें श्रमुक वर्णके श्रमुक श्रधिकार या किसी वर्णविशेषके विशेषाधिकारोंकी बात मनुस्मृति श्रादिमें पद पदपर मिलती है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि——

"न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापं ब्विप स्थितम् । राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥" (८।३८०-८१) "न ब्राह्मणवधाद् भूयानधमां विद्यते भुवि । अहार्यः ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥" (६।१८६)

म्रर्थात् समस्त पाप करनेपर भी क्राह्मण म्रवध्य है। उसका द्रव्य राजाको ग्रहण नहीं करना चाहिये।

म्रादि पुराणमें विवाहकी व्यवस्था बताते हुए लिखा है कि-

"शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या तां स्वांच नैगमः।

वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्विचच ताः ॥" (१६।२४७)

श्रर्थात् शूद्रको शूद्र कन्यासे ही विवाह करना चाहिये श्रन्य ब्राह्मण श्रादिकी कन्याग्नोंसे नहीं। वैश्य वैश्यकन्या ग्रीर शूद्रकन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य ग्रीर शूद्रकन्यासे तथा ब्राह्मण ब्राह्मणकन्यासे ग्रीर कहीं क्षत्रिय वैश्य ग्रीर शूद्रकन्यासे विवाह कर सकता है। इसकी तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित इलोकसे कीजिये—

"शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥" (३।१३)

याज्ञवल्क्य स्मृति (३।५७) में भी यही कम बताया गया है।

महाभारत स्रनुशासनपर्वमें निम्नलिखित क्लोक स्राता है"तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद् ब्राह्मण्यकारणम् । त्रिभिर्गुणैः समुद्धितः ततो भवति वै द्विजः ।" (१२१।७)

पातञ्जल महाभाष्य (२।२।६) में इस क्लोकका उत्तरार्ध इस पाठभेदके साथ है। "तपःश्रुताभ्यां यो हीनः जातिब्राह्मण एव सः।"

क्राहि पुराण (पर्व ३८ क्लोक ४३) में यह जातिमूलक **बाह्मणत्व इन्हीं ग्र**न्थोंसे क्रौर उन्हीं शब्दोंमें ज्योंका त्यों श्रा गया है-

"तपः श्रुतञ्च जातिश्च त्रयं ब्राह्मण्यकारणम् । तपःश्रुताभ्यां यो हीनः जातिब्राह्मण एव सः ॥"

इसी तरह ग्रन्य भी अनेक स्थल उपस्थित किये जा सकते हैं जिनसे आदिपुराणपर स्मृति आदिके प्रभावका ग्रसन्दिग्ध रूपसे ज्ञान हो सकता है।

#### पूत्रीको समान धन-विभाग--

म्रादि पुराणमें गृहत्याग कियाके प्रसंगमें धन संविभागका निर्देश करते हुए लिखा है कि-"एकों इशो धर्मकार्यें इतो द्वितीयः स्वगृहव्यये । तृतीयः संविभागाय भवेत् त्वत्सहजन्मनाम् ॥ पुत्र्यश्च संविभागार्हाः समं पुत्रैः समांशकैः।"

म्रर्थात् मेरे धनमेंसे एक भाग धर्म-कार्यके लिये, दूसरा भाग घर खर्चके लिये तथा तीसरा भाग सहोदरोंमें बांटनेके लिये है। पुत्रियों और पुत्रोंमें वह भाग समानरूपसे बांटना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि धनमें पुत्रीका भी पुत्रोंके समान ही समान ग्रधिकार है। उपसंहार--

इस तरह मूलपाठशुद्धि, अनुवाद, टिप्पण और अध्ययनपूर्ण प्रस्तावनासे समृद्ध यह संस्करण विद्वान् संपादककी वर्षोंकी श्रमसाधनाका सुफल है। पं०पन्नालालजी साहित्यके ग्राचार्य तो हैं ही, उनने धर्मशास्त्र, पुराण और दर्शन आदिका भी अच्छा अभ्यास किया है। अनेक प्रन्थोंकी टीकाएँ की है और सम्पादन किया है। वे अध्ययनरत अध्यापक और श्रद्धालु विचारक हैं। हम उनकी इस श्रमसाधित सत्कृतिका अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि उनके द्वारा इसी तरह अनेक ग्रन्थरत्नोंका उद्वार ग्रीर संपादन ग्रादि होगा।

भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक भद्रचेता साहु शान्तिप्रसादजी तथा ग्रध्यक्षा उनकी समशीला पत्नी सौ० रमाजी इस संस्थाके सांस्कृतिक प्राण हैं। उनकी सदा यह स्रभिलाषा रहती है कि प्राचीन ग्रन्थोंका उद्धार तो हो ही साथ ही उन्हें नवीन रूप भी मिले, जिससे जनसाधारण भी जैन संस्कृतिसे सुपरिचित हो सकें। वे यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राचार्यके ऊपर एक एक ग्रध्ययन ग्रन्थ लिखा जाय जिसमें उनके जीवनवृत्तके साथ ही उनके ग्रन्थोंका दोहनामृत हो। ज्ञानपीठ इसके लिये यथासंभव प्रयत्नज्ञील है। इस ग्रन्थका दूसरा भाग भी शीघ्र ही पाठकोंकी सेवामें पहुंचेगा।

भारतीय ज्ञानपीठ काशी ) वसन्त पञ्चमी २००७ ∫ -महन्द्रकुमार न्यायाचाये सम्पादक-मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

#### प्रकाशन-ब्यय

१७३३।।⊫)।। कागज २२ × २६ = २६पौ०१०२रीम | १३६२) पारिश्रमिक सम्पादक ६६६ पृष्ठ का ३७३८) छपाई ४।) प्रति पृष्ठ १२००) जिल्द बँधाई ४०) कबर कागज १५०) कबर छपाई तथा ब्लाक

६६२।) कार्यालय व्यवस्था, प्रूफसंशोधन आदि १५०) प्रधान सम्पादक १४००) भेंट, आलोचना, विज्ञापन ग्रादि २६२४) कमीशन २४) प्रतिशत

कुल लागत १३५३१ १००० प्रति छपी। लागत एक प्रति १३॥)॥ मूल्य १३) ६०

# सम्पादन-सामग्री

श्री जिनसेनाचार्य-रचित महापुराणका म्रादि म्रङ्ग-म्रादिपुराण ग्रथवा पूर्वपुराणका सम्पादन निम्नलिखित १२ प्रतियोंके म्राधारसे किया गया है-

#### १-'त' प्रति

यह प्रति पं० के० भुजबली शास्त्री 'विद्याभूषण' के सत्प्रयत्न द्वारा मूडिबद्रीके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। कर्णाटक लिपिमें ताड़पत्रपर लिखी हुई है। इसके ताड़पत्रकी लम्बाई २४ इंच और चौड़ाई २ इंच है। प्रत्येक पत्रपर प्रायः आठ आठ पंक्तियां हैं और प्रति पंक्तिमें १०६ से लेकर ११२ तक अक्षर है। अक्षर छोटे और सघन है। मार्जनोंमें तथा नीचे उपयोगी टिप्पण भी दिये गये हैं। प्रतिके कुल पत्रोंकी संख्या १७७ है। मूलके साथ टिप्पण इतने मिलाकर लिखे गये हैं कि साधारण व्यक्तिको पढ़नेमें बहुत कठिनाई हो सकती है। इलोकोंका अन्वय प्रकट करनेके लिये उनपर अड्क दिये गये हैं। लेखक महाशयने बड़ी प्रामाणिकता और परिश्रमके साथ लिपि की मालूम होती है। यही कारण है कि यह प्रति अन्य समस्त प्रतियोंकी अपेक्षा अधिक शुद्ध है। इस ग्रन्थका मूलपाठ इसीके आधारपर लिया गया है। इसके अन्तमें निम्नश्लोक पाये जाते हैं जिससे इसके लेखक और लेखनकालका स्पष्ट पता चलता है।

"ओन्नभो वृषभनाथाय, श्री श्री श्री भरतादिशेषकेवलिभ्यो नमः। वृषभसेनादिगणधरमुनिभ्यो नमः, वर्द्धताम् जैनं शासनम्, भद्रमस्तु ।

वरकणांटदेशगायां निवसन्पुरि नामभृति महाप्रतिष्ठातिलकवाश्चेमिचन्द्रसूरिर्यः ।
तद्दीर्घवंशजातो (तः) पुत्रः प्राज्ञस्य देवचन्द्रस्य ।
यश्चेमिचन्द्रसूनोवंरभारद्वाजगोत्रजातोऽहम् ॥
श्चीमत्सुरासुरनरेश्वरपन्नगेन्द्रमौत्यच्युताङ्गियुगलोवरिद्वयगात्रः ।
रागादिदोषरिहतो विधुताष्टकर्मा पायात्सदा बुधवरान् वरदोवंलीशः ॥
शाल्यब्दे व्योमविह्नव्यसनशियुते [१७३०] वर्तमाने द्वितीये
चाब्दे फाल्गुण्यमासे विधुतिथियुतसत्काव्यवारोत्तराभे ।
पूर्वं पुण्यं पुराणं पुरुजिनचिरतं नेमिचन्द्रेण चासूदेवश्चीचारकीर्तिप्रतिपतिवरिष्येण चात्यादरेण ॥
धर्मस्थलपुराधीशः कुमाराख्यो नराधिपः
तस्मै दत्तं पुराणं श्रीगुरुणा चारकीर्तिना ॥

इस पुस्तक का साङ्क्षेतिक नाम 'त' है।

#### २-'ब' प्रति

यह प्रति भी श्रीयुत पं० के० भुजबली जी शास्त्रीके सत्प्रैयत्न द्वारा मूडिबद्रीके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। यह प्रति भी कर्णाटक लिपिमें ताड़पत्रों पर उत्कीर्ण है। इसके कुल पत्रोंकी संख्या २३७ है। प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २५ इञ्च ग्रीर चौड़ाई १६ इञ्च है। प्रति पत्र पर ६ से लेकर ७ तक पङ्कियां हैं ग्रीर प्रत्येक पंक्तिमें ११८ से लेकर १२२ तक ग्रक्षर है। बीच बीचमें कहीं टिप्पण भी दिये गये हैं। ग्रक्षर सुवाच्य ग्रीर सुन्दर है। दीमकों के ग्राक्रमणसे कितने ही पत्रों के ग्रांश नष्ट-भ्रष्ट हो गये है। इसके लेखक ग्रीर लेखन-कालका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसका सांकेतिक नाम 'ब' है।

#### ३-'प' प्रति

यह प्रति पं० नेमिचन्द्रजी ज्यौतिषाचार्यके सत्प्रयत्नके द्वारा जैन सरस्वतीभवन श्रारासे प्राप्त हुई है। देवनागरी लिपिमें काली श्रौर लाल स्याही द्वारा कागज पर लिखी गई है। इसकी कुल पत्र संख्या ३०५ है। प्रत्येक पत्र पर १३ पंक्तियां है श्रौर प्रत्येक पंक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक श्रक्षर हैं। पत्रों की लम्बाई १४६ इञ्च श्रौर चौड़ाई ६ इञ्च है। प्रारम्भके कितने ही पत्रों के बीच बीचके श्रंश नष्ट हो गये हैं। मालूम होता है कि स्याहीमें कोशोसका प्रयोग श्रधिक किया गया है जिसकी तेजीसे कागज गलकर नष्ट हो गया है। यह प्रति सुवाच्य तो है परन्तु कुछ श्रशुद्ध भी है। श, ष, स, व, ब, न श्रौर ण में प्रायः कोई भेद नहीं किया गया है। प्रत्येक पत्र पर ऊपर नीचे श्रौर बगलमें श्रावश्यक टिप्पण दिये गये हैं। कितने ही टिप्पण 'त' प्रतिके टिप्पणों से श्रक्षरशः मिलते हैं। इसकी लिपि १७३५ संवत्में हुई है। संभवतः यह संवत् विक्रमसंवत् होगा; क्यों कि उत्तर भारतमें यही संवत् श्रधिकतर लिखा जाता रहा है। पुस्तककी श्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है—

'संवत् १७३४ वर्षे अगहणमासे कृष्णपक्षे द्वादशीशुक्रवासरे अपराह्मिकवेला ।

'श्री हरिकृष्ण श्रविनाशी ब्रह्मश्रीनिपुण श्रीब्रह्मचन्नवर्तिराज्यप्रवर्तमाने गैव दलबलवाहनिबद्यीघ-दुष्टवनघटाविदारणसाहसीक म्लेच्छनिवहिविध्वंसन महाबली ब्रह्माको बी शी. गैवीछन्नत्रयमंडित सिहासन श्रमरमंडलीसेव्यमानसहस्रकिरणिवत् महातेजभासुर'नृपमणि मस्तिकमुकुटसिद्धशारदपरमेश्वर-परमप्रीति उर ज्ञानध्यानमंडितसुनरेश्वराः । श्रीहरिकृष्णसरोजराजराजित पदपंकजसेवितमधुकर सुभट-वचनभंकृत तनु श्रंकज । यह पूरणिलखो पुरांणितन शुभशुभकीरितिके पठनको । जगमगतु जगम निज सुग्रटल शिष्यगिरधर परसरामके कथन को । शुभं भवतु मङ्गलं । श्री रस्तु । कल्याण मस्तु ।"

ं इसी पुस्तकके प्रारम्भमें एक कोरे पत्रके बांई स्रोर लिखा है कि :---

'पुराणमिदं मुनीक्वरदासेन स्रारानामनगरे श्रीपाक्ष्वंजिनमन्दिरे दत्तं स्थापितं च भव्यजीब-पठनाय । भद्रं भूयात् ।'

इस पुस्तक का सांकेतिक नाम 'प' है।

#### ४-'ऋ' प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्तभवन ग्रारा की है। इसमें कुल पत्र २५६ हैं। प्रत्येक पत्रका विस्तार  $१२ \frac{5}{5} \times 5 \frac{5}{5}$  इञ्च है। प्रत्येक पत्र पर १५ से १८ तक पंक्तियां हैं ग्रीर प्रत्येक पंक्तिमें ३८ से ४१ तक ग्रक्षर है। लिपि सुवाच्य है, देवनागरी लिपिमें काली ग्रीर लाल स्याहीसे लिखी हुई हैं। ग्रज़ुद्ध बहुत है। इलोकोंके नम्बर भी प्रायः गड़बड़ हैं। इग, ष, स, न, ण ग्रीर व, ब में कोई बिवेक नहीं रखा गया है। यह कब लिखी गई ? किसने लिखी ? इसका कुछ पता नहीं चलता। कहीं कहीं कुछ खास शब्दों के टिप्पण भी हैं। इसके लेखक संस्कृतज्ञ नहीं मालूम होते। पुस्तकके ग्रन्तिम पत्रके नीचे पतली कलमसे निम्नलिखित शब्द लिखे हैं—

१ यहां निम्नांकित षट्पदवृत्त है जो लिपिकर्ता की कृपासे गद्यरूप हो गया है—
नृपमिणामस्तकमुकुटसिद्धशारदपरमेश्वर ।
परम प्रीति उर ज्ञानध्यानमण्डित सुनरेश्वर ।
श्री हरिकृष्णसरोजराजराजितपदपंकज
सेवितमधुकर सुभटवचनझंकृत तनु अंकज ।।
यह पूरण लिखी पुराण तिन शुम कीरति के पठनको ।
जगमगतु जगम निज सुअटल शिष्य गिरिधर परशरामके कथनको ।'

'पुस्तक स्नादिपुराणजीका, भट्टारकराजेन्द्रकीर्तिजीको दिया, लखनऊमे ठाकुरदासकी पतीह लिलत-प्रसादकी बेटी ने । मिती माघवदी'''''सं० १६०५ के साल में '

इस लेखसे लेखनकाल स्पष्ट नहीं होता, इसका सांकेतिक नाम 'म्र' है।

#### ४−'इ' प्रति

यह प्रति मारवाड़ी मन्दिर शक्कर बाजार इन्दौरके पं० खेमचन्द्र शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। कहीं कहीं पाइवेंमें चारों ग्रोर उपयोगी टिप्पण दिये गये हैं। पत्र-संख्या ५००, पद्धक्ति-संख्या प्रतिपत्र ११ ग्रौर ग्रक्षरसंख्या प्रतिपद्धक्ति ३५ से ३८ तक है। ग्रक्षर सुवाच्य हैं, दशा ग्रच्छी है, लिखनेका संवत् नहीं है, ग्रादि ग्रन्तमें कुछ लेख नहीं है। प्रथम पत्र जीर्ण होनेके कारण दूसरा लिखकर लगाया गया है। प्रायः शुद्ध है। इन्दौरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'इ' है।

#### ६-'स' प्रति

यह प्रति पूज्य बाबा १०५ क्षुल्लक श्री गणेशप्रसादजी वर्णी की सत्कृपासे उन्होंके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। लिखावट श्रत्यन्त प्राचीन है, पड़ी मात्राएं है जिससे श्राधुनिक वाचकोंको श्रभ्यास किये बिना बाचनेमें कठिनाई जाती है। जगह जगह प्राकरणिक वित्रोंसे सजी हुई है। उत्तरार्धमें चित्र नहीं बनाये जा सके हैं ग्रतः चित्रोंके लिये खाली स्थान छोड़े गये हैं। कितने ही चित्र बड़े सुन्दर हैं। पत्र संख्या ३६४ है, दशा श्रच्छी है, ग्रादि ग्रन्तमें कुछ लेख नहीं है। पूज्य वर्णीजी को यह प्रति बनारसमें किसी सज्जन द्वारा भेंट की गई थी ऐसा उनके कहनेसे मालूम हुग्रा। सागरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'स' है।

#### ७-'द' पति

यह प्रति पन्नालाल जी ग्रग्नवाल दिल्लीकी कृपासे प्राप्त हुई। इसमे मूल क्लोकोंके साथ ही लिलतकीर्ति मट्टारक कृत संस्कृत टीका दी हुई है। पत्र-संख्या ८६८ है, प्रतिपत्र पंक्तियां १२ ग्रौर प्रति-पिक्षक्त ग्रक्षर-संख्या ५० से ५२ तक है। लेखन काल ग्रज्ञात है। ग्रन्त में टीकाकार की प्रशस्ति दी हुई है जिससे टीका निर्माणका काल विदित होता है। प्रशस्ति इस प्रकार है—

सागरनागभोगिक्मिते मार्गे मासंऽसितं पक्षे पक्षतिसत्तिथौ रविदिने टीका कृतेयं वरा। काष्ठासंघवरे च माथुरवरे गच्छे गएो पुष्करे देबः श्रीजगदादिकीर्तिरभवत् ख्यातो जितात्मा महान्। भट्टारकत्वं यता तच्छिष्येण च मन्दतान्वितिधया शुम्भद्धे ललितादिकीत्यंभिधया ख्यातेन लोके राजश्रीजिनसेनभाषितमहाकाव्यस्य भक्त्या मया संशोध्यैव सुपठचतां बुधजनैः क्षान्ति विधायादरात्।" दिल्लीसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'द' है।

प्र−'ट' प्रति

यह प्रति श्री पं० भुजबिलजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा मूडिबद्रीसे प्राप्त हुई थी। इसमें ताड़पत्र पर मूल क्लोकों के नम्बर देकर संस्कृतमें टिप्पण दिये गये हैं। प्रकृत प्रन्थमें क्लोकों के नीचे जो टिप्पण दिये गये हैं। प्रकृत प्रन्थमें क्लोकों के नीचे जो टिप्पण दिये गये हैं वे इसी प्रतिसे लिये गये हैं। इस टिप्पणमें 'श्रीमते सकलज्ञानसामृाज्यपदमीयुषे। धर्म-चक्रभृते भन्नें नमः संसारभीमुषे' इस आद्य क्लोक के विविध स्त्रथं किये हैं जिनमेंसे कुछका उल्लेख हिन्दी स्ननुवादमें किया गया है। इसकी लिपि कर्णाटक लिपि है। इस प्रतिका सांकेतिक नाम 'ट' है। टिप्पण-कर्त्ताके नामका पता नहीं चलता है।

#### ९-'क' प्रति

यह प्रति भी टिप्पणकी प्रति है। इसकी प्राप्ति जैन सिद्धान्तभवन त्रारासे हुई है। ताड़पत्रपर कर्णाटक लिपिमें टिप्पण दिये गये है। इसमें प्रथम क्लोकका 'ट' प्रतिके समान विस्तृत टिप्पण नहीं है।

यह प्रति 'ट' प्रतिकी स्रपेक्षा स्रधिक सुवाच्य है। बहुतसे टिप्पण 'ट' प्रतिके समान हैं, कुछ स्रसमान भी है। टिप्पणकारका पता नहीं चलता है। इसका सांकेतिक नाम 'क' है।

#### १०-'ख' प्रति

यह टिप्पणकी नागरी लिपिकी पुस्तक मारवाड़ी मन्दिर शक्कर बाजार इन्देरिसे पं० खेमचन्द्रजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसमें पत्र-संख्या १७४ है। प्रति पत्रमें १० से १२ तक पद्धवितयां हैं ग्रीर प्रति पद्धक्तिमें ३५ से ४० तक ग्रक्षर है। लिपि सुवाच्य ग्रौर प्रायः शुद्ध है। यह लिपि किसी कर्णाटक प्रतिसे की हुई मालूम होती है। ग्रन्तिम पत्रोंका नीचेका हिस्सा जीर्ण हो गया है। यह पुस्तक बहुत प्राचीन मालूम होती है। इसके ग्रन्तमें निम्नाङ्कित लेख हैं-

श्रीवीतरागाय नमः। सं० १२२४ वै० कृ० ७ लिपिरियं विश्वसेनऋषिणा उदयपुरनगरे श्रीमद्भगविज्ञनालये। शुभं भूयात् श्रीः श्रीः। इसका सांकेतिक नाम 'ख' है।

#### ११-'ल' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पि॰डत लालारामजी शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद सहित है। इसका प्रकाशन उन्हींकी स्रोरसे हुआ है। ऊपर श्लोक देकर नीचे उनका अनुवाद दिया गया है। इसमें कितने ही मूल श्लोकोंका पाठ परम्परासे अशुद्ध हो गया है। यह संस्करण अब अप्राप्य हो गया है। इस पुस्तकका सांकेतिक नाम 'ल' है।

#### १२-'म' प्रति

यह पुस्तक बहुत पहले मराठी अनुवाद सहित जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाशित हुई थी। स्व० पं० कर्लप्पा भरमप्पा 'निटवे' उसके मराठी अनुवादक हैं। ग्रंन्थाकारमें छपनेके पहले संभवतः यह अनुवाद सेठ हीराचंद नेमिचंदजीके जैन बोधकमें प्रकाशित होता रहा था। इसमें श्लोक देकर उनके नीचे मराठी भाषामें अनुवाद दिया गया है। मूलपाठ कई जगह अशुद्ध है। पं० लालारामजी ने प्रायः इसी पुस्तकके पाठ अपने अनुवादमें लिये हैं। यह संस्करण भी अब अप्राप्य हो चुका है। 'इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

इस प्रकार १२ प्रतियों के श्राघार पर इस ग्रन्थका सम्पादन हुन्ना है। जहां तक हो सका है 'त' प्रतिके पाठ ही मैंने मूल में रखे हैं। ग्रन्थ प्रतियों के पाठभे द उनके सांकेतिक नामों के ग्रनुसार नीचे टिप्पणमें दिये हैं। 'ग्रंथ ग्रौर 'प' प्रतिमें कितने ही पाठ ग्रत्यन्त ग्रग्नुद्ध हैं जिन्हें ग्रनावश्यक समझकर छोड़ दिया है। 'ल' ग्रौर 'म' प्रतिके भी कितने ही ग्रग्नुद्ध पाठों की उपेक्षा की गई है। जहां 'त' प्रतिके पाठको ग्रथंसंगित नहीं बैठाई जा सकी है वहां 'ब' प्रतिके पाठ मूलमें दिये हैं ग्रौर 'त' प्रतिके पाठका उल्लेख टिप्पणमें किया गया है परन्तु ऐसे स्थल समग्र ग्रन्थमें दो-चार ही हों गे। 'त' प्रति बहुत गुद्ध है। कर्णाटक लिपिके सुनने तथा नागरी लिपिसें उसे परिवर्तित करनेमें श्री पं० देवकुमारजी न्याय-तीर्थने बहुत परिश्रम किया है। श्री गणेश विद्यालयमें उस समय ग्रध्ययन करनेवाले श्री निमराज, पद्मराज ग्रौर रघुराज विद्याध्यों से भी मुझे कर्णाटक लिपिसे नागरी लिपि करनेमें बहुत सहयोग प्राप्त हुग्रा है। समग्र ग्रन्थके पाठभेद लेनेमें मुझे दो वर्षका ग्रीष्मावकाश लगाना पड़ा है ग्रौर दोनो ही वर्ष उक्त महाशयों ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया है। इसलिये इस साहित्य-सेवाके ग्रनुष्ठानमें में उनका ग्राभारी हूँ।

#### संस्कृत-

संसारकी समस्त परिष्कृत तथा ज़पलब्ध भाषाग्रोंमें संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। हिन्दुस्रोंके वेद, शास्त्र, पुराण प्रादि प्राचीन धर्म-प्रन्थ तथा ग्रन्थ विषयोंके प्राचीन प्रन्थ भी इसी भाषामें लिखे गये हैं। इसे सुरभारती ग्रथवा देववाणी कहते हैं।

संस्कृत शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातुको 'कत' प्रत्यय जोड़नेसे बनता है। 'सम्' श्रीर 'पिर' उपसर्गसे सहित 'कृ' धातुका श्रर्थं जब भूषण श्रथवा संघात रहता है तभी उस धातुको सुडागम होता है। इसलिये संस्कृत भाषासे सुसंहत श्रीर परिष्कृत भाषाका ही बोध होता है। इस भाषाकी संस्कृत सज्ञा श्रन्वयं संज्ञा है। यह भाषा, भाषा-प्रवर्तकों हि हारा प्रचारित नियम-रेखाश्रोंका उल्लंघन न करती हुई हजारों वर्षोसे भारत-भू-खण्डपर प्रचलित है। वैदिक कालसे लेकर श्रव तक इस भाषामें जो परिवर्तक हु हैं वे यद्यपि श्रल्पतर हैं, फिर भी तात्कालिक ग्रन्थोंके पर्यवेक्षणसे यह तो मानना ही पड़ता है कि इसका विकाल कालकनसे हुग्रा है। भाषाके मर्मदर्शी विद्वानोंने संस्कृत भाषाके इतिहासको ३ काल-खण्डोंमें विभक्त किया है। चिन्तामणि विनायक वैद्यने १ श्रुतिकाल, २ स्मृतिकाल श्रीर ३ भाष्यकाल ये तीन कालखण्ड माने हैं। सर भाण्डारकर महाशयने भाषा-सरणिको प्रधानता देकर १ संहिताकाल, २ मध्य संस्कृतकाल श्रीर ३ लौकिक संस्कृतकाल, ये तीन कालखण्ड माने है। साथ ही इस लौकिक संस्कृतको भी तीन श्रवस्थाएँ मानी है। संस्कृत भाषाके किमक विकासका परिकान प्राप्त करनेके लिये उसके निम्नाङ्कृत भागोंपर वृष्टि देना श्रावश्यक है—

- १ संहिता-काल-इस भागमें वेदोंकी संहिताश्रोंका समावेश है, जिनमें मन्त्रात्मक अनेक स्तुतियोंका संग्रह है। इस भागकी संस्कृतसे आजकी संस्कृतमें बहुत अन्तर पड़ गया है। इस भाषाके शब्दोंके उच्चारणमें उदात्तादि स्वरोंका खासकर ध्यान रखना पड़ता है। इसके शब्दोंकी सिद्धि करनेवाला केवल पाणिनिच्याकरण है।
- २ ब्राह्मगुकाल-संहिता कालके बाद ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा उपनिषदादि प्रत्थोंकी भाषाका काल श्राता है जो कि 'ब्राह्मणकाल' नामसे प्रसिद्ध हैं। इस कालकी भाषा संहिताकालसे बहुत पीछेकी है श्रीर पाणिनि व्याकरणके नियम प्रायः इसके अनुकूल है। इस कालकी रचना करल, संक्षिप्त श्रीर क्रियाबाहुत्यसे युक्त हुआ करती थी। संहिताकाल श्रीर क्राह्मणकालका श्रन्तभीव श्रुतिकालमें हो सकता है।
- ३ स्मृतिकाल-श्रुतिकालके वादसे महाभाष्यकार पतञ्जलिके समय तकका काल स्मृतिकाल कहलाता है। इस कालका प्रारम्भ यास्क ग्रौर पाणिनिके समयसे माना गया है। ग्रनेक सूत्र ग्रन्थ, रायायण तथा महाभारतादिकी भाषा इस कालकी भाषा है। इस कालकी रचना भी श्रुतिकालकी रचनाके समान सरल ग्रौर दीर्घसमास-रहित थी। श्रुतिकालमें ऐसे कितने ही कियाग्रोंके प्रयोग होते थे जो कि व्याकरणसे सिद्ध नहीं हो सकते थे ग्रौर श्राषं प्रयोग के नाम पर जिनका प्रयोग क्षन्तव्य माना जाता था वे इस कालमें धीरे धीरे कम हो गये थे।
- ४ भाष्यकाल-इस कालमें स्रनेक दर्शनोंके सूत्रप्रन्थोंपर भाष्य लिखे गये हैं। सूत्रोंकी सरल संक्षिप्त रचनाको भाष्यकारों द्वारा विस्तृत करनेकी मानो होड़सी लग गई थी। न्याय, व्याकरण, धर्म स्रादि विविध विषयोंके सूत्रप्रन्थों पर इस कालमें भाष्य लिखे गये हैं। इस कालकी भाषा भी सरल, दीर्घसमासरहित तथा जनसाधारणगम्य रही है।
- ४ पुरागुकाल-पुराणोंका उल्लेख यद्यपि संहिताथ्रों, उपनिषदों श्रौर स्मृति श्रादिमें श्राता है इसलिये पुराणोंका श्रस्तत्व प्राचीन कालसे सिद्ध है परन्तु संहिता या उपनिषत्कालीन पुराण श्राज उपलब्ध नहीं ग्रतः उपलब्ध पुराणोंकी श्रपेक्षा यह कहा जा सकता है कि भाष्यकालके श्रासपास ही पुराणोंकी रचना शुरू होती है जिसमें रामायण तथा महाभारतकी शैलीका श्रनुगमन कर विविध पुराणों श्रौर उपपुराणोंका निर्माण हुआ है। इनकी भाषा भी दीर्घसमासरहित तथा श्रनुष्टृप् छन्द प्रधान रही है। धीरे धीरे पुराणोंकी रचना काव्यरचनाकी श्रोर श्रप्रसर होती गई, जिससे पुराणोंमें भी केवल कथानक न रहकर कविजनोचित कल्पनाएँ दृष्टिगत होने लगीं श्रौर श्रलंकार तथा प्रकरणोंके ग्रादि श्रन्तमें विविध छन्दोंका प्रवेश होने लगा। इस कालमें कुछ नाटकोंकी भी रचना हुई है।
- ६ काव्यकाल-समयके परिवर्तनसे भाषामें परिवर्तन हुन्रा। पुराणकालके बाद काव्यकाल म्राया। इस कालमें गद्यपद्यात्मक विविध ग्रन्थ नाटक, म्राख्यान, म्राख्यायिका म्रादिकी रचना हुई। कवियोंकी कल्पनाशक्तिमें प्रधिक विकास हुन्ना जिससे म्रलंकारोंका म्राविभीव हुन्ना और वह धीरे धीरे

बढ़ता ही गया। प्रारम्भमें अलंकारोंकी संख्या ४ थी पर अब वह बढ़ते बढ़ते शतोपरि हो गई। इस समयकी भाषा क्लिब्ट और कल्पनासे अनुस्यूत थी। इस कालमें संस्कृत भाषाका भाण्डार जितना अधिक भरा गया उतना अन्य कालों में नहीं। संस्कृत भाषामय उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी अधिकांश रचना भाष्यकाल, पुराणकाल और काव्यकालमें हुई है।

#### प्राकृत-

यह ठीक है कि संस्कृत भाषानिबद्ध जैनग्रन्थ भाष्यकालसे पहलेके उपलब्ध नहीं हो रहे है परन्तु इसका यह ग्रथं कदापि नहीं है कि उसके पहले जैनोंमें ग्रन्थिनर्माणकी पद्धित नहीं थी ग्रौर उनकी निजकी कोई भाषा नहीं थी। सदा ही जैनाचार्योंका भाषाके प्रति व्यामोह नहीं रहा है। उन्होंने भाषाको सिफं साधन समका है साध्य नहीं। यही कारण है कि उन्होंने सदा जनताको जनताकी भाषामें ही तत्त्वदेशना दी है। ईसवी संवत्से कई शताब्दियों पूर्व भारतवासियोंको जनभाषा प्राकृत भाषा रही है। उस समय जैनाचार्योंकी तत्त्वदेशना प्राकृतमें ही हुग्रा करती थी। बौद्धोंने प्राकृतकी एक शाखा मागधीको ग्रपनाया था जो बादमें पाली नामसे प्रसिद्ध हुई। बौद्धोंके त्रिपिटक ग्रन्थ ईसवी पूर्वकी रचना मानी जाती है। जैनियोंके ग्रङ्गग्रन्थोंकी भाषा ईसवी पूर्व की है, भले ही उनका वर्तमान संकलन पीछेका हो।

कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा रही कि प्राकृतको उत्पत्ति संस्कृतसे हुई और उस धारणामें बल देने वाला हुआ प्राकृत व्याकरणका आद्यसूत्र 'प्रकृतिः संस्कृतम्'। परन्तु यथार्थमें बात ऐसी नहीं है। प्राकृत, भारतकी प्राचीनतर साधारण बोलचालकी भाषा है। ई० पू० तृतीय शताब्दीके मौर्य समाट अशोकवर्द्धनके निर्मित जो शिलालेख भारतवर्षके अनेक प्रान्तोंमें हैं उनकी भाषा उस समयकी प्राकृत भाषा मानी जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि महाभाष्यकारके कई शतक पूर्वसे ही जनसाधारणकी भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकारकी प्राकृत थीं। प्राकृतका अर्थ स्वाभाविक है। जैनियों के आगम प्रन्थ इसी प्राकृत भाषामें लिखे गये हैं।

चूंकि अशोकवर्द्धनके शिलालेखोंकी भाषा विभिन्न प्रकारकी प्राकृत है और महाकिवयोंके नाट-कोंमें प्रयुक्त प्राकृत भाषाश्रोंमें भी विविधता है इसिलये कहा जा सकता है कि ईसाके पूर्व ही प्रान्तभेदसे प्राकृतके अनेक भेद हो गये थे। वरहिचने अपने प्राकृतप्रकाशमें प्राकृतके चार भेद १ शौरसेनी २ मागधी, ३ पैशाची और ४ महाराष्ट्री बताये हैं। हेमचन्द्रने अपने हैम व्याकरणमें १ शौरसेनी, २ मागधी, ३ पैशाची, ४ महाराष्ट्री, ५ चूलिका पैशाची और ६ अपभंश ये छह भेद माने हैं। त्रिविकमने अपनी 'प्राकृतसूत्रवृत्ति'में और लक्ष्मीवरने 'षट्भावाचिन्द्रका'में इन्हीं छह भेदोंका निरूपण किया है। मार्कण्डयने 'प्राकृतसर्वस्व'में १ भाषा, २ विभाषा, ३ अपभंश और ४ पैशाची ये चार भेद मानकर उनके निम्नाङ्कित १६ अवान्तर भेद माने हैं, १ महाराष्ट्री २ शौरसेनी ३ प्राची ४ आवन्ती ५ मागधी ६ शाकारी ७ चाण्डाली ६ शावरी ६ आभीरिका १० टाक्की ११ नागर १२ द्राचड १३ उपनागर १४ कैकय १५ शौरसेन और १६ पाञ्चाल। इनमें प्रारम्भके पांच 'भाषा' प्राकृतके, छहते दस तक विभाषा प्राकृतके, ग्यारहसे तेरह तक 'अपभंश' भाषाके और चौदहसे सोलह तक 'पैशाची' भाषाके भेद माने हैं। खटने नाटकमें निम्नलिखित ७ भेद स्वीकृत किये हैं-१ मागधी २ आवन्ती ३ प्राच्या ४ शूरसेनी ५ अर्थमागधी ६ वाङ्कीका और ७ दाक्षिणात्या।

इस प्रकार प्राकृत भाषा साहित्यका भी अनुपम भाण्डार है जिसमें एकसे एक बढ़कर ग्रन्थरत्न प्रकाशमान है। संस्कृत और प्राकृतके बाद अपभंश भाषाका प्रचार अधिक बढ़ा। अतः उस भाषामें भी जैन ग्रन्थकारोंने विविध साहित्यकी रचना की है। महाकवि स्वयंभू, महाकवि पुष्पदन्त, महाकवि रइसू आदिकी अपभंश भाषामय विविध रचनाओंको वेखकर हृदय आनन्दसे भर जाता है। और ऐसा लगने लगता है कि इस भाषाकी श्रीविद्धमें जैन लेखकोंने बहुत अधिक कार्य किया है। यह सब लिखनेका तात्पर्य यह है कि जैनाचार्योंके द्वारा भारतीय साहित्य-प्रगतिको सदा बल मिला है। प्राचीन

भाषात्रोंकी बात जाने दीजिये, हिन्दी भाषाका आद्य उपक्रम भी जैनाचार्यों द्वारा ही किया गया है। जैन समाजको सुबुद्धि उत्पन्न हो और वह पूरी शक्तिके साथ अपना समग्र साहित्य आधृतिक ढंगसे प्रकाशमें ला दे तो सारा संसार उसकी गुणगरिमासे नतमस्तक हो जायगा ऐसा मेरा निजका विश्वास है।

#### पुराण-

भारतीय धर्मग्रन्थोंमें पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ ग्राता है। कितने ही लोगोंने इतिहास ग्रौर पुराणको पञ्चम वेद माना है। चाणक्यने ग्रपने ग्रथंशास्त्रमें इतिहासकी गणना ग्रथंव वेदमें की है ग्रौर इतिहासमें इतिवृत्त, पुराण, ग्राख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा ग्रथंशास्त्रका समावेश किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास ग्रौर पुराण दोनों ही विभिन्न हैं, इतिवृत्तका उल्लेख समान होने पर भी दोनों ग्रपनी ग्रपनी विशेषता रखते है। कोषकारोंने पुराणका लक्षण निम्न प्रकार माना है—

'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्'।।

जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर श्रौर वंशपरम्पराश्रोंका वर्णन हो वह पुराण है। सर्ग प्रतिसर्ग श्रादि पुराणके पांच लक्षण हैं।

इतिवृत्त केवल घटित घटनाम्रोंका उल्लेख करता है परन्तु पुराण महापुरुषोंकी घटित घटनाम्रोंका उल्लेख करता हुन्ना उनसे प्राप्य फलाफल पुण्य-पापका भी वर्णन करता है तथा साथ ही व्यक्तिके चिरत्र-निर्माणकी अपेक्षा बीच बीचमें नैतिक और धामिक भावनाम्रोंका प्रदर्शन भी करता है। इतिवृत्तमें केवल वर्तमानकालिक घटनाम्रोंका उल्लेख रहता है परन्तु पुराणमे नायकके अतीत अनागत भावोंका भी उल्लेख रहता है और वह इसलिये कि जनसाधारण समभ सके कि महापुरुष कैसे बना जा सकता है? अवनतसे उन्नत बननेके लिये क्या क्या त्याग और तपस्याएं करनी पड़ती है। मनुष्यके जीवन निर्माणमें पुराणका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि उसमें जनसाधारणकी श्रद्धा म्राज भी यथा पूर्व श्रक्षण है।

जैनेतर समाजका पुराण साहित्य बहुत विस्तृत है। वहां १८ पुराण माने गये है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं——१ मत्स्य पुराण २ मार्कण्डेय पुराण ३ भागवत पुराण ४ भविष्य पुराण, १ ब्रह्माण्ड पुराण ६ ब्रह्मवैवर्त पुराण ७ ब्राह्म पुराण ६ वामन पुराण ६ वराह पुराण १० विष्णु पुराण ११ वाय वा शिव पुराण १२ अगिन पुराण १३ नारद पुराण १४ पद्म पुराण ११ लिङ्ग पुराण १६ गरुड़ पुराण १७ कूर्म पुराण और १८ स्कन्द पुराण।

ये स्रठारह महायुराण कहलाते हैं। इनके सिवाय गरुड़ पुराण में १८ उप पुराणोंका भी उल्लेख श्राया है जो कि निम्न प्रकार है—

१ सनत्कुमार २ नारसिंह ३ स्कान्द ४ शिवधर्म ५ ग्राश्चर्य ६ नारदीय ७ कापिल ८ वामन ६ ग्रीशनस १० ब्रह्माण्ड ११ वारुण १२ कालिका १३ माहेश्वर १४ साम्ब १५ सौर १६ पराशर १७ मारीच ग्रीर १८ भार्गव।

देवी भागवतमें उपर्युक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारीच ग्रौर भागविक स्थानमें क्रमशः शिव, मानव, ग्रादित्य, भागवत ग्रौर वाशिष्ठ, इन नामोंका उल्लेख ग्राया है।

इन महापुराणों श्रौर उपपुराणोंके सिवाय श्रन्य भी गणेश, मौद्गल, देवी, कल्की श्रादि श्रनेक पुराण उपलब्ध हैं। इन सबके वर्णनीय विषयोंकी तालिका देनेका श्रभिप्राय था परन्तु विस्तारवृद्धिके भयसे उसे छोड़ रहा हूं। कितने ही इतिहासज्ञ लोगोंका श्रभिमत है कि इन श्राधुनिक पुराणोंकी रचना प्रायः ई० २०० से ८०० के बीचमें हुई है।

जैसा कि जैनेतर धर्ममें पुराणों श्रौर उप पुराणोंका विभाग मिलता है वैसा जैन समाजमें नहीं पाया जाता है। परन्तु जैन धर्ममें जो भी पुराणसाहित्य विद्यमान है वह श्रपने ढंमका निराला है। जहां ग्रन्थ पुराणकार इतिवृत्तको ययार्थता सुरक्षित नहीं रख सके है वहां जैन पुराण हारोंने इतिवृत्तकी यथार्थताको ग्रधिक सुरक्षित रक्खा है, इसिलये आजके निष्पक्ष विद्वानोंका यह स्पष्ट सत हो गया है कि 'हमें प्राक्कालीन भारतीय परिस्थितिको जाननेके लिये जैन पुराणोंसे-उनके कथा ग्रन्थों से जो सत्हाय्य प्रान्त होता है वह ग्रन्य पुराणों से नहीं'। कित्यय दि० जैन पुराणोंके नाम इस प्रकार है—

| पुराण नाम                   | कर्ता                | रचना संवत्         |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| १ पद्यपुराण-पद्मचरित        | रविषेण               | ७०५                |
| २ महापुराण (ग्रादिपुराण)    | जिनसेन               | नवीं शती           |
| ३ उत्तरपुराण                | गुणसद                | १० वीं शती         |
| ४ श्रजितपुराण               | ग्रहणमणि             | १७१६               |
| ५ स्रादिपुराण (कन्नड)       | कवि पंप              |                    |
| ६ स्रादिपुराण               | भट्टारक चन्द्रकीर्ति | १७ वीं जली         |
| ७ म्रादिपुराण               | ,, सकलकीर्ति         | १५ वीं शती         |
| <b>८ उत्तरपुराण</b>         | " सकलकोर्ति          |                    |
| ६ कर्णामृतपुराण             | केशवसेन              | १६८८               |
| १० जयकुमारपुराण             | ब्र० कामराज          | १४४५               |
| ११ चन्द्रप्रभपुराण          | कवि श्रगास देव       |                    |
| १२ चामुण्डपुराण (क्र)       | चामुण्डराय           | शक लं० ६८०         |
| १३ घर्मनाथपुराण (क)         | कवि बाहुबलि          |                    |
| १४ नेमिनाथपुराण             | ब्र० नेमिदत्त        | १५७५ के लगभग       |
| १५ पद्मनाभपुराण             | भ० शुभचरद            | १७ शती             |
| १६ पदुमचरिय (श्रपभ्रंश)     | चतुर्मुख देव         | <b>ग्रन्</b> पलब्ध |
| १७ ,, ,,                    | स्वयंभूदेव           |                    |
| १८ पद्मपुराण                | भ० सोमसेन            |                    |
| १६ पद्मवुराण                | भ० धर्मकोति          | १६५६               |
| २० ,, (श्रपभ्रंश)           | कवि रइधू             | १५-१६ शती          |
| २१ ,,                       | भ० चन्द्रकीर्ति      | १७ शती             |
| २२ ,,                       | ब्रह्मजिनदास         | १५-१६ शती          |
| २३ पाण्डवपुराण              | भ० शुभचन्द्र         | १६०५               |
| २४ ,, (श्रपभ्रंश)           | भं ० यशःकीति         | १४६७               |
| २५ ,,                       | भ० श्रीभूषण          | १६५७               |
| २६ ,,                       | भ० वादिचन्द          | १६५¤               |
| २७ पार्श्वपुराण (श्रपभ्रंश) | पद्मकीति             | 333                |
| २६ ,, ( ,, )                | कविरइध्              | १५-१६ शती          |
| २६ ,,                       | चन्द्रकीर्ति         | १६५४               |
| ₹0 ,,                       | वादिचन्द्र           | १६५८               |
| ३१ महापुराण                 | श्राचार्य मल्लिबेण   | ११०४               |
| ३२ महापुराण (भ्रादिपुराण-   | महाकवि पुष्पदन्त     |                    |
| उत्तरपुराण) श्रपभंश         |                      |                    |
| ३३ मल्लिनाथपुराण (कन्नड)    | कवि नागचन्द्र        | • • •              |
| ३४ पुराणसार                 | श्रीचन्द्र           |                    |
| ३५ महावीरपुराण              | कवि श्रसग            | 680                |

| ३६         | महावीरपुराण             | भ० सकलकीति          | १५ शती               |
|------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| ३७         | <b>म</b> हिलनाथपुराण    | 1,                  | ,,                   |
|            | मुनिसुत्रतपुराण         | व्हा कृष्णदास       | •••                  |
| 38         | "                       | भ० सुरेन्द्रकीर्ति  | •••                  |
| ४०         | वागर्थसंग्रहपुराण       | कवि परमेष्ठी        | ग्रा० जिनसेनके महा-  |
|            | 1-                      |                     | पुराणसे प्राग्वर्ती  |
| ४१         | शान्तिनाथपुराण          | कवि असग             | १० शती               |
| ४२         | ,,                      | ম০ श्रीभूषण         | १६५६                 |
| ४३         | श्रीपुराण               | भ० गुणभद्र          | •••                  |
| <b>አ</b> ጸ | हरिवंशपुराण             | पुन्नाटसंघीय जिनसेन | शक संवत् ७०५         |
| ४४         | हरिवंशपुराण (श्रदभ्रंश) | स्वयंभूदेव          | •••                  |
| ४६         | ,, ( ,, )               | चतुर्भुखदेव         | (ग्रनुपलब्ध)         |
| ४७         | 17                      | बर् जिनदास          | १५–१६ शती            |
| ४८         | ,, (ऋपभंश)              | भ० यशःकीर्ति        | १५०७                 |
| ४६         | ,, ( ,, )               | भ० श्रुतकीर्ति      | १५५२                 |
| ४०         | ,, ( ,, )               | कवि रइधू            | १५–१६ ज्ञती          |
| ५१         | ***                     | भ० धर्मकीर्ति       | १६७१                 |
| ५२         | <b>)</b> ,              | कवि रामचन्द्र       | १५६० से पूर्वका रचित |

इनके स्रतिरिक्त चरित-ग्रन्थ है जिनकी संख्या पुराणोंकी संख्यासे स्रधिक है स्रौर जिनमें 'वराङ्गचरित', 'जिनवत्तचरित', 'जसहर चरिऊ', 'णागकुमारचरिऊ' स्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सम्मिलित हैं।

पुराण-प्रत्योंकी यह सूचिका हमारे सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्री, सरसावाने भेजकर हमें अनुगृहीत किया है और इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

## संस्कृत जैन साहित्यका विकास कम-

उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्यके प्रथम पुरस्कर्ता म्राचार्य गृद्धिपच्छ हैं। इन्होंने विक्रमको प्रथम शताब्दी में तस्वार्थसूत्रको रचना कर ग्रागामी पीढ़ीके ग्रन्थलेखकोंको तस्विनरूपणकी एक नवीनतम शैलीका प्रदर्शन किया। उनका युग दार्शनिक सूत्रयुग था। प्रायः सभी दर्शनोंकी उस समय सूत्र-रचना हुई है। तस्वार्थसूत्रके अपर अपरवर्ती पूज्यपाद, अकलङ्क, विद्यानन्द भ्रादि महर्षियों द्वारा महाभाष्य लिखे जाना उसकी महत्ताके प्रख्यापक हैं। इनके बाद जैन संस्कृतसाहित्यके निर्माताग्रोमें श्वेताम्बराचार्य पादिलग्त-सूरिका नाम ग्राता है। श्रापका रचा हुग्रा 'निर्वाणकिलका' ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 'तरंगवती कथा' भी श्रापका एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतभाषाका ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। श्राप तृतीय शताब्दीके विद्वान् माने गये है। इसी शताब्दीमें भ्राचार्य मानदेवने 'शान्तिस्तव' की रचना की थी। यह 'शान्तिस्तव' श्वेताम्बर जैनसमाजमें ग्राधिक प्रसिद्ध है।

पावितिष्तत्रिके बाद जैनदर्शनको व्यवस्थित रूप देनेवाले श्रीसमन्तभद्र श्रौर श्रीसिद्धसेन दिवाकर ये दो सहान् दार्शनिक विद्वान् हुए। श्रीसिद्धसेन दिवाकरकी व्वेताम्बरसमाजमें श्रौर श्रीसमन्तभद्रकी दि० जैनसमाजमें श्रौर श्रीसमन्तभद्रकी दि० जैनसमाजमें श्रौपम प्रसिद्धि है। इनकी कृतियां इनके श्रगाध वैदुष्यकी परिचायक हैं। श्राचार्य समन्तभद्रकी मुख्य रचनाएँ 'श्राप्तमीमांसा', 'स्वयंभूस्तोत्र' 'युक्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीवसिद्धि', 'रत्तकरण्ड श्राक्काचार' झादि हैं। श्रापका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है। श्री भेद्यसेन दिवाकरका सन्मतितर्क तथा संस्कृत द्वांत्रिशिकाएं श्रपना खास महत्त्व रखती हैं। सन्मति

१ 'संस्कृत', 'प्राकृत' और 'पुराण' इन स्तम्भोंमें पं० सीताराम जयराम जोशी एम० ए० तथा पं० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० ए० के 'संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास' से सहायता ली गई है।

प्रकरण नामक प्राकृत दि॰ जैनग्रन्थके कर्ता सिद्धसेन दूसरे है जिनका कि ग्राविपुराणकारने स्मरण किया है, ऐसा जैनेतिहासज्ञ श्रीमुख्त्यारजीका श्रीभप्राय है। ग्रापका समय दि॰ ४-५ शती माना जाता है।

व्वेताम्बर साहित्यमें एक 'द्वादशार चक्र' नामक दार्शनिक ग्रन्थ है जिसकी रचना वि० ४-६ शतीमें हुई मानी जाती है, उसके रचियता श्री अल्लवादि श्राचार्य हैं। इसपर श्री सिहगणि क्षमाश्रमणकी १५००० क्लोक प्रमाण विस्तृत टीका है।

वि० ६वीं शतीमें प्रसिद्ध वि० जैन विद्वान् पूज्यपाद हुए। इनका दूसरा नाम देवनन्दी भी था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। श्रापकी तस्वार्थसूत्रपर सर्वार्थसिद्धिनामक सुन्दर श्रीर सरस टीका सर्वत्र प्रसिद्ध है। जैनेन्द्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश श्रादि श्रापकी रचनाश्रोंसे वि० जैनसंस्कृतसाहित्य बहुत ही श्रधिक गौरवान्वित हुश्रा है। ७ वीं शतीके प्रारम्भमें श्राचार्य 'मानतुङ्गद्धारा 'श्रादि नाथस्तोत्र' रचा गया जो कि श्राज 'भक्तामरस्तोत्र'के नामसे दोनों समाजोंमें श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र इतना श्रिषक लोकप्रिय सिद्ध हुश्रा कि इसपर श्रनेकों टीकाएं तथा पादपूर्ति काव्य लिखे गये।

श्राठवीं शताब्दीमें दो महान् विद्वान् हुए। दिगम्बर समाजमें श्रीश्रकलङ्क स्वामी श्रीर श्वेताम्बर समाजमें श्री हरिभद्रसूरि। श्रकलङ्कस्वामीने बौद्धदार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैनदर्शनकी श्रद्भत प्रतिष्ठा बढ़ाई। श्रापके रचित श्राप्तमीमांसापर श्रष्टशती टीका, तत्त्वार्थवात्तिक, लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ उपलब्ध हैं। श्राप ग्रपने समयके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे। हरिभद्रसूरिके शास्त्रवार्तासमुच्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगींविशका श्रादि मौलिक ग्रन्थ तथा न्यायप्रवेश वृत्ति, तत्त्वार्थसूत्र वृत्ति, श्रादि टीकाएं प्रसिद्ध हैं। दिगम्बराचार्य श्रीरविषेणाचार्यने इसी शताब्दीमें पद्मचरित-पद्मपुराणकी रचना की श्रीर उसके पूर्व जटासिहनन्दी श्राचार्यने वरांगचरित नामक कथा ग्रन्थ लिखा। वरांगचरित दि० सम्प्रदायमें सर्थप्रथम संस्कृतकथाग्रन्थ माना जाता है। यापनीयसंघके श्रपराजितसूरि जिनकी कि भगवती श्राराधनापर विजयोदया टीका है इसी श्राठवीं शताब्दीमें हुए हैं।

६वीं शतीं में दिगम्बराचार्य श्रीवीरसेन, जिनसेन ग्रौर गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रौर बहुश्रुत विद्वान् हुए। श्रीवीरसेन स्वामीने षद्कण्डागम सूत्रपर ७२००० श्लोक प्रमाण धवला टीका ८७३ वि० स० में पूर्ण की। फिर कवायप्राभृतकी २०००० प्रमाण जयधवलाटीका लिखी। दुर्भाग्यवश ग्रायु बीचमें ही समाप्त हो जानेसे जयधवला टीका की पूर्ति ग्रापके द्वारा नहीं हो सकी ग्रतः उसका ग्रविशिष्टभाग ४०००० प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्रीजिनसेनस्वामी द्वारा ८६४ सं० में पूर्ण हुग्रा। श्रीजिनसेनस्वामीने महापुराण तथा पार्वाभ्युदयकी भी रचना की। ग्राप भी महापुराणकी रचना पूर्ण नहीं कर सके। १-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्वके ३ श्लोक ही ग्राप लिख सके। ग्रविशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराणकी रचना उनके सुयोग्यशिष्य श्रीगुणभद्राचार्य द्वारा हुई। गुणभद्रका ग्रात्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके ३७२ श्लोकों में मवश्रान्त पुरुषोंको ग्रात्मतत्त्वकी हुदयग्राही देशना दो गई है।

इसी समय जिनसेन द्वितीय हुये जिन्होंने १२००० श्लोक प्रमाण हरिवंशपुराण वि० सं० दुर्० में पूर्ण किया। आप पुन्नाटगणके आचार्य थे। ६वीं शतीमें श्रीविद्यानन्द स्वामी हुए जिन्होंने तत्त्वार्थ-सूत्रपर श्लोकवार्तिकभाष्य व आप्तमीमांसापर अष्ट्यहस्त्रीटीका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आप्त परीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एवं युक्त्यनुशासन टीका आदि ग्रन्थ बनाये। आपके बाद जैनसमाजमें न्यायशास्त्रका इतना बहुश्रुत विद्वान् नहीं हुआ ऐसा जान पड़ता है। अनन्तवीर्य आचार्यने सिद्धिविनिश्चयकी टीका लिखी जो दुर्बोध प्रन्थियोंको सुलक्षानेमें अपना खास महत्त्व रखती है। शाकटायन व्याकरण और उसकी स्वोपन्न अमोधवृत्तिके रचिता श्रीशाकटायनाचार्य भी इसी शताब्दीमें हुए हैं। ये यापनीय संघके थे। आपका द्वितीय नाम पाल्यकीर्ति भी था।

१०वीं शतीके प्रारम्भमें जयांसहसूरि श्वेताम्बराचार्यने धर्मोपदेशमालाकी वृत्ति बनाई। वह शीलाङ्काचार्य भी इसी समय हुए जिन्होंने कि ग्राचारांग ग्रीर सूत्रकृतांगपर टीका लिखी है। उपमिति-भवप्रपञ्चकी मनोहारिणी कथाकी भी रचना इसी दसवीं शताब्दीमें हुई है। यह रचना श्रीसिद्धांष

२३

महींबने ६६२ संवत्में श्रीमालनगरमें पूर्ण की थी। सं० ६८६ में दिगम्बराचार्य श्री हिरिषेणने बृहत्कथाकोश नामक विशाल कथाग्रन्थकी रचना की है। जैनेन्द्रव्याकरणकी शब्दार्णव टीकाकी रचना भी इसी शताब्दीमें हुई मानी जाती है। टीकाके रचयिता श्रीगुणनन्दी श्राचार्य है। परीक्षामुखके रचयिता श्रीमाणक्यनन्दी इसी शताब्दीके विद्वान् हैं। परीक्षामुख न्यायशास्त्रका सुन्दर-सरल सूत्रग्रन्थ है।

११वीं शतीके प्रारम्भमें सोमदेवसूरि श्रद्धितीयप्रतिभा और राजनीतिके विज्ञाता हुए हैं। आपके यशस्तिलक चम्पू ग्रौर नीतिवाक्यामृत श्रद्धितीय प्रन्थ हैं। यशस्तिलक चम्पू ग्रौर नीतिवाक्यामृत श्रद्धितीय प्रन्थ हैं। यशस्तिलक चम्पूका शाब्दिक तथा श्राधिक विग्यास इतना सुन्दर है कि उसे पढ़ते पढ़ते कभी तृष्ति नहीं होती। नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्रका अलौकिक ग्रन्थ है जो सूत्रमय है श्रौर प्राग्वर्ती ग्रनेक नीतिशास्त्र-सागरका सन्थन कर उसमेंसे निकाला हुआ मानो श्रमृत ही है।

महाकवि हरिचन्द्रका धर्मशर्माभ्युद्य, किवकी नैर्सागक वाग्धारामें बहनेवाला श्रितिशय सुन्दर महाकाव्य है। महासेनका प्रद्युम्नचरित श्रीर श्राचार्य वीरनन्दीका चन्द्रप्रभचरित भी इसी ग्यारहवीं शती की श्लाघनीय रचनाएं हैं। इसी शतीके उत्तरार्थमें श्रिवितगतिनामक महान् श्राचार्य हुए जिनकी सरस लेखनीसे मुभावितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, श्रीमतगतिश्रावकाचार, पञ्चसंग्रह, मूलाराधनापर संस्कृत भाषानुवाद, श्रादि कर्मग्रन्थ निर्मित हुए। धनपालका तिलकमञ्जरीनामक गद्यकाव्य इसी शतीमें निर्मित हुश्रा। विगम्बराचार्यं वादिराजमुनिके पार्श्वनाथचरित, न्यायविनिश्चय विवरण, यशोधरचरित्र, प्रमाण-निर्णय, एकीभावस्तोत्र श्रादि कई ग्रन्थ इसी शतीके श्रन्त भागमें श्रीभिर्निमत हुए हैं।

श्रीकृत्दकुन्दस्वामीके समयसार, प्रवचनसार श्रीर पञ्चास्तिकायपर गद्यात्मक टीकाओंके निर्माता तथा पुरुवार्थसिद्ध्युपाय श्रीर तत्त्वार्थसार श्रादि मौलिक रचनाओंके प्राणदाता श्राचार्यप्रवर श्रमृतचन्द्वसूरि इसी शतीके उत्तरार्थके महाविद्वान् हैं। श्रुभचन्द्राचार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थमें ज्ञानका श्रणंव—सागर ही है श्रीर जिनकी लेखनी गद्यपद्यरचनामें सदा अन्याहत गति रही है, इसी समय हुए हैं। माणिक्यनन्दीके परीक्षा-मुख सूत्रपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्रभाचन्द्राचार्यं इसी शताब्दीके विद्वान् है।

बाणभट्टकी कादम्बरीसे टक्कर लेनेवाली गद्यचिन्तामणिके रचयिता एवं क्षत्रचूडामणिकाध्यमें पद पदपर नीतिपीयूषकी वर्षा करनेवाले वादीभसिंहसूरि बारहवीं शतीके पूर्वभागवर्ती स्राचार्य हैं।

श्रत्यन्त प्रसिद्ध क्वेताम्बर विद्वान् हेमचन्द्राचार्यने भी इसी क्षताब्दीमें श्रपनी श्रनुपम कृतियोंसे भारतीय संस्कृत साहित्यका भाण्डार भरा है। श्रापके त्रिषष्टिशलाका पुरुषचिरत, कुमारपालचिरत, प्रमाणमीमांसा, हेमशब्दानुशासन, काव्यानुशासन श्रादि श्रनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। श्रापकी भाषामें प्रवाह श्रौर सरसता है।

१३वीं शतीमें दि० सम्प्रदायमें श्री पं० श्राशाधरजी एक श्रतिशय प्रतिभाशाली विद्वान् हो गये हैं। उनके द्वारा दिगम्बर संस्कृतसाहित्यका भाण्डार बहुत ग्रधिक भरा गया है। न्याय, व्याकरण, धर्म, साहित्य, श्रायुर्वेद श्रादि सभी विषयोंमें उनकी ग्रक्षुण्ण गित थी। उनके मौलिक तथा टीका ग्रादि सब मिलाकर श्रवतक १६-२० प्रन्थोंका पता चला है। इनके शिष्य श्री किव श्रहंद्दासजी थे जिन्होंने पुरुदेव चम्पू तथा मुनिसुव्रतकाव्य श्रादि गद्य-पद्य प्रन्थोंकी रचना की है। उनके बाद दि० मेधावी पण्डितने १६ वीं शताब्दीमें धर्मसंग्रह श्रावकाचारकी रचना की।

इसके बाद समयके प्रतापसे संस्कृतसाहित्यकी रचना उत्तरोत्तर कम होती गई। परन्तु इस रचना-ह्रासके समय भी दि० कविवर राजमल्लजी जो कि श्रकबरके समय हुए पञ्चाध्यायी, लाटी संहिता, श्रध्यात्मकमलमार्तण्ड, जम्बूचरित ग्रादि श्रनुपम ग्रन्थ जैनसंस्कृत साहित्यकी गरिमा बढ़ानेके लिये श्रिपत कर गये। यह उपलब्ध जैनसंस्कृत साहित्यका संक्षिप्ततर विकासकम है।

#### महापुराण-

महापुराणके २ खण्ड हैं प्रथम भ्रादिपुराण या पूर्वपुराण श्रौर द्वितीय उत्तरपुराण। श्रादिपुराण ४७ पर्वी में पूर्ण हुम्रा है जिसके ४२पर्व पूर्ण तथा ४३वें पर्वके ३ इलोक भगविष्जिनसेनाचार्यके द्वारा

१ इनका यह समय विचाराधीन है।

निमित हैं और ग्रविशब्द ५ पर्व तथा उत्तर पुराण श्री जिनसेनाचार्यके प्रमुखशिष्य श्री गुणभद्राचार्यके द्वारा विरचित हैं।

ग्रादिपुराण, पुराणकालके संधिकालकी रचना है ग्रतः यह न केवल पुराणग्रन्थ है ग्रपितु काव्यग्रन्थ भी है, काव्य ही नहीं महाकाव्य है। महाकाव्यके जो लक्षण हैं वह सब इसमें प्रस्कुटित है। श्री जिनसेनाचार्यने प्रथम पर्वमें काव्य ग्रीर महाकाव्यकी चर्चा करते हुए निम्लांकित भाव प्रकट किया है-

'काव्यस्वरूपके जाननेवाले विद्वान्, कविके भाव श्रथवा कार्यको काव्य कहते हैं। कविका यह काव्य सर्वसम्मत श्रथंसे सहित, ग्राम्यदोषसे रहित, ग्रालंकारसे युक्त श्रीर प्रसाद श्रादि गुणोंसे सुक्षोभित होता है।'

'कितने ही विद्वान् अर्थकी सुन्दरताको वाणीका झलंकार कहते हैं स्रीर कितने ही पदोंकी सुन्दरताको,

किन्तु हमारा मत है कि प्रर्थ ग्रौर पद दोनोंकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार है।'

'सज्जन पुरुषोंका जो काव्य म्रलंकारसहित, श्रृङ्गाराविरसोंसे युक्त, सौन्दर्यक्षे स्रोतप्रोत स्रीर जिन्ह्यादात्रहित म्रथीत् मौलिक होता है वह सरस्वती देवीके मुखके समान म्राचरण करता हैं।'

'जिस काव्यमें न तो रीतिकी रमणीयता है, न पदोंका लालित्य है, ग्रौर न रसका ही प्रदाह है उसे

काव्य नहीं कहना चाहिये वह तो केवल कानोंको दुःख देनेवाली ग्रामीणभाषा ही है।'

'जो ग्रनेक ग्रथोंको सूचित करनेवाले पदविन्याससे सहित, सनोहर रीतियोंसे युक्त एवं स्पष्ट श्रथंसे उद्भासित प्रबन्धों—महाकाव्योंकी रचना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं'।

'जो प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती स्रादि महापुरुषोंके चित्रका वित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, स्रथं और कामके फलको दिखानेवाला हो उसे महाकाच्य कहते हैं।'

'किसी एक प्रकरणको लेकर कुछ क्लोकोंकी रचना तो सभी कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रचना करना कठिन कार्य है।'

'जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वर्णनीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट है और उत्तमोत्तम छन्द सुलभ हैं तब कविता करनेमें दरिद्रता क्या है ?'

'विशाल शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुम्रा जो कवि म्रथं रूपी सचन वनोंमें घूमनेसे खेदिल भ्रताको प्राप्त हुम्रा है उसे विश्रामके लिये महाकविरूप वृक्षोंकी छायाका म्राभय लेना चाहिये।'

'प्रतिभा जिसकी जड़ है, माधुर्य, श्रोज, प्रसाद ग्रादि गुण जिसकी उन्नत ज्ञायाएं हैं श्रीर उत्तम शब्द ही जिसके उज्ज्वल पत्ते हैं ऐसा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता हैं'।

'श्रथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरें हैं, जो गुणरूपी रत्नेंसि भरा हुग्रा है, उच्च श्रीर मनोहर शब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गुरु-शिष्यपरम्परारूप विश्वाल प्रवाह चला श्रा रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान ग्राचरण करता है।'

'हे विद्वान् पुरुषों, तुम लोग अपर कहे हुए काव्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्तकालतक स्थिर रह सके'।'

उक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ताको केवल पुराणरचनामें उतनी श्रास्था नहीं है जितनी कि काव्यकी रीतिसे लिखे हुए पुराणमें—धर्मकथामें। केवल काव्यमें भी ग्रन्थकर्ताको ग्रास्था नहीं मालूम होती उसे वे सिर्फ कौतुकावह रचना मानते हैं। उस रचनासे लाभ ही क्या जिससे प्राणीका श्रन्तस्तल विशुद्ध न हो सके। उन्होंने पीठिकामें ग्राविपुराणको 'धर्मानुबन्धिनो कथा' कहा है ग्रोर बड़ी कृततिके साथ प्रकट किया है कि 'जो पुरुष यशरूपी धनका संचय ग्रोर पुण्यक्षपी पण्यका व्यवहार—लेन देन करना चाहते हैं उनके लिये धर्मकथाको निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधनके समान माना गया है।'

वास्तवमें श्रादिपुराण संस्कृत साहित्यका एक श्रनुपम रत्न है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इसमें प्रतिपादन न हो। यह पुराण है, महाकाव्य है, धर्मकथा है, धर्मशास्त्र है, राजनीतिशास्त्र है, श्राचार शास्त्र है, श्रोर युगकी श्राद्यव्यवस्थाको बतलानेवाला महान् इतिहास है।

युगके आदिपुरुष श्री भगवान् ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र सम्प्राट् भरत चक्रवर्ती आदिपुराणके प्रधान नायक हैं। इन्हींसे सम्पर्क रखनेवाले अन्य कितने ही महापुरुषोंकी कथाओंका भी इसमें समावेश हुआ

१ पर्व १ श्लोक ६४ — १०५।

ર્પ્ર

है। प्रत्येक कथानायकका चिरित्रचित्रण इतना सुन्दर हुआ है कि यह यथार्थताकी परिधिको न लांघता हुआ भी हृदयग्राही मालूम होता है। हरे भरे वन, वायुके मन्द सन्द झकोरेसे थिरकती हुई पृथ्यित-पल्लिवत लताएं, कलकल करती हुई सरिताएं, प्रफुल्ल कमलोद्भासित सरोवर, उत्तुङ्गगिरिमालाएं, पहाड़ी निर्भर, विजलीसे शोभित स्यामल घनघटाएं, चहकते हुए पक्षी, प्राचीमें सिन्दूररसकी श्रवणिमाको बलेरनेवाला सूर्योदय और लोकलोचनाह्लादकारी चन्द्रोदय आदि प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण कविने जिस चातुर्यसे किया है वह हृदयमें भारी आह्लादकी उद्भृति करता है।

तृतीय पर्वमें चौदहवें कुलकर श्री नाभिराजके समय गगनाङ्गणमें सर्वप्रथम घनघटा छाई हुई दिखती है, उसमें बिजली चमकती है, मन्द मन्द गर्जना होती है, सूर्यंकी सुनहली रिमयोंके संपर्कि उसमें रंग विरङ्गे इन्द्रधनुष दिखाई देते है, कभी मन्द कभी सध्यम ग्रीर कभी तीत्र वर्षा होती है, पृथिवी जलमय हो जाती है, स्यूर नृत्य करने लगते हैं, चिरसंतष्त चातक संतोषकी सांस लेते हैं, ग्रीर प्रवृष्ट वारिधारा वसुधातलमें व्याकीण हो जाती है' 'दस प्राकृतिक सौन्दर्यका वर्णन किवने जिस सरसता ग्रीर सरलताके साथ किया है वह एक ग्रध्ययनकी वस्तु है। ग्रन्य कियोंके काव्यमें ग्राप यही बात क्लिप्ट-बुद्धिगम्य शब्दोंसे परिवेष्टित पाते हैं ग्रीर इसी कारण स्थूलपरिधानसे ग्रावृत कामिनीके सौन्दर्यकी भांति वहां प्रकृतिका सौन्दर्य ग्रपने रूपमें प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहां किवके सरल शब्दिवन्याससे प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा परिधानावृत नहीं हो सकी है बिलक सूक्ष्म—महीन वस्त्राविलसे सुशोभित किसी सुन्दरीके गात्रकी ग्रवदात ग्राभाकी भांति ग्रत्यन्त प्रस्फुटित हुई है।

श्रीमती श्रौर वज्जंघके भोगोपभोगोंका वर्णन, भोगभू सिकी भव्यताका व्याख्यान, मध्देवीके गात्रकी गिरिमा, श्री भगवान् वृषभदेवका जन्मकत्याणकका वृश्य, श्रीभषेक कालीन जलका विस्तार, क्षीर समुद्रका सौन्दर्य, भगवान्की बाल्य-कीड़ा, पिता नाभिराजकी प्रेरणाले यज्ञोदा श्रौर मुनन्दाके साथ विवाह करना, राज्यपालन, नीलाञ्जनाके विलयका निमित्त पाकर चार हजार राजाश्रोंके साथ दीक्षा घारण करना, छह माहका योग समाप्त होनेपर ग्राहारके लिये लगातार ६ माह तक भ्रमण करना, हिस्तिनापुरमें राजा सोमप्रम ग्रौर श्रेयांसके द्वारा इक्षुरसका ग्राहार दिया जाना, तपोलीनता, निम विनिमकी राज्य-प्रार्थना, समूचे सर्गमें व्याप्त विजयार्धगिरिकी सुन्दरता, भरत ग्रौर बाहुबलीका महायुद्ध, सुलोचनाका स्वयंबर, जयकुमार ग्रौर श्रकंकीर्तिका ग्रद्भुत युद्ध, ग्रादि श्रादि विषयोंके सरससालंकार-प्रवाहान्दित वर्णनमें किन्ने जो कमाल किया है उससे पाठकका हृदयमपूर सहसा नाच उठता है। वरवज्ञ मुखसे निकलने लगता हो, धन्य महाकि धन्य! गर्भकालिक वर्णनके समय षद् कुमारिकाग्रों ग्रौर मरुदेवीके बीच प्रश्नोत्तर रूपमें किनने जो प्रहेलिका तथा चित्रालंकारकी छटा दिखलाई है वह श्राश्चर्यमें डालनेवाली वस्तु है।

यदि श्राचार्य जिनसेन स्वामी भगवान्का स्तवन करने बैठते हैं तो इतने तन्मय हुए दिखते हैं कि उन्हें समयकी श्रवधिका भी भान नहीं रहता श्रौर एक दो नहीं श्रष्टोत्तर हजार नामोंसे भगवान्का विशद सुयश गाते हैं। उनके ऐसे स्तोत्र श्राज सहस्रनाम स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध है। वे समवसरणका वर्णन करते है तो पाठक श्रौर श्रोता दोनोंको ऐसा विदित होने लगता है मानो हम साक्षात् समव-सरणका ही दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भेदात्मक ध्यानके वर्णनसे पूरा सर्ग भरा हुश्रा है। उसके श्रध्ययनसे ऐसा लगने लगता है कि मानो श्रव मुझे श्रुक्तध्यान होनेवाला ही है। श्रौर मेरे समस्त कर्मोंकी निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्त हुश्रा ही चाहता है। भरत चक्रवर्तीकी दिग्वजयका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे में गङ्गा सिन्धु विजयार्ध वृषभाचल हिमाचल श्रादिका प्रत्यक्ष श्रवलोकनं कर रहा हूँ।

भगवान् ग्रादिनाथ जब ब्राह्मी सुन्दरी-पुत्रियों ग्रीर भरत बाहुबली ग्रादिको लोककल्याणकारी विविध विद्याञ्चोंकी शिक्षा देते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो एक सुन्दर विद्याप्यन्दिर है ग्रीर उसमें शिक्षक स्थानपर नियुक्त भगवान् वृषभदेव शिष्यमण्डलीके लिये शिक्षा दे रहे हों। कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेसे त्रस्त मानवसमाजके लिये जब भगवान् सान्त्वना देते हुए षट्कर्मकी व्यवस्था भारतभूमिपर प्रचारित करते हैं, देश-प्रदेश, नगर, स्व ग्रीर स्वामी ग्रादिका विभाग करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि भगवान् संत्रस्त मानव समाजका कल्याण करनेके लिये स्वर्गसे ग्रवतीर्ण हुए विव्यावतार ही हैं। गर्भान्वय, वीक्षान्वय, कर्त्रन्वय ग्रादि कियाग्रोंका उपदेश देते हुए भगवान् जहां जनकल्याणकारी व्यवहार

धर्मका प्रतिपादन करते हैं वहां संसारकी समता मायासे विरक्त कर इस मानवको परम निर्वृतिकी श्रोर जानेका भी उन्होंने उपदेश दिया है। सम्प्राट् भरत दिग्विजयके बाद स्राक्षित राजाश्रोंको जिस राजनीतिका उपदेश करते हैं वह क्या कम गौरवकी बात है? यदि स्राजके जननायक उस नीतिको स्रपनाकर प्रजाका पालन करें तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि सर्वत्र शान्ति छा जावे स्रौर स्रशान्ति के काले बादल कभीके क्षत-विक्षत हो जावें। स्रान्ति पर्वोमें गुणभद्राचार्यने जो श्रीपाल स्रादिका वर्णन किया है उसमें यद्यपि कवित्वकी मात्रा कम है तथापि प्रवाहबद्ध वर्णन शैली पाठकके मनको विस्मयमें डाल देती है। कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीजिनसेन स्वामी श्रौर उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने इस महापुराणके निर्माणमें जो कौशल दिखाया है वह स्रन्य कवियोंके लिये ईर्ष्याकी वस्तु है। यह महापुराण समस्त जैनपुराणसाहित्यका शिरोमणि है। इसमें सभी स्रनुयोगोंका विस्तृत वर्णन है। स्राचार्य जिनसेनसे उत्तरवर्ती प्रन्यकारोंने इसे बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा है। यह स्रागे चलकर स्रार्थ नामसे प्रसिद्ध हुस्रा है स्रौर जगह-जगह 'तदुक्तं स्रार्थे—इन शब्दोंके साथ इसके श्लोक उद्धृत मिलते हैं। इसके प्रतिपाद्य विषयको देखकर यह दृढ़तासे कहा जा सकता है कि जो स्रन्यत्र प्रन्थोंमें प्रतिपादित है वह इसमें प्रतिपादित है स्रौर जो इसमें प्रतिपादित नहीं है वह स्रन्यत्र कहीं भी प्रतिपादित नहीं है।

#### कथानायक—

महापुराणके कथानायक त्रिषिट्शलाकापुरुष हैं। २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलभद्र, ६ नारायण ग्रौर ६ प्रतिनारायण यह त्रेसठ शलाका पुरुष कहलाते हैं। इनमेंसे श्रादिपुराणमें प्रथम तीर्थकर श्रीवृषभनाथ ग्रौर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका ही वर्णन हो पाया है। ग्रन्य पुरुषोंका वर्णन गुणभद्राचार्यप्रणीत उत्तर पुराणमें हुग्रा है। श्राचार्य जिनसेन स्वामीने जिस रीतिसे प्रथम तीर्थंकर ग्रौर भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है। यदि वह जीवित रहते ग्रौर उसी रीतिसे ग्रन्य कथानायकोंका वर्णन करते तो यह महापुराण संसारके समस्त पुराणों तथा काव्योंसे महान् होता। श्रीजिनसेनाचार्यके देहावसानके बाद गुणभद्राचार्यने ग्रवशिष्ट भागको ग्रत्यन्त संक्षिप्त रीतिसे पूर्ण किया है परन्तु संक्षिप्त रीतिसे लिखनेपर भी उन्होंने सारपूर्ण समस्त बातोंका समुल्लेख कर दिया है। वह एक श्लाघनीय समय था कि जब शिष्य ग्रपने गुच्देवके द्वारा प्रारब्ध कार्यको पूर्ण करनेकी शक्ति रखते थे।

भगवान् वृष्भदेव इस श्रवस्पिणी कालके चौबीस तीर्थंकरों में श्राद्य तीर्थंकर थे। तृतीय कालके श्रन्तमें जब भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी श्रौर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ हो रही थी तब उस सिन्धकालमें श्रयोध्याके श्रन्तिम मनु-कुलकर श्रीनाभिराजके घर उनकी पत्नी मरुदेवीसे इनका जन्म हुश्रा था। श्राप जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके धारक थे। कत्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेके बाद बिना बोयी धानसे लोगोंकी श्राजीविका होती थी परन्तु कालक्रमसे जब वह धान भी नष्ट हो गई तब लोग भूल-प्याससे श्रत्यन्त क्षुभित हो उठे शौर सब नाभिराजके पास पहुंचकर त्राहि त्राहि करने लगे। नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान् वृषभनाथके पास ले गये। लोगोंने श्रपनी कृष्ण कथा उनके समक्ष प्रकट की। प्रजाजनोंकी विद्वल दशा देखकर भगवान्की श्रन्तरात्मा द्रवीभूत हो उठी। उन्होंने उसी समय श्रवधिज्ञानसे विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षेत्रमें वही व्यवस्था चालू करनेका निश्चय किया। उन्होंने श्रिस (सैनिक कार्य) मर्वा (लेखन कार्य) कृषि (खेती) विद्या (संगीत-नृत्यगान श्रादि) शिल्प (विविध वस्तुश्रोंका निर्माण) श्रौर वाणिज्य (व्यापार)—इन छह कार्योका उपदेश दिया तथा इन्द्रके सहयोगसे देश नगर ग्राम आदिकी रचना करवाई। भगवान्के द्वारा प्रविश्त छह कार्योसे लोगोंकी श्राजीविका चलने लगी। कर्मभूमि प्रारम्भ हो गई। उस समयकी सारी व्यवस्था भगवान् वृषभदेवने श्रपने दृद्धिबलसे की थी। इसिलये ग्रही श्राविपुष्ठभ, ब्रह्मा, विधाता, श्रादि संज्ञाओंसे व्यवहृत हुए।

नाभिराजकी प्रेरणासे उन्होंने कच्छ महाकच्छ राजाओंकी बहिनें यशस्वती और सुनन्दाके साथ विवाह किया। नाभिराजके महान् श्राप्रहसे राज्यका भार स्वीकृत किया। श्रापके राज्यसे प्रजा श्रत्यन्त सन्तुष्ट हुईं। कालकमसे यशस्वतीकी कूखसे भरत श्रादि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुई ग्रौर सुनन्दाकी कूखसे बाहुबली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। भगवान् यृषभदेवने ग्रपने पुत्र पुत्रियोंको ग्रानेक जनकल्याणकारी विद्याएं पढ़ाई थीं। जिनके द्वारा समस्त प्रजामें पठन पाठनकी व्यवस्था का प्रारम्भ हुन्नाथा।

नीलाञ्जनाका नृत्यकालमें अचानक विलीन हो जाना भगवान् के वैराध्यका कारण बन गया। उन्होंने बड़े पुत्र भरतको राज्य तथा अन्य पुत्रोंको यथायोग्य प्रदेशोंका स्वामित्व देकर प्रवज्या धारण कर ली। चार हजार अन्य राजा भी उनके साथ प्रवजित हुए थे परन्तु वे कुषा तृषा आदिकी बाधा न सह सकनेके कारण कुछ ही दिनोंमें अष्ट हो गये। भगवान्ने प्रथमयोग छह माहका लिया था। छह आह समाप्त होनेके बाद वे ब्राहारके लिये निकले परन्तु उस समय लोग मुनियोंको आहार किस प्रकार दिया जाता है, यह नहीं जानते थे। अतः विधि न मिलनेके कारण आपको छह माह तक अमण करना पड़ा। आपका यह विहार अयोध्यासे उत्तरकी और हुआ और आप चलते चलते हिस्तनागपुर जा पहुँचे। वहांके तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे। उनके छोटे भाईका नाम श्रेयांस था। इस श्रेयांसका भगवान् वृषभदेवके साथ पूर्वभवका सम्बन्ध था। वज्ज जंधकी पर्यायमें यह उनकी श्रीमती नामकी रत्री था। उस समय इन दोनोंने एक मुनिराजके लिये आहार दिया था। श्रेयांसको जातिस्मरण होनेसे वह सब घटना स्मृत हो गई इसलिये उसने भगवान्को देखते ही पडगाह लिया और इक्षुरसका आहार दिया। वह आहार वैशाख सुदी ३ को दिया गया था तभीसे इसका नाम अक्षय तृतीया प्रसिद्ध हुआ। राजा सोमप्रभ, श्रेयांस तथा उनकी रानियोंका लोगोंने बड़ा सम्मान किया। आहार लेनेके बाद भगवान् वनमें चले जाते थे और वहांके स्वच्छ वायुमण्डलमें आत्मसाधना करते थे। एक हजार वर्षके तपश्चरणके बाद उन्हें दिव्यज्ञान—केवलज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह सर्वज्ञ हो गये, संसारके प्रत्येक पदार्थको स्पष्ट जानने लगे।

उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। उन्होंने चक्ररत्नके द्वारा षट्खण्ड भरतक्षेत्रको ग्रपने ग्राधीन किया ग्रौर राजनीतिका विस्तार कर ग्राश्रित राजाश्रोंको राज्यशासनकी पद्धित सिखलाई। उन्होंने ही बाह्मण वर्णकी स्थापना की। बाह्मण, क्षत्रिय, वैदय ग्रौर शूद्र ये चार वर्ण इस भरतक्षेत्रमें प्रचिलत हुए इनमें क्षत्रिय, वैदय ग्रौर शूद्र ये तीन वर्ण ग्राजीविकाके भेदसे निर्धारित किये गये थे ग्रौर बाह्मण वतीके रूपमें स्थापित हुए थे। सब ग्रपनी ग्रपनी वृत्तिका निर्वाह करते थे इसलिये कोई दुःखी नहीं था।

भगवान् वृषभदेवने सर्वज्ञ दशामें दिव्यध्वितिके द्वारा संसारके भूले भटके प्राणियोंको हितका उपदेश दिया। उनका समस्त आर्यखण्डमें विहार हुआ था। आयुके अन्तिम समय वे कंलास पर्वतपर पहुँचे और वहींसे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भरत चक्रवर्ती यद्यपि षट्खण्ड पृथिवोके अधिपति थे फिर भी उसमें आसक्त नहीं रहते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने गृहवाससे विरक्त हो कर प्रमुज्या-दीक्षा धारण की तब अन्तर्मुहूर्तमें ही उन्हें केवलज्ञान हो गया था। केवलज्ञानी भरतने भी आर्य देशोंमें विहारकर समस्त जीवोंको हितका उपदेश दिया और आयुके अन्तमें निर्वाण प्राप्त किया।

### भगवान् वृषभदेव श्रीर भरतका जैनेतर पुराणादिमें उल्लेख

भगवान् वृषभदेव और सम्प्राट् भरत ही ग्रादि पुराणके प्रमुख कथानायक हैं। उनका वर्तमान पर्याय सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ऊपर लिखे श्रनुसार है। भगवान् वृषभदेव ग्रीर सम्प्राट् भरत इतने श्रधिक प्रभावशाली पुण्य पुरुष हुए हैं कि उनका जैनग्रन्थोंमें तो उल्लेख ग्राता ही है उसके सिवाय वेदके मन्त्रों, जैनेतर पुराणों, उपनिषदों ग्रादिमें भी उल्लेख मिलता है। भागवतमें भी मरदेव नाभिराय वृषभदेव ग्रीर उनके पुत्र भरतका विस्तृत विवरण दिया है। यह दूसरी बात है कि वह कितने ही ग्रंशोंमें भिन्न प्रकारसे दिया गया है। इस देशका भारत नाम भी भरत चक्रवर्तीके नामसे ही प्रसिद्ध हुग्रा है।

निम्नांकित 'उद्धरणोंसे हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है।
'अग्निभून्नोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः। ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः॥३६॥
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राब्राज्यमास्थितः। तपस्तेपे महाभागः पुन्नहाश्रमसंशयः॥४०॥

हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ । तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः' ।।४१।।

सार्कण्डेयपुराण प्रध्याय ५०

'हिमाहवयं तु यद्वर्ष नाभेरासीन्महात्मनः । तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेब्या महाद्युतिः ।।३७॥ ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रजः । सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं भरतं पृथिवीपतिः' ॥३८॥ कूर्मपुराण ग्रध्याय ४१

'जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मौ युगादिकम् । नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेशात्तु नाभितः ॥१०॥ ऋषभो महदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् । ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरिं गतः ॥११॥ भरताद् भारतं वर्षे भरतात् सुमितिस्त्वभूत्'।

म्रानिपुराण मध्याय १०

'नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं महदेव्यां महाद्युतिः । ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥५०॥ ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रज्ञताग्रजः । सोऽभिषिच्याथ भरतं पुत्रं प्रात्राज्यमास्थितः ॥५१॥ हिमाह्वदक्षिणं वर्षे भरताय न्यवेदयत् । तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥५२॥ वायुमहापुराण पूर्वार्धं ग्रध्याय ३३

'नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिम् ॥ ५६ ॥

ऋषभं पार्थिवं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ।। ६० ।। सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राद्राज्यमास्थितः । हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्ब्धाः ।। ६१ ॥ ब्रह्माण्डपुराण पूर्विष स्रनुषङ्गापाद स्रध्याय १४

'नाभिर्मरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रश्च तावदग्रजः तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रेदेक्षिणं वर्षे महद् भारतं नाम शशास ।'

#### वाराहपुराण अध्याय ७४

'नार्भोनसर्गं वक्ष्यामि हिमाङकेऽस्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामितः ॥ १६ ॥ ऋषभं पाथिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताग्रजः ॥ २० ॥ सोऽभिषिच्याथ ऋषभो भरतं पुत्र वत्सलः । ज्ञानं वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥ २१ ॥ सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम् । नग्नो जटो निराहारोऽचीरी ध्वांतगतो हि सः ॥२२ ॥ निराशस्त्यक्तसंदेहः शैवमाप परं पदम् । हिमाद्रेदेक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥ २३ ॥ तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।'

#### लिङ्गपुराण ग्रध्याय ४७

'न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा । हिमाह्वयं तु वै वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः ॥२७॥ तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः । ऋषभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ॥ २८॥ विष्णुपुराण द्वितीयां अध्याय १

'नाभेः पुत्रश्व ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत् । तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ।।५७।। स्कन्धपुराण माहेश्वर खण्डके कौमारखण्ड ग्रध्याय ३७

कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः । चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ।। मरुदेवी च नाभिष्च भरते कुल सत्तमाः । अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ।। दर्शयन् वर्तमं वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ।।

मनुस्मृतिः ।

## भगवान् वृषभदेव और ब्रह्मा-

लोकमें बह्मा नामसे प्रसिद्ध जो देव है वह भगवान् वृषभदेव को छोड़कर दूसरा नहीं हैं। ब्रह्माके अन्य अनेक नामोंमें निम्नलिखित नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—

हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, स्रव्टा, स्वयंभू,

इनकी यथार्थसंगति भगवान् वृषभदेवके साथ ही बैठती है। जैसे--

हिरण्यगर्भ--जब भगवान् माता मरुदेवीके गर्भमें आये थे उसके छह साह पहलेसे अयोध्या नगरीमें हिरण्य-सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी। इसलिये आपका हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है।

प्रजापति —कल्पवृक्षोंके नब्द हो जानेके बाद स्रसि मिष कृषि स्रादि छह कर्मी का उपदेश देकर स्रापने ही प्रजाकी रक्षा की थी। इसलिये श्राप प्रजापति कहलाते थे।

लोकेश--समस्त लोकके स्वामी थे इसलिये लोकेश कहलाते थे।

नाभिज--नाभिराज नामक चौदहवें मनुसे उत्पन्न हुए थे इसलिये नाभिज कहलाते थे।

चतुरानन-समवसरणमें चारों श्रोरसे श्रापका दर्शन होता था इसलिये श्राप चतुरानन कहे जाते थे। स्त्राप्त-भोगभूमि नष्ट होनेके बाद देश नगर श्रादिका विभाग, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य श्रादिका

व्यवहार, विवाह प्रथा ग्रादिके ग्राप ग्राद्य प्रवर्तक थे इस लिये सच्टा कहे जाते थे।

स्वयंभू—दर्शन विशुद्धि श्रादि भावनाश्रोंसे श्रपने श्रात्माके गुणोंका विकास कर स्वयं ही श्राद्य तीर्थंकर हुए थे इसलिये स्वयंभू कहलाते थे।

# 'ब्राचार्य जिनसेन ब्रोर गुणभद्र

ये दोनों ही आचार्य मूलसंघके उस 'पञ्चस्तूप' नामक श्रन्वय में हुए हैं जो कि श्रागे चलकर सेनान्वय या सेनसङ्घ नामसे प्रसिद्ध हुश्रा है जिनसेन त्वामीके गुरु वीरसेन श्रीर जिनसेनने तो श्रपना वंशे 'पञ्चस्तूपान्वय' ही लिखा है परन्तु गुणभद्राचार्यने सेनान्वय लिखा है। इन्द्रनन्दीने श्रपने 'श्रुताव-तारमें लिखा है कि जो मुनि पञ्चस्तूप निवाससे श्राये उनमें किन्हींको सेन श्रीर किन्हींको भद्र नाम दिया गया। तथा कोई 'श्राचार्य ऐसा भी कहते हैं कि जो गुहाओं से श्राये उन्हें नन्दी, जो श्र्योक वनसे श्राये उन्हें देव श्रीर जो पञ्चस्तूपसे श्राये उन्हें सेन नाम दिया गया। श्रुतावतारके उक्त उक्लेखसे यह सिद्ध होता है कि सेनान्त श्रीर भद्रान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही श्रागे चलकर सेनान्वय या सेनसंघ कहलाने लगा है।

#### वंश-परम्परा-

वंश दो प्रकारका होता है-एक लौकिक वंश और दूसरा पारमार्थिक वंश । लौकिक वंशका सम्बन्ध योनिसे हैं और पारमार्थिक वंशका सम्बन्ध विद्यासे । ग्राचार्य जिनसेन ग्रौर गुणभद्रके लौकिक वंशका कुछ पता नहीं चलता । ग्राप कहांके रहनेवाले थे ? किसके पुत्र थे ? ग्रापकी क्या जाति थी ? इसका उल्लेख न इनकी ग्रन्थप्रशस्तियोंमें मिलता है और न इनके परवर्ती ग्राचार्योंकी ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें । गृहवाससे विरत साधु ग्रपने लौकिक वंशका परिचय देना उचित नहीं समझते और न उस परिचयसे उनके व्यक्तित्वमें कुछ महत्त्व ही ग्राता है । यही कारण रहा कि कुछ को छोड़कर ग्राधिकांश ग्राचार्यों के इस लौकिक वंशका कुछ भी इतिहास सुरक्षित नहीं है ।

इ० श्रुताबतार

१ यह प्रकरण श्रद्धेय नाथूरामजी प्रेमीके 'जैन साहित्य और इतिहास' तथा 'विद्वद्रत्नमाला' परसे लिखा गया है।

२ अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स । सह गात्तुवेगा पंचत्थूहण्णभाणुणा मुगिगा।।४।। **भवला** 

यस्तपोदीप्तिकररार्भव्याम्भोजानि बोधयन् । व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पञ्चस्तूपान्वयाम्बरे ॥४॥
जय धवला

३ पञ्चस्तूप्यनिवासादुपागता येऽनगारिरास्तेषु । काँश्चित्सेनाभिख्यान्काँश्चिद्भद्राभिधानकरोत् ।।६३।। ४ अन्ये जगुर्गुं हाया विनिर्गता नन्दिनो महात्मानः । देवाश्चाशोकवनात् पञ्चस्तूप्यात्ततः सेनः ।।६७।।

स्रभीतकके स्रनुसन्धानसे इनके परमार्थवंश—गुरुवंशकी परम्परा स्रायं चन्द्रसेन तक पहुँच सकी है। स्रर्थात् चन्द्रसेनके शिष्य ध्रायंनन्दी, उनके वीरसेन, वीरसेनके जिनसेन, जिनसेनके गुणभद्र स्रौर गुणभक्र क्रौर गुणभक्र के शिष्य लोकसेन थे। यद्यपि स्रात्मानुशासनके संस्कृत टीकाकार प्रभाचन्द्रने 'उपोद्धातमें लिखा है कि बड़े धर्मभाई विषयध्यामुग्धबुद्धि लोकसेनको सम्बोध देनेके व्याजसे समस्त प्राणियोंके उपकारक समीचीन मार्गको दिखलानेकी इच्छासे श्री गुणभद्रदेवने यह प्रन्थ लिखा परन्तु उत्तर पुराणकी 'प्रशस्ति को देखते हुए टीकाकारका उक्त उक्लेख ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि उसके उन्होंने लोकसेनको स्रपना मुख्य शिष्य बतलाया है। वीरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरथगृह नामके एक शिष्य स्रौर थे। श्री गुणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें स्रपने स्रापको उक्त दोनों गुष्क्रींका शिष्य बतलाया है। इनके सिवाय वितयसेन मृनि भी वीरसेनके शिष्य थे जिनकी प्रबल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचार्यने 'पाइविश्युद्य काव्यकी रचना की थी। इन्हीं विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने श्रागे चलकर काष्ठासंयकी स्थापना की थी। ऐसा देवसेनाचार्यने स्थपने दर्शनसारमें लिखा है'। जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन स्थापना की थी। ऐसा देवसेनाचार्यने स्थपने दर्शनसारमें लिखा है'। जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन स्थापन को ती जिनसेनने जयधवला टीकाका संपालक कहा है स्थार स्रादिपुराणके पीठिकाबन्धमें उनके गुणोंकी काकी प्रशंसा की है।

त्राहिपुराणकी पीठिकामें श्री जिनसेन स्वामीने श्री वीरसेन स्वामीकी स्तुतिके बाद ही श्री जयसेन स्वामीकी स्तुति की है "ग्रीर उनसे प्रार्थना की है कि 'जो तपोलक्ष्मीकी जनसभूमि हैं, शास्त्र श्रीर शास्त्रिके भाण्डार हैं तथा विद्वत्समूहके ग्रग्रणी हैं वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें। इससे यह सिद्ध होता है कि जयसेन श्री वीरसेन स्वामीके गुरुभाई होंगे ग्रीर इसी लिये जिनसेनने उनका गुरुक्पसे स्मरण किया है। इस प्रकार श्री जिनसेनकी गुरु परम्परा निम्नाङ्कित चार्टसे प्रस्फूट की जा सकती है—

१ बृहद्धर्भभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन सर्वसत्त्वोपकारकसन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुर्णभद्रदेवो निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषन्निष्टदेवताविशेषं नमस्कृ्वंन्नाह-'लक्ष्मीनिवास-निलयमिति ।

२ 'श्रीवीरसेनमृनिपादपयोजभृङगः श्रीमानभूद् विनयसेनमृनिर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनसेनमृनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥'

३ सिरिवीरसेग्गिसिस्सो जिग्गसेणो सयलसत्थिविण्गाग्गी । सिरिपजमग्गिदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ तस्स य सिस्सो गुणवं गुग्गभद्दो दिव्वणाग्गपरिपुण्गो। पक्खोववासमंडियमहातवो भाविलागे य ॥३२॥ तेण पुणोवि य मिच्चुं गाऊग्ग मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्धंतं घोसिता सयं गयं सग्गलोयस्स ।३३। आसी कुमारसेग्गो णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ । सण्णामभंजग्गेण य अगिह्यपुणदिक्खओ जाणो ॥ सो सवणसंघवज्झो कुमारसेणो दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दो कट्ठं संघं पह्वदेदि ॥३५॥

४ सर्वज्ञप्रतिपादितार्थगणभृत्सूत्रानुटीकामिमां येऽभ्यस्यन्ति बहुश्रुताः श्रुतगृर्धं संपूज्य वीरप्रभुम् । ते नित्योज्ज्वलपद्मसेनपरमाः श्रीदेवसेनार्चिता भासन्ते रिवचन्द्रभासिसुतपःश्रीपालसत्कीर्तयः ॥४४॥ जि ध०

५ टीका श्रीजयचिन्हितोरुधवला सूत्रार्थसंद्योतिनी स्थेयादा रविचन्द्रमुज्ज्वलतपःश्रीपालसंपालिता ।४३। ज० भ०

६ भट्टाकलङकश्रीपालपात्रकेसरिणां गुुगाः । विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेऽतिनिर्मलाः ॥५३॥ ऋा० पु०

७ देखो आ० पु०१। ५५–५६।

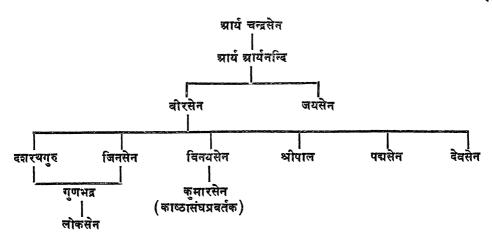

इन्द्रनन्दीने ग्रपने श्रुतावतारमें लिखा है कि कितना ही समय बीत जानेपर चित्रकूटपुरमें रहने-वाले श्रीमान् एलाचार्य हुए जो सिद्धान्त-प्रन्थोंके रहस्यको जाननेवाले थे। श्रीवीरसेन स्वामीने उनके पास समस्त सिद्धान्तका ग्रध्ययन कर उपरितन निबन्धन ग्रादि ग्राठ ग्रिधकारोंको लिखा था। गुरु महा-राजकी आज्ञासे बीरसेन स्वामी चित्रकूट छोड़कर माटग्राममें ग्राये। वहां ग्रानतेन्द्रके बनवाये हुए जिन-मन्दिरमें बैठकर उन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्तिको पाकर उसके जो पहले छह खण्ड हैं उनमें बन्धनादि ग्रठारह ग्रिधकारोंमें सत्कर्म नामक छठवें खण्डको संक्षिप्त किया ग्रौर सबकी संस्कृतप्राकृतमाषा-मिश्रित धवला नामकी टीका ७२ हजार श्लोक प्रमाण रची ग्रौर फिर दूसरे कवायप्रामृतके पहले स्कन्धकी चारों विभिक्तयोंपर जयधवला नामकी २० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखी। इसके बाद ग्रायु पूर्ण हो जानेसे स्वर्गवासी हुए। उनके ग्रनन्तर श्रीजयसेन गुरुने ४० हजार श्लोक ग्रौर बनाकर जयधवला टीका पूर्ण की। इस प्रकार जयधवला टीका ६० हजार श्लोक प्रमाण निमित हुई।

यही बात श्रीघर बिबुधने भी श्रपने गद्यात्मक श्रुतावतारमें कही है, ग्रतः इन दोनों श्रुतावतारों के आधारसे यह सिद्ध होता है कि वीरसेनाचार्यके गुरु एलाचार्य थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे इसका पता नहीं चलता। वीरसेनके समयवर्ती एलाचार्यका श्रस्तित्व किन्हों अन्य ग्रन्थोंसे समिथत नहीं होता। हो सकता है कि धवलामें स्वयं वीरसेनने 'ग्रज्जज्जनंदिसिस्सेण '''ग्रादि गाथ। द्वारा जिन ग्रार्यनन्दी गुषका उदलेख किया है वही एलाचार्य कहलाते हों। ग्रस्तु,

#### स्थानविचार-

दिगम्बर मुनियोंको पक्षियोंकी तरह ग्रनियतवास बतलाया है ग्रर्थात् जिस प्रकार पक्षियोंका कोई निश्चित निवास नहीं होता उसी प्रकार मुनियोंका भी कोई निश्चित निवास नहीं होता। प्रावृद्योगके सिवाय उन्हें किसी बड़े नगरमें ५ दिन-रात श्रीर छोटे ग्राममें १ दिन-रातसे श्रधिक ठहरनेकी श्राज्ञा नहीं है। इसलिये किसी भी दिगम्बर मुनिके मुनिकालीन निवासका उल्लेख प्रायः नहीं ही मिलता

१ देखो श्लो० १७६-१८३ ।

२ श्लोक १८२में ''यातस्त्वतः पुनस्तिच्छिष्यो जयसेन गुरुनामा'' यहां जयसेनके स्थानमें जिनसेनका उल्लेख होना चाहिये क्योंकि श्रीधरकृत गद्यश्रुतावतारमें जयसेनके स्थानपर जिनसेनका ही पाठ है । यथा-

<sup>&</sup>quot;… वीरसेनमुनिः स्वर्गं यास्यति । तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति । सोऽपि चत्वारिंशत्सहस्रैः कर्मप्राभृतं समाप्ति नेष्यति । अमुना प्रकारेगा षष्टिटसहस्प्रप्रमिता जयधवलनामाङ्किता टीका भविष्यति ।"

इसके सिवाय गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें भी जिनसेन स्वामीको सिद्धान्तशास्त्रका टीकाकार कहा है।

इतना ही नहीं जिनसेनस्वामीने पीठिकाबन्धमें अपने गुरु वीरसेनाचार्यका जो स्मरण किया है उसमें उन्होंने उन्हों 'सिद्धान्तोपनिबन्धानां' सिद्धान्तग्रन्थके उपनिबन्धों–टीकाओंका कर्ता कहा है।

है। परन्तु वे कहां उत्पन्न हुए ? कहां उनका गृहस्थ जीवन बीता श्रादिका विचार करना किसी भी लेखककी पूर्ण जानकारी प्राप्त करनेके लिये ग्रावश्यक वस्तु है।

निश्चितरूपसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन और गुणभद्र अमुक देशके अमुक नगरमें उत्पन्न हुए थे और अमुक स्थानपर अधिकतर रहते थे क्योंकि इसका उल्लेख उनकी किन्हीं भी प्रश्नित्तयोंमें नहीं मिलता । परन्तु इनसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके ग्रन्थोंमें वंकापुर, वाटग्राम और जित्रकूटका उल्लेख आता है इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह कर्णाटक प्रांतके रहन-वाले होंगे ।

वंकापुर उस समय वनवास देशकी राजधानी था और इस समय कर्नाटक प्रान्तके धारवाड़ जिलेमें है। इसे राष्ट्रकूट श्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्यके पिता वंकेयरसने श्रपने नामसे राजधानी वनाया था। जैसा कि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके निम्न इलोकोंसे सिद्ध है।

> 'श्रीमित लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ॥३२॥' वनवासदेशमखिलं भु'जिति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् । तित्पतृनिजनामकृते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४॥ उ० पु० प्र०

वाटग्राम कौन था ? श्रौर श्रव कहांपर है ? इसका पता नहीं चलता परन्तु वह गुर्जरार्यानुपालित था श्रयांत् ग्रमोघवर्षके राज्यमें था श्रौर श्रमोघवर्षका राज्य उत्तरमें मालवासे लेकर दक्षिणमें कांचीपुर तक फंला हुग्रा था। श्रतएव इतने विस्तृत राज्यमें वह कहांपर रहा होगा इसका निर्णय कसे किया जाय ? श्रमोघवर्षके राज्यकाल श० सं० ७८८ की एक प्रशस्ति 'एपिग्राफिग्रा इंडिका भाग ६, पृष्ठ १०२ पर मुद्रित है। उसमें लिखा है कि गोविन्दराजने जिनके कि उत्तराधिकारी श्रमोघवर्ष थे केरल, मालवा, गुर्जर श्रौर चित्रकूटको जीता था श्रौर सब देशोंके राजा श्रमोघवर्षकी सेवामें रहते थे। हो सकता है कि इनमेंका चित्रकूट वही चित्रकृट हो जहां कि श्रुतावतारके उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते थे श्रौर जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोंका श्रध्ययन किया था।

मैसूर राज्यके उत्तरमें एक चित्तलदुर्ग नामका नगर है। यह पहले होयसाल राजवंशकी राजधानी रहा है। यहां बहुत सी पुरानी गुफायें हैं श्रीर पांचसौ वर्ष पुराने मन्दिर हैं। क्वेताम्बर मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़ें नामसे उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि एलाचार्यका निवासस्थान यही चित्रकूट हो। शीलविजयजी ने श्रपनी तीर्थयात्रामें चित्रगढ़, बनौसी श्रीर वंकापुरका एक साथ उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि इन स्थानोंके बीच श्रधिक श्रन्तर नहीं होगा। वंकापुर वही है जहां लोकसेनके द्वारा उत्तरपुराणका पूजामहोत्सव हुश्रा था श्रीर बनौसी (वनवासी) वही है जहां वंकापुरसे पहले राजधानी थी। इस तरह संभव है कि वाटग्राम वनवासी श्रीर चित्तलदुर्गके श्रास पास होगा । श्रमोध-

चित्तलदुर्गको मैंने जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह अब ीक नहीं मालूम होता । चित्रकूट आजकलका राजस्थानका चित्तौड़ ही होगा । हरिषेण आदिने चित्तौड़को ही चित्रकूट लिखा है । इसके सिवाय डा॰ आलतेकरके अनुमानके अनुसार वाटग्राम या वटग्राम वटपद या बड़ौदा होगा जहां के भानतेन्द्रके मन्दिरमें घवला लिखी गई । चित्तौड़से बड़ौदा दूर भी नहीं है । चित्रकूट प्राचीनकालके विद्या का केन्द्र रहा है । बड़ौदा अमोघवर्षके ही शासनमें था । गुजरेक्वर वह कहलाता भी था । आनतेन्द्रकोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्त होगा । जिसके बनवाये हुए मन्दिरमें वे रहे थे । इन्द्रनामके कई राष्ट्रकूटराजा हुए हैं'।

१ आगत्य चित्रक्टात्ततः स भगवान् गुरोरनुज्ञानात् । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥१७६॥ श्रुतावतार

इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थदिशनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥६॥ ज० ध०

२ चित्रगढ़ बनोसी गाम बंकापुर दीठुं शुभधाम । तीरथ मनोहर विस्मयवंत .....

३ यह प्रेमीजीकी पूर्व विचारधारा थी परन्तु अब उन्होंने इस विषयमें अपना निम्न मन्तव्य एक पत्रमें मुफ्ते लिखा है—

वर्षकी राजधानी मान्यखेट थी जो कि उस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दो देशोंकी राजधानी थी और इस समय मलखेड़ नामसे प्रसिद्ध है तथा हैदराबाद रेलवे लाइनपर मलखेड़गेट नामक छोटेसे स्टेशनसे ४-५ मील दूरीपर है। ग्रमोघवर्ष श्रीजिनसेन स्वामीके ग्रनन्य भक्तों में था ग्रतः उनका उसकी राजधानीमें ग्राना जाना संभव है। परन्तु वहां उनके खास निवासके कोई उल्लेख नहीं मिलते।

#### समय-विचार-

हरिवंश पुराणके कर्त्ता जिनसेन (द्वितीय)ने श्रपने हरिवंशपुराणमें जिनसेनके गुरु वीरसेन श्रौर जिनसेनका निम्नाङकित शब्दोंमें उल्लेख किया है-

''जिन्होंने परलोकको जीत लिया है और जो किवयों के चक्रवर्ती हैं उन वीरसेन गुरुकी कलड़क-रहित कीर्ति प्रकाशित हो रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपार्श्वनाथ भगवान्के गुणोंकी जो श्रपिरिमत स्तुति बनाई है श्रर्थात् पार्श्वाभ्युदय काव्यकी रचना की है वह उनकी कीर्तिका श्रच्छी तरह कीर्तन कर रही है। श्रीर उनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी किरणें विद्वत्पुरुषोंके श्रन्तःकरण-रूपी स्फटिकभूमिमें प्रकाशमान हो रही हैं।'

'श्रवभासते' 'संकीर्तयित' 'प्रस्फुरन्ति इन वर्तमानकालिक कियाश्रोंके उल्लेखसे यह सिद्ध होता है कि हरिवंश पुराणकी रचना होने के समय श्रादिपुराणके कर्ता श्रीजिनसेन स्वामी विद्यमान थे श्रौर तब तक वे पार्श्वजिनेन्द्र स्तुति तथा वर्धमानपुराण नामक दो ग्रन्थों की रचना कर चुके थे तथा इन रचनाश्रों के कारण उनकी विशद कीर्ति विद्वानों के हृदयमें श्रपना घर कर चुकी थी। जिनसेन स्वामीकी, जयधवला टीकाका श्रन्तिम भाग तथा महापुराण जैसी सुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाश्रों का हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेनने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है इससे पता चलता है कि उस समय इन टीकाश्रों तथा महापुराणकी रचना नहीं हुई होगी। यह श्रीजिनसेनकी रचनाश्रों का प्रारम्भिक काल मालूम होता है। श्रौर इस समय इनकी श्रायु कमसे कम होगी तो २५-३० वर्षकी श्रवस्था होगी क्यों कि इतनी श्रवस्थाके बिना उन जैसा श्रगाध पाण्डित्य श्रौर गौरव प्राप्त होना संभव नहीं है।

हरिवंशपुराणके अन्तमें जो उसकी <sup>3</sup>प्रशस्ति दी गई है उससे उसकी रचना शकसंवत् ७०५ में पूर्ण हुई है यह निश्चित है। हरिवंश पुराणकी श्लोकसंख्या दश बारह हुजार है। इतने विशाल अन्थकी रचनामें कमसे कम ५ वर्ष अवश्य लग गये होंगे। यदि रचनाकालमेंसे यह ५ वर्ष कम कर दिये जावें तो हरिवंशपुराणका प्रारम्भ काल ७०० शकसंवत् सिद्ध होता है। हरिवंशकी रचना प्रारम्भ करते समय आदिपुराणके कर्ता जिनसेनकी आयु कमसे कम २५ वर्ष अवश्य होगी। इस प्रकार शकसंवत् ७०० मेंसे यह २५ वर्ष कम कर देने पर जिनसेनका जन्म ६७५ शक संवत्के लगभग सिद्ध होता है। यह आनुमानिक उल्लेख है अतः इसमें अन्तर भी हो सकता है परन्तु अधिक अन्तरकी सम्भावना नहीं है।

जयधवला टीकाकी प्रशस्तिसे यह विदित होता है कि जिनसेनने ग्रपने गुरुदेव श्रीवीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध वीरसेनीया टीका शकसंवत् ७४६ फागुन सुदी १० के पूर्वाह्ममें जब कि श्राष्टाह्मिक

१ जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलङ्कावभासते ॥३६॥ यामिताभ्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिं संकीर्तयत्यसौ ॥४०॥ वर्द्धमानपुरागोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः । प्रस्फुरन्ति गिरीशानाः स्फुटस्फटिकभित्तिषु ॥४१॥ हिरवंश पुराण सर्ग १

२ शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम् । पूर्वां श्रीमदवन्तिभूभृति नृपे वत्साधिराजेऽपरां सौराणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवित ।।

३ कषायप्राभृतकी २० हजार प्रमाण वीरसेनस्वामीकी और ४० हजार प्रमाण जिनसेन स्वामीकी जो टीका है वह वीरसेनीया टीका कहलाती है। और वीरसेनीया टीकासहित जो कषायप्राभृतके मूलसूत्र तथा चूर्णिसूत्र धार्तिक वगैरह अन्य आचार्योंकी टीका है उन सबके संग्रहको जयधवला टीका कहते हैं। यह संग्रह किसी श्रीपाल नामक आचार्यने किया है इसलिये जयधवलाको 'श्रीपालसंपालिता' कहा है।

महोत्सवकी पूजा हो रही थी पूर्ण की थी<sup>र</sup>। इससे यह माननेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी ७५६ शकसंवत् तक विद्यमान थे। श्रव देखना यह है कि वे इसके बाद कब तक इस भारत-भूमण्डलपर श्रपनी ज्ञानज्योतिका प्रकाश फैलाते रहे।

यह पहले लिखा जा चुका है कि जिनसेन स्वामीने श्रपने प्रारम्भिक जीवनमें पादविभ्युदय तथा वर्धमानपुराण लिखकर विद्वत्समाजमें भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वर्धमानपुराण तो उपलब्ध नहीं है परन्तु पार्विभ्युदय प्रकाशित हो चुकनेके कारण कितने ही पाठकों की दृष्टिमें आ चुका होगा । उन्हों ने देखा होगा कि उसकी हृदयहारिणी रचना पाठकके हृदयको किस प्रकार बलात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। वर्धमान पुराणकी रचना भी ऐसी ही रही होगी। उनकी दिन्य लेखनीसे प्रसूत इन दो काव्य प्रन्थों को देखकर उनके संपर्कमें रहनेवाले विद्वान् साधुग्रोंने भ्रवस्य ही उनसे प्रेरणा की होगी कि यदि श्रापकी दिव्य लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबीसों तीर्थकरों तया उनके कालमें होनेवाले शलाकापुरुषों का चरित्र लिखा जाय तो जनसमूहका भारी कल्याण हो श्रीर उन्होंने इस कार्यको पूरा करनेका निश्चय ग्रपने हृदयमें कर लिया हो। परन्तु उनके गुरु श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध सिद्धान्त ग्रन्थों की टीकाका कार्य उनके स्वर्गारोहणके पश्चात् अपूर्ण रह गया । योग्यता रखनेवाला गुरुभक्त शिष्य गुरुत्रारब्ध कार्यकी पूर्तिमें जुट पड़ा ग्रौर उसने ६० हजार क्लोक प्रमाण टीका ग्राद्य भागके विना शेव भागकी रचना कर उस कार्यको पूर्ण किया। इस कार्यमें श्रापका बहुत सभय निकल चुका। सिद्धान्तग्रन्थों की टीका पूर्ण होनेके बाद जब ग्रापको विश्राम मिला तब ग्रापने चिराभिलषित कार्यको हाथमें लिया ग्रीर उस प्राणकी रचना प्रारम्भ की जिसमें त्रेशठ शलाका पुरुषों के चरित्रचित्रणकी प्रतिज्ञा की गई थी। ग्रापके ज्ञानकोषमें न शब्दोंकी कमी थी और न अर्थों की। फलतः ग्राप विस्तारके साथ किसी भी वस्तुका वर्णन करनेमें सिद्धहस्त थे। ग्राब्प्रिराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रीजिनसेन स्वामीकी इस विशेवताका पद पद पर अनुभव करेगें ऐसा मेरा विश्वास है।

हां, तो श्रविपुराण श्रापकी पिछली रचना है प्रारम्भसे लेकर ४२एवं पूर्ण तथा तेतालीसवें पवंके ३ श्लोक ग्रापकी सुवर्ण लेखनीसे लिखे जा सके कि ग्रसमयमें ही ग्रापकी ग्रायु समाप्त हो गई ग्रार प्रापका चिराभिलिषत कार्य प्रपूर्ण रह गया। श्रापने ग्राविपुराण कव प्रारम्भ किया ग्रीर कव समाप्त किया यह जाननेके कोई साधन नहीं हैं इसिलये दृढ़ताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रापका ऐहिक जीवन ग्रमुक शंकसंवत्में समाप्त हुग्रा होगा। परन्तु यह मान लिया जाय कि वीरसेनीया टीकाके समाप्त होते ही यदि महापुराणको रचना श्रुक हो गई हो ग्रीर चूंकि उस समय श्री-जिनसेन स्वामीकी ग्रवस्था ८० वर्षसे ऊपर हो चुकी होगी ग्रतः रचना बहुत थोड़ी थोड़ी होती रही हो ग्रीर उसके लगभग १० हजार श्लोकोंकी रचनामें कमसे कम १० वर्ष श्रवश्य लग गये होंगे। इस हिसाबके शकसंवत् ७७० तक ग्रथवा बहुत जल्दी हुग्रा हो तो ७६४ तक जिनसेन स्वामीका ग्रस्तित्व माननेमें ग्रापत्ति नहीं दिखती। इस प्रकार जिनसेन स्वामी ६०—६५ वर्ष तक संसारके सम्भ्रान्त पुरुषोंका कल्याण करते रहे यह ग्रनुमान किया जा संकता है।

गुणभद्राचार्यकी स्रायु यदि गुरु जिनसेनके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान ली जाय तो वे शक्सं० ७४० के लगभग उत्पन्न हुए होंगे ऐसा अनुमान किया जा सकता है परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ तथा गुणभद्राचार्य कब तक घराधामपर जीवित रहे। यह निर्णय करना कठिन कार्य है। यद्यपि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें यह लिखा है कि उसकी समाप्ति शक्संवत् द२० में हुई। परन्तु प्रशस्तिके सुक्ष्मतर स्रध्ययनके बाद यह मालूम होता है कि उत्तरपुराणकी प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपोंमें

१ इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थदिश्चिनी । वाटप्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरायित्पालिते ॥ फाल्गुने मासि पूर्वाहणे दशम्यां शुक्लपक्षके । प्रवर्धमानपूजायां नन्दीश्वरमहोत्सवे ॥

एकान्नषष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥ २ शब्दराशिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थः स्फूटा रसाः । सुलभाश्च प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का दिरद्रिता ।१०१।

विभाजित है। एकसे लेकर सत्ताई सवें पद्य तक एक रूप है और श्रद्याईससे लेकर ज्यालीसवें तक दूसरा रूप है। पहला रूप गुणभद्र स्वामीका है और दूसरा उनके शिष्य लोकसेनका। लिपिकर्ताश्रोंकी कृपासे दोनों रूप मिलकर एक हो गये हैं। गुणभद्रस्वामीने श्रपनी प्रशस्तिके प्रारम्भिक १६ रलोकों में संघकी श्रीर गुरुशों की महिमा प्रविश्वात करनेके बाव बीसवें पद्यमें लिखा है कि श्रित विस्तारके भयसे श्रीर श्रितिश्व हीन कालके श्रनुरोधसे श्रवशिष्ट महापुराणको मेंने संक्षेपमें संगृहीत किया। इसके बाद ४-६ रलोकों में प्रत्यका महात्म्य वर्णन कर अन्तके २७वें पद्यमें कहा है कि भव्यजनों को इसे सुनाना चाहिये, व्याख्यान करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये श्रीर भक्तजनों को इसकी प्रति लिपियां लिखाना चाहिये। गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य यहीं समान्त हो जाता है।

इसके बाद २८वें पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें कहा है कि उन
गुजभद्रस्वामीके शिष्यों में मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पुराणने निरन्तर गुरुविनय रूप सहायता देकर
सज्जनों द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी। किर २६-३०-३१वें पद्यों में राष्ट्रकूट अकालवर्षकी प्रशंसा की
है। इसके पश्चात् ३२-३३-३४-३४-३६ वें पद्यों में कहा है कि जब अकालवर्षके सामन्त लोकादित्य
बंकापुर राजधानीनें रहकर लारे बनवास वेशका शासन करते थे तब शक्संवत् ५२०के अमुक अमुक
मुहूर्तमें इस पित्र और सर्वसाररूप श्रेष्ठ पुराणकी भव्यक्तों द्वारा पूजा की गई। ऐसा यह पुष्य पुराण
जयवन्त रहे। इसके बाद ३७ वें पद्यमें लोकसेनने यह कह कर अपना वक्तव्य समाप्त किया हैं कि यह
महापुराण चिरकाल तक सज्जनों की वाणी और चित्तमें स्थिर रहे। इसके आगे ५ यद्य और हैं जिनमें
महापुराणकी प्रशंसा विजत है। लोकसेन मुनिके द्वारा लिखी हुई दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गई
मालून होती है जब कि उत्तरपुराण प्रन्थकी विधिपूर्वक पूजा की गई थी। इस प्रकार उत्तरपुराणकी
प्रशस्तिनें उसकी पूर्तिका जो ५२० शक्संवत् दिया गया है वह उसकी पूजा महोत्सवका है। गुजभद्राचार्यने प्रन्थकी पूर्तिका शक्संवत् उत्तरपुराणमें दिया ही नहीं है जैसा कि उन्होंने अपने अन्य प्रत्थों
आत्मानुशसन तथा जिनवत्त चरितमें भी नहीं दिया है। इस दशामें उनका ठीक ठीक समय बतलाना
कठिन कार्य है। हां, जिनसेनाचार्यके स्वर्गारोहणके ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह अनुमानसे कहा जा सकता है।

#### जिनसेन स्वामी और उनके ग्रन्थ-

जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। श्रापके विषयमें गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें ठीक ही लिखा है कि जिस प्रकार हिमालयसे गङ्गाका प्रवाह सर्वज्ञके मुखसे सर्वज्ञास्त्ररूप विव्यप्वनिका श्रौर उदयाचलके तटसे देवीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामीसे जिनसेनका उदय हुआ। जयधवलाकी प्रशस्तिमें श्राचार्य जिनसेनने श्रपना परिचय बड़ी ही श्रालंकारिक भाषामें दिया है। देखिये—

र'उन वीरसेन स्वामीका शिष्य जिनसेन हुम्रा जो श्रीमान् था म्रौर उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी। उसके कान यद्यपि म्रबिद्ध थे तो भी ज्ञानरूपी शलाकासे वेघे गये थे'।

<sup>3</sup>'निकट भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक हो कर मानो स्वयं ही वरण करनेकी इच्छासे जिनके लिये श्रुतमालाकी योजना की थीं।

ै'जिसने बाल्यकालसे ही ग्रखण्डित ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया था फिर भी ग्राश्चर्य है कि उसने स्वयंवरकी विधिसे सरस्वतीका उद्दहन किया था'।

१ तस्य शिष्योऽभवच्छी मान् जिनसेनः समिद्धधीः । अविद्धावपि यत्कर्गौ विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥

२ यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुन्तिलक्ष्मीः समुत्सुका । स्वयंवरीतुकामेव श्रौती मालामयूयुजत् ॥२५॥

३ येनानुचरितं बाल्याद् ब्रह्मव्रतमखण्डितम् । स्वयंवरिवधानेन चित्रमूढ्म सरस्वती ॥२६॥

<sup>१</sup> जो न तो बहुत सुन्दर थे ग्रौर न ग्रत्यन्त चतुर ही। फिर भी सरस्वतीने श्रनन्यशरणा हो कर उनकी सेवा की थीं।

ै'बुद्धि, शान्ति श्रीर विनय यही जिनके स्वाभाविक गुण थे, इन्हीं गुणोंसे जो गुरुश्रोंकी श्राराधना करते थे। सो ठीक ही है, गुणोंके द्वारा किसकी श्राराधना नहीं होती ?'।

्रं जो शरीरसे यद्यपि कृश थे परन्तु तपरूपी गुणों से कृश नहीं थे वास्तवमें शरीरकी कृशता कृशता नहीं हैं। जो गणोंसे कृश हैं वहीं कृश हैं

"जिन्होंने न तो कापालिका (सांख्य शास्त्र पक्षमें तैरनेका घड़ा) को ग्रहण किया श्रौर न श्रीक चिन्तन ही किया फिरभी जो अध्यात्म विद्याके द्वितीय पार को प्राप्त हो गये'।

भंजिनका काल निरन्तर ज्ञानकी श्राराधनामें ही व्यतीत हुआ श्रीर इसीलिये तत्त्वदर्शी जिन्हें ज्ञानमय पिण्ड कहते हैं'।

जिनसेन सिद्धान्तज्ञ तो थे ही साथ ही उच्च कोटिके किव भी थे। श्रापकी किवतामें श्रोज है, माधुयँ है, प्रसाद है, प्रवाह है, जैली है, रस है, श्रलंकार है। जहां जिसकी श्रावश्यकता हुई वहां किवने वही भाव उसी जैलीमें प्रकट किया है। श्राप वस्तु तत्त्वका यथार्थ विवेचन करना पसन्द करते थे दूसरों को प्रसन्न करनेके लिये वस्तुतत्त्व को तोड़मरोड़कर श्रन्यथा कहना श्रापका निसर्ग नहीं था। वह तो खुले शब्दोंमें कहते है कि दूसरा श्रादमी संतुष्ट हो श्रथवा न हो किव को श्रपना कर्तन्य करना चाहिये। दूसरेकी श्राराधनासे भला नहीं होगा किन्तु समीवीन मार्गका उपदेश देनेसे होगा।

श्रब तक श्रापके द्वारा प्रणीत निम्नाङ्कित ग्रन्थों का पता चला है-

पाश्वीभ्युद्य—संस्कृत साहित्यमें कालिदासका मेघदूत नामक खण्डकाच्य बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसकी रचना ग्रौर भाव सभी सुन्दर हैं। उसके चतुर्थ चरण को लेकर हंसदूत नेमिदूत ग्रादि कितने ही खण्ड काव्यों की रचना हुई है। जिनसेन स्वामीका पार्श्वाभ्युद्य काव्य जो कि ३६४ मन्दाकात्ता वृत्तों में पूर्ण हुग्रा है कालिदासके इसी मेघदूतकी समस्यापूर्तिक्ष है इसमें मेघदूतके कहीं एक ग्रौर कहीं दो पादों को लेकर इलोक रचना की गई है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदूत इस पार्श्वाभ्युद्य काव्यमें ग्रन्तिवित्तीन हो गया है। पार्श्वाभ्युद्य मेघदूतके अपर समस्या पूर्तिके द्वारा रचा हुग्रा सर्व प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसकी भाषा और शैली बहुत ही मनोहर है।

श्री पाद्वनाथ भगवान् दीक्षाक त्याणक के बाद प्रतिमा योग धारणकर विराजमान है। वहांसे उनका पूर्वभवका विरोधी कमठका जीव शम्बर नामक ज्यौतिष्क देव निकलता है और श्रवधिज्ञानसे उन्हें श्रपना वैरी समभकर नाना कष्ट देने लगता है। बस इसी कथा को लेकर पार्वाभ्युदयकी रचना हुई है। इसमें शम्बरदेव को यक्ष, ज्योतिर्भव को अलका और यक्षकी वर्षशाप को शम्बरकी वर्षशाप मान ली है। मेधदूतका कथानक दूसरा श्रीर पार्वाभ्युदयका कथानक दूसरा फिर भी उन्हों शब्दों के द्वारा विभिन्न कथानक को कहना यह कविका महान् कौशल है। समस्या पूर्तिमें कि को बहुत ही परतन्त्र रहना पड़ता है और उस परतन्त्रताके कारण प्रकीर्णक रचना की बात तो जाने दीजिये, संदर्भरचनामें श्रवश्य ही नीरसता श्रा जाती है परन्तु इस पार्वाभ्युदयमें कहीं भी नीरसता नहीं श्राने पाई है यह प्रसन्नता की बात है। इस काव्यकी रचना श्री जिनसेन स्वामीने श्रपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे की थी श्रीर यह इनकी प्रथम रचना मालूम होती है।

१ यो नाति सुन्दराकारो न चातिचतुरो मुनिः । तथाप्यनन्यशरगा यं सरस्वत्युपाचरत् ।।३०॥

२ धीः शमो विनयक्चेति यस्य नैसर्गिका गुणाः । सूरीनाराधयन्ति स्म गुरौराराध्यते न कः ॥३१॥

३ यः कृशोऽपि शरीरेण न कृशोऽभूत्तपोगुणैः । न कृशत्वं हि शारीरं गुणैरेव कृशः कृशः ॥३२॥

४ यो नागृहीत्कापालिकान्नाप्यचिन्तयदञ्जसा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः परं पारमशिश्रियत् ॥३३॥

५ ज्ञानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम् । ततो ज्ञानमयं पिण्डंयमाहुस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥

६ श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृङ्गः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनसेनमुनीस्वरेरा काव्यं व्यघायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥

प्रस्तावना ३७

योगिराट् पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वान्ने इसकी संस्कृत टीका की है जो विक्रमकी पन्द्रहर्वी 
रातीके बादकी है। उसके उपोद्घातमें उन्होंने लिखा है कि 'एक बार किव कालिदास वंकापुरके राजा 
ग्रमोधवर्षकी सभामें ग्राये ग्रौर उन्होंने बड़े गर्वके साथ ग्रपना मेघदूत सुनाया। उसी सभामे जिनसेनस्वामी भी ग्रपने सधर्मा विनयसेन मुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा की कि इस 
कालिदासका गर्व नव्ट करना चाहिये। विनयसेनकी प्रेरणा पाकर जिनसेनने कहा कि यह रचना प्राचीन है, इनकी स्वतन्त्र रचना नहीं है किन्तु चोरी की हुई है। जिनसेनके वचन सुनकर कालिदास तिलिसका 
उठे। उन्होंने कहा कि यदि रचना प्राचीन है तो सुनाई जानी चाहिये। जिनसेन स्वामी एक बार जिस 
क्लोकको सुन लेते थे वह उन्हें याद हो जाता था इसलिये उन्हें कालिदासका मेघदूत उसी सभामें 
याद हो गया था। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन ग्रन्थ किसी द्रवर्ती ग्राममें विद्यमान है ग्रतः ग्राठ दिनके 
बाद लाया जा सकता है। ग्रमोघवर्ष राजाने ग्रादेश दिया कि ग्रच्छा, ग्राजसे ग्राठवें दिन वह ग्रन्थ यहां 
उपस्थित किया जाय। जिनसेनने ग्रपने स्थानपर ग्राकर ७ दिनमें पार्श्वाभ्युदयकी रचना की ग्रौर ग्राठवें 
दिन राजसभामें उसे उपस्थित कर दिया। इस सुन्दर काव्य ग्रन्थको सुनकर सब प्रसन्न हुए ग्रौर कालिदासका सारा ग्रहंकार नष्ट हो गया। बादमे जिनसेन स्वामीन सब बात स्पष्ट कर दी।

परन्तु विचार करनेपर यह कथा सर्वथा किल्पत मालूम होती है; क्यों कि सेघदूतके कर्ता कालिवास श्रीर जिनसेन स्वासीके समयमें भारी अन्तर है। साथ ही इसमें जो अमोघवर्षकी राजधानी वंकापुर बतलाई है वह भी गलत है क्योंकि अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट थी और वंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकालवर्षके सामन्त लोकावित्य की। यह पीछे लिख आये हैं कि लोकावित्यके पिता वंकेयरसने अपने नामसे इस राजधानीका नाम वंकापुर रक्खा था। अमोघवर्षके समय तो संभवतः वंकापुर नामका अस्तित्व ही नहीं होगा यह कथा तो ऐसी ही रही जैसी कि अमर्रीसह और धनंजयके विषयमें छोटी छोटी पाठशालाओं के विद्वान् अपने छात्रों को सुनाया करते हैं—

'राजा भोजने ग्रपनी सभामें प्रकट किया कि जो विद्वान् सबसे ग्रच्छा कोष बनाकर उपस्थित करेगा उसे भारी पारितोषिक प्राप्त होगा। घनंजय किवने ग्रमरकोषकी रचना की। उपस्थित करनेके एक दिन पहले ग्रमरसिंह धनंजयके यहां ग्राये। ये उनके बहनोई होते थे। धनंजयने उन्हें ग्रपना ग्रमरकोष पढ़कर सुनाया। सुनते ही ग्रमर्रासह उसपर लुभा गये ग्रौर उन्होंने ग्रपनी स्त्रीके द्वारा उसे ग्रपहृत करा लिया। जब धनंजयको पता चला कि हमारा कोष ग्रपहृत हो गया है तब उन्होंने एक ही रातमें नाममालाकी रचना कर डाली ग्रौर दूसरे दिन सभामें उपस्थित कर दी। नाममालाकी रचनासे राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए ग्रौर कोषरचनाके ऊपर मिलनेवाला भारी पुरस्कार उन्हें ही मिला।'

इस कथाके गढ़नेवाले हमारे विद्वान् यह नहीं सोचते कि ग्रमर्रासह जो कि विकास नव रत्नों में से एक थे, कब हुए, घनंजय कब हुए ग्रौर भोज कब हुए। व्यर्थ ही भावुकतावश मिथ्या कल्पनायें करते रहते हैं। फिर योगिराट् पण्डिताचार्यने पार्श्वाभ्युद्यके विषयमें जो कथा गढ़ी है उससे तो जिनसेनकी श्रसुया तथा परकिर्त्यंसिहिष्णुता ही सिद्ध होती है जो एक दिगम्बराचार्यके लिये लाञ्छनकी बात है।

पार्विभ्युदयकी प्रशंसाके विषयमें श्रीयोगिराट् पण्डिताचार्यने जो लिखा है कि 'श्रीपार्वनाथसे बढ़कर कोई सायु, कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट श्रीर पार्विभ्युदयसे बढ़कर कोई कान्य नहीं दिखलाई देता है। वह ठीक ही लिखा है। श्री प्रो० के० बी० पाठकने रायल एशिश्राटिक सोसायटीमें कुमारिलभट्ट श्रीर भर्तृ हरिके विषयमें जो निबन्ध पढ़ा था उसमें उन्होंने जिनसेन श्रीर उनके कान्य पार्श्विभ्युदयके विषयमें क्या ही श्रच्छा कहा था—

'जिनसेन ग्रमोघवर्ष (प्रथम) के राज्यकालमें हुए हैं, जैसा कि उन्होंने पार्श्वाभ्युद्यमें कहा है। पार्श्वाभ्युद्य संस्कृत साहित्यमें एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना है। यह उस समयके साहित्य-स्वादका उत्पादक श्रौर दर्पणरूप अनुपम काव्य है। यद्यपि सर्वसाधारणकी सम्मतिसे भारतीय कवियोंमें कालि-दासको पहला स्थान दिया गया है तथापि जिनसेन मेघदूतके कर्ताकी श्रपेक्षा श्रिषकतर योग्य समभे जानेके श्रिषकारी हैं।

१ श्रीपार्श्वात्साधुतः साधुः कमठात् खलतः खलः । पार्श्वाभ्युवयतः काव्यं न च ववचिदपीष्यते ॥१७॥

चूं कि पार्श्वाभ्युदय प्रकाशित हो चुका है ग्रतः उसके श्लोकोंके उद्धरण देकर उसकी कविताका माहात्म्य प्रकट करना इस प्रस्तावनालेखका पल्लवन ही होगा। इसकी रचना ग्रमोघवर्षके राज्यकालमें हुई है यह उसकी ग्रन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है—

इति विरचितमेतत्काव्यमावेष्ट्य मेघं बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य काव्यम् । मिलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशाङ्क भुवनमवतु देवः सर्वदानोघवषः ।।

वर्धमानपुराण् - ग्रापकी द्वितीय रचना वर्धमानपुराण है जिसका कि उल्लेख जिनसेन (द्वितीय) ने ग्रापने हिरिवंश पुराणमें किया है परन्तु वह कहां है ? ग्राजतक इसका पता नहीं चला । दिना देखे उसपर क्या कहा जा सकता है ? नामसे यही स्पष्ट होता है कि उसमें ग्रन्तिम तीर्थे द्वर श्री वर्धमानस्वामीका कथानक होगा ।

जयधवला टीका—कषायप्राभृतके पहले स्कन्धकी चारों विश्वक्तियोंपर जयधवला नामकी २० हजार बलोक प्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुर वीरसेनाचार्य स्वर्गको सिधार चुके तब उनके शिष्य श्रीजिनसेन स्वामीने उसके अवशिष्ट भागपर ४० हजार बलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूरा किया। यह टीका जयधवला अथवा वीरसेनीया नामसे प्रसिद्ध है। इस टीकामें आपने श्रीवीरसेनस्वामीकी ही शैलीको अपनाया है और कहीं संस्कृत कहीं प्राकृतके द्वारा पदार्थका सूक्ष्मतम विक्लेषण किया है। इन टीकाओंको भाषाका ऐसा विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठकका चित्त कभी घबड़ाता नहीं है। स्वयं ही अनेक विकल्प उठाकर पदार्थका बारीकीसे निरूपण करना इन टीकाओंकी लास विशेषता है।

### श्रादिपुराण-

महापुराणके विषयमें पहले विस्तारके साथ लिख चुके हैं। ग्राविपुराण उसीका ग्राद्य भाग है। उत्तर भागका नाम उत्तरपुराण है। ग्राविपुराणमें ४७ पर्व हैं जिनमें प्रारम्भके ४२ ग्रीर तेंतालीसवें पर्वके ३ व्लोक जिनसेनाचार्य द्वारा रिचत हैं, शेष पर्वोंके १६२० व्लोक उनके शिष्य भवन्त गुणभद्राचार्य द्वारा विरचित हैं। जिनसेनाचार्यने ग्राविपुराणके पीठिकाबन्धमें जयसेन गुरुकी स्तुतिके बाद परमेश्वर कविका उल्लेख किया है ग्रीर उनके विषयमें कहा है कि—

'वे कवि परमेदवर लोकमें कवियोंके द्वारा पूजने योग्य हैं जिन्होंने कि शब्द और अर्थके संग्रह-स्वरूप समस्त पुराणका संग्रह किया थां। इन परमेदवर किवने गद्यमें समस्त पुराणोंकी रचना की थी उसीका आधार लेकर जिनसेनाचार्यने आदिपुराणकी रचना की है। आदिपुराणकी महत्ता बतलाते हुए गुणभद्वाचार्यने कहा है कि—

'यह श्रादिनाथका चरित कवि परमेश्वरके द्वारा कही हुई गद्य-कथाके श्राधारसे बनाया गया है, इसमें समस्त छुन्द तथा श्रलंकारोंके लक्षण हैं, इसमें सूक्ष्म श्रथं श्रौर गूढ़ पदोंकी रचना है, वर्णनकी श्रपेक्षा श्रत्यन्त उत्कृष्ट है, समस्त शास्त्रोंके उत्कृष्ट पदार्थोंका साक्षात् करानेवाला है, श्रन्य काव्योंको तिरस्कृत करता है, श्रवण करने योग्य है, व्युत्पन्न बुद्धिवाले पुरुषोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या कवियोंके गर्वको नष्ट करनेवाला है श्रौर श्रत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी टीका करनेवाले तथा चिरकाल तक शिष्योंका शासन करनेवाले भगवान् जिनसेनने कहा है। इसका श्रविशब्द भाग निर्मल बुद्धिवाले गुणभद्र सूरिने श्रति विस्तारके भयसे श्रौर हीन कालके श्रनुरोधसे संक्षेपमें संगृहीत किया है। १

१ इस वर्षमानपुराणका न तो गुणभद्राचार्यने अपनी प्रशस्तिमें उल्लेख किया है और न जिनसेनके अपरवर्ती किसी आचार्यने अपनी रचनाओं सें उसकी चर्चा की है इसलिये किन्हीं विद्वानोंका ख्याल है कि वर्षमानपुराण नामक कोई पुराण जिनसेनका बनाया हुआ है ही नहीं। जिनसेन द्वितीयने अपने हरिवंश पुराणमें अज्ञातनाम किके किसी अन्य वर्षमानपुराणका उल्लेख किया है। प्रेमीजीने भी अपने हालके एक पत्रमें ऐसा ही भाव प्रकट किया है।

२ देखो म्रादिपु० १।६०।

३ उ० प्र प्र क्लो० १७-२०।

स्रादिपुराण सुभाषितोंका भाण्डार है इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये उ० पु० सें दो क्लोक बहुत ही सुन्दर मिलते हैं जिनका भाव इस प्रकार है—

'जिस प्रकार समुद्र से महामूल्य रत्नोंकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार इस पुराणसे सुभाषितरूपी रत्नोंकी उत्पत्ति होती है'।'

'श्रन्य ग्रन्थोंमें जो बहुत समय तक किठनाईसे भी नहीं मिल सकते वे सुभाषित पद्य इस पुराणमें पद पदपर सुलभ हैं श्रौर इच्छानुसार संगृहीत किये जा सकते हैं'। रे

ग्रादिपुराणका माहात्म्य एक कविके शब्दोंमें देखिये, कितना सुन्दर निरूपण है !

'हे मित्र ! यदि तुम सारे किवयोंकी सूक्तियोंको सुनकर सरसहृदय बनना चाहते हो तो किववर जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे कहे हुए ब्रादिपुराणको सुननेके लिये ब्रपने कानोंको समीप लाक्रो'।

समग्र महापुराणकी प्रशंसामें एकने भ्रौर कहा है-

'इस महापुराणमें धर्म है, मुक्तिका पद है, कविता है, ग्रौर तीर्थङ्करोंका चरित्र है, ग्रथवा कवीन्द्र जिनसेनाचार्यके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन किनका मन नहीं हरते ?''

इस पुराणको महापुराण क्यों कहते हैं ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचार्य देते हैं-

'यह ग्रन्थ ग्रत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है इसिलये पुराण कहलाता है, इसमें महापुराणोंका वर्णन किया गया है ग्रथवा तीर्थं द्वर ग्रादि महापुरुषोंने इसका उपदेश दिया है ग्रथवा इसके पढ़नेसे महान् कल्याणकी प्राप्ति होती है इसिलये इसे महापुराण कहते हैं।'

'प्राचीन किवयोंके म्राश्रयसे इसका प्रसार हुम्रा है इसलिये इसकी पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्ध है ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसलिये इसे महापुराण कहते हैं।'

'यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान् श्रभ्युदयका—स्वर्ग सोक्षादिका कारण है इसलिये महींष लोग इसे महापुराण कहते है ।'

'यह प्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण ग्रार्ष, सत्यार्थका निरूपक होनेसे सूक्त तथा धर्मका प्ररूपक होनेसे धर्मशास्त्र माना जाता है।'

'इति-इह-स्रासीत्' यहां ऐसा हुस्रा ऐसी श्रनेक कथाझोंका इसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास, इतिवृत्त स्रौर ऐतिहासिक भी मानते हें'।'

पीठिकाबन्धमें जिनसेनने पूर्ववर्ती कवियोंका स्मरण करनेके पहले एक श्लोक कहा है जिसका भाव इस प्रकार है—

'में उन पुराणके रचनेवाले कवियोंका नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती साक्षात् निवास करती है तथा जिनके वचन ग्रन्य कवियोंकी कवितामें सूत्रपातका काम करते हैं'।'

इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पहले ग्रन्य पुराणकार वर्तमान थे जिनमें कि इनकी परम ग्रास्था थी। परन्तु वे कौन थे इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। हां, किव परमेश्वरका ग्रवश्य ही ग्रयने निकटवर्ती ग्रतीतमें स्मरण किया है। एतावता विकान्तकौरवकी प्रशस्तिके "सातवें स्लोकमें 'प्रथमम्' पद देखकर कितने ही महाशयोंने जो यह घारणा बना ली है कि ग्रादिपुराण दि० जैन

१ यथा महार्घ्यरत्नानां प्रसूतिर्मकरालयात् । तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोऽस्मात्पुराणतः ॥१६॥

२ सुदुर्लभं यदन्यत्र चिरादिप सुभाषितम्। सुलभं स्वैरसंग्राह्यं तिदहास्ति पदे पदे ॥२२॥ उ० पु०

३ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखें ! स्याः । कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥

४ धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दिनिर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥

५ देखो -आ० पु० प० १। २१।२५

६ आ० पु० श४श

७ यद्वाङमयं पुरोरासीत्पुरागां प्रथमं भुवि । तदीयप्रियशिष्योऽमूद् गुणमद्रमुनीश्वरः ॥७॥

पुराण ग्रन्थोंमें प्रथम पुराण है वह उचित नहीं मालूम होती । वहां 'प्रथमं' का अर्थ श्रेष्ठ अथवा आख भी हो सकता है।

# गुणभद्राचार्य और उनके ग्रन्थ-

जिनसेन और दशरथगुरुके शिष्य गुणभद्राचार्य भी 'श्रयने समयके बहुत बड़े बिद्धान् हुए हैं। आप उत्कृष्ट ज्ञानसे युक्त, पक्षोपवासी, तपस्वी तथा भाविलङ्गी मृतिराज थे। इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० श्लोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका परिमाण आठ हजार श्लोक प्रमाण है। ये अत्यन्त गुरुभक्त शिष्य थे। आदिपुराणके ४३पर्वके प्रारम्भमें जहांसे अपनी रचना शुरू करते हैं वहां इन्होंने जो पद्य लिखे है उनसे इनके गुरुभक्त हृदयका अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। वे लिखते हैं कि—

³'इक्षुको तरह इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है उत्तरार्धमें तो जिस किसी तरह ही रसकी उत्पत्ति होगी'।

³'यदि मेरे वचन सुस्वादु हों तो यह गुरुग्रोंका ही माहात्म्य समभाना चाहिये यह वृक्षोंका ही स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं'।

भें मेरे हृदयसे वचन निकलते है और हृदयमें गुरुदेव विराजमान हैं स्रतः वे वहीं उनका संस्कार कर देंगे स्रतः मुफ्ते इस कार्यमें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा'।

''भगवान् जिनसेनके ब्रनुगाभी तो पुराण (पुराने) मार्गके ब्रालम्बनसे संसारसमुद्रसे पार होना चाहते हैं फिर मेरे लिये पुराणसागरके पार पहुंचना क्या कठिन बात है ?

इनके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं---

उत्तरपुराण — यह महापुराणका उत्तर भाग है। इसमें स्रजितनाथको स्रादि लेकर २३ तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ बलभद्र स्नौर ६ प्रितनारायण तथा जीवन्धर स्वामी स्रादि कुछ विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये हुए हैं। इसकी रचना भी किव परमेश्वरके गद्यात्मक पुराणके स्राधारपर हुई होगी। स्राठवें, सोलहवें, बाईसवें, तेईसवें स्रौर चौबीसवें तीर्थंकरको छोड़कर स्रन्य तीर्थंकरोंके चरित्र बहुत ही संक्षेपसे लिखे गये हैं। इस भागमें कथाकी बहुलताने किवकी कित्वत्वशक्तिपर स्राधात किया। जहां तहां ऐसा मालूम होता है कि किव येन केन प्रकारेण कथाभागको पूरा कर स्रागे बढ़ जाना चाहते हैं। पर फिर भी बीच बीचमें कितने ही ऐसे सुभाषित स्रा जाते हैं जिससे पाठकका चित्त प्रसन्न हो जाता है। गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणकी रचनाके विषयमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है—

जब जिनसेनस्वामीको इस बातका विश्वास हो गया कि अब मेरा जीवन समाप्त होनेवाला है और में महापुराणको पूरा नहीं कर सकूंगा तब उन्होंने अपने सबसे योग्य दो शिष्य बुलाये। बुलाकर उनसे कहा कि यह जो सामने सूखा वृक्ष खड़ा है इसका काव्यवाणीमें वर्णत करो। गुरुवाक्य सुनकर उनमेंसे पहलेने कहा 'शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे'। फिर दूसरे शिष्यने कहा—'नीरसतरुरिह विलसित पुरतः'। गुरुको द्वितीय शिष्यकी वाणीमें रस विखा, अतः उन्होंने उसे आज्ञा दी कि तुम महापुराणको पूरा करो। गुरु आज्ञाको स्वीकार कर द्वितीय शिष्यने महापुराणको पूर्ण किया। वह द्वितीय शिष्य गुणभद्र ही थे।

स्रात्मानुशासन—यह भर्तृहिरिके वैराग्यशतककी शैलीसे लिखा हुआ २७२ पद्योंका बड़ा सुन्दर प्रन्थ है। इसकी सरस स्रोर सरल रचना हृदयपर तत्काल ग्रसर करती है। इसकी संस्कृत टीका प्रभावन्द्राचार्यने की है। हिन्दी टीकाएं भी श्री स्व० पंडित टोडरमलजी तथा पं॰ वंशीश्वरजी शास्त्री

१ तस्स य सिस्सो गुणवं गुराभद्दो दिन्यपाणपरिपुण्णो। पन्सोवरासमंडी महातवो भावलिंगो व ॥३२॥ दर्शनसार

२ इक्षोरिवास्य पूर्वाढमेवाभावि रसावहम् । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारम्यते मया ॥१४॥

३ गुरूगामिव माहात्म्यं यदिप स्वादु महचः। तरूणां हि स्वभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥१५॥

४ निर्यान्ति हदयाद्वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । ते तत्र संस्करिष्यन्ते तन्न मेऽत्र परिश्रमः ॥१६॥

५ पुराणमार्गमासाद्य जिनसेनानुगा घ्रुवम् । भवाब्घेः पारमिच्छन्ति पुरागस्य किमुच्यते ॥१६॥

सोलापुरने की है। जैन समाजमें इसका प्रचार भी खूब है। यदि इसके ब्लोक कण्ठ कर लिये जावें तो अवसरपर श्रात्मशान्ति प्राप्त करनेके लिये बहुत बल देनेवाले हैं। इसके अन्तमें प्रशस्तिस्वरूप निम्न क्लोक ही पाया जाता है—

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् । गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥

स्रर्थात्, जिनका चित्त श्री जिनसेनाचार्यके चरणस्मरणके स्राघीन है उन गुणभद्रभदन्तकी कृति यह स्रात्मानुशासन है ।

जिनद्त्तचित्र-यह नवसर्गात्मक छोटा सा काव्य है, श्रनुष्टुप् इलोकोंमें रचा गया है। इसकी कथा बड़ी ही कौतुकावह है। शब्दिवन्यास श्रल्प होनेपर भी कहीं कहीं भाव बहुत गम्भीर है। श्रीलालजी कव्यतीर्थद्वारा इसका हिन्दी श्रनुवाद भी हो चुका है।

### समकालीन राजा-

जिनसेनस्वामी और भदन्त गुणभद्रके संपर्कमें रहनेवाले राजाओं सं अमोघवर्ष (प्रथम) का नाम सर्वोपिर है। ये जगत्तुङ्गदेव (गोविन्द तृतीय) के पुत्र थे। इनका घरू नाम बोह्णराय था। नृपतुंग, शर्व, शण्ड, अतिशयधवल, वीरनारायण, पृथिवीवत्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक आदि इनकी उपाधियां थीं। यह भी बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने बहुत बड़ी उम्प्र पाई और लगभग ६३ वर्ष राज्य किया। इतिहासक्तोंने इनका राज्यकाल शक सं० ७३६ से ७६६ तक निश्चित किया है। जिनसेन स्वामीका स्वगंवास शक्सं० ७६५ के लगभग निश्चित किया जा चुका है, अतः जिनसेनके शरीरत्यागके समय अमोघवर्ष ही राज्य करते थे। राज्यका त्याग इन्होंने शकसं० ६०० में किया है जब कि आचार्यपदपर गुणभद्राचार्य विराजमान थे। अपनी दानशीलता और न्यायपर्ययणतासे अमोघवर्षने अपने 'अमोघवर्ष नासको इतना प्रसिद्ध किया कि पीछेते वह एक प्रकारकी पदवी समझी जाने लगी और उसे राठौर वंशके तीन-चार राजाओं ने तथा परमारवंशीय महाराज मुंजने भी अपनी प्रतिष्ठाका कारण समभकर घारण किया। इन पिछले तीन-चार अमोघवर्षके कारण इतिहासमें ये (प्रथम) के नामसे प्रसिद्ध हैं। जिनसेन स्वामीके ये परमभक्त थे। जैसा कि गुणभद्राचार्यने उ० पु० की प्रशस्तिमें उल्लेख किया है और उसका भाव यह है कि महाराज अमोघवर्ष जिनसेनस्वामीके चरण-कम्मलोंमें मस्तक रखकर आपको पवित्र मानते थे और उनका सदा स्मरण किया करते थे'।

ये राजा ही नहीं विद्वान् थे धौर विद्वानों के आश्रयदाता भी। आपने अप्रश्नोत्तररत्नमालिका'की रचना की थी धौर वह तब जब कि अपनी भुजाओं से राज्यका भार विवेकपूर्वक दूर कर दिया था। प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके सिवाय 'कविराजमार्ग' नामका अलंकारग्रन्थ भी इनका बनाया हुआ है जो कर्णादक भाषामें है और विद्वानों में जिसकी अच्छी ख्याति है। इनकी राजधानी मान्यखेटमें थी जो कि अपने वैभवसे इन्द्रपुरीको भी हंसती थीं। ये जैन मन्दिरों तथा जैन वसितकाओं को भी अच्छा दान देते थे। श० सं० ७८२ के ताम्प्रपत्रसे विदित होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्द्रको दान दिया था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२वें वर्षका है। श० सं० ७८७ का एक लेख कृष्ण (द्वितीय) महासाँ मन्त्र पृथ्वीरायका मिला है जिसमें इनके द्वारा सौन्दित्तके एक जैन मन्दिरके लिये कृष्ण भूमिदान करनेका उल्लेख है।

<sup>&#</sup>x27; १ अथिषु यथार्थतां यः समभीष्टफलाप्तिलब्धतोषेषु । वृद्धि निनाय परमाममोधवर्षाभिधानस्य ॥ ( श्रुवराजका दानपत्र इंडियन एंटिक्वेरी १२-१८)

२ उ० पु० प्र० श्लो० द।

३ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका । रचितामोघवर्षेण सुधिया सदलंकृतिः ॥

४ 'यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि, गीर्वाणगर्वमिव खर्वयितुं व्यथत्त'।

शाकटायनने ग्रपने शब्दानुशासनकी टीका ग्रमोघवृत्ति इन्हीं ग्रमोघवर्षके नामसे बनाई । घवला ग्रीर जयधवला टीकाएं भी इन्हींके घवल या ग्रतिशयधवल नामके उपलक्ष्यमें बनीं तथा महावीराचार्यने ग्रपने गणितसारसंग्रहमें इन्हींकी महामहिमाका विस्तार किया है । इससे सिद्ध होता है कि ये विद्वानों तथा खासकर जैनाचार्योंके बड़े भारी ग्राथयदाता थे ।

प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके मङ्गलाचरणमें उन्होंने--

'प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये। नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधियं वीरम्।' इलोकद्वारा श्री महावीरस्वामीका स्तवन किया है श्रीर साथ ही उसमें कितने ही जैनधर्मानुमोदित प्रश्नो-त्तरोंका निम्न प्रकार समावेश किया है—

त्वरितं कि कर्तव्यं विदुषा संसारसन्तितिच्छेदः । कि मोक्षतरोवींजं सम्यग्ज्ञानं क्रियासहितम् ॥४॥

को नरकः परविश्वता कि सौक्यं सर्वसङ्गिविरितर्वा। कि रत्नं भूतिहतं प्रेयः प्राणिनामसवः ॥१३॥ इससे सिद्ध होता है कि ग्रमोघवर्ष जैन थे ग्रौर समग्र जीवनमें उन्हें जैन न माना जावे तब भी रत्नमाला-की रचनाके समयमें तो वह जैन ही थे यह दृढ़तासे कहा जा सकता है। हमारे इस कथनकी पुष्टि महाबीराचार्य-कृत गणितसारसंग्रहकी उत्थानिकाके—

विध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवेदिनः । देवस्य नृपतुङ्गस्य वर्धतां तस्य शासनम् ॥ इलोकसे भी होती है ।

त्र्यकालवर्ष — ग्रमोघवर्षके पश्चात् उनका पुत्र ग्रकालवर्ष जिसको इतिहासमें 'कृष्ण-द्वितीय' भी कहा है सार्वभौस सम्राट् हुग्रा था। जैसा कि द्वितीय कर्कराजके दानपत्रमें श्रमोघवर्षका वर्णन करनेके पश्चात् लिखा है कि—

''उस ग्रमोघ वर्षके बाद वह ग्रकालवर्ष सार्वभौम राजा हुग्रा जिसके कि प्रतापसे भयभीत हुग्रा सूर्य ग्राकाशमें चन्द्रमाके समान ग्राचरण करने लगता था।'

यह भी म्रकालवर्षके समान बड़ा भारी वीर और पराक्रमी था। तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो कि वर्षा नगरके समीप एक कुएँमें प्राप्त हुम्रा है इसकी वीरताकी बहुत प्रशंसा की गई है। तत्रागत क्लोकका भाव यह है—

'रेउस श्रमोघवर्षका पुत्र श्रीकृष्णराज हुग्रा जिसने गुर्जर, गौड़, द्वारसमुद्र, श्रङ्ग, कलिङ्ग, गाङ्ग, मगद्य ग्रादि देशोंके राजाश्रोंको श्रपने वशवर्ती कर लिया था'।

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्राचार्यने भी इसकी प्रशंसामें बहुत कुछ लिखा है कि इसके उत्तुङ्ग हाथियोंने ग्रपने ही मदजलके संगमसे कलंकित गङ्गा नदीका पानी पिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि इसका राज्य उत्तरमें गङ्गातट तक पहुँच चुका था श्रीर दक्षिणमें कन्याकुमारी तक।

यह ज्ञक संवत् ७६७ के लगभग सिंहासन पर बैठा ग्रौर ज्ञार सं० ८३३ के लगभग इसका वेहान्त हुआ।

लोकादित्य — लोकादित्यका उल्लेख उत्तरपुराणकी द्वितीय प्रशस्तिमें श्री गुणभद्रस्वामीके शिष्य लोकसेन मुनिने किया है स्नौर कहा है कि 'जब स्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्य वंकापुर राजधानीसे सारे वनवास देशका शासन करते थे तब श० सं० ८२० के स्रमुक मुहूर्तमें इस पवित्र सर्वश्रेष्ठ पुराणकी भव्य जनोंके द्वारा पूजा की गई।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकादित्य स्रकालवर्ष या कृष्ण (तृतीय) का सामन्त और वनवासका राजा था। इसके पिताका नाम वंकेयरस था। यह चेल्लध्वज था स्रथांत् इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसकी राजधानी वंकापुरमें थी। श० सं० ८२० में वंकापुरमें जब महापुराणकी पूजा की गई थी उस समय इसीका राज्य था। यह राज्यसिंहासनपर कबसे कबतक सारूढ़ रहा इसका निश्चय नहीं है।

१ तस्मादकालवर्षोऽभूत् सार्वभौमक्षितीश्वरः । यत्प्रतापपरित्रस्ती व्योग्नि चन्द्रायते रविः ॥

२ तस्योत्तर्जितगूर्जरो हृतहटल्लासोद्भटश्रीमदो-गौडानां विनयव्रतार्पणगुरुः सामुद्रनिद्राहरः । द्वारस्थाङगकलिङगगाङगमगर्घरभ्याचिताज्ञश्चिरं सूनुः सुनृतवाग्भुवः परिवृदः श्रीकृष्णराजोऽभवत् ॥

३ उ० पु० प्र० श्लो० २६

83

## उत्तरपुराणकी प्रशस्ति—

'म्राचार्य जिनसेन म्रौर गुणभद्र प्रकरण'में जहां तहां उत्तरपुराणकी प्रशस्तिका बहुत उपयोग हुन्रा है म्रतः उसे यहां म्रविकल रूपमें उद्धृत कर देना उचित समक्षता हूँ।

### ऋथ प्रशस्तिः

यस्यानताः पदनलैन्दविबचुम्बिचूडामणिप्रकटसंमुकुटाः सुरेन्द्राः । न्यक्कुर्वते स्म हरमर्द्धशशांकमौलिलीलोद्धतं स जयताज्जिनवर्द्धमानः ॥१॥ श्रीमूलसंघवाराज्ञौ मणीनामिव सार्चिषाम् । महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥२॥ तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः। वीरसेनाग्रणीर्वीर-सेनभट्टारको बभौ।। ३।। ज्ञानचारित्रसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥४॥ यत्क्रमानम्राजन्यमुखाब्जान्यदघुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाद्यः नखचन्द्रमरीचिभिः ॥५॥ सिद्धिभूपद्धतिर्यस्य टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥६॥ यस्यास्याब्जजवाक् श्रिया धवलया कीर्त्येव संश्राव्यया संप्रीति सततं समस्तमु धियां संपादयन्त्या सताम् । विश्वव्याप्तिपरिश्रमादिव चिरं लोके स्थितिं संश्रिता, श्रोत्रालीनमलान्यनाद्युपचितान्यस्तानि निःशेषतः।७। श्रभवदिव हिमाद्रेदेविसिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलज्ञात् सर्वशास्त्रैकमूर्तिः । उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो मुनिरनुजिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥८॥ यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरत्थारान्तराविर्भवत्, पादांभोजरजःपिशंगमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्युतिः ॥ संस्मृता स्वममोघवर्षन्पतिः पुतोऽहमद्येत्यलं स श्रीमान् जिनसेनपूज्यभगवत्पादोजगन्मंगलम् ।।६।। प्रावीण्यं पदवान्ध्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे, सद्भावावगितः कृतान्तविषया श्रेयः कथाकौञ्चलम् ॥ ग्रंथग्रंथिभिदि सदध्वकलितेत्यग्रचो गुणानां गणो यं संप्राप्य चिरं कलंकविकलः काले कलौ सुस्थितः।।१०।। ज्योत्स्नेव तारकाथीशे सहस्रांशाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत् सहजास्मिन्सरस्वती ॥११॥ दशरथगुरुरासीत् तस्य घीमान् सधर्मा, शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचक्षुः। निखिलमिदमदीपि व्यापि तद्वाङ्मम्यूखैः, प्रकटितनिजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥१२॥ सद्भावः सर्वशास्त्राणां तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितविबाभो बालेरप्याशु बुध्यते ॥१३॥ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिवद्योपविद्यातिगः, सिद्धान्ताब्ध्यवसानया न जनितप्रागरभ्यवृद्धेद्धधीः । नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्येर्गु णैर्भू षितः शिष्यश्रीगुणभद्रसूनिरनयोरासीत् जगद्विश्रुतः ॥१४॥ पुष्यश्रियोऽयमजयत् सुभगत्वदर्पमित्याकलय्य परिशुद्धमतिस्तपःश्रीः। मुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेव दूती प्रीत्या महागुणिधया समिशिश्यत् यम् ॥१५॥ तस्य वचनांशु विसरः संततहृतदुस्तरांतरंगतमाः । कुवलयपदाह् लादी जितशिशिरा शिशिररिक्मप्रसरः । कविषरमेश्वरिनगदितगद्यकथामात्रकं पुरोश्चरितम् । सकलर्ग्छन्दोलंकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ।१७। व्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् । ग्रपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमितिभरादेयं ॥१८॥ जिनसेन भगवतोक्तं मिथ्याकविदर्पदलनमितललितम् । सिद्धान्तोपनिबंधन कर्त्रा भर्त्रा चिरात् विनायासात् । म्रातिविस्तरभोक्त्वादविशष्टं संगृहीतममलिया। गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥२०॥ व्यावर्णनादिरहितं सुबोधमिबलं सुलेखमिबलहितम् । महितं महापुराणं पठंतु शृण्वंतु भिवतमद्भव्याः ।२१। इदं भावयतां पुंसां तपोभवविभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धवृक् वृत्तविद्वताम् ॥२२॥ क्षांतिर्वृद्धिर्जयः श्रेयः प्रायः प्रेयःसमागमः । विगमो विष्लवव्याप्तेराप्तिरत्यर्थसंपदाम् ॥२३॥ बंधहेतुफलज्ञानं स्यात् शुभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेयो मुक्तिसद्भावो मुक्तिहेतुश्च निश्चितः ॥२४॥ निर्वेगत्रितयोद्भूतिर्धर्मश्रद्धाविवर्धनम् । श्रसंख्येयगुणश्रेण्या निर्जरा शुभकर्मणाम् ॥२४॥ श्रास्रवस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविमोक्षणम् । शुद्धिरात्यंतिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥२६॥ तदेतदेव व्याख्येयं श्रव्यं भव्येनिरन्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीयं च भाक्तिकैः ॥२७॥ विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः। सततिमद्भ पुराणे प्राप्य साहाय्यमु च्यैर्गुरुविनयमनैषीत् मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥२८॥

यस्योत्तुंगमतंगजा निजमदस्रोतस्विनीसंगमात् गांगं वारि कलङ्कितं कटु सुद्वः पीत्वापगच्छत् तृषः । कौमारं घनचन्दनं वनमरां पत्यस्तरंगानिलैः मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिश्यियन् ॥२६॥ दुग्धाब्यौ गिरिणा हरौ हतसुला गोपीकुचोद् घट्टनैः , पदमे भानुकरैभिदेलिमदले वासावसंकोचने । यस्योरः शरणे प्रथीयसि भुज स्तंभांत्तरोत्तंभित-स्थैयें हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौख्यमागात् चिरम् ॥३०॥ श्रकालवर्षभुपाले पालयत्यखिलामिलाम् । तस्मिन्विध्यस्तिनिःशेषद्विषि वीध्ययशो जुषि ।।३१।। पद्मालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापततमहासि । श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ।।३२।। चेल्लपताके चेल्लघ्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे । जैनेन्द्रधर्मवृद्धिविधायिनि विधुवीध्ययशित ॥३३॥ वनवासदेशमिखलं भुंजित निष्कंटकं सुखं सुचिरम् । तित्पत्निजनामकृते बंकापुरे पुरेष्विधके ।।३४।। शकन्पकलाभ्यंतर विशत्यधिकाष्टशतमिताद्वाते । मंगलमहार्थकारिणि पिगलनामनि समस्तजनसुखदे ॥३५॥ श्रीपंचन्यां बुधार्द्रा युजि दिवसकरे संत्रिवारे बुधांशे, पूर्वायां सिहलग्ने धनुषि घरणिजे वृश्चिकाकौ तुलायां सुर्ये शुक्रेकुलीने गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यवर्यैः प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ।। यावद्धरा जलनिथिर्गगनं हिमांशुस्तिग्मद्युतिः सुरगिरः कक्भां विभागाः । तावत् सतां वचिस चेतिस पूतमेतत् चोतद् द्यति स्थितिमुपैतु महापुराणम् ॥३७॥ धर्मीत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र, तीर्येशिनां चरितमत्र महापुराणे। यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ।।३८।। महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किचित् । कवीशिनानेन यथान काव्यवर्चासुचेतो विकलाः कवीन्द्राः ॥३६॥ कविवरजिनसेनाचार्यवर्याय भासा, मधुरिमणि न वाच्यं नाभिसूनोः पुराणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाची विचित्राः सकलकविकरीन्द्रवातसिह्यो जयन्ति ॥४०॥ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचार-श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखेस्याः ॥ कविवरजिनसेनाचार्यवक्तारविन्दप्रणिगदितपूराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥४१॥ धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्, श्रव्याः किन्तु कथास्त्रिषष्टिपुरुषाख्यानं चरित्रार्णवः ॥ कोप्यस्मिन्कवितागुणोस्ति कवयोप्येतद्वचोज्वालयः, कोसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्भाचार्यवर्यः स्वयम् ।४२

> इत्यार्षे त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते प्रशस्तिन्यावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥

# श्रादिपुराणमें डिल्लिखित पूर्ववर्ती विद्वान्

ग्राचार्य जिनसेनने ग्रपनेसे पूर्ववर्ती निम्न विद्वानोंका ग्रपने ग्राहिपुराणमें उल्लेख किया है— १ सिद्धसेन २ समन्तभद्र २ श्रीदत्त ४ यशोभद्र ५ प्रभाचन्द्र ६ शिवकोटि ७ जटाचार्य (सिहनन्दी) द काणभिंकु ६ देव (देवनन्दी) १० भट्टाकलङ्क ११ श्रीपाल १२ पात्रकेसरी १३ वादीर्भासह १४ वीरसेन १५ जयसेन ग्रीर १६ कविपरमेश्वर।

उक्त माचार्योका कुछ परिचय दे देना यहां म्रावश्यक जान पड़ता है।

सिद्धसेन—इस नामके अनेक विद्वान् हो गये हैं पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते हैं जो सम्मति प्रकरण नामक प्राकृत दि० जैन प्रत्यके कर्ता हैं। ये न्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान् थे इनका समय विक्रमकी ६-७ वीं शताब्दी होना चाहिये। कतिपय प्राचीन द्वात्रिशकाओं के कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए हैं। ये सिद्धसेन, न्यायावतारके कर्ता श्वेताम्बरीय विद्वान् सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न हैं।

१ अनेकान्त वर्ष ६ किरण ११-१२ में प्रकाशित पं॰ जुगलकिशोरजी मुख्तारका 'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' शीर्षक लेख ।

समन्तभद्र समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बाहमें ग्राप 'समन्तभद्र' इस श्रुतिमधुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुका क्या नाम था और इनकी क्या गुरुपरम्परा थी यह ज्ञात नहीं हो सका। वादी, वाग्मी और कवि होनेके साथ ग्राद्ध स्तुतिकार होनेका श्रेय ग्रापको ही प्राप्त है। ग्राप दर्शनशास्त्रके तल-इष्टा और विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे। एक परिचय पद्धमें तो ग्रापको देवज्ञ, बैद्ध, भान्त्रिक और तान्त्रिक होनेके साथ ग्राज्ञासिद्ध और सिद्धसारस्वत भी बतलाया है। ग्रापको सिह-गर्जनासे सभी वादिजन कांपते थे। ग्रापने ग्रनेक देशोंमें विहार किया और वादियोंको पराजित कर उन्हें सन्मार्गका प्रदर्शन किया। ग्रापकी उपलब्ध कृतियां बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूढ़ तथा गम्भीर ग्रर्थकी उद्भाविका हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युक्त्यनुशासन, ३ ग्राप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्डश्रावकाचार ग्रीर ५ स्तुतिविद्या। इनके जीवसिद्धि ग्रीर तस्वानुशासन ये दो ग्रन्थ ग्रनुपलब्ध हैं। इनका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है।

श्रीदत्त-यह अपने समयके बहुत बड़े वादी श्रीर दार्शनिक विद्वान् थे। श्राचार्य विद्यानन्दने श्रापके 'जल्पनिर्णय' प्रन्थका उल्लेख करते हुए श्रापको ६३ वादियोंको जीतनेवाला बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि श्रीदत्त बड़े तयस्वी श्रीर वादिविजेता विद्वान् थे। विक्रमकी ६ वीं शता देशिके पूर्वार्धके विद्वान् देवनन्दी (पूज्यपाद) ने जैनेन्द्र व्याकरणमें 'गुणे श्रीवत्तस्य स्त्रियाम् १।४।३४' सूत्रमें एक श्रीदत्तका उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि श्राचार्य जिनसेन श्रीर देवनन्दी द्वारा उल्लिखित श्रीदत्त एक ही हों। श्रीर यह भी हो सकता है कि दोनों भिन्न मिन्न हों। श्राविपुराणकारने चूंकि श्रीदत्तकी तपःश्रीदीप्तमूर्ति ग्रीर वादिकपी गजोंका प्रभेदक सिंह बतलाया है इससे श्रीदत्त दार्शनिक विद्वान् जान पड़ते हैं। जैनेन्द्र व्याकरणमें जिन छह विद्वानेंका उल्लेख किया है वे प्रायः सब दार्शनिक विद्वान् हैं। उनमें केवल भूतबली सिद्धान्तशास्त्रके मर्मज्ञ थे। व्याकरणमें विविध श्राचार्योंके मतका उल्लेख करना महावैयाकरण पाणिनिका उपक्रम हैं। श्रीदत्त नामके जो श्रारातीय ग्राचार्य हुए है वे इनसे भिन्न जान पड़ते हैं।

यशोभद्र—यशोभद्र प्रखर तार्किक विद्वान् थे। उनके सभामें पहुँचते ही वादियोंका गर्व खर्व हो जाता था। देवनन्दीने भी जैनेन्द्र व्याकरणमें 'क्व वृषि मृजां यशोभद्रस्य २।१।६६' सूत्रमें यशोभद्रका उल्लेख किया है। इनकी किसी भी कृतिका समुल्लेख हमारे देखनेमें नहीं ग्राया। देवनन्दी द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणमें उल्लिखत यशोभद्र यदि यही हैं तो ग्राप छठवीं शतीके पूर्ववर्ती विद्वान् सिद्ध होते हैं।

प्रभाचन्द्र—प्रस्तुत प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रसे भिन्न हैं श्रौर बहुत पहले हुए हैं। यह कुमारसेनके शिष्य थे। वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामें नयके लक्षणका निर्देश करते हुए प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया है। सम्भवतः ये वही हैं। हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाटसंघीय जिनसेनने भी इनका स्मरण किया हैं। यह न्यायशास्त्रके पारंगत विद्वान् थे श्रौर चन्द्रोदय नामक ग्रन्थकी रचनासे इनका यश चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल श्रौर जगत्को श्राह्णादित करनेवाला हुश्रा था। इनका चन्द्रोदय ग्रन्थ उपलब्ध नहीं श्रतः उसके वर्णंनीय विषयके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा जा सकता। श्रापका समय भी निश्चित नहीं है। हां, इंतना ही कहा जा सकता है कि श्राप जिनसेनके पूर्ववर्ती हैं।

शिवकोटि—यह वही जान पड़ते हैं जो भगवतीस्राराधनाके कर्ता हैं। यद्यपि भगवतीस्राराधना प्रस्थे कर्ता हैं। यद्यपि भगवतीस्राराधना प्रस्थे कर्ता 'श्रार्य' विशेषणसे युक्त 'शिवार्य' कहे जाते हैं पर यह नाम अधूरा प्रतीत होता हैं। स्नाविपुराणके कर्ता जिनसेनाचार्यने इन्हें सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र स्नौर सम्यक्तप रूप स्नाराध्यानी स्नाराधनासे संसारको शीतीभूत-प्रशान्त-सुखी करनेवाला बतलाया है। शिवकोटिको समन्तभद्रका शिष्य भी बतलाया जाता है परन्तु भगवती स्नाराधनामें जो गुष्ठ-परम्परा दी है उसमें समन्तभद्रका नाम नहीं है। यह भी संभव है कि समन्तभद्रका दीक्षानाम कुछ दूसरा ही रहा हो। स्नौर वह दूसरा नाम जिननन्दी हो अथवा इसीसे मिलता-जुलता स्नम्य कोई। यदि उक्त स्ननुमान ठीक है तो शिव-

१ ''आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम् । गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम् ॥३६॥''

कोटि समन्तभद्रके शिष्य हो सकते हैं श्रीर तब इनका समय भी समन्तभद्रका समकालीन सिद्ध हो सकता है। श्राराञ्चनाकी गाथाश्रोंमें समन्तभद्रके बृहत्स्वयंभूस्तोत्रके एक पद्यका श्रनुसरण भी पाया जाता है। श्रस्तु, यह विषय विशेष श्रनुसन्धानकी श्रपेक्षा रखता है।

जटाचार्य-सिंहनन्दी—यह जटाचार्य, सिंहनन्दी नामसे भी प्रसिद्ध थे। यह बड़े भारी तपस्वी थे। इनका समाधिमरण 'कोप्पण' में हुआ था। कोप्पणके समीपकी 'पल्लवकीगुण्डु' नामकी पहाड़ीपर इनके चरणिचह्न भी ग्रंकित हैं और उनके नीचे दो लाइनका पुरानी कनड़ीका एक लेख भी उत्कीण है जिसे 'चापय्य' नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एकमात्र कृति 'वरांगचरित' डा० ए० एन० उपाध्याय द्वारा सम्पादित होकर माणिकचन्द्र प्रत्यमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुकी है। राजा वरांग बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथके समय हुआ है। वरांगचरित धर्मशास्त्रकी हितावह देशनासे ग्रोत-प्रोत सुन्दर काव्य है। कन्नड साहित्यमें वरांगका खूब स्मरण किया गया है। कुवलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरि ग्रौर उभय जिनसेनोंने इनका बड़े ग्रादरके साथ स्मरण किया है। ग्रपभ्रंश भाषाके कितिप्य कियोंने भी वरांगचरितके कर्ताका स्मरण किया है। इनका समय उपिध्यायजीने ईसाकी ७ वीं शताब्दी निश्चित किया है।

काणिभिक्षु—यह कथालंकारात्मक ग्रन्थके कर्ता हैं। यह ग्रन्थ ग्रनुपलब्ध है। ग्राचार्य जिनसेनने इनके ग्रन्थका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'वर्मसूत्रका ग्रनुसरण करनेवाली जिनकी वाणीरूपी निर्दोष एवं मनोहर मणियोंने पुराण संघको सुशोभित किया वे काणिभिक्षु जयवन्त रहें।' इस उल्लेखसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि काणिभिक्षुने किसी कथा ग्रन्थ ग्रथवा पुराणकी रचना ग्रवश्य की थी। खेद है कि वह ग्रपूर्व ग्रन्थ ग्रनुपलब्ध है। काणिभिक्षुकी गुरुपरम्पराका भी कोई उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं ग्राया। यह भी नवीं शतीसे पूर्वके विद्वान् हैं। कितने पूर्व के ? यह ग्रभी ग्रनिश्चित है।

देव — देव, यह देवनन्दीका संक्षिप्त नाम है। वादिराज सूरिने भी अपने पाद्वंचरितमें इसी संक्षिप्त नामका उल्लेख किया है। श्रवणबेल्गोलके ज्ञिलालेख नं० ४० (६४) के उल्लेखानुसार इनके देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान् थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। यही कारण है कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंने बड़े सम्मानके साथ इनका संस्मरण किया है। 'दर्शनसारके इस उल्लेखसे कि वि० सं० ५२६ में दक्षिण मथुरा या मदुरामें पूज्यपादके जिष्य वज्यनन्दीने द्राविडसंघकी स्थापना की थी, आप ५२६ वि० सं० से पूर्ववर्ती विद्वान् सिद्ध होते हैं। श्रीजिनसेनाचार्यने इनका संस्मरण वैयाकरणके रूपमें किया है। वास्तवर्मे आप प्रदितीय वैयाकरण थे। आपके जनेन्द्र व्याकरणको नाममालाकार धनंजय कविने अपिश्चम रत्न कहा है। ग्रब तक आपके निम्नाङकित ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हैं—

- १ जैनेन्द्रव्याकरण--म्रनुपम, गौरवहीन, व्याकरण।
- २ सर्वार्थसिद्धि--म्राचार्यं गृद्धिपच्छके तत्त्वार्थसूत्रपर सुन्दर सरस विवेचन ।
- ३ समाधितन्त्र--ग्राध्यात्मिक भाषामें समाधिका ग्रनुपम प्रन्य।
- ४ इष्टोपदेश--उपदेशपूर्ण ५१ श्लोकोंका हृदयहारी प्रकरण।
- ५ दशभिक्त-पाण्डित्यपूर्ण भाषामे भिक्तरसका पावन प्रवाह।

इनके सिवाय आपके 'शब्दावतारन्यास' और जैनेन्द्रन्यास आदि कुछ ग्रन्थोंके उल्लेख और भी मिलते हैं परन्तु वे अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

अकलंकमट्ट —यह 'लघूहब्ब' नामक राजाके पुत्र ये और भट्ट इनकी उपाधि थी। यह विक्रमकी दवी शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न आचार्य थे। अकलङ्कदेव जैनन्यायके व्यवस्थापक और दर्शनशास्त्रके श्रसा-धारण पण्डित थे। श्रापकी दार्शनिक कृतियोंका श्रभ्यास करनेसे श्रापके तलस्पर्शी पाण्डित्यका पद-पदपर अनुभव होता है। उनमें स्वमत-संस्थापनके साथ परमतका श्रकाटच युक्तियों द्वारा निरसन किया गया है। ग्रन्थोंकी शैली श्रत्यन्त गूढ़, संक्षिप्त, श्रथंबहुल एवं सुत्रात्मक है इसीसे उत्तरवर्ती हरिभदादि श्राचार्यों द्वारा श्रकलङ्कन्यायका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, जिनदासगणी महत्तर जैसे

१ ''सिरि पुज्जगादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुट्ठो । नामेगा वज्जगांदी पाहुडवेदी महासत्थो ॥ पंचसए छव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दिक्खणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥"

प्रस्तावना ४७

विद्वानोंने उनके 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थके श्रवलोकन करनेकी प्रेरणा भी की है। इससे श्रकलंकदेवकी महत्ताका स्पष्ट श्राभास मिल जाता है। वर्तमानमें उनकी निम्न कृतियां उपलब्ध हैं—लघीयस्त्रय, न्याय-विनिश्चय, सिद्धि-विनिश्चय, श्रष्टशती (देवागम टीका), प्रमाण-संग्रह—सोपज्ञ भाष्य सहित, तत्त्वार्थराज-वार्तिक, स्वरूपसम्बोधन श्रौर श्रकलंकस्तोत्र।

श्रकलंकदेवका समय विक्रमकी सातवीं श्राठवीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि विक्रम संवत् ७०० में उनका बौद्धोंके साथ महान् वाद हुश्रा था, जैसा कि निम्न पद्यसे स्पष्ट है-

'विकमार्कशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । कालेऽकलंकयतिनो बौद्धैविदो महानभूत ॥''

नित्स्त्रिकी चूणिमें प्रसिद्ध द्वेताम्बर विद्वान् श्री जिनदासगणी महत्तरने 'सिद्धिविनिश्चय' नामके प्रन्थका बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया है जिसका रचनाकाल शक संवत् ४६८ प्रथित् वि० सं० ७३३ है, जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे प्रकट है—'शकराजः पञ्चसु वर्षशतेषु व्यतिकान्तेषु प्रष्टनवित्षु नन्द्ययन चूणिः समाप्ता'। चूणिका यह समय मुनि जिनविजयजीने ग्रनेक ताड़पत्रीय प्रतियोंके ग्राधारसे ठीक बतलाया है। श्रतः श्रकलंकदेवका समय विकमकी सातवीं शताब्दी सुनिश्चित है।

श्रीपाल — यह वीरस्वामीके शिष्य ग्रौर जिनसेनके सधर्मा गुरुभाई ग्रथवा समकालीन विद्वान् थे। जिनसेनाचार्यने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बतलाया है। इससे यह बहुत बड़े विद्वान् ग्राचार्य जान पड़ते हैं। यद्यपि सामग्रीके ग्रभावसे इनके विषयमें विशेष जानकारी नहीं है फिर भी यह विक्रमकी हवीं शताब्दीके विद्वान् ग्रवश्य हैं।

पात्रकेसरी — आपका जन्म ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। आप बड़े ही कुशाग्र-बृद्धि विद्वान् थे। आचार्य समन्तमद्रके देवागम स्तोत्रको सुनकर आपकी श्रद्धा जैनधर्म पर हुई थी। पात्रकेसरी, न्यायशास्त्रके पारंगत और 'त्रिलक्षणक दर्शन' जैसे तर्कग्रन्थके रचियता थे। यद्यपि यह ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध है तथापि तत्त्वसंग्रहके टीकाकार बौद्धाचार्य कमलशीलने पात्रकेसरीके इस ग्रन्थका उल्लेख किया है। उसकी कितनी ही कारिकाएं 'तत्त्वसंग्रहपिक्कना'में पाई जाती हैं। इस ग्रन्थका विषय बौद्धसम्मत हेतुके त्रिक्षपात्मक लक्षणका विस्तारके साथ खण्डन करना है। इनकी दूसरी कृति 'जिनेन्द्रगुणस्तुति' है जो 'पात्रकेसरीस्तोत्र'के नामसे प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र भी दार्शनिक चर्चासे श्रोतप्रोत है। इसमें स्तुतिके द्वारा अपनी तर्क एवं गवेषणापूर्ण युक्तियों द्वारा वस्तुतत्त्वका परिचय कराया गया है। स्तोत्रके पद्योंकी संख्या कुल ५० है। उसमें ग्रहन्त भगवान्के संयोगकेवली ग्रवस्थाके श्रसाधारण गुणोंका सयुक्तिक विवेचन किया गया है और केवलीके वस्त्र-अलंकार, ग्राभरण तथा शस्त्रादिसे रहित प्रशान्त एवं वीतराग शरीरका वर्णन करते हुए कषायजय, सर्वज्ञता और युक्ति तथा शास्त्र-श्रवरोधी वचनोंका सयुक्तिक विवेचन किया गया है। प्रसङ्गानुसार सांख्यादि दर्शनान्तरीय मान्यताश्रोंकी श्रालोचना भी की है। इस तरह ग्रन्थकारने स्वयं इस स्तोत्रको मोक्षका साधक बतलाया है। पात्रकेसरी देवनन्दीसे उत्तरदर्ती ग्रीर श्रक्लंकदेवसे पूर्ववर्ती हैं।

वादिसिंह—यह उच्चकोटिके किव और वाहिकपी गजोंके लिये सिंह थे। इनकी गर्जना वाहिजनोंके मुख बन्द करनेवाली थी। एक वादीभिंसह मुनि पुष्पसेनके शिष्य थे। उनकी तीन कृतियां इस समय उपलब्ध हैं जिनमें दो गद्य और पद्यमय काव्यग्रन्थ हैं तथा 'स्याद्वादिसिद्धि' न्यायका सुन्दर ग्रन्थ है पर खेद हैं कि वह अपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। यहि नामसाम्यके कारण ये दोनों ही विद्वान् एक हों तो इनका समय विक्रमकी दवीं शताब्दी हो सकता है।

वीरसेन—ये उस मूलसंघ पञ्चस्तूपान्वयके ग्राचार्य थे, जो सेनसंघके नामसे लोकमें विश्रुत हुग्रा है। ये ग्राचार्य चन्द्रसेनके प्रशिष्य ग्रीर ग्रायंनन्दीके शिष्य तथा जिनसेनाचार्यके गुरु थे। वीरसेनाचार्यने चित्रकूटमें एलाचार्यके समीप षट्खण्डागम ग्रीर कषाय प्राभृत जैसे सिद्धान्तप्रन्थोंका ग्रध्ययन किया था ग्रीर षट्खण्डागम पर ७२ हजार क्लोक प्रमाण 'घवला टीका' तथा कषायप्राभृत पर २० हजार क्लोक प्रमाण 'जयघवला टीका' लिखकर दिवंगत हुए थे। जयघवलाकी ग्रवशिष्ट ४० हजार क्लोक प्रमाण

१ देखो--अनेकान्त वर्ष ६ किरण ५ में प्रकाशित दरबारीलालजी कोटियाका 'वादीभसिंह सूरिकी एक अधूरी अपूर्व कृति शीर्षक लेख ।

टीका उनके शिष्य जिनसेनाचार्यने बनाकर पूर्ण की। इनके सिवाय 'सिद्धभूपद्धति' नामक ग्रन्थकी टीका भी ग्राचार्य वीरसेनने बनाई थी जिसका उन्लेख गुणभद्राचार्यने किया है। यह टीका ग्रनुपलब्ध है। वीरसेनाचार्यका समय विक्रमकी ६वीं शताब्दीका पूर्वार्थं है।

जयसेन—यह बड़े तपस्वी, प्रशान्तमूर्ति, शास्त्रज्ञ ग्रीर पण्डितजनोंमें ग्रग्नणी थे। हरिचंशपुराणके कर्ता पुन्नाटसंघी जिनसेनने शतवर्षजीवी ग्रमितसेनके गुरु जयसेनका उल्लेख किया है ग्रीर उन्हें सद्गुरु, इन्द्रियन्यापारिवजयी, कर्मप्रकृतिरूप ग्रागमके धारक, प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशाली ग्रीर सम्पूर्ण शास्त्रसमुद्रके पारगामी बतलाया है जिससे वे यहान् योगी, तपस्वी ग्रीर प्रभावशाली सैद्धान्तिक ग्राचार्य मालूम होते हैं। साथ ही कर्मप्रकृतिरूप ग्रागमके धारक होनेके कारण संभवतः वे किसी कर्मप्रत्यके प्रणेता भी रहे हों तो कोई ग्राश्चर्यकी बात नहीं है। परन्तु उनके द्वारा किसी ग्रन्थके रचे जानेका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं ग्राया। इन उभय जिनसेनों द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एक ही व्यक्ति जान पड़ते हैं। हरिवंश पुराणके कर्ताने जो ग्रपनी गुरुपरम्परा दी है उससे स्पष्ट है कि शतवर्षजीवी ग्रमितसेन ग्रौर शिष्य कीर्तिषेणका यदि २५-२५ वर्षका समय मान लिया जाय जो बहुत ही कम है ग्रौर उसे हरिवंश-पुराणके रचनाकाल (शकसंवत् ७०५ वि० सं० ५४०) में से कम किया जाय तो शकसंवत् ६४५ वि० सं० ७६० के लगभग जयसेनका समय हो सकता है। ग्रर्थात् जयसेन विक्रमकी ग्राठवीं शताब्दीके विद्वान् ग्राचार्य थे।

कविपरमेरवर—ग्राचार्य जिनसेन, किवयोंके द्वारा पूज्य तथा कविपरमेरवर प्रकट करते हुए उन्हें 'वागर्यसंग्रह, नामक पुराणके कर्ता बतलाते हैं ग्रौर ग्राचार्य गुणभद्रने इनके पुराणको गद्यकथारूप, सभी छन्द ग्रौर ग्रतंकारका लक्ष्य सूक्ष्म ग्रथं तथा गूढ पदरचनावाला बतलाया है, जैसा कि उनके निम्न पद्यसे स्पद्ध है।

कविषरमेश्वरिनगवितगद्यकथामात्रकं (मातृकं) पुराश्चरितम् । सकलच्छन्दोलङकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगृढपदरचनम् ॥१८॥

ग्रादिपुराणके प्रस्तुत संस्करणमें जो संस्कृत टिप्पण दिया है उसके प्रारम्भमें भी टिप्पणकर्ताने यही लिखा है.....तदनु कविपरमेश्वरेण प्रहृद्यगद्यकथारूपेण सङ्गर्भावता त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रयां परमार्थबृहत्कथां संगृहय—।

चामुण्डरायने ग्रपने पुराणमें किव परमेश्वरके नामसे श्रनेक पद्य उद्घृत किये हैं जिससे डा० ए० एन० उपाध्यायने इनके पुराणको गद्यपद्यमय चम्पू ग्रन्थ होनेका श्रनुमान किया है। यह श्रनुमान प्रायः ठीक जान पड़ता है और तभी गुणभद्र द्वारा प्रदत्त 'सकलच्छन्दोऽलङकृतिलक्ष्यम्' विशेषणकी यथार्थता जान पड़ती है। किव परमेश्वरका श्रादिपंप, श्रभिनवपंप, नयसेन, श्रग्गलदेव श्रौर कमलभव श्रादि श्रनेक किवयोंने श्रादरके साथ स्मरण किया है जिससे वे श्रपने समयके महान् विद्वान् जान पड़ते हैं। इनका समय श्रभी निश्चित नहीं है फिर भी जिनसेनके पूर्ववर्ती तो हैं ही।

# 'स्रादिपुराषमें वर्णित देशविभागमें स्राये हुए कुछ देशोंका परिचय-

सुकोसल — मध्यप्रदेशको सुकोसल कहते हैं। इसका दूसरा नाम महाकौसल भी है। श्रवन्ती—उज्जैनके पार्श्ववर्त्ती प्रदेशको श्रवन्ती कहते थे। श्रवन्तीनगरी (उज्जैन) उसकी राजधानी थी।

पुराङ्क-प्राजकलके बंगालका उत्तरभाग पुण्डू कहलाता था। इसका दूसरा नाम गौड़ देश भी था। कुरु-पह सरस्वतीके बांगी श्रोर श्रनेक कोलोंका मैदान है। इसको कुरुजांगल भी कहते हैं। हस्तिनागपुर इसकी राजधानी रही है।

काशी—बनारसके चारों श्रोरका प्रान्त इस देशके श्रन्तर्गत था। इस देशकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी।

१ इस प्रकरणमें पं० सीताराम जयराम जोशी एम० ए० और पं० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० ए० के 'संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास'से सहायता ली गई है।

**ब्राङ्ग—मगध देशका पूर्व भाग ब्राङ्ग क**हलाता था। इसकी प्रधान नगरी चम्पा थी जो भागल-

पुरके पास है।

बङ्ग-बङ्गालका पुराना नाम बङ्ग है। यह सुद्धा देशके पूर्वमें है। इसकी प्राचीन राजधानी कर्णसुवर्ण (वनसोना) थी। इस समय कालीघट्टपुरी (कलकत्ता) राजधानी है।

सुह्य-यह वह देश है जिसमें किपशा (कोसिया) नदी बहती है। ताम्प्रिलिप्ती (तामलूक)

इसकी राजधानी थी।

काश्मीर—यह प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर है। इसका श्रव भी काश्मीर ही नाम है। इसकी राजधानी श्रीनगर है।

श्रानर्त—गुर्जर (गुजरात) के प्राचीन कालमें तीन भाग थे-१ म्रानर्त, २ सुराष्ट्र (काठियावाड़) और ३ लाट । म्रानर्त गुर्जरका उत्तरभाग है । द्वारावती (द्वारिका) इसकी प्रधान नगरी है ।

वत्स—प्रयागके उत्तरभागका मैदान वत्स देश कहलाता था । इसकी राजधानी कौशाम्बी (कोसम) थी ।

पञ्चनद्—इसका पुराना नाम पञ्चनद ग्रौर ग्राघुनिक नाम पंजाब है। इसमें वितस्ता ग्रादि पांच निदयों है इसिलये इसका नाम पञ्चनद पड़ा। इसकी पांच निदयों के मध्यमें कुलूत, मद्र, ग्रारद्द, यौभेय ग्रादि ग्रनेक प्रदेश थे। लबपुर (लाहौर), कुशपुर (कुशावर), तक्षशिला (टेक्सिला) ग्रौर मूलस्थान (मुल्तान) ग्रादि इसके वर्तमानकालीन प्रधान नगर है।

मालव—यह मालवाका नाम है। पहले श्रवन्ती इसीके श्रन्तर्गत दूसरे नामसे प्रसिद्ध था पर श्रव वह मालवमें सम्मिलित है। उज्जैन, दशपुर (मन्दसीर), घारानगरी (घार), इन्द्रपुर (इन्दीर) श्रावि इसके प्रसिद्ध नगर हैं।

पञ्चाल—यह कुरुक्षेत्रके पूर्वमें है। यह दक्षिण पञ्चाल श्रीर उत्तरपञ्चाल इन दो विभागों में था। इसका विस्तार चर्मण्वती नदी तक था। कान्यकुब्ज (कन्नौज), इसीमें है। उत्तरपञ्चालकी श्रहिच्छत्रा श्रीर दक्षिण पञ्चालकी काम्पिल्य राजधानियां थीं।

द्शार्ण—यह प्रदेश मालवाका पूर्वभाग है। इस प्रदेशमें वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती है। कुछ स्थानोंमें दशार्ण ( धसान ) नदी भी बही है ग्रीर ग्रन्तमें चलकर वेत्रवतीमें जा मिली है। विदिशा ( भेलसा ) इसकी राजधानी थी।

कच्छ-पश्चिमी समुद्रतटका प्रदेश कच्छ कहलाता था । यह कच्छ काठियावाड़के नामसे श्रव भी प्रसिद्ध है।

सगध-बिहार प्रान्तका गङ्गाके दक्षिणका भाग मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पाटली-पुत्र (पटना ) थी। गया श्रौर उरुबिल्व (बुद्धगया) इसी प्रान्तमें थे।

विदर्भ—इसका म्राधुनिक नाम बरार है। इसकी प्राचीन राजधानी विदर्भपुर (बीदर) भ्रथवा कुंडिनपुर थी।

महाराष्ट्र-- कृष्णा नदीसे नर्मदा तकका विस्तृत मैदान महाराष्ट्र कहलाता था।

सुराष्ट्र—मालवाका पश्चिमी प्रदेश सौराष्ट्र या सुराष्ट्र कहलाता था। श्राजकल इसको सौराष्ट्र (काठियाबाड़) कहते हैं। रैवतक (गिरनार) क्षेत्र इसीमें है। सौराष्ट्रके जिस भागमें द्वारिका है उसे ग्रानर्त कहते थे।

कोङ्कण-पश्चिमी समुद्रतटपर यह प्रदेश सूर्यपत्तन (सूरत) से रत्नागिरि तक विस्तृत है। प्रमहाम्बापुर (बम्बई) तथा कल्याण इसी कोंकण देशमें हैं।

वनवास—कर्नाटक प्रान्तका एक भाग वनवास कहलाता था। श्राजकल वनौसी कहलाता है।
गुणभद्राचार्यके समय इसकी राजधानी वंकापुर थी जो धारवाड़ जिलेमें है।

आन्ध्र—यह गोदावरी तथा कृष्णा नदीके बीचमें था। इसकी राजधानी श्रन्धनगर (वेंगी) थी। इसका ग्रिधिकांश भाग भाग्यपुर (हैदराबाद) राज्यमें श्रन्तभूत है। इसीको त्रैलिङ्गः (तेलंग) देश भी कहते हैं।

कर्णाट-यह म्रान्ध्रदेशके दक्षिण वा पश्चिमका भाग था । वनवास तथा महिषग म्रथवा महीशूर

(मैसूर) इसीके अन्तर्गत हैं। इसकी राजधानियां महिषपुर श्रौर श्रीरंगपत्तन थीं।

कोसल पह उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल इस प्रकार दो भागों में विभक्त था। ग्रयोध्या, शरावती (श्रावस्ती), लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) श्रादि इसके प्रसिद्ध नगर है। यहां गोमती, तमसा ग्रौर सरयू निदयां बहुती हैं। कुशावतीका समीपवर्ती प्रदेश दक्षिणकोसल कहलाता था। तथा ग्रयोध्या-लखनऊ ग्रादिके समीपवर्ती प्रदेशका नाम उत्तर कोसल था।

चोल —कर्णाटकका दक्षिण पूर्वभाग अर्थात् मृद्रास शहर, उसके उत्तरके कुछ प्रदेश श्रौर मैसूर रियासतका बहुत कुछ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था।

केरल — कृष्णा श्रीर तुङ्गभद्राके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग जो श्राजकल मद्रासके श्रन्तर्गत है पाण्ड्य, केरल श्रीर सतीपुत्र नामसे प्रसिद्ध था।

शूरसेन - मथुराका समीपवर्ती प्रदेश शूरसेन देश कहलाता था । गोकुल, वृन्दावन ग्रीर श्रग्रवण (ग्रागरा) इसी प्रदेशमें हैं।

विदेह - द्वारवंग (दरभंगा) के समीपवर्ती प्रदेशको विदेह कहते थे। मिथिला या जनकपुरी इसी देशमें है।

सिन्धु-यह देश अब भी सिन्ध नामसे प्रसिद्ध है, श्रीर करांची उसकी राजधानी है।

गान्धार—(कन्दहार) इसका भ्राथितिक नाम भ्रकगानिस्तान है। यह सिन्धु नदी श्रौर काश्मीरके पश्चिममें है। यहांकी प्राचीन राजधानियां पुरुषपुर (पेशावर) भ्रौर पुष्करावर्त (हस्तनगर) थीं।

यवन-यह यूनान (प्रीक)का पुराना नाम है।

च्चेदी मालवाकी श्राधृनिक 'चन्देरी' नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदी देश कहलाता था। श्रब यह ब्वालियर राज्यमें है।

प्रस्तव — दक्षिणमें कांचीके समीपवर्ती प्रदेशको पत्सव देश कहते थे। यहां इतिहासप्रसिद्ध पत्सववंशी राजाग्रोंका राज्य रहा है।

काम्बोज-इसका म्राधुनिक नाम बलोचिस्तान है।

**ग्रारट्ट—**पञ्जाबके एक प्रदेशका नाम श्रारट्ट था ।

तुरुष्क - इसका श्राधुनिक नाम तुर्किस्तान है।

श्क-(शकस्थान) इसका आधुनिक नाम बेक्ट्रिया है।

सौवीर — सिन्ध देशका एक भाग सौवीर देश कहलाता था।

केक्य — पञ्जाब प्रान्तकी वितस्ता (क्षेलम) श्रीर चन्द्रभागा (चनाब) निवयोंका श्रन्तरालवर्ती प्रदेश पहले केक्य नामसे प्रसिद्ध था । गिरिवज जिसका कि आजकल जलालपुर नाम है इसकी राजधानी थी ।

# म्रादिपुराणपर टिप्पण श्रीर टीकाएँ-

श्रादिपुराण जैनानमके प्रथमानुयोग ग्रन्थोंमें सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। यह समुद्रके समान गम्भीर है। ग्रतः इसके उत्तर जिनसेनके परवर्ती ग्राचार्यों द्वारा टिप्पण ग्रौर टीकाग्रोंका लिखा जाना स्वाभाविक है। सम्पादन करते समय मुभे ग्रादिपुराणके टिप्पणकी ३ तथा संस्कृत टीकाकी १ प्रति प्राप्त हुई। सम्पादन-सामग्रीमें 'ट', 'क' ग्रौर 'ख' नामवाली जिन प्रतियोंका परिचय विया गया है वे टिप्पणवाली प्रतियों हैं ग्रौर 'द' साङ्केतिक नामवाली प्रति संस्कृत टीकाकी प्रति है। 'ट' ग्रौर 'क' प्रतियोंकी लिपि कर्णाटक लिपि है। 'ट' प्रतिमें 'श्रीमते सकलज्ञानसामृज्यपदमीयुषे। धर्मचक्रभृते भन्ने नमः संसारभीमुषे'। इस ग्राह्यक्लोकपर विस्तृत टिप्पणी दी हुई है जिसमें उन्त क्लोकके ग्रनेक ग्रथं किये गये हैं। 'क' प्रतिमें

ग्राद्य इलोकका 'ट' प्रति जैसा विस्तार नहीं है। 'ख' प्रति नागरी लिपिमें लिखी हुई। इस प्रतिके अन्तमें लिपिका जो सं० १२२४ वै० कृ० ७ दिया हुआ है उससे यह बहुत प्राचीन जान पड़ती है। मङ्गल इलोकके विस्तृत व्याख्यानको छोड़कर बाकी टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्रायः मिलते जुलते हैं। ग्रादिपुराणके इस संस्करणमें जो टिप्पण दिया गया है उसमें ग्राद्य इलोकका टिप्पण 'ट' प्रतिसे लिया गया है ग्रीर बाकी टिप्पण 'क' प्रतिसे। 'क' 'ख' प्रतिके टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्राचीन हैं। ग्राद्य इलोकके टिप्पणमें (पृष्ठ १) 'पञ्चमुक्त्ये स्वयं ये, ग्राचारानाचरन्तः परस्करणमाचारयन्ते मुमुक्षून्। लोकाग्रगण्य-शरण्यान् गणधरवृषमान् इत्याशावर्रोन्र इपणात्' इन वाक्यों द्वारा पं० न्नाशाधरजीके प्रतिष्ठासारोद्धार ग्रन्थका इलोकांश उद्धृत किया गया है इससे यह सिद्ध है कि उक्त टिप्पण पं० ग्राशाधरजीके बादकी रचना है। इन तीनों प्रतियोंके ग्रादि ग्रन्तमें कहीं भी टिप्पणकर्ताके नामका उल्लेख नहीं मिला, ग्रतः यह कहनेमें ग्रसमर्थ हूं कि यह टिप्पण किसके हैं ग्रीर कितने प्राचीन हैं?

भाण्डारकर ग्रोरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्रो० वेल्हणकर द्वारा सम्पादित 'जैनरत्नकोश' नामक जो पुस्तक ग्रंग्रेजीमें प्रकाशित हुई है उसमे ग्रादिपुराणकी चार टीकाग्रोंका उल्लेख है। (१) लितिकीितिकी टीका, जिसका सम्पादन-सामग्री शीर्षक प्रकरणके श्रन्तर्गत 'द' प्रतिके रूपमें परिचय दिया गया है। इसके विषयमें ग्रागे कुछ ग्रौर भी स्पष्ट लिखा जायगा। (२) दूसरा टिप्पण प्रभाचन्द्रका है (३) तीसरा ग्रनन्त ब्रह्मचारीका ग्रौर (४) चौथा हरिषेणका है। इनके ग्रितिरक्त एक मंगला टीकाका भी उल्लेख है।

ये टीका और टिप्पण कहां हैं तथा 'ट', 'क' और 'ख' प्रतियोंके टिप्पण इनमेंसे कीन कौन हैं इसका स्पट्ट उल्लेख तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि उक्त सब प्रतियोंका निरीक्षण परीक्षण नहीं कर लिया जाय। प्राचीन शास्त्रभाण्डारोंके श्रध्यक्षोंसे उक्त प्रतियोंके परिचय भेजनेकी में प्रबल प्रेरणा करता हैं।

टिप्पणकी उक्त स्वतन्त्र प्रतियोंके सिवाय अन्य मूल प्रतियोंके श्राजू बाजूमें भी कितने ही पदों के टिप्पण लिखे मिले हैं जिनका कि उल्लेख मैने 'प', 'श्र' श्रीर 'इ' प्रतिके परिचयमें किया है । ₹ टिप्पणोंमें कहीं समानता है श्रीर कहीं श्रसमानता भी ।

'द' नामवाली जो संस्कृत टीकाकी प्रति है उसके ग्रन्तमें ग्रवश्य ही टीकाकारने ग्रपनी प्रशस्ति दी है जिससे विदित होता है कि उसके कर्ता श्री लिलतकीर्तिभट्टारक है। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

'भट्टारक लिलतकीर्ति काष्ठासंघ स्थित माथुरगच्छ ग्रौर पुष्करगणके विद्वान् तथा भट्टारक जगत्-कीर्तिके शिष्य थे। इन्होंने ग्रादिपुराण ग्रौर उत्तरपुराण—पूरे महापुराणपर टिप्पण लिखा है। पहला टिप्पण महापुराणके ४२ पर्वीका है जिसे उन्होंने सं० १८७४ के मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा रिववारके दिन समाप्त किया था ग्रौर दूसरा टिप्पण ४३वें पर्व तकका है जिसे उन्होंने १८८६ में समाप्त किया है। इनके सिवाय उत्तर पुराणका टिप्पण सं० १८८८ में पूर्ण किया है।

ग्राविपुराणकी प्राचीन हिन्दी टीका पं० दौलतरामजी कृत है जो मुदित हो चुकी है। यह टीका इलोकों के कमाङ्क देकर लिखी गई है। इसमें मूल इलोक न देकर उनके ग्रंक ही दिये हैं। स्वर्गीय पं० कललप्पा भरमप्पा 'निटवे' द्वारा इसकी एक मराठी टीका भी हुई थी जो जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाित हुई थी। इसमें संस्कृत इलोक देकर उनके नीचे मराठी ग्रनुवाद छापा गया था। इनके सिवाय एक हिन्दी टीका श्री पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा लिखी गई है जो कि ऊपर सामूहिक मूल इलोक देकर नीचे इलोक कमाङ्कानुसार हिन्दी ग्रनुवाद सहित मुद्रित हुई थी। यह संस्करण मूल सहित होनेके कारण जनता को ग्रथिक पसंद ग्राया था। ग्रब दुष्प्राप्य है।

# ञ्चादिपुराण ञ्रोर वर्णव्यवस्था

### वर्णोत्पत्ति-

वर्तमान भारतवर्षमें बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंकी स्थिति बहुत समयसे है। इस वर्ण-व्यवस्थाके कारण भारतवर्षने उन्नतिके दिन देखे और धीरे धीरे उसमें विकार आनेपर अवनतिके भी दिन देखे। भारतीय साहित्यमें वर्णोत्पत्तिका उल्लेख करनेवाला सबसे आचीन शास्त्रीय प्रमाण 'पुरुष सूक्तका' वाक्य माना जाता है। वह सूक्त कृष्ण और शुक्ल यजुः ऋक् तथा अथवं इन चारों वेदोंकी संहिताओं प्रेमण जाता है। सूक्त इस प्रकार है—

र्'यत्पुरुषं व्यवधुः कितथा व्यकल्पयन् ? मुखं किमस्य, कौ बाहू, का (वू) ऊरू, पादा (वु) उच्येते ? बाह्याणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्दैश्यः, पद्भ्यां शृद्धो श्रजायतः । वर्ण्यं विषयका प्रतिपादन करनेवाले ये दो मन्त्र हैं जिनमें एक प्रश्नात्मक है श्रौर दूसरा समाधानात्मक । मंत्रोंका श्रक्षरार्थं इस प्रकार ह—

प्रश्न—ऋषियोंने जिस पुरुषका विधान किया उसे कितने प्रकारोंसे कल्पित किया ? उसका 'मुख' क्या हुन्ना ? उसके 'बाहु' कौन बनाये गये ? उसके ऊरु (जांघ) कौन हुए ? और कौन उसके पाद (पैर) कहे जाते हैं ?

उत्तर—बाह्मण उसका मुख था, राजन्य-क्षित्रय उसका बाहु, वैश्य उसका ऊरू श्रीर शूद्र उसके पैर हुए।

यहां खासकर मुख, बाहु, जड़वा श्रीर पाद इन चार श्रवययोंपर जोर नहीं है। उपलक्षण मात्रसे उनका विवेचन है। यही कारण है कि क्षत्रियकी उत्पत्ति कहीं बाहुसे कहीं उरःस्थान या वक्षस्थलसे एवं वैश्यकी उत्पत्ति कहीं उदरसे, कहीं ऊरूसे भीर कहीं शरीरके मध्यभागसे बतलाई है। इसी प्रकार बाह्मणका सम्बन्ध शिरोभागसे तथा शूद्रका श्रधोभागसे समभना चाहिये।

द्वि मंत्रों में निरूपण यह हुन्रा है कि समाजरूप विराद् शरीरके मुख, बाहु, ऊरु स्रौर पादके स्थानापत्र-तत्तुल्य बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्रौर शूद्रवर्ण हैं। जिस प्रकार मानवशरीरका निर्माण मुखादि चार प्रधान स्रवयवोंसे होता है उसी प्रकार समाज-शरीरका निर्माण बाह्मण स्रादि वर्णोंसे होता है।

उक्त सूक्तोंके इस रूपकात्मक व्यावर्णनके भावको दृष्टिमें न रखकर धीमे धीमे लोगोने यही मानना शुरू कर दिया कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, ऊरुओंसे वैश्य ग्रौर पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए इसीलिये ब्राह्मण मुखज, क्षत्रिय बाहुज, वैश्य ऊरुज ग्रौर परिचारक-ग्रथात् शूद्र पादज कहलाने लगे । परन्तु यह मान्यता बिलकुल ही ग्रसंगत है ग्राजतक किसी मनुष्यकी उत्पत्ति मुखसे, बाहुसे, जांघसे या पैरसे होती हुई नहीं देखी गई। यद्यपि ईश्वरको लोग 'कर्जु मक्त् कुं मन्यथाकर्तु वा समर्थः' मानते हैं परन्तु प्रकृतिके विश्व कार्य न साधारण पुरुष कर सकता है ग्रौर न ईश्वर भी।

जैनवर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मा या ईश्वर सृष्टिका बनानेवाला है, विष्णु इसकी रक्षा करनेवाला है श्रौर शिव इसका संहार करनेवाला है। वह मानता है कि सृष्टि ग्रपने रूपमें ग्रनादिकालसे है श्रौर ग्रनन्तकाल तक रहेगी। इसमें ग्रवान्तर विशेषताएं होती रहती हैं जो बहुत सारी प्राकृतिक होती हैं ग्रौर

१ ऋ० सं० १०, ६०, ११–१२, शु० य० वा० सं० ३१, १०–११

<sup>&</sup>quot;िक बाहू किमूरू? · · बाहू राजन्योऽभवत्, मध्यं तदस्य यद्वैश्यः, इत्यथर्वसंहितापाठः १६, ६, ६ शेषं समानम् ।

२ 'वक्त्राद्भुजाभ्यामूरुभ्यां पद्भ्यां चैवाय जितरे । सृजतः प्रजापनेलींकानिति धर्मविदो विदुः ॥१॥ मुखजा ब्राह्मणास्तात बाहुजाः क्षत्रियाः स्मृताः । ऊरुजा धनिनो राजन् पादजाः परिचारकाः' ॥६॥

महाभारत ग्रध्याय २६६ 'लोकानां तु विवृद्धचर्यं मुखवाहरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैंदयं शूद्रं च निरवर्तयत' ।।

मनु-स्मृति, ग्र० १ इलोक ३

बहुत कुछ पुरुषप्रयत्नजन्य भी । जैन शास्त्रोंमें उल्लेख है कि भरत ग्रीर ऐरावत क्षेत्रमें श्रवर्सीपणी ग्रीर उत्सर्पिणीके रूपमें कालका परिवर्तन होता रहता है इनके प्रत्येकके सुषमा आदि यह भेद होते हैं। यह श्रवसर्पिणीकाल है। जब इसका पहला भाग यहां बीत रहा था तब उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था थी, जब दूसरा काल ग्राया तब मध्यम भोगभूमि ग्राई ग्रीर जब तीसरा काल ग्राया तब जघन्यभोग भूमि हुई। तीसरे कालका जब पत्यके ग्राठवें भाग प्रमाण काल बाकी रह गया तब क्रमसे १४ मनुश्रों-कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई। उन्होंने उस ससय श्रपने विशिष्ट वैदुष्यसे जनताको कितनी ही बातें सिललाई। चौदहवें कुलकर नाभिराज थे। उनके समय तक कल्पवृक्ष नष्ट हो चुके थे, श्रौर लोग बिना वोये श्रपने श्राप उत्पन्न श्रनाजसे श्राजीविका करते थे। उन्हीं नाभिराजके भगवान् ऋषभदेव उत्पन्न हुए। म्राप प्रथम तीर्थकर थे। म्रापके समयमें वह बिना बोये उत्पन्न होनेवाली धान्य भी नष्ट हो गई। लोग क्षुधासे श्रातुर होकर इतस्ततः भूमण करने लगे। कुछ लोग ग्रपनी दुःखगाथा सुनानेके लिये नाभिराजके पास पहुँचे । वे सब लोगोंको भगवान् वृषभदेवके पास ले गये। भगवान् वृषभदेवने उस समय विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर यहांके लोगोंको भी वही व्यवस्था बतलाई ग्रौर यह कहते हुए लोगोंको समझाया कि देखो ग्रब तक तो यहां भोगभूमि थी, कल्पवृक्षोंसे ब्राप लोगोंको भोगोपभोगकी सामग्री मिलती रही पर ब्रब कर्मभूमि प्रारम्भ हो रही है-यह कर्म करनेका युग है, कर्म-कार्य किये बिना इस समय कोई जीवित नहीं रह सकता। श्रसि मधी कृषि विद्या वाणिज्य ग्रौर शिल्प ये छह कर्म है। इन कर्मोंके करनेसे ग्राप लोग ग्रपनी श्राजीविका चलावें। ये तरह तरहके धान्य-ग्रनाज ग्रब तक बिना बोये उत्पन्न होते रहे परन्तु ग्रब ग्रागेसे बिना बोये उत्पन्न न होंगे। म्राप लोगोंको कृषि-खेतीकर्मसे घान्य पैदा करने होंगे। इन गाय भैस म्रादि पशुत्रों से दूध निकालकर उसका सेवन जीवनोपयोगी होगा। भ्रब तक सबका जीवन व्यक्तिगत जीवन था पर भ्रब सामाजिक जीवनके बिना कार्य नहीं चल सकेगा। सामाजिक संघटनसे ही ग्राप लोग कर्मभूमिमें सुख और शांतिसे जीवित रह सकेंगे। ब्राप लोगोमें जो बलवान् हैं वे शस्त्र घारण कर निर्वलोंकी रक्षाका कार्य करें, कुछ लोग उपयोगी वस्तुश्रोंका संग्रहकर यथासमय लोगोंको प्रदान करें श्रथति व्यापार करें, कुछ लोग लिपि विद्याके द्वारा ग्रपना काम चलावें, कुछ लोग लोगोंके ग्रावश्यकतात्रोंको पूर्ण करनेवाली हल शकट ग्रादि वस्तुग्रोंका निर्माण करें, ग्रौर कुछ लोग नृत्यगीतादि श्राह्णादकारी विद्याश्रोंके द्वारा ग्रपनी ग्राजीविका करें। लोगोंको भगवान्के द्वारा बतलाये हुए षट्कर्म पसन्द भ्राये भ्रौर लोग उनके भ्रनुसार भ्रपनी भ्रपनी श्राजीविका करने लगे। भोगभूमिके समय लोग एक सदृश योग्यताके धारक होते थे अतः किसीको किसी अन्यके सहयोगकी म्रावश्यकता नहीं होती थी परन्तु म्रब विसदृश शक्तिके धारक लोग उत्पन्न होने लगे। कोई निर्वल, कोई सबल, कोई ग्रधिक परिश्रमी, कोई कम परिश्रमी, कोई ग्रधिक बुद्धिमान् ग्रौर कोई कम बुद्धिमान् । उद्दृण्ड सबलोंसे निर्वलोंकी रक्षा करनेकी ग्रावश्यकता महसूस होने लगी । शिल्पवृत्तिसे तैयार हुए मालको लोगों तक पहुँचानेकी स्रावश्यकता जान पड़ने लगी। खेती तथा शिल्प स्रादि कार्योंके लिये पारस्परिक जनसहयोगकी स्रावश्यकता प्रतीत हुई तब भगवान् ऋषभदेवने जो कि वास्तविक ब्रह्मा थे ग्रपनी भुजाग्रोंमें शस्त्र धारण कर लोगोंको शिक्षा दी कि ग्राततायियोंसे निर्वल मानवोंकी रक्षा करना बलवान् मनुष्यका कर्त्तव्य है। कितने ही लोगोंने यह कार्य स्वीकार किया। ऋषभदेव भगवान्ने ऐसे लोगोंका नाम क्षत्रिय रखा। अपनी जङ्गवाग्रोंसे चलकर लोगोंको शिक्षा दी कि सुविधाके लिये सुध्टिको एसे मनुष्योंकी स्रावश्यकता है जो तैयार हुई वस्तुस्रोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाकर वहांके लोगोंको मुख सुविधा पहुँचावें । बहुतसे लोगोंने यह कार्य करना स्वीकृत किया । भगवान्ने ऐसे लोगोंको वैदय संज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि यह कर्मयुग है ग्रीर कर्म विना सहयोगके हो नहीं सकता ग्रतः पारस्परिक सहयोग करनेवालोंकी ग्रावश्यकता है। बहुतसे लोगोंने इस सेवावृत्तिको ग्रपनाया। श्रादिब्रह्माने उन्हें शूद्रसंज्ञा दी । इस तरह कर्मभूमिरूप सुष्टिके प्रारम्भमें श्रादिब्रह्माने क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्र वर्ण स्थापित किये। म्रागे चलकर भरत चक्रवर्तीके मनमें यह बात म्राई कि मैने दिग्विजयके द्वारा बहुतसा धन इकट्टा किया है। अन्य लोग भी अपनी शक्तिके अनुसार यथाशक्य धन एकत्रित करते हैं। म्राखिर उसका त्याग कहां किया जाय ? उसका पात्र किसे बनाया जाय ? इसीके साथ उन्हें ऐसे लोगोंकी

भी आवश्यकता अनुभवमें आई कि यदि कुछ लोग बुढिजीवी हों तो उनके द्वारा अन्य त्रिवर्गोको सदा बौढिक सामग्री मिलती रहेगी। इसी विचारके अनुसार उन्होंने समस्त लोगोंको अपने घर आमंत्रित किया और मार्गमें हरी घास उगवा दी। 'हरी घासमें भी जीव होते हैं' 'हमारे चलनेपर उन जीवोंको बाधा पहुँचेगी' इस बातका विचार किये बिना ही बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमें भीतर चले गये परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घासवाले मार्गसे भीतर नहीं गये बाहर ही खड़े रहे। भरत महाराजने जब भीतर न आनेका कारण पूछा तब उन्होंने बतलाया कि हमारे आनेसे हरित घासके जीवोंको बाधा पहुँचती है इसलिये हम लोग नहीं आये। महाराज भरतने उन सबकी दयावृक्तिको मान्यता देकर उन्हें दूसरे प्रामुक मार्गसे अन्दर बुलाया और उन सबकी प्रशंसा तथा सन्मानकर उन्हें बाह्मण संज्ञा दी तथा उनका अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन आदि कार्य निश्चित किया। इस घटनाका वर्णन जिन तेना बार्यने अपने इसी आदिपुराणमें इस प्रकार किया है—

स्वदोभ्यां धारयन् वास्त्रं क्षत्रियानसृजद् विभुः । क्षतत्राणिनयुक्ता हि क्षत्रियाः व्यस्त्रपाणयः ।।२४३।। ऊक्ष्भ्यां दर्शयन् यात्रामस्राक्षीद् विणजः प्रभुः । जलस्थलादियात्राभिस्तद्वृत्तिर्वातया यतः ।।२४४।। न्यःवृत्तिनियतान् शूद्रान् पद्भ्याभेवासृजत् सुधीः । वर्णोत्तमेषु शुश्रूषां तद्वृत्तिनकथा स्मृता ।।२४५।। मुखतोऽध्यापयन् वास्त्रं भरतः स्रक्ष्यति द्विजान् । स्रधीत्यध्यापने दानं प्रतीक्ष्येज्येति तिक्रयाः ।२४६॥। स्रा० पु० पर्व १६

## जन्मना कर्मणा वा-

यह वर्णव्यवस्था जन्मसे हैं या कर्मसे, इस विषयमें आजकल दो प्रकारकी विचारधाराएं प्रवाहित , हो रही हैं। कुछ लोगोंका ऐसा ध्यान है कि वर्णव्यवस्था जन्मसे ही है अर्थात् जो जिस वर्णमें उत्पन्न हो गया वह चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल करें उस भवमें उसी वर्णमें रहेगा मरणोत्तर कालमें ही उसका वर्ण-परिवर्तन हो सकेगा और कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते हैं कि वर्णव्यवस्था गुण और कर्मके अधीन है। षट् कर्मोंको व्यवस्थित रूप देनेके लिये ही चतुर्वणंकी स्थापना हुई थी अतः जिसके जैसे अनुकूल प्रतिकूल कर्म होंगे उसका वैसा ही वर्ण होगा।

ऐतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनों धाराश्चोंपर विचार करते हैं तो कर्मणा वर्णंध्यवस्थाकी बात श्रिधिक प्राचीन सिद्ध होती है। क्योंकि बाह्मणों तथा महाभारत श्रादि में जहां भी इसकी चर्चा की गई है वहां कर्मकी श्रिपेक्षा ही वर्ण व्यवस्था मानी गई है। उदाहरणके तिये कुछ उल्लेख देखिये—

महाभारतमें भारद्वाज भृगु महर्षिसे प्रश्न करते हैं कि यदि सित श्रथित् सत्त्वगुण, लोहित श्रथित् रजोगुण, पीत ग्रथीत् रजस्तमोव्यामिश्र श्रौर कृष्ण श्रथित् तमोगुण इन चार वर्णीके वर्णसे वर्णभेद माना जाता है तो सभी वर्णीमें वर्णसंकर दिखाई देता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा, श्रम ग्रादि हम सभीके होते हैं फिर वर्णभेद क्यों होता है? हम सभीका शरीर पसीना, मूत्र, पुरीष, कफ श्रौर रुविरको भराता है फिर वर्णभेद कैसा? जङ्गम श्रौर स्थावर जीवोंकी श्रसंख्यात जातियां है उन विविध वर्णवाली जातियोंके वर्णका निश्चय कैसे किया जाय?

### उत्तरमें भृगु महर्षि कहते हैं कि--

वस्तुतः वर्णोमें कोई विशेषता नहीं है। सबसे पहले ब्रह्माने इस संसारको ब्राह्मण वर्ण ही सृजा था परन्तु ग्रपने अपने कर्मोंसे वह विविध वर्णभेदको प्राप्त हो गया। जिन्हें कामभोग प्रिय है, स्वभावसे तीक्षण कोधी तथा प्रियसाहस हैं, स्वधर्म सत्त्वगुण प्रधान धर्मका त्याग करनेवाले हैं ग्रौर रक्ताङ्ग ग्रर्थात् रजोगुण-प्रधान हैं वे क्षत्रियत्वको प्राप्त हुए। जो गो ग्रादिसे ग्राजीविका करते हैं, पीत ग्रर्थात् रजस्तमोध्यामिश्र-गुणके धारक हैं, खेती ग्रादि करते हैं ग्रौर स्वधर्मका पालन नहीं करते हैं वे द्विज वैश्यपनेको प्राप्त हो गये। इनके सिवाय जिन्हें हिंसा, भूठ ग्रादि प्रिय है, लुब्ध हैं, समस्त कार्य कर ग्रपनी ग्राजीविका करते हैं, कृष्ण ग्रर्थात् तमोगुणप्रधान हैं, ग्रौर ग्रौच-पवित्रता—से परिभाष्ट हैं वे ग्रूदपनेको प्राप्त हो गये। इस

प्रकार इन कार्योंसे पृथक्-पृथक् पनेको प्राप्त हुए द्विज वर्णान्तरको प्राप्त हो गये। धर्म तथा यज्ञियाका इन सभीके लिये निषेध नहीं है। र

इसी महाभारतका एक उदाहरण श्रौर देखिये -

भारद्वाज भृगु महर्षिसे पूछते हैं कि 'हे वक्तृश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य श्रोर शूद्र किस कारणसे होता है ?'

उत्तरमें भृगु महर्षि कहते हैं--

'जो जातकर्म ग्रादि संस्कारोंसे संस्कृत है, पिवत्र है, वेदाध्ययनसे सम्पन्न है, इज्या ग्रादि षट्कमों में ग्रवस्थित है, शौचाचारमें स्थित है, यज्ञाविष्ठाट वस्तुको खानेवाला है, गुरुग्रोंको प्रिय है, निरन्तर व्रत धारण करता है, ग्रौर सत्यमें तत्पर रहता है वह ब्राह्मण कहलाता है। सत्य, दान, ग्रद्मोह, ग्रक्त्रता, लज्जा, दया ग्रौर तप जिसमें दिखाई दे वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय कर्मका सेवन करता है, वेदाध्ययनसे संगत है, दान ग्रादानमें जिसकी प्रीति है वह क्षत्रिय कहलाता है। व्यापार तथा पशुरक्षा जिसके कार्य है, जो खेती ग्रादिमें प्रेम रखता है, पिवत्र रहता है ग्रौर वेदाध्ययनसे सम्पन्न है वह वैश्य कहलाता है। खाद्य-ग्रद्मां जिसकी प्रीति है, जो सबका काम करता है, ग्रपवित्र रहता है, वेदाध्ययनसे रहित है ग्रौर ग्राचारवाजत है वह शूत्र माना जाता है। इन श्लोकोंकी संस्कृत टीकामें स्पष्ट किया गया है कि त्रिवर्णमें धर्म ही वर्णविभागका कारण है, जाति नहीं।

इसी प्रकार विद्विपुराणका एक प्रकरण देखिये, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि-

'हे राजन्, द्विजत्वका कारण न जाति है, न कुल है, न स्वाध्याय है, न शास्त्रज्ञान है, किन्तु वृत्त-सदाचार ही उसका कारण है। वृत्तहीन दुरात्मा मानवका कुल क्या कर देगा? क्या सुगन्धित फूलोंमें

#### १ भारद्वाज उवाच

चातुर्वर्शस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खलु वर्णानां दृश्यते वर्णसंकरः ।।६।। कामः क्रोधः भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुषा श्रमः । सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद् वर्णो विभिद्यते ।।७।। स्वेदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणितम् । तनुः क्षरित सर्वेषां कस्माद् वर्णो विभिद्यते ।।८।। जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कृतो वर्णाविनिश्चयः ।।९।।

### भृगुरुवाच

न विशेषोऽस्ति वर्गानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत् । ब्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिवंणेतां गतम् ॥१०॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः कोधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङगास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥११॥ गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यतां गताः ॥१२॥ हिंसानृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः । कृष्णाः शौचपरिभृष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥१३॥ इत्येतैः कर्मभिव्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञिक्यास्तेषां नित्यं न प्रतिषिद्ध्यते ॥१४॥

म० भा० शा० ग्र० १८८

#### २ भारद्वाज उवाच

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तमः । वैद्यः शूद्रश्च विप्रर्षे तद्बृहि वदतां वर ।।१।। भृगुरुवाच-

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः ।।२॥ शौचाचारस्थितः सम्यग्विषसाशी गुरुप्रियः । नित्यवती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ।।३॥ सत्यं दानमथाद्रोह आनृशंस्यं त्रपा घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ।।४॥ क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगतः । दानादानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ।।४॥ विणज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । वेदाध्ययनसंपन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ।।६॥ सर्वभक्षरतिर्नित्यं सर्वकर्मकरोऽशुचिः । त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः ।।७॥

(दिजे-त्रैवींणके धर्म एव वर्णविभागे कारणम् न जातिरित्पर्थः) सं० टी॰

की छे पैदा नहीं होते ? राजन्, एकान्तसे यही एक बात ग्राह्य नहीं है कि यह पढ़ता है इसिलये द्विज है, चारित्रकी खोज की जाय क्या राक्षस नहीं पढ़ते ? नटकी तरह दुरात्मा मनुष्यके बहुत पढ़नेसे क्या ? उसीने पढ़ा और उसीने सुना जो कि कियाका पालन करता है। जिस प्रकार कपालमें रखा हुग्रा पानी ग्रौर कुत्तेकी सशक्तें रखा हुग्रा दूध दूधित होता है उसी प्रकार वृत्तहीन मनुष्यका श्रुत भी स्थानके दोषसे दूधित होता है। दुराचारी मनुष्य भले ही चतुर्वेदोंका जानकार हो यदि दुराचारी है तो वह शूद्रसे भी कहीं ग्रधिक नोच है। इसिलये हे राजन्, वृत्तको ही बाह्यणका लक्षण जानो। ''

वृद्ध गौतमीय धर्मशात्रमें भी उल्लेख है-

'हे राजन्! जाति नहीं पूजी जाती, गुण ही कल्याणके करनेवाले हैं, वृत्त-सदाचारमें स्थित चाण्डालको भी देवोंने ब्राह्मण कहा है'<sup>3</sup>।

शुक्रनीतिसारका भी उल्लेख द्रष्टव्य है-

'न केवल जातिको देखना चाहिये श्रौर न केवल कुलको। कर्म शील श्रौर दया दाक्षिण्य श्रादि गुण ही पूज्य होते हैं, जाति श्रौर कुल नहीं। जाति श्रौर कुलके ही द्वारा श्रेष्ठता नहीं प्राप्त की जा सकती'।

ब्राह्मण कौन हो सकता है ? इसका समाधान करते हुए वैशम्यायन महर्षि महाभारतमें युधिष्ठिरके प्रति कहते हैं –

'सत्यशौच, दयाशौच, इन्द्रियनिग्रह शौच, सर्वप्राणिवया शौच ग्रीर तपःशौच ये पांच प्रकारके शौच हैं। जो द्विज इस पञ्चलक्षण शौचसे सम्पन्न होता है हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। हे युधिष्ठिर, शेष द्विज शूद्र हैं। मनुष्य न कुलसे ब्राह्मण होता हे ग्रीर न जातिसे किन्तु क्रियाग्रों से ब्राह्मण होता हैं। हे युधिष्ठिर, वृत्तमें स्थिर रहनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मण है। पहले यह सारा संसार एक वर्णात्मक था परन्तु कर्म ग्रीर कियाग्रों की विशेषतासे चतुर्वणं हो गया। शीलसम्पन्न गुणवान् शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है ग्रीर कियाग्रों न ब्राह्मण शूद्रसे भी नीच हो सकता है। जिसने पञ्चेन्द्रियरूप भयानक सागर पार कर लिया है—प्रथीत् पञ्चेन्द्रियोंको वश कर लिया है—भले ही वह शूद्र हो उसके लिये ग्रिपरिमत दान देना चाहिये। हे राजन्, जाति नहीं देखी जाती। गुण ही कल्याण करनेवाले हैं इसलिये शूद्रसे उत्पन्न हुग्रा मनुष्य भी यि गुणवान् है तो ब्राह्मण हैं।

वृद्धं गौतमीय धर्मशास्त्र

<sup>१ न जातिनं कुलं राजन् न स्वाध्यायः श्रुतं न च । करणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम् ।।
कि कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यित दुरात्मनः । कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ।।
नैकमेकान्ततो ग्राह्यं पठनं ही विज्ञाम्पते । वृत्तमन्विष्यतां तात रक्षोभिः कि न पठचते ।।
बहुना किमघीतेन नटस्येव दुरात्मनः । तेनाधीतं श्रुतं वापि यः क्रियामनुतिष्ठितः ।।
कपालस्थं यथा तोयं स्वदृतौ च यथा पयः । दूष्यं स्थात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम् ।।
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः शूद्रादल्पतरः स्मृतः । तस्माद् विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम् ।। विह्न पुराणः
२ न जातिः पूज्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः । चण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।।</sup> 

४ सत्यं शौचं दया शौचं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूते दयाशौचं तपःशौचं च पञ्चमम् ॥
पञ्चलक्षणासम्पन्न इंदृशो यो भवेत् द्विजः । तमहं ब्राह्मणं ब्रूयां शेषाः श्रूद्रा युधिष्ठिर ॥
न कुलेन न जात्या वा कियाभिक्षाह्मणो भवेत् । चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणः स युधिष्ठिर ॥
एकवर्णमिदं विश्वं पूर्वमासीद् युधिष्ठिर । कर्मकियाविशेषेण चातुर्वण्ये प्रतिष्ठितम् ॥
श्रूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् । ब्राह्मणोऽपि कियाहीनः श्रूद्राद्यवरो भवेत् ॥
पञ्चेन्द्रियाणवं घोरं यदि श्रूद्रोऽपि तीणवान् । तस्मै दान प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥
न जातिर्वृश्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः । तस्माच्छूद्रप्रसूतोऽपि ब्राह्मणो गुणवान्नरः ॥

शुक्रनीतिमें भी इस आशयका एक क्लोक श्रीर आया है-

'मनुष्य, जातिसे न बाह्मण हो सकता है न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र श्रौर न म्लेच्छ । किन्तु गुण श्रौर कर्मसे ही ये भेद होते है<sup>र</sup> ।

भगवद्गीतामें भी यही उल्लेख है कि 'मैं ने गुण श्रौर कर्मके विभागसे चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि की हैं' इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसमें वर्णव्यवस्थाको ग्रत्यन्त महत्त्व भिला उस वैदिक संस्कृतिमें वेद बाह्मण श्रौर महाभारत युग तक गुण श्रौर कर्मकी श्रपेक्षा ही वर्णव्यवस्था ग्रंगीकृत की गई है। परन्तु ज्यों ही स्मृतियुग ग्राया श्रौर कालके प्रभावसे लोगों अग्रात्मक गुणों में न्यूनता, सद्वृत्त-सदाचारका ह्रास तथा श्रहंकार ग्रादि दुर्गुणोंकी प्रवृत्ति होती गई त्यों त्यों गुणकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था पर परदा पड़ता गया। श्रव वर्णव्यवस्थाका ग्राधार गुणकर्म न रहकर जाति हो गया। श्रव नारा लगाया जाने लगा कि विवासों ही देवता श्रोंका देवता है'। इस गुणकर्मवाद ग्रौर जातिवादका एक सन्धिकाल भी रहा है जिसमें गुण ग्रौर कर्मके साथ योनि श्रथवा जातिका भी प्रवेश हो गया। जैसा कि कहा गया है कि—

'जो मनुष्य जाति, कुल, वृत्तस्वाध्याय ग्रौर श्रुतसे युक्त होता है वही द्विज कहलाता है। ' 'विद्या, योनि ग्रौर कर्म ये तीनों बाह्मणत्वके करनेवाले हैं,'

'जन्म, शारीरिक वैशिष्टच, विद्या, श्राचार, श्रुत श्रौर यथोक्त धर्मसे ब्राह्मणत्व किया जाता है।'' . 'तप, श्रुत श्रौर जाति ये तीन ब्राह्मणपनके कारण हैं।"

परन्तु घीरे घीरे गुण और कर्म दूर होकर एक योनि अर्थात् जाति ही वर्णव्यवस्थाका कारण रह गया। आजका ब्राह्मण मांस मछली खावे, मिंदरापान करे, छूतकीड़ा, वेश्यासेवन श्रावि कितने ही दुराचार क्यों न करे परन्तु वह ब्राह्मण ही बना रहता है, वह अन्यवर्णीय लोगोंसे अपने चरण पुजाता हुआ गर्वका अनुभव करता है। 'क्षत्रिय चोरी डकैती नरहत्या आदि कितने ही कुकर्म क्यों न करे परन्तु 'ठाकुर साहब' के सिवाय यिव किसीने कुछ बोल दिया तो उसकी भौंह टेढ़ी हो जाती है। यही हाल वैश्यका है। आजका शूब कितने ही सदाचारसे क्यों न रहे परन्तु वह जब देखो तब घृणाका पात्र ही समझा जाता है, उसके स्पर्शसे लोग डरते हैं, उसकी छायासे दूर भागते हैं। आज केवल जातिवाद पर अवलिबत वर्णव्यवस्थाने मनुष्योंके हृदय घृणा, ईष्यां और अहंकार आदि दुर्गुणोंसे भर दिये हैं। धर्मके नामपर अहंकार, ईष्यां और घृणा आदि दुर्गुणोंकी अभिवृद्धि की जाती है।

### जैनधर्म श्रीर वर्ण-व्यवस्था-

जैन सिद्धान्तके अनुसार विदेहक्षेत्रमें शाश्वती कर्मभूमि रहती है और वहां क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये तीन वर्ण रहते हैं और आजीविकाके लिये उक्त तीन वर्ण आवश्यक भी हैं। जैनधर्म ब्राह्मणवर्णको आजीविकाका कारण नहीं मानता। विदेह क्षेत्रमें तो ब्राह्मणवर्ण है ही नहीं। भरत क्षेत्रमें अवश्य ही भरत चक्रवर्तीने उसकी स्थापना की थी परन्तु उस प्रकरणको आद्योपान्त देखनेसे यह निश्चय होता है कि

१ ''न जात्या ब्राह्मग्राश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा । न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभि: ॥''

शुक्रनीति

२ ''चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।'' भ० गी० ४।१३।

<sup>&#</sup>x27;'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परं तप।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगु णैः ॥" भ० गी० १८।४१।

३ " ब्राह्मगाः संभवेनैव देवानामिप दैवतम् ।" मनु ११। ८४।

४ "जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च । धर्मोग च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥" अग्नि पु०।

५ ''विद्या योनिः कर्म चेति त्रयं ब्राह्मरणकारकम्''। पिंगलसूत्रव्याख्यायां स्मृतिवावयम् ।

६ ''जन्मशारीरिवद्याभिराचारेगा श्रुतेन च । धर्मेगा च यथोक्तेन ब्राह्मग्रात्वं विधीयते ।''

पराशरमाधवीय ८, १६

७ "तपः श्रुतञ्च जातिश्च त्रयं ब्राह्मणकारराम्"। आदिपुरारा

भरत महाराजने वती जीवोंको ही ब्राह्मण कहा है। भले ही वह किसी वर्गके क्यों न हों। उन्होंने ग्रपने महलपर श्रामिन्त्रत सामान्य प्रजामें से ही दयालु मानवोंको ब्राह्मण नाम दिया था तथा व्रतादिकका विशिष्ट उपदेश दिया था। श्रौर वती होनेके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत दिया था। कहनेका सारांश यह है कि जिस प्रकार बौद्धधर्ममें वर्ण व्यवस्थाका सर्वथा प्रतिषेध है ऐसा जैनधर्ममें नहीं है। परन्तु इतना निश्चित है कि जैनधर्म स्मृतियुगमें प्रचारित जातिबादपर श्रवलम्बित वर्णव्यवस्थाको स्वीकार नहीं करता।

जैन साहित्यमें वर्णव्यवस्थाका स्पष्ट उल्लेख करनेवाला जिनसेनाचार्यका ग्रादिपुराण ही है, उसके पहले ग्रन्थ ग्रन्थों में विद्युरुपले इसका उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं ग्राया। ग्रादिपुराणमें भी जो उल्लेख है वह भी केवल वृत्ति—ग्राजीविकाको व्यवस्थितरूप देनेके लिये ही किया गया है। जिनसेनाचार्यने उसमें स्पष्ट लिखा है कि—

"मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विष्यमिहाश्नुते ॥४५॥ ब्राह्मगा व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रवारणात् । वणिजोऽर्थार्जनान्न्याय्याच्छूद्राःयग्बुसंश्रयात् ॥४६॥'' ब्रा० पृ० पर्व ३८

भ्रथात्, जातिनामक कर्म अथवा पञ्चिन्द्रियं जातिका श्रवान्तर भेद मनुष्य जाति नासकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य जाति एक ही है। सिर्फ श्राजीविकाके भेदसे यह चार प्रकारकी हो जाती है। व्रतसंस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनार्जनसे वैश्य ग्रौर नीचवृत्ति—सेवावृत्तिसे शूद्र कहलाते हैं।

यही इलोक जिनसेनाचार्यके साक्षात् शिष्य गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणने निम्नप्रकार परिर्वातत तथा परिर्वाधत किये हैं-

"मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाइनुते ॥ नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । स्राकृतिप्रहणात्तस्मौदन्यथा परिकल्पते ॥"

इनमें से प्रथम व्लोकका भाव ऊपर लिखा जा चुका है द्वितीय व्लोकका भाव यह है कि 'गाय घोड़ा ब्रादिमें जैसा जातिकृत भेद पाया जाता है वैसा मनुष्यों में नहीं पाया जाता क्यों कि उन सबकी ब्राकृति एक है—

म्रादिपुराणके यही श्लोंक संधिसंहिता तथा धर्मसंग्रह श्रावकाचार म्रादि ग्रन्थोंमें कहीं ज्योंके त्यों भौर कहीं कुछ परिवर्तनके साथ उद्धृत किये गये है ।

इनके सिवाय ग्रमितगत्याचार्यका भी ग्रभिप्राय देखिए जो कि उन्होंने ग्रपनी धर्मपरीक्षामें व्यक्त किया है।

'जो सत्य शौच तप शील ध्यान संयमसे रहित हैं ऐसे प्राणियोंको किसी उच्च जातिमें जन्म लेनेसात्रसे धर्म नहीं प्राप्त हो जाता'।

'जातियों में जो यह बाह्मणादिकी भेदकल्पना है वह ग्राचारमात्रसे है। बस्तुतः कोई बाह्मणादि जाति नियत नहीं हैं।

'संयम नियम जील तप दान दम और दया जिसमें विद्यमान हैं इसकी श्रेट जाति हैं।

'नीच जातियोंमें उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग गये ग्रौर ज्ञील तथा संयमको नष्ट करनेवाले कुलीन मनुष्य भी नरक गये।'

'चूंकि गुगोंसे उत्तम जाति बनती है श्रौर गुगोंके नाशसे नब्द हो जाती है श्रतः विद्वानोंको गुणोंसे ही श्रावर करना चाहिथे'।'

१ 'म जातिमात्रो घर्मो लभ्यते देहघारिभिः । सत्यशौवतपःशीलध्यानस्वाध्यायवर्जितेः ॥ आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम् । न जातिर्ज्ञाह्मणाद्यास्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥ संयमो नियतः शीलं तपो दानं दमो दया । विद्यन्ते तात्त्विकी यस्यां सा जातिर्महती सताम् ॥ श्लीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिभवा अपि । कुलीना नरकं प्राप्ताः शीलसंयमनाशिनः । । गुणः सम्पद्यते जातिर्गु णध्वंसैविषद्यते । यतस्ततो बुधैः कार्यो गुरोध्वेवादरः परः ॥ धर्मपरीक्षा परि० १७

श्री फुन्दकुन्द स्वामीके दर्शनपाहुडकी एक गाथा देखिये उसमें वे क्या लिखते हैं---'न तो देहकी वन्दना की जाती है न कुलकी ख्रौर न जातिसम्पन्न मनुष्यकी । गुणहीन कोई भी बन्दना करने योग्य नहीं है चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक ।

दर्शनपाहुड

# भगवान् वृषभदेवने ब्राह्मण वर्ण क्यों नहीं सुजा ?

यह एक स्वाभाविक प्रक्त उत्पन्न होता है कि भगवान् वृत्रभदेवने क्षत्रिय आदि वर्णोकी स्थापना की परन्तु ब्राह्मणवर्णकी स्थापना क्यों नहीं की। उसका उत्तर ऐसा गालूम होता है कि भोगभूमिल मनुष्य प्रकृतिसे भद्र श्रौर शान्त रहते हैं। ब्राह्मण वर्णकी जो प्रकृति है वह उस समयके मनुष्योंमें स्वभावसे ही थी। ग्रतः उस प्रकृतियाले मनुष्योंका वर्ग स्थापित करनेकी उन्हें श्रायश्यकता महसूस नहीं हुई। हां, कुछ लोग उन भद्रप्रकृतिक मानवों को त्रास आदि पहुँचाने लगे थे इसलिये क्षत्रिय वर्णकी स्थापना की, श्रथार्जनके बिना किसीका काम नहीं चलता इसलिये वैदय स्थापित किये श्रीर सबके सहयोगके लिये शुद्रोंका संघटन किया। 'महाभारतादि जैनेतर ग्रन्थोंमें जो यह उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले ब्रह्माने बाह्मण वर्ण स्थापित किया उसका भी यही अभिप्राय मालूम होता है। मूलतः मनुष्य बाह्मण प्रकृतिके थे परन्तु कालक्रमसे उनमें विकार उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियादि विभाग हुए । श्रन्य श्रवसर्पिणी तथा उत्सीपणीके यगोंमें मन्ष्य प्रपनी भद्रप्रकृतिकी श्रवहेलना नहीं करते इसलिये यहां श्रन्य कालोंमें बाह्मण वर्ण की स्थापना नहीं होती। विदेहक्षेत्रमें भी ब्राह्मण वर्णकी स्थापना न होनेका यही कारण है। यह हुण्डाव-सर्पिणीकाल है जो कि अनेकों उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी युगोंके बीत जानेके बाद आया है। इसनें खासकर ऐसे मनुष्योंका उत्पाद होता है जो प्रकृत्या अभद्र अभद्रतर होते जाते है। समय बीता, भरत चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राज्य-शासन संभाला, लोगोंमें उत्तरोत्तर श्रभद्रता बढ़ती गई। सनुत्रों के समयमें राजनैतिक दण्डविधानकी सिर्फ तीन घाराएं थीं, 'हा', 'मा' और 'धिक्'। किसीने अपराध किया उसके दण्डमें ज्ञासकने 'हा' खेद है यह कह दिया, बस, इतनेसे ही ग्रपराधी सचेत हो जाता था। समय बीता, लोग कुछ ग्रभद्र हुए तब 'हा' के बाद 'मा' ग्रथात् खेद है ग्रब ऐसा न करना यही दण्ड निश्चित किया गया। फिर भी समय बीता लोग ग्रीर ग्रभद्र हुए तब 'हा' मा' 'धिक्'-खेद है ग्रब ऐसा न करना, ग्रीर मना करनपर भी नहीं मानते इसलिये तुम्हें धिक्कार हो यह तीन दण्ड प्रचलित हुए। 'धिक्' उस समयकी मानो फांसीकी सजा थी। कितने भद्र परिणामवाले लोग उस समय होते थे ग्रीर ग्राज? ग्रतीत ग्रीर वर्तमानकी तुलना करनेपर श्रवनि-ग्रन्तिरक्षका श्रन्तर मालूम होता है।

हां, तो भरत महाराजने देखा कि लोग एकदम अभद्र प्रकृतिके होते जा रहे हैं अतः एक वर्ग ऐसा भी रहना चाहिये जो सास्विक वृत्तिका धारक हो, व्रतादिमें तत्पर रहे और अध्ययन अध्यापनको ही अपना कार्य समसे। ऐसा विचार कर उन्होंने बाह्मण वर्णकी स्थापना की। परन्तु काल अपना प्रभाव क्यों बदलने चला। भरतका प्रयत्न कुछ समय तक कार्यकर रहा परन्तु आगे चलकर बाह्मणयर्ण अपनी सास्थिक प्रकृतिसे अष्ट होता गया और उसके कारण आज उसकी जो दशा हुई है वह प्रत्यक्षकी वस्तु है उसके लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। बाह्मणवर्णकी सृष्टि करनेके बाद भरत चक्रवर्तीने भगवान् ऋषभ-देकके समक्तरणमें जाकर पूछा कि भगवन्, मेंने एक बाह्मण वर्णकी स्थापना की है यह लाभप्रद होगी या अलाभप्रद? भगवान्ने उत्तर दिया कि यह व्यवस्था आपने यद्यपि सदिभप्रायसे की है परन्तु समय अपना प्रमाव दिखलाये बिना नहीं रहेगा। आगे चलकर यह वर्ग अहंकारसे उन्मत्त होकर गुणोंसे परिश्रष्ट हो

१ असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् । आत्मतेजोऽभिनिर्वृत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान् ॥ ततः सत्यं च धर्मं च तपो ब्रह्म च शाश्वतम् । आचारं चैव शौचं च स्वर्गाय विदधे प्रभुः॥

जायगा जो कि प्रजाके हितमें भ्रच्छा नहीं होगा। भगवान् ऋषभदेवने जैसा कहा था वैसा ही श्राज हम देख रहें हैं। भ्रस्तु।

### वर्ण और जाति—

वर्णके विषयमें अपर पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहां जातिके विषयमें भी कुछ चर्चा कर लेनी आवश्यक हैं। जैनागममें जातिके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय ग्राहि पांच भेद वर्णित किये गये हैं वे सामान्यकी ग्रपेक्षा हैं। उनके सिवाय एकेन्द्रियादि प्रत्येक जातियोंके ग्रसंख्यात श्रवान्तर विशेष होते हैं। यहां हम उन सबका वर्णन ग्रनावश्यक समझ कर केवल मनुष्यजातियोंपर ही विचार करते हैं—

मनुष्यजातियां निम्न भेदोंमें विभाजित हैं-

- १ योनिरूप जाति-इसका सम्बन्ध योनिसे है।
- २ प्रकृति रूप जाति-यह हिंसक, ग्रहिसक, सास्विक, राजस, तामस, ग्रादि प्रकृति-निसर्गंकी अपक्षा रखती है।
- ३ वृत्तिरूप जाति--यह वृत्ति श्रर्थात् व्यवसाय या पेशेसे सम्बन्ध रखती है जैसे बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, तेली श्रादि ।
- ४ वंश-गोत्र म्रादिरूप जाति—यह म्रपने किसी प्रभावशाली विशिष्ट पुरुषसे संतानक्रमकी म्रपेक्षा रखती है । जैसे गर्ग, श्रोत्रिय, राठौर, चौहान, खण्डेलवाल, म्रप्रवाल, रघुवंश, सुर्यवंश म्रादि ।
- ४ राष्ट्रीयरूप जाति--यह राष्ट्रकी अपेक्षासे उत्पन्न है जैसे भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन, चंदेरिया, नर्रासहपुरिया, देवगढ़िया आदि ।
- ६ साम्प्रदायिक जाति—यह अपने धर्म या सम्प्रदाय विशेषसे सम्बन्ध रखती है जैसे जैन, बौद्ध, सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान आदि।

जैनियों तथा यजुर्वेद ग्रीर तैत्तिरीय बाह्मणोंमें जिन जातियोंका उल्लेख है वे सुभी इन्हीं जातियोंमें अन्तर्हित हो जाती हैं। इन विविध जातियोंका स्नाविभीव तत्तत्कारणोंसे हुन्ना स्रवश्य है परन्तु स्नाजके युगमें पुरुवार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्थामें इन सबका उपयोग नहीं हो रहा है ग्रौर नहीं हो सकता है। पुरुवार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्थाके साथ यदि साक्षात् सम्बन्ध है तो वृत्तिरूप जाति श्रीर प्रकृतिरूप जाति इन दो जातियोंका ही है। प्रकृतिरूप जाति मनुष्यकी प्रकृतिपर ग्रवलम्बित है ग्रौर जन्मसे ही उसके साथ रहती है। ग्रनन्तर व्यक्ति ग्रपनी प्रकृतिके ग्रनुसार वृत्तिरूप जातिको स्वीकृत करता है। यह प्रकृतिरूप जाति कदाचित् पितापुत्रकी एक सद्श होती है और कदाचित् विसद्श भी। पिता सारिवक प्रकृति वाला है पर उसका पुत्र राजस प्रकृतिका धारक हो सकता है, पिता ब्राह्मण है पर उसका पुत्र कुलकमागत ग्रध्ययन ग्रध्यापनको पसन्द न कर सैनिक बन जाना पसन्द करता है। पिता ' वैश्य है पर उसका पुत्र ग्रध्ययन ग्रध्यापन की वृत्ति पसन्द कर सकता है। पिता क्षत्रिय है पर उसका पुत्र दूसरेकी नौकरी कर सकता है। मनुष्य विभिन्न प्रकृतियों के होते हैं और उन विभिन्न प्रकृतियों के ग्रनुसार स्वीकृत की हुई वृत्तियां विविध प्रकारकी होती हैं। इन सबका जो सामान्य चतुर्वर्गीकृरण है वही चतुर्वर्ण हैं। यह बतलानेकी श्रावश्यकता नहीं कि एक एक वर्ण श्रनेक जाति-उपजातियोंका सामान्य-सङ्कलन है। वर्ण सामान्य सङ्कलन है ग्रौर जाति उसका विशेष संकलन । विशेष में परिवर्तन जल्दी जल्दी हो सकता है पर सामान्यके परिवर्तनमें कुछ समय लगता है। मातृवंशको जाति कहते हैं। यह जो जातिकी एक परिभाषा है उसकी यहां विवक्षा नहीं है।

# वर्ण और कुल-

परिवारके किसी प्रतिष्ठित पुरुषको आधार मानकर कुल या बंशका व्यवहार चल पड़ता है। जैसे कि रघुका आधार मानकर रघुवंश, यदुका आधार मानकर यदुवंश, अर्ककीर्तिका आधार मानकर अर्क सूथवंश, कुरुको आधार मानकर कुरुवंश, हिको आधार मान हिरवंश आदिका व्यवहार चल पड़ा है। उसी वंशपरम्परामें आगे चलकर यदि कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है तो उसका वंश

प्रस्तावना

चल पड़ता है, पुराना वंश अन्तिहित हो जाता है। एक वंशसे अनेक उपवंश उत्पन्न होते जाते है, यह वंश का व्यवहार अत्येक वर्णमें होता है, सिर्फ क्षत्रिय वर्णमें ही होता हो सो बात नहीं। यह दूसरी बात है कि पुराणादि कथायन्थों में उन्हींकी कथाएं मिलती हैं परन्तु यह भी तो ध्यान रजना चाहिये कि पुराणादि में विशिष्ट पुरुषोंकी ही कथाएं संवृद्ध की जाती हैं, सब की नहीं। यह यौनवंशका उत्लेख हुआ। इसके सिवाय विद्यावंशका भी उक्लेख मिलता है जो गुरुशिष्य परम्परापर अवतिस्थित है। इसके भी बहुत भेदोपभेद हैं। इस प्रकार वर्ण और वंश सामान्य और विशेषक्य हैं। लौकिक गोत्र वंश या जुतका ही भेद है।

### वर्ण ऋौर गोत्र-

जैनधर्ममें एक गोत्र नामका कर्म माना गया है जिसके उदयसे यह जीव उच्च गीच कुलमें उत्पन्न होता है। उच्च गोत्रके उदयसे उच्च कुलमें और नीच गोत्रके उदयसे नीच कुलमें उत्पन्न होता है। देवोंके हमेशा उच्च गोत्रका तथा नारिकयों और तिर्वञ्चोंके नीचगोत्रका ही उदय रहता है। मनुष्योंमें भी भोगभूमिज मनुष्यके सदा उच्च गोत्रका ही उदय रहता है परन्तु कर्मभूषिण मनुष्योंके दोनों गोत्रोंका उदय पाया जाता है। किन्हींके उच्च गोत्रका और किन्हींके नीच गोत्रका। अपनी प्रश्तमा, दूसरेके विद्यमान गुणोंका अपलाप तथा अहंकार वृत्तिसे नीच गोत्रका और इससे विपरीत परिणतिके द्वारा उच्च गोत्रका बन्ध होता है। गोत्रकी परिभाषा गोम्मटसार कर्मकाण्डनें इस प्रकार लिखी हे-

"संताणकमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा। उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं॥"

प्रथात् सन्तानक्रमसे चले ग्राये जीवके ग्राचरणकी गोत्र संज्ञा है। इस जीवका जो उच्च नीच ग्राचरण है वही उच्च नीच गोत्र है। विचार करनेपर ऐसा विदित होता है कि यह लक्षण सिर्फ कर्म-भूमिज मनुष्योंको लक्ष्य कर ही लिखा गया है क्योंकि गोत्रका उदय जिस प्रवार मनुष्योंके है उसी प्रकार नारिकयों, तिर्यञ्चों ग्रीर देवोंके भी है। इन सबके सन्तिका कम नहीं चलता। यदि सन्तानका ग्रथं सन्तित न लेकर परम्परा या ग्राम्नाय लिया जाय ग्रीर ऐसा ग्रर्थ किया जाय कि परम्परा या ग्राम्नायसे प्राप्त जीवका जो ग्राचरण ग्रर्थात् प्रवृत्ति है वह गोत्र कहलाता है तो गोत्रकर्मकी उक्त परिभाषा क्यापक हो सकती है। क्योंकि देवों ग्रीर नारिकयोंके भी पुरातन देव ग्रीर नारिकयोंकी परम्परा सिद्ध है।

गोत्र सर्वत्र है परन्तु वर्णका व्यवहार केवल कर्मभूमिनें है इसलिये दोनोंका परस्पर सदा सम्बन्ध रहता है यह मानना उचित नहीं प्रतीत होता। निर्प्रन्थ साधु होने पर कर्म भूमिमें भी वर्णका व्यवहार छूट जाता है पर गोत्रका उदय विद्यमान रहा श्राता है। कितने ही लोग सहसा ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्यको उच्च-गोत्री ग्रीर शूदको नीच गोत्री कह देते हैं ग्रीर फतवा दे देते हैं कि चूं कि शूदसे नीचगोत्रका उदय रहता है ग्रतः वह सकल वत ग्रहण नहीं कर सकता । ग्रागममें नीच गोत्रका उदय पञ्चमगुण स्थान तक बतलाया है ग्रौर सकल बत षष्ठ गुणस्थानके पहले नहीं हो सकता। परन्तु इस युगमें जब कि सभी वर्गोमें वृत्ति-संकर हो रहा है तब क्या कोई विद्वान् बृढ़ताके साथ यह कहनेको तैयार है कि अभुक वर्ग अभुक वर्ण है। जिन बङ्गाली ग्रौर कात्मीरी ब्राह्मणोंमें एक दो नहीं पचासों पीढ़ियोंसे मांस-मछली खानकी प्रवृत्ति चल रही है उन्हें बाह्मणकुलमें उत्पन्न होनेके कारण उच्च गोत्री माना जाय और बुर्देलखण्डकी जिन बढ़ई, लुहार, सुनार, नाई आदि जातियोंमें पचासों पीढ़ियोंसे मांस मदिराका सेवन न किया गया हो उन्हें शूद्र वर्णमें उत्पन्न होनेसे नीचगोत्री कहा जाय-यह कुछ बेतुकीसी वात लगती है। जिन लोगों में स्त्रीका करा-घरा होता हो वे शूद्र हैं-तीच हैं स्रौर जिनमें यह बात न हो वे त्रिवर्ण द्विज है-उच्च है यह बात भी स्राज जमती नहीं है क्योंकि स्पष्ट नहीं तो गुप्तरूपसे यह करे-धरे को प्रवृत्ति त्रिवणीं-द्विजोंमें भी हजारों वर्ष पहलेंसे चली या रही है और अब तो बाह्मण भी, क्षत्रिय भी, तथा कोई कोई जैन भी स्पब्टरूपसे करा-घरा-विधवा बिवाह करने लगे हैं इन सबको क्या कहा जायगा। मेरा तो ख्याल है कि क्राचारणकी शुद्धता ग्रौर ग्रशुद्धताके ग्राधारपर सभी वर्णोमें उच्च नीच गोत्रका उदय रह सकता है श्रीर सभी वर्णवाले उसके आधारपर देशवत तथा सकलवत ग्रहण कर सकते हैं। आचरणकी शुद्धता और अशुद्धतामें पूर्व पीढ़ियोंकी भी श्रपेक्षा ले ली जाय इसमें मुभे श्रापत्ति नहीं ह ।

The state of the s

## वर्णव्यवस्था श्रनादि या सादि?

वर्णव्यवस्था विदेह क्षेत्रकी ग्रपेक्षा ग्रनाहि है परन्तु भरत क्षेत्रकी ग्रपेक्षा साहि है। जब यहां भोगभूमिकी रचना थी तब वर्णव्यवस्था नहीं थी। सब एक सदृश ग्रायु तथा बुद्धि विभव वाले होते थे। जैनेतर कर्मपुराणमें भी इस बातका स्पष्ट उत्लेख है कि 'कृतयुगमें वर्णविभाग नहीं था। वहांके लोगों में अंच नीचका व्यवहार नहीं था, सब समान थे, सबकी तुत्य ग्रायु थी, सुख संतोष ग्राहि सबमें समान था, सभी प्रजा ग्रानन्दसे रहती थी, भोगयुक्त थी। तदनन्तर कमसे प्रजामें राग ग्रीर लोभ प्रकट होने लगे, सदाचार नष्ट होने लगा तथा कोई बलवान् ग्रीर कोई निर्बल होने लगे, इससे मर्यादा नष्ट होने लगी तब उसकी रक्षाके लिये भगवान् ग्रज ग्रथात् बह्याने बाह्यणोंके हितके लिये क्षत्रियोंको सृजा, वर्णाश्रमकी व्यवस्था की ग्रीर पशुहिसासे विवर्जित यज्ञकी प्रवृत्ति की। उन्होंने यह सब काम न्रेता युगके प्रारम्भमें किया ।

जैनेवर्मकी भी यही मान्यता है कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे कालके अन्त तक लोग एक सदृश बुद्धि बल आदिके घारक होते थे अतः उस समय वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी आवश्यकता नहीं थी परन्तु तीसरे कालके अन्तिम भागसे लोगोंमें विषमता होने लगी, ग्रतः भगवान् आदिब्रह्मा ऋषभदेवने क्षत्रियादि वर्णीकी व्यवस्था की।

सादि अनादिकी इस स्पष्ट व्यवस्थाको न लेकर कितने ही विद्वान् भरत क्षत्रमें भी वर्णव्यवस्थाको अनादि सिद्ध करते हैं और उसमें युक्ति देते हैं कि भोगभूमिके समय लोगोंके अन्तस्तलमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्ध ये चार वर्ण दवे हुए रहते हैं। उनका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता। मैं उन विद्वानोंसे जानना चाहता हूं कि भोगभूमिज मनुष्योंके जब उच्च गोत्रका ही उदय रहता है तब उनके शूद्ध वर्णको अन्तिहित करनेवाला नीच गोत्रका भी उदय क्या शास्त्रसम्मत है? फिर ब्राह्मण वर्णकी सुष्टि तो इसी हुण्डावर्सिपणी कालमें बतलाई गई है; उसके पहिले कभी भी यहां ब्राह्मण वर्ण नहीं था। विदेह क्षेत्रमें भी नहीं है फिर उसकी अव्यक्तसत्ता भोगभूमिज मनुष्योंके शरीरमें कहांसे आ गई?

# वर्ष और ऋरष्टश्यता-

प्राचीन वैदिक साहित्यमें जहां चतुर्वणंकी चर्चा आई है वहां अन्त्यजों का अर्थात् अस्पृश्य शूद्रों का नाम तक नहीं लिया गया है इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतमें स्पृश्यास्पृश्यका विकल्प नहीं था। स्मृतियों तथा पुराणों में इनके उल्लेख मिलते हैं अतः यह कहा जा सकता है कि यह विकल्प स्मृतिकालमें उठा है और पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हुआ है। शूद्र दो प्रकारके होते हैं ग्राहचान्न और अग्राहचान्न अथवा स्पृश्य और अस्पृश्य। ये भेद सर्वप्रथम मनुस्मृतिमें देखनेको मिलते हैं। उस समय लोकमें इनका विभाग हो गया होगा।

श्रादिपुराणमें जिनसेन स्वामीने भी यह लिखा है कि शूद्र दो प्रकारके होते हैं-१ स्पृथ्य श्रौर २ अस्पृथ्य । कारू रजक आदि स्पृथ्य तथा चाण्डाल आदि अस्पृथ्य शूद्र हैं । जिनसेन स्वामीके पहले भी जैन शास्त्रोंमें इस प्रकारकी वर्णस्थवस्थाका किसीने उल्लेख किया है यह मेरे देखनेमें नहीं श्राया । इनके बादके प्रन्थोंमें अवश्य इस बातकी चर्चा है पर वह सब आदिपुराणके शब्दोंको ही उलटफेर कर की गई है ।

श्रादिपुराणके उल्लेखानुसार यदि इस चीजको साक्षात् भगवान् ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्बद्ध करते हैं तो इसका प्राचीन भारतीय साहित्यमें किसी न किसी रूपमें उल्लेख श्रवदय मिलना चाहिये। पर

१ "कृते त्विमिथुनोत्पत्तिर्वृतिः साक्षादलोलुपा । प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः ।। अधमोत्तमत्वं नास्त्यासां निर्विशेषा पुरञ्जयः । तुल्यमायुः सुखं रूपं तासु तस्मिन् कृते युगे ।। ततः प्रादुरमूत्तासां रागो लोभश्च सर्वशः । अवश्यं भावितार्थेन त्रेतायुगवशेन वै ।। सदाचारे विनष्टे तु बलात्कालबलेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वैतद्भगवानजः ।। ससर्जं अत्रियान् ब्रह्मा ब्राह्मणानां हिताय वै । वर्णाश्रमव्यवस्थां च त्रेतायां कृतवान् प्रभः ॥ सज्जप्रवर्तनं चैव पशुहिसाविवर्णितम् ।"

प्रस्तावना ६३

कहीं इन भेदोंकी चर्चा भी नहीं है। तथा भगवान् ऋषभदेवने स्वयं किसीसे कहा हो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम बैश्य हो, तुम स्पृश्य शूद्ध हो श्रीर तुम श्रस्पृश्य शूद्ध । श्रब तक तुम हमारे दर्शन कर सकते थे-हमारे सामने ग्रा सकते थे पर ग्राजसे ग्रस्पुरुष हो जानेके नाते यह कुछ नहीं कर सकते-यह कहनेका साहस नहीं होता। भगवान् ऋषभदेवके समय जितनी यृत्तिरूप जातियां होंगी उनसे सहस्रगुणी ग्राज है। ग्रपनी ग्रपनी योग्यता ग्रीर परिस्थितिसे वशीभृत होकर लोग विभिन्न प्रकारकी ग्राजीविकाएं करने लगते हैं श्रीर श्रागे चलकर उस कार्यके करनेवालोंका एक समुदाय बन जाता है जो जाति कहलाने लगता है। श्रव तक इस प्रकारकी श्रनेकों जातियां बन चुकी हैं श्रीर श्रागे चलकर बनती रहेंगी। योग्यता श्रीर साधनोंके ग्रभावमें कितने ही मनुष्योंने निम्न कार्य करना स्वीकार कर लिया। परिस्थितिसे विवश हुन्ना प्राणी क्या नहीं करता ? धीरे धीरे योग्यता और साधनोंके मदमें फूले हुए मानव उन्हें ग्रपनेसे हीन समकते लगे। उनके प्रति घृणाका भाव उनके हृदयोंमें उत्पन्न होने लगा और वे अस्पृत्य तथा स्पृत्य भेदोंमें बांट दिये गये। जिनसे मनुष्यका कुछ प्रधिक स्वार्थ या संपर्क रहा वे स्पृत्य बने रहे श्रीर जिनसे मनुष्य का ग्रधिक स्वार्थ या संपर्क न रहा वे ग्रस्पुरुय हो गये। ग्राजकी व्यवस्थामें धोबी स्पृत्य शुद्र माना गया है। क्या वह सूतक पातकके समय समस्त जातियोंके श्रपवित्र वस्त्र नहीं घोता। मदिरा नहीं पीता? सुबहसे शाम तक मछलियोंको मारने वाला धीवर स्पृत्य क्यों है ? उसका छुत्रा पानी क्यों पिया जाता है ? भले ही कुछ जैन लोग न पियें पर बाह्मण क्षत्रिय तथा जैनोंका बहुभाग तो उसके पीनेमें घृणाका भ्रनुभव नहीं करता। जिन मानवोंको श्री पूज्यपाद स्वामीने 'शकयवनशबरपुलिन्दादयः' ग्रादि उल्लेख के द्वारा ब्रार्यकण्डज म्लेच्छ बतलाया है उन्हें स्पृत्य क्यों माना जाता है ? नहाकर शुद्ध वस्त्र पहने हुए म्रस्पृश्य शूद्रका स्पर्श हो जाने पर धर्स डूब जाता है और शबको दफनाकर म्राये हुए यवन तथा शौच क्रियाके बाद पानी न लेने वाले अंग्रेजको छूनेमें धर्म नहीं डूबता यह कैसी बिडम्बना है ? एक चर्यकार जबतक चर्मकार बना रहता है श्रीर राम नाम जपा करता है तब तक वह श्रस्पृश्य बना रहता है पर जब वह ईसाई या मुसलमान होकर राम नाम भूल जाता है श्रीर पहले तो मृतक पशुके चर्मको ही चीरता था पर ग्रब जीवित पशुके चीरनेमें भी उसे कुछ संकीच नहीं रहा वह स्पृत्य हो जाता है उसे छू लेनेपर धर्म नहीं डुबता ? एक ग्रस्पुरय भारतीय नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहिनकर यदि जैन मन्दिरमें पहुँच जाता है तो हमारे विद्वानोंने मन्दिरको अनेकों कलशोंसे धुलाने तथा अभिषेक आदि के द्वारा शुद्ध करनेकी व्यवस्था दे डाली पर एक ग्रंग्रेज, ऐसा ग्रंग्रेज जो शौच कियाके बाद पानी भी नहीं लेता, नहाता भी नहीं ग्रौर वस्त्र भी नहीं बदलता उसे हमारे धर्माधिकारी विद्वान् तीर्थक्षेत्रों पर तथा मन्दिरोंके अन्दर ले जाना वहांकी सुन्दर सजावटको दिलाने श्रादिमें अपना गौरव समक्रते हैं इसे क्या कहा जाय?

मनुष्यका जातिकृत श्रपमान हो इसे जैनधर्मकी श्रात्मा स्वीकृत नहीं करती। श्रादिपुराणकारने जो उल्लेख किया है वह तत्कालमें प्रवृत्त वर्णव्यवस्थाको देखकर ही कर दिया है। जैसा कि उन्होंने देश रचना श्रादिका वर्णन किया है। एक समय था कि जब भारतवर्षमें बाह्मणोंका बोलबाला था। वे राजाश्रोंके मन्त्री थे, पुरोहित थे, धर्मगुरु थे, राजा उनके इशारों पर चलते थे। एक बार स्मृतियां खोलकर देख जाइये तब पता चलेगा कि बाह्मण श्रपना प्रभृत्व रखनेके लिये क्या क्या कर सकता है। जिस समय भारतीय बाह्मण राजाश्रय पाकर श्रभिमानसे फूल रहा था उसी समय स्मृतियोंकी रचनाएं हुई श्रीर वह रचना उन्हीं धर्मगुरुश्रोंके द्वारा हुई जिनमें लिखा गया कि बाह्मण शतापराध होने पर भी दण्डनीय नहीं है, वह वणों का गुरु है, वह चाहे जो कर सकता है।

श्रादिपुराणमें इन ब्राह्मणोंकी जो खबर ली है यहां तक कि उन्हें श्रक्षरम्लेच्छ कहा है उससे तात्कालिक ब्राह्मणकी प्रवृत्तिका स्पष्ट पता चलता है। जिन प्रान्तोंमें ब्राह्मणोंका प्रभृत्व रहा है वहां श्रुद्धतोंको श्रत्यिक श्रपमानित होना पड़ा है यहां तक कि उनकी छायाका भी बचाव किया गया है। बाजारकी गलियोंमें उनका निकलता कब्टकर रहा है। इस दर्पपूर्ण जातिवादके विरुद्ध कितने ही जैनाचार्यों द्वारा बहुत पहलेसे खावाज उठाई गई है। प्रमेयकमलमार्तण्डमें ख्राचार्य प्रभावन्त्रने इसका जोरदार शब्दोंमें खण्डन किया है। पद्मपुराणमें रविषेणाचार्यने इसके विरुद्ध काफी लिखा है। श्राचार्य कुर्दकुन्द, समन्त-

भद्रादि इस व्यवस्थामें भीन हैं। फिर भी हमारे कितने ही शास्त्री विद्वान् वस्तुतस्वके अन्तस्तस्वका विचार किये बिना ही इसका सप्तर्थन कर रहे है और इन शब्दों जिन्हें सुन बांचकर आश्चर्य होता है।

इन्हीं जातियोंको हमारे विद्वान् प्रनादि सिद्ध करनेका दावा रखते हैं यह कितने विस्मय की बात है?

## वर्ण और सज्जातित्व-

म्रादिपुराणमें सात परमस्थानोंको बतलाने वाला निम्न क्लोक म्राया है-"सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिवरुयं सुरेन्द्रता । सामाज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकस् ॥"

ग्रर्थात् १ संज्ञाति, २ सद्गृहस्थता, ३ पारिक्रज्य, ४ सुरेन्द्रता, ४ साम्।ज्य, ६ परमार्हन्य ग्रौर

७ निर्वाण ये सात परमस्थान है।

यहां कितने ही विद्वात् सज्जातिका अर्थ बाह्मण क्षत्रिय और वैश्य करते हैं तथा कहते है कि मुनिधर्मके लिए सज्जातित्वकी आवश्यकता है, जूदको असज्जाति कहकर मुनिधर्मके अयोग्य बतलाते हैं परन्तु हमारी समक्षसे सज्जातिका अर्थ सत् जन्म होना चाहिये अर्थात् जारज सन्तानका न होना सङ्जातित्व है। यह सङ्जातित्व सभी वर्गों संभव है अतः किती भी वर्गका व्यक्ति मुनिधर्मका पात्र हो सकता है।

ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रौर वैश्य ही मुनि हो सकते हैं इसके समर्थनमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उसमें सबसे प्राचीन प्रमाण प्रवचनसारकी जयसेन वृत्तिमें व्याख्यात निम्नाङ्कित गाथा है-

"रवण्णेसु तीसु एक्को कल्लाणंगी तबोसहो वयसा । सुमुहो कुंछारहिदो लिंगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥"

परन्तु यह गाथा कुन्दकुन्दस्वामीकी ही है या प्रक्षिप्त-यह संदेहास्पद है। अमृतचन्द्रसूरिने प्रवचनं सारकी जो वृत्ति लिखी है तथा जिसकी अत्यन्त मान्यता है उसमें उक्त क्लोकको प्रक्षिप्त समभकर छोड़ दिया है-उसकी व्याख्या नहीं की गई है। अस्तु।

# अनुवाद और आभारप्रदर्शन-

हमारे स्नेही मित्र मूलचन्द किसनदासजी कापड़िया सूरत ने कई बार प्रेरणा की कि इस समय ग्रादि-पुराण मिल नहीं रहा है, लोगोंकी मांग ग्रधिक ग्राती है इसलिये यदि ग्राप इसका संक्षिप्त ग्रनुवाद कर दें तो मैं उसे ग्रपने कार्यालयसे प्रकाशित कर दं।

में ग्रादिपुराण ग्रीर उत्तरपुराणको संक्षिप्त कथा 'वौबीसी पुराण'के नामसे लिख चुका था ग्रौर जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे उसका प्रकाशन भी हो चुका था, ग्रतः संक्षिप्त अनुवाद करनेकी मेरी रुचि नहीं हुई। फलतः, मैंने उत्तर दिया कि मैं संक्षिप्त ग्रनुवाद नहीं करना चाहता। हां, श्लोकका नम्बर देते हुए मूलानुगामी ग्रनुवाद यदि ग्राप चाहते हैं तो मैं कर दे सकता हूं।

कापिड़ियाजीकी दृष्टिमें समग्र प्रत्यका परिमाण नहीं ग्राया इसलिये उन्होंने प्रकाशित करनेका दृढ़ विचार किये बिना ही मुझे अनुवाद शुरू करनेका अन्तिम पत्र दे दिया। प्रीष्मावकाशका समय था, अतः मैन अनुवाद करना शुरू कर दिया। तीन वर्षके प्रीष्मावकाशों—छह माहोंमें जब अनुवादका कार्य पूरा हो चुका तब मैने उन्हें सूचना दी श्रीर पूछा कि इसे आप प्रेसमें कब देना चाहते हैं। श्रादिपुराणका परिमाण बारह हजार अनुष्दुप् क्लोक प्रमाण है सो इतना मूल और इतने क्लोकोंका हिन्दी अनुवाद दोनों ही मिलकर बृहदाकार हो गये अतः कापिड़ियाजी उसके प्रकाशनसे कुछ पीछे हटने लगे। गंहगाईका समय और नियन्त्रण होनेसे इच्छानुसार कागज प्राप्त करनेमें कठिनाई ये दोनों कारण कापिड़ियाजीके पीछे हटनेमें मुख्य थे।

इसी समय सागरमें मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वार्षिक ग्रिथिवेशन होनेवाला था जिसकी 'वर्शनपरिषद्'की व्यवस्थाका भार मुझपर ग्रवलम्बित था। जैन दर्शनपर माषण देने के लिये में जैन विद्वानोंको ग्रामन्त्रित करना सोच ही रहा था कि उसी समय नवउद्घाटित 'जैन एज्युकेशन बोर्ड'की बैठक बुलानेका भी विचार लोगोंका स्थिर हो गया। बोर्डकी समितिमें ग्रनेक विद्वान सदस्य हैं। मैने सदस्यों को सप्रेम म्रामन्त्रित किया जिसमें पं० वंशीवरजी इन्दौर, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, पं० महेन्द्रकुमारजी बनारस आदि अनेक विद्वान् पथार गये। साहित्य-सम्मेलन और जैन एज्युकेशन बोर्ड दोनोंके कार्य सानन्द सम्पन्न हुए। उसके कुछ ही माह पहले बनारसमें भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई थी। पं० महेन्द्रकुमारजी मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमालाके सम्पादक ग्रीर नियामक है ग्रतः मैने सागरमें ज्ञानवीठकी ग्रोरसे ग्रादिपुराण प्रकाशित करनेकी चर्चा पं० सहेन्द्रकुमारजीसे की भ्रौर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ ज्ञानपीठसे उसे प्रकाशित करना स्वीकृत कर लिया। साथ ही ताइपत्रीय तथा ग्रन्य हस्तिलिखित प्रतियां एकत्रित कर उनसे पाठान्तर लेनेकी सुविधा कर दी। इतना ही नहीं, ताडुपत्रीय कर्नाटकलिपिको नागरी लिपिमें बांचना तथा नागरी लिपिमें उसका रूपान्तर करने म्रादिकी व्यवस्था भी कर दी। एक बार पाठान्तर लेनेके लिये में ग्रीब्मावकाशमें २५ दिनके लगभग बनारस रहा तब ग्रापने ज्ञानपीठकी ग्रोरसे बहुत सुविधा दी थी। दूसरे वर्ष में बनारस नहीं पहुँच सका ग्रतः ग्रापने पं० देवकुमारजी न्यायतीर्थको बनारससे सागर भेज दिया जिससे हमें कर्नाटकलिपिके पाठ सुननेमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुन्ना । पं० गुलाबचन्द्रजी 'दण्डी' व्याकरणाचार्य, एम० ए० से बनारसमें पाठभेद लेनेमें पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ था। इस प्रकार ५-६ वर्षोके परिश्रमके बाद आदिपुराणका वर्तमानरूप सम्पन्न हो सका है। लिलतकीर्तिकृत संस्कृत टीका तथा पं० दौलतरामजी ग्रौर पं० लालारामजीकी हिन्दी टीकाग्रोंसे मुभे सहायता प्राप्त हुई। इसलिये इन सब महानुभावोंका मैं आभार मानता हूं। प्रस्तावना लेखनमें मैंने जिन महानुभावोंका साहाय्य प्राप्त किया है यद्यपि में तत्तत्प्रकरणोंमें उनका उल्लेख करता श्राया हूँ तथापि यहां पुनः उनका ग्रनुग्रह प्रकट करना भ्रपना कर्तव्य समभता हूं। श्रादरणीय वयोवृद्ध विद्वान् श्री नाथ्रामजी प्रेमीका तो में ग्रत्यन्त ग्राभारी हं जिन्होंने कि ग्रस्वस्थ ग्रवस्थामें भी मेरी इस सम्पूर्ण प्रस्तावनाको देखकर योग्य मुभाव दिये । 'जिनसेन ग्रौर गुणभद्र विवयक जिस ऐतिहासिक सामग्रीका संकलन इसमें किया गया है यह सब उन्हींकी कृपाका फल है। ग्रपने सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजीको भी मै धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता जिन्होंने कि दि० जैन पुराणोंकी सूची तथा श्रादिपुराणमें जिनसेनाचार्य द्वारा स्मृत श्राचार्योंका परिचय भेजकर मुक्ते सहायता पहुँचाई । मैं पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारसका भी अत्यन्त आभारी हुँ कि जिन्होंने भूमिका श्रवलोकनकर उचित सुभाव दिये हैं।

इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ग्रोरसे हो रहा है ग्रतः उसके संरक्षक ग्रीर संचालक महानुभावोंका भी में ग्रत्यन्त ग्राभारी हूं। उनकी उदारताके बिना यह महान् ग्रन्थ जनताके समक्ष ग्राना कठिन कार्य था। दूरवर्ती होनेसे प्रूफ देखनेका कार्य में स्वयं नहीं कर सका हूं इसके समग्र प्रूफ श्री पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने देखे है। मेरे विचारसे उहोंने ग्रपना दायित्व पूरी तरह निभाया है। कुछ ग्रशुंद्धियां ग्रवश्य रह गई हैं पर पाठकगण ग्रध्ययन करते समय मूल ग्रीर ग्रनुवादका मिलान कर उन्हें ठीक कर लेंगे, ऐसी ग्राशा है।

प्रस्तावना लेख समाप्त करनेके पूर्व मैं यह प्रकट कर देना उचित समक्षता हूँ कि ग्रादि पुराणका यह अनुवाद मुद्रित प्रतियोंके आधारपर पहले किया जा चुका था, पाठान्तर लेनेकी व्यवस्था बादमें हो सकी थी। इस संस्करणमें मूल आधार 'त' प्रतिका लिया गया है। पाठान्तर लेनेके बाद प्राकृत अनुवादमें परिवर्तन यद्यपि कर लिया था परन्तु दृष्टिदोषसे फिर भी कुछ इलोक ऐसे रह गये हैं कि जिनका अनुवाद 'त' प्रतिके आधारपर परिवर्तित नहीं हो सका। अतः संस्कृतज्ञ विद्वान् मूल इलोकानुसार अर्थमें परिवर्तन स्वयं कर लें। वैसे भावकी अपेक्षा विशेष परिवर्तन अपेक्षित नहीं हैं। इसके सिवाय इतना और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह अनुवाद भाषाका कम ठीक रखनेके लिये भावानुवादके रूपमें किया गया है। विभक्तिशः अनुवादमें भाषाका सौन्दर्य समाप्त हो जाता है।

श्रन्तमें इस नम् प्रार्थनाके साथ प्रस्तावना-लेखको समाप्त करता हूं कि यह महापुराण समुद्रके समान गंभीर है। इसके श्रनुवाद, संशोधन श्रौर संपादनमें त्रुटियोंका रह जाना सब तरह संभव है, श्रतः विद्वज्जन मुक्ते श्रत्यक्त जानकर क्षमा करेंगे।

"महत्यस्मिन् पुराणाब्धौ शाखाशततरङ्गके । स्खलितं यत्प्रमादान्मे तद्बुधाः क्षन्तुमर्हथ ॥"

वर्णीभवन-सागर

—पन्नालाल साहित्याचार्य

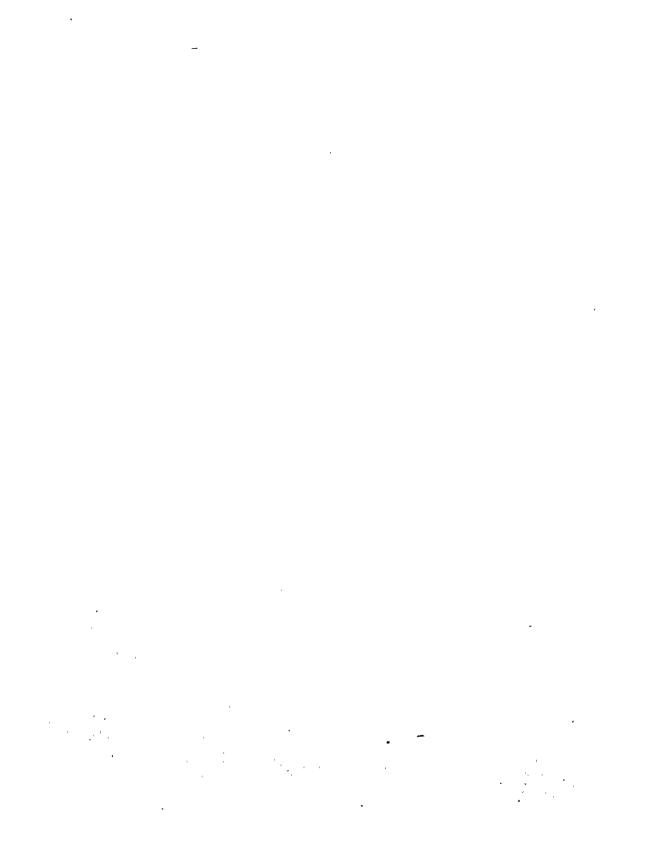

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                                          | पृष्ठ       | विषय                                                                             | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| प्रथम पर्व                                    |             | कालक्रमसे पुराणकी हीनता स्रौर स्रंगपूर्व-<br>धारियोंका क्रमिक वर्णन । महापुराणके |       |
| मङ्गलाचरण                                     | <b>१</b> -5 | ग्रधिकारोंका उल्लेख करते हुए कथोप-                                               |       |
| प्रतिज्ञा                                     | 5           | घातका प्रदर्शन । स्रन्तमङ्गल                                                     | ४२–४४ |
| ग्रन्थकारका लाघवप्रदर्शन                      | ्ड–१०       |                                                                                  | •     |
| पूर्व कवि संस्मरण                             | १०–१२       | तृतीय पर्व                                                                       |       |
| कवि ग्रौर कविता                               | १२-१३       |                                                                                  |       |
| कवियोंके स्वभावकी विचित्रता,-सज्जन-           |             | महापुराणकी पीठिकाके व्याख्यानकी प्रतिज्ञा                                        | ४४    |
| दुर्जन-वर्णन,                                 | १३-१५       | कालद्रव्यका वर्णन                                                                | ४५-४६ |
| कवि, महाकवि, काव्य, महाकाव्य                  | १५–१६       | उत्सर्पिणी-स्रवसर्पिणीके सुषमासुषमा स्रादि                                       | ,     |
| महापुराण धर्मकथा है                           | १७–१८       | छह-छह भेद, उत्तम-मध्यम-जद्यन्य भोग-                                              |       |
| कथा ग्रौर कथाङ्ग                              | १८          | भूमिका वर्णन                                                                     | ४६-५० |
| कथक-कथा कहनेवालेका लक्षण                      | १६–२०       | तृतीयकालमें जब पल्यका श्राठवां भाग                                               | , ,   |
| श्रोताका लक्षण, उसके भेद श्रौर गुण            | २०-२१       | श्रविशष्ट रहा तबसे श्राकाशमें सूर्य                                              |       |
| सत्कथाके सुननेका फल                           | २१          | चन्द्रमाका दर्शन होना                                                            | ५०-५१ |
| कथावतारका सम्बन्ध                             | २'१         | प्रतिश्रुति ग्रादि कुलकरोंकी उत्पत्ति तथा                                        |       |
| कैलास पर्वतपर भगवान् वृषभदेवसे भरत-           |             | उनके कार्य श्रीर श्रायु श्रादिका वर्णन                                           | ५१–६० |
| की श्रपनी जिज्ञासा प्रकट करना                 | २१–२५       | श्रन्तिम कुलकर नाभिराजके समय श्राकाशमें                                          | **    |
| भगवान् म्रादिनाथके द्वारा भरतके प्रक्नों      |             | घनघटाका दिखना, उससे जलवृष्टि होना                                                |       |
| का समाधान                                     | २५          | तथा नदी निर्भर ग्रादिका प्रवाहित होना                                            | E0-E9 |
| श्रादिपुराणकी ऐतिहासिकता, पुराणता             |             | कल्पवृक्षोंके नष्ट होनेके बाद विविध धान्यों-                                     |       |
| म्रादि                                        | २६–२७       | का अपने श्राप उत्पन्न होना, कल्पनुक्षों                                          |       |
| पुराणका प्रभुत्व ग्रौर ग्रन्तमङ्गल            | २७–२८       | का ग्रभाव होनेसे लोगोंका ग्राजीविकाके                                            |       |
| द्वितीय पर्व                                  |             | बिना दुःखी होना तथा नाभिराजके<br>पास जाकर निर्वाहके योग्य व्यवस्थाका             |       |
| मङ्गल ग्रीर प्रतिज्ञा                         | २६          | पूछना 🕐                                                                          | ६२–६३ |
| राजा श्रेणिकका गौतम गणधरसे स्तुति-            |             | नाभिराज कुलकरके द्वारा, बिना बोये                                                |       |
| पूर्वक धर्मकथा कहनेकी प्रार्थना करना          | २६-३१       | उत्पन्न हुई धान्यसे, वृक्षोंके फलोंसे तथा                                        |       |
| श्रन्य साधुश्रोंके द्वारा मगधे इवरके प्रश्नकी |             | इक्षुरस ग्रादिसे क्षुधाशान्त करनेका उप-                                          |       |
| प्रशंसा                                       | ₹१-३३       | देश, कर्मभूमिका प्राविभाव, मिट्टीके                                              |       |
| साधुग्रों द्वारा गौतम गणधरका स्तवन,           |             | बर्तन बनाकर उनसे कार्य सिद्ध करना                                                |       |
| ऋद्वियोंका वर्णन श्रौर घर्मोपदेशके लिये       |             |                                                                                  | ६३–६४ |
| निवेदन                                        | 33-35       | कुलकरोंकी विशेषता, तथा भगवान् वृषभ-                                              |       |
| गौतम गणधरका पुराणकथाके लिये उद्यत             | •           | देव ग्रौर भरत चक्रधर भी कुलकर कहे                                                |       |
| होना । पुराणके परिणासका वर्णन ।               | ३८-४२       | जाते हैं इसका उल्लेख-                                                            | ६४    |
|                                               | •           |                                                                                  |       |

| विषय                                              | गृष्ठ          | विषय                                           | पृष्ठ     |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| कुलकरोंके समय प्रचलित दण्डव्यवस्थाका              |                | संभिन्नमतिके द्वारा विज्ञानवाद                 | का        |
| वर्णन⊸                                            | ६५             | स्थापन                                         | ६४-६४     |
| कुलकरोंकी भ्रायु वर्णनमें भ्राये हुए पूर्वाङ्ग    |                | शतमति मन्त्रीके द्वारा नैरात्म्यवाद <u>ः</u>   | का        |
| पूर्व स्नादि संख्यास्रोंका वर्णन                  | ६५–६६          | समर्थन                                         | દય        |
| कुलकरोंकी नामावलि                                 | ६६             | उक्त तीनों मिथ्यावादोंका स्वयंद्               | रुद       |
| कुलकरोंके कार्यांका संकलन                         | ६६–६७          | मन्त्रीके द्वारा दार्ज्ञानिक पद्धतिसे सयुक्ति  |           |
| उपसंहार '                                         | ६७             | खण्डन ग्रौर सभामें ग्रास्तिक्य भावः            | की        |
|                                                   |                | वृद्धि                                         | ६५–१०१    |
| चतुर्थ पर्व                                       |                | स्वयम्बद्ध मंत्रीके द्वारा कही गई ऋम           | হা:       |
| पूर्वोक्त तीन पर्वोंके भ्रध्ययनका फल              | ६८             | रौद्र, प्रार्त, धर्म ग्रौर शुक्ल ध्या          | नके       |
| वृषभचरितके कहनेकी प्रतिज्ञा                       | ६८             | फलको बतलाने तथा जीव द्रव्यके स्वतः             | न्त्र     |
| पुराणोंके वर्णनीय ग्राठ विषय ग्रौर उनका           |                | शाश्वत ग्रस्तित्वको सिद्ध करनेवाली च           | गर        |
| स्वरूप                                            | ६८             | कथाएं ग्रौर ग्ररदिन्दराजाकी कथा                | १०१-१०४   |
| वर्णनीय ब्राठ विषयोंमेंसे सर्व प्रथम              |                | दण्ड विद्याधरकी कथा                            | १०४-१०४   |
| लोकाख्यानका वर्णन, जिसमें ईश्वर-                  |                | शतबलकी कथा ·                                   | १०५–१०६   |
| सृष्टिकर्तृत्वका निरसनकर लोकके                    |                | सहस्रवलकी कथा                                  |           |
| ग्रनादिनिधन-ग्रकृत्रिमपनेकी सिद्धि                | ६८–७२          | राजा महाबलके द्वारा स्वयंबुद्धका म्रभि         | नन्दन १०७ |
| लोकके तीन भेद भ्रौर उनके म्राकार                  | ७२-७३          | स्वयंबुद्धं मंत्रीका श्रकृत्रिम चैत्यालयों     | की        |
| मध्यमलोक तथा जम्बूद्वीपका वर्णन                   | <i>७३</i>      | वन्दर्नार्थ सुमेरु पर्वत पर जाना               | १०७       |
| विदेहक्षेत्रके ग्रन्तर्गत 'गन्धिला' देशका         | ſ              | सुमेर पर्वतका वर्णन                            | १०५–११०   |
| वर्णन                                             | ७४–७७          | स्वयंबुद्ध मंत्रीका श्रकृत्रिम सौमनस वन        | ाके       |
| गन्धिलादेशमें विजयार्धपर्वंतका वर्णन              | <i>७७</i> –८०  | चैत्यालयमें चारण ऋद्विधारी मुनियं              | ोंसे      |
| विजयार्घ गिरिको उत्तर श्रेणीमें म्रलक             | T              | ग्रपने स्वामी महाबलके भव्यत्व                  | या        |
| नगरीका वर्णन                                      | 50-52          | ग्रभव्यत्वके सम्बन्धमें पूछना                  | १११       |
|                                                   | 57-53          | <b>ग्रादित्यगति मुनिराजने ग्रवधिज्ञानसे</b> जा | न-        |
| श्रतिबलकी मनोहरा राज्ञीका वर्णन                   | <b>द</b> ३     | कर कहा कि तुम्हारा स्वामी भन्य                 | है,       |
| ग्रतिबल और मनोहराके महाबल नामका                   | ſ              | वह श्रगले दशवें भवमें भरत-क्षेत्र              | का        |
| पुत्र हुग्रा                                      | द <b>३</b> –८४ | प्रथम तीर्थकर होगा                             | १११       |
| श्रतिबल राजाका वैराग्यचिन्तन श्रौर                | τ              | महाबलके पूर्वभवका वर्णन                        |           |
| दीक्षा ग्रहण                                      | द४-द६          | महाबलके द्वारा देखे गये दो स्वप्नोंका फ        |           |
| महाबलका राज्याभिषेक श्रादिका वर्णन                |                | पहिले ही मंत्रीको मुनिराजके द्वा               |           |
| महाबलके महामति, संभिन्नमति, शतमि                  |                | बताया जाना                                     | ११२-११३   |
| श्रौर स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंका वर्णः        |                | स्वयंबुद्धका शीव्र ही महाबलको स्वप्नों         | का        |
| उक्त मन्त्रियोंपर <sub>्</sub> राज्यभार समर्पितकः |                | फल बतलाते हुए कहना कि ग्रापकी ग्र              |           |
| राजाका भोगोपभोग करना                              | 58-80          | सिर्फ एक माहकी अविशिष्ट रह गई है               |           |
|                                                   |                | महाबलके द्वारा भ्रपनी श्रायुका क               | •         |
| पञ्चम पर्व                                        |                | निकटस्थ जानकर भ्राठ दिन तक भ्राष्ट             |           |
| महाबल विद्याधरके जन्मोत्सवमें स्वय                |                | ह्निक उत्सवका किया जाना स्रौर उस               |           |
| बुद्धभन्त्रीके द्वारा धर्मके फलका वर्णन           | ६१–६२          | बाद पुत्रको राज्य देकर विजयार्थ                |           |
| महामित नामक द्वितीय मन्त्रीके द्वारा              | -              | सिद्धकृट पर बाईस दिनकी सल्लेख                  |           |
| भत चैतत्यवादका निरूपण                             | ×2-52          | **************************************         | 003_005   |

पृष्ठ

१३६

विषय

पृष्ठ

सल्लेखनाके प्रभावसे वह ऐशान स्वर्गमें ललितांग नामका महर्द्धिक देव हुश्रा। उसके ऐश्वर्य ग्रादिका वर्णन ११६-११६

### षष्ठ पर्व

ग्रायुके छः माह बाकी रहनेपर ललिताङ्ग-देवका दुःखी होना भ्रौर समभाने पर ग्रच्युत स्वर्गकी जिनप्रतिमात्रोंकी पूजा करते-करते चंतन्य वृक्षके नीचे पञ्च नमस्कार मन्त्रका जाप कर स्वर्गकी स्रायु १२०-१२२ का पूर्ण करना जम्बूद्वीप-पूर्व विदेह क्षेत्र-पुष्कलावती देशके उत्पन्नखेट नामक नगरमें राजा वजुबाहु भ्रौर रानी वसुन्घराके, ललितांग-देवका वज्जंघ नामका पुत्र होना १२२-१२४ ललिताङ्गदेवकी प्रिय वल्लभा स्वयंप्रभा-देवीका जम्बूद्वीप विदेह क्षेत्र-पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्त श्रौर लक्ष्मीमित रानीके श्रीमती नामकी पुत्री होना १२४-१२६ श्रीमतीका यशोधर गुरुके कैवल्य महो-त्सवके लिये जानेवाले देवोंको ग्राकाशमें जाते देख पूर्वभवका स्मरण होना श्रौर लिलतांगदेवका स्मरण कर दुःखी होना ग्रौर पंडिता घायको उसकी परिचयिक १२७-१२८ लिये नियुक्त करना राजा वजुबन्तको चक्ररत्नके प्रकट होने तथा पिताको केवलज्ञान प्राप्त होनेके समाचार मिले। प्रथम ही कैवल्य महोत्सवमें जाना और वहीं ग्रवधिज्ञानका उत्पन्न होना १२५–१२६ बादमें चऋरत्नकी पूजा करके दिग्विजयको १२६ प्रस्थान करना पण्डिता घायका श्रीमतीसे पूर्वभवके ललितांगदेवसम्बन्धी समाचारका जानना श्रौर श्रीमतीके द्वारा बनाये गये पूर्वभवके. चित्रपटको लेकर ललितांगदेवका पता लगानेके लिये महापूत जिनालयकी ओर \$5**6-**\$38 जिनालयकी शोभाका वर्णन \$\$**%~\$**\$X पण्डिता भायका मन्दिरमें चित्रपट पसारकर बैठना

चक्रवर्तीका दिग्विजय कर वाणिस लौटना श्रीर बड़े उत्सवसे नगरमें प्रवेश करना १३६-१३८

### सप्तम पर्व

दिग्विजयसे लौटकर राजा वज्दातके द्वारा श्रीमती पुत्रीसे कहना कि ललितांग इस समय मेरा भानजा है ग्रौर उससे तेरा तीसरे दिन समागम होगा। पण्डिता धायके द्वारा ललितांगका वज्जंबके रूपमें भ्रवतीणं होनेका वर्णन । चित्रपट को देखकर वज्जंघको हुए जातिस्मरण, मूच्छी ग्रादिका निरूपण तथा उस चित्र-पटके बदलेमें भ्रपने पूर्वभवसम्बन्धी चित्रपटका समर्पण किया जाना 180-1KR बहनोई राजा बज्वाहु, बहिन लक्ष्मीमित भ्रौर भागिनेय वजुजंघका नगरमें वज्दन्त द्वारा स्वागत भौर यथेच्छ वस्तु मांगनेको कहना। चक्रवर्तीके ग्राग्रहपर वज्ञाहुके द्वारा पुत्र वज्जंघके लिये पुत्री श्रीमतीकी याचना ग्रौर चक्रवर्तीके द्वारा सहर्ष 822-826 स्वीकृति देना भीमती श्रौर वजुजंघका विवाहोत्सव वज्रजङ्घ ग्रौर श्रीमतीका जिनालयमें दर्शनके लिये जाना। विवाहोत्सवमें उपस्थित बत्तीस हजार मुकुटबढ राजाओं-के द्वारा बरवधका श्रभिनन्दन १६२-१६६

### ग्रष्टम पर्व

वज्रजङ्घ ग्रौर श्रीमतीके भोगोपभोगका राजा वज्रबाहुने वज्रजंघकी बहिन अनुन्धरा चकवर्तीके पुत्र ग्रमिततेजके लिये दी १७० वज्रजङ्गवका वैभवके साथ अपने नगरमें प्रत्यागमन श्रौर राजसुखका समुपभोग १७०-१७१ वज्रबाहु महाराजको शरद् ऋतुके मेघको शीव्र ही विलीन हुमा देखकर वैराग्य होना ग्रौर पांच सौ राजाग्रों ग्रौर श्रीमतीके सभी पुत्रोंके साथ यसघर मुनीन्द्रके समीप दीक्षा ग्रहण करना, वस्त्रजड्मका राज्य १७१-१७२ करना

वज्रदन्त चक्रवर्त्तीका कमलमें बन्द मृत भौरेंको देखकर वैराग्य होना, ग्रमिततेज तथा उसके छोटे भाईके राज्य न लेनेपर श्रमिततेजके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर यशोधर मुनिसे श्रनेक राजाश्रोंके साथ दीक्षा लेना, पंडिता घायका भी दीक्षित होना १७२–१७४ चक्रवर्त्तीकी पत्नी लक्ष्मीमतीका पुंडरीकको ग्रल्पवयस्क जान राज्य संभालनेके लिये वज्रजङ्यके पास दूतोंद्वारा पत्र भेजना १७४-१७६ वज्रजङ्घका श्रीमतीके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें जाना १७७-१८१ रास्तेमें पड़ावपर दमधर श्रौर सागरसेन नामक दो चारणऋद्धिके धारक मुनिराजों का ग्राना, वज्रजङ्य ग्रौर श्रीमतीके द्वारा उन्हें स्राहारदान, देवों द्वारा पंचाश्चर्य होना १८१-१८२ वृद्ध कञ्चुकीने जब वज्रजङ्य ग्रौर श्रीमती को बतलाया कि दोनों मुनिराज तो श्रापके ही श्रन्तिम युगल पुत्र हैं तब उनके हर्षश्रौर भक्तिका पार नहीं रहा। दम-घर मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जानकर वज्रजङ्घ और श्रीमतीके भवान्तर कहे १८२-१८३ मतिवर, श्रानन्द, धनमित्र श्रौर श्रकम्पनके पूर्वभवोंका वर्णन १८३-१८४ जिस समय दमधर मुनिराज यह सब ब्याख्यान कर रहे थे उस समय शार्दू ल, नकुल, बानर श्रौर सूकर ये चार प्राणी निश्चिन्त होकर साम्यभावसे उपदेश सुन रहे थे। राजा वज्रजङ्गवने उनके विषय में भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की १८४ मुनिराजने कमज्ञः उनके भवान्तर कहे। उन्होंने यह भी कहा कि मतिवर झादि चार तथा शार्द्र न प्रादि चार ये प्राठी भ्रवसे भ्रापके साथ ही उत्पन्न होते रहेंगे भौर म्रापके ही साथ इस भवसे माठों भवमें निर्वाण लाभ करेंगे। ग्राठवें भवमें ग्राप तीर्थंकर होंगे ग्रौर यह श्रीमती उस समय दानतीर्थका प्रवर्तक श्रेयांस राजा होगी। मुनिराजके मुखसे यह भवावली सुनकर सब प्रसन्न हुए

१८५-१८७

वज्रजङ्गवने पुण्डरीकिणी नगरीमें जाकर राज्ञी लक्ष्मीमती तथा बहिन ग्रनुन्धरीको सान्त्वना दी, उनके राज्यकी समुचित व्यवस्था की ग्रौर पूर्वकी भांति वैभवके साथ लौटकर ग्रपने नगरमें वापिस भा गये १८७-१८६

### नवम पर्वे

वज्जंघ ग्रौर श्रीमतीके षडृतु सम्बन्धी

भोगोपभोगोंका वर्णन 839-038 एक दिन वे दोनों शयनागारमें शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्रव्यका धूम फैलनेसे शयनागारका भवन ग्रत्यन्त सुवासित हो रहा था। भाग्यवश द्वारपाल उस दिन भवनके गवाक्ष खोलना भूल गये जिससे क्वास इक जानेके कारण उन दोनोंकी ग्राकस्मिक मृत्यु हो गई। १८१-१६२ पात्र दानके प्रभावसे दोनों ही जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें स्थित उत्तर कुरुमें आर्य-आर्या हुए। इसी प्रकरणमें दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके द्वारा भोगभूमिकी विशेष-ताम्रोंका विशद वर्णन शार्बल, नक्ल, वानर ग्रौर सुकर भी पात्र-दानकी भ्रनुमोदनासे यहीं उत्पन्न हुए १६७ मतिवर ग्रादि दीक्षा धारणकर यथायोग्य ग्रधोग्रैवेयकमें उत्पन्न हुए वज्जंघ ग्रौर श्रीमतीको सूर्यप्रभदेवके गगनगामी विमानको देखकर जाति-स्मरण होना । उसी समय श्राकाशसे दो चारण ऋदिघारी मुनियोंका उनके पास पहुंचना ग्रौर उनके द्वारा मुनियोंका परिचय पूछा जाना १६५ मुनिराजने श्रपना परिचय दिया कि जब म्राप महाबल थे तब मैं स्रापका स्वयं-बुद्ध मंत्री था। ग्रापके संन्यासके बाद मैंने दीक्षा घारण कर सौधर्म स्वर्गमें जन्म प्राप्त किया । बहांसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा प्रियसेनके प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ। यह प्रीति-दैव मेरा छोटा भाई है। स्वयंप्रभ जिनेन्द्र

के पास दीक्षा लेकर हम दोनोंने घोर तपश्चरण किया उसके फलस्वरूप ग्रवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की है। श्रवधिज्ञानसे श्रापको यहां उत्पन्न हुग्रा जानकर सम्यक्त्वका लाभ करानेके लिये ग्राया हूं। काललब्धि ग्रापके ग्रनु-कूल है ग्रतः ग्राप दोनों ही सम्यक्तव ग्रहण कीजिये। यह कहकर सम्यक्त्वका लक्षण तथा प्रभाव बतलाया। मुनिराजके उपदेशसे दोनोंने ही सम्यक्त्व ग्रहण किया। तथा शार्द्गल, नकुल श्रादिके जीवोंने भी सम्यक्त्वसे भ्रपनी श्रात्माको श्रलंकृत किया। उपदेश देकर मुनियुगल श्राकाशमार्गसे चले गये। **१**66-203 उक्त श्रार्य श्रीर श्रार्या प्रीतिकर मुनिराजके इस महान् उपकारसे श्रत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उसीके गुणोंका चितन करते रहे। श्रायुके अन्तमें वज्जंघ ऐशान स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीघर नामका देव हुग्रा। श्रीमती तथा ग्रन्य साथी भी उसी स्वर्गमें विभिन्न देव हुए। २०३-२०७

### दशम पर्व

एक दिन श्रीधरदेवने श्रवधि-ज्ञानसे जाना कि हमारे गुरु प्रीतिकरको केवलज्ञान हुआ है और वे श्रीप्रभ नामक पर्वतपर विद्यमान हैं। ज्ञात होते ही वह पूजाकी सामग्री लेकर गुरुदेवकी पूजाके लिये चला। वहां पहुँचकर उसने उनकी पूजा की तथा पूजाके बाद पूछा कि मैं जब महाबल था श्रौर श्राप थे स्वयंबुद्ध मंत्री, तब मेरे शतमति, महामति तथा संभिन्न-मित नामके ग्रन्य तीन मंत्री भी थे। उनका क्या हुआ ? श्रीधरदेवके प्रश्नके उत्तरमें केवली प्रीतिकर गुरु कहने लगे कि उनमें संभिन्नमित ग्रौर महामित तो निगोद पहुँचे हैं तथा शतमति नरकमें दु:ख उठा रहा है। यह कहकर उन्होंने नरकमें उत्पन्न होनेके कारण वहांके दु:ख तथा वहां की व्यवस्था ग्रादिका विस्तार-के साथ वर्णन किया। २०द−२१७ केवलीके मुख्ते शतमितिके दुःख्का समा-चार जानकर श्रीधर बहुत ही दुःखी हुश्रा श्रीर नरकमें पहुँचकर शतमितिके जीवको धर्मका उपदेश देकर संतुष्ट हुन्ना। श्रीधरके सदुपदेशसे शतमितिके जीवने सम्यक्त्व ग्रहण किया शिलसके प्रभावसे पुष्कलावती देशकी मंगलावती नगरीमें महीधर राजाकी सुन्दरी रानीके जयसेन नामका पुत्र हुन्ना। उसका विवाह होने वाला ही था कि उसी समय श्रीधरदेवने श्राकर उसे नरकके दुःखोंकी स्मृति दिला दी जिससे वह पुनः दीक्षित होकर ब्रह्म स्वर्गका इन्द्र हुन्ना

श्रीघरदेवने स्वर्गसे चयकर जम्बूद्दीप-पूर्व विदेह-महावत्सकावती देशके सुसीमा नगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके गर्भसे सुविधि नामका पुत्र हुआ

२१=-२२०

२१८

सुविधिका नख-शिख वर्णन

सुविधिने पिताके उपरोधसे राज्य ग्रहण
किया तथा श्रभयधोष चक्रवर्तीकी पुत्री
मनोरमाके साथ पाणिग्रहण किया।
बज्जंघके भवमें जो श्रीमती था वही
जीव इन दोनोंके केशव नामका पुत्र
हुश्रा। शार्द्रल श्रादिके जीव भी इन्होंके
निकट उत्पन्न हुए
२२०-२२१

इन सब साथियों तथा चक्रवर्तीने श्रनेक
राजाग्रोंके साथ विमलवाह मुनिराजके
पास जाकर दीक्षा ले ली परन्तु सुविधि
राजा, पुत्रके स्नेह वश गृहत्याग नहीं
कर सका ग्रतः गृहमें ही श्रावकके व्रत
पालता रहा ग्रौर श्रन्तमें दीक्षा लेकर
समाधिके प्रभावसे सोलहवें स्वर्गमें
ग्रन्युतेन्द्र हुग्रा। २२१-२२२

श्रायुके श्रन्तमें केशव भी तपश्चरणके
प्रभावसे उसी श्रच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र
हुश्रा । शार्द्ग त्रादि के जीव भी यथायोग्य उसी स्वर्गमें देव हुए । श्रच्युतेन्द्रकी विभूति तथा देवियों ग्रादिका
वर्णन २२२-२२६

पृष्ठ

इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेकके उत्सवके लिये ग्रयोध्या नगरीमें चर्तुनिकाय देवोंके साथ जाना ग्रौर भगवान्की स्तुति कर गोदमें ले ऐरावत हाथी पर भ्रारूढ़ हो सुमेरु पर्वत पर ले जाना । वहां पाण्डुकवन ग्रौर उसकी ऐशान २८६–२६१ दिशामें पाण्डुक शिलाका वर्णन । सुसज्जित श्रभिषेक म॰डपके मध्यमें पूर्व दिशाकी ग्रोर मुंह कर पाण्डुक शिला पर जिन बालक विराजमान किये गये। दोनों ग्रोर खड़ी हुई देवोंकी पक्तियां क्षीर-सागरके जलसे १००८ कलश भरकर लाये । सौघर्म ग्रौर ऐशान इन्द्रने जल-घारा द्वारा भगवान्का स्रभिषेक किया । जलधाराका वर्णन, फैले हुए भ्रभिषेकका का वर्णन, ग्रनेक मांगलिक बाजोंका बजना, श्रप्सराग्रोंका सुन्दर नृत्यगान, २६२-३०३ पुष्पवृतिट श्रादिका वर्णन ।

# चतुर्दश पर्व

श्रभिषेकके बाद इन्द्राणीने जिन बालकके शरीरमें सुगन्धित द्रव्योंका लेप लगाकर उन्हें वस्त्राभूषणसे सुसन्जित किया। ३०४-३०५ इन्द्र द्वारा जिन बालक की विस्तृत स्तुति ।३०५–३०६ स्तुतिके बाद इन्द्र पूर्वीक्त वैभवके साथ ब्रयोध्या नगरीमें वापिस म्राया, श्रयोध्या की सजावटका वर्णन । 308-398 इन्द्रका नगरमें तांडव नृत्य करना ग्रौर भगवान्का 'वृषभ' नाम रखना । इन्द्रका बाल देवोंको सेवामें नियुक्त करना। ३११-३१६ भगवान्की बास्यावस्थाका वर्णन । उनके ब्रन्तरंग ग्रौर बहिरंग गुणोंका व्याख्यान तथा यौवनके पूर्वमें भ्रनेक प्रकारकी क्रीड़ाग्रोंका वर्णन । **386-358** 

## पञ्चदश पर्व

यौवन पूर्ण होनेपर भगवान्के शरीरमें स्वयमेव सुन्दरता प्रकट हो गई। उनके शरीरमें एक सौ म्राठ लक्षण ग्रौर नौ सौ व्यंजन प्रकट थे। यौवनकी सुषमा उनके श्रंम प्रस्थंमसे फूट रही थी, परन्तु उनका

सहज विरक्त स्वभाव काम कलासे ग्रद्धताथा। उनके रूप-लावण्य, यौवन ग्रादि गुणरूपी पुष्पोंसे ग्राकृष्ट हुए नेत्ररूपी भूमर ग्रन्यत्र कहीं भी ग्रानन्द पातेथे। ३२५–३२६

एक दिन पिता नाभिराजके मनमें इनके विवाहके विकल्पका उठना । पिताकी **ग्राज्ञानुसार भगवान्को** विवाहके लिये इन्द्रकी सम्मतिसे मौन स्वीकृति। कच्छ ग्रौर सहाकच्छ बहिनें यश-स्वती ग्रौर सुनन्दासे ऋषभदेवंका विवाह, यशस्वती श्रौर सुनन्दाका नख-शिख वर्णन ३२६–३३४ एक दिन महादेवी यशस्वतीने सोते समय ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरोवर तथा चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। इसी समय बन्दी जनों द्वारा मांगलिक स्तुति श्रौर जागरण गीतोंको सुनकर उसकी नींद टूट गई। वह प्रातःकालिक कार्योसे निवृत्त हो भगवान्के पास पहुंची और स्वप्नोंका फल पूछने लगी, भगवान्ने श्रवधिज्ञानसे विचार कर उत्तर दिया कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र होगा। यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसी समय व्याघ्यका जीव जो कि सर्वार्थ-सिद्धिमें ग्रहमेन्द्र था वहां से च्युत होकर यशस्वतीके गर्भमें श्राया। उसकी 338-330 गर्भावस्थाका वर्णन नव मास बाद यशस्वतीने पुत्ररत्न उत्पन्न किया वह ग्रपनी भुजाग्रोंसे पृथ्वीका ग्रालिंगन करता हुग्रा उत्पन्न हुग्राथा। इसलिये निमित्तज्ञानियोंने घोषणा की थी कि यह चक्रवर्ती होगा ३३७-३३६ बालक भरत क्रमशः यौवन भ्रवस्थाको उसके शारीरिक और प्राप्त हुग्रा । म्रान्तरिक गुणोंका वर्णन **\$\$6-**\$**\$**X

### षोडश पर्व

भगवान् बृषभदेवकी देवीसे वृषभसेन ग्रादि निन्यानवे पुत्र तथा बाह्यी नामकी

वर्णेन

३६०-३६२

पुत्री हुई। दूसरी रानी सुनन्दासे बाहु-बली नामक एक पुत्र ग्रौर सुन्दरी नामकी एक पुत्री उत्पन्न हुई। बाहु-बली कामदेव थे। उनके शरीरका वर्णन। ३४६-३५०

भगवान् वृषभदेवने उन सबके लिये ग्रनेक
प्रकारके ग्राभूषण बनवाये थे। उन
ग्राभूषणोंमें हारके विविध भेदोंका वर्णन ३५०-३५२
भगवान्के द्वारा बाह्यी ग्रौर सुन्दरीको
ग्रंकविद्या ग्रौर लिपिविद्या सिखाना तथा
पुत्रोंको विद्याएँ पढ़ाना। घीरे घीरे
भगवान्का बीस लाख पूर्व वर्षोका महान्
काल व्यतीत हो गया ३५२-३५७

कालके प्रभावसे भोगभू मिका ग्रन्त होकर
कर्मभू मिका प्रारंभ होना ग्रीर भगवान्का
पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंके समान छह कर्म,
वर्णाश्रम तथा ग्राम नगर ग्रादिकी व्यवस्था
करनेका विचार करना । इन्द्रने भगवान्
की ग्राज्ञानुसार जिनमंदिर की रचना की,
फिर उसके बाद चारों दिशाश्रोंमें कोशल
ग्रादि छोटे बड़े ग्रनेक देशोंकी रचना की ३५७-३७०
गांवोंके नाम तथा उनकी सीमा ग्रादिका

नगरोंका विभाग करनेके बाद उन्होंने ग्रसि,
मिसि, कृषि ग्रादि छह ग्राजीविकोपयोगी
कर्मोंकी तथा क्षत्रिय, बैश्य ग्रौर शूद्र इन
तीन वर्णोंकी व्यवस्था की। भगवान्ने
यह सब व्यवस्था ग्राषाढ़ कृष्ण प्रतिपद्के
दिन की थी उसी दिनसे कृतयुगका प्रारम्भ
हुग्रा था। नाभिराजकी सम्मितिसे देवोंके
द्वारा भगवान्का राज्याभिषेक, नाभिराज
के द्वारा स्वयं ग्रपने हाथोंसे भगवान्के
मस्तकपर मुकुटका बांधा जाना ३६२-३६७

राज्य पाकर भगवान्ने इसप्रकारके नियम बनाये कि जिससे कोई प्रन्य वर्ण किसी प्रन्य वर्ण की प्राजीविका न कर सके। उन्होंने हरएक वर्णके कार्य निश्चित किये, उनकी विवाहव्यवस्था मर्यादित की, दण्डनीति प्रचारित की ग्रौर हरि, ग्रकम्पन, काञ्यप ग्रौर सोमप्रभ इन चार भाग्यशाली क्षत्रियोंको बुलाकर उनका सत्कार किया तथा उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। इसप्रकार राज्य करते हुए भगवान्के ६३ लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हो गये। ३६७-३७२

सप्तदश पर्व नीलांजना भ्रम्सराका नृत्य देखते देखते भगवान्को वैराग्य होना श्रौर संसारके स्वरूपका चिन्तवन करना लौकान्तिक देवोंका ग्रागमन, भरतका राज्याभिषेक ग्रौर ग्रन्य पुत्रोंको यथा-योग्य सम्पत्ति देना। इसी समय भगवान्का दीक्षाभिषेक होना । भगवान् देवनिर्मित पालकोपर ग्रारूढ़ हुए। उस पालकीको सर्वप्रथम भूमिगोचरी राजा उठाकर ७ कदम लेगये। फिर विद्याधर राजा श्रौर उसके बाद देव लोग ले गये ३७६-३८६ पति वियोगके शोकसे दुःखी यशस्वती ग्रौर सुनन्दादेवी मन्त्रियोंके साथ पीछे पीछे चल रही थीं । उनके नेत्र आंसुश्रोंसे व्याप्त थे ग्रतः उनके पैर अंचे नीचे पड़ रहे थे। ग्रन्तःपुरकी स्त्रियोंका शोक वर्णन । कुछ दूर चलकर प्रतीहारोंने **ग्रन्य स्त्रियोंको ग्रागे जानेसे रोक** दिया। सिर्फ यशस्वती और सुनन्दा कुछ मुख्य मुख्य स्त्रियोंके साथ ग्रागे जा रही थीं। मरुदेवी ग्रौर नाभिराज भी इनके राजाग्रोंके साथ भगवान्का दीक्षा कल्याणक देखनेके लिये जा रहे थे। ३८७-३८८ जगद्गुरु भगवान्ने सिद्धार्थक वनमें सब परिग्रहका त्याग कर पूर्वाभिमुख हो सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर शिरके केश उखाड़कर फेंक दिये। इस प्रकार चैत्र कृष्ण नवमीके दिन सायंकालके समय भगवान्ने दीक्षा ग्रहण की । इन्द्रने भगवान्के पवित्र केश रत्नमय पिटारेमें रखकर क्षीरसमुद्रमें जाकर क्षेप दिये। भगवान्के साथ चार हजार अन्य राजा

भी दीक्षित हुए। परन्तु वे दीक्षाके

रहस्यको नहीं समझते थे श्रतः द्रव्य-

. ३८५-३६२

लिङगके ही घारक थे।

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

इन्द्र द्वारा भगवान्का स्तवन ३६२-३६५ राजा भरत भगवान्की विधिविधानपूर्वक पूजा कर सूर्यास्तके समय श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राये। ३६५-३६६

### श्रष्टादश पर्व

भगवान् ऋषभदेव छह माह्का योग लेकर शिलापट्टपर ग्रासीन हुए । उन्हें दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान्के साथ दीक्षित हुए चार हजार राजा घैर्यसे विचलित होने लगे। वे भूख प्यासकी बाधा नहीं सह सके अतः तपश्चरणसे भ्रब्ट हो गये और तरह तरहके वेष धारण कर ग्रपनी प्राणरक्षा की। उन भ्रब्ट मुनियोंमें भगवान्का पोता मरीचि प्रधान था जिसने परि-वाजक बनकर कापिल मतका संस्थापन **そのとしろき** किया। भगवान्के पास कच्छ महाकच्छके पुत्र निम विनिमका कुछ मांगनेके लिये ब्राना ग्रौर घरणेन्द्रका उन्हें समभाकर विजयार्ध पर्वतपर ले जाना ४०३--४१०

### विस्तृत वर्णन एकोनविंश पर्व

कविकी प्राञ्जल भाषामें विजयार्धंपर्वतका

विजयार्थपर्वतपर पहुंचकर घरणेन्द्रने दोनों
राजकुमारोंके लिये उसकी विशेषताका
परिचय कराया ४१६-४२१
नगरियोंके नाम तथा विस्तार ग्रादिका
वर्णन ४२१-४२७
पर्वतकी प्राकृतिक शोभाका विविध
छन्दोंमें वर्णन ४२७-४४१

४११-४१८

वरणेन्द्र द्वारा विजयार्घका अद्भुत वर्णन सुनकर निम विनिम उसके साथ आकाशसे नीचे उतरे। धरणेन्द्रने निमको दक्षिण श्रेणोका और विनिमको उत्तर श्रेणीका राजा बनाया। विविध विद्याएं प्रदान कीं तथा तत्रत्य विद्या-धरोंसे इनका परिचय कराया। समस्त विद्याधरोंने इनकी आज्ञा मस्तका-रूढ़ की

### विंश पर्व

एक वर्ष तक अन्तराय होनेके बाद
हस्तिनापुर नगरमें श्रेयांस महाराजको
पूर्वभवका स्मरण होनेसे श्राहारदानकी
विधिका ज्ञात होना और उनके यहां
इक्कुरसका आहार लेना, देवोंका पंचाइच्यं करना। दाताके गुण तथा पात्रादिका
वर्णन। भरतके द्वारा राजा सोमप्रभ
तथा श्रेयांस श्रादिका अपूर्व सत्कार
हुआ

४४५-४५६
भगवान्के तपश्चरणका वर्णन, जिसमें

भगवान्के तपश्चरवका वर्णन, जिसमें पञ्चमहाव्रत, उनकी भावनाएं, २८ मूल गुण ग्रौर १२ तपोंका वर्णन । भगवान्के फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन केवल-ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन ४५६-४७३

### एकविंश पर्व

श्रेणिकके प्रश्नानुसार गौतमस्वामीके द्वारा ध्यानका विस्तारके साथ वर्णन 808-800 ब्रार्त, रौद्र, धर्म्य ब्रौर शुक्लके भेदसे उसके चार भेद। प्रथम ग्रार्त ध्यानका मन्तर्भेदों सहित वर्णन ४७७-४७८ रौद्र ध्यानका वर्णन 308-208 बर्म्ब ध्यानका वर्णन, उसके योग्य स्थान, मासन, मन्तर्भेंद मादिका विस्तृत विवेचन ४७६-४६२ शुक्लध्यानका विस्तृत वर्णन, उसके भेद, स्वामी तथा फल ग्रादिका विवेचन 863-860 योगका वर्णन, प्रत्याहारादिका स्वरूप, जमने योग्य बीज, उनका फल 862-X00 जीवमें नित्यानित्यत्वादिका वर्णन メッキードッド

## द्वाविंश पर्व

घातिचतुष्कका क्षय होनेसे भगवान् वृषभदेवको केवलज्ञानका उत्पन्न होना ५०६-५०७
इन्द्रका ग्रनेक देवोंके साथ ज्ञानकत्याणक
का उत्सव करनेके लिये ग्राना ५०७
देवोंके परिवारका वर्णन ५०६-५११
सार्गमें देवाङ्गनाभ्रोंके नृत्याविका वर्णन ५१२-५१३

देवोंने ग्राकाशमें स्थित होकर प्रश्र भगवान्का समवसरण देखा। 38X**-**X38 समवसरणका वर्णन

### त्रयोविश पर्वे

तीन मेखलाम्रोंसे सुशोभित पीठके ऊपर ४४०-४४२ गन्धकुटीका वर्णन गन्धकुटीके मध्यमें सिहासनका वर्णन ५४२ सिंहासनपर चार अंगुलके ग्रन्तरसे भगवान् ग्रादिनाथ विराजमान थे। इन्द्र ग्रादि उनकी उपासना कर रहे थे। श्रौर श्राकाशसे देव लोग पुष्पवृष्टि कर रहे XX3-XXX थे। उसका वर्णन አጻጻ ग्रशोकवृक्षका वर्णन ४४४–४४४ छत्रत्रयका वर्णन 784-780 चमर प्रातिहार्यका वर्णन ४४७-४४८ देवदुन्दुभिका वर्णन ४४८ भामण्डलका वर्णन प्र४५-५४६ दिव्य ध्वनिका वर्णन देवोंने बड़े वैभवके साथ समवसरण भूमि में तीन प्रदक्षिणा देकर समवसरणमें प्रवेश किया। विविध छन्दों द्वारा शाल तथा गोपुर म्रादिका वर्णन ५५०-५५२ देवेन्द्रने समवसरणमें पहुंचकर श्रीजिनेन्द्र-देवके दर्शन किये। श्री ग्राद्य जिनेन्द्रका वर्णन, ग्रन्य इन्द्रोंने भी उनके चरणोंमें ሂሂ३一ሂሂሂ नमस्कार किया इन्द्रने ग्रष्टद्रव्यसे ग्राद्यजिनेन्द्रका पूजन ሂሂሂ-ሂሂ६ इन्द्रोंद्वारा भगविज्जनेन्द्रका स्तवन ५५६-५७२

# चतुर्विश पर्व

१७३

ग्राद्य मंगल भगवान्के कैवल्योत्पत्ति ग्रौर चकरत्नकी उत्पत्तिको एकसाय सूचना मिलनेपर कैवल्यपूजाके लिये समवसरणमें जाना ग्रीर पूजाके श्रन्तमें उनके एक सौ श्राठ नामों द्वारा भगवान्का स्तवन करना ५७३-५७७

भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर भगवान् से मार्ग तथा मार्गका फल ग्रादिके स्वरूपके जाननेकी इच्छा प्रकट करना ५७७-५८१ भरतके प्रश्नके बाद भगवान् ग्रादिनायकी दिव्यध्वनिका होना। उन्होंने उसमें जीवाजीवादि तत्त्वोंका तथा षट्द्रव्यका 45 1-XE0 विस्तृत विवेचन किया श्री जिनेन्द्रके मुखसे दिव्य ध्वनि सुनकर भरत चक्रघर बहुत ही प्रसन्न हुए। तथा सम्यग्दर्शन ग्रीर वतकी शुद्धिको प्राप्त हुए। ग्रन्य भन्य जीव भी यथायोग्य ५६०-५६१ विशुद्धिको प्राप्त हुए पुरनताल नगरका स्वामी भरतका स्रनुज वृषभसेन नामक मुख्य गणघर हुए । राजा श्रेयांस तथा सोमप्रभ ग्रादि भी दीक्षा लेकर गणवर हुए। ब्राह्मी स्रौर सुन्दरी भी दीक्षा लेकर गणिनीपदको प्राप्त हुईं, मरीचीको छोड़कर प्रायः सभी भ्रष्ट मुनि भगवान्के समीपमें प्रायश्चित्त लेकर फिरसे मुनि हो गये । भरतराज भगवान् की पूजा कर बड़े वैभवके साथ भ्रपनी **4834-483** राजवानीमें वापिस लौटे

### पञ्जविंश पर्व

भरतके चले जाने और दिज्यञ्वितके बन्द हो जानेके कारण जब वहां बिलकुल शान्ति छा गई तब ग्राठ प्रातिहार्य चौंतीस ग्रतिशय ग्रौर ग्रनन्त चतुष्टयसे मुद्योभित श्राद्य जिनेन्द्रकी सौघर्मेन्द्र स्तुति करने लगा। इसी के ग्रन्तर्गत जन्म, केवलज्ञानके तथा देवकृत स्रतिशयोंका वर्णन है। साधारण स्तुति करनेके बाद पीठिका द्वारा सहस्रनामख्य महास्तवन प्रहरू-६०३ की भूमिका डाली ६०३–६३० सहस्रनाम स्तवन स्तवनके बाद इन्द्रने भगवान्से विहार करनेकी प्रार्थना की। तदनन्तर भगवान्का विहार हुमा। विह्यस्का वर्णन ६३०-६३६

# श्रीमजिनसेनाचार्यविरचितम्

# महापुराणम्

# प्रथमं पर्व

श्रीमैते सक्लज्ञानस्राम्त्राज्यपदमीयुषे । धर्मचक्रभृते भन्ने नमः संसारभीमुपे ॥ १ ॥

जो अनन्तचतुष्ट्रयरूप अन्तरङ्ग और अष्ट प्रातिहार्यरूप बहिरङ्ग छद्मीसे सहित हैं, जिन्होंने समस्त पदार्थों हो जाननेवाछे केवछज्ञानरूपी साम्राज्यका पद प्राप्त कर छिया है जो धर्मचक्रके धारक हैं, लोकत्रयके अधिपति हैं श्रीर पंच परावर्तनरूप संसारका भय नष्ट करनेवाछे हैं, ऐसे श्री अर्हन्तरेवको हमारा नमस्कार है।

विशेष- इस श्लोकमें सब विशेषण ही विशेषण हैं विशेष्य नहीं है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उक्त विशेषण जिसमें पाये जायँ वही वन्दनीय है। उक्त विशेषण अहेन्त देवमें पाए जाते हैं अतः यहाँ उन्होंको नमस्कार किया गया है। अथवा 'श्लीमते' पद विशेष्य-वाचक है। श्ली ऋषभदेवके एक हजार आठ नामोंमें एक श्लीमत् नाम भी है जैसा कि आगे इसी प्रन्थमें कहा जावेगा—ंश्लीमान् स्वयंभुवृष्यः' आदि। अतः यहाँ कथानायक श्ली भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है। टिप्पणकारने इस श्लोकका व्याख्यान विविध प्रकारसे

१-श्रीमदादितीथंकृते नमः । ॐ नमो वक्रप्रीवाचार्याय श्रीकुन्दकुन्दस्वामिने । अँयागण्यव-रेण्यस्त्रलपुण्यचक्रवर्तितीर्थक्रपुण्यमहिमावष्टम्भसम्भूतपञ्चक्रह्याणाञ्चितसर्वभाषास्वभावदिव्यभाषाप्रवर्तकप्रमाप्तश्री-मदादिव्रह्मादिश्रीवर्धमानान्ततीर्थे ऋरपरमदेवैरर्थतो निरूपितस्य चत्रमलबोधस्प्तर्धिनिधिश्रीवृष्मसे-नाद्य गौतमान्तगणधरत्रन्दारकैर्नुबमैः कविभिर्ग्रन्थतो म थितर ग भरतसगरसकलचक्रवर्तिप्रभृतिश्रेणिक-महाममण्डलेश्वरपर्यन्तमहाश्वीणीश्वरैस्षसुरासुराधीश्वरैरयन्दानन्दसन्दोहपुलकितकर्णकपोलभित्तिभिराकणितस्य महा-नुभावचरित्राश्रयस्य श्रुतस्कन्धपयममहाधिकारस्य प्रथमानुयोगमहासमुद्रस्य वेत्रामिव वृहद्ध्वानां प्रसृतार्थ-जलां ज्ञानविज्ञानसम्पन्नवर्ष्यभीरुभिः पूर्वस्यिभः कालानुरोधेन नानाप्रवस्थेन विरचितां तदनुकविपरमेश्वरेण प्रहृदागद्यकथारूपेण सङ्कृथितां त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रयां परमार्थबृहत्कथां संग्ह्य महापुराणाख्यमञ्जूतार्थे श्रीमदमोघवर्षमहाराजमणिमङ्कुटबलभिविटङ्कसञ्चारितचारु चरणनखचन्द्र-विकीर्धर्जिनेन्द्रैरपलालितः ग्रन्थं जिनसेनमुनीभ्द्रो महाक्वीन्द्रस्तन्महापुराणप्रथमावयवभूतादिपुराणस्वादौ तत्कथामहानायकस्य विश्वविद्यापरमेश्वरस्यादिव्रहाण इतरदेवासम्भविनिरितशयमाद्यात्मयप्रतिपःदनपरां पञ्चिमः पदैः पञ्चस्रमेष्ठिपकाशिकां तत्तन्नमस्काररूपपरममङ्गलमर्थी च प्रेक्षावतामानन्दकःदलीमिमां नान्दीमुनमुद्रयति श्रीमत इत्यादिना । अई नमस्करोमीति क्रियाकारकधम्बन्धः, अधम्बद्धयोस्तये विक्यार्थस्य प्रतिगदकत्वायोगात्।

१-श्रीमत्साञ्जविम्मणिदेवेन्द्रभवयपुण्डशिकम् ।

किया है जिसमें उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भरत चक्रवर्ती, बाहुवली, वृषभसेन ग्राधर तथा पार्श्वनाथ तीर्थंकर आदिको भी नमस्कार किया गया प्रकट किया है-अतः उनके श्रभिप्रायके श्रनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता है। भगवान् वृषभदेवके पत्तका व्याख्यान ऊपर किया जा चुका है। अरहन्त परमेष्टीके पक्षमें 'श्रीमते' शब्दका अर्थ अरहन्त परमेष्ठी लिया जाता है क्योंकि वह अन्तरङ्ग बहिरङ्ग लच्मीसे सहित होते हैं। सिद्ध परमेष्टीके पक्षमें 'सकलज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे' पदका अर्थ सिद्ध परमेष्टी किया जाता है क्योंकि वह सम्पूर्ण ज्ञानियोंके साम्राज्यके पदको-छोकाम्रनिवासको प्राप्त हो चके हैं। आचार्य परमेष्टीके पच्चमें 'धर्मचक्रभृते' पर्का ऋर्थ आचार्य लिया जाता है क्योंकि कर्तृक्रिययोस्त्वनभिद्दियोः कथं सम्बन्ध इति चेत् ? तयोदपरक्रतःवेनाभिधानात् । अन्यथा वाक्यार्थस्या-परिसमासे: । तत्र अहमिति कर्तुरशक्षादनभिधानेन प्रणतजगत्त्रितयगणधरसक्तस्थ्रतधरदशपूर्वधरैकादशाङ्ग-धराहमिन्द्रेन्द्रादिषु वन्दास्वन्दारकेषु सत्सु अहं कियानिति सूरेरौद्धत्यपरिहारतक्षणं वस्तु व्यज्यते । किया-यास्तथानभिधानेन नमस्कुवैित्वत्यादीनामन्ययुष्मदस्मदर्थानां ग्रहणेन सर्वेऽपि भव्यसिंहास्तन्नमस्काररूपं परमः मञ्जलमञ्जीकुर्वन्तु येनाभिमतिविद्धिस्स्यादिति सर्वभन्यलोकोत्साहनेनाचार्यस्य परानुमहनिरतत्वमुद्योतितम् । अस्तु नाम कर्तृकिययोः साक्षादनभिधानस्य प्रयोजनम् । किं कर्म ? करोतेः सकर्मकत्वात् ? तत्राह्—'नमः' इति । अत्र नमस्याब्दो निर्भरभूतलश्यालुमीलिभावलक्षणपूजावचनः। 'नमस्याब्दः पूजावचनः' इति न्यासकारेण निरूपणात । तत्करोभीत्यन्वयेन तस्य कर्मत्वसिद्धेः स्फुटत्वात् । अत्र नम इति दिव्यनमस्कारेणान्तर्जन्यात्मको भावनमस्कारोऽपि विद्यते तत्रभवति निस्धीमभक्तियुक्तस्य सूरेरुमयत्राप्यथित्वात् । अस्तु नमस्शब्दः पूजावचनः, कस्मै पुरुषाय नमः ! यद्योगाश्चतुर्थी स्यादित्याकाञ्चायाँ विशेष्यं निर्देशति - श्रीमत इति । पुण्यवतः पुरुषाप् श्रमतीति श्रीर्लंक्सीः सा च बहिरङ्गान्तरङ्गभेदाव् द्विविधा । तत्र बहिरङ्गलक्ष्मीः समवसरणादिरभ्यन्तरहक्ष्मीः केवलज्ञानादिस्तयोरुभयोरपि श्रीरिति ग्रहणम् , जात्यपेक्षया तथा ग्रहीतुं सुशकत्वात् । यद्यप्यस्युद्यः हृहमी राजाधिराजार्द्धमण्डलीकमण्डलीकार्द्ध'चक्रघरहरूघरसक्रलचक्रघरक्रिशघरतीर्थकरसत्कर्मघरादिसम्बन्धमेदेना-नेक्या तथापि निरतिशययोः प्रकृतोभयलक्ष्म्योरेवात्र प्रह्णम् । निरतिश्चया उक्तलक्षणा श्रीर्लक्ष्मी-बस्यास्ति 'श्रीमान्' इति, निरितशयातिशयार्थे मतोर्विधानात् । ताभ्यामतिशयिताया दृश्या असम्भवात् न बेबलमेतिसम्मेवार्थं बहिरङ्गरूक्ष्म्या संसर्गेऽन्तरङ्गरूक्ष्म्या नित्ययोगेऽपि मतोर्विधानमुन्नेतन्यम् 'भूमनिन्दाप्रशंसास नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्ती' त्यादिवचनात् । यद्यपि सत्तिशतकर्मभूमिषु तीर्थकरेषु सर्वेष्वप्येतत् प्रवृत्तिन-मित्तमाश्रित्य श्रीमद्व्यवहारी जाघटीति तथाप्येतत् क्षेत्रकालेन्द्रादिवृद्धव्यवहारतत्पुराणादिकामग्रीमाश्रित्य तन्त्रैव तद्व्यवहारस्य प्रिविद्धः । तस्य महाभागधेयस्याष्टोत्तरसङ्खनामधेयेषु ''श्रीमान् स्वयम्भूर्वेषमः'' इत्यादिषु सकळः संज्ञाजीवातुःवेन तस्यैव पुरस्कृतःवात् । तथाप्यिमधानमाश्रित्य श्रीमच्छन्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवाक्पतिश्रीधनादिष् आतामासेष्वपि व्यवहारसंभवात्, तेभ्यो नम इति स्यात्, तद्व्युदासाय विशेषणमाह—'सकलेति, सकलं सर्व-द्रव्यपर्शयगतं च तज्ज्ञानं च सकलज्ञानं केवलज्ञानमिति यावत् 'सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य' इति सूत्रणात् । तदेवामेदेन चक्रवर्तित्वपदव्या रूप्यते सक्छज्ञानमेव साम्राज्यपदं सक्छज्ञानसाम्राज्यपदं तथा तेनाभेदेन सक्तक्रज्ञानस्य निरूपणेन क्लेकोत्तरस्वातिदुर्कभस्वजगस्वास्त्वादितन्माहारम्यस्य होकेऽपि मुघटत्वात् । तदीयुषे ज्यकुषे प्राप्तवते किल । अनेन तद् जुदासः कथमिति चेत् ? अग्तर्वहिवैस्तुनः कथंचित् द्रस्यपर्यायात्मकस्य सुनिश्चितासंभवद्वाघकप्रमाणेन अस्तित्वसाघनात् । सर्वथा द्रव्यमात्रस्य पर्यायमात्रस्य वा सर्वेथा विभिन्नतद्द्यस्य अभिन्नतद्द्यस्य वा सुनिश्चितासंमवत्साभकप्रमाणेन खपुष्पवन्नास्तित्वसिद्धेः।

वह उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों के चक्र अर्थात् समूहको धारण करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठीके पक्षमें 'भन्नें' पदका अर्थ उपाध्याय किया जाता है क्यों कि वह अज्ञानान्यकारसे दूर हटाकर सम्याज्ञानकारी सुधाके द्वारा सब जीवों का भरण-पोषण करते हैं। और साधु परमेष्ठीके पक्षमें 'संसारभीमुषे' शब्दका अर्थ साधु लिया जाता है क्यों कि वह अपनी सिंहवृत्तिसे संसार-सम्बन्धी भ्रमको नष्ट करनेवाले हैं।

इस श्लोकमें जो 'श्लीमते' आदि पद हैं डनमें जातिव। चक होनेसे एकव चनका प्रत्यय छगाया गया है आतः भूत भविष्यत् वर्तमान कालसम्बन्धी समस्त तीर्थकरोंको भी इसी श्लोक- से नमस्कार सिद्ध हो जाता है। भरत चक्रवर्तीके पक्षमें इस प्रकार व्याख्यान हैं – जो नविधि और चौदह रक्षक्प लक्ष्मीका अधिपति हैं, जो सकल्जानवान् जीवोंके संरत्नणरूप साम्राज्य-

"अभेदभेदात्मकमर्थतत्त्वं तव स्वतन्त्रान्यतरत्वपुष्पम्" इति समन्तभद्रस्वामिवचनात् । तथाचार्थाः भाषशाहिणां आप्तामासानां सर्वज्ञामासत्वेन तेषां सकळज्ञानेत्यादिना स्युदासात् । न च तैरुपचरितसर्वज्ञैः परमार्थसर्वज्ञस्य स्यमिचारः, अतिप्रसंगात् । येनाभिधानसिद्धश्रीमज्ञवहारेण तेभ्योऽपि नमः स्यात् । तथापि सिद्धपरमेष्ठिनानैकान्तः तस्यापि केवळाख्यामकेवळां श्रियमनुभवतः श्रीमत्सकळ्ज्ञान इत्यादि विशेषणसद्भावात् ।

"िक्द्रों लोकोत्तरामिख्यां केवलाख्यामकेवलाम् । अनूपमामनन्तां तामनुबोभूयते श्रियम् ॥" इति वादीभिक्षेहेनोक्तरत्रात् ।

तथा च प्रतिज्ञाहानिः जीवन्मुक्तस्यात्राधिकृतस्वात् इत्यत्राह—धर्मचक्रेति । द्वितीयदिवसकराप्रतिविम्ब-विम्बशक्काकरजाज्वलद्ध मेचकायुधं विभित्ति धर्मचकभृत् "स्फुरदरसहस्वसुक्विर" इत्यादि प्रवचनात् "धर्मचका-युघो देवः" इति वचनाच, तस्मै । जीवन्मुक्तस्यैव धर्मचकायुधेन योग इति प्रकृतार्थस्यैत स्वीकरणात् । अनेन तद्विनाभूतं समवसरणादिकमप्युपलक्षितम् । अथवा विशेष्यस्य उभयलक्ष्मीरमणत्वस्य व्यावर्ण-नया एतद्द्यं संभवद्विशेषणं ''सम्भवन्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्" इति न्यायात् ।

किं च सकत्ज्ञानसाम्राज्यपदप्राप्तिः कस्यायुषस्य घारणयेत्यत्र घमेति । घमेः चरित्रम् "चारित्तं खलु घम्मो" इति कुन्दकुन्दस्वामिभिनिक्षितत्वात् । तदत्र प्रकरणबलात् यथाख्यातचारित्रं तदेव चक्रमिव चक्रं दुर्जयपातिकमीरिनिर्जयेन सकलसाम्राज्यपदप्राप्तिहेत्वत्वात् । तत्सदा विभित्तं इति धर्मचक्रभृत् तस्मै, अनेन यथाख्यातचारित्रस्य पातिकमीरिनिर्जयेन सकलज्ञानस्य प्राज्यपदप्राप्तेः साध्यसः घनभावः कथिविन्नरित्रययं सानुग्राह्कस्यं चोपटोकितम् ।

ननु निरतिश्यं परानुग्राहवे,णापि भवितव्यम् । यतः तन्नमस्कारः पम्फुलीतोत्यनाह-भन्ने इति. विश्वं जगत् विभर्ति पुष्णात्येवंशीलो भर्ता तस्मै भर्त्रे विश्वस्य जगतः स्वामिने पोषणनिस्ताय. अनेन अपारानग्रहशीकत्वमुक्तम् । कृतोऽयं निरितशयं पराननुग्रह्णातीति निश्चयः ? इत्यत्रोत्तरयति "संसारेति" । अन 'गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः'' इत्यादिवत् संसारिणां संसारभीमुद्दवादिहेत्ग्रभीविद्येषणेन उत्तरमिति निर्णयः । स्वभर्तृःवस्य स्वसंसारभीमुट्स्वस्य च प्रागुक्तविशेषणद्वयेनैव व्यज्यमानस्वात । क्षचातृषाजननमरणादिनानाघोरदुखानामाकरः संसारः "क्षुत्रणाश्वासकास-भव इति पूज्यपादैर्निगदितःवात् , ज्वरमरणजरारिष्टयोगप्रमोइन्यापत्याद्यमदुःखप्रभवभवहते''रिति संसारिणां संसारभयछण्टाकत्बव्यावर्णनया मुष्णाति छुण्टयतीति संसारभीमुट् तस्मै । अत्र तीर्थंकरसत्कर्मणः तस्य निरायासेन संसारभयापहरणदक्षचातुर्यातिश्वयः प्रकाशितः शयस्य दुर्वारसंसारविच्छेदोपायनियुक्तदिव्यध्वनिप्रवर्तनामात्रेणैव संसिद्धेः । तदेवं विश्वविद्यापरमेश्वरस्य विश्वस्य

पदको प्राप्त है, (सकलाश्च ये ज्ञाश्च सकलज्ञाः, सकलज्ञानाम् असं जीवनं यस्मिस्तत् तथाभूतं यत्साम्राज्यपदं तत् ईयुषे) जो पूर्व जन्ममें किए हुए धर्मके फलस्वरूप चक्ररत्नको धारण करता है, (धर्मेण पुराकृत प्रकृतेन प्राप्तं यचकं तद् विभर्तीति तस्में) जो, षट्खण्ड भरतच्चेत्रकी रच्चा करनेवाला है और जिसने संसारके जीवोंका भय नष्ट किया है अथवा षट्खण्ड भरति क्षेत्रमें सब श्चोर भ्रमण करनेमें जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ है (समन्तात् सरणं भ्रमणं संसारस्तिमन् भियं मुख्णातीति तस्में) अथवा जो समीचीन चक्रके द्वारा सबका भय नष्ट करनेवाला है (अरै: सहितं सारं चक्ररत्निमत्यर्थः, सम्यक् च तत् सारक्च संसारं तेन भियं मुख्णातीति तस्में) ऐसे तद्भवमोक्षगामी चक्रधर भरतको नमस्कार है।

बाहुबलीके पक्षमें निम्न प्रकार व्याख्यान है—जो भरत चक्रधरको त्रिविध युद्धमें परास्त कर श्रद्धत शौर्यछ्दमीसे युक्त हुए हैं जो धर्मके द्वारा श्रथवा धर्मके लिए चक्ररत्नको जगतः सम्यक् समुद्धरणपाण्डित्यगराकाष्ठामधिष्टितस्य परमाप्तस्यादिब्रहाणः पारमेश्वर्ये चतुरकौकिकजनेऽपि प्रथितुं श्रीमस्त्राम्राज्यपदचक्रभृत् भर्तृभीमुट्पदप्रयोगसामध्यात्भरतचक्रधरवदितीव श्रुतेरभावाच्च व्यङ्गयतथा भरतचक्रधरेणोपमाङ्कारः प्रथते । तथा हि—यथाभूतसंरक्षणादिश्वात्रधर्मस्य रक्षितयञ्चस्यस्य च धारणया धर्मचक्रभृत् भरतचक्रवर्ती।

अथवा कैत्रस्याद्युद्यत्रये निवेदिते धर्ममेव बहु मःवाना कैवस्यपूजां विधाय 'संवितधर्मा तदनुषकं पूज्यामासेति' स्मृतेधंमांदनन्तरं चक्ररतं विभर्ति—पुष्णाति—पूज्यति—धरतीति वा धर्मचक्रभृदिति भरत एव प्रोच्यते । स च सम्यग्दर्शनादिरूपधर्मसम्पर्या नवनिध्यादिजनितार्थसम्पर्या सुभद्रमहादेग्यादिवन्तु कृतकामसम्पर्या 'अीमान्'' आदिअह्योपदिष्ठकलासहितज्ञानपदपाप्या ग्रामाण्यपदपाप्या च सकल्ज्ञानसाम्राज्यपद मासवान् घट्षाण्डम्पण्डल्यामित्वेन मर्ता संक्षोभेण सारयन्ति इतस्ततो गमयन्ति जनान् इति णिजन्तात्कर्तरे यचि, संसाराओरचरटमन्त्रयादयो (१) राष्ट्रकण्टकाः तेभ्यो जनतानां भियं स्वऽताषेन मुणातीति संसारभीमुट् जनतायाः नमस्याश्रयो मवति । तथा सद्धमंचक्रवर्तित्वेन चक्रभृदयं आदितीर्थेश्वरः, वहिरङ्गलक्ष्या संयुक्तत्वेन अन्तरङ्गलक्ष्मीमिनित्ययुक्तत्वेन श्रीमान् गणधराहमिन्द्रदेवेन्द्रचक्रवर्त्यादिपार्थनीयं सकल्जानसाम्राज्यपदमिन्दिष्ठन् विष्ठन् विज्ञगतो भर्ता जनताया आजवंजवदस्युमयछण्टाकत्वेन ससर्पामुट्—अनन्तानन्तसुखदायकस्य महा- दुरुषस्य नमस्याश्रयो न स्यात् इति ।

अथवा षट्खण्डमर्तृचकधरात्त्रिजगस्वाभिनः श्रीमत इत्यादिषु सर्वत्राधिनय त् व्यतिरेकालङ्कारो वा ध्वन्यते साहरयमात्रापेक्षया प्रागुपमालङ्कारस्य प्रकाशितत्वात् । नन्वेवं विध्यप्रयमानु योगमहाद्यास्त्रस्यादौ पञ्चररमेष्ठिनां नमस्कारं भगवानाचार्यः कुतो नाङ्गीचकार भृतविल्यमहारकमेशकतिप्राभृतद्वव्यानुयोगमहाशास्त्रस्यादावनादिसिद्धपञ्चमहाश्ववदैः पञ्चपरमेष्ठिनां नमस्कारकरणादित्याकाङ्कायां श्रीमदित्यादि पञ्चपदरत्व-प्रदीपाः पञ्चपरमेष्ठिनां प्रकाशकत्वेन नमः शिख्या प्रज्वल्यनित्याह श्रीमत इत्यादि 'श्रीमते नमः''। एवं सर्वत्रसम्बद्धस्यम् । 'श्रीराह्नत्यमहिमाषातिकमारिनिर्जयप्रार्दुर्भृतमवक्षेवल्लस्थ्याद्यास्मा 'श्रीराह्नत्यमहिमाषातिकमारिनिर्जयप्रार्दुर्भृतमवक्षेवल्लस्थ्याद्यास्मा 'श्रीराह्नत्यमहिमति' न्यासकार-वचनात् । सोटस्यास्तीति श्रीमान् तस्मै श्रीमते नमः, अर्हते नमः, 'णमो अरहताणं' इति यावत्—

"केवलणाणदिवायरिकरणकलावप्पणासि अण्णाणो । णवकेवळळळु नामसुजणिय परमप्यवयप्सो ।" इत्यहेल्ळक्षणप्रतिपादकप्रवचनसङ्खावात् । अनन्तानन्तस्विविभागैः सम्पूर्णत्वात् सकलं तच्च तक्शानं च सकलज्ञानम् उपलक्षणात् सम्यग्दर्शनादिससगुणानां प्रहणं ततस्तत्सहितं तदेव साम्राज्यपदं गुणाष्टकः साम्राज्यपदिमिति यावत् । अथवा सकलैक्शों विश्वों विर्मानविभागिः श्वायिकसम्यग्दर्शनादिससगुणैः धारण करनेवाले भरतके स्तवन आदिसे केवलज्ञानरूप साम्राज्यके पदको प्राप्त हुए हैं। एक वर्षके कठिन कायोत्सर्गके बाद भरत द्वारा स्तवन आदि किए जानेपर ही वाहुवली

सहितं च तज्ज्ञानं च सक्त्रज्ञानं तदेव साम्राज्यपद्म् । अथवा सक्त्रज्ञानामनन्तानन्तानां सर्वज्ञानाम् आनः प्राणनं विशुद्धचैतन्यमयभावप्राणेजीवनमञेति सकल्लानः तनुवातस्त्वेवमुन्यते तदेव सम्मान्यपदं सकल्लान साम्राज्यपदं तदीयविषये प्राप्तवते नमः सिद्धपरमेष्टिने नमः 'णमो सिद्धाणमिति' यावत् ''अहगुणा निद्किद्या होयग्गणिवािषणो विद्धाः दित प्रवचनात् । स्वयमाचःन् धर्मः वम्यग्दर्शनाचागदिपञ्जाचारैर्यथायथं नर्जः द्वादशाणं विभर्तीति धर्मचक भृत् गणधर आचार्यद्वषमः तःमै धर्मचक भृते नमः आचार्य रसेष्टिने नमः 'णमो आइरियाणमिति'यावत्।'' पञ्चमुक्तयै स्वयं ये आचारान।चरन्तः परमकरुणयाचारयन्ते मुसुअन् लोकामगण्यशरण्यान् गणघरवृषभान्" १ स्याशाधरैनिक्पणात्। षड्द्रव्यक्सतस्वादीनां स्दोपदेशनैव मुमुक्षन् विभक्ति पुष्णातीस्येवशीलो मुर्ता तस्मै भन्ने नमः उपाध्यायपरमेष्ठिने नमः 'णमो उवन्झायाणमिति' यावत ''जो स्यण-स्यजुत्तो णिचं धम्मोवदेरणे , णिरदो । सो उवझाओ अप्पा जदिवरउसहो णमो तरस" इत्यागमात् । सद्ध्यानिकीनः सन् दर्शनज्ञानसमग्रभावमोक्षस्य साधकतमं विशुद्धचारित्रं नित्यं साधयन् यतीन्द्रो भावसंसार-मियं मुष्णातीति संसारभीमुट् तस्मै संसारभीमुपे नमः साधुपरमेष्ठिने नमः 'णमो लोए सव्वसाहूणमिति' यावत् । "दंसणणाणसम्मां मामां मोवलस्य जोहु चारित्तं। साइयदि सुद्धणिचं साहू स मुणी णमो तस्स ॥" इति प्रवचनात् । अत्र-इतरपद्वत् चतुर्थीविभवस्यन्तःवेन पदस्वं हिला ६कलज्ञानसाम्राज्यपद्मिति व्यासवचनन्तु मतमहातिश्यकापनार्थं प्रतिशावचनमाचार्यस्येति ज्ञाः । तथाहि सकलतत्त्वव्यवस्थाजीवातुस्याद्वादामोघलाञ्छन-स्टाइन्छतत्वेन सर्ववाधाविधरकाधनसाधितत्वेन सर्वोदयवरवेन च श्रीमदर्हन्मतं तीर्थ श्रीमतं ''६वोदयं तीर्शीम-दन्तवैव''इति युवत्यनुदा सनात् । तस्मिन् श्रीमत एव सकल्दानसाम्राज्यपदं श्रीमत्वान्यथानुपपत्तेरिति । तदीयुप इति सम्बन्धः । अत्र पुराणे न केवलमादितीर्थकरः भरतधर्मचर मृच्छलाकापुरुषश्च प्रतिपाद्यत इति प्रकाशितः । अपरदानश्रेयोन्पतिप्रभृतिधार्मिकोत्तंसो जनोऽपीति प्रतिपाद्यार्थे प्रकार्यत श्रीमत इति । श्रीमांत्रपायोऽस्या-स्तीति श्रीमतः 'अश्रादिभ्यः' इत्यद्विधानात् दानश्रेयो नृपतिरिध्यर्थः तस्य श्रीमतिचरत्वात् तस्मिन् सति स्करज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे इति सम्बन्धः इत्यनेन नानाकथासम्बन्धो दानतीर्थंकरश्च प्रतिपाद्य दति प्रवाशितः ।

> 'जीयाजिनो जगित नाभिनरेन्द्रसूनुः श्रेयान् नृपश्च कुरुगोत्रग्रहप्रदीपः । याभ्यां बभूवतुरिह त्रतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे ॥'

इति दानतीर्थंकरस्वप्रिद्धेः । किञ्च वर्वपादाद्यक्षराणां पठनेन श्रीष्ठाधनमिति प्रयोजनप्रतिपादनातिययः सद्धमंत्रक्ष्मयां प्रेक्षाविद्धस्यां प्रेक्षाविद्धस्यां प्रेक्षाविद्धस्य इत्युपरम्यते । अत्रैव पुनः प्रेक्षावतामानन्दकन्दस्यां नान्यां श्रीमद्वेणुपुर मन्यजनः सम्बोधयन्नाचार्यः प्रश्लोत्तरेण सद्धमंत्रवंद्धस्यमत्रैवेत्यन्तर्लावित्वेन दृद्धस्वाद्धिपतिनुर्ल्भकित्युगजैनमः ग्रीप्रभावन्मासन्तोषितसौधमंन्द्रलोकान्तिकेन्द्रविदेहचक्रीन्द्रसालुविग्मणिदेवेन्द्र ! अभ्युद्यिन्द्रश्लेयसल्द्धभित्वसान्द्रश्लान्त्रभावन्मासन्तोषितसौधमंन्द्रलोकान्तिकेन्द्रविदेहचक्रीन्द्रसालुविग्मणिदेवेन्द्र ! अभ्युद्यिन्द्रश्लेयसल्द्धभित्वसान्द्रश्लान्त्रभावन्तिकेन्द्रविदेहचक्रीन्द्रसालुविग्मणिदेवेन्द्र ! अभ्युद्यिन्द्रश्लेयसल्द्धभित्वसान्द्रश्लेकान्त्रसाल्यस्य अथवा पाद्यति स्वत्तिक्ष्मस्य स्वत्ति स्वत्तिक्ष्मस्य स्वति स्वत्रस्य स्वया पाद्यति श्लेक्षस्य स्वत्रस्य स्वया पाद्यति श्लेक्षस्य स्वत्रस्य प्रस्यवा पाद्यति श्लेक्षस्य स्वत्ति प्रस्ति स्वर्ति प्रस्ति स्वर्ति स्

नमस्तमःपटच्छन्नजगदुद्योतहेतवे । जिनेन्द्रांशुमते तैन्वत्वमीभाभारभासिने ॥ २ ॥ जयस्यजयमाहात्म्यं विश्वासितङ्गासनम् । शासनं जैनमुद्रासि मुक्तिलक्ष्म्येकशासनम् ॥ ३ ॥ रजन्नयमयं जैनं जैन्नमस्त्रं जयस्यदः । येनाच्याजं व्यंजेष्टार्हंन् दुरितारातिवाहिनीम् ॥ ४ ॥ यः साम्राज्यमधःस्थायि गीर्वाणाधिपवैभवम् । र्तृणाय मन्यमानः सन् प्रात्राजीद्यिमः पुमान् ॥ ५ ॥

स्वामीने तिःशस्य हो शुक्कध्यान धारणकर केवलज्ञान प्राप्त किया था । जो इभर्ते— (इश्चासौ भर्ता च तस्मै ) कामदेव और राजा दोनों है अथवा ईभर्ते (या भर्ता तस्मै )— छन्त्मीके अधिपति हैं और कमैबन्धनको नष्ट कर संस्नारका भय अपहरण करनेवाले हैं ऐसे श्री बाहुबस्नी स्वामीको नमस्कार हो।

इस पक्षमें श्लोकका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए--श्रीमते, धर्मचक्रभृता सकल-ज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे, संसारभीमुषे इभन्ने नमः।

वृषभसेन गणधर पक्षमें व्याख्यान इस प्रकार है। श्रीमते यह पद चतुर्थ्यन्त न होकर सप्तम्यन्त है—(श्रिया—स्याद्वाद्वह्म्या उपलित्तं मतं निनशासनं तस्मिन्) अतएव जो स्याद्वाद्वह्मीसे उपलित्तं जिनशासन—अर्थात् श्रुतज्ञानके विषयमें परोत्त रूपसे समस्त पदार्थोंको ज्ञाननेवाले ज्ञानके साम्राज्यको प्राप्त हैं, जो धमेचक अर्थात् धमोंके समूहको धारण् करनेवाले हैं—पदार्थोंके अनन्त स्वभावोंको ज्ञाननेवाले हैं, मुनिसंघके अधिपित हैं और अपने सदुपदेशोंके द्वारा संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं ऐसे वृषभसेन गणधरको नमस्कार हो।

"भुवं घरतीति घर्मो घरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण वलयाकारेण समीपे विभर्तीत धर्म-चक्रभृत् पार्श्वतीर्थंकरः तस्मै"। उक्त न्युत्पत्तिके अनुसार 'धर्मचक्रभृते' शब्दका अर्थ पार्श्वनाथ भी होता है अतः इस ऋोक्में भगवान् पार्श्वनाथको भी नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार जयकुमार, नारायण, वलभद्र आदि अन्य कथानायकोंको भी नमस्कार किया गया है। विशेष ज्याख्यान संस्कृत टिप्पणसे जानना साहिए। इस ऋोकके चारों चरणोंके प्रथम अक्षरोंसे इस प्रनथका प्रयोजन भी प्रनथकर्ताने न्यक्त किया है—'श्रीसाधन' अर्थात् कैवल्यष्टक्मीको प्राप्त करना ही इस प्रनथके निर्माणका प्रयोजन है ॥१॥

जो अज्ञानान्धकार रूप वस्त्रसे आच्छादित जगतको प्रकाशित करनेवाले हैं तथा सब ओर फैक्कनेवाकी ज्ञानरूपी प्रभाके भारसे अत्यन्त उद्धासित—शोभायमान हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र रूपी सूर्यको हमारा नमस्कार है ॥२॥ जिसकी महिमा अजेय हैं, जो मिश्याद्यादिव्यों के शासन-का खण्डन करनेवाला हैं, जो नय प्रमाणके प्रकाशसे सदा प्रकाशित रहता है और मोक्षल्हमी का प्रधान कारण है ऐसा जिनशासन निरन्तर जयवन्त हो ॥३॥ श्री अरहन्त भगवान्ने जिसके द्वारा पापरूपी शत्रुओंकी सेनाको सहजही जीत किया था ऐसा जयनशील जिनेन्द्र-प्रणीत रक्षत्रवरूपी अस्त हमेशा जयवन्त रहे ॥४॥ जिन अप्रपुरुष—पुरुषोत्तमने इन्द्रके वैभवको तिरस्कृत करनेवाले अपने साम्राज्यको तृगके समान तुच्छ समझते हुए सुनिदीन्ना धारण की

१ तत्वप्रमामा-अ०, प०, स०, द०, ७० । २ प्रकृष्टशानम् । ३ नस्यविशा-स० । ४ विनाशित । ५ सुचित्रकृष्टम्या एकमेव शासनं यसमात् तत् । ६ जिनस्येदम् । ७ परावेर्जेरिति सूत्रादात्मनेपदी । ८ तृणं मन्यमावः 'मन्यस्योकाकादिषु यदोऽवश्चा' इति चतुर्था ।

'यमनुपावजन् भूरि सहस्राणि महीक्षिताम् । इक्ष्वाकुभोजमुख्यानां स्वामिभक्यंव केवलम् ॥ ६ ॥ कच्छाद्या यस्य सद्वृत्तं निर्वोद्धमसिह्ण्यः । वसानाः पर्णवह्काद्यान् वन्यां 'वृत्ति प्रपेदिरे ॥ ७ ॥ 'अनाश्वान्यस्तपस्तेपे चिरं सोद्वा परीषहान् । सर्वंसहत्वमाध्याय निर्जरासाधनं परम् ॥ ८ ॥ चिरं तपस्यतो यस्य जटा मूर्ध्नि बसुस्तराम् । ध्यानाग्निदग्ध कर्मेन्धनिर्वद्धमशिखा इव ॥ ९ ॥ मर्यादाविष्क्रिया हेतोर्विहरन्तं यदच्छ्या । चलन्तिमव हेमान्द्रि ददशुर्यं सुरासुराः ॥ १०॥ श्रेयसि 'वयते द्वां यस्मे दत्त्वा प्रसेद्विपि' । पञ्चरत्नमयीं वृष्टि ववृष्टः सुरवारिदाः ॥ १०॥ श्रेयसि 'वयते द्वां यस्मे दत्त्वा प्रसेद्विपि' । पञ्चरत्नमयीं वृष्टि ववृष्टः सुरवारिदाः ॥ १०॥ 'वद्यपादि विभोर्यस्य घातिकर्मारिनिर्जयात् । केवलाख्यं परं ज्योतिर्लोकालोकावभासकम् ॥ १२॥ यनाभ्यधायि सद्धमः कर्मारातिनिवर्द्याः । सदःसरोमुखाम्भोजवनदिधितिमालिना ॥ १३॥ यस्मात् स्वान्वयमाहात्म्यं छुश्रुवान् 'वभ्यत्वात्मजः । सलीलमनटचार्वार्थं व्यक्चिवरवल्कलः । १४॥ यमादिदेवं नाभेयं वृष्यं वृष्यभ्वजम् । 'व्यणोमि 'व्यणिपत्याहं 'व्यणिषाय मुहुर्मुहः ॥ १५॥ अजितादीन् महावीरपर्यन्तान् परमेश्वरान् । जिनेन्द्रान् 'पर्युपासेऽहं धर्मसाम्राज्यनायकान् ॥ १६॥ सक्लज्ञानसाम्राज्ययौवराज्यपदे स्थितान् । विनेन्द्रान् 'पर्युपासेऽहं धर्मसाम्राज्यनायकान् ॥ १६॥ सक्लज्ञानसाम्राज्ययौवराज्यपदे स्थितान् । 'व्योष्टिकीमि गणाधीशानाप्तसंज्ञानकण्ठिकान् ॥ १७॥

थी जिनके साथ ही केवल स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर इत्वाकु और भोजवंशके बड़े बड़े हजारा राजाओंने दीचा ली थी। जिनके निर्दोष चरित्रको धारण करनेके छिए असमर्थं हुए कच्छ महाकच्छ आदि अनेक राजाओंने वृत्तोंके पत्ते तथा छालको पहिनना और वनमें पैदा हुए कंद-मृत आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था। जिन्होंने आहार पाभीका त्यागकर सर्वेसहा पृथिवीकी तरह सब प्रकारके उपसर्गों के सहन करनेका टढ़ विचारकर अनेक परीषह सहे थे तथा कमीनर्जराके मुख्य कारण तपको चिरकाल तक तपा था। चिरकाल तक तपस्या करने वाले जिन जिनेन्द्रके मस्तकपर बढ़ी हुई जटाएँ ध्यानरूपी अग्निसे जलाए गए कर्मरूप ई धनसे निकत्तती हुई धूमकी शिखाओं के समान शोभायमान होती थीं। मर्यादा प्रकट करनेके अभि-शायसे स्वेच्छापूर्वक चलते हुए जिन भगवान्को देखकर सुर और असुर ऐसा समझते थे मानो सुवर्णमय मेर पर्वत ही चल रहा है। जिन भगवान्की हस्तिनापुरके राजा श्रेयां बके दान देनेपर देवरूप मेघोंने पाँच प्रकारके रत्नोंकी वर्षा की थी। कुछ समय बाद घातियाकर्मरूपी शत्रओं को पराजित कर देनेपर जिन्हें लोकालोकको प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञानहृषी उत्कृष्ट ज्योति प्राप्त हुई थी। जो समारूपी सरोवरमें बैठे हुए भव्य जीवोंके मुखरूपी कमलोंको प्रकाशित करनेके लिए सूर्यके समान थे, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुश्रोंको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मका **छपदेश** दिया था । और जिनसे अपने वंशका माहात्म्य सुनकर वल्कलोंको पहिने हुए भरतपुत्र मरीचिने छीछापूर्वक नृत्य किया था । ऐसे उन नाभिराजाके पुत्र वृषभचिह्नसे सहित आदिदेव ( प्रथम तीर्थंकर ) भगवान् वृषभदेवको मैं नमस्कार कर एकाम चित्तसे बार बार उनकी स्त्रति करता हूँ ॥५-१५॥ इनके पश्चात्, जो धर्मसाम्राज्यके अधिपति हैं ऐसे अजितनाथको आदि छेकर महावीर पर्यन्त तेईस तीर्थंकरोंको भी नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ इसके बाद, केवलकान-

१ येन सह। २ भोजवंदाः। ३ परिद्धानाः । ४ जीवनम् । ५ अनशनवान् । ६ अत्र तपत्तपसि, तपेर्धातोः कर्मवत् कार्यं भवति । तपि कर्मणीत्यात्मनेपदी । ७ आलम्बय विस्तर्य वा। आवाय द०, स० । ८ कर्मेंध-द० । एघ इन्धनम् । ९ प्रकटता । १० पवित्रे । ११ प्रसन्ने सित । १२ उत्पन्नम् । पदः 'पदः कर्तरि छिक तेर्कितित्यं भवति निः । १३ मरीनिः । १४ कन्याक्तपवल्कलः । १५-वल्कलम् अ० । १६ णु स्तुतौ' । १७ प्रह्यो भूला । १८ ध्यात्वा । १९ आराध्ये । २० सृतं पुनः स्तौमि ।

अनादिनिधनं तुङ्गमनस्पफलद्।यिनम् । 'उपाध्यं विपुलच्छाय' श्रुतस्कन्धमहाद्वतम् ॥१८॥ इत्याप्राप्तवचः 'स्तोत्रेः कृतमङ्गलस्कियः । पुराणं 'संगृहीध्यामि त्रिषष्टिपुरुषाश्रितम् ॥१९॥ तिथिशामिप चक्रेशां हिलनामधंचिक्रणाम् । त्रिपष्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तद्द्विषामिप ॥२०॥ पुरातनं पुराणं स्यात् तन्महन्महदाश्रयात् । महद्गिरुपदिष्टत्वात् महाश्रेयोऽनुशासनात् ॥२६॥ 'कवि पुराणमाश्रित्य प्रसत्तवात् पुराणता । महत्त्वं स्वमहिन्नेव 'तस्येत्यन्येनिहच्यते' ॥२२॥ महापुरुषसम्बन्धि महाभ्युद्यशासनम् । महापुरुणमाम्ना तमत एतन्महर्षिभः ॥२३॥ ऋषिप्रणीतमापं स्यात् सूक्तं स्वृतशासनात् । धर्मानुशासनाच्चेदं धर्मशास्त्रमिति स्मृतम् ॥२४॥ १० इतिहास इतिष्टं तद् इति हासीदिति श्रुतेः । 'रइतिवृत्तमथैतिह्यं मान्नायञ्चामनन्ति' तत् ॥२५॥ पुरुणां गणभूत्योक्तं यत्योवाच गणाधिपः । तत्विकलाहमधीर्वक्ष्ये केवलं भक्तिचोदितः । २६॥ पुरुणां गणभूत्योक्तं 'रविवक्षोमें महान्भरः । 'रविवक्षोरिव दम्यस्व' पुक्किमारसुद्धतम् ॥२७॥

रूपी साम्राच्यके युवराज पदमें स्थित रहनेवाले तथा सम्यग्ज्ञानरूपी कण्ठाभरणको प्राप्त हुए गण्धरोंकी मैं बार बार स्तुति करता हूँ ॥१७॥ हे भन्य पुरुषो ! क्रो द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा आदि और अन्तसे रहित है, इनत है, अनेक फलोंका देनेवाला है, और विस्तृत तथा सघन द्वायासे बुक्त है ऐसे अतरक्रनधरूपी वृक्षकी उपासना करो ॥१८॥ इस प्रकार देव गुरुशास्त्रके स्तवनीं द्वारा मङ्गलरूप सित्कयाको करके मैं त्रेशठ शलाका ( चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव वलभद्र ) पुरुषोंसे आश्रित पुराणका संप्रह कहँगा ॥१९॥ तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बल्लभद्रों, नारायणों और उनके शत्रुश्रों - प्रतिनारायणोंका भी पुराण कहूँगा ॥२०॥ यह अन्थ अत्यन्त प्राचीन काळचे प्रचलित है इसिळिये पुराण कह्लाता है। इसमें महापुरुषोंका वर्णन किया गया है अथवा तीर्थंकर आदि महापुरुषोंने इसका उपदेश दिया है अथवा इसके पढ़नेसे महान् कल्यागाकी प्राप्ति होती है इसिछिये इसे महापुराण कहते हैं ॥२१॥ 'प्राचीन कवियोंके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ है इसिटिये इसकी पुराणता—प्राचीनता प्रसिद्ध ही है तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसिछये इसे महापुराण कहते हैं' ऐसा भी कितने ही विद्वान् महापुराणकी निरुक्ति - अर्थ करते हैं ॥२२॥ यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान्-श्रभ्युदय - स्वर्ग मोन्नादिकल्यागोंका कारण है इसिटिये महर्षि लोग इसे महापुराण मानते हैं। ॥२३॥ यह प्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण आर्ष, सत्यार्थका निरूपक होने से सूक्त तथा धर्मका प्ररूपक होनेके कारण धर्मशास्त्र माना जाता है। 'इति इह आसीत्' यहाँ ऐसा हुआ ऐसी अनेक कथाओं का इसमें निरूपण होनेसे ऋषि गगा इसे 'इतिहास', 'इतिवृत्त' और 'ऐतिहा' भी मानते हैं ॥२४-२५॥ जिस इ तिहास नामक महापुराग्यका कथन स्वयं गणधरदेवने किया है उसे में मात्र भक्ति से प्रेरित हो कर कहुँगा क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ ॥२६॥ बड़े बड़े बैठों द्वारा डठाने योग्य भारको उठानेकी इच्छा करने वाछे बछड़ेको जैसे बड़ी कठिनता पड़ती है वैसे ही गणधरदेवके द्वारा कहे हुए

१ आरा वयस्वम् । २ पक्षे विपुलदयम् । ३ परापरगुरु-तद्भवनम् । ४ संक्षेपं करिष्ये । ५ पुराणं किय- द०। पूर्वकिविम् । ६ पुराणस्य । ७ निरूप्यते अ०, स०, द०। ८ कथितम् । ९ उक्तम् । १० इतिहासिमती- म०, ल०। ११ 'पारम्पर्योपदेशे स्थादैतिद्यमिति हान्ययम्' इति वचनात् , अथवा इतिहत्तम् ऐतिहाम् आम्नायस्थेति नामत्रयम् । १२-मृषयो वामनन्ति स०, ल०। १३ कथयन्ति । १४-नोदितः द०, अ०। १५ वक्तुमिच्छोः । १६ बोद्धमिच्छोः । १७ बाह्यतस्य ।

क गम्भीरः पुराणािशः क माह्यबोधदुर्विधः । सोऽहं महोद्धं दोभ्याँ तितीर्ध्यामि हास्यताम् ॥२८॥ अथवास्त्वेतद्व्योऽपि यद्ध्देऽहं स्वराक्तिः । त्व्तवालिशिरण्युक्षा किं नोत्पुच्छयते तराम् ॥२९॥ गणाधीशैः प्रणीतेऽपि पुराणेऽस्मिन्नहं यते । सिहैरासेविते मार्गे सृगोऽन्यः केन वार्यते ॥३०॥ पुराणक्रविभिः क्षुण्णे कथामार्गेऽस्ति मे गतिः । 'पौरस्त्यैः शोधितं मार्गं को वा नानुवजेजनः ॥३१॥ महाकरीन्द्रसंमद्विरलीकृतपाद्पे । वने वन्येभकलभाः सुलभाः स्वेरचारिणः ॥३२॥ महातिमिपृथु प्रीथपयी कृतजलेऽर्गवे । यथेष्टं पर्यटन्त्येव ननु पाठीनशावलाः ॥३३॥ महाभटास्त्रसम्पातिकृत्वप्रतियोद्धके । स्थेष्टं पर्यटन्त्येव ननु पाठीनशावलाः ॥३३॥ महाभटास्त्रसम्पातिकृत्वप्रतियोद्धके । ११ भटत्रुवोऽपि निश्चाक्कं वन्यत्येव रणाङ्गणे ॥३४॥ ११ तत्युराणक्वीनेव मत्वा हस्तावलम्बनम् । महतोऽस्य पुराणाव्येस्तरणायोद्यतेऽस्म्यहम् ॥३५॥ महत्यस्मिन् पुराणाव्यौ १३ शालाशतत्वत्वक्ते । स्वलितं यस्प्रमादानमे तद् बुधाः क्षन्तुमर्दं ॥३६॥ कविप्रमाद्जान् दोषानपास्थासमात् कथामृतात् । सन्तो गुणान् जिष्टक्षन्तु । १९ भुणगृद्धो हि सजनः ॥३०॥

महापुराणको कहनेकी इच्छा रखनेवाछे मुझ अल्पज्ञको पड़ रही है।।२७॥ कहाँ तो यह अत्यन्त गम्भीर पुराग्यरूपी समुद्र और कहाँ मुझ जैसा अल्पज्ञ ? मैं अपनी भुजाओं से यहाँ समुद्रको तैरना चाहता हूँ इसिंखिये अवस्य ही हँसीको प्राप्त होऊँगा ॥२८॥ अथवा ऐसा समिमये कि में अल्पज्ञानी होकर भी अपनी शक्तिके अनुसार इस पुराणको कहनेके छिये प्रयत्न कर रहा हुँ जैसे कि कटी पूँछवाला भी बैछ क्या अपनी कटी पूँछको नहीं उठाता ? अर्थात् अवश्य उठाता है ॥२९॥ यद्यपि यह :पुराण गण्धरदेवके द्वारा कहा गया है तथापि मैं भी यथा शक्ति इसके कहनेका प्रयत्न करता हूँ। जिस्र रास्तेसे सिंह चछे हैं इस रास्तेसे हिरगा भी अपनी शक्त्यनुसार यदि गमन करना चाइता है तो उसे कौन रोक सकता है।।३०॥ प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण्या किये गये-निरूपण कर सुगम बनाये गये कथामार्गमें मेरी भी गति है क्योंकि आगे चलनेवाले पुरुषोंके द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता है फिर इस मार्गमें कौन पुरुष सरछतापूर्वक नहीं जा सकता है ? अर्थात् सभी जा सकते हैं ॥३१॥ अथवा बड़े बड़े हाथियों के मर्दन करनेसे जहाँ वृक्ष बहुत ही विरत्ने कर दिये गये हैं ऐसे वनमें जङ्गही हस्तियोंके वच्चे मुलभतासे जहाँ तहाँ घूमते ही हैं ॥३२॥ अथवा जिस समुद्र-में बड़े बड़े मच्छोंने खपने विशाल मुखोंके आघातसे मार्ग साफ कर दिया है उसमें इन मच्छों के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इच्छासे घूमते हैं।।३३॥ अथवा जिस रगाभूमिमें बड़े वड़े शूरवीर योद्धाओंने अपने शस्त्र प्रहारोंसे शत्रुओंको रोक दिया है उसमें कायर पुरुष भी अपनेको योद्धा मानकर निःशङ्क हो उछलता है ॥३४॥ इसछिये मैं प्राचीन किवयोंको ही हाथका सहारा मानकर इस पुराखहरी समुद्रको तैरनेके छिये तत्रर हुआ हूँ ॥३५॥ सैकड़ों शाखारूप तरङ्गोंसे व्याप्त इस पुराखरूपी महासमुद्रमें यदि मैं कदाचित् प्रमाद्से स्बढित हो जाऊँ-अज्ञानसे कोई भूळकर बैटूँ तो विद्वन्जन मुझे क्षमा ही करेंगे ॥३६॥ सज्जन पुरुष कविके प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंको छोड़ कर इस कथारूपी अमृतसे मात्र गुणों-केही महण करतेकी इच्छा करें क्योंकि सज्जन पुरुष गुण ही महण करते हैं। ॥३७॥

१ दरिद्रः । २ प्रयत्नं करोमि । ३ यान् अ०, प०, स०, ल०, म० । ४ सम्मर्दिते । ५ उपायः । ६ पुरोगमैः । ७ नासिका । ८ अपन्थाः पन्थाः कृतं पथीकृतं जलं यत्र । ९ जलार्णने म०, अ०, प०, ल० । १० मटे । ११ मटजातिमात्रोपजीवी, तुन्छभट इत्यर्थः । १२ तत् कारणात् । सत्पु०-अ०, स०, द० । ११ अनान्तरकथा । १४ गृहीतुमिन्छन्तु । १५ गुणगृह्या हि सज्जनाः प० म० ल० । गुणा एव गृह्या यस्याधौ ।

सुभाषितमहारत्वसं भृतेऽस्मिन् कथाम्बुधौ । 'दोपप्राहाननाहत्य यतध्वं सारसंप्रहे ॥३८॥ क्वयः सिद्धसेनाद्या वर्यं च कवयो मताः । मणयः पद्मरागाद्या नतु काचोऽपि मेचकः ॥३९॥ यहचोद्पेणे कृत्सनं 'वाद्यायं प्रतिबिम्बितम् । तान्कवीन्बहुमन्येऽहं किमन्यैः कविमानिभिः ॥४०॥ ममः पुराणकारेभ्यो यहक्त्राब्जे सरस्वती । येषामद्धाः किवत्वस्य 'सूत्रपातायितं वचः ॥४१॥ 'प्रवादिकरियूथानां केसरी 'नयकेसरः । सिद्धसेनकविजीयाद्विकल्पनखराङ्करः ॥४२॥ ममः समन्तमद्वाय महते कविवेधसे । यद्वचोवज्रपातेन निर्भित्वाः कुमताद्वयः ॥४३॥ 'कवीनां गमकानाव्य वादिनां वाग्मिनामपि । यद्यः 'सामन्तभद्वीयं मूर्धिन 'चूडामणीयते ॥४४॥ श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदीसमूर्तये । कण्डीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥४५॥ 'विदुष्विणीषु संसत्सुर्' यस्य नामापि कीर्तितम् । 'विद्विवर्यं तत्रवं यद्योभद्रः स पातु नः ॥४६॥ चन्द्रांशुक्रुश्रयद्यसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोद्यं से वाश्वदाह्यदितं जगत् ॥४७॥

**उत्तम उत्तम उपदेशरूपी रत्नोंसे भरे हुए इस कथारूप समुद्रमें** मगरमच्छोंको छोड़कर सार बस्तझोंके प्रहण करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ॥३८॥ पूर्वकालमें सिद्धसेन आदि अनेक कवि हो गुरे हैं और मैं भी किव हूँ सो दोनोंमें किव नामकी तो समानता है परन्तु अर्थमें उतना ही अन्तर है जितना कि पद्मराग मणि और काच में होता है ॥३९॥ इसकिये जिनके वचनरूपी दर्पणमें समस्त शास्त्र प्रतिविम्बित थे मैं उन कवियोंको बहुत मानता हूँ-उनका आद्र करता हैं। मुझे उन अन्य कवियोंसे क्या प्रयोजन है जो व्यर्थ ही अपनेको कवि माने हुए हैं ॥४०॥ में इन पुराणके रचने वाछे कवियोंको नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमत्तमें सरस्वती साचात् निवास करती है तथा जिनके बचन अन्य कवियोंकी कवितामें सूत्रपातका कार्य करते हैं-मृताभृत होते हैं ॥४१॥ वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों जो कि प्रवादीरूप हाथियों के मुण्डके लिये सिंहके समान हैं, नैगमादि नय ही जिनकी केसर (अयाल-गर्दन परके बाल) तथा अस्ति नास्ति आदि विकल्प ही जिनके पैने नाखून थे ॥४२॥ मैं उन महाकवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हूँ जो कि कवियों में ब्रह्माके समान हैं और जिनके वचनरूप वज्रके पातसे मिथ्यामत-रूपी पर्वत चूर चूर होजाते थे । ॥४३॥ स्वतन्त्र कविता करने वाले कवि, शिष्योंको प्रनथके मर्मतक पहुँचाने वाले गमक-टीकाकार, शास्त्रार्थ करने वाले वादी और मनोहर व्याख्यान देने वाले वाग्मी इन सभीके मस्तक पर समन्तभद्र खामीका यश चूड़ामणिके समान आचरण करने बाला है। अर्थात् वे सबमें श्रेष्ठ थे।।४४॥ मैं उन श्रीदत्तके लिये नमस्कार करता हूँ जिनका शहीर तपोलच्मीसे अत्यन्त सुन्दर है और जो प्रवादीरूपी हस्तियोंके भेदनमें सिंहके समान थे ॥४५॥ विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कह देने मात्रसे सबका गर्व दूर हो जाता है वे यशोभद्र स्वामी हमारी रक्ता करें ॥४६॥ मैं इन प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति करता हूँ जिनका यश चन्द्रमा-की किरणों के समान असन्त शुरू है और जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत् को हमेशा

१ दोषप्रहान् छ० । १ तर्कागमञ्चाकरणछन्दोऽलङ्कारादिवासप्रपद्धः । ३ नमन्त्रः कवित्वस्य छ०, प०, स०, द०, म०, छ० । ४ स्त्रपतनायितम् । ५ परवादि । ६ नैगमादिः । ७ "कविन्ततन् सन्दर्भो गमकः क्रतिमेदगः । वादी विजयवाग्वृत्तिर्वाग्यी तु जनरङ्गकः ॥" ८ समन्तम— अ०, स० । ५ चूडामणिरिवाचरति । १० विद्वांसः अत्र सन्तीति विदुष्विण्यस्तास् । ११ समास् । १२ नितरां हस्यं करोति । १३ मन्यविशेषम् ।

चन्द्रोद्यकृतस्तस्य यशः केन न शस्यते। यदाक्रव्यमनाम्लानि' सतां शेखरतां गतम् ॥४८॥
'शितीभूतं जगद्यस्य वाचाराध्यं चतुष्टयम्। मोक्षमार्गं स पायान्नः शिवकोटिर्भुनीइवरः ॥४९॥
कान्यानुचिन्तने यस्य जटाः प्रबल्जन्तयः। अर्थान् 'स्मानुवद्नतीव' जटाचार्यः स नोऽवतात् ॥५०॥
धर्मसूत्रानुगा हृद्या यस्य वाद्धणयोऽमलाः। कथालङ्कारतां भेजः 'काणिभक्षुर्जयस्यते ॥५१॥
कवीनां तीर्थकृद्देवः 'किं तरां तत्र वर्ण्यते। विदुषां वाद्धालध्वंसि 'तीर्थं यस्य 'बचोमयम् ॥५२॥
भट्टाकलङ्कश्रीपालपात्रकेसिरणां गुणाः। विदुषां हृद्याकृद्धा हृरायन्तेऽतिनिर्मलाः ॥५३॥
कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पद्म्। गमकत्वस्य पर्यन्तो वादिसिहोऽर्ज्यते न कैः ॥५॥॥
श्रीवीरसेन हृत्यात्तमट्टारकपृथुत्रथः। स नः पुनातु पुतास्मा 'किविश्वन्दारको' मुनिः ॥५५॥
लोकवित्त्वं कवित्वन्व स्थितं मट्टारके द्वयम्। वाङ्मिताः'ऽवािक्षिताः यस्य वाचा वाचस्पतेरि ॥५६॥
सिद्धान्तोपनिवन्धानां' विधातुर्मद्युरोशिश्वरम्। मन्मनःसरसि स्थेयान् मृदुपादकुशेरयम् ॥५७॥

के लिये आह्वादित किया है ॥४७॥ वास्तवमें चन्द्रोद्यकी रचना करनेवाले उन प्रभाचन्द्र आचार्यके कल्पान्त काल तक स्थिर रहने वाले तथा धज्जनोंके मुकुटभूत यशकी प्रशंसा कौन नहीं करता ? अर्थात् सभी करते हैं ॥४८॥ जिनके वचनोंसे प्रकट हुए चारों आराधनारूप मोज्ञमार्ग (भगवती आराधना ) की आराधना कर जगतके जीव सुखी होते हैं वे शिवकोटि मुनीश्वर भी हमारी रक्षा करें ।।४९॥ जिनकी जटारूप प्रवत्न-युक्तिपूर्ण वृत्तियाँ-टीकाएं काव्योंके अनुचिन्तनमें ऐसी शोभायमान होती थीं मानी हमें उन काव्योंका अर्थ ही बतला रही हों ऐसे वे जटासिंहनन्दि आचार्य (वराङ्गचरितके कर्ता) हम लोगोंकी रक्षा करें ॥५०॥ वे काणभिक्ष जयवान हो जिनके धर्मरूप सुत्रमें पिरोये हुए मनोहर वचनरूप निर्मेख मिए कथा-शासके अलंकारपनेको प्राप्त हुए थे अर्थात् जिनके द्वारा रचे गये कथाप्रन्थ सब प्रन्थोंमें अयन्त श्रेष्ठ हैं ॥५१॥ जो कवियोंमें तीर्थंकरके समान थे अथवा जिन्होंने कवियोंको पथ प्रदर्शन करनेके छिये किसी कक्ष्याप्रन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी तीर्थ विद्वानों के शब्दसम्बन्धी दोषोंको नष्ट करने बाला है ऐसे उन देवाचार्य-देवनन्दीका कौन वर्णन कर सकता है ? ॥५२॥ भट्टाकलङ्क, श्रीपात और पात्रकेशरी आदि आचार्यों के अत्यन्त निर्मेल गुण विद्वानोंके हृदयमें मिण्मालके समान सुशोभित होते हैं ॥५३॥ वे वादिसिंह कवि किसके द्वारा पूच्य नहीं हैं जो कि कवि, प्रशस्त व्याख्यान देनेवाले और गमकों-टीकाकरोंमें सबसे उत्तम थे॥५४॥ वे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें जिनकी बात्मा स्वयं पवित्र है जो कवियोंमें श्रेष्ठ हैं जो छोकव्यवहार तथा काव्यस्वरूपके महान् ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके सामने श्रोरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं सुरगुरु बृहस्पतिकी वाणी भी सीमित-अरुप जान पड़ती है ॥५५.५६॥ धवलादि सिद्धान्तोंके ऊपर अनेक उपनिवन्ध-प्रकरणोंके रचनेवाले हमारे गुरु श्रीवीरसेन भट्टारकके कोमल चरणकमल हमेशा

१ ईषद्म्लानि । न आम्लानि अनाम्लानि । नमनाम्लायि द०, स०, अ०, प०, ल० । २ सुखीभूतम् । ३ आराधनावतुष्ट्यम् । ४ तु हि च स्माह नै पादपूरणे । ५ सार्थकं पुनर्वचनम् अनुवादः ।
६ क्षापिभिश्च अ०, स० । ७ क्योनां तीर्थकृदिस्यनेनैव वणनेनालम् । तत्र देवे अन्यत् किमपि अतिरायेन न
वर्णनीयमिति भ वः । तदेव तीर्थकृत्वं समर्थम् । इत्रमपरार्द्धमाह । ८ जलम् । ९ वाग्र्यम् । १० वादिवन्दास०,द० । ११ श्रेष्ठः । १२ वाग्मिनो स०,द० । १३ अवाङ्मिता अल्पीकृता । १४ व्याक्यानानाम् ।

धवलां भारतीं तस्य कीर्तिन्व विधुनिर्मलाम्। धवलीकृतनिरशेषभुवनां 'नन्नमीम्यहम् ॥५८॥ जन्मभूमिस्तपोळ्क्ष्म्याः श्रुतप्रशामयोर्निषिः । जयसेनगुरुः पातु बुधवृन्दाप्रणीः स नः ॥५९॥ स पूज्यः कविभिलींके कवीनां परमेश्वरः । 'वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः 'समग्रहीत् ॥६०॥ कवयोऽन्येपि सन्त्येव कस्तानुह् 'प्टुमप्यलम्' । सत्कृता ये जगत्पूज्यास्ते मया मङ्गलार्थेना ॥६९॥ स एव कवयो लोके त एव च विचक्षणाः । येषां धर्मकथाङ्गत्वं भारती प्रतिपद्यते ॥६२॥ धर्मानुबन्धिनी या स्यात् कविता सैव शस्यते । शेषा पापास्त्रवायेव सुष्रयुक्तापि जायते ॥६२॥ केचिन्मिथ्याहतः काव्यं प्रथ्ननित श्रुतिपेशलम् । 'तत्त्वधर्मानुबन्धित्वान्न सतां प्रीणनश्चमम् ॥६४॥ अव्युत्पन्नतराः केचित् कवित्वाय कृतोद्यमाः । प्रयान्ति हास्यतां लोके मृका इव विवक्षवः ॥६५॥ सेचिद्न्यवचोलेशानादाय कविमानिनः । छायामारोपयन्त्यत्यां वस्त्रेष्टिव वणिग्वृवाः ॥६६॥ संभोक्तुमक्षमाः केचित्सरसां कृतिकामिनीम् । सहायान् कामयन्तेऽन्यानक् च्या इव कामुकाः ॥६७॥ केचिद्न्यकृतैरथैः शब्देश्व 'परिवितितैः । प्रसारयन्ति काव्यार्थान् १०तिकाष्ट्रवेव वाणिजाः ॥६८॥ केचिद्न्यकृतैरथैः शब्देश्व 'परिवितितैः । प्रसारयन्ति काव्यार्थान् १०तिकाष्ट्रवेव वाणिजाः ॥६८॥

इमारे मनरूपसरीवरमें विद्यमान रहें ॥५७॥ श्रीवीरसेन गुरुकी घवल, चन्द्रमाके समान निर्मछ श्रीर समस्त लोकको धवल करनेवाली वाणी (धवलाटीका) तथा कीर्तिको मैं वार वार नमस्कार करता हुँ ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें जो कि तपोल्हमीके जन्मदाता थे. शास्त्र और शान्तिके भाण्डार थे, विद्वानों के समूहके अप्रणी-प्रधान थे, वे कवि परमेश्वर लोक में कवियों द्वारा पूच्य थे ॥५६॥ जिन्होंने शब्द और अर्थके संप्रह रूप समस्त पुराग्एका संप्रह किया था ॥६०॥ इन ऊपर कहे हुए कवियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं उनका गुणगान तो द्र रहा नाममात्र भी कहनेमें कीन समर्थ हो सकता है ! अर्थात् कोई नहीं । मङ्गळ प्राप्तिकी अभिकाषासे में उन जगत्पृष्य सभी कवियोंका सत्कार करता हूँ ॥६१॥ संसारमें वे ही पुरुष किव हैं और वे ही चतुर हैं जिनकी कि वाणी धर्मकथाके अङ्गपनेको प्राप्त होती है अर्थात् जो अपनी वाणी द्वारा धर्मकथाकी रचना करते हैं ॥६२॥ कविता भी वही प्रशंसनीय समझी जाती है जो धर्मशास्त्रसे सम्बन्ध रखती है। धर्मशास्त्रके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होनेपर भी मात्र पापास्तवके लिये होती है ॥६३॥ कितने ही मिथ्याद्दव्य नानों को प्रिय क्रगनेवाले-मनोहर काव्यप्रन्थोंकी रचना करते हैं परन्त उनके वे काव्य अधर्मात्वन्धी होनेसे-धर्म शास्त्रके निरूपक न होनेसे सन्जनोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते ॥६४॥ लोकमें कितने ही कवि े ऐसे भी हैं जो बाव्यनिर्माणके छिये दशम करते हैं परन्त वे बोलनेकी इच्छा रखनेवाले गूँगे पुरुषकी तरह केवड हँसीको ही प्राप्त होते हैं ॥६५॥ योग्यता न होनेपर भी अपनेको कवि माननेवाले कितने ही छोग दसरे कवियोंके कुछ वचनोंको लेकर उसकी छाया मात्र कर देते हैं अर्थात् अन्य कवियोंकी रचनामें थोड़ा सा परिवर्तन कर उसे अवनी मान लेते हैं जैसे कि नकती व्यापारी दसरों के थोड़ेसे कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवर्तन कर व्यापारी बन जाते हैं ॥६६॥ शृङ्गारादि रसोंसे भरी हुई-रसीली कवितारूपी कामिनीके भोगनेमें-इसकी रचना करनेमें असमर्थे हुए कितनेही किव उस प्रकार सहायकोंकी वांछा करते हैं जिस प्रकार कि स्त्रीसंभोगमें असमर्थ कामीजन शौषघादि सहायकोंकी बांछा करते हैं ॥६७ कितनेही कवि अन्य कवियों

१ तां नमाम्य-द० । २ शब्दः । ३ संप्रहमकरोत् । ४ नाममात्रेण कथियतुम् । ५ समर्थः । ६ तुरित्य-स्ययमवधारणार्थे वर्तेते । ७ स्वरसात् इ०। सामध्यीत् । ८ नकल्पा-प०,म०,ल०। कल्याः दक्षाः अकल्याः अदक्षाः स्त्रीसम्मोगे असमर्थो इत्यर्थेः। 'कल्यं सञ्ज्ञे प्रभाते च कल्यो नीरोगदक्षयोः'इति विश्वप्रवाद्यः। अ इत्याः पुंस्वरहिताः। ९ पर्योदान्तरं नीतेः । १० प्रतिनिधिन्यवहारेण ।

केचिद्वणीं उन्नलं बाणी रचयन्त्यर्थदुर्बलाम् । जातुषी कण्ठिकेवासौ छायामुच्छिति नोच्छिलाम् ॥६९॥ केचिद्वर्थमपि प्राप्य तद्योगपद्योजनैः । न सत् प्रीणनायालं छुन्धा लन्धित्रयो यथा ॥७०॥ यथेष्टं प्रकृतारम्भाः केचिन्निर्वहणाकुलाः । कवयो इत सीद्दित कराक्रान्तकुटुम्बिवत् ॥७९॥ आसपाशमतान्यन्ये कवयः पोषयन्त्यलम् । कुकिचित्वाद्वरं तेषामकवित्वसुपासितम् ॥७२॥ अनभ्यस्तमहाविद्याः कलाशास्त्रबहिष्कृताः । काव्यानि कर्त्तु मीहन्ते केचित्पश्यत साहसम् ॥७२॥ समाद्म्यस्य शास्त्रार्थानुपास्य च महाकवीन् । धम्प्रं शस्त्रं यशस्यक्य काव्यं कुर्वन्तु धीधनाः ॥७९॥ परेषां दूषणाज्ञातु न विभेति कवीश्वरः । किमुल्हक्ष्मयाद् धुन्वन् ध्वान्तं नोदेति भानुमान् ॥७५॥ परे तुष्यन्तु या मा वा कविः स्वार्थं प्रतीहताम् । न पराराधनाव्ह्रयः श्रेयः सन्मार्गदेशनात् ॥७६॥ पराणकवयः केचित् केचिन्नवकवीश्वराः । तेषां मतानि भिन्नानि कस्तदाराधने क्षमः ॥७७॥ केचित्सीशब्द्यमिच्छिन्त केचिद्यंस्य सम्पद्म् । केचित्समासभूयस्वं परे व्यस्तां पदावलीम् ॥०८॥

द्वारा रचे गये शब्द तथा अर्थ में कुछ परिवर्तन कर उनसे अपने काव्ययन्थोंका प्रसार करते हैं जैसे कि ज्यापारी घन्य पुरुषों द्वारा बनाये हुए मालमें कुछ परिवर्तन कर खपनी छाप लगा कर उसे बेबा करते हैं ॥६८॥ कितनेही किव देसी किवता करते हैं जो शब्दोंसे तो सुन्दर होती है परन्तु अर्थसे शून्य होती है। उनकी यह कविता काखकी बनी हुई कंठीके समान बत्कृष्ट शोभाको प्राप्त नहीं होती ॥६९॥ कितनेही किव सुन्दर अर्थको पाकर भी उसके योग्य सुन्दर पद्योजनाके विना सङ्जन पुरुषोंको आनन्दित करनेके लिये समर्थ नहीं हो पाते जैसे कि भाग्यसे प्राप्त हुई कुरण मनुष्यकी छद्तमी योग्य पद्-त्यान योजनाके जिना सत्पुरुपोंको आनन्दित नहीं कर पाती ॥७०॥ कितनेही किव अपनी इच्छानुसार काव्य बनानेका प्रारम्भ तो कर देते हैं परन्तु शक्ति न होने से उसकी पृति नहीं कर सकते आतः वे टैक्सके आरसे दबे हर बहुकुदुम्बी व्यक्तिके स्रमान दुखी होते हैं ॥७१॥ कितनेही कवि अपनी कविता द्वारा किपन आदि आप्ताभासों के उपदिष्ट सतका पोषण करते हैं-मिध्यामार्गका प्रचार करते हैं। ऐसे कवियोंका कविता करना व्यर्थ है क्योंकि कुकवि कहलानेकी अपेक्षा अक्षवि कहलाना ही अच्छा है ॥७२॥ कितनेही कवि ऐसे भी है जिन्होंने न्याय व्याकरण आदि महा-विद्याश्चोंका अभ्यास नहीं किया है तथा जो संगीत आदि कलाशास्त्रोंके ज्ञानसे दूर हैं फिर भी वे काव्य करनेकी चेष्टा करते हैं, खहो ! इनके साहसको देखो ॥७३॥ इसलिये बुद्धिमानों-को शास्त्र और अर्थका अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकवियोंकी उपासना करके ऐसे काव्यकी रचना करनी चाहिये जो धर्मोपदेशसे सहित हो, प्रशंसनीय हो श्रीर यशको बढाने वाला हो ॥७४॥ उत्तम कवि दूसरोंके द्वारा निकाले हुए दोषोंसे कभी नहीं डरता ! क्या श्रन्ध-कारको नष्ट करने वाला सूर्य चल्लकके भयसे डिद् नहीं होता ? ॥७५॥ अन्यजन संतष्ट हो अथवा नहीं कविको अपना प्रयोजन पूर्ण करनेके प्रति ही उद्यम करना चाहिये। क्योंकि कल्याणकी प्राप्ति अन्य पुरुषोंकी आराधनासे नहीं होती किन्तु श्रेष्ठ मार्गके उपरेशसे होती है ॥७६॥ कितनेही कवि प्राचीन हैं और कितने ही नवीन हैं तथा उन सबके मत जुदे जुदे हैं अतः उन सबको प्रसन्न करनेके छिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥७७॥ क्योंकि कोई शब्दोंकी सुन्द्रताको पसंद करते हैं, कोई मनोहर अर्थसम्पत्तिको चाहते हैं, कोई समासकी अधिकताको

९ वर्णसमुद्ययो जनेश्च । २ भारकरः । ३ दर्शनात् स० । ४अभिप्रायाः । ५ सौष्टवम् म०। ६ व्यस्त-पदावलीम् अ०, व्यस्तपदावलिम् म० ।

मृदुबन्धार्थिनः केचित्स्फुटबन्धेषिणः' परे । मध्यमाः केचिदन्येषां रुचिरन्येव लक्ष्यते ॥७९॥ इति भिन्ना'भिसिन्धत्वा'हु राराधा 'मनीषिणः । 'पृथक्जनोऽपि स्कानामनभिज्ञः सुदुर्महः ।।८०॥ सतीमपि कथां रम्यां दृषयन्त्येव दुर्जनाः । सुजङ्गा इव सच्छायां 'चन्दनदुमवह्धरीम् ॥८१॥ सदोषामपि निदीषां करोति सुजनः कृतिम् । 'धनात्यय इवापङ्कां सरसीं पङ्कदृषिताम् ॥८२॥ दुर्जना दोषिनच्छन्ति गुणमिच्छन्ति सज्जनाः । स तेषां 'क्षेत्रज्ञो भावो दुश्चिकित्स्यश्चिरादिष ॥८३॥ यतो गुणधनाः सन्तो दुर्जना दोषिनकाः । स्वंधनं गृह्णतां तेषां कः मत्यर्थी दुधो जनः ॥८४॥ दोषान् गृह्णन्तु वा कामं गुणास्तिष्ठः तु नः स्फुटम् । गृहीतदोषं यत्काव्यं जायते तद्धि 'पुष्कलम् ॥८५॥ असतां 'रदूयते चित्तं श्रुत्वा धर्मकथां सतीम् । मन्त्रविद्यामिवाकण्यं महांग्रहविकारिणाम् ॥८६॥ मिथ्यात्व दृषितिधयामरुच्यं धर्मभेषजम् । सद्प्यसदिवामाति तेषां पित्तज्ञषामिव ॥८०॥ सुभापितमहामन्त्रान् प्रयुक्तान्कविमन्त्रिभिः । श्रुत्वा प्रकोपमायान्ति दुर्गं हा इव दुर्जनाः ॥८८॥ चिरप्रस्वदुर्गन्थियोगुरुलसमोऽनृजः । नर्ज्कर्तं खलः शन्यंः स्वपुच्छसदशोऽथवा ॥८९॥

अच्छा मानते हैं और कोई पृथक् पृथक् रहने वाली-असमस्त पदावलीको ही चाहते हैं ॥७८॥ कोई मृद्ल सरत रचनाको चाहते हैं, कोई कठिन रचनाको चाहते हैं, कोई मध्यम दर्जेकी रचना प्रमन्द करते हैं और कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे बिल्ज्जण-अनोखी है ॥७९॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न विचार होनेके कारण बुद्धिमान् पुरुषोंको प्रसन्न करना कटिन कार्य है। तथा सभाषितों से सर्वथा अपिरिचित रहने वाले मुर्ख मनुष्यको वशमें करना उनकी अपेचा भी कठिन कार्य है ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहर कथाको भी दृषित कर देते हैं जैसे चन्दनवृक्ष की मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपलों को सर्प दूषित कर देते हैं।। ८१॥ परन्तु सन्जन पुरुष सदोष रचनाको भी निर्दोष बना देते हैं जैसे कि शरद ऋतु पंक सहित सरोबरोंको पंक रहित-निर्मल बना देती है ॥८२॥ दुर्जन पुरुष दोषोंको चाहते हैं और सज्जन पुरुष गुणों को। उनका यह सहज स्वभाव है जिसकी चिकित्सा बहुत समयमें भी नहीं हो सकती अर्थात् उनका यह खभाव किसी प्रकार भी नहीं छूट सकता ॥८३॥ जब कि सज्जनोंका धन गुण है और दुर्जनोंका धन दोष, तब उन्हें अपना अपना धन ग्रहण कर होनेमें भला कौन बुद्धिमान पुरुष बाधक होगा ? ॥८४॥ अथवा दुर्जन पुरुष हमारे काव्यसे दोषोंको ब्रह्मा कर हेवें जिससे गुण ही गुण रह जावें यह बात हमको अत्यन्त इष्ट है क्यों कि जिस काव्यसे समस्त दोष निकाल लिये गये हों वह काव्य निर्दोष हो कर उत्तम हो जावेगा ॥८५॥ जिस प्रकार मन्त्रविद्याको सुन कर भूत पिशाचादि महाप्रहोंसे पीड़ित मनुष्योंका मन दुःखी होता है उसी प्रकार निर्दोष धर्मकथा को सन कर दुर्जनोंका मन दुखी होता है ॥८६॥ जिन प्रहवों की बुद्धि मिध्यात्वसे दूषित होती है उन्हें घर्म हपी श्रीषधि तो अरुविकर माळूम होती ही है साथमें उत्तमोत्तम अन्य पदार्थ भी बुरे मालूम होते हैं जैसे कि पित्तज्वर वाछेको भौषिय या अन्य दुग्ध आदि उत्तम पदार्थ भी हारे-कडुवें मालम होते हैं ॥८७॥ कवि रूप मन्त्रवादियोंके द्वारा प्रयोगमें लाये हुए सुभाषित रूप मंत्रोंको सुनकर दुर्जन पुरुष भूतादि प्रहोंके समान प्रकोपको पाप्त होते हैं ॥८८॥ जिस प्रकार बहुत दिनखे जमे हए बांसकी गाँठ-दार जब स्वभावसे टेढ़ी होती है उसे कोई सीधा नहीं कर सकता उसी प्रकार विरसंचित

१ दिलप्टबन्धः । गादबन्ध इत्यर्थः । २ अभिप्रायः । ३ दुराराध्या अ०,प०,स०, द०, स०, ळ०, । ४ विपश्चितः अ०, स० । ५ पामरः । ६ सुषु दुःखेन महता कप्टेन प्रहीतुं शक्यः । ७ सञ्जरीम् ल० । ८ शरत-कालः ।९ शरीरजः क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः' इत्यभिधानात् । १० मनोज्ञम् । ११ वृङ् परितापे ।

सुजनः सुजनीकर्तुमशको यिद्धरादिष । खलः खलीकरोत्येव जगदाशु तदद्भुतम् ॥९०॥ सोजन्यस्य परा कोटिरनस्या दयालुता । गुणपक्षानुरागश्च दौर्जन्यस्य विपर्ययः ॥९१॥ स्वभाविमिति निश्चित्य सुजनस्येतरस्य च । सुजनेष्वनुरागो नो दुर्जनेष्ववधीरणाः ॥९२॥ कवीनां कृतिनिवांहे सतो मत्वावलम्बनम् । कविताम्भोधिमुद्देलं लिलङ्कायिषुरस्म्यहम् ॥९३॥ कवेभावोऽथवा कर्म काव्यं तज्ज्ञैनिंष्ट्यते । तत्प्रतीतार्थमग्राम्यं सालङ्कारमनाकुलम् ॥९४॥ केचिद्र्थस्य सौन्द्र्यमपरे पदसौष्टवम् । बाचामलंकियां प्राहुस्तद्द्वयं नो मतं मतम् ॥९५॥ सालङ्कार मुपास्वत्रसमुद्भूतसौष्टवम् । अनुच्छिष्टं सतां काव्यं सरस्वत्या मुखायते ॥९६॥ अस्पृष्टवन्धलालिस्यमपेतं रसवत्तया । न तत्काव्यंभिति ग्राम्यं केवलं कद्र कर्णयोः ॥९७॥ सुश्चिष्टपदिवन्यासं प्रवन्धं रचयन्ति ये। 'श्राव्यवन्धं प्रसन्नार्थं ते महाकवयो मताः ॥९८॥ सुश्चिष्टपदिवन्यासं प्रवन्धं रचयन्ति ये। 'श्राव्यवन्धं प्रसन्नार्थं ते महाकवयो मताः ॥९८॥

मायाचारसे पूर्ण दुर्जन मनुष्य भी स्वभावसे टेढ़ा होता है उसे कोई सीधा-सरल परिणामी नहीं कर सकता अथवा जिस तरह कोई कुत्तेकी पूँछको सीधा नहीं कर सकता उसी तरह दुर्जनको भी कोई सीधा नहीं कर सकता ॥८९॥ यह एक आश्चर्यकी बात है कि सज्जन पुरुष चिरकालके सतत प्रयत्नसे भी जगत्को अपने समान सज्जन बनानेके लिए समर्थ नहीं हो पाते परन्तु दुर्जन पुरुष उसे शीन्न ही दुष्ट बना छेते हैं।।९०।। ईब्यी नहीं करना, दया करना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम करना यह सज्जनता की अन्तिम अविधि है और इसके विपरीत अर्थीत ू ईर्ड्या करना, निर्देयी होना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम नहीं करना यह दुर्जनताकी अन्तिम अविध है। यह सज्जन और दुर्जनोंका स्त्रभाव ही है ऐसा निश्चय कर सज्जनोंमें न तो विशेष राग ही करना:चाहिये श्रोर न दुर्जनोंका अनादर ही करना चाहिये ।।९१-९२।। कवियोंके श्रपने कर्तेव्य-की पृतिमें सज्जन पुरुष ही अवलम्बन होते हैं ऐसा मानकर मैं अलंकार, गुण, रीति आदि लहरों से भरे हुए कवितारूपी समुद्रको लांघना चाहता हूँ अर्थात् सत्पुरुषोंके आश्रयसे ही मैं इस महान् काव्य प्रत्थको पूर्ण करना चाहता हूँ ॥९३॥ काव्य खरूपके जाननेवाले विद्वान्, कविके भाव अथवा कार्यको काव्य बहुते हैं। कविका वह काव्य सर्वसंमत अर्थसे सहित, माम्यदोषसे रहित, झलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोंसे शोभित होना चाहिये । ९४॥ कितने ही विद्वान् अर्थकी सुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते हैं और कितने ही पदोंकी सुन्दरताको, किन्तु हमारा मत है कि अर्थ और पद दोनोंकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार है। १९५। सज्जन पुरुषोंका बनाया हुआ जो काव्य अलंकार सहित, शृङ्गारादि रसोंसे युक्त. सौन्दर्यसे स्रोतप्रोत स्रोर उच्छिष्टता रहित अर्थात् मौलिक होता है वह कान्य सरस्वतीदेवीके मुखके समान शोभायमान होता है अर्थात् जिस प्रकार शरीरमें मुख सबसे प्रधान अङ्ग है उसके बिना शरीरकी शोभा और स्थिरता नहीं होती उसी प्रकार सर्वे लच्चण पूर्ण काव्य ही सब शास्त्रोंमें प्रधान है तथा उसके विना अन्य शास्त्रोंकी शोभा और खिरता नहीं हो पाती ॥९६॥ जिस काव्यमें न तो रीतिकी रमणीयता है, न पदोंका छाछित्य है और न रसका ही प्रवाह है उसे कान्य नहीं कहना चाहिए वह तो केवल कानोंको दुःख देनेवाली प्रामीण भाषा ही है ॥९७॥ जो बनेक अर्थोंको सूचित करनेवाले पद्विन्य।ससे सहित, मनोहर रीतियोंसे

१ बेलामितकान्तम् । २ प्राम्यं 'दुःप्रतीतिकरं प्राम्यम् , यथा-'या भवतः प्रिया' । ३ रसालक्कारैर-सङ्कीर्णम् । ४ सहृदयहृदयाह्वादकत्वम् । ५ प्रादुर्भृतः । ६ उच्छिष्टं परप्रकृपितम् । ७ मितिप्राम्यं स०, प०, द०, म० । ८ काव्यम् । ९ श्रव्यबन्धः स०, प०, छ० ।

महापुराणसम्बन्धि महानायकगोचरम् । त्रिवर्गफलसन्दर्भं महाकाव्यं तदिष्यते ॥९९॥
'निस्तनन् कतिचिच्छ्छोकान् सर्वोषि कुरुते किनः । पूर्वापरार्थघटनैः प्रबन्धो दुष्करो मतः ॥१००॥
व्यव्दराशिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थः स्कुटा रसाः । सुलभाश्च प्रतिच्छन्दाः किन्दे का दिद्वता ॥१०१॥
'प्रवान्महति वाङ्मागे खिन्नोऽर्थग'हनाटनैः । महाकिवित्तरुद्धायां विश्वमायाश्रयेकविः ॥१०२॥
प्रज्ञामूलो गुणोदग्रस्कन्थो वाक्पव्लवोज्ज्वलः । महाकिवित्तरुर्धन्ते यशःकुमुममक्षरीम् ॥१०३॥
प्रज्ञावेलः प्रसादोर्मिर्गुणरत्वपरिग्रहः । महाध्वानः "पृथुक्षोताः किवरम्भोनिधीयते ॥१०४॥
वयोक्तप्रपञ्जीध्वं बुधाः काव्यरसायनम् । येन कर्गान्तरस्थायि वपुर्वः स्याद्यशोमयम् ॥१०५॥
पशोधनं विचीर्वुणां पुण्यपुण्यपणायिनाम् । परं मृत्यमिहाम्नातं विध्वा धर्मकथामयम् ॥१०६॥

युक्त एवं स्पष्ट अर्थसे उद्घासित प्रबन्धों-काव्योंकी रचना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं । ९८॥ जो प्राचीनकालके इतिहाससे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म अर्थ और कामके फलको दिखाने बाला हो उसे महाकाव्य कहते हैं। ९९। किसी एक प्रकीर्णेक विषयको लेकर कुछ ऋोकोंकी रचना तो सभी कवि कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रवना करना कठिन कार्य हैं ॥१००॥ जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वर्णे नीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट हैं और इत्तमोत्तम इन्द्र सुरुभ है तब कविता करनेमें द्रिता क्या है ? अर्थात् इच्छानुसार सामग्रीके मिळनेपर उत्तम कविता ही करना चाहिये ॥१०१॥ विशाउ शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थक्षी सघन वनोंमें घूमनेसे खेद-खिन्नताको प्राप्त हुन्ना है उसे विश्रामके क्षिए महाकवि रूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय छेना वाहिये। अर्थात् जिस प्रकार महावृत्तोंकी छायासे मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और चित्त इतका हो जाता है उसी प्रकार महाकवियोंके काव्यवन्थोंके परिशीलनसे अर्थाभावसे होनेवाली सब खिन्नता दूर हो जाती है और चित्त प्रस्त्र हो जाता है।।१०२। प्रतिभा जिसकी जड़ है, माधुर्य श्रोज प्रसाद आदि गुण जिसकी उन्नत शास्ताएँ हैं, श्रीर उत्तम शब्द ही जिसके ब्डब्बल पत्ते हैं ऐवा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता है ।।१०३।। अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद छादि गुए ही जिसमें छहरे हैं, जो गुण-रूपी रह्नोंसे मरा हुआ है, उच और मनोहर शब्दोंसे युक्त है, तथा जिसमें गुरुशिष्य-परम्परा रूप विशास प्रवाह चडा आ रहा है ऐसा यह महाकृति समुद्रके समान आचरण करता है । १०४॥ हे विद्वान् पुरुषों ! तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यक्तपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्त कालतक स्थिर रह सके। भावार्थ — जिस प्रकार रसायन सेवन करनेसे शरीर पुष्ट हो जाता है उसी प्रकार ऊपर कहे हुए काव्य, महाकवि आदि के स्वरूपको समम्कर कविता करनेवाछेका यश विरस्थायी हो जाता है ॥१०५॥ जो पुरुष यशरूपी धनका संचय और पुण्य रूपी पर्यका व्यवहार छेनदेन करना चाहते हैं उनके छिए धर्मकथाको निरूपण करनेवाला यह काव्य मूख्धन (पूँजी ) के समान माना गया है ॥१०६।

१ निस्तन्वन् मं । निस्तन्त् छ०, द०, प०, स०। क्षित्यन्। २ स्फुटो रसः द०, प०। ३ प्रविच्छन्ताः छ०। प्रतिनिध्यः। ४ गच्छन्। ५ गहनं काननम्। ६ विश्रामाया—द०, स०, प०, म०, छ०। ७ अविच्छिन्न-सन्दप्रवाहः। ८ विचीवूणां स०,द०। पोषितुमिच्छ्नाम्। 'चृभरणे' इति क्रयादिधातोः सन् तत उपस्ययः। ९ पणायिताम् स०। क्रेन्नणाम्। १० कथितम्।

इदमध्यवसार्याहं कथा धर्मानुबन्धिनीम् । त्रस्तुवे प्रस्तुतां सिद्धमंहापुरुषगोचरास् ॥१००॥ विस्तीणांनेकशाखाद्धां सच्छायां फलशालिनीम् । 'आर्थेनिषेवितां रम्यां सतीं करपलतामिव ॥१०८॥ प्रसन्नामितगम्भीरां निर्मेलां 'सुखशीतलाम् । 'निर्वापितजगत्तापां महतीं सरसीमिव ॥१०९॥ गुरुप्रवाहसंभूतिमपञ्चां तापविच्छिद्म् । कृतावतारां कृतिभाः पुण्यां क्योमापगामिव ॥११०॥ चेतःप्रसादजननीं कृतमङ्गलसंग्रहास् । ११कोडिकृतजगिद्धम्बां हसन्तीं द्पेणश्चियम् ॥१११॥ करपाङ्चिपादिवोत्तुङ्गाद्भीष्टफलदायिनः । महाशाखामिवोद्गां श्रुतस्कन्धादुपाहृताम् ॥११२॥ प्रथमस्यानुयोगस्य गम्भीरस्योद्धेरिप । वेलामिव बृहद्ध्वानां प्रस्तार्थमहाजलास् ॥११३॥ ११आक्षिप्ताशोपतन्त्रार्थां १५८मार्थवृहत्कथाम् । सतां संवेगजननीं निर्वेदरसबृहिणीस् ॥११४॥ अद्भुतार्थामिमां दिव्यां स्परमार्थवृहत्कथाम् । लम्भेरनेकैः संहब्धां गुणाब्वैः पूर्वसृतिभः ॥११५॥

यह निश्चयकर मैं ऐसी कथाको आरम्भ करता हूँ जो धुर्मशास्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाली है. जिसका प्रारम्भ अनेक सज्जन पुरुषोंके द्वारा किया गया है तथा जिसमें ऋषभनाथ आदि महापुरुषोंके जीवनचरित्रका वर्णन किया गया है।।१०७॥ जो धर्मकथा कल्पलताके समान. फैली हुई अनेक शाखाओं (डालियों, कथा उपकथाओं ) से सहित है, छाया (अनातप. कान्ति नामक गुण ) से युक्त है, फलों ( मधुर फल, खर्ग मोचादिकी प्राप्ति ) से शोभायमान है, आयों ( भोगभूमिज मनुष्य, श्रेष्ठ पुरुषों) द्वारा सेवित है, मनोहर है और उत्तम है। अथवा जो धर्मकथा बड़े सरोवरके समान प्रसन्न (खच्छ, प्रसाद गुणसे सहित ) है, अरयन्त रम्भीर (श्रमाध, गृद श्रथेसे युक्त ) है, निर्मत (कीचड़ आदिसे रहित, दुःश्रवत्व आदि रोगोंसे रहित ) है, सुखकारी है, शीतल है, और जगत्त्रयके सन्तापको दूर करनेवाली है। अथवा जो धर्मकथा आकाशगंगाके समान गुरुप्रवाह (बड़े भारी प्रवाह, गुरु परम्परा ) से युक्त है, पद्ध (कीचड़, दोष) से रहित है, ताप (गरमी, संसारश्रमणजन्य खेद) को नष्ट करने वाकी है. कुशल पुरुषों (देवों, गणधरादि चतुर पुरुषों) द्वारा किये गये अवतार ( प्रवेश. अवगाहन ) से सहित है और पुण्य (पवित्र, पुण्यवर्धक ) रूप है । अथवा जो धर्मकथा चित्त-को प्रसन्न करने, सब प्रकारके मंगलोंका संग्रह करने तथा अपने आपमें जगत्त्रयके प्रतिबिन्तित करनेके कारण दर्पणकी शोभाको हँसती हुईसी जान पड़ती है ॥ अथवा जो धर्मकथा अत्यन्त उन्नत और अभीष्ट फलको देनेवाले श्रुतस्कन्धरूपी कल्पवृत्तसे प्राप्त हुई श्रेष्ठ बड़ी शास्त्राके समान शोभायमान हो रही है।। अथवा जो धर्मकथा, प्रथमानयोगरूपी गहरे समद्रकी वेळा ( किनारे ) के समान महागम्भीर शब्दोंसे सहित है और फैले हुए महान अर्थ रूप जलसे .युक्त है ।। जो धर्मकथा स्वर्ग मोद्मादिके साधक समस्त तन्त्रोंका निरूपण करनेवाली है, मिध्या-मतको नष्ट करने शछी है, सज्जनों के संवेगको पैदा करनेवाली श्रीर वैशाय रसको बढ़ानेवाली है।। जो धर्मकथा आश्चर्यकारी अर्थों से भरी हुई है, अलन्त मनोहर है, सत्य अथवा परम

१ निश्चित्य । २ धर्मानुवर्तिनीम् स०,द० । ३ प्रारेभे । ४ शाखा—कथा । ५ समीचीनपुरातनकाव्यच्छा-याम् । उक्तं चालङ्कारचूडामणिदर्पणे—'मुखच्छायेन यस्य काव्येषु पुरातनकाव्यच्छाया संक्रामित स महाकविः' इति । ६ भोगमृमिजैः । ७ सुखाय शीतलाम् । ८ निर्वासित-म० । ९ तापविच्छिदाम् अ०, प० । १० अवतारः अवगाहः । ११ क्रोडीकृतं खोकृतम् । १२ महाच्वानां ल०, द०, प०, स० । ध्वानः शब्दपरिपाटी । १३ आसिप्तः सीकृतः । १४ तन्त्रं सिद्धान्तः । १५ विसिप्तं तिरस्कृतम् । १६ परमार्थां वृहत्कथाम् स०, द०, ल०, अ० ।

यशःश्रेयस्करीं पुण्यां भुक्तिमुक्तिफळपदाम् । पूर्वानुपूर्वीमाश्रित्य वक्ष्ये श्रणुत सज्जनाः ॥११६॥ 'नवभिः कुळकम्'

कथाकथकयोरत्र श्रोतृणामि छक्षणम् । व्यावर्णनीयं प्रागेव कथारम्भे मनीविभिः ॥११७॥
पुरुवार्थोपयोगिस्वास्त्रिवर्गकथनं कथा । तत्रापि सत्कथां धम्यांमामनितः मनीविभः ॥११८॥
रेतस्फळाम्युद्याङ्गत्वादर्थकामकथा कथा । अन्यथा विकथैवासावपुण्यास्त्रवकारणम् ॥११९॥
यतोऽम्युद्यनिःश्रेयसार्थसंसिद्धरञ्जसा । सद्धमंस्त्रिबद्धा या सा सद्धमंकथा स्मृता ॥१२०॥
प्राहुर्धमंकथाङ्गानि सप्त सप्तिर्धभूषणाः। येर्भूषिता कथाऽऽहार्थे नंटीव रसिका भवेत् ॥१२१॥
प्रव्यं क्षेत्रं तथा तीर्थं कालो भावः फलं महत् । प्रकृतं चेत्यमून्याद्धः सप्ताङ्गानि कथामुखे ॥१२२॥
प्रकृतं स्यात् कथावस्तु फलं तस्वावबोधनम् । भावः क्षयोपश्चमजस्तस्य स्थात्क्षायिकोऽथवा ॥१२४॥
दृत्यमूनि कथाङ्गानि यत्र सा सत्कथा मता । यथावसरमेवैषां प्रपञ्चो दर्शयिष्यते ॥१२२॥

प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है, अनेक बड़ी बड़ी कथाओं से युक्त है, गुणवान पूर्वीचार्यों द्वारा जिसकी रचना की गयी है।। जो यश तथा कल्याणको करनेवाली है पुण्यरूप है, स्रोर स्वर्ग मोक्षादि फलोंको देनेवाली है ऐसी उस धर्मकथाको मैं पूर्व आचार्योंकी आम्बायके अनुसार कहँगा । हे सज्जन पुरुषों, उसे तुम सब ध्यानसे सुनो ।।१०८-११६।। बुद्धिमानोंको इस कथा-रम्भके पहिले ही कथा, वक्ता और श्रोताओं के तक्षण अवश्य ही कहना चाहिए ॥११७॥ मोच पर्मार्थके उपयोगी होनेसे धर्म, अर्थ तथा कामका कथन करना कथा कहलाती है। जिसमें धर्मका विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमान पुरुष सत्कथा कहते हैं ।।११८।। धर्मके फलस्वरूप जिन अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है उनमें अर्थ और काम भी मुख्य हैं अतः धर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन करना भी कथा कहलाती है यदि यह अर्थ और कामकी कथा धर्मकथासे रहित हो तो विकथा ही कहलावेगी और मात्र पापास्रवका ही कारण होगी ।।११९॥ जिससे जीवोंको स्वर्ग आदि अभ्युद्य तथा मोचकी प्राप्ति हो जाती है बास्तवमें वही धर्म कहलाता है उससे सम्बन्ध रखनेवाली जो कथा है उसे सद्धमेकथा कहते हैं ॥१२०॥ सप्त ऋद्धियोंसे शाभायमान गणधरादि देवोंने इस :सद्धर्मकथाके सात अङ्ग कहे हैं। इन सात श्रङ्गोंसे भृषित कथा अलङ्कारोंसे सजी हुई नटीके समान अत्यन्त सरस हो जाती है । १२२।। द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं। ग्रंथके आदिमें इनका निरूपण अवस्य होना चाहिये ॥१२२॥ जीव पुदुल धर्म आधर्म आकाश और काल यह छह द्रव्य हैं, ऊर्ध्व मध्य और पाताल ये तीन लोक क्षेत्र हैं, जिनेन्द्रदेव का चरित्र ही तीर्थ है, भूत भविष्यत् श्रोर वर्तमान यह तीन प्रकारका काछ है, श्वायोपशमिक अथवा चायिक ये दो भाव हैं, तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता है, और वर्णनीय कथावस्त को प्रकृत कहते हैं ।।१२३-१२४।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात अङ्ग जिस कथामें पाए कायँ उसे सत्कथा कहते हैं। इस प्रन्थमें भी अवसरके अनुसार इन अङ्गोंका विस्तार दिखाया जायेगा । ॥१२५॥

<sup>े</sup> श्रेयस्कर्रा स०। २ म्ना अभ्यासे । ३ धर्मफलक्ष्पाभ्युद्यात्रस्वात् । ४ कथनम् । ५-कारिणी म०, छ०। ६ भूषणैः । ७-मेतेषां स०, द०।

तस्यास्तु कथकः सूरिः सद्दृत्तः स्थिरधीवंशी । 'कल्येन्द्रियः प्रशस्ताङ्गः 'स्पष्टमुष्टेष्टगीगु'णः ॥१२६॥ यःसर्वज्ञमताम्भोधिवाधौतिविमलाशयः । अशेषवाक्मलापायादुज्जवला यस्य भारती ॥१२०॥ श्रीमाञ्जितसभो वाग्मी 'प्रगल्भः 'प्रतिभानवान् । यः सतां संमतन्याल्यो 'वाग्विमर्द्भरक्षमः ॥१२८॥ द्यालुर्वंश्सलो धीमान् परेङ्गितविशारदः । योऽधीती विश्वविद्यासु स धीरः कथयेत्कथमम् ॥१२९॥ 'नानोपाल्यानकुशलो नानाभाषाविशारदः । नानाशास्त्रकलाभिज्ञः स भवेत्कथकाप्रणीः ॥१३०॥ नाङ्गलीभक्षनं कुर्यान्न भुवौ नर्तयेद्श्रवन् । नाधिक्षिपेश्चर् च हसेन्नात्युच्चैनं शनैवंदेत् ॥१३१॥ उच्नैः प्रभाषितन्यं स्यात् सभामध्ये कदाचन । तत्राष्यनुद्धतं श्र्याद्वः 'सभ्यमनाकुलम् ॥१३२॥ हितं श्रूयान्मितं श्रूयाद् श्रूयाद्धम्यं यशस्करम् । प्रसङ्गाद्षि न श्रूयाद्धम्यं मयशस्करम् ॥१३३॥ ह्लालोच्य कथायुक्तिमयुक्तिपरिहारिणीम् । 'प्रस्त्याद्यः कथावस्तु स शस्तो' वदतां वरः ॥१३४॥ आक्षेपिणीं कथां कुर्याद्युक्तिपरिहारिणीम् । 'प्रस्त्याद्याः कथावस्तु स शस्तो' वदतां वरः ॥१३४॥ आक्षेपिणीं कथां कुर्याद्युक्तिपरिहारिणीम् । 'प्रस्त्याद्याः कथावस्तु स शस्तो' वदतां वरः ॥१३५॥ अधिपिणीं कथां कथां कुर्याद्युक्तिनिग्रहे ॥१३५॥ 'स्मृत्रेविनीं कथां 'व्युण्यफलसम्पर्पप्रमुक्ते । 'प्रनिवेदिनीं कथां कुर्याद्वेराग्यजननं प्रति ॥१३६॥

### वक्ताका लचण

ऊपर कही हुई कथाका कहनेवाला आचार्य वही पुरुष हो सकता है जो सदीचारी हो. स्थिरबुद्धि हो, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला हो, जिसकी सब इन्द्रियाँ समर्थ हों, जिसके श्रङ्गो-पाङ्ग सुन्दर हों,जिसके वचन स्पष्ट परिमार्जित और सबको प्रिय लगनेवाले हों, जिसका आश्रय जिनेन्द्रमतरूपी समुद्रके जलले धुला हुन्ना चौर निर्मल हो, जिसकी वाणी समस्त दोषोंके अभावसे असन्त उड्डवळ हो, श्रीमान् हो, सभाभोंको वशमें करनेवाळा हो, प्रशस्त वचन बोळने वाला हो, गम्भीर हो, प्रतिभासे युक्त हो, जिसके व्याख्यानको सत्पुरुष पसंद करते हों. अनेक प्रश्न तथा कुतर्कोंको सहनेवाला हो, द्यालु हो, प्रेमी हो, दूसरेके अभिप्रायको समझने में निपुण हो, जिसने समस्त विद्याद्योंका अध्ययन किया हो और घीर वीर हो ऐसे पुरुषको ही कथा कहनी चाहिये ।।१२६-१२९।। जो अनेक उदाहरणोंके द्वारा वस्तु स्वरूप कहनेमें कुशल है, संस्कृत प्राकृत आदि अनेक भाषाओं में निपुण है, अनेक शास्त्र और कलाओंका जानकार है वही उत्तम बक्ता कहा जाता है।।१३०।। वक्ताको चाहिये कि वह कथा कहते समय अङ्कुछियाँ नहीं चट-कावे, न भोंह ही चलावे, न किसीपर आक्षेप करे, न हँसे, न जोर से बोले और न धीरे ही बोछे ।।१३१॥ यदि कदाचित् सभाके बीचमें जोरसे बोलना पड़े तो उद्धतपना छोड़कर सत्य-प्रमाणित वचन इस प्रकार बोले जिससे किसीको क्षोभ न हो ।।१३२।। वक्ताको हमेशा वही वचन बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमित हो, धर्मीपदेशसे सहित हो और यशको करनेवाला हो। अवसर आनेपर भी अधर्मयुक्त तथा अकीर्तिको फैलानेवाले वचन नहीं कहना चाहिए ॥१३३। इस प्रकार श्रयुक्तियोंका परिहार करनेवाली कथाकी युक्तियोंका सम्यक् प्रकारसे विचार कर जो वर्णनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करता है वह प्रशंसनीय श्रेष्ठ वक्ता समझा जाता है ॥११४॥ बुद्धिमान् वक्ताको चाहिये कि वह अपने मतकी स्थापना करते समय आक्षेपिणी कथा कहे, मिथ्यामतका खण्डन करते समय विश्वेपिणी कथा कहे, पुण्यके

१ कल्पेन्द्रियः म०, ल०, अ०। प्रशस्तनयनादिद्रव्येन्द्रियः । २ यष्टा शुद्धा । ३ गम्भीराशयः । 'विद्व-रस्तप्रगहनाविशो' । ४ 'आश्रत्तरप्रदात्रो भा प्रतिभा सर्वतो मुखी' । ५ प्रश्नसहः । ६ इङ्गितं चित्तविकृतिः । ७ बहु-कथानिपुणः । ८ धिकारं कुर्यात् । ९ स्थ्य-द०,स०,स०,प०,म०,ल० । १० प्रारमेत । ११ शास्तां प०, द० । १२ संवेजनी स०, प०, द० । १३ पुण्यां फल-म०, ल० । १४ निवेदनी प०, स०, द० ।

इति धर्मकथाङ्गस्वादर्थाक्षिप्तां<sup>र</sup> चतुष्टयीम् । कथां यथाई श्रोतृभ्यः कथकः प्रतिपाद्येत् ॥१३७॥ धर्मश्रुतौ नियुक्ता ये श्रोतारस्ते मता बुधैः । तेषां च सदसद्भावन्यकौ दृष्टान्तकस्पना ॥१३८॥ मृज्ञालिन्यजमार्जारग्रुककेष्ट्रशिलाहिभिः । गोहंसमहिषच्छिद्रघटदंश् नलौककैः ॥१३९॥

फलस्वरूप विभृति आदिका वर्णन करते समय संवेदिनी कथा कहे तथा वैगग्य उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहे।।१३५-१३६॥ इस प्रकार धर्मकथाके अंगभूत आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी और निर्वेदिनी रूप वारों कथाओंका विचार कर श्रोताओंकी योग्यतानुसार वक्ताको कथन करना वाहिये। १३७॥ अब आवार्य श्रोताओंका उक्षण कहते हैं-

### श्रोताका लत्तण

जो हमेशा धर्म श्रवण करनेमें लगे रहते हैं विद्वानोंने उन्हें श्रोता माना है। अच्छे और बुरेके भेदसे श्रोता अनेक प्रकारके हैं, इनके अच्छे और बुरे भावों के जाननेके लिए नीचे लिखे अनुसार दृष्टान्तोंकी कल्पना की जाती है ॥१३८॥ मिट्टी, चलनी, वकरा, बिलाव, तोता, बगुला, पाषाण, सर्प, गाय, हंस, भेंसा, फूटा घड़ा, डाँस और जींक इस प्रकार चौदह प्रकारके श्रीताओं के दृष्टान्त समझना चाहिये। भावार्थ—(१) जैसे मिट्टी पानीका संसर्ग रहते हुए कोमल रहती है, बादमें कठोर हो जाती है इसी प्रकार जो श्रोता शास्त्र सुनते समय कोमलपरिणामी हों परन्त बादमें कठोरपरिणामी हो जावें वे मिट्टीके समान श्रोता हैं। (२) जिस प्रकार चलनी सारभूत आटेको नीचे गिरा देती है और छोकको बचा रखती है उसी प्रकार जो श्रोता बक्ताके उपदेशमें से सारभुत तत्त्वको छोड़कर निःसार तत्त्वको ग्रहण करते हैं वे चलनी-के समान श्रोता हैं। (३) जो अत्यन्त कामी है अर्थात शास्त्रोपरेशके समय शृंगारका वर्णन सनकर जिनके परिणाम शृङ्गार रूप हो जावें वे अजके समान श्रीता है। (४) जैसे अनेक डपदेश मिलनेपर भी बिलाव अपनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता सामने आते ही चुहेपर आक-कर देता है उसी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकारसे समभानेपर भी ऋरताको नहीं छोड़ें, अवसर आनेपर कर प्रवृत्ति करने छगें वे मार्जारके समान श्रोता हैं। (५) जैसे तोता स्वयं अज्ञानी है दसरों के द्वारा कहलाने पर ही कुछ सीख पाता है वैसे ही जो श्रोता स्वयं ज्ञानसे रहित हैं दसरोंके बतलाने पर ही कुछ शब्द मात्र प्रहण कर पाते हैं वे शुकके समान श्रोता हैं। (६) जो बगुढेके समान बाहिरसे भद्रपरिणामी माळम होते हों परन्त जिनका श्रन्तरङ्ग अत्यन्त दृष्ट हो वे बगुला के समान श्रोता हैं। (७) जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं तथा जिनके हृद्यमें सममाये जानेपर जिनवाणी रूप जलका प्रवेश नहीं हो पाता वे पाषाणके समान श्रोता ·हैं। (८) जैसे साँपको पिछाया हुआ। दूध भी विषरूप हो जाता है वैसे ही जिनके सामने उत्तमसे उत्तम उपदेश भी खराब असर करता है वे सर्पके समान श्रोता हैं। (६) जैसे गाय तृण खाकर दूध देती है वैसे ही जो थोड़ा सा उपदेश सुनकर बहुत लाभ लिया करते हैं वे गायके समान श्रीता हैं। (१०) जो केवल सार वस्तुको प्रहण करते हैं वे हंसके समान श्रीता हैं। (११) जैसे भैंसा पानी तो थोड़ा पीता है पर समस्त पानीको गँदला कर देता है इसी प्रकार जो श्रोता उपदेश तो अल्प प्रहण करते हैं परन्तु अपने कुतकों से समस्त सभामें चौम

१ अर्थोयातम् । २ कङ्कः केशसंस्कारीपकरणम् ।

श्रोतारः समभावाः स्युहत्तमाधममध्यमाः । अन्याहशोऽपि सन्येव तत्तिः तेषामियत्तया । १९० । गोहंससद्द्यान्प्राहुरुत्तमान्युन्छुकोपमान् । मध्यमान्विदुर्न्येश्च समकक्ष्योऽधमो मतः । १९४ ।। श्रोतारः सत्कथारत्नपरीक्षाध्यक्षका मताः ॥१४२॥ श्रोता न चैहिकं किन्चिश्कलं वान्छेत्कथाश्रुतो । नैन्छेद्वता च सत्कारधनमेषजसत्कियाः । १९३॥ श्रोता न चैहिकं किन्चिश्कलं वान्छेत्कथाश्रुतो । नैन्छेद्वता च सत्कारधनमेषजसत्कियाः । १९३॥ श्रोता ग्रुश्रुवताचेः स्वीर्गुणैर्युक्तः प्रशस्यते । वक्ता च वस्तल्यवादियथोक्तगुणमूषणः ॥१९५॥ श्रोता ग्रुश्रुवताचेः स्वीर्गुणैर्युक्तः प्रशस्यते । वक्ता च वस्तल्यवादियथोक्तगुणमूषणः ॥१९५॥ ग्रुश्रूषा श्रवणन्वेव ग्रहणं धारणं तथा । स्मृत्यूहापोहनिर्णातीः श्रोतुरष्टो गुणान् विदुः ।१५६॥ सत्कथाश्रवणास्पुण्यं श्रोतुर्यदुप्वीयते । तेनाभ्युद्यसंसिद्धिः क्रमान्नैःश्रेयसी स्थितिः ॥१५०॥ ह्त्याहोक्त्यंनुसारेण कथितं वः कथामुखम् । कथावतारसम्बन्धं वक्ष्यामः श्रुणुताधुना ॥१५८॥

पैदा कर देते हैं वे भैंसाके समान श्रोता हैं ॥ (१२) जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं ठहरे वे छिद्र घटके समान श्रोता हैं। (१३) जो उपदेश तो विलक्कत ही प्रहण न करें परन्त सारी सभाको व्याक्तल कर हैं वे डांसके समान श्रोता हैं। (१४) जो गुण छोड़कर सिर्फ अवगुणोंको ही प्रह्मा करें वे जोंकके समान श्रोता हैं। इन ऊपर कहे हुए श्रोताओंके उत्तम. मध्यम और अधम के भेद से तीन तीन भेद होते हैं। इनके सिवाय और भी अन्य प्रकारके श्रोता हैं परन्तु उन सबकी गणनासे क्या काम है ? । १३९-१४०॥ इन श्रोतासों में जो श्रोता गाय और हंस के समान हैं वे उत्तम कहलाते हैं, जो भिट्टी और तोताके समान हैं उन्हें मध्यम जानना चाहिये छौर वाकीके समान अन्य सब श्रोता अधम म ने गरी हैं।।१४१॥ जो श्रोता नेत्र दर्पण तराजू और कसौटी के समान गुण दोषोंके बतलाने वाले हैं वे सत्इथा रूप रत्नके परीक्षक माने गये हैं ।।१४२।। श्रोताओंको शास्त्र सुननेके वदले किसी सांसारिक फलकी चाह नहीं करनी चाहिये इसी प्रकार वक्ताको भी श्रोताश्रोंसे सत्कार, धन, श्रोपधि और आश्रय-घर आदिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥१४३॥ खर्ग मोक्ष आदि कल्याणोंकी अपेका रख कर ही बक्त को सन्मार्गका उपदेश देना चाहिए तथा श्रोताको सुनना चाहिये क्यों कि सत्प्रकों-की चेष्टाएँ वास्तविक कल्याणकी प्राप्तिके लिए ही होती हैं अन्य लौकिक कार्यों के लिए नहीं ॥१४४॥ जो श्रोता शुश्रुषा त्रादि गुणों से युक्त होता है वही प्रशंसनीय माना जाता है इसी प्रकार जो वक्ता वात्सल्य आदि गुणोंसे भूषित होता है वही प्रशंसनीय वक्ता माना जाता है ॥१४५॥ शुश्रुवा, श्रवण, प्रहण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह और निर्णीति ये श्रोतात्रोंके आठ गण जानना च हिये ॥ भाबार्थ-सत्कथा हो सुननेकी इच्छा होना शुश्रुषा गुण है, सुनना श्रवण है. समझकर प्रहृण करना प्रहृण है, बहुत समयतक उसकी धारणा रखना धारण है, पिछते समय प्रहण किए हुए उपदेश आदिका सारण करना सारण है, तके द्वारा पदार्थके स्वरूपके विचार करनेकी शक्ति होना ऊह है, हेय वस्तुओंको छोड़ना अपोह है और युक्ति द्वारा पद र्थका निर्णय करना निर्णाति गुण है। श्रोताओं इनका होना अत्यन्त आव-श्यक है ॥१४६॥ संस्कृषाके सुननेसे श्रोताओं को पुण्यका संचय होता है उससे उन्हें पहले तो खर्ग आदि अभ्यद्योंकी प्राप्ति होती है और फिर कमखे मोक्षकी प्राप्ति होती है।।१४७॥ .. इस प्रकार मैंने शास्त्रोंके अनुसार आप लोगोंको कथामुख (कथाके प्रारम्भ ) का वर्णन किया है अब इस कथाके अवतारका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो ॥१४८॥

१ तथाक्ष्यब्द्—द०, स०, अ०, प०, ल०। २ संश्रयात् अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ३ परिपक्ताये द०, ल०, म०, अ०। परिपादाय। ४ गुणाः स्मृताः म०। ५ वक्ष्यामि अ०, स०, द०।

इत्यनुभ्यते देवः 'पुराकल्पे स नाभिजः । अध्युवास भुवो मौिलं 'कैलासाद्गिं यहच्छया ॥१४९॥
तन्नासीनं च तं देवाः परिचेरः सपर्यथा । तुष्टुनुश्च 'किरीटाप्रसं दृष्टकरकुड्मलाः' ॥१५०॥
सभाविरचनां तन्न सुन्नामा निजगद्गुरोः । श्रीतः प्रवर्तयामास प्राध्तकैवन्यसम्पदः ॥१५१॥
तन्न देवसभे देवं स्थितमत्यद्भुतस्थितिम् । प्रणनाम मुद्राभ्यत्य भरतो भक्तिनिर्भरः ॥१५२॥
स तं स्तुतिभिरध्याभिरभ्यच्यं नृसुराचितम् । यथोचितं 'सभास्थानमध्यास्त विनयानतः ॥१५३॥
सभा सभासुरसुरा पीत्वा धर्मामृतं विभोः । पित्रिये पित्रनीवोद्यदंगुजालम्लं रवेः ॥१५४॥
मध्येसभमयोश्याय भरतो रचिताञ्जलिः । व्यिज्ञचपिददं वाक्यं प्रश्चयो मूर्तिमानिव ॥१५५॥
मुवतोऽस्य मुखाम्भोजालुमहन्तांगुकेसरात् । निर्ययौ मपुरा वाणी प्रसन्नेव सरस्वती ॥१५६॥
स्वतः प्रवोधमायान्ती सभेयं ससुरासुरा । प्रफुलुवदनाम्भोजा व्यक्तमम्भोजिनीयते ॥१५०॥
'तमःप्रलयलीनस्य जगतः सर्जनं प्रति । रवयामृतमिवासिक्तमिद्मालक्ष्यते वचः ॥१५८॥
नोदमास्यन् यदि ध्वान्तविच्छिदस्यद्वचोंऽशवः । तमस्यन्धे जगस्कृत्सनमपतिष्यदिदं ध्रुवम् ॥१५९॥

### कथावतारका वर्णन

गुरुपरम्परासे ऐसा सुना जाता है कि पहछे तृतीय कालके अन्तमें नाभिराजके पुत्र भगवान् ऋषभदेव विहार करते हुए अपनी इच्छासे पृथिवीके मुकुटभूत कैलास पर्वतपर आकर विराजमान हुए ॥१४८॥ कैलासपर विराजमान हुए उन भगवान् वृषभदेवकी देवोंने भक्तिपूर्वक पूजा की तथा जुड़े हुए हाथोंको मुकुटसे लगाकर स्तुति की ॥१५०॥ उसी पर्वतपर त्रिजगद्भुर भग-वान्को केवल्जानकी प्राप्ति हुई, उससे हर्षित होकर इन्द्रने वहाँ समवसरणकी रचना कराई ।।१५१॥ देवाधि रेव भगवान् आश्चर्यकारी विभूतिके साथ जब समवसरण सभामें विराजमान थे तम भक्ति से भरे हुए महाराज भरतने हर्षके साथ आकर उन्हें नमस्कार किया ।।१५२॥ महाराज भरतने मनुष्य और देवों से पूजित उन जिनेन्द्रदेवकी अर्थसे भरे हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा पूजा की और किर वे विनयसे नत होकर अपने योग्य स्थानपर बैठ गये ॥१५३॥ देदीप्यमान देवोंसे भरी हुई वह सभा भगवान्से धर्मे ह्वी अमृतका पानकर उस तरह संतुष्ट हुई थी जिस तरह कि सूर्यके तेज किरणोंका पानकर कमिलनी संतुष्ट होती है।।१५४॥ इसके अनन्तर मूर्तिमान् विनय की तरह महाराज भरत हाथ जोड़ सभा के बीच खड़े हो कर यह वचन कहने लगे ।।१५५॥ प्रार्थना करते समय महाराज भरतके दाँतोकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे को मनोहर वाणी निकल रही थी वह ऐसी मारूम होती थी मानो उनके मुखसे प्रसन्न हुई वड्डबत्तवर्णधारिणी सरस्वती ही निकत्त रही हो ॥१५६॥ हे देव , देव और घरणेन्द्रोसे भरी हुई यह सभा आपके निमित्तसे प्रबोध-प्रकृष्ट ज्ञानको (पक्षमें विकासको ) पाकर कमितनीके समान शोमायमान हो रही है क्योंकि सबके मुख, कमलके समान अत्यन्त प्रफुल्लित हो रहे हैं ॥१५७॥ हे भगवन् , श्रापके यह दिव्य वचन श्रज्ञानान्धकाररूप प्रलयमें नष्ट हुए जगत्की पुनरुत्पत्तिकं लिए सीचे गये अमृतके समान माळ्म होते हैं ॥१५८॥ हे देव , यदि अज्ञाना-

१ पूर्वसास्त्रे । 'कल्पः स्यात् प्रलये न्याये शास्त्रे ब्रह्मदिने विषी'। अथवा पुराकल्पे युगादी । २ कैला-साह्री । 'वसामन् राष्याक' इति स्त्रात् सप्तम्यथे द्वितीया । ३ तिरीटाप्र-ल॰, स॰, स॰। ४ कुट्मलाः स०, ल० । ५ समास्थाने । 'शोक्ष्यासारघेराचारः' इति स्त्रात्वप्तम्यथे द्वितीया । ६ तमःप्रलयः-अज्ञानमूर्च्छो । 'प्रलयो स्त्युक्त्यान्तमूर्च्छोदोषु प्रयुक्यते ।' अथवा 'प्रलयो नष्टनेष्टता' इत्यमरः ।

युद्मस्तंदर्शनादेव देवाभून्मे कृतार्थता । कस्य वा तु कृतार्थत्वं सिन्नधौ महतो निधेः ॥१६०॥ श्रुस्वा पुनर्भवद्वाचं कृतार्थतरकोऽस्म्यहम् । द्व्वामृतं कृती लोकः कि पुनस्तद्वसोपयुक् ॥१६१॥ दृष्ट एव किलारण्ये वृष्टो देव इति श्रुतिः । स्पष्टीभृताद्य मे देव वृष्टं धर्माम्बु 'यत्त्वया ॥१६२॥ स्वयोपदिशता तत्त्वं कि नाम परिशेषितम् । धृतान्धतमसो भास्वान् भास्यं किमवशेषयेत् ॥१६३॥ स्वयोपदिशिते तत्त्वं सतां मोमुद्धते न धीः । भमहत्यादिशते वर्त्मन्यनन्धः कः परिस्खलेत् ॥१६४॥ स्वद्वचोविस्तरे कृत्सनं वस्तुविम्बं मयेक्षितम् । श्रेलोक्यश्रीमुखालोकमङ्गलाब्दतलायिते ॥१६५॥ तथापि किमिप प्रष्टुमिन्छा मे हृदि वर्त्तते । भवद्वचोमृताभीक्षणंपिपासा तत्र कारणम् ॥१६६॥ गणेशमथवोल्ङङ्ख्य त्वां प्रष्टुं क इ्वाहकम् । भक्तो न गणयामीदमितभक्तिश्च नेष्यते । १६७॥ किं विशेषितिषा मे किमनीष्वल्यमादरः । । १९श्व ख्रोत्कर्षीचिकीर्षा १३तु १५मुखरीकुरुतेऽद्य माम् । १६८॥

न्धकारको नष्ट करनेवाळे आपके वचनरूप किरण प्रकट नहीं होते तो निश्चयसे यह समस्त जगत् अज्ञानहपी सघन अन्धकारमें पड़ा रहता ॥१५९॥ हे देव , आगके दर्शनमात्रसे ही में कुतार्थ हो गया हूँ, यह ठीक ही है महानिधिको पाकर कौन कुतार्थ नहीं होता ? ॥१६०॥ आपके वचन सुनकर तो मैं झौर भी झिंघक कुतार्थ हो गया क्योंकि जब छोग अमृतको देख कर ही कृतार्थ हो जाते हैं तब उसका स्वाद छेनेवाला क्या कृतार्थ नहीं होगा ? अर्थात् अवदय ही होगा ॥१६१॥ हे नाथ, वन में मेघका बरसना सबको इष्ट है यह कहावत जो सुनी जाती थी सो आज यहाँ आपके द्वारा धर्मरूपी जलकी वर्षा देखकर मुझे प्रत्यन्त हो गई। भावार्थ-जिस प्रकार वनमें पानीकी वर्षा सबको अच्छी छगती है उसी प्रकार इस कैलासके काननमें आपके द्वारा होनेवाली धर्मरूपी जलकी वर्षा सबको श्रच्छी लग रही है ॥१६२॥ हे भगवन् , उपदेश देते हुए आपने किस पदार्थको छोड़ा है ? अर्थात् किसीको भी नहीं। क्या सघन अन्धकारको नष्ट करनेवाला सूर्य किसी पदार्थको प्रकाशित करनेसे वाकी छोड़ देता है ? अर्थात् नहीं ।।१६३।। हे भगवन् , आपके द्वारा दिखळाये हुए तत्त्वोंमें सत्युक्षोंकी बुद्धि कभी भी मोहको प्राप्त नहीं होती । क्या महापुरुषोंके द्वारा दिखाए हुए मार्गमें नेत्रवाला पुरुष कभी गिरता है ? अर्थात् नहीं गिरता ॥१६४॥ हे खामिन् , तीनों छोकोंकी लक्ष्मीके मुख देखनेके लिए मङ्गळ दर्पणके समान धाचरण करनेवाले आपके इन वचनोंके विस्तारमें प्रति-बिनिवत हुई संसारकी समस्त वस्तुओं को यद्यपि मैं देख रहा हूँ तथापि मेरे हृदयमें कुछ पूछनेकी इच्छा उठ रही है और उस इच्छाका कारण आपके वचनरूपी श्रमृतके निरन्तर पान करते रहनेकी छालसा ही सममनी चाहिये ॥१६५-१६६॥ हे देव , यद्यपि लोग कह सकते हैं कि गगाधरको छोड़कर साक्षात् आपसे पूछनेवाला यह कौन है ? तथापि मैं इस बातको कुछ नहीं सममता, आपकी सातिशय भक्ति ही मुझे आपसे पूछने के लिए प्रेरित कर रही है ॥१६७॥ हे भगवन् , पदार्थका विशेष खरूप जाननेकी इच्छा, अधिक छाभकी भावना, श्रद्धाकी अधि-कता अथवा कुछ करनेकी इच्छा ही मुक्ते आपके सामने वाचाल कर रही है।।१६८॥

१-भवद्वाक्यं था। २-रसीपभुक् न०, था०, प०, प०, प०, ल०। ३ इन्द्रः मेघः। ४ यसात् कारणात्। ५ प्रकाश्यम् । ६ महताद्धिते छ०। ७ पुनः पुनः । ८ कुत्सितोऽहम् । ९ नेह्यते था०। १० विशेष-मेष्ट्विमच्छन्तीतित्येवं श्रीकः विशेषेषो तस्य भावः। ११ सुदुर्लभादरः। १२-त्कर्षश्चि-छ०। १३-र्षा मु -स०। १४ सुमुखरी-प०, द०,।

भगवन् श्रोतुकामोऽस्मि विश्वभुग्धर्मसं प्रहस् । पुराणं महतां पुंसां प्रसीद कुरु मे दयास् ॥१६९॥ स्वरसमाः कित सर्वज्ञा मत्समाः कित चिक्रणः । केशवाः कित वा देव सरामाः कित तद्विषः ।।१००॥ कीहशं 'वृत्तकं तेषां वृत्तं 'वरस्यंच साम्प्रतम्' । तत्सर्वं 'ज्ञानुकामोऽस्मि वद मे वदतांवर' ॥१०१॥ 'किक्रामानश्च ते सर्वे किंगोत्राः किंसनाभयः । किंलक्ष्माणः किमाकाराः 'किमाहार्याः किमायुधाः ॥१०१॥ किं तेषामायुषो मानं किं वर्षमं किमथान्तरम् । कुत्हलमिदं ज्ञानुं विश्वं 'विश्वज्ञनीन मे ॥१०३॥ किह्मम्युगे कियन्तो वा 'युगांशाः किं युगान्तरम्' । युगानां परिवर्तां वा कितकृत्वः प्रवर्तते ॥१०४॥ युगस्य कथिते[कृतिथे' ]भागे मनवो मन्वते मे किस् । किं वा मन्वन्तरं देव 'वत्तवं मे बृहि तत्वतः ॥१०५॥ खोकं कालावतारख्य 'वंशोत्पत्तिलयस्थितीः । वर्णसं सृतिमन्यच 'वृश्वभुरसेऽहं भवन्युखात् ॥१०६॥ अनादिवासनोद् सृतमिथ्याज्ञानसमुस्थितम् । तुद मे संशयध्वानतं जिनाकंवचनांगुभिः ॥१०७॥ इति प्रश्रमुपन्यस्य भरतः 'वशातमातुरः । 'विराम यथास्थानमासीनश्च' कथोरसुकः ॥१०८॥ कब्रधावसरमिद्यार्थं सुतंबद्दमनुद्धतम् । अभ्यनन्दरसभा कृत्स्ना प्रश्नमस्येशितुर्विशाम्' ॥१०९॥

हे भगवन् , मैं तीर्थंकर आदि महापुरुषोंके उस पुण्यको ह्नना चाहता हूँ जिसमें सर्वेज्ञप्रणीत समस्त धर्मोंका संग्रह किया गया हो। हे देव, मुमपर प्रसन्न होइए, द्या की जिए और कहिए कि आपके समान कितने सर्वज्ञ-र्वार्थंकर होंगे ? मेरे समान कितने चक्रवर्ती होगे ? कितने नारायण, कितने बलभद्र और कितने वनके शत्र-प्रतिनारायण होंगे ? उनका अतीत चरित्र कैसा था ? वर्तमानमें और भविष्यत्में कैसा होगा ? हे वक्तुश्रेष्ठ , यह सब मैं आपसे सनना चाहता हूँ ॥१६९-१७१॥ हे सबका हित करनेवाले जिनेन्द्र , यह भी कडिए कि वे सब किन किन नामों के धारक होंगे ? किस किस गोत्रमें इत्पन्न होंगे ? दनके सहोदर कौन कौन होगे ? उनके क्या क्या छत्तरण होंगे ? वे किस आकार के धारक होंगे ? उनके क्या क्या आभूषण होंगे ? उनके क्या क्या अस्त होंगे ? उनकी आयु और शरीरका प्रमाण क्या होगा ? एक दूसरेमें कितना अन्तर होगा ? किस युगमें कितने यगोंके श्रंश होते हैं ? एक युगसे दूसरे युगमें कितना अन्तर होगा ? युगोंका परिवर्तन कितनी बार होता है ? युगके कौन से भाग में मनु कुछ कर उत्पन्न होते हैं ? वे क्या जान ते हैं ? एक मनसे दसरे मनके उत्पन्न होनेतक कितना अन्तरात होता है ? हे देव . यह सब जाननेका मुमे कीतुहत उत्पन्न हुआ है सो यथार्थ रीतिसे मुझे इन सब तत्त्वोंका खरूप कहिए ॥१७२-१७५॥ इसके सिवाय छोकका खरूप, कालका अवतरण, वंशोंकी उत्पत्ति विनाश और स्थिति, क्षत्रिय आदि वर्णोंकी इत्पत्ति भी मैं आपके श्रीमुखसे जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिने-न्द्रसूर्य , अनादिकालकी वासनासे उत्पन्न हुए मिथ्याझानसे सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संशय-रूपी अन्धकारको आप अपने वचनरूप किरणें के द्वारा शीघ्र ही नष्ट कीजिये ।।१७७॥ इस प्रकार प्रश्न कर महाराज भरत जब चुप हो गए और कथा सुननेमें उत्सुक होते हुए अपने योग्य आयनपर बैठ गये तब समस्त समाने भरत महाराजके इस प्रश्नकी सातिशय प्रशंसा की जो

१ चारित्रम् । १ अविष्यत् । १ वर्तमानम् । ४ श्रोतु-म०, छ० । ५ वदतां वरः आ०, प० । ६ कानि नामानि येषां ते । ७ किमाभरणम् । ८ वर्ष्मप्रमाणं द्यारीरस्थि इत्यर्थः । ९ विश्वजनेभ्यो हित । १० कुमान्ताः म० । सुषमादयः । ११ अविषः । १२ कतीनां प्रणम् । १३ जानन्ति । १४ तत् त्विमिति पदविभागः । १५ वंशोत्पत्ति लयस्थिती छ० । १६ बोद्धुमिन्छामि । १७ शतस्य माता अतमाता, शतम तुरपत्यं सातमातुरः । 'संक्यासम्मदान्मस्तुरं वृर्' । १८ तूर्णां स्थितः । १९ स्विष्टः । २० इतः समृद्धः । २० विद्यामीसितुः राषः ।

तत्क्षणं सत्कथाप्रद्वनात्तद्पितदशः सुराः । पुष्पवृष्टिमिवातेतुः प्रतीतां भरतं प्रति ॥१८०॥
साधु भो भरताधीश 'प्रतीक्ष्योऽसि त्वमद्य नः । प्रश्चांसुरितीन्द्रास्तं प्रश्नयात्को न शस्यते ॥१८२॥
प्रद्वनाद्विनैवं तद्गावं जानन्नपि स सर्ववित् । तत्प्रद्वनान्तसुदैक्षिष्ट 'प्रतिपत्रनुरोधतः ॥१८२॥
इति विज्ञापितस्तेन भगवानादितीर्थकृत् । व्याजहार पुराणार्थमितगम्भोरया गिरा ॥१८३॥
अपरिस्पन्दताक्वादेरस्पष्टदशनद्यतेः । स्वयम्भुवो सुखाम्भोजाज्ञाता चित्रं सरस्वती ॥१८४॥
प्रसवागार्मेतस्याः सत्यं तद्वन्त्रपञ्चजम् । तत्र रूक्धात्मरुभा सा 'यज्जगद्वशमानयत्' ॥१८५॥
विवक्षया विनैवास्य दिव्यो वाक्प्रसरोऽभवत् । महतां चेष्टितं चित्रं जगद्म्युजिहीर्षताम्' ॥१८६॥
एक्ष्रपापि तद्वाषा श्रोतृन्प्राप्य पृथग्विधान् । भेजे नानात्मतां 'कुष्याजरुभुतिरिवाङ्किपान् ॥१८०॥
परार्थं स कृतार्थोऽपि यदैहिष्टं जगद्गुरुः । तन्त्न् महतां चेष्टा परार्थेव निसर्गतः ॥१८८॥
त्वरमुखात्प्रसत्ता वाणी दिव्या तां महतीं सभाम् । प्रीणयामास सौधीव धारा संतापहारिणी ॥१८९॥

कि समयके अनुसार किया गया था, प्रकाशमान अथोंसे भरा हुआ था, पूर्वापर सम्बन्धसे सिहत था तथा रद्धतपनेसे रिहत था ॥१७८-१७९॥ रद्ध समय उनके इस प्रश्नको सुनकर सब देवता लोग महाराज भरतकी ओर आँख उठाकर देखने लगे जिससे ऐसा माद्धम होता था मानो वे उनपर पुष्पवृष्टि ही कर रहे हैं ॥१८०॥ हे भरतेश्वर, आप घन्य हैं, आज आप हमारे भी पूर्व हुए हैं इस प्रकार इन्द्रोंने उनकी प्रशंसा की थी सो ठीक ही है, विनयसे किसकी प्रशंसा नहीं होती ? अर्थात् सभीकी होती है ॥१८१॥ संसारके सब पदार्थों को एक साथ जाननेवाले भगवान् वृषभनाथ यद्यपि प्रश्नके विना ही भरत महाराजके अभिप्रायको जान गये थे तथापि वे श्रोताओं के अनुरोध से प्रश्नके पूर्ण होनेकी प्रतीचा करते रहे ॥१८२॥

इस प्रकार महाराज भरतके द्वारा प्रार्थना किये गये आदिनाथ भगवान् सातिशय गम्भीरवाणीसे पुराणका अर्थ कहने लगे ॥१८३॥ उस समय भगवान् से मुखसे जो वाणी निकल रही थी
वह बड़ा ही आश्चर्य करनेवाळी थी क्योंकि उसके निकलते समय न तो ताळु कण्ठ ओठ आदि
अगवव ही हिलते थे और न दाँतोकी कोई किरण ही प्रकट हो रही थी ॥१८४॥ अथवा सचमुचमें
भगवान्का मुखकमळ ही इस सरस्वतीका उत्पत्तिस्थान था उसने वहाँ उत्पन्न होकर ही जगत्को
वश्में किया ॥१८५॥ मगवान्के मुखसे जो दिग्य ध्विन प्रकट हो रही थी वह बोलनेकी इच्छाके
विना ही प्रकट हो रही थीं सो ठीक है क्योंकि जगत्का उद्धार चाहनेवाळे महापुरुषोंकी चेष्टाएँ
आश्वर्य करनेवाली ही होती हैं ॥१८६॥ जिस प्रकार नहरोंके जलका प्रवाह एक रूप होनेपर
भी अनेक प्रकारके वृक्षोंको पाकर अनेकरूप हो जाता है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवकी वाणी एक
रूप होनेपर भी पृथक् पृथक् श्रोताओंको प्राप्तकर अनेक रूप हो जाती है। भावार्थ—भगवान्
की दिग्य ध्विन उद्गम स्थानसे एक रूप ही प्रकट होती है परन्तु उसमें सर्वभाषारूप परिणमन
होनेका अतिशय होता है जिससे सब श्रोता लोग उसे अपनी अपनी भाषामें समझ जाते
हैं ॥१८७॥ वे जगद्गुरु भगवान् स्वयं कृतकृत्य होकर भी धर्भोपदेशके द्वारा दृसरोंकी भड़ाईके
छिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुरुषोंकी चेष्टाएँ स्वभावसे ही परोपकारके
छिये होती हैं ॥१८८॥ उनके मुखसे प्रकट हुई दिग्यवाणीने उस विशाल समाको अमृतकी

१ प्रतीतां द०, म०, ल०। प्रतीतं प०। २ पूज्यः। ३ विनापि द०, प०। ४ प्रतिपन्नविरोधतः स०। प्रतिपन्न श्रोतः। ५ यत् कारणात्। ६ -मानयेत् द०, स०। ७ अभ्युद्धन्तुं मिच्छताम्। ८ 'पयःप्रणासीसरितौः कृतया'। ९ चेष्टयामासः।

यत्पृष्टमादितस्तेन तत्सर्वमनुद्वंशः'। वाचस्पतिरनायासाञ्चरतं प्रत्यवृत्वधत् ॥१९०॥ प्रोगेवोत्सिर्विणीकालसम्बन्धि पुरुषाश्रयम्'। पुराणमतिगम्भीरं व्यानहार नगद्गुरुः ॥१९१॥ ततोऽवसर्पिणीकालमाश्रित्य प्रस्तुतां कथाम् । 'प्रस्तोध्यन्स पुराणस्य पीठिकां प्रावसमादधे' ॥१९२॥ 'इतिवृत्तं पुराकृत्ये यत्प्रोवाच "गिरांपितः। गणी वृपभसेनाष्ट्यस्तदाधि जोऽ धेतः' ॥१९३॥ ततःस्वायम्भुवीं वाणीमवधार्यार्थतः कृती। नगद्धिताय सोऽप्रन्थीत्तत्पुराणं गणाप्रणीः १९४॥ क्षेपेरिष तथा तीर्थकृद्धिर्गणधरेरिष । ''महद्धिभिर्यथाम्नायं तत्पुराणं प्रकाशितम् ॥१९५॥ ततो युगान्ते भगवान् वीरः तिद्धार्थनन्दनः। विपुलाद्भिमलंकुर्वन्नेकदास्ताखिलार्थहक् ॥१९६॥ भयोपसस्य तत्रेनं पश्चिमं तीर्थनायकम् । पप्रच्छामुं पुराणार्थं श्रेणिको विनयानतः ॥१९७॥ तं प्रत्यनुग्रहं भर्तुरवृष्ट्य गणाधिपः। पुराणसंग्रहं कृत्स्नमन्ववोचत्स गौतमः॥१९८॥ 'क्त्यनुग्रहं तत्र' गौतमेन महर्षिणा। ततोऽबोधि सुभर्मोऽसौ जम्बृनाम्ने समर्पयत् ॥१९९॥ ततः प्रभुत्वविच्छित्रगुरुपर्वक्रमागतम्। पुराणमधुनास्माभिर्यथाशक्ति प्रकाश्यते ॥२००॥ तत्राऽत्र मृळतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीर्थकृत् । गौतमञ्चानुतन्त्रस्य ''प्रव्यासिक्तमाश्रयात् ॥२००॥ तत्रोऽत्र मृळतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीर्थकृत् । गौतमञ्चानुतन्त्रस्य ''प्रव्यासिक्तमाश्रयात् ॥२००॥

घाराके समान संतुष्ट किया था क्योंकि अमृतघाराके समान ही उनकी वाणी भव्य जीवोंका संताप दूर करनेवाली थी, जन्म मरणके दुःखसे छुड़ानेवाली थी। ११८९॥ महाराज भरतने पहले जो कुछ पूछा था उस सबको भगवान् वृषभदेव बिना किसी कष्टके क्रमपूर्वक कहने लगे। १९०॥ जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवने सबसे पहले उत्सर्पिणीकाल सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषों का चरित्र निरूपण करनेवाले अत्यन्त गम्भीर पुगणका निरूपण किया, फिर अवसर्पिणी कालका आश्रय कर तत्सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषोंकी कथा कहनेकी इच्छासे पीठिका सहित उनके पुराणका वर्णन किया। १९९१-१९२॥ भगवान् वृषभनाथने तृतीय कालके अन्तमें जो पूर्वकालीन इतिहास कहा था, वृषभसेन गणधरने उसे अर्थ रूपसे अध्ययन किया। १९९३॥ तद्दनन्तर गणधरों प्रधान वृषभसेन गणधरने भगवान्की वाणीको अर्थरूपसे हृदयमें धारणकर जगत्के हितके लिए उसकी पुराणरूपसे रचना की। १९९॥ वही पुराण अजितनाथ आदि शेष तीर्थकरों, गणधरों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया। १९९॥

तदन्तर चतुर्थ कालके अन्तमें एक समय सिद्धार्थ राजाके पुत्र सर्वे महावीर स्वामी विहार करते हुए राजगृहीके विपुताचल पर्वतपर आकर विराजमान हुए ।।१६६॥ इसके बाद पता चलनेपर राजगृहीके विपुताचल पर्वतपर आकर विराजमान हुए ।।१६६॥ इसके बाद पता चलनेपर राजगृहीके अधिपति विनयवान् श्रेणिक महाराजने जाकर उन अन्तिम तीर्थकर—भगवान् महा-वीरसे उस पुराणको पूछा ।।१६७॥ महाराज श्रेणिकके प्रति महावीर स्वामीके अनुग्रहका विचार कर गौतम गण्यपने उस समस्त पुराणका वर्णन किया ।।१९८॥ गौतम स्वामी विरकालतक उसका स्मरण-चिन्तवन करते रहे, बादमें उन्होंने उसे सुधर्माचार्यसे कहा और सुधर्माचार्यने जम्बू स्वामीसे कहा ।।१९९॥ उसी समयसे लेकर आजतक यह पुराण बीचमें नष्ट नहीं होने वाली गुरुपरम्पराके कमसे वता आ रहा है। इसी पुराणका में भी इस समय शक्तिके अनुसार प्रकाश करूँगा ।।२००॥ इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि इस पुराणके मृत्वकर्ता अन्तिम

१ अनुक्रमेण । २ प्रद्याश्रितम् । ३ प्रकृताम् । ३ प्रवश्यन् । ५—माद्दे प०, द०, स०। ६ ऐतिहाम् । ७ सर्वज्ञः । ८ तदाधिजगदेऽर्थतः स०। ९ ज्ञातवान् । इङ् अध्ययने । 'गाङ्लिटि' इङो लिटि गाङ् भवति इति गाङ्देशः । १० गन्थरननां विना । ११ महर्षिभि—म०,ल०। १२ प्रोच्यम् । १३ समवसरणे । १४ प्रत्या-सितः सम्बन्धः ।

श्रेणिकप्रश्नसुद्दिश्य गौतमः प्रत्यभापत । इतीदमनुसंधायं प्रवन्धोऽयं निवध्यते ॥२०२॥ 'इतीदं 'प्रमुखं नाम कथासम्बन्धस्चनम् । कथाप्रामाण्यसंसिद्धानुपयोगीति वर्णितम् ॥२०३॥ पुराणसृषिभिःप्रोक्तं प्रमाणं 'स्कमाञ्जसम् । ततःश्रद्धेयमध्येयं ध्येयं श्रेयोऽधिनामिद्म् ॥२०४॥ इदं पुण्यमिदं पृतमिदं 'मङ्गळसुत्तमम् । 'इद्मायुष्यमध्यञ्च यशस्यं स्वर्ण्यमेव च ॥२०५॥ इदमचंयतां शान्तिस्तृष्टिः पुष्टिश्च पृच्छताम् । पठतां क्षेममारोग्यं श्रण्वतां कर्मनिर्जरा ॥२०६॥ इतोदुःस्वप्तनिर्णशः 'सुस्वप्तस्फातिरेव' च । इतोऽभीष्टफळव्यक्तिर्निमित्तमभिपश्यताम् ॥२०७॥

### हरिणीच्छन्दः

<sup>१०</sup>वृषभकविभियातं मार्गं वयं च किलाधुना व्रजितुमनसो हास्यं कोके किमन्यदतः परम् । घटितमथवा नैतचित्रं पतत्पतिकक्वितं<sup>११</sup> गगनमितरे नाकामेयुः किमल्पशकुन्तयः॥२०८॥

### मालिनीच्छन्दः

इति वृषमकवीन्द्रेचोंतितं मार्गमेनं वयमपि च यथावद्चोतयामः स्वशक्तया । सवितृक्षिरणजालैचोंतितं स्थोममार्गं विरलमुद्धगणोऽयं भासयेत्वि न लोके ॥२०९॥

तीर्थकर भगवान महावीर हैं और निकट क्रमकी अपेक्षा उत्तर प्रन्थ कर्ता गौतम गण्धर हैं ॥२०१॥ महाराज श्रेणिकके प्रश्नको बहुदय करके गौतम स्वामीने को उत्तर दिया था उसीका अनु संधान-विचार कर मैं इस पुराण प्रन्थकी रचना करता हूँ ॥२०२॥ यह प्रतिमुख नामका प्रकर्ण कथाके सम्बन्धको सूचित करनेवाला है तथा कथाकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके छिए हपयोगी है अतः मैंने यहाँ उसका वर्णन किया है ॥२०३॥ यह पुराग ऋषियों के द्वारा कहा गया है इसिंखए निश्चयसे प्रमाण भूत है। अतएव आत्मकल्याण चाहनेवालोंको इसका श्रद्धान, अध्ययन और ध्यान करना चाहिये ।।२०४।। यह पुराग पुण्य बढ़ानेवाला है. पवित्र है. इत्तम मझल रूप है, आयु बढ़ानेवाला है, श्रेष्ठ है, यश बढ़ानेवाला है और स्वर्ग प्रदान करनेवाला 🖁 ॥२०५॥ जो मनुष्य इस पुराणकी पूजा करते हैं उन्हें शांतिकी प्राप्ति होती है उनके सब विन्न नष्ट हो जाते हैं, जो इसके विषयमें जो कुछ पूछते हैं उन्हें सन्तोष और पुष्टिकी प्राप्ति होती है, जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आरोग्य तथा अनेक मङ्गलोंकी प्राप्ति होती है और जो सुनते हैं बनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है ॥२०६॥ इस पुराणके अध्ययनसे दुःख देनेवाले खोटे स्वप्ना नष्ट हो जाते हैं, तथा सुख देनेवाले अच्छे खप्रोंकी प्राप्ति होती है, इससे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा विचार करनेवालोंको शुभ अशुभ आदि :निमित्तों-शकुनोंकी उपलब्धि भी होती है।।२०७।। पूर्वकात्तमें वृषभसेन आदि गणधर जिस मार्गसे गये थे इस समय मैं भी उसी मार्गसे जाना चाहता हूँ अर्थात् उन्होंने जिस पुराणका निरूपण किया था उसीका निरूपण मैं भी करना चाहता हूँ सो इससे मेरी हँसी ही होगी, इसके सिवाय हो ही क्या सकता है? अथवा यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जिस आकाशमें गरुण आदि बड़े बड़े पत्नी **बड़ते हैं इसमें क्या छोटे छोटे पक्षी नहीं उड़ते ? अर्थात् अवस्य उड़ते हैं ॥२०८॥ इस प्रराण** रूपी मार्गको वृषभद्धेन आदि गणधरोंने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार मैं भी इसे

१ अवधार्य । २ पुराणम् । ३ इदं प्रतिमुखं अ०,प०, स०, द०, म०, ल० । ४ इदं प्रमुखम् एतदादि । ५ स्त्तमञ्जसा द०,म०,प०,ल० । ६ माङ्गल्य-अ०,प०,स०,द०,म०,ल० । ७ आयुःकरम् । ८ सुस्वप्नस्फीति-प०, सुस्वप्नस्याप्तिरेव ल०,म०,द०,अ० । ९ स्फातिः वृद्धिः । १० वृषभः मुख्यः । ११ पतत्र्यतिलङ्क्तिम् म०द०ल० ।

### महापुराणम्

### स्रग्धराच्छन्दः

श्रीमद्भव्याविजनीनां हृद्यमुकुलितं धुन्वदाश्राय' बोधं
मिथ्यावादात्थकारस्थितिमपघटयहाङ्मयूखप्रतानैः ।
'सद्वृत्तं शुद्धमार्गप्रकटनमहिमालम्ब यद्'वध्नविम्बप्रस्पर्दीद्धिं जैनं जगति विजयतां पुण्यमेतःपुराणम् ॥२१०॥

इत्यापें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणसहापुराणसंग्रहे कथामुखवर्णनं नाम प्रथमं पर्व ॥

अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित करता हूँ। क्योंकि लोकमें जो आकाश सूर्यकी किरणोंके समूहसे प्रकाशित होता है इसी आकाशको क्या तारागण प्रकाशित नहीं करते ? अर्थात् अव-श्य करते हैं। भावार्थ-में इस पुराणको कहता अवश्य हूँ परन्तु इसका जैसा विशव निरूपण युषभसेन आदि गणधरोंने किया था वैसा मैं नहीं कर सकता जैसे तारागण आकाशको प्रकाशित करते अवश्य हैं परन्तु सूर्यकी भाँति प्रकाशित नहीं कर पाते ॥२०९॥ बोध सम्यज्ञान (पक्षमें विकास) की प्राप्ति कराकर सातिशय शोभित भन्य जीवोंके हृदयक्षी कमलोंके संकोचको दूर करनेवाला, वचनरूपी किरणोंके विस्तारसे मिण्यामतरूपी अन्यकारको नष्ट करने वाला, सहृत्त-सदाचारका निरूपण करनेवाला अथवा उत्तम छन्दोंसे सहित (पज्ञमें गोलाकार) शुद्ध मार्ग-रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग (पक्षमें कण्टकादिगहित उत्तममार्ग) को प्रकाशित करनेवाला, और इद्धि-प्रकाशमान शब्द तथा अर्थ रूप सम्पत्तिसे (पक्षमें उज्ज्वल किरणोंसे युक्त) सूर्यविन्वके साथ स्पर्धा करनेवाला यह जिनेन्द्रदेवसम्बन्धी पवित्र-पुण्यवर्धक पुराण जगत्में सद्दा जयशील रहे ॥२१०॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्ञनसेनाचार्य विरिचत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण-के संप्रहमें 'कथामुखवर्णन' नामका प्रथम पर्व समाप्त हुआ ॥१॥

१ कृत्वा । १ सतां वृत्तं यस्मिन् तत् । १ त्रध्नः भादुः ।

# द्वितीयं पर्व

तमादिदेवं देवानामिष्वदेवं स्वयंभुवम् । प्रणम्य तस्तुराणस्य वच्नयुपोद्धातं विस्तरम् ॥ १ ॥ भथातो धर्मीकज्ञासासमाहितमितिः कृती । श्रेणिकः परिपष्रच्छ गौतमं गणमृत्यभुम् ॥ २ ॥ भगवन्नर्थतः कृत्सनं श्रुतं स्वायम्भुवान्मुखात् । प्रन्थतः श्रोतुमिच्छामि पुराणं त्वद्तुप्रहात् ॥ ३ ॥ स्वमकारणवन्धुनंस्त्वमकारणवत्सलः । त्वमकारणवैद्योऽसि वदुःखातद्वातितात्मनाम् ॥ ४ ॥ पुण्याभिषेकमभितः कुर्वन्तीव शिरस्यु नः । व्योमगङ्गाम्बुसच्छाया युष्मत्पादनखांशवः ॥ ५ ॥ तव दीप्ततपोळ्डधे रङ्गळक्मीः प्रतायिनी । अकाल्डेऽप्यनुसंधत्ते सानद्वबालातपिश्रयम् ॥ ६ ॥ स्वया जगदिदं कृत्सनम विद्यामीलितेश्वणम् । सद्यः प्रबोधमानीतं भास्वतेवाञ्जिनीवनम् ॥ ७ ॥ यज्ञेन्दुकिरणेः स्पृष्टमनाळीढं रवेः करैः । तस्वया हेळ्योद्रस्तमन्तध्वांन्तं वचोंऽग्रुभिः ॥ ८ ॥ तवोच्छिखाः स्फुरन्येता योगिन् सप्त महर्द्यः । कर्मेन्धनदहोदीप्ताः रव्सप्तार्विष हवार्विषः ॥ ९ ॥

अब मैं देवाधिदेव स्वयम्भू भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर उनके इस महापुराण-सम्बन्धी उपोद्धात-प्रारम्भ का विस्तारके साथ कथन करता हूँ ॥१॥ श्रथानन्तर धर्मका स्वरूप जाननेमें जिसकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान् श्रेणिक महाराजने गणनायक गौतम स्वामी-से पूछा ॥२॥ हे भगवन् , श्रीवर्द्धमान स्वामीके मुखसे यह सम्पूर्ण पुराण अर्थ रूपसे मैंने सुना है भव आपके अनुप्रहसे उसे प्रन्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥३॥ हे स्वामिन् , आप हमारे अकारण बन्धु हैं, हमपर बिना कारणके ही प्रेम करनेवाले हैं तथा जन्म मरण आहि दुखदायी रोगों से पीड़ित संसारी प्राणियों के लिए अकारण-स्वार्थरहित वैद्य हैं ॥४॥ हे देव. आकाशगङ्गाके जलके समान खच्छ, आपके चरणोंके नखोंकी किरणें जो हमारे शिरपर पड़ रही हैं वे ऐसी माछम होती हैं मानो मेरा सब श्रोरसे अभिपेक़ ही कर रही हों ॥५॥ हे स्वामिन्, उप तपस्याकी लब्धिसे सब और फैलनेवाळी आपके शरीरकी आभा असमयमें ही प्रातःकालीन सूर्यकी सान्द्र-सघन शोभाको धारण कर ग्ही है।।६।। हे भगवन् , जिस प्रकार सर्य रातमें निमीतित हुए कमलोंको शीघ ही प्रबोधित-विकसित कर देता है उसी प्रकार आपने श्रज्ञान रूपी निद्रामें निमीलित - सोये हुए इस समस्त जगत्को प्रवोधित-जाप्रत कर दिया है ॥७॥ हे देव, हृदयके जिस अज्ञानरूपी अन्धकारको चन्द्रमा अपनी किरगोंसे छ नहीं सकता तथा सूर्य भी अपनी रिमयोंसे जिसका स्पर्श नहीं कर सकता उसे आप अपने बचन-रूपी किरगोंसे अनायास ही नष्ट कर देते हैं ॥८॥ हे योगिन् , उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आपकी यह बुद्धि आदि सात ऋदियाँ ऐसी माल्स होती हैं मानो कर्मरूपी ईंधनके जलानेसे उद्दीप हुई

१ उपक्रमः । 'उपोद्धात उदाहरः' इत्यभिधानात् । २ समाहिता संकीना । ३ दुःस्नातङ्कार्द्धिनास्मनाम् द०, स०, स०, प०, ल० । ४ समानाः । ५ ऋदोः । ६ विस्तारिणी । ७ अविद्या अनित्याऽञ्चिदुःसाज्ञानात्मस् विपरीता व्याप्रतिरिवद्या । ८ निरस्तम् । ९ कर्मेन्धनदहोदीय्ताः ट० । कर्मेन्धनानि दहन्तीति कर्मेन्धनदहः । १० अपनेः ।

इदं पुण्याश्रमस्थानं पवित्रं त्वत्प्रतिश्रयात् । रक्षारण्यमिवाभाति तपोछक्त्र्या निराकुलम् ॥१०॥ अन्नैते पश्चो वन्यारं पुष्टा मुख्टेस्तृणाङ्करेः । न क्रम्मुगसंबाधां जानन्त्यपि कदाचन ॥११॥ पादप्रधावनोत्स्प्टैः कमण्डलुजलैरिमे । अमृतैरिव वर्दन्ते मृगशावाः पवित्रिताः ॥१२॥ सिंहस्तनन्ध्यानत्र करिण्यः पाययन्त्यम्ः । सिंहधेनुस्तनं स्वेरं स्पृशित कलभा इमे ॥१३॥ अहो परममाश्चर्यं यदवाचोऽप्यमी मृगाः । भजन्ति भगवत्पाद्च्छायां मुनिगणा इव ॥१४॥ भृत्रकृत्तव्कल्लाश्चामी प्रसूनफलशालिनः । धर्मारामतस्यन्ते परितो वनपादपाः ॥१५॥ इमा वनलता रम्याः भृत्रफुल्ला अमरैर्वृताः । न विदुः करसंबाधां राजन्वस्य इव प्रजाः ॥१६॥ तपोवनित्रदं रस्यं परितो विपुलाचलम् । दयावनिमवोद्ध्तं प्रसादयित मे मनः ॥१७॥ इमे तपोधना दीसतपसो वातवक्कलः । भवत्पाद्प्रसादेन मोक्षमार्गमुपासते ॥१८॥ इति प्रस्पष्टमाहात्म्यः कृती जगदनुप्रहे । भगवन् भन्यसार्थस्य स्वर्णादायते भवान् ॥१९॥ सतो बहि महायोगिन् न ते कश्चिदगोचरः । तव ज्ञानांशवो दिव्याः स्वर्णन्त जगत्त्रये ॥२०॥

अगिनकी सात शिखाएँ ही हों ।। हो भगवन् , आपके आश्रय से ही यह समवसरण पुराय-का आश्रमस्थान तथा पवित्र हो रहा है अथवा ऐसा माळूम होता है मानो तपरूपी छत्त्मीका हपदव रहित रक्षावन ही हो ॥१०॥ हे नाथ, इस समवसरणमें जो पशु बैठे हुए है वे धन्य हैं. इनका शरीर मीठी घासके खानेसे अत्यन्त पुष्ट हो रहा है, ये दुष्ट पशुओं (जानवरों) द्वारा होने वाळी पीड़ाको कभी जानते ही नहीं हैं।।११।। पादप्रचालन करनेसे इधर स्थर फैले हुए कमण्डलके जलसे पवित्र हुए ये हरिणोंके वस्ते इस तरह बढ़ रहे हैं सानी अमृत पीकर ही बढ़ रहे हों ।। १२।। इस भीर ये हथिनियाँ सिंहके बच्चेको अपना दव पिछा रही हैं और ये हाथीके बच्चे स्वेच्छासे सिंहनीके सानोंका स्पर्श कर रहे हैं-दध पी रहे हैं ।।१३।। अहो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिन हरिणोंको बोलना भी नहीं आता वे भी मनियोंके समान भगवानके चरणकमलोंकी छायाका आश्रय ले रहे हैं।।१४।। जिनकी बालोंको कोई बील नहीं सका है तथा जो पुष्प और फलोंसे शोभायमान हैं ऐसे सब ब्रोर लगे हुए ये वनके वृक्ष ऐसे माळूम होते हैं मानो धर्मरूपी वृशीचेके ही वृज्ञ हैं ।।१५।। ये फूळी हुई और भ्रमरोंसे घिरी हुई वनलताएँ कितनी सुन्दर हैं ? ये सब न्यायवान् राजाकी प्रजाकी तरह कर-बाधा (हाथसे फल फूल आदि तोड़नेका दुःख, पक्षमें टैक्सका दुःख) को तो जानती ही नहीं हैं ॥१६। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुछाचछ पर्वतके चारों कोर विद्यमान है, प्रकट हुए द्यावनके समान मेरे मनको आनन्दित कर रहा है।।१७॥ हे भगवन् , दम तपश्चरण करनेवाछे ये दिगम्बर तपस्वीजन केवल श्रापके चरणोंके शसादसे ही मोक्षमार्गकी उपायना कर रहे हैं ॥१८॥ हे भगवन् , आपका माहात्म्य अल्पन्त प्रकट है, आप जगत्के उपकार करनेमें सातिशय कुशल हैं, अत एव आप भन्य समुद्रायके सार्थवाह-नायक गिने जाते हैं ॥१९॥ हे महायोगिन , संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञानका विषय न हो, आपकी मनोहर ज्ञानिकरणें तीनों छोकोंने फैल रही हैं इसिंछए हे देव, आपही

१ घन्याः अ०,प०,द०,स०,स०,र००। २ पादप्रधावनीत्स्छविशिष्टसिक्लिरिमे प०, द०। ३ अक्रुतः अच्छितः। ४ विक्रिसिताः। इप करः इस्तः विल्ड्च । ६ विद्युक्तिगरेरिमितः। ''हाधिक्सम्यानिकवापर्युपर्यधोऽत्यन्त-रान्तरेणतस्पर्यमिसरोऽभयेश्वाप्रधानेऽमोट्शस्। ७ वायुर्वेत्कलं येशां ते दिगम्बराः-। ८ कृशकः। ९ भव्यसार्यस्य सार्थस्य अ०, स०। १० सङ्घरः। ११ सार्थनाहः विषक्ष्रेष्ठः। १२ दीप्ताः अ०, स०।

विज्ञाण्यमन्यद्प्यस्ति समाधाय मनः शृणु । 'यतो 'भगवतिश्रतं दृढं स्थान्मद्नुप्रहे ॥२१॥
पुरा चिरतमज्ञानान्मया दुश्चिरितं महत् । तस्येनसः प्रशान्त्यर्थं प्रायश्चित्तं चराम्यहम् ॥२२॥
विह्नानृतान्यरेरामारत्यारम्भपित्रहैः । मया सिक्षतमज्ञेन पुरेनो 'निरयोचितम् ॥२३॥
कृतो मुनिवधानन्दस्तीको सिध्याहता मया । येनायुष्कर्मं हुर्मोचं बद्धं स्वाभीं गतिं प्रति ॥२४॥
तत्प्रसीद विभो वन्तुमामूळात्पावनीं कथाम् । निष्क्रयो हुष्कृतस्यास्तु मम पुण्यकथाश्रुतिः ॥२५॥
हृति प्रश्रियणीं वाचमुदीर्यं मगधाधियः । व्यरमद्द्यान्त्योत्दनाकृतपुष्पाचनस्तुतिः ॥२६॥
ततस्तमृययो दीसतपोळक्मीविभूपणाः । प्रश्रश्च सुरिति प्रीता धार्मिकं मगधेश्वरम् ॥२७॥
साधु मो मगधाधीश ! साधु प्रश्नविदांवर !। पृच्छताच त्वया तत्त्वं साधु नः प्रीणितं मनः ॥२८॥
'पिपृच्छिषितमस्माभिर्यदेव प्रमार्थकम् । तदेवाच त्वया पृष्टं संवादः पर्य कीदृशः ॥२९॥
'श्वुमुत्सावेदनं' प्रश्नः स ते धर्मो बुमुत्सितः । त्वया बुमुत्सुना' धर्मं 'विश्वमेव बुमुत्सितम् ॥३०॥
पृद्य धर्मतरोरर्थः फळं कामस्तु तद्भः । सित्रवर्गत्रयस्यास्य मूळं 'श्वुण्यकथाम्रुतिः ॥३१॥

यह पुराण किह्ये ॥२०॥ हे भगवन् , इसके सिवाय एक वात और कहनी है वसे वित्त स्थिरकर सुन छीजिए जिससे मेरा उपकार करनेमें आपका चित्त और भी दृढ़ हो जावे ॥२१॥ वह वात यह है कि मैंने पहले अज्ञानवश बड़े-बड़े दुराचरण किए हैं। अब उन पापों की शान्तिके लिए ही यह प्रायक्षित ले रहा हूँ ॥२२॥ हे नाथ, सुक्त अज्ञानीने पहले हिंसा सूठ चोरी परस्रीसेवन और अनेक प्रकारके आरम्भ तथा परिप्रहादिकके द्वारा अत्यन्त घोर पापोंका संचय किया है ॥२३॥ और तो क्या, सुझ मिध्यादृष्टिने सुनिराजके वध करनेमें भी बड़ा आनन्द माना था जिससे सुझे नरक ले जाने वाले नरकायु कर्मका ऐसा बन्ध हुआ जो कभी छूट नहीं सकता ॥२४॥ इसलिए हे प्रभो, उस पवित्र पुराणके प्रारम्भसे कहनेके लिए सुझपर प्रसन्न होइए क्योंकि उस पुण्यवर्धक पुराणके सुननेसे मेरे पापोंका अवश्य ही निराकरण हो जावेगा ॥२५॥ इस प्रकार दाँतोंकी कान्तिहानी पुष्पोंके द्वारा पूजा और स्तुति करते हुए माधसमाद विनयके साथ ऊपर कहे हुए वचन कहकर चुप हो गए ॥२६॥

तदनन्तर श्रेणिकके प्रश्नसे प्रसन्न : हुए और तित्र तपश्चरणहर्षी तद्मीसे शोभायमान मुनिजन नीचे किसे अनुसार उन धर्मात्मा श्रेणिक महाराजकी प्रशंसा करने तने
॥२७॥ हे मगधेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रदन करनेवालों में अत्यन्त श्रेष्ठ हो इसकिए और
भी धन्य हो, आज महापुराण सम्बन्धी प्रदन पूछते हुए तुमने हमलोगों के चित्तको बहुत ही
हिर्षित किया है ॥२८॥ हे श्रेणिक, श्रेष्ठ अचरों से सहित जिस पुराणको हम लोग पूछना
चाहते थे उसे ही तुमने पूछा है । देखो यह कैसा अच्छा सम्बन्ध मिला है ॥२९॥ जाननेकी इच्छा प्रकट करना प्रदन कहताता है । आपने अपने प्रश्नमें धर्मका खहर जानना
चाहा है । सो हे श्रेणिक, धर्मका स्वहर जाननेकी इच्छा करते हुए आपने सारे संसारको
जानना चाहा है अर्थात् धर्मका स्वहर जाननेकी इच्छा से आपने अखिल संसारके
स्वहर्षको जाननेकी इच्छा प्रकट की है ॥३०॥ हे श्रेणिक, देखो, यह धर्म एक वृत्त है । अर्थ

१ विज्ञापनात् समाधानात् । २ भवतः । ३ अन्यधनवितारित । ४ दित निकावितम् अ०, स०, द०, प० । ५ निःकिया ट० । ६ उत्तवा । ७ प्रष्टुमिष्टम् । ८ परमाक्षरम् अ०, स०, प०, छ०, द० । ९ प्रकृतार्थोदिवचलनं संवादः । १० बोद्धुमिच्छा । ११ वेदनं विज्ञापनम् । वेदनः अ०, स०, द० । १२ सुभुत्सता द०, स०, स०, प०, म०, ल० । १३ सर्वमेव द०, प० । १४ घर्मकथा म०, प० ।

5

धर्माद्र्येश्च कामश्च स्वर्गश्चेत्यविगानतः'। धर्मः कामार्थयोः 'स्तिरित्यायुष्मिन्विनिश्चितु ॥३२॥ धर्मार्थी सर्वकामार्थी धर्मार्थी धनसीख्यवान् । धर्मी हि मूळं सर्वासां धनिर्द्धसुलसंपदाम् ॥३३॥ धर्मः कामदुधा धेनुर्धर्मश्चिन्तामणिर्महान् । धर्मः कल्पतरः स्थेयान् धर्मो हि निधिरक्षयः ॥३४॥ पर्य धर्मस्य माहास्यं योऽपायात्परिरक्षति । 'यत्र स्थितं नरं 'दूरान्नातिकामित देवताः ॥३५॥ 'विचारनृपक्लोकात्मिदृज्यप्रत्ययतोऽपि च । धीमन्धर्मस्य माहात्म्यं निर्विचारमवेहि भोः ॥३६॥ स धर्मी विनिपातेभ्यो यस्मात्संधारयेन्नरम् । अत्रे चाभ्युद्यस्थाने निरपायसुखोद्ये ॥३७॥ स च धर्मः पुराणार्थः पुराणं पञ्चधाः विदुः । क्षेत्रं काळश्च तीर्थञ्च सत्पुंसस्तद्विचेष्टितम् ॥३८॥ क्षेत्रं त्रेकोक्यविन्यासः काळस्त्रेकाल्यविस्तरः । मुत्तयुपायो भवेत्तीर्थं पुरुषास्तिन्नवेदिणः ॥३०॥ न्याय्यमाचिरतं तेषां चरितं दुरितच्छिदाम् । इति कृत्सनः पुराणार्थः प्रदने संभावितस्त्वया ॥४०॥ अहो प्रसन्नगम्भीरः प्रदनोऽयं विश्वगोचरः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसन्मार्गकाळसचरिताश्रयः ॥४९॥

इसका फल है और काम उसके फलोंका रस है। धर्म अर्थ और काम इन तीनोंकों त्रिवर्ग कहते हैं. इस त्रिवर्गकी प्राप्तिका मूल कारण धर्मका सुनना है ॥३१॥ हे आयुष्मन् , तुम यह निश्चय करो कि धर्म से ही अर्थ काम स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सचमुच वह धर्म ही अर्थ और कामका डत्पिस्थान है।।३२॥ जो धर्मकी इच्छा रखता है वह समस्त इष्ट पदार्थोंकी इच्छा रखता है। धर्मकी इच्छा रखने वाला मनुष्य ही धनी और सुखी होता है क्योंकि धन ऋदि सुख संपत्ति आदि सबका मूळ कारण एक धर्म ही है ।। १३।। मनचाही वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही कामधेत है, धर्मे ही महान् विन्तामणि है, धर्म ही स्थिर रहनेवाला कल्पनृक्ष है और धर्म ही अविनाशी निधि है ॥३४॥ हे श्रेणिक, देखो धर्मका कैसा माहात्म्य है, जो पुरुष धर्म में श्चिर रहता है-निर्मल भावोंसे धर्मका आचरण करता है वह उसे अनेक संकटोंसे बचाता है। तथा देवता भी उसपर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर दूर ही रहते हैं ॥३५॥ हे बुद्धिमन्, विचार, राजनीति, लोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव और उत्तम ज्ञानादि की प्राप्तिसे भी धर्मका अचि-न्य माहात्म्य जाना जाता है। भावार्थ-द्रव्योंकी अनन्त शक्तियोंका विचार, राज-सन्मान, लोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव और अवधि मनःपर्येय आदि ज्ञान इन सबकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है। अतः इन सन नातोंको देखकर धर्मका झलौकिक माहात्म्य जानना च।हिये ॥३६॥ यह धर्म नरक निगोद आदिके दुःखोंसे इस जीव की रक्षा करता है और अविनाशी सुखसे युक्त मोक्ष-स्थानमें इसे पहुँ वा देता है इसि छिए इसे धर्म कहते हैं ॥३७॥ जो पुराणका अर्थ है वही धर्म है. मुनिजन पुराणको पाँच प्रकारका मानते हैं-क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएँ ॥३८॥ अर्ध्व मध्य और पाताल रूप तीन छोकों की जो रचना है उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत भवि-च्यत् और वर्तमान रूप तीन कालोंका जो विस्तार है इसे कांछ कहते हैं। मोक्षप्राप्तिके उपायभूत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थको सेवन करनेवाले शलाकापुरुष सत्पुरुष कहलाते हैं और पापोंको नष्ट करनेवाले उन सत्पुरुषोंके न्यायोपेत आवरणको उनकी चेष्टाएँ अथवा कियाएँ कहते हैं। हे श्रेणिक, तुमने पुराणके इस सम्पूर्ण अर्थको अपने प्रभमें समाविष्ठ कर दिया है ॥३९-४०॥ अहो श्रेणिक, तुम्हारा यह प्रश्न सरक होनेपर भी गम्भीर है, सब तत्त्वोंसे भरा हुआ है तथा क्षेत्र, क्षेत्रको जाननेवाला आत्मा,

९ अविवादतः । २ कारणमित्यर्थः । ३ घर्मे । ४ अतिशयेन । ५ विचारं चप कोकात्म-द० । ६ प्रत्ययः

इदमेव युगस्यादौ पप्रच्छ भरतः पुरुम् । ततोऽनुयुयुने सम्राट् सागरोऽजितमच्युतम् ॥४२॥ इति प्रमाणभूतेयं वक्तृश्रोतृपरम्परा । त्वयाद्यालङ्कृता धीमन् ! प्रच्छतेमं महाधियम् ॥४३॥ त्वं प्रष्टा भगवान्वक्ता सहग्रश्रूषवो वयम् । सामग्री नेदशी जातु जाता नैव जनिष्यते ॥४४॥ तस्मात्पुण्यकथामेनां श्र्णुयामः समं वयम् । प्रज्ञापारिमतो देवो वक्तुमुत्सहतामयम् ॥४५॥ इति प्रोत्साद्य तं धर्मे ते समाधानचक्षुषः । ततो गणधरस्तोत्रं पेठुरित्युच्यकैस्तदा ॥४६॥ त्वां प्रत्यक्षविदां बोधेरप्यवुद्धमहोदयम् । प्रत्यक्षस्तवनैः स्तोतुं वयं चाद्य किलोचताः ॥४०॥ वज्ञुदंशमहाविद्यास्थानाकूपारपारगम् । त्वामृषे ! स्तोतुकामाः साः केवलं भक्तिचोदिताः ॥४८॥ भगवन् भन्यसार्थस्य नेतुस्तव शिवाकरम् । पताकेवोच्छिता भाति कीर्तिरेपा विधूज्ञवला ॥४९॥ "आलवालीकृताम्भोधिवलया कीर्तिवल्लरी । जगन्नाद्यीतरोरममाकामित तवोच्छिला ॥५०॥ स्वामामनन्ति सुनयो योगिन।मधियोगिनम् । त्वां गण्यं गणन।तीतगुणं गणधरं विदुः ॥५९॥

सन्मार्ग, काल और सत्पुरुषोंका चरित्र आदिका आधारभूत है ॥४१॥ हे बुद्धिमान् श्रेणिक, युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीने भगवान् आदिनाथसे यही प्रश्न पूँछा था, और यही प्रश्न चक्रवर्ती सगरने भगवान् अजितनाथसे पूँछा था। आज तुमने भी खल्यन्त बुद्धिमान् गौतम गणघरसे यही प्रश्न पृछा है इस प्रकार बक्ता और श्रोताक्षोंकी जो प्रमाणभूत—सभी परम्परा चली आ रही थी उसे तुमने सुशोभित कर दिया है ॥४२-४३॥ हे श्रेणिक, तुम प्रश्न करने वाले, भगवान् महावीर स्वामी इत्तर देनेदाले और हम सब तुम्हारे साथ सुननेवाले हैं। हे राजन्, ऐसी सामग्री पहले न तो कभी मिली है और न कभी मिलेगी ॥४४॥ इसल्ये पूर्ण श्रतज्ञानको धारण करनेवाले ये गौतम स्वामी इत्त पुण्य कथाका कहना प्रारम्भ करें और हम सब तुम्हारे साथ सुने ॥४५॥ इस प्रकार वे सब ऋषिजन महाराज श्रेणिकको धर्ममें उत्साहित कर एकाप्रचित्त हो उच्च स्वरसे गण्धर स्वामीका नीचे किस्ता हुआ स्तोत्र पढ़ने कगे ॥४६॥

हे स्वामिन्, यद्यपि प्रत्यत्त ज्ञानके घारक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान द्वारा आपके अभ्युद्यको नहीं जान सके हैं तथापि हमलोग प्रत्यक्ष स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति करनेके छिये तत्पर हुए हैं सो यह एक आश्चर्यकी ही बात है ॥४७॥ हे ऋषे, आप चौदह महा महाविद्या (चौदह पूर्व) रूपी सागरके पारगामी हैं अतः हम छोग मात्र भक्तिसे प्रोरत होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं ॥४८॥ हे भगदन्, आप भव्य जीवोंको मोक्षर्थानकी प्राप्ति करानेवाले हैं, आपकी चन्द्रमाके समान व्वक्वरू कीर्ति फहराती हुई पताकाके समान शोभायमान हो रही है ॥४६॥ देव, चारों छोर फेले हुए समुद्रको जिसने अपना आलवाल (क्यारी) बनाया है ऐसी बढ़ती हुई आपकी यह कीर्तिरूपी लता इस समय त्रसनाड़ी रूपी वृक्षके अप्रभागपर आक्रमण कर रही हैं—उसपर आरूढ़ हुआ चाहती है ॥५०॥ हे नाथ, बड़े बड़े मुनि भी यह मानते हैं कि आप योगियोंमें महायोगी हैं, प्रसिद्ध हैं, असंख्यात गुगोंके धारक है तथा संघके अधिपति—गणधर हैं ॥५१॥

१ प्रश्नमकरोत् । २ ऋषयः । ३ चःवारो वेदाः, शिक्षा करुपो व्याकरणं छन्दोविचितिः ज्योतिषं निरुक्तम् इतिहासः पुराणं मीमांसा न्यायशास्त्रं चेति चतुर्दशमहाविद्यास्थानावि चतुर्दशपूर्वाणि वा चतुर्दशमहाविद्या-स्थानानि । ४ नोदिताः अ०, स० । ५ सङ्गस्य । ६ मोक्षस्तनिम् । ७ आस्त्रवासः आवापः ।

पारेतमः परंधाम प्रदेष्टुमनसो वयम् । तद्हारोद्घाटनं बीजं त्वामुपास्य छभेमहि ॥६२॥ विह्यास्यं तिख्यास्यं हि ब्रह्मसुतो मुनिः । परं ब्रह्म त्वदायत्तमतो ब्रह्मिवते विदुः ॥६३॥ मुनयो वातरशनाः पदमूर्ध्वं विधित्सवः । त्वां मूर्द्धवन्दिनो भूत्वा तहुपायमुपासते ॥६४॥ महायोगिन्नमस्तुभ्यं महाप्रज्ञ नमोऽस्तु ते । नमो महात्मने तुभ्यं नमः स्ताते महर्द्ध्ये ॥६५॥ नमोऽविधिजुपे तुभ्यं नमो देशाविधित्विपे । परमावधये तुभ्यं नमः सर्वावधिस्पृशे ॥६६॥ "कोष्ठबुद्धं नमस्तुभ्यं नमस्ते वीजबुद्धये । पदानुसारिन् र संभिन्नश्रोतस्तुभ्यं नमो नमः ॥६७॥

कहलाते हैं। १६१। हे देव , हम लोग मोह अथवा अज्ञानान्धकारसे रहित मोक्षरूपी परम धाममें प्रवेश करना चाहते हैं अतः आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उघाडनेका कारण प्राप्त करना चाहते हैं ।।६२।। हे देव , आप सर्वज्ञ देवके द्वारा कही हुई समस्त विद्याओं को जानते हैं इसिल्ये आप ब्रह्मसत कहलाते हैं तथा परंब्रह्म रूप सिद्ध पदकी प्राप्ति होना आपके अधीत है, ऐसा ब्रह्मका स्वरूप जाननेवाले योगीश्वर भी कहते हैं ॥६३॥ हे देव . जो दिगम्बर मुनि मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी हैं वे आपको मस्तक अकाकर नमस्कार करते हुए इसके इपायभूत-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्तचारित्रकी डपासना करते हैं।।६४।। हे देव , आप महायोगी हैं-ध्यानी हैं अतः मापको नमस्कार हो. आप महाबुद्धिमान हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप महात्मा हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप जगत्त्रयके रत्तक और बड़ी बड़ी ऋद्धियोंके घारक है अतः आपको नमस्कार हो ॥६५॥ हे देव , आप देशावधि, परमावधि श्रौर सर्वावधिरूप श्रवधि ज्ञानको धारण करनेवाले हैं खतः आपको नमस्कार हो ॥६६॥ हे देव, आप कोष्ठबुद्धि नामक ऋदि को धारण करने वाले हैं अर्थात् जिस प्रकार कोठेमें अनेक प्रकारके धान्य भरे रहते हैं उसी प्रकार आपके हृदयमें भी अनेक पदार्थों का ज्ञान भरा हुआ है, अतः आपको नमस्कार हो। आप बीजबुद्धि नामक ऋद्धिसे सहित हैं अर्थात् जिस प्रकार उत्तम जमीनमें बोया हुआ एक भी बीज अनेक फल उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार आप भी आगमके बीजरूप एक दो पदोंकों ग्रहण कर अनेक प्रकारके ज्ञानको प्रकट कर देते हैं इस्रिक्ट आपको नमस्कार हो। आप पदानुसारी ऋद्धिको धारण करने वाले हैं अर्थात् आगमके आदि मध्य अन्तको अथवा जहाँ कहीं से पक पदको सुनकर भी समस्त आगमको जान लेते हैं अतः आपको नमस्कार हो। आप संभिन्नश्रोत् ऋदिको घारण करनेवाले हैं अर्थात् आप नौ योजन चौड़े और बारह योजन लम्बे क्षेत्रमें फैले हुए चक्रवर्तीके कटक सम्बन्धी समस्त मनुष्य और तिर्यक्कोंके श्रक्षरा-त्मक तथा अनुक्षरात्मक मिले हुए हुए शब्दोंको एक साथ प्रहुण कर सकते हैं अतः आपको

१ कारणम् । २ ब्रह्मणा सर्वज्ञेनोक्ता । ३ विद्वांस्त्वं द०, ळ० । ४ वायुकाञ्चीदामा । ५ विवित्सवः ट० । वेतुमिच्छवः ळब्धुमिच्छव इत्यर्थः । 'विद्लु लाभे' इति धातोरुत्पन्नत्वात् । ६ नमझात्रे ळ० । स्तात् अस्तु । ७ कोष्ठागारिकधृतभूरिधान्यानामविनष्टाञ्यतिकीर्णानां यथास्थानं तथैवावस्थानमवधारितव्रन्थार्थानां यस्यां बुद्धौ सा कोष्ठबुद्धिः । ८ विशिष्टक्षेत्रकालादिसद्दायमेकमप्युतं बीजमनेकबीजप्रदं यथा भवति तथैकबीजपद्वद्रहणाद्वेकपदा-र्थमितिपत्त्र्यस्यावधारणा यस्यां बुद्धौ सा बीजबुद्धिः । ९ आदावन्ते यत्र तत्र चैकपद्रमहणात् समस्तव्रन्थार्थस्यावधारणा यस्यां बुद्धौ सा पद्मानुसारिणी बुद्धिः । ९० सं सम्यक्संकरञ्चतिकरञ्चतिरेकेण भिन्नं विभक्तं शब्दरूपं श्रणोतीति सम्मिन-अोतृश्चद्धिः द्वादशयोजनायामनवयोजनविस्तारचकधरस्कन्धावारोत्पन्नतरकरभाद्यक्षरानसरात्मकशब्दसन्दोहस्यान्योन्यं विभिन्नस्यापि युगपस्त्रतिभासो यस्याप्रद्धौ सखां भवति सा सम्भिननभोत्रीत्यर्थः ।

नमोऽस्त्वृज्जमते तुम्यं नमस्ते विपुछात्मने । नमः 'प्रत्येकबुद्धाय 'स्वयम्बुद्धाय वे नमः ॥६८॥ अभिन्नद्शपूर्वित्वास्प्राप्तपूजाय ते नमः । नमस्ते पूर्विविद्यानां विश्वासां पारदश्वने ॥६९॥ दीप्तोप्रतपसे तुम्यं नमस्तप्तमहातपः । नमो घोरगुणब्रह्मचारिणे घोरतेजसे ॥७०॥ नमस्ते विकियद्धीनामष्टभा सिद्धिभीयुषे । 'आमर्ष'क्षेवेळवाविद्युद्धान्तु सर्वोषभे नमः ॥७१॥ नमोऽसृतमधुक्षीरसर्पिराह्मविणेऽस्तु ते । नमो मनोवचःकायबिजनां ते बळीयसे ॥७२॥

बार बार नमस्कार हो ॥६७॥ आप ऋजुमति और विपुत्तमति नामक दोनों प्रकारके मनःपर्यय ज्ञानसे सहित हैं अतः आपको नमस्कार हो। आप प्रत्येकबुद्ध हैं इसिटिए आपको नमस्कार हो तथा चाप स्वयंबुद्ध हैं इसिछए आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे स्वामिन् , दशपूर्वी का पूर्ण ज्ञान होनेसे आप जगत्में प्रवताको प्राप्त हुए हैं अतः आपको नमस्कार हो। इसके सिवाय आप समस्त पूर्व विद्याद्योंके पारगामी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे नाथ, आप पक्षोपवास, मास्रोपनास आदि कठिन तपस्याएँ करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीर्घकाल तक कठिन कठिन तप तपते हैं। अनेक गुणोंसे सहित अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और अलन्त तेजस्वी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७०॥ हे देव, आप अणिया, महिमा, गरिमा, लियमा, प्राप्ति, प्राकःम्य, ईशित्व और वशित्व इन आठ विक्रिया ऋढियोंकी सिद्धिको प्राप्त हुए हैं अर्थात् (१) आप अपने शरीरको परमाणुके समान सूच्म कर सकते हैं, (२) मेरुसे भी स्थूल बना सकते हैं. (३) अल्पन्त भारी (वजनदार) कर सकते हैं. (४) हलका (कम वजनदार) बना सकते हैं ,(५) आप जमीन पर बैठे बैठे ही मेर पर्वतकी धोटी छू सकते हैं अथवा देवों के आसन कम्पायमान कर सकते हैं. (६) आप अदाई द्वीप में चाहे जहाँ जा सकते हैं अथवा जरूमें स्थलकी तरह स्थलमें जलकी तरह चल सकते हैं, (७) आप चक्रवर्तीके समान विभ्रतिको प्राप्त कर सकते हैं और (८) विरोधी जीवोंको भी वशमें कर सकते हैं अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय हे देव , आप बामर्ष, इनेल, नाग्विपट , जल और सर्वीपधि बादि ऋढियोंसे सुराभित हैं अर्थात् (१) आपके वमनकी वायु समस्त रोगोंको नष्ट कर सकती है। (२) आपके मुखसे निकले हए कफको स्पर्शकर बहनेवाली वायु सब रोगोंको हर सकती है। (३) आपके मुखसे निकली हुई वायु सब रोगोंको नष्ट कर सकती है। (४) आपके मलको स्वर्शकर बहती हुई वाय सब रोगोंको दर सकती है और (५) आपके शरीरको स्पर्शकर बहती हुई वायु सब रोगोंको दर कर सकती है। इसिंख्य आपको नमस्कार हो ॥७१॥ हे देव, आप अमृतस्नाविगी, मधुस्राविग्री, चीरस्राविग्री और घृतस्राविणी आदि रस ऋद्भियोंको धारण करनेवाछे हैं अर्थात् (१) भोजनमें मिला हुआ विष भी आपके प्रभावसे अमृत रूप हो सकता है. (२) भोजन मीठा न होनेपर भी आपके प्रभावसे मीठा हो सकता है, (३) आपके निमित्तसे भोजनगृह अथवा भोजनमें दूध झरने लग सकता है और (४) आपके प्रभावसे भोजनगृहसे घी की कमी दूर हो सकती है। अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय आप मनोबल, वचनवल और कायबळ ऋढिसे सम्पन्न हैं अर्थात् आप समस्त द्वादशाङ्गका अन्तर्मुहूर्तमें अर्थक्रपसे

१ वैराग्यकारणं किञ्चिद्दष्ट्वा यो वैराग्यं गतः स प्रत्येकबुद्धः । प्रत्येकान्निमित्ताद्बुद्धः प्रत्येकबुद्धः । यथान् नीकाञ्चनाविकयात् वृषमनाथः । २ वैराग्यकारणं किञ्चिद्दष्ट्वा परोपदेशं चानपेक्ष्य ख्यमेव यो वैराग्यं गतः स ख्यम् म्बुद्धः । १ छदिः । ४ ३वेलः(डगुङ्क क०) [मुखमलम्]। 'थूक' । ५ स्वीङ्गमलम् । ६—स्राविणे नमः स० । —स्राविणेऽस्तु ते स०, द०, प० ।

क्लजङ्घाफलश्रेणीतन्तुपुष्पाम्बरश्रयात् । चारणिर्द्विज्ञपे तुभ्यं नमोऽक्षीणमहर्द्वये ॥७३॥
त्वमेव परमो वन्युस्त्वमेव परमो गुरुः । त्वामेव सेवमानानां भवन्ति ज्ञानसम्पदः ॥७४॥
त्वयेय भगवन् विश्वा विहिता धर्मसंहिता । अत एव नमस्तुभ्यममी कुर्वन्ति योगिषः ॥७५॥
त्वत्त एव परंश्वेयो मन्यमानास्ततो वयम् । तव पादाङ्किपच्छायां त्वय्यास्तिक्या दुपास्महे ॥७६॥
वाग्गुप्तेस्त्वत्स्तुतौ हानिर्मनोगुप्तेस्तव स्मृतौ । कायगुप्तेः प्रणामे ते काममस्तु सदापि नः ॥७७॥
स्तुत्वेति स्तुतिभिः स्तुत्यं भवन्तं अवनाधिकम् । पुराणश्रुतिमेवैनां तस्प्रलं प्रार्थयामहे ॥७८॥
पुराणश्रुतितो धर्मो योऽस्माकमभिसंस्कृतः । पुराणश्रुवितामेव तस्मादाशास्महे वयम् ॥७८॥

चिन्तवन कर सकते हैं, समस्त द्वादशाङ्गका अन्तर्भुहूर्तमें शब्दों द्वारा उचारण कर सकते हैं और शारीर सम्बन्धी अतुल्य बळसे सहित हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७२॥ हे देव . आप जलचारण, जंघाचारण, फन्नचारण, श्रेणीचारण, तन्तुचारण, पुष्पचारण और अम्बरचारण आदि चारण ऋदियों से युक्त हैं श्रशीत (१) आप जलमें भी खलके समान चल सकते हैं तथा ऐसा करनेपर जलकायिक और जलचर जीवोंको आपके द्वारा किसी प्रकारकी बाधा नहीं होगी। (२) आप बिना कदम उठाये ही आकाशमें चल सकते हैं। (३) आप वृक्षों में लगे फड़ोंपरसे गमन कर सकते हैं और ऐसा करनेपर भी वे फड़ वृक्षसे दृश्कर नीचे नहीं गिरेंगे। (४) आप आकाशमें श्रेणीबद्ध गमन इर सकते हैं , बीचमें आए हए पर्वत आदि भी आपको नहीं रोक सकते। (५) आप सूत अथवा मकड़ीके जालके तन्तुओंपर गमन कर सकते हैं पर वे आपके भारसे ट्रेंगे नहीं। (६) आप पुष्पींपर भी गमन कर सकते हैं परन्त वे आपके भारसे नहीं इटेंगे और न उसमें रहनेवाले जीवोंको किसी प्रकारका कष्ट होगा। और (७) इनके दिवाय आप याकारामें भी सर्वत्र गमनागमन कर संकते हैं। इसिछए आपको नमस्कार हो । हे खामिन . आप अचीण ऋदिके धारक हैं अर्थात् आप जिस भोजनशालामें भोजन कर आवें उसका भोजन चक्रवर्शके कटकको खिलानेपर भी चीण नहीं होगा और आप यदि छोटे दे स्थानमें भी बैठकर धर्मोपदेश खादि देंगे तो उस स्थानपर समस्त मनुष्य और देव आदिके बैठनेपर भी संकीर्णता नहीं होगी। इसिए आपको नमस्कार हो ॥७३॥ हे नाथ. संसारमें आपही परम हितकारी बन्धु हैं, आपही परमगुरु हैं और आपकी सेवा करनेवाले परवों को ज्ञानहृषी सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है ॥७४॥ हे भगवन् , इस संसारमें आपने ही समस्त धर्मशास्त्रोंका वर्णन किया है अतः ये बड़े बड़े योगी आपको ही नमस्कार करते हैं ।।७५।। हे देव , मोक्षरूपी परम कल्याणकी प्राप्ति आपसे ही होती है ऐसा मानकर हमलोग आपमें श्रद्धा रखते हुए आपके चरगारूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय छेते हैं।।७६।। हे देव . आपकी स्तुति करनेसे हमारी वचनगुप्तिकी हानि होती है, आपका स्मरण करनेसे मनोगृप्तिमें बाधा पहुँ चती है तथा आपको नमस्कार करनेमें कायगुप्तिकी हानि होती है सो भले ही हो हमें इसकी चिन्ता नहीं, हम सदा ही आपकी स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेंगे और आपको नमस्कार करेंगे ॥७७॥ हे स्वामिन् , जगत्में श्रेष्ठ और स्तुति करनेके योग्य आपकी हम लोगोंने जो उत्पर लिखे बनुसार स्तुति की है उसके फल स्वरूप इमें तिरेसट शलाकापुरुषोंका पुराण सुनाइर, यही हम सब प्रार्थना करते हैं ॥७८॥ हे देव, पुराणके सुननेसे हमें जो सुयोग्य धर्मकी प्राप्ति होगी उससे हम कवितारूप पुराणकी ही आशा करते हैं। ७९॥

१ स्मृति:-। २ निश्चयबुद्धेः । ३ --मेवैतां स॰, द० । ४ स्तुतिफलम् । ५ वासितः । ६ प्रार्थयामहे ।

स्वत्पदाराधनात्पुण्यं यद्समाभिरुपार्जितम् । 'तवैव तेन भूयाद्वः परार्था संपद्जिता ॥८०॥ स्वत्प्रसादादियं देव सफला प्रार्थनाऽस्तु नः । सार्धं राजिर्षणानेन श्रोतृननुगृहाण नः ॥८१॥ इत्युच्चैः स्तोत्रसंपाठैस्तत्क्षणं प्रविज्ञृत्मितः । पुण्यो मुनिसमाजेऽस्मिन् महान् इलक्छोऽभवत् ॥८२॥ इत्थं स्तुवद्विरोधेन' मुनिव्हन्दारकैसदा । प्रसादितो गणेन्द्रोऽभूद्वित्त्रग्रह्या हि योगिनः ॥८३॥ तदाः प्रशान्तगम्भीर' स्तुत्वा मुनिभिर्श्यितः । मनो व्योपारयामास गौतमस्तदनुप्रहे ॥८४॥ ततः प्रशान्तसंज्ञस्ये प्रव्यक्तकरकुड्मले । शुश्रूषाविहते साधुसमाजे 'निभृतं स्थिते ॥८५॥ वाङ्मलानमशेषाणामपायादितिनर्मलाम् । वाग्देवीं दशनज्योत्स्नाव्याजेन स्फुटयन्निव ॥८६॥ सुभाषितमहारत्नप्रसारमिव दर्शयन् । यथाकामं जिन्नश्रूणां भक्तिमृत्येन योगिनाम् ॥८७॥ लसद्दशनदीप्तांशुप्रस्नैराकिरन्सदः । सरस्वतीप्रवेशाय पूर्वरङ्गमिवाचरन् ॥८८॥ मनःप्रसादमभितो विभजद्विरिवायतैः । प्रसन्नैर्वाक्षितैः कृत्स्नां सभां प्रक्षाल्यन्निव ॥८९॥ तपोऽनुभावसञ्जातमध्यासीनोऽपि विष्टरम् । जगतामुपरीवोच्चैर्महिन्ना विटतस्थितिः ॥९०॥

हे नाथ, आपके चरणोंकी अराधना करनेसे हमारे जो कुछ पुग्यका संचय हुया है उससे हमें भी आपकी इस उत्कृष्ट महासम्पत्तिकी प्राप्ति हो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्रार्थना सफल हो। आज राजिषे श्रेणिकके साथ साथ हम सब श्रोताओंपर कृपा कीजिये॥८१॥

इस प्रकार मुनियोंने जब उच्च स्वरसे स्वोत्रोंसे जो गणधर गौतम स्वामीकी स्तुति की थी उससे उस समय मुनिसमाजमें पुर्यवर्द्धक बड़ा भारी कोलाइल होने लगा था ॥८२॥ इस प्रकार समुदाय रूपसे बड़े बड़े मुनियोंने जब गणधर देवकी खुति की तब वे प्रसन्न हुए। सो ठीक ही हैं क्योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभूत होते ही हैं ॥८३॥ इस प्रकार मुनियोंने जब बड़ी शान्ति और गम्भीरताके साथ स्तुति कर गण्धर महाराजसे प्रार्थना की तब टन्होंने टनके अनुमहमें अपना चित्त लगाया-उस और ध्यान दिया ॥८४॥ इसके अनन्तर जब स्तितिसे ब्त्पन्न होनेवाला कोलाहल शान्त हो गया श्रीर सब लोग हाथ जोड़कर पुराण सुननेकी इच्छासे सावधान हो चुपचाप बैठ गये तब वे भगवान् गौतम स्वामी श्रोताश्चोंको संबोधते हुए गम्भीर मनोहर और उत्कृष्ट श्रर्थसे भरी हुई वाणी द्वारा कहने लगे। उस समय जो दातोंकी ७००वल किरगों निकल रही थीं उनसे ऐसा मालूम होता था मानों वे शब्द सम्बन्धी समस्त दोषोंके अभावसे अत्यन्त निर्मेळ हुई सरस्वती देवीको ही साक्षात् प्रकट कर रहे हों॥ इस समय वे गणधर खामी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे भक्तिरूपी मृल्यके द्वारा अपनी इच्छानुसार खरीदनेके अभिलाषी मुनिजनोंको सुभाषित रूपी महारत्नीका समृह ही दिखला रहे हों।। उस समय ने अपने दातों के किरणरूपी फूकों को सारी सभामें विखेर रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो सरस्वती देवीके प्रवेशके लिए रङ्गभूमिको ही सजा रहे हों॥ मन-की प्रसन्तताको निभक्त करनेके छिए ही मानो सन झोर फैली हुई अपनी स्वच्छ और प्रसन्न दृष्टिके द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभाका प्रक्षालन करते हुएसे माळूम होते थे ॥ यद्यपि वे ऋषिराज तपश्चरणके माहात्म्यसे प्राप्त हुए आसनपर बैठे हुए थे तथापि अपने उत्कृष्ट माहात्म्यसे ऐसे माछम होते थे मानो समस्त लोकके ऊपर ही बैठे हों।। उस समय वे न तो सरस्वतीको ही अधिक कष्ट देना चाहते थे और न इन्द्रियोंको ही अधिक चलायमान करना चाहते थे।

९ तदेव म० । २ समुदायेन । ३ सुक्यैः । ४ इति प्रज्ञान्तगम्भीरः स्तुत्वा स्तुतिभिर्धितः । म० । तथा ५० ६० । ५ प्रार्थितः । ६ सावधाने । ७ निश्चलं यथा भवति तथा । ८ प्रसारः [ समुद्दः ] ।

सरस्वतीपरिक्छेशमिनिङ्क्षिव नाधिकम् । तीवयन्क'रणस्पन्दमिम्बमुखसौष्टवः ॥९१॥
न 'स्विद्यन्न परिश्राम्यन्नो त्रस्यन्न परिस्खळन् । सरस्वतीमितिशौढामनायासेन योजयन् ॥९२॥
'सममुज्वायतस्थानमास्थाय रचितासनः। पल्यङ्केन परां कोटीं वैराग्यस्येव 'रूपयन् ॥९२॥
करं वामं स्वपर्यङ्के निधायोत्तानितं शनैः। देशनाहस्तमुह्भिप्य मार्दवं नाटयन्निव ॥९४॥
क्याजहारातिगम्भीरमधुरोदारया गिरा। भगवान् गौतमस्त्रामी श्रोतृन्संबोधयन्निति ॥९५॥
श्रुतं मया श्रुतस्कन्धादायुष्मन्तो महाधियः। 'निबोधत 'पुराणं मे' यथावत्कथयामि वः ॥९६॥
यत्प्रजापतये ब्रह्मा भरतायादितीर्थकृत्। ग्रोवाच तदहं तेऽद्य वक्ष्ये श्रेणिक भोः श्रुणु ॥९७॥
महाधिकाराश्रत्वारः श्रुतस्कन्धस्य वर्णिताः। तेषामाद्योऽनुयोगोऽयं सतां सच्चरिताश्रयः ॥९८॥
द्वितीयः करणादिः स्यादनुयोगः स यत्र वे। त्रेलोक्यक्षेत्रसंख्यानं 'कुल्पत्रेऽधिरोपितम् ॥९९॥
चरणादिस्तृतीयः स्यादनुयोगो जिनोदितः। यत्र 'चर्याविधानस्य परा श्रुद्धिरुद्दाहता ॥१००॥
तुर्यो द्रव्यानुयोगस्तु द्रव्याणां यत्र निर्णयः। प्रमाणनयनिक्षेपैः ' सदाद्येश्वारे किमादिभिः ' ॥१०१॥
आनुप्र्वादिभेदेन पञ्चधोपक्रमो मतः। स पुराणावतारेऽसिन्योजनीयो यथागमम् ॥१०२॥

बोठते समय उनके मुखका सौन्दर्य भी नष्ट नहीं हुआ था॥ उस समय उन्हें न तो पसीना आता था, न पिश्रम ही होता था, न किसी बातका भय ही लगता था और न वे बोतते बोति रखित ही होते थे—चूकते थे। वे विना किसी परिश्रमके ही श्रतिशय प्रौढ्—गम्भीर सरस्वतीको प्रकट कर रहे थे॥ वे उस समय सम, सीधे और विस्तृत स्थानपर पर्यङ्कासनसे बैठे हुए थे जिससे ऐसे माल्यम होते थे मानो शरीर द्वारा वैराग्यकी अन्तिम सीमाको ही प्रकट कर रहे हों। उस समय उनका बाँया हाथ पर्यञ्क पर था और दाहिना हाथ उपदेश देनेके तिए कुछ उपरको उठा हुआ था जिससे ऐसे माल्यम होते थे मानो वे मार्द्य (विनय) धर्मको नृत्य ही करा रहे हों अर्थात् उचतम विनय गुणको प्रकट कर रहे हों॥८५-९५॥ वे कहने लगे—हे आयुष्टमान् बुद्धिमान् भव्यजनो , मैंने श्रतस्वन्यसे जैसा कुछ इस पुराणको सुना है सो क्योंका त्यों आपलोगोंके लिए कहता हूँ, आपकोग ध्यानसे सुने ॥९६॥ हे श्रेणिक, आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान् वृषभदेवने भरत चक्रवर्ती के तिए जो पुराण कहा था उसे ही मैं आज तुम्हारे लिए कहता हूँ तुम ध्यान देकर सुनो ॥९७॥

श्रुतस्कन्धके चार महा श्रधिकार वर्णित किये गये हैं उनमें पहले श्रनुयोगका नाम प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोगमें तीर्थं कर श्रादि सत्पुरुषों के चरित्रका वर्णन होता है। १८॥ दूसरे महाधिकार-का नाम करणानुयोग है इसमें तीनों खोकों का वर्णन उस प्रकार लिखा होता है जिस प्रकार किसी ताम्रपत्रपर किसी की वंशावली लिखी होती है। १९॥ जिनेन्द्रदेवने तीसरे महाधिकारको चरणानुयोग वतलाया है। इसमें मुनि श्रोर श्रावकों के चारित्रकी शुद्धिका निरूपण होता है। १००॥ चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है इसमें प्रमाण नय निक्षेप तथा सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, श्रह्पबहुत्व, निर्देश, स्वामित्व, साधन, श्रधिकरण, स्थित, विधान श्रादिके द्वारा द्रव्योंका निर्ण्य किया जाता है। १००॥ आनुपूर्वी आदिके भेदसे उपक्रमके पाँच भेद माने गये हैं।

१ [इन्द्रियं शरीरं वा] । २ खिद्यन् अ० । ३-मुज्वासनस्थान-द०, प० । मृद्रशायतः स्थान-स० । ४ दशैयन् । ५ जानीत । ६ पुराणार्थं स०, ल० । ७ मे इरयव्ययम् 'अहमित्यर्थः' । ८ सन्तानकमादागतताम्र-स्थादिपत्रं कुलपत्रमिति वदन्ति । ९ चर्या चरित्रम् । १० निक्षेपः न्यासः । ११ सत् अस्ति कि स्यात् । अथवा सद्धौः सर्संक्याक्षेत्रादिमः । १२ निर्देशस्त्रामित्वादिमिः ।

प्रकृतस्यार्थतत्त्वस्य श्रोतृबुद्धो समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्थोपोद्धात इत्यपि ॥१०३॥ आनुपूर्वी तथा नाम प्रमाणं साभिभेयकम् । अर्थाधिकारश्चेत्येवं पन्चैते स्युरुपक्रमाः ॥१०४॥ 'पूर्वानुपूर्वा प्रथमश्चरमोऽयं विलोमतः' । यथातथानुपूर्वा च यां कान्चिद्गणनां श्चितः ॥१०५॥ श्रुतस्कन्धानुयोगानां चतुर्णा प्रथमो मतः । ततोऽनुयोगं प्रथमं प्राहुरन्वर्थसंज्ञ्या ॥१०६॥ प्रमाणमधुना तस्य' वक्ष्यते प्रक्थतोऽर्थतः । प्रन्थगौरवभीरूणां श्चोतृणामनुरोधतः ॥१०७॥ सोऽर्थतोऽपरिमेयोऽपि संख्येयः शब्दतो मतः । कृत्सनस्य वाज्ञ्यस्यास्य संख्येयःवानितक्रमात् ॥१०८॥ 'द्वे लक्षे पञ्चपञ्चाशत्सहस्ताणि चतुःशतम् । चत्वारिशत्त्या द्वे च कोळ्योऽस्मिन्प्रन्थसंख्यया ॥१०८॥ पृक्षित्राच लक्षाः स्युः शतानां पञ्चसप्तिः । प्रन्थसंख्या च विज्ञेया रलोकेनानुष्टुमेन हि ॥११०॥ प्रन्थप्रमाणनिश्चित्ये पदसंख्योपवर्ण्यते । पञ्चैवेह सहस्राणि पदानां 'गणना मता ॥१११॥ शतानि पोडशैव स्युरुचतुस्त्रिशच्च कोटयः । त्र्यशीतिळक्षाः सप्तैव सहस्राणि शताष्ठकम् ॥११२॥ अथ्दाशीतिरुच वर्णाः स्युः सहिता' मध्यसं पदम् । पदैनैतेन मीयन्ते पूर्वोङ्गयन्थविस्तराः ॥११३॥

इस पुराणके प्रारम्भमें उन उपक्रमोंका शास्त्रानुसार सम्बन्ध लगा होना चाहिए ॥१०२॥ प्रकृत अर्थात् जिसका वर्णन करनेकी इच्छा है ऐसे पदार्थको श्रोताक्षोंकी बुद्धिमें बैठा देना-उन्हें अच्छी तरह सममा देना सो उपक्रम है इसका दूसरा नाम उपोद्धात भी है।।१०३॥ १ आनु-पूर्वी २ नाम ३ प्रमाण ४ अभिधेय और ५ अर्थाधिकार ये उरक्रमके पाँच भेद हैं ॥१०४॥ यदि चारों महाधिकारोंको पूर्व क्रमसे गिना जावे तो प्रथमानुयोग पहला अनुयोग होता है भौर यदि उल्टे क्रमसे गिना जावे तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अनुयोग होता है। अपनी इच्छानुसार जहाँ कहीं से भी गणना करनेपर यह दूसरा तीसरा आदि किसी भी संख्याका हो सकता है ॥१०५॥ प्रन्थके नाम कहनेको नाम उपक्रम कहते हैं यह प्रथमानुयोग श्रुतस्कन्धके चारों अनुयोगोंमें सबसे पहला है इसिछए इसका प्रथमानुयोग यह नाम सार्थक गिना जाता है ॥१०६॥ प्रन्थ विस्तारके भयसे डरनेवाले श्रोताओंके अनुरोधसे अब इस प्रन्थका प्रमाण बतलाता हूँ। वह प्रमाण अन्नरोंकी संख्या तथा अर्थ इन दोनोंकी अपेक्षा वतलाया जायगा ॥१००॥ यद्यपि यह प्रथमानुयोग रूप प्रन्थ अर्थकी अपेक्षा अपरिमेय है-संख्यासे रहित है तथापि शब्दोंकी अपेत्ता परिमेय हैं-संख्येय है तब उसका एक अंश प्रथमानुयोग आसंख्येय कैंबे हो सकता है ?।।१०८॥ ३२ अज्ञरोंके अनुष्टुप् श्लोकोंके द्वारा गणना करनेपर प्रथमा-नुयोगमें दो लाख करोड़, पचपन हजार करोड़, चार सी व्यातीस करोड़ और इक्तीस लाख सात हजार पाँच सौ (२५५४४२३१०७५००) इलोक होते हैं ॥१०९-११०॥ इस प्रकार प्रन्थप्रमाणका निश्चय कर अब इसके पदोंकी संख्याका वर्णन करते हैं। प्रथमानुयोग प्रन्थके पदोंकी गणना पाँच हजार मानी गई है श्रीर सोलह सी चौंतीस करोड़ तेरासी लाख सात हजार भाठ सौ भठासी (१६३४८३०७८८८) श्रक्षरोंका एक मध्यम पद होता है। इस मध्यमपद्के द्वारा ही ग्यारह अङ्ग तथा चौद्रह पूर्वोंकी अन्थसंख्याका वर्णन किया जाता

१ पूर्वपरिपाद्या । २ क्षपरतः, अपरानुपूर्व्येत्यर्थः । ३-बिहुणनां स॰ । ४ प्रथमानुयोगस्य । ५ परि-कर्मादिमेदेन पञ्चिवधस्य द्वादशतमाङ्गस्य दृष्टिनादाक्यस्य तृतीयो भेदः प्रथमानुयोगः । तत्र पञ्चसद्दशमध्यमपदानि मवन्ति तानि मध्यमपदवर्णेः १६३४८३०७८८८ गुणियत्वा द्वात्रिशत्संक्यया भक्ते हे लक्षे पञ्चपञ्चाश्चित्यादि-संक्या स्यात् । ६ -प्रमाणं निश्चित्य द०, प०, ल० । ७ गणिमानतः ट० । गणधरतः । ८ संहताः ट । संयुक्ताः ।

द्रव्यप्रमाणिमत्युक्तं भावतस्तु 'श्रुताह्वयम् । प्रमाणमिवसंवादि परमिर्पप्रणेतृकम् ॥११४॥
पुराणस्यास्य 'वक्तव्यं कृत्स्नं वाङ्मयमिष्यते । यतो नास्माद्वहिर्भृतमस्ति 'वस्तु वचोऽि वा ॥११५॥
यथा महार्घ्यरतानां प्रस्तिर्मकराकरात् । तथैव स्क्ररतानां प्रभवोऽस्मात्पुराणतः ॥११६॥
तीर्थकृष्वकवर्तीन्द्रवळकेशवसम्पदः । मुनीनासृद्धयश्चास्य वक्तव्याः सह कारणैः ॥११०॥
बद्धो मुक्तस्तथा बन्धो मोक्षस्तद्द्वयकारणम् । षड्द्रव्याणि पदार्थाश्च नवेत्यस्यार्थसंग्रहः ॥११८॥
जगत्त्रयनिवेशश्च त्रैकाल्यस्य च संग्रहः । जगतः स्विद्यसंहारौ चेति कृत्स्निमहोद्यते ॥११९॥
भागों मार्गफळक्चेति पुरुषार्थसमुच्चयः । यावान्त्रविस्तरस्तस्य धक्ते सोऽस्याभिधेयताम् ॥१२०॥
किमत्र बहुनोक्तेन धर्मसृष्टिरविष्ठुता । यावती सास्य वक्तव्यपद्वीमवगाहते ॥१२१॥
सुदुर्लभं यदन्यत्र चिरादिष सुभाषितम् । सुलभं स्वैरसंग्राद्धं तदिहास्ति पदे पदे ॥१२२॥
यदत्र सुस्थितं वस्तु तदेव निकषक्षमम् । यदत्र दुःस्थितं नाम तत्सर्वत्रैव दुःस्थितम् ॥१२२॥
एवं महाभिधेयस्य पुराणस्यास्य भूयसः । क्रियतेऽर्थाधिकाराणामिर्यत्तानुगमोऽधुना ॥१२५॥
त्रयःषिटिरहार्थाधिकाराः प्रोक्ता महर्षिभः । कथापुरुषसंख्यायास्तत्प्रमाणानितिकमात् ॥१२५॥
त्रिषष्ट्यवययः सोऽयं पुराणस्कन्ध इत्यते । अवान्तराधिकाराणामपर्यन्तोऽत्र विस्तरः ॥१२६॥

है ॥१११-११३॥ यह जो ऊपर प्रमाण बतलाया है सो द्रव्यथ्रतका ही है, भावश्रुतका नहीं है। वह भावकी अपेचा श्रुतज्ञान रूप है जा कि सत्यार्थ, विरोधरहित स्त्रौर केवलिप्रणीत है ॥११४॥ सम्पूर्ण द्वादशाङ्ग ही इस पुराणका अभिधेय विषय है क्योंकि इसके व हर न तो कोई विषय ही है और न शब्द ही है।।११५॥ जिस प्रकार महामुख्य रह्नोंकी क्रपित्त समुद्रसे होती है इसी प्रकार सुभाषितरूपी रह्नोंकी उत्पत्ति इस पुराग्रसे होती है ॥ ११६ ॥ इस पुराणमें तीर्थंकर चक्रवर्ती इन्द्र बलभद्र और नारायणोंकी संपदाओं तथा मनियोंकी ऋदियोंका उनकी प्राप्तिके कारणोंके साथ साथ वर्णन किया जावेगा। ११७॥ इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीव, बन्ध, मोच्च, इन दोनोंके कारण, छह द्रव्य और नव पदार्थ ये सब इस मन्थके अर्थसंमह हैं अर्थात् इस सबका इसमें वर्णन किया जावेगा ॥११८॥ इस पुराणमें तीनों लोकोंकी रचना, तीनों कालोका संप्रह, संसारकी उत्पत्ति और विनाश इन सबका वर्णन किया जावेगा ॥११९॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चरित्र रूप मार्ग, भोज रूप इसका फलं तथा धर्म अर्थ श्रीर काम ये पुरुषार्थ इन सबका जो कुछ विस्तार है वह सब इस प्रनथकी अभिधेयताको धारण करता है अर्थात् उसका इसमें कथन किया जावेगा ॥१२०॥ श्रधिक कहनेसे क्या , जो कुछ जितनी निर्वाध धर्मकी सृष्टि है वह सब इस प्रन्थ की वर्णनीय वस्तु है।।१२१॥ जो धुभाषित दूसरी जगह बहुत समय तक खोजनेपर भी नहीं मिल सकते उनका संग्रह इस पुराण्में अपनी इच्छानुसार पद पद पर किया जा सकता है ।। १२२।। इस प्रन्थमें जो पदार्थ उत्तम ठहराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा तथा जो इस प्रन्थमें बुरा ठहराया गया है वह सभी जगह बुरा ही ठहराया जावेगा। भावार्थ-यह ग्रन्थ पदार्थोकी अच्छाई तथा बुराईकी परीक्षा करनेके लिए कसौटीके समान है ॥१२३।। **इस** प्रकार यह महापुराण बहुत भारी विषयोंका निरूपण करने वाला है अब इसके अर्थाधिकारोंकी संख्याका नियम कहते हैं ॥१२४॥

इस प्रन्थमें त्रेसठ महापुरुषों का वर्णन किया जावेगा इसिछए उसी संख्याके अनुसार ऋषियोंने इसके त्रेसठ ही अधिकार कहे हैं ॥१२५॥ इस पुराण स्कन्धके

१ श्रुतज्ञानं (नामा) । २ अभिधेयम् । ३ अर्थः । ४-मिहोच्यते द०, प०, स०, म०, ल०, । ५ रस्न-त्रयात्मकः । ६ अवाधिता । ७ विचारसमम् । ८-ताधिगमो-अ०, द० ।

1507

तीर्थंकन् पुराणेषु शेपाणामिष संग्रहात् । चतुर्विश्वितिरेवात्र पुराणानीति केचन ॥१२०॥
पुराणं वृषभस्याद्यं द्वितीयमजितेशिनः । तृतीयं संभवत्येष्टं चतुर्थमभिनन्दने ॥१२८॥
पञ्चमं सुमतेः प्रोक्तं षष्टं पद्मप्रभस्य च । सप्तमं स्थात्सुपार्थस्य 'चःद्रभासोऽष्टमं स्मृतम् ॥१२०॥
नवमं पुष्पदन्तस्य दश्चमं शीतलेशिनः । 'श्रायसं च परं तस्माद् द्वादशं वासुप्रज्यगम् ॥१३०॥
त्रयोदशं च विमले ततोऽनन्तिजितः परम् । जिने पञ्चदशं धमें शाःतेः षोडशमीशितुः ॥१३२॥
कुन्थोः सप्तदशं ज्ञेयमरस्याष्टादशं मतम् । महलेरेकोनविशं स्याद्विशं च सुनिसुत्रते ॥१३२॥
पुक्रविशं नमेर्भुर्तुनेमेद्वीविशमर्दतः । पार्श्वेशस्य त्रयोविशं चतुर्विशं च सन्मतेः ॥१३३॥
पुराणान्येवमेतानि चतुर्विशतिरर्दताम् । महापुराणमेतेषां समृहः परिभाष्यते ॥१३२॥
पुराणां 'महदद्यत्वे यदसाभिरतुस्मृतम्' । 'पुरा युगान्ते तन्नूनं कियद्प्यवशिष्यते ॥१३५॥
दोषाद् दुःषमकालस्य प्रहास्यन्ते धियो नृणाम् । तासां हानेः पुराणस्य हीयते ग्रन्थविस्तरः ॥१३६॥
तथाहीदं पुराणं नः 'सधर्मा श्रुतकेवली । 'सुधर्मः प्रचयं नेष्यत्यखिलं मदनन्तरम् ॥१३०॥
तम्बूनामा ततः कृत्वनं पुराणमपि ग्रुश्रुवान् । प्रथयिष्यति लोकेऽस्मिन् सोऽन्तः केविलनामिह ॥१३८॥
अद्याणामस्मदादीनां कालः केविलनामिह । द्वाषष्टिवर्षपिण्डः स्याद् भगवित्रवृत्तेः 'परम् ॥१३०॥

त्रेसठ अधिकार व अवयव अवश्य हैं परन्तु इसके अवान्तर अधिकारोंका विस्तार अमर्यादित है। १२६॥ कोई कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि तीर्थंकरोंके पुराणोंमें चक्रवर्ती आदिके पुराणोंका भी संमह हो जाता है स्सिलिए चौबीस ही पुराण सममना चाहिये। जो कि इस प्रकार है—पहला पुराण मुष्मनाथका, दूसरा अजितनाथका, तीसरा शंभवनाथका, बौथा अभिनन्दननाथका, पाँचवा सुमितनाथका, छठवाँ पद्मप्रभका, सातवाँ सुपार्श्वनाथका आठवाँ चन्द्रप्रभका, नौवाँ पुष्पदन्तका, दशवाँ शीतलनाथका, ग्यारहवाँ अयान्सनाथका, बारहवाँ वासुपूज्यका, तेरहवाँ विमलनाथका, चौदहवाँ अन्तत्तनाथका, पन्द्रहवाँ धर्मनाथका, सोलहवाँ शान्तिनाथका, सत्रहवाँ कुन्धुनाथका, अठारहवाँ अर्मनाथका, पत्रहवाँ पर्मनाथका, सोलहवाँ शान्तिनाथका, इक्षीसवाँ निमनाथका, बाईसवाँ नेमिनाथका, तेइसवाँ पार्श्वनाथका, बीसवाँ सुनिसुत्रतनाथका, इक्षीसवाँ निमनाथका, बाईसवाँ नेमिनाथका, तेइसवाँ पार्श्वनाथका और चौबीसवाँ सन्मति—महावीर स्वामीका ॥१२७–१३३॥ इस प्रकार चौबीस तीर्थंकरोंके ये चौबीस पुराण हैं इनका जो समृह है वही महापुराण कहलाता है।।१३४। आज मैंने जिस महापुराणका वर्णन किया है वह इस अवसर्पिणी युगके अन्तमें निश्चयसे बहुत ही अल्प रह जावेगा।।१३५॥ क्योंकि दुःषम नामक पाँववें कालके दोषसे मनुष्योंकी चुद्धियों के घटनेसे पुराणके प्रन्थका विस्तार भी घट जावेगा।।१३६॥

उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार सममता चाहिए-हमारे पीछे श्रुतकेवली सुधर्माचार्य जो कि हमारे ही समान हैं, इस महापुरासको पूर्णरूपसे प्रकाशित करेंगे ॥१३०॥ उनसे यह सम्पूर्ण पुरास श्री जम्बूस्वामी सुनेंगे और वे अन्तिम केवली होकर इस लोकमें उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे ॥१३८॥ इस समय में सुधर्माचार्य भौर जम्बूस्वामी तीनों ही पूर्ण श्रुतज्ञानको धारण करने वाले हैं-श्रुतकेवली हैं। हम तीनों क्रम-क्रमसे केवलज्ञान प्राप्तकर सुक्त हो जावेंगे ॥१३९॥ हम तीनों केवलियोंका काल मगवान वर्धमान स्वामीकी सुक्तिके बाद बासठ ६२ वर्षका

१ चन्द्रप्रभस्य । २ श्रेयस इदम्।। श्रेयांसं अ०, प०, छ०, । ३ महादावाले अ०, प०, स०, छ०। ४ कथितम् । ५ अभे । ६ सुधर्मा अ०, प०। ७ सुधर्मप्र-अ०। ८ निर्वृति गमिष्यामः । ९ भगवन्नैर्वृतेः छ०।

ततो यथाक्रमं विष्णुनिद्मित्रोऽपराजितः । गोवर्धनो भद्रवाहुरित्याचार्या महाधियः ॥१४१॥ चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इमे । पुराणं द्योतयिष्यन्ति कात्स्येन 'शरदः शतम् ॥१४२॥ विसाखप्रोष्टिलाचार्यो क्षत्रियो जयसाह्यः । नागसेनश्च सिद्धार्थो एतिषेणस्तथैव च ॥१४३॥ विकयो बुद्धिमान् गङ्गदेवो धर्मादिशब्दनः । सेनश्च दशप्राणां धारकाः स्युर्थथाक्रमम् ॥१४४॥ व्यशिति शतमब्दानामेतेषां कालसंग्रहः । तदा च कृत्तनमेवेदं पुराणं विस्तरिष्यते ॥१४५॥ वतो नक्षत्रनामा च जयपालो महातपाः । पाण्डुश्च ध्रुवसेनश्च कंसाचार्य इति क्रमात् ॥१४६॥ एकादशाङ्गविद्यानां पारगाः स्युर्मु नीश्चराः । विशे द्विश्वतमब्दानामेतेषां काल इत्यते ॥१४७॥ एकादशाङ्गविद्यानां पारगाः स्युर्मु नीश्चराः । विशे द्विश्वतमब्दानामेतेषां काल इत्यते ॥१४०॥ एकादशाङ्गविद्यानं प्रथयिष्यते । भाजनाभावतो भूयो जायेत, जाकिनष्ठता ॥१४८॥ सुभद्रश्च यशोभद्रो भद्रवाहुर्महायशाः । लोहार्यश्चत्यमी ज्ञेयाः प्रथमाङ्गाव्धिपारगाः ॥१४९॥ "शरदां शतमेषां स्यात् कालोऽष्टादशम्युत्तम् । तुर्यो भागः पुराणस्य तदास्य प्रतनिष्यते ॥१५०॥ वतः क्रमात्प्रहायेदं पुराणं स्वस्पमात्रया । धीप्रमोषादिदोषेण विरल्धेर्घारयिष्यते ॥१५२॥ वदापीदमनुस्मर्तु र्यमिवष्यित्वयत्ति धीधनाः । जिनसेनाप्रगाः पुत्र्याः कवीनां परमेश्वराः ॥१५३॥ वदापीदमनुस्मर्तु र्यमिवष्यति धीधनाः । जिनसेनाप्रगाः पुत्र्याः कवीनां परमेश्वराः ॥१५३॥ विद्यान्यति व्याद्वाते स्वयस्भुवा । पुराणाभासमन्यत्तु केवलं वाङ्मलं विदुः ॥१५४॥

है।।१४०।। तदनन्तर सौ वर्षेमें क्रम-क्रमसे विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन स्रोर भद्रबाह्र व बुद्धिमान् श्राचार्य होंगे । ये श्राचार्य ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वरूप महादिवाओं के पारंगत अर्थात् श्रुतकेवली होंगे और पुराणको सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित करते रहेंगे ॥१४१-१४२॥ इनके अनन्तर क्रमसे विशाखाचार्य, प्रोष्टिलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयाचार्य, नागसेन. सिद्धार्थ. धृतिषेशा, विजय, बुद्धिमान् , गङ्गदेव और धर्मसेन ये ग्यारह आचार्य ग्यारह अङ्ग और दश पूर्वके घारक होंगे। उनका काल १८३ वर्ष होगा। उस समयतक इस पुराणका पूर्ण प्रकाश होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके बाद क्रमसे नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्रवसेन और कंसाचार्य ये पाँच महा तपस्वी मुनि होंगे। ये सब ग्यारह श्रङ्गके धारक होंगे इनका समय २२० दो सौ बीस वर्ष माना जाता है। इस समय यह पुराण एक भाग कम अर्थात् तीन चतुर्थांश रूपमें प्रकाशित रहेगा फिर योग्य पात्रका अभाव होनेसे भगवान्का कहा हुआ यह पुराग अवश्य ही कम होता जावेगा ॥१४६-१४८॥ इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य ये चार आचार्य होंगे जो कि विशाल कीतिंके धारक और प्रथम अङ्ग (आचारांग) रूपी समुद्रके पारगामी होंगे। इन सबका समय अठारह वर्षे होगा। उस समय इस पुराणका एक चौथाई भाग ही प्रचित्तत रह जावेगा ॥१४९-१५०॥ इसके अनन्तर अर्थात् वर्धमान स्वामीके मोच जानेसे ६८३ छ: सौ तेरासी वर्ष बाद यह पुराण क्रम-क्रमसे थोड़ा थोड़ा घटता जावेगा। इस समय छोगोंकी बुद्धि भी कम होती जावेगी इसितए विरते आचार्य ही इसे अल्परूपमें धारण कर सकेंगे ॥१५१॥ इस प्रकार ज्ञानविज्ञानसे सम्पन्न गुरुपरिपाटी द्वारा यह पुराण जब और जिस मात्रामें प्रकाशित होता रहेगा उसका स्मरण करनेके लिए जिनसेन **भा**दि महाबुद्धिमान् पूच्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे ॥१५२-१५३॥ श्री वर्धमान स्वामीने जिसका

१ संवत्सरस्य । २ शब्दतः अ०,प०,म०,द०,ल० । शब्दितः स० । ३ त्र्यशीतं शत-अ०,स०,प०, म०,द०,ल०। ४-मेतच अ० । ५ पश्चात् ।६ न्नायेताज्ञा-ल० । ७ समानां अ०,व०,प०,म०,ल०,द०,स० ।८-र्युतः अ०, द०, म०, प०, स० ।९ प्रहीणं भूत्वा । १० ज्ञानं [ मित ज्ञानं ] विज्ञानं [ लिखितपठितादिकं श्रुत-ज्ञानम् ]। ११ यत्र द०, प० । १२ समर्था भविष्यन्ति । १३ प्रमाणमिद्-अ०, स०, प०, द०, म०, छ० ।

A SEC

नामग्रहणमात्रञ्च पुनाति परमेष्टिनाम्। किं पुनर्मु हुरापीतं तस्कथाश्रवणासृतम् ॥१५५॥ ततो भन्यजनैः 'श्राह्मैरवगाह्यमिदं सुदुः। पुराणं 'पुण्यपुंरत्नैर्म् तमञ्जीयितं महत् ॥१५६॥ तच पूर्वानुपृष्यंदं पुराणमनुवर्ण्यते। तत्राद्यास्य पुराणस्य संग्रहे कारिकाः विदुः ॥१५७॥ स्थितिः कुळ्थरोत्पत्तिर्वंशानामथ् निर्गमः । पुरोः साम्राज्यमार्हन्त्यं निर्वाणं युगविच्छिदा ॥१५८॥ एते महाधिकाराः स्युः पुराणे वृपभेशिनः। यथावसरमन्येषु पुराणेष्विप छक्षयेत् ॥१५९॥ कथोपोद्धात 'पृष स्थात् कथायाः पीठिकामितः। वक्ष्ये काळावतारञ्च रिथतीः कुळभृतामिष ॥१६०॥

## मालिनीच्छन्दः

प्रणिगदति सतीत्थं गौतमे भक्तिनम्ना मुनिपरिषदशेषा श्रोतुकामा पुराणम् । मगधनुपतिनामा सावधाना तदाभूद्धितमवगण चेद्वा १० कः सुधीराप्तवाक्यम् ॥१६१॥

# **शार्ट्**लविक्रीडितम्

इत्याचार्यपर<sup>स</sup>म्परीणममलं पुण्यं पुराणं पुरा कल्पे यद्भगवानुवाच वृषभश्चकादिभन्नें जिनः । तद्वः पापकलङ्कपङ्कमिखलं प्रक्षाल्य झुद्धिं परां देयात्पुण्यवचोजलं परिमदं तीर्थं जगत्पावनम् ॥१६२॥ इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे कथोपोद्धातवर्णनं नाम द्वितीयं पर्व ॥

निरूपण किया है वह पुराण ही श्रेष्ठ छौर प्रामाणिक है इसके सिवाय और सब पुराण पुराणाभास हैं उन्हें केवल वाणीके दोषमात्र जानना चाहिए ॥१५४॥ जब कि पद्ध परमेष्टियोंका नाम लेना
ही जीवोंको पवित्र कर देता है तब बार बार उनकी कथारूप अमृतका पान करना तो कहना ही
क्या है ? वह तो ख्रवश्य ही जीवोंको पवित्र कर देता है—कर्ममल्से रहित कर देता है ॥१५५॥
जब यह बात है तो श्रद्धाल भव्य जीवोंको पुण्यरूपी रत्नोंसे भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्रमें
अवश्य ही अवगाहन करना चाहिये । ॥१५६॥ ऊपर जिस पुराणका लच्चण कहा है ख्रव यहाँ
क्रमसे उसीको कहेंगे और उसमें भी सबसे पहले भगवान वृष्यभनाथके पुराणकी कारिका
कहेंगे ॥१५०॥ श्री वृषभनाथके पुराणमें कालका वर्णन, कुलकरोंकी उत्पत्ति, वंशोंका निकलना,
भगवान्का साम्राज्य, ख्ररहन्त अवस्था, निर्वाण और युगका विच्छेद होना ये महाधिकार हैं।
अन्य पुराणोंमें जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताये जावेंगे ॥१५८-१५९॥

यह इस कथाका उपोद्धात है, अब आगे इस कथाकी पीठिका, कालावतार और कुल करोंकी स्थिति कहेंगे।।१६०॥ इस प्रकार गौतम स्वामीके कहनेपर भक्तिसे नम्न हुई वह मुनियोंकी समस्त सभा पुराण सुननेकी इच्छासे श्रेणिक महाराजके साथ सावधान हो गई, सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो कि आप्त पुरुषोंके हितकारी वचनोंका अनादर करे।।१६१॥ इस प्रकार जो आचार्य परम्परासे 'प्राप्त हुआ है, निर्दोष है, पुण्यरूप है और युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीके लिए भगवाच युषभदेवके द्वारा कहा गया था, ऐसा यह जगत्को पवित्र करनेवाला उत्कृष्ट तीर्थ स्वरूप पुराणहपी पवित्र जल तुम लोगोंके समस्त पाप कलंकरूपी की बढ़को धोकर तुम्हें परम गुद्धि प्रदान करे।।१६२॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, श्री मगविज्ञनसेना चार्थ रिचत त्रिषष्टिछन्नग्रमहा पुराग संप्रहमें 'कथोपोद्धात वर्णन' नामका द्वितीय पर्व पूर्ण हुआ।

१ श्रद्धानयुक्तैः । २ पुण्यसंरत्नै-अ० । ३ कारिकां व०, अ०, ७० । ४ उत्पक्तिः । ५ विच्छिदा भेदः । ६ एषोऽस्याः प०, म०, द०, ७० । ७ स्थितिं स०, प०, द०, म०, ७० । ८ अमा सह । ९ अवज्ञां कुर्यात् । १० तथाहि । ११ परम्परागतम् ।

# अथ तृतीयं पर्व

पुराणं मुनिमानम्य जिनं वृषभमच्युतम् । महतस्तरपुराणस्य पीठिका व्याकरिष्यते ॥१॥ अनादिनिधनः कालो वर्त्तनालक्षणो मतः । लोकमात्रः सुसूक्ष्माणुपरिच्छित्रं प्रमाणकः ॥२॥ सोऽसंख्येयोऽध्यनःतस्य वस्तुराशेरुपप्रहेरे । वर्त्तते स्वगतानन्तसामध्यंपरिबृहितः ॥३॥ यथा कुलालचक्रस्य आन्तेहेंतुरधिशला । तथा कालः पदार्थानां वर्त्तनोपप्रहेरे मतः ॥४॥ ध्यातिष्रं वर्त्तमानानां सोऽधानां परिवर्त्तकः । ध्यथास्वं पुणपर्यायेरतो नाम्योऽभ्यसंप्लवः ॥४॥ सोऽस्ति कायेष्वसंपाठान्नास्तीत्येके विमन्वते । षद्द्रव्येषूपदिष्टत्वाद्युक्तियोगाच तद्गतिः ॥६॥

मैं उन वृषभनाथ स्वामीको नमस्कार करके इस महापुराणकी पीठिकाका व्याख्यान करता हूँ जो कि इस अवसर्पिणो युगके सबसे प्राचीन सुनि हैं, जिन्होंने कर्मक्री शत्रुओं को जीत लिया है और विनाशसे रहित हैं ॥१॥

कालद्रव्य अनादिनिधन है, वर्तना उसका लक्ष्या माना गया है (जो द्रव्योंकी पर्याचोंके बदलनेमें सहायक हो उसे वर्तना कहते हैं ) यह कालद्रव्य अत्यन्त सूच्म परमाणु वरावर है और श्रसंख्यात होनेके कारण समस्त छोकाक।शमें भरा हुआ है। भावार्थ-कालद्रव्यका एक एक परमाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर स्थित है ॥२॥ इस कालद्रव्यमें अनन्त प्रदार्थों के परिशामन कराने की सामध्ये है अतः वह स्वयं असंख्यात होकर भी अनन्त पदार्थों के परिशामन-में सहकारी होता है ॥३॥ जिस प्रकार कुम्हारके चाकके घूमनेमें उसके नीचे लगी हुई कील कारण है उसी प्रकार पदार्थोंके परिणमन होनेमें काल द्रव्य सहकारी कारण है। संसारके समस्त पदार्थ अपने अपने गुणपर्यायों द्वारा स्वयमेव ही परिणमनको प्राप्त होते रहते हैं और काल द्रव्य उनके उस परिणमनमें मात्र सहकारी कारण होता है। जब कि पदार्थों का परिणमन अपने अपने गुणपर्याय रूप होता है तब अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि वे सब परार्थ सर्वदा पृथक पृथक रहते हैं अर्थात अपना खरूप छोड़कर परस्परमें मिळते नहीं हैं ॥४॥ जीव. पुदुगत, धर्म, अधर्म, आकाश ये पाँच अस्तिकाय हैं अर्थात् सत्खरूप होकर बहुप्रदेशी हैं। इनमें काल द्रव्यका पाठ नहीं है, इसलिए वह है ही नहीं इस प्रकार कितने ही लोग मानते हैं परन्त उनका वह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होनेके कारण काल दृज्यका पंचास्तिकायों में पाठ नहीं है तथापि छह द्रव्यों में तो उसका पाठ किया गया है। इसके सिवाय युक्तिसे भी काल द्रव्यका सद्भाव सिद्ध होता है। वह युक्ति इस प्रकार है कि संसारमें जो घड़ी घण्टा आदि व्यवहार कालप्रसिद्ध है वह पर्याय है। पर्यायका मूलमूत कोई न कोई पर्यायी अवश्य होता है क्योंकि विना पर्यायीके पर्याय नहीं हो सकती इसलिए व्यवहार कालका मूल-

९ परिच्छिन्नः निश्चितः । २ उपकारे । -- इपग्रहः म० । ३-प्रहो मतः प० । ४ खसामध्यीत् । ५ विवर्त-द०,स०,प०,म०,ल० । ६ यथायोग्यम् । ७-स्वगुण-स०, ल०, । ८ परस्परसंकरः । ९ द्राविद्याः । १० उपायः ।

'मुख्यक्ष्येन कालोऽस्ति व्यवहारप्रतितितः । मुख्यादते न गौणोऽस्ति सिंहो माणवको यथा ॥७॥ प्रदेशप्रचयापायात्कालस्यानस्तिकायता । 'गुणप्रचययोगोऽस्य द्रव्यत्वाद्स्ति सोऽस्यतः ॥८॥ अस्तिकायश्रुतिर्विक्ते कालस्यानस्तिकायताम् । सर्वस्य सिवपक्षत्वा जीवकायश्रुतिर्विक्ते कालस्यानस्तिकायताम् । सर्वस्य सिवपक्षत्वा जीवकायश्रुतिर्वेषा ॥९॥ कालोऽन्यो व्यवहारात्मा मुख्यकालक्यपाश्रयः' । परापरत्व संसूच्यो वर्णितः सर्वद्शिभिः ॥१०॥ वर्त्तितो 'द्रव्यकालेन वर्त्तनालक्षणेन यः । कालः पूर्वापरीभूतो व्यवहाराय 'कल्प्यते ॥११॥ समयावलिकोच्छ्वास-नालिकादिमभेदतः । ज्योतिश्रकश्रमायत्तं कालचकं विदुर्ब्धाः ॥१२॥ "भवायुक्कायकर्मादिस्थितिसङ्कलनात्मकः' । सोऽनन्तसमयस्तस्य परिवत्तींऽप्यनःत्वधा ॥१३॥ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो हो भेदौ तस्य कीर्तितौ । उत्सर्पादवसर्पाच्च बलायुदेहवर्ष्मणाम्' ॥१४॥

भूत मुख्य काल द्रव्य है। मुख्य पदार्थके विना व्यवहार-गौण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती जैसे कि वास्तविक सिंह के बिना किसी प्रवापी बालकमें सिंहका व्यवहार नहीं किया जा सकता वैसे ही मुख्य कालके बिना घड़ी, घएटा आदिमें काल द्रव्यका व्यवहार नहीं किया जा सकता । परन्त होता श्रवश्य है इससे काल द्रव्यका अस्तित्व श्रवद्य मानना पड़ता है ॥६-७॥ यद्यपि इनमें एकसे अधिक बहुपदेशोंका अभाव है इसलिए इसे अस्तिकायोंमें नहीं गिना जाता है तथापि इसमें अगुरुलघु आदि अनेक गुण तथा उनके विकारस्वरूप अनेक पर्याय अवर्य हैं क्योंकि यह द्रव्य है, जो जो द्रव्य होता है इसमें गुण र्यायोंका समृह अवश्य रहता है। द्रव्यत्वका गुण पर्यायों के साथ जैसा सम्बन्ध है वैद्या बहुप्रदेशों के साथ नहीं है। अतः बहुप्रदेशोंका अभाव होनेपर भी काल पदार्थ द्रव्य माना जा सकता है और इस तरह काल नामक पृथक् पदार्थकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ॥८॥ जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म और आकाशको अस्तिकाय कहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योंकि विपक्षीके रहते हुए ही विशेषणकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार छह द्रव्योंमें चेतन रूप आत्म-द्रव्यकों जीव कहना ही पुद्रलादि पाँच द्रव्योंको खाजीव सिद्ध कर देता है उसी प्रकार जीवादिको अस्तिकाय कहना ही कालको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता है ॥९॥ इस मुख्य कालके अतिरिक्त जो घड़ी घण्टा आदि है वह व्यवहारकाल कहताता है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक होगा कि व्यवहारकाल मुख्य कालसे सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है वह उसीके आश्रयसे उत्पन्न हुआ उसकी पर्याय ही है। यह छोटा है, यह बड़ा है आदि बातोंसे व्यवहारकाल स्वष्ट जाना जाता है ऐसा सर्वज्ञदेवने वर्णन किया है। १०॥ यह व्यवहारकाल वर्तना लच्चणरूप निश्चय काल द्रव्यके द्वारा ही प्रवर्तित होता है और वह भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान रूप होकर संसारका व्यवहार चलानेके लिए समर्थ होता है अथवा कल्पित किया जाता है ॥११॥ वह व्यवहारकाल समय आविल उच्छ्रास नाड़ी झादिके भेदसे अनेक प्रकारका होता है। यह व्यवहारकाल सूर्यादि ज्योतिश्चकके घूमनेसे ही प्रकट होता है ऐसा विद्वान् छोग जानते हैं।।१२।। यदि भव आयु काय श्रीर शरीर श्रादिकी स्थितिका समय जोड़ा जाने तो वह अनन्त समयहूप होता है श्रीर **उसका परिवर्तन भी अनन्त प्रकारसे होता है** ॥१३॥

१ खह्पेण । २ अगुरुलघुगुणः । ३ जीवास्तिकायः । ४ संश्रयः । ५ मुख्यकालेन । ६ किंदिपतः म० । ७-युः काय-ल०, अ०, म०, स०, प०, द० । ८ सङ्कल्पनात्मकः प० । ९-नन्तकः स० । १० वर्ष्मे प्रमाणम् । "वर्ष्मे देहप्रमाणयोः" इत्यमरः ।

कोटीकोट्यो दशैकस्य 'प्रमा सागरसंख्या । शेषस्याप्येवमेवेष्टा तानुभौ कहत इत्यते । ॥१५॥ षोढा स पुनरेकैको भिद्यते स्वभिदासमिशः । तद्वामान्यनुकित्यं ने श्र्णु राजन् यथाकमम् ॥१६॥ द्विश्वकसुषमाद्यासीत् द्वितीया सुषमा मता । सुषमा दुःषमान्तान्या सुषमान्ता च दुःषमा ॥१०॥ पञ्चमी दुःषमा ज्ञेषा 'समा षद्य्यतिदुःषमा । भेदा इमेऽवसिर्वेण्या उत्सिर्वेण्या विपर्ययाः ॥१८॥ समा कालविभागःस्यात् सुदुसावर्हगर्हयोः । सुषमा दुःषमेत्येवमतोऽःवर्थत्वमेतयोः ॥१९॥ उत्सिर्वेण्यवसर्पिण्यौ कालौ सान्तर्भिदाविमौ । स्थित्युत्सर्पावसर्पाभ्यां लब्धान्वर्थाभिधानकौ ॥२०॥ कालचकपरिभ्रान्त्या षट्समापरिवर्त्तनैः । तानुभौ परिवर्तते 'तामिस्रेतरपक्षवत् ॥२१॥ प्रशास्यामवसर्विण्यां क्षेत्रेऽस्मिन्भरताह्वये । मध्यमं खण्डमाश्रित्य 'ववृधे प्रथमा समा ॥२२॥ सागरोपमकोटीनां कोटी स्याच्चतुराहता । तस्य कालस्य परिमा तदा स्थितिरियं मता ॥२३॥ देवोत्तरकुरुक्षमासु या स्थितिः समविध्यता । सा स्थितिर्भारते वर्षे युगारम्भे सा जायते ॥२४॥

इस व्यवहारकालके दो भेद कहे जाते हैं-१ इत्सर्पिणी और २ अवस्पिंगी। जिसमें मनुष्योंके बत्त, श्रायु और शरीरका प्रमाण कम क्रमसे बढ़ता जाने उसे उत्सर्विणी कहते हैं श्रीर जिसमें वे क्रम क्रमसे घटते जावें उसे अवसर्विणी कहते हैं।।१४।। उत्सर्विणी कालका प्रमाण दश कोड़ाकोड़ी सागर है तथा अवसर्विणी कालका प्रमाण भी इतना ही है। इन दोनोंको भिलाकर बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक करन काज होता है।।१५।। हे राजन्, इन उत्सर्विणी और अवसर्पिशो कालके प्रत्येकके छह झह भेर होते हैं। अब क्रमपूर्वक उनके नाम बहे जाते हैं सो सुनो ।।१६॥ अवसर्पिणी कालके लह भेद ये हैं-पहला सुषमासुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा-दुःषमा, चौथा-दुःषमासुषमा, पाँचवाँ दुःषमा और छठवाँ झतिदुःषमा अथवा दुःषम दुःषमा ये अवसर्पिणीके भेद जानना चाहिये। उत्सर्पिणी कालके भी छह भेद होते हैं जो कि उक्त भेदोंसे विपरीत रूप हैं, जैसे १ दु:षमादु:षमा, २ दु:षमा, ३ दु:षमासुषमा, ४ सुषमादु:षमा, ५ सुषमा श्रोर ६ सुषमासुषमा ॥१७-१८॥ समा कालके विभागको कहते हैं तथा सु श्रोर दर उपसर्ग क्रमसे अच्छे और बुरे अर्थमें आते हैं। सु और दुर् पसर्गों को पृथक पृथक समाके साथ जोड देने तथा व्याकरणके नियमानुदार स को ष कर देनेसे सुषमा तथा दुःषमा शब्दोंकी सिद्धि होती है। जिनका अर्थ कमसे अच्छा काल और बुरा काल होता है, इस तरह उत्तविंगी और अवसर्पिणी कालके छहों भेद सार्थक नामवाले हैं ॥१९॥ इसी प्रकार अपने अवान्तर भेरोंसे सहित उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भी सार्थक नामसे युक्त हैं क्योंकि जिसमें श्चिति आहिकी बृद्धि होती । हे इसे इत्सर्पिणी और जिसमें घटती होती रहे उसे अवसर्पिणी कहते हैं ॥२०॥ ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कालचक्रके परिश्रमणासे अपने छहों कालों के साथ साथ कृष्णायत्त और शुक्रपक्षकी तरह घूमते रहते हैं अर्थात् जिसतरह कुष्णपत्तके बाद शुक्रपक्ष और शुक्रपत्तके बाद कृष्णपत्त बदलता रहता है उसीतरह अवसर्विणी के बाद इत्सर्विणी और इत्सर्विणीके बाद अवसर्विणी बद्छवी रहती है।।२१॥

पहले इस भरतक्षेत्रके मध्यवर्ती आर्थकण्डमें अवसर्पिणीका पहला भेद सुषमासुषमा नामका काल वर्ते रहा था उसकालका परिमाण चार कोड़ाकाड़ी सागर था उस
समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी ॥२२-२३॥ देवकुरु और उत्तरकुरु नामक
उत्तर भोगभूमियोंमें जैसी स्थिति रहती है ठीक वैसी ही स्थिति इस भरतक्षेत्रमें युगके

१ प्रमितिः । २ कालः । ३ तामिस्रेतरौ कृष्णश्चुक्लौ । ४ प्रथते स०,प०। वयुते द०,ट०। वयुते वर्तते स्म।

á

तदा स्थितिर्मनुष्याणां 'त्रिपह्योपमसम्मिता। षट्सहस्राणि चापानामुत्सेधो वपुषः स्मृतः ॥२५॥
विद्यास्थिवन्धनाः सौम्याः सुन्द्राकारचारवः । निष्टसकनकच्छाया दीप्यन्ते ते नरोत्तमाः ॥२६॥
मुकुटं कुण्डलं हारो मेखला कटकाङ्गदौ । केयूरं ब्रह्मसूत्रञ्च तेषां शश्चद्विभूषणम् ॥२७॥
श्वैत स्वपुण्योदयोद्ध्रत्वरूपलावण्यसम्पदः । र'रम्यन्ते चिर' खीभिः सुरा इव सुरालये ।२८॥
भहासस्वा महाध्येर्या महोरस्का महौजसः । महानुभावास्ते सर्वे 'महीयन्ते महोद्याः ॥२९॥
सेवामाहारसम्प्रीतिर्जायते दिवसैखिभिः । 'कुवलीफलमात्रञ्च दिव्यान्नं 'विद्वणन्ति ते ॥३०॥
सेवामाहारसम्प्रीतिर्जायते दिवसैखिभिः । 'कुवलीफलमात्रञ्च दिव्यान्नं 'विद्वणन्ति ते ॥३०॥
सेवाधामा निरातङ्का निर्णोद्दारा 'निराधयः । निस्स्वेदास्ते 'निराबाधा जीवन्ति ''पुरुषायुषाः ॥३९॥
सिव्योऽपि तावदायुष्कास्तावदुःसेधवृत्तयः । करपदु मेपु संसक्ता करपवरुष्य इवोज्यलाः ॥३२॥
पुरुषेक्वनुरक्तास्तास्ते च तास्वनुरागिणः । यावजीवमसंक्लिष्टा भुञ्जते भोगसम्पदः ॥३३॥
स्वभावसुन्दरं रूपं स्वभावमधुरं वचः । स्वभावचनुरा चेष्टा तेषां स्वर्गंज्ञषामिव ॥३५॥
स्वभावसुन्दरं रूपं स्वभावमधुरं वचः । स्वभावचनुरा चेष्टा तेषां स्वर्गंज्ञषामिव ॥३५॥
स्वभावसुन्दरं रूपं स्वभावमधुरं वचः । भोगसाधनमेतेषां सर्वं करपतरूद्धवम् ॥३५॥

प्रारम्म-प्रयोत् अवसर्पिणीके पहले कालमें थी ॥१४॥ उस समय मनुष्योंकी आयु तीन पल्यकी होती थी और शरीरकी ऊँचाई छह हजार धनुषकी थी ॥२५॥ उस समय यहाँ जो मनुष्य थे उनके शरी के अस्थिवन्धन वज्रके समान सुदृढ़ थे, वे असन्त सौम्य और सुन्दर आकारके धारक थे। उनका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान था ॥२६॥ मुकुट, कुण्डल, हार, करघनी, कड़ा, बाजूबन्द घौर यज्ञोपवीत इन घाभूषणों को वे सर्वदा धारण किये रहते थे।।२७॥ वहाँके मनुष्योंको पुण्यके उदयसे अनुपम रूप सौन्द्ये तथा अन्य सम्पदाओं की प्राप्ति होती रहती है इसिछिये वे स्वर्गमें देवों के समान अपनी अपनी सियोंके साथ चिरकालतक क्रीड़ा करते रहते हैं ॥२८॥ वे पुरुष सबके सब बड़े बळवान्, बड़े धीरवीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामध्येत्रान् और बड़े पुण्यशास्त्री होते हैं। उनके वक्षःस्थल बहुत ही विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते हैं।।२९॥ उन्हें तीन दिन बाद भोजनकी इच्छा होती है सो कल्पनृक्षोंसे प्राप्त हुए बदरीफन बराबर उत्तम भोजन प्रहण करते हैं।।३०।। उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कोई रोग होता है, न मलमूत्रादिकी बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना ही आता है भौर न अकालमें उनकी मृत्यु ही होती है। वे बिना किसी बाधाके सुखपूर्विक जीवन विताते हैं 113 १॥ वहाँकी स्त्रियाँ भी उतनी ही आयुकी धारक होती हैं, उनका शरीर भी उतना ही ऊँचा होता है और वे अपने पुरुषोंके साथ ऐसी शोभायमान होती हैं जैसी कल्पवृत्तोंपर लगी हुई कर्यछताएँ ॥१२॥ वे सियाँ अपने पुरुषोंमें अनुरक्त रहती हैं झौर पुरुष अपनी सियोंमें अनुरक्त रहते हैं। वे दोनों ही अपने जीवन पर्यन्त विना किस्रो क्लेश के भोग सम्पदाश्रोंका हपसोग करते रहते हैं ॥३३॥ देवोंके समान उनका रूप स्वभावसे सुन्दर होता है, उनके वचन स्वभावसे मीठे होते हैं और उनकी चेष्टाएँ भी स्वभावसे चतुर होती हैं ॥३४॥ इच्छातुसार मनोहर ब्राहार, घर, बाजे, माछा, आभूषण और वस्त्र आदिक समस्त भोगोपभोगकी सामग्री

१ त्रिभिः पक्ष्यैरुपमा यस्यासौ त्रिपल्योपमस्तेन सम्मिता । २ अस्थीनि च बन्धनानि च अस्थिबन्धनानि, बज्जवत् अस्थिबन्धनानि येषां ते । ३ एते पुण्ये—अ०,प०,स०,द०,ल० । ४ महौजसः । ५ महीङ वृद्धौ पूजायाञ्च, कण्ड्वादिस्वाद् यक् । ६ बदरफलम् । ७ स्वन द्याब्दे । अश्वनित । 'वेश्च स्वनोऽद्याने' इत्यद्यानार्थे षत्वम् । ६ अमजनकगमनागमनादिन्यापाररहिताः । ९ निरामयाः स० । ९० परकृतबाधारहिताः । निराबाधं अ०, ल० । १९ पुरुषायुषम् द०, प०, म० ।

मन्दगन्धवहाधूतचळदं श्रुकपरकवाः । नित्याकोका विराजन्ते करुपोपपदपादपाः ॥६६॥
काळानुभवसम्भूतक्षेत्रसामध्ये बृंहिताः । करुपद्ध मास्तथा तेषां करुपन्तेऽभीष्टसिद्धचे ॥३७॥
मनोभिरुचितान् भोगान् यस्मात्पुण्यकृतां नृणाम् । करुपयन्ति ततस्तज्ज्ञैनिरुक्ताः करुपपादपाः ॥३८॥
मचत्र्यं विभूपात्तग् ज्योतिर्दीपगृहाङ्गकाः । भोजनाम न्त्रवस्ताङ्गा दशधा करुपशाखिनः ॥३९॥
इति स्वनामनिर्दिष्टां कुर्वन्तोऽर्थकियाममी । संज्ञाभिरेच विस्पष्टा ततो नातिभतन्यते ॥४०॥
तथा भुका चिर् भोगान् स्वपुण्यपरिपाकजान् । स्वायुरन्ते विळीयन्ते ते घना इव शारदाः ॥४१॥
ज्ञिभकारमभात्रेण तत्काळोरथक्षुतेन चा । जीवितान्ते तनुं त्यक्त्वा ते दिनं यान्यनेनसः ॥४२॥
स्वभावमार्दवायोगवक्रतादिगुणैर्युताः । भद्रकास्तिदिवं यान्ति तेषां नान्या गतिस्ततः ॥४२॥
इत्याद्यः काळभेदोऽवसपिण्यां वर्णतो मनाक् । उदक्षक्रसमः शेषो विधिरत्रावधार्यताम् ॥४४॥
ततो यथाक्रमं तस्मिन् काळे गळित मन्दताम् । यातासु वृक्षवीर्यायुःशरीरोत्सेधवृत्तिषु ॥४५॥
सुषमाळक्षणः काळो द्वितीयः समवर्तत । सागरोपमकोटीनां तिस्रः कोळ्योऽस्य संमितिः॥४६॥
तदास्मिन्मारते वर्षे मध्यभोगभुवां स्थितिः । जायते स्म परा भूति तन्वाना करुपपादपैः ॥४०॥
तदा मत्यां क्षमत्यांभा द्विपल्योपमजीविताः । चतुःसहस्रचापोद्यविद्यहाः ग्रुभचेष्टिताः ॥४८॥

इन्हें इच्छा करते ही कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हो जाती है।।३५।। जिनके पहनक्षी वस्त्र मन्द सग-निधत वायुके द्वारा हमेशा हिल्ले रहते हैं ऐसे सदा प्रकाशमान रहनेवाले वहाँके कल्पवक्ष अयन्त शोभायमान रहते हैं ।। १६।। सुषमासुषमा नामक काछके प्रभावसे उत्पन्न हुई क्षेत्रकी सामध्ये के वृद्धिको प्राप्त हुए वे कल्पवृक्ष वहाँ के जीवों को मनोवांछित पदार्थ देने के लिए सदा समर्थ रहते हैं ।। ३७ ।। वे कल्प्वृत्त पुण्यात्मा पुरुषोंको मनचाहे भोग देते रहते हैं इसलिए जानकार पुरुषोंने उनका 'करुपबृक्ष' यह नाम सार्थक ही कहा है ।। ३८॥ वे कल्पवृक्ष दश प्रकारके हैं-१ मद्याङ्ग, २ तूर्याङ्ग, ३ विभूषाङ्ग, ४ स्नगङ्ग ( माल्याङ्ग ), ५ ज्योतिरङ्ग, ६ दीपाङ्ग, ७ गृहाङ्ग, ८ भोजनाङ्ग, ९ पात्राङ्ग खीर १० वस्नाङ्ग। ये सब अपने अपने नामके अनुसार ही कार्य करते हैं इसलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं अधिक विस्तार-के साथ उनका कथन नहीं किया है ॥३९-४०॥ इस प्रकार वहाँके मनुष्य अपने पूर्व पुण्यके बदयसे चिरकालतक भोगोंको भोगकर आयु समाप्त होते ही शरदुऋतुके मेघोंके समान विलीन हो जाते हैं ॥४१॥ आयुके अन्तमें पुरुषको जिन्हाई आती है और स्त्रीको छींक । उसी से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं ॥४२॥ उस समयके मनुद्य स्वभावसे ही कोमलपरिखामी होते हैं, इसिटए वे भद्रपुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। स्वर्गके सिवाय उतकी और कोई गति नहीं होती ॥४३॥ इस प्रकार अवसर्विणी कालके प्रथम सुषमासुषमा नामक कालका कुछ वर्णन किया है। यहाँकी और समस्त विधि उत्तरकुक्के समान समक्ता चाहिये ॥४४॥ इसके अनन्तर जब क्रम क्रमसे प्रथम काल पूर्ण हुआ और-करुपबृक्ष, मनुष्योंका बल, आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि सब घटतीको प्राप्त हो चछे तब सुषमा नामक दूसरा काल प्रवृत्त हुआ । इसका प्रमाख तीन कोड़ाकोड़ी सागर था ॥४५-४६॥ उस समय इस भारतवर्षमें कल्पवृत्तोंके द्वारा उत्कृष्ट विभृतिको विस्तृत करती हुई मध्यम भोगः भूमिकी अवस्था प्रवित हुई । ४७॥ उस वक्त यहाँके मनुष्य देवोंके समान कान्तिके धारक

१ अंशुकं वस्तम्। २ नित्यप्रकाशाः । ३ समर्था भवन्ति । ४-भिलिषतान् प०, म०, ल० । ५ अमर्त्रं भाजनम् । ६ प्रतन्त्रते अ०, प०, म०, द० । ७-द्यकाल-अ०, स० । ८-वधार्यते प०, म० । ९ भुवः म०, ल० । १० जीवितः अ०, स० ।

कलाधरकलास्पिद्धंदेह्ज्योत्स्नास्मितोञ्ज्वलाः । दिनद्वयेन तेऽइनन्ति 'वार्श्वमन्योऽश्वमात्रकम् ॥४९॥ शेषो विधिस्तु निर्शेषो हरिवर्षसमो मतः । ततः क्रमेण कालेस्ग्रिव्वसंयनुक्रमात् ॥५०॥ प्रहीणा वृश्ववीर्यादिविशेषाः प्राक्तना यदा । जघन्यभोगभूमीनां मर्यादाविरभूत्तदा ॥५९॥ यथावसरसम्प्राप्तस्तृतीयः कालपर्ययः । प्रावर्तत सुराजेव स्वां मर्यादामलङ्खयन् ॥५२॥ सागरोपमकोटीनां 'कोट्यौ हे 'ल्रब्धसंस्थितौ । कालेऽस्मिन्भारते वर्षे मर्त्याः पर्वयोपमायुषः ॥५३॥ भान्यूतिप्रमितोच्छ्रायाः 'प्रियज्ज्ञस्यामविग्रहाः । दिनान्तरेण संप्राप्तभात्रीकलमिताशनाः ॥५४॥ ततस्तृतीयकालेऽस्मिन् व्यतिक्रामस्यनुक्रमात् । पत्योपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥५५॥ कर्त्यानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युतौ । ज्योतिरङ्गास्तदा वृश्वा गता मन्दप्रकाशताम् ॥५६॥ 'पुष्पदन्ता'वधाषाद्यां पौर्णमास्यां स्फुरस्प्रभौ । 'सायाह्वे प्रादुरास्तां तौ गगनोभयभागयोः ॥५७॥ चामीकरमयौ पोताविव तौ गगनाणवे । वियद्गतस्य 'वियाण'(लिखितौ तिलकाविव ॥५८॥ पौर्णमासीविल्यास्यः क्रिस्थमानौ समुञ्ज्वलो । परस्परकराशिल्छौ र 'श्वातुषाविव गोलकौ ॥५९॥ जगद्गृहमहाद्वारि विन्यस्तौ कालभूश्वतः । 'प्रत्यप्रस्य प्रवेशाय क्रम्भाविव हिरण्मयौ ॥६०॥

थे, उनकी आयु दो पल्यकी थी उनका शरीर चार हजार धनुष ऊँचा था तथा उनकी सभी चेष्टाएँ श्रम थीं ॥४८॥ उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाकी कलाओंके साथ स्पर्धा करती थी अर्थात् उनसे भी कहीं अधिक सुन्दर थी, उनकी मुस्कान बड़ी ही उज्ज्वल थी। वे दो दिन बाद कल्पवृक्ष से प्राप्त हुए बहेड्के बराबर उत्तम अन्न खाते थे ॥४९॥ उस समय यहाँकी शेष सब व्यवस्था हरिक्षेत्र के समान थी फिर क्रमसे जब द्वितीय काल पूर्ण हो गया और कल्पवृक्ष तथा मनुष्योंके वल विक्रम आदि घट गये तब जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था प्रकट हुई ॥५०-५१॥ उस समय न्यायवान् राजाके सदृश मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमादुःषमा नामका काल यथाक्रमसे प्रवृत्त हुआ ॥५२॥ उसकी स्थिति दो को ड़ाकोड़ी सागरकी थी । उस समय इस भारतवर्षमें मनुष्योंकी स्थिति एक पल्य-की थी। उनके शरीर एक कोश ऊँचे थे, वे त्रियङ्काके समान इयामवर्ण थे श्रौर एक दिनके अन्तरसे आँवलेके बराबर भोजन प्रहण करते थे ॥५३-५४॥ इस प्रकार क्रम क्रमसे तीसरा काल व्यतीत होने पर जब इसमें पल्यका आठवाँ भाग शेष रह गया तब कल्पवृत्तोंकी सामध्ये घट गई और व्योतिरङ्ग जातिके कल्पवृत्तींका प्रकाश अत्यन्त मन्द् हो गया ॥५५-५६॥ तदनन्तर किसी समय आषाढ़ सुदी पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय आकाशके दोनों भागोंमें अर्थात् पूर्व दिशामें उदित होता हुआ चमकीला चन्द्रमा और पश्चिममें अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा ॥५७॥ इस समय वे सूर्य और चन्द्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश रूपी समुद्रमें सोनेके बने हुए दो जहाज ही हों अथवा आकाश रूपी हस्तीके गण्डस्थलके समीप सिन्दूर से बने हुए दो चन्द्रक (गोलाकार चिह्न) ही हों। अथवा पूर्णिमा रूपी स्त्रीके दोनों हाथोंपर रखे हुए खेलनेके मनोहर छाखनिर्मित दो गोले ही हों। अथवा आगे होनेवाले दुःषम-सुषमा नामक काल रूपी नवीन राजाके प्रवेशके लिये जगत्-रूपी घरके विशाल दरवाजे पर रखे हुए मानो दो सुवर्ण कलश ही हों। श्रथवा तारारूपी फेन

१ वृक्षस्येदम् । २-नां द्वे कोट्यो लब्ध-द० । कोट्यो द्वौ लब्ध-अ०, म०, स०, ल० । ३ स्टब्धा सम्प्राप्ता । ४ कोद्यः । ५ कलिनी । ६ आमलको । ७ सूर्याचन्द्रमसौ । पुष्पवन्ता-द०, स०, म०, ल०, । ८ आषाढमासे । ९ अपराह्ने । १० अपाङ्गदेशो निर्याणम् । ११-ण लक्षितौ अ० । -ण चन्द्रकाविव लक्षितौ द०, प०, म०, ल० । १२ आहुनौ । १३ जत्वेविकारो । १४ नृतनस्य ।

ताराफेनप्रह्माहिवियत्सागरमध्यगो । चामीकरमयो दिव्यावम्मःक्रीडागृहाविव ॥६१॥ सद्वृत्तत्वादसक्तत्वात् साधुवर्गानुकारिणो । शीततीव्रकरत्वाच्च सदसद्भूमिपाविव ॥६१॥ प्रतिश्रुतिरिति ख्यातस्तदा कुळधरोऽप्रिमः । विभ्रव्लोकातिगं तेजः प्रजानां नेत्रबद्धभो ॥६३॥ पत्थ्यस्य दशमो भागस्तर्यायुर्जिनदेशितम् । धनुःसहस्रमुरसेधः शतैरधिकप्रष्टभेः ॥६४॥॥ जाउज्वव्यमानमकुटो 'लसन्मकरकुण्डलः । कनकादिरिवोत्तुक्ते विभ्राणो हारनिर्झरस् ॥६५॥ नानाभरणभाभारभासुरोदारविग्रहः । प्रोत्सर्पत्तेजसा स्वेन निर्भात्तितविग्रहः ।।६६॥ महान् जगद्गृहोन्मानमानदण्ड इवोच्छितः । दधज्ञन्मान्तराभ्यासजनितं वोधमिद्धधीः ॥६७॥ स्फुरह्नतांग्रुसिललेषु हुः प्रक्षालयन्दिशः । प्रजानां प्रीणनं वाक्यं 'सौधं रसिमवोद्विरन् ॥६०॥ अदृष्ठदेते तो दृष्ट्वा सभीतान् भोगभूमिजान् । भीतेनिवर्त्तयामास तत्स्वरूपमिति ब्रुवन् ॥६०॥ एतो तो प्रतिदृश्यते सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहौ । ज्योतिरक्रप्रभाषायात् कालहासवशोद्धवात् ॥७०॥ सद्याध्यिनमोभागं 'श्राम्यतोऽम् महाचुति । न वस्ताभ्यां भयं किन्चदतो मा भेष्ट भद्रकाः ॥७१॥

भौर बुध मंगल श्रदि यह रूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए आकाश रूपी समुद्रके मध्यमें सुवर्गाके दो मनोहर जबक्रीड़ागृह ही बने हों। अथवा सद्भत्त-गोलाकार (पच्चमें सदाचारी) ऑर असंग-अकेले ( पत्तमें परिमहरहित ) होनेके कारण साधुसमूहका अनुकरण कर रहे हों अथवा शीतकर-शीतल किरणों से युक्त ( पक्षमें अलग टेक्स लेने वाला ) और तीव्रकर-व्हण किरणगों से युक्त (पच्चमें अधिक टेक्स लेने वाला) होने के कारण कमसे न्यायी और अन्यायी राजा का ही ब्रानुकरण कर रहे हों ॥५८-६२॥ डस समम वहाँ प्रतिश्रुति नामसे प्रसिद्ध पहले कुलकर विद्यमान थे जो कि सबसे अधिक तेजस्वी थे और प्रजाजनोंके नेत्रके समान शोभायमान थे अर्थात् नेत्रके समान प्रजाजनोंको हितकारी मार्ग बतलाते थे ॥६३॥ जिनेन्द्र देवने उनकी आयु पल्यके दशवें भाग और ऊँचाई एक हजार आठ सौ धनुष बतलाई है ॥६४॥ उनके मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट शोभायमान हो रहा था, कानोंमें सुवर्णमय कुएडल चमक रहे थे और वे स्वयं मेर पर्वतके समान ऊँचे थे इसलिये उनके वज्ञःस्थलपर पड़ा हुआ रत्नोंका हार झरनेके समान माळूम होता था। उनका उन्नत और श्रेष्ठ शरीर नाना प्रकारके आभूषणोंकी कान्तिके भारसे अतिशय प्रकाशमान हो रहा था, उन्होंने अपने बढ़ते हुए तेजसे सूर्यको भी तिरस्कृत कर दिया था। वे बहुत ही ऊँचे थे इसिछये ऐसे मालूम होते थे मानो जगत् रूपी घरकी ऊँचाईको नापनेके लिये खड़े किये गये मापदण्ड ही हों। इसके सिवाय वे जन्मान्तरके संस्कारसे प्राप्त हुए अवधिज्ञानको भी धारण किये हुए थे इसिंखये वही छवर्षे उत्कृष्ट बुद्धिमान् गिने जाते थे ॥६५-६७॥ वे देदीप्यमान दातोंकी किर्गों क्यी जतसे दिशाओंका बार वार प्रक्षातन करते हुए जब प्रजाको संतुष्ट करने वाले वचन बोतने थे तब ऐसे माछम होते थे मानो अमृतका रस ही प्रकट कर रहे हों। पहले कभी नहीं दिखने-वाले सूर्य और चन्द्रमाको देख कर भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्योंको उन्होंने उनका निम्त-लिखित स्वरूप बतला कर भयरहित किया था ॥६८-६९॥ छन्होंने कहा हे भद्र पुरुषो, तुम्हें जो ये दिख रहे हैं वे सूर्य चन्द्रमा नामके प्रह हैं, ये महाकान्तिके धारक हैं तथा आकाशमें सर्वदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश द्योतिरङ्ग जाति के कल्प-

१ लसरकनककुण्डलः द०, प०, म०, ल०। २ सुधाया अयम् । ३ अमतो म०, ल०। ४ तसंज्ञिते ताडपत्रपुस्तके कोष्ठकान्तर्गतः पाठो लेखकप्रमादारप्रअष्टोऽतः ब०, अ०, प०, ल०, म०, द०, द०, स० संज्ञित-पुस्तकेभ्यस्तस्पाठो गृहीतः ।

इति तद्वचनात्तेषां प्रत्याक्षासो महानभूत् । ['क्षेत्रे सोऽतः परं चास्मिन्नियोगान्भाविनोऽन्वज्ञात्] ॥७२॥ प्रतिश्रुतिरयं धीरो यन्नः प्रत्यश्र्णोद्वचः । इतीडां चिक्रेरे नाम्ना ते तं सम्प्रीतमानसाः ॥७३॥ सहो धीमन् महाभाग चिरंजीव प्रसीद् नः । यानपात्रायितं येन' त्वयासम्द् व्यसनार्ण वे ॥७४॥ इति स्तुत्वार्यकास्ते तं सत्कृत्य च पुनः पुनः । लब्धानुज्ञास्ततः स्वं स्वमोको जग्मुः विज्ञानयः ॥७५॥ मनौ याति दिवं तस्मिन् काले गजति च क्रमात् । मन्वन्तरमसंख्येया वर्षं कोटीव्यंतीत्य च ॥७६॥ सम्मितः सन्मित्नांम्ना द्वित्योदेभून्मनुस्तदा । प्रोत्सर्पदं छुकः व्यां ख्रुश्चल्करपतस्पमः ॥७७॥ स कुन्तली किरीटी च कुण्डली हारभूषितः । स्वयं मञ्यजालिप्तवपुरत्यन्तमान्नभौ ॥७८॥ तस्यापुरम्ममञ्चयमासीत्सं ख्येयहायनम् । सहस्रं त्रिज्ञतीयुक्तसुत्सेषो धनुपां मतः ॥७९॥ ज्योतिर्विटिपनां भूयोऽत्यासीत्कालेन मन्दिमा । प्रहाणाभिमुखं तेजो निर्वास्यति हि दीपवत् ॥८०॥ नभोऽक्रणमथापूर्यं तारकाः प्रवक्षाक्षिरे । वात्यन्धकारकञ्जषां वेलां प्राप्य तमीमुखे ॥८९॥ अकस्मात्तारका दृश्दा सम्भ्रान्तान्भोगभूभुवः । भीतिर्विचलयामास व्याणहत्वेव योगिनः ॥८२॥

वृत्तीं के प्रकाशसे तिरोहित रहता था इसिंकए नहीं दिखते थे परन्तु अब चूँकि काल्दोषके वरासे ज्योतिरङ्ग वृश्लोंका प्रभाव कम हो गया है अतः दिखने लगे हैं। इनचे तुम छोगोंको कोई भय नहीं है अतः भयभीत नहीं होओ ॥७०-७१॥ प्रतिश्रृतिके इन वदनोंसे उन छोगों-को बहुत ही आश्वासन हुआ। इसके बाद प्रतिश्रुतिने इस मरतक्षेत्र में होनेवाली व्यव-स्थात्रोंका निरूपण किया ॥७२॥ इन धीर वीर प्रतिश्रुतिने हमारे वचन सुने हैं इसिछए प्रसन्न होकर उन भोगभूमिजोंने प्रतिश्रुति इसी नामसे स्तुति की और कहा कि-न्नहो महाभाग, आही बुद्धिमान, आप चिरंजीव रहें तथा हम पर प्रसन्न हों क्योंकि आपने हमारे दुःस्त्र रूपी समुद्र में नौकाका काम दिया है अर्थात् हित का उपदेश देकर हमें दुःख रूपी समुद्रसे चढ़त किया है ॥७३-७४॥ इस प्रकार प्रतिश्रुतिका स्तवन तथा बार बार सत्कार कर वे सव द्यार्य उनकी आज्ञातुसार अपनी द्यपनी ब्रियोंके साथ अपने अपने घर चले गए ॥७५॥ इसके वाद कम कमसे समयके व्यतीत होने तथा प्रतिश्रति कुलकरके स्वर्गवास हो जानेपर जब असंख्यात करोड़ वर्षोंका मन्द्रन्तर ( एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर के उत्पन्न होनेतक बीवका काल ) व्यतीत हो गया तब समीचीन बुद्धिके धारक सन्मति नामके द्वितीय कुतकरका जन्म हुझा। उनके वस्त्र बहुत ही शोभायमान थे तथा ने स्वयं अत्यन्त ऊँचे थे इस-तिए चरुते किरते करावृत्तके समान माळूम होते थे ॥७६-७७॥ डनके केश बड़े ही सुन्दर थे, वे अपने मस्तकपर मुकुट बाँधे हुए थे, कानोंमें कुण्डल पहिने थे, उनका वक्षः खळ हारसे सुशोभित था, इन सब कारणोंसे वे अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥७८॥ उनकी आयु अममके बरावर संख्यात वर्षोंकी थी श्रोर शरीरकी. ऊँचाई एक हजार तीन सो धनुष थी ।।७९।। इनके समयमें क्योतिरङ्ग जातिके कल्पवृक्षोंकी प्रभा बहुत ही मन्द् पड़ गई थी तथा उनका तेज बुझते हुए दीपकके समान नष्ट होनेके सम्मुख ही था ॥८०॥ एक दिन रात्रिके शारम्भमें जब थोड़ा थोड़ा अन्धकार था तब तारागण आक्राश रूपी अङ्गणको ज्याप्तकर-सब ओर प्रकाशमान होने लगे ॥८१॥ उस समय अकस्मात् तारोंको देखकर भोगभूमिज मनुष्य अत्यन्त अम में पड़ गये अथवा अलन्त व्याकुल हो गये। उन्हें भयने इतना कम्पायमान कर दिया था

१ कारणेन । २ समार्थाः । ३ उन्नतः । ४ पश्चपद्याद्यत् शूर्यामं विंशतिप्रमाण बतुरशीतीनां परस्पर-गुणनम् अनमवर्षप्रमाणम् । ५ प्रद्दीणाभिमुखं अ०, प०, म०, ७० । ६ अत्यन्धकारकञ्जवा न भवतीति नात्यन्धकारकञ्जवा ताम् । ७ प्राणिहृतिः ।

स सन्मितरनुध्याय क्षणं प्रावोचतार्यकान् । नोत्पातः कोऽप्ययं भद्रास्तन्मागात भियो वशम् ॥८३॥ एतास्तास्तारका नामैतच नक्षत्रमण्डलम् । यहा इमे 'सदोद्योता इदं तारिकतं नभः ॥८४॥ ज्योतिश्रक्षभिदं शश्वद् व्योममागं कृतिस्थिति । स्पष्टतामधुनायातं ज्योतिरक्षप्रभाक्षयात् ॥८५॥ इतः प्रशृत्यहोरात्रविभागश्च प्रवर्तते । उद्यास्तमयैः सूर्याचन्द्रयोः सहतारयोः ॥८६॥ प्रहणप्रहविक्षेपदिनान्ययनसंक्रमात् । ज्योतिर्ज्ञानस्य 'बीजानि सोऽन्ववोचिद्वदांवरः ॥८७॥ अथ तद्वचनादार्या जाताः सपदि निभयाः । सि हि लोकोत्तरं ज्योतिः प्रजानामुपकारकम् ॥८८॥ अयं सन्मितिरवास्त प्रभुनः सन्मितिपदः । इति प्रशस्य संपूज्य ययुस्ते तं स्वमास्पदम् ॥८९॥ वतोऽन्तरमसंख्येयाः कोटीहरूलङ्घ वत्सरान् । तृतीयो मनुरत्रासीत् क्षेमक्करसमाह्वयः ॥९०॥ युगबाहुर्महाकायः पृथुवक्षाः स्फुरत्प्रभः । सोऽत्यशेत' गिरि मेरं 'ज्वलनमुकुटच्लिकः ॥९२॥ 'अटटप्रमितं तस्य बभूवायुर्महीजसः । देहीत्सेथश्च चापानाममुख्यासीच्छताष्टकम् ॥९२॥ पुरा किल मृगा भद्राः प्रजानां हस्तलािलताः । तदा तु विकृति भेजुर्वात्तास्याः भोषणस्वनाः ॥९३॥ तेषां विक्षिथया सान्तर्गज्जीया तन्नसुः प्रजाः । पप्रच्छुस्ते' तमभ्यत्य मतुं स्थितमविस्मितम् ॥९३॥ तेषां विक्षिथया सान्तर्गज्जीया तन्नसुः प्रजाः । पप्रच्छुस्ते' तमभ्यत्य मतुं स्थितमविस्मितम् ॥९३॥

जितना कि प्राणियोंकी हिंसा मुनिजनोंको कम्पायमान कर देती है ॥८२॥ सन्मति कुल करने चण भर विचार कर इन आर्थ पुरुषोंसे कहा कि हे भद्र पुरुषो, यह कोई उत्पात नहीं है इसिलिए छाप न्यर्थ ही भवके वशीभूत न हों ॥८३॥ ये तारे हैं, यह नक्षत्रोंका समूह है, ये सदा प्रकाशमान रहनेवाले सूर्य, चन्द्र श्रादि पह हैं श्रोर यह तारोंसे मरा हुआ श्राकाश है ॥८४॥ यह ज्योतिश्रक सर्वदा श्राकाशमें विद्यमान रहता है, श्रवसे पहले भी विद्यमान था, परनत ज्योतिरङ्ग जातिके वृक्षोंके प्रकाश से दिरोभूत था। अब उन वृत्तोंकी प्रभा क्षीण हो गई है इसिंख्ये स्वष्ट दिखाई देने लगा है ॥८५॥ आजसे छेकर सूर्य चन्द्रमा तारे आदि का उदय और अस्त होता रहेगा और उससे रात दिनका विभाग होता रहेगा ॥८६॥ उन बुद्धिमान् सन्मति ने सूर्यप्रहण, चन्द्र प्रहण, प्रहोंका एक राशिसे दूसरी राशिपर जाना, दिन और अयन आदिका संक्रमण वतलाते हुए ज्योतिष विद्याके मूळ कारणोंका भी दल्लेख किया था।।८७॥ वे आर्य लोग भी उनके वचन सुनकर शीघ्र ही भयरहित हो गए। वास्तवमें वे सन्मति प्रजाका उपकार करनेवाली कोई सर्वश्रेष्ठ ज्योति ही थे ॥८८॥ समीचीन बुद्धिके देने वाले यह सन्मति ही हमारे स्वामी हों इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजाकर वे आर्य पुरुष अपने अपने स्थानींपर चले गए ॥८९॥ इनके बाद छसंख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तराल काल बीत जानेपर इस भरतक्षेत्रमें क्षेमंकर नामके तीसरे मनु हुए। ॥९०॥ उनकी भुजाएँ युगके समान छम्बी थीं, शरीर ऊँचा था, वक्षस्थल विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुटसे शोभायमान था इन सब वातोंसे बे मेर पर्वतसे भी अधिक शोभायमान हो रहे थे ॥९१॥ इस महाप्रतापी मनुकी आयु अटट वराबर थी और शरीरकी ऊँचाई आठ सो धनुषकी थी।।९२।। पहले जो पशुःसिंह न्याघ छादि अत्यन्त भद्रपरिगामी थे जिनका लालन पालन प्रजा अपने हाथसे ही किया करती थी वे अब इनके समय विकारको प्राप्त होने छगे-मुँह फाड़ने लगे छौर भयङ्कर शब्द करने छगे ॥९३॥ उनकी इस भयंकर गर्जनासे मिछे हुए विकार भावको देखकर प्रजाजन डरने लगे तथा

१ सदाचीता प॰ । २ कारणानि । ३ संख्येयकोटी-म॰ । ४ अतिशयितवान् । ५ स्फुरन्सुकुट-द०, प॰, छ० । ६ पञ्चपञ्चाश्चर्याप्रमष्टादशप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनमटटवर्षप्रमाणम् । ७ व्यातं विवृतम् । ८ पप्र-च्छुश्च अ॰, छ०, द०, स॰ ।

इसे अद्रमृगाः पूर्वं 'स्वादीयोनिस्तृणाङ्करें: । 'रसायनरसेः पुष्टाः सरसां सिळ्ळेरिष ॥९५॥

श्विक्षाधिरोपणैईस्तळाळनेरिष 'सान्विताः । अस्माभिरित 'विश्वब्धाः संवसन्तोऽनुपद्रवाः ॥९६॥

इदानीं तु विना हेतोः श्विक्ष रिभिभवन्ति नः । दंष्ट्राभिनेखराजैश्व "विभित्सन्ति च दारुणाः ॥९७॥

कोऽभ्युषायो महाभाग ब्रूहि नः क्षेमसाधनम् । क्षेमक्करो हि स भवान् जगतः क्षेमचिन्तनैः ॥९८॥

इति तद्वचनाज्ञातसौहादों मनुरव्यति । सत्यमेतत्तथापूर्वमिदानीं तु 'भयावहाः ॥९९॥

तिद्मे परिहर्तव्याः काळादिक्कतिमागताः । कर्तव्यो नेषु विश्वासो 'व्वाधाः कुर्वन्त्युपेक्षिताः ॥१००॥

इत्याक्षण्यं वचस्तस्य परिज्ञहुस्तदा सृगान् । श्विक्षणो दंष्ट्रिणः क्रूरान् रोषैः 'रसंवासमाययुः ॥१०१॥

इत्यतियुपि ततः काळे मनोरस्य व्यतिक्रमे । मन्वन्तरमसंख्येयाः समाकादीविळङ्क्य च ॥१०२॥

'अत्रान्तरे महोद्मविग्रहो दोषविग्रहः । अमेतरः सतामासीन्मनुः क्षेमंधराह्नय ॥१०२॥

'अत्रान्तरे महोद्मविग्रहो दोषविग्रहः । श्रमेतरः सतामासीन्मनुः क्षेमंधराह्नय ॥१०२॥

यदा प्रवळतां याताः 'प्पाकसस्या महाकुधः । तदा 'पळकुटयष्ट्याचैः स रक्षाविधिमन्वशात् ॥१०५॥

क्षेमंधरं इति व्याति प्रजानां क्षेमधारणात् । स दधेर पाकसस्वेभ्यो रक्षोपायानुशासनैः "॥१०६॥

बिना किसी आश्चर्यके निश्चल बैठे हुए क्षेमं हर मनुके पास जाकर उनसे पृद्धने लगे ॥९४॥ हे देव, सिंह व्याघ आदि जो पशु पहले बड़े शान्त थे जो अल्पन्त स्वादिष्ट घास खाकर और तालावों-का स्सायनके समान रसीला पानी पीकर पुष्ट हुए थे जिन्हें हम लोग अपनी गोदीमें बैठाकर अपने हाथोंसे खिलाते थे हम, जिनवर अत्यन्त विश्वास करते थे और जो विना किसी उपद्रव हे हम लोगोंके साथ साथ रहा करते थे आज वे ही पशु बिना किसी कारण के हम लोगोंको सींगोंसे मारते हैं, दाढ़ों और नखोंसे हमें विदारण किया चाहते हैं और अत्यन्त भयङ्कर दीख पड़ते हैं। हे सह।भाग, आप हमारा कल्याण करने वाला कोई उपाय बतलाइव । चुँकि आप सक्छ संसारका क्षेत्र-कल्याण सोचते रहते हैं इसिछए सच्चे चोमंकर हैं।।९५-६८।। इस प्रकार उन आर्थीं के बचन स्नुनकर ज्ञेमंकर मनुको भी उनसे मित्रभाव उत्पन्न हो गया और वे कहने लगे कि आपका कहना ठीक है। ये पशु पहले वास्तवमें शान्त थे परन्तु अब भयंकर हो गए हैं इसिछए इन्हें छोड़ देना चाहिये। ये कालके दोषसे विकारको प्राप्त हुए हैं अब इनका विश्व स नहीं करना चाहिये। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवस्य ही बाधा करेंगे ॥९९-१००॥ क्षेमंकरके उक्त वचन सुनकर उन लोगोंने सींगवाले और दादवाले दुष्ट पश्चांका साथ डोड़ दिया, केवल निरुपद्रवी गाय भैंस आदि पशुओं के साथ रहने लगे ।।१०१।। क्रम क्रमसे समय बीतनेपर क्षेमङ्कर मनुकी आयु पूर्ण हो गई। उसके बाद जब असंख्यात करोड वर्षींका मन्वन्तर व्यतीत हो गया तब अत्यन्त ऊँचे शरीरके धारक, दोषींका निम्रह करनेवाले और सज्जनोंमें अग्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए। उन महात्माकी आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की थी और शरीरकी ऊँ चाई सात सी पचहत्तर धनुष थी। इनके समयमें जब सिंह व्याच आदि दुष्ट पशु आतशय प्रवल और कोधी हो गए तब इन्होंने लकड़ी लाठी आदि लपा-यों बे इनसे बचनेका उपदेश दिया। चूँ कि इन्होंने दुष्ट जीवों से रक्षा करनेके उपायों का उपदेश

१ अत्यर्थं खादुभिः । २ रसायनवरखादुभिः । ३ अङ्कः उत्सङ्कः । ४ सामनीताः । ५-मिरिति म०, छ० । ६ विश्वासिताः । ७ मेनुमिच्छन्ति । ८ साधने छ० । ९ मयङ्कराः । १० बाघां अ०,प०,स०,स०,छ०,छ ११ सहवासम् । १२ तत्रान्तरे अ०,प०,स०,द०,म०,छ० । १३ पश्चवत्वारिशत् श्रून्याधिकं बोडनाप्रसित चतुर्दश-प्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं दुटिकाच्दप्रमाणम् । १४ ऋर्मगाः । १५ 'यष्टिः स्थात्सप्तपर्विका' । १६ दध्ने अ०, प , द०, म०, छ० । १७-शासनात् अ०, प०, द०, म०, छ० ।

पुनर्मन्वन्तरं तत्र संजातं पूर्ववक्तमात् । मनुः सीमंकरो जज्ञे प्रजानां पुण्यपाकतः ॥१००॥
स चित्रवस्त्रमाल्यादिभूषितं वपुरुद्वहन् । सुरेन्द्रः स्वर्गळक्ष्मयेव भोगळक्ष्मयोपलालितः ॥१०८॥
'कमलप्रमितं तस्य प्राहुरायुर्मेद्दाधियः । शतानि सप्त पञ्चाशदुच्छायो धनुषां मतः ॥१०९॥
कद्याङ्किपा यदा जाता विरला मन्दकाः फलैः । तदा तेषु विसंवादो वभूवेषां परस्परम् ॥११०॥
ततो मनुरसौ मत्वा वाचा सीमविधि व्यधात् । अतः सीमंकराख्यां तैर्लिमतो 'ऽन्वर्थतां गताम् ॥१११॥
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वद्तिलङ्क्ष्य महोदयः । मनुः सीमंघरो नाम्ना समजायत पुण्यधीः ॥११२॥
'विलनप्रमितायुष्को निलनास्येक्षणद्युतिः । धनुषां पञ्चवर्गाप्रमुच्छितः शतसस्वम् ॥११३॥
अत्यन्तविरला जाताः क्ष्माजा मन्द्रफला यदा । नृणां महान्वसंवादः केशाकेशि तदावृधत्' ॥११४॥
क्षेमवृत्ति ततरतेषां मन्वानः स मनुस्तदा । सीमानि तस्गुष्टमादिचिद्वितान्यकरोत्कृती ॥११५॥
ततोऽन्तरमभूद्भूषोऽप्यसंख्या वर्षकोटयः । हीयमानेषु सर्वेषु नियोगेष्वनुपूर्वशः ॥११६॥
तदन्तरव्यतिक्रान्तावभूद्विमळवाहनः । मनूनां सप्तमो भोगळक्षम्याळिङ्गितविप्रहः ॥११७॥
'पद्मप्रमितमस्यायुः पद्माश्चिष्टतनोरभूत् । धनुःशतानि सप्तैव तन्त्रसेधोऽस्य वर्णितः ॥११८॥

देकर प्रजाका कल्याण किया था इसलिए इनका क्षेमंधर यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ।।१०२-१०६।। इनके बाद पहलेकी भाँति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षीका मन्वन्तर पड़ा। फिर क्रमसे प्रजाके पुरायोदयसे सीमंकर नामके कुलकर स्टब्झ हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रीं तथा माला आदिसे शोभायमान था। जैसे इन्द्र स्वर्गकी लक्ष्मीका उपभोग करता है वैसे ही यह भी अनेक प्रकारकी भोग उद्मीका उपभोग करते थे। महाबुद्धिमान् आचार्योने उनकी आयु कमल प्रमाण वर्षोंकी वतलाई है तथा शरीरकी ऊँचाई सात सौ पचास धनुषकी । इनके समयमें जब करूप वृत्त अरूप रह गये श्रीर फत्त भी श्ररूप देने लगे तथा इसी कारण से जब लोगों में विवाद होने लगा तब सीमंकर मनुने सोच विचार कर वचनों द्वारा कल्पवृत्तोंकी सीमा नियत कर दी अर्थात् इस प्रकारकी व्यवस्था कर दी कि इस जगहके कल्पवृक्षसे इतने लोग काम लें और उस जगहके करूप युच्चसे उतने लोग काम लें। प्रजाने उक्त व्यवस्था से ही उन मनुका सीमंकर यह सार्थक नाम रख लिया था ॥१०७-१११॥ इनके बाद पहलेकी भाँति मन्बन्तर व्यतीत होनेपर सीमन्बर नामके छठवें मनु उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत ही पवित्र थी। वह निक्षन प्रमाण आयुके धारक थे, इनके मुख और नेत्रोंकी कान्ति कमलके समान थी तथा शरीरकी ऊँचाई सात सौ पच्चीस धनुषकी थी। इनके समयमें जब कल्प वृत्त अत्यन्त थोड़े रह गये तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे श्रीर उस कारणसे जब लोगोंमें भारी कछह होने छगा, कछह ही नहीं, एक दूसरेको बाल पकड़ पहड़ कर मारने रहने तब टन सीमन्धर मनुने कल्यांण स्थापनाकी भावनासे कल्पवृत्तोंकी सीमाश्रोंको झन्य अनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी माड़ियोंसे चिह्नित कर दिया था ॥११२-११५॥ इनके बाद फिर असं-ख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तर हुआ और करूप वृत्तोंकी शक्ति आदि हर एक उत्तम मस्तक्षोंमें क्रम क्रमसे घटती होने छगी तब मन्वन्तरको व्यतीत कर विमल्वाहन नामके सातवें मन हुए। इनका शरीर भोगढक्ष्मीसे आलिङ्गित था, उनकी आयु पद्म प्रमाण वर्षोंकी थी।

१ चरनारिश्चच्छ्रन्याधिकं चतुर्दशप्रमाणचतुरशितिसंगुणनं कमलवर्षप्रमाणम्। २ प्रापितः। ३ पञ्च-त्रिश्चत् सून्याप्रं द्वादशप्रमितचतुरशीतिसंगुणनं नलिनवर्षप्रमाणम्। ४ 'वृध्क् वृद्धौ' युतादिलात् ' युद्भ्यो छुक्" इति सूत्रेण छुक्षि परस्मै रदमपि। ५ त्रिशच्छ्रन्याधिको दशप्रमाणचतुरशितिसंवर्गः पश्चवर्षप्रमाणम्।

'तहुपज्ञं गजादीनां बभूवारोहणक्रमः । 'कुथाराङ्क्षणपर्याणमुखभाण्डाग्रुपक्रमैः ॥११९॥
पुनरन्तरमत्राभृद्रसंख्येयाब्दकोटयः । ततोऽष्टमो मनुर्जातश्रक्षुष्मानिति शब्दितः ॥१२०॥
विश्वाङ्गनितायुष्मश्रापानां पञ्चस्यतिः । षट्'छतान्यप्युद्मश्रीरुच्छिताङ्गो बभूव सः ॥१२१॥
तस्य कालेऽभवतेषां क्षणं पुत्रमुखेक्षणम् । अदृष्टपूर्वमार्याणां महदुरत्रासकारणम् ॥१२२॥
ततः सपिद् सन्जातसाध्वसानार्यकांस्तदा । तद्याथात्म्योपदेशेन स संत्रासमयौज्ञ्चयत् ॥१२३॥
चक्षुप्मानिति तेनाभूत् तत्काले ते यतोऽभंकाः । 'जनियत्रोः क्षणं जाताश्रक्षुदंर्शनगोचरम् ॥१२४॥
पुनरप्यन्तरं ताबद्वपंकोटीविलङ्ष्य सः । यशस्वानित्यभूज्ञामना यशस्त्री नवमो मनुः ॥१२५॥
'कुमुद्रमितं तस्य परमायुर्महीयसः । पट्छतानि च पन्चशाद्धनूंषि 'वपुरुच्छितिः ॥१२६॥
तस्य काले प्रज्ञा 'जन्यमुखालोकपुरस्तरम् । कृताशिषः क्षणं स्थित्वा लोकान्तरग्रपुपागमन् ॥१२७॥
यशस्त्रानित्यभूत्तेनं शशंसुस्तवातो यतः । प्रजाः ''सुप्रजसः प्रीताः ''पुत्रशासनदेशनात् ॥१२०॥
ततोऽन्तरमतिकम्य तस्त्रायोग्याव्हसंमितम् । अभिचन्द्रोऽभवज्ञाम्ना चःद्रसौम्याननो मनुः ॥१२०॥
''कुमुद्राङ्गनितायुक्ते' अवलन्मुकुटकुण्डलः । पञ्चवर्गाभ्रपट्चापशतोत्वेषः स्कुरत्तनुः ॥१२०॥

इारीर स्नात सौ धनुष ऊँचा श्रौर तह्मीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी घोड़ा श्रादि सवारीके योग्य पशुक्रों पर कुथार, श्रंकुश, पतान, तोवरा आदि लगाकर सवारी करनेका उपदेश दिया था।।११६-११६॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तराल रहा । फिर चश्चष्मान नामके आठवें मनु उत्पन्न हुए, वे पद्माङ्ग प्रमाण आयुके धारक थे और छड़ सौ पचहत्तर धनुष ऊँचे थे। उनके शरीरकी शोभा बड़ी ही सुन्दर थी। इनके समयसे पहलेके लोग अपनी संतानका मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते ही माता पिताकी मृत्यु हो जाती थी परन्तु अब वे क्षण भर पुत्रका मुख देखकर भरने लगे। उनके लिये यह नई बात थी इसलिये भयका कारण हुई। उस समय भयभीत हुए आर्य पुरुषों को चलुष्मान् मनुने यथार्थ उपदेश देकर उनका भय छुड़ाया था। चूँकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रोंको चणनर देख सके थे इसित्ये उनका चलुष्मान् यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१२४॥ तद्नन्तर करोड़ों वर्षीका अन्तर व्यतीत कर यशस्वान नामके नौवें मनु हुए। वे बड़े ही यशस्वी थे। उन महापुरुषकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षोंकी थी। उनके शरीरकी ऊँचाई छह सौ पचास धनुषकी थी। उनके समयमें प्रजा अपनी सन्तानोंका मुख देखनेके साथ साथ उन्हें आर्शार्वाद देकर तथा क्षणभर ठहर कर परलोक गमन करती थी-मृत्युको प्राप्त होती थी। इनके उपदेशसे प्रजा अपनी सन्तानोंको आशीर्वोद् देने छगी थी इसिंहिये उत्तम सन्तान वाली प्रजाने प्रसन्न होकर इन्का यश वर्णन किया इसी कारण उनका यशस्त्रान् यह सार्थक नाम पड़ गया था॥ १२५-१२८॥ इनके बीद करोड़ों वर्षोंका अन्तर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दशवें मनु उत्पन्न हुए। वनका मुख चन्द्रमाके समान सौन्य था, कुमुदाङ्ग प्रमाण वनकी आयु थी, वनका मुकुट भौर कुण्डल भितिराय देदीप्यमान था। वे छह सौ पच्चीस धनुष ऊँचे तथा देदीप्यमान

१ तस्य प्रथमीपदेशः अ'दातुक्रनीपञ्चमिति नपुंसकत्वम् । २ कुठाराङ्कृश-अ०,प०,म०,ल० । कुथश्वा-ङ्कृश-द० । ३ पञ्चविंशतिरात्यामा नवप्रमाणचतुरशीतिहतिहि पद्माङ्गवर्षप्रमाणम् । ४ तद्शतान्य-अ०,द०,स० । ५ जननीजनकयोः । ६ पञ्चविंशतिरात्यात्रमष्टप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं कुमुदवर्षप्रमाणम् । ५-वि च तमृच्छितिः द०, प०, म०, छ० । ८ जन्यः पुत्रः । ९ कारणेन । १० शोभनाः प्रजाः पुत्रा यासां ताः सुप्रजसः । 'नव्दुस्सीः सिवयः हलेर्वाम्' इत्यनुवर्तमाने 'अस्प्रजायाः' इति समासान्तः । १९ आशासनम् आशीर्वचनम् । १२ विंशतिरात्या-थिका सप्तप्रमितिचतुरशीतिहतिः कुमुदाङ्गवर्षप्रमाणम् । १३-ङ्गप्रमायु-अ०, स०, द०,म०, प०, छ० ।

कल्पद्वम इवांतुङ्गक क्रवाली महायुतिः। स वभार यथास्थानं नानाभरणमञ्जरीः॥१३१॥
तस्य काले प्रजास्तो केमुखं वीक्ष्य सकातुकम्। आशास्याकी हनं चकुनिशि चन्द्राभिद्रशं नैः॥१३२॥
ततोऽभिचन्द्र इत्यासीयतश्चन्द्रमभित्याः। पुत्रानाकी हथामासुस्तत्काले तन्मताजनाः॥१३३॥
पुनरन्तरमुल्लक्ष्य तन्प्रायोग्यसमाशतैः । चन्द्राभ इत्यभूत्व्यातश्चन्द्रास्यः कालविन्मनुः॥१३४॥
भन्युतप्रमितायुक्को विलस्लक्ष्यणोज्यवलः। धनुपां वर्ष्यतान्युचः प्रोचद्रकेसमयुतिः॥१३५॥
स पुक्कलाः कला विश्वपुदितो जगतां थियः। स्मित्ययोत्स्नाभिराह्णदं राशीव समजीजनत् ॥१३६॥
तन्य कालेऽतिसंप्राताः पुत्राशासनदर्शनैः। तिर्विभः सह स्म जीवन्ति दिनानि कतिचित्रजाः॥१३७॥
ततो लोकान्तरप्राप्तिमभजन्त यथासुखम्। स तदाह्णद्नादासीचन्द्राभ इति विश्रुतः॥१३८॥
मरुद्देवोऽभवत्कान्तः 'कुल्एचद्नन्तरम्' । स्वोचितान्तरमुल्लक्ष्य प्रजानामुत्सवो दशाम्॥१३९॥
शतानि पद्य ''पञ्चाप्रां सप्तिन्य समुन्द्रितः' । धनूषि ''नयुताङ्गयुर्विवस्वानिव भास्वरः॥१४०॥

इारीरके धारक थे। यथायोग्य अवयवोंमें अनेक प्रकारके आमूषण रूप मंत्रियोंको धारण किये हुए थे। उनका शरीर महाकान्तिमान् था और खर्य पुण्यके फक्कसे शोभायमान थे इसिलये फूछे फत्ने तथा ऊँचे कल्पवृत्तके समान शोभायमान होते थे। उनके समय प्रजा अपनी अपनी सन्तानोंका मुख देखने लगी-उन्हें आंशीर्वाद देने लगी तथा रातके समय कौतुकके साथ चन्द्रमा दिखला दिखला कर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने लगी। उस समय प्रजाने उनके उपदेशसे चन्द्रमाके सम्मुख खड़ा होकर अपनी सन्तानींको क्रीड़ा खिलाया था इसलिये उनका अभिचन्द्र यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१२९-१३३॥ फिर उतना ही अन्तर व्यतीत कर चन्द्राभ नामके ग्यारहवें मनु हुए। उनका मुख चन्द्रमाके समान था, ये समयकी गतिविधिके जाननेवाले थे। इनकी छायु नयुत प्रमाण वर्षी-की थी। ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक लक्षणोंसे उज्जवल थे। इनका शरीर छह सौ धनुष ऊँचा था तथा इद्य होते हुए सूर्यके समान देदीप्यमान था। ये समस्त कलाओं-विद्याओं को धारणा किए हुए ही उत्पन्न हुए थे, जनताको खतिशय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द मुस्कानसे सबको आहादित करते थे इसलिए इदित होते ही सोलह कताओंको धारण करने वाले लोकप्रिय और चन्द्रिकासे युक्त चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे। इनके समयमें प्रजाजन अगनी सन्तानोंको धाशीर्वाद देकर अत्यन्त प्रसन्न तो होते ही थे, परन्तु कुछ दिनों-तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे, बाद सुखपूर्वक परलोकको प्राप्त होते थे। उन्होंने चन्द्रमाके समान सब जीवोंको श्राह्णादित किया था इसिछए उनका चन्द्राभ यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था । १३४-१३८।। तद्नन्तर अपने योग्य अन्तरको व्यतीत कर प्रजाके नेत्रों-को आनन्द देनेवाछे, मनोहर शरीरके धारक मरुद्दे व नामके बारहवें कुलकर उर्देश हुए। उनके शरीरकी ऊँ वाई पाँच सौ पचहत्तर धनुषकी थी श्रीर आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी। वे सूर्य-के समान देदीप्यमान थे अथवा वह खयं ही एक विल्लाण सूर्य थे, क्योंकि सूर्यके समान तेजस्त्री होने पर भी लोग उन्हें सुखपूर्वक देख सकते थे जब कि चकाचौंवके कारण सूर्यको कोई देख नहीं सकता । सूर्यके समान उर्य होनेपर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे-उनका कभी परा-

१ — शालो स॰,ल॰ । २ तोकः पुत्रः । ३ संबत्सरशतैः । ४ विंशतिश्रस्याप्तं षट्प्रमितवतुरशीतिसंगुणनं नयुतवर्षप्रमाणम् । ५ षट्शतान्युचैः अ०,प॰,स॰,द०,ल० । ६ पुष्कलाः (पूर्णाः) । ७ जनताप्रियः अ०,प०,स०, स०,द०,ल० । ८ पुत्रैः । ९ कुलमृत्त—द०,प०,म०। कुलकृत्त—अ०,स०। १० — नन्तरः प० । ११ पञ्चाप्रसप्ततिश्व अ० । १२ समुच्छितः म०, ल० । १३ पञ्चदशश्रुत्याविकपञ्चमितिचतुरशीतिसंवर्णा नयुताङ्गवर्षप्रमा ।

स तेजस्वी सुखाठोकः सोद्योऽनस्तसंगितः । 'भूमिष्ठोऽप्यम्बरोद्वासी भास्तानिव' विलक्षणः ॥१४१॥ तस्य काले प्रजा दीर्वं 'प्रजाभिः स्याभिरन्विताः । 'प्राणिपुस्तन्मुखालोकतदङ्गस्पर्शनोत्सवैः ॥१४२॥ स 'तदुच्छ्वसितं यसात् तदायस्त्वजीविकाः । प्रजा जीवन्ति तेनाभिर्मरुद्देव इतीरितः ॥१४३॥ नौद्रोणीसंकमादीनि जलदुर्गं द्वकारयत् । गिरिदुर्गं सु सोपानपद्धतीः सोऽधिरोहणे ॥१४४॥ तस्यैव काले 'कुत्रशैलाः कुसमुद्धाः कुनिम्नगाः । जाताः सासारमेषाश्च 'किराजान इवास्थिराः ॥१४५॥ ततः प्रसेनजिज्ञक्षे प्रभविष्णुर्मतुर्महान् । कर्मभूभिरियतावेवमभ्यणायां दशनैः शनैः ॥१४६॥ 'पर्वंप्रमितमाम्नातं मनोरस्यायुरक्षसा । शतानि पञ्चषापानां शतार्दञ्च तदुच्छितः ॥१४७॥ प्रजानामधिकं चक्षस्तमोदोपरविष्ठतः । सोऽभाद्मविरिवास्युष्यन्' 'रप्वाकरपरिग्रहात् ॥१४८॥ तद्मसूदर्भकोत्पत्तिजीरायुपटलावृता । ततस्तत्कर्षणोपायं स प्रजानामुपादिशत् ॥१४९॥ ततुसंवरणं यस्त्रतायुपटलं नृणाम् । स प्रसेनो जयासस्य प्रसेनजिदसौ स्मृतः ॥१५०॥

भव नहीं होताथा जब कि सूर्य अस्त हो जाता है और जमीनमें स्थित रहते हुए भी वे धाकाश-को प्रकाशित करते थे जब कि सूर्य आकाशमें स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है (पक्षमें वस्रोंसे शोभायमान थे )। इनके समयमें प्रजा अपनी अपनी सन्तानोंके साथ बहुत दिनोंतक जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर श्रीर शरीरको स्पर्श कर मुखी होती थी। वे मरुद्देव ही वहाँके छोगोंके प्राण थे क्योंकि उनका जीवन मरुद्देवके ही आधीन था अथवा यों समिमये-वे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे इसिछिए प्रजाने उन्हें मरुहें व इस सार्थक नामसे पुकारा था। इन्हीं मरुद्देवने उस समय जलरूप दुर्गम खानोंमें गमन करनेके लिए छोटी वड़ी नाव चळानेका उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूप दुर्गम स्थानपर चढनेके लिए इन्होंने सीढियाँ बनवाई थीं। इन्हींके समयमें अनेक छोटे छोटे पहाड़. उपसमुद्र तथा छोटी छोटी नदियाँ खरपन्न हुई थीं तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहनेवाले मेघ भी जब कभी वर्षने लगे थे ॥१३६-१४५॥ इनके बाद समय व्यतीत होनेपर जब कर्मभूमिकी श्विति धीरे धीरे समीप आ रही थी-अर्थात् कर्मभूमिकी रचना होनेके लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजित् नामके तेरहवें कुछकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पर्वे प्रमाण थी और शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पचास धनुषकी थी। वे प्रसेनजित् महाराज मार्ग प्रदर्शन करनेके छिये प्रजाके तीसरे नेत्रके समान थे, अज्ञानरूपी दोषसे रहित थे और उदय होते ही पद्मा-छत्त्मीके करप्रहण्से अतिशय शोभायमान थे, इन सब बातोंसे वे सूर्यके समान माछ्म होते थे क्योंकि सूर्य भी मार्ग दिखानेके छिये तीसरे नेत्रके समान होता है, अन्यकारसे रहित होता है और उदय होते ही कमलोंके समृहको आनन्दित करता है। इनके समयमें बातकोंकी स्त्पित्त जरायुसे लिपटी हुई होने लगी अर्थात् उत्पन्न हुए बालकोंके शरीरपर मांसकी एक पतली झिल्छी रहने लगी। इन्होंने अपनी प्रजाको उस जरायुके खींचने अथवा फाइने आदिका उपदेश दिया था। मनुष्योंके शरीरपर जो आवरण होता है उसे जरायुपटल अथवा प्रसेन कहते हैं। तेरहवें मनुने उसे जीतने-दूर करने आदिका उपदेश दिया था इसिल्ये

१ मृसिस्थो द०, प०, म०, ल०। २ —स्वानितिबि—ब०, अ०। —स्वानिति वि—इ०, प०, ल०। ३ पुत्रैः। ४ जीवन्ति स्म। ५ तासां प्रजानामुच्छ्वासः प्राण इत्यर्थः। ६ कुत्कीलाः अ०, द०, प०, स०। कुच्छैलाः म०, ल०। ७ कुत्सितभूपाः। ८ समीपस्यायाम्। ९ पञ्चदश्वरूत्यामं चतुःप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं पर्ववर्षप्रमाणम्। १० अनुपद्वतः। ११—भ्युखत् स०, म०, ल०। १२ पद्मायाः लक्ष्म्याः करा इस्ताः, पक्षे पद्मानां कमलानाम् आकरः समूहः। १३ कर्षणं छेदनम्।

प्रसा-प्रसृतिः संरोधादिनस्तस्याः प्रसेवकः । 'तद्वानोपायकथनात् तज्जयाद्वा प्रसेनजित् ॥१५१॥ तद्वन्तरमेवाभून्नाभिः कुळधरः सुधीः । युगादिपुरुषैः प्रेंदेहदूढां घुरमुद्वहन् ॥१५२॥ प्र्वंकोदीमितं तस्य परमायुस्तदुन्छितः । शतानि पञ्च चापानां पञ्चवर्गाधिकानि वै ॥१५३॥ मुकुटोद्वासिमूर्द्वासौ कुण्डलाभ्यामलङ्कृतः । सुमेहिव चन्द्राकंसंखिष्टाधिस्यको बभौ ॥१५५॥ पार्वणं शिवानं गर्वात् स्खलयत्तन्मुखाम्बुजम् । सितोव्लसितदन्तां कुकेसरं भृशमावभौ ॥१५५॥ सावार्यां विश्वो बभाराभरणोऽज्वलः । हिमवानिव गङ्गाम्बुप्रवाहघटितं तटम् ॥१५६॥ सदङ्गलितलौ बाह् सोऽधान्नागाविवोत्कणौ । केयूरक्चिरावंसौ साही निधिघटाविव ॥१५७॥ 'सुसंहतं दथौ मध्यं स्थेयो" वज्रासियवन्धनम् । लोकस्कन्ध इवोध्वधितिस्तृतश्राहनाभिकम् ॥१५८॥ कटीतटं कटीस्त्रघटितं सा विभित्तं सः । रसद्वीपिमवाम्भोधिः पर्यन्तिस्थितरत्वकम् ॥१५९॥ वज्रसारी दथावृक्ष परिवृत्तौ सुसंहती। जगद्गृहान्तर्विन्यस्तसुस्थितस्तस्मसिन्नभौ ॥१६०॥

वे प्रसेनजित् कहलाते थे। अथवा प्रसा शब्दका द्यर्थ प्रसृति-जन्म लेना है तथा इन शब्दका अर्थ स्वामी होता है जरायु उत्पत्तिको रोक छेती है अतः उसीको प्रसेन-जन्मका स्वामी कहते हैं (प्रसा+इस=प्रसेन) इन्होंने उस प्रसेनके नष्ट करने अथवा जीतनेके उपाय वतलाये थे इसिलये इनका प्रसेनजित् नाम पड़ा था ॥१४६-१५१॥ इनके बाद ही नाभिराज नामके कुतकर हुए थे, ये महाबुद्धिमान् थे। इनसे पूर्ववर्ती युग-श्रेष्ट कुछकरोंने जिस्र लोकन्यबस्थाके भारको धारण किया था यह भी उसे अच्छी तरह धास्ए किये हुए थे। उनकी आयु एक करोड़ पूर्वकी थी श्रीर शरीरकी ऊँवाई पाँच सौ पचीस धनुष थी। इनका मस्तक मुकुटसे शोभायमान था और दोनों कान कुण्डलोंसे ऋछंकृत थे इसलिए वे नाभिराज उस मेरु पर्वतके समान शोभायमान हो रहे थे जिसका ऊपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूर्य और चन्द्रमासे शोभायमान हो रहा है। उनका मुखकमत अपने सौन्दर्यसे गर्वपूर्वक पौर्णमासीके चन्द्रमाका तिरस्कार कर रहा था तथा मन्द मुसकानसे जो दाँतोंकी किरणें निकत रहीं थी वे उसमें केसर की भाँति शोभायमान हो रही थीं। जिस प्रकार हिमवान् पर्वत गङ्गाके जल-प्रवाहसे युक्त अपने तटको धारण करता है उसी प्रकार नामिराज अनेक आभरखोंसे उज्ज्वळ और रब्रहारसे भूषित अपने वत्तः खलको धारण कर रहे थे। वे उत्तम अँगुलियों और इथेछियोंसे युक्त जिन दो भुजाओंको घारण किये हुए थे वे अपरको फण उठाये हुए सर्पों के समान शोभायमान हो रहे थे। तथा बाजूबन्दोंसे सुशोभित उनके दोनों कन्धे ऐसे माळ्म होते थे मानो सर्पसहित निवियों के दो घड़े ही हों। वे नाभिराज जिस कटि भागको धारण किये हुए थे वह अस्तरन सदद और स्थिर था उसके अस्थिबन्धन वस्त्रमय थे तथा उसके पास ही सुन्दर नामि शोमाय-मान हो रही थी। डस कटि भागको धारणकर वे ऐसे माछ्म होते थे मानो मध्यछोकको धारणकर अर्ध्व और अधोभागमें विस्तारको प्राप्त हुआ छोक स्कन्ध ही हो। वे करधनीसे शोभायमान कमरको धारण किये थे जिसक्से ऐसे मालूम होते थे मानो सब श्रोर फैले हुए रह्मोंसे युक्त रत्नद्वीपको धारण किये हुए समुद्र ही हो ॥ वे वज्रके समान मजबूत, गोलाकार और एक दूसरेसे सटी हुई जिन जंघाओं को धारण किये हुए थे ने ऐसी माछम होती थीं मानो जगद रूपी

१ छेदनीपायः । २-दुच्छ्यः अ०, द०, स०, प०, मार्चे, ल० । ३ कर्ष्वभूमिरिधस्यका । ४-णोज्जव-लम् अ०, स०, ल० । ५ रुचिरौ चांसौ अ०, प०, स०, स०, स० । ६ 'दढसन्धिस्तु संहतः' । ७ श्रियत्तरम् ।

मस्वोरसिल'मस्योद्ध्वंकायं वेधा महाभरम् । 'उपाजेकत्तुं मध्यूरू स्थिरे जह्वं न्यधाद्ध्रुवम् ॥१६१॥ चन्द्रार्कस्रिर्दरभोधिमस्यकुर्मादिलक्षणम् । द्धेऽधिचरणं भन्तुं चराचरमिवाश्रितम् ॥१६१॥ इति स्वभावमाधुर्यसौन्दर्यविदितं वदुः । मन्ये ताहन्द्वरेन्द्राणामि जायेत दुष्करस् ॥१६३॥ तस्य काले सुतोत्पत्तौ नामिनालमहत्यतः । स तन्निक्तंनोपायमादिशन्नाभिरित्यभूत् ॥१६४॥ तस्यैव काले जलदाः कालिकाकर्त्वरिवयः । प्रादुरासन्नभोभागे सान्द्राः सेन्द्रशरासनाः ॥१६५॥ तस्यैव काले जलदाः कालिकाकर्त्वरिवयः । प्रादुरासन्नभोभागे सान्द्राः सेन्द्रशरासनाः ॥१६५॥ नभो नीरन्ध्रमान्द्रन्याकृत्रभेऽम्भोसुनां चयः । कालादुन्त तसामध्र्येरारन्धः स्क्ष्मपुद्रलेः ॥१६५॥ विद्युद्रन्तो महाध्याता वर्षन्तो रेजिरे घनाः । 'सहेमकक्ष्या मदिनो नागा इव सन्नुं हिताः' ॥१६७॥ घनाधनघरध्यानेः प्रहता गिरिभित्तयः । प्रस्याकोशित्रवातेनुः प्रस्थः प्रतिशब्दकेः ॥१६८॥ 'ववाववा'सतान्द्रवन् कलापौधान्कलापिनाम् । वनाधनालिमुक्ताम्भःकणवाही ससीरणः ॥१६९॥ चातका मधुरं 'रेणुरभिनन्दा यनागमम् । अकस्यात्ताण्डवारम्भमातेने शिखिनां कुलस् ॥१७०॥ अभिपेक्तुसिवारव्या गिरीनमभोसुन्यं चयाः । सुक्थारं प्रवर्यनः प्रक्षरखातुं निर्ह्मरन् ॥१७०॥

घरके भीतर तगे हुए दो मजबूत खम्भे हों। इनके शरीरका ऊर्ध्व भाग वक्षःस्थलरूपी शिलासे यक्त होनेके कारण अत्यन्त वजनदार था मानो यह समझकर ही ब्रह्माने उसे निश्चलक्ष्यसे धारण करनेके तिए उनकी ऊरुओं (घुटनोंसे ऊपरका भाग) सहित जंवाओं (विडिवयों) को बहुत ही मजवूत बनाया था।। वे जिस चरणतलको धारण किए हुए थे वह चन्द्र सूर्य, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि अनेक शुभछच्यों से सहित था निससे वह ऐसा मारूम होता था मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करनेके लिए उसके आश्रयमें आ पड़ा हो। इस प्रकार स्वामाविक मधुरता और सुन्दरतासे बना हुआ नाभि-राजका जैसा शरीर था मैं मानता हूँ कि वैसा शरीर देवोंके अधिपति इन्द्रको भी मिलना कठिन है।।१५२-१६३।। इनके समय में उत्पन्न होते वक्त बालककी नाभिमें नाल दिखाई देने लगा था भौर नामिर।जने उसके काटने की आज्ञा दी थी इसलिए इमका 'नाभि' यह सार्थक नाम पड़ गया था ॥१६४॥ उन्होंके समय आकाशमें कुछ सफेरी लिए हुए काले रङ्गके सघन मेघ प्रकट हुए थे। वे मेघ इन्द्रधतुषसे सहित थे।।१६५॥ इस समय काळके प्रमाव से पुद्रबा परमाणुकों में मेच वनानेकी सामध्ये उत्पन्न हो गयी थी, इसलिए सूक्ष्म पुद्रकों द्वारा वने हुए मेजेंके समूह छिद्ररहित लगातार समस्त आकाशको चेर कर जहाँ तहाँ फैड गए थे ॥१६६॥ वे मेघ बिजलीसे युक्त थे, गम्भीर गर्जना कर रहे थे और पानी बरसा रहे थे जिससे ऐसे शोभायमान होते थे मानों सुवर्ण की मालाओं से सहित, मद वरसानेवाले और गरजते हुए हस्ती ही हों ॥१६७॥ उस समय मेघोंकी गम्भीर गर्जनासे टकराई हुई पहाड़ोंकी दीवालोंसे जो प्रतिध्वनि निकल रही थी उससे ऐसा माॡम होता था मानो वे पर्वतकी दीवालें कुपित होकर प्रतिष्वनिके बहाने आक्रोश ववन (गाळियाँ) ही कह रही हों ॥१६८॥ उस समय मेचमाला द्वारा वरसाये हुए जलक्सोंको घारण करनेवाला-ठंडा वायु मयूरोंके पंखोंको फैलाता हुआ वह रहा था ॥१६९॥ श्राकाशमें वादलोंका श्रागमन देखकर हर्वित हुए चातक पक्षी मनोहर शब्द वोखने बगे और मोरोंके समूह अकस्मात् ताण्डव नृत्य करने छगे।।१७०॥ डस समय धाराप्रवाह वासते हुए मेघोंके समृह ऐसे माछम होते थे मानो जिनसे घातुओंके

१ उरखन्तम् । 'खादुरखातुरिक्ष लः' इत्यभिषानात् । २ आहितवलीकर्तुम् । ३ सवरत्राः । 'दृष्या कद्या वस्त्रा स्यात्' इत्यमरः । ४ समर्जिताः । सजृम्मिताः व० । ५ वाति स्म । ६ आ समन्तात् ततान् आततान् क्रवेन् । ७ 'रण शब्दे' । ८ धातुः गैरकः ।

क्विचित्गिरिसरित्यूराः प्रावर्तन्त महार्याः'। धातुरागारुणा मुक्ता विक्रमोक्षा ह्वाद्रिष्ठु ॥१७२॥ ध्वनन्तो ववृष्ठुपु कत्थूळधारं पयोधराः । रुदन्त ह्व शोकार्ताः कर्वपृक्षपरिक्षये ॥१७३॥ ध्वादं क्विक्रकरारुपाळादेव वातनिघटनात् । पुष्करेष्टिवच गरभीरं ध्वनस्मु पळवाहिषु ॥१७४॥ विद्युद्धरी नभोरक्वे विचित्राकारधारिणी । प्रतिक्षणविवृत्ताक्वी नृत्तारम्भिमवातनोत् ॥१७५॥ पयः पयोधरासक्तेः पिबद्धिरविवृत्तिभिः । कृष्कु उठ्यमतिप्रीतैश्चातकेरभंकायितम् ॥१७६॥ विद्वक्रक्षत्र सक्तेः काळापेक्षेमं हाजळैः । कृष्पप्रवृत्तकेमें येथ्यंक्तं पामरकायितम् ॥१७७॥ अबुद्धिपृत्वसुत्रस्य वृष्टि सद्यः पयोभुवः । रानैक्या विक्रियां भेजुर्वे चित्रयासुद्धलास्मनः ॥१७८॥ तदीऽब्द्युक्तकारुक्तस्मकासुक्तक्रक्रवोऽप्सरः । भहीं रानिर्वापयामासुर्दिवाकरकरोष्मतः ॥१७९॥ ततोऽब्द्युक्तवारिक्ष्माखानिळातपगोचरान् । रानेक्ष्रवारावगाहान्त्र निहारोष्मत्वळक्षणान् ॥१८०॥

निर्भर निकल रहे हैं ऐसे पर्वतोंका अभिषेक करनेके लिए तत्पर हुए हों ॥१७१॥ पहाड़ोंपर कहीं कहीं गेरूके रङ्गसे छाछ हुए निदयों के जो पूर बड़े वेग से बह रहे थे वे ऐसे मालम होते थे मानो मेघों के प्रहार से निकले हुए पहाड़ों के रक्तके प्रवाह ही हों ॥१७२॥ वे बादल गरजते हुए मोटी घारसे बरस रहे थे जिससे ऐसा माळूम होता था मानो कल्पवृत्तींका चय हो जानेसे शोकसे पीड़ित हो रदन ही कर रहे हों-रो रो कर आँसू वहा रहे हों ॥१०३॥ वायुके आघात से उन मेघोंसे ऐसा गम्भीर शब्द होता था मानो बजानेवालेकी हाथकी चोटसे सुदङ्गका ही शब्द हो रहा हो । उसी समय आकाशमें विजली चमक रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो भाकाश रूपी रङ्गमूमिमें अनेक उप धारण करती हुई तथा क्षण चणमें यहाँ वहाँ अन्त शरीर घुमाती हुई कोई नटी नृत्य कर रही हो ॥१७४-७५॥ उस समय चातक पत्ती ठीक बाउकों के समान आवरण कर रहे थे क्यों कि जिस प्रकार बालक पयोधर- माता के स्तनमें श्रासक्त होते हैं उसी प्रकार चातक पक्षी भी पयोधर मेघों में श्रासक्त थे, बालक जिस तरह कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-दूधको पीते हुए तृत नहीं होते उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-जलको पीते हुए तृप्त नहीं होते थे, और बालक जिस प्रकार मातासे प्रेम रखते हैं उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघोंसे प्रोम रखते थे ।।१७६॥ अथवा वे बादल पामर मनुष्यों-के समृहके समान अ वरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्त्रीमें आसक्त हुआ करते हैं इसी प्रकार वे भी विजली रूपी स्त्रीमें आसक्त थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार खेतीके योग्य वर्षा हालकी अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार वे भी वर्षाकाळकी अपेक्षा रखते थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार महाजड़ अर्थात् महामूर्ख होते हैं उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात् भारी जलसे भरे हुए थे (संस्कृत साहित्यमें इतेष आदिके समय ड झौर त में अभेद होता है) और पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती करनेमें तत्पर रहते हैं इसी प्रकार मेच भी खेती करानेमें तत्पर थे ॥१७७॥ यद्यपि वे बादल बुद्धिरहित थे तथापि पुद्रल परमाणुकोंकी विचित्र परिगाति होनेके कारण शीव ही बरसकर अनेक प्रकारकी विकृतिको प्राप्त हो जाते थे॥१७८॥ इस समय मेघोंसे जो पानीकी बूँदे गिर रही थीं वे मोतियोंके समान सुन्दर थीं तथा उन्होंने सूर्यकी किरणोंके तापसे तपी हुई पृथ्वीको शान्त कर दिया था॥ १७९॥ इसके अनन्तर मेघोंसे पड़े हुए जलकी आईता,

१ वेगाः । २ रक्तमोचनाः । १ — स्थूलधाराः म०, छ० । ४ मृदङ्गवादकः । ५ वाद्यवस्त्रेषु । ६ मेघेषु । ७ छडधमिव प्री—म०, छ०, छ० । ८ महातीयैः महाज्ञदैश्व । ९ पामर इव आचरितम् । १० छनेकथा । ११ — रुचोऽष्छटा छ०, प०, द० । — रुचश्छटा छ० । — रुचो घटा म० । — रुचो छटा छ० । १२ शीर्यं नयन्ति स्म इत्यर्थः । ५१ ३ आईता । १४ अन्तर्हितशोषणस्वम् ।

गुणानाश्चित्य सामग्री' प्राप्य द्रव्यादिरुक्षणाम्' । संस्टान्यङ्करावस्थाप्रमृत्याकणिशासितः ॥१८१॥ शनैद्द्रशनैर्विवृद्धानि क्षेत्रेव्वविरखं तदा । सस्यान्यकृष्टपर्यानि नानाभेदानि सर्वतः ॥१८१॥ प्रजानां पूर्वसुकृतात् कालादिप च तादशात् । सुपकानि यथाकालं फलदायीनि रेजिरे ॥१८६॥ तदा पितृत्यतिकान्तावपत्यानीव तत्पदम् । करपवृक्षोचितं स्थानं तान्यध्यासिषत स्फुटम् ॥१८४॥ नातिवृष्टिरवृष्टिर्वा तदासीत्कन्तु मध्यमा । वृष्टिस्त तसर्वधान्यानां फलावाप्तिरविष्तुता ॥१८५॥ नातिवृष्टिरवृष्टिर्वा तदासीत्कन्तु मध्यमा । वृष्टिस्त तसर्वधान्यानां फलावाप्तिरविष्तुता ॥१८५॥ पाष्टिकाः कलमन्नीहियवगोधूमकङ्गवः । "रयामाकको द्वा द्वा द्वार विचारवरका स्त्रा ॥१८६॥ तिलातस्यो मस्राश्च 'स्पर्प । 'धान्यजीरको '४ । 'भुद्र माषा 'दलको 'दत्रा । भव्या ॥१८६॥ तिलातस्यो मस्राश्च । सत्य प्रता । तदुपायमजानानाः विस्त्रा । प्रजाजीवनहेतवः ॥१८८॥ उपभोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजाः । तदुपायमजानानाः विस्त्रतोऽम् मुमुद्ध । १८९॥ कल्पद्ध मेषु कारस्येन प्रलीनेषु निराश्रयाः । युगस्य परिवत्तेऽस्मित्रभूवन्नाकुला कुलाः ॥१९०॥ तिन्नावार्या 'समनायाया' मुनुर्णाहारसं न्वकाः । जीवनोपायसं शीति 'द्वाकुलीकृतचेतसः ॥१९१॥

पृथिवीका घाधार, आकाशका अवगाहन, वायुका अन्तर्नीहार अर्थीत् शीतल परमागुओंका संचय करना झौर घूपकी उष्णता इन सब गुणोंके आश्रयसे उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव ह्म सामग्रीको पाकर खेतों में अनेक अङ्कर पैदा हुए, वे अङ्कर पास पास जमे हुए थे तथा। अङ्कर अवस्थासे ढेकर फन्न छगने तक निरन्तर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे । इसी प्रकार और म अनेक प्रकारके धान्य विना बोये ही सब और पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजाके पूर्वी-पार्जित पुण्य कर्मके उदयसे अथवा इस समयके प्रभावसे ही समय पाकर पक गए तथा फल देनेके योग्य हो गए ।।१८०-८३।। जिस प्रकार पिताके मरनेपर पुत्र उनके स्थानपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार कल्पवृत्तींका अभाव होनेपर वे धान्य उनके स्थानपर आरूढ़ हुए थे ॥१८४। उस समय न तो घधिक वृष्टि होती थी और न कम, किन्तु मध्यम दरजेकी होती थी इसिलए सब धान्य बिना किसी विघ्न बाधाके फलसहित हो गए थे।।१८५।। साठी. चावल, कलम, ब्रीहि, जौ, गेहूँ, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार ( तिन्नी ), बटाने, तिता, अलसी, मसर, सरसीं, धनियाँ, जीरा, मूँग, उड़द, अरहर, रोंसा, मोठ, चना, कुछथी और तेवरा आदि अनेक प्रकारके धान्य तथा कुसुन्म ( जिसकी कुसुमानी-छात रंग बनता है ) और कपास आदि प्रजाकी आजीविकाके हेत्र उत्पन्न हुए थे।।१८६-१८८।। इस प्रकार भोगोप-भोगके योग्य इन धान्योंके मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोगको नहीं जाननेवाली प्रजा बार बार मोह को प्राप्त होती थी-वह उन्हें देखकर बार बार भ्रममें पड़ जाती थी ॥१८६। इस युग-परिवर्तनके समय करूप वृक्ष बिलकुल ही नष्ट हो गये थे इसलिये प्रजाजन निराश्रय होकर अत्यन्त व्याकुल होने लगे ।।१९०।। उस समय आहार संज्ञाके उद्यसे उन्हें तीत्र भूख लग

१ -लक्षणीम् अ॰, प॰। २ जिज्ञरे अ॰, द०, प॰, स॰, म॰। ३ -चितस्थानं म॰, छ०। ४ तस्वारणात्। ५ अवाधिता। ६ पीततण्डुलाः। ७ 'इयामाकस्तु स्मयाकः स्यात्'। ८ कोरदूषः। ९ - ह्वोद्वाल-द०। १० उदारनिवारः तृणधान्यम्। ११ [ मटर इति हिन्दी भाषायाम् ] १२ तुन्दुभः। १३ धान्य-कम्। १४ जीरणः। १५ मुझः पीतमुद्रो वा 'खण्डीरः पीतमुद्रः स्यात् कृष्णमुद्रस्तु शिम्बिका' इत्यभिवानात्। १६ वृष्यः। १७ तुवरिका। १८ अलखान्द्र ['रोंसा' इति हिन्दी ]। १९ निष्पावः ['मोठ' इति हिन्दी ] 'समौ तुवरक-निष्पावौ । २० हरिमन्थकाः॥ २१ कुलिश्वका 'कुलिश्वका पिलकुलः'। २२ त्रिपुटः ['तेवरा' इति हिन्दीभाषायाम् ] २३ स्वतो मूढा मुदुर्मुहः प॰। २४ मुद्यन्ति स्म। २५ वुभुक्षायाम्। २६ इदीणी उदिता। १७-संज्ञ्या द०, स०, छ०। २८ संश्वः।

युगमुख्यमुपासीना' नामि मनुमपश्चिमम् । ते तं विश्वापयामासुरिति दीनिगरो नराः ॥१९२॥ जीवामः कथमेवाद्य नाथानाथा विना दुमैः । 'कल्पदायिभिराकल्पमिवसायेंरपुण्यकाः ॥१९३॥ इमे केचिदितो देव तरुभेदाः समुस्थिताः । शाखामिः फल्जनम्राभिराह्मयन्तीव नोऽधुना ॥१९४॥ किमिमे परिहर्तंव्याः किंवा भोग्यफला इमे । 'फल्छेग्रहीनिमेऽस्मान्वा निगृह्णन्त्यनुपान्ति' वा ॥१९५॥ अमीषा 'मुपरात्येषु केऽप्यमी तृणगुरुमकाः फल्जनम्निश्चा भान्ति 'विश्वदिक्कमितोऽमुतः ॥१९६॥ क एषामुपयोगः स्याद्विनियोज्याः कथं नु वा । किमिमे स्वैरसंग्राद्या न वेतीदं वदाद्य नः ॥१९७॥ व्यं देव सर्वमण्येतद् वेत्सि नाभेऽनभिज्ञकाः । पृच्छामो वयमद्यात्तित्ततो बृहि प्रसीद नः ॥१९८॥ 'इतिकर्तंव्यतामूढा' नितभीतांस्तदार्थकान् । नाभिनं 'रभेयमित्युव्या व्याजहार पुनः स तान् ॥१९९॥ इमे 'कल्पतरूच्छेदे द्वमाः पक्वफलानताः । युष्मानद्यानुगृह्णन्ति पुरा कल्पद्वमा यथा ॥२००॥ भद्रकास्तदिमे भोग्याः कार्या न भ्रान्तिरत्र वः । अमी च परिहर्तंच्या दूरतो विषवृक्षकाः ॥२०१ इमाश्च 'श्नामौषधयः 'रम्नव्यव्यदियो मताः । एतासां मोज्यमन्नाद्यं व्यन्जनाद्यः सुसंस्कृतम् ॥२०२॥

रही थी परन्तु उनके शान्त करनेका कुछ उपाय नहीं जानते थे इसिछये जीवित रहनेके संदेहसे उनके चित्त अत्यन्त व्याकुत हो उठे। अन्तमें वे सब कोग उस युगके मुख्य नायक अन्तिम कुछकर श्री नाभिराजके पास जाकर बड़ी दीनतासे इस प्रकार प्रार्थना करने छगे १९१-९२॥ हे नाथ. मनवांछित फल देनेवाले तथा कल्पान्त काल तक नहीं भुलाये जानेके योग्य कल्प वृत्तों के विना अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें ? ।।१९३।। हे देव. इस ओर ये अनेक वृत्त उत्पन्न हुये हैं जो कि फछों के वोमसे झुकी हुई अपनी शासाओं द्वारा इस समय मानो हम छोगोंको बुला ही रहे हों ।।१९४।। क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य हैं ? अथवा इनके फल सेवन करने योग्य हैं ? यदि हम इनके फल प्रहण करें तो ये हमें मारेंगे या हमारी रचा करेंगे ? !! १९५॥ तथा इन वृचोंके समीप ही सब दिशाओं में ये कोई बोटी ब्रोटी माडियाँ जम रही हैं उनकी शिखाएँ फलोंके भारसे झुक रही हैं जिससे ये अत्यन्त शोभायमान हो रही हैं ॥१९६॥ इनका क्या उपयोग है ? इन्हें किस प्रकार उपयोगमें लाना चाहिये ? और इच्छानुसार इसका संप्रह किया जा सकता है अथवा नहीं ? हे स्वामिन, आज यह सब बातें हमसे कहिए ।।१९७।। हे देव नामिराज, आप यह सब जानते हैं और हम लोग अनिम हैं-मूर्ख हैं अतएव दुखी हो कर आपसे पूछ रहे हैं इसलिए हम लोगोंपर प्रसन्न होइये और कहिये।।१९८।। इस प्रकार जो आर्य पुरुष हमें क्या करना चाहिये इस विषयमें मूद्र थे तथा अत्यन्त घवड़ाये हुए थे उनसे डरो मत ऐसा कहकर महाराज नाभिराज नीचे छिखे वाक्य कहने लगे ।। १९६॥ चूँकि अब कल्पवृत्तं नष्ट हो गए हैं इसलिए पके हये फलोंके भारसे नम्र हुए ये साधारण वृक्ष ही अब तुम्हारा वैसा उपकार करेंगे जैसा कि पहले कल्पवृक्ष करते थे ॥२००॥ हे भद्रपुरुषो, ये वृक्ष तुन्हारे भोग्य हैं इस विषयमें तुन्हें कोई संशय नहीं करना चाहिये। परन्तु ( हाथका इशारा कर ) इन निषवृत्तोंको दूरसे ही छोड देना चाहिये ॥२०१॥ ये स्तम्बकारी आदि कोई भौषिषयाँ हैं, इनके मसाछे आदिके

१ उपासीनाः [समीपे उपविष्ठाः]। २ सुख्यम्। ३ अभीष्ठदैः। ४ फलानि गृहतः। ५ रक्षन्ति। ६ समीपभूमिषु। ७ सर्वेदिछ। ८ विनियोग्याः प०। ९ कर्तव्यं कार्यम्। १०—नितिभ्रान्तांस्तरा स०,ल०,द० ११ न भेतव्यम्। १२ कल्पवृक्षहानौ । १६ काइवनौषष्याः अ०, प०, म०, द०, ल०। भोषष्यः फलपाकान्ताः १४ श्रीत्यादयः।

स्वभावमधुराहचेते दीर्वाः पुण्डूक्षुदण्डकाः। रसीकृत्य प्रपातन्या दन्तेर्यन्त्रेश्च पीडिताः ॥२०३॥ गजकुम्भस्थले तेन सृदा निर्वितितानि च । पात्राणि विविधान्येषां स्थाल्यादीनि दयालुना ॥२०४॥ इत्याचु गयकथनः प्रीताः सरकृत्य तं मनुम् । भेजुस्तह्शितां वृत्ति प्रजाः कालोचितां तदा ॥२०५॥ प्रजानां हितकृत्र वा भोगभूमिस्थितिच्युतो । 'नाभिराजस्तदोद्भूतो भेजे कत्पतरुस्थितम् । २०६॥ पूर्वं ग्यावणिता 'ये ये प्रतिश्रु त्याद्यः क्रमात् । पुरा भवे वभूबुस्ते विदेहेषु महान्वयाः ॥२०७ । पूर्वं ग्यावणिता 'ये ये प्रतिश्रु त्याद्यः क्रमात् । पुरा भवे वभूबुस्ते विदेहेषु महान्वयाः ॥२०७ । 'कुशलेः पात्रदानाचौरनुष्ठानेर्यथोचितेः । सम्यक्त्वप्र हणास्पूर्वं बध्वायुभोगभूभुवाम् ॥२०८॥ पश्चारक्षायिकसम्यक्तवमुपादाय जिनान्तिके । अत्रोदपरस्तत' स्वायुरन्ते ते श्रुतपूर्विणः ॥२०९॥ 'इमं नियोगमाध्याय' प्रजानामित्युपादिशन् । केचिज्ञातिस्मरास्तेषु केचिज्ञावघिलोचनाः ॥२१०॥ प्रजानां जीवनोपायमननान्मनवो मताः । आर्याणां 'कुलसंस्त्यायकृतेः कुलकरा इमे ॥२१९॥ 'कुलानां धारणादेते मताः कुलश्चरा इति । युगाविषुक्षाः प्रोक्ता युगादो' प्रभविष्णवः ॥२१२॥ वृपमसीर्थकृत्वेव कुलकृत्वेव लंगतः । भरतश्वक्षकृष्टचैव वर्णितः ॥२१३॥

साथ पकाये गये अन्न आदि खाने योग्य पदार्थ अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाते हैं ॥२०२॥ और ये स्वभावसे ही मीठे तथा लम्बे-सम्बे पौंड़े और ईखके पेड़ रुगे हुए हैं इन्हें दाँतोंसे अथवा यन्त्रोंसे पेत्रकर इनका रस निकालकर पीना चाहिये।।२०३॥ उन द्यालु महाराज नाभिराजने थाली आदि अनेक प्रकारके वर्तन हाथीके गण्डस्थल पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन आर्य पुरुषोंको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपदेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार महाराज नाभिराज द्वारा बताये हुए दपायोंसे प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। दसने नाभिराज मनुका बहुत ही सत्कार किया तथा उन्होंने उस कालके योग्य जिस वृत्तिका उपदेश दिया था वह उसीके अनुसार अपना कार्य चलाने लगी ॥२०५॥ इस समय यहाँ भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी, प्रजाका हित करने वाले केवल नाभिराज ही उत्पन्न हुए थे इसल्ए वे ही करप वृत्तकी स्थितिको प्राप्त हुए थे अर्थात् कल्पवृत्तके समान प्रजाका हित करते थे ॥२०६॥ ऊपर प्रतिश्रुतिको आदि छेकर नाभिराज पर्यन्त जिन चौदह मनुओंका क्रम-क्रमसे वर्णन किया है वे सब अपने पूर्वभवमें विदेह क्षेत्रोंमें उच कुछीन महापुरुष थे ॥२००॥ उन्होंने उस भवमें पुण्य बढ़ानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य व्रताचरणरूपी अनुष्ठानों के द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पहले ही भोगभूमिकी आयु वाँघ ली थी, बादमें श्री जिनेन्द्रके समीप रहनेसे उन्हें चायिक सम्यग्दर्शन तथा श्रुतज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और जिसके फलस्कप आयुके अन्तमें मरकर वे इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे ॥२०८-९॥ इन चौदहमें से कितने ही कुलकरोंको . जातिसारण था और कितने ही अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे इसिकए छन्होंने विचारकर प्रजाके छिए ऊपर कहे गये नियोगों-कार्यों का उपदेश दिया था ॥२१०॥ ये प्रजाके जीवनका ह्याय जाननेसे मनु तथा आर्य पुरुषोंको कुलकी भाँति इक्ट्ठे रहनेका हपदेश देनेसे कुछकर कहलाते थे। इन्होंने अनेक वंश स्थापित किये थे इसलिए कुलधर कहलाते थे तथा युगके आदिमें होनेसे ये युगादिपुरुष भी कहे जाते थे ॥२११-१२॥ भगवान् वृषभदेव तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी माने गये थे इसी प्रकार भरत महाराज चक्रवर्ती भी थे और कुलधर

१ नाभिराजस्ततो भेजे श्रुतकल्प-प०, म०, द० । २ ये ते अ०, प०, स०, स०, र० । ये वै द० । ३ पुण्यकारणः । ४-परस्यत म०, र०। ५ पूर्वभवे श्रुतचारिणः । ६ इमान्नियोगानाच्याय अ०, द०, प०, म०, र०। ७ ध्यात्वा । ८ गृहविन्यासकरणात् । 'संघाते सन्निवेशे च संस्थायः' इत्यभिधानात् । ९ अन्वयानाम् । 'कुरू। मन्वयसंघातगृहोत्परयाश्रमेषु च' इत्यभिधानात् । १० युगादिप्र-म० । ११ कुलभृच्चैत्र द०, म०, र० ।

तत्राधैः पञ्चमिर्नृणां कुळकृद्धिः कृतगसाम् । हाकारळक्षणो दण्डः समबस्यापितसदा ॥२१४॥ हामाकारश्च दण्डोऽन्यैः पञ्चभिः संप्रवितिः । पञ्चभिस्त ततः शेपैहांमाधिकारळक्षणः ॥२१५॥ 'शरीरदण्डनञ्चैव वधवन्धादिळक्षणम् । नृणां प्रवळदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥२१६॥ यदायुहक्तमेतेषामममादिप्रसंख्यया । क्रियते तद्विनिश्चित्ये परिभाषोपवर्णनम् ॥२१७॥ वृवाङ्गं वर्षळक्षाणामशीतिश्चतुरुत्तरा । तद्वर्गितं भवेष्पूर्वं तत्कोटी पूर्वकोव्यसौ ॥२१८॥ वृवाङ्गं वर्षळक्षाणामशीतिश्चतुरुत्तरा । तद्वर्गितं भवेष्पूर्वं तत्कोटी पूर्वकोव्यसौ ॥२१८॥ वृवाङ्गं परिभाष्यते । 'पूर्वाङ्गताहितं तत्तु पर्वाङ्ग पर्वमिष्यते ॥२१८॥ गुणाकारविधिः सोऽयं योजनीयो यथाक्रमम् । उत्तरेष्विप संख्यानविकहपेषु निराकुळम् ॥२२०॥ तेषां संख्यानभेदानां नामानीमान्यनुक्रमात् । क्रियंन्तेऽनादि'सिद्धान्तपद्रकृदीनि' यानि वे ॥१२१॥ पूर्वाङ्ग तथा पूर्वं पूर्वाङ्गं पर्वसाह्यम् । नयुताङ्गं परं तस्मान्वयुतं च ततः परम् ॥२२२॥ कुमुदाङ्गमतो विद्धं कुमुदाह्ममतः परम् । पद्याङ्गञ्च ततः पद्यं नळिनाङ्गमतोऽपि च ॥२२३॥

भी कहलाते थे ॥२१३॥ उन क़लकरोंमें से आदिके पाँच कुलकरोंने अपराधी मनुष्यों के लिए 'हा' इस दण्डकी व्यवस्था की थी अर्थात खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया। उनके आगेके पाँच क़त्तकरोंने 'हा' और 'मा' इन दो प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात खेट है जो तमने ऐसा अपराध किया. अब आगे ऐसा नहीं करना। शेष क्रलहरोंने 'हा' 'मा' और 'धिक' इन तीन प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात खेद हैं. अब ऐसा नहीं करना श्रीर तुम्हें धिकार है जो रोकनेपर भी अपराध करते हो ॥२१४-२१५॥ भरत चक्रवर्तीके समय लोग अधिक दोष या अपराध करने लगे थे इसलिए उन्होंने वध बन्धन आदि शारीरिक दण्ड देनेकी भी रीति चलाई थी ॥२१६॥ इन मनुष्ठोंकी आयु उत्तर अमम आदिकी संख्या द्वारा वतलाई गई है इसिलाए अब उनका निश्चय करनेके लिए उनकी परिभाषाओंका निरूपण करते हैं ॥२१७॥ चौरासी छाख वर्षोंका एक पूर्वाङ्ग होता है। चौरासी छाखका वर्ग करने अर्थात परस्पर गुणा करनेसे जो संख्या आती है उसे पूर्व कहते हैं ( ८४०००००×८४०००० =७०५६००००००००) इस संख्यामें एक करोडका गुणा करनेसे जो लब्ध आबे उतना एक पूर्व कोटि कहताता है। पूर्वकी संख्यामें चौरासीका गुणा करनेपर जो छब्ध हो उद्वे पर्वाङ्क कहते हैं तथा पर्वाङ्गमें पूर्वाङ्ग अर्थात् चौरासी लाखका गुणा करनेसे पर्व कहलाता है ॥२१९॥ इसके आगेजो नयुताङ्क नयुत आदि संख्यामें कही हैं उनके बियेभी क्रमसे यही गुणाकार करना चाहिये ॥२२०॥ भावार्थ-पर्वको चौरासीसे गुणा करने पर नयुताङ्ग. नयुताङ्गको चौरासी-लाखते गुणा करनेपर नयतः नयतको चौरासीसे गुणा करनेपर कुमुदाङ्ग, कुमुदाङ्गको चौरासी लाखबे गुणा करनेपर कुमुद्; कुमुद्को चौरासीसे गुणा करनेपर पद्माङ्ग, और पद्माङ्गको चौरासी छाखसे गुगा करनेपर पद्म: पद्मको चौरासी से गुणा करनेपर निक्रनाङ्ग. और निलनाङ्गको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर निलन होता है। इसी प्रकार गुणा करनेपर आगेकी संख्याश्चोंका प्रमाण निकलता है ॥२२०॥ श्रव क्रमसे उन संख्याके भेदोंके नाम कहे जाते हैं जोकि अनादि निधन जैनागममें रूढ़ हैं ॥२२१॥ पूर्वाङ्ग, पूर्व, पर्वाङ्ग, पर्व, नयुताङ्ग, नयुत, कुमुदाङ्ग, कुमुद, पद्माङ्ग, पद्म, नित्नाङ्ग, निरुन, कमलाङ्ग, कमला, तुट्यङ्ग, तुटिक, अटटाङ्ग,

१ कुलस्द्धिः स॰, छ॰। २ शारीरं दण्डमं अ०, प०, द०, स०, ल०। ३ पर्वाङ्ग-अ०, प०। ४ सिद्धान्ते पद-द०, ल०। ५-इदानि स०, प०।

निलनं कमलाङ्गञ्च तथान्यरकमलं विदुः । तुत्र्यङ्गं तृटिकं चान्यद्टराङ्गमथाटरम् ॥२२४॥ अममाङ्गमतो ज्ञेयमममाख्यमतः परम् । हाहाङ्गन्य तथा हाहा, हृहुश्चेवं प्रतीयताम् ॥२२५॥ लताङ्गन्य लताङ्गन्य 'महापूर्वन्च तद्द्यम् । शिरः प्रकम्पितन्चान्यत्ततो हस्तप्रहेलितम् ॥२२६॥ अचलान्मकमित्येवं प्रकारः कालपर्ययः । संख्येयो गणनातीतं विदुः कालमतः परम् ॥२२७॥ यथासं भवमेतेषु मन्नामायुरूद्यताम् । संख्याज्ञानमिदं विद्वान् सुधी पौराणिको भवेत् ॥२२८॥ आद्यः प्रतिश्रुतिः प्रोत्तः द्वितीयः सन्मतिर्मतः । तृतीयः क्षेमकृत्वाग्ना चतुर्यः क्षेमधन्मनुः ॥४२९॥ सीमकृत्यन्चमो ज्ञेयः पष्टः सीमधदित्यते । ततो विमलवाहाङ्कश्रक्षुत्मानष्टमो मतः ॥२३०॥ यशस्वाज्ञवमस्त्मान्नभिचन्द्रोऽप्यनन्तरः । चन्द्राभोऽस्मात्परं ज्ञेयो मरुदेवस्ततः परम् ॥२३१॥ प्रसेनिलत्परं तसाज्ञाभिराजश्चतुर्वशः । वृषभो भरतेशश्च तीर्थचक्रभृतौ मन् ॥२३२॥

#### उपजातिः

त्रतिश्रुतिः प्रत्यश्रणोत्प्रजानां चन्द्रार्कसंदर्शनभीतिभाजाम् । स सन्मतिस्तारिकताश्रमार्गसंदर्शने भीतिमपाचकार ॥२३३॥

#### इन्द्रवज्रा

क्षेमङ्करः क्षेमकृदार्यवर्गे क्षेमधरः क्षेमधरेः प्रजानाम् । सीमंकरः सीमकृदार्यनृणां सीमंधरः सीमधतेस्तरूणाम् ॥२३४॥

#### उपजातिः

वाहोपदेशाद्विमलादिवाहः पुत्राननालोकनसम्प्रदायात् । चक्षुष्मदाख्या मनुरप्रगोऽभूचशस्वदास्यस्तदभिष्टवेन<sup>८</sup> ॥२३५॥

अटट, अममाङ्ग, अमम, हाहाङ्ग, हाहा, हूहङ्ग, हूहू, उताङ्ग, उता, महाउताङ्ग, महाउता, शिराप्रकित्पत, हस्तप्रहेतित, और अचल ये सव उक्त संख्याके नाम हैं जोकि काउद्रव्यकी पर्याय हैं।
यह सब संख्येय हैं—संख्यातके भेद हैं इसके आगेका संख्यासे रहित हैं—अवंख्यात है॥२२२—
२२७॥ उत्पर मनुओं—कुठकरोंकी जो आगु कही है उसे इन भेदोंमें ही यथासंभव समम छेना
चाहिये। जो बुद्धिमान पुरुष इस संख्या आन को जानता है वही पौराणिक—पुराण का जानकार विद्वान हो सकता है॥ २२८॥। उत्पर जिन कुठकरों का वर्णन कर चुके हैं यथाकम
से दनके नाम इस प्रकार हैं— पहछे प्रतिश्रुति, दूसरे सन्मित, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंघर,
पाँचवें सीमंकर, इठवें सीमंघर, सातवें विमत्तवाहन, आठवें चक्षुद्धमान, नौवें यशस्त्रान,
दश्वें अभिचन्द्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, बारहवें मरुदेव, तेरहवें प्रसेनजित् और चौरहवें नाभिराज।
इनके सिवाय भगवान वृषमदेव तीर्थकर भी थे और मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और
मनु भी।। २२९—२३२॥ अब संक्षेपमें उन कुत्तकरोंके कार्य का वर्णन करता हूँ— प्रतिश्रुतिने सूर्य चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुद्धोंके भयको दूर किया था, तारोंसे भरे हुए
आकाशके देखनेसे छोगोंको जो भय हुआ था उसे सन्मितने दूर किया था, क्षेमंकरने प्रजामें
क्षेम-कल्याण का प्रचार किया था, क्षेमंधरने कल्याण घारण किया था, सीमंकरने आर्थ पुरुषों
की सीमा नियत की थी, सीमन्यरने कल्य वृद्धोंकी सीमा निश्चत की थी, विमत्त वाहनने हाथी

१ निश्चीयताम्। इ्ह्रङ्गहृहू चेरयेवं निश्चीयताम्। २ तद्द्रयम्। महालताङ्गं महालताङ्कम् इति द्रयम्। ३ जानानः। ४ परस्तस्मा-प॰, म॰, ल०। ५ प्रजानां वचनमिति सम्बन्धः। ६ अपसारयति स्म। ७ क्षेमधार-णात्। ८ तदिभिस्तवनेन।

सोऽक्रीडयचन्द्रमसाभिचन्द्रश्चन्द्राभकस्तैः कियद्प्यजीवीत् । 'मरुत्सुरोऽभूचिरजीवनात्तैः प्रसेनजिद्गर्भमलापहारात् ॥२३६॥ नाभिश्च तन्नाभिनिकर्तनेन <sup>१</sup>प्रजासमाश्वासनहेतुरासीत् । सोऽजीजनत्तं वृषभं महात्मा सोऽप्यप्रसूर्तुं भनुमादिराजम् ॥२३७॥

## वसन्ततिलकम्

इत्थं 'युगादिपुरुपोद्मवमादरेण तिसन्निरूपयित गौतमसद्गणेन्द्रे । सा साधुसंसदिखळा सह मागधेन राज्ञा प्रमोदमचिरात्परमाजगाम ॥२३८॥

### मालिनी

सकलमतुनियोगात्कालभेदन्च षोढा परिषदि 'जिनसेनाचार्यमुख्यो निरूप्य । पुनरथ पुरुनाम्नः पुण्यमाद्यं पुराणं °कथयितुमुदियास श्र`णिकाकर्णयेति ॥२३९॥

> इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रहे पीठिकावर्णनं नाम तृतीयं पर्व ॥३॥

श्वादि पर सवारी करने का उपदेश दिया था सबसे अपसर रहने वाले चलुष्मान् ने पुत्र के मुख देखने की परम्परा चलाई थी, यशस्त्रान् का सब कोई यशोगान करते थे, अभिचन्द्रने वालकों की चन्द्रमाके साथ कीड़ा कराने का उपदेश दिया था, चन्द्रामके समय माता पिता अपने पुत्रोंके साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे थे, मरुदेवके समय माता पिता अपने पुत्रोंके साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगे थे, प्रसेनिजत्ने गर्भके ऊपर रहने वाले जरायु रूपी मलके हदानेका उपदेश दिया था और नाभिराजने नाभि—नाल काटनेका उपदेश देकर प्रजाको आश्वासन दिया था। उन नाभिराजने वृषम देवको उत्पन्न किया था। १२३२—२३०॥ इस प्रकार जब गौतम गणधरने बड़े आदरके साथ युगके आदिपुरुषों—कुलकरों की उत्पत्ति का कथन किया तब वह मुनियोंकी समस्त सभा राजा श्रीणकके साथ परम आनन्द को प्राप्त हुई ॥२३८॥ उस समय महावीर स्वामी की शिष्य परम्पराके सर्व श्रेष्ठ आचार्य गौतम स्वामी कालके छह भेदों का तथा कुलकरों के बार्योंका वर्णन कर भगवान आदिनाथ का पवित्र प्राण कहनेके लिए तत्पर हुए और मगधेदवरसे बोले कि हे श्रेणिक, सुनो ॥२३६॥

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवाज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि तच्चण महापुराण संप्रहमें पीठिका वर्णन नामका तृतीय पर्व समाप्त हुआ।

१-द्प्यजीवत् म० । २ मरुद्देवः । ३ आश्वासनं [सान्त्वनम् ] । ४ भरतेशम् । ५ मनूत्पत्तिम् । ६ जिनस्य सेना जिनसेना जिनसेनाया आचार्यः जिनसेनायार्थस्तेषु मुख्यो गौतमगणधर इत्यर्थः । ७ उयुक्तो बभूव ।

# चतुर्थं पर्व

यस्त्रिपर्वासिन्नी पुण्यासधीते सितमान्पुसान् । सोऽधिगस्य पुराणार्थिसिहासुत्र च नन्दति ॥१॥ अथाद्यस्य पुराणस्य सहतः पीठिकासिसास् । प्रतिष्ठाप्य ततो वश्ये चिरतं वृपसेशिनः ॥२॥ लोको देशः पुरं राज्यं तीर्थं 'दानतपोऽन्वयस्' । पुराणेष्वष्टघाल्येयं गतयः फलिस्यिप ॥३॥ 'लोकोदेशितहरूक्यादिवर्णनं यरसिवस्तरस् । लोकाल्यानं तदाम्नातं 'विशोधितदिगन्तरस् ॥४॥ तदेकदेशदेशादिद्वीपाव्ध्यादिप्रपञ्चनस्' । देशाल्यानं तु तक्क्यं तक्कोः संज्ञानलोचनेः ॥५॥ सरताविषु वर्षेषु राजधानीप्ररूपणस् । पुराल्यानितिष्टं तत् पुरातनिद्वां सते ॥६॥ 'अधुिमन्नधिदेशोऽयं नगरक्वेति तत्पतेः । आख्यानं यत्तदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमे ॥७॥ संसाराव्धेरपारस्य तरणे 'तीर्थमिष्यते । 'चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिस्तीर्थवं कथा ॥८॥ याद्यां स्यात्तरोदानमनीदशगुणोदयस्' । कथनं तादशस्यास्य तपोदानकथोच्यते ॥९॥ नरकादिशभेदेन चत्रको गतयो मताः । तासां संकीर्तनं यद्धि गत्याख्यानं तदिप्यते ॥१०॥ पुण्यपापपलावाधिर्जन्त्वां यादशी भवेत् । तदाख्यानं फलाख्यानं तच्च निःश्रेयसावधि ॥१०॥ लोकाख्यानं यथोदेशमिह तावस्थतन्यते । यथावसरसन्येषां प्रवञ्चो वर्णयिद्यते ॥१२॥ लोकाख्यानं यथोदेशमिह तावस्थतन्यते । यथावसरसन्येषां प्रवञ्चो वर्णयिद्यते ॥१२॥

जो बुद्धिमान् मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वों का अध्ययन करता है वही सम्पूर्ण पण्य का अर्थ समभ कर इस लोक तथा परलोकमें आनन्दको प्राप्त होता है ॥ १॥ इस प्रकार महापराण की पीठिका कह कर अब श्री वृषभ देव स्वाभी का चरित कहूँगा।।२।। पराणोंमें लोक, देश, नगर, शब्य, तीर्थ, दान, तप, गति और फल इन आठ वातों का वर्णन अवश्य ही करना चाहिए ॥३॥ लोक का नाम कहना उसकी व्युत्पत्ति बतलाना. प्रत्येक दिशा तथा इसके अन्तरालों की लम्बाई चौड़ाई आदि बतलाना इनके सिवाय और भी अनेक बातों का विस्तारके साथ वर्णन करना कोकाख्यान कहलाता है ॥ ४ ॥ लोकके किसी एक भागमें देश. पहाड. द्वीप तथा समद्र आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने को जानकार सम्यग्ज्ञानी पुरुष हेबाल्यान कहते हैं ॥५॥ भारतवर्ष आदि क्षेत्रोंमें राजधानी का वर्णन करना, पुराण जानने बाले आचार्यों के मतमें प्राख्यान बार्यात नगर वर्णन कहलाता है।।६॥ उस देश का यह भाग अमक राजाके आधीन है अथवा वह नगर अमुक राजा का है इत्यादि वर्णन करना जैन शास्त्रों में राजाख्यान कहा गया है ॥७॥ जो इस अपार संसार समुद्रसे पार करे उसे तीर्थ कहते हैं ऐसा तीर्थ जिनेन्द्र भगवान का चरित्र ही हो सकता है अतः उसके कथन करने को तीर्था ख्यान कहते हैं ॥८॥ जिस प्रकार का तप और दान करनेसे जीवों को अनुपम फल की प्राप्ति होती हो उस प्रकारके तप तथा दान का कथन करना तपदानकथा कहळाती है ॥९॥ नरक आदिके भेदसे गतियोंके चार भेद माने गये हैं उनके कथन करने को गत्याख्यान कहते हैं ॥१०॥ संसारी जीवों को जैसा कुछ पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है उसका मोच प्राप्ति पर्यन्त वर्णित कतना फश्राख्यान कहलाता है ॥११॥ अपर कहे द्वप आठ आख्यानों में से यहाँ नामा-

१ इसां पूर्वोक्ताम् । २ दानतपोद्धयम् म०, स०, द०, प०, छ०। ३ सम्बन्धः । ४ नामोचारणमु-हेशः । ५ निष्काशितोपदेशान्तरम् । ६ विस्तारः । ७ 'स्वे स्वेधना' इति सूत्रेण सप्तमीदेशः । ८ —रं बेति अ०, स०, म०, द०, प०, छ०। जलोत्तारम् । ९ चरितम् । १० अनीर्वचनीयम् ।

होक्यन्तेऽ'स्मिन्निरीक्ष्यन्ते जीवाद्यर्थाः सपर्ययाः । इति लोकस्य लोकत्वं 'निराहुस्तस्वद्शिनः ॥१३॥ क्षियन्ति-निवसन्यस्मिन् जीवादिद्वव्यविस्तराः । इति क्षेत्रं निराहुस्तं लोकमन्वर्थसंज्ञ्या ॥१४॥ लोको ग्रन्तृत्रमो ज्ञेयो जीवाद्यर्थावगाह्कः । 'नित्यः स्वभावनिर्वृत्तः सोऽनन्ताकाशमध्यगः ॥१५॥ स्वष्टास्य जगतः किश्वदस्तीन्येके' जगुर्जेखाः । तद्दुर्णयनिरासार्थ सृष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१६॥ स्वष्टा 'सर्गवहिर्भूतः क्वस्थः स्जति तज्जगत् । निराधारक्ष 'क्रुटस्थः सृष्टेनन्' क्व निवेशयेन् ॥१७॥ नेको विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पदः । 'वितनोश्च म 'तन्वादिम् र्तंग्रत्पत्तमहंति ॥१८॥ कथं च स स्जेखलोकं विनान्यः करणादिभिः । तानि सृष्टा स्जेखलोकमिति चेदनवस्थितः ॥१९॥

नुसार सबसे पहले लोकाल्यान का वर्णन किया जाता है। अन्य सात आल्यानों का वर्णन भी समयानुसार किया जायगा ॥१२॥ जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पर्थायों सहित देखे जावें उसे लोक कहते हैं। तत्त्वोंके जानकार आचार्यों ने छोक का यही स्वरूप बतलाया है [लोक्यन्ते जीवादिपदार्थाः यस्मिन् स लोकः] ॥१३॥ जहाँ जीवादि द्रव्योंका विस्तार निवास करता हो इसे चेत्र कहते हैं। सार्थक नाम होनेके कारण विद्वान पुरुष क्लोक को ही क्षेत्र कहते हैं ॥१४॥ जीवादि पदार्थों को अवगाह देने वाला यह छोक अकृत्रिम है-किसी का बनाया हुआ नहीं है, नित्य है इसका कभी सर्वथा प्रलय नहीं होता, अपने आपही बना हुआ है और अनन्त आकाशके ठीक मध्य भागमें स्थित है।।१५॥ कितने ही मूर्खे छोग कहते हैं कि इस छोक का बनाने वाहा कोई न कोई अवश्य है। ऐसे ऐसे छोगों का दुराग्रह दूर करने हे लिए यहाँ सर्वे प्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा की जाती है ॥१६॥ यदि यह मान लिया जाय कि इस लोक का कोई बनाने वाला है तो यह विचार करना चाहिये कि वह सृष्टिके पहले-लोक की रचना करनेके पूर्व सृष्टिके बाहर कहाँ रहता था ? किस जगह बैठ कर लोक की रचना करता था ! यदि यह कहो कि वह आधार रहित और नित्य है तो उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया श्रीर बनाकर कहाँ रखा ? ॥१०॥ दूसरी बात यह है कि श्रापने उस इरवर को एक तथा शरीर रहित माना है इससे भी वह सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ईश्वर अनेक रूप संसार की रचना करने में समर्थ कैसे हो सकता है ? तथा शरीररहित अमूर्तिक ईश्वरसे मूर्तिक वस्तुमों की रचना कैसे हो सकती है ? क्योंकि छोकमें यह प्रत्यच देखा जाता है कि मूर्तिक वस्तुम्रों की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वारा ही होती है जैसे कि मूर्तिक कुम्हारसे मृतिंक घट की ही रचना होती है ॥ १ = ॥ एक बात यह भी है- जब कि संसारके समस्त पदार्थ कारण सामग्रीके बिना नहीं बनाये जा सकते तब ईरवर उसके विना ही लोक को कैसे बना सकेगा ? यदि यह कहो कि वह पहले कारण सामग्री को बना लेता है बादमें लोक को बनाता है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। कारण सामग्री को बनानेके लिए भी कारण सामग्री की आवश्यकता होती है, यदि ईश्वर उस कारण सामग्री को भी पहले बनाता है तो उसे द्वितीय कारण सामग्री के योग्य तृतीय कारण सामग्री की उसके पहळे भी बनाना पड़ेगा। श्रीर इस तरह इस परिपाटी का कभी अन्त नहीं होगा ॥१९॥

१-स्मिन् समीक्ष्य-स०, द०, प०, म०, ल०। २ निइक्ति कुर्वन्ति । ३ शाश्वतः ईश्वरानिर्मितश्च । ४ नैयायिकवैशेषिकादयः। ५ सृष्टि । ६ अपरिणामी । 'एक्ष्क्ष्यतया तु यः । कालन्यापी कूटस्थः' इत्यिभि-धानात् । ७ 'त्यदां द्वितीयाटौरयेनदेनः' इति अन्वादेशे एतच्छब्दस्य एनदादेशो भवति । ८ विमूर्तेः सकाश्चात् । ९ तनुकरणभवनादिमूर्तद्वयम् ।

तेपां स्वभावसिद्धत्वे लोकेऽप्येतस्प्रसज्यते । किन्च 'निर्मातृविद्वद्यं स्वतःसिद्धिमवाप्नुयात् ॥२०॥ मृजेद्विनापि सामग्र्या स्वतन्त्रः प्रभुरिच्छया । इतीच्छामात्रमेवैतत् कः श्रद्दध्यावयुक्तिकम् ॥२१॥ कृतार्थस्य विनिर्मित्सा कथमेवास्य युज्यते । अकृतार्थोऽपि न सद्धं विश्वमीष्टे कुळाळवत् ॥२२॥ अमृतं निष्क्रियो व्यापी कथमेष जगत्स्जेत् । न सिस्क्षापि तस्यास्ति विक्रियारहितात्मनः ॥२३॥ तथाप्यस्य जगत्सनें फलं किमपि मृग्यताम् । निष्ठितार्थस्य धर्मादिपुरुषार्थेष्वनिर्धनः ॥२४॥ स्वभावतो विनेवार्थात् स्जतोऽनर्थसंगतिः । क्षीडेयं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्तिः॥२५॥

यदि यह दहों कि वह कारण सामग्री स्वभावसे ही-अपने आप ही बन जाती है, उसे ईश्वरने नहीं बनाया है तो यह बात छोकमें भी लागू हो सकती है-मानना चाहिये कि लोक भी स्वतः सिद्ध है इसे किसीने नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी बिचारणीय है कि इस ईश्वर को किसने बनाया ? यदि उसे किसीने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार अनवस्था दोष आता है और यदि वह स्वतः सिद्ध है-उसे किसीने भी नहीं बनाया है तो यह छोक भी स्वतः सिद्ध हो सकता है-अपने आप बन सकता है।।२०॥ यदि यह कहो कि वह ईचनर स्वतन्त्र है तथा सृष्टि बनानेमें समर्थ है इसलिए सामग्रीके बिना ही इच्छा मात्रसे लोक को बना छेता है तो आप की यह इच्छा मात्र है। इस युक्तिशून्य कथनपर भला कौन बुद्धिमान् मन्द्रय विश्वास करेगा ? ॥२१॥ एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर कृतकृत्य है-सब कार्य पूर्ण कर कर चुका है-उसे अब कोई कार्य करना बाकी नहीं रह गया है तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा ही कैसे होगी ? क्योंकि कृतकृत्य पुरुष को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यदि यह कहो कि वह अकृतकृत्य है तो फिर वह लोक को बनाने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार अकृतकृत्य कुम्हार लोकको नहीं बना सकता ॥२२॥ एक बात यह भी है-कि आपका माना हुआ ईश्वर अमूर्तिक है निष्क्रिय है व्यापी है और विकार रहित है सो ऐसा ईश्वर कभी भी लोक को नहीं बना सकता क्योंकि यह ऊपर लिख आये हैं कि अमृतिंक ईश्वरसे मृतिंक पदार्थों की रचना नहीं हो सकती। किसी कार्य को करनेके लिए हस्त पादादिके संचालन रूप कोई न कोई किया अवश्य करना पडती है परन्त आपने तो ईश्वर को निष्क्रिय माना है इसलिए वह लोक को नहीं बना सकता। यदि सक्रिय मानो तो वह असंभव है क्योंकि क्रिया रखीके हो सकती है जिसके कि अधिष्ठानसे कुछ क्षेत्र बाकी बचा हो परन्तु आपका ईश्वर तो सर्वत्र व्यापी है वह क्रिया किस प्रकार कर सकेगा ? इसके सिवाय ईश्वर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने ईइवर को निर्विकार माना है। जिसकी आत्मामें राग द्वेष आदि विकार नहीं है उसके इच्छा का उत्पन्न होना असम्भव है ॥२३॥ जब कि ईश्वर कृतकृत्य है तथा धर्म अर्थ काम मोक्षमें किसी की चाह नहीं रखता तब सृष्टिके बनानेमें इसे क्या फल मिलेगा ? इस बात का भी तो विचार करना चाहिये, क्योंकि बिना प्रयोजन केवल स्वभावसे ही सृष्टि की की रचना करता है तो उसकी वह रचना निरर्थक सिद्ध होती है। यदि यह कही कि उसकी यह कीड़ा ही है, क्रीडा मात्रसे ही जगत को बनाता है तब तो दुःखके साथ कहना पड़ेगा कि आपका ईश्वर बड़ा मोही है, नड़ा श्रज्ञानी है जो कि बालकोंके समान निष्प्रयोजन कार्य करता है ॥२५॥

१ ईश्वरवत् । जगत् । २ विनिर्मातुमिच्छा ।

कर्मापेक्षः शरीरादिदेहिनां घटयेद्यदि । 'नन्वेवमीश्वरो न स्यात् पारतन्त्र्यास्कृविन्द्वत् ॥२६॥ निमित्तमात्रमिष्टश्चेत् कार्यं कर्मादिहेतुके । 'सिद्धोपस्थाच्यसौ हन्त पोष्यते किमकारणम् ॥२७॥ वस्सलः प्राणिनामेकः सजज्ञनुजिष्टक्षया । ननु सौख्यमयीं सृष्टिं विद्ध्यादनुपण्लुताम् ॥२८॥ सृष्टिप्रयासवैयर्थ्यं सर्जने जगतः सतः । नात्यन्तमसतः सर्गो युक्तो व्यंमारविन्दवत् ॥२९॥ नोदासीनः सृजेनसुक्तः संसारी "नाप्यनीश्वरः । सृष्टिवादावतारोऽयं 'ततश्च न कुतश्च न ॥३०॥ महानधर्मयोगोऽस्य सृष्ट्वा संहरतः प्रजाः । दृष्टिनग्रहबुद्ध्या चेद् वरं दैत्यावसर्जनम् ॥३१॥ बुद्धिमद्धेतुसान्निध्ये तन्वायुत्पत्तुमर्हति । 'विविश्वष्टसंनिवेशादिप्रतितेर्नगरादिवत् ॥३२॥

यदि यह कहो कि ईश्वर जीवोंके शरीरादिक उनके कर्मों के अनुसार ही बनाता है अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसके वैसे ही शरीरादि की रचना करता है तो कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार मानने से आपका देश्वर ईरवर ही नहीं इसका कारण यह है कि वह कर्मीं की अपेचा करने से जुलाहे की तरह परतन्त्र हो जायगा धौर परतन्त्र होने से ईश्वर नहीं रह सकेगा. जिस प्रकार जुलाहा सूत तथा अन्य उपकरणोंके परतन्त्र होता है तथा परतन्त्र होनेसे ईश्वर नहीं कहलाता इसी प्रकार आपका ईश्वर भी कर्मों के परतन्त्र है तथा परतन्त्र होनेसे ईश्वर नहीं कहला सकता। ईइवर तो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुआ करता है ॥२६॥ यदि यह कहो कि जीवक कर्मों के अनुसार सुख दुःखादि कार्य अपने आप होते रहते हैं ईश्वर उनमें निमित्त माना ही जाता है तो भी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सुखदु:खादि कार्य कमीं के अनुसार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं तब खेद है कि आप व्यर्थ ही ईश्वर की पृष्टि करते हैं ॥२७॥ कदाचित् यह कहा जावे कि ईरवर बड़ा प्रेमी है-द्यालु है इसलिए वह जीवों का उपकार करनेके लिये ही सृष्टि की रचना करता है तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को सुख रूप तथा उपद्रव रहित ही बनाना चाहिये था। दयालु होकर भी सृष्टिके बहुभाग को दुखी क्यों बनाता है ? ।।२८।। एक बात यह भी है कि सृष्टिके पहले जगत् था या नहीं ? यदि था तो फिर स्वतः सिद्ध वस्तुके रचनेमें उसने व्यर्थ परिश्रम क्यों किया ? और यदि नहीं था तो उसकी वह रचना क्या करेगा ? क्यों कि जो वस्तु आकाश कमलके समान सर्वथा असत् है उसकी कोई रचना नहीं कर सकता ॥२९॥ यदि सुब्टि का बनाने वाला ईश्वर मक्त है-कर्म मल कलंकसे रहित है तो वह उदासीन-राग द्वेषसे रहित होनेके कारण जगत की सृष्टि नहीं कर सकता। श्रीर यदि संबारी है-कर्ममळ कलंक्से सहित है तो वह हमारे तुम्हारे समान ही ईश्वर नहीं कह लायगा तब सुब्टि किस प्रकार करेगा? इस तरह यह सुब्टि-वाद किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥३०॥ जरा इस बात का भी विचार की जिये कि वह ईश्वर छोक को बनाता है इस्रछिए लोकके समस्त जीव उसकी सन्तानके समान हुए फिर वही **ई**इवर सबका संहार भी करता है इसिछए **डस्ने अपनी संतानके नष्ट करनेका भारी** पाप छगता है। कदाचित् यह कहो कि दुष्ट जीवों का नियह करनेके लिए ही वह संहार करता है तो **इससे अच्छा तो यही हैं** कि वह दूष्ट जीवों को उत्पन्न ही नहीं करता ॥३१॥ यदि आप यह कहें-कि 'जीवोंके शरीरादि की उत्पत्ति किसी बुद्धिमान कारण से ही हो

१ नखेव-अ०, ल०, । २ कार्थे निब्यन्ने सित प्राप्तः । ३ अनुगृहीतुमिच्छ्या । ४ व्यर्थत्वम् । ५ विद्यमानस्य । ६ सृष्टिः । ७-री सोऽप्यनीश्वरः अ०, प०, म०, द०, स०, ल०। ८ येन केन प्रकारेण नास्तीत्यर्थः । ९ उद्भवितुम् । १० सिन्नवेदाः रचना ।

इन्यसाधनमेवेतदीश्वरास्तिःवसाधने । विशिष्टसिब्रवेशादेरन्यथाष्युपपिततः ॥३३॥ वेतनाधिष्टितं होदं विकासिनमंतृचेष्टितम् । नन्वक्षसुखहुःखादि वैवेश्वरूष्याय करूप्यते ॥३४॥ विनाणकर्मनिर्मातृकोशलापादितोदयम् । अङ्गोपाङ्गादिवैचित्र्यमङ्गिनां संगिरावहे ॥३५॥ तदेतत्कर्यवैचित्र्याद् भवन्नानात्मकं जगत् । विश्वकर्माणमात्मानं साधयेत्कर्मसारिथम् ॥३६॥ विधिः स्रष्टा विधाता च देवं कर्म पुराकृतम् । ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेयाः कर्मवेधसः ॥३७॥ स्रष्टारमन्तरंणापि व्योमादीनात्रच वसंगरात् । स्ष्टिवादी स निर्माद्यः शिप्टेर्दुर्मतदुर्मदी ॥३८॥ तत्योऽसावकृतोऽनादिनिधनः कालतत्ववत् । लोको जीवादितत्त्वानामादारात्मा प्रकाशते ॥३९॥ अस्तर्योऽयमसंहार्यः स्वभावनियतस्थितिः। अधितर्यगुपर्याख्यैस्त्रिभिभेदेः समन्वितः ॥४०॥ वेत्रविष्टरझस्लयं मृदङ्गरच यथाविधाः । संस्थानस्ताद्यान् प्राहुस्त्रींस्लोकाननुपूर्वशः ॥४९॥ वेत्रविष्टरझस्लयं मृदङ्गरच यथाविधाः । संस्थानस्तादशान् प्राहुस्त्रींस्लोकाननुपूर्वशः ॥४९॥

सकती है क्योंकि इनकी रचना एक विशेष प्रकार की है। जिस प्रकार किसी प्राम आदिकी रचना विशेष प्रकार की होती है अतः वह किसी बुद्धिमान् कारीगरका बनाया हुआ होता है उसी प्रकार जीवोंके शरीरादिककी रचना भी विशेष प्रकार की है अतः वे भी किसी बुद्धि-मान कर्ताके बनाये हुए हैं और वह बुद्धिमान कर्ता ईश्वर ही हैं'।।३२॥ परन्तु आपका यह हेत ईश्वर का श्वस्तित्व सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं क्योंकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य प्रकारसे भी हो सकती है ॥३३॥ इस संसारमें शरीर इन्द्रियां मुख दुख आदि जितने भी अनेक प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं उन सब की उत्पत्ति चेतन-आत्माके खाथ सम्बन्ध रखने वाले कर्म रूपी विधाताके द्वारा ही होती है ॥३४॥ इसलिये हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि संसारी जीवोंके ऋंग उपांग आदिमें जो विवित्रता पाई जाती है वह खब निर्माण नामक नामकर्म ह्मपी विधाता की कुशलतासे ही दत्यन्न होती है ॥३५॥ इन कर्मी की विचित्रतासे अनेक रूपता को प्राप्त हुआ यह लोक ही इस वात को सिद्ध कर देता है कि शरीर इन्द्रिय आदि श्रनेक रूप घारी संसार का कर्ता संसारी जीवों की श्रात्माएँ ही हैं श्रीर कर्म उनके सहायक हैं। अर्थात् ये संसारी जीव ही अपने कर्मके डद्यसे प्रेरित हो कर शरीर आदि संसार की सृष्टि करते हैं ॥ ३६॥ विधि, सृष्टा, विधाता, दैव, पुराकृत कमे छौर ईश्वर ये सब कर्म रूपी ईश्वरके पर्याय वाचक शब्द हैं इनके सिवाय और कोई लोक का बनाने वाला नहीं है ॥३७॥ जब कि ईश्वरवादी पुरुष आकाश काल भादि की सृष्टि ईश्वरके विना ही मानते हैं तब उनका यह कहना कहाँ रहा कि संसार की सब वस्तुएँ ईश्वरके द्वारा ही बनाई गई हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा संग होनेके कारण शिष्ट पुरुषों को चाहिये कि वे ऐसे सृष्टिवादी का निमह करें जो कि व्यर्थ ही भिश्यात्वके उदयसे अपने दृषित मत का अहंकार करता है ॥३८॥ इसिछिये मानना चाहिये कि यह लोक काल द्रव्य की भांति ही अकृत्रिम है अनादि निधन है-आदि अन्तसे रहित है और जीव अजीव आदि तत्त्वों का आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है ॥३९॥ त इसे कोई बना सकता है न इसका संहार कर सकता है यह हमेशा अपनी स्वाभा-विक स्थितिमें विद्यमान रहता है तथा अधोछोक तिर्यक्कोक और उर्ध्व लोक इन तीन भेदोंसे सहित है ॥४०॥ वेत्रासन, मल्लरी और मृद्ग का जैसा आकार होता है अधो लोक मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक का भी ठीक वैसा ही आकार होता है। अर्थात् अधोलोक वेत्रासनके

१-तं देहं कर्म-मः । २ नाम कर्म । ३ सकलक्ष्यत्वाय । वैश्वक्षाय अ०, स०, ल०, ट० । ४ निर्माण-नामकर्म । ५ प्रतिज्ञां कुर्महे । ६ सहायम् । ७ अज्ञीकरात् ।

वैशाखश्चः कटीन्यसहस्तः स्याचादशः पुमान् । तादशं छोकलं स्थानमामनन्ति मनीविणः ॥४२॥ अनन्तानन्तभेदश्य वियतो मध्यमाश्रितः । छोकस्त्रिमिर्नुतो वातैर्भाति शिक्यैरिवाततैः ॥४३॥ वातरज्ज्ञिभरानद्वो छोकस्तिस्भिराशिखम् । पटित्रतयसंवीतसुप्रतिष्ठकसित्तभः ॥४४॥ तिर्यग्छोकस्य विस्तारं रज्जुमेकां प्रचक्षते । चतुर्दशगुणां प्राहू रज्जुं छोकोच्छिति बुवाः ॥४५॥ अधोमध्योध्वंमध्याग्रे छोकविष्कम्भरज्ञवः । ससैका पञ्च चैका च यथाकममुदाहताः ॥४६॥ द्वीपाविश्वभिरसंख्याते द्विद्विविष्कम्भरज्ञवः । ससैका पञ्च चैका च यथाकममुदाहताः ॥४६॥ द्वीपाविश्वभिरसंख्याते द्विद्विविष्कम्भमाश्रितैः । विभाति वछयाकारैर्मध्यछोको विभूषितः ॥४०॥ मध्यमध्यास्य छोकस्य जम्बूद्वीपोऽश्वि मध्याः । मेरुनाभिः सुबुत्तात्मा छवणाम्भोधिवेष्टितः ॥४८॥ सप्तभः क्षेत्रविन्यासैः पद्भिश्च कुडपवंतैः । प्रविभक्तः सरिद्विश्च छक्षयोजनविस्तृतः ॥४९॥ स मेरुमौछिराभाति छवणोद्घिमेखकः । सर्वद्वीपसमुद्वाणां जम्बूद्वीपोऽधिराजवत् ॥५०॥ दृद्वीपरावश्ची तस्य 'देवाद्वि' श्वोमिमाछिनी । दक्षिणोत्तरपर्यन्तौ 'सीतोदा 'नीळ एव च ॥५२॥ पूर्वापरावश्ची तस्य 'देवाद्वि' श्वोमिमाछिनी । दक्षिणोत्तरपर्यन्तौ 'सीतोदा 'नीळ एव च ॥५२॥

समान नीचे विस्तृत और ऊपर सकड़ा है, मध्यम छोक भल्तारीके समान सब ओर फैछा हुआ हैं और ऊर्ध्व लोक मुदंगके समान बीचमें चौड़ा तथा दोनों भागोंमें सकड़ा है ॥४१॥ अथवा दोनों पांत्र फैला कर और कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष का जैला आकार होता है बुद्धिमान् पुरुष लोक का भी वैसा ही आकार मानते हैं।।४२।। यह छोक अनन्ता-नन्त आकाराके मध्यभाग में रियत तथा घनोद्धि घनवात औ तत्त्वात इन तीन प्रकारके विस्तृत वातवलयों से विरा हुआ है और ऐसा माछूम होता है मानो अनेक रस्सियोंसे बना हुआ छींका ही हो ॥४३॥ नीचेसे छेकर ऊपर तक उपर्युक्त तीन वातवलयोंसे विरा हुआ यह लोक ऐसा माळ्म होता है मानो तीन करड़ोंसे ढका हुआ सुत्रतिष्ठ (गौण) ही हो ॥४४॥ विद्वानोंने मध्यम छोक का विस्तार एक राजु कहा है तथा पूरे छोक की ऊँवाई उससे चौदह गुणी अर्थात् चौदह राजु कही है ॥४५॥ यह लोक अधो भागमें खात राजु, मध्य भागमें एक राजु, ऊर्ध्व छोक्रके मध्य भागमें पाँच राजु और सबसे ऊपर एक राजु चौड़ा है ॥४६॥ इस लोक के ठीक बीचमें मध्यम लोक है जो कि असंख्यात द्वीप समुद्रोंसे शोभायमान है। वे द्वीप समुद्र क्रम क्रमसे दूने दूने विस्तार वाछे हैं तथा वत्तय के समान हैं। भावार्थ-जम्बू द्वीप थातीके समान तथा बाकी द्वीप समुद्र वल्य के समान बीचमें खाली हैं ॥४७॥ इस मध्यम लोकके मध्य भागमें जम्बू द्वीप है। यह जम्बू द्वीप गोल है तथा लवण समुद्रसे घिरा हुआ है। इसके बीचमें नाभिके समान मेर पर्वत है।।४८॥ यह जम्बू द्वीप एक लाख योजन चौड़ा है तया हिमवत् आदि छह कुताचलों, भरत आदि सात क्षेत्रों और गङ्गा सिंघु आदि चौदह नदियोंसे विभक्त होकर अखन्त शोभायमान हो रहा है ॥४९॥ मेरु पर्वत रूपी मुकुट और छवण समुद्र रूपी करधनीसे युक्त यह जम्बू द्वीप ऐसा शोभायमान होता है मानो सब द्वीप-समुद्रों का राजा ही हो ॥५०॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरु पर्वतसे पश्चिम की ओर विदेह ज्ञत्रमें एक गंधिल नामक देश है जो कि स्वर्गके दुकड़ेके समान शोभायमान है।।५१॥ इस देश की पूर्व दिशामें मेर पर्वत है पश्चिममें डर्मिमालिनी नाम की विभंग नदी है, दक्षिणमें सीतोदा नदी

१ द्विगुणिद्विगुणिवस्तारम् । २ कटीस्त्रः । ३ पिक्षमेदिक् । ४ देवमाल इति वश्चागिरिः । ५ कर्मिमालिनी इति विभन्ना नदी । ६ स्रोतोदा नदी । ७ नीलपर्वतः ।

यत्र कर्ममलापायाद्विदेहा मुनयः सदा । 'निर्वान्तीति गता रूढिं 'विदेहाख्यार्थभागियम् ॥५३॥ नित्यप्रमुदिता यत्र' प्रजा नित्यकृतोत्सवाः। नित्यं सिन्निहितैभोंगैः सत्यं स्वगेंऽप्यनादरः ॥५४॥ निस्मंसुश्रगा नार्यो निस्मंचतुरा नराः। निस्मंलिलतालापा बालां यत्र गृहे गृहे ॥५५॥ 'वंदग्ध्यन्वतुरेवंपैभूपणैश्व धनद्र्थयः। विलातेः यौवनारम्भाः 'सूच्यन्ते यत्र देहिनाम् ॥५६॥ यत्र सत्यात्रदानेषु प्रीतिः पूनासु चार्हताम् । शक्तिरात्यन्तिकीं शीले प्रोषधे च रतिर्नृणाम् ॥५७॥ न यत्र परिलङ्गानामस्ति जानुचिदुद्धवः। सदोद्याजिन्नार्कस्य खद्योतानामिन्नाहिन ॥५८॥ यत्रारामाः सदा रम्यास्तरुभिः फलशालिभः। पथिकानाह्वयन्तीव परपृष्टकलस्वनैः ॥५९॥ यत्र सीमविभागेषु शाल्यादिक्षेत्रसम्पदः। सदैव फलशालिन्यो भान्ति धर्म्या इव क्रियाः ॥६०॥ यत्र शालिवनोपान्ते खात्यतन्तीं ग्रुकावलीम्। शालिगोप्योऽनुमन्यन्ते द्वतीं 'तोरणश्रियम् ॥६१॥

है और उत्तरमें नीडिगिरि है ॥५२॥ यह देश विदेह क्षेत्र के अन्तर्गत है। वहाँ से सिन छोग हमेशा कमे रूपी. मल को नष्ट कर विदेह (विगत देह)—शरीर रहित होते हुए निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं इसलिए उस क्षेत्र का विदेह नाम सार्थक और रुढि दोनों ही अवस्थाओं को प्राप्त है ॥५३॥ उस गंधिल देश की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है तथा अनेक प्रकारके के उत्सव किया करती है, उसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रहते हैं इसिलेये वह स्वर्ग को भी अच्छा नहीं समझती है ॥५४॥ उस देशके प्रत्येक घरमें स्वभावसे ही सुन्दर खियाँ हैं, स्वभावसे ही चतुर पुरुष हैं और स्वभावसे ही मधुर वचन बोलने वाले बालक हैं ॥५५॥ उस देशमें मनुष्यों की चतुराई उनके चतुराई पूर्ण वेषोंसे प्रकट होती है। उनके आभूषणोंसे उनकी सम्पत्ति का ज्ञान होता है तथा भोग विलासोंसे उनके यौवन का प्रारम्भ सूचित होता है ॥५६॥ वहाँके मनुष्य उत्तम पात्रोंमें दान देने तथा देवाधिदेव अरहंत भगवान की पूजा करने हीमें प्रेम रखते हैं। वे लोग शोलकी रक्षा करनेमें ही अपनी अत्यन्त शक्ति दिखलाते हैं और प्रोषधोपवास धारण करनेमें ही हिन रखते हैं।

भावार्थ-यह परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्याका संचिप्त अर्थ नियम है। इसलिए इस रलोकका भाव यह हुआ कि वहाँके मनुष्योंकी प्रीति पात्र दान आदिमें ही थी विषयवास-नाओंमें नहीं थी, उनकी राक्ति शील व्रतकी रचाके लिए ही थी निर्वलोंको पीड़ित करनेके लिए नहीं थी और उनकी रुचि प्रोषधोपवास धारण करनेमें ही थी वेश्या आदि विषयके साधनोंमें नहीं थी॥५७॥

उस गंधित देशमें श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्यका उदय रहता है इसिलए वहाँ मिध्यादृष्टियों का उद्भव कभी नहीं होता जैसे कि दिनमें सूर्यका उदय रहते हुए जुगुनुश्रोंका उद्भव नहीं होता ॥५८॥ उस देशके बाग फलशाली वृक्षोंसे हमेशा शोभायमान रहते हैं तथा उनमें जो कोकि-लाएँ मनोहर शब्द करती हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है मानों वे बाग उन शब्दोंके द्वारा पथिकों को खुता ही रहे हैं ॥ ५६॥ उस देशके सीमा प्रदेशोंपर हमेशा फलोंसे शोभायमान धान आदि के खेत ऐसे मालूम होते हैं मानो स्वर्गादि फलोंसे शोभायमान धार्मिक कियाएँ ही हों। ६०॥ उस देशमें धानके खेतोंके समीप आकाशसे जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरती है उसे खेती

<sup>9</sup> मुक्ता भवन्ति । २ विदेहाक्यार्थतामियम् स॰, द॰। विदेहान्वर्थभागियम् म०। विदेहान्व-र्थभागयम् प॰। ३ देशे । ४ बालकाः । ५ अयं इलोकः 'म' पुस्तके नास्ति । ६ अनुमीयन्ते ज्ञायन्ते । ७ अन्ता-विषकान्तम् अत्यन्तम् अत्यन्ते भवा आत्यन्तिकी । ८ मरकतरत्नम् ।

मन्द्रगन्धवहाधृताः 'शािळवपाः फळानताः । 'कृतसंरािवणो यत्र 'छोत्कुर्वन्तीव पिक्षणः ॥६२॥ यत्र पुण्डेक्षुवाटेषु यन्त्रचीत्कारहारिषु । पिबन्ति पिक्षका स्वैरं रसं 'सुरसमैक्षवम् ॥६३॥ यत्र कुक्कुटसंपात्या' प्रामाः संसक्तसीमकाः । सीमानः सस्यसंपन्ना 'निःफळािन्चफळोद्याः' ॥६४॥ कळासमािसषु प्रायः 'कळान्तरपिरेग्रहः । 'गुणािघरोपणौद्धत्यं यत्र चापेषु धन्विनाम् ॥६५॥ सुनीनां यत्र शेथित्यं गात्रेषु न समािषषु । निग्रहः करणग्रामे 'भ्यतग्रामे न जातुिचत् ॥६६॥ ''कुळायेषु शकुन्तानां यत्रोद्वासध्विनः' स्थितः । 'वणंसङ्करवृत्तान्तिचत्रादन्यत्र न कविचत् ॥६७॥ यत्र भङ्गस्तरङ्गेषु गजेषु मद्विकिया'' । दण्डपारुष्यमञ्जेषु सरस्सु ''जळसंग्रहः ॥६८॥

की रक्षा करने वाली गोपि हाएँ ऐसा मानती हैं मानो हरे हरे मिएयों का बना हुआ तोरण ही उतर रहा हो ॥ ६१ ॥ मन्द मन्द हवासे हिलते हुए फूलोंके बोझसे मुके हुए वायुके आघातसे शब्द करते हुए वहाँके धानके खेत ऐसे माळूम होते हैं मानो पक्षियोंको ही उड़ा रहे हों ॥६२॥ उस देशमें पथिक लोग यत्रोंके चीं चीं शब्दोंसे शोभायमान पौड़ों तथा ईखोंके खेतोंमें जाकर अपनी इच्छ नुसार ईख का मीठा मीठा रख पीते हैं ॥६३॥ इस देशके गांव इतने समीप बसे हुए हैं कि मुर्गा एक गाँवसे दूसरे गाँव तक सुखपूर्वक डड़ कर जा सकता है, उनकी सीमाएँ परस्पर मिळी हुई हैं तथा सीमाएँ भी घानके ऐसे खेतोंसे शोमायमान हैं जो थोड़े ही परिश्रमसे फन्न जाते हैं।।६४।। उस देशके छोग जब एक कछाको अच्छी तरह सीख चकते हैं तभी द्सरी कछाओं का सीखना प्रारम्भ करते हैं अर्थात् वहाँके मनुष्य हर एक विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करते हैं तथा उस देशमें गुणाधिरोपणौद्धत्य-गुण न रहते हुए भी अपने आप को गुणी बताने की उद्दर्खता नहीं है ॥६५॥ उस देशमें यदि मुनियोंमें शिथितता है तो शरीरमें ही है अर्थात् लगातार उपवासादिके करने से उनका शरीर ही शिथिछ हुआ है समाधि-ध्यान आदिमें नहीं है। इसके सिवाय निम्रह (दमन) यदि है तो इन्द्रियसमूहमें ही है अर्थात् इन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्ति रोकी जाती है प्राणिसमूहमें कभी निम्रह नहीं होता अर्थात् प्राणियों का कोई घात नहीं करता ॥६६॥ उस देशमें उद्धासध्वनि (कोळाहळ) पिचयों के घोंसतो में ही है अन्यत्र उद्घासध्वनि — (परदेश गमन सूचक शब्द ) नहीं है। तथा वर्शासंक-रता (अनेक रंगों का मेल) चित्रोंके सिवाय भौर कहीं नहीं है-वहाँके मनुष्य वर्णसंकर-व्यभिचारजात नहीं है ॥ ६७ ॥ उस देशमें बिद भंग शब्दका प्रयोग होता है तो तरंगों में ही ( भंग नाम तरंग-लहर का है ) होता है वहाँके मनुष्योमें कभी भंग ( विनाश ) नहीं होता । मद-तरुण हाथियों के गण्डस्थल से भरने वाला तरल पदार्थ-का विकार हाथियों में होता है

<sup>9</sup> क्षेत्राणि । २ समन्तात् कृतशब्दाः । ३ उड्डापयन्तीव । ४ सुस्वादुम् । ५ सम्यतितुं योग्या । ६ —लाङ्गिफलो—स॰ । ७ फलं निरीशमञ्जतीति फलाञ्ची स वासी फलोदयश्च तस्माञ्चिष्कान्ता इति । अकृष्टयच्या इत्यर्थः । ''अथो फलम् । निरीशं कुटकं फालः कृषिको लाङ्गलं इलम्'' इत्यमरः । फलमिति लांगलाग्रस्थायो-विशेषः । ८ कलाविशेषः कालान्तरस्वीकारश्च ''कला शिल्पे कालमेदेऽपि'' इत्यमिधानात् । ९ गुणस्य मीव्यां अधिरोपणे आदृत्यं पर्वः पक्षे गुणाः शौर्यादयः । १० भूतः जीवः । ११ पक्षिग्रहेषु ''कुलायो नीडमिश्चयाम्' इत्यमिधानात् । फलापेषु अ० । १२ हिंसनशब्दः । ''उद्वासनप्रमथनकथनोज्जासनानि च'' इत्यमिधानात् ; पक्षिध्वनिश्च, अथवा ग्रन्यमिति शब्दश्च अप्रावासश्च । १३ वर्णसंकरवृत्तान्तः इति पाठे सुगम्म् , अथवा वर्णसंस्कारवृत्तान्तः इस्यत्र वर्णश्च संस्कारश्च वृत्तं च इति वर्णसंस्कारवृत्तान्ते नाशः, पक्षे वर्णस्य संस्कारस्वस्य वृत्तान्तो वार्ता । १४ विकारः । १५ पक्षे जइसंग्रहः ।

'स्वर्गावाससमाः पुर्यो 'निगमाः 'कुरुसन्निभाः । विमानस्पर्द्धिनो गेहाः प्रजा यत्र सुरोपमाः ॥६९॥ दिग्नागस्पर्द्धिनो नागा 'नायों दिक्कन्यकोपमाः । दिक्पाळा इव भूपाळा यत्राविष्कृतदिग्जयाः ॥७०॥ 'जननापिक्छिदो यत्र वाष्यः स्वच्छाम्बुसंभृताः । भान्ति तीरतरुच्छायानिरुद्धोष्णा 'बहुपपाः ॥७९॥ यत्र 'कुरनदाकाखाः कामं सन्तु 'जळाशयाः । तथापि जनतातापं हरन्ति रसवत्तया।॥७२॥ 'विरक्षा अरहदत्यस्य स्वच्छाः कुरिळकृत्तयः । अळङ्खाः सर्वभोगयास्य विचित्रा यत्र निम्नगाः ॥७३॥

वहाँके सन्दर्भा में सद अहं कार का विकार नहीं होता है। दण्ड ( कमलपुष्पके भीतर का वह भाग जिसमें कि कमलगट्टा लगता है ) की कठोरता कमलो में ही है वहाँ के मनुष्यों में दण्डपारुष्य नहीं है- उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाती। तथा जल का संग्रह तालाबोंमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें जल संग्रह ( ह और रू में अभेद होनेके कारण जड़ संग्रह-मूर्ख मनुष्यों का संग्रह) नहीं होता ॥६८॥ उस देश के नगर स्वर्ग के समान हैं. गाँव देवकुरु-उत्तर-कर भोगभूमिके समान हैं, घर खर्गके विमानों हे साथ सर्घा करनेवाले हैं और मनुष्य देवों के समान हैं ॥६९॥ उस देशके हाथी ऐरावत आदि दिगाजों के साथ स्पर्धा करनेवाले हैं. स्त्रियाँ दिककमारियों के समान हैं और दिग्विजय करनेवाले राजा दिकपालों के समान हैं ॥७०॥ इस देश में मनुष्यों का सन्ताप दर करनेवाली तथा स्वच्छ जल से भरी हुई अनेक बावडी शोभायमान हो रही हैं। किनारे पर छगे हुए वृक्षों की छाया से उन वाविड्यों में गर्मी का प्रवेश वित्तकृत ही नहीं हो पाता है तथा अनेक जन उनका पानी पीते हैं ॥७१॥ उस देश के कुँआ तालाब आदि भले ही जलाशय (मूर्ख पचमें जड़तासे युक्त ) हों तथापि वे अपनी रसवत्ता से-मधुर जलसे लोगोंका सन्ताप दूर करते हैं ॥७२॥ उस देशकी नदियाँ ठीक बेदयाओं के समान शोभायमान होती हैं। क्योंकि वेश्याएँ जैसे विपङ्का अर्थात् रजोधर्मसे रहित होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी विपङ्का अर्थात् कीचड़ रहित हैं। वेश्याएँ जैसे प्राहवती—धन सक्कय करनेवाली होती हैं उसी तरह निद्याँ भी प्राहवती-मगर मच्छोंसे भरी हुई हैं। बेइयाएँ जैसे ऊपर से स्वच्छ होती हैं इसी प्रकार निद्याँ भी स्वच्छ साफ हैं। वेदया उँ जैसे कृटिल-बृत्ति-मायाचारिसी होती हैं उसी तरह निद्याँ भी कुटिलबृत्ति-टेढ़ी बहनेवाली हैं। बेडवाएँ जैसे अलंध्य होती हैं-विषयी मनुष्यों द्वारा वशीभूत नहीं होती हैं उसी प्रकार निद्याँ भी अलंध्य हैं-गहरी होने के कारण तैर कर पार करने योग्य नहीं है। वेश्याएँ जैसे सर्व-भोग्या-ऊँच नीच सभी मनुष्यों के द्वारा भोग्य होती हैं उसी प्रकार निद्याँ भी सर्वभोग्य-पश्च पक्षी मनुष्य आदि सभी जीवों के द्वारा भोग्य हैं। वेदयाएँ जैसे विचित्रा-अनेक वर्ण की होती हैं उसी प्रकार निद्याँ भी अनेकवर्ण-भनेक रंगकी है और वेश्याएँ जैसे निम्नगा-नीच सुरुषों की की ओर जाती है उसी प्रकार निद्याँ भी निम्नगा-ढाल जमीन की ओर जाती हैं॥७३॥

१ रश्गे मू मि: । २ वणिकायाः । "वेदनगरविष्वपयेषु निगमः" इत्यमिषानात् । ३ कुरः उत्तम-भोगभूमि: । ४ नागा कन्या दिक् – म० । ५ अयं रलोको 'म' पुस्तके नास्ति । ६ पानीयशालिका-सहशाः । सुपः प्राम्बहुर्वेति पदपरिसमाप्त्यथीं सुपः प्राक् बहुप्रत्ययो भवति । ७ –तहागाद्याः अ० । ८ धाराः जह बुद्धय इति ध्वनिः । ९ वित्रार्थपक्षे प्राहशब्दः स्वीकारार्थः । तथाहि पद्भयुक्तानामियं स्वनिक्षिप्तस्य प्राहः स्वीकारो घटते एता नयस्तु विश्वहा अपि प्राहवत्य इति चित्रम् , उत्तरत्र चित्रार्थः सुगमः, अथवा विषद्धा निष्पापाः प्राहवत्यः स्वीकारवत्य इति विरोधः । विचित्राः नानास्वमावाः ।

'सरसां तीरदेशेषु रुतं हंसा विकुर्वते । यत्र कण्डिबलालग्नमृणालशकलाकुलाः ॥७४॥ वनेषु वनमातङ्गा मदमीलितलोचनाः । अमन्त्यविरतं यस्मिन्नाङ्गातृमिव दिग्गजान् ॥७५॥ यत्र श्रृङ्गाग्रसंलग्नकदंमा दुर्दमा भृशम् । उत्त्वनन्ति वृषा दसाः स्थलेषु स्थलपिन्नीम् ॥७६॥ जैनालयेषु सङ्गीतपटहाम्भोदनिरस्व । यत्र नृत्यन्त्यकालेऽपि शिक्षिनः 'भोन्मदिल्णवः ॥७७॥ गवां गणा यथाकालमात्तर्गाः कृतस्वनाः । पोषयन्ति पयोभिः स्वैर्जं यत्र वर्षः समाः ॥७८॥ वलाकालिपताकाल्याः स्विता मन्द्रवृद्धिताः । जीमूता यत्र वर्षन्तो भान्ति मत्ता इव द्विपाः ॥०९॥ वलाकालिपताकाल्याः स्विता मन्द्रवृद्धिताः । जीमूता यत्र वर्षन्तो भान्ति मत्ता इव द्विपाः ॥०९॥ विषयस्यास्य मध्येऽस्ति विजयाद्धी महाचलः । रोप्यः स्वैरांशुभिः श्रुश्चेर्द्धसिन्नव कुलाचलान् ॥८९॥ यो योजनानां पञ्चामां विंशति धरणीतलान् । उच्छितः शिखरैस्तुङ्गे दिवं स्पृष्टुमिनोद्यतः ॥८२॥ दिक्षोङ्गवाद्दिस्तृतो मूलान् प्रभृत्याद्शयोजनम् । मध्ये त्रिशत्पृथुयोऽमे दृशयोजनविस्तृतिः ॥८३॥ उच्छायस्य तुरीयांशमवगःवश्च यः क्षितौ । गन्धिलादेशविष्कम्भमानदण्ड इवायतः ॥८४॥

चस देशमें तालाबोंके किनारे करठमें मृणालका दुकड़ा लग जानेसे व्याकुल हुए हंस अनेक प्रकारके मनोहर शब्द करते हैं ॥७४॥ डस देशके वनोंमें मदसे निमीतित नेत्र हुप जंगली हाथी निरन्तर इस प्रकार चूमते हैं मानो दिग्गजोंको ही बुता रहे हीं ॥७५॥ जिनके सींगोंकी नोकपर कीचड़ छगी हुई तथा जो बड़ी कठिनाईसे वशमें किए जा सकते हैं ऐसे गर्वी छे बैछ उस देशके खेतोंमें स्थल कमिलिनियोंको उखाड़ा करते हैं।।७६॥ इस देशके जिनमन्दिरोंमें संगीतके समय जो तवला बजाते हैं, उनके शब्दोंको मेवका शब्द समझकर हर्षसे उन्मत्त हुए मयूर असमयमें ही-वर्षा ऋतुके विना ही नृत्य करते रहते हैं ॥७७॥ उस देशकी गायें यथ।समय गर्भ धारण कर मनोहर शब्द करती हुई अपने पय-दूधसे सबका पोषण करती हैं, इसिए वे मेघके समान शोभायमान होती हैं क्योंकि मेघ भी यथासमय जलहूप गर्भको धारण कर मनोहर गर्जना करते हुए अपने पय-जल्ले सबका पोषण करते हैं ॥७८॥ इस देशमें बरस्रते हुए मेघ मदोन्मत्त हाथियों के समान शोभायमान होते हैं। क्योंकि हाथी जिस प्रकार पताकाओंके सहित होते हैं उसी प्रकार मेघ भी बलाकाओंकी पंक्तियों सहित हैं, हाथी जिस प्रकार गम्भीर गर्जना करते हैं उसी प्रकार मेव भी गम्भीर गर्जना करते हैं और हाथी जैसे मद बरसाते हैं वैसे ही मेघ भी पानी बरसाते हैं ।।७६॥ उस देशमें सुयोग्य राजाकी प्रजाको कर (टै≆स ) की बाधा कभी छू भी नहीं पाती तथा हमेशा सुकाल रहनेसे वहाँ न अतिवृष्टि धादि इतियाँ हैं और न किसी प्रकारकी अनीतियाँ ही हैं ॥८०॥ ऐसे इस गन्धिल देशके मध्य भागमें एक विजयार्ध नामका बड़ा भारी पर्वत है जो चाँदीमय है। तथा अपनी सफेद किरणोंसे कुलाचल पर्वतोंकी हँसी करता हुआ सा मालूम होता है ॥८१॥ वह विजयार्थ पर्वत के समान धरातल से पचीस योजन ऊँचा है और ऊँची शिखरोंसे ऐसा माळूम होता है मानो स्वर्गछो कका स्पर्श करनेके लिए ही उद्यत हो ॥ = २॥ वह पर्वत मृत्तसे छेकर दस योजनकी ऊँवाई तक पचास योजन, बीचमें तीस योजन अपेर उपर दस योजन चौड़ा है ॥८३॥ वह पर्वत ऊँचाईका

<sup>9</sup> अस्य श्लोकस्य पूर्वीदौत्ताराईयोः क्रमन्यस्ययो जातः 'म०' पुस्तके । २ स्पर्धां कर्तुम् । ३ द्पीः विद्याः । ४ प्रोन्मायन्ति इत्येवंशीलाः । भूत्रधूत्राजसहचरहचापत्रपालकंदिनरामुङ्प्रजनोत्पयोत्पदोनमादिष्णुरिति स्त्रोण उत्पूर्वीन्मदादेशीतो ताच्छील्ये ष्णुच् प्रस्ययो भवति । ५ कुलाचलम् स०,ल०। ६ द्वौ वारौ द्विः, द्विस्तौङ्ग्याद् विस्तृतो म्लात्प्रसृत्याद्शयोजनम् । मृजादारभ्य दश्योजनपर्यन्तं तुङ्गत्वत्तः पश्चविंशतियोजनप्रमिताद् द्विवारं विस्तृतः पश्चादात्योजनप्रमिताद् स्त्यर्थः ।

द्शयोजनिवस्तीर्णश्रेणीद्वयसमाश्रयान् । यो धत्ते खेचरावासान् 'सुरवेश्मापहासिनः ॥८५॥ 'खेचरीजनसञ्चारमं क्रान्तपद्याव हैः । रक्ताम्बुजोपहारश्रीर्यत्र नित्यं वितन्यते ॥८६॥ अभेद्यशक्तिरश्चयः ' 'सिद्धविद्यरुपासितः '। द्धदात्यन्तिकीं ग्रुद्धं सिद्धारमेव विभाति यः ' ॥८७॥ योऽनादिकाल्यम्बन्धित्रहृद्धशक्तिसमन्वयात् । भव्यात्मनिर्विशेषोऽपि देशियायोगपराङ् मुखः ॥८८॥ विद्याधरेः सदाराध्यो निर्मन्तरासा 'अनातनः । 'सुनिश्चित्रप्रमाणो यो धत्ते जैनागमस्थितिम् ॥८९॥ भजन्त्येकाकिनो नित्यं 'वितसंसारभीतयः । प्रवृद्धनखरा 'विद्यार यं सिंहा इव चारणाः ॥९०॥

एक चतुर्थांश भाग अर्थात् सवा छह योजन जमीनके भीतर प्रविष्ट है तथा गन्धिला देशकी चौड़ाईके बरावर लम्बा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उस देशको नापनेका मापदण्ड ही हो ॥८४॥ उस पर्वतके ऊपर दश-दश योजन चौड़ी दो श्रेणियाँ हैं जो उत्तर श्रेणि और दक्षिण श्रीणके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनपर विद्याधरों हे निवासस्थान बने हैं जो अपने सौन्दर्य से देत्रों के विमानों का भी उपहास करते हैं ॥८५॥ विद्याधर स्त्रियों के इधर-उधर घूमनेसे उनके पैरोंका जो महावर उस पर्वतपर छग जाता है उससे वह ऐसा शोभाययान होता है मानो उसे हमेशा लाल-लाल कमलोंका उपहार ही दिया जाता हो।।८६॥ उस पर्वतकी शक्तिको कोई भेरन नहीं कर सकता, वह अविनाशी है, अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं तथा स्वयं अत्यन्त निर्मतताको धारण किये हुए है, इसलिए सिद्ध परमेष्ठीकी आत्माके समान शोभायमान होता है क्योंकि सिद्ध परमेष्ठीकी आत्मा भी अभेद्य शक्तिकी धारक है, अविनाशी है, सम्यग्ज्ञानी जीवोंके द्वारा सेवित है और कर्ममळ कलंकसे रहित होनेके कारण स्थायी विशुद्धताको धारण करती है-अत्यन्त निर्मेल है ॥८७॥ अथवा वह पर्वत भव्यजीवके समान है क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकालसे शुद्धि अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्झान और सम्यक् चारित्रके द्वारा प्राप्त होने योग्य निर्मेळताकी शक्तिको धारण करता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी धनादि कालसे शुद्धि अर्थात् निर्मेलताकी शक्तिको धारण करता है। अन्तर केवल इतना ही है कि पर्वत दीक्षा घारण नहीं कर सकता जब कि भन्य जीव दीक्षा घारण कर तपस्या कर सकता है ॥८८॥ वह पर्वत हमेशा विद्याधरोंके द्वारा आराध्य है-विद्याधर उसकी सेवा करते हैं, स्वयं निर्मेख रूप है, सनातन है-अनादिसे चला आया है खौर सुनिश्चित प्रमाण है-लम्बाई चौड़ाई ब्रादिके निश्चित प्रमाणसे सहित है, इसलिए ठीक जैनागमकी श्वितिको धारण करता है, क्यांकि जैनागम भी विद्याधरोंके द्वारा-सम्यग्ज्ञानके धारक :विद्वान् पुरुषोंके द्वारा आराध्य हैं-बड़े-बड़े विद्वान् उसका ध्यान अध्ययन आदि करते हैं, निर्मेल रूप है-पूर्वीपर विरोध आदि दोषोंसे रहित है, सनातन हैं-द्रव्य दृष्टिकी अपेक्षा अनादिसे चला आया है और सुनिश्चित प्रमाण है-युक्तिसिद्ध प्रत्यन्त परोक्ष प्रमार्गोसे प्रसिद्ध है ॥८९॥ इस पर्वतपर चारण ऋदिके धारक मुनि हमेशा सिंहके समान विहार करते रहते हैं क्योंकि जिस प्रकार सिंह अकेला होता है उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी (अकेले) रहते हैं, सिंहको जैसे इघर उघर ंघुमने का भय नहीं रहता वैसे ही उन मुनियोंको भी इधर उधर घूमने अथवा चतुर्गिति रूप

१-वेश्मोप-द०,स०,छ०। २ खवरी-प०,स०,द०। ३ अङक्तिः । ४ न श्लीयत इत्यक्षय्यः । ५ विद्या-घरैः, पक्षे सम्याज्ञानिभिः । ६ आराधितः । ७ अत्यन्ते भवा आत्यन्तिको । ८ द्युद्धित्वेन शक्तिः तस्याः सम्ब-न्धात् । उक्तं च भव्यपक्षे-''द्युद्धयद्वद्वी पुनः शक्तीस्ते पाक्यापाक्यशक्तिवदिति'' पर्वतपक्षे सुगमम् । ९ सदशः। १० निस्यः । ११ पक्षे सुनिश्चितानि प्रत्यक्षादिशमाणानि यस्मिन् । १२ पक्षे सम्भ्रमणम् । १३ मनीषिणः ।

्यो वितत्य' पृथुश्रेणीद्वयं पक्षद्वयोपमम् । 'समुत्पित्सुरिवाभाति नाक्ष्ठक्ष्मीदिदक्षया ॥ ९ १॥ यस्य सानुषु रम्येषु किन्नराः सुरपन्नगाः। रंरम्यमाणाः सुचिरं विस्तरन्ति निजालयान् ॥ ९ २॥ यदीया राजतीभित्तीः शरन्मेघावलीश्रिता । व्याययते शीकरासारेः स्तनितैश्चिलतेर्गप् ॥ ९ ३॥ यस्तुङ्गे शिश्वस्थेत्ते देवावासान्स्फुरन्मणीन् । चूडामणीनिवोद्द्यान् सिद्धायतनपूर्वकान् ॥ ० ४॥ द्धास्युच्वैः स्वक्टानि मुकुदानीव 'भूमिभृत् । परार्ध्यरत्नचिन्नाणि यः श्लाघ्यानि सुरासुरैः ॥ ९ ५॥ गृहाद्वयन्व यो धत्ते हृदद्वज्ञकवाटकम् । स्वसारधननिक्षेपमहादुर्गामवायतम् ॥ ९ ६॥ उत्सङ्गादेत्य नीलाद्रेग्जासिन्ध् महापगे । विद्युद्धत्वादलङ्क्यस्य यस्य पादान्तमाश्रिते ॥ ९ ६॥ यस्तद्योपान्तसं क्ष्ववनराजीपिरकृतः । नीलाम्बरधरस्योच्चैर्थने लाङ्गलिनः श्रियम् ॥ ९ ८॥ वनवेदीं समुत्तुङ्गां यो विभन्त्यंभितो वनम् । रामणीयकसीमानिमव केनापि निर्मताम् ॥ ९ ८॥ सन्चरत्वचरिष्वपुरारावकर्षकः । यत्र गन्धवहो वाति मन्दं र मन्दारवीथिषु ॥ १ ० ०॥ यः पूर्वापरकोदीभ्यां दिक्तदानि विघट्यन् । स्वगतं विक्त माहात्स्यं र जाद्गुरुभरक्षमम् ॥ १ ० ० ॥ यः पूर्वापरकोदीभ्यां दिक्तदानि विघट्यन् । स्वगतं विक्त माहात्स्यं र जाद्गुरुभरक्षमम् ॥ १ ० ० ॥

संदारका भय नहीं होता, सिंहके नख जैसे बड़े होते हैं उसी प्रकार दीर्घ तपस्याके कारण उन मुनियों के नख भी बड़े होते हैं और सिंह जिस प्रकार धीर होता है उसी प्रकार वे मुनि भी अत्यन्त धीर वीर हैं ॥९०॥ वह पर्वत अपनी दोनों श्रेणियोंस्रे ऐसा माछ्म होता है मानो दोनों पंखे फैजाकर खर्मछोककी शोभा देखनेकी इच्छासे उड़ना ही चाहता हो ॥ ६१॥ उस पर्वतकी मनोहर शिखरोंपर किन्नर और नागकुमार जातिके देव चिरकाल तक क्रीड़ा करते-करते अपने घरोंको भी भूछ जाते हैं ॥९२॥ इस पर्वतकी रजतमयी सफेद दीवालोंपर आश्रय छेनेवाछे शरद्ऋतुके श्वेत बाद्ओंका पता छोगोंको तब होता है जब कि वे छोटी छोटी बूँदोंसे वरषते हैं, गरजते हैं भौर इवर डघर चलने लगते हैं ॥९३॥ वह पर्वत भपने ऊँचे-ऊँचे शिखरों द्वारा देवोंके अनेक आवासोंको घारण करता है। वे आवास चमकी छे मणियोंसे युक्त हैं और उस पर्वतके चूगामणिके समान मालूम होते हैं। उन शिखरोंपर अनेक सिद्धायतन ( जैन मन्दिर ) भी बने हुए हैं ॥९४॥ वह विजयार्घपर्वत रूपी राजा मुकुटोंके समान अत्यन्त ऊँचे कूटोंको धारण करता है। वे मुकुट अथवा कूट महामूल्य रह्नोंसे चित्रविचित्र हो रहे हैं तथा सुर और असुर उनकी प्रशंसा करते हैं ॥९५॥ वह पर्वत देदीप्यमान वज्रमय कपाटोंसे युक्त द्रवाजों को धारण करता है जिससे ऐसा माछम होता है मानो अपने सारभूत धनको रखनेके लिए तम्बे-बौड़े महादुरी-किछेको ही धारण कर रहा हो ॥९६॥ वह पर्वत ब्रसन्त विशुद्ध और अरुङ्घ य है इसितए ही मानो गङ्गा सिन्धु नामकी महानिद्योंने नीरुगिरिकी गोदसे ( मध्य भागसे) आकर उसके पादों-चरणों-अथवा समीववर्ती शाखाओंका आश्रय छिया है ॥९७॥ वह पर्वत तटके समीप खड़े हुए अनेक वनोंसे शोभायमान है इसिछए नीलवस्रको पहिने हुए बलभद्रकी उत्कृष्ट शोभाको धारण कर रहा है।।९८॥ वह पर्वत वनके चारों आरे बनी हुई ऊँची वनवेदीको थारण किए हुए है जिससे ऐसा माछम होता है मानो किसीके द्वारा बनाई गई सुन्दर सीमा अथवा सौन्द्र्येकी अवधिको ही धारण कर रहा हो ॥५९॥ उस पर्वतपर करुपबृक्षोंके मध्य मार्ग में सुगन्धित वायु हमेशा धीरे-धीरे बहता रहता है उस वायुमें इधर-उधर घूमने-वाळी विद्याधिरयोंके नूपुरोंका मनोहर शब्द भी मिला होता है ॥१००॥ वह पर्वत अपनी पूर्व और

१ विस्तारं कृत्वा । २ समुत्पतितुमिच्छुः । ३ प्रकटीक्रियते । ४ चलनैः । ५ राजा । ६ कपाटकम् अ०, द०,स०,प०,ल०। ७ समुत्पन्त । ८ वनस्य अभितः । ९ आकर्षकः । १० करुपवृक्षः । ११ जगतो महाभरक्षमम् ।

'अनायतो 'यदि ब्योग्नि व्यवधिव्यत हेल्या। तदा जगरकुटीमध्ये 'सममास्यत्कव सीऽच्छः ॥१०२॥ सोऽच्छस्तुङ्गकृत्तिस्वाद्विशुद्ध'स्वान्महोच्छ्येः । कुलाचलैरिव स्पर्धा शिखरेः कत्तु 'सुचतः ॥१०२॥ 'तस्यास्युत्तरतः' श्रेण्यामलकेति परा पुरी । सालकैः 'खचरीवक्त्रेः साकं हसति या विश्वम् ॥१०४॥॥ सा तस्यां नगरी भाति श्रेण्यां प्राप्तमहोदया । शिलायां पाण्डुकाल्यायां जैनीवाभिषविक्रिया ॥१०४॥ महत्यां 'शब्द्रविद्यायां प्रक्रियेवातिविस्तृता । भगविद्दिश्यभाषायां नानाभाषास्मतेव या ॥१०४॥ यहायां 'सालमुत्तु ङ्गगोपुरद्वारमुन्छ्रितम् । वेदिकावलयं प्रान्ते जम्बूद्वीपस्थली यथा ॥१०४॥ यरखातिका श्रमद् मृङ्गहित्तराक्षनरिक्षतेः । पयोजनेत्रैराभाति 'विक्षमाणेव खेचरान् ॥१०४॥ शोभाये केवलं यस्याः सालः 'वपरिखावृतिः । तत्यालखगभूपाळभुजरक्षाधताः प्रजाः ॥१०४॥ यस्याः सौवावलीश्वङ्गसङ्गिनी केतुमालिका । कैलासकूटनिपतद्धं समालां विल्ङ्वते ॥११०॥ गृहेपु दीधिका 'रयस्यां कलहंसविक्रुजितैः । 'रभानसं व्याहसन्तीव प्रफुल्लाम्भोरहिश्रयः ॥१११॥

पश्चिमकी कोटियों बे दिशाओं के किनारोंका मर्दन करता हुआ ऐसा माख्म होता है मानो जगत्के भारीसे भारी भारको धारण करनेमें सामध्ये रखनेवाछे अपने माहात्म्यको ही प्रकट कर रहा हो ॥१०१॥ यदि यह पर्वत तिर्येक प्रदेशमें लम्या न होकर क्रीड़ामात्रसे आकाशमें ही बढा जाता तो जगत्रूपी कुटीमें कहाँ समाता ? ॥१०२॥ वह पर्वत इतना ऊँचा भौर इतना निर्मल है कि अपने ऊँचे ऊँचे शिखरों द्वारा क्रळाचळोंके साथ भी स्पर्धाके लिए तैयार रहता है ॥१०३॥ ऐसे इस विजयार्थ पर्वतकी इत्तर श्रेणीमें एक श्रष्ठका नामकी श्रेष्ठ पुरी है जो केशवाली विद्या-वरियोंके मुखके साथ-साथ चन्द्रमाकी भी हँसी चड़ाती है।।१०४।। बड़े भारी अभ्यदयको प्राप्त वह नगरी उस उत्तर श्रेणीमें इस प्रकार सशोभित होती है :जिस प्रकार कि पाएडक शिलापर जिनेन्द्रदेवकी अभिषेक किया सुशोभित होती है ॥१०५॥ वह अलकापुरी किसी बड़े व्याकरणपर बनी हुई प्रक्रियाके समान अतिशय विस्तृत है तथा भगवत् जिनेन्द्रदेवकी दिव्य ध्वित हे नाना भाषारूप परिग्रुत होनेवाले अतिशयके समान शोभायमान है अर्थात इसमें नाना भाषाओं के जाननेवाले पुरुष रहते हैं ॥१०६॥ वह नगरी ऊँचे ऊँचे गोपर-दरवाजों से सहित अत्यन्त उन्नत प्राकार (कोट) को धारण किये हुए है जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिकाके वरुपको घारण किये हुए जम्बू द्वीपकी स्थली ही हो ॥१०७॥ उस नगरीकी परिखामें अनेक कमल फूछे हुए हैं और उन कमछोंपर चारों आर भौंरे फिर रहे हैं जिससे ऐसा माऌ्म होता है मानो वह परिखा इधर-उधर घूमते हुए भ्रमरह्नी सुन्दर श्रंजनसे सुशो-भित कमल्रुष्पी नेत्रोंके द्वारा वहाँके विद्याघरोंको देख रही हो ॥१०८॥ उस नगरीके चारों स्रोर परिखासे विरा हुआ जो कोट है वह केवल उसकी शोमाके छिए ही है क्योंकि उस नगरीका पालन करनेवाळा विद्याधर नरेश अपनी भुजाओं से ही प्रजाकी रक्षा करता है ॥१०६॥ उस नगरीके बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी शिखरोंपर फहराती हुई पताकाएँ, कैलाशकी शिखरपर **उतरती हुई हंसमालाको तिरस्कृत करती हैं ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक घरमें फूळे हुए** कुमछों से शोभायमान अनेक वापिकाएँ हैं। उनमें कुछहंस ( बत्तख ) पन्नी मनोहर शब्द करते हैं जिनसे ऐसा जान पड़ता है मानो वे मानसरोवरकी हँसी ही कर रही हो ॥१११॥

१ अदीर्घः । २ यदा अ०, स०, द० । ३ माङ्मानं छङ् । ४ विद्युद्धित्वात् म०, प०, द०, छ० । ५ ततोऽत्त्यु—अ०, स० । ६ सत्तरस्याम् । ७ खेचरी म०, द० । ८ व्याकरणञ्ज्ञान्ते । ९ वीक्ष्यमाणेव म०, प० द०, छ० । १० सपरिखावृतः स० । ११ यस्याः अ०, स०, द०, प०, म० । १२ मानसनाम सरोवरम् ।

स्वच्छाम्बुवसना वाष्यो नीछोत्पलवतंसकाः । भान्ति पद्मानना यत्र लसःकुवलयेक्षणाः ॥११२॥ यत्र मर्त्या न सन्त्यज्ञा नाङ्गनाः शीलविज्ञताः । नानारामा निवेशाश्च नारामाःफलविज्ञताः ॥११२॥ विनार्हस्यूज्ञया जातु जायन्ते न जनोत्सवाः । विना संन्यासविधिना मरणं यत्र नाङ्गिनाम् ॥११४॥ सस्यान्यकृष्टयच्यानि यत्र नित्यं विकासति । प्रजानां सुकृतानीव वितरन्ति महत्फलम् ॥११५॥ यत्रोद्यानेषु पाटबन्ते प्यवोदैर्बालपादपाः । स्तनन्यया इवाप्राप्तस्थेमानो यत्रस्थिताः ॥११६॥ महाव्याविव सध्वाने स्फुरद्वत्ने विणवपथे । विचरन्ति जना यस्यां मतस्या इव समन्ततः ॥११०॥ पद्मोदवेव विकोशत्वं प्रमदास्वेव भीरुता । दन्तच्छदेष्वधरता यत्र निस्त्रिश्चता । ॥११८॥ याच्जाकरमहौ यस्यां विवाहेष्वेव केवलम् । मालास्वेव परिम्लानिर्द्विरदेष्वेव बन्धनम् ॥११९॥ जनेरत्युत्सुकैर्वीक्यं 'रवयस्कान्तं 'सपुप्तकम् । 'रवाणाङ्कितं यदुद्यानं वधूवरमिव वियम् ॥१२०॥

इस नगरीमें अनेक वापिकाएँ 'खियों' के समान शोभायमान हो रही हैं क्यों कि खच्छ जल ही उनका वस्त्र है. नील कमल ही कर्णफूल है, कमल ही मुख है और शोभायमान कुनलय ही नेत्र हैं ॥११२॥ उस नगरीमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो खज्ञानी हो, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शील से रहित हो. कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचेसे रहित हो और कोई ऐसा बगीचा नहीं है जो फलोंसे रहित हो ॥११३॥ इस नगरीमें कभी ऐसे उत्सव नहीं होते जो जिन-पूजाके विना ही किये जाते हों तथा मनुष्योंका ऐसा मरण भी नहीं होता जो सन्न्यासकी विधिसे रहित हो ॥११४॥ उस नगरीमें धानके ऐसे खेत निरन्तर शोभायमान रहते हैं जो बिना बोये-बखरे ही समयपर पक जाते हैं और पुण्यके समान प्रजाको महाफल देते हैं ॥११५॥ उस नगरीके उपवनोंमें ऐसे अनेक छोटे छोटे वृक्ष ( पौधे ) हैं जिन्हें अभी पूरी स्थिरता-हद्वता प्राप्त नहीं हुई है। अन्य लोग उनकी यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं तथा बालकोंकी भाँति उन्हें पय-जल (पक्षमें द्ध ) पिलाते हैं ॥११६॥ उस नगरीके बाजार किसी महासागर के समान शोभायमान हैं क्योंकि उनमें महासागरके समान ही शब्द होता रहता है, महासागरके समान ही रत्न चमकते रहते हैं और महासागरमें जिस्र प्रकार जलजनतु सब ओर घूमते रहते हैं उसी प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमते रहते हैं।।११७।। उस नगरीमें विकोशत्व-(खिल जानेपर कुडमल-बौड़ीका अभाव) कमलोंमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें विकोशत्व-( खजानोंका अभाव) नहीं होता। भीरुता केवल स्त्रियों में ही है वहाँ के मनुष्यों में नहीं, श्रधरता ओठों में ही है वहाँ के मनुष्यों में श्रथरता-नीचता नहीं है। निंखिशता-खड़्गपना तळवारों में ही है वहाँके मनुष्यों में निर्खिशता-करता नहीं है। याख्रा-त्रधूकी याचना करना श्रीर करमह-पाणिमहण् ( विवाह कालमें होनेवाला संस्कारविशेष ) विवाहमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें याख्वा-भिक्षा माँगना और भौर करमह-टैक्स वसूल करना अथवा अपराध होनेपर जंजीर मादिसे हाथोंका पकड़ा जाना नहीं होता । म्लानता-मुरझा जाना पुष्पमालाश्रोंमें ही है वहाँके मनुष्योंमें म्लानता-सद्सिनता अथवा निष्प्रभता नहीं है। और बन्धन-रस्सी चगैरहसे बाँघा जाना केवल हाथियोंमें ही है वहाँके मनुष्योंमें बन्धन-कारागार आदिका बन्धन नहीं है ॥११८-११९॥ उस नगरीके उपवन ठीक वधूवर अर्थात् दम्पतिके समान सबको अतिशय प्रिय छगते हैं क्योंकि वधूवरको छोग जैसे

१ कर्णाभरणानि । -वतंसिकाः द० । २ वकासते म०;ल०। ३ दद्ति । ४ पयोऽन्यै- अ०,द०,स०,प०। ५ अप्राप्तस्थिरत्वाः । ६ यस्यां यादांसीव अ०,प०,द०,भ०,स०,ल० । ७ भण्डाररहितत्वम्, पक्षे विकुडूमल्रत्वम् । ८ स्रीत्वं मीतिश्च । ९ नीचत्वं च । १० निस्त्रिशतं खङ्गत्वम् , पक्षे क्रूरतं च । ११ पक्षिभिः कान्तं च । १२ सपुष्प-मस्तकम् । १३ वीणः झिण्डिः वधृवरे, पक्षे शरः ।

इति प्रतीतमाहास्या विजयाद्व महीभृतः । 'सद्वृत्तवर्णसंकीर्णा सा पुरी तिल्कायते ॥१२१॥
तस्याः "पतिरभृत्लेन्द्रमुकुटारूढशासनः" । खगेन्द्रोऽतिवलो नाम्ना प्रतिपक्षबलक्षयः" ॥१२२॥
स धर्मविजवी ग्रूरो जिगीपुरिसण्डले । 'षाड्गुण्येनाजवत्कृत्स्नं विपक्षमनुपेक्षितम्" ॥१२३॥
सकुर्वन्दृद्धसंयोगं विजितेन्द्रियसाधनः । 'साधनैः प्रतिसामन्तान् लीलयैवोद्दमूलयत् ॥१२४॥
१°महोद्द्यो महोत्तु इवंशा भास्वन्महाकरः । महादानेन सोऽपुष्णादाश्रितानिव दिग्द्विपः ॥१२५॥
लसद्दन्तांग्रु तस्यास्यं 'रस्वत्योत्सनं विम्बमैन्द्वम् । जिल्लेव भूपताकाभ्यासुत्क्षिप्ताभ्यां व्यराजत ॥१२६॥

बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं उसी प्रकार वहाँके उपवनोंको भी लोग वड़ी उत्सुकतासे देखते हैं। वधूवर जिस प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवस्थासे सुन्दर होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वयस्कान्त-पक्षियोंसे सुन्दर होते हैं। वधूवर जिस प्रकार सपुष्पक-पुष्पमाताओंसे सहित होते हैं उसी प्रकार रुपवन भी सपुष्पक-फूलोंसे सहित होते हैं। और वधूवर जिस प्रकार वाणाङ्कित-वाणचिह्न से चिह्नित श्रथवा धनुषवाण से सिहत होते हैं इसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षोंसे सहित होते हैं ॥१२०॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध है और जो अनेक प्रकारके सचरित्र त्राह्मण्, क्षत्रिय आदि वर्णों से व्याप्त है ऐसी वह अलका नगरी उस विजयार्थ पर्वतरूपी राजाके मस्तकपर गोल तथा उत्तम रंगवाले तिलकके समान सुशोभित होती है ॥१२१॥ उस अलकापुरीका राजा अतिबल नामका विद्याधर था जो कि रात्रुश्चोंके बलका चय करनेवाला था और जिसकी आज्ञाको समस्त विद्याघर राजा मुकुटके समान अपने मस्तकपर घारण करते थे ॥१२२॥ वह अतिवल राजा धर्मसे ही ( धर्मसे अथवा स्वभावसे ) विजय लाभ करता था शूरवीर था और शत्रुसमृहको जीतनेवाला था। उसने सन्धि, विष्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधीभाव इन छह गुणोंसे बड़े बड़े शत्रु मोंको जीत लिया था ॥१२३॥ वह राजा हमेशा वृद्ध मनुष्योंकी संगति करता था तथा उसने इन्द्रियोंके सब विषय जीत लिए थे इसीलिये वह अपनी सेना द्वारा बड़े-बड़े शत्रुघोंको लीलामात्रमें ही उखाड़ देता था-नष्ट कर देता था ॥१२४॥ वह राजा दिगाजके समान था क्योंकि जिस प्रकार दिगाज मान् उदयसे सहित होता है उसी प्रकार वह राजा भी महान् उदय ( ब्रैभव )से सहित था दिग्गज जिस प्रकार ऊँचे वंश ( पीठकी रीढ़ ) का धारक होता है हसी प्रकार वह राजा भी सर्वश्रेष्ठ वंश-कुलका धारक था-उच कुछमें पैदा हुआ था । दिगाज जिस प्रकार भारवन्महाकर-प्रकाशमान छम्बी सुंडका घारक होता है उसी प्रकार वह राजा भी देदीप्यमान छम्बी भुजाओंका घारक था तथा दिगाज जिस प्रकार अपने महादानसे-भारी मदजलसे भ्रमर आदि आश्रित प्राणि-योंका पोषण करता है उसी प्रकार वह राजा भी अपने महादान-विपुछ दानसे शरणमें आये हुए पुरुषोंका पोषण करता था ।।१२५।। उस राजांके मुखसे शोभायमान दाँतोंकी किरगें निकत्त रही थीं तथा दोनों भोहें कुछ उत्तर को उठी हुई थीं इसिछए ऐसा जान पड़ता था मानों उसके मुखने चिन्द्रकासे शोभित चन्द्रमाको जीत लिया है और इसीलिए उसने अपनी

१ सद्वृत्तं येषां ते तैः सङ्कीणाः, सद्वृत्तं च वर्णं च इति सद्वृत्तवर्णो ताभ्यां सङ्कीणां च । २ प्रभु-अ०, द०, स०, द० । ३ आरोपिताज्ञः । ४ क्षयः प्रलयकालः । ५ दैवबलवान् । ६ 'सन्धिविष्रह्या-नासनद्वैधाश्रया इति षद्गुणाः' षङ्गुणा एव षङ्गुण्यं तेन । ७ सावधानं यथा भवति । ८ करणप्रामः । ९ सेनाभिः । सामन्तैः प० । १० पक्षे पृष्ठास्थि । ११ सज्ज्योत्सनुं द० ।

'सपुष्पकेशमस्याभादु त्तमाङ्गं 'सदानवम् । त्रिक्टाग्रमिवोपान्तपतच्चामरिर्म् ११२०॥
पृथु वक्षःस्थळं हारि 'हारवर्न्छोपरिष्कृतम्' । क्रोडाद्विपायितं लक्ष्म्याः स बभार गुणाम्बुधिः ॥१२८॥
करी करिकराकारावृरू कामेपुधीयितौ । 'कुरुविन्दाकृतीजङ्के क्रमावम्बुजसच्छवी ॥१२९॥
'प्रतिप्रतीकिमित्यस्य 'कृतं वर्णनयानया । यद्यचारूपमावस्तु तत्तत्त्स्वाङ्गे जिंगीपतः' ॥१३०॥
मनोहराङ्गी तस्याभूत् प्रिया नाम्ना मनोहरा । मनोभवस्य जैत्रेपुरिव या रूपशोभया ॥१३१॥
स्मितपुष्पोज्वला भत्तुं: प्रियासीवलितकेव सा । हितानुबन्धिनी जैनी' विद्येव च यशस्करी ॥१३२॥
तयोर्महाबल्ख्यातिरभृत्सूनुर्महोदयः । यस्य 'वितानुबन्धिनीतिः पिण्डीभूतेव बन्धुषु ॥१३३॥
कलासु कौशलं शौर्य्यं त्यागः प्रज्ञा क्षमा दया । 'रधितः सत्यं च शौचं च गुणास्तस्य निसर्गजाः ॥१३६॥
स्पर्थयेव वपुर्वृद्धौ विवृद्धाः प्रत्यहं गुणाः । स्पर्दा क्षेकत्र भूष्णूनां 'र क्रियासाम्याद्विवर्धते ॥१३५॥

भौडों रूप दोनों पताकाएँ फहरा रक्खी हों ॥१२६॥ महाराज अतिबलका मलक ठीक त्रिकूटा-चत की शिखरके समान शोभायमान था क्योंकि जिस प्रकार त्रिकटाचळ-सपुष्ठाकेश-पृष्पक विमानके स्वामी रावणसे सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सपुष्पकेश-प्रार्थात पृष्प-युक्त केशोंसे सहित था। त्रिकूटाचलका शिखर जिस प्रकार सदानव-दानवोंसे-राक्षसोंसे सहित था इसी प्रकार इनका मस्तक भी सदानव-हमेशा नवीन था-इयाम केशोंसे सहित था। श्रीर त्रिकटाचळके समीप जिस प्रकार जलके झरने झरा करते हैं उसी प्रकार उनके मस्तक के समीप चौर दल रहे थे ।।१२७। वह राजा गुणोंका समुद्र था, उसका वक्षःखल अस्तरन विस्तृत था, सुन्दर था और हारक्षी छताओंसे विरा हुआ था इसिंछए ऐसा जान पडता था मानो छदमीका कीड़ाद्वीप ही हो ।।१२८।। उस राजाकी दोनों भुजायें हाथीकी सुंड़के समान थीं. जाँचें कामदेवके तरकसके समान थी, विंडरियाँ पद्मरागमणिके समान सुदृढ़ थीं खोर चरण कमलों के समान सुन्दर कान्तिके घारक थे।।१२९।। अथवा इस राजाके प्रत्येक अङ्कता वर्णन करना व्यर्थ है क्योंकि संसारमें सुन्दर वस्तुओंकी स्पमा देने योग्य जो भी वस्तएँ हैं उन सब को यह अपने श्रंगों के द्वारा जीतना चाहता है। भावार्थ - संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा देकर उस राजाके श्रंगोंका वर्णन किया जावे।।१३०। उस राजाकी मनोहर अंगोंको घारण करनेवाली मनोहरा नामकी रानी थी जो अपनी सौन्दर्य-शोभाके द्वारा ऐसी माळम होती थी मानो कामरेवका विजयी बाण ही हो ॥१३१॥ वह रानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान छताके समान प्रिय थी और जिनवाणीके समान हित चाहनेवाली तथा यशको बढानेवाळी थी ।।१३२।। उन दोनोंके अतिशय भाग्यशाळी महावत्त नामका पत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्रके उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोदरों में प्रेम भाव एकत्रित होगया था।।१३३।। कताओं में कुशनता सूरवीरता, दान, बुद्धि, चमा, द्या, धेर्य, सत्य और शौच ये उसके स्वाभा-विक गुण थे ॥१३४॥ उस महाबलका शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्परकी ईंड्योसे वृद्धि-को प्राप्त हो रहे थे अर्थात् गुणोंकी वृद्धि देखकर शरीर बढ़ रहा था और शरीरकी वृद्धिसे गुण बढ़ रहे थे। सो ठीक ही है क्योंकि एक स्थानपर रहनेवालोमें क्रियाकी समानता होनेसे ईच्या हुआ ही

१ पुष्पकचसहितम् पुष्पकविमानाधीद्यसहितं च । सरावणमिति यावत् । २ नित्यं नूतनं सराक्षसं च । ३ हाराविलि— स० । ४ अलङ्कृतम् । ५ पद्मरागरत्नाङ्कराकृती । 'कुविन्दस्तु सुस्तायां कृषमाषत्रृहि-भेद्योः । हिङ्क्षेड पद्मरागे च सुकृरेऽपि समीरितः ॥'' ६ अवयवं प्रति । ७ अलम् । ८ जिंगीषति स०, म०, ल० । ९ जैनागम इव । १० उत्पत्ती । ११ सन्तोषः । १२ भूतानां स०, म०, ल० ।

1

'राजिवद्याश्वतस्रोऽपि सोऽध्येष्ट गुरुसिक्षधौ । स'ताभिर्विवभौ भाभिः स्वाभिरुद्यक्षिवां द्युमान् ॥१३६॥ 'सोऽधीय'विविव्या विद्यां 'गुरुसंस्कारयोगतः । दिदीपेऽधिकमिर्चित्या'निवानिकसमिन्वतः ॥१३७॥ प्रश्नवाद्यान्गुणानस्य मस्वा योग्यस्वपोषकान् । यौवराज्यपदं तस्मै सोऽनुमेने खगाधिपः ॥१३८॥ संविभक्ता तयोर्कक्षमिश्चरं रेजे धतायतिः । हिमवस्यम्बुराशौ च व्योमगङ्गेव सङ्गता ॥१३९॥ स राजा तेन पुत्रेण 'पुत्री बहुसुतोऽप्यभृत् । नभोभागो यथाक्केण ज्योतिष्मान्नापरैर्महैः ॥१४०॥ सथान्येषुरसौ राजा निर्वेदं विषयेष्वगात् । वितृष्णः कामभोगेषु प्रवज्यायै कृतोद्यमः ॥१४९॥ विषयुष्पिमव स्यन्तिविषमं प्राणहारकम् । 'महादृष्टिविषस्थानिव चात्यन्तभीषणम् ॥१४२॥ 'निर्मुक्तमाल्यवद् भूयो न भोग्यं मानशालिनाम् । दुष्कलत्रमिवापायि हेयं राज्यममंस्त सः ॥१४२॥ भूयोऽप्यचिन्तद्धीमानिमां संसारवङ्घरीम् । ''उत्रसेरस्यामि महाध्यानक्रठारेण ''क्षमीभवन् ॥१४४॥ मूल्यं मिध्यात्वमेतस्याः पुष्पं 'दिवापादवे कं फलम्। 'विद्यसनान्यसुभृद् भूक्षैः सेद्येयं 'पविषयातवे ॥१४५॥

करती है।।१३५।। उस पुत्रने गुरुओं के समीप आन्वीचिकी आदि चारों विद्याओं का श्रध्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्यास्रोंसे ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि चदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रमाओं से शोभायमान होता है । १३६॥ उसने गुरुकों के संयोग और पूर्वभवके संस्कारके सुयोगसे समस्त विद्याएँ पढ ली जिनसे वह वायुके समागमसे अग्निके समान और भी अधिक देदीप्यमान हो गया ॥१३७॥ महाराज अतिबलने अपने पत्रकी योग्यता प्रकट करनेवाजे विनय आदि गुण देखकर उसके छिए युवराज पद देना स्वीकार किया ।।१३८।। उस समय पिता पुत्र दोनोंमें विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पहलेसे कहीं अधिक विस्तृत हो हिमालय और समुद्र दोनोंमें पड़ती हुई आकाश और गंगा की तरह चिरकालतक शोभायमान होती रही ॥१३९॥ यदापि राजा भतिवलके श्रीर भी भनेक पुत्र श्रे तथापि वे उस एक महावछ पुत्रसे ही अपने श्रापको पुत्रवान् माना करते थे जिस प्रकार कि आकाशमें यद्यपि अनेक शह होते हैं तथापि वह एक सूर्य पहके द्वारा ही प्रकाशमान होता है अन्य प्रहोंसे नहीं ।।१४०।। इसके अनन्तर किसी दिन राजा श्रतिबल विषयभोगों से विरक्त हुए । और काममोगों से तृणारहित होकर दीचा प्रहण करनेके लिए उद्यम करने लगे ।।१४१।। उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य विषपुष्पके समान असन्त विषम और प्राणहरण करनेवाला है। दृष्टिविष सर्पके समान महा भयानक है, व्यभिनारिणी स्त्रीके समान नाश करनेवाला है तथा भोगी हुई पुष्पमालाके समान चच्छिष्ट है अतः सर्वथा हेय है-छोड़ने योग्य है, स्वाभिमानी पुरुषों हे सेवन करने योग्य नहीं है ॥१४२-१४३॥ वे बुद्धिमान् महाराज अतिवल फिर भी विचार करने लगे कि मैं उत्तम ज्ञमा धारण कर अथवा ध्यान अध्ययन आदिके द्वारा समर्थ होकर-अपनी आत्म-शक्तिको बढ़ाकर इस संसार रूपी बेळको अवश्य ही उखाङ्गा।।१४४।। इस संसार रूपी बेलकी मिध्यात्व ही जड़ है, जन्ममरण आदि ही इसके पुष्प हैं और अनेक व्यसन अर्थात्

१ आन्वीसकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति वतसी राजिवद्यः। आन्त्रीक्षक्यात्मविज्ञानं धर्माधर्मी त्रयीस्थिती। अर्थानर्थी व वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयी॥'' २ सोऽत्रधार्याखिलां अ०। सोऽत्रीयाजिखिलां विद्या द०,प०,म०, स०। ३ अधीयानः [स्मरन्]। ४ उपनयनादि। ५ अग्निः। ६ समिन्धितः स०। समागमात् म०,ल०। ७ पुत्रवान्। ८ दृष्टिविषाद्विप्रदेशम्। ९ अनुभुक्तम्। १० छेदं करिष्यामि। उच्छेत्स्यामि द०, ट०। १९ अक्षमः समो भवन् समीभवन् समावान्। १२ जातिजरादिकम्। १३ दुःखानि। 'व्यसनं विपरिअंशे' इत्यमिधानान्। १४ विषयपुष्यस्विनित्तम्। 'हेतौ कर्मणः' इति स्त्राज्ञिमित्ते सप्तमी। अत्र सेव्येयम् [सेव्या इयम् इति पद्चिदेदः ] इत्येतदेव प्रधानं कर्म।

यौवनं क्षणभङ्गीदं भोगा भुक्ता न नृप्तये । 'प्रत्युतात्यन्तमेवतैस्तृत्णाचिरभिवद्धंते ॥१४६॥ शारिमिद्मत्यन्तं पृतिबीभत्स्वशाद्यतम् । 'विलास्यतेऽद्य वा द्यो वा मृत्युवज्ञ विच्लिंतम् ॥१४६॥ शारिरवेणुरस्वन्तफलो दुर्ज्ञनिथसन्ततः । 'प्लुष्टः कालाग्निना सद्यो 'भस्मसात्स्यात्स्फुरद्ध्विनः ॥१४८॥ धन्धवो वन्धनान्येते धनं दुःखानुवन्धनम् । विषया विषसं पृक्तविषमाश्चनसिक्तभाः ॥१४९॥ तद्लं राज्यभोगेन लक्ष्मीरतिचलाचला । सम्पदो जलकल्लोलविलोलाः सर्वमध्रुवम् ॥१५०॥ द्वि निश्चित्य धीरोऽसावभिषेकपुरस्सरम् । सूनवे राज्यसर्वस्वमिदं तातिवलस्तदा ॥१५१॥ ततो गज इवापेतवन्धनो निःसतो गृहात् । बहुभिः खेवरै सार्द्धं दीक्षां स समुपाददे ॥१५२॥ जिगीषु बलवद्गुत्त्यार् समित्या च सुसं वृतम् । महानागफणारत्नमिव चान्येर्दुरासदम् ॥१५३॥ नाभिकालोद्धवत्कल्पत्रजालमिवाम्बरैः । भूषणैद्य परित्यक्तमपेतं दोषवत्त्या ॥१५४॥ १५८॥ १८दर्भसुखहेतुत्वाद् गुरूणामिव सहचः । नियतावासस्त्रन्यत्वात् १९तत्तामिव मण्डलम् ॥१५५॥

दु:ख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। केवल विषयरूपी आसवका पान करनेके लिये ये प्राणीरूपी भौंरे निरन्तर इस बताकी सेवा किया करते हैं ॥ यह यौवन क्षणभंगुर है और ये पञ्चेन्द्रियों के भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गये हैं तथापि इनसे तृप्ति नहीं होती, तृप्ति होना तो दर रहो किन्तु तृष्णा स्पी अग्निकी स्नातिशय वृद्धि होती है।। यह शरीर भी अत्यन्त अपवित्र, घृणाका स्थान और नश्वर है। आज अथवा कछ बहुत शीघ ही मृत्यु-ह्मपी वज्रसे पिसकर नष्ट हो जावेगा। अथवा दुःखरूपी फलसे युक्त और परिवह ह्मपी गाँठोंसे भरा हुआ यह शरीररूपी बाँस मृत्युरूपी अग्निसे जलकर चट चट शब्द करता हुआ शीव्र ही भरमरूप हो जावेगा ॥ ये बन्धुजन बन्धनके समान हैं, धन दुःखको वढ़ानेवाडा हैं और विषय विष मिछे हुए भोजनके समान विषम हैं ॥ छक्ष्मी अत्यन्त चक्रल हैं, सम्पदायें जलकी छहरों के समान चणभंगुर हैं, अथवा कहाँ तक कहा जावे यह सभी कुछ तो आरियर है इसितये राज्य भोगना अच्छा नहीं - इसे हर एक प्रकारसे छोड़ ही देना चाहिये ॥१४४-१५०॥ इस प्रकार निश्चय कर धीर वीर महाराज अतिबलने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य पुत्र-महाबत्तके तिये सौंग दिया। और अपने बन्धनसे छुटकारा पाये हुए हाथीके समान घरसे निकलकर अनेक विद्याघरोंके साथ वनमें जाकर दीक्षा लेली ॥१५१-१५२॥ इसके परवात् महाराज अतिबल पवित्र जिन लिङ्ग धारणकर विरकाल तक कठिन तपरवरण करने तागे। उनका वह तपश्चरण किसी विजिगीपु—(शत्रुओंपर विजय पानेकी अभिताषी) सेनाके समान था क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ति—वरछा आदि हथियारों तथा समिति यों-समूहों से सुसंवृत रहती है उसी प्रकार उनका वह तपश्चरण भी मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, श्रीर कायगुप्ति इन तीन गुप्तियोंसे तथा ईयी, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण श्रीर प्रतिष्ठायन इन पाँच समितियों से सुसंवृत — सुरिच्चत था। अथवा उनका वह तपश्चरण किसी महासर्पके फणमें छगे हुए रत्नोंके समान अन्य सावारण मनुष्योंको दुर्लभ था। उनका वह तपश्चरण दोषों से रहित था तथा नाभिराजाके समय होनेवाळे वस्त्राभूषण रहित कल्पवृक्षके समान

१ पुनः किमिति चेत् । २ दुर्गन्धि । ३ विलयमेध्यति । विनाइयते अ०, स० । विनइयते म०, द० । ४ प्राणः नतफलः दुःखान्तफलः । ५ संस्थितः प०, म० । ६दग्धः । ७ भसाधीनं भवेत् । ८ अतिशयेन चम्रला । 'चल कम्पने' इति धातोः कर्तर्येच्परयये 'चलिचल्पतिवदोऽचीति द्विभीवे अभ्यागिति पूर्वस्य अगारामः । ९ ददौ । १० [ योगविष्रदृतया ] पक्षे रक्षया । ११ उत्तरकालः । १२ विद्यानाम् ।

विषादभयदैन्यादिहानेः सिद्धास्पदोपमम् । 'क्षमाधारतया वातवलयस्थितिमुद्धहत्' ॥१५६॥ निःसङ्गत्वादिवाभ्यस्तपरमाणुविचेष्टितम्' । निर्वाणसाधनत्वाच्च रत्नत्रयमिवामलम् ॥१५७॥ सोऽत्युदारगुणं भूरितेजोभासुरमूर्जितम् । पुण्यं जैनेश्वरं रूपं द्धत्तेपे चिरं तपः ॥१५८॥ ततः कृताभिपेकोऽसो बलशाली महाबलः । राज्यभारं द्धे नम्रखेचराभ्यचितकमः ॥१५८॥ स दैवबलसम्पन्नः 'कृतधीरविचेष्टितः । दोर्बलं प्रथयामास संहरिन्द्रपतां बलम् ॥१६०॥ मन्त्रशक्ता प्रतिध्वस्त सामध्यास्तस्य विद्विषः । महाहय ह्वाभूवन् विक्रियाविमुखास्तदा ॥१६१॥ 'तिसिन्नारूडमाधुर्यं द्धः प्रीति प्रजादशः । चृतद्वम इव स्वादुसुपक्वफलशालिनि ॥१६२॥ नात्वर्थमभवत्तीक्षणो न चाति मृदुतां द्धे । मध्यमां वृत्तिमाश्रित्य स जगद्वशमानयत् ॥१६३॥ 'अभयेऽपि द्विपस्तेन शमिता भूतिमिच्छता । कालादौद्धत्यमायाता जलदेनेव पांसवः ॥१६४॥ सिद्धिर्धमार्थकामानां नावाधिष्ट परस्परम् । तस्य प्रयोगनैपुण्याद्वन्ध्रभूयमिवागताः ॥१६५॥

शोभायमान था। अथवा यों किहये कि वह तपश्चरण भविष्यत्कालमें सुखका कारण होनेसे गुरुश्रोंके सद् वचनोंके समान था। निश्चित निवास स्थानसे रहित होनेके कारण पक्षियोंके मण्डलके समान था । विषाद, भय, दीनता आदिका श्रभाव हो जानेसे सिद्धश्यान-मोक्षमन्दिरके समान था। चमा-श न्तिका आधार होनेके कारण (पक्षमें पृथित्रीका आधार होनेके कारण) वातवलयकी उपमाको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था। तथा परिप्रहरहित होनेके कारण पृथक् रहने वाळे परमाणुके समान था। मोज्ञका कारण होनेसे निर्मेळ रत्नत्रयके तुल्य था। अतिशय उदार गुणोंसे सहित था, विपुत्त तेजसे प्रकाशमान और आत्मवलसे संयुक्त था ॥१५३-१५८॥ इस प्रकार अतिवलके दीचा प्रहण करनेके पश्चात् उसके बळशाळी पुत्र महावलने राज्यका भार धारण किया। उस समय अनेक विद्याधर नम्न होकर उनके चरणकमलोंकी पूजा किया करते थे।।१५९॥ वह महावल देव और पुरुषार्थ दोनोंसे सम्पन्न था, उसकी चेष्टाएँ वीर मानवके समान थीं तथा इसने शत्रुत्रोंके बलका संहार कर अपनी भुजात्रोंका बल प्रसिद्ध किया था ॥१६०॥ जिस प्रकार मन्त्रशक्तिके प्रभावसे बड़े-बड़े सर्प सामर्थ्यहीन होकर विकारसे रहित हो जाते हैं-वशीभूत हो जाते हैं उसी प्रकार उसकी मंत्रशक्ति (विमर्शशक्ति) के प्रभावसे बड़े-बड़े सर्प सामध्येहीन होकर विकारसे रहित (वशीभूत) हो जाते थे। ॥१६१॥ जिस प्रकार स्वादिष्ट और पके हुए फलोंसे शोभायमान आम्र वृक्षपर प्रजाकी भ्रेमपूर्ण दृष्टि पड़ती है उसी प्रकार माधुर्य आदि अनेक गुणोंसे शोभायमान राजा महाबलपर भी प्रजाकी प्रेमपूर्ण दृष्टि पड़ा करती थी।।१६२॥ वह न तो अत्यन्त कठोर था और न अतिशय कोमलताको ही धारण किये था किन्तु मध्यम वृत्तिका आश्रय कर उसने समस्त जगत्को वशीभूत कर लिया था ॥१६३॥ जिस प्रकार श्रीष्म कालके आश्रयसे उड़ती हुई धलिको मेव शान्त कर दिया करते हैं उसी प्रकार समृद्धि चाहनेवाले उस राजाने समय नुसार उद्धत हुए-गर्वको प्राप्त हुए अन्तरङ्ग (काम क्रोध मद मात्सर्य जोम और मोह ) तथा बाह्य दोनों प्रकारके शत्रुओंको शान्त कर दिया था।।१६ ४। राजाके धर्म अर्थ और काम, परस्परमें किसीको बाधा नहीं पहुँ वाते थे-बह :समानरूप

१ क्षान्तेराधारत्वेन, पक्षे क्षितेराधारत्वेन । २ -मुद्रहन् अ०, स०, म०, ळ० । ३ अभ्यस्तं पर-माणोर्विचेष्टितं येन । ४ तपश्चकार । ५ निष्पञ्चद्धिः । कृतधीर्वारविष्टितः प० । -वीरचेष्टितः ळ० । ६ परिष्वस्त-अ०, द०, स०, म०, प० । ७ धृतप्रियत्वे । 'स्तादुप्रियो च मधुरावित्यामिधान त् । ८ बाह्याभ्यन्तरशात्रवः । 'अयुक्तितः प्रणीताः कामकोधलोममानम्दहर्षाः क्षितीशामन्तरकोऽरिषड्वर्गः । ९ बन्धुलम् ।

प्रायेण राज्यमासाद्य भवित मदकर्कशाः । नृषेभाः सतु नामाद्यत् 'प्रत्युतासीत्मसन्नधीः ॥१६६॥ वयसा रूपसम्पर्या कुळजात्यादिभिः परे । भजिन्त मदमस्यैते गुणाः प्रश्नममाद्धः ॥१६७॥ राज्यळक्ष्म्याः परं गर्वमुद्दहन्ति नृपात्मजाः । 'कामिवधेव विन्मीक्षोः साभूत्तस्योपशान्तये ॥१६८॥ अन्यायध्वित्तरसन्नः 'पाति तस्मिन्सुराजित । प्रजानां भयसंक्षोभाः स्वप्नेऽप्यासन्न जातुचित् ॥१६९॥ चश्चुश्चारो विचारस्य तस्यासीत्कार्यदर्शने । चश्चुषी पुनरस्यास्यमण्डने 'दृश्यदर्शने ॥१७०॥ अधास्य यौवनारम्भे रूपमासीज्ञगित्रयम् । पूर्णस्येव शशाङ्कस्य द्वतःसकलाः कलाः ॥१७०॥ अदृश्चो मद्नोऽनङ्गो दृश्योऽसौ चारुविग्रहः । तदस्य मद्नो दृरमौपम्यपद्मप्यगात् ॥१७०॥ तस्याभादिलसङ्कार्यमुकुञ्चितमूर्व्यनम् । शिरोविन्यस्तमकुर्दे भरोः कृरमिवान्नितम् । १७०३॥ ललारमस्य विस्तीर्णमुद्धतं रुचिमाद्ये । लक्ष्म्या विश्वान्तये 'रेक्ट्सिमिव हैमं शिलातलम् ॥१७७॥ अर्खे तस्य रेजाते कृरिले मृशमायते । मदनस्यास्त्रशालायां धनुषौरिव यष्टिके ॥१७५॥ चश्चुषी रेजतुरतस्य भूवापोपान्तवर्त्तिनी । विषमेषोरिवाशेषिजिगीषौरिषुयन्त्रके । १०६॥

से तीनोंका पाछन करता था जिससे ऐसा माछम होता था मानो इसके कार्यकी चतुराईसे डक्त तीनों वर्ग परस्परमें मित्रताको ही प्राप्त हुए हों ।।१६५।। राजा रूपी हस्ती राज्य पाकर प्रायः मदसे ( गर्वसे पत्तमें मदजलसे ) कठोर हो जाते हैं परन्तु वह महावल मदसे कठोर नहीं हुआ था बल्कि स्वच्छ बुद्धिका धारक हुआ था।। १६६॥ अन्य राजा छोग जवानी, रूप, पेश्वर्य. कुछ, जाति आदि गुणोंसे मद-गर्व करने लगते हैं परन्त महावस्त्रके उक्त गुणोंने एक शान्ति भाव ही धारण किया था ।।१६७।। प्रायः राजपुत्र राज्यतन्त्रमीके निमित्तसे परम श्रहंकारको प्राप्त हो जाते हैं परन्त महाबल राज्यलच्मीको पाकर भी शान्त रहता था जैसे कि मोश्वकी इच्छा करनेवाले सुनि कामविद्यासे सदा निर्विकार श्रीर शान्त रहते हैं ॥१६८॥ राजा महाबलके राज्य करनेपर 'अन्याय' शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और श्लोभ प्रजाको कभी स्वप्नमें भी नहीं होते थे ॥१६८॥ उस राजाके राज्यकार्यके देखनेमें गुप्तचर और विचार शक्ति ही नेत्रका काम देते थे। नेत्र तो केवल मुखकी शोभाके लिए अथवा पदार्थों के देखने के तिए ही थे ॥१७०॥ कुछ समय बाद यौवनका प्रारम्भ होनेपर समस्त कलाओं के धारक महा-बलका रूप दतना ही लोकपिय हो गया था जितना कि सोलहों कलाओंको धारण करनेवाले चन्द्रमाका होता है ॥१७१॥ राजा महावल और कामदेव दोनों ही सुन्दर शरीरके धारक थे अभी तक राजाको काम देव की उपमा ही दी जाती थी परन्तु काम देव अहश्य हो गया और राजा महावळ दृश्य ही रह आये इससे ऐसा माळूम होता था मानो कामदेवने उसकी उपमाको दूरसे ही छोड़ दिया था ॥१७२॥ उस राजाके मस्तकपर भ्रमरके समान काले, कोमल और घूंचरवाछे बाछ थे, ऊपरसे मुकुट छगा था जिससे वह मस्तक ऐसा मालूम होता था मानो काछे मेचोंसे सहित मेरु पर्वतका शिखर ही हो ॥१७४॥ इस राजा का छछाट अतिशय विस्तृत और ऊँचा था जिससे ऐसा शोभायमान होता था मानो छक्ष्मीके विश्रामके लिए एक सुवर्णमय शिला ही बनाई गई हो ॥१७४॥ उस राजाकी अतिशय छम्बी और टेढ़ी भौहोंकी रेखाएँ ऐसी माळूम होती थीं मानों कामदेवकी अस्त्रशालामें रखी हुई दो धनुषयष्टि ही हों ॥१७५॥ भौंह रूपी चापके समीपमें रहनेवाछी उसकी दोनों झाँखें ऐसी शोभायमान होती थीं मानों समस्त जगतु-

१ पुनः किमिति चेत्। २ कामशास्त्रम् । ३ निर्मोक्तुमिच्छोः । ४ नष्टः । ५ रक्षति सति । ६ गृहपुरुषः। ७ दश्यं द्रष्टुं योग्यं घटपटादि । ८ मृभ्यगात् प॰, म॰, स॰, द०, ल॰ । ९ सदशम् । १० मुकुटं भ॰, ल॰ । १९ सज्ञातात्रम् । १२ कृतम् । १३ वाणौ ।

सक्णैपालिके चाह रत्नकुण्डलमण्डित । श्रुताङ्गनासमाङ्गीड 'लीला'दोलायित द्यों ॥१७७॥ द्येऽसी नासिकावंशं तुङ्गं 'मध्येविलोचनम् । तद्वृद्धिस्पद्ध' रोधार्थं बद्धं सेतुमिवायतम् ॥१७७॥ मुलमस्य लसद्दन्तद्धितकेसरमावभौ । महोत्पलिमवामोद्शालि दन्तच्छद्च्छदम् '॥१७९॥ पृथुवक्षो वभारासौ हाररोचिर्जलप्लवम् । धारागृहमिवोदारं लक्ष्म्या 'निर्वापणं परम् ॥१८०॥ 'केयूररुचिरावंसी' तस्य शोभामुपेयतुः क्रीडाद्दी रुचिरो लक्ष्म्या विहारायेव निर्मितौ ॥१८९॥ युगायतौ विभक्तिं स्म बाहू चास्तलाङ्कितौ । स 'सुराग इवोद्यविष्टपौ पह्लवोज्जवलौ ॥१८२॥ 'गभीरनाभिकं मध्यं ''सवलि ललितं द्यो । महाविधरिव सावर्षं सतरङ्गञ्च ''लेकतम् ॥१८२॥ यनम् ज्ववं तस्य ''मेखलादामवेष्टितम् । बभौ वेदिकया जम्बूद्वीपस्थलमिवावृतम् ॥१८२॥ रम्भास्तम्भनिभावृरू स धन्ते ध्य कनद्युती । कामिनीदृष्टिबाणानां लक्ष्याविव निवेशितौ ॥१८५॥ वज्रशाणस्थिरे जङ्को सोऽधत्त रुचिराकृती । मनोजजैत्रवाणानां ''निशानायेव कल्प्यते ॥१८६॥ पद्तामरसद्वन्द्वं ''ससदङ्गुलिपत्रकम् । नखांगुकेसरं द्वे लक्ष्म्याः कुलगृहायितम् ॥१८६॥

को जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवके बागा चलानेके दो यन्त्र ही हों ।।१७६॥ रतनजित कुण्डलीं शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे माछूम होते थे मानो सरस्वती देवीके मूलनेके लिर दो झूळे ही पड़े हों ॥१७७॥ दोनों नेत्रोंके बीचमें उसकी ऊँची नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी वृद्धि विषयक स्पर्धाको रोकनेके लिए बीचमें एक लम्बा पुत्त ही बाँघ दिया हो ॥१७८॥ इस राजा का मुख सुगन्धित कमलके समान शोभायमान था। जिसमें दाँतों की सुन्दर किरणें ही केशर थीं और ओठ ही जिसके पत्ते थे ।।१७६॥ हारकी किरणों से शोभायमान उसका विस्वीर्ण वन्नःस्थल ऐसा माळूम होता था मानो जलसे भरा हुआ विस्तृत, इत्कृष्ट और सन्तोषको देनेवाल। तद्मीका स्नानगृह ही हो ॥१८०॥ केयूर (बाहुबन्ध) की कान्तिसे सहित उसके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान होते थे मानो लक्ष्मीके विहारके लिए बनाये गये दो मनोहर की डाचल ही हों।।१८१।। वह युग (जुआँरी) के समान लम्बी और मनोहर हथेलियोंसे अंकित भुजाओंको धारण कर रहा था जिससे ऐसा माल्यम हो रहा था मानो कोपलोंसे शोभायमान दो बड़ी-बड़ी शाखाश्रोंको धारण करनेवाला कल्पवृत्त ही हो ॥१८२॥ वह राजा गम्भीर नाभिसे युक्त और त्रिवलिसे शोभायमान मध्य भागको धारण किये हुए था जिससे ऐसा मालूम होता मानो भँवर और तरंगों से सहित बालुके टीलेको घारण करनेवाला समुद्र ही हो ॥१८३॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका स्थूल नितम्ब ऐसा शोभायमान होता था मानो वेदिकासे चिरा हुआ जम्बूद्धीप ही हो ॥१=४॥ देदीप्यमान कान्तिको धारण करने और कदली स्तम्भकी समानता रखनेवाली उसकी दोनों जंबाएँ ऐसी शोभायमान होती थीं मानो स्त्रियोंके दृष्टि रूपी बागा चलानेके छिये खड़े किये गये दो निशानें ही हों ।।१८५।। वह महाबल वज्रके समान स्थिर तथा सुन्दर आकृति वाछी जंघाओं (पिंडरियों) को धारण किये हुए था जिससे ऐसा माछूम होता था मानो कामदेव के विजयी वाणोंको त क्ष्ण करने के लिये हो शास ही घारण किये हो ॥१८६॥ वह अङ्गुलीरूपी पत्तोंसे युक्त शोभायमान तथा नखोंकी किरणों रूपी केशरसे युक्ते जिन दो चरणकमडोंको छन्तिके रहनेके छिये कुछपरम्परासे

१ आक्रीडः उद्यानम् । २ लीलां दो-स०, ल० । ३ विलोचनयोर्मध्ये । ४ स्पर्छि-म० । ५ छदं पत्रम् । ६ सुखहेतुम् । ७ सकेयूरहवावंसी स०, प०, द०, स०, ल० । ८ भुक्रिखरौ । ९ कहपत्रक्षः । ९० गम्भीर-प०, द०, ल० । ११ स बली स०, प०, द०, स० । १२ पुलिनम् । १३ काश्चीदाम । १५ विद्यातनाय [तीक्ष्णीकरणाय] । १५ लसदङ्खलि-म०, द० ।

इत्यस्य रूपसुद्भूतनवयौवनविश्रमम् । कामनीयकमै'कध्यमुपनीतिमवाबभौ ॥१८८॥
न केवलमसौ रूपशोभयैवाजयज्ञगत् । व्यजेष्ट मन्त्रशक्त्यापि वृद्धसंयोगल्डधया ॥१८९॥
तस्याभूवन्महाप्रज्ञाश्चत्वारो मन्त्रिपुङ्गवाः । बहिश्चरा इव प्राणाः सुस्निग्धा दीर्घद्शिनः ॥१९०॥
महामितश्च सम्भिन्नमितः शतमितित्था । स्वयम्बुद्धश्च राज्यस्य मूलस्तम्भा इव स्थिराः ॥१९१॥
स्वयम्बुद्धोऽभवत्तेषु सम्यग्दर्शनग्रुद्धधीः । शेषा मिथ्यादशस्तेऽमी सर्वे स्वामिहितोद्यताः ॥१९२॥
चतुर्भिः स्वैरमात्यैस्तैः पादैरिव सुयोजितैः । महाबलस्य तद्राज्यं पप्रथे समवृत्तवत् ॥१९३॥
स मन्त्रिभिश्चतुर्भिस्तैः कदाचित्र समं त्रिभिः । द्वाभ्यामेकेन वा मन्त्रमविसंवादिनाऽभजत् ॥१९४॥
स्वयं निश्चितकार्यस्य मन्त्रिणोऽस्यानुशासनम् । चकुः स्वयं प्रबुद्धस्य जिनस्येवामरोत्तमाः ॥१९५॥
स्यस्तराज्यभरस्तेषु स स्वीभिः खचरोचितान् । ब्रुसुजे सुचिरं भोगान् नभोगानामधीशिता ॥१९६॥

चले आये दो घर ही हों ।। १=७।। इस प्रकार महावलका रूप बहुत ही सुन्द्र था उसमें नव-यौवनके कारण अनेक हाव भाव विजास उत्पन्न होते रहते थे जिससे ऐसा मालम होता था मानो सब जगहका सौन्द्ये यहाँ पर ही इकट्टा हुआ हो ॥१८८॥ उस राजाने केवल अपने रूपकी शोभासे ही जगत्को नहीं जीता था किन्तु बुद्ध जनोंकी संगतिसे प्राप्त हुई मन्त्र-शक्तिके द्वारा भी जीता था ॥१८६॥ उस राजा के चार मन्त्री थे जो महाबुद्धिमान् , स्तेही और दीर्घ-दर्शी थे। वे चारों ही मन्त्री राजाके बाह्य प्राणोंके समान माळूम होते थे ॥१९०॥ उनके नाम क्रमसे महामति, संभिन्नमति, शतमति और खयंबुद्ध थे। ये चारों ही मन्त्री राज्यके स्थिर मुत्तस्तम्भके समान थे ॥१९४॥ उन चारों मंत्रियोंमें स्वयंबुद्धनामक मंत्री शुद्ध सम्यग्हिष्ट था और बाकी तीन मन्त्री मिथ्यादृष्टि थे। यद्यपि इनमें इस प्रकारका मतभेद था परन्त स्वामीके हित साधन करनेमें वे चारों ही तत्पर रहा करते थे।।१९२।। वे चारों ही मन्त्री उस राज्यके चरणके समान थे। उनकी उत्तम योजना करनेसे महाबळका राज्य समवृत्तके समान अतिशय विस्तारको प्राप्त हुआ था। भावार्थ-वृत्त छन्दको कहते हैं-उसके तीन भेद हैं समवृत्त. अर्धसमृत और विषमृत । जिसके चारों पाद-चरण एक समान लक्षणके धारक होते हैं इसे समवृत्त कहते हैं। जिसके प्रथम और एतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एकसमान त्तचणके घारक हों इसे अर्धसमवृत्त कहते हैं और जिसके चारों पाद भिन्त-भिन्न स्क्षणों के धारक होते हैं उन्हें विषमवृत्त कहते हैं। जिस प्रकार एक समान छन्नणके धारक चारों पादों-चरणोंकी योजनासे-रचनासे समवृत्त नामक छन्दका भेद प्रसिद्ध होती है तथा प्रस्तार, आदिकी अपेक्षासे विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार उन चारों मन्त्रियोंकी योजनासे-सम्यक कार्य विभागसे राजा महाबलका राज्य प्रसिद्ध हुआ। था तथा अपने अवान्तर विभागोंसे विस्तार को प्राप्त हुआ था ॥१९३॥ राजा महाबल कभी पूर्वोक्त चारों मिन्त्रसाँके साथ, कभी तीनके साथ, कभी दोके साथ और कभी यथार्थवादी एक खयंबुद्ध मन्त्रीके साथ अपने राज्यका विचार किया करताथा॥१९४॥व ह राजा खर्य ही कार्यका निश्चय कर छेता था। मन्त्री उसके निश्चित किये हुए कार्यकी प्रशंसा मात्र किया करते थे जिस प्रकार कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा छेते समय स्वयं विरक्त होते हैं, लौकान्तिक देव मात्र उनके वैराग्यकी प्रशंसा ही किया करते हैं।।१८५॥ भावार्थ-राजा महाबल इतने श्राधिक बुद्धिमान और दीर्घ दर्शी विचारक थे कि उनके निश्चित

१ एक आ भावः ऐक ध्यम् । २ विद्वान्सः । 'निरीक्ष्य एव वक्तव्यं वक्तव्यं पुनरक्षसा । इति यो विक क्षोकेऽस्मिन् दीर्घदर्शो स उच्यते ॥' ३—नुशंसनम् म०, द०, ४० । ४ कौकान्तिकाः 🎮 धर्माशः ।

## मालिनीच्छन्दः

मृदुसुरभिसमीरैः सान्द्रमन्दारवीथी
परिचयसुखर्शातैर्धृतसंभोगखेदः ।
मुदुरुपवनदेशान्नन्दनोद्देशदेश्यान्'
जितमदननिवेशान्स्त्रीसहायः स भेजे ॥१९७॥
इति 'सुकृतविपाकादानमत्त्रेचरोद्यन्
मकुटमकरिकाभिः' स्पृष्टपादारविन्दः ।
चिरमरमत तस्मिन् खेचराद्रौ सुराद्रौ
सुरपतिरिव सोऽयं भाविभास्वज्ञिनश्रीः ॥१९८॥

इत्यार्षे भगवज्ञिनसेनाचार्यंप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणश्रीमहापुराणसंग्रहे श्रीमहाबरुाभ्युद्य-वर्णनं नाम चतुर्थं पर्व ॥४॥

विचारोंको कोई मन्त्री सदोष नहीं कर सकता था ॥१६६॥ अनेक विद्याधरोंका स्वामी राजा महाबल व्पर्युक्त चारों मंत्रियोंपर राज्यभार रखकर अनेक ित्रयोंके साथ विरकाल तक कामरेवके निवासस्थानको जीतने और नन्दनवनके प्रदेशोंकी समानता रखनेवाले व्यवनोंमें वह बार बार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मन्दार वृक्षोंके मध्यमें अमण करनेके कारण सुखप्रद शीतल, मन्द तथा सुगन्धित वायुके द्वारा वसका संभोग-जन्य समस्त खेद दूर हो जाता था॥१६७॥ इस प्रकार पुण्यके व्ययसे नमस्कार करनेवाले विद्याधरोंके देविष्यमान मुकुटोंमें लगे हुए मकर आदिके विह्वोंसे जिसके चरणकमल बार-बार सपृष्ठ हो रहे थे—छुए जा रहे थे और जिसे आगे चलकर तीर्थंकरकी महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी ऐसा वह महाबल राजा, मेरपर्वत पर इन्द्रके समान, विजयार्ध पर्वतपर चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा॥१९८॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगविन्तिनसेनाचार्य रचित, त्रिषष्टिनक्षण-महापुराण संप्रहमें 'श्रीमहावलाभ्युद्यवर्णन' नामका चतुर्थ पर्व पूर्णे हुआ।

३ सहरान् । २ पुण्ययोदयात् । ३ -मकरिकामस्पष्ट ।

## अथ पञ्चमं पर्व

कदाचिद्थ तस्याऽऽसीद्वर्षमृद्धिदिनोत्सवः । मङ्गलैगीतवादित्रनृत्यारम्भैश्च संभृतः ॥१॥
सिंहासने तमासीनं तदानीं खचराधिपम् । वृधुवुश्चामरैवारनार्यः क्षीरोद्पाण्डुरैः ॥२॥
मद्नहुममञ्जर्यो लावण्याम्भोधिवीचयः । सौन्द्र्यंकिलका रेजुस्तरुण्यस्तत्समीपगाः ॥३॥
पृथुवक्षःस्थलच्छन्न पर्यन्तै मंकुटोज्वलैः । खगेन्द्रैः परिवन्नेऽसौ गिरिराज इवाद्गिभिः ॥४॥
तस्य वक्षःस्थले हारो नीहारांग्रसमद्यतिः । बभासे हिमवत्सानौ प्रपतन्निव निर्झरः ॥५॥
तद्वक्षसि पृथाविन्द्रनीलमध्यमणिवंभौ । कण्ठिका इंसमालेव व्योग्नि वृत्तत्यृह्वमध्यगा ॥६॥
मन्त्रिणश्च तदामात्यसेनापतिपुरोहिताः । श्रेष्ठिनोऽधिकृताश्चान्ये तं परीत्यावतस्थिरे ॥७॥
सितौः संभाषितैः स्थानैदानैः संमाननैरपि । तानसौ तपंयामास विश्वितेरपि सादरैः ॥८॥
स गोष्ठीभावयन् भूयो गन्धर्वादिकलाविदाम् । स्पर्जभानांश्च तान् पर्यन्तुप श्रोतृसमक्षतः ॥९॥
सामन्तप्रहितान् दूतान् द्वाःस्थैरानीयमानकान् । संभावयन् यथोक्तेन संमानेन पुनः पुनः ॥१०॥

तद्नन्तर, किसी दिन राजा महावलकी जन्मगाँठका उत्सव हो रहा था। वह उत्सव मङ्गल-गीत. वादित्र तथा नृत्य आदिके आरम्भसे भरा हुआ था ॥१॥ इस समय विद्याधरोंके अधिपति राजा महावल सिंहासनपर बैठे हुए थे। अनेक वाराङ्गनाएँ उनपर क्षीरसमुद्रके समान श्वेतवर्ण चामर ढोररही थीं ॥२॥ उनके समीप खड़ी हुई वे तरुण लियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो काम-देव रूपी वृक्षकी मंजरियाँ ही हों. अथवा सौन्दर्यरूपी सागरकी तरंगे ही हों अथवा सुन्दरताकी कलिकाएँ ही हों ॥३॥ अपने-अपने विशाल वक्षःस्थलोंसे समीपके प्रदेशको खाच्छादित करनेवाले तथा मुक्टोंसे शोभायमान अनेक विद्याधर राजा महाबलको घेरकर बैठे हए थे उनके बीचमें बैठे हुए महाबल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अनेक पर्वतों से घिरा हुआ या उनके बीचमें श्थित समेर पर्वत ही हो। उनके वन्नः खलपर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिका धारक-इवेत हार पड़ा हुआ था जो कि हिमवत् पर्वतकी शिखरपर पड़ते हुए ऋरनेके समान शोभायमान हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार विस्तृत आकाशमें जल काकके इधर-उधर चलती हुई हंसोंकी पंक्ति शोभायमान होती है उसी प्रकार राजा महाबळके विस्तीर्ण वक्षास्थलपर इन्द्रनीलमणिसे सहित मोतियोंकी कंठी शोभायमान हो रही थी ॥६॥ उस समय मन्त्री, सेनापित, पुरोहित, सेठ तथा अन्य अधिकारी लोग राजा महाबलको घेरकर बैठे हुए थे।।।। वे राजा किसीके साथ हँसकर किसीके साथ संभाषण कर, किसीको स्थान देकर, किसीको दान देकर, किसीका सम्मान कर भौर किसीकी ओर आदर सहित देखकर उन समस्त सभासदोंको संतुष्ट कर रहे थे ॥८॥ वे महावल संगीत आदि अनेक कळाओंके जानकार विद्वान पुरुषोंकी गोष्टीका बार-बार अनुभव करते जाते थे। तथा श्रोताश्रोंके समक्ष कलाविद पुरुष परस्परमें जो स्पर्धा करते थे उसे भी देखते जाते थे इसी बीचमें सामन्तों द्वारा भेजे हुए दुवोंको द्वारपालोंके हाथ बुलवाकर उनका

९ जननदिवसिकयमाणोरसवः । २ धुनन्ति सा । धूल् कम्पने । ३ श्राच्छादितः । ४—र्धुकुटो श्र० । ५ चन्द्रः । ६ कृष्णपक्षिविशेषः । ७ बीक्षणैः । ८ सभ्यादि ।

परचक्रनरेन्द्राणामानीतानि 'महसरै: । उपायनानि संपश्यन् यथास्वं तांश्च पूजयन् ॥११॥ इत्यसौ परमानन्दमातन्वन्नद्भुतोदयः । यथेष्टं मन्त्रिवर्गेण सहास्तानन्दमण्डपे ॥१२॥ तं तदा श्रीतमालोक्य स्वयंबुद्धः सिमद्ध्यीः । स्वामिने हितमित्युःचैरभाषिष्टेष्ट मृष्ट्याक् ॥१३॥ इतः श्रणु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयोऽनुबन्धि ते । वैद्याधरीमिमां लक्ष्मीं विद्धि पुण्यफलं विमो ॥१४॥ धर्मादिष्टार्थसम्पत्तिस्ततः कामसुखोदयः । स च संशीतये पुंसां धर्मात्त्वैषा परम्परा ॥१५॥ राज्यञ्च सम्पदो भोगाः कुले जन्म सुरूपता । पाण्डित्यमायुरारोग्यं धर्मस्यैतत्फलं विदुः ॥१६॥ म कारणाद्विना कार्यनिष्पत्तिरिह जातुचित् । प्रदीपेन विना दीक्षिर्दष्ट पूर्वा किमु क्वचित् ॥१७॥ नाञ्चरः स्याद्विना बीजाद्विना वृष्टिनं वारिदात् । छत्राद्विनापि नच्छाया विना धर्माञ्च सम्पदः ॥१८॥ नाधर्मात्सुखसम्प्राप्तिनं विषादस्ति जीवितम् । नोषरात्सस्यनिष्पत्तिनंगनराह्वाद्नं भवेत् ॥१९॥ यतोऽभ्युद्यनिःश्रेय सार्थसिद्धिः सुनिश्चिता । स धर्मस्तस्य धर्मस्य विस्तरं श्रणु साम्प्रतम् ॥२०॥ वयामुलो भवेद्धमों द्या प्राण्यनुकम्पनम् । द्यायाः परिरक्षार्थं गुणाः शेषाः प्रकीर्त्तिताः ॥२१॥ धर्मस्य तस्य लिङ्गानि दमः क्षान्तिरहिस्ता । तपो दानं च शीलं च व्योगो वैराग्यमेव च ॥२२॥ धर्मस्य तस्य लिङ्गानि दमः क्षान्तिरहिस्ता । तपो दानं च शीलं च वित्र प्रोगो वैराग्यमेव च ॥२२॥ धर्मस्य तस्य लिखवादित्यमचौर्यं त्यककामता । निष्परिग्रहता चेति प्रोक्तो धर्मः सनातनः ॥२३॥

बार-बार यथायोग्य सत्कार कर छेते थे। तथा अन्य देशोंके राजाओंके प्रतिष्ठित पुरुषों द्वारा लाई हुई मेंटका अवलोकन कर उनका सम्मान भी करते जाते थे। इस प्रकार परम धानन्द को विस्तृत करते हुए, आश्चर्यकारी विभवसे सहित वे महाराज महाबळ मन्त्रिमएडलके साथ साथ स्वेच्छानुवार सभामण्डपमें बैठे हुए थे ॥९-१२॥ उस समय तीन्दणबुद्धिके धारक तथा इष्ट और मनोहर वचन बोलनेवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने राजाको अतिशय प्रसन्न देखकर स्वामीका हित करनेवाले नीचे लिखे वचन कहे-॥१३॥ हे विद्याधरोंके खामी , जरा इधर सुनिये, मैं आपके कल्याण करनेवाले कुछ वचन कहूँगा। हे प्रभो, आपको जो यह विद्याधरींकी लहमी प्राप्त हुई है उसे आप केवल पुगयका ही फल समझिये ।।१४॥ हे राजन , धर्मसे इच्चानुसार सम्पत्ति मिलती है उससे इच्छानुसार सुखकी प्राप्ति होती है और उससे मनुष्य प्रसन्न रहते हैं इसलिए यह परम्परा केवल धर्मसे ही प्राप्त होती है ॥१५॥ राज्य, सम्पदाएँ, भोग, योग्य कतमें जन्म, सन्दरता, पाणिडल, दीर्घ आयु और आरोग्य, यह सब पुण्यका ही फल समझिये ॥१६॥ हे विभो, जिस प्रकार कारणके बिना कभी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती, दीपकके बिना कभी किसीने कहीं प्रकाश नहीं देखा, बीजके बिना अंकुर नहीं होता, मेघके बिना वृष्टि नहीं होती और छत्रके बिना छाया नहीं होती उसी प्रकार धर्मके बिना सम्पराएँ प्राप्त नहीं होती ॥१७-१८॥ जिस प्रकार विष खानेसे जीवन नहीं होता. ऊषर जमीनसे धान्य स्त्पन्न नहीं होते और अग्निसे आहाद उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार अधर्मसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ जिससे स्वर्ग आदि अन्युद्य तथा मोक्षपुरुषार्थकी निश्चित रूपसे सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं । हे राजन् , मैं इस समय उसी धर्मका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ उसे सुनिए ॥२०॥ धर्म वही है जिसका मूळ द्या हो और सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुकम्पा करना दया है इस दया की रक्षा के लिए ही उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कहे गये हैं।।२१।। इन्द्रियों-का दमन करना, चमा धारण करना, हिंखा नहीं करना, तप, दान, शील, ध्यान और वैराग्य ये उत्त द्यारूप धर्मके चिह्न हैं ॥२२॥ महिंसा, सत्य, भनौर्य, ब्रह्मचर्य और परिप्रहका त्याग

१ महत्तमैः ब०, अ०, स०, द०, प०, ळ०, ट०। २ शुद्धवाक् । ३ पूर्वस्मिन् दशा। ४ अर्थः प्रयोजनम् । ५ प्राणातु —अ०, ब०, स०, प०, द०, ळ०। ६—रहिंसता अ०, प०, स०, ६०, । ७ श्यानम् ३

तसाद्धमंफलं ज्ञात्वा सर्वं राज्यादिलक्षणम् । तद्धिंना महाभाग धर्मे कार्या मितः स्थिरा ॥२४॥ धीमलिमां चलां लक्ष्मीं शाश्वर्ती कर्त्तु मिच्छता । त्वया धर्मीऽनुमन्तन्यः सोऽनुष्ठेयश्च शक्तितः ॥२५॥ इग्युक्तवाथ स्वयंतुद्धे स्वामिश्रेयोऽनुबन्धिनि । धर्म्यमध्यं यशस्यञ्च वचो 'विरितिमीयुषि ॥२६॥ ततस्तद्वचनं सोद्धमशक्तो दुर्मतोद्धतः । द्वितीयः सचिवो वाचिमित्युवाच महामितः ॥२७॥ 'भूतवादमथालम्वय स लोकायितकीं श्रुतिम् । 'प्रस्तुवक्षीवतत्त्वस्य दृष्णे मितमातनोत् ॥२८॥ सित धर्मिणि धर्मस्य घटते देव चिन्तनम् । स एव तावचारस्यातमा कृतो धर्मफलं भजेत् ॥२९॥ पृथिव्यप्यवनाग्नीनां सञ्चातादिह चेतना । प्रादुर्भवित मद्याङ्गसङ्गमान्मदशक्तिवत् ॥३०॥ ततो न चेतना कायतत्त्वात्पृथिगहास्ति नः । 'तस्यास्तद्व्यिति रिकेणानुपल्डधेः खपुष्पवत् ॥३१॥ 'ततो न धर्मः पापं' वा परलोकश्च कस्यचित् । जलबुद्बुदवज्ञीवाः विलीयन्ते तनुक्षयात् ॥३२॥ तस्याद् दृष्टसुखं त्यक्तवा परलोकसुखार्थिनः । व्यर्थन्छेशा भवन्त्येते लोकद्वयसुखाच्च्युताः ॥३३॥ तदेपा परलोकार्थाः समीहाः क्रोष्ट्रामिषम् । त्यक्तवा सुखागतं मोहान्'मीनाशोत्पतनायते॥३४॥

करना ये सब सनातन (अनादि कालसे चले आये) धर्म कहलाते हैं ॥२३॥ इसलिए हे महा-भाग, राज्य आदि समस्त विभूतिको धर्मका फल जानकर उसके श्रभिलाषी पुरुषोको अपनी बुद्धि हमेशा धर्ममें स्थिर रखना चाहिये ॥२४॥ हे बुद्धिमन् , यदि आप इस चंचल तत्त्मीको स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यह अहिंसादि रूप धर्म मानना चाहिये तथा शक्तिके अनुसार उसका पालन भी करना चाहिये।।२५।। इस प्रकार स्वामी का कल्याण चाहनेवाला खयंबद मन्त्री जब धर्मसे सहित. प्रार्थसे भरे हुए और यशको बढ़ानेवाले बचन कहकर चुन हो रहा तब इसके वचनोंको सुननेके छिए असमर्थ महामति नामका दूसरा मिथ्यादृष्टि मन्त्री नीचे हिखे अनुसार बोला ॥२६-२७॥ महामति मंत्री, भूतवादका श्राहम्बन कर-चार्वाक मतका पोषण करता हुआ जीवतत्त्वके विषयमें दूषण देने छगा ॥२८॥ वह बोला-हे देव, रहते हए ही उसके धर्मका विचार करना संगत ( ठीक ) होता है परन्त आत्मा नामक धर्मीका अस्तित्व सिद्ध नहीं है इसिछए धर्मका फल कैसे हो सकता है ? ।।२९।। जिस प्रकार महुआ. गुड़, जल बादि पदार्थीके मिला देनेसे उसमें मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथिवी. जल, वायु और अग्निके संयोगसे उनमें चेतना उत्पन्न हो जाती है ।।३०॥ इसिएए इस लोकमें पृथिवी आदि तत्त्वोंसे बने हुए हमारे शरीरसे पृथक रहनेवाला चेतना नामका कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि शरीरसे प्रथंक उसकी उपलब्धि नहीं देखी जाती। संसारमें जो पदार्थ प्रत्यत्त रूपसे प्रथक् सिद्ध नहीं होते उनका अस्तित्व नहीं माना जाता जैसे कि आकाशके फुलका ।।३१।। जबकि चेतना शक्ति नामका जीव प्रथक पढार्थ सिद्ध नहीं होता तब किसीके पुण्य पाप और परलोक आदि कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? शरीरका नाश हो-जानेसे ये जीव जलके बबूलेके समान एक च्राणमें विखीन हो जाते हैं ॥३२॥ इसिछए जो मनुष्य प्रत्यक्ष हा सुख छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुख चाहते हैं वे दोनों छोकोंके सुखसे च्युत होकर व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं।।३३॥ अत एव वर्त्तमानके सुख छोड़ेकर परलोकके सुखोंकी इच्डा करना ऐसा है जैसे कि सुखमें आये हुए मांसको छोड़कर मोहवश किसी शृगालका मछलीके लिए

१ विरामम् । तृष्णीम्भाविमस्यर्थः । २ भूतचतुष्टयवादम् । ३ लौकायितकसम्बन्धिशास्त्रम् । ४ प्रकृतं कुर्वन् । ५ भवेत् अ०, म०, स०, द०, प०, ल०, । ६ गुडधातकीपिष्ट्यादयः । ७ चेतनायाः । ८ कायतस्वय्य-तिरेकेण । ९ तसात् कारणात् । १० अधर्मः । ११ मुखच्युताः म०, ल० । —च्युतः अ० । १२ परलोकप्रयोजना । १३ [ वाष्ट्रा ] । १४ जम्बुकस्य । १५ मत्स्यवाष्ट्रया तस्यतनम् ।

पिण्डत्यागाहिहन्तीमे इस्तं प्रेत्य'सुखेप्सया । विप्रकब्धाः समुत्सृष्टदृष्टभोगा विचेतसः ॥३५॥ स्वमते युक्तिमित्युक्तवारे विरते भूतवादिनि । विज्ञानमात्रमाश्रित्य प्रस्तुवज्जीवनास्तिताम् ॥३६॥ भैसंभिन्नो वादकण्ड्याविज्ञिम्भतमथोद्वहन् । सितं स्वमतसंसिद्धिमत्युपन्यस्यिति स्म सः ॥३७॥ जीववादिन्न ते कश्चिज्ञीवोऽस्त्यनुपलब्धितः । विज्ञिप्तमात्रमेवेदं क्षणभिन्न यतो जगत् ॥३८॥ भिनंशं तद्म विज्ञानं "निरन्वयविनश्वरम् । 'वैद्यवेदकसंविक्तिमागैभिन्नं प्रकाशते ॥३९॥ सन्तानावस्थितेस्तस्य स्मृत्याद्यपि 'बटामटेत्' । 'रसंवृत्या स च सन्तानः सन्तानिभ्यो न भिद्यते ॥४०॥ राष्ट्रस्यभिज्ञादिकं भ्रान्तं' वस्तुनि क्षणनश्वरे । यथा ल्युनुवर्जातनखकेशादिषु क्वचित्' ॥४९॥

इच्छा करना है। अर्थात् जिस प्रकार शृंगाल मछतीकी आशासे मुखमें आये हुए मांसको छोड़ कर पछताता है उसी प्रकार परलोकके सुखोंकी आशासे वर्तमानके सुखोंको छोड़नेवाता पुरुष भी पछताता है 'आधी छोड़ एकको धावै' ऐसा हुवा थाह न पावै' ॥३४॥ परलोकके सुखोंकी चाहसे ठगाये हुए जो मूर्ख मानव प्रत्यक्तके भागोंको छोड़ देते हैं वे मानों सामने परोसा हुआ भोजन छोड़कर हाथ ही चाटते हैं अर्थात् परोक्ष सुखकी आशासे वर्तमानके सुख छोड़ना भोजन छोड़कर हाथ चाटनेके तुल्य है ॥३५॥

इस प्रकार भूतवादी महामित मन्त्री अपने पक्षकी युक्तियाँ देकर जब चुप हो रहा तब वाद करनेकी खुजलीसे उत्पन्न हुए छुछ हास्यको धारण करनेवाला संभिन्न-मित नामका तीसरा मन्नी केवल विज्ञानवादका आश्रय लेकर जीवका अभाव सिद्ध करता हुआ नीचे लिखे अनुसार अपने मतकी सिद्धि करने लगा ॥३६-३०॥ वह बोला हे जीववादिन स्वयंबुद्ध, आपका कहा हुआ जीव नामका कोई पृथक् पदार्थ नहीं है क्योंकि उसकी पृथक् उपलब्धि नहीं होती। यह समस्त जगत् विज्ञानमात्र है क्योंकि च्याभंगुर हो। जो जो क्ष्याभंगुर होते हैं वे सब ज्ञान के विकार होते हैं। यदि ज्ञान के विकार न होकर स्वतन्त्र पृथक् पदार्थ होते तो वे नित्य होते, परन्तु संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है इसलिए वस ज्ञानके विकारमात्र हैं ॥३८॥ वह विज्ञान निरंश है—अवान्तर भागोंसे रहित है, विना परम्परा उत्पन्न किये ही उसका नाश हो जाता है और वेद्य वेदक और संवित्ति रूपसे भिन्न प्रकाशित होता है। अर्थात् वह स्वभावतः न तो किसी अन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है और विकाश होते हैं।३९॥ वह ज्ञान नष्ट होनेके पहले ही अपनी सांवृतिक सन्तान छोड़ जाता है जिससे पदार्थोंका स्मरण होता रहता है। वह सन्तान अपने सन्तानी ज्ञानसे भिन्न नहीं है ॥४०॥ यहाँ प्रदन्न हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान लेनसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो सकता है सकता है सकता है सकता है सकता है सकता हो सकता है सकता है सकता है सकता निर्यं हो सकता है सकत

ततो विज्ञानसन्ताब'ध्यितिरिक्तो न कश्चन । जीवसंज्ञः पदाधौंऽस्ति प्रेरव'भावफलोपभुक् ॥४२॥
तद्'मुत्रास्मनो दुःखिजहा'सार्थं प्रयस्यतः' । टिट्टिभस्येव'भीतिस्ते गगनादापितष्यतः ॥४३॥
इत्युदीर्यं स्थिते तस्मिन् मन्त्री शतमतिस्ततः । नैरात्म्यवादमालम्ब्य प्रोवाचेत्थं विकत्थनः' ॥४४॥
शून्यमेव जगिद्विश्वमिदं मिथ्यावभासते । श्रान्तेः स्वप्नेन्द्रजालाक्षे हस्त्यादिप्रतिभासवत् ॥४५॥
ततः कुतोऽस्ति वो'जीवः परलोकः कुतोऽस्ति वा । असरसर्वमिदं यस्माद् 'गन्धर्वनगरादिवत् ॥४६॥
अतोऽमी परलोकार्थं तयोऽनुष्ठानतत्पराः । वृथैव क्लेशमायान्ति परमार्थानभिज्ञकाः ॥४७॥
धर्मारम्भे यथा यद्वद् दृद्वा महमरीचिकाः । जलाशयानुधावन्ति तद्वद्वोगार्थिनोऽप्यमी ॥४८॥

अनेक श्रण्शायी मानना चाहिये जो कि आपने माना नहीं है। पूर्व चणमें अनुभूत पदार्थकों द्वितीयादि श्रणमें प्रत्यच्च होनेपर जो जोड़रूर ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। उक्त प्रश्नका समाधान इस प्रकार है—श्रणमंगुर पदार्थमें जो प्रत्यभिज्ञान आदि होता है वह वास्तिक नहीं है किन्तु आन्त है। जिस प्रकारकी काटे जानेपर फिरसे बढ़े हुए नखों और केशों में 'ये वे ही नख केशहें' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान आन्त होता है ॥४१॥ अ[संसारी स्कन्ध दुःख कहे जाते हैं। वे स्कन्ध विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूपके भेदसे पाँच प्रकारके कहे गये हैं। पाँचों इन्द्रियाँ, शब्द आदि उनके विषय, मन और धर्मायतन (शरीर) ये बारह आयतन हैं। जिस आत्मा और आत्मीय भावसे संसारमें रुत्नानेवाळे रागादि बत्पन्न होते हैं उसे समुद्रय सत्य कहते हैं। 'सब पदार्थ श्रणिक हैं' इस प्रकारकी चणिक नैरात्म्य भावना मार्ग सत्य है तथा इन स्कन्धोंके नाश होनेको निरोध अर्थात् मोक्ष कहते हैं। अर्था इत स्कन्धोंके नाश होनेको निरोध अर्थात् मोक्ष कहते हैं। अर्था इत्त स्वानिकी सन्तानसे अतिरक्त जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है जो कि परखेक रूप फडको भोगनेवाता हो।।४२॥ अत्यव परछोक सम्बन्धी दुःख दूर करनेके छिये प्रयत्न करनेवाळे पुरुषोंका परछोक भय वैसा ही है जैसा कि टिटहिरीको अपने अपर आकाशके पड़नेका भय होता है।।४३॥

इस प्रकार विज्ञानवादी संभिन्नमित मन्त्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर चुप हो गया तब अपनी प्रशंधा करता हुआ शतमित नामका चौथा मन्त्री नैरात्म्यवाद (शून्यवाद) का आलम्बन कर नीचे लिखे अनुसार कहने लगा ॥४४॥ यह समस्त जगत् शून्य रूप हैं। इसमें नर पशु पत्ती घट घट आदि पदार्थोंका जो प्रतिभास होता है वह सब भिथ्या है। श्रान्तिसे ही वैसा प्रतिभास होता है जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदिमें हाथी आदिका मिथ्या प्रतिभास होता है ॥४५॥ इसलिए जब कि सारा जगत् मिथ्या है तब तुम्हारा माना हुआ जीव कैसे सिद्ध हो सकता है और उसके अभावमें परलोक भी कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि यह सब गम्धवनगरकी तरह असत्स्वरूप है ॥४६॥ अतः जो पुरुष परलोकके लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान आदि करते हैं वे व्यर्थ ही क्लेशको प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव यथार्थज्ञानसे रहित हैं ॥४७॥ जिस प्रकार प्रीध्मऋतुमें मर्भूमिपर पड़ती हुई सूर्यकी चमकीली किरणोंको जल समसकर मृग व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं वसी प्रकार ये भोगाभिलाषी मंनुष्य परलोकके सुखोंको सबा सुख समझकर व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं—

१ भिन्नः । २ मृतीत्पत्तिः । ३ उत्तरभवे । ४ हातुमिच्छाये । ५ प्रयस्तं कर्वतः । ६ कोयष्टिकस्य । ७ आत्मद्वाचावान् । ८ वा म०, ७० । ९ यथा गन्धर्वनगरादयः ग्रन्या भवन्ति तथैवेत्यर्थः । क्षकोष्टकके अन्तर्गतः भाग केवक 'व और क' के प्रतिके आधार पर है ।

ह्रयुद्माह्य 'कुश्धान्तकुहेतुभिरपार्थकम् । व्यरमत्सोऽप्यतो वक्तुं स्वयंबुद्धः 'प्रचक्रमे ॥४९॥ भूतवादिन् मृषा विक्त स भवानात्मशून्यताम् । भूतेभ्यो व्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य प्रतीतितः ॥५०॥ कायारमकं न चैतन्यं न कायश्चेतनात्मकः । मिथो विरुद्धधर्मस्वात्तयोश्चिद्विदात्मनोः ॥५१॥ कायचैतन्ययोनैंक्यं विरोधिगुणयोगतः । तयोरन्तबंहीरूपनिर्भासा 'व्चासि कोशवत् ॥५२॥ न भूतकार्यं चैतन्यं घटते तद्गुणोऽपि वा । ततो 'जात्यन्तरीभावात्तद्विभागेन 'तद्ग्रहात् ॥५३॥ न विकारोऽपि देहस्य संविद्ववितुमर्हति । भस्मादितद्विकारेभ्यो विधम्यान्मृत्येनन्वयात् ॥५४॥ गृह्यदीपयोर्थद्वत् सम्बन्धो 'युतसिद्धयोः । 'व्आधाराधेयरूपस्वा द्वहेहोपयोगयोः ॥५५॥

हनकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हैं ॥४८॥ इस प्रकार खोटे दृष्टान्त श्रौर खोटे हेतुश्रों द्वारा सारहीन वस्तुका प्रतिपादन कर जब शतमित भी चुप हो रहा तब स्वयंबुद्ध मन्त्री कहनेके छिए उद्यत हुए ॥४९॥

हे भूतवादिन् , 'आत्मा नहीं है' यह आप मिध्या कह रहे हैं क्योंकि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयके अतिरिक्त ज्ञानदर्शनरूप चैतन्यकी भी प्रतीति होती है ॥५०॥ वह चैतन्य शरीर रूप नहीं है और न शरीर चैतन्य रूप ही है क्योंकि दोनोंका परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। चैतन्य चित्रखरूप है-ज्ञान दुरीनरूप है और शरीर अचित्रखरूप है-जड़ है ॥५१॥ शरीर और चैतन्य दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनोंमें परस्पर विरोधी गुणोंका योग पाया जाता है। चैतन्यका प्रतिभास तत्तवारके समान अन्तरङ्ग रूप होता है और शरीरका प्रतिभास म्यानके समान बहिरङ्ग रूप होता है। भावार्थ-जिस प्रकार म्यानमें तळवार रहती है-यहाँ म्यान और तलवार दोनोंमें अभेद नहीं होता उसी प्रकार 'शरीरमें चैतन्य हैं' यहाँ शरीर और आत्मामें अभेर नहीं होता। प्रतिमासभेद होनेसे दोनों ही पृथक् पृथक् पदार्थ बिद्ध होते हैं ॥५२॥ यह चैतन्य न तो पृथिवी आदि भूत चतुष्ट्यका कार्य है और न उनका कोई गुण ही है। क्योंकि दोनोंकी जातियाँ पृथक् पृथक् हैं। एक चैतन्यरूप है तो दूसरा जडरूप है। यथार्थमें कार्यकारण भाव और गुणगुणीभाव सजातीय पदार्थींमें ही होता है विजातीय परार्थों में नहीं होता। इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि पृथिवी आदिसे बने हुए शरीरका प्रहण उसके एक अंश रूप इन्द्रियोंके द्वारा ही होता है जब कि ज्ञानरूप चैतन्यका स्वरूप अतीन्द्रिय है-ज्ञानमात्रसे ही जाना जाता है। यदि चैतन्य, पृथिवी आदिका कार्य अथवा स्वभाव होता तो पृथिवी आदिसे निर्मित शरीरके साथ ही साथ इन्द्रियों द्वारा उसका भी ग्रहण अवश्य होता, परन्तु ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर और चैतन्य पृथक् पृथक् पदार्थ हैं ।।५३।। वह चैतन्य शरीरका भी विकार नहीं हो सकता क्योंकि भस्म आदि जो शरीरके विकार हैं उनसे वह विसदश होता है। यदि चैतन्य शरीरका विकार होता तो उसके भस्म आदि विकार रूप ही चैतन्य होना चाहियेथा परन्तु ऐसा नहीं होता इससे सिद्ध हैं कि वैतन्य शरीरका विकार नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि शरीरका विकार मूर्तिक होगा परन्तु यह चैतन्य अमृतिंक है-रूप रख गन्ध स्परीसे रहित है-इन्द्रियों द्वारा उसका प्रहण नहीं होता ॥५४॥ शरीर और आत्माका सम्बन्ध ऐसा है जैसा कि वर और दीपकका होता

१ उक्ता । २ अनर्थंकवचनम् । ३ उपक्रमं चकार । ४ दर्शनात् । ५ असिर्च कोश्रर्व असिकोशार् विच । ६ तद्भृतविभागेन । ७ तच्चैतन्यस्वीकारात् । ८ असम्बन्धात् । ९ पृथगाश्रयाश्रीयत्वं युतसिद्धत्वम् । 'तावेवायुतसिद्धौ तौ विज्ञातन्यौ ययोर्द्धयोः । अवश्यमेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते ॥' १० आरमा ।

'सर्वाङ्गीणैकचैतन्यप्रतिभासादवाधितात् । प्रत्यङ्गप्रविभक्तेभ्यो भूतेभ्यः संविदो भिदा ॥५६॥ कथं मूर्तिमतो देहाच्चेतन्यमतदात्मकम् । स्याद्धे तुफलभावो हि न मूर्त्तामूर्त्तयोः कवित् ॥५७॥ अमूर्त्त मक्षविज्ञानं मूर्त्तादक्षकद्म्बकात् । दष्टमुत्पद्यमानञ्चेत्रास्य मूर्त्तत्वसङ्गरात् ॥५८॥ बन्धं प्रत्येकतां विभ्रदातमा मूर्त्तेन कर्मणा । मूर्त्तः कथन्विद्शक्षोऽपि बोधः स्यान्मूर्त्तिमानतः । ५९॥ कायाकारेण भूनानां परिणामोऽन्यहेतुकः । कर्मसारिधमात्मानं 'द्यतिरिच्य स कोऽपरः ॥६०॥ अभूत्वा भवनादेहे भूत्वा च भवनात्युनः । जल्बुद्बुद्वजीवं मा मंस्थास्तिद्विकक्षणम् ॥६१॥

है। आधार और आधेय रूप होनेसे घर और दीपक जिस प्रकार प्रथक सिद्ध पदार्थ हैं उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी प्रथक सिद्ध पदार्थ हैं ॥५५॥ आपका सिद्धान्त है कि शरीर के प्रत्येक श्रंगो गङ्गक्री रचना पृथक् पृथक् भूत चतुष्टयसे होती है सो इस सिद्धान्तके धनुसार शरीरके प्रत्येक द्यंगोपांगमें पृथक पृथक चैतन्य होना चाहिये क्योंकि धापका मत है कि चैतन्य भत चतुष्ट्रयका ही कार्य है। परन्तु देखा इससे विपरीत जाता है। शरीरके सब अङ्गोपाङ्गों में एक ही चैतन्यका प्रतिभास होता है उसका कारण भी यह है कि जब शरीरके किसी एक अंगमें कण्टकादि चुभ जाता है तब सारे शरीरमें दुःखका अनुभव होता है इससे माळून होता है कि सब अङ्गोपाङ्गोंमें व्याप्त होकर रहनेवाला चैतन्य भूतचत्रष्टयका कार्य होता तो वह भी प्रत्येक अंगोंमें पृथक् पृथक् ही होता ॥५६॥ इसके सिवाय इस बातका भी विचार करना चाहिये कि मृर्तिमान् शरीरसे मृर्तिरहित चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे होगी ? क्योंकि मृर्तिमान् श्रौर अमृर्तिमान् पदार्थीं में कार्यकारण भाव नहीं होता ॥५७॥ कदाचित् आप यह कहें कि मूर्तिमान पदार्थसे भी अमृर्तिमान् पदार्थकी उत्पत्ति हो सकती है जैसे कि मृर्तिमान् इन्द्रियोंसे अमृर्तिमत् ज्ञान खरपन्न हुआ देखा जाता है, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियोंसे खरपन्न हुए ज्ञानको हम अमृर्तिक ही मानते हैं। १५८॥ उसका कारण भी यह है कि यह आत्मा मृर्तिक कर्मों के साथ बंधको प्राप्तकर एक रूप हो गया है इसलिए कथंचित् मूर्तिक माना जाता है। जब कि आत्म भी कथंचित् मृर्तिक माना जाता है तब इन्द्रियोंसे ब्त्पन्न हुए ज्ञानको भी मृर्तिक मानना डिवत है। इससे सिद्ध हुआ कि मृतिंक पदार्थोंसे अमृतिंक पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती ॥५९॥ इसके सित्राय एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है-कि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें जो शरीरके आकार परिणमन हुआ है वह भी किसी अन्य निमित्तसे हुआ है। यदि उस निमित्तापर विचार किया जावे तो कमें बहित संबारी आत्माको छोड़कर और दूसरा क्या निमित्त हो सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं । भावार्थ-कर्मसहित संसारी आत्मा ही पृथिवी आदि को शरीरहर परिणमन करता है इससे शरीर और आत्मा की सत्ता प्रथक सिद्ध होती है।।६०॥ यदि कहो कि जीव पहले नहीं था, शरीरके साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है इसितए जलके बब्लेके समान है जैसे जलका बब्ला जलमें ही उत्पन्न होकर उसीमें नष्ट हो जाता है वैसे ही यह जीव भी शारीरके साथ उत्पन्न होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है' स्रो आपका यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर और जीव दोनों ही विल्वस्य-विसदश पदार्थ हैं। विसहश पदार्थसे विसहश पदार्थकी स्त्वा किसी भी तरह नहीं हो सकती ॥६१॥

१ सर्वोङ्गमवम् । २ भिदा भेदः । ३ अमूर्तारमकम् । ४ कारणकार्यभावः । ५ प्रतिज्ञायाः । ६ अक्षेभ्यो भवः । ७ स्यक्त्वा । ८ वा अ•, स॰, द॰, छ॰ ।

शारीरं किमुणदानं संविदः सहकारि वा । नोपात्तनमुपादेयाद्विजातीयत्वदर्शनात् ॥६२॥
'सहकारीति चेदिष्टमुपादानं तु मृग्यताम् । 'स्क्षमभूतसमाहारस्तदुपादानिमत्यसत् ॥६३॥
ततो भूतमयादेहाद् व्यतिभिन्नं स्वलक्षणम् । जीवद्गव्यमुपादानं चैतन्यस्येति गृह्यताम् ॥६४॥
एतेनैव प्रतिक्षित्र' मदिराङ्गनिदर्शनम् । मदिराङ्गे व्वविरोधिन्या मदशक्तेविभावनात् ॥६५॥
सत्यं 'भूतोपसृष्टोऽयं भूतवादी कुतोऽन्यथा । भूतमात्रमिदं विश्वमभूतं प्रतिपादयेत् ॥६६॥
पृथिव्यादिष्वतुद्भृतं चैतन्यं पूर्वमस्ति चेत् । नाचेतनेषु चैतन्यशक्तेव्यं कमनन्वयात् ॥६७॥
'आद्यन्तौ देहिनां देहो न विना भवतस्तन् । पूर्वोत्तरे संविद्धिष्ठानत्वान्मध्यदेहवत् ॥६८॥

आपका कहना है कि शरीरसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है-यहाँ हम पूछते हैं कि शरीर चैतन्यकी वत्पत्तिमें उपादान कारण है अथवा सहकारी कारण ? उपादान कारण तो नहीं हो सकता क्योंकि डपादेय-चैतन्यसे शरीर विजातीय पदार्थ है। यदि सहकारी कारण मानो तो यह हमें भी इष्ट है परन्तु उपादान कारणकी खोज फिर भी करनी चाहिए। कदाचित् यह कहो कि सूच्म रूपसे परिणत भूतचतुष्टयका समुदाय ही उपादान कारण है तो आपका यह कहना असत् है क्योंकि सूचम भूतचतुष्टयके संयोग द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसे वह चैतन्य पृथक् ही प्रतिभासित होता है। इसिछए जीव द्रव्यको ही चैतन्यका उपादान कारण मानना ठीक है चूँकि वही उसका सजातीय और सत्तक्षण है।।६२-६४॥ भृतवादीने जो पुष्प गुड़ पानी आदिके मिलनेसे मदशक्तिके उत्पन्न होनेका दृष्टान्त दिया है उपयुक्ति कथनसे उसका भी निराकरण हो बाता है क्योंकि मदिराके कारण जो गुड़ आदि हैं वे जड़ और मृतिंक हैं तथा उनसे जो मादक शक्ति उत्पन्न होती है वह भी जड़ और मूर्तिक है। भावार्थ-मादक शक्तिका उदाहरण विषम है। क्योंकि प्रकृतमें आप बिद्ध करना चाहते हैं विजातीय द्रव्यसे विजातीयकी उत्पत्ति और डदाहरण दे रहे हैं सजातीय द्रव्यसे सजातीयकी उत्पत्तिका ॥६५॥ वास्तवमें भूतवादी चार्वीक भूत-पिशानोंसे प्रसित हुआ जान पड़ता है यदि ऐसा नहीं होता तो इस संसारको जीवरहित केवल पृथिवी जल तेज वायु रूप ही कैसे कहता ? ॥६६॥ कदाचित् भूतवादी यह कहे कि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें चैतन्य शक्ति अञ्चक्तरूपसे पहलेसे ही रहती है सो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि अचेतन पदार्थमें चेतन शक्ति नहीं पाई जाती यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥६७॥ इस उपयुक्त कथनसे सिद्ध हुआ कि जीव कोई भिन्न पदार्थ है और ज्ञान उसका छत्त्रण है। जैसे इस वर्तमान शरीरमें जीवका अस्तित्व है उसी प्रकार पिछले और आगेके शरीरोंमें भी उसका मस्तित्व सिद्ध होता है क्योंकि जीवोंका वर्तमान शरीर पिछले शरीरके विना नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि वर्तमान शरीरमें खित आत्मामें जो दुग्धपानादि क्रियाएँ देखी जाती हैं वे पूर्वभव का संस्कार ही हैं। यदि वर्तमान शरीर के पहले इस जीवका कोई शरीर नहीं होता और यह नवीन ही उत्पन्न हुआ होता तो जीवकी सहसा दुग्धपानादिमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार वर्तमान शरीरके बाद भी यह जीव कोई न कोई शरीर धारण करेगा क्योंकि ऐन्द्रियक ज्ञान सहित आत्मा विना शरीरके रह नहीं सकता।।६८।।

१ शरीरम् । २ स्क्मभूतचतुष्टयसंयोगः । ३ चैतन्यम् । ४ निराक्टतम् । ५ सद्भावात् , वा सम्भ-वात् । ६ महाविष्टः । ७ असम्बन्धात् । ८ "आश्चन्तौ देहिनां देही" इत्यत्र देहिनामाद्यन्तदेही पूर्वोत्तरे तन् विना न भवतः । संविद्धिष्ठानस्वात् मध्यदेहवत् इत्यस्मिन् अनुमाने आदिभृतौ देहः उत्तरतन्नं विना न भवति अन्वदेहृत्तु पूर्वतन्नं विना न भवति" इत्यर्थः ।

'ती देही यत्र तं विद्धि परलोकमसंशयम् । तद्वांश्च परलोकी स्यात् प्रेश्यभावफलोपभुक् ॥६९॥ जात्यनुस्मरणाज्ञीवगतागतविनिश्चयात् । आम्नोक्तिसंभवाच्चैव जीवास्तित्वविनिश्चयः ॥७०॥ अन्यप्रेरितमेतस्य शरीरस्य विचेष्टितम् । हिताहिताभिसन्धा नाद्यन्त्रस्येव विचेष्टितम् ॥७१॥ चैतन्यं भृतसंयोगाद्यदि चेत्थं प्रजायते । 'पिटरे 'रन्धनायाधिश्चिते स्यात्तत्समुद्भवः ॥७२॥ इत्यादिभृतवादीष्टमतदूषणसंभवात् । मूर्जंप्रलितं 'तस्य मतिमत्यवधीर्यताम्' ॥७३॥ 'विज्ञसिमात्रसंसिद्धिनं विज्ञानादिहास्ति ते । साध्यसाधनयोरीक्यारकुतस्तर्वविनिहिचतिः ॥७४॥ विज्ञानव्यतिरिक्तस्य 'वाक्यस्येह प्रयोगतः । बहिरर्थस्य संसिद्धिर्विज्ञानं तद्वचोऽपि चेत् ॥७५॥ 'पिक्वे केन साधितं 'रतस्यान्मूर्जं विज्ञप्तिमात्रकम् । कुतो प्राह्मादिभेदोऽपि 'विज्ञानैक्ये निरंशके ॥७६॥

जहाँ यह जीव अपने अगछे पिछछे शारिमंसे युक्त होता है वही उसका परछोक कहलाता है और उस शारिमं रहनेवाछा आत्मा परछोकी कहा जाता है तथा वही परछोकी आत्मा परकोक सम्बन्धी पुण्य पापों के फलको भोगता है।।६९।। इसके सिवाय, जातिस्मरणसे जीवन मरण रूप आवागमनसे और आप्तप्रणीत आगमसे भी जीवका पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है।।७०।। जिस प्रकार किसी यन्त्रमें जो हलन चछन होता है वह किसी अन्य चाछककी प्रेरणासे होता है इसी प्रकार इस शारिमों भी जो यातायात रूपी हछन चछन हो रहा है वह भी किसी अन्य चाछककी प्रेरणासे होता है इसी प्रकार इस शारिमों भी जो यातायात रूपी हछन चछन हो रहा है वह भी किसी अन्य चाछककी प्रेरणासे ही हो रहा है वह चाछक आत्मा ही है। इसके सिवाय शारिकी जो चेष्टाएँ होती हैं सो हित अहित के विचारपूर्वक होती हैं इससे भी जीवका अस्तित्व पृथक् जाना जाता है।।७१॥ यदि आपके कहे अनुसार पृथिवी आदि भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता है तो भोजन पकानेके लिए आगपर रस्ती हुई चटछोईमें भी जीवकी उत्पन्ति हो जानी चाहिये क्योंक वहाँ भी तो अग्नि पानी वायु और पृथिवी रूप भूतचतुष्टयका संयोग होता है।।७२॥ इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूतवादियोंके मतमें अनेक दूषण हैं इसिछये यह निश्चय समित्रये कि भूतवादियोंका मत निरे मूर्लोका प्रछाप है उसमें कुछ भी सार नहीं है ॥७३॥

इसके अनन्तर खयंबुद्धने विज्ञानवादीसे कहा कि आप इस जगत्को विज्ञान मात्र मानते हैं—विज्ञानसे अतिरिक्त किसी पदार्थका सद्भाव नहीं मानते परन्तु विज्ञानसे ही विज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आपके मतानुसार साध्य साधन दोनों एक हो जाते हैं—विज्ञान ही साध्य होता है और विज्ञान ही साधन होता है ऐसी हाजतमें तत्त्वका निश्चय कैसे हो सकता है शाण्या एक बात यह भी है कि संसारमें बाह्य पदार्थोंकी सिद्धि वाक्योंके प्रयोगसे ही होती है यदि वाक्योंका प्रयोग न किया जावे तो किसी भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होगी और इस अवस्थामें संसारका व्यवहार बन्द हो जायगा। यदि वह बाक्य विज्ञानसे भिन्न है इसिल्य वाक्योंका प्रयोग रहते हुए विज्ञानाहैत सिद्ध नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि वे वाक्य भी विज्ञान ही हैं तो हे मूर्ख, बता कि तूने 'यह संसार विज्ञान मात्र है' इस विज्ञानाहैतकी सिद्धि किसके द्वारा की है ? इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि जब तू निरंश (निर्विभाग) विज्ञानको ही मानता है तब प्राह्म आदिका भेद व्यवहार किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? भावार्थ—विज्ञान पदार्थोंको जानता है इसिलए

१ देही नी अ॰, द॰, स॰, प॰। तौ प्वेंत्तरी। २ अभिप्रायात्। ३ स्थाल्याम्। ४ पवनाय। ५ नार्वोकस्य। ६ अवज्ञीक्रियताम्। प्यार्थताम् म॰, छ॰। ७ विज्ञानाद्वैतनादिनं प्रति विक्ति। ८ विज्ञानम्। ९ विज्ञानिद्वितादकस्य। १० कि किंन प॰। ११ विज्ञानम्। १२ विज्ञानाद्वैते।

विज्ञिसिविषयाकारश्र्न्या न प्रतिभासते । प्रकाश्येन विना सिद्ध्येत् क्वचिकिन्नु प्रकाशकम् ॥७७॥ विज्ञप्या 'परसंवित्तेर्ग्रहः स्याद्वा न वा तव । तद्प्रहे सर्वविज्ञानितराख्म्बनताक्षतिः ॥७८॥ तद्प्रहेऽन्यसन्तानसाधने का 'गतिस्तव । अनुमानेन तिसद्धौ ननु बाह्यार्थसंस्थितिः ॥७९॥ विश्वं विज्ञित्तिमात्रं चेद् वाग्विज्ञानं मृषाखिळम् । भवेद्वाह्यार्थश्रून्यत्वारहृतः सस्येतरस्थितिः ॥८०॥ ततोऽस्ति वहिरथोऽपि साधनादिश्योगतः । तस्माद्विज्ञसिवादोऽपं बाळाळपितपेळवः ॥८९॥ श्रून्यवादेऽपि श्रून्यत्वप्रतिपादि वचस्तव । विज्ञानं चास्ति वा नेति विकल्पद्वयक्ष्यना ॥८२॥ भवाविज्ञानं समस्तीदिमिति हन्त हतो भवान् । तद्वत्कुरस्नस्य संसिद्धे रन्यथा स्रून्यता छतः ॥८३॥

माहक कहलाता है और पदार्थ माह्य कहलाते हैं जब तू माह्य-पदार्थोंकी सत्ता ही स्वीकृत नहीं करता तो ज्ञान प्राहक-किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा? यदि प्राह्मको स्वीकार करता हैं तो विज्ञानका अद्वेत नष्ट हुआ जाता है ॥७५-७६॥ ज्ञानका प्रतिभास घट पटादि विषयों के आकारसे शून्य नहीं होता अर्थात् घटपटादि विषयोंके रहते हुए ही ज्ञान उन्हें जान सकता है, यदि घटपटादि विषय न हों तो उन्हें जाननेवाला ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्या कभी प्रकाश करने योग्य पहार्थों के बिना भी कहीं कोई प्रकाशक-प्रकाश करनेवाला होता है ? अर्थात् नहीं होता। इसे प्रकार यदि ज्ञानको मानते हो तो उसके विषयभूत पदार्थीको भी मानना चाहिए ॥७७॥ हम पूछते हैं कि आपके मतमें एक विज्ञानसे दूसरे विज्ञानका अहण होता है अथवा नहीं ? यदि होता है तो आपके माने हुए विज्ञानमें निरालम्बनताका अभाव हुआ अर्थात् वह विज्ञान निरालम्ब नहीं रहा, उसने द्वितीय विज्ञानको जाना इसलिए उन दोनोंमें प्राह्म प्राहक साव सिद्ध हो गया जो कि विज्ञानाद्वेतका वाधक है। यदि यह कही कि एक विज्ञान दसरे विज्ञानको प्रहण नहीं करता तो फिर आप उस द्वितीय विज्ञानको जो कि अन्य संतान रूप है, सिद्ध करनेके जिए क्या हेतु देंगे ? कदाचित् अनुमानसे उसे सिद्ध करोगे तो घटपट आदि बाह्य परार्थों की स्थिति भी अवश्य सिद्ध हो जावेगी क्योंकि जब साध्य साधन रूप अनुमान मान लिया तब विज्ञानाद्वैत कहाँ रहा ? उसके अभावमें अनुमान हे विषयभत घट-पटादि पदार्थ भी अवश्य मानने पड़ेंगे ॥७८-७९॥ यदि यह संसार केवल विज्ञानमय ही है तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मिथ्या हो जाएँगे, क्योंकि जब बाह्य घटपटादि पदार्थ ही नहीं है तो 'ये वाक्य और ज्ञान सत्य हैं तथा ये असत्य' यह सत्यासत्य व्यवस्था कैसे हो सकेगी ? 11८०।। जब आप साधन आदिका प्रयोग करते हैं तब साधनसे भिन्न साध्य भी मानना पड़ेगा और वह साध्य घटपट आदि बाह्य पदार्थ ही होगा। इस तरह विज्ञानसे अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है। इसितए आपका यह विज्ञानाहैतवाद केवल बालकोंकी बोलीके समान सननेमें ही मनोहर लगता है ॥८१॥

इस प्रकार विज्ञानवादका खण्डनकर स्वयंबुद्ध शून्यवादका खण्डन करनेके लिए तत्पर हुए। वे बोछे कि—आपके शून्यवादमें भी, शून्यत्वको प्रतिपादन करनेवाछे वचन और उनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान है, या नहीं ? इस प्रकार हो विकल्प उत्पन्न होते हैं ॥८२॥ यदि आप इन विकल्पोंके उत्तरमें यह कहें कि हाँ, शून्यत्वको प्रतिपादन करनेवाछे वचन और ज्ञान दोनों ही हैं; तब खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जीत लिए गए क्योंकि वाक्य और

१ परा चासौ संवित्तिश्व । २ उपायः । ३ अविशेषः, अथवा श्वीणः । —पृशालः ल॰ । ४ वाक् च विज्ञानं च वाग्विज्ञानम् । ५ वाग्विज्ञानाभावे सति ।

'तदस्या'लिपतं शून्यमुन्मत्त'विश्तोपमम् । ततोऽस्ति जीवो धर्मश्च द्यासंयमलक्षणः ॥८४॥
'सर्वज्ञोपज्ञमेवैतत् तस्वं तस्विदां मतम् । 'जासन्मन्यमतान्यन्यान्यवहेयान्यतो लुधेः ॥८५॥
हति तहचनाज्ञाता परिषत्सकलैव सा । 'निरारेकात्मसद्भावे' सम्प्रीतश्च सभापतिः ॥८६॥
परवादिनगास्तेऽपि स्वयम्बुद्धवचोऽज्ञानेः । निष्ठुरापातमासाध सद्यः प्रम्लानिमागताः ॥८७॥
पुनः प्रज्ञान्तगम्भीरे स्थिते तस्मिन् सदस्यसौ । दष्टश्रुतानुभृतार्थसम्बन्धीदमभाषत ॥८८॥
श्रृणु भोस्त्वं महाराज 'वृत्तमाल्यानकं पुरा । खेन्द्रोऽभृद्रविन्दाल्यो भवद्वंशिखामणिः ॥८९॥
स इमां पुण्यपाकेन ज्ञास्ति स्म परमां पुरीम् । बद्दसप्रतिसामन्तदोर्दपानवसर्पयन् ॥९०॥
विषयानन्यभूदिव्यानसौ खेनरगोन्तरान् । अभृतां हरिचन्द्रव्य कुक्विन्दश्च तत्सुतौ ॥९१॥
स बह्वारम्भसर्'म्भरौद्वध्यानभिसन्धिना । बबन्य नरकायुष्यं तीत्रासातफलोदयम् ॥९२॥
प्रत्यासन्नमृतेस्तस्य दाहज्वरविज्ञम्भतः । ववृधे तनुसन्तापः कदाचिद्तिदुःसहः ॥९३॥

विज्ञानकी तरह आपको सब पदार्थ मानने पड़ेंगे। यहि यह कहो कि हम वाक्य और विज्ञानको नहीं मानते तो फिर शून्यताकी सिद्धि किस प्रकार होगी? भावार्थ-यहि आप शून्यता प्रतिपादक बचन और विज्ञानको स्वीकार करते हैं तो वचन और विज्ञानके विषयभूत जीवादि समस्त पदार्थ भी स्वीकृत करने पड़ेंगे इसिल्डिए शून्यवाद नष्ट हो जावेगा और यहि वचन तथा विज्ञानको स्वीकृत नहीं करते हैं तब शून्यवादका समर्थन व मनन किसके द्वारा करेंगे? ॥८३॥ ऐसी अवस्थामें आपका यह शून्यवादका प्रतिपादन करना उन्मत्त पुरुषके रोनेके समान व्यर्थ है। इसिल्डिए यह सिद्ध हो जाता है कि जीव शरीरादिसे पृथक् पदार्थ है तथा द्या संयम आदि लज्ञणवाला धर्म भी अवस्य है ॥८४॥

तत्त्वज्ञ मनुष्य उन्हीं तत्त्वोंको मानते हैं जो सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे हुए हों। इसिछए विद्वानोंको चाहिये कि वे आप्तामास पुरुषों द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको हैय समझें ॥८५॥ इस प्रकार खयंबुद्ध मन्त्रीके वचनोंसे वह सम्पूर्ण समा आत्माके सद्भावके विषयमें संशयरहित हो गई अर्थात् सभीने आत्माका पृथक् अस्तित्व खीकार कर लिया और सभाके अधिपति राजा महाबछ भी अतिशय प्रसन्न हुए ॥८६॥ वे परवादीरूपी वृक्ष भी स्वयंबुद्ध मन्त्रीके वचनरूपी वज्रके कठोर प्रहारसे शीघ ही म्लान हो गए॥८७॥ इसके अनन्तर जब सब सभा शान्त भावसे चुपचाप बैठ गई तब स्वयंबुद्ध मन्त्री दृष्ट श्रुत जौर अनुभूत पदार्थसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहने छगे।।८८॥

हे महाराज, मैं एक कथा कहता हूँ इसे सुनिये। कुछ समय पहले आपके वंशमें चूडामिण के समान एक अरिवन्द नामका विद्याघर हुआ था।। = 8।। वह अपने पुण्योद्यसे अहंकारी शत्रुओं के भुजाओं का गर्व दूर करता हुआ इस उत्कृष्ट अलका नगरीका शासन करता था।। ९०।। वह राजा विद्याघरों के योग्य अनेक उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव करता रहता था। इसके दो पुत्र हुए, एकका नाम हरिचन्द्र और दूसरेका नाम कुक्षिन्द था।। ९१।। इस अरिवन्द राजाने बहुत आरम्भको बढ़ानेवाले रौद्रध्यानके चिन्तवनसे वीव दुःख देनेवाली नरक अरुयुका बन्ध कर ितया था।। ९२।। जब इसके मरनेके दिन निकट आये तब

१ तत् कारणात् । २ श्रत्यवादिनः । ३ वचः । ४ सर्वज्ञेन प्रथमीपदिष्ठम् । ५ आध्मानमाप्तं मन्यन्ते इत्या-तम्मन्याः तेषां मतानि । ६ निस्सन्देहा । ७ आत्मास्तित्वे । ८ कथाम् । ९ अपसारयन् । १० प्राणन्यपरोपणादिषु प्रमादतः प्रयत्नावेशः संरम्भ इत्युच्यते ।

'कह्नारवारिभिर्श्तशीतशीतिक'कानिकै: । न विन्द्रितिमसौ छेभे हारैश्च हरिचन्द्रनै: ॥९४॥ विद्यासु विसुखीभावं स्वासु यातासु दुर्मदी । पुण्यक्षयारपरिक्षीणमदशक्तिरिवेभराट् ॥९५॥ वाहज्वरपरीताङ्गः" संतापं सोदुमक्षमः । हरिचन्द्रमथाहूय सुतमित्यादिशहचः ॥९६॥ भङ्ग पुत्र ममाह्रेषु संतापो वर्द्धते तराम् । पश्य कह्नारहाराणां परिम्छानि 'तद्रपंणात् ॥९७॥ तन्मामुदक्करू'नपुत्र प्रापयाद्ध स्वविद्यया । तांश्च शीतान्यनोहेशान् सीतानद्यास्त्रदाश्चितान् ॥९८॥ तत्र कल्पतरून्थुन्वन् सीतावीचिचयोत्थितः । दाहान्मां मातरिश्वासमादुपशान्ति स नेष्यति ॥९९॥ इति तह्वचनाद्दिद्यां 'प्रैषिषद्वयोमगामिनीम् । सस्तुनः साप्यपुण्यस्य नामूत्तस्योपकारिणी ॥१००॥ विद्यावेमुख्यतो ज्ञात्वा पितुर्व्याघेरसाध्यताम् । सुतः कर्तन्यतामूदः सोऽभूदुद्विग्नमानसः ॥१०१॥ भयान्येषुरमुद्याङ्गे पेतुः शोणितिबन्दवः । मिथःकछहविश्छिष्टंगृहकोकिछ'वाछघेः ॥१०२॥ तैश्च तस्य किछाङ्गानि ''निवंदुः पापदोषतः । ''सोऽनुष्वचेति ''दिष्ट्याद्य परं छ्छ्यं मयौषधम् ॥१०३॥ ततोऽन्यं कुहविन्दाख्यं सूनुमाहूय सोऽवदत् । पुत्र मे रुधिरापूर्णा वाप्येका ''क्षियतामिति ॥१०४॥

इसके दाहब्बर उत्पन्न हो गया जिससे दिनों दिन शरीरका अलन्त दुःसह सन्ताप बढ़ने क्रमा ॥६३॥ वह राजा न तो काल कमलों से सुवासित जलके द्वारा, न पङ्कोंकी जीतल हवाके द्वारा, न मणियोंके हारके द्वारा और न चन्दनके छेपके द्वारा ही सुख-शान्तिको पा सका था ॥९४॥ उस समय पुरायक्षय होनेसे उसकी समस्त विद्याएँ उसे छोडकर चली गई -थीं इसिंहर वह उस गजराजके समान अशक्त हो गया था जिसकी कि मदशक्ति सर्वथा चीण हो गई हो ॥९५॥ जब वह दाहब्बरसे समस्त शरीरमें बेचैनी पैदा करनेबाछे सन्तापको नहीं सह सका तब उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्रको बुखाकर कहा ॥९६॥ हे पुत्र, मेरे शरीरमें यह सन्ताप बढ़ता ही जाता है देखो तो, लाल कमलोंकी जो मालाएँ सन्ताप द्र करनेके लिए शरीरपर रखी गई थीं वे कैसी मुरझा गई हैं ॥९७॥ इसिछए हे पुत्र, तुम मुक्ते अपनी विद्यार्क द्वारा शीघ्र ही उत्तरकुरु देशमें भेज दो श्रीर उत्तरकुरुमें भी उन वनोंमें भेजना जो कि सीतोदा नदीके तटपर स्थित हैं तथा बत्यन्त शीतल हैं ॥९८॥ कल्पवृक्षोंको हिलानेवाली तथा सीता नदीकी तरङ्गोंसे उठी हुई वहाँकी शीतळ वायु मेरे इस सन्तापको अवदय ही शान्त कर देगी ॥९९॥ पिताके ऐसे वचन सुनकर राजपुत्र हरिचन्द्रने अपनी आकाशगामिनी विद्या भेजी परन्तु राजा अरविन्दका पुगय क्षीण हो चुका था इसलिए वह विद्या भी उसका उपकार नहीं कर सकी अर्थात् इसे उत्तरकुर देश नहीं भेज सकी ॥१००॥ जब आकाशगामिनी विद्या भी अपने कार्यसे विमुख हो गई तब पुत्रने समक लिया कि पिताकी बीमारी असाध्य है। इससे वह बहुत उदास हुआ और किंकर्तव्यविमृद सा हो गया ॥१०१॥ अनन्तर किसी एक रिन दो ज्ञिपकेळी परस्परमें छड़ रही थीं। लड़ते-लड़ते एककी पूँछ दूट गई, पूँछसे निकली हुई खूनकी कुछ बूँदें :राजा भरविन्दके शरीरपर आकर पड़ीं ॥१०२॥ उन खूनकी बूँदोंसे उसका शरीर ठण्डा हो गया-दाहुज्वरकी व्यथा शान्त हो गई। पापके उदयसे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और विचारने लगा कि आज मैंने दैवयोगसे बड़ी अच्छी औषधि पा छी है ॥१०३॥ उसने क़रविन्द नामके दूसरे पुत्रको बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मेरे

१ क हारं [सौगन्धिकं कमलम्]। २ तालवन्तकम्। ३ सुखम्। ४ परीताक्षं छ॰। ५ श्वरीरा-पंजात्। ६ उत्तरकुरून्। ७ प्रेषयित स्म। इष गध्यामिति धातुः। ८ उद्वेगयुक्तमनाः। ९ गृह-गोधिक- म॰, छ०। १० गृहगोधिका। ११ शैर्स्यं बहुरिस्यर्थः। १२ सोऽतुष्यच्चेति छ०। १३ दैवेन। १४ कार्यतामिति।

पुनरप्यवदृत्ल्डश्विभङ्गोऽस्मिन्वनान्तरे । मृगा बहुविधाः सन्ति तैस्त्वं प्रकृतमाचरः ॥१०५॥ स तद्वचनमाकृष्यं पापभीरुविचित्त्य च । तत्कर्मापारं यन्कर्मं मूकीभूतः क्षणं स्थितः ॥१०६॥ प्रत्यासन्नमृति बुद्ध्वा तं बद्धनरकायुषम् । दिव्यज्ञानदृशः साधोस्तत्कार्येऽभूत्स 'शीतकः ॥१०७॥ अनुक्लङ् व्यं पितुर्वाक्यं मन्यमानस्तथाप्यसौ । कृत्रिमैः 'क्षतजैः पूर्णं वापीमेकामकारयत् ॥१०८॥ स तदाकर्णंनात्प्रीतिमगमत्पापपण्डितः । अल्डधपूर्वमासाद्य निधानमिव दुर्गतः ॥१०९॥ 'कारिमाक्णरागेण वारिणा 'विप्रतारितः । 'बहु मेने 'स तां पापी वापीं 'वैतरणीमिव ॥११०॥ तत्रानीतश्च तन्मध्ये यथेष्टंशयितोऽमुतः । विक्रीड कृतगण्डूषः कृतकं तद्बुद्ध च ॥१११॥ । 'क्तकायुरपर्याप्तं 'रपर्यापिपयिषन्निव । द्ये स 'रतुग्वधे चित्तमधीः पापोद्धेविधः ॥११२॥ स कृष्टः पुत्रमाहन्तुमाधावन्पतितोऽन्तरे । 'रस्वासिधेनुकया 'रदीर्णंहृदयो मृतिमासदत् ॥११३॥ स तथारे दुर्मृति प्राप्य गतः 'रद्वाभ्रीमधर्मतः । कथेयमधुनाप्यस्यां नगर्यां स्मर्य्यते जनैः ॥११४॥ ततो भग्नैकरद्नो दृन्तीवानमिताननः । उत्कातफणमाणिक्यो महाहिरिव निष्प्रभः ॥११५॥

छिए खुनसे भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो ॥१०४॥ राजा अरविन्दको विभंगावधि ज्ञान था इस्रतिए विचार कर फिर बोला-इसी समीपनतीं वनमें अनेक प्रकारके मृग रहते हैं **एन्हों**से तू अपना काम कर अर्थात् उन्हें मारकर उनके खूनसे वावड़ी भर दे ।।१०५।। वह क्रहविन्द पापसे डरता रहता था इसिंबए पिताके ऐसे वचन सुनकर तथा कुछ विचारकर पाप-मय कार्य करने के लिए असमर्थ होता हुआ क्ष्याभर चुन चान खड़ा रहा ॥१०६॥ तत्परचात् वन में गया वहाँ किन्हीं अवधि ज्ञानी सुनिसे जब उसे माळूम हुआ कि हमारे पिताकी मृत्य अयन्त निकट है तथा उन्होंने नरकायुका बन्ध कर छिया है तब वह इस पापकर्मके करनेसे रुक गया।।१०७।। परन्तु पिताके वचन भी उल्लंघन करने योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर इसने कृत्रिम रुधिर धर्थात् लाखके रंगसे भरो हुई एक वावड़ी बनवाई ॥१०८॥ पापकार्य करनेमें अतिशय चतुर राजा अरविन्द्ने जब वावड़ी तैयार होनेका समाचार सुना तब वह बहुत ही हर्षित हुआ। जैसे कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निधानको देखकर हर्षित होता है ।।१०९।। जिस प्रकार पापी-नारकी जीव वैतरणी नदी को बहुत अच्छी मानता है उसी प्रकार वह पापी अरविन्द राजा भी छाखके लाछ रंगसे घोखा खाकर अर्थात सचमुचका रुधिर सममकर उस वावड़ीको बहुत अच्छी मान रहा था॥११०॥ जब वह उस वावड़ीके पास लाया गया तो आते ही उसके बीचमें सो गया और इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगा। परन्तु कुझा करते ही उसे माख्म हो गया कि यह क्रत्रिम रुधिर है ॥१२१॥ यह जानकर पापरूपी समुद्रको बढ़ानेके छिये चन्द्रमाके समान वह बुद्धिरहित राजा अरविन्द. मानो नरककी पूर्ण आयु प्राप्त करनेकी इच्छासे ही रुष्ट होकर पुत्रको मारनेके छिए दौडा परन्तु बीचमें इस तरह गिरा कि अपनी ही तलवारसे उसका हृद्य विदीर्ण हो गया तथा मर गया ॥११२.११३॥ वह कुमरणको पाकर पापके योगसे नरकगतिको शप्त हुआ । हे राजन ! यह कथा इस झलका नगरीमें छोगों को आजतक याद है ॥११४॥ जिस प्रकार दाँत टूट जानेसे हाथी अपना मुँह नीचा कर छेता है, अथवा जिस प्रकार फणका मणि उलाइ छेनेसे सर्प तेज

१ अतीरयन् असमयों भविष्यर्थः । २ सन्दः । 'शीतकोऽलसोऽनुष्णः' इत्यसरः । ३ रक्तैः । ४ दिहः । ५ कृत्रिम । ६ विश्वतः । ७ बहुमन्यते सम । ८ तां वर्यां वापी वै- अ० । ९ नरकविम् । १० नरकायुरपर्यन्तं प०, द०, छ० । १९ पर्याप्तं कर्तुभिच्छन् । १२ पुत्रहिसायाम् । १३ स्वच्छ्वरिकया । १४ दीर्णं विदारितम् । १५ तदा द०, प०, छ० । १६ नरकपितम् ।

पितुर्भानोरिवापायात् कुरुविन्दोऽरिवन्द्वत् । परिम्छानतनुच्छायः स शोच्यामगमद्द्याम् । ॥११६॥ तथान्नैव भवद्वंशे विस्तीर्णे जलघाविव । दण्डो नाम्नाभवत्त्वेन्द्रो दण्डितारातिमण्डलः ॥११७॥ मिणमालीत्यभूत्तस्मात्स्युर्मिणिरिवाम्बुधेः । नियोज्य यौवराज्ये तं स्वेष्टान्भोगानभुङ्क्त सः ॥११८॥ सुक्त्वापि सुचिरं भोगान्नानृष्यद्विषयोत्सुकः । 'प्रत्युतासिक्तमजत् क्रीवस्नाभरणादिषु ॥११९॥ सोऽत्यन्तविषयासिक्कृतकौटिल्य'चेष्टितः । बबन्य तीवसं क्लेशान्तिरश्चामायुराक्तंधीः ॥१२०॥ जीवितान्ते स दुर्ध्यानमार्त्तमापूर्य दुर्मृतेः । भाण्डागारे निजे मोहान् महानजगरोऽजिन ॥१२१॥ स जातिस्मरतां गत्या भाण्डागारिकवद् भृत्यम् । तत्प्रवेशे निजं स्तुमन्वमंस्त न चापरस् ॥१२२॥ अन्येशुरविधिज्ञानलोचनान्मुनिपुङ्गवात् । मणिमाली पितुर्ज्ञात्वा तं वृत्तान्तमशेपतः ॥१२३॥ पितृभक्त्या "सतन्मूर्ज्ञामपहन्तुः मनाः सुचीः । 'शयोरग्ने शनैःस्थित्वा स्नेहार्द्रां गिरमभ्यधात् ॥१२४॥ पितः पतितवानस्यां कुयोनावधुना त्वकम् । विषयासंङ्गदोषेण 'धतसूत्रो धनर्द्धिषु ॥१२५॥ ततौ धितिदमत्यन्तकद्वकं विषयामिषम् । 'वसैतद् दुर्ज्वरं तात किम्पाकफलसिक्षभम् ॥१२६॥

रिहत हो जाता है अथवा सूर्य अस्त हो जानेसे जिस प्रकार कमल मुरमा जाता है उसी प्रकार विताकी मृत्युसे कुरुविन्दने अपना मुँह नीचा कर लिया, उसका सब तेज जाता रहा तथा सारा शरीर मुरझा गया-शिथिल हो गया। इस प्रकार वह सोचनीय अवस्थाको प्राप्त हुआ था ॥११५-११६॥

हे राजन, अब द्सरी कथा सुनिये-समुद्रके समान विस्तीर्ण आपके इस वंशमें एक दण्ड नामका विद्याधर हो गया है वह बड़ा प्रतापी था उसने अपने समस्त शत्रुओं को दण्डित किया था।।११७॥ जिस प्रकार समुद्रसे मणि उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस दण्ड विद्याधरसे भी मणिमाछी नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब राजा दण्डने उसे युवराज पदपर नियक्त कर दिया और आप इच्छानुसार भोग भोगने लगा ॥११८॥ वह विषयोंमें इतना अधिक उत्सक हो रहा था कि चिरकाततक भोगोंको भोग कर भी तृप्त नहीं होता था विलक स्त्री वस्त्र तथा आभूषण प्रादिमें पहलेकी अपेक्षा श्रधिक आसक्त होता जाता था ॥११६॥ अध्यन्त विषयासक्तिके कारण मायाचारी चेष्टाओंको करनेवाले इस आर्तध्यानी राजाने तीव्र संक्तेश भावोंसे तिर्येक्च आयुका बन्ध किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उसका आतिश्यान नामका कुध्यान पूर्णताको प्राप्त हो रहा था इसिलए कुमरणसे मरकर वह मोहके इदयसे अपने भण्डारमें बड़ा भारी अजगर हुआ ॥१२१॥ उसे जातिस्मरण भी हो गया था इसकिए वह भण्डारीकी तरह भण्डारमें केवल अपने पुत्रको ही प्रवेश करने देता था अन्य को नहीं ॥१२२॥ एक दिन अविशय बुद्धिमान् राजा मिणमाछी किन्हीं अवधिज्ञानी मुनिराजसे पिताके अजगर होने आदिका समस्त वृत्तान्त मालुम कर पितृ भक्तिसे उनका मोह दूर करनेके छिए भण्डारमें गया और घरिसे अजगरके आगे खड़ा हो कर स्तेहयुक्त वचन कहने छगा। ॥१२३-१२४॥ हे पिता, तुमने घन ऋदि भादिमें भत्यन्त ममत्व और विषयोंमें भ्रत्यन्त आसक्ति की थी इसी दोषसे तुम इस समय इस कुयोनिमें-सर्प पर्यायमें आकर पड़े हो ।।१२५।। यह विषय रूपी आमिष अत्यन्त कदुक है, दुर्जर है और किंपाक (विषफछ) फलके समान है इसिंखए धिकारके योग्य है। हे पिता जी, इस विषयहरी आमिषको अब भी छोड़ दो ॥१२६॥

९ अवस्थाम् । २ पुनः किमिति चेत् । ३ कौटिल्यं माया । ४ अज्ञानम् । ५ अज्ञारस्य । ६ आसद्धः आयिकः । ७ घतमोदः । ८ सम्मोगः । "आमिषं पलले लोमे सम्मोगोत्कोचयोरिप" इत्यिभिधानात् । ९ सहारं क्रह ।

'स्थाक्नमिव संसारमजुबध्नाति सन्ततम् । दुस्यजं त्यजद्य्येतत् कठस्थमिव जीवितम् ॥१२७॥
प्रकटीकृतविश्वासं प्राणद्वारि भयावहम् । 'मृगयोरिव दुर्गीतं नृगणेणप्रक्रम्भकम् ॥१२८॥
ताम्बूळमिव संयोगादिदं रागविवर्द्धनम् । अन्धकारमिवोत्सर्पत् सन्मार्गस्य निरोधनम् ॥१२८॥
जैनं मतिमव प्रायः परिभूतमतान्तरम् । तडिक्छसितवक्छोळं वैचित्र्यात् सुरचापवत् ॥१३०॥
किं वात्र बहुनोक्तेन पर्यदं विषयोद्धनम् । सुखं संसारकान्तारे परिभ्रमयतीष्मितम् ॥१३२॥
नमोऽस्तु 'तद्गसासक्विमुखाय स्थिरात्मने । तपोधनगणायेति निनिन्द विषयानसी ॥१३३॥
अथासी पुत्रनिर्दिष्टधमेवाक्यां स्थरात्मने । तपोधनगणायेति निनिन्द विषयानसी ॥१३३॥
ततो धर्मोषयं प्राप्य स कृतानुशयः शयुः । ववाम विषयोत्सुक्यं महाविषमिवोक्वणम् ॥१३४॥
स परित्यज्य संवेगादाहारं सशरीरकम् । जीवितान्ते तनुं हिस्वा दिविजोऽभूनमहर्द्धिकः ॥१३५॥
ज्ञात्वा च भवमागत्य संपूज्य मणिमालिने । मणिहारमदत्तासानुनिम पन्मणिदीधितिम् ॥१३६॥
स एष भवतः कण्ठे हारो रत्नां सुभासुरः । लक्ष्यतेऽचापि यो कक्ष्म्याः प्रहास इव निर्मलः ॥१३७॥
तथैवमपरं राजन् यथावृत्तं निगद्यते । सन्ति यद्शिनोऽचापि वृद्धाः केचन खेचराः ॥१३८॥
आसीच्छतवळो नाम्ना भवदीयः 'रिवितामहः । प्रजा राजन्वतीः कुर्वन् स्वगुणैरताभिगामिकैः । ॥१३८॥

हे तात. जिस प्रकार रथका पहिया निरन्तर संसार-परिश्रमण करता रहता है-चलता रहता है डसी प्रकार यह विषय भी निरन्तर संसार−चतुर्गतिरूप संसारका बन्ध करता रहता है। यद्यपि यह कएठस्थ प्राणोंके समान कठिनाईसे छोड़े जाते हैं परन्तु त्याज्य अवश्य हैं ॥१२७॥ ये विषय शिकारीके गानेके समान हैं जो पहले मनुष्यरूपी हरिएोंको ठगनेके लिए विश्वास दिलाता है श्रोर बादमें भयंकर हो प्राणोंका हरण किया करता है। ॥१२८॥ जिस प्रकार ताम्बल चना. खैर और सुपारी का संयोग पाकर राग-लालिमाको बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये विषय भी स्त्री पुत्रादिका संयोग पाकर राग-स्नेहको बढ़ाते हैं श्रौर बढ़ते हुए श्रन्धकारके समान समीचीन मार्गको रोक देते हैं।।१२९।। जिस प्रकार जैन मत मतान्तरोंका खण्डन कर देता है उसी प्रकार ये विषय भी पिता गुरु आदिके हितोपदेश रूपी मतोंका खण्डन कर देते हैं, ये बिजलीकी चमकके समान चक्रत हैं और इन्द्रधनुषके समान विचित्र हैं ।।१३०।। अधिक कहनेसे क्या लाभ ? देखो, विषयोंसे उत्पन्न हुआ यह विषयसुख इस जीवको संसार रूपी अटवीमें घुमाता है ।।१३१।। जो इस विषयरसकी आसक्तिसे विमुख रहकर अपने आत्माको अपने आपमें स्थिर रखते हैं ऐसे मुनियोंके समूहको नमस्कार हो। इस प्रकार राजा मिएमालीने विषयोंकी निन्दा की ।।१३२।। तद्नन्तर अपने पुत्रके धर्मवाक्य रूपी सूर्यके द्वारा उस अजगरका सम्पूर्ण मोहरूपी गाढ अन्धकार नष्ट हो गया ॥१३३॥ उस अजगरको अपने पिछले जीवनपर भारी पश्चात्ताप हुआ और उसने धर्मरूपी श्रौषधि प्रह्ण कर महाविषके समान भयंकर विषयासक्ति छोड़ दी ॥१३४॥ उसने संसारसे भयभीत होकर त्राहार पानी छोड़ दिया, शरीरसे भी ममत्व त्याग दिया त्रीर त्रायुके अन्तमें शरीर त्यागकर बड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ।।१३४।। उस देवने अवधिज्ञानके द्वारा श्रपने पूर्व भव जान मिएमालीके पास श्राकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान मिण्योंसे शोभायमान एक मिण्योंका हार दिया ॥१३६॥ रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान तथा लद्मीके हासके समान निर्मल वह हार आज भी आपके कएठमें दिखाई दे रहा है ॥१३७॥

हे राजन , इसके सिवाय एक और भी वृत्तान्त मैं ज्योंका त्यों कहता हूं। उस वृत्तान्तके देखने वाले कितने ही वृद्ध विद्याधर आज भी विद्यमान हैं।।१३८।। शतवल नामके आपके दादा हो

१ शकटचकःत्। २ व्याघरय । ३ विषयसुखानुरागासिकः । ४ स्थिखुद्धये । ५-तामसः छ० । ६ पश्चात्तापः । ७ उत्कटम् । ८ प्रकाश्चमानः । ९ कथेत्यर्थः । १० यथावद् वर्तितम् । ११ पिनृषिता । १२ -णैरभिरामकैः अ० । -राभिरामिकैः स०, प० । १३ अत्यादरणीयैः ।

स राज्यं सुचिरं भुक्ता कदाचिद्वोगिनिः स्तृहः । भविष्यति निश्चित्तराज्यभारो महोदयः ॥१४०॥ सम्यादर्शनप्तात्मा गृहीतोपासकत्रतः । निबद्धसुरकोकायुर्विद्धक्परिणामतः ॥१४१॥ कृत्वानश्चसद्धर्यम्यदेश । यथोचितिनयोगेन रेशोगेनान्तेऽत्यजत् तनुम् ॥१४२॥ माहेन्द्रकल्पेऽनल्पर्द्धिः सुराग्नणोः । अणिमादिगुणोपेतः सप्ताम्बुधिमितस्थितः ॥१४६॥ स चान्यदां महामेरो नन्दने त्वामुगागतम् । क्रीडाहेतोर्मया साद्धं हृष्ट्वातिस्नेहनिर्भरः ॥१४४॥ कुमार परमो धर्मो जैनाभ्युद्यवाधनः । न विस्मार्थस्त्वयेत्येवं त्वां तदान्वशिपत्रराम् ॥१४५॥ नमस्व वद्ये निश्चर्य कक्ष्मी सत्त्रके सुते । जन्नाह परमां दीक्षां जैनी निर्वाणसाधनीम् ॥१४७॥ स देव देवे निश्चर्य कक्ष्मी सत्त्रके सुते । जन्नाह परमां दीक्षां जैनी निर्वाणसाधनीम् ॥१४७॥ विज्ञहार महीं कृत्वां चोत्रयन् स तपींऽग्रुनिः । मिध्यान्धकारचटनां विचट्य्यांग्रुमानिव ॥१४८॥ कमात् कैवल्यमुत्याच प्रितो नृसुरासुरैः । ततोऽनन्तमपारक्ष सम्प्रापच्छात्रवतं पदम् ॥१४९॥ तथा युष्मित्वतायुष्यम् राज्यभूरिभरं वद्यो । स्विष्यं निश्चर्य वराय्यात् महापात्राज्यमास्थितः ॥१५०॥ पुत्रनप्तिस्येश्च नमश्चरनराविषैः । साद्धं तपश्चरक्षेष मुक्तिकक्षमीं निष्ठप्रति ॥१४९॥ धर्माधर्मेनकर्वते दृशिताः । युष्मद्दंश्याः स्वाण्वीदाः रेषुप्रति ॥१४९॥ धर्माधर्मेनकर्वते दृशिताः । युष्मद्दंश्याः स्वाण्वीदाः रेषुप्रतितकथानकाः ॥१५२॥

गये हैं जो अपने मनोहर गुणोंके द्वारा प्रजाको हमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते थे ॥१३९॥ उन भाग्यशाली शतबलने चिरकाल तक राज्य भोगकर आपके िताके ितये राज्यका भार सौंप दिया था और स्वयं भोगोंसे निःस्पृह हो गये थे ॥१४०॥ उन्होंने सम्यग्दर्शनसे पिवत्र होकर आवकके कर प्रह्मा किये थे और विशुद्ध परिणामोंसे देवायुका बन्ध किया था ॥१४१॥ उनने उपवास अवमोदर्थ आदि सत्त्रवृत्तिको धारण कर आयुके अन्तमें यथायोग्य रीतिसे समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा ॥१४२॥ जिससे महेन्द्रस्वर्गमें वड़ी बड़ी ऋद्वियोंके धारक श्रेष्ठ देव हुए। वहां वे आणिमा महिमा आदि गुणोंसे सिहत थे तथा सात सागर प्रमाण उसकी स्थिति थी ॥१४३॥ किसी एक दिन आप सुमेर पर्वतके नन्दनवनमें कीड़ा करनेके लिये मेरे साथ गये हुए थे वहींपर वह देव भी आया था। आपको देखकर बड़े स्नेहके साथ उसने उपदेश दिया था कि 'हे कुमार, यह जैनधर्म ही उत्तम धर्म है, यही स्वर्ग आदि अभ्युदयोंकी प्राप्तिका साधन है इसे तुम कभी नहीं भूलना'॥१४४–१४४॥ यह कथा फहकर स्वयंबुद्ध कहने लगा कि—

हि राजन्, आपके पिताके दादाका नाम सहस्रवल था। अनंक विद्याधर राजा उन्हें नमस्कार करते थे और अपने मस्तकपर उनकी आज्ञा धारण करते थे ॥१४६॥ उन्होंने भी अपने पुत्र शत-वल महाराजको राज्य देकर मोच्च प्राप्त करानेवाली उत्क्रष्ट जिनदीचा प्रहण की थी॥१४०॥ वे तपरूपी किरणोंके द्वारा समस्त पृथिवीको प्रकाशित करते और मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकी घटाको विघटित करते हुए सूर्यके समान विहार करते रहे ॥१४८॥ फिर क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मनुष्य, देव और धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित हो अनन्त अपार और नित्य मोच्च पदको प्राप्त हुए ॥१४९॥ हे आयुष्मन्, इसी प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले आपके पिता भी आपके लिये राज्य भार सौंपकर वैराग्यभावसे उत्क्रष्ट जिनदीचाको प्राप्त हुए हैं और पुत्र पौत्र तथा अनेक विद्याधर राजाओंके साथ तपस्या करते हुए मोचलच्मीको प्राप्त करना चाहते हैं ॥१४०-१४१॥ हे राजन्, मैने धर्म और अधर्मके फलका दृष्टान्त देनेके लिये ही आपके वंशमें उत्पन्न हुए उन

१ कृत्येन । २ समाधिना । ३ नितरामनुश्चास्ति सा । ४—सेचर-ग० छ० । ५ विजिगीषौ (जयनशीले इत्यर्थः) "वर्जन्ये राज्ञि निर्माणे व्यवहर्ति भर्ति । मूखें बाले जिगीषौ च देवोक्तिर्नरकुष्ठिनि ॥" इत्यभिधानात् । ६ इन्द्रियजयी । ७ आश्रितः । ८ ग्रहीनुमिच्छति । ९ वंशे भनाः । १० कथैव आनकः पटहः कथानकः सुप्रतीतः प्रसिद्धः कथानको येषां ते तथोक्ताः ।

विद्धि ध्यानवतुरुहस्य फठमेतिविद्धितम् । पूर्वे ध्यानद्वयं 'पापं शुभोदर्कं 'परं द्वयम् ॥ १५३॥ तस्माद्धर्मजुवां पुंसां भुक्तिमुक्ती न दुर्लभे । प्रत्यक्षाष्ठोपदेशाभ्यामिदं निश्चिनु धीयन ॥ १५४॥ इति प्रतीतमाहारम्यो धर्मोऽयं जिनदेशितः । स्वयापि शक्तितः सेव्यः फळं विवुक्रसिच्छता ॥ १५५॥ श्रुखोदारं च गम्भीरं स्वयम्बुद्धोदितं" तदा । सभा "सभाजयामास "परमास्तित्वमास्थिता" ॥ १५६॥ इदमेवाईतं तत्त्वमितोऽन्यन्न मतान्तरम् । 'प्रतीतिरिति तद्वाक्यादाविरासीत् सर्:' १ºसदाम् ॥१५७॥ सद्दृष्टिर्वतसम्पन्नो गुणशीव्यविभूषि रः । "ऋजुर्गसौ "गुरी भक्तः श्रुताभिज्ञः प्रगरुभधीः" ॥१५८॥ इळाच्य एव गुणैरेभिः परमश्रावकोचितैः। स्वयम्बुद्धे महात्मेति तुष्टुबुस्तं समासदः ।। १५९॥ प्रजस्य खचराधीशः <sup>१५</sup>प्रतिपद्य च तद्वचः । प्रीतः संपूजयामास स्त्रयम्बुद्धं महाधियम् ॥९६०॥ अधान्यना स्वयम्बद्धो सहामेरुगिरि ययौ । <sup>स</sup>विवन्दिषुजिनेन्द्राणां चैत्यवेदमनि भक्तितः ॥१६१॥ <sup>१९</sup>वनैश्चतुर्भिराभान्तं<sup>१८</sup> जिनस्येव <sup>१९</sup>शुभोदयम् । श्रुतस्कन्धमिवानादिनिधनं सप्रमाणकम् ॥१६२॥

विद्याधर राजात्र्योंका वर्णन किया है जिनके कि कथा रूपी दुन्दुभि अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥१४२॥ त्राप ऊपर कहे हुए चारों दृष्टान्तोंको चारों ध्यानोंका फल समिमिये क्योंकि राजा अर्थिन्द रौंट्र ध्यान के कारण नरक गया। दण्ड नामका राजा त्रार्त ध्यानसे भाण्डारमें श्रजगर हुत्रा. राजा शतवल धर्मध्यानके प्रतापसे देव हुआ और राजा सहस्रवलने शुक्रध्यानके माहात्म्यसे मोत्त प्राप्त किया। इन चारों ध्यानोंमेंसे पहलेके दो-आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान हैं जो कुगति के कारण हैं छोर छागे के दो-धर्म तथा शुक्क ध्यान शुद्ध हैं, वे स्वर्ग छोर मोज्ञके कारण हैं।। १४३।। इसलिए हे बुद्धिमान् महाराज, धर्म सेवन करने वाले पुरुपोंको न तो स्वर्गादिकके भोग दुर्लभ हैं और न मोच ही । यह बात आप प्रत्यच प्रमाण तथा सर्वज्ञ वीतरागके उपदेश से निश्चित कर सकते हैं।।१४४।। हे राजन, यदि आप निर्दाप फल चाहते हैं तो आपको भी जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए प्रसिद्ध महिमासे युक्त इस जैन धर्मकी उपासना करनी चाहिये. ॥ १४४॥ इस प्रकार स्वयंबुद्ध मन्त्री के कहे हुए उदार स्रोर गम्भीर वचन सुनकर वह सम्पूर्ण सभा बड़ी प्रसन्न हुई तथा परम त्रास्तिक्य भावको प्राप्त हुई।।१४६॥ स्वयंबुद्धके वचनोंसे समस्त सभासदोंको यह विश्वास हो गया कि यह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म ही वास्तविक तत्त्व है अन्य मत मतान्तर नहीं ।।१४७। तत्पश्चात् समस्त सभासद् उसकी इस प्रकार रतुति करने लगे कि यह स्वयंबुद्ध सम्यग्दृष्टि है, त्रती है, गुण श्रीर शीलसे सुरामित है, मन वचन कायका सरल है, गुरुभक्त है, शास्त्रोंका वेत्ता है, त्रातिशय बुद्धिमान है, उत्क्रप्ट श्रावकोंके योग्य उत्तम गुणोंसे प्रशंस-नीय है और महात्मा है ।।१४८--१४९।। विद्याधरोंके अधिपति महाराज महावल ने भी महाबुद्धि-मान स्वयंबुद्धकी प्रशंसा कर उसके कहे हुए वचनोंको स्वीकार किया तथा प्रसन्न होकर उसका त्रातिशय सत्कार किया ॥१६०॥ इसके बाद किसी एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री त्रकृतिम चैत्यालयमें विराजमान जिन प्रतिमात्रोंकी भक्तिपूर्वक वन्दना करनेकी इच्छासे मेरु पर्वतपर गया ॥१६१॥

वह पर्वत जिनेन्द्र भगवान्के समवसरएके समान शोभायमान हो रहा है क्योंकि जिस

९ पापहेतुः । २ सुखोदकं त० ब०पुस्तकयोः पाठान्तरं पार्श्वके लिखितम् । ग्रुमोत्तरफलम् । 'उदर्कः फलमुत्तरम्' इत्यमरः । ३ विमल-म॰, ल० । ४ वचनम् । ५ तुतोष । 'समाज **मीतिदर्शनयोः'** इति धातुश्चौरादिकः । ६ जीश स्तित्वम् । ७ आश्रिता । ८ निश्चयः । ९ समा । १० -सताम् ट० । सत्पुरुषाणाम् । ११ मनोगुप्त्यादिमान्। १२ -गुंसो-ट० । १३ प्रौदबुद्धः । १४ सम्याः । १५ अङ्गीकृष्य । १६ वन्दितुमिन्छः । १७ भद्रशालनन्दनसीमनस्पाण्डुकैः, पक्षे अशोकसत्रक्ष्यदचमकाद्वैः । १८ आराजन्तम् । १९ समोदयम् द॰, ट॰। समवसरणम् ।

महीश्रतामधीशस्वात् 'सद्वृत्तस्वात् 'सद्विस्तः । 'प्रवृद्धकटकस्वाच सुराभानमिवीशतम् ॥१६३॥ 'सर्वेक्कोकोत्तरस्वाच्च उपेष्ठस्वात् सर्वभूश्रताम् । महत्त्वात् स्वर्णवर्णस्वात् तमाद्यमिव' पूरुषम् ॥१६४॥ समासादितवञ्गस्वाद्ष्सरः 'संश्रयादिष । 'उयोतिःपरीतमूर्त्तिस्वात् सुरराजमिवापरम् ॥१६५॥ चृिक्काग्रसमासज्ञसौधर्मेन्द्रविमानकम् । स्वर्कोकधारणे न्यस्तमिवैकं स्तममुच्छितम् ॥१६६॥ मेखलामिर्वतश्रेणीर्द्धानं कुसुमोज्जवलाः । स्पद्धं येव कुरुक्माजः सर्वर्तुप्रलदायिनीः ॥१६७॥ हिरणमयमहोद्मवपुषं रस्तमाज्ञषम् । जिनजन्माभिषेकाय बद्धं पीठिमवामरैः ॥१६८॥ जिनाभिषेकसम्बन्धात् जिनायतनधारणात् । स्वीकृतेनेव पुण्येन 'आसं स्वर्गमनर्गं कम्' ॥१६९॥

प्रकार समवसरण (द्यशोक, सप्रच्छद, आस्र और चम्पक) चार वनोंसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी चार (भद्रशाल, नन्दन, सौमनस ख्रौर पाण्डुक) वनोंसे सुशोभित है। वह अनाविनिधन है तथा प्रमाणसे ( एक लाख योजन ) सहित है इसिलये श्रुतस्कत्ध के समान है क्योंकि आर्यहृष्टि से श्रुतस्कन्ध भी अनादि निधन है और प्रत्यत्त परोत्त प्रमाणों से सहित है। अथवा वह पर्व त किसी उत्तम महाराज के समान है क्योंकि जिस प्रकार महाराज अनेक मह भृतों (राजाओं) का अधीश होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक महीभृतों ( पर्वतों ) का अधीश है। महाराज जिस प्रकार स्रवृत्त ( सदाचारी ) अौर सदास्थिति ( समीचीन सभा से युक्त ) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवृत्त (गोलाकार ) श्रौर सदास्थिति (सदा विद्यमान ) रहता है। तथा महाराज जिस प्रकार प्रवृद्ध कटक (बड़ी सेना का नायक ) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रवृद्धकटक (ऊँची शिखर वाला) है। अथवा वह पर्व त आदि पुरुष श्री वृषभदेवके समान जान पड़ता है क्योंकि भगवान वृषभदेव जिस प्रकार सर्व लोकोत्तर हैं:-लोक में सबसे श्रेष्ट हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी सर्व लोकोत्तर है-सब देशोंसे उत्तर दिशा में विद्यमान है। भगवान् जिस प्रकार सब भूभृतों में (सब राजाओं में) ज्येष्ठ थे उसी प्रकार वह पर्वत भी सब भूभृतों (पर्वतों) में ज्येष्ठ-उत्कृष्ट है। भगवान् जिस प्रकार महान् थे उसी प्रकार वह पर्वत भी महान है और भगवान जिस प्रकार सुवर्ण वर्णके थे उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण वर्णका है। श्रथवा वह मेरु पर्वत इन्द्रके समान सुरोभित है क्योंकि इन्द्र जिस प्रकार वश्र (वज्रमया शस्त्र) से सहित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी वज्र (हीरों) से सहित होता है। इन्द्र जिस प्रकार अप्सर:संश्रय (अप्सराश्रोंका आश्रय) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी त्राप्सर:संश्रंय (जल से भरे हुए तालाबोंका आधार) है। और इन्द्रका शरीर जैसे चारों ओर फैलती हुई ज्योति (तेज) से सुशोभित होता है उसी प्रकार उस पर्वतका शरीर भी चारों श्रोर फैले हए ज्योतिषी देवोंसे सुशोधित है। सौधर्म स्वर्गका इन्द्रक विमान इस पर्वतकी चूलिकाके अत्यन्त निकट है (बालमात्रके अन्तरसे विद्यमान है) इसलिये ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गलोकको धारण करनेके लिये एक ऊँचा खम्भा हो खड़ा हो। वह पर्वत अपनी कटनियोंसे जिन वन-पक्तियोंको धारण किये हए है वे हमेशा फलोंसे उज्जवल रहती हैं तथा ऐसी मालूम होती हैं मानो कल्पवृत्तोंके साथ स्पर्धा करके ही सब ऋतुत्रोंके फल फूल दे रही हों।। वह पर्वत सुवर्णमय है. ऊँचा है और अनेक रहोंकी कान्तिसे सहित है इसिलए ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्रदेवकी श्रिभिकेके लिये देवोंके द्वारा बनाया हुआ सुवर्णमय ऊँचा और रत्नखचित सिंहासन ही हो। उस पर्वतपर श्री जिनेन्द्रदेवका श्रमिषेक होता है तथा श्रनेक चैत्यालय विद्यमान हैं मानो इन्हों हो

९ सृत्र्वात् । २ नित्यस्थितेः । सताम् आ समन्तात् स्थितिर्यस्मिन् । ३ प्रदृद्धसानुत्वात् प्रदृद्धसैन्यत्वाच । ४ सर्वजनस्योत्तरदिवस्यात् सर्वजनोत्तमस्याच । ५ पुरुषरमेश्वरम् । ०६ अद्भिरुपळक्षिनः तसरोवरसंश्रयात् देवगणिकासंश्रयाच । ७ ज्योतिर्गणः पश्चे कायकान्तिः । ० न्दायिभः म०। ९ प्राप्तस्वर्ग∸े अ०, स०, द०, म०, छ० । १० अप्रतिवन्धं यथा मवति तथा ।

गजर्न्ताव्रयोऽस्येते 'कक्ष्यन्ते पादसंश्रिताः । 'भक्तया निषयनीकाभ्यामिय हस्ताः प्रसारिताः ॥१८०॥ हमे चैनं महानचौ सीतासीतोद्काह्वये । क्रोशह्वयादनास्पृष्टयं 'यातोऽम्भोधं भयादिव ॥१८१॥ अस्य पर्यन्तभूभागं सदालक्कुरुते दुमैः । भद्रशालपरिक्षेपः' कुरुलक्ष्मीमधिक्षिपन्' ॥१८२॥ इतो नन्दनमुखानमितं सौमनसं वनम् । 'इतः पाण्डुकमाभाति शहरास्कुप्तमितद्वमम् ॥१८६॥ इतोऽद्वं चन्द्रवृत्ताक्का कुरवोऽमी चकासते । इतो जम्बूद्धमः श्रीमान् इतः शाक्मिलपादपः ॥१८४॥ अमी चैत्यगृहा भान्ति वनेष्वस्य जिनेशिनाम् । रत्नभाभातिभिः कुटैः चौतयन्तो नभोऽक्कणम् ॥१८५॥ शहरास्वय्वयज्ञनाकीणः सौद्यानः सजिनालयः । पर्यन्तस्यसरिक्षेत्रो नगोऽत्रं नगरायते ॥१८६॥ सक्क्तस्याक्कम्द्रसृद्वः क्षेत्रपत्रोभिनः । जम्बूद्वीपान्तु जस्यास्य नगोऽत्रं कर्णिकायते ॥१८६॥ सक्क्तस्याक्कम्द्रसृद्वः क्षेत्रपत्रोभिनः । जम्बूद्वीपान्तु जस्यास्य नगोऽत्रं कर्णिकायते ॥१८०॥ इति प्रकटितोद्वासमिद्दिमा सून्द्रतां पतिः । मन्ये जगरत्रयायाममद्याच्येष विलक्कते ॥१८८॥ तमित्यावर्णयन् दूरात् स्वयम्बुद्धः समासदत् । ध्वजहस्तैरिवाहृतः सादरं जिनमन्दिरैः ॥१८९॥ अकृत्रिमाननाचन्तान् "नित्यालोकान् सुराचितान् । जिनालयान् समासाद्य स परां मुद्रमाययौ ॥१९०॥ 'तपर्येय स 'पर्येत्य भूयो भक्त्या प्रणम्य च । मद्रसालादिचैत्यानि चन्दते स्म यथाक्रमम् ॥१९१॥ 'तपर्येया स 'पर्येत्य भूयो भक्त्या प्रणम्य च । मद्रसालादिचैत्यानि चन्दते स्म यथाक्रमम् ॥१९१॥

वर्ती छोटी-छोटी पर्वतश्रेणियाँ) यहाँ से लेकर निषध और नील पर्वततक चले गये हैं सो ठीक ही हैं बड़ोंकी चरणसेवा करनेवाला कौन पुरुष वड़प्पनको प्राप्त नहीं होता ? ।।१७९॥ इसके चरणों (प्रत्यन्त पर्वतों) के त्राश्रित रहनेवाले ये गजदन्त पर्वत ऐसे जान पड़ते हैं मानों निषध स्रौर नील . पर्वतने भक्तिपूर्वक सेवाके लिये श्रपने हाथ ही फैलाये हों ॥१⊏०॥ ये सीता सीतोदा नामकी महा-निवयाँ मानो भयसे ही इसके पास नहीं आकर दो कोशकी दूरीसे समुद्रकी खोर जा रही हैं ॥१८१॥ इस पर्वतके चारों और यह भद्रशाल वन है जो अपनी शोभासे देवकुरु तथा उत्तरकुरु-की शोभाको तिरस्कृत कर रहा है और अपने वृत्तोंके द्वारा इस पर्वत सम्बन्धी चारों औरके भृमिभागको सदा त्रलंकृत करता रहता है ॥१८२॥ इधर नन्दनवन, इधर सौमनस वन श्रौर इधर पार्डिक वन शोभायमान है। ये तीनों ही वन सदा फूले हुए वृत्तोंसे अत्यन्त मनोहर हैं ॥१८३॥ इघर ये अर्थचन्द्राकार देवकुरु तथा उत्तरकुरु शोभायमान हो रहे हैं, इघर शोभावान् जम्बुवृत्त है और इधर यह शाल्मली वृत्त है।।१८४॥ इस पर्वतके चारों वनोंमें ये जिनेन्द्रदेवके चैत्यालय शोभायमान हैं जो कि रत्नोंकी कान्तिसे भासमान श्रपनी शिखरोंके द्वारा आकाश-ह्मी द्यांगनको प्रकाशित कर रहे हैं।।१८४॥ यह पर्वत सदा पुरुयजनों (यज्ञों) से व्याप्त रहता है। अनेक बाग-वर्गीचे तथा जिनालयोंसे सहित है तथा इसके समीप ही अनेक निद्याँ और विदेह चेत्र विद्यमान हैं इसितये यह किसी नगरके समान माल्स हो रहा है। क्योंकि नगर भी सदा पुरुयजनों (धर्मात्मा लोगों) से व्याप्त रहता है, बाग-बगीचे श्रौर जिन मन्दिरोंसे सहित होता है तुवा उसके समीप अनेक निद्याँ और खेत विद्यमान रहते हैं।।१८६।। अथवा यह पर्वत संसारी जीवरूपी भ्रमरोंसे सहित तथा भरतादि चेत्ररूपी पत्रोंसे शोभायमान इस जम्बूद्वीपरूपी कमल की कर्णिकाके समान भासित होता है ॥१८७॥ इस प्रकार उत्कृष्ट महिमासे युक्त यह सुमेर पर्वत, जान पड़ता है कि आज भी तीनों लोकोंकी लम्बाईका उलंघन कर रहा है।।१८८।। इस तरह दर से ही वर्णन करता हुआ स्वयंबुद्ध मन्त्री इस मेरुपर्वतपर ऐसा जा पहुँचा मानो जिन मन्दिरों-ने अपने ध्वजारूपी हाथोंसे उसे आदर सहित बुलाया ही हो ॥१८९॥ वहाँ अनादिनिधन, हमेशा प्रकाशित रहनेवाले और देवोंसे पूजित अकृत्रिम चैत्यालयोंको पाकर वह स्वयंबुद्ध मन्त्री परम आनन्दको प्राप्त हुआ ॥१९०॥ उसने पहले प्रदक्षिणा दी। फिर भक्तिपूर्वक वार-बार नम-स्कार किया और फिर पूजा की। इस प्रकार यथाक्रमसे भद्रशाल आदि वनोंकी समस्त अकृत्रिम

१ लक्षन्ते ल॰ । २ मक्त्यै द०,ट०। मजनाय । ३ गच्छतः । ४ परित्रलाः । परिक्षेपं स०, अ० । ९ तिरस्कुर्वन् । अधि क्षिपत् अ०। ६ भद्रशालादुपरि । ७ सन्ततप्रकाशकान् । ८ पूज्या । ९ प्रदक्षिणीकृत्य ।

स सौमनसपौरस्यिदिश्मागिजनवेश्मिनि । कृतार्चनिविधिर्भक्तया प्रणम्य क्षणमासितः । १९२॥
श्वितिवृह्महाकच्छविषयारिष्टसत्पुरात् । आगतौ सहसौक्षिष्ट मुनी गगनचारिणी ॥१९३॥
आदित्यगितमग्रण्यं तथारिक्जयशब्दनम् । युगन्यरमहातीर्थंतरसीहंसनायकौ ॥१९४॥
तावभ्येरय समभ्यर्च्य प्रणम्य च पुनःपुनः । पप्रच्छेति 'सुखासीनौ मनीषी 'स्वमर्गाषितम् । १९५॥
भगवन्तौ युवां वृतं किञ्चित् पृच्छामि हृद्धतम् । भवन्तौ हि जगहोधिविधी भव्योऽविधित्वस् ॥१९६॥
भस्मस्त्वामी खगाधीशः स्थातोऽस्तीह महावकः । स भव्यसिद्धिराहोस्वित् अभव्यः सं श्वीऽत्र मे ॥१९७॥
जिनोपिहृष्टसन्मार्गम् अस्मद्वाक्यान् प्रमाणयन् । स कि १० अद्वास्यते नेति १५ जिज्ञासे १ वामनुप्रहात्॥१९८॥
इति प्रश्नमुपन्यस्य तिस्तन् विश्वान्तिमीयुषि । तयोरादित्यगःयास्यः समास्यद्वर्धक्षणः ॥१९९॥
भो भव्य, भव्य प्वासौ १५ तत्येष्यति च १५ वचः । दग्नमे जन्मनीतश्च तीर्थकृत्वमवाष्ट्यति ॥२००॥
हीपे जम्बूमतीहेव विषये भारताह्वये । १० जिनतैष्य १ द्वामि भगवानादितीर्थकृत् ॥२०१॥
हतोऽतीतभवज्ञास्य वक्ष्ये श्र्णु समासतः । धर्मबीजमनेनोशं यत्र भोगेच्छयान्वितम् ॥२०२॥
हहैवापरतो मेरोविदेहे गन्धिस्तिधे । पुरे सिद्धराभिस्ये पुरन्दरपुरोपमे ॥२०३॥
श्रीपेण इत्यसूद्वाजा १ राजेव प्रियदर्शनः । देवी च सुन्दरी तस्य वभूवात्यन्तसुन्दरी ॥२०५॥
जयवर्माह्वयः सोऽयं तयोः सुनुरजायत । श्रीवर्मेति च तस्याभूत् अनुनो जनताप्रियः ॥२०५॥

प्रतिमात्रोंकी वन्दना की ॥१९१॥ वन्दनाके बाद उसने सौमनसवनके पूर्व दिशा सम्बन्धी चैत्या-लयमें पूजा की तथा भक्तिपूर्वक प्रणाम करके चणभरके लिये वह बहीं बैठ गया ॥१९२॥

इतनेमें ही उसने पूर्व विदेह चेत्रसम्बन्धी महाकच्छ देशके श्रीरिष्ट नामक नगरसे आये हुए, आकाशमें चलनेवाले आदित्यगति और अरिंजय नामके दो मुनि अकस्मात् देखे। वे दोनों ही मुनि युगन्धर स्वामीके समवसरण रूपी सरोवरके मुख्य इंस थे ॥१९३-१९४॥ अतिशय बुद्धि-मान् स्वयं बुद्ध मन्त्रीने सम्मुख जाकर उनकी पूजा की, बार-बार प्रणाम किया और जब ने सख-पूर्वक बैठ गये तब उनसे नीचे लिखे अनुसार अपने मनोरथ पूछे ॥१९४॥ हे भगवन, आप जगत्को जाननेके लिये अवधिज्ञान रूपी प्रकाश धारण करते हैं इसलिये आपसे मैं कुछ मनोगत बात पूछता हूँ, ऋपाकर उसे कहिये॥१९६॥ हे स्वामिन्, इस लोकमें अत्यन्त प्रसिद्ध विद्याधरोंका अधिपति राजा महाबल हमारा स्वामी है वह भव्य है अथवा अभव्य ? इस विषय-में मुक्ते संशय है ॥१९७॥ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए सन्मार्गका स्वरूप दिखानेवाले हमारे वचनोंको जैसे वह प्रमाणभूत मानता है वैसे अद्धान भी करेगा या नहीं ? यह बात मैं आप दोनोंके अनु-प्रहसे जानना चाहेता हूँ ॥१९८॥ इस प्रकार प्रश्न कर जब स्वयंबुद्ध मन्त्री चुप हो गया तब उनमेंसे आदित्यगति नामके अवधिज्ञानी मुनि कहने लगे ॥१९९॥ हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य ही है, वह तुम्हारे वचनोंपर विश्वास करेगा और दसवें भवमें तीर्थंकर पद भी प्राप्त करेगा ॥२००॥ वह इसी जम्बूद्धीपके भरत नामक त्तेत्रमें आनेवाले युगके प्रारम्भमें ऐश्वर्यवान् प्रथम-तीर्थंकर होगा ॥२०१॥ अब मैं संत्तेपसे इसके उस पूर्वभवका वर्णन करता हूँ जहाँ कि इसने भोगोंकी इच्छाके साथ-साथ धर्मका बीज बोया था। हे राजन् , तुम सुनो ।।२०२॥

इसी जम्बूद्वीपमें मेरपर्वतसे पश्चिमकी श्रोर विदेह चेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है उसमें सिंहपुर नामका नगर है जो कि इन्द्र के नगरके समान सुन्दर है। उस नगरमें एक श्रीषेण नामका राजा हो गया है। वह राजा चन्द्रमाके समान सबको प्रिय था। उसकी एक श्रत्यन्त सुन्दर सुन्दरी नामकी स्त्री थी।।२०३-२०४॥ उन दोनोंके पहले जयवर्मा नामका पुत्र हुआ और उसके बाद

१ पूर्वदिरमागस्थितिनग्रहे । २ स्थितः । -मास्थितः द०,म०। ३ पूर्वविदेहः । ४ मुख्यम् । ५ अरिञ्ज-बाख्यम् । ६ मुखोपविष्टो । ७ स्वेष्यितम् । ८ बोधविधाने । ९ बाक्यं प्र—अ०, द०, स०, प०। १० अद्धानं करिष्यते । ११ ज्ञातुभिन्छामि । १२ युवयोः । १३ उपन्यासं कृत्वा । १४ गन्छति सति । १५ विश्वासं करिष्यति । १६ च तद्वचः म० । १७ मिविष्यति । १८ मिविष्य**द्युगप्रार**म्मे । १९ सम्द्र इवा

'पिन्नोरिप निस्तोंण कनीयानमनत् त्रियः । प्रायः 'प्रजात्वसाम्येऽपि कचित् प्रीतिः प्रजायते ॥२०६॥ जनानुरागमुरसाहं पिता दश्च कनीयसि । राज्यपटं बनन्धास्य ज्यायान् 'समवधीरयन् ॥२००॥ जयवर्माथ निवेंदं परं प्राप्य तपोऽप्रहीत् । स्वयंप्रभगुरोः पाद्वे 'स्वमपुण्यं 'विग्नहंयन् ॥२००॥ जयवर्माथ निवेंदं परं प्राप्य तपोऽप्रहीत् । स्वयंप्रभगुरोः पाद्वे 'स्वमपुण्यं 'विग्नहंयन् ॥२००॥ नवसंयत एवासी 'यान्तमृद्ध्या 'महीधरम् । खे खेवरेशमुब्धु वीक्ष्यासीत् सनिदानकः ॥२००॥ महाखेवरभो'गा हि भूयासुमें उन्यजन्मनि । इति ध्यायक्षसी दृष्टी वृद्मीकाद्रीममोगिना ॥२१०॥ भोगं 'व्कायम्यन् विसृष्टासुरह भूत्वा महाबळः।सोऽ'(नाशितम्भवान्' भोगान् सुङ्कतेऽद्यख्वरोचितान्॥२११ भोगां 'व्कायसावेवं विरकालमरज्यत । भवद्वचोऽजुना श्रुत्वा क्षिप्रमेभ्यो 'व्वरंस्यति ॥२१२॥ सोऽद्य रात्रो सप्तेक्षिष्ट स्वप्ने दुर्मन्त्रिभिस्त्रिभिः । निमज्यमानमात्मानं बालात् पङ्के दुरुत्तरे ॥२१३॥ सोऽद्य रात्रो सप्तेक्षिष्ट स्वप्ते दुरपङ्कादुद्धतं त्वया । अभिषिक्तं 'वस्त्रमैक्षिष्ट निविष्टं हि(विष्टरे ॥२१४॥ ततो 'विभित्स्यं तान् दुष्टान् दुःपङ्कादुद्धतं त्वया । अभिषिक्तं 'वस्त्रमैक्षिष्ट निविष्टं हि(विष्टरे ॥२१४॥ ततो 'विभित्स्यं तान् दुष्टान् दुःपङ्कादुद्धतं त्वया । अभिषिक्तं 'वस्तमैक्षिष्ट निविष्टं हि(विष्टरे ॥२१४॥ दिश्चमेकां च सज्ज्वातं क्षीयमाणामनुक्षणम्' । 'व्कायमामिवाकोलाम् अपद्यत् क्षणदाक्षये' ॥२१५॥ इध्या स्वमावितस्पष्टं त्वामेव 'वितिविद्याः । श्रीतो भवद्वचःक्रस्तं स्वसाक्षेत्रयसं ग्रयम् ॥२१७॥ स्वमद्यसम्दः पूर्वं त्वत्तः श्रुत्वितिविद्यसः । श्रीतो भवद्वचःक्रस्तं ' स करिष्यत्यसं ग्रयम् ॥२१७॥ स्वमद्यसम्दः पूर्वं त्वत्तः श्रुत्वितिविद्यसः । श्रीतो भवद्वचःक्रस्तं ' स करिष्यत्यसं ग्रयम् ॥२१७॥

डसका छोटा भाई श्रीवर्मा हुया। वह श्रीवर्मा सब लोगोंको त्र्यतिशय पिय था ॥२०४॥ <mark>वह</mark> उत्तरण अपना पार का पार का पार पार पार विकास है सन्तानपना समान रहने-छोटा पुत्र माता-पिताके लिये भी स्वभावसे ही प्यारा था सो ठीक ही है सन्तानपना समान रहने-था उन अप अधिक प्रेम होता ही है ॥२०६॥ पिता श्रांषेण्ने मनुष्योंका श्रनुराग तथा जरमाह देख कर छोटे पुत्र श्रीवर्माके मस्तकपर ही राज्यपट्ट बांघा श्रीर इसके बड़े भाई जयवर्माकी उपेत्ता कर दी ॥२००॥ पिताकी इस उपेत्तासे जयवर्माको बड़ा वैराग्य हुत्रा जिससे वह अपने पापोंकी निन्दा करता हुआ स्वयंप्रभगुरुसे दीचा लेकर तपस्या करने लगा ॥२०८॥ जयवर्मा अभी नवदी जित ही था-उसे दी ज्ञा लिये हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि उसने विभूतिके साथ त्राकाशमें जाते हुए महीधर नःमके विद्याधरको धाँख उठाकर रेखा। उस विद्याधरको देखकर जयवर्मीने निदान किया कि मुम्ते त्रागामी भन्नमें बड़े-बड़े विद्याधरोंके भोग प्राप्त हैं। वह ऐसा विचार ही रहा था कि इतनेमें एक भयंकर सपने बामीसे निकलकर उसे डस लिया। वह भोगोंकी इच्छा करते हुए ही मरा था इसिलये यहाँ महाबल हुआ है और कभी तृप्र न करनेवाले विद्याधरोंके उचित भोगोंको भोग रहा है। पूर्वभवके संस्कारसे ही वह चिरकाल तक भोगोंमें अनुरक्त रहा है किन्तु आपके वचन सुनकर शीघ्र ही इनसे विरक्त होगा ॥२०९–२१२॥ आज रात-को उसने स्वप्नमें देखा है कि तुन्हारे सिवाय अन्य तीन दुष्ट मन्त्रियोंने उसे बलात्कार किसी का उत्तम रचन रूपा है। ये अ स्ट्रांस्तान चन कार कुछ मन्त्रियोंकी भत्तना कर उसे कीचड़से निकाला है और सिंहासनपर बैठाकर उसका अभिषेक किया है।।२१३-२१४॥ इसके सिवाय दूसरे स्वप्नमें देखा है कि अग्निकी एक प्रदीप्त ब्वाला विजली के समान चंचल और प्रतिक्ण चीण होती जा रही है। इसने ये दोनों स्वप्न आज ही रात्रिके अन्तिम समयमें देखे हैं।।२१४।। अत्यन्त स्पष्ट रूपसे दोनों स्वप्नोंको देख वह तुम्हारी प्रतीचा करता हुआ ही बैठा है इसलिये तुम शीव ही जाकर उसे समकात्रो ॥२१६॥ वह पूजनेके पहले हो त्रापसे इन दोनों स्वप्नोंको सुनकर अत्यन्त विस्मित होगा और प्रसन्न होकर निःसन्देह आपके समस्त वचनोंको स्वीकार करेगा ॥२१७॥

१ जननीजनकयोः । २ पुत्रत्वसमानेऽपे । ३ व्यत्रसायम् । 'उत्साहो व्यत्नसायः स्यात् सवीर्यमतिशक्तिमाक्' इत्यमरः । ४ अवज्ञां कुर्वन् । ५ आत्मीयम् । ६ निन्दन् । ७ गच्छन्तम् । ८ महीबरनामानम् । ९ मोगस्ते प०, द०, छ०, । १० मोगं काम्यतं ति मोगं काम्यन् । मोगकाम-अ०, स० । मोगकाम्यन् द० । १२ सोऽनाशितमवं मोगान् अ०, स०, द० । १२ अतृतिकरान् । १३ कारणात् । १४ मोगकाम्यन् द० । १५ सन्तर्ज्यं । १६ आत्मानम् । १७ अनन्तरक्षणमेव । १८ ति इद् । १९ राज्यन्ते । २० प्रतिक्षमाणः । २१ -वः स्कृतं स अ०, द०, स० ।

तृषितः पयसीवाब्दात् पतिते चातकोऽधिकम् । 'जनुषान्ध इवानन्धक्करणे' परमौषधे' ॥२१८॥ रिविमेध्यति सद्धमें त्वतः सोऽय प्रवृद्ध्योः । दृत्येव युक्तिकामिन्याः काळळ्डध्या प्रचोदितः ॥२१९॥ विद्धि तद्धाविपुण्यद्धिपियुनं स्वममादिनम् । द्वितीयं च तदीयायुरतिहास निवेदकृम् ॥२२०॥ मासमात्राविश्य जीवितं तस्य 'निश्चित् । तदस्य श्रेयसे भद्र 'घटेथास्स्वमशीतकः" ॥२२१॥ इत्युदीर्य' ततोऽन्तर्द्धिम् भगत् सोऽम्बरवारणः । समं सधर्मणादित्यगतिराशास्य प्रनित्रणम्' ॥२२२॥ स्वयम्बुद्धोऽपि तद्दाक्यश्रवणात् किञ्चिदाञ्चळः । द्वतं 'प्रत्यावृतत्तस्य प्रतिबोधविधायकः ॥२२३॥ सस्वरम्ब समासाद्य तं च दृष्ट्वा महाबळम् । चारणिवचोऽशेषम् आख्यत् स्वप्रक प्रविव ॥२२॥ 'प्रहन्त दुःखानुबन्धानां 'प्रहन्ता धर्मो जिनोदितः । तस्मात् तस्मिन् मितं धत्स्व मितमित्रिति चान्वशात्' ॥ ततः स्वायुःश्चयं बुद्ध्वा स्वयम्बुद्धान्महाबळः । ततुत्यागे मितं धीमान् अधत्त विधिवत्तदा ॥२२६॥ कृत्वाष्टाद्विकिमद्धिः महामहमहापयत्' । दिवसान् स्वयुद्धोचानिजनवेश्मित भिक्ततः ॥२२०॥ सुत्वायातिबळाख्याय दृत्वा राज्यं समृद्धिमत् । सर्वातापृच्छ्य' मन्त्र्यादीन् परं स्वातन्त्र्यमाश्रितः॥२२८॥ सिद्धकृद्यसुपेत्वाञ्च पराध्यं जिनमन्दिरम् । सिद्धाच्यांस्तत्र संयुच्य स 'प्रान्यस्यदसाध्वसः ॥२२९॥ यावजीवं कृताहारवारीरत्यागसंगरः' । गुरुसाक्षि समारुश्च वीरशय्थामसूदधीः ॥२३०॥

जिस प्रकार प्यासा चातक सेचसे पड़े हुए जलमें, और जन्मान्ध पुरुप तिमिर रोग दूर करनेवाली श्रेष्ठ झौषधिमें अतिशय प्रेम करता है उसी प्रकार मुक्तिक्पी स्त्रीकी दूतीके समान काललव्धि के द्वारा प्रेरित हुआ महाबल आपसे प्रबोध पाकर समीचीन धर्ममें अतिशय प्रेम करेगा ॥२१८॥ २१९ ॥ राजा महाबलने जो पहला स्वप्न देखा है उसे तुम उसके आगामीभवसें प्राप्त होने वाली विभृतिका सूचक समभो और द्वितीय स्वप्नको उसको आयुके अतिशय हासको सूचित करने वाला जानो ॥ २२० ॥ यह निश्चित है कि अय उसकी आयु एक माहकी ही शेष रह गई है इसलिए हे भद्र, इसके कल्याणके लिए शीघ हो प्रयत्न करो, प्रमादी न होत्रो ॥२२१॥ यह कहकर छोर स्वयं-वद्ध मन्त्रीको अत्रीवीद देकर गगनगत्मी अदित्यगति नामके सुनिराज अपने साथी अरिजयके . साथ साथ त्र्यन्तर्हित हो गये ॥२२२ ॥ सुनिराजके वचन सुननेसे कुछ व्याकुल हुत्र्या स्वयंवुद्ध भी महाबलको समभानेके लिए शीव ही वहाँ से लौट त्राया ॥२२३॥ त्रौर तत्काल ही महावलके पास जाकर उसे प्रतीन्तामें बैठा हुन्या देख प्रारम्भसे लेकर स्वप्नोंके फल पर्यन्त विपयको सचित करनेवाले ऋषिराजके समस्त वचन सुनाने लगा ॥२२४॥ तदनःतर उसने यह उपदेश भी दिया कि हे बुद्धि-मन् , जिनेन्द्र भगवान्का कहा हुआ यह धर्म ही समस्त दुः खोंकी परम्पराका नाश करनेवाला है इसलिए उसीमें बुद्धि लेगाइये, उसीका पालन कीजिए ॥ २२४ ॥ बुद्धिमान् महावलने स्वयंबुद्धसे अपनी आयुका त्रय जानकार विधिपूर्वक शरीर छोड़ने— समाधिमरण धारण करनेमें अपना चित्त लगाया ॥२२६ ॥ अतिशय समृद्धिशाली राजा अपने घरके बगीचेके जिनमन्दिरमें भक्ति पूर्वक आष्टाहिक महायज्ञ करके वहीं दिन व्यतीत करने लगा ॥ २२७ ॥ वह अपना वैभवशाली राज्य अतिवल नामक पुत्रको सौंपकर तथा मन्त्री आदि समस्त लोगोंसे पूछकर परम स्वत-न्त्रताको प्राप्त हो गया ॥ २२८ ॥ तत्पश्चात् वह शीघ्र ही परमपूज्य सिद्धकूट चैत्यालय पहुँचा। वहां उसने सिद्ध प्रतिमात्र्यों की पूजा कर निर्भय हो संन्यास धारण किया।।२२९।। बुद्धि-माने महाबलने गुरुकी साची पूर्वक जीवन पर्यन्तके लिये आहार पानी तथा शरीरसे ममत्व छी-

९ जन्मान्धः । २ अन्धमनन्धं करणमनन्धङ्करणं तस्मिन् । ३ -करणं परमौष्धम् अ०। ४ स्वस्तवम् । ५ निश्चितम् अ०, स०। ६ चेष्टां कुरु । ७ अमन्दः । ८ उनस्वा । ९ तिरोधानम् । १० आशीर्वादं दत्वा । -राशस्य व०। ११ तन्मतम् म०, प०, ट०। तदमीष्टम् । धर्मष्टद्भिति यानत् । १२ निजपुरं प्रत्यागतः । १३ [ हन्त सम्बोधने, हे महाबङः ] । १४ धातकः । १५ शिक्षामकरोत् । १६ अनयत् । -महाययन् अ०, स०। १७ सन्तोषं नीत्या । १८ संन्यसनसकरोत् । १९ प्रतिश्चा ।

आरुद्धाराधनानावं तितीर्युभेवसागरम् । निर्यापकं स्वयम्बुद्धं बहु मेने महाबलः ॥२३५॥ सर्वत्र समतां मैत्रीम् अनौत्मुक्यव्यं भावयन् । सोऽभून्मुनिरिवासङ्गः त्यक्तबाद्धातरोपिधः । ॥२३२॥ देहाहारपरित्यागव्यतमास्थाय धीरधीः । परमाराधनाद्युद्धं स भेजे वस्माहितः ॥२३३॥ प्रायोपगमनं कृत्वा धीरः स्वपरगोचरान् । उपकारानसौ नैच्छत् शरीरेऽनिच्छतां गतः ॥२३४॥ प्रायोपगमनं कृत्वा धीरः स्वपरगोचरान् । उपकारानसौ नैच्छत् शरीरेऽनिच्छतां गतः ॥२३४॥ तीत्रं वत्यस्यतस्य विमानमगात् ततुः । परिणामस्त्वविधृष्ट स्मरतः परमेष्ठिनाम् ॥२३५॥ भ्रमाञ्ज्ञषोऽस्य गात्राणां परं शिथिछताऽभवत् । नाह्यहायाः प्रतिज्ञाया व्रतं हि महतामिदम् ।२३६॥ शरद्धन इवाह्यस्योप्ऽभूत् दस्यवयात् । मासास्यवियुक्तं च देहं सुर इवाह्यभः ॥२३७॥ गृहीतमरणारम्भवतं तं वीक्ष्य चक्षुषी । द्युवेव क्वापि संखीने प्राग्विष्ठासाद् विरोगतः ॥२३८॥ क्षोष्ठावस्य संग्रुष्यत् असङ्मांसत्वचाविष । रूढी कान्त्यानपायिन्या नौजिञ्चष्टां प्राक्तनीं श्रियम्॥२३९॥

इनेकी प्रतिज्ञा की और वीरराय्या ज्ञासन धारण की ॥२३०॥ नह महाबल आराधनाहणी नावपर आहृद होकर संसारहणी सागरको तैरना चाहता था इसिलये उसने स्वयंबुद्ध मन्त्रीको निर्यापका चार्य (सङ्गेखनाकी विधि कराने वाले आवार्यपत्तमें, नाव चलाने वाला खेविड्या) बनाकर उसका बहुत ही सन्मान किया ॥ २३१ ॥ वह शत्रु मित्र आदिमें समता धारण करने लगा, सब जीवोंके साथ मैत्रीभावका विचार करने लगा, हमेशा अनुत्सुक रहने लगा और बाह्य-आभ्यन्तर परिश्रहका त्यागकर परिश्रहत्यागी सुनिके समान मालूम होने लगा ॥२३२ ॥ वह धीर वीर महाबल शरीर तथा आहार त्याग करनेका त्रत धारण कर आराधनाओंकी परम विशुद्धिको प्राप्त हुआ था उस समय उसका चित्त भी अत्यन्त स्थिर था ॥ २३३ ॥ उस धीर वीरने प्रायोपगमन नामका संन्यास धारण कर शरीरसे बिलकुल ही स्नेह छोड़ दिया था इसिलये वह शरीर रचाके लिये न तो स्वकृत उपकारोंकी इच्छा रखता था और न परकृत उपकारोंकी ॥२३४॥

भावार्थ-सन्न्यास मरणके तीन भेद हैं-१ भक्त प्रत्याख्यान, २ इंगिनीमरण और ३ प्रायोप-गमन । (१) भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो सन्न्यासमरण हो उसे भक्तप्रतिज्ञा कहते हैं, इसका काल अन्तर्मुहूर्तसे लेकर बारह वर्ष तकका है। (२) अपने शरीरकी सेवा स्वयं करे, किसी दूसरेसे रोगादिका उपचार न करावे ऐसे विधानसे जो सन्न्यास धारण किया जाता है उसे इंगिनीमरण कहते हैं। (३) श्रौर जिसमें खद्यत श्रौर परकृत दोनों प्रकारके उपचार न हों उसे प्रायोपगमन कहते हैं। राजा महाबलने प्रायोपगमन नामका तीसरा सन्न्यास धारण किया था ॥२३४॥ कठिन तपस्या करनेवाले महाबल महाराजका शरीर तो कृश हो गया था परन्तु-पञ्चपरमेष्ठियोंका स्मरण करते रहनेसे परिणामोंकी विशुद्धि बढ़ गयी थीं।।२३४॥ निरन्तर उपवास करनेवाले उन महाबलके शरीरमें शिथिलता अवश्य आ गयी थी परन्तु प्रहण की हुई प्रतिज्ञामें रंचमात्र भी शिथिलता नहीं आई थी, सो ठीक है क्योंकि प्रतिज्ञामें शिथिलता नहीं करना ही महापुरुषोंका त्रत है ॥२३६॥ शरीरके रक्त, मांस आदि रसोंका चय हो जानेसे वह महाबल शरद् ऋतुके मेघोंके समान अत्यन्त दुर्बल हो गया था। अथवा यो समिभये कि उस समय वह राजा देवोंके समान रक्त, मांस आदिसे रहित शारीरको धारण कर रहा था।।२३७।। राजा महाबलने मरणका प्रारम्भ करनेवाले त्रत धारण किये हैं यह देखकर उसके दोनों नेत्र मानो शोकसे ही कहीं जा छिपे थे और पहलेके हाव-भाव आदि विलासोंसे विरत हो गये थे ॥२३८॥ यदापि उसके दोनों गालोंके रक्त, मांस तथा चमड़ा आदि सब सूख गये थे तथापि

१ विषयेष्वलासम्ब्यम् । २ परिग्रहः । ३ सुष्ठु सन्नद्धः । ४ त्यास्कुर्वतः । ५ अतिकृशत्वम् । ६ अश्वात् अश्वान् अनश्वान् तस्य अनाशुषः । ७ कृशस्य भावः । ८ देही महाबळ्श्च । ९ विभर्ति स्म । १० अपसरतः स्म ।

नितान्तपीवरावंसी केयूरिकणकर्षशौ । तदास्योजिझतकाठिन्यौ सृदिमानमुपेयतुः । २४०॥
'आभुग्नमुद्रु व्यास्य विवलीभङ्गसङ्गमम् । निवातिनित्तरङ्गाम्बुसरः ग्रुप्यदिवामवत् । १२४१॥
'तपस्तन्त्वपात्तापाद् दिदीपेऽधिकमेव सः । कनकाइम इवाध्मातः परां ग्रुद्धि समुद्रु । १४२॥
असद्धं तनुसन्तापं सहमानस्य हेल्या । ययुः परीषहाभङ्गमभङ्गस्यास्य 'सङ्गरे ॥२४३॥
स्वगस्थीभृतदेहोऽपि यद् व्यजेष्ठ परीषहान् । स्वसमाधिबलाद् व्यक्तं स तदासीन् महाबलः ॥२४४॥
'मृद्धि लोकोत्तमान् सिद्धान् स्थापयन् हृद्येऽईतः । शिरःकवचमस्त्रन्य स कर्ते साधुभिन्तिभिः ॥२४५॥
चक्षुषी परमात्मानम् अद्राष्ट्रामस्य योगतः । 'अश्रौष्टां परमं मन्त्रं श्रोत्रे जिह्वा तमापठत् ॥२४६॥
मनोगर्मगृहेऽईन्तं विधायासौ निरन्जनम् । प्रदीपिनव निर्धृतक्ष्वान्तोऽभूद् ध्यानतेजसा ॥२४७॥
द्वाविशतिदिनान्येष कृतसब्लेखनाविधः । जीवितान्ते 'समाधाय मनः स्वं परमेष्ठिषु ॥२४८॥
नमस्कारपदान्यन्तर्जल्पेन 'विभृतं जपन् । ललायपटिनियस्तहस्तपङ्कजकुद्मलः ॥२४९॥
कोशादसेरिवान्यत्वं देहाजीवस्य भावयन् । भावितात्मा सुखं प्राणान् औष्ट्रस्त सन्मिन्त्रसाक्षिकम् ।२५०॥

उन्होंने अपनी अविनाशिनी कान्तिके द्वारा पहलेकी शोभा नहीं छोड़ी थी-वे उस समय भी पहलेकी ही भाँति सुन्दर थे ॥२३९॥ समाधियहणके पहले उसके जो कन्धे अत्यन्त स्थूल तथा बाहबन्धकी रगड़से अत्यन्त कठोर थे उस समय वे भी कठोरताको छोड़कर अतिशय कोमलताको प्राप्त हो गये थे ।।२४०।। उसका उदर कुछ भीतरको स्रोर फुक गया था स्रौर त्रिवली भी नष्ट हो गयी थी इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो हवाके न चलनेसे तरंगरहित सखता हुआ तालाब ही हो ।।२४१।। जिस प्रकार ऋषिमें तपाया हुऋा सुवर्ण पाषाण ऋत्यन्त शुद्धिको धारण करता हुआ अधिक प्रकाशमान होने लगता है उसी प्रकार वह महाबल भी तपरूपी अग्निसे तम हो अत्यन्त ग्राद्धिको धारण करता हुआ अधिक प्रकाशमान होने लगता था ॥२४२॥ राजा असह शरीर सन्तापको लीलामात्रमें ही सहन कर लेता था तथा कभी किसी विपत्तिसे पराजित नहीं होता था इसिलए उसके साथ युद्ध करते समय परीषह ही पराजयको प्राप्त हुए थे, परीषह उसे अपने कर्तव्यमार्गसे च्यत नहीं कर सके थे ॥२४३॥ यद्यपि उसके शरीरमें मात्र चमड़ा और हड़ी ही शेष रह गयी थी तथापि उसने अपनी समाधिके बलसे अनेक परीषहोंको जीत लिया था इसलिए उस समय वह यथार्थमें 'महाबल' सिंह हुआ था ॥२४४॥ उसने अपने मस्तकपर लोको-त्तम परमेष्टीको तथा हृदयमें ऋरहंत परमेष्टीको विराजमान किया था और आचार्य उपाध्याय तथा साधु इन तीन परमेष्ठियोंके ध्यानरूपी टोप-कवच और अस्त्र धारण किये थे।।२४४॥ ध्यानके द्वारा उसके दोनों नेत्र मात्र परमात्माको ही देखते थे, कान परम मन्त्र (एमोकार मन्त्र) को ही सुनते थे और जिह्ना उसीका पाठ करती थी ॥२४६॥ वह राजा महावल अपने मनरूपी गर्भगृहमें निव्म दीपकके समान कर्ममलकलंकते रहित ऋहैन्त परमेष्ठीको विराजमान कर ध्यानरूपी तेजके द्वारा मोह अथवा अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित हो गया था।।२४०।। इस प्रकार महाराज महावल निरन्तर वाईस दिन तक सल्लेखनाकी विधि करते रहे। जब आयुका अन्तिम समय आया तत्र उन्होंने अपना मन विशेष रूपसे पब्चपरमेष्ठियोंमें लगाया। उसने हस्तकमल जोड़कर ललाट पर स्थापित किये और मन ही मन निश्चल रूपसे नमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए, म्यानसे तलवारके समान शरीरसे जीवको पृथक चिन्तवन करते हुए श्रौर श्रपने

१ आकुबिवतम् । २ विगतवलीभङ्गः । ३ अमितापात् । ४ सन्तप्तः । ५ प्रतिज्ञायां युद्धे च । ६ शिखायाम् । 'शिखा हृदयं शिरः कवचम् अस्तम्' चेति प्वच स्थानानि तत्र प्वच नमस्कारं प्वचमा कृत्वा योजयन् इत्यर्थः । ७ 'प्रमात्मानमद्राष्ट्रामस्य योगतः' अत्र प्रमात्मशब्देन अर्हन् प्रतिपाद्यते । ध्यानसामध्या-दर्हन् चक्षुविषयोऽभूदिष्यर्थः । पिहिते कारागारे इत्यादियत् । ८ अश्वणुताम् । ९ समाधानं कृत्वां । १० निश्चलं यथा भवति तथा ।

मन्त्रशक्तया यथा पूर्वं स्वयंतुद्धो नयधाद् बलस्'। 'तथापि मन्त्रशक्तयेव बलं न्यास्थन् महाबले ॥२५१॥ साचिव्यं सचिवेनेति कृतमस्य 'निरत्ययम्। तदा धर्मसहायत्वं निव्यंपेक्षं प्रकुर्वता ॥२५२॥ देहभारमथोत्सव्य छघूमूत इव क्षणात्। प्रापत् स कर्षमेशानम् 'अनरपसु बसिविधिम् ॥२५३॥ तत्रोपपादशय्यायाम् उदपादि महोदयः। विमाने श्रीप्रभे स्वये लिलताङ्गः सुरोक्तमः ॥२५४॥ यथा वियति वीताञ्जे 'साञ्चा विद्युद् विरोचते। तथा वेक्षियिकी दिश्या तनुरस्याचिरादभात् ॥२५५॥ वत्रयोवनपूर्णो 'ना सर्वलक्षणतं मृतः। सुप्तोत्थितो यथा भाति तथा सोऽन्तर्मुहूर्कतः ॥२५६॥ 'उत्रलख्यक्रवेत्रसुकुटाङ्गद्भूपणः। स्वय्वी सद्युक्षधरः प्रादुरावीन् महाद्युतिः ॥२५६॥ 'उत्रलख्यक्रवेत्रसुकुटाङ्गद्भूपणः। स्वय्वी सद्युक्षधरः प्रादुरावीन् महाद्युतिः ॥२५८॥ तस्य रूपं तदा रेजे निमेपालसलोचनम्। झघट्टयेन निष्कप्रपत्थितेनेव सरोजलम् ॥२५८॥ वाहुशाखोज्जवलं श्रीमक्तवपञ्चवत्रोमलम् । नेत्रभृङ्गः वपुस्तस्य भेजे करपाङ्किपश्चिम् ॥२५९॥ लिलतं लिलताङ्गत्य दिव्यं रूपमयोनिजम् । इत्येव वर्णनास्यास्तु कि वा वर्णनयानया ॥२६०॥ पुष्पवृष्टिस्तदापतत् मुक्ता करपद्वमेः स्वयम् । हुन्दुसिस्तिनेतं मन्द्रं जजुम्भे रुद्धिक्तरम् ॥२६२॥ मृदुराधृतमन्द्रासन्द्रनादाहरन् रजः। खुगन्धिराववी सन्द्रमितिलोऽन्द्रकणान् किरन् ॥२६२॥ सत्रोऽसी विलतां किञ्चद् दशं स्थावारयन् 'दिशाम् । स्थनताद्यनमहेवकोटिदेहप्रभाज्वधम् ॥२६२॥ तत्रोऽसी विलतां किञ्चद् दशं स्थावारयन् 'दिशाम् । स्थनताद्यनमहेवकोटिदेहप्रभाज्वधम् ॥२६३॥

शुद्ध त्रात्मस्वरूपकी भावना करते हुए, स्वयंबुद्धमन्त्रीके समत्त सुखपूर्वक प्राण छोड़े ॥२४५–२४०॥ स्वयंबुद्ध मन्त्री जिस प्रकार पहले अपने मन्त्रशक्ति (विचार शक्ति) के द्वारा महाबलमें बल (शक्ति अथवा सेना) सिन्नहित करता रहता था उसी प्रकार उस समय भी वह मन्त्रशक्ति (पञ्चनमस्कार मन्त्रके जापके प्रभाव ) के द्वारा उसमें त्र्यात्मबल सन्निहित करता रहा, उसका धैर्य नष्ट नहीं होने दिया ॥२५१॥ इस प्रकार निःस्वार्थ भावसे महाराज महाबलकी धर्मसहायता करनेवाले स्वयंबुद्ध मन्त्रीने अन्ततक अपने मन्त्रीपनेका कार्य किया ॥२४२॥ तद्नन्तर वह महा-बलका जीव शरीररूपी भार छोड़ देनेके कारण मानो हलका होकर विशाल सुख सामग्रीसे भरे हुए ऐशान स्वर्गको प्राप्त हुन्ना । वहाँ वह श्रीप्रम नामके स्नतिशय सुन्दर विमानमें उपपाद शय्या-पर बड़ी ऋदिका धारक ललिताङ्ग नामका उत्तम देव हुआ ।।२४३-२४४।। मेघरहित आकाशमें श्वेत बादलों सहित विजलीकी तरह उपपाद शय्यापर शीघ ही उसका वैक्रियिक शरीर शोभाय-मान होने लगा ॥२४४॥ वह देव अन्तर्भुहूर्तमें ही नवयौवनसे पूर्ण तथा सम्पूर्ण लच्चणोंसे सम्पन्न होकर उपपाद शय्यापर ऐसा सुशोभित होने लगा मानो सब लज्ञ्णोंसे सहित कोई तरुण पुरुष सोकर उठा हो ।।२४६।। देदीप्यमान कुण्डल केयूर मुकुट और बाजूवंद आदि आभूषण पहिने हए. मालासे सहित और उत्तम वस्त्रोंको धारण किये हुए ही वह अतिशय कान्तिमान ललिताङ्ग नामक देव उत्पन्न हुन्ना ।।२४७।। उस समय टिमकार रहित नेत्रोंसे सहित उसका रूप निश्चल बैठी हुई दो मछलियों सहित सरोवरके जलकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥२४८॥ अथवा जनका शरीर कल्पवृत्तको शोभा धारण कर रहा था क्योंकि उसकी दोनों भुजाएँ उज्ज्वल शाखाओं के समान थीं, अतिराय शोभायमान हाथोंकी हथेलियाँ कोमल पल्लवोंके समान थीं और नेत्र भ्रमरोंके समान थे।।२४९।। श्रथवा ललिताङ्गदेवके रूपका श्रौर श्रधिक वर्णन करनेसे क्या लाभ है ? उसका वर्णन तो इतना ही पर्याप्त है कि वह योनिके बिना ही उत्पन्न हुआ था और श्रातिशय सुन्दर था ॥२६०॥ उस समय स्वयं कल्पवृत्तींके द्वारा ऊपरसे छोड़ी हुई पुष्पींकी वर्षा हो रही थी और दुन्दुंभिका गर्मार शब्द दिशाओंको व्याप्त करता हुआ निरन्तर बढ़ रहा था ॥२६१॥ जलकी छोटी-छोटी बूँदोंको बिखेरता और नन्दन वनके हिलते हुए कल्पवृत्तोंसे पुष्प-पराग प्रहण करता हुआ अतिशय सुहावना पवन धी रे-धी रे बह रहा था।।२६२॥ तदनन्तर सब

१ बलं चतुरङ्गं बलं सामर्थम् । २ तदापि ब॰,अ॰,स॰,प॰। ३ निरितक्रमम् । ४ सम्यक्सानम् । ५ शुम्त्रमेषसमन्विता ।६ पुरुषः । ७ अयं स्ठोकः 'म' पुस्तके नास्ति । ८ दिश्च ।

अहो परममेश्वर्यं किमेतत् कोऽस्मि 'किन्विमे । आनमन्योत्य मां दूरात् इत्यासीद् विस्तितः क्षणम्॥२६४॥ क्वायातोऽस्मि कुतो वाऽय प्रप्तद्विसे मे मनः । शय्यातलस्य क्षण रम्पः कोऽयं 'महाश्रतः ॥२६४॥ इति चिन्तयतस्तस्य क्षणादविष्ठिययो । तेनावृद्ध सुरः सर्वं स्वयम्बुद्धाविष्ठक्तकम् ॥२६६॥ 'अये, तपःफलं दिन्यम् अयं स्वर्गो महायुतिः । इसे देवास्समुत्सपंद्देहीचोताः प्रणामिनः ॥२६७॥ विमानमेतदुद्धासि कल्पपादपोष्टितम् । इसा मञ्जुगिरो देव्या शिक्षानमणिन्पुराः ॥२६८॥ अल्पतःपरिवारोऽयम् इतो नृत्यति सस्मितम् । गीयते कल्पमामन्द्रम् इतश्च 'सुरवध्विः ॥२६८॥ इति विश्वित्य तत्यवं भवतत्व्यतोऽवधेः । शय्योत्तक्षे सुलासीनो नानारत्नां सुलासुरे ।।२७०॥ इति विश्वित्य तत्यवं भवतत्व्यतोऽवधेः । शय्योत्तक्षे सुलासीनो नानारत्नां सुलासुरे ।।२००॥ जनेश विजयिन् नन्द 'नेत्रानन्द महाद्यते । वर्षरवेत्यद्विरो नम्नाः तमासीदन् दियोकसः । २०९॥ सप्त्रथयमधोपेत्य 'स्विनयोगप्रचोदिताः । ते तं विज्ञापयामासुः इति प्रणतमौल्यः ॥२०२॥ प्रतीच्छ प्रथमं नाथ 'सञ्जं मज्जनमङ्गलम् । ततः पूजां जिनेन्द्राणां कृष्ठ पुण्यानुबन्धिनीम् ॥२०२॥ प्रतीच्छ प्रथमं नाथ 'सञ्जं मज्जनमङ्गलम् । समालोक्य 'रसंघटेः समापतदितस्ततः ॥२०४॥ दितः 'रप्रेक्षस्व 'रसंप्रेक्षाः 'रप्रेक्षागृहमुपागतः । सल्लीलभूलतोत्क्षेपं नटन्तोः सुरनर्तकोः ॥२०५॥ मनोज्ञवेपभूवाश्च देवीदेवाद्य 'भानय । 'रद्वम्यस्य सम्प्रासौ फलमेतावदेव हि ॥२०६॥

श्रीरसे नमस्कार करते हुए करोड़ों देवोंके शारीरकी प्रभासे व्याप्त दिशाश्रोंमें दृष्टि घुमाकर लिलताङ्गदेवने देखा कि यह परम ऐश्वर्य क्या है ? मैं कौन हूँ ? श्रोर ये सब कौन हैं ? जो मुमे दूर-दूरसे आकर नमस्कार कर रहे हैं। तितिताङ्गदेव यह सब देखकर चएाभरके तिये श्राश्चर्यसे चिकत हो गया।।२६३-२६४॥ मैं यहाँ कहाँ श्रा गया ? कहाँसे श्राया ? श्राज मेरा सन प्रसन्न क्यों हो रहा है ? यह शय्यातल किसका है ? और यह मनोहर महान आश्रम कीन सा है ? इस प्रकार चिन्तवन कर ही रहा था कि उसे उसी चए। अविध ज्ञान प्रकट हो गया। उस अवधि ज्ञानके द्वारा लालिताङ देवने स्वयंवुद्ध मंत्री त्र्यादिके सब समाचार जान लिये ॥२६४-२६६॥ 'यह हमारे तपका मनोहर फल है, यह अतिशय कान्तिमान स्वर्ग है, ये प्रणाम करते हुए तथा शरीरका प्रकाश सब खोर फैलाते हुए देव हैं, यह कल्प वृत्तोंसे विरा हुआ शोकाय-मान विमान है, ये मनोहर शब्द करती तथा रुनमुन शब्द करनेवाले मिण्मिय न पूर पहने हुई देवियाँ हैं, इधर यह ऋषरात्रोंका समूह मन्द-मन्द हँसता हुआ नृत्य कर रहा है, इधर मनोहर श्रीर गम्भीर गान हो रहा है, श्रीर इधर यह मृदंग बज रहा है' इस प्रकार भवपत्यय श्रवधि-ज्ञानसे पूर्वोक्त सभी बातोंका निश्चयकर वह ललिताङ्गदेव अनेक रहोंकी किरणोंसे शोभायमान शय्यापर सुखसे बैठा ही था कि नमस्कार करते हुए अनेक देव उसके पास आये। वे देव ऊँचे स्वरसे कह रहे थे कि हे स्वामिन् , आपकी जय हो । हे विजयशील, आप समृद्धिमान् हैं । हे नेत्रीं-को मानन्द देनेवाले, महाकान्तिमान , स्राप सदा बढ़ते रहें - स्रापके बल-विद्या ऋदि स्रादिकी सदा वृद्धि होती रहे ।।२६७-२७१।। तत्पश्चात् अपने-अपने नियोगसे प्रोरित हुए अनेक देव विनय सहित उसके पास त्राये त्रौर मक्तक भुकाकर इस प्रकार कहने लगे कि हे नाथ, स्नानकी सामग्री तैयार है इसिलये सबसे पहले मङ्गलमय स्नान कीजिये।। फिर आपके भाग्यसे प्राप्त हुई तथा अपने-अपने गटों ( छोटी दुकड़ियों ) के साथ जहाँ तहाँ ( सब ओर से ) आनेवाली देवोंकी सब सेना अवलोकन कीजिये।। इधर नाट्यशालामें आकर, लीला सहित भौंह नचाकर नृत्य करती हुई, दर्शनीय सुन्दर देव नर्तिकयांको देखिये। हे देव, आज मनोहर वेष भूषासे युक्त

१ के त्विमे अ०, प०, द०, स० । र आश्रयः । ३ अहो । इदं अ०,स० । ४ मुरबध्विनः द०,अ०, प० । ५ नेत्रानिन्दन् प० । नेत्रानिन्दमहा—द०, स० । ६ उच्च चनाः । ७ आगच्छिन्ति सा । ८ —गिनिवेदनः अ०,स०,द०। ९ सजीकृतम् । १० सुकृतम् । ११ सम्बद्धः । १२ आलोक्य । १३ दर्शनीयाः । १४ नाट्य-शालाम् । १५ सन्द्वरु । १६ देवत्वस्य ।

इति तद्वचनादेतत् स सर्वमकरोत् कृती । स्विनयोगानितकान्तिः महतां भूवणं परम् ॥२७०॥ निष्टक्षकनकच्छायः सप्तहस्तोच्चित्रम् । वद्याभरणमाछाचै : सहजैरेव भूपितः ॥२७८॥ सुगन्वियन्धुरामोद् निःश्वासो छक्षणोऽऽवळः । स दिग्यानन्वभूद् भोगान् अणिमादिगुणैर्युतः ॥२७९॥ भंजे वर्षमहस्तेण मानसीं स तेनुस्थितिम् । पक्षेणैकेन चोच्छ्वासं प्रवीचारोऽस्य कायिकः ॥२८० । तनुच्छायामिवाग्छानिं द्धानः सजमुऽऽवळाम् । शरकाळ इवाधत्त स दिग्यस्जोऽन्वरम् ॥२८९॥ सहस्ताण्यभवन् देव्यः चरवार्यस्य परिप्रहः । चतस्त्रश्च महादेव्यः चारुळावण्यविश्वमाः ॥२८२॥ स्वयंप्रभाग्रिमा देवी द्वितीया कनकप्रभा । कनकादिळतान्यासीत् देवी विद्युक्छतापरा ॥२८३॥ रामाभिरिभरामाभिः आभिभीगाननारतम् । भुज्ञानस्यास्य काळोऽगात् अनवपः पुण्यपाकजान् ॥२८४॥ तदायुर्जेळधेर्यध्ये चीचीमाळा इवाकुळाः । विळीयन्ते सम भूयस्यो देव्यः स्वायुःस्थितिच्युतेः ॥२८५॥ पत्योपमपृथक्तवा वशिष्टमायुर्यद्वास्य च । तदोद्वादि पुण्यैः स्वैः भ्येयस्यस्य स्वयंप्रमा ॥२८६॥ अथ सा कृतनेपथ्या प्रभातरळविष्रहा । पत्युरह्व गता रेजे कवपश्रीरिव क्षिणी ॥२८७॥ स्वयंप्रभाऽस्यासीत् परा स्तिहार्दभूमिका । चिरं मधुकरस्येव स्वयंप्रमा चूनप्रक्षरी ॥२८८॥ स्वयंप्रभावनाळोकतद्वात्रस्वर्यात्रस्वते। स रेमे करिणीसक्तः करीव सुचिरं सुरः ॥२८९॥

देवियोंका सम्मान कीजिये क्योंकि निश्चयसे देव पर्यायकी प्राप्तिका इतना ही तो फल है। इस प्रकार कार्यकुराल लिलताङ्गरेवने उन देवोंके कहे अनुसार सभी कार्य किये सो ठीक ही है अपने नियोगोंका उल्लंघन नहीं करना ही महापुरुषोंका श्रेष्ठ भूषण है।।२७२-२७७।। वह लेखिताङ्गदेव तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान् था, सात हाथ ऊँचे शरीरका धारक था, साथ-साथ उत्पन्न हुए वस्त्र त्राभूषण त्रौर माला त्रादिसे विभूषित था, सुगन्धित श्वासोच्छ्वांससे सहित था, अनेक लक्षणोंसे उज्ज्वल था और अणिमा महिमा आदि गुणोंसे युक्त था ऐसा वह लिलिताङ्ग-देव निरन्तर दिव्य भोगोंका अनुभव करने लगा ॥२७८-२७९॥ वह एक हजार वर्ष बाद मान-सिक आहार लेता था, एक पत्तमें श्वासोच्छ्वास लेता था तथा स्त्रीसंभोग शरीर द्वारा करता था।।२८०।। वह शरीरकी कान्तिके समान् कभी नहीं मुरभानेवाली उज्ज्वल माला तथा शर-स्कालके समान निर्मल दिव्य अम्बर (वस्त्र, पत्तमें आकाश) धारण करता था।।२८१।। उस देवके चार हजार देवियाँ थीं तथा सुन्दर लावण्य और विलास चेष्टात्रोंसे सिंहत चार महादेवियाँ थीं ॥२८२॥ उन चारों महादेवियोंमें पहली स्वयंप्रभा, दूसरी कनकप्रभा, तीसरी कनकलता श्रौर चौथी विद्युल्लता थी।।२८३॥ इन सुन्दर स्त्रियोंके साथ पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाले भोगों-को निरन्तर भोगते हुए इस ललिताङ्गदेवका बहुत काल बीत गया।।।२८४। उसके आयु रूपी समुद्रमें अनेक देवियाँ अपनी-अपनी आयुकी श्थिति पूर्ण हो जानेसे चक्चल तरङ्गोंके समान विलीन हो चुकी थीं। ॥२८४॥ जब उसकी आयु अपृथक्त्वपत्यके बराबर अविशिष्ट रह गई तब उसके अपने पुरुषके उद्यसे एक स्वयंत्रमा नामकी त्रियपत्नी उत्पन्न हुई ॥२८६॥ वेषभूषासे सुस-ज्जित तथा कान्तियुक्त शरीरकी धारण करनेवाली वह स्वयंत्रभा पतिके समीप ऐसी सुशोधित होती थी मानो रूपवती स्वर्गकी लद्दमी ही हो ।।२८०। जिस प्रकार त्रामकी नवीन मंजरी भ्रमर को अतिशय प्यारी होती है उसी प्रकार वह स्वयंप्रभा ललिताङ्गदेवकी अतिशय प्यारी थी।।२८८॥ वह देव स्वयंप्रभाका मुख देखकर तथा उसके शरीरका स्परी कर हिस्तिनीमें श्रोसक्त रहनेवाले

५ — जैरिव म॰, छ॰। २ मनोहरः। ३ आहारम्। ४ वस्त्रम् आकाशं च। ५ — ण्यमवहे व्य अ॰। ६ वीचिमा - प॰। ७ सप्ताष्ट पञ्चषड्वा [त्रयाणां मुपित नवानामधः संख्या ]। ८ प्रियतमा। ९ कृताभरणा। १० समीपः। ११ सुहु व्यम्। १२ अभिनवा। ॐ तीनसे अधिक और नौसे कम संख्याको पृथक्ष्य कहते हैं।

स तया मन्दरे 'कान्तचन्द्रकान्तशिलातले । 'भृङ्गकोकिलवाबालनःद्नादिवनाञ्चिते ।।२९०। नीलादिष्वचलेन्द्रेषु खचराचलभावुषु । कुण्डले रुचके चाद्रौ मानुषोत्तरपर्वते ॥२९१। नन्दीर्वरमहाद्वीपे द्वीपेष्वन्येषु 'साव्यिषु । भोगभूम्यादिदेशेषु दिव्यं देवोऽवसत् सुखम् ॥२९२॥ मालिनीच्छन्दः

इति परममुदारं दिःयभोगं "महर्द्धिः समममरवधूभिः सोऽन्वभूद्द्भुतश्रीः । 'सिमतहसितविकासस्पष्टचेष्टाभिरिष्टं स्वकृतसुकृतपाकात् साधिकं वार्द्धिमेकस् । २९३॥ स्वतनुमतनु तीवासद्यतापैस्तपोभिर्यदयमकृत धीमान्निष्कळङ्काममुत्र' । तिदृह रुचिरभाभिः स्ववंधूभिः 'सहायं सुखमभन्नत तस्माद्धमं एवार्जनीयः ॥२९४॥ कुरुत तपसि तृष्णां भोगतृष्णामपास्य श्रियमधिकतरां चेद्वान्छथ 'श्राञ्चतेशम् । जिनमवृजिनमार्यास्तद्वचः श्रद्धधिष्वं कुकिविंदित्तमन्यच्छासनं माधिगीष्वस् ॥२९५॥ वसन्तितिछकम

इत्थं <sup>१२</sup>विकथ्यपुरुषार्थसमर्थनो यो धर्मः कुकर्मकुटिलाटविसत्कुठारः<sup>१३</sup> । तं सेवितुं बुधजनाः <sup>१४</sup>प्रयतध्वमाध्वं<sup>१५</sup> जैने मते <sup>१६</sup>कुमतिभेदिनि सौख्यकामाः ॥२९६॥ इत्यार्षे भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे ललिताङ्गस्वर्गभोग-वर्णनं नाम पञ्चमं पर्व ॥५॥

हस्तीके समान चिरकाल तक कीड़ा करता रहता था ॥२८९॥ वह देव उस स्वयंप्रभाके साथ कभी मनोहर चन्द्रकान्त शिलात्रोंसे युक्त तथा श्रमर कोयल आदि पिचयों द्वारा वाचाित्ति नन्दन श्रादि वनोंसे सहित सेरुपर्वतपर, कभी नील निषध श्रादि वड़े बड़े पर्वतोंपर, कभी विजयार्भकी शिखरोंपर कभी कुण्डल गिरिपर, कभी रुचक गिरिपर, कभी मानुपोत्तर पर्वतपर, कशी नन्दीश्वर महाद्वीपमें, कभी अन्य अनेक द्वीप समुद्रोंमें और कभी भोगभूमि आदि प्रदेशोंमें दिव्यस्य भोगता हुआ निवास करता था ॥२९०-२९२॥ इस प्रकार बड़ी-वड़ी ऋदियोंका धारक श्रीर श्रद्भुत शोभासे युक्त वह लिताङ्गदेव, श्रपने किये हुए पुख्य कर्मके उदयसे, सन्द्र सन्द मुसकान, हास्य और विलास त्रादिके द्वारा स्पष्ट चेष्टा करनेवाली अनेक देवाङ्गनात्रोंके साथ कुछ अधिक एक सागर तक अपनी इच्छानुसार उदार और उत्कृष्ट दिन्यभोग भोगता रहा ॥२९३॥ उस बुद्धिमान् लिलताङ्गदेवने पूर्व भवमें अत्यन्त तीत्र असह्य संतापको देनेवाले तपश्चन एांके द्वारा त्र्यपने शरीरको निष्कलङ्क किया था इसलिये ही उसने इस भवमें मनोहर कान्तिकी धारक देवियोंके साथ सुख भोगे अर्थात् सुखका कारण तपश्चरण वगैरहसे उत्पन्न हुआ धर्म है अतः सुख चाहनेवालोंको हमेशा धर्मका ही उपार्जन करना चाहिये।।२९४॥ हे आर्य पुरुपों, यदि श्रातिशय लदमी प्राप्त करना चाहते हो तो भोगोंकी तृष्णा छोड़कर तपमें तृष्णा करो तथा निष्पाप श्रो जिनेन्द्रदेव की पूजा करो श्रौर उन्हींके वचनोंका श्रद्धान करो, श्रन्य मिथ्या-दृष्टि कुकवियोंके कहे हुए मिथ्यामतोंका अध्ययन मत करो ॥२९४॥ इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरुपार्थीका देनवाला है और कर्मरूपी कुटिल वनको नष्ट करनेके लिये तीच्एा कुठारके समान है ऐसे इस जैनधर्मकी सेवाके लिये हे सुखाभिलाषी पण्डितजनो, सदा प्रयत्न करो श्रौर दुर्बु द्विको नष्ट करनेवाले जैन मतमें आस्था-श्रद्धां करो ॥२९६॥

इस प्रकार द्यार नामसे प्रसिद्ध भगविजनसेनाचार्य किरचित त्रिषष्टितस्य महापुराया संप्रहमें 'तितिताङ्ग स्वर्गभोग वर्णन' नामका पञ्चम पर्व पूर्ण हुत्रा।

१ कान्तं चन्द्रकान्तशिलातलं यस्मिन् मन्दिरे स तथोक्तस्सिन् । २ इदमिष मन्दिरस्य विशेषणम् । ३ -वनान्विते अ०, ल० । ४ चान्धिषु प०, ल० । ५ अणिमादिऋद्भिमान् । ६ गर्वयुक्तम् । ७ अद्भः । ८ इह स्वर्गे । ९ सह यः ट० । भाग्यसहितः । (सह + अयम् इति छेदोऽन्यत्र ) १० पूज्यत । ११ कथितम् । १२ श्लाध्यः । १३ -संकुठारः प० । १४ यतङ् प्रयत्ते । १५ आस उपवेशने । १६ कुमतमे-प०, द०, म०

## षष्ठं पर्व

'कदाचिद्य तस्यातन् भूपासम्बन्धिनोऽमलाः । भणयस्तेजसा मन्दा निशापायप्रदीपवत् ॥१॥
माला च सहजा तस्य महोरःस्थलसङ्गिनी । म्लानिमागा देमुण्येव लक्ष्मोविंदलेपभीलुका । २॥
प्रचकन्पे तदावाससम्बन्धी कल्पादपः । तद्वियोगमहावातधूतः विध्वसमाद्यत् ॥३॥
तजुच्छाया च तस्यासीत् सखो मन्दायिता तदा । पुण्यातपत्रविद्यलेपे तच्छाया 'क्वावतिष्ठताम् ॥४॥
'तनालोक्य 'तदाध्यस्तकान्ति 'विच्छायतां गतम् । न शेकुर्द्रभैशानकरपजा दिविजाः ग्रुचा ॥५॥
तस्य दैन्यात् परिप्राप्ता दैन्यं तत्परिचारकाः । तरौ चळित शाखाद्या विशेपाच चळित्त किम् ॥६॥
आजन्मनो यदेतेन 'निर्दिष्टं सुखमामरम्' । तत्तदा पिण्डितं सर्वं '०दुःखभूय'िमदागमत् ॥७॥
''तस्कण्यमालिहाय्छानिवचः ''कदपान्तमानशे । शीव्ररूपस्य लोकान्तम् अणोरिव विचेष्टितम् ॥८॥
अय सामानिका देवाः तमुपेत्य तथोचितम् । तद्विषादापनोदीदं ''पुण्कलं चचनं जगुः ॥९॥
भो धीर धीरतामेव भावयाच शुचं त्यज । जन्ममृत्युजरातक्कभयानां को न गोचरः ॥१०॥
''साधारणीसिमां विद्धि सर्वेयां प्रच्युति दिवः । ''वौरायुषि परिश्चीणे न वोद्धं क्षमते क्षणम् ॥११॥

इसके अनन्तर किसी समयक उस ललिताङ्गदेवके आभूपण सन्वन्धी निर्मलगिण अकस्मात प्रातःकालके दीपकके समान निस्तेज हो गये ।।१।। जन्मसे ही उसके विशाल वन्नःस्थलपर पड़ी हुई माला ऐसी म्लान हो गई मानो उसके वियोगसे भय भीत हो उसकी लहमी ही म्लान हो गई हो ॥२॥ उसके विमान सम्बन्धी कल्पवृत्त भी ऐसे कांपने लगे मानो उसके वियोगरूपी महावायसे कृष्यित होकर भयको ही धारण कर रहे हों ॥३॥ उस समय उसके शरीरकी कान्ति भी शीव ही सन्द पड़ गई थी सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यरूपी छत्रका अभाव होनेपर उसकी छाया कहाँ रह सकती है ? अर्थात् कहीं नहीं ॥४॥ उस समय कान्तिसे रहित तथा निष्प्रभताको प्राप्त हुए लिलताङ्गदेवको देखकर ऐशानस्वर्गमें उत्पन्न हुए देव शोकके कारण उसे पुनः देखनेके लिये समर्थ न हो सके ॥४॥ लालिताङ्गदेवकी दीनता देखकर उसके सेवक लोग भी दीनताको प्राप्त हो गये सो ठीक है वृज्ञके चलनेपर उसकी शाखा उपशाखा आदि हया विशेष रूपसे नहीं चलने लगते ? त्रर्थात त्रवश्य चलने लगते हैं।।६।। उस समय ऐसा मालूम होता था कि इस देवने जन्मसे लेकर ब्राज तक जो देवों सम्बन्धी सुख भोगे हैं वे सबके सब दु:ख बनकर ही ब्राये हों।।७॥ जिस प्रकार रिघ गतिवाला परमाणु एक ही समयमें लोकके अन्त तक पहुँच जाता है उसी प्रकार लिलताङ्गदेवकी कएठमालाकी म्लानताका समाचार भी उस स्वर्गके अन्त तक व्याप्त हो गया था।।=।। अथानन्तर सामाजिक जातिके देवोंने उसके समीप आकर उस समयके योग्य तथा उसका विषाद दूर करनेवाले नीचे लिखे अनेक वचन कहे।।।।। हे धीर. त्राज त्रपनी धीरताका स्मरण कीजिये और शोकको छोड़ दीजिये। क्योंकि जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग और भय किसे प्राप्त नहीं होते ॥१०॥ स्वर्गसे च्युत होना सबके लिए साधारण वात है क्योंकि आयु चीण होनेपर यह स्वर्ग च्याभर भी धारण करनेके लिए

१ निजायुवि वण्मासावशिष्टकाले । २ -मगाद-अ०, प० । ३ भयम् । ४ कावतिष्ठते । ५ तदालोक्य म०, ल० । ६ तमाध्वस्त म०, ल० । ७ विवर्णस्वम् । ८ अनुभुक्तम् ।९ देवसम्बन्धि । १० दुःखराम् । ११-मिनागतम् म०, ल० । १२ कण्ठस्थितस्वक् । १३ ईशानकस्यान्तम् । १४ मनोहरम् । १५ समानाम् । १६ स्वर्गः । \* आयुके छह माह वाकी रहनेपर ।

'नित्यालोकोऽप्यनालोको' खुलोकः प्रतिभासते । विषामात् पुण्यदीपस्य समन्तादृन्यकारितः । १२१।
यथा रितरभूत् स्वर्गे पुण्यपाकादनारतम् । तथैवात्रारितर्भूयः क्षीणपुण्यस्य जायते । १३॥
न केवलं परिम्लानिः मालायाः सहजन्मनः । पापातपे तप्यन्ते जन्तोम्क्लीनिस्तनोरिष । १४॥
कम्पते हृद्यं 'पूर्वं 'चरमं कल्पपादपः । गलित श्रीः 'पुरा पश्चात् तलुच्छाया समं हिया । १५॥
"जनापराग एवादौ जुम्भते जुम्भिका परम्' । वाससोरपरागश्च पश्चात् रिण्पापेतरायतः ॥१६ ।
कामरागावभङ्गश्चरं मानभङ्गादनन्तरस् । मनः पूर्वं तमो ''कृन्द्वे हशौ पश्चादनीहशस् ॥३०॥
प्रत्यासन्नच्युतेरेवं यद्दौःस्थिरयं ''दिवौकसः । न तत् स्याजारकस्यापि प्रत्यक्षं तच्च तेऽश्वरा ॥१८॥
प्रयोदितस्य सूर्यस्य निश्चितोऽस्तमयः 'पपुरा । तथा पातोन्मुखः स्वर्गे जन्तोरभ्युद्योऽप्ययस् ॥१९॥
तस्मात् मा स्म गमः शोकं कुयोन्यावर्त्तपातिनम् । धर्मे मितं निधतस्वार्यं धर्मो हि शरणं पगस् ॥२०॥
कारणाञ्च विना कार्यम् आर्थ जातुचिदीक्ष्यते । पुण्यञ्च कारणं प्राहुः कुषाः स्वर्गापवर्ण्यति । २२॥
हति तहचनाद् धर्यम् अवलम्बय स धर्मधीः । मासाद्ध भुवने कृत्स्ने जिनवेश्मान्यपूज्यत् । २३॥
हति तहचनाद् धर्यम् अवलम्बय स धर्मधीः । मासाद्ध भुवने कृत्स्ने जिनवेश्मान्यपूज्यत् । २३॥
ततोऽच्युतस्य कल्पस्य 'जिनविक्वानि पूज्यन् । तच्चेत्यद्वसमूलस्यः स्वायुरन्ते ''समाहितः । । १४॥।

समर्थ नहीं है।।११।। सदा प्रकाशमान रहनेवाला यह स्वर्गभी कदाचित अन्धकार रूप प्रतिभासित होने लगता है क्योंकि जब पुरुयरूपी दीपक बुभ जाता है तब यह सब ओरसे श्रान्धकारमय हो जाता है ॥१२॥ जिसप्रकार पुरुषके उदयसे स्वर्गमें निरन्तर प्रीति रहा करती है उसी प्रकार पुण्य चीए। हो जाने पर उसमें अप्रीति होने लगती है।। १३।। आयुके अन्त में देवोंके साथ उत्पन्न होनेवाली माला ही म्लान नहीं होती है किंत पापरूपी त्यातपके तपते रहने पर जीवोंका शरीर भी म्लान हो जाता है ॥ १४ ॥ देवोंके अन्त समयमें पहले हृदय कम्पाय-मान होता है, पीछे कल्पवृत्त कल्पायमान होते हैं। पहले लदमी नष्ट होती है फिर लजाके साथ शरीरकी प्रभा नष्ट होती है।। १४।। पापके खरयसे पहले लोगोंमें अस्तेह बढता है फिर जभाई की बृद्धि होती है, फिर शरीरके वस्त्रोंमें भी अप्रीति उत्पन्न हो जाती है।।१६।। पहले मान भंग होता है पश्चात् विषयोंकी इच्छा नष्ट होती है। अज्ञानान्धकार पहले मनको रोकता है पश्चात नेत्रों को रोकता है।। १७।। अधिक कहाँ तक कहा जावे, स्वर्ग से च्युत होने के सन्मुख देवको जो तीत्र दःख होता है वह नारकीको भी नहीं हो सकता। इस समय उस भारी दःखका त्राप प्रत्यत्त अनुभव कर रहे हैं ।।१८।। जिस प्रकार **उदित हुए सूर्यका अस्त होना निश्चित** है डसी प्रकार स्वर्गमें प्राप्त हुए जीवोंके अभ्यद्योंका पतन होना भी निश्चित है।।१९।। इसलिए हे आर्थ, क्रयोनिक्पी आवर्तमें गिरानेवाले शोकको प्राप्त न होइये तथा धर्ममें मन लगाइये, क्योंकि वर्म ही परम शरण है।।२०।। हे आर्य, कारणके बिना कभी कोई कार्य नहीं होता है और चूँक परिडतजन पुरुषको ही स्वर्ग तथा मोचका कारण कहते हैं।।२१।। इसलिए पुरुषके सःधनभत जैनधर्ममें ही अपनी बुद्धि लगाकर खेदको छोड़िये, ऐसा करनेसे तुम निश्चय ही पापरहित हो जाश्रोगे ।।२२।। इस प्रकार सामानिक देवोंके कहनेसे लिलताङ्गदेवने धैर्यका अवलम्बन किया. 'धर्ममें बद्धि लगाई और पन्द्रह दिन तक समस्त लोकके जिन चैत्यालयोंकी पूजा की ॥२३॥ तत्पश्चात अच्युत स्वर्गको जिन प्रतिमात्रोंकी पूजा करता हुआ वह अधुके अन्तरें वहीं सावधान

१ सन्ततप्रकाशः । २ प्रकाशरहितः । ३ विरामात् अ०, प०, छ० । ४ आदौ । ५ पश्चात् । ६ प्रमे म०, द० । पूर्वम् । ७ जनानां विरागः । ८ पश्चात् । ९ अपगतरागः । १० पप्रहणात् । १९ अग समन्ताद् भङ्गः । १२ रणिद्ध । १३ -त्यं त्रिदिवौ-स०, द०, अ०, प०, छ० । १४ पुरः अ०, स०, द०, प० । पुराः छ० । १५ —मादघे छ० । १६ —मुत्सुजेन् नं छ० । १७ विषादत्यजनेन । १८ पापरहितः । १९ -विम्बानपूज्यत छ० । २० समाधानिक्तः ।

नमर कारपद्दान्युःचे अनुभावतसाध्यमः । साध्यमो मुक्किकृत्य वसौ 'प्रायाद्दृद्यसास् । २५'। जम्मूद्रीपे महामेरोः विदेहे पूर्वदिगाते । या पुर कछायतीत्यासीत् 'कानभूमिमेनोरमा । १२६'। स्वर्गभूनिविशेषां तां पुर मुख्यल्वेद कस् । भूत्य (पुर कण्यल्वे व्याति व्याति विश्व विश्व

चित्त होकर चैत्यवृत्तके नीचे वैठ गया तथा वहीं निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्चस्वरसे नमस्कार मन्त्रका ठीक-ठीक उचारण करता हुआ ऋहश्यताको प्राप्त हो गया ॥२४-२४॥

इसी जम्बद्वीपके महामेरुसे पूर्व दिशाकी खोर स्थित विदेह चेत्रमें जो महामनोहर पुष्कला-वती नामका देश हैं वह स्वर्गभूमिके समान सुन्दर है। उन्नी देशमें एक उत्पत्तखेटक नामका नगर है जो कि कमलोंसे आच्छादित धानके खेतों, कोट और परिखा आदिकी शोभासे उस पुष्कला-वती देशको भूषित करता रहता है।।२६-२७। उस नगरीका राजा वज्रबाहु था जो कि इन्द्रके समान आज्ञा चलानेमें सदा तत्पर रहता था। उसकी रानीका नाम वसन्धरा था। वह वसन्धरा सहनशीलता आदि गुणोंसे ऐसी शोभायमान होती थी मानो दसरी वसन्धरा-पृथिवी ही हो ।।२८।। वह लिलताङ्ग नामका देव स्वर्गसे च्यत होकर उन्हीं -वज्रवाह और वसुन्धराके, वज्रके समान जंघा होनेसे 'वज्रजंघ' इस सार्थक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुआ।।२९॥ वह वज्र-जंघ राष्ट्ररूपी कमलोंको संकुचित करता हुआ बन्धुरूपी कुमुदोंको हर्षित (विकसित) करता था तथा प्रतिदिन कलात्रों (चतुराई, पत्तमें चन्द्रमाका सोलहबाँ भाग) की वृद्धि करता था इसलिये द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढने लगा ॥३०॥ जब वह यौवन अवस्थाको प्राप्त हम्रा तव उसकी रूपसंपत्ति अनुपम हो गई जैसे कि चन्द्रमा कम-कमसे बढ़कर जब पूर्ण हो जाता है तब उसकी कान्ति अनुपम हो जाती है।।३१।। उसके सिरपर काले कुटिल और लम्बे बाल ऐसे सुशोधित हो रहे थे मानो कामदेवरूपी काले सर्पके बढ़े हुए बच्चे ही हो ।।३२।। वह वज्रजंघ, नेत्ररूपी भ्रमर और हास्यकी किरणुक्तपी केशरसे सहित अपने मुखकमलमें मकरन्दरसके समान मनोहर वाणीको धारण करता था ॥३३॥ कानोंसे मिले हुए उसके दोनों नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो वे अनेक शास्त्रोंका अवण करनेवाले कानोंके समीप जाकर उनसे सृदमद्शिता (पारिडत्य और बारीक पदार्थको देखनेकी शक्ति) का अभ्यास ही कर रहे हों।।३४॥ वह वज्रजंघ अपने कएठके समीप जिस हारको धारण किये हुए था वह नीहार-वरफके समान स्वच्छ कान्तिका धारक था तथा ऐसा मालूम होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके लिये तारोंका समृह ही श्राया हो ।।३४।। वह अपने विशाल वन्न-स्थलपर चन्दनका बिलेपन धारण कर रहा था जिससे ऐसा माल्स होता था मानो अपने तटपर शरद् ऋतुकी चाँदनी धारण किये हुए सेरु पर्वत ही

१ आगम्त्। २ विषयः। जनसम्बन्धिम्मिः, जनपद इत्यर्थः। जनमभूमिः अ०, स०, द०। जनभूमिः छ०,। ३ समानःम्। ४ कुटिल। ५ इवं। ६ मुखाब्जेऽत्य छ०, म०। ७ शास्त्रवणसिंहतौ। ८ अभ्यासं वर्तुम्। ९ कण्टस्य समीपे। १० -तटालमां अ०, प०, द०, स०। -तटे लमां म०।

मुकुरोद्धासिनो 'येक्गमन्यस्य शिरमोऽन्तिके। बाह् 'तस्यायतो नीलिनिपधावित हेजनुःः ॥३७॥
सरिदावर्सगरभीरा नाभिर्षध्येऽस्य निर्वजी । नारीहक्रिणीरोधे 'वारीखातेत्र हृद्धुत्र ॥३८॥
'(मनावेष्टितं तस्य कर्टमण्डलमाजमो । हेमवेदीपरिक्षित्रमित्र जम्बूदुमस्यलस् ॥३९॥
करुद्धयमभात्तस्य स्थितं तृतं सुर्भंहतस्' । रामामनोगजाकावस्तमभशीलां सतुद्धद् ॥४०॥
कह्वे वज्रस्थिरे नात्त्य 'व्यावण्येते मद्राधुता । तल्लाम्नेव 'गतार्थंत्वात् पोनरन्त्यविश्वद्ध्या ॥४१॥
वरणहित्यं सोऽधात् आरक्तं 'मृदिमान्दितस् । श्चितं श्चित्रावपायिन्या '०संचारीव स्थलाख्यक्रम् ॥४२॥
रूपसम्पद्मुत्येया सूषिता श्चुतसम्पद्म । सरचन्द्रिक्यंवेन्द्रोः सूर्तिरानन्दिनी हजाम् ॥४६॥
रावद्वावयत्रमाणेषु परं प्रावण्यमागता । तस्य धीः सर्वशास्त्रेषु 'दिपिकेव व्यदीप्यत ॥४४॥
स कलाः सक्ता 'पविद्वान् विनीतात्मा जिनेन्द्रियः । राज्यलक्ष्माक्रस्याणं लक्ष्यतामगमत् कृती॥४५॥
स कलाः सक्ता 'पविद्वान् विनीतात्मा जिनेन्द्रियः । राज्यलक्ष्माक्रस्याणं लक्ष्यतामगमत् कृती॥४५॥
सम्बर्गां स्थितस्य विश्वं जनमरक्षयन् । जनानुरागः सोऽपुरणात् महतीमस्य योग्यताम् ॥४६॥
सन्तरागं सरस्वर्यां कीत्या परमापिनान् । स्वयम्यमानुरागेण 'पत्रायोऽभूत् स्त्रीपु निःस्पृहः ॥४८॥
स तथापि कृतप्रहो यावनं परमापिनान् । स्वयम्प्रभानुरागेण 'पत्रायोऽभूत् स्त्रीपु निःस्पृहः ॥४८॥

हो ॥३६॥ मुक्कटसे शोभायमान उसका मस्तक ठीक मेरु पर्वतके समान मालूम होता था और उसके समीप लम्बी भुजाएँ नील तथा निषध गिरिके समान शोभायमान होती थीं ॥३७॥ उसके सध्य भागमें नदीकी भेँवरके समान गम्भीर नाभि ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो श्वियोंकी दृष्टिरूपी हथिनियोंको रोकनेके लिये कामरेवके छारा खोदा हुआ एक गड्डा ही हो।।३८।। करधनीसे यिरा हुआ उसका कटिभाग ऐसा शोभ यमान था गानो सुवर्णकी वेदिकासे घिरा हुआ जम्बू इत्तरे रहनेका स्थान ही हा ।।३९।। स्थिर गोल और एक दूसरेसे मिली हुई उसकी दोनों जांघें ऐसी जान पड़ती थीं मानो ख़ियोंके सन तपी हाथीकी बांधनेके लिये दो स्तस्म ही हों ॥४०॥ उसकी वज्रके समान स्थिर जंघात्रों (पिडरियों) का तो मैं वर्णन ही नहीं करता क्योंकि वह उसके वज्रजंघ नामसे ही गतार्थ हो जाता है। इतना होनेपर भी यदि वर्णन कहूँ तो मुझे पुनक्कि दोषकी अशिका है।।४१।। उस वज्रजंबके कुछ लाल और कोमल दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो श्रविनाशिनी लदमीसे त्राश्रित चलते फिरते दो स्थलकमल ही हों।।४२॥ शास्त्रज्ञानसे भूषित उसकी यह रूपसम्पत्ति नेत्रोंको उतना ही अन्तन्द देती थो जितना कि शरद ऋतुकी चांदनीसे भूपित चन्द्रमाकी मूर्ति देती है।।४३।। पद वाक्य और प्रमाण आदिके विषयमें अतिशय प्रवीणताको प्राप्त हुई उसकी बुद्धि सब शास्त्रोंमें दीपिकाके समान देदीप्यमान रहती थी ।।४४॥ वह समस्त कतात्रों का ज्ञाता विनयी जितेन्द्रिय और कुशल था इसलिये राज्यलद्दमीके कटाचोंका भी श्राश्रय हुआ था, वह उसे प्राप्त करना चाहती थी ।।४४।। उसके स्वाभाविक गुण सव लोगोंको प्रसन्न करते थे तथा उसका स्वाभाविक मनुष्य-प्रोम उसकी वड़ी भारी योग्यताको पुष्ट करता था ॥४६॥ वह वज्रजंच सरस्वतीमें त्रानुराग, कीर्तिमें स्तेह त्रौर राज्यलद्दमीपर भोग करनेका त्रधिकार (स्वा-मित्व) रखता था इसलिये विद्वानोंमें शिरमौर समभा जाता था ॥४०॥ यद्यपि वह बुद्धिमान वज्रजंघ उत्कृष्ट यौवनको प्राप्त हो गया था तथापि स्वयंप्रभाके अनुरागसे वह प्रायः अन्य स्त्रियोंमें निस्पृह ही रहता था ॥४५॥

१ आत्मानं मेरुमित मन्यत इति मेरुमन्यस्तस्य । २ तस्यायितौ छ० । ३ वारीः गजवारण-गर्तः 'वारी तु गजवन्विनी' इत्यभिधानात् । ४ रज्ञना—१० । ५ निविडम् । ३६ वन्धस्तम्म-शोभाम् । ७ विवण्वेते अ०, स० । ८ ज्ञातार्थत्यात् । ९ भृमृदुत्वम् । १० संवरणशीलम् । ११ शब्दागमपरमागमयुक्तयागमेषु । १२ टिप्पवन्त् । १३ ज्ञातयान् । १४ स्तेहाधीनताम् । १५ वळ-भत्वम् । १६ इव ।

तस्येति परमानन्ति काले गच्छति श्वीमतः । रवयंत्रभा दिवदच्युत्वा 'क्वीत्पन्नेत्यवुनीच्यते ॥४९॥ अय स्वयंप्रभादेवी 'तस्त्रिण् प्रयपुतिशीपुति । तद्वियोगाचित्रमं लिता चक्राह्वेय विभक्ति । ॥४९॥ श्वाह्याति श्व सं ताप्रधारिणी भूरभूद्वाः । समुज्ञित्तरस्रलालाणा कोकिकेव चनागमे ॥५९॥ दिव्यस्ये तेष्वतस्य विरद्धार्णा तथा ससीश्व । 'आध्योऽ'तील्यत् गाउं व्याविक्ववाः' भृष्टुःसद्धाः ॥५२॥ तत्रोऽत्या त्य प्रभावयो देवोऽन्तःपश्चिद्धयः । अचं व्यपोश्च सन्मार्गे मितिमासञ्चयत्रस्य ॥५२॥ तत्रोऽत्या त्य प्रभोश्च देवोऽन्तःपश्चिद्धयः । अचुक्तस्रुतिभीश्चरपुष्टवस्येव क्षेत्रपी ॥५४॥ श्वास्य विद्यास्य भवेष्य स्थान्य । विद्यक्तस्य विद्यास्य विद्यास्य स्थान्य क्षेत्रप्ति । १४॥ विद्यास्य विद्यास्य स्थान्य । प्रभाव विद्यास्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य । पर्वास्य स्थान्य स्थान्य । स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य । स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य । स्थान्य स्थान स्थान स्थान्य स्थान स्थ

इस प्रकार उस बुद्धिमान वज्रजंघका समय बड़े आनन्द्से व्यतीत हो रहा था। व्यव भावंगभा महादेवी स्वर्गसे च्युत होकर कहाँ एत्पन हुई इस बातका वर्णन किया जाता है ॥४९॥ लालिताङ्कदेवके स्वर्गसे च्युत होनेपर वह स्वयंत्रभा देवी उसके वियोगसे चकवाके विना चकरीकी तरह बहुत ही खेदिखन्न हुई ॥४०॥ त्रथवा भीष्मऋत्में जिस प्रकार पृथ्वी प्रभार्राहत होकर संताप धारण करने लगती है उसी प्रकार वह स्वयंत्रभा भी पतिके विरहमें प्रभारहित होकर संताप धारण करने लगी और जिस प्रकार वर्ष ऋतमें कोयल अपना मनोहर त्रालाप छोड़ देती है उसी प्रकार उसने भी अपना मनोहर त्रालाप छोड़ दिया था-वह पतिके विरहमें चुपचाप बैठी रहती थी ॥४१॥ जिस प्रकार दिव्य श्रौपधियोंके श्रभावमें अनेक कठिन बीमारियाँ दुःख देने लगती हैं उसी प्रकार ललिताङ्गदेवके अभावमें उस प्रतिव्रता स्वयंप्रभाको अनेक सानसिक व्यथाएँ दुःख देने लगो थीं ॥४२॥ तदनंतर उसकी अन्तःपरिपद्के सदस्य दृहधर्म नामके देवने उसका शोक दृरकर सन्मार्गमें उसकी मृति लगाई ॥४३॥ उस समय वह (दयंत्रमा चित्रजिखित प्रतिमाके समान अथवा मरणके भयसे रहित शरवीर मनत्यकी बुद्धि के समान भोगोंसे निस्पृह हो गई थी।। ४४।। जो आगामी कालमें श्रीमती होनेवाली है ऐसी वह मनस्विनी (विचारशक्तिसे सहित) स्वयंत्रमा, भव्य जीवांकी श्रेणीके समान धर्म सेवन करती हुई छह महीने तक बराबर जिनपूजा करनेमें उद्यत रही।। ४४।। तदनन्तर सौमनस वनसम्बन्धी पूर्वदिशाके जिनमन्दिरमें चैत्यवृत्तके नीचे पद्मपरमेष्टियोंका भले प्रकार स्मरण करते हुए समाधिपूर्वक प्राण त्याग कर स्वर्गसे च्युत हो गई। वहांसे च्युत होते ही वह रात्रिका अन्त होने पर तारिका की तरह चाए एकमें अदृश्य हो गई।।। ४६-४७॥

जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे विदेह चेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नगरी है। वज्रदन्त नामक राजा उसका अधिपति था। उसकी रानीका नाम लद्दमीमती था जो वास्तवमें लद्दमीके समान ही सुन्दर शरीरवाली थी। वह राजा उस रानीसे ऐसा शोभायमान होता था जैसे कि कल्पलता से कल्पष्टच।। ४८-४९॥ वह स्वयंत्रमा उन दोनोंके श्रीमती नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई। वह श्रीमती अपने रूप और सौन्दर्यकी लीलासे कामदेवकी पताकाके समान मालूम होती थी।। ६०॥ जिस प्रकार चैत्र मासको पाकर चन्द्रमाकी कला लोगोंको अधिक आनन्दित

१ इति प्रश्ने कृते । २ लल्ति। ३ आषाढे । ४ विगतकान्तिः । ५ मनःपीडाः । ६ -पीपिडन् अ०, प०, स०, द० । ७ सह्याः । ८ परिषत्त्र बद्देवेष्वभ्यन्तरपरिषदि भवः । ९ नितर्ग संसक्तामकरोत् । १० समूहः । ११ प्रौढा । १२ च्युतवती । च्युङ् गताविति घातोः । १३ कद्यतकः । पक्षे शोभनरागः । १४ भोभया ।

नखैरापाटलैस्तस्या जिग्ये 'कुरवक्च्छविः । अशोक्षप्रलब्धव्याया पाद्भासाधरीकृता । १२॥ रणन्तुपुरमत्तालीक्षक्कारमुखरीकृते । पादारिविन्दे साऽया छठ्यमा श्राध्यकृतास्पदे ॥१२॥ चिरं यहुद्वासेन द्भात्कण्टिक्ता तमुम् । वतं "चचार 'तेनाव्यं मन्येऽणात्तपदोपमाम् ॥१७॥ जक्षे रराजतुस्तस्याः कुसुमेपोरिवेषुधो । ऊरुदण्डौ च विधाते कामेभालान्यष्टिताम् ॥१७॥ नितम्बविम्बमेतस्याः सरस्या इव सेकतम् । कसद दुक्त्यनीरेण स्थानित एविमानसे ॥१९॥ स्वितिमं दक्षिणावर्त्तनाभिमध्यं बभार सा । नदीव जलमावर्त्तसंशोशिततरक्षक्र ॥१०॥ मध्यं स्तनभराकान्ति (चन्तवेवात्ततान्तम् । रोमावलिच्छलेनास्या द्धेऽवष्टमभयि तम् ॥१०॥ मध्यं स्तनभराकान्ति (चन्तवेवात्ततान्तम् । रोमावलिच्छलेनास्या द्धेऽवष्टमभयि तम् ॥१०॥ नाभिरन्धाद्धस्तन्वीं रोमराजीमसौ द्धे । स्उपकानत्तरमन्त्रिच्छोः कामातः । पद्योगित्र ॥१०॥ लतेवासौ यद् वाहु दथी प्वित्यस्वज्ञवी । नखांग्रमक्षरी चास्या घर्षे रम कुसुमितः ॥७०॥ कानीलच्छुकौ तस्याः कुचकुम्भौ विरेजतुः । पूर्णो कामरसस्येव नीलरखाभिमुद्धितो ॥७१॥ स्तनांग्रकं ग्रुक्च्छायं तस्याः स्तनतदाश्चितम् । बभासे रुद्धक्किक्टम्सं रेवलं यथा ॥७२॥ स्तनांग्रकं ग्रुक्च्छायं तस्याः स्तनतदाश्चितम् । बभासे रुद्धक्किक्टम्सं रेवलं यथा ॥७२॥

करने लगती है उसी प्रकार नवयौवनको पाकर वह श्रीमती भी लोगोंको श्रधिक श्रानित्त करने लगी थी।। ६१।। उसके गुलाबी नखोंने कुरवक पुष्पकी कान्तिको जीत लिया था श्रोर चरणोंकी आभाने अशोकपल्लवोंकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया था।। ६२।। वह श्रीमती, रुनमून शब्द करते हुए नू पुररूपी मत्त भ्रमरोंकी भंक।रसे मुखरित तथा लद्दमीके सदा निवास-स्थानस्वरूप चरणकमलोंको धारण कर रही थी।। ६३।। भैं मानता हूँ कि कमतने चिरकाल तक पानीमें रहकर कण्टिकत (रोमाख्चित, पद्ममें कांटेदार) शरीर धारण किये हुए जो व्रताचरण किया था उसीसे वह श्रीमतीके चरणोंकी उपमा प्राप्त कर सका था। ६८॥ उसकी दोनों जंघाएँ कामदेवके तरकसके समान शोभित थीं, स्रोर अकदण्ड (जांघे) कामदेवरूपी इस्तीके बन्धनस्तन्भकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ६४ ॥ शोभाय-मान वस्त्ररूपी जलसे तिरोहितं हुत्रा उसका नितम्बमण्डल किसी सरसीके वालके टीलेके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥६६॥ वह त्रिवलियोंसे सुशोभित तथा दिचिणावर्ता नाभिसे युक्त मध्यभागको धारण कर रही थी इसिलये ऐसी जान पड़ती थी मानो भँवरसे शोभायमान श्रोर लहरोंसे युक्त जलको धारण करनेवाली नदी ही हो।।६७।। उसका मध्यभाग स्तनोंका बोक्त बढ़ जानेकी चिन्तासे ही मानो कृश हो गया था छोर इसीलिये उसने रोमावलिके छलसे मानो सहारेकी लकड़ी धारण की थी।।६८।। वह नाभिरन्ध्रके नीचे एक पतली रोमराजीको धारण कर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरा आश्रय चाहसे-वाले कामदेवरूपी सर्पका मार्ग ही हो ॥६९॥ वह श्रीमती स्वयं लताके समान श्री उसकी भुजाएँ शाखात्रोंके समान थीं त्र्यौर नखोंकी किरणें फूलोंकी शोभा घारण कम्ती थीं 114011 जिनका अग्रभाग कुछ-कुछ श्यामवर्ण है ऐसे उसके दोनों स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो कामरससे भरे हुए और नीलरत्नकी मुद्रासे द्यंकित दो कलश ही हो ॥७१॥ उसके स्तनतटपर पड़ी हुई हरे रंगकी चोली ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कमलमुकुलपर पड़ा हुआ शेवाल

१ ईपदरुणेः । 'स्वेतरक्तस्तु पाटलः' । २ अम्णितेर्यकः । ३ अधःकृता । ४ लक्ष्मीदाश्च -अ०, स० । ५ उदके आवासः उदवासः तेन । ६ रोमहर्षिताम् । पन्ने सम्जातकण्टकाम् । 'रामहर्षे च कण्टकः' इत्यिभिधानात् । ७ चचारि म०, छ० । ८ वतेन । ९ वन्धस्तम्भताम् । १० पुलिनम् । ११ आच्छा दितम् । १२ वल्यः अस्य सन्तीति वलिमः तम् । विलतं अ०, प०, स०, द० । १३ —भिगतरङ्गस्म द०, स०, म०, छ०, अ० । १४ आक्रमणम् । १५ स्वीकृततनुत्वम् । १६ आधारपिम् । १७ आश्च-यान्तरम् । 'स्यादुपन्नोऽन्तिकाश्रये' इन्यभिधानात् । १८ अग्वेन्दुभिन्छोः गवेपणशीलस्य । १९ गार्थः । २० शासा । २० नकुइमलं अ०, स०, द०, म०, छ० ।

भारस्तस्य': स्तनोपान्ते 'नीहारकविनिर्मलः । श्रियमाध्य फेनस्य कक्षकुट् मलसंस्पृतः ॥७३॥
प्रीवास्या 'राजिभिर्भेजे 'कम्बुनन्तुगिक्षमम् । 'स्वस्तावंसी च हंगीव पक्षती सा द्रथे द्युर्वा ॥७३॥
युख्यमस्या द्रथे चन्द्रपद्ययो: श्रियमक्षमाए । नेत्रानन्ति स्मितन्योस्तं स्फुरह्न्तांद्युरंत्वरम् ॥७५॥
स्वक्लावृद्धिहानिभ्यां चिरं चान्द्रायणं तपः । कृत्वा नृतं शशी प्रापत् तद्वकत्रयोपमानताम् ॥७६॥
कर्णां सहोत्पले तस्या नेत्रायमं लक्षितौ स्वस्य । स्वायत्यारोधिनं को वा सहेतोपान्तवर्त्तिनस् ॥७६॥
कर्णं प्रोत्पलं तस्या नेत्रोपान्ते स्म लक्ष्यते । 'दिदक्षमाणमस्येव शोभां स्वश्रीविहासिनीम्' ॥७८॥
सुखपङ्कासं सक्तानलकालीन् 'वभार सा । मलिनानि वो धत्ते कः श्रिताननपायिनः ॥७९॥
'विम्मलभारमालस्तं' सा द्रथे सृदुकुनिनतम् । चन्दनद्वमवल्लीव कृष्णाहेर्भो॥'यापतम् ॥८०॥
हत्यसौ मद्नोन्भादजनिकां' रूपसम्पदम् । बमार स्वर्वधूद्वसारांशिवि निर्मिताम् ॥८२॥
लक्ष्मी चलां विनिर्माय यदागो वेवसाजितम् । 'स्तिक्षमाणेन तन्तृनं नेन प्रक्षालितं तदा ॥८२॥
पितरी तां प्रपत्रयन्ती नितरां जीतिमावतः । कलाभिव सुधासूतेः जनतानन्दकारिणीम् ॥८३॥

ही हो ॥७२॥ उराके स्तनोंके अप्रधागपर पड़ा हुआ वरफके समान श्वेत और निर्मल हार कमल-इ.इ.म.स ( कमल पुष्पकी बौंड़ी ) को छूनेवाले फेनकी शोभा धारण कर रहा था ॥७३॥ अनेक रेखाओंसे उपलक्षित उसकी प्रीवा रेखासहित शंखकी शोभा धारण कर रही थी तथा वह स्वयं मनोहर कन्धोंको घारण किये हुए थी जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो निर्मल पंखोंके मुलमागको घारण किये हुए हंसी हो ॥७४॥ नेत्रोंको आनन्द देनेवाला उसका मुख एक ही साथ चन्द्रमा और कमल दोनोंकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि वह हास्यरूपी चाँदनीसे चन्द्रमा-के समान जान पड़ता था और दाँतोंकी किरण रूपी केशरसे कमलके समान मालूम होता था ।।७४।। चन्द्रमाने, अपनी कलाओंकी वृद्धि और हानिके द्वारा चिरकालतक चान्द्रायण अत किया था इसित्ये मानो उसके फल स्वरूप ही वह श्रीमतीके मुखकी उपमाको प्राप्त हुन्ना था ॥७६॥ उसके नेत्र इतने बड़े थे कि उन्होंने उत्पल धारण किये हुए कानोंका भी उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है अपना विस्तार रोकनेवालेको कौन सह सकता है ? भले ही वह समीपवर्ता क्यों न हो ॥७७॥ उस के नेत्रोंके समीप कर्णफुलरूपी कमल ऐसे दिखाई देते थे मानो अपनी शोभापर हैंसने वाले नेत्रोंकी शोभाको देखना ही चाहते हैं।।७८।। वह श्रीमती श्रपने मुखकमलके उपर ( मस्तकपर ) काली अलकावलीको धारण किये हुए थी तो ठीक ही है, आश्रयमें आये हए निरुपद्रवी गिहान पदार्थीको भी कौन धारण नहीं करता ? अर्थान् राभी करते हैं ॥ ७९॥ वह कुछ नीचेकी ओर लटके हुए, कोमल और कुटिल केशपाशको धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले सपैके लम्बायशान शरीरको धारण किये हए चन्दनग्रज्ञकी लगा ही हो ॥५०। इस प्रकार वह श्रीमती कामदेवको भी उन्मत्त बनानेवाली रूपसम्पत्तिको धारण करनेके कारण ऐसी माल्म होती थी मानो देवांगनाओं के रूपके सारभूत अंशों से ही बनाई गई हो ॥=१॥ ऐसा मालूम पड़ता था कि ब्रह्माने लहमीको चंचल बनाकर जो पाप उपार्जन किया था वह उसने श्रीमतीको बनाकर घो डाला था। प्राप्त चंन्द्रमाकी कलाके समान जनसमृहको त्यानन्द देनेवाली उस श्रीमतीको देख-देखकर उसके माता-पिता अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते थे।।=३।।

१ चन्द्रः । २ -कुड्मल -अ०, स०, ६०, म०, ल० । ३ रेखाभिः । ४ शङ्कस्य ग्रीवा-निलासम् । कम्बुक्त्यरिश्वसम् प०, द०, म०, ट० । ५ ईपन्नतौ । शस्तावंसौ द०, स०, ल० । ६ सामु-दिकलक्षणोक्तदोपरहितौ, पक्षे शुभौ । ७ युगनत् । ८ धर्णाभरणपुक्तौ । ९ 'स्मृहश्च' इति तङो विधा-नात् आनश् । १० इसन्तीम् । ११ -क्तामलकालीं अ०, प०, स०, द० । १२ कचब्त्वः । १३ आनतम् । १४ शरीरम् । १५ जनतीम् । १६ श्रीमन्निर्मापणेन ।

अथान्येद्युरसी सुसा हर्न्य हंसांद्युनिर्माठे । 'पराव्य रत्न संशोध स्वित्यानापहाशिनि ॥८४॥ तदैतद्भवनस्याः 'संवित्यानकभीट तम् । यशोधरगुरोस्यिनिन् पुरे केप्रथ्यसंभवे ॥८५॥ मनोहराख गुद्यानम् अध्यासीनं तमित्रितुम् । देवा: संशापुराहृद्धिमानाः तह सम्पदा ॥८६॥ पुष्यवृष्टिर्दिशो कद्ध्वा तत्वापसत् सहालिशिः ॥ स्वर्गक भ्येव तं व्रष्टुं गहिता जनवावली ॥८७॥ मन्द्रमाधूत्रमन्द्रास्थान्द्रिकेशक विद्युर्गः । धुक्षितालिहता मक्षाः आगुक्षम् प्रम्यावशे ॥८०॥ दंध्वन द्युन्द्रिक्षिधाने ': अर्ध्यन्त दिशो दश । सुराणां प्रमदोद्भूतो भहान् दलक हो प्रध्याप्त ॥८०॥ सा तदा तद्ध्वानं श्रुत्वा निशान्ते सहसोश्यिता । भेजे हंसीय संत्रानं श्रुत्वा किर्मानिः स्वता ॥९०॥ देवागमे क्षणात्त्रस्याः प्राग्जन्मस्मृतिराक्ष भृत्' । सा समृत्वा लिलतः तं सुमूक्तिः क्षिता सुदुः॥९३॥ सबीभिरय सोपायम् आश्वास्य व्यवनानिलैः। ''अस्यापत्ति समानीता साभूद् भूतोऽप वृत्याः ॥९२॥ मनोहरं प्रभोद्धासि सुन्दरं 'व्यास्व्यक्षणम् । तहपुर्मनसीवास्या किस्त्रितं तिर्वभी तदा ॥९३॥ परिप्रद्यापि साश्वाद्वः सखीभित्रोपमास्तः स्वाभित्रोपमास्तः सा । मूकीभूता किलाशसः तस्य मौनं ममेत्यक्षम् ॥९४॥ तसः पर्याकुत्याः सत्यः तसुदन्तमशोपतः । गत्वा पितृस्यामाच्य्यः सख्थो 'व्यव्यदेः समस् ॥९४॥

तद्न-तर किसी एक दिन वह श्रीमती सूर्वकी किरणोंके समान निर्मल, महामूल्य रत्नोंसे शोभायमान और स्वर्गिवमानको भी लिजत करनेवाले राजभवनमें सो रही थी।। ८४॥ उसी दिन उससे सम्यन्ध रखनेवाली यह विचित्र घटना हुई कि उसी नगरके मनोहर नामक उद्यानमें श्रीयशोधर गुरु विराजमान थे उन्हें उसी दिन केवलज्ञान प्राप्त हुआ इसलिये स्वर्गके देव अपनी विभूतिके साथ विमानोंपर आरूढ़ होकर उनकी पूजा करनेके लिये आये थे।। ८४-८६॥ डस समय भ्रमरोंके साथ साथ, दिशाश्रोंको व्याप्त करनेवाली जो पुष्पवर्षा हो रही थी वह ऐसी सुशोभित होती थी माना यशोधर महाराजके दर्शन करनेके लिये स्वर्गलदमी द्वारा भेजी हुई नेत्रोंकी परम्परा ही हो ॥ ५७ ॥ उस समय मन्द भन्द हिलते हुए मन्दारवृक्षीकी सवन केशरसे कुछ पीला हुआ तथा इक 🖹 हुए अमरोंकी गुंजारसे मनोहर वायु राव्द करता हुआ वह रहा था।। == ।। श्रीर बजते हुए दुन्दुभि बाजोंके शब्दांसे दशां दिशाश्रांको व्याप्त करता हुआ देवोंके हर्षसे उत्पन्न होनेवाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥ ५९॥ वह आं. मती प्रातःकालके समय अकस्मात् उस कोलाहलको सुनकर उठी श्रौर मेघोंकी गर्जना सुनकर उरी हुई हंसिनीके समान भयभीत हो गई।। ९०।। उस समय देवांका आगमन देखकर उसे शीव ही पूर्वजन्मका स्मरण हो आया, जिससे वह जाजिताङ्गदेवका स्मरण कर बारबार उत्कण्ठित होती हुई मूर्च्छित हो गई।। ९१।। तत्परचात् सिखयोंने अनेक शीतलोपचार और पङ्काकी वायुसे आखासन देकर उसे सचेत किया परन्तु फिर भी उसने ऋपना मुँह ऊपर नहीं उठाया।। ९२।। उस समय मनोहर, प्रशासे देदीप्यमान, सुन्दर श्रोर श्रनेक उत्तम उत्तम लक्तगांसे सहित उस लिलताङ्गका शरीर, श्रीमतीके हृद्यमें लिखे हुएके समान शोभायमान हो रहा था॥ ९३॥ अनक आशंकाएं करती हुई सखियोंने उससे उसका कारण भी पूछा परन्तु वह चुपचाप बैठी रही। तितिताङ्गकी प्राप्ति पर्यन्त मुक्ते मौन रखना ही श्रेयरकर है ऐसा सोचकर मौन रह गई॥ ९४॥ तदनन्तर घबड़ाई हुई सिखयोंने पहरेदारोंके साथ जाकर उसके माता पितासे सब वृत्तान्त कह सुनाया

१ हंसाङिनिर्मले ६०, ट० । हंसपक्ष १ च्छुमे । २ परार्थ्यम् अस्कृष्टम् । ३ सामग्री । ४ उसन्ने छिति । ५ इदा ल० । ६ मनोज्ञः । ७ —नैराइन्बॅस्तिहिशो दश अ०, ल० । ८ जयजयारावकोलाइलः । ९ अशानः । [ रसदब्दः गर्जन्मेघ इस्पर्थः ] १० तिरन्वभृत् अ० । ११ पूर्वस्थितिम् । १२ अधोमुखी । १३ हल्कुलिशादि । १४ आशङ्कया सिहतं यथा मशति तथा । १५ त्रणीमास्त । १६ प्रातिपर्यन्तम् । १० वृद्धकञ्चुकीमिः ।

तद्वार्ताकर्णनात्त्र्णं तद्भयणं मुपागती । पितरौ तद्वस्थाञ्च 'हब्द्वेनां शुचमीयतुः ॥९६॥ अङ्ग पुत्र 'परिव्यङ्गं विधेद्धुत्सङ्गं मेहि नौर् । इति 'निर्वश्यानापि 'मोमुद्धेव यदास्त सा ॥९७॥ अक्ष्मीमितमथोवाच प्रभुरिङ्गित कोविदः । जाता ते पुत्रिका तन्त्री सेयमापूर्णयोवना ॥९८॥ अस्याः सुद्ति पद्येदं वपुरत्यन्तकान्तिमत् । अनीदशमभूत् स्वर्गनारीभिरिष दुर्लभम् ॥९९॥ अतो विकृतिरेपास्या न दुष्यत्यध सुन्दरि । तेन मा स्म भयं देवि शङ्कमानान्यथा गमः ॥९००॥ प्राय्त्रनमानुभयः कोऽपि नूनमस्या हृदिस्थितः । संस्कारान् प्राक्तनान् प्रायः रमुःवा मृन्छन्ति जन्तवः॥१००॥ प्राय्त्रनमानुभयः कोऽपि नूनमस्या हृदिस्थितः । संस्कारान् प्राक्तनान् प्रायः रमुःवा मृन्छन्ति जन्तवः॥१००॥ इति सुत्राण प्रवासो उत्तरधौ सह कान्तया । नियोज्य पण्डितां धात्रीं कन्याधासनसंविधौ । १०२॥ तदा कार्यद्वयं तस्य युगपन् समुपस्थितम्' । केवल्यं स्वगुरोश्वकसंभृतिश्वायुपालये ।१०२॥ तदा कार्यद्वेतमासाध बभूव क्षणमाकुलः । प्राग्विधेयं किमत्रेति स निद्येतुमशक्युवन् ।१००॥ तदः किमत्र कर्त्तव्यम् इत्यसी 'रसंप्रधारयन् । गुरोः कैवल्यसंपूज्ञम् आदौ निश्चितवान् सुधीः।।९०५॥ यतो 'रदूरात् समासन्तं कार्यं 'रसंप्रधारयन् । गुरोः कैवल्यसंपूज्ञम् आदौ निश्चितवान् सुधीः।।९०५॥ यतो 'रदूरात् समासन्तं कार्यं 'रस्याव मनीपिभिः । 'रध्यितिपाति ततरनस्यात् प्रधानं कार्यमा परेत्।।१०६॥ ततः शवः ग्रं स्वत्वात् तस्याच्च विष्ठलेदयम् । धर्मात्मक्व यत्वार्यम् अर्हत्यून् दिलक्षणस् ॥१०७॥

॥ ९४ ॥ सिखयोंकी बात सुनकर उसके माता पिता शीघ्र ही उसके पास गये और उसकी वह अवस्था देखकर शोकको प्राप्त हुए ॥ ९६ ॥ 'हे पुत्री, हमारा आलिंगन कर, गोद्में आ' इस प्रकार समभाये जाने पर भी जब वह मूर्च्छित हो चुपचाप बैठी रही तब समस्त चेष्टात्रों ओर मनके विकारोंको जाननेवाले वऋदन्त महाराज रानी लद्दमीमतींसे बोले—हे तन्वि, अब यह तुम्हारी पुत्री पूर्ण यौवन त्रवस्थाको प्राप्त हो गई है ॥ ९७-९८ ॥ हे सुन्दर दाँतोवाली, देख: यह इसका शरीर कैसा अनुपम और कान्तियुक्त हो गया है। ऐसा शरीर स्वर्गकी दिव्यांगनाओं को भी दुर्लभ है ९९।। इसलिये हे सुन्दरि, इस समय इसका यह विकार कुछ भी दोप उ.पन्न नहीं -कर सकता। अतएव हे देवि, तू अन्य-रोग आदिकी शंका करती हुई व्यर्थ ही भयको प्राप्त न हो ॥ १०० ॥ निश्रय ही आज इसके हृदयमें कोई पूर्वभवका स्मरण हो आया है क्योंकि संसारी जीव प्रायः पुरातन संस्कारोंका स्मरण कर मूर्चिब्रत हो ही जाने हैं ।। १०१ ।। यह कहते कहते वज्जदन्त महाराज कन्याको आश्वासन देने के लिये पण्डिता नामक धायको नियुक्त कर लहमीमतीके साथ उठ खड़े हुए।। १०२।। कन्याके पाससे वापिस आनेपर महाराज बज्जदन्तके सामने एक साथ दो कार्थ त्रा उपस्थित हुए। एक तो त्र्यपने पूज्य पिता यशोधर महाराजको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी अतएव उनशी पूजाके लिये जाना और दूसरा आयुध-शालामें चक्ररत उत्पन्न हुआ था अतएव दिग्विजयके लिये जाना।। १०३।। महाराज वज्रदन्त एक साथ इन दोनों कार्योंका प्रसंग त्रानेपर निश्चय नहीं कर सके कि इनमें पहले किसे करना चाहिये और इसी लिये वे च्याभरके लिए व्याकुल हो उठे ॥ १०४ ॥ तत्पश्चात् 'इनमें पहले किसे करना चाहिये' इस बातका विचार करते हुए बुद्धिमान् वज्रदन्तने निश्चय किया कि सबसे पहले गुरुद्देव-यशोधर महाराजके केवलज्ञानकी पूजा करनी चाहिये ।। १०४ ।। क्यांकि बुद्धिमान् पुरुषोंको दूरवर्ती कार्यकी अपेक्षा निकटवर्ती कार्य ही पहले करना चाहिये, उसके वाद दूरवर्ती मुख्य कार्य करना चाहिये।। १०६॥ इसलिये जिस ऋहैन्त पूजासे पुण्य होता है, जिससे बड़े बड़े अभ्युद्य प्राप्त होते हैं, तथा जो धर्ममय आवश्यक कार्य हैं ऐसे अहेन्तपूजा आदि प्रधान कार्यको ही पहले करना चाहिये ॥ १०७॥

१ शीव्रम् । २ समीपम् । ३ तां दृष्ट्वा प०, द० । ४ आलिङ्गनम् । ५ अङ्गम् । ६ आवयोः । ७ निर्वाध्यमानापि अ०, १प० । निर्वोध्यमानाऽपि द० । ८ मोमुद्धते इति मोमुद्धा । मोमुद्धे व ल० । मोमुद्धे द०,ट०। ९ चित्तिवङ्कतिः । १० आगतम् । ११ विचाप्यन् । १२ दूरादासन्नम् आगतं स्थिरमित्वर्थः । १३ कर्तव्यम् । १४ विनश्चरम ।

सनसीरवाकळ्या सार्द्धम् उपस्था नाद्गुह्य । पूनां कर्नु विद्युत्तस्थी नृपः पुण्यानुविन्यनीस् ॥१०८॥ ततः पृतनया सार्द्धम् उपस्था जगद्गुह्य । पूनयामास संग्रीतिमोत्पुःळपुखपङ्कः ॥१०९॥ तत्याद्द्री प्रणमन्नेय सोऽळ्ड्यावधिमिद्ध्यीः । विद्युद्धपरिणामेन भक्तिः किन्न फळिष्यति ॥११०॥ तेनाबुद्धान्युतेन्द्रत्वम् अत्मनः प्राक्तने भवे । ळिळताङ्गियायाश्च दुहिन्द्विन्द्राञ्चता ॥१११॥ कृताभिवन्द्रनत्त्रसमान् विद्युत्य कृत्याः सुत्ताम् । पण्डिनायं समप्यां प्र पत्तस्य हिन्द्वाय सः ॥११२॥ कृताभिवन्द्रनत्त्रसमान् विद्युत्य कृत्याः सुत्ताम् । पण्डिनायं समप्यां प्र पत्ति निया सप्डङ्गया ॥११३॥ चळप्तां ततः कृत्वा चक्री विद्युणा निपुणां वचः । श्रीमत्याः गतिबोधाय रहस्येवमभापन ॥१६॥ अथ पण्डितिकान्येषुः निपुणा निपुणं वचः । श्रीमत्याः गतिबोधाय रहस्येवमभापन ॥१६॥ धृष्पाणिना ॥११५॥ धृष्पञ्च नाम्यये चन्द्रकान्तिशिकात्ते । स्थित्वा सस्नेह्मङ्गान स्पृत्रा-ती स्रृप्पाणिना ॥११५॥ सुष्पञ्च नाम्यये चन्द्रकान्तिशिकात्ते । तस्या हृद्यसंनापभिव निर्वापयन्त्यको ॥११६॥ सहं पण्डितिका सत्यं पण्डिता कार्ययुक्तिषु । जननीनिविक्षेपासि तव पण्यसमा सस्थी ॥ ११०॥ ततो बृह्वि भियः कृत्ये वत्त्ये वत्ते सोन्द्रारणम् । नामयो गोपनीयो हि जनन्या हिति विश्रुतम् ॥११८॥ मया सुनिपुणं चित्ते पर्याञीचितमीहितम् । तन्नासित्र तु विज्ञातं तन्मे वद् पर्विवरे ॥११३॥ किमण मदनोन्मादः किमाळि प्रहृतिच्छाः । प्रायो हि वौवनारम्भे जृत्सते सदनम्बदः ॥१२०॥

मनमें ऐसा विचार कर वह राजा वजदन्त पुण्य बढ़ानेवाली यशोधर महाराजकी उत्कृष्ट पूजा करनेके लिये उठ खड़ा हुआ।।१०८।। तदनन्तर सेनाके साथ जाकर उसने जगद्गुरु यशोधर महाराजकी पूजा की। पूजा करते समय उसका मुखकमल अत्यन्त प्रकुल्लित हो रहा था।।१०९॥ प्रकाशमान बुद्धिके धारक वजदन्तने ज्योंही यशोधर गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया त्योंही उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया, सो ठीक ही है। विशुद्ध परिणामोंसे की गई भक्ति क्या फलीमूत नहीं होगी ? अथवा क्या क्या फल नहीं देगी ?।।११०॥ उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि पूर्वभवमें मैं अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी पुत्री श्रीमती लिलताङ्गदेवकी स्वयंप्रमा नामक प्रिया थी।।११२॥ वह बुद्धिमान वजदन्त वन्दना आदि करके वहाँ से लौटा और पुत्री श्रीमतीको पिएडता धायके लिये सौंपकर शीघ ही दिग्विजयके लिये चल पड़ा ।।११२॥ इन्द्रके समान कान्तिका धारक वह चक्रवर्ती चक्ररककी पूजा करके हाथी घोड़ा रथ पियादे देव और विद्याधर इस प्रकार घडङ्क सेनाके साथ दिशाओंको जीतनेके लिये गया।।११२॥

तद्नन्तर श्रितशय चतुर पिंडता नामकी धाय किसी एक दिन एकान्तमें श्रीमतीको समकानेके लिये इस प्रकार चातुर्यसे भरे वचन कहने लगी ॥११४॥ वह उस समय श्रशोकवाटिकाके
मध्यमें चन्द्रकान्त शिलातल पर बैठी हुई थी तथा श्रपने कोमल हाथोंसे [सामने बैठी हुई]
श्रीमतीके श्रंगोंका वड़े प्यारसे स्पर्श कर रही थी। बोलते समय उसके मुख-कमलसे जो दाँतोंको
किरणकृषी जलका प्रवाह बह रहा था उससे ऐसी माल्म होती थी मानो वह श्रीमतीके हृद्यका
संताप ही दूर कर रही हो ॥११५-११६॥ वह कहने लगी—हे पुन्न, में समस्त कार्यांको योजनामें
पिंडता हूँ -श्रितशय चतुर हूं। इसलिये मेरा पिंडता यह नाम सत्य है-सार्थक है। इसके
सिवाय में तुन्हारी माताके समान हूँ श्रीर प्राणोंके समान सदा साथ रहनेवाली प्रियसखी हूँ
॥११७॥ इसलिये हे धन्य कन्ये, तू यहाँ मुक्तसे श्रपने मौनका कारण कह। क्योंकि यह प्रसिद्ध है
कि रोग मातासे नहीं छिपाया जाता ॥११८॥ मैंने श्रपने चित्तमें तेरी इस चेष्टाका श्रच्छी तरहसे
विचार किया है परन्तु मुझे कुछ भी माल्म नहीं हुशा इसलिये हे कन्ये, ठीक ठीक कह।।१९९॥
हे सिख, क्या यह कामका उन्माद है श्रथवा किसी भूतादिका उपद्रव है १ प्रायः करके यौवनके

१ विचार्य । २ उगुक्तोऽभूत् । ३ जिनस्थानात् । ४ सम्पूर्णबुद्धः । ५ इन्द्रसमतेजाः । ६ अशोकः वनम् । ७ कार्यघटनासु । ८ रहसि । ९ पीडा ।

इति पृष्टा तया किञ्चित् आनम्य गुखपङ्काम् । पश्चिनीय दिनापाये परिम्लानं महीत्पलम् ॥१२१॥ जगाद श्रीमती सत्यं न शक्तास्मीदशं वचः । कस्यापि पुरतो वक्तुं 'लज्जाविवशमानसा ॥१२२॥ किन्तु तेऽद्य पुरो नाहं जिहेम्याची लपन्त्यलम् । जननीनिर्विशेषा त्वं चिरं परिचिता च मे ॥१२३॥ तद् वक्ष्ये श्रणु सौम्याङ्गि महतीयं कथा मम । मया प्राग्जन्मचिरतं स्मृतं देवागमेक्षणात् ॥१२४॥ तत्किदशं कथा वेति सर्वं वक्ष्ये सविस्तरम् । स्वप्तानुभृतमिव मे स्पृतौ तत्यतिभासते ॥१२५॥ अहं पूर्वभवेऽभूवं धातकीखण्डन।मि । महाद्वीपे सरोजािक्ष स्वर्णभूभ्यतिशायिनि ॥१२६॥ तत्रास्ति मन्दरात् पूर्वाद् विदेहे विस्याधिते । विषयो गन्धिलाभित्यो यः कुरूनिप निर्जयेत् ॥१२०॥ तत्रासीत् पाटलीमामे नागदत्तो विणक्षुतः । सुमतिस्तस्य कान्ताभूत् तयोर्जाताः सुता इमे ॥१२०॥ तत्रासीत् पाटलीमामे नागदत्तो विणक्षुतः । सुमतिस्तस्य कान्ताभृत् तयोर्जाताः सुता इमे ॥१२०॥ पृत्रिके च तयोर्जाते विम्वश्रीपदादिके । कान्ते तयोरहं जाता निर्नामेति कनीयसी ॥१३०॥ कदाचित् कानने सम्ये चिरते चारणादिके । गिरावम्बरपूर्वेऽहं तिलके पिहितास्रवम् ॥१३०॥ नानिर्द्वभूषणं हृद्या मुनि सावधिबोधनम् । इदमप्रक्षमानम्य 'संबोध्य भगविश्ति ॥१३२॥ केनास्म कर्मणा जाता कुले दौर्गस्यशालिनि । बृहीदमितिनिर्विणां दिनामनुगृहाण माम् ॥१३३॥ इति पृष्टो मुनीन्दोऽसी जगौ मधुरया गिरा । इहैव विषयेऽसुत्रे पृत्र जातासि कर्मणा ॥१३४॥

प्रारम्भमें कामरूपी बहका उपद्रव हुआ ही करता है।।१२०।। इस तरह पिएडता धायके द्वारा पूछे जानेपर श्रीमतीने अपना मुरमाया हुआ मुख इस प्रकार नीचा कर ितया जिस प्रकार िक सूर्यास्तके समय कमितनी मुरमाकर नीचे मुक जाती है। वह मुख नीचा करके कहने लगी-यह सच है िक में ऐसे वचन किसीके भी सामने नहीं कह सकती क्योंकि मेरा हृदय लजासे पराधीन हो रहा है। ॥१२१-१२॥ किंतु आज में तुम्हारे सामने कहती हुई लिजत नहीं होती हूँ उसका कारण भी है कि में इस समय अत्यन्त दुःखी हो रही हूँ और आप हमारी माताके तुल्य तथा चिरपिरिचता हैं॥१२३॥ इसिलिये हे मनोहराङ्गि, सुन, में कहती हूँ। यह मेरी कथा बहुत बड़ी है। आज देवोंका आगमन देखनेसे मुमे अपने पूर्वभवके चरित्रका समरण हो आया है।।१२४॥ वह पूर्वभवका चरित्र केसा है अथवा वह कथा कैसी है ? इन सब बातोंको में विस्तारके साथ कहती हूँ। वह सब विषय मेरी स्मृतिमें स्वरनमें अनुभव कियेके समान स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा है।।१२४॥

हे कमलनयने, इसी मध्यलोकमें एक धातकीखण्ड नामका गहाद्वीप है जो अपनी शोभासे स्वर्गभूमिको तिरस्कृत करता है। इस द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिम दिशाको आर स्थित विदेह त्वेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है जो कि अपनी शोभासे देवकुर और उत्तरकुरको भी जीत सकता है। उस देशमें एक पाटली नामका प्राम है उसमें नागदत्ता नामका एक वैश्य रहता था उसकी स्त्रीका नाम सुमित था और उन दोनोंके कमसे नन्द, नन्दिमित्र, नन्दिषेण, वरसेन, और जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता और श्रीकान्ता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। पूर्व भवमें में इन्होंके घर निर्नामा नामकी सबसे छोटी पुत्री हुई थी॥ १२६-१३०॥ किसी दिन मैंने चारणचरित नामक मनोहर वनमें अम्बरितलक पर्वत पर विराजमान अवधिज्ञानसे सिहत तथा अनेक ऋद्वियोंसे भूषित पिहितासव नामक मुनिराज के दर्शन किये। दर्शन और नमस्कार कर मैंने उनसे पूछा कि हे भगवन, मैं किस कमसे इस दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। हे प्रभो, कुपा कर इसका कारण कहिये और मुक्त दीन तथा अतिशय उद्विग्न स्त्री-जन पर अनुग्रह कीजिये॥ १३१-१३३॥ इस प्रकार पूछे जाने पर वे मुनिराज मधुर वाणीसे कहने लगे कि हे पुत्रि, पूर्व भवमें तू अपने कमोदयसे इसी देशके पलालपर्वत नामक शाममें देविलयाम नामक

१ लजाधीनम् । २ अपरम् । ३ मदनकात्ता श्रीकान्तेत्पर्थः । ४ चारणचरिते । ५ भो भगविन्तस्यिभि मुर्खक्तिय । ६ दारिद्रय । ७ उद्दे गवतीम् । ८ अनाथाम् । ९ पूर्वजन्मनि । 'प्रत्यामुत्र भवान्तरे' ।

पळाळपर्वतमामे देविळम् मक्टकात् । सुमतेहद्दे पुत्री धनश्रीरिति विश्रुता ॥१३५॥ अन्येशुश्च त्वमज्ञानात् ग्रुनः पृति कळेवरम् । सुनेः समाधिगुसस्य पठतोऽन्ते न्यधा सुदा ॥१३६॥ सुनिस्तद्वळोक्यासौ त्वामित्यन्वशिपत्तदा । त्वयेदं बाळिके कर्म विह्नपक्रमनुष्टिनम् ॥१३७॥ फळिव्यति विपाके ते दुरन्तं कटु इं फळम् । दहत्यधिक्रमन्यस्मिन् माननीयविमानता ॥१३८॥ इति मुवन्तमभ्येत्य क्षमामम्राह्यस्तदा । भगवित्रद्रमञ्जानात् क्षमस्य कृतमित्यरम् ॥१३९॥ तेनोपश्चमभावेन जातान्यं पुण्यमाश्रिता । मनुष्यजन्मनीह्राद्य कुळे प्रमाहुगते ॥१४०॥ वतः 'कृष्याणि 'कृष्याणं गृह्यणोपोषितं' वतम् । 'रिजनेन्द्रगुणसम्पत्तं श्रुतज्ञानभपि र क्रमान् ॥१४१॥ कृत नां कर्मणामार्ये सहसा र प्रितिचनम् । तपोऽनशनमाम्नातं विधियुक्तमुपोपितम् ॥१४२॥ तीर्थकृत्वस्य पुण्यस्य कारणानीह्र पे षोद्धश । क्व्याणान्यत्र पञ्चेत्र ग्रातिहार्याष्टकं तथा ॥१४३॥ पश्चासिद्देशस्य पुण्यस्य कारणानीह्र सद्गुणान् । या साऽनुष्ठीयते भन्यः संपित्रनगुणादिका ॥१४४॥ उपञ्चासिद्देशन्त्रमुष्टिक् तिषष्टिमु निभिर्मता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वह्यमधुनोच्यते ॥१४५॥ १४५॥ विश्रित्रातिमप्येकादश ह्रौ च यथाक्रमम् । अष्टाशीतिमथैक्रक्च चतुर्वश च 'प्यक्च च ॥१४६॥

पटेलकी सुमित स्त्रीके उद्ररसे धनश्री नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई थी।। १३४-१३४।। किसी दिन तुने पाठ करते हुए समाधिगुप्त मुनिराजके समीप मरे हुए कुत्तेका कतेवर डाला था और अपने इस अज्ञानपूर्ण कार्यसे खुश भी हुई थी। यह देखकर मुनिराजने उस समय तुभे उपदेश दिया था कि बालिके, तूने यह बहुत ही विरुद्ध कार्य किया है, भविष्यमें उदयके समय यह तुमे दुःखदायी श्रीर कटुक फल देगा क्योंकि पूज्य पुरुषोंका किया हुआ अपमान श्रन्य पर्यायमें अधिक सन्ताप देता है।। १३६-१३८।। मुनिराजके ऐसा कहने पर धनश्रीने उसी समय उनके सामने जाकर अपना अपराध समा कराया और कहा कि हे भगवन्, मैंने यह कार्य अज्ञानवश ही किया है इसित्ये चमा कर दीजिये ॥ १३९॥ उस उपशम भावसे-चमा माँग लेनेसे तुक्ते कुछ थोड़ा सा पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे तू इस समय मनुष्य योनिमें इस अतिशय दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुई है ॥१४०॥ इसलिये हे कल्याणि, कल्याण करनेवाले जिनेन्द्रग्णसम्पत्ति श्रोर श्रुतज्ञान इन दो उपवास त्रतोंको क्रमसे प्रहण करो ॥१४१॥ हे त्रार्ये, विधिपूर्वक किया गया यह श्रनशन तप, किये हुए कर्मोंको बहुत शीघ नष्ट करनेवाला माना गया है।।१४२।। तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिके कारणभूत सोलह भावनाएँ, पाँच कल्याणक, आठ प्रातिहार्थ तथा चौतीस श्रतिशय इन त्रेशठ गुणोंको उद्देश्य कर जो उपवास त्रत किया जाता है उसे जिनेन्द्रगुण-सम्पत्ति कहते हैं।। भाषार्थ-इस व्रतमें जिनेन्द्र भगवान्के त्रेशठ गुणोंको लदयकर त्रेशठ उपवास किए जाते हैं जिनकी व्यवस्था इस प्रकार है—सोलह कारण भावनात्रोंकी सोलह प्रतिपदा, पंच कल्याणकोंकी पाँच पंचमी, आठ प्रातिहायोंकी आठ अष्टमी और चौंतीस अतिशयोंकी बीस दशमी तथा चौदह चतुर्दशी इस प्रकार त्रेशठ उपवास होते हैं।।१४३-१४४।। पूर्वोक्त प्रकारसे जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति नामक त्रतमें त्रेशठ उपवास करना चाहिये ऐसा गणधरादि मुनियोंने कहा है। अब इस समय श्रुतज्ञान नामक उपवास त्रतका स्वरूप कहा जाता है।।१४४।। अट्टाईस, ग्यारह,

१ न्यवानमुदा । २ निकृष्टम् । ३ पूज्यावज्ञा । ४ —प्राह्यत् तदा अ०,स० । —प्रम्येत्याक्षमयस्त्रममुं तदा प० । ५ क्षिप्रम् । 'लघु ।क्ष्यमरं द्रुतम्' इत्यमरः । ६ उत्कृष्ट्यरिद्रे । ७ तदनन्तरम् । ८ हे पुण्य-वित । ९ ग्रुमम् । १० त्रतम् । ११ एतद्द्रयनामकम् । १२ क्षममनितकम्य । ग्राणिति यावत् । ११ पिर्पाच्यतिति पिर्पाचनम् । १४ कथितम् । १५ उपोषितत्रते । १६ अतिश्याश्रत्र—अ०, प०, स० । अतिश्याश्र्य—ल० । अतिश्याः । १७ जिनगुणसम्पत्ते । १८ मितश्रानम् अष्ट्विशतिप्रकारम् । एकादश् इति एकादश् । परिकर्म च द्विप्रकारमित्यर्थः । स्त्रमष्टाशीतिप्रकारमित्यर्थः । आद्यनुयोगम् एक प्रकारमितं यावत् । चर्दश्यः पूर्णणि इत्यर्थः । चृत्रिकाश्च पश्चक्षकारा इत्यर्थः । मनःपर्ययश्च द्विप्रकार इत्यर्थः । क्ष्यक्षानम् एकप्रकार मिति थावत् । १९ पश्चक्षम् प०, द०, ल० ।

\* 10 年 15

दो, अठासी, एक, चौदह, पाँच, छह, दो और एक इस प्रकार मतिज्ञान आदि भेदोंकी एक सौ अंठावन संख्या होती है। उनका नामानुसार क्रम इस प्रकार है कि मतिज्ञानके अट्टाईस, अंगोंके ग्यारह, परिकर्मके दो, सूत्रके घठासी, अनुयोगका एक, पूर्वके चौदह, चूलिकाके पाँच, अवधिज्ञान के छह, मनःपर्ययज्ञानके दो श्रीर केत्रलज्ञानका एक-इसप्रकार ज्ञानके इन एक सौ श्रंठावन भेदोंकी प्रतीतिकर जो एक सौ ऋंठावन दिनका उपवास किया जाता है उसे श्रुतज्ञान उपवास व्रत कहते हैं। हे पुत्रि, तू भी विधिपूर्वक ऊपर कहे हुए दोनों अनशन ब्रतोंको आचरण कर।।१४६-१४०।। हे पत्रि, इन दोनों त्रतोंका मुख्य फल केवलज्ञानकी प्राप्ति श्रीर गौए। फल स्वर्गादिकी प्राप्ति है ।। १४१ ।। हे कल्याणि, देख, मुनि शाप देने तथा अनुमह करने-दोनों में समर्थ होते हैं, इसलिए उनका ऋपमान करना दोनों लोकोंमें दुख देने वाला है।। १४२ ॥ जो पुरुप वचन द्वारा मुनियोंका उल्लङ्कन-श्रनाद्र करते हैं वे दूसरे भवमें गूंगे होते हैं। जो सनसे निराद्र करते हैं उनकी मनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है और जो शरीरसे तिरस्कार करते हैं उन्हें ऐसे कोनसे दुःख हैं जो प्राप्त नहीं होते हैं इसलिये बुद्धिमान् प्रतींको तपस्वी मुनियोंका कभी अनादर नहीं करना चाहिये। हे मुखे, जो मनुष्य, सभा-क्रपी धनको धारण करनेवाले मुनियोंकी, मोहरूपी काष्टसे उत्पन्न हुई, विरोधक्रपी वायु से प्रेरित हुई, दुर्वचनरूपी तिलगोंसे भरी हुई और ्चमारूपी भस्मसे ढकी हुई कोध-रूपी अग्नि को प्रज्वित करते हैं उनके द्वारा, दोनों लोकोंमें होने वाला अपना कौनला हित नष्ट नहीं किया जाता ? ।। १४३-१५६ ।। इस प्रकार में मुनिराजके हितकारी वचन मानकर ऋौर जिनेद्र-गुण सम्पत्ति तथा शुतज्ञान नामक दोनों व्रतोंके विधिपूर्वक उपवास कर आयुके अन्तमें स्वर्ग गई ।। १४७ ।। वहाँ ललित। इदेवकी स्वयंत्रभा नामकी मनोहर महादेवी हुई और वहाँ से ललिताइ-देवके साथ मध्यलोकमें द्यांकर मैंने व्रत देनेवाले पिहितास्रव गुरुकी पूजा की ।। १४८।। बड़ी बड़ी ऋ द्वियोंको धारण करनेवाली मैंने उस ऐशान स्वर्गमें श्रीप्रभविमानके अधिपति लिलताङ-

१ संख्याश्च अ०, प०, स०, द०, छ०। २ पर्ययान् अ०, प०, स०, द०, छ०। ३ विधी ४०, अ०, द०, म०, प०, छ०, ट०। ४ विधी । ५—योरनुषङ्गजम् अ०, प०, द०, म०, छ०, ट०। ६ आनु- पङ्गिकम् । ७ समर्थाः । ८ अतिक्रमणम् । ९ कायेनातिक्रमे तेषां कार्तिः सा या न ढीकते । अ०, प०, स०, द०। कायेनातिक्रमस्तेषां कायार्तिं साधयेत्तराम् म०। १० प्रतीप—अ०, स०, द०। ११ प्रातिकूल्यमेव वायुः । १२ मुक्तवा तु ।

लिलताङ्गच्युतौ तस्मात् षणमासान् जिनष्कनम् । कृत्वा प्रच्युत्य संभूतिम् इहालिति तन्दिरि ॥१६०॥ तिमदानीमनुस्मृत्य तद्दन्येपणसंथियौ । यतंऽहं 'प्रयता तेन 'पाचंयमविधि द्धे ॥१६१॥ उत्कीणं इव देवोऽसो पश्याद्यापि मनो मम । अधितिष्ठति 'दिव्येन रूपेणानङ्गतां' गतः ॥१६२॥ लिलताङ्गतुः सौम्यं लिलतां लिलताने । 'सहजाताम्बरं स्वित्व स्पुरदामरणोज्जवलम् ॥१६३॥ पश्यामीय सुलस्पर्धं तत्करस्पर्धालिलाः । 'तद्जाये च मद्गात्रं 'क्षामतां नेतनुङ्गति ॥१६५॥ इमेऽश्रुबिन्दवोऽजसं निर्यान्ति मम लोचनात् । मद्दुःलमक्षमा द्वन्दुं तमन्वेन्द्रमिवोद्यताः॥१६५॥ इस्युक्तवा पुनरप्येवम् अवादीत् श्रीमतां सलीम् । बक्ताः त्वमेव नान्यास्ति मित्रियान्वेपणं प्रति ॥१६६॥ व्ययं सरोजाक्षि कृतोऽद्य स्थान्यमासुलम् । निलन्याः किम्र दौःस्थित्यं तपत्यां तपनद्यतो ॥१६०॥ सत्यं त्वं पण्डिता कार्यंवरनास्वतिपण्डिता । चन्ममैतस्य कार्यंत्य संतिह्यस्वयि 'णिनष्ठते ॥१६०॥ तत्वते रक्ष मम प्राणान् प्राणेशस्य गवेषणात् । स्वाणां विषयतिकारे स्थिप प्रवावलम्बनम् ॥१६९। 'तद्यायत्व तेऽद्याहं सुवे 'प्रस्तुतसिद्धये । मया विलिखतिकारे स्थिप प्रवावलम्बनम् ॥१६९। 'रतदुपायत्व तेऽद्याहं सुवे 'प्रस्तुतसिद्धये । मया विलिखतिकारे स्वित्य प्रवावलम्बनम् ॥१००॥

देवके साथ अनेक भोग भोगे तथा वहाँसे च्यत होकर यहाँ वजदन्त चक्रवर्तीके श्रीमती नामकी पुत्री हुई हूँ। हे सखि, यहाँ तक ही मेरी पूर्वभवकी कथा है।। १४९।। हे छशोदरि, लिलताङ्ग देव के स्वर्गेसे च्यत हाने पर में छह महीने तक जिनेन्द्रदेवको पूजा करती रही फिर वहाँसे चय कर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ ॥१६०॥ मैं इस समय उसीका स्मरणकर उसके अन्वेषणके लिये प्रयत्न कर रही हूँ और इसीतिये मैंने मौन धारण किया है।।१६१।। हे सखि, देख, यह तिताङ्ग अन भी मेरे मनमें निवास कर रहा है। ऐसा मालूम होता है माना किसीने टांकीद्वारा उकेरकर सदाके लिये मेरे मनमें स्थिर कर दिया हो। यद्यपि त्राज उसका वह दिन्य-वैक्रियिक शरीर नहीं है तथापि वह अपनी दिव्य शक्तिसे अनंगता (शरीरका अभाव और कामदेवपना) धारण कर मेरे मनमें अधि दित है।।१६२।। हे सुमुखि, जो अतिशय सौम्य है, सुन्दर है, साथ साथ उत्पन्न हुए वस्न तथा माला आदिसे सहित है, प्रकाशमान आभरणोंसे उज्ज्वल है और सुखकर स्पर्शसे सहित है ऐसे लिताङ्गदेवके शरीरको में सामने देख रही हूं, उसके हाथके स्पर्शसे लालित सुखद स्पर्शको भी देख रही हुँ परन्तु उसकी प्राप्तिके बिना मेरा यह शरीर कुशताको नहीं छोड़ रहा है।।१६३-१६४॥ ये अशुविन्दु निएन्तर मेरे नेत्रोंसे निकल रहे हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये हमारा दुःख देखनेके लिये असमर्थ होकर उस लिताङ्गको खोजनेके लिये ही मानो उद्यत हुए हैं ॥१६४॥ इतना कहकर वह श्रीमती फिर भी परिडता सखीसे कहने लगी कि हे प्रिय सखि, तू ही मेरे पतिको खोजनेके लिये समर्थ है। तेरे सिवाय और कोई यह कार्य नहीं कर सकता ॥१६६॥ हे कमलनयने. आज तेरे रहते हुए मुभे दुःख कैसे हो सकता है ? सूर्यकी प्रभाके देदीप्यमान रहते हुए भी क्या कमितानीको दुःख होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥१६७॥ हे सिख, तू समस्त कार्यों के करनेमें अतिशय निपुण है अतएव तू सचमुचमें पण्डता है-तेरा पण्डिता नाम सार्थक है। इसलिए मेरे इस कार्यकी सिद्धि तुभापर ही अवलिम्बत है ॥ १६८। हे सिख, मेरे प्राणपति लिलताङ्गको खोजकर मेरे प्राणोंकी रन्ना कर क्योंकि स्त्रियोंकी विपत्ति दर करनेके लिए स्त्रियाँ ही अवलम्बन होती हैं।।१६९॥ इस कार्यकी सिद्धिके लिये

१ पवित्रा । २ मौनम् । ३ दैवेन म०, छ० । ४ अशर्शस्त्रम् । ५ निल्नानने अ०, व०, स०, छ०, म० । छ०, व०, पुस्तकयोः 'लिख्तानने' 'निल्नानने' इत्युभयथा पाठोऽस्ति । ६ सहजाताम्बरसम् न म०, छ० । ७ लाख्तिम् प०, छ० । ८ ल्लिताङ्गस्त्रालामे । ९ कृशस्त्रम् । १० स्थेयप्रकाशनेति स्त्रात् प्रतिशानिर्णय प्रकाशनेषु आस्मनेपदी । तिष्ठति स० । ११ गवेषणोपायम् । १२ प्रकृत ।

Sec.

कचिकिञ्चित्तिगृहान्तः प्रकृतं चित्तरक्षनम् । तद्वजादाय धूर्तांनां मनः संमोहकारणम् ॥ १७१॥
'वित्ववाश्र ये मिथ्या वैयाद्यां यत्वद्धयः । तान् स्मितां शुप्त च्छक्षः कृत् गृहार्थं सङ्कटे ॥ १७१॥
दृश्युक्त्वा पण्डितावोचत् तिच्चताश्वासनं वचः । स्मितां शु "मक्षरीपुक्तः "किरतीवोद्ग"माक्षित्रम् ॥ १७३॥
मिय स्वयां मनस्तापो मा भूत्ते कलभाषिणि । कपत्यां चूतमक्षयां कोकिलायाः कृतोऽसुखग् ॥ १७४॥
कवेधीरिय सुरिलप्टम् अर्थं ते सृगये पतिम् । सिक्ष लक्ष्मीविवोद्योगशाद्धिनं पुरुषं 'परम् ॥ १७५॥
घटिष्यामि ते कार्यं पद्धीरहमुद्यता । दुर्घटं नास्ति मे किव्यत् "प्रतीहीह जगत्त्रये ॥ १७६॥
नानाभरणविन्यासम् अतो धारय सुन्दरि । वसन्तलिकेवोद्यत्वा लेख्नुरसङ्कुलम् ॥ १७७॥
तदत्र संशयो नैव १ कार्यः कार्यस्य साधने । १ श्रीमतीप्रार्थितार्थानां ननु सिद्धिरसंशयम् ॥ १७८॥
दृत्युक्त्वा पण्डिताश्वास्य तां तद्पितपट्कम् । गृहीत्वागमदाश्वेव महापूत्विनालयम् ॥ १७९॥
यः सुदूरोब्द्रितः कृतेः लक्ष्मते स्वभासुरेः । पातालादुर्फणस्तोपात् । किम्प्युधित्वाहिराट् ॥ १८०॥
वर्णसाङ्कर्यसं भूत्र वित्रक्षमीनित्वा अपि । यद्वित्तयो जगिवित्तहारिण्यो गणिका इव ॥ १८१॥

में आज तुमसे एक उपाय बताती हूँ। वह यह है कि मैंने अपने पूर्व भवसम्बन्धी चरित्रको यतानेवाला एक चित्रपट बनाया है।।१७०।। उसमें कहीं कहीं चित्त प्रसन्न करनेवाले गूढ़ विषय भी लिखे गये हैं। इसके सिवाय वह धूर्त मनुष्योंके मनको भ्रान्तिमें डालनेवाला है। हे सिख, तू इसे लेकर जा ।।१७१।। धृष्टताके कारण उद्धत बुद्धिको धारण करनेवाले जो पुरुप कृठमूठ ही यदि अपने आपको पति कहें - मेरा पति बनना चाहें उन्हें गूढ़ विषयोंके संकटमें हास्यिकरणकृषी वस्रसे त्राच्छादित करना त्रर्थात् चित्रपट देखकर जो मूठमूठ ही हमारा पति बनना चाहें उनसे तू गृह विषय पृद्धना जब वे उत्तर न दे सकें तो अपने मन्द हास्यसे उन्हें लिज्जित करना ॥१७२॥ इस प्रकार जब श्रीमती कह चुकी तब ईषत् हास्य की किरणोंके बहाने पुष्पाञ्जलि बिखेरती हुई परिडता सखी, उसके चित्तको आश्वासन देनेवाले वचन कहने लगी ।।१७३।। हे मधुरभापिएए. मेरे रहते हुए तेरे चित्तको संताप नहीं हो सकता क्योंकि आम्रमंजरीके रहते हुए कोयलको दुख कैसे हो सकता है ॥१७४॥ हे सिख, जिस प्रकार किवकी बुद्धि सुश्लिष्ट-अनेक भावांको सूचित करनेवाले उत्तम अर्थको और लद्मा जिसप्रकार उद्योगशाली मनुष्यको खोज लाती है उसीप्रकार मैं भी तेरे पतिको खोज लाती हूँ ॥१७४॥ हे सिख, मैं चतुर बुद्धिकी धारक हूँ तथा कार्य करनेमें हमेशा उद्यत रहती हूँ इसलिए तेरा यह कार्य अवश्य सिद्ध कर दूंगी। ति यह निश्चित जान कि मुभे इन तीनों लोकोंमें कोई भी कार्य कठिन नहीं है।।१७६।। इसिल्ये हे सुन्दरि, जिसप्रकार माधवी लता प्रकट होते हुए प्रवालों और त्रंकुरोंके समृहको धार्मा करती है उसीप्रकार अब तू अनेक प्रकारके आभरगों के विन्यासकी धारण कर ॥१७७॥ इस कार्यकी सिद्धिमें तुमें संशय नहीं करना चाहिये क्योंकि श्रीमती के द्वारा चाहे हुए परार्थोंकी सिद्धि निःसन्देह ही होती हैं।।१७८।। वह पण्डिता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीमतीको सममा कर उसके द्वारा दिये हुए चित्रपटको लेकर शीघ ही महापूत नामक अथवा अत्यन्त पवित्र जिनमन्दिर गई॥ १७९॥ वह जिनमन्दिर रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान अपनी ऊँची उठी हुई शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो फए ऊँचा किये हुए शेपनाग ही सन्तुष्ट होकर पाताल लोकसे निकला हो ॥१८०॥ उस मन्दिरकी दीवालें ठीक वेश्याश्रोंके समान थीं क्योंकि जिस प्रकार वेश्याएँ वर्णसंकरता (ब्राह्मणादि वर्णोंके साथ व्यभिचार) से उत्पन्न हुई तथा श्रनेक श्राश्चर्यकारी कार्योंसे सहित होकर

१ आत्मानं पति बुवते इति पतिबुवाः । २ घाष्ट्यंम् । ३ पुष्पस्तवकः । ४ किरन्ती अ०, स०, द०, छ०। ५ पुष्पम् । ६ उत्कृष्टम् । ७ जानीहि । ८ वसन्तित्वकिनेयत् छ० । माधवीछता । ९ नवपव्छवः । १० कर्तव्यः । ११ श्रीरत्यास्तीति श्रीमती तथा वाष्ट्रिकतपदार्थानाम् । १२ येन केनापि प्रकरिण । १३ [ आहेख्य कर्म ] पक्षे नानाप्रकारपापकर्म ।

ैदिवामन्यां निश्चां कर्तुं क्षमैर्माणिविधित्रितैः । तुः श्विः सम यो भाति विवसुन्मीलयौक्षिव ॥१८२॥ पर्रिद्वरिनशं साधुबृन्दैरामन्द्रनिस्वनम् । "प्रज्ञहान्निय यो भन्यैः" व्यभाव्यत समागतैः ॥१८३॥ यस्य कृटाग्रसंसकाः केतवोऽनिलवृद्दिताः । विवसुर्वन्दनाभक्तयौ विवाद्वयन्त इवामरान् ॥१८४॥ "यद्वातायनिर्वाता भूपधूमाश्रकासिरे । स्वर्गस्योपायनीकक्तुं विमिनाणा विवानिव ॥१८५॥ यस्य कृटतटालग्नाः तारास्तरलरोचिषः । पुष्पोपहारसंमोहस् विवाधित्व भाजपास् । १८६॥ विवाधित स्वर्गस्यात्रात्विकः । यः सुर्थश्ववदे महान्मद्यां । काव्यवन्य इवावभौ ॥१८७॥ सपताको रणद्वल्दो यो द्वस्तमसंश्वनः । यः सुर्थश्ववदे महान्मद्यां । काव्यवन्य इवावभौ ॥१८०॥ सपताको रणद्वल्दो यो द्वस्तमसंश्वनः । वयभाद्रम्भीरिन्धों पैः सवृद्वित इवेभराद् ॥१८०॥ परतां पुण्यनिर्घोपैः वन्दारूणां च निस्वनैः । यः संद्रधावकालेऽपि मदारम्भं शिखण्डिषु ॥१८९॥ यस्तुक्विकारः श्वयत् चारणैः । कृतसंस्तवः । वः संद्रधावकालेऽपि मदारम्भं शिखण्डिषु ॥१८९॥ यस्तुक्विकारः श्वयत् चारणैः ।

जगत्के कामी पुरुषोंका चित्त हरण करती हैं उसी प्रकार वे दीवालें भी वर्ण-संकरता (काले पीले नीले लाल आदि रंगोंके मेल) से बने हुए अनेक चित्रोंसे सहित होकर जगत्के सब जीवोंका चित्त हरण करती थीं।।१८१।। रातको भी द्न बनानेमें समर्थ श्रौर मणियोंसे चित्र विचित्र रहने वाले अपने ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे वह मन्दिर ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्गका उन्मीलन ही कर रहा है-स्वर्गको भी प्रकाशित कर रहा हो ॥१८२॥ उस मन्दिरमें रात-दिन अनेक मुनियोंके समृह गम्भीर शब्दोंसे स्तोत्रादिकका पाठ करते रहते थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानी वह द्याये हुए मन्यजीवोंके साथ सम्भाषण ही कर रहा हो ।।१**⊏३।। उसकी शिखरोंके** स्राप्रभाग पर लगी हुई तथा वायुके द्वारा हिलती हुई पताकाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो वन्दना भक्ति आदिके लिये देवोंको हो बुला रही हो ।।१८४।। उस मन्दिरके भरोखोंसे निकलते हुए धूपके धूम ऐसे मालूम होते थे मानो स्वर्गको भेंट देनेके लिये नर्वान मेघ ही जा रहे हों ।।१८४।। उस मन्दिरकी शिखरोंके चारों श्रोर जो चक्रत किरणोंके धारक तारागण चमक रहे थे वे ऊपर त्राकाशमें स्थिर रहनेवाले देवोंकी पुष्पेषहारकी भ्रांति उत्पन्न किया करते थे त्र्यर्थात् देव लोग यह समफते थे कि कहीं शिखर पर किसीने फूलोंका उपहार तो नहीं चढ़ाया है ॥१८६॥ वह चैत्यालय सद्वृत्त-संगत-सम्यक् चारित्रके धारक मुनियोंसे सहित था, अनेक चित्रोंके समूहसे शोभायमान था, श्रीर स्तोत्रपाठ श्रादिके शब्दोंसे सहित था इसलिये किसी महाकाव्यके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि महाकात्र्य भी, सद्वृत्त-वसन्तितितका आदि सुन्दर-सुन्दर छन्दों से सिहत होता है, मरज कमल छत्र हार आदि चित्रश्लोकोंसे मनोहर होता है और उत्तम उत्तम शब्दोंसे सहित होता हैं।।१८७।। उस चैत्यालयपर पताकाएँ फहरा रही थीं, भीतर बजते हुए घंटे लटक रहे थे. स्तोत्र आदिके पढ़नेसे गंभीर शब्द हो रहा था, और स्वयं अनेक मजबृत खम्भोंसे स्थिर था इस-लिये ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बड़ा हाथी ही हो क्योंकि हाथी पर भी पताका फहराती है, उसके गते में मनोहर शब्द करता हुआ घंटा बँधा रहता है वह स्त्रयं गंभीर गर्जनाके शब्दसे सहित होता है तथा मजबूत खम्भोंसे बँधा रहनेके कारण स्थिर होता है।।१८८।। वह चैत्यालय पाठ करनेवाले मनुष्योंके पवित्र शब्दों तथा वन्द्ना करनेवाले मनुष्योंकी जय जय ध्वनिसे असमयमें ही मयूरोंको मदोन्मत्त बना देता था अर्थात् मन्दिर में होनेवाले शब्दको मेघका शब्द सममकर मयूर वर्षाके बिना ही मदोन्मत्त हो जाते थे।।१८९।। वह चैत्यालय अत्यन्त ऊँची

१ आत्मानं दिशा मन्यत इति दिवामन्य। ताम् । २ स्वर्गम् । ३ पश्यन्तिव । ४ सम्भाषणं कुर्वन् । ५ भन्यैः सह । ६ वाह्ययन्त अ०, स०। ७ तद्वाता—छ०। ८ निर्मिमीत इति निर्मिमाणा । ९ धना इव छ०। १० सम्भ्रान्तिम् । ११ मातन्यन्ति नभोजुषाम् द० । १२ सचारित्रवद्भव्यजनसहितः, पक्षे समीचीनवृत्तजाति- सहितः । १३ चित्रपुत्रिकास दर्भः, पक्षे चित्रार्थसन्दर्भरचना । १४ सुशब्दी । १५ भूमौ । १६ सम्यग् धृतः । १७ कुशीछवैः पक्षे चारणसुनिभिः । १८ ८क्षे परिचयः । १९ शब्दागमपरमागमादिविद्याधरैः खबरैश्च ।

तत्र पहकशालायां पण्डिता कृतवन्द्रमा । प्रसायं पहकं तस्यो 'परिचिक्षिष्ठरागतान् ॥१२१॥
'प्रेक्षन्त केचिदागत्य सावधानं महाधियः । केचित्किमेतदिरयुच्धेः जजलपुर्वीक्ष्य पहकम् ॥१९२॥
तेषां समुचितैर्वाक्येः द्दती पण्डितोत्तरम् । तत्रास्ते स्म स्मितोद्योतेः किरन्तो 'पण्डितायितान् ॥१९३॥
भथ दिग्विजयाव्यकी न्यवृतग्तृतदिग्जयः । प्रणतीकृतनिःशेष नरविद्याधरागरः ॥१९४॥
ततोऽभिषेकं द्वात्रिशनसहस्रधरणीश्वरैः' । चकवर्ती परं प्रापत् पुण्येः कि नु न लभ्यते ॥१९५॥
स च ते च समाज्ञाराः कराङ् व्रवद्तादिभिः । तथापि तैः समभ्यव्यः सोऽभूत् पुण्यानुभावतः ॥१९६॥
भभीदश्वपुश्रन्दसीम्यास्यः कमलेक्षणः । पुण्येन स यभौ सर्वान् अतिशस्य नरामरान् ॥१९०॥
सङ्ख वकाङ्कशाद्दीनि 'लक्षणान्यस्य पाद्योः । बसुरालिखितानीव लक्ष्म्या लक्ष्माणि चिक्रणः ॥१९८॥
भभोधशासने तरिमन् सुवं शासति भूभुजि । न 'दण्ड्यपक्षः कोऽप्यासीत् गजानामकृतागसाम् ॥१९९॥
स विश्वदृक्षसा लक्ष्मी वक्त्राव्जेन च वाग्वधूस् 'प्रणाव्यामिव लोकान्तं ग्राहिणोत् कर्तिमेकिकाम्॥२००॥

उँची शिखरोंसे सहित था, अनेक चारण (मागध स्तुतिपाठक) सब उसकी स्तुति किया करते थे और अनेक विद्याधर (परमागमके जाननेवाले) उसकी सेवा करते थे इसिलये ऐसा शोभाय-मान होता था मानो मेर पर्वत ही हो क्योंकि मेर पर्वत भी अत्यन्त उँची शिखरोंसे सिहत है. अनेक चारण (ऋद्धिके धारक मुनिजन) उसकी स्तुति करते रहते हैं तथा अनेक विद्याधर उसकी सेवा करते हैं ॥१९०॥ इत्यादि वर्णनयुक्त उस चैत्यालयमें जाकर पण्डिता धायने पहले जिनेन्द्र देवकी वन्दन। की फिर वह वहाँकी चित्रशालामें अपना चित्रपट फैलाकर आये हुए लोगोंकी परीज्ञा करनेकी इच्छासे बैठ गई ॥१९१॥ विशाल बुद्धिके धारक कितने ही पुरुष आकर वड़ी साबधानीसे उस चित्रपटको देखने लगे और कितने ही उसे देखकर यह क्या है ? इस प्रकार जोरसे बोलने लगे ॥१९२॥ वह पण्डिता समुचित वाक्योंसे उन सबका उत्तर देती हुई और पण्डिताभास-मूर्ख लोगों पर मन्द हास्यका प्रकाश डालती हुई गम्भीर भावसे वहाँ बेठी थी॥१९२॥

श्रान्तर जिसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है श्रौर जिसे समस्त मनुष्य विद्याधर श्रोर देव नमस्कार करते हैं ऐसा वजदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयसे वापिस लौटा ॥१९४॥ उस समय चक्रवर्तीने बत्तीस हजार राजाश्रों हारा किये हुए राज्याभिषेक्महोत्सवको प्राप्त किया था सो ठीक ही है, पुरुषसे क्या क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥१९४॥ यद्यपि वह चक्रवर्ती श्रोर वे वत्तीस हजार राजा हाथ, पाँव, मुख श्राद श्रवयवोंसे समान श्राकारके धारक थे तथापि वह चक्रवर्ती श्राप्त पुरुष हुआ। था ॥१९६॥ इसका शारीर श्रानुपम था, मुख चन्द्रमाके समान सोम्य था, और नेत्र कमलके समान सुन्दर थे। पुरुषके द्वयसे वह समस्त मनु य और देवोंसे वढ़कर शोभायमान हो रहा था ॥१९७॥ इसके दोनों पाँवोंमें जो शंख चक्र श्रंकुश श्रादिके चिह्न शोभायमान थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लहमीने ही चक्रवर्तीके ये सब लक्षण लिखे हैं ॥१९५॥ श्रव्यर्थ श्राह्मके धारक महाराज वज्रदन्त जब एथ्वीका शासन करते थे तब कोई भी प्रजा श्रपराध नहीं करती थी इसलिये कोई भी पुरुष दएडका भागी नहीं होता था ॥१९९॥ वह चक्रवर्ती वद्यास्थलपर लदमीको श्रीर मुखकमलमें सरस्वतीको धारण करता था परन्तु श्रयन्त प्रिय कीर्तिको धारण करनेके लिये उसके पास कोई स्थान ही नहीं रहा इसलिये उसने श्रकेली कीर्तिको लोकके श्रन्त तक पहुंचा दिया था। श्रर्थात् लदमी श्रीर सरस्वती तो

१ पर्राक्षितुमिन्छुः । २ प्रोक्ष्यन्ते अ०, स०। प्रोध्यन्त म०, ल०। ३ प्राण्डता इयान्तितान् । ४ धरणीधरैः अ०, प०, स०, स०, द०, ल०। ५ चिह्नानि । ६ दण्डिन्ति योग्यो दण्ड्यः स चासो पक्षश्च । ७ असम्मताम् । 'पाय्यधार्योसन्नार्यानकार प्रणाय्यानाय्यं मानर्थाविनिवाससम्मत्यानस्य इति सूक्षात् असम्मत्यथं व्यणग्तनिपातनम् । प्राणाय्यमिव द०,ल० ।

सुधास्तिरिवोदंग्रः अंग्रमानिव चोत्करः । स कान्ति दीसिमप्युच्चैः अधाइष्यद्भुतोदयः ॥२०१॥ पुण्यकत्पतरोरुच्चैः फकानीव महान्त्यलम् । बभूबुस्तस्य रत्नानि चतुर्दश<sup>र</sup>विशां विभोः ॥२०२॥ निधयो नव तस्यासन् पुण्यानामिव राशयः । यैरक्षयैरमुष्यासीद् गृहवार्ता<sup>र</sup> महोदया ॥२०३॥ षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् इति संपालयन्नसौ । दशाङ्गयोगसंभूतिम् असुङ्क सुकृती चिरम् ॥२०४॥

#### हरिणीच्छन्दः

इति कतिपयेरेवाहोभिः कृती कृतदिग्जयो जयपृतनया सार्दं चक्री निवृत्य पुरी विशन् । सुरपृतनया 'साकं शको 'विशन्नमरावतीमिव स रुख्वे भास्वन्मौिकऽर्वकन्मणिकुण्डलः ॥२०५॥

#### मालिनी

विहितनिखिळकृत्योऽप्यात्मपुत्रीविवाह<sup>®</sup>ब्यतिकरकरणीये किञ्चिदन्तःसचिन्तः । पुरमविश्वदुदारश्रीपरार्ध्यं पुरुश्रीर्मृदुपवनविधृतप्रोक्ळसत्वेतुमाळम् ॥२०६॥

### शार्वृलविक्रीडितम्

'धुन्दन्तो लवलीळतास्तटवने सिन्धोर्लवङ्गातते तत्रासीनसुराङ्गनालसलसन्नेत्रैः शनैवीक्षिताः । आभेजुर्विजयार्द्ध'कन्द्रद्रीरामृज्य'ि सेनाचरा यस्यासौ विजयी स्वपुण्यफलितां दीर्घं सुनक्ति स्म गाम्'' ॥२०७॥

उसके समीप रहती थीं और कीर्ति समस्त लोकमें फैली हुई थी।।२००।। वह राजा चन्द्रमाके समान कोन्तिमान और सूर्यके समान उत्कर (तेजस्वी अथवा उत्कृष्ट टैक्स वस्रल करनेवाला) था। श्वाश्चर्यकारी उदयको घारण करने वाला वह राजा कान्ति और तेज दोनों को उत्कृष्ट रूपसे धारण करता था ॥२०१॥ पुण्यरूपी कल्पवृत्तके बड़ेसे बड़े फल इतने ही होते हैं यह बात सचित करने के लिये ही मानो उस चक्रवर्तीके चौदह महारत्न प्रकट हुए थे ॥२०२॥ उसके यहां प्रयक्ती राशिके समान नौ अज्ञय नििघयां प्रकट हुई थीं उन नििधयोंसे उसका भएडार हमेशा भरा रहा था ॥२०३॥ इस प्रकार वह पुरुयवान् चक्रवर्ती छह खरडोंसे शोभित पृथिवीका पालन करता हुआ चिरकाल तक दस प्रकारके भोगि भोगता रहा ॥२०४॥ इस प्रकार देदी प्यमान मकट और प्रकाशमान रत्नोंके कुण्डल धारण करने वाला वह कार्यकुशल चक्रवर्ती कुछ ही दिनोंमें दिग्विजय कर लौटा श्रोर श्रपनी विजयसेनाके साथ राजधानीमें प्रविष्ट हुआ। उस समय वह ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि देदीप्यमान मुक्कट त्रीर रतन-कुण्डलोंको धारण करने वाला कार्यकशल इन्द्र श्रपनी देवसेनाके साथ श्रमरावतीमें प्रवेश करते समय शोभित होता है।।२०४॥ समस्त कार्य कर चुकते पर भी जिसके हृद्यमें पुत्री-श्रीमतीके विवाहकी कुछ चिन्ता विद्यमान है. ऐसे उत्कृष्ट शोभाके धारक उस वज्रदन्त चक्रवर्तीने मन्द मन्द वायुके द्वारा हिलती हुई पता-कान्नोंसे शोभायमान तथा अन्य अनेक उत्तम उत्तम शोभासे श्रेष्ठ अपने नगरमें प्रवेश किया था ।।२०६।। जिसकी सेनाके लोगोंने लवंगकी लतात्रोंसे व्याप्त समद्रतटके वनोंमें चन्दन लताश्रों-का चूर्ण किया है, उन वनोंमें बैठी हुई देवागनात्रोंने जिन्हें श्रपने बालस्य भरे सुशोभित नेत्रोंसे धीरे धीरे देखा है और जिन्होंने विजयार्ध पर्वतकी गुफाओंको स्वच्छकर उनमें आश्रय प्राप्त

१ मनुजातेः । 'द्धौ विशौ वैश्यमनुजौ' इत्यिभिषानात् । २ वृत्तिः । ३ मोगाः ''दिश्वपुरं रमणं णिहि चमुभायणभोयणा य स्यणं च । आसणवाहण णह्न दसंग इमे ताणं ॥ [ सरका निषयो दिश्याः पुरं शय्यासने चमूः । नाव्यं सभाजनं भोज्यं वाहनं चेति तानि वै ॥ ] ४—मभुक्ता म०, छ० । ५ सह । ६ बह्वच्छरादीनां सस्यनितरादेशित दीर्घः । ७ श्रीमतीविवाहसम्बन्धकरणीये । ८ सञ्चूर्णयन्तः । ९ विजयाद्धं स्य कन्दरदर्यः गुहाः श्रेष्ठाः ताः । १० आमृद्य द०, ट० । सञ्चूर्ण्य । ११ भूमिम् । ॥ १ चौहद रक्ष, २ नौ निषि, ३ सुन्दर स्त्रियाँ, ४ नगर, ५ आसन, ६ श्रया, ७ सेना, ८ भोजन, ९ पात्र, और १० नात्व्यशाला ।

आक्रामन् वनवेदिकान्तरगतस्तां यैजयादीं तटीउत्त्वज्ञ्चान्धिवधूं तरङ्गतरकां गङ्गाञ्च सिन्धुं 'धुनीम् ।
'जिल्वाशाः कुरुम्मदुन्नतिमपि 'न्यक्कृत्य चक्राङ्कितां
रुभेऽसौ जिनशासनार्पितमितः श्रीवज्ञदन्तः श्रियम् ॥२०८॥
इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंमहे
रुखिताङ्गस्वर्गन्यवनवर्णनं नाम षष्टं पर्व ॥६॥

किया है ऐसा वह सर्वेत्र विजय प्राप्त करने वाला वज्रदन्त चक्रवर्ती द्यपने पुण्यके फलसे प्राप्त हुई पृथिवीका चिरकाल तक पालनं करता रहा ॥ २०७ ॥ दिग्विजयके समय जो समुद्रके समीप वनवेदिकाके मध्यभागको प्राप्त हुआ, जिसने विजयार्ध पर्वतके तटोंका उल्लंघन किया, जिसने तरंगोसे चंचल समुद्रकी म्त्रीरूप गङ्गा और सिन्धु नदीको पार किया और हिमवत् छलाचलकी ऊंचाईको तिरस्कृत किया—उसपर अपना अधिकार किया ऐसा वह जिनशासनका ज्ञाता वज्रदन्त चक्रवर्ती समस्त दिशाओंको जीतकर चक्रवर्तीकी पूर्ण लद्दमीको प्राप्त हुआ।।।२०=।।

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविजनसेनाचार्य विरचित त्रिपष्टिलज्ञाण महापुराण संग्रहमें लिततांग देवका स्वर्गसे च्युत होने आदिका वर्णन करनेवाला छठा पर्व पूर्ण हुआ।

नदीम् । २ जित्वाशां छ० । ३ अधःकृत्य ।

# सत्तमं पर्व

अधाहूय सुनां चकी तामित्यन्वशियत् कृती । स्थितांशुसिललैः सिञ्चित्रियेनामाधिबाधिताम् ॥१॥ पुत्रि मा स्म गमः शोकम् उपसंहर मौनिताम् । जानामि त्वत्पतेः सर्व वृत्तान्तमविधित्वषा ॥२॥ 'त्वकं पुत्रि सुखं 'त्नाहि 'श्रसाधनविधि कुरु । चन्द्रविस्वायिते पश्य द्र्पणे मुखमण्डनम् ॥३॥. 'अशान मधुरालापैः तर्णयष्टं सखीजनम् । त्विद्ष्यक्षमोऽवश्यम् अद्य श्रो वा भविष्यति ॥४॥ यशोधरमहायोगिकैवल्ये स मयाविधः । 'तमासादि ततोऽज्ञानम्' अभिन्न'समयाविध ॥५॥ श्रणु पुत्रि तवास्माकं त्वत्कान्तस्यापि वृत्तकम् । जनमान्तरिवबद्धं ते वश्यामीदंतया पृथक् ॥६॥ श्रुणु पुत्रि तवास्माकं त्वत्कान्तस्यापि वृत्तकम् । जनमान्तरिवबद्धं ते वश्यामीदंतया पृथक् ॥६॥ स्तोऽद्धं चिक्रणश्चन्द्रकीर्तिरियात्तं कीर्त्तः । जयकीर्तिवयस्यो मे तदासीत् सहविद्धिः ॥७॥ सुतोऽद्धं चिक्रणश्चन्द्रकीर्तिरियात्तं कीर्त्तः । जयकीर्तिवयस्यो मे तदासीत् सहविद्धिः ॥८॥ पृहमेधी गृहीताणुवतः सोऽहं क्रमात्तः । कालान्ते चन्द्रसेनाख्यं गुरुं श्रित्वा समावये ॥१०॥ त्यक्ताहारकारीरः सन् उद्याने प्रीतिवद्धं ते । संन्यासिविधनाऽज्ञाये कल्पे माहेन्द्रसं ज्ञिके ॥१२॥ सप्तसागरकालायुः स्थितः सामानिकः सुरः । जयकीर्तिश्च तत्रैव जातो मत्सदशिद्धिः ॥१२॥ सप्तसागरकालायुः स्थितः सामानिकः सुरः । जयकीर्तिश्च तत्रैव जातो मत्सदशिद्धिः ॥१२॥ ततः प्रच्यत्व क्लान्ते हीपे पुष्करसं ज्ञके स्वतः । पूर्व मन्दरपौर्वः स्त्यविदेहे प्राजनिक्वहि ॥१२॥

अनन्तर कार्य-कुशल चक्रवर्तीन मानसिक पीड़ासे पीड़ित पुत्रीको बुलाकर मन्द हास्पर्का किरणहरी जलके द्वारा सिंचन करते हुएकी तरह नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया।। १॥ हे पुत्रि, शोकको मत प्राप्त हो, मौनका संकोच कर, मैं अवधिज्ञानके द्वारा तेरे पतिका सब वृत्तान्त जानता हूँ।। २।। हे पुत्रि, तू शीव ही सुखपूर्वक स्नान कर, अलंकार धारण कर और चन्द्रजिम्बके समान उज्ज्वल दुर्पणमें अपने मुखकी शोभा देख ॥ ३ ॥ भोजन वर और मधुर बात-चीतसे प्रिय सखीजनोंको संतुष्ट कर । तेरे इष्ट पतिका समागम आज या कल अवश्य ही होगा ॥ ४॥ श्रीयशोधर तीर्थकरके केवलज्ञान महोत्सवके समय मुझे श्रवधिज्ञान प्राप्त हुआ था. उसीसे मैं कुछ भवोंका वृत्तान्त जानने लगा हूँ ॥ ४ ॥ हे पुत्रि, तू अपने, मेरे और अपने पतिके पूर्व जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त सुन । मैं तेरे लिये पृथक पृथक कहता हूँ ॥ ६ ॥ इस भवसे पहले पाँचवें भवमें में अपनी ऋद्धियोंसे स्वर्गपुरीके समान शोभायमान और महादेदीप्यमान इसी पुरुद्धरीकिगी नगरीमें अर्धचक्रवतीका पुत्र चन्द्रकीर्ति नामसे प्रसिद्ध हुआ था। उस समय जय-कीर्ति नामका मेरा एक मित्र था जो हमारे ही साथ वृद्धिको प्राप्त हुआ था।। ७-५।। समयानुसार पितासे कुल परम्परासे चली आई उत्क्रष्ट राज्यविभूतिको पाकर मैं इसी नगरमें अपने मित्रके साथ चिर्काल तक कीड़ा करता रहा ॥ ९ ॥ उस समय मैं अण्वत धारण करनेवाला गृहस्थ था। फिर क्रमसे समय बीतने पर आयुके अन्त समयमें समाधि धारण करनेके लिये चन्द्रसेन नामक गुरुके पास पहुँचा । वहाँ प्रीतिवर्धन नामके उद्यानमें आहार तथा शरीरका त्यागकर संन्यास विधिक प्रभावसे चौथे माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।। १०-११।। वहाँ मैं सात सागरकी आयुका धारक सामानिक जातिका देव हुआ। मेरा मित्र जयकीर्ति भी वहीं उत्पन्न हुआ। वह भी मेरे ही समान ऋदि झोंका धारक हुआ था।। १२।। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर

१ स्वरं छ०, म०। २ स्नानं कुरु ! ३ अछंकारः । ४ भोजनं कुरु । ५ प्राप्तः । ६ अजानिषम् । ७ युक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावसीम इत्यर्थः । ८ अनेन प्रकारेण ः—मीदं तथा प०, म०, द०, छ० । ९ आत्तम् स्वीकृतम् । १० मित्रेण । ११ — संज्ञिते अ०, प०, द०, स०, छ० । १२ — संज्ञिते प० । १३ पूर्व ।

विषये मङ्गळावत्यां नगरे रत्नसञ्चये । श्रीधरस्य महीभत् ः तनयौ बळकेशवौ ॥१४॥
'मनोहरातद्रमयोः श्रीवर्मा च विभीषणः । ततो राज्यपदं प्राच्य दीर्घ 'तत्रारमावहे [हि] ॥१५॥
पिता तु मिय निश्चित्तराज्यभारः सुधर्मतः । दीक्षित्वोपोध्य सिद्धोऽभूत् उपवासविधीन् बहुन् ॥१६॥
मनोहरा मिय स्नेहात् स्थितागारे शुचित्रता । सुधर्मगुरुनिर्दिष्टम् आचरन्ती चिरं तपः ॥१७॥
उपोध्य विधिवत्कर्मक्षपणं विधिमुत्तमम् । जीवितान्ते समाराध्य छिताङ्गसुरोऽभवत् ॥१८॥
छिलताङ्गस्ततोऽसौ मां विभीषणवियोगतः । शुचमापञ्चमासाद्य स्रोपायं प्रत्यबोधयत् ॥१८॥
सङ्ग पुत्र 'त्वरं मागाः शुचमज्ञो यथा जनः । जननादिभियोऽ'वद्यंभावुङ्ग' विद्धि संस्तौ ॥२०॥
हित मानुचरस्यास्य छिताङ्गस्य बोधनात् । शुचमुत्सुज्य धर्मेकरसो'ऽभूवं प्रसन्नधीः ॥२१॥
ततो युगन्धरस्यान्ते दीक्षां जनेदवरीमहम् । नृपेदंशसहस्ताद्ध'मितै: सार्द्धमुपाहिषि ॥२२॥
यथाविधि तपस्तप्वा सिहनिष्कीडितं तपः । सुदुश्चरं महोदन्दर्भं सर्वतोभद्रमप्यदः ॥२३॥
'त्रिज्ञानविमछाछोकः 'काछान्ते 'प्रापमिन्द्रताम् । कल्पेऽच्युते ह्यनस्पद्धों द्वाविंशत्यिध्यजीवितः ॥२४॥
दिश्याननुभवन् भोगान् तत्र कल्पे महाद्युतौ । गत्या च जननीस्नेहात् छित्राङ्गमपूजयम् ॥२५॥

हम दोनों पुष्कर नामक द्वीपमें पूर्व मेरुसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रमें मङ्गलावती देशके रत्न-संचय नगरमें श्रीधर राजाके पुत्र हुए । मैं बलभद्र हुआ और जयकीर्तिका जीव नारायण हुआ। मेरा जन्म श्रीधर महाराजकी मनोहरा नामकी रानीसे हुआ था और श्रीवर्मा मेरा नाम था तथा जयकीर्तिका जन्म उसी राजाकी दूसरी रानी मनोरमासे हुत्रा था श्रौर उसका नाम विभीषण था । हम दोनों भाई राज्य पाकर वहाँ दीर्घकाल तक क्रीड़ा करते रहे ।।१३-१४।। हमारे पिता श्रीधर महाराजने मुक्ते राज्यभार सौंपकर सुधर्माचार्यसे दीचा ले ली श्रीर अनेक प्रकारके उपवास करके सिद्ध पद प्राप्त कर लिया ॥१६॥ मेरी माता मनोहरा मुक्तपर बहुत स्तेह रखती थी इसलिये पवित्र त्रतोंका पालन करती हुई और सुधर्माचार्यके द्वारा बताये हुए तपोंका आचरण करती हुई वह चिरकाल तक घरमें ही रही ॥१०॥ उसने विधिपूर्वक अकर्मेचपण नामक अतके उपवास किये थे और आयुके अन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा था जिससे मरकर स्वर्गमें लिलाङ्करेवाः हुई ।।१८।। तर्नन्तर कुछ समय बाद मेरे भाई विभीषणकी मृत्य हो गई श्रीर उसके वियोगसे मैं जब बहुत शोक कर रहा था तब लिलताङ्गदेवने आकर अनेक ल्पायोंसे मुझे समकाया था ॥१९॥ कि हे पुत्र, त अज्ञानी पुरुपके समान शोक मतकर और यह निश्चय समभ कि इस संसारमें जन्म मरण त्रादिके भय त्रवश्य ही हुत्रा करते हैं।।२०।। इस प्रकार जो पहले मेरी माता थी उस लुलिताङ्ग देवके सममाने से मैंने शोक छोड़ा श्रीर प्रसन्न चित्त होकर धर्ममें मन लगाया ॥२१॥ तत्पश्चात् मैंने श्री युगन्धर मुनिके समीप पाँच हजार राजाश्चोंके साथ जिनहीत्ता महरा की ।।२२।। और अत्यन्त कठिन, किन्तु उत्तम फल देनेवाले सिंहनिष्क्रीडित तथा सर्वतोभद्र नामक तपको विधिपूर्वक तपकर मति श्रुत अवधिज्ञानरूपी निर्मल प्रकाशको प्राप्त किया। फिर श्रायुके अन्तमें मरकर अनल्प ऋद्वियोंसे युक्त श्रच्युत नामक सोलहवें स्वर्गमें इन्द्र पद्वी प्राप्त की। वहाँ मेरी आयु बाईस सागर प्रमाण थी।।२३-२४।। अत्यन्त कांतिमान उस अच्युत स्वर्गमें मैं दिव्य भोगोंको भोगता रहा। किसी दिन मैंने माताके

<sup>9</sup> मनोइरामनोहरयोः श्रीघरस्य भार्ययोः । २ तत्रारमावहि ब०, प०, अ०, द०, म०, स०, छ० । त्वकं द०, स०, प० । ३ नियमेन भिवतुं शीलं यासां ताः । ४ भीलुका म० । ५ रसः अनुरागः । ६ ज्ञान-प० । ७-कल्यान्ते छ० । ८ अगमम् । अकर्मक्षपण व्रतमें १४८ उपवास करने पड़ते हैं जिनका कम इस प्रकार है। सात चतुर्यां, तीन सत्रमी, छतीस नवमी, एक दशमी, सोलह द्वादशी, और पचासी द्वादशी । कर्मोंकी १४८ प्रकृतियोंके नाशको उद्देशकर इस व्रतमें १४८ उपवास किये जाते हैं इसल्ये इसका कर्मक्ष-पण' नाम है। ई यह लिलताङ्ग स्वयंप्रमा (श्रीमती) के पति लिलताङ्गदेव से भिन्न था।

प्रीतिवर्दं नमारोप्य विमानमितभास्वरम् । नीत्वासमत्करूपमेवास्य कृतवानिस्य सिक्कयाम् ॥२६॥ स नो' मातृचरस्तिस्यन् करूपेऽनरूपसुखोद्ये । भोगाननुभवन् दिग्यान् असकृच मयाचितः ॥२७॥ किलताइस्ततरुग्युत्वा जम्बद्वीपस्य पूर्वके । विदेहे मङ्गलावत्यां रौप्यस्याद्रेरुद्कतटे ॥२८॥ गम्धवंपुरनाथस्य वासवस्य खगेशिनः । सूनुरासीत् प्रभावत्यां देग्यां नाम्ना महीधरः ॥२९॥ महीधरे निजं राज्यभारं निक्षिप्य वासवः । निकटेऽरिक्षयाख्यस्य तप्त्वा मुक्तावली तपः ॥३०॥ निर्वाणमगमत् पद्मावत्यार्यो च प्रभावती । समाश्रित्य तपस्तप्त्वा परं रत्नावलीमसौ ॥३१॥ अच्युतं करूपमासाद्य प्रतीनद्रपद्भागभूत् । महीधरोऽपि संसिद्धविद्योऽभूदद्भुतोद्यः ॥३२॥ कदाचिद्य गत्वाहं पुष्करार्द्धस्य परिचमे । भागे पूर्वविदेहे तं विषयं वत्सकावती ॥३३॥ तत्र प्रभाकरीपुर्यां विनयन्धरयोगिनः । निर्वाणपूजां निष्ठात्य महामरूमथागमम् ॥३४॥ तत्र नन्दनपूर्वाशाचैत्यालयमुपाश्रितम् । महीधरं समालोक्य विद्यापूजोद्यतं तदा ॥३५॥ पत्यबृबुध'मित्युन्दैः अहो खेन्द्रं महीधरम् । विद्धि मामञ्युताधीशं कलिताङ्गस्त्वमध्यसौ ॥३६॥ तत्रव्यसाधारणी प्रीतिः ममास्ति जननीचरे । तद्भद्भ विषयासङ्गाद् दुरन्ताद्विरमाधुना ॥३७॥ दृत्यसाधारणी प्रीतिः ममास्ति जननीचरे । तद्भद्भ विषयासङ्गाद् दुरन्ताद्विरमाधुना ॥३७॥ दृत्यसमात्र प्वासौ निर्वण्यः कामभोगतः । महीकम्पे सुते ज्येष्टे राज्यभारं स्वमर्पयन् ॥३८॥ बहुभिः खेचरैः सार्वः जनन्दनशिष्यताम् । प्रपय कनकावत्या प्राणतेनद्वोऽभवद्विशुः ॥३९॥ विश्वत्यविद्यतस्त्र भोगाञ्चिविदेद्वये निश्व्युतः । धातकीखण्यपूर्वाशापश्चिमोरुविदेद्वये ॥४०॥

स्नेहसे लुलिताङ्गदेवके समीप जाकर उसकी पूजा की ।।२४।। मैं उसे अत्यन्त चमकीले प्रीतिवर्धन नामके विमानमें बैठाकर अपने स्वर्ग (सोलहवाँ स्वर्ग) ले गया और वहाँ उसका मैंने बहुत ही सत्कार किया ॥२६॥ इन प्रकार मेरी माता का जीव लिलताङ्ग, अत्यन्त सुख संयुक्त स्वर्गमें दिव्य भोगोंको भोगता हुआ जब तक विद्यमान रहा तब तक मैंने कई बार उसका सत्कार किया।।२०।। तदनन्तर ललिताङ्गदेव वहाँ से चयकर जम्बूद्धीपके पूर्वविदेह चेत्रमें मङ्गलावती देशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें गन्धर्वपुरके राजा वासव विद्याधर के घर उसकी प्रभावती नामकी महादेवीसे महीधर नामका पुत्र हुआ ॥ २८-२९॥ राजा वासव अपना सब राज्यभार महीधर पुत्रके लिये सौंपकर तथा अरिजय नामक मुनिराजके समीप मुक्तावली तप तपकर निर्वाणको प्राप्त हुए। रानी प्रभावती पद्मावती आर्थिका के समीप दी चित हो उत्कृष्ट रतावली तप तप कर अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुई और तब तक इधर महीघर भी अनेक विद्यात्रोंको सिद्धकर श्राध्यकारी विभवसे सम्पन्न हो गया ॥३०-३२॥ तढ-नन्तर किसी दिन मैं पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम भागके पूर्व विदेह सम्बन्धी वत्सकावती देशमें गया वहाँ प्रभाकरी नगरीमें श्री विनयंधर मुनिराजकी निर्वाण कल्याणकी पूजा की और पजा समाप्त कर मेरु पर्वतपर गया। वहाँ उस समय नन्दनवनके पूर्व दिशा सम्बन्धी चैत्यालयमें स्थित राजा महीधरको ( लिलताङ्गका जीव ) विद्यात्रोंकी पूजा करनेके लिये उद्यत देखकर मैंने उसे उच्चस्वरमें इस प्रकार समकाया-श्रहो भद्र, जानते हो, मैं श्रच्युत स्वर्गका इन्द्र हूँ श्रीर त लिताङ्ग है। तू मेरी माताका जीव है इसलिये तुक्तपर मेरा असाधारण प्रेम है। हे भद्र. दःख देनेवाले इन विषयोंकी श्रासिक्तसे श्रव विरक्त हो ॥३३-३७॥ इस प्रकार मैंने इससे कहा ही था कि वह विषयभोगोंसे विरक्त हो गया और महीकंप नामक ज्येष्ठ पुत्रके लिये राज्यभार सौंपकर अनेक विद्याधरोंके साथ जगन्नन्दन मुनिका शिष्य हो गया, तथा कनकावली तप तपकर उसके प्रभावसे प्राणत स्वर्गमें बीस सागरकी स्थितिका धारक इन्द्र हुआ। वहां वह अनेक भोगों-को भोगकर धातकीखरड द्वीपके पूर्व दिशा सम्बन्धी पश्चिमिवदेह चेत्रमें स्थित गंधिलदेशके

१ स मे मा-स॰, प॰। २ उत्तरश्रेण्याम् । ३-विल तपः प॰। ४ प्रतिबोधयामि स्म । ५ भद्र छ०। ६ विषयासक्तेः। ७ निर्वेगपरः। ८ समर्पयत् अ०, प॰, द०, स०, । समर्पयन् छ०। ९ मुनिः।

गन्धिलं विषयेऽयोध्यानगरे जयवर्मणः । सुप्रभायाद्द पुत्रोऽभूत् अजितक्षय ह्त्यसौरे ॥४१॥ जयवर्माय निक्षित्य स्वं राज्यमजितक्षये । पाद्देंऽभिनन्दनस्याधात् तयः साचाम्सवर्दनम् ॥४२॥ कर्मप्रम्यनितिक्षं ते लेभेऽसौ परमं पदम् । यत्रात्यन्तिक्षस्ययम् अव्यावाधं परं सुखस् ॥४२॥ सुप्रभा च समासाद्य गणिनां तां सुद्र्शनाम् । रतावलीसुपोध्याभूद् 'अव्युतातुद्विधिषयः ॥४४॥ ततांऽजितक्षयश्चकी भूत्वा भत्तयाभिनन्दनम् । विवन्दिपुर्जिनं ज्ञातः पिहितास्रवनामभाक् ॥४५॥ तदा पापास्रवद्वारविधानाद्याम तादशम् । कव्ध्वासौ सुचिरं कालं साम्राज्यसुखमन्वभूत् ॥४६॥ अवोधितश्च सोऽ येद्यः मयेव' स्तेहनिर्भरम् । भो भव्य मा भवान् साङ्क्षिद्' विषयेष्वपद्वारिषु ॥४०॥ पद्म निर्विपयं तृतिम् उत्थान्यत्विक्षं दुष्यः । न सास्ति विषयेभु कतेः दिव्यमानुपनो दरेः ॥४८॥ भूयो सुक्तेषु भोगेषु भवेन्वं रसान्तरम् । स एव चेद् रसः पूर्वः कि तैश्वविद्यवर्षणे ॥४९॥ भागेरं स्त्रेनं यस्तृतः स कि तप्त्यंति मत्यंतेः । 'अनाशितस्ययरेभिः तद्वं भज्ञुरेः सुखैः ॥५९॥ भागेरं स्त्रेनं यस्तृतः पिहितास्त्रवः । सहस्रगुणविद्यास्य समं पार्थवक्षकरेः ॥५९॥ सन्दरस्थिवरस्यान्ते दोक्षामादाय सोऽविद्यम् । चारणिद्धं च संप्राप्य तिक्षकान्ते 'ऽस्त्ररे गिरी ॥५२॥ तयो जिनगुणिद्धं श्रुतज्ञानविधिन्न ते । तदादादाददानायै' स्वर्गामसुन्नम् ॥५३॥

श्रयोध्या नामक नगरमें जयवर्मा राजाके घर उसकी सुप्रभा रानीसे अजितंजय नामका पुत्र हुआ ।।३८-४१।। कुछ समय बाद राजा जयवर्माने अपना समस्त राज्य अजितंजय पुत्रके लिये सींपकर अभिनन्दन मनिराजके समीप दीचा ले ली और आचान्लवर्धन तप तपकर कर्म बन्धनसे रहित हो। मोत्त रूप श्रह्मध्य पदको प्राप्त वर लिया । उस मोत्तमें आत्यन्तिक, अविनाशी और अध्यानाध उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है ॥४२-४३॥ रानी सुप्रभा भी सुदर्शना नामकी गणिनीके पास जांकर तथा रत्नावली त्रतके उपवास कर अच्युत स्वर्गके अनुद्दिश विमानमें देव हुई मध्या तदनन्तर श्राजितंजय राजा चक्रवर्ती होकर किसी दिन भक्तिपूर्वक अभिनन्दन स्वामीकी वन्दनाके लिये गया । वन्दना करते समय उसके पाप।स्रवके द्वार रुक गये थे इसलिये उसका पिहितास्रव नाम पड़ गया। 'पिहितास्रव' इस सार्थक नामको पाकर वह सुदीर्घ काल तक राज्यसुखका अनुभव करता रहा ॥४४-४६॥ किसी दिन स्तेइ पूर्वक मैंने उसे इस प्रकार समफाया—हे भव्य, तूं इन नष्ट हो जानेवाले विषयोमें आसक्त मत हो। देख, परिंडत जन उस तृष्तिको ही सुख कहते हैं जो विषयोंसे उत्पन्न न हुई हो तथा अन्तसे रहित हो। वह तृष्ति मनुष्य तथा देवोंके उत्तमोत्तम विषय भोगने पर भी नहीं हो सकती। ये भोग बार बार भोगे जा चुके हैं, इनमें कुछ भी रस न हीं बदलता। जब इनमें वहीं पहलेका रस है तब फिर चर्वण किये हुएका पुनः चर्वण करने में क्या लाभ है ? जो इन्द्र सम्बन्धी भोगोंसे तृष्त नहीं हुआ वह क्या मनुष्यों के भागोंसे तृष्त हो सकेगा ? ये भोग पर्यायका नाश न होने पर भी बीचमें भी नष्ट हो जाते हैं इसित्ये इन्हें छोड़ ॥४७-५०॥ इस प्रकार मेरे वचनोंसे जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे पिहितास्रव राजाने वीस हजार बड़े बड़े राजाओं के साथ मन्दिरस्थविर नामक मुनिराजके समीप दीचा लेकर अत्रिधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की। उन्हीं पिहितास्रव मुनिराजने अम्बरित लक नामक पर्वत पर पूर्व-भवमें तुम्हें स्वर्गके श्रेष्ठ सुख देनेवाले जिनगुण सम्पत्ति और श्रुतज्ञान सम्पत्ति नामके अत दिये थे। इस प्रकार हे पुत्रि, जो पिहितास्त्र पर्ते मेरे गुरु थे - माताके जीव थे वही पिहितास्त्रव

१-यसाह्यः ६०,अ०,६०,स०,छ०। २ ततस्या चाम्छ अ०,स०,म०,छ०। तवस्याचाम् ६०। ३ अच्यु-तकस्येऽनुदिश्विमानाधीशः। ४ मयैवं अ०,प०,६०,छ०। ५ त्वं सङ्गं मा गाः 'स्टज सङ्गं दिति घातुः। भवन्छन्दप्रयोगे प्रथमपुरुष एव भवति।-न् काङ्क्षीत् प०,६०,स०। ६-न्नेषु अ०,प०,६०,स०,छ०। ७ तृप्ति-मेष्यति। ८ अतृप्तिकरैः। अनाशितमयैः अ०, प०, ६०, छ०। ९ तिलकाम्बरे व०। १० आदत्त इत्याददाना तस्यै।

सतोऽसाद्गुरुदेवासीत् तवाष्यस्यिहितो' गुरुः । द्वाविशति 'गुरुद्दनेहाल्लि गङ्कात्याच्यम् ॥५४॥ हेत्वस्यो भवतीभती शाग्मवेऽसून्महावलः । स्वयम्बुद्धोपदेशेन सोऽन्वभूद्मसी श्रियस् ॥५५॥ स्वित्यति ॥५६॥ स्वित्यति सर्वभावे स्थितोऽद्य नः । प्रत्यासञ्चतमो बन्धः स ते भक्तां भविष्यति ॥५६॥ स्वयासञ्चतमे वन्धः स ते भक्तां भविष्यति ॥५६॥ स्वयासञ्चतमे वन्धः स ते भक्तां भविष्यति ॥५६॥ स्वयासञ्चत्वे विष्ये पद्मानने श्र्णु । इद्योन्द्रखान्तवेशास्यां शवस्या प्रष्टस्तदेत्यद्वस् ॥५७॥ सुगम्धरितनेन्द्रस्य त्रीर्थेऽल्प्स्वहि दर्शनस्य । ततस्तव्यिति हत्स्तं द्वास्यात्र्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयाप्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयाद्य स्वयास्य स्वयाद्य स्वयाद्

इसलिये मैंने गुरुके स्नेहसे अपने समयमें होने वाले वाईस लिलताङ्ग देवोंकी पूजा की थी। ४१-५४।। [उन वाईस लिलताङ्गोंमें से पहला लिलताङ्ग तो मेरी माता मनोहराका जीव था जो कि कमसे जन्मान्तरमें पिहितास्रव हुआ ] और अन्तका लिलताङ्ग तेरा पित था जो कि पूर्व भवमें महावल था तथा स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे देवोंकी विभूतिका अनुभव वरनेवाला हुआ था।। ४४।। वह बाईसवां लिलताङ्ग स्वर्गसे च्युत होकर इस समय मनुष्य लोकमें स्थित है। वह हमारा अत्यन्त निकट सम्बन्धी है। हे पुत्र, वही तेरा पित होगा।। ५६।। हे कमलानने, मैं उस विषयका परिचय करानेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुन। जब मैं अच्युत स्वर्गका इन्द्र था तव एक वार हहोन्द्र और लान्तव स्वर्गके इन्द्रोंने भिक्तपूर्वक मुमसे पूछा था कि हम दोनोंने युगंधर तीर्थं करके तीर्थं में सम्यप्दर्शन प्राप्त किया है इसलिए इस समय उनका पूर्ण चरित्र जानना चाहते हैं।। ४७-४५।। उस समय मैंने उन दोनों इन्द्रों तथा अपनी इच्छासे साथ-साथ आये हुए तुम दोनों दम्पितयों (लिलतांग और स्वपंत्रमा) के लिए युगन्धर स्वामीका चरित्र इस प्रकार कहा था।। ४९।।

जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह चेत्रमें एक वत्सकावती देश है जो कि मोगभूमिके समान है। इसी देशमें सीता नदीकी दिलाण दिशाकी ओर एक सुसीमा नामका नगर है। उसमें किसी समय प्रहसित और विकसित नामके दो विद्वान् रहते थे, वे दोनों ज्ञानक्रपी धनसे सहित अत्यन्त बुद्धिमान् थे।।६०-६१।। उस नगरके अधिपति अमान् अजितंजय राजा थे। उनके मन्त्रीका नाम अमितमित और अमितमितकी स्त्रीका नाम सत्यभामा था। प्रहसित, इन दोनोंका ही बुद्धिमान् पुत्र था और विकसित इसका मित्र था। ये दोनों सदा साथ-साथ रहते थे।।६२-६३॥ ये दोनों विद्वान्, हेतु हेत्त्राभास, छल, जाति आदि सब विषयोंके परिडत, ज्याकरणक्ष्मी समुद्रके

१ पूज्यः। २ मातृस्नेहःत्। ३ स्वरपुरुषः। ४ चिह्नम्। ५ जिनेशस्य म॰, छ०। ६ स्टब्धवन्तौ। ७ सम्भग्दर्शनम्। ८ सम्यग्वोद्ध् मिन्छामः। ९ समागताम्याम्। १० मोगभूमिसहरो। ईपदसमासे कलप् देश्यप्
देशीयर्। ११ नित्यवास्तव्यौ द०, ट०। सदा निवसन्तौ। १२ नाम्नामितमित—अ०, द०, छ०।
१३ विकसितास्योऽसौ म०, छ०। १४ सदा तौ प०। सदोभौ द०। १५ जन्मना जननादारम्य इत्यर्थः। जातौ
अ०, प०, स०, द०, छ०। १६ जात्येति वचनेन परोपदेशमन्तरेणैव। हेत्रत्याभासन्छलजात्यादिको वदौ
सामनसाधनान्छलजातिनिम्रहप्रवीणौ। "कमप्यर्थमिपित्य प्रवृत्ते वचने पुनः। अन्निष्टमर्थमारोप्य तिन्नपेधः
छलं मतम्।" "प्रवृत्ते स्थापनाहेतौ दूषणासक्तमुत्तरम् । जातिमाहुरथान्ये तु सोऽव्याधातकमुत्तरम्।"
"अखिडताहंकृतिनां पराहङ्कारखण्डनम्। निम्नह-स्तिनिमत्तस्य निम्नहस्थानतोन्यते" १७ लङ्घतः।

तौ राजसम्मतौ वाद्कण्डूयाकाण्डपण्डितौ । विद्यासंवादगोष्ठीषु निइषोपलतां गतौ ॥६५॥ कदाविच्च नरेन्द्रेण समं गत्वां मुनीइवरम् । मितसागरमद्राष्टाम् अमृतस्रवणिर्द्धिकम् ॥६६॥ वृपप्रदेनवशात्तिस्माण् जीवतत्त्रवनिरूपणम् । कुर्वाणे 'चोष्'चुन्चुत्वात् द्र्यव्यूतां प्रसद्ध तौ ॥६७॥ विनोपल्ड्यां सद्भावं प्रतीमः कथमात्मनः । स नास्यतः कुतस्तस्य प्रत्यभावफलादिकम् ॥६८॥ 'तदुपाल्डमभित्युच्चैः आकण्ये मुनिपुङ्गवः । वचनं तत्प्रबोधीदं धीरधीः प्रत्यभावत ॥६९॥ 'तदुपाल्डमभित्युच्चैः आकण्ये मुनिपुङ्गवः । वचनं तत्प्रबोधीदं धीरधीः प्रत्यभावत ॥६९॥ यदुक्तं जीवनास्तित्वेऽनुपलिधः प्रसाधनम् । तद्सद्धे तुद्दोषाणां भूयसां तन्न संभवात् ॥७०॥ सद्भुक्तं जीवनास्तित्वेऽनुपलिधः प्रसाधनम् । तद्मद्धे तुद्दोषाणां भूयसां तन्न संभवात् ॥७०॥ स्वस्थानुपलिध्यस्यः । प्रभावस्य ततो हेतः साध्यं व्यभिचरत्ययम् ॥७ ॥ अभवता किन्तु दृष्टोऽसौ त्वित्पनुर्यः पितामहः । तथापि सोऽस्ति चेदस्तु जीवस्याप्येवमस्तिता ॥७२॥ अभावेऽपि विवन्धृणां जीवस्यानुपलिध्यतः । स नास्तीति मृषास्तित्वात् सौक्ष्म्यस्येह विवन्धृणाः ॥७३॥ जीवशब्दाभिधेयस्य वचसः प्रत्ययस्य । यथास्तित्वं तथा बोह्योऽप्यर्थस्तस्यास्तु काऽक्षमा ॥७४॥ जीवशब्दाभिधेयस्य वचसः प्रत्ययस्य । यथास्तित्वं तथा बोह्योऽप्यर्थस्तस्यास्तु काऽक्षमा ॥७४॥

पारगामी, सभाको प्रसन्न करनेमें तत्पर, राजमान्य, वाद्विवादरूपी खुजलीको नष्ट करनेके लिए उत्तम वैद्य तथा विद्वानोंकी गोष्ठीमें यथार्थ ज्ञानकी परीचाके लिए कसोटीके समान थे ॥६४-६४॥ किसी दिन उन दोनों विद्वानोंने राजाके साथ अमृतस्नाविणी ऋद्धिके धारक मितसागर नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥६६॥ राजाने मुनिराजसे जीव तत्त्वका स्वरूप पूछा, उत्तरमें वे मुनिराज जीवतत्त्वका निरूपण करने लगे उसी समय प्रश्न करनेमें चतुर होनेके कारण वे दोनों विद्वान् प्रहसित और विकसित हठपूर्वक बोले कि उपलब्धिके बिना हम जीवतत्त्वपर विश्वास कैसे महिसत और विकसित हठपूर्वक बोले कि उपलब्धिके बिना हम जीवतत्त्वपर विश्वास कैसे करें ! जब कि जीव ही नहीं है तब मरनेके बाद होनेवाला परलोक और पुण्य पाप आदिका फलें ? जब कि जीव ही नहीं है तब मरनेके बाद होनेवाला परलोक और पुण्य पाप आदिका फलें कैसे हो सकता है ? ॥६७-६८॥ वे घीर वीर मुनिराज उन विद्वानोंके ऐसे उपालम्भरूप वचन मुनकर उन्हें समभानेवाले नीचे लिखे वचन कहने लगे ॥६९॥

श्राप लोगोंने जीवका श्रमाव सिद्ध करनेके लिये जो श्रनुपलिश्च हेनु दिया है (जीव नहीं है क्योंकि वह अनुपलश्च है) वह श्रमत् हेनु है क्योंकि उसमें हेनुसम्बन्धी श्रनेक दोष पाये जाते हैं ॥००॥ उपलिश्च पदार्थों के सद्भावका कारण नहीं हो सकती क्योंकि श्रन्प ज्ञानियोंको परमाणु श्रादि सूच्म, राम रावण श्रादि श्रन्तित तथा मेरु श्रादि दूरवर्ती पदार्थोंकी भी उपप्रमाणु श्रादि सूच्म, राम रावण श्रादि श्रन्तित तथा मेरु श्रादि दूरवर्ती पदार्थोंकी भी उपप्रमाणु श्रादि सूच्म, राम रावण श्रादि श्रन्तित तथा मेरु श्रादि दूरवर्ती पदार्थोंकी भी उपप्रमाण श्रादि सूच्म होते विद्या है वह व्यभिवारी है ॥०१॥ इसके सिवाय एक बात हम श्रापसे तथा होते हैं कि श्रापने श्रपने पिताके पितामहको देखा है या नहीं ? यदि नहीं देखा है, तो वे थे या नहीं ? यदि नहीं थे तो श्राप कहांसे उत्पन्न हुए ? श्रीर थे, तो जब श्रापने उन्हें देखा ही नहीं हो नहीं श्रादे नहीं हो तो उन्हींकी माँ ति जीवका सद्भाव मानना चाहिये ॥०२॥ यदि यह समस भी लिया जाय कि जीवका श्रमाव है ; तो श्रनुपलिध्य होनेसे ही उसका श्रमाव सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसे कितने ही सूच्म पदार्थ हैं जिनका श्रस्तित्व तो है परन्तु उपलिध्य नहीं होती ॥०३॥ जैसे जीव श्रर्थको कहनेवाले 'जीव' शब्द श्रीर उसके श्रानका जीवज्ञान-सद्भाव माना जाता है उसी प्रकार उसके वाच्यमूत बाह्य-जीव श्रर्थकी महानको भीननेमें क्या हानि हैं ? क्योंकि जब 'जीव' पदार्थ ही नहीं होता तो उसके भी सद्भावको माननेमें क्या हानि हैं ? क्योंकि जब 'जीव' पदार्थ ही नहीं होता तो उसके वाचक शब्द कहांसे श्राते श्रीर उनके सुननेसे वैसा ज्ञान भी कैसे होता ?॥ ७४॥

१ वादस्य कण्डूया वादकण्डूया तस्या काण्डः काण्डनं तत्र पण्डितौ निपुणौ । २ साक्षेपप्रश्नपतीत वात् । ३—वञ्चुत्वात् अ०, प०, स०, द०, छ० । ४ वलात्कारेण । 'प्रसद्ध तु हठार्थं कम्' इत्यभिधानात् । ५ दर्शनेन । ६ अहितत्वम् । ७ विश्वासं कुर्मः । ८ प्रेत्य उत्तरभवः । ९ तजीवदूषणम् । १०—नुपलिधश्चेत् अ०, प०, द०, छ० । ११ परमाणुपिशाचादिषु । १२ साधनम् । १३ शरीरादीनाम् । विवक्ष्णां प०, द०, स० । १४ वन्धकस्य । १५ शनस्य ।

Ą

जीवशब्दोऽयमभ्रान्तं बाह्यमर्थमपेचते । 'संज्ञात्वाल्लोकिक'भ्रान्ति'मतहेत्वादिशब्द्वत्" ॥७५॥ इत्यादियुक्तिभिजींवंतत्त्वं स निरणीनयत्' । ताविष ज्ञानजं गर्वम् उज्मित्वा नेमतुर्मुनिम् ॥७६॥ गुरोस्तस्यैव पार्श्वे तौ गृहीत्वा परमं तपः । सुदर्शनमथाचाम्लवर्द्धनं चाप्युपोषतुः ॥७०॥ निदानं वासुदेवत्वे व्यथाद्विकसितोऽप्यभुत् । कालान्ते तावजायेतां महाशुक्रसुरोक्तमौ ॥७६॥ इन्द्रप्रतीन्द्रपद्योः षोडशाब्ध्युपमस्थिती । तौ तत्र सुख'साङ्गृतौ भ्रन्वभूतां सुरश्चियम् ॥७६॥ स्वायुरन्ते ततरच्युत्वा धातकीखण्डगोचरे । विदेहे पुष्कलावत्यां पश्चिमार्द्धपुरोगते ॥८०॥ विषये पुण्डरीकिण्यां पुर्यौ राज्ञो धनक्षयात् । जयसेनायशस्वत्योः देव्योर्व्यत्यासितक्रमौ ॥८०॥ जज्ञाते तनयौ रामकेशवस्थानभागिनौ । ज्यायान् महाबलोऽन्यश्च ख्यातोऽतिबलसंज्ञ्या ॥८२॥ राज्यान्ते केशवेऽतीते तपस्तप्त्वा महाबलः । पार्श्वे समाधिगुप्तस्य प्राण्वतेन्द्रस्ततोऽभवत् ॥८३॥ सुक्त्वामरी श्चियं तत्र विंशत्यब्ध्युपमात्यये । धातकीखण्डपश्चार्द्ध'पुरोवर्त्तिविदेहगे ॥८४॥ विषये वत्सकावत्यां प्रभाकर्याः पुरः ११ प्रभोः । महासेनस्य भूभक्तः प्रतापानतिविद्विषः ॥८५॥ देव्यां बसुन्धराख्यायां जयसेनाह्वयोऽजिन । प्रजानां जित्तानन्दः चन्द्रमा इव नन्दनः ॥८६॥ कमाच्चक्षररो भृत्वा प्रजाः स चिरमन्वशात् । विरक्तधीश्च भोगेषु प्रवज्यामार्हतीं श्रितः ॥८०॥

जीव शब्द अभ्रान्त बाह्य पदार्थकी अपेचा रखता है क्योंकि वह संज्ञावाचक शब्द है। जो जो संज्ञावाचक शब्द होते हैं, वे किसी संज्ञासे अपना सम्बन्ध रखते हैं जैसे लौकिक घट आदि शब्द, भ्रान्ति शब्द, मत शब्द श्रौर हेतु श्रादि शब्द । इत्यादि युक्तियोंसे मुनिराजने जीवतत्त्वका निर्णय किया, जिसे सुनकर उन दोनों विद्वानोंने ज्ञानका ऋहंकार छोड़कर सुनिको नमस्कार किया।। ७४-७६।। उन दोनों विद्वानोंने उन्हीं सुनिके समीप उत्कृष्ट तप प्रहणकर सुदर्शन श्रौर त्राचाम्लवर्द्धन व्रतोंके उपवास किये।। ७७।। विकसितने नारायण पद प्राप्त होनेका निदान भी किया। आयुके अन्तमें दोनों शरीर छोड़कर महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र और प्रतीन्द्र पद्पर सोलह सागर प्रमाण स्थितिके धारक उत्तम देव हुए। वे वहां सुखमें तन्मय होकर स्वर्ग-लद्दमीका अनु-भव करने लगे।। ७८-७९।। अपनी आयुके अन्तमें दोनों वहांसे चयकर धातकी खण्डद्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा धनं-जयकी जयसेना और यशस्वती रानीके बलभद्र और नारायणका पद धारण करनेवाले पत्र उत्पन्न हुए । अब उत्पत्तिकी अपेत्ता दोनोंके क्रममें विपर्यय हो गया था । अर्थात् बलुभद्र ऊर्ध्वगामी था श्रीर नारायण श्रधोगामी था। बड़े पुत्रका नाम महाबल था श्रीर छोटेका नाम अतिबल था (महाबल प्रहसितका जीव था श्रीर श्रतिबल विकसितका जीव था) ॥ ८०-५२ ॥ राज्यके अन्तमें जब नारायण अतिबलकी आयु पूर्ण हो गई तब महाबलने समाधि-गुप्त मुनिराजके पास दीचा लेकर अनेक तप तपे, जिससे आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर वह प्राग्त नामक चौदहवें स्वर्गमें इन्द्र हुआ।। ⊏३।। वहां वह बीस सागर तक देवोंकी लदमीका उपभोग करता रहा। श्रायु पूर्ण होनेपर वहांसे चयकर धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रसें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके अधिपति तथा अपने प्रतापसे समस्त शत्रुओंको नम्र करनेवाले महासेन राजाकी वसुन्धरा नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ। वह पुत्र चन्द्रमाके समान समस्त प्रजाको त्र्यानन्दित करता था ।। ८४-८६ ।। ऋनुक्रमसे उसने चक्रवर्ती

१ वाचकरवात् । २ लोकिकं घटमानयेत्यादि । ३ भ्रान्तमतहेत्वादि-म०। —भ्रान्ति मत—ऋ०, त०। —भ्रान्तमतं हेत्वादि-द०, ल०। ३ इष्टामिप्रायः । ४ धूलत्वादित्यादिशब्दवत् । ५ निश्चयमकारयत् । ६ श्रज्ञानी । —प्यसत् द०। —प्यभूत् ल०। ७ सुलाधीनी । ८ पूर्वदिग्गते । ६ श्रिनुङङ्क्षितकमौ 'ऊर्द्धगाम्यधोगामिनौ' इति 'दःपुस्तकें] । १० पूर्वदिग्वर्ति । ११ पुरस्य ।

नामन्थराईत्यादावजन्ते 'योडशकारणीम्'। भावयन् सुचिरं तेषे तपी निरितचारकम् ॥८८॥ स्वायुरन्नेऽहमिन्द्रोऽभृद् ग्रेवेयेपूर्ध्वप्रध्यमे । त्रिशदब्ध्युपमं कालं दिच्यं तत्रान्वभृत् सुखम् ॥८९॥ तत्रोऽवर्ताणंः स्वर्गात्रात् पुष्कराईपुरोगते । विदेहे मङ्गलावत्यां प्राक्ष्परे रत्नसञ्चये ॥९०॥ विकास वर्षात्रात्रात् वसुमत्याः सुतोऽभवत् । युगन्यर इति स्थातिम् उद्दहन्तुसुराचितः ॥९९॥ कर्त्वाणित्रत्ये वर्षां स सपर्यामवाणिवान् । कमात् कैवल्यमुत्पाद्य महानेष महीयते ॥९२॥ सुभाकुरित्रात्रा सोऽयं कर्मणाऽभ्युद्यं सुखम् । 'युर्प्यव्यव्यस्युपमं कालं भुक्त्वाईन्त्यमथासदत् ॥९३॥ 'युग्यां धर्मरथस्यायं युगज्येष्ठो युगन्थरः । तीर्थकृत्वायते' सोऽस्मान् भव्याव्यवनभानुमान् ॥९४॥ तदेति मद्वयः श्रुत्वा वहवो दर्शनं श्रिताः । युवां च धर्मसंवर्गः परमं समुपागतौ ॥९५॥ पिहितास्वभद्दारकेवल्योपजनक्त्यो" । समं गत्वाचिष्यामः तदा पुत्र स्मरस्यदः ॥९६॥ स्वभिज्ञानासि तत्पुत्रि स्वयम्भूरमणोदिधम् । कीढाहेतोव जिष्यामो गिरि चाञ्जनसंज्ञकम् ॥९७॥ श्रीमती गुरुगेत्युक्ता तात युष्मष्यसादतः । स्रभिज्ञानामि तत्सर्वम् इत्यसौ १०प्रत्यभावत ॥९८॥ थ्यास्ति स्वराम्पूरमणोदिधम् । कीढाहेतोव जिष्यामो विद्यास्त्रम् रूप्यभावत ॥९८॥ थ्यास्ति कैवल्यपूजां ११ द्वितिकवे गिरी । ११ विहति चाञ्जने शेको स्वयम्भूरमणे च यत्॥९९॥ थ्यासो स्वराम्पूरमणे च यत्॥९९॥

होकर पहले तो चिरकाल तक प्रजाका शासन किया और फिर भोगोंसे विरक्त हो जिनदीचा धारण की ॥ ५७॥ सीमन्धर खामीके चरणकमलोके मुलमें सोलह कारण भावनात्रींका चिन्तवन करते हुए उसने बहुत समय तक निर्दोष तपश्चरण किया ॥ ५८ ॥ फिर श्रायका श्रन्त होनेपर उपरिम प्रैवेयकके सध्यभाग अर्थात् आठवें प्रैवेयकमें आहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहां तीस सागर तक दिन्य सुखोंका अनुभव कर वहांसे अवतीर्ण हुआ और पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें मंगलावती देशके रत्न-संचय नगरमें अजितंजय राजाकी वसुमती रानीसे युगन्धर नामका प्रसिद्ध पुत्र हुन्ना । वह पुत्र मनुष्य तथा देवों द्वारा पूजित था ॥ ८६-६१ ॥ वही पुत्र गर्भ, जन्म और तप इन तीनों कल्यागोंमें इन्द्र आदि देवों द्वारा की हुई पूजाको प्राप्त कर आज अनुक्रमसे कंवलज्ञानी हो सबके द्वारा पूजित हो रहा है।। १२।। इस प्रकार उस प्रहसितके जीवने पुण्यकर्मसे छ्यासठ सागर (१६ + २० + ३० = ६६) तक स्वर्गीके सुख भोगकर अरहन्त पद प्राप्त किया है ।। ९३ ।। ये युगन्धर स्वामी इस युगके सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, तीर्थकर हैं, धर्म-रूपी रथके चलानवाले हैं तथा भव्य जीवरूप कमल वनको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं। ऐसे ये तीर्थकर दंव हमारी रच्चा करें--संसारके दुःख दूरकर मोच्च पद प्रदान करें।। ६४।। उस समय मेरे ये वचन सुनकर अनेक जीव सम्यादर्शनको प्राप्त हुए थे तथा आप दोनों भी (लिलितांग ऋोर स्वयंत्रभा) परम धर्मप्रेमको प्राप्त हुए थे।। ६४।। हे पुत्रि, तुम्हें इस बातका स्मरण होगा कि जब पिहितास्रव भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय हम लोगों ने साथ-साथ जाकर ही उनकी पूजा की थी।। ६६।। हे पुत्रि, तूयह भी जानती होगी कि हम लोग क्रीड़ा करनेके लिये स्वयंभूरमण समुद्र तथा अंजनगिरिपर जाया करते थे ॥ ९७॥ इस प्रकार पिताके कह चुकनेपर श्रीमतीने कहा कि हे तात, आपके प्रसादसे में यह सब जानती हूं ॥६८॥ अम्बरतिलक पर्वतपर गुरुद्व पिहितासव मुनिके केवलज्ञानकी जो पूजा की थी वह भी

१ षोडशकारणानि । षोडशकारणानां समाहारः । २-कारणम् ग्र०, प०, द०, स०, ल० । ३ षद षष्टचब्र्युपमम् इत्यस्य पदस्य निर्वाहः क्रियते । महाशुक्ते स्वर्गे षोडशाब्य्युपमस्थितः । प्राण्ते कल्पे विशत्यब्य्युपमायुः स्थितिः । कर्ष्वप्रैवेयेषु कर्ष्यमध्यमे त्रिंशदब्य्युपमायुः स्थितः । एतेषामायुषां सम्मेलने षट्षष्टयुपमः कालो जात इति यावत् । ४ युगवाहः । ५ त्रायतां सो-प०, म०, द०, स०, ल० । -त्रायतां तस्मात् ग्र०, स० । ६ धर्मे धर्मफले चानुरागः संवेगस्तम् । ७ केवलज्ञानोत्पत्तिसमये । द्रष्टित्यास्यययं यदि ल्डिति' भूतानद्यतने ल्डद् । ६ ग्रगमाम । १० प्रत्युत्तरमदात् । ११ पिहितास्रवस्य । १२ ग्रम्यरित्वके । १३ विद्वतं द०, ट० । विहरण्म् ।

तो नु वासवदुर्दान्तो यावर्ला किविचच्यो । द्य्यास्मत्पृहकं हृष्टा स्वानुमानाद्वोचताम् ॥११२॥ पृह्कार्थं स्फुटं विद्वो जातिस्मृतिसृपेषुप् । व्यक्तिखद्वाजपुत्रीदं स्वपूर्वभवचेष्टितम् ॥११२॥ इति नागरिकत्वेन प्रवृत्तो नायकश्चवो । ताववोचं विहस्याहं चिरात् स्यादिदमीदृशम् ॥११४॥ इतान् प्रकृतगृदार्थं संप्रश्ने च मया कृते । जोष मास्तां विलच्चो तो मृकीभूय ततो गतौ ॥१९५॥ श्वस्तुर्यस्ते युवा वज्रजङ्कस्तत्रागमत्ततः । दिव्येन वपुपा कान्त्या दीप्त्या चानुपमो सुवि ॥११६॥ श्वथ प्रदृष्ट्यातृहृत्य भव्यस्तजनमन्दिरम् । सुत्वा प्रयग्य चाभ्यर्थं पृष्ट्शालासुपासदत् ॥११७॥ वर्षानिर्वयं पृष्टकं तत्र श्रीमानिदमवोचत । श्वातपूर्वमिवेदं मे चिरतं पृष्टकस्थितम् ॥११८॥ वर्षानातितमन्नेद्रं चित्रकर्म विराजते । श्वानोन्मानप्रमाणाद्यं निम्नोन्नतिवभागवत् ॥११९॥ च्यतं सुनिपुणं चित्रकर्मदं विलसच्छवि । स्सभावानिदतं हारि रेखामाधुर्यसङ्गतम् ॥११०॥ च्यत्रासमद्वतसम्बन्धः । पृत्रोऽलेखि स्विस्तरम् । १५शीप्रभाधिपतां साचात् पृथ्यामीवेह मामिकाम् ॥१२९॥ च्यत्रो स्त्रीरूपमन्नेदं नितरामिसरोचते । स्वयग्यभाङ्गसंवादि विचन्नाभरणोऽज्वलम् ॥१२२॥

समभ सके। इसिल्ये देखकर ही वापिस चले गये थे।। १११ ।। हां, वासव श्रीर दुद्गित, जो मूठ बोलनेमें बहुत ही चतुर थे, हमारा चित्रपट देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने अतु-मोनसे बोले कि हम दोनों चित्रपटका स्पष्ट आशय जानते हैं। किसी राजपुत्रीको जाति-स्मरण हमा है. इसित्ये उसने म्रापने पूर्व भवकी समस्त देशएँ तिखी हैं।। ११२-११३।। इस प्रकार कहते कहते वे बड़ी चतुराईसे बोले कि इस राजपुत्रीके पूर्व जन्मके पति हम ही हैं। मैने बहुत देर तक हँसकर कहा कि कदाचित ऐसा हो सकता है।। ११४।। श्रनन्तर जब मैंने उनसे चित्र-पटके गृह अर्थों के विषयमें प्रश्न किये और उन्हें उत्तर देनेके लिये बाध्य किया तब वे चुप रह गये श्रीर लिज्जित हो चुपचाप वहाँसे चले गये।।११४।। तत्पश्चात् तेरे श्रुसरका तरुण पुत्र वज्जजंघ वहाँ श्राया, जो श्रपने दिव्य शरीर, कान्ति श्रीर तेजके द्वारा समस्त भूतलमें श्रनुपम था ॥ ११६॥ उस भन्यने आकर पहले जिनमन्दिरकी प्रदृत्तिणा दी। फिर जिनेन्द्रदेवकी स्तृति कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की श्रौर फिर चित्रशालामें प्रवेश किया ॥ ११७ ॥ वह श्रीमान इस चित्रपट-को देखकर बोला कि ऐसा मालूम होता है मानो इस चित्रपटमें लिखा हुआ चरित्र मेरा पहले का जाना हुआ हो।। ११८।। इस चित्रपटपर जो यह चित्र चित्रित किया गया है इसकी शोभा-वाणीके अगोचर है। यह चित्र लम्बाई चौड़ाई ऊंचाई आदिके ठीक-ठीक प्रमाणसे सहित है तथा इसमें उंचे नीचे सभी प्रदेशोंका विभाग ठीक-ठीक दिखलाया गया है।। ११९।। ऋहा, यह चित्र बड़ी चतुराईसे भरा हुआ है, इसकी दीप्ति बहुत ही शोभायमान है, यह रस और भावोंसे सहित है, मनोहर है तथा रेखाओंकी मधुरतासे संगत है।। १२०।। इस चित्रमें मेरे पूर्वभवका सम्बन्ध विस्तारके साथ लिखा गया है। ऐसा जान पढ़ता है मानो मैं अपने पूर्वभवमें होनेवाले श्रीप्रम विमानके अधिपति ललिताङ्गदेवके स्वामित्वको साचात् देख रहा हूँ।। १२१।। अहा, यहाँ यह स्त्रीका रूप अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। यह अनेक प्रकारके आभरगोंसे

१ मृषा । २ पट्टे स्थितार्थम् । ३ जानीवः । ४ श्रात्मानं नायकं ब्रुवात इति । ५ तृष्णीम् । ६ लाजितौ । उक्कञ्च विदग्धचूणामणौ—'विलक्षो विस्मयान्वितः' इत्येतस्य व्याख्यानावसरे 'श्रात्मनश्चिरते सम्यग्जातेऽन्तर्थस्य जायते । श्रपत्रपातिमहती स विल्र्च्च इति स्मृतः ॥'' इति । ७ वरः । ८ तेजसा । ६ श्रवलोक्य । 'निवर्णनं द्व निध्यानं दर्शनालोकनेच्चणम् ।' इत्यमरः । १० पूर्वस्मिन् ज्ञातम् । ११ पटे । १२ 'श्रायामसंश्रितं मानमिह मानं निगचते ।' नाहसश्रितमुन्मानं प्रमाणं व्याससंश्रितम् ॥'' १३ सम्बन्धं छ० । १४ पौर्वोऽलेखि म० । १५ श्रीप्रभविमानाधिपतित्वं लिलताङ्गत्वम् । १६ समानम् ।

किन्त्वत्र कितिचित् कस्माद् गृढानि प्रकृतानि भोः । मन्ये सम्मोहनायेदं जनानामिति चित्रितम् ॥१२३॥ ऐशानो तिखितः करुपः श्रीप्रभं च प्रभास्वरम्<sup>र</sup> । <sup>३</sup>श्रीप्रभाधिपतेः पारर्वे दशितेयं स्वयम्प्रभा ॥१२४॥ इदमरपञ्चलं सरः। दोलागृहमिदं रम्यं रम्योऽयं कृतकाचलः ॥१२५॥ कल्पानोकहवीथीयम पराङमुखी। मन्दारवनवीध्यन्ते लतेव पवनाहता ॥१२६॥ कृतप्रणयकोपेयं दर्शितात्र <sup>3</sup>कनकाद्वितटे क्रीडा लिलता दर्शितावयोः। इतो मिण्तटोत्सर्पत्प्रभाकाग्डपटावृते'।।१२७।। निगृढ् प्रेमसद्भावकैतवापादितेर्ष्यया । शय्योत्सङ्गे मदुस्सङ्गात् बलात् पादोऽपिंतोऽनया ।।१२८।। मिण्नुपुरुभङ्कारचारुणा चर्गेन माम् । ताडयन्तीह संरुद्धा काञ्च्या सख्येव गौरवात् ॥१२९॥ कृतन्यलीककोषं मां प्रसादयितमानता । स्वोत्तमाङ्गोन पादौ मे घटयन्तीह दर्शिता ॥१३०॥ श्रन्युतेन्द्रसमायोगगुरु<sup>र</sup>पूजादिविस्तरः । दशितोऽत्र निगृहस्तु भावः प्रग्रयजो मिथ<sup>ः</sup> ।।१३१।। इह प्रायकोपेऽस्याः पादयोनिंपतन्निह । कर्णोत्पत्नेन सृदुना ताड्यमानो न द्शितः ॥१३२॥ सालक्तकपदाङ्गष्टमद्भयाऽस्मदरःस्थले । वाल्लभ्यलाञ्छनं<sup>१०</sup> दत्तं प्रियया नात्र दर्शितम् ॥१३३॥

जज्ज्वल है और ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयंप्रभाका ही रूप हो ॥ १२२ ॥ किन्तु इस चित्रमें कितने ही गृढ़ विषय क्यों दिखलाये गये हैं ? मालूम होता है कि अन्य लोगोंको मोहित करने-के लिये ही यह चित्र बनाया गया है।। १२३।। यह ऐशान स्वर्ग लिखा गया है। यह देदीप्यमान श्रीप्रभविमान चित्रित किया गया है और यह श्रीप्रभविमानके श्राधपति ललिताङ्कदेवके समीप स्वयंप्रभादेवी दिखलाई गई हैं।। १२४।। यह कल्पवृत्तोंकी पंक्ति है, यह फूले हुए कमलोंसे शोभायमान सरोवर है, यह मनोहर दोलागृह है श्रौर यह अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम पर्वत है ।। १२४ ।। इधर यह प्रणय-कोप कर पराङ्मुख बैठी हुई स्वयंप्रमा दिखलाई गई है जो कल्पवृत्तोंके समीप वायुसे मकोरी हुई लताके समान शोभायमान हो रही है।।१२६।। इधर तट भाग पर लगे हुए मिएयोंकी फैलती हुई प्रभारूपी परदासे तिरोहित मेरपर्वतके तट पर हम दोनोंकी मनोहर क्रीड़ा दिखलाई गई है।। १२७ ।। इधर, अन्त:करण में छिपे हुए प्रेमके साथ कपटसे कुछ ईष्या करती हुई स्वयंप्रभाने यह अपना पेर हठपूर्वक मेरी गोदीसे हटाकर शय्याके मध्यभाग पर रक्ला है।। १२८॥ इधर, यह स्वयंत्रभा मणि-मय न-परोंकी मंकारसे मनोहर श्रपने चरणकमलके द्वारा मेरा ताड़न करना चाहती है परन्त गौरवके कारण ही मानो सखीके समान इस करधनीने उसे रोक दिया है ॥ १२६ ॥ इधर दिखाया गया है कि मैं बनावटी कोप किये हुए बैठा हूँ और मुक्ते प्रसन्न करनेके लिये अति नम्रीभृत हुई स्वयंप्रभा अपना मस्तक मेरे चरणों पर रख रही है।। १३०॥ इधर यह श्राच्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई भेंट तथा पिहितास्रव गुरुकी पूजा आदिका विस्तार दिखलाया गया है और इस स्थान पर परस्परके प्रेम भावसे उत्पन्न हुआ रित आदि भाव दिखलाया गया है ।। १३१।। यद्यपि इस चित्रमें अनेक बातें दिखला दी गई हैं; परन्तु कुछ बातें छूट भी गई हैं। जैसे कि एक दिन मैं प्रण्य-कोपके समय इस स्वयंत्रभाके चरणोंपर पड़ा था और यह अपने कोमल कर्णफूलसे मेरा ताड़न कर रही थी; परन्तु वह विषय इसमें नहीं दिखाया गया है ।। १३२ ।। एक दिन इसने मेरे वज्ञःस्थल पर महावर लगे हुए अपने पैरके अंगुठेसे छाप लगाई थी। वह छाप क्या थी मानो 'यह हमारा पति है' इस बातको सचित करनेवाला चिह्न

१ प्रभास्करम् अ०। २ विमानम्। ३ मेर । ४ यवनिका। ५ नितरां गूढ़ो निगृद्धः, प्रेम्पः सद्भावः अस्तित्वं प्रेमसद्भावः । निगृद्धः प्रेमसद्भावो यस्याः सा । कैतवेनापादिता ईर्ष्या यस्याः सा । निगृद्धंमसद्भावा चासौ कैतवापादितेर्ष्यां च तया । ६ मध्ये । ७ अङ्कात् । ८ गुरुः पिह्तास्रवः । ६ रहिस । १० वल्लभाया भावो वाल्लभ्यं तस्य चिह्नम् ।

कपोलफलके चास्याः 'फिलनीफलसिविप । लिखनालेख्यंपत्राणि नाहमत्र निद्शितः ॥१३४॥ नृनं स्वयस्प्रभाचर्याहस्तनेपुरुयमीदशम् । नान्यस्य स्त्रीजनस्येदक् प्रावीण्यं स्यात् कलाविधौ ॥१३५॥ इति प्रतक्ष्यन्ने व पर्याकुल इव न्नर्णम् । शून्यान्तःकरणोऽध्यासीत् 'फिमप्यामीलितेन्नर्णः ॥१३६॥ उद्धुलोचनश्रायं दृशामन्त्या मिवोपयन् । दिष्ट्या संघारितोऽभ्येत्य तदा सख्येव मूर्च्यं ॥११६॥ तद्वस्यं तमालोक्य नाहमेवोन्मनायिता । चित्रस्थान्यिप रूपाणि प्राया न्न्नायोऽन्तराईताम् ॥१३८॥ प्रत्याश्वासमथानीतः सोपायं परिचारिभिः । त्वद्पितमनोवृत्तः सोऽद्कात्त्वन्म यीदिशः ॥१३८॥ यचिराक्लक्यमंत्रश्च पृष्टवानिति मामसौ । भद्ने केनेद्मालेख्ये लिखितं नः पुरेहितम् । ॥१४०॥ प्रत्युक्तस्थ मयेत्यम्त स्त्रीस्रां स्वेष्ठनायिका । दुहिता मातुलान्यास्ते श्रीमतीति प्रतिवर्गः ॥१४२॥ तां विद्धि मदनस्येव प्रताकामुञ्ज्वलांशुकाम् । स्त्रीसृष्टेरिव निर्माण रेखां माधुर्यशालिनीम् ॥१४२॥ समम्रयोवनारम्भस्त्रपानैविवायतेः । दृष्टिपातैः रिस्तभूस्तस्याः श्लावते शरकौशलस्य ॥१४२॥ लक्ष्यीकराप्रमंगक्तलीलान्वजितिगीपया । तद्वक्षेत्वः सदा भाति नृनं दन्तांशुपेशलः ॥१४२॥ लक्ष्यीकराप्रमंगक्तलीलान्वजितगीपया । तद्वक्षेत्रनुः सदा भाति नृनं दन्तांशुपेशलः ॥१४२॥

ही था। परन्तु वह विषय भी यहाँ नहीं दिखाया गया है।। १३३।। मैंने इसके प्रियंगु फलके समान कान्तिमान क्योलफलक पर कितनी ही बार पत्र-रचना की थी, परन्त वह विषय भी इस चित्रमें नहीं दिखाया है।। १३४।। निश्चयसे यह हाथकी ऐसी चत्राई स्वयंप्रभाके जीवकी ही है क्योंकि चित्रकलाके विषयमें ऐसी चतुराई अन्य किसी स्त्रीके नहीं हो सकती ॥ १३५ ॥ इस प्रकार तर्क-वितर्क करता हुआ। वह राजकुमार व्याकुलकी तरह शुन्यहृदय और निमीलितनयन होकर चराभर कुछ सोचता रहा।। १३६॥ उस समय उसकी आँखोंसे आंस भर रहे थे वह अन्तकी मरण अवस्थाको प्राप्त हुआ ही चाहता था कि दैव योगसे उसी समय मुच्छीने सखीके समान त्राकर उसे पकड़ लिया, त्रार्थीत् वह मुर्चिछत हो गया ॥ १३७॥ उसकी वैसी अवस्था देखकर केवल मुफ्ते ही विषाद नहीं हुआ था; किन्त चित्रमें स्थित मृतियोंका अन्तः करण भी आहे हो गया था ॥ १३८ ॥ अनन्तर परिचारकोंने उसे अनेक उपायोंसे सचेत किया किन्तु उसकी चित्तवृत्ति तेरी ही स्रोर लगी रही। उसे समस्त दिशाएँ ऐसी दिखती थीं मानो तुमसे ही व्याप्त हों।। १३६॥ थोड़ी ही देर बाद जब वह सचेत हुआ तो मुमसे इस प्रकार पूछने लगा कि हे भद्रे, इस चित्रमें मेरे पूर्व भवकी ये चेष्टाएँ किसने लिखी है ? ॥ १४०॥ मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारी मासीकी एक श्रीमती नामकी पुत्री है वह स्त्रियोंकी सृष्टि की एक मात्र मुख्य नायिका है - वह स्त्रियोंमें सबसे अधिक सुन्दर है श्रौर पति-वरण करनेके योग्य अवस्थामें विद्यमान है— अविवाहित है।। १४१ ॥ हे राजकुमार, तुम उसे उज्ज्वल वस्नसे शोभाय-मान कामदेवकी पताका ही सममो, अथवा स्त्रीसृष्टिकी माधुर्यसे शोभायमान अन्तिम निर्माण-रेखा ही जानो त्रर्थात् स्त्रियोंमें इससे बढ़कर सुन्दर स्त्रियोंकी रचना नहीं हो सकती॥ १४२॥ उसके लम्बायमान कटाच क्या हैं मानो पूर्ण यौवनके प्रारम्भको सूचित करनेवाले सूत्रपात ही हैं। उसके ऐसे कटाचोंसे ही कामदेव अपने वाणोंके कौशलकी प्रशंसा करता है अर्थात् उसके लम्बायमान कटाचोंको देखकर मालूम होता है कि उसके शरीरमें पूर्ण यौवनका प्रारम्भ हो गया है तथा कामदेव जो अपने वागोंकी प्रशंसा किया करता है सो उसके कटाचोंके भरोसे ही किया करता है ॥ १४३ ॥ उसका मुखरूपी चन्द्रमा सदा दांतोंकी उज्ज्वल किरणोंसे शोभाय-

१ फिलनी प्रियङ्गुः । २ मक्रिकापत्राणि । ३ चिन्तयित सम । ४ ईषत् । ५ मरगावस्थाम् । "सुदिदृक्षायतोन्छ्वासा ज्वरदाहाशनाष्ट्रचीः । सम्मूच्छेनिमादमोहान्ताः कान्तामाप्नोत्यनाप्य ना॥" । ६ दुर्मना इवाचिरेता । ७ अगच्छन् । ८ पुनरुजीवनम् । ६ त्वया निर्वृत्ताः । १० लब्धचैतन्यः । ११ पटे । १२ पूर्वभवचेष्टितम् । परेहितम् म०, ट० । १३ स्त्रीसृष्टेः । १४ कन्यका । १५ उज्ज्वलवस्त्राम् । उज्ज्वलकानित च । १६ जीवरेखाम् । १७ स्मरः ।

तस्याश्चरण्विन्यासे लाचारक्तां पदावलीम् । अमरा लङ्कयन्त्याशु रक्ताग्तुजविशङ्कया ॥१४५॥ कामविद्यामिवादेष्टुं अमर्थः कलिनस्वनाः । तस्याः कर्णोत्पले लग्ना निषयान्त्यपि ताडिताः ॥१४६॥ देवस्य वज्रदन्तस्य प्रियपुत्र्या तयादरात् । कलाकौशलमात्मीयम् इहालेष्ये प्रदर्शितम् ॥१४७॥ लक्ष्मीरिवार्थिनां प्रार्थ्या सेषा कन्या घनस्तनी । मृग्या मृगयते किवाद्य नान्यस्त्वभित्र पुण्यवान् ॥१४८॥ लिलताङ्गं व्ववीति त्वां प्रिया दिव्येव तन्मृषा । विभेविलिस्तं चित्रम् अदृष्टार्थप्रसिद्धिषु ॥१५०॥ इत्युक्तस्तु मया साधु पण्डिते साधु जिल्पतम् । विभेविलिस्तं चित्रम् अदृष्टार्थप्रसिद्धिषु ॥१५०॥ परय जन्मान्तराज्ञन्त्न् ग्रानीयैवमनन्तरे । भवे संघरयत्याशु विधिर्यातोऽजुलोभताम् । ॥१५९॥ द्वीपान्तरादिशामन्तात् विद्यात्वर्थप्रस्ति । विधिर्घरयतीष्टार्थम् श्रानीयान्वीपतां गतः ॥१५२॥ द्वीरय् विद्यात्वर्थस्य प्रस्वद्यत्वर्थस्य । तदस्मत्पद्वकं पाणौ कृतवान् स कृत्हली ॥१५३॥ स्वपट्टकमिदं चान्यत् मम हस्ते वर्णक्रमोऽप्ययम् । क्रमो विचित्रस्य विद्यात्वर्थस्य विद्यस्य ह्वास्यहो ॥१५४॥ स्वप्रकमः स्फुटोऽत्रास्ति व्यक्तो वर्णक्रमोऽप्ययम् । क्रमो विच्वत्वस्यस्य विद्यस्य ह्वास्यहो ॥१५५॥

मान रहता है। इसलिये ऐसा जान पड़ता है मानो लद्दमीके हाथमें स्थित क्रीड़ाकमलको ही जीतना चाहता हो ।। १४४ ॥ चलते समय, उसके लाचा रससे रंगे हुए चरणोंको लालकमल सममकर भ्रमर शीघ ही घेर लेते हैं ॥ १४४ ॥ उसके कर्णफूल पर बैठी तथा मनोहर शब्द करती हुई भ्रमरियाँ ऐसी मालूम होती हैं मानो उसे कामशाख्यका उपदेश ही दे रही हों और इसीलिये वे ताडुना करने पर भी नहीं हटती हों।। १४६।। राजा वज्रदन्तकी प्रियपुत्री उस श्रीमतीने ही इस चित्रमें अपना कलाकौशल दिखलाया है।। १४७।। जो लहमीकी तरह अनेक अर्थीजनोंके द्वारा प्रार्थनीय है अर्थात् जिसे अनेक अर्थीजन चाहते हैं। जो यौवनवती होनेके कारण स्थल और कठोर स्तनोंसे सहित है तथा जो अच्छे-अच्छे मनुष्यों द्वारा खोज करनेके योग्य है अर्थात दर्लभ है, ऐसी वह श्रीमती श्राज श्रापकी खोज कर रही है श्रापकी खोजके लिये ही उसने मुक्ते यहाँ भेजा है। इसलिये समभाना चाहिये कि आपके समान और कोई पुरुपवान नहीं हैं ।। १४८।। वह प्यारी श्रीमती आपका स्वर्गका (पूर्वभव का) नाम ललिताङ्ग बतलाती है। परन्तु वह मूठ है क्योंकि आप इस मनुष्य-भवमें भी सौम्य तथा सुन्दर अगोंके धारक होनेसे साचात् ललिताङ्ग दिखाई पड़ते हैं॥ १४९॥ इस प्रकार मेरे कहने पर वह राजकुमार कहने लगा कि ठीक पिएडते, ठीक, तुमने बहुत अच्छा कहा। अभिल्षित पदार्थोंकी सिद्धिमें कर्मोंका उद्य भी बड़ा विचित्र होता है ॥ १४० ॥ देखा, अनुकूलताको प्राप्त हुआ कर्मोंका उदय जीवोंको जन्मान्तरसे लाकर इस दूसरे भवमें भी शीघ मिला देता है।। १४१।। अनुकूलताको प्राप्त हुआ दैव अभीष्ट पदार्थको किसी दूसरे द्वीपसे, दिशाओं के अन्तसे, किसी अन्तरीप (टापू) से अथवा समुद्रसे भी लाकर उसका संयोग करा देता है।। १४२।। इस प्रकार जो अनेक वचन कह रहा था, जिसके हाथसे पसीना निकल रहा था तथा जिसे कौतृहल उत्पन्न हो रहा था, ऐसे उस राजकुमार वज्रजंघने हमारा चित्रपट अपने हाथमें ले लिया और यह अपना चित्र हमारे हाथमें सौंप दिया। देख, इस चित्रमें तेरे चित्रसे मिलते-जुलते सभी विषय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ॥ १४३-१४४ ।। जिस प्रकार प्रत्याहारशास्त्र ( व्याकरणशास्त्र ) में सूत्र, वर्ण श्रौर धातुश्रोंके

१ उपदेशं कर्तुम्। २ नापसरित । ३ मृगियतुं योग्या। ४ भवन्तम्। ५ स्वर्गे। ६ कारगोन। ७ मनोज्ञावयवः। ८ चेष्टितम्। ६ श्रदृष्टपदार्थः।—मभीष्टार्थ—ग्र०, प०, स०, त०। १० संघट्टयत्याशु ग्र०, प०, स०, द०। ११ श्रानुकूलताम्। १२ वारिमध्यद्वीपात्। १३ श्रानुकूलताम्। १४ ब्रुवन्। १५ समर्पयत् ग्र०, प०, स०, द०। १६ सदृशम्। १७ भावानु—ग्र०, प०, स०, द०, ल०। १८ श्रद्धभाव्यादि।

इदमपंयता नृतम् श्रतुरागो मनोगतः । त्वन्मनोरथसंतिद्धौ १सत्यङ्कारोऽपितोऽमुना ।।१५६॥
ततः करं प्रमायथि पुनर्दर्शनमस्तु ते । त्रज त्रजाम इत्युद्धीः निरगात् स जिनालयात् ।।१५७॥
गृहीत्वाहं च तहार्ताम् इहागामिति पण्डिता । प्रसारितवतीः तस्याः पुरस्ताच्चित्रपष्टकम् ।।१५८॥
नित्रवर्षयं चिरं जातप्रत्यया सा समारवसीत् । विरोद्धपौद्धसंतापा चातकीव चनाचनम् ।।१५९॥
यथा शरक्षदीतीरपुलिनं हंसकामिनी । भव्यावली यथाध्यात्मशास्त्रं प्राप्य प्रमोदते ।।१६०॥
यथा कुसुमितं चूतकाननं कलकण्टिका । द्वीपं नन्दीरवरं प्राप्य यथा वा पृतनामरी ।।१६१॥
तथेदं पट्टकं प्राप्य श्रीमत्यासीदनाकुला । मनोज्ञेष्टार्थसम्पत्तिः कस्य वा नोत्कतां हरेत् ॥१६२॥
ततः कृतार्थतां तस्या समर्थयितुकामया । प्रोचे पण्डितया वाचं श्रीमत्यवसरोचितम् ॥१६३॥
दिष्ट्या कत्याणि कत्याणान्यचिरात्वमवाप्तुहि । प्रतीहि प्राणनाथेन प्रत्यासननं समागमम् ॥१६४॥
मागमस्वमनारवासं सं लं जोपं गतवानिति । मया सुनिपुणं तस्य भावस्वय्युपलितः ॥१६६॥
चिरं विलम्बिता द्वारि वीचते मां मुदुर्मुद्धः । व्रजन्नपि सुगे मार्गे स्ललत्येव पदे पदे ॥१६६॥

अनुबन्धका क्रम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रमें भी रेखाओं, रंगों और अनुकूल भावोंका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखाई रे रहा है अर्थात् जहां जो रेखा चाहिये वहाँ वही रेखा खींची गई है; जहाँ जो रंग चाहिए वहाँ वहो रंग भरा गया है और जहाँ जैसा भाव दिखाना चाहिये वहाँ वैसा ही भाव दिखाया गया है।। १४४।। राजकुमारने तुभे यह चित्र क्या सौंपा है मानो अपने मनका अनुराग ही सौंपा है अथवा तेरे मनोरथको सिद्ध करनेके लिये सत्यंकार (बयाना) ही दिया है।। १४६।। अपना चित्र मुभे सौंप देनेके बाद राजकुमारने हाथ फैलाकर कहा कि हे आर्थे, तेरा दर्शन फिर भी कभी हो, इस समय जाओ, हम भी जाते हैं। इस प्रकार कहकर वह जिनालयसे निकलकर बाहिर चला गया।। १४७।। और मैं उस समाचारको प्रहण कर यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर पण्डिताने विज्ञांघका दिया हुआ चित्रपट फैलाकर श्रीमतीके सामने रख दिया।। १४८।।

उस चित्रपटको उसने बड़ी देर तक गौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पूर्ण होनेका विश्वास हो गया और उसने सुखकी सांस ली। जिस प्रकार चिरकालसे संतप्त हुई चातकी मेघका आगमन देखकर हिष्त होती है, जिस प्रकार हंसी शरद् ऋतुमें किनारेकी निकली हुई जमीन देखकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार भव्य जीवोंकी पंक्ति अध्यात्मशास्त्रको देखकर प्रमुदित होती है, जिस प्रकार कोयल फूले हुए आमोंका बन देखकर आनिन्दत होती है और जिस प्रकार देवोंकी सेना नन्दीश्वर द्वीपको पाकर प्रसन्न होती है; उसी प्रकार श्रीमती उस चित्रपटको पाकर प्रसन्न हुई थी। उसकी सब आकुलता दूर हो गई थी। सो ठीक ही है अभिलिषत वस्तुकी प्राप्ति किसकी उत्कंठा दूर नहीं करती ?।। १४६-१६२।। तत्पश्चात् श्रीमती इच्छानुसार वर प्राप्त होनेसे ऋतार्थ हो जावेगी इस बातका समर्थन करनेके लिये पण्डिता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य वचन कहने लगी।। १६३॥ कि हे कल्यािण, देवयोगसे अब तू शीब ही अनेक कल्याण प्राप्त कर। तू विश्वास रख कि अब तेरा प्राणनाथके साथ समागम शीब ही होगा।। १६४॥ वह राजकुमार वहांसे चुपचाप चला गया इसलिये अविश्वास मत कर, क्योंकि उस समय भी उसका चित्त तुममें ही लगा हुआ था। इस बातका मैंने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है।। १६५॥ वह जाते समय दरवाजेपर बहुत देर तक विलम्ब करता रहा, बार बार मुमे देखता था

१ सत्यापनम् । २ प्रसारयति स्म । ३ प्रदृद्धः । ४ उन्मनस्कतां चित्तव्याकुलताम् । ५ प्रोच्यते स्म । ६ श्रेयांसि । ७ विश्वासं कुरु । ८ संयोगम् । ६ श्रविश्वासम् । १० वज्रजङ्घः । ११ तृष्णीम् । १२ सुखेन गम्यतेऽस्मिन्निति सुगस्तिस्मिन् ।

'स्मयते जुम्भते किञ्चित् स्मरत्याराद्विलोकते । एडिस्स्ट्रिट्ड दोर्घञ्च पदुरस्मिन् स्मर्क्चरः ॥१६७॥ तमेव यहुमन्येते पितरौ ते नरोत्तमम् । नृपेन्द्रो भागिनेयत्वाद् आदीवाद्वाच्च देव्यसी ॥१६८॥ लक्ष्मीवान् कुलजो दृष्णः स्वरूपोऽभिमतः सताम् । इत्यनेको गुण्णमामः तस्मिन्नस्ति वरोचितः ॥१६९॥ सप्ता श्रीसरस्वरयोः भूत्वा त्वं तदुरोगृहे । चिरं निवस कल्याच्य कल्याच्यातभागिनी ॥१७०॥ 'सामान्येनोपमानं ते लच्मीनेंव सरस्वती । यतोऽपूर्वेव लच्मीस्त्यम् इन्येव च सरस्वती ॥१७९॥ भिदेलिमद्वे शारवत्संकोचिन रजोज्ञिष । सा श्रीरश्री विवेक्त्र्ता कुरोश्य खुटीरके ॥१७९॥ सरस्वती च सोच्छिष्टे 'वलिजहाप्रपत्तवे । 'र'लब्धजनमा तयोः कत्यः' तवैद्यासिजनः' कृचिः ॥१७६॥ सरस्वती च सोच्छिष्टे 'वलिवते' तत्य मानसे । रमस्व राजहंसीव लता' कृमितवत्सरान् ॥१७४॥ युवयोकचितं योगं कृत्या यातु कृतार्थताम् । विधाता जननिर्वादात् पुच्येत कथमन्यथा ॥१७५॥ समाश्रसिह तद्भदे चित्रमेव्यति ते दरः । त्वद्वरागमने पश्य प्रसुद्वेलकोत्वस्म' ॥१७६॥

शौर सुखपूर्वक गमन करने-थोग्य उत्तम मार्गमें चलता हुआ भी पद-पद्पर खिलत हो जाता था। वह हँसता था, जँभाई लेता था, इ.छ स्मरण करता था, दूर तक देखता था ऋौर उष्ण तथा लम्बी सांस छोड़ता था। इन सब चिह्नोंसे जान पड़ता था कि उसमें कामज्वर बढ़ रहा है ।। १६:-१६७ ।। वह वज्रजंघ राजा वज्रदन्तका भानजा है श्रौर लद्दमीमती देवीके भाईका पुत्र ( भतीजा ) है। इसलिये तेरे माता पिता भी उसे श्रेष्ठ वर सममते हैं। इसके सिवाय वह लदमीमान् हैं, उच्चक्कलमें उत्पन्न हुआ है, चतुर है, सुन्दर है और सज्जनोंका मान्य है। इस प्रकार उसमें वरके योग्य अनेक गुण विद्यमान हैं॥ १६६॥ हे कल्याणि, तू लदमी और सर-स्वतीकी सपत्नी (सौत ) होकर सैकड़ों सुखोंका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हृद्य रूपी घरमें निवास कर ।। १७० ।। यदि सामान्य (गुणोंकी बरावरी ) का अपेद्धा विचार किया जावे तो लदमी और सरस्वती दोनों ही तेरी उपमा की नहीं पा सकती; क्योंकि तू अनोखी लदमी है और अनोखी ही सरस्वती है। जिसके पत्ते फटे हुए हैं, जो सदा संकुचित (संकीर्ष) होता रहता है श्रीर जो परागरूपी धृलिसे सहित है ऐसे कमलरूपी मोपड़ीमें जिस लदमीका जन्म हुआ है उसे लहमी नहीं कह सकते वह तो अलहमी है-द्रिहा है। भला, तुम्हें उसकी उपमा कैसे दी जा सकती है ? इसी प्रकार उच्छिष्ट तथा चक्चल जिह्नाके श्रमभागरूपी पल्लवपर जिसका जन्म हुआ है वह सरस्वती भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेके कारण तेरी उपमाको प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि तेरा कुल अतिशय शुद्ध है-उत्तमकुलमें ही तू उत्पन्न हुई है।। १७१-१७३ ॥ हे लताङ्गि ( लताके समान छुश ऋंगोंको धारण करनेवाली ) जिस प्रकार पांचत्र मानस सरोवरमें राजहंसी कीडा किया करती है उसी प्रकार तू भी ललिताङ्ग (वज्जजंघ) के पवित्र श्रीर एकान्त मनमें श्रनेक वर्षों तक क्रीडा कर ॥१७४॥ विधाता तुस दोनोंका योग्य समागमकर कृत्यकृत्यपनेको प्राप्त हो: क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता ऋथीत तुम दोनोंका समागम नहीं करता तो लोकनिन्दासे कैसे छूटता ? ॥१७४॥ इसलिये हे भद्रे, धैर्य धर, तेरा पति शीघ ही आवेगा, देख, तेरे पतिके त्रागमनके लिये सारा नगर कैसा त्रतिशय कौतुकपूर्ण हो रहा है।। १७६॥

१ ईषद्धसित । २ जननीजनको । ३ चक्री । ४ भ्रातृपुत्रत्वात् । ५ लक्ष्मीमितिः । ६ समानधर्मेण् । सामान्येन इति पदिविभागः । ७ [भिन्नकपाटे ]भिन्नपर्णे च । ८ ग्रुश्रीः दिखा । ६ तृण्कुटीरे । १० चलजिह्वाग्र—ग्र०, द०, म०, ल० । ११ सुले जन्म तयोः द० । १२ कुत ग्रागतः । १३ कुलम् । १४ पवित्रे । 'विविक्तो पूतविजनावित्यभिधानात् । १५ संख्याविशेषः । लतांगिमिव म०, ल० । १६ कर्णिकारमथवा जानतान्तम्लानगन्धगुण्तो जनितान्तम् । सजने हि विधिर-प्रतिमोहस्तस्य युक्तिघटनां प्रतिमोहः ॥'' इत्यभिजनापवादात् । १७ उत्साहम्।

इत्यादिन'द्रतालापं अब्येंस्तां न्याप्तानग्न् । पण्डिता सा' तु तद्यासी' नाचाप्यासी जिराकुला ॥१०७॥ तावच चिक्रणा वन्धुमीतिमातन्दता पराम् । गत्वार्थपथमानीतो वक्रवाहुमें हीपितः ॥१७६॥ 'स्वसुः पितं स्वसारख 'स्वसीयख चिलोक्यन् । माप्दकी परां मीति मेग्णे दृष्टा हि बन्धुता ॥१७९॥ सुखसंकथया काञ्चित् स्थित्वा कालकलां पुनः । "माप्यूणंकोचितां तेऽमी सिक्रयां तेन लिम्भिताः ॥१८०॥ चक्रवित्वतं माप्य वज्रवाहुः स माननाम् । पिरिये ननु संभीत्ये सत्कारः प्रभुणा कृतः ॥१८१॥ यथासुखं च संतोपात् स्थितेप्वेवं सन्ताभिषु । ततश्चकथरो वाचम् इत्यवोचत् स्वसुः पितम् ॥१८२॥ यिकिखिद्रुचितं तुभ्यं वस्तुलालं मामलये । तद्गृहाण् यदि मीतिः सचि तेऽस्त्यनियन्त्रणा ॥१८॥ मित्रच परां केटिम् प्रधिरोहित मे मनः । त्वं सतुनकः स्वत्वस्थ यन्तममाभ्यागतो गृहम् ॥१८४॥ विमिध्वन्युरायातो गृहं मेऽच सदारकः । 'संविभागोचितः कोऽन्यः प्रस्तावः स्यान्ममेदशः ॥१८५॥ तद्ग्रावसरे वस्तु तच्च से यद्य दीयते । प्रणिवन् प्रण्यस्यास्य सा कृथा भद्रस्थिनः ॥१८५॥ इत्युवतः : मेनिधनेन' चिक्रणा प्रस्थवाच सः । त्वत्यसादात् ममास्येव सर्वं कि प्रध्वित्व से ॥१८७॥ स्तावाचितः स्वेन प्रयुक्तेनेति सादरस्य । प्रण्यस्य परां भूमिस् ब्रह्मारोपि'तस्वया ॥१८६॥ स्वावाचितः स्वेन प्रयुक्तेनेति सादरस्य । प्रण्यस्य परां भूमिस् ब्रह्मारोपि'तस्वया ॥१८६॥।

इसतरह पण्डिताने वज्जनंघ सम्बन्धी खनेक मनोहर बातें कहकर श्रीमतीको सुखी किया, परन्तु वह उसकी प्राप्तिके विषयमें अब तक भी निराकुल नहीं हुई ॥ १७७॥

इधर परिडताने श्रीमतीसे जबतक सब समाचार कहे तबतक महाराज वज्रदन्त, विशाल भ्रातृप्रेमके साथ श्राधी दूर तक जाकर वजवाहु राजाको ले त्राये ॥ १७८ ॥ राजा वज्रदन्त अपने बहनोई, बहिन और भानजेको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि इप्रजनोंका दर्शन प्रीतिके लिये ही होता है।। १७६।। तदनन्तर कुछ देर तक कुशल मंगलकी बातें होती रहीं और फिर चक्रवर्तीकी ओरसे सब पाहुनोंका उचित सत्कार किया गया ॥ १८० ॥ स्वयं चक्रवर्तीके द्वारा किये हुए सत्कारको पाकर राजा वज्रवाहु बहुत प्रसन्न हुआ। सच है, स्वामीके द्वारा किया हुआ सत्कार सेवकोंकी प्रीतिके लिये ही होता है।। १८१।। इस प्रकार जब सब बन्धु संतोषपूर्वक सुखसे वैठे हुए थे तब चक्रवर्तीने अपने बहुनोई राजा वजवाहुसे नीचे लिखे हुए वचन कहे।। १८२।। यदि आपकी सुमापर असाधारण प्रीति है तो मेरे घरमें जो कुछ वस्त आपको अच्छी लगती हो वही ले तीजिये।। १८३।। आज आप पुत्र श्रीर स्त्री सहित मेरे घर पथारे हैं इसिक्विये मेरा मन श्रीतिकी अन्तिम अवधिको प्राप्त हो रहा है ॥ १८४ ॥ आप मेरे इष्ट बन्धु है और आज पुत्र सहित मेरे घर आये हुए हैं इसलिये देनेके योग्य इससे बढ़कर और ऐसा कौनसा अवसर मुक्ते प्राप्त हो सकता है ? ॥ १८४॥ इसलिये इस अवसरपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपके लिये न दे सकूं। हे प्रण्यिन, मुक्त प्रार्थी-के इस प्रेमको भंग मत कीजिये।। १८६।। इस प्रकार प्रेमके वशीभूत चक्रवर्तीके वचन सुनकर राजा वज्जबाहुने इस प्रकार उत्तर दिया। हे चिक्रिन् , आपके प्रसादसे सेरे यहां सब कुछ है, ाज मैं त्रापसे किस वस्तुकी प्रार्थना करू ? ।। १८७ ।। त्राज त्रापने सन्मानपूर्वक जो मेरे साथ स्वयं सामका प्रयोग किया है-भेंट आदि करके स्नेह प्रकट किया है सो मानी आपने सुके

१ वज्रजङ्घगतः । २ श्रीमती । ३ तत्प्राप्त्ये द०, छ० । ४ भगिन्याः । ५ भगिनीपुत्रम् । ६ बन्धुसमूहः । ७ श्रातिथियोग्याम् । ८ सत्कारिवशेषम् । ६ प्रापिताः । १० मानताम् प०, स०, द०, ल०, ट० । सन्मानम् । ११—जातं प०, ग्र०, स०, द०, छ० । १२ श्रानिर्बन्धा । १३ परम-प्रकर्षाम् । १४ सपुत्रः । सतुष्कः म०, ल० । सपुत्रः ग्र०, द०, स० । १५ संविभागः [त्यागः] सम्भावना वा । १६ मम । १७ स्नेहाधीनेन । १८ प्रियवचनेन । १६ प्रापितः ।

कियनमात्रमिदं देव स्वापतेयं परिचिय । त्वयाक्यद्भरणी दिध्यलमेवापिता मिय ।।१८९।।

ग्रहमच कृती धन्यो जीवितं रत्वाच्यमच मे । यद्वीवितोऽस्मि देवेन स्नेहिनर्भरवा दशा ।।१९०।।

परोपकृतये विश्वति प्रर्थवत्तां भवद्विधाः । लोके प्रसिद्धसाधुत्वाः शब्दा इव कृतागमाः ।।१९९।।

तदेव वस्तु विस्तुष्ट्ये सोपयोगं यद्धिनाम् । श्रविभन्तधनायास्तु चन्धुतावा विशेषतः ।।१९२।।

तदेतत् स्वेरसंभोग्यम् श्रास्तां सान्यासिकं धनम् । न मे मानग्रहः कोऽपि त्विण नानादरोऽपि वा ।।१९२।।

प्रार्थयेऽहं तथाप्येतत् युष्मदाज्ञां प्रपूजयन् । श्रीमती वस्रजङ्खाय देवा कन्योत्तमा त्वया ।।१९४।।

भागिनेयत्वसस्त्येकम् श्रामिजात्यं व रितत्कृतम् । योग्यताञ्चास्य पुष्णाति सत्कारोऽद्य त्वया कृतः।।१९५।।

श्रथवैतत् खलून्त्वायं स्वर्थाहित कन्यकाम् । हसन्त्याश्च र द्वत्त्याश्च प्रापूर्णक् स्वर्था कृतः।।१९६।।

तद्मसीद् विभो दातुं भागिनेयाय कन्यकाम् । सफला प्रार्थना मेऽस्तु र कुमारः सोऽस्तु तत्वितः ।।१९७।।

स्नेहकी सबसे ऊंची भूसिपर ही चढ़ा दिया है ॥ १८८॥ हे देव, नष्ट हो जानेवाला यह धन कितनी-सी बस्तु है ? यह आपने सम्पन्न बनानेवाली अपनी दृष्टि मुम्मपर अपित कर दी है मेरे लिये यही बहुत है ॥ १८६ ॥ हे देव, आज आपने मुक्ते स्नेहसे भरी हुई दृष्टिसे देखा है इसिलये में आज कतकृत्य हुआ हूं, धन्य हुआ हूं और मेरा जीवन भी आज सफल हुआ है ॥ १६० ॥ हे देव, जिस प्रकार लोकमें शास्त्रोंकी रचना करनेवाले तथा प्रसिद्ध धातुओंसे बने हुए जीव अजीव आदि शब्द परोपकार करनेके लिये ही अर्थोंको धारण करते हैं उसी प्रकार आप जैसे उत्तम पुरुष भी परोपकार करनेके लिये ही अर्थों (धनधान्यादि विभूतियों) को धारण करते हैं ॥ १९१ ॥

हे देव, श्रापको उसी वस्तुसे सन्तोष होता है जो कि याचकोंके उपयोगमें श्राती है श्रौर इससे भी बढ़कर सन्तोष उस वस्तुसे होता है जो कि धन श्रादिके विभागसे रहित (सिम्मिलत रूपसे रहनेवाले) बन्धुश्रोंके उपयोगमें श्राती है।। १६२।। इसलिये, श्रापके जिस धनको मैं श्रपनी इच्छानुसार भोग सकता हूं ऐसा वह धन धरोहर रूपसे श्रापके ही पास रहे, इस समय मुफे श्रावरयकता नहीं है। हे देव, श्रापसे धन नहीं माँगनेमें मुफे कुछ श्रहंकार नहीं है श्रौर न श्रापके विषयमें कुछ श्रनादर ही है।। १६३।। हे देव, यद्यपि मुफे किसी वस्तुकी श्रावशयकता नहीं है तथापि श्रापकी श्राज्ञाको पूज्य मानता हुआ श्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि श्राप श्रपनी श्रीमती नामकी उत्तम कन्या मेरे पुत्र विश्व संवक्त किये हे दीजिये।। १९४।। यह विश्व श्रपम तो श्रापका भानजा है, श्रौर दूसरे श्रापका भानजा होनेसे ही इसका उच्चित प्रसिद्ध है। तीसरे श्राज श्रापने जो इसका सत्कार किया है वह इसकी योग्यताको पुष्ट कर रहा है।। १६४॥ श्रथवा यह सब कहना व्यर्थ है। विश्व हर प्रकारसे श्रापकी कन्या प्रहण करनेके योग्य है। क्योंकि लोकमें ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि कन्या चाहे हँसती हो चाहे रोती हो, श्रातिथ उसका श्रधकारी होता है।। १६६॥ इसलिये हे

१ श्रनाढ्यः श्राढ्यः क्रियते यया सा । 'कृञ्क् करणे' खनट् । २ उपकाराय । ३ धनिकताम् । पत्ते श्रिभिधेयत्त्वम् । ''श्र्यांऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजनिनदृत्तिषु ।'' इत्यमरः । ४ —प्रसिद्ध-धातुत्वात् श्र०, ल० । लोकप्रसिद्धधातुत्वात् स० । ५ स्त्रानुसारेण निष्पन्नाः । कृतौ गताः म० । कृतागताः ट० । ६ युष्माकम् । ७ बन्धुसमृहस्य 'प्रामजनबन्धुगजसहायात्तल्' इति समृहे तल् । ८ तत्कारणात् । ६ नित्तिप्तम् । १० कुलजत्वम् । ११ भागिनेयत्वकृतम् । १२ वचनेनालम् । 'निषेधेऽलंखलौ क्त्वा' इति क्वाप्रस्ययः । १३ —श्चारदत्त्यश्च प०, म०, ल० । १४ श्रम्यागतः । प्राघूर्णिकः ट० । १५ कुमारः कौमारः' इति द्वौ पाठौ 'त०, ब०' पुस्तकयोः । कौमारः श्र०, प०, स०, द०, म०, ल०, ट० । कुमारीहृद्वं प्राप्तः ।

वस्नुवाहनसर्वस्यं लब्धमेवालकृत्नया । कि तेनालब्धपूर्वं नः क्रन्यारनं प्रदीयताम् ॥१९८॥ इति विज्ञावितस्तेन चक्रभृत् प्रत्यपद्यत । तथास्तु सङ्गमे यूनोः श्रनुरूपोऽनयोरिति ॥१९९॥ प्रकृत्या सुन्दरकारो वज्रजङ्कोऽस्ट्यं ६रः । पतिवरा गुणैर्युक्ता श्रीमती चास्तु सा वधूः ॥२००॥ जन्मान्तरानुबद्धक्य प्रेमास्त्येवानयोरतः' । समागमोऽस्तु चन्द्रस्य ज्योत्स्नायास्तु यथोचितः ॥२०१॥ प्रागेव चिन्तितं कार्यं स्येद्मतिमानुपय्' । विधिस्तु प्राक्तरामेव सावधानोऽत्र के वयम् ॥२०२॥ प्रागेव चिन्तितं कार्यं स्येद्मतिमानुपय्' । विधिस्तु प्राक्तरामेव सावधानोऽत्र के वयम् ॥२०२॥ प्रति चक्रधरेगोक्तां वार्चं संगृज्य पुरुप्यवीः । वज्रवाहुः परां कोटि प्रीतेरध्यावरोह सः ॥२०३॥ चसुन्यरा महादेवी पुत्रकल्याग्यसम्पद्य । तथा प्रमदप्र्णाङ्गी न स्वाङ्गे नन्त्रमात्तता । ॥२०४॥ सा तदा स्वयवप्यत्वहेण्यस्त्रम्यात्रसम्पत्ताः । रेसान्त्वाश्च रिपौरास्तत्कल्याणं बहुमेनिरे ॥२०५॥ मन्त्रमुख्यसहामात्यसेनापतिपुरोहिताः । रेसान्ताश्च रिपौरास्तत्कल्याणं बहुमेनिरे ॥२०६॥ क्ष्मारो वज्रजञ्जोऽयय् चन्त्रसहाहाहिः । श्रीमतीयं रति रूपस्त्रपद्या निर्जिगीवित ॥२०७॥ अभिस्त्रपः कुमारोऽदं रमुक्ता क्रम्यकावयोः । यसुन्दोऽस्तु संदन्यः सुरदग्यतिकीत्वयोः ॥२०८॥ इति प्रमद्यिस्तारस्य व्यवस्थात्रम्यः । राजवेरस्य च संवृत्तः श्चियसन्यामिवश्चितस्य ॥२०९॥

स्वामिन्, अपने थानजे वज्जंघको पुत्री देनेके लिये प्रसन्न होइए। मैं आश' करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सफल हो और यह कुमार बज्जांघ हो उसका पति हो।। १९७।। हे देव, धन सवारी श्रादि वस्तुएँ तो मुक्ते श्रापसे अनेक बार मिल चुकी हैं इसिलये उनसे क्या प्रयोजन है ? अवकी वार तो कन्या-रत्न दीजिये जो कि पहले कभी नहीं विला था ॥१६८॥ इस प्रकार राजा वज्रवाहने जो प्रार्थना की थी उसे अक्रवर्तीने यह कहते हुए खीकार कर लिया कि आपने जैसा कहा है वैसा ही हो, युवावस्थाको प्राप्त हुए इन दोनोंका यह समागम अनुकृत ही है।। १९९।। स्वभावसे ही सुन्दर शरीरको धारण करनेवाला यह वज्रजंघ वर हो और अनेक गुणोंसे युक्त कन्या श्रीमती उसकी वधू हो ॥ २०० ॥ इन दोनोंका प्रेम जन्मान्तरसे चला ह्या रहा है इसलिये इस जन्ममें भी चन्द्रमा श्रीर चाँदनीके समान इन दोनोंका योग्य समागम हो ॥ २०१ ॥ इस लोकोत्तर कार्यका सैने पहलेसे ही विचार कर लिया था। अथवा इन दोनोंका दैव (कर्मोंका उदय ) इस विषयमें पहलेसे ही सावधान हो रहा है। इस विषयमें हम लोग कौन हो सकते हैं? ।। २०२।। इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा कहे हुए वचनोंका सत्कार कर वह पवित्र वुद्धिका धारक राजा वज्रवाहु प्रीतिकी परम सोमापर त्रारूढ़ हुत्रा अत्यन्त प्रसन्न हुत्रा।। २०३।। उस समय वज्रजंघकी माता वसुंधरा सहादेवी अपने पुत्रकी विवाहरूप संपदासे इतनी अधिक हर्षित हुई कि अपने अंगमें भी नहीं समा रही थी।। २०४॥ उस समय वसन्धराके शरीरमें पुत्रके विवाहरूप महोत्सवसे रोमांच उठ आये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो हर्षके अंकुर ही हों।। २०४।। मंत्री, महामंत्री, सेनापति, पुरोहित, सायन्त तथा नगरनिवासी त्रादि सभी लोगोंने उस विवाहकी प्रशंसा की ॥ २०६ ॥ यह कुमार वज्रजंघ कायदेवके समान सुन्दर आफ़तिका धारक है और यह श्रीमती श्रपनी सौन्दर्य-सम्पत्तिसे रतिको जीतना चाहती है ॥ २०७॥ यह कुमार सुन्दर है और यह कन्या भी सुन्दरी है इसिलये देव देवाङ्गनाओंकी स्त्रीलाको धारण करनेवाले इन दोनोंका योग्य समागम होना चाहिये॥ २०८॥ इस प्रकार श्रानन्दके विस्तारको धारण करता हुआ वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था और

१ —नयोरिव प० । —नयोरित ग्र० । २ मानुषमितिकान्तः । ३ सममात्तदा ग्र०, प०, स०, द०, ल० । माति स्म । ४ व्यातम् । ५ नायकाः । ६ सपौरास्तु स० । ७ मनोजः । ८ मनोजः । 'प्राप्तरूप- सुरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञ योरित्यभिधानात् । ६ सम्यग् वर्तते स्म ।

विवाहमण्डपारमं चक्रवितिविदेशतः'। 'महास्थपितरातेने परार्घ्यमणिकाञ्चनैः ॥२१०॥ चामीकरसयाः स्तम्भाः 'तज्ञुस्मेमीहोद्येः । रत्नोज्ज्वलेः श्रियं तेतुः नृपा इव नृपासनैः ॥२११॥ स्काटिक्यो भित्तयस्तस्मिन् जनानां प्रतिविग्वकैः । चित्रिता इव संरेजुः प्रेषिणां' चित्तरिक्षकाः ॥२१२॥ सिख्कृष्टिमभूरिस्मन् नीक्तरत्नेविनिर्मता । पुष्पोपहारैर्व्यस्चद् चौरिदातततारका ॥२१२॥ सुक्तादामानि कम्बानि 'तद्वभें व्यदुतंस्तराम् । सफेनानि मृणालानि विव्यतानीव कौतुकात् ॥२१४॥ प्रचरागमदश्तिकः वेदिदन्धोऽभदरपृथः । जनानामिव चित्तस्थो रागस्तन्मध्तां गतः ॥२१५॥ सुधोज्ज्वतानि क्टानि पर्यन्तेष्वस्य रेजिरे । तोषात् हुर्शवमानानि हसन्तीवात्मशोभया ॥२१६॥ वेदिकांकि।टस्प्रेण पर्यन्ते ल परिष्कृतः । रामणीयकसीम्नेव रद्धदिक्केन विश्वतः ॥२१७॥ रत्नैविरिचितं तस्य दभौ गोपुरमुच्चकेः । प्रोत्सर्पद्रत्नभाजालरिवतेन्द्रशरासनम् ॥२१८॥ सर्वरत्तस्ययस्तस्य हारवन्धो निवेद्यतः । लक्ष्याः प्रवेशनायेव पर्यन्तापितमङ्गतः ॥२१८॥ स तदाष्टाह्मिकी पूजां चक्रे चक्रधरः पराम् । कल्पवृत्तमहास्रकि महापूतिजनालये ॥२२०॥ ततश्चभित्वे सीय्ये लग्ने शुभस्रहक्ते । चन्द्रतारायकोपेते तज्ज्ञैः सम्यग्निक्तिते ॥२२०॥ तत्रश्चभित्वे सीय्ये लग्ने शुभस्रहक्ते । चन्द्रतारायकोपेते तज्ज्ञैः सम्यग्निकिति ॥२२१॥

राजमहत्तका तो कहना ही क्या था? वह तो मानो दूसरी ही शोभाको प्राप्त हो रहा था, उसकी शोभा ही बदल गई थी।। २०६।। चक्रवर्तीकी श्राज्ञासे विश्वकर्मी नामक मनुष्यरह्नोंने महामूल्य रह्नों और सुवर्णसे विवाहमण्डप तैयार किया था।। २१०॥ उस विवाहमण्डपमें सुवर्णके खम्भे लगे हुए थे और उनके नीचे रह्नोंसे शोभायमान बड़े-बड़े तलकुम्भ लगे हुए थे, उन तलबुम्भों से वे सुवर्णके खम्भे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि सिंहासनों से राजा सुशोभित होते हैं।। २११।। उस कण्डपमें एफटिककी दीवालोंपर अनेक मनुष्योंके प्रतिबिम्ब पड़ते थे जिनसे वे चित्रित हुई-सी जान पड़ती थीं और इसीलिये दर्शकोंका मन श्रनुरिखत कर रही थीं ॥ २१२ ॥ उस मण्डपकी भूमि नील रत्नोंसे बनी हुई थी. उसपर जहां तहां फूल विखेरे गये थे। उन फूलोंसे वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ताराश्रोंसे व्याप्त नीला श्राकाश ही हो ॥ २१३ ॥ उस मण्डपके भीतर जो मोतियोंकी मालाएँ लटकती थीं वे ऐसी अली माल्म होती थीं मानो किसीने कौतुकवश फेन सहित म्गाल ही लटका दिये हों।। २१४।। इस मण्डपके सध्यमें पद्मराग मिग्योंकी एक वडी वेदी बनी थीं जो ऐसी जान पड़ती थी सानो मनुष्योंके हृदयका अनुराग ही वेदीके आकारमें परिणत हो गया हो।। २१४।। उस मण्डपके पर्यन्त भागमें चुनासे पुते हुए सफेद शिखर ऐसे शोभायमान होते थे मानो अपनी शोभासे संतुष्ट होकर देवोंके विमानोंकी हॅसी ही उड़ा रहे हों।। २१६।। उस मण्डपके सब श्रोर एक छोटी सी वेदिका बनी हुई थी, वह वेदिका उसके काटसूत्रके समान जान पड़तो थी। उस वेदिकारूप कटि सूत्रसे घिरा हुआ वह मण्डप ऐसा मालूम होता था मानो सब श्रोरसे दिशाश्रोंको रोकनेवाली सौन्दर्यकी सीमासे ही घरा हो ॥ २१७॥ अनेक प्रकारके रत्नोंसे बहुत ऊँचा बना हुआ उसका गोपुर-द्वार ऐसा मालूम होता था मानो रत्नोंकी फैलती हुई कान्तिके समृहसे इन्द्रधनुष ही बना रहा हो। ॥२१८॥ उस मण्डपका भीतरी दरवाजा सब प्रकारके रत्नोंसे बनाया गया था श्रीर उसके दोनों त्रोर मङ्गल द्रव्य रखे गये थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो लद्मीके प्रवेशके लिये ही बनाया गया हो ॥ २१६ ॥ उसी समय वज्रदन्त चक्रवर्तीने महापूत चैत्यालयमें आठ दिन तक कल्पवृत्त नामक महापूजा की थी॥ २२०॥ तदनन्तर ज्योतिषियों के द्वारा बताया हुआ शुभ

१ शासनात् । २ विश्वकर्मा । ३ स्त्रासनीभूतपाषागौः । ४ पश्यताम् । ५ तन्मण्डपान्तरे । ६ वेदिकानाम्ना हेम दुत्रत्रयेण । ७ ज्योतिः शास्त्रज्ञैः ।

दिन शुभ लग्न और चन्द्रमा तथा ताराघ्रोंके बलसे सहित शुभ सुहूर्त आया। उस दिन नगर विशेष रूपसे सजाया गया। चारों त्रोर तोरण लगाये गये तथा और भी त्रानेक विभूति प्रकट की गई जिससे वह स्वर्गलोकके समान शोभायमान होने लगा। राजभवनके आंगनमें सब और सघन चन्दन छिड़का गया तथा गुंजार करते हुए भ्रमरोंसे सुशोभित पुष्प सब श्रोर बिखेरे गये। इन सब कारगोंसे वह राजभवनका आंगन बहुत ही शोभायमान हो रहा था। उस आंगनमें बधू वर बैठाये गये तथा विधिविधानके जाननेवाले गृहस्थाचार्यांने पवित्र जलसे भरे हुए रत्न-जिंदत सुवर्णमय कलशोंसे उनका अभिवेक किया ॥ २२१-२२४ ॥ उस समय राजमन्दिरसें शङ्क के शब्द से मिला हुआ बड़े-बड़े दुन्दु भियोंका भारी कोलाहल हो रहा था और वह आकाशको भी उल्लंघन कर सब झोर फैल गया था।। २२४।। श्रीमती और बज्ज जंघके उस विवाहाभिषेकके समय बन्तःपुरका ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो हर्षसे संतुष्ट होकर नृत्य न कर रहा हो समय वारांगनाएँ, कुलवध्यें श्रौर समस्त नगर - निवासी जन उन दोनों वरवधुत्रोंको आशीर्वादके साथ-साथ पवित्र पुष्प श्रीर श्रक्तोंके द्वारा प्रसाद प्राप्त करा रहे थे।। २२७।। अभिषेकके बाद उन दोनों वर-वधूने चीरसागरकी लहरोंके समान अत्यन्त उज्ज्वल महीन और नवीन रेशमी वस्त्र धारण किये।। २२८॥ तत्पश्चात दोनों वरवधू अतिशय भनोहर श्रसाधन गृहमें जाकर पूर्व दिशाकी स्रोर मुँह करके दैठ गये स्रोर वहां उन्होंने विवाह मंगलके योग्य उत्तम उत्तम आभूष्या धार्या किये ॥ २२९ ॥ पहले उन्होंने अपने सारे शरीरमें चन्दनका लेप किया। फिर ललाटपर विवाहोत्सवके योग्य, घिसे हुए चन्दनका तिलक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन अथवा केशरसे शोभायमान वचारथलपर गोल नम्नत्र मालाके समान सुशोभित बड़े-बड़े मोतियोंके बने हुए हार धारण किये ॥ २३१ ॥ कुटिल केशोंसे सुशोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पुष्पमाला नीलगिरिके शिखरके समीप बहती हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी।। २३२।। उन दोनोंने कानोंमें ऐसे कर्णभवण

१ प्रोक्षिते । २ स्राकीर्गः । ३ स्रन्तः पुरेष्विधकृतः । ४ स्राशीः सहिताम् । ५ प्रापयन्ति स्म । ६ नववस्त्राणि । —िन तत्प्रमाणानि स० । ७ परिधानमकार्ष्टाम् । ८ स्रलङ्कारग्रहे । ६ प्राङमुखौ स० । १० तिलकंम् । ११ उत्सर्वोचिताम् । १२ वृत्ततारा-स्र०, स०, ल० । १३ कर्गाभरणम् । १४ स्रधताम् । 'निर्वेशो भृतिभोगयोः' इत्यमरः । १५ यद्रत्नाम्यंशुभि—प० । यद्रत्नामांशुभि—स्र०।

याजानुलस्वमानेन तौ प्रालस्वेन' रेजतुः । रारज्योत्स्नाप्त्रयेनेय सृयाज्ञच्छ्विचाह्या ॥२३४॥
'करकाङ्गर्केयूर'सुद्रिकादिविभूयभैः । वाद्रु व्यक्त्वतां करुरत हराखाच्छ्वी तथेः ॥२३५॥
'जवने रसनावेष्टं' 'किङ्क्षियीक्ष्तिनःस्वनम् । तावनङ्गद्विपस्येव जयिष्ठियसम्हृतुः ॥२३६॥
मिष्य्तुपुरमङ्गारेः क्रमौ शिश्रियतुः श्रियस् । श्रीमत्याः पद्मयोश्वेङ्गक्जिनःस्वयांशिक्तोः ॥२३०॥
महाजङ्कृतिमाचार इत्येय' विश्रतः स्य तौ । श्रन्थथा' सुन्दराकारकोभैवाजङ्कृतिस्तयोः ॥२३८॥
महाजङ्कृतिमाचार इत्येय' विश्रतः स्य तौ । श्रन्थथा' सुन्दराकारकोभैवाजङ्कृतिस्तयोः ॥२३८॥
सम्मानिविधेरन्ते यथास्वं तौ निवेदातौ । रत्नवेदीतटे पूर्वं क्रतमङ्गजसक्तिये ॥२४०॥
प्रसाधनविधेरन्ते यथास्वं तौ निवेदातौ । रत्नवेदीतटे पूर्वं क्रतमङ्गजसक्तिये ॥२४०॥
मिष्यदीपरुचिरा मङ्गलेखपशोभिता । वभौ वेदी तदाकान्ता' सामरेवादिराट्तटी ॥२४१॥
ततो मधुरगम्भीरम् श्रानकाः ''कोखतादिताः । दश्वपुर्ध्वनद्गभोधि'गभीरध्वनयस्तवा ॥२४२॥
मङ्गलोद्वानमातेतुः वारवध्वः कलं तदा । ''उत्साहान् पेठ्रिभितो वन्दिनः' सह''मानधाः ॥२४३॥
वर्द्वमानलयैर्नृत्तम् श्रारेभे जिततं तदा । वाराङ्गनामिरुद्भूभी रजन्तुपुरमेखजम् ॥२४४॥

धारण किये थे कि जिनमें लगे हुए रह्मोंकी किरणोंसे उनका मुख-कमल उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ २३३ ॥ वे दोनों शरद्ऋतुकी चांदनी अथवा मृणाल तन्तुके समान सुशोभित-सफेद, घुटनों तक लटकती हुई पुष्पमालात्र्योंसे ऋतिशय शोभायमान हो रहे थे।। २३४॥ कड़े वाजूबंद केयर श्रौर श्रंगूठी श्रादि श्राभूषण धारण करनेसे उन दोनोंकी भुजायें भूषणांग जातिके कल्प वृत्तकी शाखात्र्योंकी तरह त्रांतशय सुशोभित हो रही थीं ॥ २३४ ॥ उन दोनोंने अपने अपने नितम्ब भागपर करधनी पहनी थी। उसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियां (बोरा) सधुर शब्द कर रही थीं। उन करधनियोंसे वे ऐसे शोभाययान हो रहे थे मानो उन्होंने कामदेवकपी हस्तीके विजय-सूचक बाजे ही धारण किये हों।। २३६।। श्रीमतीके दोनों चरण मणिमय नुपूरोंकी भंकारसे ऐसे साल्म होते थे मानो अमरोंके मध्र शब्दोंसे शोभायमान कमल ही हों।। २३७॥ विवाहके समय आभूषण धारण करना चाहिये, केवल इसी पद्धतिको पूर्ण करनेके लिये उन्होंने बड़े-बड़े आभूषण धारण किये थे नहीं तो उनके सुन्दर शरीरकी शोभा ही उनका आभूषण थी ॥२३८॥ साद्वात् लद्मीके समान लद्मोमतिने स्वयं अपनी पुत्री श्रीमतीको अलंकत किया था और साचात् वसुन्धरा (पृथिवी ) के समान वसुन्धराने अपने पुत्र वज्रजंघको आभूषण पहिनाये थे ॥ २३९ ॥ इस प्रकार त्रालंकार धारण करनेके बाद वे दोनों जिसकी मंगलिकया पहले ही की जा चुकी है ऐसी रत्न-वेदी पर यथायोग्य रीतिसे वैठाये गये।। २४०।। मिण्मय दीपकोंके प्रकाशसे जगमगाती हुई श्रीर मङ्गल द्रव्योंसे शुशोभित वह वेदी उन दोनोंके बैठ जानेसे ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो देव-देवियोंसे सहित मेरु पर्वतका तट ही हो ॥ २४१ ॥ उस समय समुद्रके समान गंभीर शब्द करते हुए, इंडोंसे बजाये गये नगाड़े बड़ा ही मधुर शब्द कर रहे थे ॥ २४२ ॥ वाराङ्गनाएं मधुर मंगल गीत गा रही थीं और वन्दीजन मागध जनोंके साथ मिलकर चारों श्रोर उत्साहवर्धक सङ्गल पाठ पढ़ रहे थे।। २४३।। जिनकी भौंहें कुछ कुछ उत्परको उठी हुई हैं ऐसी वाराङ्गनाएं लय-तान चादिसे सुशोभित तथा रुन-

१ हारविशेषेण । 'प्रालम्बमृजुलम्ब स्यात्' इत्यमरः । २ भुजाभरणम् । ३ भुजशिखराभरणम् । ४ जघनं स्र०, प०, स०, द०, ल०, । ५ काञ्चीदामवलयम् । ६ क्षुद्रघिष्टका । ७ इत्येवं स्र०, प०, स०, द०। ८ [स्राचारामावे] । ६ तद्वधृ्वराक्तान्ता । १० कोणः वाद्यताडनोपकरणम् । 'कोणः वीणादिवादनम्' इत्यभिघानात् । ११ –गम्भीर–स्र०, प०, स०, द०, ल० । १२ मङ्गलाण्टकान् । १३ खुतिपाठकाः । १४ वंशवीर्यादिखुत्युपजीविनः । सहमागधौ स्र०, प०, स०, द०, ल० ।

ततो वध्वरं सिद्धं स्नानास्भःपृतमस्तकम् । निवेशितं महाभासि 'सम्वामीकरपृद्धे ॥२४५॥ स्वयं स्म करकं धत्ते चक्रवर्ती महाकरः । हिरपमयं महारत्नखितं मौक्तिकोज्यलम् ॥२४६॥ ग्रशोकपल्लयं वैक्वनितिः करको वभौ । करपल्लवप्रच्छायाम् प्रमुक्खंत्रिवानयोः ॥२४७॥ ततो स्यपाति करकाद्वारा तत्करपल्लवं । दूरमावजिता दिधं भवन्तौ जीवतामिति ॥२४८॥ ततः पाणा महावाहुः वज्रज्ञङ्कोऽप्रहीन्भुदा । श्रीभती तन्म्रदुस्पर्शसुखामीत्तित्वोचनः ॥२४९॥ व्याप्ति तत्करस्पर्शाद् धर्मविन्दूनयारयन् । चन्द्रकान्तशिलापुत्री चन्द्रांद्यस्पर्शनादिव ॥२५०॥ वज्रजङ्करस्पर्शात् 'तनुतोःस्याधिरं धतः । संतापः क्षापि याति स्म भूलेरिव घनागमे ॥२५९॥ वज्रजङ्करस्पर्शात् श्रीमती व्यद्यतत्तराम् । करपवरत्वीच दंशित अज्ञाद्यास्थात् । स्मर्था संग्रिप पर्यन्तवत्तिन्या तया लक्ष्मी परामधात् । स्नीस्ष्टेः परया कोव्या रत्येच कुलुमादुधः ॥२५३॥ मोऽपि पर्यन्तवत्तिन्या तया लक्ष्मी परामधात् । स्नीस्ष्टेः परया कोव्या रत्येच कुलुमादुधः ॥२५३॥ मुक्सान्नि तयोरित्यं विवाहः परमोदयः । निरवर्त्तरं लोकस्य परमानन्दमाद्यत् ॥२५४॥ ततः पाणिगृहीतीं तां ते जना बहुमेनिरे । श्रीमती सत्यमेवेयं श्रीमतीत्यु दिरस्तदा ॥२५५॥ तो दम्पती सद्कारो सुरदम्पतिविश्वमौ । जनानां परयतां चित्तं निवं निवंशिवास्त्वाधितौ ॥२५६॥ तो दम्पती सद्कारो सुरदम्पतिविश्वमौ । जनानां परयतां चित्तं निवंशिवास्त्वाधितौ ॥२५६॥

मुन शब्द करते हुए नूपुर और मेखलाओं से मनोहर नृत्य कर रही थीं ॥ २४४ ॥ तदनन्तर जिनके मस्तक सिद्ध प्रतिमाके जलसे पिवन किये गये हैं ऐसे वधू वर अतिशय शोभायमान सुवर्णके पाटेपर बैठाये गये ॥ २४५ ॥ घुटनों तक लम्बी भुजाओं के धारक वक्रवर्तीने स्वय अपने हाथमें भुंगार धारण किया । वह भुंगार सुवर्णसे बना हुआ था, बड़े बड़े रहों से खिचत था तथा मोतियों से अतिशय उज्ज्वल था ॥ २४६ ॥ मुखपर रखे हुए अशोक वृत्तके पल्लवों से वह भुंगार ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो इन दोनों वर-वधुओं के हस्तपल्लवकी उत्तम कान्तिका अनुकरण ही कर रहा हो ॥ २४० ॥ तदनन्तर आप दोनों दीर्घकाल तक जीवित रहें, माना यह सूचित करनेके लिये ही ऊँचे भुंगारसे छोड़ी गई जलधारा वज्र जंबके हम्तपर पडी ॥ २४८ ॥

तत्परचात् वड़ी वड़ी भुजाओं को धारण करनेवाले वज्रजंघने हर्षके साथ श्रीमती का पाणिष्रहण किया। उस समय उसके कोमल स्पर्शके सुखसे वज्रजंघके दोनों नेत्र बंद हो गये थे।। २४६।। वज्रजंघके हाथके स्पर्शसे श्रीमतीके रारीरमें भी पसीना आगया था जैसे कि चन्द्रनाकी किरणोंके स्पर्शसे चन्द्रकान्त मणिकी वनी हुई पुतलीयें जलविन्दु उत्पन्न हो जाते हैं।। २४०।। जिस प्रकार मेघोंकी वृष्टिसे पृथ्वीका सन्ताप नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वज्रजंघके हाथके स्पर्शसे श्रीमतीके रारीरका चिरकालीन संताप भी नष्ट हो गया था।। २४१।। उस समय वज्रजंघके समागमसे श्रीमती किसी वड़ कल्पचृत्तसे लिपटी हुई कल्प-लताकी तरह सुशोभित हो रही थी।। २५२।। वह श्रीमतो स्त्री-संसारमं सबसे श्रेष्ठ थी, समीपमें बैठी हुई उस श्रीमतीसे वह वज्रजंघ भी ऐसा सुशोभित होता था जैसे रितसे कामदेव सुशोभित होता है।। २४३।। इस प्रकार लोगोंको परमानन्द दंनवाला उन दोनोंका विवाह गुरुजनोंकी साचीपूर्वक बड़े वैभवके साथ समाप्त हुशा।। २५४।। उस समय सब लोग उस विवाहिता श्रीमतीका बड़ा आदर करते थे और कहते थे कि यह श्रीमती सचमुच में श्रीमती है आर्थात् लदमीमती है।। २४४।। उत्तम आकृतिके धारक, देव-देवाङ्ग-

१ सिद्धप्रतिमाभिषेकजलम् । २ सौवर्णे वध्वरासने । ३ मृङ्गारः । ४ दम्पत्योः । ५ पतितम् । ६ वज्रजङ्गहरते । ७ विस्ष्टा । ८ ग्रयं श्लोकः 'धर्मबिन्दून्' इत्यस्य स्थाने 'स्वेद्विन्दून्' इति परिवर्त्यं द्वितीयस्तवके चन्द्रप्रभचरिते स्वकीयप्रन्थाङ्गतां नीतः । ६ पुत्रिका । १० शरीरे । ११ वर्तितम् । १२ पाणिग्रहीतां प०, ग्र०, स०, म०, द०, ल० । १३ ग्रतुषत् । 'वृञ् वरगो' लिट् । निर्वृतिं सन्तोषं गतवत् इत्यर्थः ।

तत्कल्याणं समालोक्य देवलोकेऽपि दुर्लभस् । प्रशशंसुर्भुदं प्राप्ताः परमां प्रेक्षका जनाः ।।२५७।।
चक्रवर्त्ती महाभागः श्रीरत्निदम्भितिस् । योग्ये नियोजयामास जनश्लाघास्पदे पदे ।।२५८।।
जननी पुण्यवत्यस्या मृष्टिन वस्त्रप्राप्तमस्त्री । स्तर्यस्तिरियं सृता यया लक्ष्मीसमद्युतिः ॥२५९॥
कुमारेण तपस्तप्तं किमेतेनान्यजन्मिन । येनासादि जगत्सारं श्रीरत्नमितद्युतिः ॥२६०॥
धन्येयं कन्यका मान्या नान्या पुण्यवतीदशी । कल्याणभागिनी येषा वञ्जञ्जं पति व्रुता ॥२६१॥
उपोषितं किमेताभ्यां किं वा तप्तं तपो महत् । किन्नु दत्तं किमिष्टं वा कीद्य वाचिरतं व्रतम् ॥२६२॥
स्रहो धर्मस्य माहात्म्यम् स्रहो सत्साधनं तपः । स्रहो दित्तर्महोदको द्यावल्ली फल्ल्यहो ॥२६३॥
नूनमाभ्यां कृता पूजा महतामर्हतां पराम् [रा] । पूज्यपूजानुसंघत्ते ननु सम्पत्परम्पराम् ॥२६॥।
स्रतः कल्याणभागित्वं धनद्विविपुलं सुखम् । वाञ्छद्विरर्हतां मार्गे मितः कार्या महाफले ॥२६५॥
इत्यादिजनसंजल्पैः संश्लाच्यौ दम्पती तदा । सुखासीनौ प्रशय्यायां वस्पति परिवारितौ ॥२६६॥
धर्दानैदेन्यं ससुत्सृष्टं कार्पण्यं १ कृपणैर्जहे१ । १ स्रनाथैश्र सनाथत्वं भेजे तस्मिन् महोत्सवे ॥२६०॥
बन्धवो मानिताः सर्वे १ द्वानमानाभिजल्पनैः । मृत्याश्र तिर्पता भन्नी चिक्रणास्मिन् महोत्सवे ॥२६०॥

नात्रोंके समान क्रीड़ा करनेवाले तथा श्रमृतके समान श्रानन्द देनेवाले उन वधू श्रौर वरको जो भी देखता था उसीका चित्त श्रानन्द्से सन्तुष्ट हो जाता था।। २४६।। जो स्वर्गलोकमें दुर्लभ है ऐसे उस विवाहोत्सवको देखकर देखनेवाले पुरुष परम त्रानन्दको प्राप्त हुए थे त्रौर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे।। २४७।। वे कहते थे कि चक्रवर्ती बड़ा भाग्यशाली है जिसके यह ऐसा उत्तम स्त्री-रत उत्पन्न हुआ है और वह उसने सब लोगोंकी प्रशंसाके स्थान-भूत वज्रजंघरूप योग्य स्थानमें नियुक्त किया है।। २४८।। इसकी यह पुण्यवती माता पुत्रवितयोंमें सबसे श्रेष्ठ है जिसने लद्दमीके समान कान्तिवाली यह उत्तम सन्तान उत्पन्न की है।। २४६।। इस वज्रजंघकुमारने पूर्व जन्ममें कौनसा तप तपा था जिससे कि संसारका सारभूत च्रौर ्र श्रातिशय कान्तिका धारक यह स्त्री-रत्न इसे प्राप्त हुआं है ॥ २६० ॥ चूँकि इस कन्याने विक्रजंघ-को पति बनाया है इसलिये यह कन्या धन्य है, मान्य है श्रीर भाग्य-शालिनी है। इसके समान श्रीर दूसरी कन्या पुण्यवती नहीं हो सकती ।। २६१ ॥ पूर्व जन्ममें इन दोनोंने न जाने कौनसा उपवास किया था, कौनसा भारी तप तपा था, कौनसा दान दिया था, कौनसी पूजा की थी श्रथवा कौनसा त्रत पालन किया था।। २६२ ।। श्रहा, धर्मका बड़ा माहात्म्य है, तपश्चरणसे उत्तम सामग्री प्राप्त होती है, दान देनेसे बड़े-बड़े फल प्राप्त होते हैं श्रीर द्यारूपी बेल पर उत्तम उत्तम फल फलते हैं।। २६३ ॥ अवश्य ही इन दोनोंने पूर्वजन्ममें महापूज्य छाईन्त देवकी उत्कृष्ट पूजा की होगी क्योंकि पूज्य पुरुषोंकी पूजा अवश्य ही सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त कराती रहती है ।। २६४ ।। इसिलये जो पुरुष अनेक कल्याण, धन-ऋद्धि तथा विपुल सुख चाहते हैं उन्हें स्वर्ग श्रादि महाफल देनेवाले श्री श्रारहन्त देवके कहे हुए मार्गमें ही श्रपनी बुद्धि लगानी चाहिये ॥ २६४।। इस प्रकार दर्शक लोगोंके वार्तालापसे प्रशंसनीय वे दोनों वर-वध्र अपने इष्ट बंधु खोंसे परिवारित हो सभा-मण्डपमें सुखसे बैठे थे।। २६६।। उस विवाहोत्सवमें दरिद्र लोगोंने ऋपनी द्रिद्रता छोड़ दी थी, क्रपण लोगोंने अपनी क्रपणता छोड़ दी थी और अनाथ लोग सनाथताको प्राप्त हो गये थे ।। २६७ ।। चक्रवर्तीने इस महोत्सवमें दान, मान, संभाषण त्रादिके द्वारा अपने

१ महापुर्यवान् । २ स्थाने । ३ शोभनपुत्रवतीनाम् । ४ सती प्रस्तिर्यस्याः सा । ५ प्राप्तम् । ६ वृशीते स्म । ७ पूजितम् । ८ परा द्र्या०, प०, व०, द०, स०, ल० । ६ कारणात् । १० [दम्पत्यासने]। प्रसञ्चायां स० । प्रशस्यायां ल० । ११ निर्धनैः । १२ खुब्धैः । १३ त्यक्तम् । १४ श्रगतिकैः । १५ सक्कृताः । १६ दत्तिपूजाभिसम्भाष्यौः ।

गृहे गृहे महांस्तोषः केतुबन्धो गृहे गृहे । गृहे गृहे 'वराजापो वध्रूशंस्या गृहे गृहे ।।२६९।।
दिने दिने महांस्तोषो धर्मभिक्तिर्दिने दिने । दिने दिने महेद्धद्धा पूज्यते स्म वध्वरम् ॥२७०॥
त्रथापरेद्युरुद्यावम् उद्योतियतुमुद्यमी । प्रदोषे दीपिकोद्योतैः महापूर्तं ययौ वरः ॥२०१॥
प्रयान्तमनुयाति स्म श्रीमती तं महाद्युतिम् । भास्वन्तिमव रुद्धान्धतमसं भासुरा प्रभा ॥२०२॥
'पूजाविभूतिं महतीं पुरस्कृत्य जिनालयम् । प्रापदुक्तुङ्गकृद्यप्रं स सुमेरुमिवोच्छितम् ॥२०३॥
स तं प्रदक्षियोक्तिवेव रे स्कानिर्विवभौ र नृपः । सेरुमके इव श्रीमान् महादीप्त्या परिष्कृतः । २०४॥
र कृतेर्योद्यद्धिरिद्धिः प्रविश्य जिनमन्दिरम् । तत्रापश्यद्यपिन् दीक्षतपसः कृतवन्दनः ॥२०५॥
ततो गन्धकृदीमध्ये जिनेन्द्रार्यं हिरयमयीम् । पूज्यामास गन्धाद्येः श्रीभषेकपुरस्सरम् ॥२०६॥
कृतार्वनस्ततः स्तोतुं प्रारेभेऽसौ महामितः । र श्रथ्याभिः स्तुतिभिः साक्षा र स्तुत्यं जिनेश्वरम् ॥२००॥
नमो जिनेशिने तुभ्यम् श्रनभ्यस्तदुराधयेर । त्वामद्याराधयामीश कर्मशत्रुविभित्सयार ॥२०८॥
श्रमन्तास्वद्रयाः स्तोतुम् श्रशक्या । र गण्यपरिष । भक्त्या तु प्रस्तुवं भक्तिः श्रेयोऽनुवन्धिनी॥२०८॥

समस्त बंधु आंका सम्मान किया था तथा दासी दास आदि भृत्योंको भी संतुष्ट किया था ।। २६८ ।। उस समय घर-घर बड़ा संतोष हुआ था, घर घर पताकाएँ फहराई गई थीं, घर घर वरके विषयमें बात हो रही थी और घर घर वधूकी प्रशंसा हो रही थी।। २६६।। उस समय प्रत्येक दिन बड़ा संतोष होता था, प्रत्येक दिन धर्ममें भक्ति होती थी और प्रत्येक दिन इंद्र जैसी विभूतिसे वधू-बरका सत्कार किया जाता था।। २७०।।

तत्पश्चात् दूसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनेके लिये उद्युक्त हुआ वज्रजंघ सायंकालके समय अनेक दीपकोंका प्रकाश कर महापूत चैत्यालयको गथा।। २०१।। अतिशय कान्तिका धारक वज्रजंघ त्रागे-त्रागे जा रहा था और श्रीमती उसके पीछे-पीछे जा रही थी। जैसे कि अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्यके पीछे-पीछे उसकी देदीप्यमान प्रभा जाती है ॥ २७२ ॥ वह वज्रजंघ पूजाकी बड़ी भारी सामग्री साथ लेकर जिनसन्दिर पहुँचा। वह मन्दिर मेरु पर्वतके समान ऊँचा था, क्योंकि उसके शिखर भी श्रत्यन्त ऊँचे थे ॥ २७३॥ श्रीमतीके साथ-साथ चैत्यालयकी प्रदिच्चिए। देता हुआ वज्जांघ ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि महाकान्तिसे युक्त सूर्य मेरु पर्वतकी प्रदित्तिणा देता हुआ शोभायमान होता है ॥ २७४ ॥ प्रदिच्चाके बाद उसने ईर्यापथशुद्धि की अर्थात् मार्ग चलते समय होनेवाली शारीरिक अशुद्धताको दूर किया तथा प्रमाद वश होनेवाली जीवहिंसाको दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त आदि किया। अनन्तर, अनेक विभूतियोंको धारण करनेवाले जिनमन्दिरके भीतर प्रवेश कर वहाँ महातपस्वी मुनियोंके दर्शन किये और उनकी वन्दना की। फिर गन्धकंटीके मध्यमें विराजमान जिनेन्द्र-ु देवकी सुवर्णमयी प्रतिमाकी स्रभिषेकपूर्वक चन्दन स्रादि स्रष्ट द्रव्योंसे पूजा की ।। २७४–२७६ ।। पूजा करनेके बाद उस महाबुद्धिमान वज्रजंघने स्तुति करनेके योग्य जिनेन्द्रदेवको साज्ञात कर ( प्रतिमाको साचात् जिनेन्द्रदेव मानकर ) उत्तम ऋथींसे भरे हुए स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ २७७ ॥ हे देव ! आप कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रौर मानिसक व्यथाओंसे रहित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो। हे ईश, आज मैं कर्मरूपी शत्रुओंका नाश करनेकी इच्छासे आपकी आराधना करता हूँ ॥ २७८ ॥ हे देव, आपके अनन्त गुँगोंकी

१ वज्रजङ्कालापः । २ श्रीमती । वधूरास्या स्रा०, प०, द०, स०, छ० । ३ महेन्द्रधर्या छ० । ४ उत्साहम् । ५ उद्युक्तः । ६ रात्रौ । ७ महापूतजिनालयम् । ८ रविम् । ६ पूजासामग्रीम् । १० कुलवर्ष्यूतिहतः । ११ —िनर्वभौ म०, ल० । १२ स्रलङकृतः । १३ ईर्यापथिवशुद्धिः । १४ सदर्थत्वात् स्पृह्णीयाभिः । १५ प्रत्यचीकृत्य । १६ स्तोतुः योग्यम् । १७ स्राधिः मनःपीडा । १८ भेतुमिच्छ्या । १६ गग्राधरैः । २० प्रारेमे ।

त्वद्धक्तः सुख्यभ्येति लक्ष्मीस्त्वद्धक्तमरनुते । त्वद्धक्तिर्भुक्तये पुंसां मुक्तये या 'स्थवीयसी ॥२८०॥ यतो भजन्ति भव्यास्त्वां मनोवाक्कायग्रुद्धिमः । फलार्थिभिर्भवान् सेव्यो व्यक्तं कल्पतरूयते ॥२८१॥ त्वया प्रवर्षता धर्मवृष्टिं दुष्कर्मधर्मतः । 'प्रोदन्यद्भवशृद्धारिस्पृहां नवधनाथितम् ॥२८२॥ त्वया प्रदर्शितं मार्गम् आसेवन्ते हितैषिणः । भास्वता द्योतितं मार्गमिव कार्याधिनो जनाः ॥२८३॥ संसारोच्छेदने बीजं त्वया तत्त्वं निदर्शितम् । आत्रिकामुत्रिकार्थानां यतः सिद्धिरिहाङ्गिनाम् ॥२८४॥ 'लक्ष्मीसर्वस्वमुक्तित्वा साम्राज्यं 'प्राज्यवैभवम् । त्वया चित्रमुद्द्धार्तीः मुक्तिश्रीः स्पृहयालुना ॥२८४॥ त्यावल्लीपरिष्वको महोदक्कों महोत्वतीः । प्रार्थितार्थान् प्रपुष्णाति भवान् कल्पद्रमो यथा ॥२८६॥ त्वया कर्ममहाशत्रृन् उच्चानुच्छेत् (भिच्छता । धर्मचकं तपोधारं पाणौकृतमसंश्रमम् (भार८७॥ न बद्धो श्रक्कटिन्यासो न दष्टीष्टं मुखाम्बुजम् । न भिन्नसीष्टवं स्थानं व्यरच्यरिजये त्वया ॥२८६॥ त्यालुनापि दुःसाध्यमोहशत्रुजिगीषया । तपःकुठारे कठिने त्वया व्यापारितः करः ॥२८९॥ त्वया संसारदुर्वेल्ली रूढाऽज्ञानजलोक्षणैः । नाना दुःखफला चित्रं (विद्यापि न वर्द्धते ॥२९०॥

स्तुति स्वयं गण्धरदेव भी नहीं कर सकते तथापि मैं भक्तिवश च्यापकी स्तुति प्रारम्भ करता हूँ क्योंकि भक्ति ही कल्याण करनेवाली है ॥ २७९ ॥ हे प्रभो, त्र्यापका भक्त सदा सुखी रहता है, लह्मी भी आपके भक्त पुरुषके समीप ही जाती है, आपमें अत्यंत स्थिर भक्ति स्वर्गादिके भोग प्रदान करती है श्रीर श्रन्तमें मोच भी प्राप्त कराती है।। २८०।। इसलिये ही भव्य जीव शुद्ध मन, वचन, कायसे आपकी स्तुति करते हैं। हे देव, फल चाहनेवाले जो पुरुष आपकी सेवा करते हैं उनके लिये आप स्पष्ट रूपसे कल्पवृत्तके समान आचरण करते हैं अर्थात मन वांछित फल देते हैं ॥ २८१ ॥ हे प्रभो, आपने धर्मोपदेश रूपी वर्षा करके, दुष्कर्म रूपी संतापसे श्रात्यन्त प्यासे संसारी जीवरूपी चातकोंको नवीन मेघके समान श्रानन्दित किया है ॥ २८२ ॥ हे देव, जिस प्रकार कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुष सूर्यके द्वारा प्रकाशित हुए मार्गकी सेवा करते हैं उसी मार्गसे त्राते जाते हैं उसी प्रकार त्रात्महित चाहनेवाले पुरुष त्रापके द्वारा दिखलाये हुए मोत्तमार्गकी सेवा करते हैं॥ २८३॥ हे देव, आपके द्वारा निरूपित तत्त्व जन्ममरण्रूपी संसारके नाश करनेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोंको इस लोक और परलोक सम्बन्धी समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है। १८४॥ हे प्रभो, त्रापने लच्मिके सर्वस्वभूत तथा उत्कृष्ट वैभवसे युक्त साम्राज्यको छोड़कर भी इच्छासे सहित हो मुक्तिरूपी लद्दमीका वरण किया है यह एक आश्चर्यकी बात है।। २८४।। हे देव, श्राप दयारूपी लतासे वेष्टित हैं, स्वर्ग श्रादि बड़े-बड़े फल देनेवाले हैं, श्रत्यन्त उन्नत हैं — उदार हैं श्रीर मनवाञ्छित पदार्थ प्रदान करनेवाले हैं इसिलये श्राप कल्पवृत्तके समान हैं।। २८६।। हे देव, श्रापने कर्मरूपी बड़े-बड़े शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छासे तपरूपी धारसे शोभायमान धर्मरूपी चक्रको बिना किसी घबराहटके ग्रपने हाथमें धारण किया है।। २८०॥ हे देव, कर्मरूपी शत्रुओं को जीतते समय त्रापने न तो त्रपनी भौंह ही चढ़ाई, न त्रोठ ही चबाये, न मुखकी शोभा नष्ट की न्त्रीर न त्रपना स्थान ही छोड़ा है ॥ २८८ ॥ हे देव, त्रापने द्यालु होकर भी मोहरूपी प्रवल शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छासे अतिशय कठिन तपश्चरणहूपी कुठारपर अपना हाथ चलाया है अर्थात् उसे अपने हाथमें धारण किया है।। २८९।। हे देव, अज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न हुई और अनेक दु.खरूपी फलको देनेवाली संसाररूपी लता श्रापके द्वारा वर्धित होनेपर भी—बढ़ाये जानेपर भी बढ़ती नहीं है

१ भोगाय । २ स्थूलतरा । ३ पिपासत्तंसारिचातकानाम् । ४ भरडारः । ५ भूरि । ६ विवाहिता । ७ स्रालिङ्गितः । ८ महोत्तरफलः । ६ महोन्नतः म०, ल० । १० —नुच्चैरुच्छेतु — स्थ०, प०, स०, ल०, द० । ११ स्रव्यग्रम् । १२ वर्डिता छेदिता च ।

- C.

ंप्रसीदित भवत्पादपमे पद्मां प्रमीदित । विमुखे याति वैमुख्यं भवन्माध्यस्थमीदशम् ॥२९१॥ प्रातिहार्यमयीं भूति त्वं दथानोऽप्यनन्यगाम् । वीतरागो महांश्चासि जगत्येतिज्ञनाद्भुतम् ॥२९२॥ नवायं ंशिशिरच्छायो भात्यशोकतरुर्महान् । शोकमाश्रितभच्यानां विद्रूरंभपहस्तयन् ॥२९३॥ वृष्पवृष्टिं दिवो देवाः किरन्ति त्वां जिनाभितः । परितो मेरुमुफुल्ला यथा कल्पमहीरुहाः ॥२९४॥ दिव्यभाषा नवाशेषभाषाभेदानुकारिणी । विकरोति मतोध्वान्तम् श्रवाचामपि देहिनाम् ॥२९५॥ प्रकीर्णकं युगं भाति त्वां जिनोभयतो धृतम् । पतिविद्यंत्रसंवादिः शशाङ्करनिर्मलम् ॥२९६॥ प्रकीर्णकं युगं भाति त्वां जिनोभयतो धृतम् । पतिविद्यंत्रसंवादिः शशाङ्करनिर्मलम् ॥२९६॥ चामीकरविनिर्माणं हिरिभर्धतमासनम् । गिरीन्द्रशिखरस्पद्धि राजते जिनराज ते ॥२९७॥ ज्योतिर्मण्डलमुत्सप्तृ तवालङ्करते तनुम् । मार्तण्डमण्डलद्वेषि विधुन्वज्ञगतां तमः ॥२९६॥ नवोद्दोपयतीवोच्चैः जगतामेकभर्नृताम् । दुन्दुभिस्तनितं मन्द्रम् उचरत्पि वार्मुचाम् ॥२९९॥ तवाविष्कुरुते देव प्राभवं भुवनातिगम् । विधुविम्वप्रतिस्पद्धि छन्नन्नितयमुन्दिकृतम् ॥२००॥ विभाजते जिनते । प्रतिहार्यकदम्बकम् । त्रिजगत्सारसर्वन्वमिवेकत्र समुचितम् ॥३००॥ विभाजते जिनते । प्रतिहार्यकदम्बकम् । त्रिजगत्सारसर्वन्वमिवेकत्र समुचितम् ॥३००॥

यह भारी आश्चर्यकी वात है (पन्नमें आपके द्वारा छेदी जानेपर बढ़ती नहीं है अर्थात् आपने संसाररूपी लताका इस प्रकार छेदन किया है कि वह फिर कभी नहीं बढ़ती।) भावार्थ — संस्कृतमें 'वृधु' धातुका प्रयोग छेदना और बढ़ाना इन दो अर्थोंमें होता है। रलोकमें आये हुए विधिता शब्दका जब 'बढ़ाना' अर्थमें प्रयोग किया जाता है तब विरोध होता है, और जब 'छेदना' अर्थमें प्रयोग किया जाता है तब उसका परिहार हो जाता है। ।। २६० ॥ हे भगवन्, आपके चरण-कमलके प्रसन्न होनेपर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उनके विमुख होनेपर लक्ष्मी भी विमुख हो जाती है। हे देव! आपकी यह मध्यस्थ वृत्ति ऐसी ही विलच्चण है ॥ २६१ ॥ हे जिनेन्द्र, यद्यपि आप अन्यत्र नहीं पाई जानेवाली प्रातिहार्यरूप विभूतिको धारण करते हैं तथापि संसारमें परम वीतराग कहलाते हैं यह बड़े आश्चर्यकी वात है।। २९२।। शीतल छाया से युक्त तथा आश्रय लेनेवाले भव्य जीवोंके शोकको दूर करता हुआ यह आपका अतिशय उन्नत अशोक वृत्त बहुत ही शोभायमान हो रहा है॥ २९३।।

हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार फूले हुए कल्पवृत्त मेर पर्वतके सब तरफ पुष्पवृष्टि करते हैं उसी प्रकार ये देव लोग भी आपके सब ओर आकाशसे पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। ॥ २६४ ॥ हे देव, समस्त भाषारूप परिएत होनेवाली आपकी दिव्य ध्विन उन जीवोंके भी मनका आज्ञानान्धकार दूर कर देती है जो कि मनुष्योंकी भाँति स्पष्ट वचन नहीं बोल सकते ॥ २९५ ॥ हे जिन, आपके दोनों तरफ दुराये जानेवाले, चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल दोनों चमर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो अपरसे पड़ते हुए पानीके भरने ही हों ॥ २९६ ॥ हे जिनराज, मेरु पर्वतकी शिखरके साथ ईष्यों करनेवाला और सुवर्णका बना हुआ आपका यह सिंहासन बड़ा ही मला मालूम होता है ॥ २६० ॥ हे देव, सूर्यमण्डलके साथ विद्वेष करनेवाला तथा जगत्के अन्धकारको दूर करनेवाला और सब ओर फैलता हुआ आपका यह मामण्डल आपके शरीरको अलंकत कर रहा है ॥ २९५ ॥ हे देव, आकाशमें जो दुन्दुभिका गम्भीर शब्द हो रहा है वह मानो जोर जोरसे यही घोषणा कर रहा है कि संसारके एक मात्र स्वामी आप ही हैं ॥ २६६ ॥ हे देव, चन्द्र-विम्बके साथ स्पर्धा करनेवाले और अस्यन्त ऊँचे आपके तीनों छत्र आपके सर्वश्रेष्ठ प्रभावको प्रकट कर रहे हैं ॥ ३०० ॥ हे जिन, अपर कहे हुए आपके हन आठ प्रातिहार्थोंका समूह ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो एक जगह , इकट्ठे हुए तीनों लोकोंके सर्वश्रेष्ठ परार्थोंका सार ही

१ प्रसन्ने सित । २ लक्ष्मीः । ३ शीत । ४ श्रपसारयन् । ५ नाशयित । ६ चामर । ७ सदृशम् । ८ करण्म् ।

नोपरोद्ध्मलं देव तव वेराज्यसन्पदम् । सुरैविरचितो भक्त्या प्रातिहार्यपरिच्छद्ः ॥३०२॥ करिकेसिरिदायाहिनिपाद विषमावध्यः । रोगा वन्थाधं शाग्यन्ति त्वत्पदानुस्पृतेर्जिन ॥३०३॥ करटक्षरं हुदायलकाः प्रप्तत्ति हिरः । कर्मेऽपि पतितं जन्तुं न हिन्त त्वत्पद्स्पृतेः ॥३०४॥ करीन्द्रकुरमिनिर्भेद्दकोरनखरो हिरः । क्रमेऽपि पतितं जन्तुं न हिन्त त्वत्पद्स्पृतेः ॥३०४॥ करीन्द्रकुरमिनिर्भेदकोरनखरो हिरः । क्रमेऽपि पतितं जन्तुं न हिन्त त्वत्पद्स्पृतेः ॥३०४॥ नोपद्रवित दीक्षाचिरप्यच्चिप्तान् त्सुत्थितः । त्वत्पद्स्पृतिशीताम्बुधाराव्रशिकतोदयः ॥३०६॥ फणी कृतकणो रोषात् उद्विरन् गरसुत्वयम् । त्वत्पद्सपृतिशीताम्बुधाराव्रशिकतोदयः ॥३०६॥ कर्मे प्रचर्णकोद्यद्वस्पित्यो । सार्थाः स्वर्थेः प्रयान्ति त्वत्पदानुगाः ॥३०६॥ वर्मे प्रचर्णकोद्यद्वसीप्रणे । सार्थाः स्वर्थेः प्रयान्ति त्वत्पदानुगाः ॥३०६॥ व्यप्यस्थानकृतोत्थानतीव्रव्यक्षो जनाः । सद्योभवन्त्यनातङ्काः स्मृतत्त्त्वद्यभेषजाः ॥३०॥ वर्म्यवन्धितिर्मुक्तं त्वामनुस्मृत्य मानवः । दृद्धवन्धनवद्योऽपि भवत्याशु विश्वङ्कुतः ॥३१२॥ इति विवित्वविद्योद्यं भक्तिनिद्यने चेतसा । पर्युपाये जिनेन्द्र त्वां विव्यवर्गेपशान्तये ॥३१२॥ वर्मेको जगतां ज्योतिः त्वमेको जगतां प्रहः ॥३१२॥

हो ।। ३०१ ।। हे देव. यह प्रातिहार्योंका समूह श्रापकी वैराग्यरूपी संपत्तिको रोकनेके लिये समर्थ नहीं है क्योंकि यह भक्तिवश देवोंके द्वारा रचा गया है।। ३०२।। हे जिन देव, आपके चरणोंके स्मरण मात्रसे हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, भील, विषम समुद्र, रोग और बन्धन आदि सब उपद्रव शान्त हो जाने हैं।। ३०३।। जिसके गण्डस्थलसे भरते हुए मदरूपी जलके द्वारा दुर्दिन प्रकट किया जा रहा है तथा जो आघात करनेके लिये उद्यत है ऐसे हाथीको पुरुष आपके स्मरग् मात्रसे ही जीत लेते हैं।। ३०४।। बड़े-बड़े हाथियोंके गण्डस्थल भेदन करनेसे जिसके नख अतिशय कठिन हो गये है ऐसा सिंह भी आपके चरणोंका स्मरण करनेसे अपने पैरोंमें पड़े हुए जीवको नहीं मार सकता है।। ३०५।। हे देव, जिसकी ज्वालाएँ बहुत ही प्रदीप्त हों रही हैं तथा जो उन बढ़ती हुई ज्वालाओं के कारण ऊँची उठ रही है ऐसी अग्नि यदि आपके चरण-कमलों के स्मरणरूपी जलसे शान्त कर दी जावे तो फिर वह ऋग्नि भी उपद्रव नहीं कर सकती ॥ ३०६ ॥ क्रोधसे जिसका फण ऊपर उठा हुआ है और जो भयंकर विष उगल रहा है ऐसा सर्प भी आपके चरणकृषी औषधिके स्मरणसे शीघ्र ही विषरहित हो जाता है।। ३०७।। हे देव, त्रापके चर**णोंके अनुगामी धनी व्यापारी जन प्रचण्ड** लुटेरोंके धनुषोंकी टंकारसे **भयंक**र वनमें भी निभय होकर इच्छानुसार चले जाते हैं।। ३०८।। जो प्रवल वायुकी असामयिक श्रचानक वृद्धिसे कम्पित हो रहा है ऐसे वड़ी-वड़ी लहरोंवाले समुद्रको भी श्रापके चरणोंकी सेवा करनेवाले पुरुष लीलामात्रमें पार हो जाते हैं ।। ३०९ ।। जो मनुष्य कुढंगे स्थानोंमें उत्पन्न हुए फोड़ों त्र्यादिके बड़े बड़े घावोंसे रोगी हो रहे हैं वे भी त्र्यापके चरणकपी श्रीषधिका स्मरण करने मात्रसे शीघ्र ही नीरोग हो जाते हैं ॥ ३१०॥ हे भगवन्, श्राप कर्मरूपी बन्धनोंसे रहित हैं। इसिलये मजबूत बन्धनोंसे वँधा हुआ भी मनुष्य आपका स्मरण कर तत्काल ही बन्धनरहित हो जाता है ॥ ३११ ॥ हे जिनेन्द्रदेव, आपने विझोंके समृहको भी विघ्नित किया है - उन्हें नष्ट किया है इसलिये अपने विघ्नोंके समूहको नष्ट करनेके लिये मैं भक्तिपूर्ण हृदयसे आपकी उपासना करता हूं ॥ ३१२ ॥ हे देव, एकमात्र आप ही तीनों लोकोंको

१ समर्थः। २ परिकरः। ३ व्याघः। ४ बन्धनानि। ५ गएडस्थलम्। ६ ऋाहिंसकम्। आघातकं द०, ल०। ७ पादे। ८ समुच्छितः प०, स०। ६ उत्थितकगाः। १० विषम्। ११ ऋगरं मेषजम्। १२ ऋर्थेन सहिताः। १३ त्वत्पदोपगाः ट०। त्वत्पदसमीपस्थाः। १४ ऋकाएडः ऋकालः। १५ विहतान्तरायसमुद्यम्। १६ भक्तथधीनेन। १७ पिता।

त्वमादिः मर्वविद्यानां त्वमादिः सर्वयोगिनाम् । त्वमादिर्धर्मतीर्थस्य त्वमादिर्गुरुरङ्गिनास् ॥३१४॥ त्वं 'सार्वः सर्वविद्येशः सर्वलोकानलोकथाः । स्तुतिबादस्तवेतावान् श्रलमास्तां सविस्तरः ॥३१५॥

## वसन्ततिलकम्

त्वां देवनित्थमभिवन्य कृतप्रणामो नान्यत्फलं परिमितं विश्मार्गयामि । त्वस्येव भक्तिमचलां जिन मे दिश त्वं सा सर्वमभ्युद्यमुक्तिफलं प्रस्ते ॥३१६॥

## शार्वृत्विक्रीडितम्

इन्युच्चैः प्रिण्यत्य तं जिनपति स्तुवा कृताभ्यचंतः स श्रीमान् सुनिवृन्दमप्यनुगमात् संपूज्य निष्कलमपम् । श्रीमत्या सह वज्रजङ्वनृपतिस्तामुक्तमिद्धं पुरीं प्राविचत्यमतोदयाजिनगुणान् भूयः स्मरन् भूतये ॥२१७॥ लक्ष्मीवानभियंकपूर्वकर्मः। श्रीवज्रजङ्को श्रुवि द्वात्रिंशन्सुवृटप्रवद्धमहित समाभृत्सहस्त्रेर्मुहुः ॥ तां कल्याणपरस्परामनुभवन् भोगान् पराविविधान् श्रीमत्या सह दीर्घकालमवसक्तिमन् पुरेऽच्चैन् जिनान् ॥३१८॥ इत्यापे भगविज्ञनसेनाचार्यप्रणिते त्रिपष्टिलच्यमहापुराण्यसंग्रहे श्रीमतीवज्रजङ्कसमागमवर्णनं

नाम सहमं पर्व ॥७॥

प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं, आप ही समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, आप ही समस्त संसारके एकमात्र बन्धु हैं और आप ही समस्त लोकके एकमात्र गुरु हैं।। ३१३।। आप ही सम्पूर्ण विद्यात्रोंके ब्यादिस्थान हैं, ब्राप ही समस्त योगियोंमें प्रथम योगी हैं, ब्राप ही धर्म-रूपी तीर्थके प्रथम प्रवर्तक हैं, और आप ही प्राणियोंके प्रथम गुरु हैं ॥ ३१४ ॥ आप ही सबका हित करनेवाले हैं त्राप ही सब विद्यात्रोंके खामी हैं त्रीर त्राप ही समस्त लोकको देखनेवाले हैं । हे देव, आपकी स्तुतिका विस्तार कहां तक किया जावे। अब तक जितनी स्तुति कर चुका हूं मुभ जैसे अल्पज्ञके लिये उतनी ही बहुत है ॥ ३१५॥ हे देव, इस प्रकार त्रापकी वन्दना कर मैं त्रापको प्रणाम करता हूं त्रार उसके फल स्वरूप आपसे किसी सीमित अन्य फलकी याचना नहीं करता हूं। किंतु हे जिन, श्रापमें ही मेरी भक्ति सदा श्रचल रहे यही प्रदान की जिये क्यों कि वह भक्ति ही स्वर्भ तथा मोचके उत्तम फल उत्पन्न कर देती है।। ३१६।। इस प्रकार श्रीमान् वज्रजंघ राजाने जिनेन्द्र देवको उत्तम रीतिसे नमस्कार किया, उनकी स्तुति और पूजा की। फिर राग-द्वेषसे रहित मुनि-समूहकी भी क्रमसे पूजा की। तदनन्तर श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंका बार बार स्मरण करता हुन्ना वह वज्रजंघ राज्यादिकी विभूति प्राप्त करनेके लिये हर्षसे श्रीमतीके साथ साथ श्रानेक ऋदियों से शोभायमान पुण्डरीकिणी नगरीमें प्रविष्ट हुआ।। ३१७।। वहाँ भरतभूमिके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजात्रोंने उस तद्दगीमान् वज्रजंघका राज्याभिषेकपूर्वक भारी सन्मान किया था। उर् इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करते हुए हजारों राजात्र्योंके द्वारा बार बार प्राप्त हुई कल्याण परम्पराका अनुभव करते हुए श्रौर श्रीमतीके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगते हुए वज्र-जंघने दीर्घकाल तक उसी पुण्डरीकिंगी नगरीमें निवास किया था ॥ ३१८ ॥

इस प्रकार त्रार्षे नामसे प्रसिद्ध भगविष्जिनसेनाचार्यप्रणीतित्रिषष्टिलच्चण महापुराण संग्रहमें श्रीमती त्र्रौर वज्रजंघके समागमका वर्णन करनेवाला सातवां पर्व पूर्ण हुत्रा।

१ सर्वेभ्यो हितः। २ मृगये। ३ ऋनुकमात्। ४ महितः क्ष्माभृत् ऋ०, स०। ५ ऋनुभवम्।

## अष्टमं पर्व

त्रथ तत्रावसदीर्धं स कालं चिक्रमिन्दिरे । नित्योत्सवे सहाभोगसम्पदा सोपभोगया ॥१॥ श्रीमतीस्तनसंस्पर्शांत् तन्युखाबजिवलोकनात् । तस्यासीन्महती प्रीतिः प्रेम्णे वस्त्वष्टमाश्रितस् ॥२॥ तन्युखाबजाद् रसामोदा'वाहरबान्पन्नुपः । मधुवत इवाम्भोजात् कामसेवा' न तृसये ॥३॥ सुखेन्दुमस्याः सोध्परयत् निर्निमेषोत्कयां दशा । "कान्तिमद्शनज्योतिज्यंत्स्नया सततोज्ज्वलम् ॥४॥ "त्रपाङ्गवीक्षित्तेर्वालास्मितेश्च कलभाषितेः । मनो बबन्ध सा तस्य "स्वस्मिन्नत्यन्तभासुरैः ।।५॥ त्रियलीवीचिरम्येऽसी नाभिकावर्त्तरोभिनि । उदरे कृशमध्याया रेमे नद्याइवहदे ॥६॥ नितम्बपुलिने तस्याः स चिरं 'धितमातनोत् । काञ्चीविहङ्गविरुते रम्ये हंसयुवायितः ॥७॥ तत्स्तनांशु "कमाहत्य तत्र व्यापारयन् करम् । मदेभ इव सोऽभासीत् पिद्यन्याः कृद्मलं स्पृशन् ॥६॥ स्तनचद्गः ह्वये तस्याः श्रीखण्डद्गवकर्दमे । उरःसरसि रेमेऽसी सल्कुचांशुकशैवले ॥९॥

विवाह हो जानेके बाद वज्रजंघने, जहां नित्य ही अनेक उत्सव होते रहते थे ऐसे चक्र-वर्तीके भवनमें उत्तम उत्तम भोगोपभोग सम्पदात्रोंके द्वारा भोगोपभोगोंका अनुभव करते हुए दीर्घकालतक निवास किया था ।। १ ।। वहां श्रीमतीके स्तनोंका स्पर्श करने तथा मुखक्रपी कमलके देखनेसे उसे बड़ी प्रसन्नता होतो थी सो ठीक ही है। इष्ट वस्तुके आश्रयसे समीको प्रसन्नता होती है।। २।। जिस प्रकार भौरा कमलसे रस और सुवासको प्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार राजा वज्रजंघ भी श्रीमतीके मुखरूपी कमलसे रस श्रीर सुवासको प्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता था। सच है, कामसेवनसे कभी संतोष नहीं होता है ॥ ३ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीले दांतोंकी किरणुरूपी चांदनीसे हमेशा उज्ज्वल रहता था इसलिये वज्रजंघ उसे टिमकार-रहित लालसापूर्ण दृष्टिसे देखता रहता था॥ ४॥ श्रीमतीने श्रत्यन्त मनोहर कटाचावलोकन, लीला सहित मुसकान श्रीर मधुर भाषगोंके द्वारा उसका चित्त अपने अधीन कर लिया था।। ५॥ श्रीमतीकी कमर पतली थी और उदर किसी नदीके गहरे कुण्डके समान था। क्योंकि कुण्ड जिस प्रकार लहरोंसे मनोहर होता है उसी प्रकार उसका उदर भी त्रिवलिसे (नाभिके नीचे रहनेवाली तीन रेखात्रोंसे) मनोहर था और कुण्ड जिस प्रकार आवर्तसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसका उदर भी नाभिरूपी आवर्तसे शोभाय-मान था। इस तरह जिसका मध्य भाग कुश है ऐसी किसी नदीके कुण्डके समान श्रीमतीके उदर प्रदेशपर वह वज्रजंघ रमण् करता था।।६।। तरुण हंसके समान वह वज्रजंघ, करधनीरूपी पन्नियोंके शब्दसे शब्दायमान उस श्रीमतीके मनोहर नितम्बरूपी पुलिनपर चिरकाल तक कीड़ा करके संतुष्ट रहता था।। ७॥ स्तनोंसे वस्त्र हटाकर उन पर हाथ फेरता हुआ वज्जजंघ ऐसा शोभाय-मान होता था जैसा कि कमलिनीके कुड्मल (बौंड़ीका) स्पर्श करता हुत्रा मदोन्मत्त हाथी शोभायमान होता है ॥ ८ ॥ जो स्तेनरूपी चक्रवाक पत्तियोंसे सहित है, चन्दनद्रवरूपी

१ —नाहरन्ना—द०। —दादाहरन्ना—ग्र०, प०। २ इष्टविषयोपभोगः। ३ उत्कण्ठया। ४ कान्तिरेषामस्तीति कान्तिमन्तः ते च ते दशनाश्च तेषां ज्योतिरेव ज्योत्स्ना तया। ५ वीत्त्यौः। ६ कल-भाषणैः। 'ध्वनौ तु मधुरास्फुटे। कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे'। ७ श्रात्मिन। ८—त्यन्तबन्धुरैः श्र०, प०, म०, स०, द०। ६ इवाह्रदे श्र०, स०। १० सन्तोषम्। ११ ध्वनौ। १२ कुचांशुक—ट०। उरोजाच्छा-दनवस्त्रविशेषः।

मृदुबाहुलते कण्टे गाडमायज्य' सुन्द्री । कामपाशायिते तस्य मनोऽबध्नात् मनस्विनी ।।१०॥ मृदुपाणिनले स्पर्ण रसगन्यां मुखाम्बुजे । शब्दमालियते तस्याः तनौ रूपं निरूपयन् ।।११॥ मुचिरं वर्षयानाय 'सोऽक्प्रामसशेपतः । सुखमैनिद्रिकं प्रेप्सोः गिति निर्तातः पराङ्गिनः ।।१२॥ काब्रीदाममहानागसंरुद्धेऽन्येर्दुरासदे । रेमे तस्याः किटस्थाने महतीव निधानके ॥१३॥ कच्यहेर्मुदीयोभिः कर्योत्यलिवाताहितः । असूत् प्रख्यकोषोऽस्या यूनः प्रीत्ये सुखाय च ॥१४॥ गिलताभरणन्यासे रतियमीम्बुकदेमे । तस्यासीद्धित रङ्गेऽस्याः सुखोत्कर्षः स कामिनाम् ॥१५॥ मोध्यातायनोपानतकृतगर्यां रतिश्रमम् । अपनिन्यतुरास्पृष्टी तो शनैर्मुदुमारुतेः ॥१६॥ सोध्यातायनोपानतकृतगर्यां रतिश्रमम् । अपनिन्यतुरास्पृष्टी तो शनैर्मुदुमारुतेः ॥१६॥ तस्या मुखेन्दुराह्यादं लोचने नयनोत्सवम् । स्तनो स्पर्शसुखासङ्गस् श्रस्य तेनुर्दुरासदम् ॥१७॥ नम्बन्दनस्याद्विपराद्वर्य तरुशोभिषु । गृहोद्यानेषु रेमे सौ कान्तयामा महद्धिषु ॥१॥ कराचिद्वहिरुद्याने लतागृहविशालिन । क्रीडादिसहितेऽद्यान्यत् विथया र सममुरुकः ॥२०॥ कराचिद्वहिरुद्याने लतागृहविशालिन । क्रीडादिसहितेऽद्यान्यत् विथया र सममुरुकः ॥२०॥

-कीचड़मे युक्त है त्रौर स्तनवस्त्र (कंचुकी ) रूपी रोवालसे शोभित है ऐसे उस श्रीमतीके वत्तः-स्थलरूपी मरोवरमें वह वज्रजंघ निरन्तर कीड़ा करता था।।९।। उस सुन्दरी तथा सहदया श्रीमतीने कामपाशके समान ध्यपनी कोमल भुजलतात्रोंको वज्रजंघके गलेमें डालकर उसका मन बांध लिया था-अपने वश कर लिया था।। १०।। वह वज्रजंघ श्रीमतीकी कोमल बाहुत्रोंके स्पर्शसे स्पर्शन इन्द्रियको, मुखरूपी कमलके रस झौर गन्धसे रसना तथा बाग्ए इन्द्रियको, सम्भाषणके समय मधुर शब्दोंको सुनकर कर्ण इन्द्रियको श्रीर शरीरके सौन्दर्यको निरखकर नेत्र इन्द्रियको तप्त करता था। इस प्रकार वह पांचों इन्द्रियोंको सब प्रकारसे चिरकालतक संतुष्ट करता था सो ठीक ही है इन्द्रियसुख चाहनेवाले जीवोंको इसके सिवाय श्रीर कोई उपाय नहीं है ।।११-१२।। करधनीरूपी महासर्पसे घिरे हुए हानेके कारण अन्य पुरुषोंको अप्राप्य श्रीमतीके कटिमागरूपी बड़े खजानेपर वज्रजंघ निरन्तर क्रीड़ा किया करता था।। १३।। जब कभी श्रीमती प्रण्यकोपसे कुपित होती थी तब वह धीरे धीरे वज्रजंघके केश पकड़कर खींचने लगती थी तथा कर्णोत्पलके कोमल प्रहारोंसे उसका ताड़न करने लगती थी। उसकी इन चेष्टात्रोंसे वज्रजंघको बड़ा ही संतोष और सुख होता था।। १४।। परस्परकी खींचातानीसे जिसके आभरण अस्त-व्यस्त होकर गिर पड़े हैं तथा जो रतिकालीन स्वेद-बिन्दु ओंसे कर्दम युक्त हो गया है ऐसे श्रीमतीके शरीरमें उसे बड़ा सन्तोष होता था। सो ठीक ही है कामीजन इसीको उत्कृष्ट सुख-समभते हैं।। १४।। राजमहत्त-में भरोखेंके समीप ही इनकी शय्या थी इसितये भरोखेसे आनेवाली मन्द-मन्द वायुसे इनका रति-श्रम द्र होता रहता था ॥ १६ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा वज्रजंघके त्रानन्दको बढ़ाता था. उसके नेत्र, नेत्रोंका सुख विस्तृत करते थे तथा उसके दोनों स्तन अपूर्व स्पर्श-सुखको बढ़ाते थे ॥ १७ ॥ जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष उत्ताम श्रीषधि पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ ज्वर आदिसे रहित होकर सुखी हो जाता है उसी प्रकार वज्रजंघ भी उस कन्यारूपी अमृतको पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ काम-ज्वरसे रहित होकर सुखी हो गया था।। १८।। वह वज्रजंघ कभी तो नन्दन वनके साथ स्पर्धा करनेवाले श्रेष्ठ वृद्धोंसे शोभायमान श्रीर महाविभृतिसे युक्त घरके उद्यानोंमें श्रीमतीके साथ रमण करता था श्रीर कभी लतागृहों

१ संस्कृतो कृत्वा । २ 'क्केरोक्पहतस्यापि मानसं सुखिनो यथा । स्वकार्येषु स्थिरं यस्य मनस्वी-स्युच्यते बुधेः ॥'' ३ शारीरे । ४ पश्यन् । ५ इन्द्रियसमुद्रयम् । ६ —मैन्द्रियकं द०, स०, म०, ल०। ७ प्राप्तमिच्छोः । ८ उपायः । ६ 'त' पुस्तके 'विताडनैः' इत्यपि पाठः । १० सुद् । ११ ईपत्स्पृष्टौ । १२ व्याधिपीडितः । १३ स समुत्सुकः म०, ल०।

नदीपुलिनदेशेषु कदाचिद्विजहार सः । स्वयंगलत्संफुरुललताकुसुमशोभिषु ॥२१॥ कदाचिद् दीर्घिकाम्भस्सु जलक्रीडां समातनोत् । मकरन्दरजःपुञ्जिपिञ्जरेषु स सिद्ययः ॥२२॥ चामीकरमयैर्थन्त्रैः जलकेलिविधावसौ । प्रियामुखान्जमम्मोभिः श्रसिञ्चत् कृषितेक्षणम् ॥२३॥ साप्यस्य मुखमासेक्तुं कृतवाञ्छापि नाशकत् । स्तनांशुके गलत्याविभैवद्ञो डापराङ्मुखी ॥२४॥ जलकेलिविधौ तस्या लग्नं स्तनतटेंऽशुकम् । जलच्छायां दधे रखचणं स्तनशोभामकर्भयत् ॥२५॥ स्तनकुट्मल सशोभा मृदुबाहुम्हणालिका । सा दधे निक्नीशोभां मुखाम्बुजिवराजिनी ॥२६॥ कर्णोत्पलं स्वमित्यस्या विलोलेरादधे जलेः । तन्मुखाम्बुरुहच्छायां स्वान्जैर्जेतुमिवाचमैः ॥२७॥ धारागृहे स निपलदाराबद्धधनागमे । प्रियया विद्युतेवोचैः चिक्रीड सुखनिवृ तः ॥२८॥ कदाचित्सौधपृष्ठेषु तारकाप्रतिबिम्बितः । कृताचैनेष्वसौ रेमे ज्योत्स्नां रात्रिषु निविश्वन् ॥२९॥ इति तत्र चिरं भोगैः उपभोगैश्च हारिभः । वध्वरमगरंस्तैतत् स्वर्गभोगातिशायिभः ॥३०॥ तयोस्तथाविधैमोगैः जितेन्द्रमहिमोत्सवैः । पात्रदानिवनोदैश्च तत्र कालोऽनमद्वहः ॥३१॥ "नित्यप्रसार् दुलाभेन तयोर्नित्यमहोत्सवैः । पुत्रोत्पत्यादिसगैंश्च स कालोऽविदितोऽगमत् ॥३२॥

( निकुंजों ) से शोभायमान तथा क्रीड़ा पर्वतोंसे सहित बाहरके उद्यानोंमें उत्सक होकर क्रीड़ा करता था ॥ १६-२० ॥ कभी फूली हुई लुताओंसे भरे हुए पुष्पोंसे शोभायमान नदीतटके प्रदेशोंमें विहार करता था।। २१।। श्रीर कभी कमलोंकी परागरजके समूहसे पीले हुए बावड़ीके जलमें प्रियाके साथ जल-क्रीड़ा करता था ।। २२ ।। वह वज्रजांघ जल-क्रीड़ाके समय सुवर्णमय पिच-कारियोंसे अपनी प्रिया श्रीमतीके तीखे कटात्तों वाले मुख-कमलका सिंचन करता था।। २३।। पर श्रीमती जब प्रियपर जल डालनेके लिये पिचकारी उठाती थी तब उसके स्तनोंका श्रांचल खिसक जाता था श्रौर इससे वह लज्जासे परवश हो जाती थी।। २४।। जलक्रीड़ा करते समय श्रीमतीके स्तनतटपर जो महीन वस्त्र पानीसे भीगकर चिपक गया था वह जलकी छायाके समान मालूम होता था। उससे उसके स्तनोंकी शोभा मन्द पड़ रही थी।।२५॥ श्रीमतीके स्तन कुड्मल (बौंड़ी) के समान, कोमल भुजायें मृणालके समान श्रौर मुख कमलके समान शोभायमान था इसलिये वह जलके भीतर कमिलनीकी शोभा धारण कर रही थी॥ २६॥ हमारे ये कमल श्रीमतीके मुखकमलुकी कान्तिको जीतनेके लिये समर्थ नहीं हैं यह विचार कर ही मानो चंचल जलने श्रीमतीके कर्गोत्पलको वापिस बुला लिया था।। २७।। ऊपरसे पड़ती हुई जलधारासे जिसमें सदा वर्षा ऋतु बनी रहती है ऐसे धारागृह्में (फव्वाराके घरमें ) वह वज्रजंघ बिजलीके समान अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ सुखपूर्वक कीड़ा करता था।। २८॥ श्रीर कभी तारात्रोंके प्रतिबिम्ब-के बहाने जिनपर उपहारके फूल बिखेरे गये हैं ऐसे राजमहलोंकी रत्नमयी छतोंपर रातके समय चांदनीका उपभोग करता हुआ क्रीड़ा करता था।। २६।। इस प्रकार दोनों वधू वर उस पुण्डरी-किए। नगरीमें स्वर्गलोकके भोगोंसे भी बढ़कर मनोहर भोगोपभोगोंके द्वारा चिरकाल तक कीड़ा करते रहे।। ३०।। ऊपर कहे हुए भोगोंके द्वारा, जिनेन्द्रदेवकी पूजा आदि उत्सवोंके द्वारा और पात्र दान त्रादि माङ्गिलिक कार्योंके द्वारा उन दोनोंका वहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥३१॥ वहाँ अनेक लोग आकर वज्रजघके लिये उत्तम उत्तम वस्तुएँ भेंट करते थे, पूजा आदिके उत्सव होते रहते थे तथा पुत्र-जन्म आदिके समय अनेक उत्सव मनाये जाते थे जिससे उन दोनोंका दीर्घ समय अनायास ही व्यतीत हो गया था।। ३२।।

रें कृष्णितं सङ्कोचितम् । कोणितैच्यम् म०, ल० । २ लजा। ३ जलच्छायं प०, ऋ०, स० । जलछाया ल० । ४ रलक्ष्णां प० । ५ क्रशमकुर्वत् । ६ —कुड्मल— ऋ०, प०, स०, म०, द०, ल० । ७ सुखतृतः । ८ प्रतिबिम्बैः । ६ ऋनुभवन् । 'निर्वेशो भृतिभोगयोः' । १० पूजोत्सवैः । ११ तस्य प्रसद्— म०, ल० । १२ प्रसन्नता ।

वज्रजङ्वानुजां कन्याम् श्रनुरूपामनुन्धरीम् । वज्रवाहुर्विभृत्यासाविदतामिततेजसे ॥३३॥ चिक्रमृतु तमासाद्य सुतरां पिप्रिये सती । श्रनुन्धरी नवोदासौ वसन्तिमव कोकिला ॥३४॥ श्रथ चक्रधरः पूजा सत्कारेरिमपूजितम् । स्वपुरं प्रति यानाय व्य म्हजत्तद्वधूवरम् ॥३५॥ हस्त्यश्वरथपादातं रत्नं देशं सकोशकम् । तदान्वयिनिकं पुत्र्ये ददौ चक्रधरो महत् ॥३६॥ श्रथ प्रयाणसकोभाद् दम्पत्योसतत्पुरं तदा । परमाकुलतां भेजे तदुणैरुन्मनायितम् ॥३७॥ ततः प्रस्थानगम्भीरभेरीध्वानैरशुभे दिने । प्रयाणमकरोच्छ्रीमान् वञ्जजङ्कः सहङ्गनः ॥३८॥ वञ्जवहुमहाराजो देवी चास्य वसुन्धरा । वञ्जजङ्कं सपत्नीकं व्रजन्तमनुजम्मतः ॥३८॥ पौरवर्गं तथा मन्त्रिसेनापतिपुरोहितान् । सोऽनु विजन्नमायातान्ना तिदूराद् व्यसर्जयत् ॥४०॥ हस्त्यश्वरथभूयिष्ठं साधनं सहपत्तिकम् । संवाहयन् स संप्रापत् पुरमुत्पलखेटकम् ॥४२॥ पराह्य रचनोपेतं सोत्सवं प्रविशन्तुरम् । पुरन्दर इवाभासीद् वञ्जजङ्कोऽमितद्यतिः ॥४२॥ पौराङ्गना महावीथीविशन्तं तं प्रियान्वितम् । सुमनोञ्जलिभः प्रीत्या चक्रकः सौधसंश्रिताः ॥४३॥ पुरण्यत्वनुतां पुर्यां शेपां पुण्याशिपा समम् । प्रजाः समन्ततोऽभ्येत्य दम्पती तावलम्भयन् ॥४॥।

वज्रजंघकी एक अनुंधरी नामकी छोटी बहिन थी जो उसीके समान सुन्दर थी। राजा वज्रबाहुने वह बड़ी विभूतिके साथ चक्रवर्तीके बड़े पुत्र अमिततेजके लिये प्रदान की थी॥ ३३॥ जिस प्रकार कोयल वसन्तको पाकर प्रसन्न होती है उसी प्रकार वह नविवाहिता सती अनुंधरी, चक्रवर्तीके पुत्रको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई थी॥ ३४॥ इस प्रकार जब सब कार्य पूर्ण हो चुके तब चक्रवर्ती वज्रदन्त महाराजने अपने नगरको वापिस जानेके लिये पूजा सत्कार आदिसे सबका सन्मान कर वधू-वरको विदा कर दिया॥ ३४॥ उस समय चक्रवर्तीने पुत्रीके लिये हाथी-घोड़े, रथ, पियादे, रत्न, देश और खजाना आदि कुलपरम्परासे चला आया बहुतसा धन दिया था॥ ३६॥

वज्रजंघ और श्रीमतीने अपने गुणोंसे समस्त पुरवासियोंको उन्मुग्ध कर लिया था इसलिये उनके जानेका चोभकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त व्याकुल हो उठे
थे ॥३७॥ तद्नन्तर किसी ग्रुभदिन श्रीमान् वज्रजंघने अपनो पत्नी श्रीमतीके साथ प्रस्थान किया।
उस समय उनके प्रस्थानको सूचित करनेवाले नगाड़ोंका गंभीर शब्द हो रहा था॥ ६ ॥ वज्रजंघ अपनो पत्नीके साथ आगे चलने लगे और महाराज वज्रबाहु तथा उनकी पत्नी वसुन्धरा
महाराज्ञी उनके पीछे पीछे जा रहे थे॥ ३६॥ पुरवासी, मंत्रा, सेनापित तथा पुरोहित आदि
जो भो उन्हें पहुंचाने गये थे वज्रजंघने उन्हें थोड़ी दूरसे वापिस विदा कर दिया था॥ ४०॥
हाथी, घोड़े, रथ और पियादे आदिकी विशाल सेनाका सचालन करता हुआ वज्रजंघ क्रम
क्रमसे उत्पलखेटक नगरमें पहुँचा॥ ४१॥ उस समय उस नगरीमें अनेक उत्तम उत्तम रचनाएँ की
गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे। उस समय उस नगरीमें अनेक उत्तम उत्तम रचनाएँ की
गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे। उस नगरमें प्रवेश करता हुआ अतिशय देदीप्यमान वज्रजंघ इन्द्रके समान शोभायमान हो रहा था॥ ४२॥ जब वज्रजंघने अपनी प्रिया
श्रीमतीके साथ नगरकी प्रधान प्रधान गिलयोंमें प्रवेश किया तब पुरसुन्दरियोंने महलोंकी छतोंपर चढ़कर उन दोनोंपर बड़े प्रेमके साथ अंजलि भर भरकर फूल बरसाये थे॥ ४३॥ उस समय
सभी औरसे प्रजाजन आते थे और शुभ आशीर्वादके साथ साथ पुष्प तथा अच्तते मिला

१ गमनाय । २ प्राहिणोत् । ३ अनु पश्चात् , अयः अयनं गमनं अन्वयः स्यादित्यर्थः । अनवस्थितम् अन्वयः अनुगमनम् अस्याः असीत्यस्मिन्यं इन् प्रत्यये अन्वयिन् इति शब्दः, ततः ङीप्रत्यये सित अन्वयिन्तिति सिद्धम् । अन्वयिन्याः सम्बन्धि द्रव्यमित्यसिन्न्यये ठिण सित आन्वयिनिकमिति सिद्धम् । [ जामातृदेयं द्रव्यमित्यर्थः ] । ४ अनुगन्तुम् । ५ अनित्रूरात् । ६ सम्यग् गमयन् । ७ किरन्ति स्म । ८ प्रापयन्ति स्म ।

ततः प्रहतगम्भीरपटह्ण्वा नसङ्कुल म् । पुरमुक्तोरणं परयन् स विवेश नृपालयम् ॥४५॥ तत्र' श्रीभवने रम्ये सर्वर्तुसुखदायिनि । श्रीमत्या सह संप्रीत्या वज्रजङ्कोऽवसत् सुखम् ॥४६॥ स राजसदनं रम्यं प्रीत्यासुष्ये प्रदर्शयन् । तत्र तां रमयामास खिन्नां गुरुवियोगतः ॥४६॥ पण्डिता सममायाता सखीनामप्रण्धाः सती । तामसौ रञ्जयामास विनोद्दैनं नीदिभः ॥४८॥ भोगैरनारतैरेवं काले गच्छत्यनुक्रमात् । श्रीमती सुषुवे पुत्रान् ब्येक पञ्चाशतं यमान् ॥४६॥ श्रथान्ययुर्महाराजो वञ्जवाहुर्महायुद्धिः । शरदम्बुधरोत्थानं सौधाप्रस्थो निरूपयन् ॥५०॥ यथान्ययुर्महाराजो वञ्जवाहुर्महायुद्धिः । शरदम्बुधरोत्थानं सौधाप्रस्थो निरूपयन् ॥५०॥ दृष्ट्या तद्धिलयं सद्यो निर्वेदं परमागतः । विरक्तस्यास्य विन्तेऽभूदिति चिन्ता गरीयसी ॥५१॥ परय नः परयतामेव कथमेष शरद्धनः । प्रासादाकृतिरुद्धतो विलोनश्च ष्रणान्तरे ॥५२॥ "सम्पद्भविलायं नः च्रणादेषा विलास्यते । लक्ष्मोस्तिटिद्विलोलेयं इत्वयो यौवनश्चियः ॥५३॥ । श्रियाज्ञनारतिश्चेति सर्वमप्यनवस्थितम् ॥५४॥ रूपारागेग्यमैश्वर्यं इष्टवन्धुसमागमः । श्रियाज्ञनारतिश्चेति सर्वमप्यनवस्थितम् ॥५५॥ विचिन्त्येति चलां लक्ष्मीं प्रजिहासुः सुधीरसौ । श्रभिषच्य सुतं राज्ये वञ्जज्ञमतिष्ठिपत् ॥५६॥ स राज्यभोगनिर्विण्यः तुर्णरे यमधरान्तिके । नृपैः सार्द्धं सहस्रार्द्धं मितैर्द्वासुपाददे ॥५७॥ स राज्यभोगनिर्विण्यः तुर्णरे यमधरान्तिके । नृपैः सार्द्धं सहस्रार्द्धं मितैर्द्वासुपाददे ॥५७॥

हुआ पावत्र प्रसाद उन दोनों दंपतियोंके समीप पहुंचाते थे ॥ ४४ ॥ तदनन्तर बजती हुई भेरियोंके गंभीर शब्दसे व्याप्त तथा अनेक तोरणोंसे अलंकृत नगरकी शोभा देखते हुए वज्रजंघने
राजभवनमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वह राजभवन अनेक प्रकारकी लहमीसे शोभित था, महा
मनोहर था और सर्व ऋतुओं में सुख देनेवालो सामग्री से सहित था। ऐसे ही राजमहलमें वज्रजंघ
श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेम और सुखसे निवास करता था ॥ ४६ ॥ यद्यपि माता पिता आदि
गुरुजनोंके वियोगसे श्रीमती खिन्न रहती थी परन्तु वज्रजंघ बड़े प्रेमसे अत्यन्त सुन्दर राजमहल
दिखलाकर उसका चित्त बहलाता रहता था॥ ४७ ॥ शील व्रत धारण करनेवाली तथा सब
सिखयों में श्रेष्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ आई थी। वह भी नृत्य आदि अनेक
प्रकारके विनोदोंसे उसे प्रसन्न रखती थी॥ ४८ ॥ इस प्रकार निरन्तर भोगोपभोगोंके द्वारा समय
व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः उनचास युगल अर्थात् अट्ठानवे पुत्र उत्पन्न हुए॥ ४६॥

तदनन्तर किसी एक दिन महाकान्तिमान् महाराज वज्रबाहु महलकी छतपर बैठे हुए शरद् ऋतुके बादलोंका उठाव देख रहे थे।। ४०।। उन्होंने पहले जिस बादलको उठता हुआ देखा था उसे तत्कालमें विलीन हुआ देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे उसी समय संसारके सब भोगोंसे विरक्त हो गये और मनमें इस प्रकार गम्भीर विचार करने लगे।। ५१।। देखो, यह शरद् ऋतुका बादल हमारे देखते देखते राजमहलकी आकृतिको धारण किये हुए था और देखते देखते ही चण भरमें विलीन हो गया।। ४२।। ठीक, इसी प्रकार हमारी यह संपदा भी मेचके समान चण भरमें विलीन हो जायेगी। वास्तवमें यह लद्दमी बिजलीके समान चंचल है और यौवनकी शोभा भी शीघ्र चली जानेवाली है।। ४३।। ये भोग प्रारम्भ कालमें ही मनोहर लगते हैं किन्तु अन्तकालमें (फल देनेके समय) भारी संताप देते हैं। यह आयु भी फूटी हुई नालीके जलके समान प्रत्येक चण नष्ट होती जाती है।। ४४।। रूप, आरोग्य, ऐश्वर्य, इष्ट-बन्धुओंका समागम और प्रिय स्नीका प्रेम आदि सभी कुछ अनवस्थित हैं—चणनश्वर हैं।। ४४।। इस प्रकार विचार कर चंचल लद्दमीको छोड़नेके अभिलाषी बुद्धिमान् राजा वज्र-बाहुने अपने पुत्र वज्रजंघका अभिषेक कर उसे राज्यकार्यमें नियुक्त किया।। ४६।। और स्वयं

१ राजालये । २ लक्ष्मीनिवासे । ३ मातापितृवियोगात् । ४ प्रशस्ता । ५ एकोनम् । ६ युगलान् । ७ घनकनकसमृद्धिः । ८ श्रभ्रमिव विलास्यते विलयमेष्यति । ६ व्यमिचारिययः । १० श्रनुभवनकालमात्रम् । ११ पतद्घाटीनीरम् । १२ श्रस्थिरम् । १३ प्रहातुमिच्छुः । १४ शीव्रम् । १५ पञ्चशतप्रमितैः ।

श्रीमतीतनयाश्चामी वीरवाहुपुरोगमाः । समं रार्जाषणाऽनेन तदा संयमिनोऽभवन् ॥५६॥ विम्ने सममुपारु वृद्धिभिव्हरन्नसौ । कमादुत्पाद्य कैवल्यं परं धाम समासदत् ॥५९॥ वज्रजङ्कस्ततो राज्यसम्पदं प्राप्य पैतृकीम् । 'निरिविचिंद्यरं भोगान् प्र'कृतीरनुरक्षयन् ॥६०॥ श्रथान्यदा महाराजो वज्रदन्तो महिंद्धकः । सिंहासने सुखासीनो नरेन्द्रैः परिवेष्टितः ॥६९॥ तथासीनस्य चोद्यानपाली विकसितं नवम् । सुगन्धिपद्यमानीय तस्य हस्ते ददौ मुदा ॥६२॥ पाणांकृत्य तदाजिद्यन् स्वाननामोदसुन्दरम् । संप्रीतः करपद्येन सिवश्रममिवश्रमत् ॥६३॥ 'वत्रन्थळोत्तुपं तत्र रुद्धं लोकान्तराश्रितम् । दृष्ट्यालि विषयासङ्गाद् विरामाः सुधीरसौ ॥६४॥ श्रहो मदालिरेपोऽत्र गन्धाङ्ख्या रसं । विवन् । दिनापाये निरुद्धोऽभूद् 'वरसम् भूधीरसौ ॥६४॥ श्रहो मदालिरेपोऽत्र गन्धाङ्ख्या रसं । श्रापातरम्याः धिगमान् श्रनिष्टफलत्वायिनः ॥६६॥ श्रहो धिगसतु भोगाङ्गमिदमङ्गं शरीरिणाम् । 'विलीयते 'श्ररन्मेघविलायमतिपेलवस् ।। ।। विष्णा तिद्दिनिमिताः लोला जक्मीराकालिकं सुखम् । इमाः स्वप्निद्धिदेशीयाः विवनश्वर्यो धनर्द्धयः ॥६८॥

राज्य तथा भोगोंसे विरक्त हो शीघ्र ही श्रीयमधरमुनिके समीप जाकर पाँच सौ राजात्रोंके साथ जिनदी हा ले ली।। ५७।। उसी समय वीरवाहु आदि श्रीमतीके अद्वान वे पुत्र भी इन्हीं राजऋषि वज्रवाहुके साथ दी हा लेकर संयमी हो गये।। ४८।। वज्रवाहु मुनिराजने विशुद्ध परिणामोंके धारक वीरवाहु आदि मुनियोंके साथ चिरकाल तक विहार किया फिर क्रम क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोच्रू परमधामको प्राप्त किया।। ५९।। उधर वज्रजंघ भी पिताकी राज्य-विभूति प्राप्त कर प्रजाको प्रसन्न करता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकारके भोग भोगता रहा।। ६०॥

अनन्तर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा अनेक राजाओं से घिरे हुए महाराज विश्वदन्त सिंहासनपर सुखसे बैठे हुए थे।। ६१॥ कि इतनेमें ही वनपालने एक नवीन खिला हुआ सुगन्धित कमल लाकर बड़े हर्षसे उनके हाथपर अपित किया।। ६२॥ वह कमल राजाके सुखर्का सुगन्धिक समान सुगन्धित और बहुत ही सुन्दर था। उन्होंने उसे अपने हाथमें लिया और अपने करकमलस घुमाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ सूंघा॥ ६३॥ उस कमलके भीतर उसको सुगन्धिका लोभी एक अमर हककर मरा हुआ पड़ा था। ज्योंही बुद्धमान महाराजने उसे देखा त्योंही वे विषयभागोंसे विरक्त हो गये।। ६४॥ वे विचारने लगे कि—अहो, यह मदोन्मत्त अमर इसकी सुगन्धिसे आकृष्ट होकर यहाँ आया था और रस पीते पीते ही सूर्यास्त हो जानेसे इसीमें घिरकर मर गया। ऐसी विषयोंकी चाहको धिकार हो॥ ६४॥ ये विषय किपाक फलके समान विषम हैं प्रारम्भकालमें अर्थात् सेवन करते समय तो अच्छे माल्म होते हैं परन्तु फल देते हैं इसालये इन्हें धिक्कार हो॥ ६६॥ प्राण्यियोंका यह शरीर जो कि विषय-भोगोंका साधन है शरद् ऋतुके बादलके समान च्लाभरमें विलीन हो जाता है इसलिये ऐसे शरीरको भा धिकार हो॥ ६७॥ यह लहमी बिजलीकी चमकके समान चंचल है, यह इन्द्रिय-सुख भी अस्थर है और धन धान्य-आदिकी विभूति भी स्वप्नमें प्राप्त हुई विभूतिके

१ प्रमुखाः । २ युगलैः, श्रीमतीपुत्रैः । ३ धृता । ४ पितुः सकाशादागता पैतृकी ताम् । 'उष्ठन्' इति स्त्रेण श्रागतार्थे उन् । ततः स्त्रियां डीप्यत्ययः । ५ श्रन्वभृत् । ६ प्रजापरिवारान् । ७ तदासीनस्य म०, छ० । ८ स्त्रीकृत्य । 'नित्यं इस्ते प्राणौ स्वीकृतौ' इति नित्यं तिसंशौ भवतः । ६—मितिभ्रमात् प० । —मितिभ्रमन् ल० । १० तत् कमलम् । ११ मरण्माश्रितम् । १२ विषयासकृतः । १३ श्रपसरित स्म । १४ मकरन्दम् । १५ गतप्राणः । १६ विषयवाञ्छाम् । १७ श्रनुभवनकालः । १८ मोगकारणम् । १६ विलीयेत छ० ।'२० शरदभ्रमिव । २१ श्रस्थिरम् । २२ कान्तिः । २३ चञ्चलम् । १४ स्वमसम्पत्समानाः ।

भोगान् भो गाहु भीहन्ते कथमेतान् मनस्विनः । ये विलोभियतुं जन्तृन् श्रायान्ति च वियन्ति च ॥६९॥ वपुरारोग्यमैश्वर्यं यौवनं सुलसम्पदः । वस्तुवाहनमन्यच सुरचापवदिश्वरम् ॥७०॥ तृष्णाप्रलग्नवार्विन्दुः विनिपातोन्मुलो यथा । तथा प्राण्मृतामायु विलासो विनिपातुकः ॥७१॥ श्रायम्प्रतामायु विलासो विनिपातुकः ॥७१॥ श्रायम्प्रतामायु विलासो विनिपातुकः ॥७१॥ श्रायमाय् विष्मोत्थानवेदना विष्याद्वा । विषया विषमोत्थानवेदना विष्यन्त्यसून् ॥७३॥ श्रायमाय् सुवस्यते विषमान्विषमान्विया । विषया विषमोत्थानवेदना विष्यन्त्यसून् ॥७३॥ श्रायमाय् सुवस्यते भूयस्य दु इत्समेव तु । संस्तौ तिद्दाश्वासः कस्कः । अञ्जानकः । ॥७४॥ तनुमान् विषयानीप्यन् क्लेशैः प्रागेव ताम्यति । अञ्जानस्तृप्तयोगेन वियोगेऽनुशयानकः । ॥७५॥ यद्याद्यतरं तृप्तं श्रस्तदाद्ययरं भवेत् । यचाद्य व्यसनैर्भुक्तं तत्कुलं श्रिवेतियसम् । ॥७६॥ सुलं दुःलानुबन्धीद सदा सनिधनं धनम् । संयोगा विप्रयोगान्ता विषदन्ताश्च सम्पदः ॥७६॥ इत्यशाश्वतिकं विश्वं जीवलोकं विलोकयन् । विषयान् विषयन्ति । पर्यन्तिवरसानसौ ॥७८॥ इत्यशाश्वतिकं विश्वं जीवलोकं विलोकयन् । सुनवेऽभिततेजोऽभिधानाय स्म प्रदित्सित्रं ॥७५॥

समान शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है ॥ ६८ ॥ जो भोग संसारी जीवोंको लुभानेके लिये त्र्याते हैं श्रोर लुभाकर तुरन्त ही चले जाते हैं ऐसे इन विषयभोगोंको प्राप्त करनेके लिये हे विद्वज्जनो, तुम क्यों भारी प्रयत्न करते हो ॥ ६९ ॥ शारीर, श्रारोग्य, ऐश्वर्य, यौवन, सुखसम्पदाएँ, गृह, सवारी द्यादि सभी कुछ इन्द्रधनुषके समान श्रास्थिर हैं।। ७०।। जिस प्रकार तृणके अप्र-भागपर लगा हुआ जलका बिन्दु पतनके सन्मुख होता है उसी प्रकार प्राणियोंकी आयुका विलास पतनके सन्मख होता है।। ७१।। यह यमराज संसारी जीवोंके साथ सदा युद्ध करनेके लिये तत्पर रहता है। वृद्धावस्था इसकी सबसे त्रागे चलनेवाली सेना है, त्रानेक प्रकारके रोग पीछेसे सहायता करनेवाले बलवान सैनिक हैं श्रीर कषायरूपी भील सदा इसके साथ रहते हैं ॥ ७२ ॥ ये विषय तृष्णारूपी विषम ज्वालाश्रोंके द्वारा इन्द्रिय-समूहको जला देते हैं श्रीर विषम रूपसे उत्पन्न हुई वेदना प्राणोंको नष्ट कर देती है।। ७३।। जब कि इस संसारमें प्राणियोंको सुख तो अत्यन्त अल्प है और दुःख ही बहुत है तब फिर इसमें संतोष क्या है ? और कैसे हो सकता है ? ।। ७४ ।। विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहले तो अनेक क्लेशोंसे दःखी होता है फिर भोगते समय तृष्ति न होनेसे दुःखी होता है और फिर वियोग हो जानेपर पश्चात्ताप करता हुआ दुखी होता है। भावार्थ-विषय सामग्रीकी तीन श्रवस्थाएँ होती हैं-१ अर्जन, २ भोग और ३ वियोग । यह जीव उक्त तीनों ही अवस्थाओं में दुखी रहता है ॥ ७४॥ जो कुल आज श्रत्यन्त धनाढ्य श्रौर सुखी माना जाता है वह कल दरिद्र हो सकता है श्रौर जो श्राज श्रत्यन्त दःखी है वही कल धनाट्य और सुखी हो सकता है।। ७६।। यह सांसारिक सुख दुःख उत्पन्न करनेवाला है. धन विनाशसे सहित है, संयोगके बाद वियोग अवश्य होता है और संपत्तियोंके अनन्तर विपत्तियाँ आती है ।। ७७ ।। इस प्रकार समस्त संसारको अनित्यरूपसे देखते हुए . चक्रवर्तीने अन्तमें नीरस होनेवाले विषयोंको विषके समान माना था ॥ ७८ ॥ इस तरह विषय-भोगोंसे विरक्त होकर चक्रवर्तीने अपने साम्राज्यका भार अपने अमिततेज नामक पुत्रके लिये

१ प्रवेष्टुम् । प्राप्तुमित्यर्थः । २ नश्यन्ति । ३ जीवितस्पूर्तिः । ४ पतनशीलः । ५ व्याधयः । ६ पृष्ठवर्तिनः । ७ विगनः । 'तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः ।' द श्र्यटवीचरैः । ६ यमराङ्मरणोद्यमी श्र० । १० युद्धसन्नद्धो भवति । ११ वाञ्छा । १२ चोरयन्ति । १३ 'कस्कादिषु' इति स्त्रात् सिद्धः । १४ श्रयमपि तथैव । १५ श्रनुशयान एव श्रनुशयानकः, पश्चात्तापवान् । १६ 'कुलमन्वयसङ्घातग्रहोत्पत्या- श्रमेषु च' । १७ मंगलार्थे निपातोऽयम् । १८ मर्त्यलोकम् । १६ विचारयम् । २० निर्वेदपग्ने भूत्वा । २१ प्रदातमिन्छति ।

प्रदित्मतामुना राज्यं भूयो भूयोऽनुवध्नता । समादिष्टोऽप्यसौ नैच्छत् सानुजो राज्यसम्पदम् ॥८०॥
तः दंव यदिदं राज्यं युप्माभिः प्रजिहासितस् । नैच्छाम्यलमनेनार्यं मा भूदाज्ञाप्रतीपता । ॥८१॥
युप्माभिः सममेवाहं प्रयास्यामि तपोवनम् । यौष्माकी या गतिः सा वै ममापीत्यभणीदिरम् ॥८२॥
तनस्तिन्ध्रियं ज्ञात्वा राज्यं तत्स्तूनवे ददौ । पुण्डरीकाय नालाय सन्तानस्थितिपालिने ॥८३॥
स यशोधरयोगीन्द्रशिष्यं गुण्धरं श्रितः । सपुत्रदारो रार्जाषः श्रदीचिष्ट नृपैः समम् ॥८४॥
देव्यः पष्टिसहस्त्राण् तत्व्यशप्रमिता नृपाः । प्रशु तमन्वदीचन्त सहस्रं च सुतोत्तमाः ॥८५॥
पण्डतापि नदात्मानुरूपां दीक्षां समाददे । तदेव ननु पाण्डित्यं यत्संसारात् समुद्धरेत् ॥८६॥
तत्रश्रक्षयरापायात् लच्मीमितरगाच्छुचम् । श्रनुन्धर्यां सहोष्णांशुवियोगान्निनी यथा ॥८०॥
पुण्डरीकमथादाय वालं मन्त्रिपुरस्कृतम् । ते प्रविष्टाः पुरी शोकाद् विच्छायत्वमुपागताम् ॥८८॥
तत्रोऽभून्तहर्ता चिन्ता लच्मीमत्या महाभरे । राज्ये बालोऽयमव्यक्तः स्थापितो नप्तृभाण्डकम् । ॥८९॥
कथं नु पालयाम्येनं विना पच्रित्वादहम् । वज्रजङ्कस्य तन्मूल् प्रहिणोम्यद्यः धीमतः ॥९०॥
तिनाधिष्टित् मस्येदं राज्यं निष्कण्यकं भवेत् । श्रन्यथा गत्रिक्षेत्रत् श्राक्रान्तं बिलिभिर्नुपैः ॥९९॥

देना चाहा ॥ ७६ ॥ और राज्य देनेकी इच्छासे उससे बार बार आग्रह भी किया परन्तु वह राज्य लेनेके लिये नैयार नहीं हुआ । इसके तैयार न होनेपर इसके छोटे भाइयोंसे कहा गया परन्तु वे भी तैयार नहीं हुए ॥ ५०॥ अमिततेजने कहा—हे देव, जब आप ही इस राज्यको छोड़ना चाहते हैं तब यह हमें भी नहीं चाहिये । मुक्ते यह राज्यभार व्यर्थ मालूम होता है । हे पूज्य, मैं आपके साथ ही तपोवनको चलूँगा इससे आपकी आज्ञा मंग करनेका दोष नहीं लगेगा । हमने यह निश्चय किया है कि जो गित आपकी है वही गित मेरी है ॥ ६१-६२ ॥ तदनन्तर, वफ्रदन्त चक्रवर्तीन पुत्रोंका राज्य नहीं लेनेका हढ़ निश्चय जानकर अपना राज्य, अमिततेजके पुत्र पुण्डरीक ले लिये दे दिया । उस समय वह पुण्डरीक छोटी अवस्थाका था और वही सन्तानकी परिपार्टीका पालन करनेवाला था ॥ ६३ ॥ राज्यकी व्यवस्था कर राजिष विक्रदन्त यशोधर तीर्थ-करके शिष्य गुण्धर मुनिके समीप गये और वहाँ अपने पुत्र, खियों तथा अनेक राजाओं साथ दी जिल हो गये ॥ ६४ ॥ महाराज विक्रदन्तके साथ साठ हजार रानियोंने, बीस हजार राजाओं और एक हजार पुत्रोंने दी जा धारण की थी ॥ ६४ ॥ उसी समय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी अपने अनुक्तप दी जा धारण की थी ॥ ६४ ॥ उसी समय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी अपने अनुक्तप दी जा धारण की थी — इत महण किये थे । वास्तवमें पाण्डित्य वही है जो संसारसे उद्धार कर दे ॥ ६६ ॥

तदनन्तर, जिस प्रकार सूर्यके वियोगसे कमिलनी शोकको प्राप्त होती है उसी प्रकार चक्रवर्ती वज्रदन्त और श्रमिततेजके वियोगसे लहमीमती और अनुन्धरी शोकको प्राप्त हुई थीं।।प्रजा पश्चात् जिन्होंने दीचा नहीं ली थी मात्र दीचाका उत्सव देखनेके लिये उनके साथ साथ गये थे ऐसे प्रजाके लोग, मंत्रियों द्वारा अपने आगे किये गये पुण्डरीक बालकको साथ लेकर नगरमें प्रविष्ट हुए। उस समय वे सब शोकसे कान्तिशून्य हो रहे थे।। प्राप्त । तद्नन्तर लह्मीमतीको इस बातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने बड़े राज्यपर एक छोटासा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया गया है। यह हमारा पौत्र (नाती) है। बिना किसी पच्चकी सहायताके में इसकी रच्चा किस प्रकार कर सकूँगी। मैं यह सब समाचार आज ही बुद्धिमान् वज्रजघके पास भेजती हूँ। उनके

१ समीचीनमेव। २ प्रहातुमिष्टम्। ३ प्रतिक्लता। ४ सैव द०, स०, म०, ल०। ५ विश् तिसहस्त्रप्रमिताः।६ 'दार्थेऽनुना' इति द्वितीया।७ श्रंगीकृतम्। ८ ते प्रविष्टे पुरी शोकाद्विच्छाय त्वमुपागते द० ट०। तं प्रविष्टाः पुरी शोकाद्विच्छायत्वमुपागताः स०। ते लक्ष्मीमत्यनुन्धर्यौ। ६ प्रविष्टे प्रविविशतुः। १० नष्तृभारङकः ग्र०। पौत्र एव मृलधनम्। ११ सहायवलाद्। १२ तत्का-रस्म्। १३ प्राहिस्सेम्यद्य व०, प०। १४ वष्रजङ्कोन । १५ स्थापितम्। १६ नष्टम्।

निश्चित्येति समाहूय सुतौ मन्दरमालिनः । सुन्दर्याश्च खगाधोशो<sup>र</sup> गन्धर्वपुरपालिनः ॥९२॥ 'चिन्तामनोगती स्निग्धौ' शुची दत्तौ महान्वयौ । श्रनुरक्तौ' श्रुताशेषशास्त्राथौं कार्यकोविदौ ॥९३॥ करण्डस्थिततत्कार्यपत्रौ सोपायनौ तदा । प्रहिखोद् वज्रजङ्कस्य पार्श्वे 'सन्देशपूर्वकम् ॥९४॥ चक्रवर्ती वनं यातः सपुत्रपरिवारकः । पुण्डरीकस्तु राज्येऽस्मिन् पुण्डरीकाननः स्थितः ॥९५॥ क्व चक्रवर्तिनो राज्यं क्वायं बालोऽतिदुर्षलः । तद्यं 'पुक्रवैर्धाये भरे द्र्यो नियोजितः ॥९६॥ बालोऽयमवले चावां राज्यव्चेदमनायकम् । 'विश्वशीणंत्रायमेतस्य पालनं त्वयि तिष्ठते ॥६७॥ 'श्रुव्यकालहरणं तस्मात् श्रागन्तव्यं महाधिया । त्वयि त्वत्सिन्तिधानेन भूयाद् राज्यमविष्ववम् ॥६८॥ इति 'वाचिकमादाय तौ तदोत्येततुर्नभः । पयोदांस्त्वरया दूरम् श्राकर्पन्तौ समीपगान् ॥९९॥ क्वचिज्ञलघरांस्तुङ्गान् स्वमार्गपत्तिरोधनः । विभिन्दन्तौ पयोविन्दून् त्तरतोऽश्रुलवानिव ॥१००॥ तौ परयन्तौ नदीद्रात् तन्वोरत्यन्तपाण्डुराः । घनागमस्य कान्तस्य विरहेखेव कश्चिताः ॥१०१ मन्वानौ दूरभावेन 'विपरिमाण्डस्यमागतान्' । भूमाविव निमग्नाङ्गान् श्रुक्वतापभयाद् गिरीन् ॥१०२॥

द्वारा ऋधिष्ठित ( व्यवस्थित ) हुआ इस बालकका यह राज्य अवश्य ही निष्कटंक हो जावेगा अन्यथा इसपर आक्रमण कर बलवान् राजा इसे अवश्य ही नष्ट कर देंगे।। ८६-९१।। ऐसा निश्चय कर लद्दमीमतीने गन्धर्वपुरके राजा मन्दरमाली और रानी सुन्दरीके चिन्तागति और मनोगित नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाये । वे दोनों ही पुत्र चक्रवर्तीसे भारी स्नेह रखते थे, पवित्र हृद्यवाले, चत्र, उच्चकुलमें उत्पन्न, परस्परमें अनुरक्ष, समस्त शास्त्रोंके जानकार श्रीर कार्य करनेमें बड़े ही कुशल थे ।। ६२-९३ ।। इन दोनोंको एक पिटारेमें रखकर समाचारपत्र दिया तथा दामाद और पुत्रीको देनेके लिये अनेक प्रकारकी भेंट दी और नीचे लिखा हुआ संदेश कहकर दोनोंको वज्रजंघके पास भेज दिया।। ९४।। 'वज्रदन्त चक्रवर्ती अपने पुत्र और परिवारके साथ वनको चले गये हैं - वनमें जाकर दी चित हो गये हैं। उनके राज्यपर कमलुके समान मुखवाला पुण्डरीक बैठाया गया है। परन्तु कहाँ तो चक्रवर्तीका राज्य और कहाँ यह दुर्वल बालक ? सचमुच एक बड़े भारी बैलके द्वारा उठाने योग्य भारके लिये एक छोटासा बछड़ा नियुक्त किया गया । यह पुण्डरीक बालक है और हम दोनों सास बहू स्त्री हैं इसलिये यह बिना स्वामी-का राज्य प्राय: नष्ट हो रहा है। अब इसकी रचा आपपर ही अवलम्बित है। अतएव अविलम्ब श्राइये। श्राप श्रत्यन्त बुद्धिमान् हैं। इसिलये श्रापके सिन्नधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो जावेगा'।। ९५-९८।। ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय आकाशमार्गसे चलने लगे। उस समय वे समीपमें स्थित मेघोंको अपने वेगसे दूर तक खींचकर ले जाते थे ॥ ९९ ॥ वे कहींपर अपने मार्गमें रुकावट डालनेवाले ऊचे ऊँचे मेघोंको चीरते हुए जाते थे । उस समय उन मेघोंसे जो पानीकी बुँदें पड़ रही थीं उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो आँसू ही बहा रहे हों। कहीं निदयोंको देखते जाते थे, वे निद्याँ दूर होनेके कारण ऊपरसे अत्यन्त कुश और श्वेतवर्ण दिखाई पड़ती थीं जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वर्षाकालरूपी पतिके विरहसे कुश श्रीर पाण्डरवर्ण हो गई हों। वे पर्वत भी देखते जाते थे उन्हें दूरीके कारण वे पर्वत गोल गोल दिखाई पड़ते थे

१ विद्याघरपतेः । २ चिन्तागितमनोगितनामानौ । ३ स्नेहितौ । ४ संस्कारयुक्कौ । ५ सन्देशः वाचिकम् । 'सन्देशवाग् वाचिकं स्यात्' । ६ -वृषभश्रे छैः । ७ पुंगवोद्धार्ये ह्या , प०, स० । ८ मारे झा०, ल० । ६ बालवत्सः । १० जीर्णसहशम् । ११ निर्णयो भवित । १२ कालहरणं न कर्तव्यम् । १३ बाधा- रिहतम् । १४ 'सन्देशवाग् वाचिकं स्थात्' । १५ वेगेन । १६ दूरत्वात् । १७ परमसूक्ष्मत्वम् । १८ -स्थसंगतान् प०, ल० ।

दीर्घिकाम्मो भुवो न्यस्तिसवैकमितवर्तुं लम् । तिलकं दूरताहेतोः प्रेषमाणावनुक्षणम् ॥१०२॥ कमाद्वापततामेतो पुरमुत्पलखेटकम् । मन्द्रसंगीतिनिघोषवधिरीकृतिदिष्मुखम् ॥१०४॥ द्वाःस्थैः प्रणीयमानौ च प्रविश्य नृपमिन्दरम् । महानृपसभासीनं वज्रजङ्कमदर्शताम् ॥१०४॥ कृतप्रणामौ तौ तस्य पुरो रत्नकरण्डकम् । निचिक्षिपतुरन्तस्थपत्रकं सदुपायनम् ॥१०६॥ 'तदुन्सुद्र्य तदन्तस्थं गृहीत्वा कार्यपत्रकम् । निरूप्य विस्मितश्रकवित्तप्राव्रज्यं निर्णयात् ॥१०७॥ श्रहो चक्रधरः पुरुषभागी साम्राज्यवैभवम् । त्यक्त्वा दीचामुपायंस्तं विविक्ताङ्गीं वधूमिव ॥१०६॥ श्रहो पुरुषधनाः पुत्रा चिक्रणोऽचिन्त्यसाहसाः । 'श्रवमत्याधराज्यं ये समं पित्रा दिदीचिरे ॥१०६॥ पुरुरतिकस्तु संफुल्लपुण्डरीकाननद्यतिः । राज्ये निवेशितो धुर्येः रूढभारे स्तनन्धयः ॥१९०॥ 'मामी च 'सिन्नधानं मे 'प्रतिपालयित द्व्तम् । तद्वाज्यप्रशमायिति दुर्वोधः कार्यसम्भवः ॥१९१॥ इति निश्चितत्वेखार्थः कृतथीः कृत्यकोविदः । स्वयं निर्णातमर्थं तं श्रोमतीमप्यवोधयत् ॥११२॥ वाचिकेन च संवादं लेखार्थस्य विभावयन् । प्रस्थाने पुण्डरीकिण्या मितमाधात् स धीधनः ॥१९२॥ श्रीमतीं च समाश्रास्य तद्वार्चोकर्णनाङ्गलम् । तया समं समालोच्य प्रयाणं निश्चियाय सः ॥१९४॥

जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूर्यके संतापसे डरकर जमीनमें ही छिपे जा रहे हों। वे बावड़ियोंका जल भी देखते जाते थे। दूरीके कारण वह जल उन्हें श्रत्यन्त गोल मालूम होता था जिससे ऐसा जान पडता था मानो पृथ्वी रूप स्त्रीने चन्दनका सफेद तिलक ही लगाया हो। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञण मार्गकी शोभा देखते हुए वे दोनों अनुक्रमसे उत्पत्तखेटक नगर जा पहुँचे। वह नगर संगीत कालमें होनेवाले गंभीर शब्दोंसे दिशास्रोंको बिघर (बहरा ) कर रहा था।। १००-१०४।। जब वे दोनों भाई राजमन्दिरके समीप पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गये। उन्होंने राजमन्दिरमें प्रवेश कर राजसभामें बैठे हुए वज्रजंघके दर्शन किये ॥ १०४॥ उन दोनों विद्याधरोंने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके सामने, लाई हुई भेट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा रत्न-मय पिटारा रख दिया ॥ १०६ ॥ महाराज वज्रजंघने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हन्ना आवश्यक पत्र ले लिया। उसे देखकर उन्हें चक्रवर्तीके दीचा लेनेका निर्णय हो गया और इस बातसे वे बहुत ही विस्मित हुए।। १८७।। वे विचारने लगे-िक अहो, चक्रवर्ती बड़ा ही पुण्यात्मा है जिसने इतने बड़े साम्राज्यके वैभवको छोड़कर पवित्र श्रंगवाली स्नोके समान दीचा धारण की है।। १०८।। अहो ! चक्रवर्तीके पुत्र भी बड़े पुण्यशालो और अचिन्त्य साहसके धारक हैं जिन्होंने इतने बड़े राज्यको ठूकराकर पिताके साथ ही दीचा धारण की है।। १०९।। फले हुए कमलके समान मुखकी कान्तिका धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इस महान भारको वहन करनेके लिये नियुक्त किया गया है। श्रौर मामी लह्मीमती 'कार्य चलाना कठिन है' यह समभ-कर राज्यमें शान्ति रखनेके लिये शीघ ही मेरा सन्निधान चाहती हैं त्रर्थात् मुफे बुला रही हैं।। ११०-१११ ॥ इस प्रकार कार्य करनेमें चतुर बुद्धिमान् वन्नजंघने पत्रके ऋर्यका निश्चय कर स्वयं निर्णय कर लिया और अपना निर्णय श्रीमतीको भी दिया ॥ ११२॥ पत्रके सिवाय उन विद्याधरोंने तदमीमतीका कहा हुआ मौखिक संदेश भी सुनाया था जिससे वज्रजंघको पत्रके अर्थका ठीक ठीक निर्णय हो गया था । तद्नन्तर बुद्धिमान् वश्रजंघने पुण्डरीकिणी पुरी जानेका विचार किया ॥ ११३ ॥ पिता श्रौर भाईके दीचा लेने श्रादिके समाचार सुनकर श्रीमतीको बहुत दु:ख हुआ था परन्तु वज्रजंघने उसे समभा दिया और उसके साथ भी गुण दोषका

१ तदुन्मुद्रितमन्तःस्थं प०। तदुन्मुद्रय ल०। २ —प्राव्याज्य— प०, ग्रा०, द०, स०, म०। ३ उपयच्छते सा। स्वीकरोति सा। 'यमो विवाहे' उपाद्यमेस्तङो भवति विवाहे इति तङ्। ४ पवित्रांगीम्। ५ श्रवशं कृत्वा । श्रवमन्याधि—प०। ६ धुरन्थरैः। ७ मातुलानी। ८ सामीप्यम् । ६ प्रतीक्षते।

विस्त्य च पुरो दूतमुख्यो तौ कृतसिक्कयो। स्वयं तदनुमार्गेण प्रयाणायोद्यतो नृपः ॥११५॥ ततो मितवरानन्दौ धनिमन्नोऽप्यकम्पनः। महामन्त्रिपुरोधोऽप्रय श्रेष्टिसेनाधिनायकाः ॥११६॥ प्रधानपुरुषाश्चान्ये प्रयाणोद्यतबुद्धयः। परिवश्चनेरेन्द्रं तं शतक्रतुमिवामराः ॥११७॥ तस्मिन्नेवाह्वि सोऽह्वाय' प्रस्थानमकरोत् कृती। महान् प्रयाणसंचोभः तदाभूक्तिनयोगिनाम् ॥११८॥ यूयमाबद्धसौवर्णप्रैवेयादिपरिच्छदाः । करेणूर्मदवैमुख्यात् सतोः कुळवधूरिव ॥११९॥ राज्ञीनामधिरोहाय सज्जाः प्रापयत दुत्तम्। यूयमश्वत रीराशु पर्याणयतः शोष्ठगोः ॥१२०॥ त्रप्त्रमकुळक्चेदम् श्रापाय्योदकमाशुगम् । काचवाहजनान् यूयं गवेषयत दुर्दमान् ॥१२२॥ तुरङ्गमकुळक्चेदम् श्रापाय्योदकमाशुगम् । बद्धपर्याणकं यूयं कुरुष्वं सुवयोऽन्वितम् ॥१२२॥ श्रुजिष्याः सर्वकर्मीणा यूयमह्यत दुतम् । पाकधान्यपरिक्षोद् । श्रोधनादिनियोगिनीः ॥१२२॥ यूयं सेनाप्रमा भूत्वा निवेशं प्रति सृच्छिताः । समप्रयतः तद्वोग्यां सामग्रीं निरवप्रहाः ॥१२५॥ यूयं महानसे राज्ञो नियुक्ताः सर्वसम्पदाः। समप्रयतः तद्वोग्यां सामग्रीं निरवप्रहाः ॥१२५॥ यूयं गोमण्डळक्चारु वात्सकं बहुधेनुकम् । सोदकेषु प्रदेशेषु सच्छोयेष्वभिरस्त ॥१२६॥ यूयं गोमण्डळक्चारु वात्सकं बहुधेनुकम् । सोदकेषु प्रदेशेषु सच्छोयेष्वभिरस्त ॥भुरातपः ॥१२६॥ यूयमारक्षत स्त्रेणं । राज्ञकोयं प्रयावतः । सपाठीना इवाम्भोधेः तरङ्गा भासुरातपः ॥१२०॥

विचार कर साथ साथ वहाँ जानेका निश्चय किया ॥ ११४ ॥ तद्नन्तर खूब आद्र-सत्कारके साथ उन दोनों विद्याधर दूतोंको उन्होंने आगे भेज दिया और स्वयं उनके पीछे प्रस्थान करनेकी तैयारी की ॥ ११५ ॥

तदनन्तर मतिवर, त्रानन्द, धनमित्र श्रौर त्रकम्पन इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजसेठ श्रौर सेनापितयोंने तथा श्रौर भी चलनेके लिये उद्यत हुए प्रधान पुरुषोंने श्राकर राजा वज्रजंघ को उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कहीं जाते समय इन्द्रको देव लोग घेर लेते हैं।। ११६-११७ ।। उस कार्यक्रशल वज्रजंघने उसी दिन शीघ ही प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करते समय अधिकारी कर्मचारियोंमें बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था।।११८।। वे अपने सेवकोंसे कह रहे थे कि तुम रानियोंके सवार होनेके लिये शीघ ही ऐसी हथिनियाँ लात्रो जिनके गलेमें सुवर्णमय मालाएं पड़ी हों, पीठपर सुवर्णमय मूलें पड़ी हों ख्रौर जो मद-रहित होनेके कारण कुलीन स्त्रियोंके समान साध्वी हों। तुम लोग शींघ चलनेवाली खचरियोंको जीन कसकर शीघ ही तैयार करा। तुम ख्रियोंके चढनेके लिए पालकी लाख्यो ख्रौर तुम पालकी ले जाने वाले मजबूत कहारोंको खोजो। तुम शीव्रगामी तरुण घोड़ोंको पानी पिलाकर श्रौर जीन कसकर शीव ही तैयार करो। तुम शीघ्र ही ऐसी दासियाँ बुलाश्रो जो सब काम करनेमें चतुर हों श्रीर खासकर रसोई बनाना, अनाज कूटना शोधना आदिका कार्य कर सकें। तुम सेनाके आगे आगे जाकर ठरहनेकी जगह पर डेरा तंबू त्रादि तैयार करो तथा घास-भुस त्रादिके ऊँचे ऊँचे ढेर लगाकर भी तैयार करो । तुम लोग सब सम्पदात्रोंके ऋधिकारी हो इसलिये महाराजकी भोजनशालामें नियुक्त किये जाते हो । तुम बिना किसी प्रतिबन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्ठी करो । तुम बहुत दूध देनेवाली ख्रौर बछड़ों सहित सुन्दर सुन्दर गायें ले जास्रो, मार्गमें उन्हें जल सहित श्रीर छायावाले प्रदेशोमें सुरिच्चत रखना। तुम लोग हाथमें चमकीली तलवार लेकर मर्छालयों

१ सपिद । २ कग्छभूषादिपरिकराः । ३ विमुखत्वात् । ४ वेसरीः । ५ बद्धपर्याणाः कुरुत । ६ काविटकजनान् । ७ निरङ्कुशान् । ८ शीघ्रगमनम् । ६ चेटीः । १० सर्वकर्मीण समर्थाः । ११ द्वताः श्र०, प०, द०, स० । १२ त्वोदः कुट्टनम् । १३ स्च्छितीः द०, प० । सोच्छितीः श्र०, स० । उच्छिताः उद्धृताः । १४ कुरुत । १५ कायमानं तृण्यदम् । 'कायमानं तृण्यैकिसि' इत्यभिधानचिन्ता- मिणिः । १६ समग्रं कुरुध्वम् । १७ निर्वाधाः । १८ स्त्रीसमूहम् । १६ राज्ञ इदम् । २० भासुरखङ्काः ।

यूयं कञ्चकिनो वृद्धा मध्येऽन्तःपुरयोषिताम् । अङ्गरक्षानियोगं स्वम् अञ्चन्यं कुरुतादताः ।।१२८।।
यूयमत्रैव पाश्चात्यं कर्माण्येवानुतिष्ठतः । यूयं समं समागत्य स्वान्नियोगान् प्रपश्यतः ।।१२६।।
देशाधिकारिणो गत्वा यूयं चोदयत दुतम् । अतिप्रहोतु भूनाथं सामग्रवा स्वानुरूपयाः ।।१३०।।
यूयं विश्वतः हस्त्यश्वं यूयं पालयतौष्ट्रकम् । यूयं सवात्सकं भूरिक्षीरं रचत धैनुकम् ।।१३२।।
यूयं जैनेश्वरोमच्यां रत्तत्रयपुरस्सराम् । यजेत शान्तिकं कर्म समाधाय महोक्षितः ॥१३२॥
कृतामिषेचनाः सिद्धशेषां गन्धाम्बुमिश्रिताम् । यूयं क्षिपेत पुर्यश्चाशोः शान्तिघोषैः समं प्रभोः ॥१३३॥
कृतामिषेचनाः सम्यग्निरूपितशुभोदयोः । प्रस्थानसमर्थः ब्रूत राज्ञो यात्राप्रसिद्धये ।।१३४॥
यूयं नैमित्तिकाः सम्यग्निरूपितशुभोदयोः । प्रस्थानसमर्थः ब्रूत राज्ञो यात्राप्रसिद्धये ।।१३४॥
इति "तन्त्रनियुक्तानां" तदा कोल्यहलो महान् । अद्यतिष्ठत् प्रयाणाय सामग्रीमनुतिष्ठताम् ॥१३५॥
ततः कर्रान्द्रस्तुरगैः पत्तिभिश्चोद्यतायुष्ठैः । नृपाजिरमभृद् रुद्धं स्यन्दनैश्च समन्ततः ॥१३६॥
स्यातापत्रमाण्युरिपि अञ्चल्यतेश्च स्चित्रतः । निरुद्धमभवद्वयोम घनैरिव सितासितैः ॥१३६॥
कृत्राणां निकुरम्वेण रुद्धं तेजोऽपि भास्वतः । सद्वृत्तसन्निधौ नृनं नाभा तेजस्विषामिषि ॥१३६॥
स्थानां वारणानाञ्च केतवोऽ निवाऽन्यतोऽश्चिवन् । पवनान्दोलिता दीर्घकाखाद् दृष्ट्वे तोषिणः॥१३६॥
स्थानां वारणानाञ्च केतवोऽ निवाऽन्यतोऽश्चिवन् । पवनान्दोलिता दीर्घकाखाद् दृष्ट्वे तोषिणः॥१३६॥

सहित समुद्रकी तरङ्गोंके समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्नसे राजाके रनवासकी रज्ञा करना । तुम वृद्ध कंचुकी लोग अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मध्यमें रहकर बड़े आदरके साथ अंगरचाका कार्य करना । तुम लोग यहाँ ही रहना श्रौर पीछे के कार्य बड़ी सावधानी से करना । तुम साथ साथ जास्रो स्रौर स्रपने ऋपने कार्य देखो । तुम लोग जाकर देशके ऋधिकारियोंसे इस बातकी शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यतानुसार सामग्री लेकर महाराजको लेनेके लिये आवें। मार्गमें तुम हाथियों श्रौर घोड़ोंकी रचा करना, तुम ऊँटोंका पालन करना श्रौर तुम बहुत दूध देनेवाली बछड़ों सहित गायोंकी रत्ता करना। तुम महाराजके लिये शान्ति वाचन करके रत्नत्रयके साथ साथ जिनेंद्रदेवकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पहले जिनेंद्रदेवका अभिषेक करो श्रौर फिर शान्तिवाचनके साथ साथ पवित्र श्राशीर्वाद देते हुए महाराजके मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हुए सिद्धोंके शेषात्तत त्रेपण करो । तुम ज्योतिषी लोग प्रहोंके शुभोदय आदिका अच्छा निरूपण करते हो इसिलये महाराजकी यात्राकी सफलताके लिये प्रस्थानका उत्तम समय बतलात्री'। इस प्रकार उस समय वहाँ महाराज वज्रजंघके प्रस्थानके लिये सामग्री इकट्ठी करनेवाले कर्मचारियोंका भारी कोलाहल हो रहा था ॥ ११८-१३४ ॥ तदनन्तर राजभवनके त्र्यागेका चौक हाथी, घोड़े, रथ श्रीर हथियार तिये हुए पियादोंसे खचाखच भर गया था ॥ १३६॥ उस समय ऊपर उठे हुए सफेद छत्रोंसे तथा मरूरिपच्छके बने हुए नीले नीले छत्रोंसे आकाश व्याप्त हो गया था जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद और कु ह काले मेघोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ १३७ ॥ इस समय तने हुए छत्रोंके समृहसे सूर्यका तेज भी रुक गया था सो ठीक ही है। सद्भत्त-सदा-चारी पुरुषोंके समीप तेजस्वी पुरुषोंका भी तेज नहीं ठहर पाता। छत्र भी सद्भूत-गोल थे इसिलये उनके समीप सूर्यका तेज नहीं ठहर पाया था ॥ १३८ ॥ उस समय रथों त्रीर हाथियों पर लगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे हिलतो हुई आपसमें मिल रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद एक दूसरेको देखकर संतुष्ट हो परस्परमें मिल ही रहीं

१ सादराः । २ पश्चात्कर्तुं योग्यानि कार्याणि । ३ सम्मुखागन्तुम् । ४ पोषयत । ५ घेनुसमूहम् । ६ —पुरम्सराः ग्र०, स०। ७ समाधानं कृत्वा। ८ च्चिपत द०। ६ प्रस्थाने समयं ग्र०, स०। १० सिद्ध्यर्थम् । ११ तन्त्रः परिच्छेदः । १२ तन्त्रनियुक्तानां प०। १३ उदेति स्म । १४ —पिच्छुच्छुत्रै— ग्र०, प०, द०, स०, म०। १५ ग्रामा तैजः । १६ —न्योन्यमाश्लिषन् प०, ग्र०, स०, द०, म०, ल०। १७ ग्रालिङ्गनं चिकरे । १८ दृष्ट्वैष ।

तुरङ्गमखुरोङ्ग्ताः 'श्रासर्पन् रेखवः' पुरः । मार्गमस्येव निर्देष्टुं नभोभागविलङ्क्षिनः ॥१४०॥ किरिणां मद्धाराभिः शीकरैश्च करोज्झितैः । हयलालाजलैश्चापि प्रखनाश महीरजः ॥१४९॥ ततः पुराद् विनिर्यान्ती सा चमूर्व्यरुचद् भृशम् । महानदीव सच्छ्नप्रफेना वाजितरङ्गिका ॥१४२॥ करीन्द्रपृथुयादोभिः तुरङ्गमतरङ्गकैः' । विलोलासिलतामत्स्यैः शुशुभे सा चमूपुनी ॥१४३॥ ततः समीकृताशेषस्थलनिम्नमहीतला । श्रपर्याप्तमहामार्गा यथास्वं प्रस्ता चमूः ॥१४४॥ वनेभकरमुण्भित्वा दानसक्ता' मदालिनः । 'न्यलीयन्त नृपेभेन्द्रकरटे' प्रक्षरन्मदे ॥१४५॥ रम्यान् वनतरून् हित्वा राजस्तम्बेरमानमून् । 'श्राश्रयन्मधुपाः प्रायः प्रत्यग्रं लोकरङ्गनम् ॥१४६॥ तृपं वनानि रम्याणि प्रत्यगृह्णन्नवाध्वनि । फलपुष्पमरानम्नैः सान्द्रच्छायैर्महादुमैः ॥१४७॥ तदा वनलतापुष्पपल्लवान् करपल्लवैः । श्रजहारावतंसादिविन्यासाय वधूजनः ॥१४८॥ ध्रुवमक्षीणपुष्पद्धिं प्राप्तासत्ते वनशाखिनः । यत्सैनिकोपभोगेऽपि न जहुः पुष्पसम्पदम् ॥१४९॥ हयहेषितमातङ्ग-नृहंद्बृहितनिस्वनैः । मुखरं तद्धलं शष्पसरोवरमथासदत् ॥१५०॥ यदम्बुजरजःपुञ्जिपञ्जरोकृतवोचिकम् । कनकद्ववसच्छायं बिर्मान्त स्माम्बुशोतलम् ॥१५५॥

हों ॥१३९॥ घोड़ोंकी टापोंसे उठी हुई घूल आगे आगे उड़ रही थी जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह वज्रजंघको मार्ग दिखानेक लिये ही आकाश प्रदेशका उल्लंघन कर रही हो ॥ १४० ॥ हाथियोंकी मद्धारासे, उनकी सुंडसे निकले हुए जलके छींटोंसे श्रौर घोड़ोंकी लार तथा फेनसे पृथ्वीकी सब धूल जहाँकी तहाँ शान्त हो गई थी ॥ १४१ ॥ तदनन्तर, नगरसे बाहिर निकलती हुई वह सेना किसी महानदीके समान ऋत्यन्त शोभायमान हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार महानदीमें फेन होता है उसी प्रकार उस सेनामें सफेद छत्र थे और नदीमें जिस प्रकार लहरें होती हैं उसी प्रकार उसमें अनेक घोड़े थे।। १४२।। अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े जलजन्त थे. घोड़े ही जिसमें तरक्नें थी और चंचल तलवारें ही जिसमें मछलियाँ थीं ऐसी वह सेना रूपी नदी बड़ी ही सुशोभित हो रही थी॥ १४३॥ उस सेनाने ऊँची नीची जमीनको सम कर दिया था तथा वह चलते समय बड़े भारी मार्गमें भी नहीं समाती थी इसलिये वह अपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ फैलकर जा रही थी।। १४४।। 'प्राय: नवीन वस्तु ही लोगोंको अधिक श्रानन्द देती है लोकमें जो यह कहावत प्रसिद्ध है वह बिलकुल ठीक है इसीलिये तो मदके लोभी भ्रमर जंगली हाथियोंके गण्डस्थल छोड़ छोड़कर राजा वज्रजंघकी सेनाके हाथियोंके मद बहानेवाले गण्डस्थलोंमें निलीन हो रहे थे त्र्यौर सुगन्धके लोभी कितने ही भ्रमर वनके मनोहर वृत्तोंको छोड़कर महाराजके हाथियोंपर आ लगे थे ॥ १४४-१४६ ॥ मार्गमें जगह जगह पर फल त्र्यौर फुलोंके भारसे मुके हुए तथा घनी छायावाले बड़े बड़े वृत्त लगे हुए थे। उनसे ऐसा मालूम होता था मानों मनोहर वन उन वृत्तोंके द्वारा मार्ग में महाराज वज्रजंघका सत्कार ही कर रहे हों ॥ १४७ ॥ उस समय स्त्रियोंने कर्ण्फूल आदि आभूषण बनानेके लिए अपने कर-पल्लवोंसे वनलुवात्र्योंके बहुतसे फूल और पत्तो तोड़ लिये थे ॥१४८॥ मालूम होता है कि उन वनके बृत्तोंका अवश्य ही अची गपुष्प नामकी ऋद्धि प्राप्त हो गई थी इसी लिये तो सैनिकों द्वारा बहुतसे फूल तोड़ लिये जानेपर भी उन्होंने फलोंकी शोभाका परित्याग नहीं किया था ।। १४६ ।। अथानन्तर घोड़ोंके हींसने और हाथियोंकी गंभीर गर्जनाके शब्दोंसे शब्दायमान वह सेना क्रम कमसे शब्प नामक सरोवरपर जा पहुँची ॥ १४० ॥

उस सरोवरकी लहरें कमलोंकी परागके समृहसे पीली पीली हो रही थीं और इसीलिये वह पिघले हुए सुवर्णके समान पीले तथा शीतल जलको धारण कर रहा था॥ १४१॥

१ प्रसर्गत्त स्म । २ -सर्पद्रेणवः ग्र॰, म॰, स॰ । ३ उपदेष्टुम् । ४ जलचरैः । ५ मदासकाः । ...शकाः ग्र॰, प॰, द॰ । ६ निलीना वभूवुः । ७ गएडस्थले । ८ श्रायन्ति स्म ।

'वनषगडवृतप्रान्तं यदक्कस्यांशवो मृशम् । न तेषुः संवृतं को वा तपेदार्द्रान्तरात्मकम् ।।१५२।।
विहङ्गमरुतेर्न्तं तत्सरो नृपसाधनम् । ग्राजुहाव निवेष्टन्यम् इहेत्युद्रीचिबाहुकम् ।।१५३।।
ततस्तिस्मन् सरस्यस्य न्यविक्षत बलं प्रभोः । तरुगुरुमलताच्छन्न पर्यन्ते मृदुमारुते ।।१५४।।
दुर्बलाः स्वं जहुः स्थानं बलविद्धरिमद्रुताः । ग्रादेशैरिव संप्राप्तेः स्थानिनो हन्तिपूर्वकाः ।१९५५।।
विज्ञहुनिजनीडानि विह्यास्तत्रसुर्म्याः । स्रगेन्द्रा बलसंक्षोभात् शनैः समुद्मीलयन् ।११५६।।
शाखाविषक् भूषादि-रुचिरा वनपादपाः । करुपद्रुमिश्रयं भेजुः ग्राश्रितीमथुनैर्मिथः ।।१५७॥
कुसुमापचये तेषां पादपा विद्यैनंताः । ग्रानुकूलिमवातेनुः संमतातिथ्यसिक्तयाः ।।१५६॥
कृतावगाहनाः स्नातुं स्तनद्धनं सरोजलम् । रूपसौन्दर्यलोभेन रेत्तदगारीरिद्वाङ्गनाः ।।१५६॥
'किश्वाभृतदढस्कन्धान् विशतः 'काचवाहकान् । स्वाम्भोऽतिन्यथभीत्येव चकम्पे वीक्ष्य तत्सरः ।।१६०॥
विष्वग् दृद्दिरोरे 'रैद्व्यकुटीभेदा निवेशिताः । करुसा वर्त्सर्यज्ञिनस्थास्य ।

उस सरोवरके किनारेके प्रदेश हरे हरे वनखण्डोंसे घिरे हुए थे इसलिये सूर्यकी किरएों उसे संतप्त नहीं कर सकती थीं सो ठीक ही है जो संवत है-वन आदिसे घिरा हुआ है (पन्नमें ग्रिप्त समिति आदिसे कर्मीका संवर करनेवाला है) और जिसका अन्तःकरण-मध्यभाग ( पन्नमें हृदय ) आई है-जलसे सहित होनेके कारण गीला है ( पन्नमें द्यासे भींगा है ) उसे कौन सतप्त कर सकता है ? ॥ १५२ ॥ उस सरोवरमें लहरें उठ रही थीं श्रौर किनारे पर हंस. चकवा ऋादि पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यह सरोवर लहररूपी हाथ उठाकर पिचयोंके द्वारा मधुर शब्द करता हुआ 'यहां ठहरिये' इस तरह वज्रजंघकी सेनाको बुला ही रहा हो ॥ १५३॥ तदनन्तर, जिसके किनारे छोटे बड़े वृत्त श्रीर त्ततात्रोंसे घरे हुए हैं तथा जहां मन्द मन्द वायु बहती रहती है ऐसे उस सरोवरके तटपर वज्रजंघकी सेना ठहर गई।। १४४॥ जिस प्रकार व्याकरणमें 'वध' 'घस्लु' आदि आदेश होने पर हन स्रादि स्थानी स्रपना स्थान छोड़ देते हैं उसी प्रकार उस तालाब के किनारे बलवान प्राणियों द्वारा ताड़ित हुए दुर्वल प्राणियोंने अपने स्थान छोड़ दिये थे। भावार्थ-सैनिकोंसे डर कर हरिए आदि निर्वल प्राणी अन्यत्र चले गये थे और उनके स्थान पर सैनिक ठहर गये थे ॥ १४४ ॥ उस सेनाके चोभसे पिचयोने अपने घोंसले छोड़ दिये थे. मृग भयभीत हो गये थे श्रौर सिंहोंने धीरे धीरे श्राँखें खोली थीं।। १४६।। सेनाके जो स्नी-पुरुष वनवृत्तोंके नीचे ठहरे थे उन्होंने उनकी डालियों पर अपने आभूषण, वस्त्र आदि टांग दिये थे इसलिये वे कल्पवृत्तोंकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे।। १४७॥ पुष्प तोड़ते समय वे वृत्त अपनी डालियोंसे मुक जाते थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वे वृत्त आतिथ्य-सत्कारको उत्तम समभकर उन पुष्प तोड़नेवालोंके प्रति ऋपनी ऋनुकूलता ही प्रकट कर रहे हों ॥ १५८ ॥ सेनाकी स्त्रियां उस सरोवरके जलमें स्तन पर्यन्त प्रवेश कर स्नान कर रहीं थीं, उस समय वे ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो सरोवरका जल श्रदृष्टपूर्व सौन्दर्यका लाभ सममकर उन्हें श्रपनेमें समा ही रहा हो ।। १४६ ।। भार ढोनेसे जिनके मजबृत कन्धोंमें बड़ी बड़ी भट्टें पड़ गई हैं ऐसे कहार लोगोंको प्रवेश करते हुए देखकर वह तालाब 'इनके नहानेसे हमारा बहुतसा जल व्यर्थ ही खर्च हो जायगा' मानो इस भयसे ही काँप उठा था।। १६०॥ इस तालाबके किनारे चारों स्रोर लगे हुए तंबू ऐसे माल्एम होते थे मानो वनलहमीने भविष्यत्कालमें तीर्थंकर होनेवाले वज्जांघके

१ वनखरड ग्र०, द०, स०, म०, ल०, । २ निभृतम् । ३ पर्यन्तमृदु ग्र०, ल० । ४ हनिपूर्वकाः व०, प०, ग्र०, म, द०, छ०, ट । हन् हिंसागत्योरित्यादिघातवः । ५ नयनोन्मीलनं चिक्ररे । ६ लग्नम् । ७ कुसुमाव चये ग्र०, प०, द०, स० । ८ स्तनप्रमाणम् । ६ —लाभेन म०, ल० । १० सरः । ११ गिलति स्म ।१२ ब्रग्शिभूतदृदुभुजशिखरान् । १३ कावटिकान् । १४ वस्त्रवेश्म । १५ भविष्यिष्जनस्य ।

निपस्य' सुवि भूयोऽपि प्रोत्थाय कृतवलगनाः' । रेजिरे वाजिनः स्नेहैः पृष्टा मलला इवोद्धताः ॥१६२॥ 'मधुगानादिव कृदा यद्वाः' शालिबु दन्तिनः । सुवंशा जगतां प्र्या बलादाधोरणै'स्तदा ॥१६३॥ यथास्वं सन्निविष्टेपु सैन्येषु स ततो नृपः । शिविरं प्रापद्ध्वन्यैः हयैरविदितान्तरम् ॥१६४॥ तुरङ्गसल्तुरोद्ध्तरेखुरुषित् मूर्त्तयः । स्विद्यन्तः सादिनः प्राप्ताः ते ल्लाटन्तपे रवौ ॥१६५॥ 'क्षायमाने महामाने राजा तत्रावसत् सुखम् । सरोजलतरङ्गोत्थमृदुमारुतशीतले ॥१६६॥ ततो दमधराभिख्यः श्रीमानम्बरचारणः । समं सागरसेनेन तन्निवेशमुपाययौ ॥१६७॥ कान्तारचर्यां संगीर्य' पर्यटन्तौ यदच्छ्या । वज्रजङ्कमहीभर्तुः श्रावासं तात्रुपेयतुः ॥१६८॥ दूरादेव मुनीन्द्रौ तौ राजापश्यन्महाद्युती । स्वर्गापवर्गयोर्मार्गाविव प्रचीणकलमपौ ॥१६९॥ स्वाङ्गदीसिविनिद्धूततमसौ तौ ततो मुनी । ससंश्रमं समुत्थाय प्रतिजमाह भूमिपः ॥१७०॥ कृताञ्जलिपुटो भक्त्या दत्तार्घः प्रणिपत्य तौ । गृहं प्रवेशयामास श्रीमत्या सह पुर्यभाक् ॥१०९॥ प्रचालिताङ्घी संपूज्य मान्ये स्थाने निवेश्य तौ । प्राण्यत्य मनःकाय वचोभिः शुद्धिमुद्धहन् ॥१०२॥

लिये उत्तम भवन ही बना दिये हों ॥ १६१ ॥ जमीनमें लोटनेके बाद खड़े होकर हींसते हुए घोड़े ऐसे माल्म होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ही हों ॥ १६२ ॥ पीठकी उत्तम रीढ़वाले हाथी भी भ्रमरोंके द्वारा मद पान करनेके कारण कुपित होने पर ही मानो महावतों द्वारा बांध दिये गये थे जैसे कि जगत्भूच्य श्रीर कुलीन भी पुरुष मद्यपानके कारण बांधे जाते हैं ॥ १६३ ॥

तदनन्तर जब समस्त सेना ऋपने ऋपने स्थानपर ठहर गई तब राजा वज्रजंघ मार्ग तय करनेमें चतुर-शीव्रगामी घोड़ेपर बैठकर शीव्र ही ऋपने डेरेमें जा पहुँचे ॥ १६४ ॥ घोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई धूलिसे जिसके शरीर ढल हो रहे हैं ऐसे घुड़सवार लोग पसीनेसे युक्त होकर उस समय डेरोंमें पहुँचे थे जिस समय कि सूर्य उनके ललाटको तपा रहा था॥ १६५ ॥ जहाँ सरोवरके जलकी तरंगोंसे उठती हुई मन्द वायुके द्वारा भारी शीतलता विद्यमान थी ऐसे तालावके किनारे पर बहुत ऊंचे तंबूमें राजा वस्त्रजंघने सुखपूर्वक निवास किया॥ १६६ ॥

तद्नन्तर आकाशमें गमन करनेवाले श्रीमान् दमधर नामक मुनिराज, सागरसेन नामक मुनिराजके साथ साथ वज्रजंघके पड़ावमें पधारे ॥ १६७ ॥ उन दोनों मुनियोंने वनमें ही आहार लेनेकी प्रतिज्ञा की थी इसलिये इच्छानुसार विहार करते हुए वज्रजंघके डेरेके समीप आये ॥१६८॥ वे मुनिराज अतिशय कान्तिके धारक थे, और पापकमोंसे रहित थे इसलिये ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्वर्ग और मोत्तके साचात् मार्ग ही हों ऐसे दोनों मुनियोंको राजा वज्रजंघने दूरसे ही देखा ॥ १६९॥ जिन्होंने अपने शरीरकी दीप्तिसे वनका अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे दोनों मुनियोंको राजा वज्रजंघने संभ्रमके साथ उठकर पड़गाहन किया ॥ १७०॥ पुर्यातमा वज्रजंघने रानी श्रीमतीके साथ बड़ी भक्तिसे उन दोनों मुनियोंको हाथ जोड़ अर्घ दिया और फिर नमस्कार कर मोजनशालामें प्रवेश कराया॥ १७१॥ वहाँ वज्रजंघने उन्हें ऊँचे स्थानपर बैठाया, उनके चरणकमलोंका प्रज्ञालन किया, पूजा की, नमस्कार किया, अपने मन वचन कायको शुद्ध किया

१ पतित्वा । २ प्रोच्छाय कृतवलाशनाः ४०, स० । ३ तैलैः । ४ मधुनो मद्यस्य पानात् । पत्ते मद्यपरव्यात् । ५ कृ है ईद्धाः म०, ८०, स० । ६ हस्ति पकैः । ७ पथिकैः । ८ ग्राप्तादितः । ६ ग्राप्तादेशः । १० पटकुट्याम् । ११ प्रतिज्ञां कृत्वा ।

श्रद्धादिगुण्संपत्था गुण्वद्भ्यां विशुद्धिभाक् । दत्वा विधिवदाहारं पञ्चाश्चर्याण्यवाप सः ॥१७३॥ 'वसुधारां दिवो देवाः पुष्पकृष्ट्या सहािकरन् । मन्दं व्योमापगावािर किणकोर्मरुदाववौ ॥१०४॥ मन्द्रदुन्दुभिनिघोषैः घोषणाञ्च प्रचिकरे । श्रहो दानमहो दानम् इत्युचै रुद्धदिङ्मुखम् ॥१७५॥ ततोऽभिवन्य संपूज्य विसर्ज्यं मुनिपुङ्गवौ । 'काञ्चकीयादबुद्धैनौ चरमावात्मनः सुतौ ॥१७६॥ श्रीमत्या सह संश्रित्य संप्रीत्या निकटं तयोः । स धर्ममश्च्णोत् पुण्यकामः सद्गृहमेधिनाम् ॥१७७॥ दानं पूजाञ्च शोषधञ्च प्रपञ्चतः । श्रुत्वा धर्मं ततोऽप्रच्छत् सकान्तः त्वां भवावलीम् ॥१७०॥ मुनिद्मवरः प्राख्यत् तस्य जन्मावलीमिति । दशनांशुभिरुद्योतम् श्रातन्वन् दिङ्मुखेषु सः ॥१७५॥ सुन्दर्योमतिसुन्दर्यां ज्यायान् सूनुरजायथाः । निर्वेदादाईतीं द्रिमम् श्रादायाव्यक्तसंयतः ॥१८०॥ सुन्दर्योमतिसुन्दर्यां ज्यायान् सूनुरजायथाः । निर्वेदादाईतीं द्रिमम् श्रादायाव्यक्तसंयतः ॥१८०॥ विद्यामत्वकाख्यायां व्योमगानामधीशिता । महावलोऽभूभोंगांश्च यथाकामं त्वमन्वभूः ॥१८२॥ स्वयम्बुद्धात् प्रबुद्धात्मा जिनपूजापुरस्तरम् । त्यक्त्वा संन्यासतो देहं लिलताङः सुरोऽभवः ॥१८॥ ततश्च्युत्वाधुनाभूस्त्वं वज्रजङ्घमहोपितः । श्रीमतो च पुरैकिस्मन् भवे द्विपे द्वितीयके ॥१८५॥

श्रौर फिर श्रद्धा तुष्टि भक्ति श्रलोभ चमा ज्ञान श्रौर शक्ति इन गुणोंसे विभूषित होकर विशुद्ध परिग्णामोंसे उन गुणवान दोनों मुनियोंको विधि-पूर्वक श्राहार दिया। उसके फलस्वरूप नीचे लिखे हुए पञ्चाश्चर्य हुए। देव लोग श्राकाशसे रत्न वर्षा करते थे, पुष्पवर्षा करते थे, श्राकाश-गंगाके जलके छींटोंको बरसाता हुश्रा मन्द मन्द वायु चल रहा था, दुन्दिभ बाजोंकी गम्भीर गर्जाना हो रही थी श्रौर दिशाश्रोंको ज्याप्त करनेवाले 'श्रहो दानं श्रहो दानं' इस प्रकारके शब्द कहे जा रहे थे।। १७२-१७४।। तदनन्तर वश्रजंघ, जब दोनों मुनिराजोंको वन्दना और पूजा कर वापिस भेज चुका तब उसे श्रपने कंचुकीके कहनेसे मालूम हुश्रा कि उक्त दोनों मुनि हमारे ही श्रान्तिम पुत्र हैं।। १७६॥ राजा वश्रजंघ श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेमसे उनके निकट गया और पुण्यप्राप्तिकी इच्छासे सद्गृहस्थोंका धर्म सुनने लगा।। १७७॥ दान पूजा शील श्रौर प्रोषध श्रादि धर्मोंका विस्तृत स्वरूप सुन चुकनेके बाद वश्रजंघने उनसे श्रपने तथा श्रीमतीके पूर्वभव पूछे।। १७८॥ उनमेंसे दमधर नामके मुनि श्रपने दांतोंकी किरणोंसे दिशाश्रोंमे प्रकाश फैलाते हुए उन दोनोंके पूर्वभव कहने लगे।। १७९॥

हे राजन्, तूं इस जन्मसे चौथे जन्ममें जम्बू द्वीपके विदेह होत्रमें स्थित गंधिलादेशके सिंहपुर नगरमें राजा श्रीषेण श्रीर श्रितशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्येष्ठ पुत्र हुआ था। वहाँ तूने विरक्त होकर जैनेश्वरी दीन्ना धारण की। परन्तु संयम प्रकट नहीं कर सका श्रीर विद्याध्य राजाश्रोंके भोगोंमें चित्त लगाकर मृत्युको प्राप्त हुआ जिससे पूर्वोक्त गंधिलादेशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर श्रलका नामकी नगरीमें महाबल हुआ। वहाँ तूने मनचाहे भोगोंका अनुभव किया। फिर स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपूजा कर समाधिमरणसे शरीर छोड़ा श्रीर लिलताङ्गदेव हुआ। वहाँसे च्युत होकर श्रब वज्रजंघ नामका राजा हुआ है।। १८०-१८४।।

यह श्रीमती भी पहले एक भवमें धातकीखण्डद्वीपमें पूर्व मेरुसे पश्चिमकी श्रोर गंधिल देशके पलालपर्वत नामक माममें किसी गृहस्थकी पुत्री थी। वहाँ कुछ पुरुषके उदयसे तूं, उसी देशके पाटली

१ -भारा दिवो ग्र०, प०, द०, स०, छ०। २ वास्किणान् किरतीति वारिकिणकीः। १ वृद्धकञ्चुकिनः सकाशात्। ४ प्रारब्धयोगी। ५ -भवत् ग्र०। ६ पूर्वस्मिन्।

'प्राग्मेरोर्गन्थिले 'देशे प्रत्यक्पुत्री कुटुम्बिनः । पलालपर्वतप्रामे जातालपसुकृतोद्यात् ।।१८६।।

विधिनोपोष्य तत्रासीत् तव देवी स्वयंप्रमा । श्रीप्रभेऽभूदिदानीं च श्रीमती वज्रदन्ततः ।।१८८।।

श्रुत्वेति स्वान् भवान् भूयो भूनाथः प्रियया समम् । पृष्टवानिष्टवर्गस्य भवानतिकृत्हलात् ॥१८८॥

स्वत्रन्धुनिःविशेषा में स्निग्धा मतिवराद्यः । तत्प्रसीदं भवानेषा बृहीत्याख्यच्च तान् मुनिः ॥१८०॥

स्वत्रन्धुनिःविशेषा में स्निग्धा मतिवराद्यः । तत्प्रसीदं भवानेषा बृहीत्याख्यच्च तान् मुनिः ॥१८०॥

स्वत्रप्या मतिवरोऽत्रेव जम्बृद्धोपे पुरोगते । विदेहो वत्सकावत्यां विषये त्रिदिवोपमे ॥१९९॥

तत्र पुर्या प्रभाकर्याम् अतिगृद्धो नृपोऽभवत् । विषयेषु विष कात्मा बह्धारम्भपरिष्रहैः ॥१९२॥

वद्ध्वायुर्नारक जातः अश्रे पङ्कप्रभाह्मये । दशाब्ध्युपमितं कालं नारकीं वेदनामगात् ॥१९३॥

ततो निष्पत्य पूर्वोक्तनगरस्य समीपगे । ब्याघोऽभूत् प्राक्तनात्मीयधनिक्षेपपर्वते ॥१९४॥

स्रथान्यदा पुराधीद्यः तत्रागत्य समावसत् । निवर्यं स्वानुजन्मानं ब्युत्थितं विजिगीषया ॥१९५॥

श्रिस्वानुजन्मानमंत्रस्थं नृपमाख्यत् पुरोहितः । स्रत्रेव ते महाँ ल्लामो समिता मुनिदानतः ॥१६६॥

स मुनिः कथमेवात्र लभ्यश्रेच्छूणु पार्थिव । वक्ष्ये तदागमोपायं दिक्यज्ञानावलोकितम् प्रा ॥१६७॥

नामक प्राममें किसी विशिक्षे निर्नामिका नामंकी पुत्री हुई। वहां उसने पिहितास्रव नामक सुनिराजके आश्रयसं विधिपूर्वक जिनेन्द्रगुण्सम्पत्ति और श्रुतज्ञान नामक त्रतोंके उपवास किये जिसके फलस्वरूप श्रीप्रभ विमानमें स्वयंप्रभा देवी हुई थी। जब तुम लिलताङ्ग देवकी पर्यायमें थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और अब वहाँसे चयकर वज्रदन्त चक्रवर्तीके श्रीमती पुत्री हुई है।।१८४-१८८।। इस प्रकार राजा वज्रजांघने श्रीमतीके साथ अपने पूर्वभव सुनकर कौतूहलसे अपने इष्ट सम्बन्धियोंके पूर्वभव पूछे।।१८९॥ हे नाथ, ये मितवर, आनन्द, धनिमत्र और अकम्पन सुक्ते अपने भाईके समान अतिशय प्यारे हैं इसिलये आप प्रसन्न हूजिये और इनके पूर्वभव किहये। इस प्रकार राजाका प्रश्न सुनकर उत्तरमें सुनिराज कहने लगे।।१६०॥

हे राजन, इसी जम्बूद्वीपके पूर्विवदंह त्तेत्रमें एक वत्सकावती नामका देश है जो कि स्वर्गके समान सुन्दर है उसमें एक प्रभाकरी नामकी नगरी है। यह मतिवर पूर्वभवमें इसी नगरीमें श्रतिगृध्र नामका राजा था। वह विषयोंमें श्रत्यन्त श्रासक्त रहता था। उसने बहुत श्रारम्भ श्रीर परित्रहके कारण नरक श्रायुका बन्ध कर लिया था जिससे वह मरकर पङ्कप्रभा नामके चौथे नरकमें उत्पन्न हुआ। वहाँ दशसागर तक नरकोंके दुःख भोगंता रहा॥ १६१-१९३॥ उसने पूर्वभवमें पूर्वोक्त प्रभाकरी नगरीके समीप एक पर्वतपर श्रपना बहुतसा धन गाड़ रक्खा था। वह नरकसे निकलकर इसी पर्वतपर व्याघ्र हुआ॥ १९४॥ तत्पश्चात् किसी एक दिन प्रभाकरी नगरीका राजा प्रीतिवर्धन श्रपने प्रतिकृत खड़े हुए छोटे भाईको जीतकर लौटा श्रीर उसी पर्वतपर ठहर गया॥ १९४॥ वह वहाँ श्रपने छोटे भाईके साथ बैठा हुआ था कि इतनेमें पुरोहितने श्राकर उससे कहा कि श्राज यहाँ श्रापको मुनिदानके प्रभावसे बड़ा भारी लाभ होनेवाला है॥ १६६॥ हे राजन, वे मुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे। इसका उपाय मैं श्रपने दिव्यज्ञानसे जानकर श्रापके लिये कहता हूँ। सुनिये—॥ १९७॥

हम लोग नगरमें यह घोषणा दिलाय देते हैं कि आज राजाके बड़े भारी हर्षका समय है इसिलये समस्त नगरवासी लोग अपने-अपने घरोंपर पताकाएं फहराओ, तोरण बांधो और घरके

१ पूर्वमन्दरस्य । २ अपरिवदेहे । ३ गन्धिलविषये । ४ समानाः । ५ कारणात् । ६ पूर्व-मवान् । ७ विषयेष्वभिष- ट० । ८ आसक्तः । ६ -र्नरकं यातः ल० । १० निर्गत्य अ०, प०, द०, स०, ल० । ११ तत्पुरेशः प्रीतिवर्द्धननामा । १२ तत्पर्वतसमीपे । १३ पुनरावर्त्य । १४ सानुबन्मान-प०, ल०, म०, ट० । अनुजनसहितम् । १५ -माख्यात् अ०, स०, द० । १६ भविष्यति । १७ महानिमित्तम् ।

महानद्य नरेन्द्रस्य प्रमदस्तेन । नागराः । सर्वे यूयं स्वगेहेषु बद्ध्वा केत्त् सतोरणान् ।।१६८॥
गृहाङ्गणानि रथ्याश्च कुरुताशुप्रसूनकैः । सोपहाराणि नीरन्ध्रम् इति द्यः प्रघोषणाम् ।।१९९॥
ततो सुनिरसौ त्यक्त्वा पुरमन्नागमिष्यति । विचिन्त्याप्रासुक्त्वेन विहारायोग्यमात्मनः ।।२००॥
पुरोधोवचनात्तुष्टो नृपोऽसौ प्रीतिवर्द्धनः । तत्त्रथैवाकरोत् प्रीतो मुनिरप्यागमत्त्रथा ।।२०१॥
पिहितास्त्रवनामासौ मासन्तपण संयुतः । प्रविष्टो नृपतेः सम्र चरंश्चर्या मनुक्रमात् ॥२०२॥
ततो नृपतिना तस्मै दत्तं दानं थथाविधि । पातिता च दिवो देवैः वसुधारा कृतारवम् ॥२०३॥
ततस्तद्वलोक्यासौ शार्वूछो जातिमस्मरत् । उपशान्तश्च निर्मूच्छुः शरीराहारमत्यजत् ॥२०४॥
शिष्ठातले निविष्टं च संन्यस्तनिखिष्ठोपधिम् । दिव्यज्ञानमयेनाक्ष्णा सहसाबुद्ध तं स्मृतः ॥२०४॥
ततो नृपमुवाचेत्थम् स्मृतः पुरा पुराः । सन्त्र्यासं कुरुते कोऽपि स त्वया परिचर्यताम् ॥२०६॥
स चक्रवित्तामेत्य चरमाङः पुरा पुरोः । स्नुर्मूत्वा परं धाम व्रजत्यत्र न संशयः ॥२०७॥
इति तद्वचनाज्जातिवस्मयो मुनिना समम् । गत्वा नृपस्तमद्वाचीत् शार्तूष्ठं कृतसाहसम् ॥२०६॥
ततस्तस्य सपर्यायां स्वाचिव्यमकरोन्तृपः । सुनिश्चासमै ददौ स्वर्णापं स्वर्गी भवेत्यसौ ।।२०५॥
व्याघोऽष्टादशिभिभक्तम् श्रहोभिरुपमहरन् । दिवाकरप्रभो नाम्ना देवोऽभूत्त्र दिमानके ॥२१०॥

श्रांगन तथा नगरकी गलियोंमें सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार फूल विखेर दो कि बीचमें कहीं कोई रन्ध्र खाली न रहे ।।१९५--१९९।। ऐसा करनेसे नगरमें जानेवाले मुनि अप्राप्तक होनेके कारण नगरको श्रपने विहारके श्रयोग्य समभ लौटकर यहांपर श्रवश्य ही श्रावेंगे ॥२००॥ प्रोहितके वचनोंसे सन्तृष्ट होकर राजा प्रीतिवर्धनने वैसा ही किया जिससे मुनिराज लौटकर वहां त्राये ॥२०१॥ पिहितास्रव नामके मुनिराज एक महीनेके उपवास समाप्त कर त्राहारके लिये भ्रमण करते हुए क्रम-क्रमसे राजा प्रीतिवर्धनके घरमें प्रविष्ट हुए । ।।२०२।। राजाने उन्हें विधि-पूर्वक श्राहार दान दिया जिससे देवोंने श्राकाशसे रत्नोंकी वर्षा की श्रीर वे रत्न मनोहर शब्द करते हुए भूमिपर पड़े ॥२०३॥ राजा ऋतिगृधके जीव सिंहने भी वहां यह सब देखा जिससे उसे जाति स्मरण हो गया। वह श्रतिशय शान्त हो गया, उसकी मूर्छा (सोह) जाती रही और यहां तक कि उसने शरीर श्रौर श्राहारसे भी ममत्व छोड़ दिया ।।२०४।। वह सब परिग्रह श्रथवा कषायोंका त्यांगकर एक शिलातलपर बैठ गया। मुनिराज पिहितास्त्रवन भी अपने अवधि-ज्ञान रूपी नेत्रसे अकस्मात् सिंहका सब वृत्तान्त जान लिया ॥२०४॥ और जानकर उन्होंने राजा प्रीतिवर्धनसे कहा कि — हे राजन्, इस पर्वतपर कोई श्रावक होकर (श्रावकके व्रत धारण कर) संन्यास कर रहा है तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिये।।२०६।। वह आगामी कालमें भरतक्षेत्रके प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेवके चक्रवर्ती पदका धारक पुत्र होगा और उसी भवसे मोच्न प्राप्त करेगा इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं है।।२०७। मुनिराजके इन वचनोंसे राजा प्रीतिवर्धनको भारी त्राश्चर्य हुत्रा। उसने मुनिराजके साथ वहां जाकर त्र्यतिशय साहस करनेवाले सिंहको देखा ॥२०८॥ तत्पश्चात् राजाने उसकी सेवा श्रथवा समाधिमें योग्य सहायता की स्त्रौर यह देव होनेवाला है यह समफ्कर मुनिराजने भी उसके कानमें नमस्कार मन्त्र सुनाया ॥२०६॥ वह सिंह अठारह दिन तक आहारका त्याग कर समाधिसे शरीर छोड़ दूसरे स्वर्गमें दिवाकरप्रभ नामक

१ तैन कारणेन । २ नगरे भवाः । ३ वीथीः । ४ निविडम् । ५ -रप्यगमत्तथा प० ।
-रप्यागमत्तदा म०, ल० । ६ त्वपण उपवासः । ७ वीरचर्यामात्तरन् । ८ निर्मोहः । ९ सन्यक्का-खिलपरिग्रहम् । १० सन्मुनिः स०, अ० । तन्मुनिः प०, व० । ११ -मुवाचेद--प० । १२ त्र्याराधनायाम् । १३ सहायस्वम् । १४ पञ्चनमस्कारम् । १५ भवस्यसौ अ०, स०, छ० । १६ दिवाकरप्रभविमाने ।

कोष्ठागार'नियुक्तांश्च निर्भत्स्यं घृततण्डुलम् । बलादादाय वेश्याभिः संप्रायच्छत दुर्मदी ॥२२५॥ तद्वार्त्तांकर्णनाद् राज्ञा बन्धितस्तीव्रवेदनः । 'चपेटाचरणावातैः मृत्वा व्याघ्र इहाभवत् ॥२२६॥ वराहोऽयं भवेऽतीते पुरे विजयनामिन । सूनुर्वसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत् ॥२२७॥ हिरिवाहननामासौ अप्रत्याख्यानमानतः । मानमस्थिसमं विश्वत् पित्रोरप्यविनीतकः ॥२२८॥ तिर्यगायुरतो बद्ध्वा 'नैच्छत् पित्रनुशासनम्' । धावमानश्शिलास्तम्भजर्जशक्तमस्तकः ॥२२९॥ स्रात्तों मृत्वा वराहोऽभूद् वानरोऽयं पुरा भवे । पुरे धान्याह्ये जातः 'कुवेराख्यविष्वसुतः ॥२३०॥ सुदत्तागर्भसंभूतो नागदत्तसमाह्वयः । अप्रत्याख्यानमायां तां मेषश्यक्तसमां श्रितः ॥२३१॥ स्वानुजाया विवाहार्थं स्वापयो<sup>१०</sup> स्वापतेयकम् । स्वान्यायामाददानायां सुपरीच्य यथेप्सितम् ॥२३२॥ ततस्तद्वञ्चनोपायम्'र अजानन्नार्त्तथीर्मृतः । तिर्यगायुर्वशेनासौ गोलाङ्गृलत्वमित्यगात् ॥२३३॥ नकुलोऽयं भवेन्यस्मिन् सुप्रतिष्टितपत्तने । अभूत् काद्भ्वको<sup>१२</sup> नाम्ना लोलुपो धनलोलुपः ॥२३२॥ सोऽन्यदा नृपतौ चैत्यगृहनिर्मापणोद्यते<sup>१२</sup> । 'इष्टका' विष्टिपुरुषेः श्चानाययित लुब्धधीः ॥२३५॥

क्रोधके निमित्तसे तिर्थंच आयुका बन्ध कर लिया था।। २२४।। एक दिन उस दुष्टने राजाके भण्डारकी रचा करनेवाले लोगोंको घुड़ककर वहांसे बलपूर्वक बहुतसा घी और चावल निकालकर वेश्याओंको दे दिया।। २२४॥ जब राजाने यह समाचार सुना तब उसने उसे बँधवा कर थप्पड़ लात घूँसा आदिकी बहुत ही मार दिलाई जिससे वह तीत्र वेदना सहकर मरा और यहां यह व्याघ हुआ है।। २२६॥

हे राजन्, यह सुकर पूर्वभवमें विजय नामक नगरमें राजा महानन्दसे उसकी रानी वसन्तसेनामें हरिवाहन नामका पुत्र हुआ था। वह अप्रत्याख्यानावरण मानके उद्यसे हड्डिके समान मानको धारण करता था इसिलये मातापिताका भी विनय नहीं करता था। २२७-२२८॥ और इसीलिये उसे तिर्यंच आयुका बन्ध हो गया था। एक दिन यह माता पिताका अनुशासन नहीं मानकर दौड़ा जा रहा था कि पत्थरके खम्भेसे टकराकर उसका शिर फट गया और इसी वेदनामें आर्त ध्यानसे मरकर यह सूकर हुआ है।। २२६।।

हे राजन्, यह वानर पूर्वभवमें धन्यपुर नामके नगरमें कुबेर नामक विश्वक्र घर उसकी सुरता नामकी स्त्रीके गर्भसे नागदत नामका पुत्र हुआ था। वह भेंड़ेके सींगके समान अप्रत्या-स्यानावरण मायाको धारण करता था।। २३०-२३१।। एक दिन इसकी माता, नागदत्तकी छोटी वहिनके विवाहके लिये अपनी दूकानसे इच्छानुसार छांट छांटकर कुछ सामान ले रही थी। नागदत्त उसे ठगना चाहता था परन्तु किस प्रकार ठगना चाहिये १ इसका उपाय वह नहीं जानता था इसलिये उसी उधेड़बुनमें लगा रहा और अचानक आर्त ध्यानसे मरकर वियंवन्य आयुका वन्ध होनेसे यहां यह वानर अवस्थाको प्राप्त हुआ है।। २३२-२३३॥ और—

हे राजन, यह नकुल (नेवला) भी पूर्वभवमें इसी सुप्रतिष्ठित नगरमें लोलुप नामका हलवाई था। वह धनका बड़ा लोभी था॥ २३४॥ किसी समय वहांका राजा जिनमन्दिर बनवा रहा था और उसके लिये वह मजदूरोंसे ईंटें बुलाता था। वह लोभी मूर्ख हलवाई उन

१ भागडागारिकान् । २ सन्तर्ज्य । ३ वेश्याम्यः । 'दाणाद्धमें तज्जदेयैः' इति चतुर्थ्यर्थे तृतीया । वेश्यायै स्ना, प०, द०, स० । ४ प्रयन्छिति सा । तेनैव सूत्रेणात्मनेपदी । ५ हस्ततलपादताडनैः । ६ नेन्छत् प०, व० । ७ पित्रानुशासनम् प० । ८ धन्याह्वये ल० । ६ कुवेराह्वविणिकपुत्रः । कुवेराख्यो विणिक्सुतः स्ना । १० निजविषणयाम् । ११ वश्चनापाय— स्ना । १२ मध्यकारः । १३ — गोद्यमे ल० । १४ इध्टिकाविष्ट— प०, द० । इष्टकाविष्ट— स्ना । १५ वेतनपुरुपैः ।

द्खापूपं निगृदं स्वं मूदः प्रावेशयद् गृहस् । इष्टकास्तत्र कासाञ्चित् भेदेऽपश्यच्च काञ्चनम् ॥२३६॥ तल्लोभादिष्टका भूयोऽप्यानायितुसुद्यतः । पुरुपे वे ष्टिकेस्तेश्यो द्खापूपादिभोजनम् ॥२३०॥ स्वसुतायाममन्येद्युः स गच्छन् पुत्रमात्मनः । न्ययुङ् क पुत्रकाहारं द्खाऽऽनाय्यास्त्वयेष्टकाः ॥२३८॥ इत्युक्त्वास्मिन् गते पुत्रः तत्तथा नाकरोदतः । स निवृत्त्य सुतं पृष्ट्यु रुष्टोग्सो दुष्टमानसः ॥२३९॥ शिरः पुत्रस्य निर्भिद्य लक्क्टोपलताडनेः । चरणो स्वौ च निर्वेदाद् वअञ्ज किल सृद्धीः ॥२४०॥ राज्ञा च घातितो सृत्वा नकुलत्वसुपागमत् । श्रप्रत्याख्यानलोभेन नीतः सोऽयं दशामिमास् ॥२४९॥ युष्मदानं समीक्ष्यैते प्रमोदं परमागताः । प्राप्ता जातिस्मरत्वञ्च निर्वेदमधिकं श्रिताः ॥२४२॥ भवदानानुमोदेन बद्धायुष्काः छुरुष्वमी । ततोऽसी भीतिसुत्त्युच्य स्थिता धर्मश्रवार्थिनः ॥२४२॥ इतोऽष्टमे भवे भाविन्यपुनर्भवतां भवान् । भवितामी च तत्रैव भवे सेत्यन्त्यसंशयम् ॥२४४॥ तावच्चाम्युद्यं सौत्यं दिव्यमानुषगोचरम् । त्वयैव सममेतेऽनुभोक्तारः पुण्यमागिनः ॥२४५॥ श्रीमती च भवत्तीर्थे दिव्यमानुषगोचरम् । त्वयैव सममेतेऽनुभोक्तारः पुण्यभागिनः ॥२४६॥ श्रीमती च भवत्तीर्थे द्वन्तर्ति । प्रेयन् भूत्वा परं श्रेयः श्रमिष्यति न संशयः ॥२४६॥ इति चारणयोगीन्द्रवचः श्रुत्वा नराधिपः । दधे रोमाञ्चितंश्मात्रं वितं प्रेमाङ्करैरिव ॥२४०॥

मजदूरोंको कुछ पुत्रा वगैरह देकर उनसे छिपकर कुछ ईंटें त्रपने घरमें डलवा लेता था। उन इंटोंके फोड़ने पर उनमेंसे कुछमें सुवर्ण निकला। यह देखकर इसका लोभ और भी बढ़ गया। उस सुवर्ण के लोभसे उसने बार बार मजदूरोंको पुत्रा आदि देकर उनसे बहुतसी ईंटें त्रपने घर डलवाना प्रारम्भ किया॥ २३५-२३७॥ एक दिन उसे त्रपनी पुत्रीके गाँव जाना पड़ा। जाते समय वह पुत्रसे कह गया कि हे पुत्र, तुम भी मजदूरोंको कुछ भोजन देकर उनसे त्रपने घर ईंटें डलवा लेना॥ २३८॥ यह कहकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रने उसके कह अनुसार घर पर ईंटें नहीं डलवाईं। जब वह दुष्ट लौटकर घर त्राया और पुत्रसे पूछने पर जब उसे सब हाल मालूम हुत्रा तब वह पुत्रसे भारी कुपित हुत्रा॥ २३६॥ उस मूर्खने लकड़ी तथा पत्थरोंकी मारसे पुत्रका शिर फोड़ डाला और उस दुःखसे दुखी होकर त्रपने पैर भी काट डाले॥ २४०॥ अन्तमें वह राजाके द्वारा मारा गया और मरकर इस नकुल पर्यायको प्राप्त हुआ है। वह हलवाई अप्रत्याख्यानावरण लोभके उदयसे ही इस दशा तक पहुँचा है॥ २४१॥

हे राजन, आपके दानको देखकर ये चारों ही परम हर्षको प्राप्त हो रहे हैं और इन चारोंको ही जाति-स्मरण हो गया है जिससे ये संसारसे बहुत ही विरक्त हो गये हैं ॥ २४२ ॥ आपके दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे इन सभीने उत्तम भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया है। इसिलये ये भय छोड़कर धर्मश्रवण करनेको इच्छासे यहाँ बैठे हुए हैं ॥ २४३ ॥ हे राजन, इस भवसे आठवें आगामी भवमें तुम दृषभनाथ तीर्थंकर होकर मोच प्राप्त करोगे और उसी भवमें ये सब भी सिद्ध होंगे इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं है।। २४४॥ और तब तक ये पुण्यशील जीव आपके साथ साथ ही देव और मनुख्योंके उत्तम उत्तम सुख तथा विभूतियोंका अनुभोग करते रहेंगे।। २४४॥ इस श्रीमतीका जीव भी आपके तीर्थमें दानतीर्थकी प्रदृत्ति चलानेवाला राजा श्रेयांस होगा और उसी भवसे उत्कृष्ट कल्याण आर्थात् मोचको प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है।। २४६॥ इस प्रकार चारण ऋदिधारी सुनिराजके वचन सुनकर

१ दत्त्वापूपान् द०, ग्र०, स०, प० । ग्रपूपं मक्ष्यम् । २ दृष्ट्वा ग्र० । ३ निर्मेद्य ग्र०, स० । ४ लकुटो दएडः । ५ श्रवस्थाम् । ६ श्रवः श्रवण्यम् । ७ पुनर्मवरिहतत्वम् सिद्धत्विमत्यर्थः । ८ प्राप्त्यिति । ग्राप्त्यितः प्राप्त्यर्थः शाकटायनापेच्या तङन्तो वा ग्रातङन्तो वाऽस्तु । 'भुवः प्राप्ताविणि' इति सूत्रव्याख्याने वाऽऽत्मनेपदीति तङन्त एव । ६ सिद्धि प्राप्त्यन्ति । सेत्स्यत्यसं ल० । १० ग्रानुमविष्यन्ति ११ भवत्तीर्थदान स०, ग्र० । १२ विस्तृतम् ।

ततोऽभिवन्य योगीन्द्रौ नरेन्द्रः प्रिययान्वितः । स्वावासं प्रत्यगात् प्रीतैः समं मितवरादिभिः ।।२४८।।
मुनी च वातरशनौ वायुमन्वीयतुस्तदा । मुनिवृत्तेरसङ्गत्वं वस्यापयन्तौ नभोगती ।।२४९।।
नृपोऽपि तद्गुण्ध्यानसमुत्किण्टितमानसः । तत्रैव तद्दःशेषम् श्रितवाद्यं ससाधनः ।।२५०।।
ततः प्रयाण्कैः कैश्चित् संप्रापत् पुग्रहरीकिणीम् । तत्रापश्यच शोकार्त्तां देवीं बन्दमीमतीं सतीम् ॥२५९॥
श्रमुन्धरीञ्च सोत्कग्ठां समाधास्य शनैरसौ । पुग्रहरीकस्य तद्राज्यम् श्रकरोन्निरुप्तवम् ॥२५२॥
श्रमुतीरिप सामाद्येः उपायैः सोऽन्वरक्षयत् । सामन्तानिप संमान्यं यथापूर्वमितिष्ठपत् ॥२५३॥
समन्त्रिकं ततो राज्ये वालं वालाककैसप्रसम् । निवेश्य पुनरावृत्तः प्रापद्धत्यलखेटकम् ॥२५४॥

#### मालिनीच्छुन्दः

श्रथ परमिवभूत्या वञ्जजङ्घः चितीशः पुरममरपुरामं स्वं<sup>११</sup> विशन्<sup>१२</sup> कान्तयामा । शतमख इव शच्या संभृतश्रीः<sup>१३</sup> स रेजे पुरवरवनितानां लोचनैः पीयमानः ॥२५५॥

राजा वज्रजंघका शरीर हर्षसे रोमाञ्चित हो उठा जिससे ऐसा मालूम होता था मानो प्रेमके श्रंकरोंसे ज्याप्त ही हो गया हो।। २४७।। तदनन्तर राजा उन दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर रानी श्रीमती और श्रतिशय प्रसन्न हुए मतिवर श्रादिके साथ श्रपने डेरे पर लौट श्राया ॥ २४८ ॥ तत्पश्चात् वायुरूपी वस्त्रको धारण करनेवाले (दिगम्बर) वे दोनों मुनिराज 'मुनियोंकी वृत्ति परिप्रहरहित होती है' इस बातको प्रकट करते हुए वायुके साथ साथ ही त्राकाशमार्गसे विहार कर गये ।। २४६ ।। राजा वज्रजंघने उन मुनियोंके गुणोंका ध्यान करते हए उत्कण्ठित चित्त होकर उस दिनका शेष भाग अपनी सेनाके साथ उसी शुष्प नामक सरो-वरके किनारे व्यतीत किया ॥ २५० ॥ तद्नन्तर वहांसे कितने ही पड़ाव चलकर वे पुण्डरीकिसी नगरीमें जा पहुँचे। वहां जाकर राजा वज्रजंघने शोकसे पीड़ित हुई सती लह्मीमती देवीको देखा और भाईके मिलनेकी उत्कंठासे सहित अपनी छोटी बहिन अनुंधरीको भी देखा। दोनोंको धीरे धीरे आश्वासन देकर समभाया तथा पुण्डरीकके राज्यको निष्कण्टक कर दिया॥ २४१-२४२ ॥ उसने साम दाम दण्ड भेद आदि उपायोंसे समस्त प्रजाको अनुरक्त किया और सरदारों तथा त्राश्रित राजात्रोंका भी सन्मान कर उन्हें पहलेकी भांति (चक्रवर्तीके समयके समान) अपने त्रपने कार्योमें नियुक्त कर दिया ।। २४३ ।। तत्पश्चात् प्रातःकालीन सूर्यके समान देदीप्यमान पुण्डरीक बालकको राज्य-सिंहासन पर बैठाकर और राज्यकी सब व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियोंके हाथ सौंपकर राजा वज्रजंघ लौटकर अपने उत्पत्तखेटक नगरमें आ पहुँचे ॥ २५४॥ उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वज्जंघने प्रिया श्रीमतीके साथ बड़े ठाट-बाटसे स्वर्गपुरीके समान सुन्दर अपने उत्पत्तखेटक नगरमें प्रवेश किया। प्रवेश करते समय नगरकी मनोहर स्त्रियां अपने नेत्रों-द्वारा उनके सौन्दर्य-रसका पान कर रही थीं। नगरमें प्रवेश करता द्वुत्रा वज्जांच ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो स्वर्गमें प्रवेश करता हुआ इन्द्र ही हो ॥ २४४ ॥

१ प्रीत्ये समं - ग्र० । २ वातवसनी द०, ल० । वान्तवसनी प० । वान्तरसनी ग्र० । ३ कथयन्ती । ४ दिवसावशेषम् । ५ ग्रतित्य । ६ निरुपद्रवम् । ७ प्रजाः । ८ सामभेददानदराडैः । ६ सत्कृत्य । १० सद्यमः । ११ श्रात्मीयम् । १२ विश्वत्का - ग्र०, प०, स०, म० । १३ सम्यग्धृतश्रीः ।

किसयममरनाथः किंस्विदीशो धनानां किस्तुत फिंखाग्येशः किं वपुष्माननङ्गः । इति पुरनरनारीजल्पनैः <sup>१</sup>कथ्यमानो गृहमविशद्भारशीः पराद्धर्यं महर्द्धिः ॥२५६॥

## शार्वूलविक्रीडितम्

तत्रासौ 'सुखमावसस्त्वरुचितान्' भोगान् स्वपुण्योर्जितान् भुञ्जानः षड्ऋतुप्रमोदजनने हर्म्ये मनोहारिणि । संभोगैरुचितैः शचीमिव हरिः संभावयन् प्रेयसीं' जैनं धर्ममनुस्यरन् स्मरनिभः कीर्तिञ्च तन्वन् दिशि ॥२५७॥

इत्यार्षे भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रागीते त्रिषष्टिलचणमहापुराणसंग्रहे श्रीमतोवज्रजङ्गपात्रदानानुवर्णनं नामा-ष्टमं पर्व ॥ ॥

क्या यह इंद्र है ? अथवा कुबेर है ? अथवा धरणेन्द्र है ? अथवा शरीरधारी कामदेव है ? इस प्रकार नगरकी नर-नारियोंकी बातचीतके द्वारा जिनकी प्रशंसा हो रही है ऐसे अत्यन्त शोभायमान और उत्कृष्ट विभूतिके धारक वज्जंघने अपने श्रेष्ठ भवनमें प्रवेश किया ॥ २४६ ॥ छहों ऋतुओंमें हर्ष उत्पन्न करनेवाले उस मनोहर राजमहलमें कामदेवके समान सुन्दर वज्जंघ अपने पुण्यके उद्यसे प्राप्त हुए मनवांछित भोगोंको भोगता हुआ सुखसे निवास करता था। तथा जिस प्रकार संभोगादि उचित उपायोंके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न रखता है उसी प्रकार वह वज्जजंघ संभोग आदि उपायोंसे श्रीमतीको प्रसन्न रखता था। वह सदा जैन धर्मका स्मरण रखता था और दिशाओंमें अपनी कीर्ति फैलाता रहता था। २४७॥

> इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें श्रीमती त्रौर वज्जजंघके पात्रदानका वर्णन करनेवाला त्राठवां पर्व समाप्त हुत्रा ।

१ श्**ला**ष्यमानः । २ —सौ पुरमान— ऋ० । ३ स्रात्मामीष्टान् । ४ प्रियतमाम् । ५ दिशः द०, स० ।

कुन्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाश्रितालिनि । चित्रभित्तिगतानेकरूपकर्ममनोहरे ॥२३॥
वासगेहेऽन्यदा शिश्ये तल्पे मृदुनि हारिणि । गङ्गासैकतनिर्भासि दुकूल प्रच्छदोज्ज्वले ॥२४॥
प्रियास्तनतटस्पर्शसुखामीलितलोचनः । मेरुकन्दरमाशिलच्यन् स विद्युदिव वारिदः ॥२५॥
तत्र वातायनद्वारिपधानारुद्धधूमके । केशसंस्कारधूपोचखूमेन चण्ममूर्च्छितौ ॥२६॥
निरुद्धोच्छ्रासदौःस्थित्यात् श्रन्तः किञ्चिदिवाङ्गलौ । दम्पतो तौ निशामध्ये दीर्घनिद्रामुपेयतुः ॥२७॥
जीवापाये तयोर्देहौ चणाद् विच्छायतां गतौ । प्रदीपापायसंवृद्ध तमस्कन्धौ यथा गृहौ ॥२८॥
वियुतासुरसौ छायां न लेभे सहकान्तया । पर्यस्त इव कालेन सलतः कल्पपादपः ॥२९॥
"भोगाङ्गेनापि धूपेन तयोरासीत् परासुता । धिगमान् भोगिरिक्भोगाभान् भोगान् प्राणापहारिणः ॥३०॥
तौ तथा सुखसाङ्गतौ संभोगेरुपलालितैः । प्राप्तावेकपदे शोच्यां दशां धिक्संसितिस्थितिम् ॥३१॥
भोगाङ्गेरिप जन्तूनां यदि चेदीदशी दशा । जनाः किमेभिरस्वन्तैः स्वस्वासमते रितम् ॥३२॥

सुगन्धित हो रहा था, मिण्मिय दीपकोंके प्रकाशसे उसका समस्त श्रन्धकार नष्ट हो गया था। जिनके प्रत्येक पायेमें रत्न जड़े हुए हैं ऐसे अनेक मंचोंसे वह शोभायमान था। उसमें जो चारों श्रोर मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो हँस ही रहा हो। कुन्द, नीलकमल और मन्दार जातिके फूलोंकी तीत्र सुगन्धिके कारण उसमें बहुतसे भ्रमर आकर इकहें हुए थे। तथा दीवालों पर बने हुए तरह-तरहके चित्रोंसे वह श्रातिशय शोभायमान हो रहा था।।२१-२४॥ श्रीमतीके स्तनतटके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखसे जिसके नेत्र निमीलित (बंद) हो रहे हैं ऐसा वह वज्रजंघ मेरु पर्वतकी कन्दराका स्पर्श करते हुए विजली सहित बादलके समान शोभायमान हो रहा था।।२४॥ शयनागारको सुगन्धित बनाने श्रौर केशोंका संस्कार करनेके लिये उस भवनमें अनेक प्रकारका सुगन्धित धूप जल रहा था। भाग्यवश उस दिन सेवक लोग भरोखेके द्वार खोलना भूल गये इसलिये वह धूम उसी शयनागारमें रुकता रहा। निदान, केशोंके संस्कारके लिए जो धूप जल रहा था उसके उठते हुए धूमसे वे दोनों पति-पन्नी च्राण भरमें मूर्छित हो गये ॥२६॥ उस धूमसे उन दोनोंके श्वास रुक गये जिससे अन्तःकरणमें उन दोनोंको कुछ व्याकुलता हुई। अन्तमें मध्य रात्रिके समय वे दोनों ही दम्पति दीर्घ निद्राको प्राप्त हो गये- सदाके लिए सो गये- मर गये ॥२७॥ जिस प्रकार दीपक बुक्त जानेपर रुके हुए अन्धकारके समूहसे मकान निष्प्रभ-मिलन-हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव निकल जानेपर उन दोनोंके शरीर ज्ञाणभरमें निष्प्रभ-मिलन-हो गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उखड़ा हुआ कल्पवृत्त लतासे सहित होनेपर भी शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार प्राग्एरहित वज्रजंघ श्रीमतीके साथ रहते हुए भी शोभायमान नहीं हो रहा था।।२९।। यद्यपि वह धूप उनके भोगोपभोग-का साधन था तथापि उससे उनकी मृत्यु हो गई इसलिये सर्पके फणाके समान प्राणोंका हरण करनेवाले इन भोगोंको धिक्कार हो ॥ ३० ॥ जो श्रीमती श्रौर वज्रजंघ उत्तम-उत्तम भोगोंका ऋनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ शोचनीय अवस्थाको प्राप्त हुए थे इसिलये संसारकी ऐसी स्थितिको धिकार हो ॥३१॥ हे भव्यजन, जब कि भोगोप-भोगके साधनोंसे ही जीवोंकी ऐसी अवस्था हो जाती है तब अन्तमें दुःख देनेवाले इन भोगोंसे क्या प्रयोजन है ? इन्हें छोड़कर जिनेन्द्रदेवके वीतराग मतमेंही प्रीति करो ॥३२॥

१ चित्रकर्म । २ शय्याग्रहे । ३ सदृश । ४ प्रच्छुलो-म०, ल०। ५ संरुद्ध-म०, द०, ल०। ६ विध्वस्तः । ७ भोगकारणेन । ८ धूमेन प०। ६ मृतिः । १० सर्वशरीर । ११ तदा अ०, म०, स०, स० । १२ सुसानी । १३ तत्त्वणे । 'सहसैकपदे सद्योऽकस्मात् सपदि तत्त्वणे' इत्यभिषान-चिन्तामणिः । १४ दुःखान्तैः ।

पात्रदानात्त'पुग्यंन बद्धोदक्कु'रुजायुषो। च्यात् कुरून् समासाध तत्र तो जन्म भेजतुः ॥३३॥ जम्बृद्वीपमहामेरोः उत्तरां दिशमाश्रिताः । सन्युदक्कुरवो नाम स्वर्गश्रीपरिहासिनः ॥३४॥ मद्यातोद्यविभूषाक्षग्दीपज्योतिर्गृहाङ्गकाः । भोजनामत्र'वस्त्राङ्गा इत्यन्वर्थसमाह्मयाः ॥३५॥ यत्र कर्पदुमा रम्या दशधा परिकीर्त्तताः । नानारत्नमयाः "स्फीतप्रभोद्योतितदिक्षुकाः ॥३६॥ मद्याङ्गा मधुमैरेयसीध्वरिष्टासवादिकान् । रसभेदांस्ततामोदान् वितरन्त्यमृतोपमान् ॥३७॥ कामोदीपनसाधम्यात् मद्यमित्युपचर्यते । तारवो रसभेदोऽयं यः सेव्यो भोगभूमिजैः ॥३६॥ मदस्य करणं मद्यं 'पानशौर्वेददादतम् । तद्वर्जनीयमार्याणाम् श्रन्तःकरणमोहद्यः ॥३९॥ पटहान् मद्वांस्तालं "भळ्ररीशङ्कुकाहलम् । फलन्ति पणवाद्यांश्र वाद्यभेदांस्तदंत्रिपाः ॥४०॥ प्रवाकोटिक' केयूररुचकाङ्गदवेष्टकान्' । हारान् मकुटभेदांश्च' सुवते भूषणाङ्गकाः ॥४१॥ स्रजो नानाविधाः कर्णप्रभेदांश्च नैकधा' । सर्वर्तुकुसुमाकीर्णाः सुमनोङ्गा द्यत्यकम् ॥४२॥ मिर्यप्रदीपराभान्ति दीपाङ्गाख्या महाद्गुमाः । ज्योतिरङ्गाः सदा' द्योतमातन्वन्ति स्फुरदुचः ॥४३॥ गृहाङ्गाः सीधमुत्तुङ्गं मरदप्रस्व सभागृहम् । चित्रनर्त्तं नशालाश्च सन्विधार्यतुं' स्वाः ॥४४॥

उन दोनोंने पात्रदानसे प्राप्त हुए पुण्य के कारण उत्तरकुरु भोगभूमिकी श्रायुका बन्ध किया था इसलिए ज्ञ्याभरमें वहीं जाकर जन्म-धारण कर लिया ॥३३॥

जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु पर्वतसे उत्तरकी श्रोर उत्तरकुरु नामकी भोगभूमि है जो कि श्रपनी शोभासे सदा स्वर्गको शोभाको हॅसती रहती है।।३४।। जहां मद्यांग, वादित्रांग, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भोजनांग, भाजनांग और वस्त्रांग ये सार्थेक नामको धारण करनेवाले दस प्रकारके कल्पवृत्त हैं। ये कल्पवृत्त अनेक रत्नोंके बने हुए हैं श्रौर अपनी विस्तृत प्रभासे दसों दिशात्रोंको प्रकाशित करते रहते हैं।।३४~३६।। इनमें मद्यांग-जातिके वृत्त फैलती हुई सुगन्धिसे युक्त तथा अमृतके समान मीठे मधु—मैरेय, सीधु, अरिष्ट और आसव आदि अनेक प्रकारके रस देते हैं।।३७। कामोदीपनकी समानता होनेसे शीब ही इन मधु श्रादिको उपचारसे मद्य कहते हैं। वास्तवमें ये वृत्तोंके एक प्रकारके रस हैं जिन्हें भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले आर्य पुरुष सेवन करते हैं ।।३८।। मद्यपायी लोग जिस मद्यका पान करते हैं वह नशा करनेवाला है और अन्तःकरणको मोहित करनेवाला है इसलिए आर्थ-पुरुषोंके लिये सर्वथा त्याच्य है ॥३९॥ वादित्रांग जातिके वृत्तमें दुन्दुभि, मृदंग, मल्लारी, शंख, भेरी, चंग त्रादि त्रनेक प्रकारके बाजे फलते हैं ॥४०॥ भूषणांग जातिके दृत्त नूपुर, बाजूबन्द, रुचिक, अंगद (अनन्त), करधनी, हार और मुकुट आदि अनेक प्रकारके आभूषण उत्पन्न करते हैं ॥४१॥ मालांग जातिके वृत्त सब ऋतुत्रोंके फूलोंसे व्याप्त श्रनेक प्रकारकी मालाएं और कर्णफूल त्रादि अनेक प्रकारके कर्णाभरण अधिक रूपसे धारण करते हैं।।४२।। दीपांग नामके कल्पवृत्त मिणमय दीपकोंसे शोभायमान रहते हैं और प्रकाशमान कान्तिके धारक ज्योतिरङ्ग जातिके वृत्त सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं।।४३॥ गृहांग जातिके कल्पवृत्त, ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभागृह, चित्रशाला और नृत्यशाला आदि अनेक प्रकारके भवन तैयार करनेके लिये समर्थ रहते हैं ॥४४॥

१ स्वीकृत । २ उत्तरकुर । ३ भाजन । ४ बहल । ५ तरसम्बन्धी । ६ मद्यपायिभिः । ७ -मन्तःकरणमोहनम् द०, स०, प०। -मन्तस्करणमोहदम् अ०। ८ न्तालभन्त्वरी -प०। पटहान्मर्दलं तालभन्त्वरो अ०। ६ जयघरटा । १० नूपुरम् । रुचकं कुग्रडलं ग्रीवाभरणं वा । 'रुचकं मङ्गलद्रव्ये ग्रीवाभरण्दन्तयोः' इत्यभिधानात् । ११ वेष्टकं रशना । १२ -मुकुट- अ०, प०, स०। १३ अनेकधा । १४ सदा द्योति वितन्वन्ति अ०, स०। सदोद्योतमातन्वन्ति प०, द०, म०। १५ कर्तुम् ।

## नवमं पर्व

श्रथ त्रिवर्गसंसर्गरम्यं राज्यं प्रकुर्वतः । तस्य कालोऽगमद् भूयान् भोगैः षड्ऋतुसुन्द्रैः ॥१॥ स रेमें शरदारम्भे प्रफुल्लाब्जसरोजले । वनेष्वयु कन्नदामेदसुभगेषु प्रियान्वतः ॥२॥ सिरसुलिनदेशेषु प्रियाजघनहारिषु । राजहंसो धितं लेभे सप्तिचीमनुयन्नयम् ॥२॥ कुर्वन्नीलोत्पलं कर्णे स कान्ताया वतंसकम् । शोभामिव दशोरस्याः तेनाभूत् सिन्नकर्षयन् ॥४॥ सरसाव्जरजःपुञ्जपिञ्जरं स्तनमण्डलम् । स पश्यन् बहुमेनेऽस्याः कामस्येव करण्डकम् ॥५॥ वासगेहे समुत्सर्पद्यामोदसुगन्धिन । प्रियास्तनोष्मणा भेजे हिमतौं स परां धितम् ॥६॥ कुङ्कमालिक्षसर्वाङ्गीम् श्रम्लानमुखाम्बुजाम् । प्रियामरमयद् गाढम् श्राह्लप्यन् ११किशिरागमे ॥७॥ मधौ १५ मधुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे । वनेषु सहकाराखां स रेमे रामया समम् ॥८॥ श्रशोक्रकलिकां कर्णे न्यस्यवस्या मनोभवः । जनचेतोभिदो दध्यौ शोणिताक्ताः ५ स तीरिकाः । ।।।। धर्मे धर्मम्बुविच्छेदिसरोऽनिलहतक्लमः । जलकेलिविधौ कान्तां रमयन् विजहार सः ॥१०॥ चन्दनद्रवसिक्ताङ्गी प्रियां हारविभूषणाम् । कण्ठे गृह्णन् स घर्मीत्थं नाज्ञासीत् कमिप श्रमम् ॥११॥

तदनन्तर धर्म, द्यर्थ श्रीर काम इन तीन वर्गीके संसर्गसे मनोहर राज्य करनेवाले महाराज वज्रजंघका छहीं ऋतुर्ख्योंके सुन्दर भोग भोगते हुए बहुतसा समय व्यतीत हो गया । ११।। अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ वह राजा शरदुऋतुके प्रारम्भकालमें फूले हुए कमलोंसे सुशोभित तालाबोंके जलमें श्रीर सप्तपर्ण जातिके वृत्तोंकी सुगन्धिसे मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करता था।। २।। कभी वह श्रेष्ठ राजा, राजहंस पत्तीके समान अपनी सहचरीके पीछे पीछे चलता हुआ प्रियाके नितम्बके समान मनोहर निद्योंके तटप्रदेशोंपर सन्तुष्ट होता था ॥ ३ ॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें नील कमलका श्राभुषण पहिनाता था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो उन नील कमलके श्राभ्षणोंके छलसे उसके नेत्रोंकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥ ४ ॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाबोंकी परागके समूहसे पीला पड़ गया था इसलिये कामदेवके पिटारेके समान जान पड़ता था। राजा वज्रजंघ उस स्तन-मण्डलको देखता हुआ बहुत ही हर्षित होता था ॥ ४ ॥ हेमन्त ऋतुमें वह वज्जजंय ध्रपकी फैलती हुई सुगन्धसे सुगन्धित रायनागारमें श्रीमतीके स्तनोंकी उच्णातासे परम धैर्यको प्राप्त होता था ॥ ६ ॥ तथा शिशिर ऋतुका आगमन होने पर जिसका संपूर्ण शरीर-केशरसे लिप्त हो रहा है श्रौर जिसका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रहा है ऐसी प्रिया श्रीमतीको गाढ त्रालिंगनसे प्रसन्न करता था।। ७॥ मधुके मद्से उन्मत्त हुई स्नियोंसे हरेभरे सुन्द्र वसन्तमें वज्रजंघ अपनी स्त्रीके साथ साथ आमोंके वनोंमें क्रीड़ा करता था ॥ ८ ॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें अशोक वृत्तकी नई कली पहिनाता था। उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था मानो मनुष्यके चित्तको भेदन करनेवाले और खूनसे रँगे हुए अपने लाल लाल बाए पहिनाता हुआ कामदेव ही हो।। ९ ॥ व्रीष्म ऋतुमें पसीनेको सुखानेवाली तालाबोंके समीपवर्ती वायुसे जिसकी सब थकावट दर हो गई है ऐसा वज्राजंघ जलकीड़ा कर श्रीमतीको प्रसन्न करता हुत्रा विहार करता था ।। १०।। चन्दनके द्रवसे जिसका सारा शरीर लिप्त हो रहा है ऋौर जो कण्ठमें हार पहने हुई है

१ रेजे म०, ल०। २ सप्तपर्णः। ३ सन्तोषम्। ४ सहायां श्रीमतीमित्यर्थः। ५ श्रनु-गच्छन्। ६ कर्णपूरम्। ७ कर्णपूरकरणेन। ८ संनियोजयन्। ६ शय्यायहे। १० उष्णेन। ११ स हिमागमे श्र०, प०, द०, स०। १२ मधुमदायत्त— प०, द०। मधुमहामत्त— श्र०। १३ ध्यायति सम। १४ ऋलिप्ताः। १५ वाणाः । तीरकाः छ०। तीरकान् म०।

शिरीपकुसुमैः कान्ताम् श्रलङ्कर्वन् वतंसितैः । रूपिणीमिव नैदाघीं श्रियं तां बह्वमंस्त सः ॥१२॥ चनागमे घनोपान्तस्फुरत्तिहित साध्वसात् । कान्तयारलेषि विरलेषभीतया धनमेदं सः ॥१३॥ इन्द्रगोपचिता भूमिः श्रामन्द्रस्तिता घनाः । ऐन्द्रचापञ्च पान्थानां चक्रुख्त्क्थिठतं मनः ॥१४॥ नभः 'स्थिगितमस्माभिः सुरगोपेस्ततां मही । क' थाथेति 'न्यवेधन्तुं पथिकात् गर्जितैर्धनाः ॥१४॥ विकासिकुटजच्छन्ना भूथराणामुपत्यकाः । मनोऽस्य निन्युरौत्तुक्यं स्वनैष्ठनमदकेकिनाम् ॥१६॥ कदम्बानिलसंवासं सुरभीकृतसानवः । गिरयोऽस्य मनो जहुः काले ' नृत्यच्छिखायले ॥१७॥ श्रनेहित्रं लसद्विद्युद्योतितविद्यासि । स रेमे रम्यहम्यांत्रम् सं श्रिधशय्य प्रियाससः ॥१८॥ सरितासुद्धतानभोभः प्रियामानप्रधाविभिः । प्रवाहिर्धतिरस्यासीत् वर्षतोः । समुपागमे ॥१९॥ भोगान् षड्ऋतुजानित्यं सुञ्जानोऽसौ सहाङ्गनः । साज्ञात्कृत्येव मूढानां तपःकलमदर्शयत् ॥२०॥ श्रथ कालागुरूद्वामधूपधूमाधिवासिते । मिण्पदीपकोद्योतद्वरीकृततमस्तरे ॥२१॥ १४॥ १४ सितपदिकविन्यस्तरत्नमञ्चोपशोभिनि । दधत्यालिन्विभर्त्रका जालकैर्ह ' सित्रियम् ॥२२॥

ऐसी श्रीमतीको गलेमें लगाता हुआ वज्रजंघ गर्मीसे पैदा होनेवाले किसी भी परिश्रमको नहीं जानता था।।११।। वह कभी शिरीषके फूलोंके आभरणोंसे श्रीमतीको सजाता था और फिर उसे साचात् शरीर धारण करनेवाली श्रीष्म ऋतुकी शोभा सममता हुआ बहुत कुछ मानता था ॥ १२ ॥ वर्षाऋतुमें जब मेघोंके किनारेपर बिजली चमकती थी उस समय वियोगके मयसे <mark>श्रत्यन्त भयभी</mark>त हुई श्रीमती विजलीके डरसे वज्रजंघका स्वयं गाढ़ श्रालिङ्गन करने लगती थी।। १३।। उस समय बीरबहूटी नामके लाल लाल कीड़ोंसे ज्याप्त पृथ्वी, गर्म्भीर गर्जना करते हुए मेघ और इन्द्रधनुष ये सब पथिकोंके भनको बहुत ही उत्कण्ठित बना रहे थे ॥ १४॥ उस समयं गरजते हुए बादल मानो यह कह कर ही पथिकांको गमन करनेसे रोक रहे थे कि आकाश तो हम लोगोंने घेर लिया है अौर पृथिवी वीरबहूटी कीड़ोंसे भरी हुई है अब तुम कहाँ जाओंगे ? ।। १४ ।। उस समय खिले हुए कुटज जातिके वृत्तोंसे व्याप्त पर्वतके समीपकी भूमि उन्मत्त हुए मयूरोंके शब्दोंसे राजा वज्ज जंघका मन उत्कंठित कर रही थी।। १६॥ जिस समय मयूर नृत्य कर रहे थे ऐसे उस वर्षा-समयमें कद्म्बपुष्पोंकी वायुके संपर्कसे सुगन्धित शिखरोंवाले पर्वत राजा वज्रजंघका मन हरण कर रहे थे।। १७॥ जिस समय चमकती हुई बिजलीसे आकाश प्रकाशमान रहता है ऐसे उस वर्षाकालमें राजा वज्रजंघ अपने सुन्दर महलके अप्रभागमें प्रिया श्रीमतीके साथ शयन करता हुआ रमण करता था॥ १८॥ वर्षा ऋतु आनेपर स्त्रियोंका मान दूर करनेवाले त्र्यौर उछलते हुए जलसे शोभायमान निद्योंके पूरसे उसे बहुत ही सन्तोष होता था ॥ १९ ॥ इस प्रकार वह राजा वज्रजांघ अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ साथ छहां ऋतुओं-के भोगोंका अनुभव करता हुआ मानो मूर्ख लोगोंको पूर्वभवमें किये हुए अपने तपका साज्ञात् फल ही दिखला रहा था।। २०।।

अथानन्तर एक दिन वह वज्रजंघ अपने शयनागारमें कोमल, मनोहर और गंगा नदीके बाल्दार तटके समान सुशोभित रेशमी चहरसे उज्ज्वल शय्या पर शयन कर रहा था। जिस शयनागारमें वह शयन करता था वह कृष्ण अगुरुकी बनी हुई उत्कृष्ट धूपके धूमसे अत्यन्त

१ निविडम् । २ स्त्राच्छादितम् । ३ विस्तृता । ४ कुत्र गच्छ्य । ५ निषेषं चिक्रिरे । ६ इव । ७ गर्जिता घनाः म०, ल० । ८ स्त्रासन्भूमिः । ६ सहवास । १० प्राकृषि इत्यर्थः । ११ काले । १२ सौघाप्रे 'शिङ्स्थासोरधेराधारः' इति स्त्रात् सप्तम्यर्थे द्वितीया । १३ स्त्रहंकारप्रज्ञालकैः । १४ वर्पत्तौं ल० । १५ निविडान्यकारे । १६ प्रतिपादकेषु स्थापिता । १७ हसितं हसनम् ।

भोजनाङ्गा वराहारान् श्रमृतस्वाददायिनः । 'वपुष्करान् फलन्त्यात्तषड्रसानशनादिकान् ॥४५॥ श्रशनं पानकं खाद्यं स्वाद्यं चान्नं चतुर्विधम् । केट्रम्लितक्तमधुरकषायलवणा रसाः ॥४६॥ स्थालानि चषकान् श्रुक्ति मुङ्गारकरकादिकान् । भाजनाङ्गा दिशन्त्याविभेवच्छाखाविषङ्गिणः ॥४७॥ चीनपट्टदुकूलानि 'प्रावारपरिधानकम्' । मृदुरलक्ष्यमहार्घाणि व वस्यात्र द्वातः दुमाः ॥४८॥ न वनस्पतयोऽप्येते नैव ''दिव्यैरधिष्ठितः ' । केवलं पृथिवीसाराः तन्मयत्वमुपागताः । ॥४८॥ श्राविनिधनाश्चेते निसर्गात् फलदायिनः । निह 'भावस्वभावानाम् उपालम्मः सुसङ्गतः । ॥५०॥ नृणां दानफलादेते फलन्ति विपुलं फलम् । 'व्यथान्यपादपाः काले प्राणिनामुपकारकाः ॥५१॥ सर्वरत्नमयं यत्र धरणीतलमुज्जवलैः । प्रस्नैः सोपहारत्वात् मुच्यते जातु न श्रिया ॥५२॥ यत्र तृण्या । महीपृष्ठं चतुरङ्गुलसंमिता । शुकच्छायांशुकेनेव प्रच्छादयित हारिणी ॥५३॥ मृगाश्चरन्ति व यत्रत्याः ' कोमलास्तृणसम्पदः । 'क्वाद्विभेद्वस्ति ह्या व रस्तायनरसास्थया ॥५४॥

भोजनांग जातिके वृत्त, श्रमृतके समान स्वाद देनेवाले, शरीरको पृष्ट करनेवाले श्रौर छहों रस सहित अशन पान आदि उत्तम-उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं ॥४५॥ अशन (रोटी दाल भात आदि खानेके पदार्थ), पानक (दूध, पानी आदि पीनेके पदार्थ), खाद्य (लड्ड आदि खाने योग्य पदार्थ) और स्वाद्य (पान सुपारी जावित्री आदि स्वाद लेने योग्य पदार्थ) ये चार प्रकारके आहार और कड़ुवा, खद्दा, चरपरा, मीठा, कसैला और खारा ये छह प्रकारके रस हैं ॥४६॥ भाजनांग जातिके वृत्त थाली, कटोरा, सीपके आकारके बर्तन, भृंगार और करक (करवा) आदि अनेक प्रकारके बर्तन देते हैं। ये बर्तन इन वृत्तों की शाखात्रोंमें लटकते रहते हैं।। ४७।। श्रौर वस्नांग जातिके वृत्त चायना सिल्क, रेशम बस्त, दुपट्टे श्रौर धोती श्रादि श्रनेक प्रकारके कोमल चिकने श्रौर महामूल्य वस्त्र धारण करते हैं ॥४८॥ ये कल्पवृत्त न तो वनस्पतिकायिक हैं और न देवोंके द्वारा अधिष्ठित ही हैं। केवल, वृत्तके आकार परिगात हुआ पृथ्वीका सार ही हैं।।४९।। ये सभी वृत्तं अनादिनिधन हैं और स्वभावसे ही फल देनेवाले हैं। इन वृत्तोंका यह ऐसा स्वभाव हो है इसिलिये 'ये धृत्त वस्त्र तथा वर्तन आदि कैसे देते होंगे, इस प्रकार कुतर्क कर इनके स्वभावमें दूषण लगाना उचित नहीं है। भावार्थ-पदार्थां के स्वभाव अनेक प्रकारके होते हैं इसित्ये उनमें तर्क करनेकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि कहा भी है 'स्वभावोऽतर्कगोचरः' अर्थात् स्वभाव तर्कका विषय नहीं है ॥ ४० ॥ जिस प्रकार आजकलके अन्य वृत्त अपने अपने फलनेका समय आनेपर अनेक प्रकारके फल देकर प्राणियोंका उपकार करते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त कल्प-ष्ट्रच भी मनुष्योंके दानके फलसे अनेक प्रकारके फल फलते हुए वहांके प्राणियोंका उपकार करते हैं ॥ ५१ ॥ जहांकी पृथ्वी सब प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई है चौर उसपर उज्ज्वल फूलोंका उपहार पड़ा रहता है इसितये उसे शोभा कभी छोड़ती ही नहीं है । ४२॥ जहांकी भूमिपर हमेशा चार श्रंगुल प्रमाण मनोहर घास लहलहाती रहती है जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो हरे रंगके वस्त्रसे भूषृष्ठको ढक रही हो अर्थात् जमीनपर हरे रंगका कपड़ा बिछा हो ।। ४३।। जहांके पशु

१ पुष्टिकरान्। २ चान्धश्चतुर्विधम् प०, स०, म०। चाथ चतुर्विधम् श्च०। ३ कट्वाम्ल-म०, ल०। ४ -मोजनमाजनानि। ५ पानपात्र । ६ शुक्की- प०। शुक्कीन् श्च०, स०, द०। ७ संस्क्कान् । ८ अधोंऽशुकः। १० महामूल्यानि। ११ देवै-म०, छ०। १२ स्थापिताः। १३ पृथिवीसारस्तन्मयस्व- व०, श्च०, प०, म०, स०, द०, ल०। १४ -मुपागतः व०, श्च०, प०, स०, द०। १५ पदार्थः। १६ दूषस्पम्। १७ मनोज्ञः। १८ यथाद्य श्च०, प०, स०, द०। १६ वनसंहतिः। २० मन्यन्ति। २१ यत्र भवाः। तत्रत्याः श्च०, स०। २२ श्चतिश्चयेन रूच्या। २३ श्चमृतरसगुद्धाः।

सोत्पत्ता दीघिका यत्र विद्तत्कनकाम्बुजाः । हंसानां कलमन्द्रेण विरुतेन मनोहराः ॥५५॥ सरांस्युत्फुल्लपद्मानि वनमुन्मत्तकोकिलम् । क्रीडाद्रयश्च रुचिराः सन्ति यत्र पदे पदे ॥५६॥ यत्राध्र्य तरून्मन्दम् त्रावाति मृदुमारुतः । 'पटवासिमवातन्वन् मकरन्दरजोऽभितः ॥५७॥ यत्र गन्धवहाधृतैः त्राकीर्णा पुष्परेणुभिः । वसुधा राजते पीत वौमेणेवावकु विद्वता ॥५६॥ यत्रामोदितदिग्भागैः मरुद्धिः पुष्पजं रजः । नभिस श्रियमाधत्ते वितानस्याभितो हतम् ॥५६॥ यत्र नातपसंवाधा न वृष्टिने हिमाद्यः । नेतयो दन्दर्का वा प्राणिनां भयहेतवः ॥६०॥ न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्रविभागो नत्तु संक्रमः । नित्यैकवृत्तयो भावा यत्रैषां सुखहेतवः ॥६९॥ वनानि नित्यपुष्पाणि निलन्यो नित्यपङ्कजाः । यत्र नित्यसुखा देशा रत्नपांसुभिराचिता ॥६२॥ यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम् श्रङ्कर्याहारसुद्रसम् । वदन्त्युत्तानशय्यायाम् श्रासमाहव्यतिक्रमात् ॥६३॥ यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम् श्रङ्कर्याहारसुद्रसम् । वदन्त्युत्तानशय्यायाम् श्रासमाहव्यतिक्रमात् ॥६३॥ ततो देशान्तरं तेषाम् श्रामनन्ति मनीषिणः । दम्पतीनां महीरङ्गरङ्गिणां दिनसहकम् ॥६४॥ सप्ताहेन परेणाथ प्रोत्थाय कलभाषिणः । स्खलद्गति सहेलञ्ज सञ्चरन्ति महीतले ॥६५॥ ततः स्थिरपदन्यासैः व्रजन्ति दिनसहकम् । कलाज्ञानेन सप्ताहं विविश्वन्ति गुणेश्च ते ॥६६॥ परेण सप्तरात्रेण सम्पूर्णनवयौवनाः । लसदंशुक्रसद्भृषा ज्ञावन्ते भोगभागिनः ॥६७॥

स्वादिष्ट, कोमल श्रौर मनोहर तृणरूपी संपत्तिको रसायन समभकर बड़े हर्षसे चरा करते हैं ।। ४४।। जहाँ अनेक वापिकाएँ हैं जो कमलोंसे सहित हैं, उनमें सुवर्णके समान पीले कमल फूल रहे हैं और जो हंसोंके सधुर तथा गंभीर शब्दोंसे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं।। ४४॥ जहाँ जगह जगह पर फ़ले हुए कमलोंसे सुशोधित तालाव, उन्मत्त को किलान्त्रोंसे भरे हुए वन श्रौर सुन्दर क्रीड़ापर्वत हैं।। ४६।। जहाँ कोमल वायु वृत्तोंको हिलाता हुआ धीरे धीरे बहता रहता हैं। वह वायू बहते समय सब श्रोर कमलोंकी परागको उड़ाता रहता है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो सब झोर सुगन्धित चूर्ण ही फैला रहा हो ॥ ५७ ॥ जहाँ वायुके द्वारा उड़कर श्राये हुए पुष्पपरागसे ढकी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो पीले रंगके रेशमी वस्नसे ढकी हो ॥ ४८ ॥ जहाँ दशों दिशाओं में वायुके द्वारा उड़ उड़कर आकाशमें इकहा हुआ पुष्पराग सब त्रोरसे तने हुए चँदोवाकी शोभा धारण करता है।। ४६।। जहाँ न गर्मीका क्लेश होता है न पानी बरसता है, न तुषार आदि पड़ता है न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ हैं और न प्राणियोंको भय उत्पन्न करनेवाले साँप विच्छू खटमल आदि दुष्ट जन्तु ही हुआ करते हैं ॥६०॥ जहाँ न चाँदनी है, न रात-दिनका विभाग श्रौर न ऋतुश्रोंका परिवर्तन ही है, जहाँ सुख देनेवाले सब पदार्थ सदा एकसे रहते हैं ॥ ६१ ॥ जहांके वन सदा फूलोंसे युक्त रहते हैं, कमलिनियोंमें सदा कमल लगे रहते हैं, श्रीर रत्नकी धृलिसे व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं।। ६२।। जहाँ उत्पन्न हुए त्रार्य लोग प्रथम सात दिन तक त्रपनी शय्यापर चित्त पड़े रहते हैं। उस समय श्राचार्योंने हाथका रसीला श्रंगूठा चूसना ही उनका दिन्य श्राहार बतलाया है ॥ ६३ ॥ तत्प-श्चात् विद्वानोंका मत है कि वे दोनों दम्पती द्वितीय सप्ताहमें पृथ्वी-रूपी रंगभूमिमें घुटनोंके बल चलते हुए एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जाने लगते हैं ॥ ६४ ॥ तदनन्तर तीसरे सप्ताहमें वे खड़े होकर अरपष्ट किन्तु मीठी मीठी बातें कहने लगते हैं और गिरते पड़ते खेलते हुए जमीनपर चंलने लगते हैं।। ६४।। फिर चौथे सप्ताहमें अपने पैर स्थिरतासे रखते हुए चलने लगते हैं तथा पाँचवें सप्ताहमें अनेक कलाओं और गुणोंसे सिहत हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ अठवें सप्ताहमें पूर्ण जवान हो जाते हैं श्रीर सातवें सप्ताहमें श्रच्छे श्रच्छे वस्त्राभूषण धारण कर भोग भोगनेवाले

१ वासचूर्णम् । २ स्वर्णवर्षपट्टवस्त्रेण । ३ श्राच्छादिता । -गुण्टिता श्र०, प०, स०, द० । ४ पदार्थाः । ५ उद्गतरसम् । ६ श्रानुभवन्ति ।

नवमासं स्थिता गर्भे रत्नगर्भगृहोपमे । यत्र दम्पिततामेत्य जायन्ते दानिनो नराः ॥६८॥ यदा दम्पितसंभूतिः 'जनियत्रोः परामुता । तदैव तत्र पुत्रादिसङ्करपो यत्र देहिनाम् ॥६९॥ क्षुतं जृम्भितमात्रेण यत्राहुर्म्येतमङ्गिनाम् । स्वभावमादंवाद् यान्ति दिवमेव यदुव्रवाः ॥७०॥ देहोच्छ्रयं नृग्णां यत्र नानालचण्युन्दरम् । धनुषां पट्सहस्नाण् विवृण्वन्त्यासस्क्तयः ॥७१॥ पत्यत्रयमितं यत्र देहिनामायुरिष्यते । दिनत्रयेण चाहारः 'कुवलीफलमात्रकः ॥७२॥ 'यदुवां न जरातङ्का न वियोगो न शोचनम् । नानिष्टसम्प्रयोगश्च न चिन्ता दैन्यमेव च ॥७२॥ न निद्रा नातितन्द्राणं नात्युन्मेपनिमेषण्यम् । न शारीरमलं यत्र न लालास्वेदसंभवः ॥७४॥ न यत्र विरहोन्मादो न यत्र मदनज्वरः । न यत्र खण्डना भोगे सुखं यत्र निरन्तरम् ॥७५॥ न विषादो भयं ग्लानिः नारुचिः कुपितञ्च न । न कार्पण्यमनाचारो न बली यत्र नावलः ॥७६॥ 'बालार्कसमनिर्मासा निःस्वेदा नीरजोऽज्वराः । यत्र पुण्योदणित्रः रंग्ज्यन्ते नराः सुखम् ॥७६॥ दशाङ्गतरुसम्भृतभोगानुभवनोद्भवम् । सुखं यत्रातिशेते तां चिक्रणो भोगसम्पदम् ॥७८॥ यत्र दीर्घायुषां नृणां 'वाकाण्डे मृत्युसंभवः । निरुपद्वमायुः स्वं जीवन्त्युक्तप्रमाण्कम् ॥७९॥ यत्र दीर्घायुषां नृणां 'वाकाण्डे मृत्युसंभवः । निरुपद्वमायुः स्वं जीवन्त्युक्तप्रमाण्कम् ॥७९॥

हो जाते हैं। ६७ ॥ पूर्वभवमें दान देनेवाले मनुष्य ही जहाँ उत्पन्न होते हैं। वे उत्पन्न होनेके पहले नौ माह तक गर्भमें इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि कोई रत्नोंके महलमें रहता है। उन्हें गर्भमें कुछ भी दु:ख नहीं होता। श्रीर स्त्री पुरुष साथ साथ ही पैदा होते। वे दोनों स्त्री पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते हैं।। ६८ ॥ वहाँ जिस समय दम्पतिका जन्म होता है उसी समय उनके माता-पिताका देहान्त हो जाता है अतएव वहांके जीवोंमें पुत्र आदिका संकल्प नहीं होता ॥६८॥ जहाँ केवल छींक श्रीर जंभाई लेने मात्रसे ही प्राणियोंकी मृत्य हो जाती है अर्थात अन्त समयमें माताको छींक और पुरुषको जंभाई आती है। जहाँ उत्पन्न होनेवाले जीव स्वभावसे कोमलपरिग्णामी होनेके कारण स्वर्गको ही जाते हैं।। ७०।। जहाँ उत्पन्न होने-वालें लोगोंका शरीर अनेक लच्चणोंसे सुशोभित तथा छः हजार धनुष ऊँचा होता है ऐसा आप्तप्रणीत आगम स्पष्ट वर्णन करते हैं।। ७१।। जहाँ जीवोंकी आयु तीन पल्य प्रमाण होती है और आहार तीन दिनके बाद होता है, वह भी बद्रीफल (छोटे बेरके) बराबर ॥ ७२ ॥ जहाँ उत्पन्न हुए जीवोंके न बुढ़ापा आता है न रोग होता है, न विरह होता है, न शोक होता है, न अनिष्टका संयोग होता है, न चिन्ता होती है, न दीनता होती है, न नींद आती है, न त्रालस्य त्राता है, न नेत्रोंके पलक भपते हैं, न शरीरमें मल होता है, न लार बहती है स्रोर न पसीना ही त्र्याता है।। ७३-७४।। जहाँ न विरहका उन्माद है, न कामञ्वर है, न भोगोंका विच्छेद है किन्तु निरन्तर सुख ही सुख रहता है ॥ ७४ ॥ जहाँ न विषाद है, न भय है, न ग्लानि है, न श्ररुचि है, न क्रोध है, न क्रपणता है, न श्रनाचार है, न कोई बलवान है श्रीर न कोई निर्वेत है।। ७६।। जहांके मनुष्य बालसूर्यके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित और स्वच्छ वस्त्रोंके धारक होते हैं तथा पुण्यके उदयसे सदा सुख-पूर्वक क्रीड़ा करते रहते है ॥ ७७॥ जहाँ दश प्रकारके कल्पवृद्दींसे उत्पन्न हुए भोगोंके अनुभव करनेसे उत्पन्न हुआ सुख चक्रवर्तीकी भोग सम्पदात्रोंका भी उल्लंघन करता है अर्थात् वहांके जीव चक्रवर्तीकी अपेत्ता अधिक सुखी रहते हैं।। ७८ ।। जहाँ मनुष्य बड़ी लम्बी आयुके धारक होते हैं उनकी असमयमें मृत्यु नहीं होती। वे अपनी तीन पल्य प्रमाण आयु तक निर्विच्न रूपसे जीवित रहते हैं ॥ ७६ ॥

१ जननीजनकयोः । २ जुम्भणा । ३ विवरणां कुर्वन्ति । ४ बदरम् । ५ यत्रोत्पन्नानाम् । ६ तन्त्रा । ७ हर्षच्यः । ८ कोपः । ६ तरुणार्कसदृशारीरुचः । १० स्रकाले ।

सर्वेऽिष समसंभोगाः सर्वे समसुखोद्याः । सर्वे सर्वर्तुजान् भोगान् यत्र 'विन्दन्त्यनामयाः ॥८०॥ सर्वेऽिष सुन्दराकारः सर्वे वज्रास्थिवन्यनाः । सर्वे चिरायुषः कान्त्या गीर्वाणा इव यद्भुवः ॥८९॥ यत्र कल्पतरुच्छायाम् उपेत्य जिलतिस्मतौ । दग्पती गीतवादित्रै रमेते सततोत्सवैः ॥६२॥ कलाकुशजता कल्य देहत्वं कलकण्ठता । मात्सर्येष्यादिवैकल्यमि यत्र निसर्गजम् ॥६३॥ स्वभावसुन्दराकाराः स्वभावलितेहिताः । स्वभावमधुराजापा मोदन्ते यत्र देहिनः ॥६४॥ दानाद् दानानुमोदाद्वा यत्र पात्रसमाश्रितात् । प्राणिनः सुखमेथन्ते यावज्जीवमनामयाः ॥६५॥ कुदृष्टयो व्रतेहीनाः केवलं भोगकाङ्क्षिणः । दत्वा दानान्यपात्रेषु तिर्यक्तं यत्र यान्त्यमी ॥६६॥ कुर्शाजाः कुल्सिताचाराः कुवेषा दुरुपोषिताः । मायाचाराश्र जायन्ते मृगा यत्र व्यत्यतः ॥६०॥ "मिथुनं मिथुनं तेषां मृगाणामिष जायते । न मिथोऽस्ति विरोधो वा वैरं १०वैरस्यमेव वा ॥६६॥ इत्यत्यन्तसुखे तिस्मन् क्षेत्रे पात्रप्रदानतः । श्रीमती वज्रजङ्कश्च दम्पतित्वसुपेयतुः ॥६०॥ पागुक्ताश्च मृगा जन्म भेजुस्तत्रेव भद्रकाः । पात्रदानानुमोदेन दिन्यं मानुष्यमाश्रिताः ॥९०॥ तथा मतिवराद्याश्च तिद्वयोगाद् गताश्च्यचम् । द्रधर्मान्तिके दीचां जैनीमाशिश्चयन् पराम् ॥९१॥ ते सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राचारसम्पदम् । समाराध्य यथाकाळं स्वर्गलोकमयासिषुः ॥९२॥

जहाँ सब जीव समान रूपसे भोगोंका अनुभव करते हैं, सबके एक समान सुखका उद्य होता है, सभी नीरोग रहकर छहों ऋतुत्र्योंके भोगोपभोग प्राप्त करते हैं ॥ ५०॥ जहाँ उत्पन्न हुए सभी जीव सुन्दर आकारके धारक हैं, सभी वज्रवृषभनाराचसंहननसे सहित हैं, सभी दीर्घ आयुके धारक हैं और सभी कान्तिसे देवोंके समान हैं ॥ ८१॥ जहाँ स्त्री पुरुष कल्पवृत्तकी छायामें जाकर लीलापूर्वक मन्द् मन्द् हंसते हुए, गाना-बजाना त्रादि उत्सवोंसे सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। । परा। जहाँ कलात्रोंमें कुशल होना, स्वर्गके समान सुदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना और मात्सर्य ईर्घ्या त्रादि दोषोंका त्रभाव होना त्रादि बातें स्वभावसे ही होती हैं।। ५३।। जहांके जीव स्वभावसे ही सुन्दर त्राकारवाले, स्वभावसे ही मनोहर चेष्टात्रोंवाले और स्वभावसे ही मधर वचन बोलनेवाले होते हैं। इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं।। ८४।। उत्तम पात्रके लिये दान देने अथवा उनके लिये दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं श्रौर जीवनपर्यन्त नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते रहते हैं ॥५४॥ जो जीव मिथ्यादृष्टि हैं. व्रतोंसे हीन हैं और केवल भागोंके अभिलाषी हैं वे अपात्रोंमें दान देकर वहाँ तिर्यञ्च पर्यायको प्राप्त होते हैं ।। दशा जो जीव कुशील हैं - खोटे स्वभावके धारक हैं, मिथ्या त्राचारके पालक हैं, कुवेषी हैं, मिथ्या उपवास करनेवाले हैं, मायाचारो हैं और अतभ्रष्ट हैं वे जिस भोगभूमिमें हरिए। आदि पशु होते हैं।। ८७ ।। श्रौर जहाँ पशुत्रोंके युगल भी श्रानन्दसे कीड़ा करते हैं। उनके परस्परमें न विरोध होता है न वैर होता है और न उनका जीवन ही नीरस होता है ॥ ५६ ॥ इस प्रकार अत्यन्त सुखोंसे भरे हुए उस उत्तर कुरुत्तेत्रमें पात्रदानके प्रभावसे वे दोनों श्रीमती और वज्रजंघ दम्पती अवस्थाको प्राप्त हुए - स्त्री और पुरुष रूपसे उत्पन्न हुए ॥ इ।। जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे नकुल, सिंह, वानर और शूकर भी पात्रदानकी अनुमोदनाके प्रभावसे वहीं पर दिव्य मनुष्यशरीरको पाकर भद्रपरिगामी आर्य हुए ॥६०॥ इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन ये चारों ही जीव श्रीमती और वक्रजंघके विरहसे भारी शोकको प्राप्त हुए और अन्तमें चारोंने ही श्रीदृढधर्म नामके आचार्यके समीप उत्कृष्ट जिनदीचा धारण कर ली ॥९१॥ और

१ लभन्ते । 'विदुङ््लाभे' । २ यत्रोत्पन्नाः । ३ रेमाते द्रा०, प०, द०, स०, म० । ४ निरामय । कल्पदेहत्वं द्रा०, प०, द०, स० । ५ मनोजकगळत्वम् । ६ चेष्टाः । ७ मैथुनं मि— स०, द०, छ० । ८ वध्यवधकादिभावः । ६ मानसिको द्वेषः । १० रसस्वशः ।

श्रधो ग्रेवेयकस्याधो विमाने तेऽहमिन्द्रताम् । प्राप्तास्तपोऽनुभावेन तपो हि फलतीप्सितम् ॥९३॥ रश्चथातो वज्रजङ्कार्यः कान्तया सममेकदा । करपपादपजां लच्मीम् ईसमाणः चणं स्थितः ॥९४॥ सूर्यप्रभस्य देवस्य नभोयायि विमानकम् । दृष्ट्रा जातिस्मरो भृत्वा प्रबुद्धः प्रियया समम् ॥९५॥ तावच्चारणयोर्युग्मं दूरादागच्छदैचत । तब्च तावनुगृह्णन्तौ व्योम्नः 'समवतेरतुः ॥६६॥ दृष्ट्या तौ सहसास्यासीत् श्रभ्युत्थानादिसंश्रमः । संस्काराः प्राक्तना नृनं प्रेरयन्त्यिङ्गनो हिते ॥९७॥ श्रभ्युत्तिष्टन्नसौ रेजे मुनीन्द्रौ सह कान्तया । निलन्या दिवसः सूर्यप्रतिस्याविवोद्गतौ ॥९८॥ तयोरिवपदद्वन्दं दत्तार्वः प्रणनाम सः । श्रानन्दाश्रुलवेः सान्द्रः चालयन्निव तत्क्रमौ ॥९६॥ तामाशीभिरथाश्वास्य प्रणतं प्रमदान्वितम् । 'यती समुचितं देशं श्रध्यासीनौ यथाक्रमम् ॥१००॥ ततः सुखोपविष्टौ तौ सोऽपृच्छदिति चारणौ । लसद्दन्तांशुसन्तानैः पुष्पाञ्जिकिमवािकरन् ॥१००॥ भगवन्तौ युवां क्वत्यौ 'कृतस्त्यौ किन्तु कारणम् । युष्पदागमने बृत्रम् इदमेतत्त्तयाद्य मे ॥१०२॥ युष्पत्संदर्शनाज्जातसौहार्दं मम मानसम् । प्रसीदिति किमु ज्ञातं पृवौं 'र्ज्ञाती युवां मम ॥१०३॥

चारों ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रक्षपी सम्पदाकी आराधना कर अपनी अपनी आयुके अनुसार स्वर्गलोक गये ॥ ९२ ॥ वहाँ तपके प्रभावसे अधोप्रैवेयकके सबसे नीचेके विमानमें (पहले प्रैवेयकमें ) अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए । सो ठीक ही है। तप सबके अभीष्ट फलोंको फलता है ॥ ६३ ॥

श्रनन्तर एक समय वज्रजंघ श्रार्थ श्रपनी स्त्रीके साथ कल्पवृत्तकी शोभा निहारता हुशा च्या भर बैठा ही था ।। ६४ ।। कि इतनेमें त्राकाशमें जाते हुए सूर्यप्रभ देवके विमानको देखकर उसे अपनी स्त्रीके साथ साथ ही जातिस्मरण हो गया और उसी च्या दोनोंको संसारके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो गया ॥ ६४ ॥ उसी समय वज्रजंघके जीवने दूरसे त्राते हुए दो चारण मुनि देखे। वे मुनि भी उसपर अनुप्रह करते हुए आकाशमार्गसे उतर पड़े।। ९६।। वजजंघका जीव उन्हें त्राता हुत्रा देखकर शीघ ही खड़ा हो गया। सच है, पूर्व जन्मके संस्कार ही जीवोंको हित-कार्यमें प्रेरित करते रहते हैं ॥ ६७ ॥ दोनों मुनियोंके समज्ञ अपनी स्त्रीके साथ खड़ा होता हुआ वजजंघका जीव ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे उदित होते हुए सूर्य और प्रतिसूर्यके समज्ञ कमिलनीके साथ दिन शोभायमान होता है ॥ ९८ ॥ वजजंघके जीवने दोनों मुनियोंके चरण्युगलमें अर्घ चढ़ाया और नमस्कार किया। उस समय उसके नेत्रोंसे हर्षके आँसू निकल-निकल कर मुनिराजके चरगों पर पड़ रहे थे जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो अश्रजलसे उनके चरणोंका प्रचालन ही कर रहा हो।। ६६।। वे दोनों मुनि स्त्रीके साथ प्रणाम करते हुए आर्य वज्जंघको आशोर्वीद द्वारा आखासन देकर मुनियोंके योग्य स्थान पर यथाक्रम बैठ गये ।। १०० ।। तदनन्तर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों चारण मुनियोंसे वज्जंघ नीचे लिखे अनुसार पूछने लगा। पूछते समय उसके मुखसे दाँतोंकी किरणोंका समृह निकल रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह पुष्पाञ्जलि ही बिखेर रहा हो ॥ १०१ ॥ वह बोला—हे भगवन् , श्राप कहांके रहनेवाले हैं ? श्राप कहांसे श्राये हैं श्रीर श्रापके आनेका क्या कारण है ? यह सब श्राज मुक्तसे कहिये ।। १०२ ।। हे प्रभो, श्रापके दर्शनसे मेरे हृदयमें मित्रताका भाव उमड़ रहा ूहै, चित्त बहुत ही प्रसन्न हो रहा है श्रीर मुफे ऐसा मालूम होता है कि मानो श्राप मेरे परि-

१ अप्रनन्तरम् । २ अप्रवतरतः सम । ३ —िववोन्नतौ प० । ४ पद्युगले । ५ यतेः म०, ल० । ६ क्व भवौ । ७ कुत आगतौ । 'क्वेहामातस्त्रात् त्यच्' इति यथाक्रमः भवार्थे आगतार्थे च त्यच्पत्ययः । 
८ प्रत्यक्षतया । —मेतत्त्रथाद्य मे म० छ० । ६ पूर्विस्मन् ज्ञातौ । १० बन्धू ।

इति प्रश्नावसानेःस्य मुनिज्यांयानभाषत । दशनांशुजलोत्पिकैः शालयन्निव तत्ततुम् ॥१०४॥ त्वं विद्धि मां स्वयम्बुद्धं यतो रेबुद्धाः प्रबुद्ध्धाः । महाबलभवे जैनं धर्मं कर्मनिवर्हण्म् ॥१०४॥ त्विद्वयोगादहं जातनिवेदो बोधमाश्रितः । दीत्तित्वाऽभूवमुत्सृष्टदेहः सौधर्मकल्पजः ॥१०६॥ स्वयम्प्रभविमानेऽग्रे मिण्चूलाह्वयः सुरः । साधिकाब्ध्युपमायुष्कः ततश्च्युत्वा भुवं श्रितः ॥१०७॥ जम्बृद्वीपस्य पूर्वेस्मिन् विदेहे पौष्कलावते । नगर्यां पुण्डरीकिण्यां प्रियसेनमहीश्वतः ॥१०६॥ सुन्दर्याश्च सुतोऽभूवं ज्यायान् प्रीतिङ्कराह्वयः । प्रीतिदेवः कनीयान् मे मुनिरेष महातपाः ॥१०९॥ स्वयम्प्रभितनोपान्ते दीत्तित्वा वामलप्त्विहि । सावधिज्ञानमाकाशचारण्यं तपोबलात् ॥११०॥ बुद्ध्याऽविधमयं चश्चः व्यापार्या जर्यसङ्गतम् । "त्वामार्यमिह सम्भूतं प्रबोधयितुमागतौ ॥११९॥ विद्यङ्कर कुरुष्वार्य पात्रदानविशेषतः । समुत्पन्नमिहात्मानं विशुद्धाद् दर्शनाद् विना ॥११२॥ महाबलभवेऽस्मत्तो बुद्ध्वा त्यक्ततनुस्थितिः । नालब्धा ए दर्शने शुद्धं भोगकाङ्कानुबन्धतः ॥१११॥ तद्गृहाणाद्य सम्यग्वशेषण्यमनुत्तरम् । श्रायातौ दातुकामौ स्वः स्वर्धिसुसुखसाधनम् ॥११४॥ तद्गृहाणाद्य सम्यन्वं तक्वामे काल एष ते । काललब्ध्या विना नार्यं तदुत्पत्तिरहाङ्गिनाम् ॥११५॥ देशनाकाललब्ध्यादिवाद्यकारणसम्पदि । रव्यन्तःकरणसामग्रधां भव्यात्मा स्वाद् विशुद्धकृत् विन्ति ॥११५॥ देशनाकाललब्ध्यादिवाद्यकारणसम्पदि । रव्यन्तःकरणसामग्रधां भव्यात्मा स्वाद् विशुद्धकृत् विन्या ॥११५॥ देशनाकाललब्ध्यादिवाद्यकारणसम्पदि । रव्यन्तःकरणसामग्रधां भव्यात्मा स्वाद् विशुद्धकृत् विन् ॥११६॥

चित बन्धु हैं।। १०३।। इस प्रकार वज्रजंघका प्रश्न समाप्त होते ही ज्येष्ठ मुनि अपने दांतोंकी किरणों रूपी जलके समृहसे उसके शरीरका प्रचालन करते हुए नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने लगे ॥ १०४ ॥ हे आयं, तू मुक्ते स्वयंबुद्ध मन्त्रीका जीव जान, जिससे कि तूने महाबलके भवमें सम्यग् ज्ञान प्राप्त कर कर्मीका ज्ञय करनेवाले जैनधर्मका ज्ञान प्राप्त किया था ॥ १०५॥ उस भवमें तेरे वियोगसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर मैने दीचा धारण की थी और आयुके अन्तमें संन्यासपूर्वक शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ था। वहां मेरी त्रायु एक सागरसे कुछ त्राधिक थी। तत्पश्चात् वहांसे च्युत होकर भूलोकमें उत्पन्न हुआ हूँ ।। १०६-१०७।। जम्बू द्वीपके पूर्वविदेह चेत्रमें स्थित पुष्कतावती देशसम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें प्रियसेन राजा और उनकी महाराज्ञी सुन्दरी देवीके प्रीतिंकर नामका बड़ा पुत्र हुआ हूँ और यह महातपस्वी प्रीतिदेव मेरा छोटा भाई है।। १०५-१०६॥ हम दोनों भाइयोंने भी स्वयंत्रभ जिनेन्द्रके समीप दीचा लेकर तपोबलसे अवधि-ज्ञान तथा आकारागामिनी चारण ऋदि प्राप्त की है।। ११०।। हे त्रार्थ, हम दोनोंने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना है कि आप यहां उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप हमारे परम मित्र थे इसि वये आपको सममानेके लिये हम लोग यहां त्राये हैं ॥ १११ ॥ हे त्रार्य, तूं निर्मल सम्यग्दर्शनके बिना केवल पात्रदान की विशेषतासे ही यहां उत्पन्न हुन्ना है यह निश्चय समभा ॥ ११२ ॥ महाबलके भवमें तुने हमसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर शारीर छोड़ा था परन्त उस समय भोगोंकी त्राकांचाके वशसे त सम्यग्दर्शनकी विशुद्धताको प्राप्त नहीं कर सका था।। ११३।। अब हम दोनों, सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्ग श्रीर मोच सम्बन्धी सुखके प्रधान कारणरूप सम्यग्दर्शनको देनेकी इच्छासे यहां त्राये हैं ॥ ११४ ॥ इसिलये हे त्रार्य, त्राज सम्यग्दर्शन महरण कर । उसके महरण करनेका यह समय है क्योंकि काललब्धिके बिना इस संसारमें जीवोंको सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं होती है।। ११४॥ जब देशनालब्धि श्रीर काललब्धि श्रादि बहिरङ्ग कारण तथा करणलब्धिकप

१ प्रवाहैः । २ बुद्धचा श्र० । ३ विनाशकम् । ४ पुष्कलावत्या श्रयं पौष्कलावतः तस्मिन् । ५ श्रविनाशितसङ्गमम् ।६ –सङ्गतः श्र०, ५० ।७ त्वामावाविह ल०, श्र० । ८ विद्धि । ६ भोगभूमिषु । १० नालब्धो – म०, ल० । ११ भवावः । १२ श्रम्यन्तःकरण् । 'करणं साधकतमं द्वेत्रगात्रेन्द्रियेष्विप' इत्यभिधानात् । १३ विद्युद्धहक् व०, श्र०, ५०, ६०, स०, म०, ल० ।

शमाद् दर्शनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादितः । जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलङ्ककि लात्मनः ॥११७॥
यथा पित्तोद्योद्श्रान्तस्वान्तवृत्तेस्तद्त्ययात् । यथार्थदर्शनं तद्वत् श्रन्तमोहोपशान्तितः ॥११८॥
श्रनिद्धं य तमो नैशं यथा नोद्यतेंऽशुमात् । तथानुद्धिद्य मिथ्यात्वतमो नोदेति दर्शनम् ॥११९॥
त्रिधा विपाट्य मिथ्यात्वप्रकृति करणैक्षिमिः । भन्यात्मा हासयन् कर्मस्थिति सम्यक्त्वभाग् भवेत् ॥१२०॥
श्राक्षागमपदार्थानां अद्धानं परया मुदा । सम्यग्दर्शनमाम्नातं तन्मूले ज्ञानचेष्टिते ॥१२२॥
श्राक्षात्मादिमुक्तिपर्यन्ततत्त्वश्रद्धानमक्ष्मा । त्रिमिर्मूढरैनालीढम् श्रष्टाङ्गं विद्धि दर्शनम् ॥१२२॥
तस्य प्रशमसंवेगौ श्रास्तक्यं चानुकम्पनम् । गुणाः श्रद्धारुचिस्पर्शेप्रत्ययाश्चेति पर्ययाः ॥१२२॥
तस्य निरशङ्कितत्वादीन्यष्टावङ्गानि निश्चितु । यैरंशुभिरिवाभाति रत्नं सद्दर्शनाह्मयम् ॥१२२॥
शङ्कां जहीहि सन्मार्गे भोगकाङ्कामपाकुरु । 'विचिक्तिसाद्वयं हित्वा भजस्वामुढदृष्टिताम् ॥१२२॥
कुरूपबृहण् धर्मे मलस्थानिगृहनैः । मार्गाच्चलित धर्मस्थे स्थितीकरणमाचर ॥१२२॥
रत्नितयवत्यवर्यर्थसङ्घे वात्सल्यमातनु । विधेहि शासने जैने यथाशक्ति प्रभावनाम् ॥१२७॥
देवतालोकपापण्डस्यामोहांश्च समुतस्य । मोहान्धो हि जनस्तन्वं पश्यन्नपि न पश्यति ॥१२६॥

कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक हो सकता है।। ११६।। जिस जीवका आत्मा अनादि कालसे लगे हुए मिथ्यात्वरूपी कलंकसे दृषित हो रहा है उस जीवको लबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्मका उपराम होनेसे श्रौपशमिक सम्यक्तवकी प्राप्ति होती है।। ११७ ।। जिस प्रकार पित्तके उद्यसे उद्भ्रान्त हुई चित्तवृत्तिका श्रभाव होने पर न्नीर त्रादि पदार्थीं के यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है उसी प्रकार अन्तरङ्ग कारग्रारूप मोहनीय कर्मका उपशम होने पर जीव आदि पदार्थीं के यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है ॥ ११८ ॥ जिस प्रकार सूर्य रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको दूर किये बिना उदित नहीं होता डसी प्रकार सम्यग्दर्शन मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको दूर किये बिना **उदित नहीं होता**—प्राप्त नहीं होता ॥ ११६ ॥ यह भव्य जीव, अधःकरण् अपूर्वकरण् और अनिवृत्तिकरण् इन तीन करणों द्वारा मिश्यात्वप्रकृतिके मिश्यात्व, सम्यङ मिश्यात्व श्रौर सम्यक्तवप्रकृतिकप तीन खण्ड करके कर्मों की स्थिति कम करता हुआ सम्यग्दृष्टि होता है।। १२०।। बीतराग सर्वज्ञ देव, आप्तो-पज्ञ आगम और जीवादि पदार्थींका बड़ी निष्ठासे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है। यह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रका मूल कारण है। इसके विना वे दोनों नहीं हो सकते ॥ १२१ ॥ जीवादि सात तत्त्वोंका तीन मृदता-रहित और आठ अंग-सहित यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ॥ १२२ ॥ प्रशम, संवेग, श्रास्तिक्य श्रौर श्रनुकम्पा ये चार सम्य-ग्दर्शनके गुण हैं अौर श्रद्धा, रुचि, स्पर्श तथा प्रत्यय ये उसके पर्याय हैं।। १२३।। नि:शंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सा, अमृढ्दष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, स्थितिकरण और प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ श्रंग हैं। इन आठ श्रंगरूपी किरणोंसे सम्यग्दर्शनरूपी रत्न बहुत ही शोभायमान होता है।। १२४।। हे आर्य, तूं इस श्रष्ट जैन मार्ग में शंकाको छोड़ - िकसी प्रकारका सन्देह मत कर, भोगोंकी इच्छा दूर कर, ग्लानिको छोड़कर अमुदृदृष्टि (विवेकपूर्ण दृष्टि ) को प्राप्त कर दोषके स्थानोंको छिपाकर समीचीन धर्मकी वृद्धि कर, मार्गसे विचलित होते हुए धर्मात्माका स्थितीकरण कर, रत्नत्रयके धारक आर्थ पुरुषोंके संघमें प्रेमभावका विस्तार कर श्रीर जैन शासनकी शक्ति श्रनुसार प्रभावना कर ॥ १२४-१२७॥ देवमूढ्ता, लोकमूढ्ता श्रीर

१ प्रथमोपशमसम्यक्त्वादानम् । २ दूषित । ३ निशाया इदम् । ४ मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्तवप्रकृतिभेदेन । ५ तद्दर्शनं मूलं कारणं ययोः । ६ ज्ञानचारित्रे । ७ जीवादिमोक्षपर्यन्तसप्त-तत्त्वश्रद्धानम् । ८ स्वपराश्रयभेदेन द्वयम् ।

'अतीहि धर्मसर्वस्वं दर्शनं चारुदर्शन' । तिस्मन्नासे दुरापाणि न सुखानोह देहिनास् ॥१२१॥ लब्धं तेनैव सज्जन्म स कृतार्थः स पण्डितः । परिस्फुरित निन्धां यस्य सहर्शनं हृदि ॥१३०॥ सिद्धिप्रसादसोपानं विद्धि दर्शनमित्रमस् । दुर्गतिद्वारसंरोधि 'कवाटपुटस्जितस् ॥१३१॥ स्थिरं धर्मतरोर्म् हं द्वारं स्वमींचवेरमनः । शीलाभरणहारस्य तररुं तरलोपमस् ॥१३२॥ स्थलङ्करिष्णु रोचिष्णु रत्नसारमनुत्तरस् । सम्यवत्वं हृदये धत्स्व सुक्तिश्रीहारविश्रमस् ॥१३३॥ सम्यवद्वं नसद्वत्तं थेना सादि दुरासदस् । सोऽचिरांन्सुक्तिपर्यन्तां रिध्सातिसवापनुयात् ॥१३३॥ सम्यवद्वं नसद्वतं येना सादि दुरासदस् । सोऽचिरांन्सुक्तिपर्यन्तां रिध्सातिसवापनुयात् ॥१३३॥ स्वदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्य नेतरत् । दुर्जन्म जायते जातु हृदि यस्यास्ति दर्शनस् ॥१३६॥ सुदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्य नेतरत् । दुर्जन्म जायते जातु हृदि यस्यास्ति दर्शनस् ॥१३६॥ कि वा बहुभिरालापे श्लावेषवास्तु दर्शने । लब्धेन येन संसारो यात्यनन्तोऽपि सान्ततास् ॥१३७॥ तत्वं जैनेश्वरीमाज्ञां स्रस्मद्वान्यात् प्रमाण्यन् । स्रनन्यशरणो भूत्वा प्रतिपद्यस्व दर्शनस् ॥१३६॥ उत्तमाङ्गस्वाक्षेषु नेत्रद्वयमिवानने । सुन्त्यङ्गसु प्रधानाङ्गस् स्नाहाः सदर्शनं विदुः ॥१३६॥

पाषण्ड मूढ़ता इन तीन मूढ़तात्रोंको छोड़ क्योंकि मूढ़तात्रोंसे अन्धा हुआ प्राणी तत्त्वोंको देखता हुआ भी नहीं देखता है।। १२८।। हे आर्य, पदार्थके ठीक ठीक स्वरूपका दर्शन करनेवाले सम्यग्दर्शनको ही त धर्मका सर्वस्व समभा, उस सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो चुकने पर संसारमें ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीवोंको प्राप्त नहीं होता हो।। १२६॥ इस संसारमें उसी पुरुषने श्रेष्ठ जन्म पाया है, वही कृतार्थ है श्रोर वही पण्डित है जिसके हृदयमें छलरहित-वास्तविक सम्यग्दर्शन प्रकाशमान रहता है।। १३०।। हे आर्य, तू यह निश्चित जान कि यह सम्यग्दर्शन मोचरूपी महलकी पहली सीढ़ी है। नरकादि दुर्गतियोंके द्वारको रोकनेवाले मजबूत किवाड़ हैं, धर्मरूपी वृत्तकी स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोत्तरूपी घरका द्वार है, और शीलरूपी रत्नहारके मध्यमें लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है॥ १३१-१३२ ॥ यह सम्यग्दर्शन जीवोंको आलंकत करनेवाला है, स्वयं देदीप्यमान है, रत्नोंमें श्रेष्ठ है, सबसे उत्क्रष्ट है श्रोर मुक्तिरूपी लद्मीके हारके समान है। ऐसे इस सम्यग्दर्शनरूपी रत्नहारको हे भन्य, तूं अपने हृदयमें धारण कर ॥ १३३ ॥ जिस पुरुषने ऋत्यन्त दुर्लेभ इस सम्यग्दर्शनरूपी श्रेष्ठ रह्मको पा लिया है वह शीघ ही मोच तकके सुखको पा लेता है ॥ १३४ ॥ देखो, जो पुरुष एक मुहुर्तके लिये भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है वह इस संसाररूपी बेलको काटकर बहुत ही छोटी कर देता है अर्थात वह अर्छ पुरुल परावर्तनसे अधिक समय तक संसारमें नहीं रहता॥ १३५॥ जिसके हृदयमें सम्यग्दर्शन विद्यमान है वह उत्तम देव और उत्तम मनुष्य पर्यायमें ही उत्पन्न होता है। उसके नारकी श्रौर तिर्यञ्चोंके खोटे जन्म कभी भी नहीं होते ॥ १३६ ॥ इस सम्यग्दर्शनके विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इसकी तो यही प्रशंसा पर्याप्त है कि सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने पर अनंत संसार भी सान्त (अन्तसहित) हो जाता है ।। १३७ ।। हे आर्थ, त मेरे कहनेसे श्रह्नेत देवकी श्राज्ञाको प्रमाण मानता हुआ अनन्यशर्ण होकर अन्य रागी द्वेषी देवताओंकी शरणमें न जाकर सम्यग्दर्शन स्वीकार कर ॥ १३८ ॥ जिस प्रकार शरीरके इस्त पाद आदि श्रंगोंमें मस्तक प्रधान है और मुखमें नेत्र प्रधान है उसी प्रकार मोक्तके समस्त श्रंगोंमें गण-

१ जानीहि । २ चारुदर्शनम् व०, ऋ०, प०, म०, स, छ० । ३ प्राप्ते सित । ४ दुर्लभानि । ५ कवाटपट— म०, ल० । ६ कान्तिमत् । ७ तरलोपलम् व०, ट० । मध्यमिणः "उपलो रत्नपाषाणौ उपला शर्करापि च' इति । 'तरलो हारमध्यगः' इत्यमरः । 'हारमध्यस्थितं रत्नं तरलं नायकं विदुः" इति हतायुधः । ८ शोभाम् । ६ प्राप्तम् । १० सुखपरम्पराम् ।

श्रपास्य लोक'पापगडदेवतासु विमृहताम् । 'परतीथेंरनालीहम् उज्ज्वलीकुरु दर्शनम् ॥१४०॥ संसारलिकायामं छिन्धि सदर्शनासिना । नासि नासन्नभव्यस्वं भविष्यत्तीर्थनायकः ॥१४१॥ सम्यक्त्वमिधि कृत्येवम् श्राप्तस्वत्त्रस्वनुसारतः । कृतार्थ देशनास्माभिः प्राह्मेषा श्रेयसे त्वया ॥१४२॥ त्वमण्यम्बावलम्बेथाः सम्यक्त्वमिवलम्बितम् । भवाम्बुधेस्तरगडं तत् ' 'स्त्रेणात् किं वत खिद्यसि ॥१४२॥ सद्दष्टेः खीष्वनुत्पत्तिः पृथिवीष्विप पर्स्वयः । त्रिषु देवनिकायेषु नीचेष्वन्येषु ' वाम्बिके ॥१४४॥ धितिदं खेणमरुलाच्यं नैर्प्रन्थपतिवन्धि यत् । कारीषाग्निनिमं तापं निराहुस्तत्र तिहृदः ॥१४५॥ तदेतत् स्त्रेणमुत्सुज्य सम्यगाराध्य दर्शनम् । प्राप्तासि परमस्थान'स्त्रकं त्वमनुक्रमात् ॥१४६॥ युवां कितपयेरेव भवैः श्रेयोऽनुबन्धिमः । ध्यानाग्निदग्धकर्माणौ प्राप्तास्थः एरमं पदम् ॥१४७॥ इति प्रीतिक्कराचार्यवचनं स प्रमाण्यत् । 'स्त्रज्ञानिरादधे सम्यग्दर्शनं प्रीतमानसः ॥१४६॥ स सद्र्शनमासाद्य सिप्रयः पिप्रियेतराम् । पुष्णात्यलब्धलामो हि देहिनां महती धितम् ॥१४६॥ प्राप्त । प्राप्ता । यौवराज्यपदे सोऽस्थात् मुक्तिसान्नाज्यसम्पदः ॥१४०॥ प्राप्त । प्राप्ता । यौवराज्यपदे सोऽस्थात् मुक्तिसान्नाज्यसम्पदः ॥१४०॥ प्राप्त । यौवराज्यपदे सोऽस्थात् मुक्तिसान्नाज्यसम्पदः ॥१४०॥

1 24

धरादि देव सम्यग्दर्शनको ही प्रधान अंग मानते हैं।। १३९॥ हे आर्य, तू लोकमूढ्ता, पाषण्डि-मृद्ता श्रौर देवमृद्ताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे सम्यग्दर्शन-को उज्ज्वल कर-विशुद्ध सम्यग्दर्शन धारण कर ॥ १४० ॥ त सम्यग्दर्शनरूपी तलवारके द्वारा संसाररूपी लताकी दीर्घताको काट। तू अवश्य ही निकट भव्य है और भविष्यत् कालमें तीर्थंकर होनेवाला है।। १४१ ॥ हे आर्य, इस प्रकार मैंने अरहन्त देवके कहे अनुसार, सम्यग्द-र्शन विषयको लेकर, यह उपदेश किया है सो मोचलपी कल्याग्रकी प्राप्तिक लिये तुमे यह अवश्य ही प्रहर्ण करना चाहिये ॥ १४२ ॥ इस प्रकार वे मुनिराज आर्य वन्नजंघको सममाकर त्रार्या श्रीमतीसे कहने लगे कि माता, तू भी बहुत शीघ्र ही संसारह्मी समुद्रसे पार करनेके तिये नौकाके समान इस सम्यग्दर्शनको प्रहण कर । वृथा ही स्त्री पर्यायमें क्यों खेद-खिन्न हो रही है ? ॥ १४३ ॥ हे माता, सब स्त्रियोंमें, रत्नप्रभाको छोड़कर नीचेकी छ: पृथिवियोंमें भवनवासी व्यन्तर और क्योतिषा देवोंमें तथा अन्य नीच पर्यायोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ १४४ ॥ इस निन्य स्त्री पर्यायको धिक्कार है जो कि निर्प्रन्थ-दिगम्बर मुनिधर्म पालन करनेके लिये बाधक है और जिसमें विद्वानोंने करीप (कण्डाकी आग) की अधिके समान कामका संताप कहा है।। १४४।। हे माता, अब तू निर्दोष सम्यादर्शनकी आराधना कर श्रौर इस स्वीपर्यायको छोड़कर क्रमसे सप्त परम स्थानोंको प्राप्त कर। भावार्थ-१ 'सज्जाति' २ 'सद्गृहस्थता' ( श्रावकके व्रत ), ३ 'पारिव्रज्य' ( मुनियोंके व्रत ), ४ 'सुरेन्द्र पद्' ४ 'राज्यपद्' ६ 'श्ररहन्त पद' ७ 'सिद्धपद' ये सात परम स्थान ( उत्कृष्ट पद ) कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव क्रम क्रमसे इन परम स्थानोंको प्राप्त होता है।। १४६।। त्राप लोग कुछ पुण्य भवोंको धारण कर ध्यानरूपी श्रिग्निसे समस्त कर्मोंको भस्म कर परम पदको प्राप्त करोगे।। १४७॥

इस प्रकार प्रीतिकर श्राचार्यके वचनोंको प्रमाण मानते हुए त्रार्य वन्नजंघने श्रपनी स्त्रीके साथ साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्दर्शन धारण किया ॥ १४८ ॥ वह वन्नजंघका जीव श्रपनी प्रियाके साथ साथ सम्यग्दर्शन पाकर बहुत ही संतुष्ट हुआ । सो ठीक ही है, श्रपूर्व वस्तुका लाभ प्राणियोंके महान् संतोषको पुष्ट करता ही है ॥ १४६ ॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सूत्र (तन्तु)

१ पालगड- प०, द०। पाषिणड- म०, ल०। २ परशास्त्रैः परवादिभिर्वा। ३ ऋधिकारं कृत्वा। ४ शीव्रम्। ५ कारणात्। ६ स्त्रीत्वात्। ७ विकलेन्द्रियजातिसु। ८ चाम्बिके दु०। ६ लुटि मध्यमपुरुषैकवचनम्। १० 'शब्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिवाष्यं सुरेन्द्रता। साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तथा॥" ११ ऋाप्तः व्याप्तौ लुटि। १२ सवनितः। १३ ऋागम।

सापि सम्यक्त्वलाभेन नितरामतुपत् सती । विशुद्धपुंस्त्वयोगेन निर्वाणमभिलाषुका ॥१५१॥

प्रलब्धपूर्वमास्वाद्य सद्द्यनरसायनम् । प्रापतुस्तो परां पुष्टि धर्मे कर्मनिवर्द्यो ॥१५२॥

शार्वृल्यांदयोऽप्याभ्यां समं सद्द्यांनामृतम् । तथा भेजुर्गुरोरस्य पादमूलसुपाश्रिताः ॥१५३॥

तौ द्रग्पती 'कृतानन्दसंद्धितमनोरथौ । सुनीन्द्रौ धर्मसंवेगात् चिरस्यास्टक्षतां सुद्धः ॥१५४॥

जन्मान्तरनिवद्धेन प्रेक्या 'विस्कारितेक्षयाः । चणं सुनिपदाम्भोजसंस्पर्शात् सोऽन्वभृद् धतिम् ॥१५५॥

कृतप्रणाममाशीक्षिः प्राशास्य तमनुस्थितम् । ततो यथोचितं देशं तावृषी गन्तुसुद्यतौ ॥१५६॥

पुनर्दर्शनमस्वार्यं सन्दर्भः मा स्म विस्मरः । इत्युक्त्वान्तिहितौ सद्यः चारणौ व्योमचारणौ ॥१५७॥

गतेऽथ चारणद्वनद्वे सोऽभृदुत्किरितः चणम् । प्रेयसां विप्रयोगो हि मनस्तापाय कल्प्यते ॥१५६॥

सुद्धुनिगुणाध्यानैः स्वान्तात् तनोत्यानन्दशु परम् । धिनोति च मनोवृत्तिम् स्रद्दो साधुसमागमः ॥१६०॥

सुद्ध्याति दुरितं दूरात् परं पुष्णाति योग्यताम् । भूयः श्रेयोऽनुबक्नाति प्रायः साधुसमागमः ॥१६१॥

में पिरोई हुई मनोहर मालाको प्राप्त कर अपनी राज्यलह्मीके युवराज पद्पर स्थित होता है उसी प्रकार वह वज्रजंघका जीव भी सूत्र (जैन सिद्धान्त) में पिरोई हुई मनोहर सम्यग्दर्शन-रूपी कंठमालाको प्राप्त कर मुक्तिरूपी राज्यसम्पदाके युवराज-पद्पर स्थित हुआ था।। १५०॥ विशद्ध पुरुषपर्यायके संयोगसे निर्वाण प्राप्त करनेकी इच्छा करती हुई वह सती आर्या भी सम्यक्तवकी प्राप्तिसे ऋत्यन्त संतुष्ट हुई थी॥ १५१॥ जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे सम्यग्दर्शनरूपी रसायनका आस्वाद कर वे दोनों ही दम्पती कर्म नष्ट करनेवाले जैन धर्ममें बड़ी दृढ़ताको प्राप्त हुए।। १४२।। पहले कहे हुए सिंह, वानर, नकुल और सूकरके जीव भी गुरुदेव-प्रीतिकर मुनिके चरण-मूलका आश्रय लेकर आर्य वज्जनंघ और आर्या श्रीमतीके साथ साथ ही सम्यग्दर्शनरूपी श्रमृतको प्राप्त हुए थे।। १४३।। जिन्होंने हर्षसूचक चिह्नोंसे अपने मनोरथकी सिद्धिको प्रकट किया है ऐसे दोनों दम्पतियोंको दोनों ही मुनिराज धर्म-प्रेमसे बारबार स्पर्श कर रहे थे ॥ १४४॥ वह वजाजंघका जीव जन्मान्तर-सम्बन्धी प्रेमसे आँखें फाड़ फाड़कर श्री प्रीतिंकर मुनिके चरण-कमलोंकी खोर देख रहा था और उनके च्चा भरके स्पर्शसे बहुत ही सन्तुष्ट हो रहा था।। १४४।। तत्पश्चात् वे दोनों चारण मुनि अपने योग्य देशमें जानेके लिये तैयार हुए। उस समय वज्रजंघके जीवने उन्हें प्रणाम किया और कुछ दरतक भेजनेके लिये वह उनके पीछे खड़ा हो गया। चलते समय दोनों मुनियोंने उसे आशीर्वाद देकर हितका उपदेश दिया और कहा कि हे आर्य, फिर भी तेरा दर्शन हो, तूं इस सम्यग्दर्शनरूपी समीचीन धर्मको नहीं भूलना। यह कहकर वे दोनों गगनगामी सुनि शोघ ही अन्तर्हित हो गये।। १४६-१४७॥

अतन्तर जब दोनों चारण मुनिराज चले गये तब वह वज्रजंघका जीव चल एक तक बहुत ही उत्करिटत होता रहा। सो ठीक ही है, प्रिय मनुष्योंका विरह मनके सन्तापके लिये ही होता है।। १४८॥ वह बार बार मुनियोंके गुणोंका चिन्तवन कर अपने मनको आद्र करता हुआ चिर काल तक धर्म बढ़ानेवाले नीचे लिखे हुए विचार करने लगा।। १४९॥ अहा! कैसा आश्चर्य है कि साधु पुरुषोंका समागम हृदयसे सन्तापको दूर करता है, परम आनन्दको बढ़ाता है और मनकी बृत्तिको सन्तुष्ट कर देता है।। १६०॥ प्रायः साधु पुरुषोंका समागम दूरसे ही पापको नष्ट कर देता है, उत्कृष्ट योग्यताको पुष्ट करता है, और अत्यधिक कल्याणको

१ धृतानन्द— प०, ग्रा०, द०, स०। २ विस्तारितेन्त्रणः ग्रा०। ३ श्रान्तर्धिमगाताम् । ४ स्मरणैः । ५ सन्तापम् । ६ श्रानन्दम् । ७ प्रीग्यति ।

साधवो मुक्तिमार्गस्य साधनेऽपिंतधीधनाः। 'लोकानुवृत्तिसाध्यांशो नैपां कश्चन पुष्कलः' ॥१६२॥ परानुग्रहतुद्ध्या तु केवलं मार्गदेशनाम्'। कुर्वतेऽमी प्रगत्यापि' निसगोंऽयं महात्मनाम् ॥१६२॥ स्वदुःले निर्वृ्णारम्भाः परदु लेषु दुःखिताः। निर्व्यपेक्षं परार्थेषु बद्धकच्या' मुमुचवः ॥१६४॥ क्व वयं निस्पृहाः क्वेभे क्वेयं भूमिः सुलोचिता। तथाप्यनुग्रहेऽस्माकं सावधानास्तपोधनाः ॥१६५॥ भवन्तु सुखिनः सर्वे सत्त्वा इत्येव केवलम् । यतो यतन्ते तेनैषां यतित्वं सन्निरुच्यते ॥१६६॥ एवं नाम महीयांसः परार्थे कुर्वते रितम् । दूरादिष समागत्य यथैतौ चारणावुभौ ॥१६६॥ ग्रवापि चारणौ साचात् परयामीव पुरःस्थितौ । तपस्तन्नपात्ताप तन्कृततन् मुनी ॥१६८॥ चारणौ चरणहन्द्दे प्रणतं मृदुपाणिना । स्पृशन्तौ स्नेहनिष्नं मां व्यधातामधिमस्तकम् ॥१६९॥ व्यप्ति च मां धर्मतृषितं दर्शनामृतम् । श्रपास्य मोर्ग संतापं निर्वृतं येन मे मनः ॥१७०॥ सत्यं प्रीतिङ्करो ज्यायान् मुनियोंऽस्मास्वदर्शयत् । प्रीतिं सर्वत्र विद्यति सन्मार्गप्रतिबोधनात् ॥१००॥

बढाता है।।१६१।। ये साधु पुरुष मोक्तमार्गको सिद्ध करनेमें सदा दत्तचित्त रहते हैं इन्हें संसारिक लोगोंको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता ॥१६२॥ ये मुनिजन केवल परोपकार करनेकी वृद्धिसे ही उनके पास जा जाकर सोचमार्गका उपदेश दिया करते हैं। वास्तवमें यह महापुरुषोंका स्वभाव ही है।। १६३।। सोचकी इच्छा करनेवाले ये साधुजन श्रपने दुख दूर करनेके लिए सदा निर्दय रहते हैं अर्थात् अपने दुःख दूर करनेके लिये किसी प्रकारका कोई आरम्भ नहीं करते। परके दु:खोंमें सदा दुखी रहते हैं अर्थात् उनके दु:ख दूर करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं। श्रीर दुसरोंके कार्य सिद्ध करनेके लिये निःस्वार्थ भावसे सदा तैयार रहते हैं ॥ १६४ ॥ कहाँ हम श्रौर कहाँ ये श्रत्यन्त निः स्पृह साधु ? श्रौर कहाँ यह मात्र सुखोंका स्थान भोगभूमि श्रथीत् निः स्पृह मनियोंका भोगभूमिमें जाकर वहांके मनुष्योंको उपदेश देना सहज कार्य नहीं है तथापि ये तपस्वी हम लोगोंके उपकारमें कैसे सावधान हैं ॥ १६४ ॥ ये साधुजन सदा यही प्रयत्न किया करते हैं कि संसारके समस्त जीव सदा सुखी रहें त्रौर इसीलिये वे यति (यतते इति यति: ) कहलाते हैं ॥ १६६ ॥ जिस प्रकार इन चारण ऋद्धिधारी पुरुषोंने दूरसे आकर हम लोगोंका उपकार किया उसी प्रकार महापुरुष दूसरोंका उपकार करनेमें सदा प्रीति रखते हैं।। १६७॥ तपह्यपी र्श्वाग्नके संतापसे जिनका शरीर ग्रत्यन्त कुश हो गया है ऐसे उन चारण मुनियोंको मैं अब भी साचात् देख रहा हूं, मानो वे अब भी मेरे सामने ही खड़े हैं॥ १६८॥ मैं उनके चरणकमलोंमें प्रणाम कर रहा हूं और वे दोनों चारण मुनि कोमल हाथसे मस्तक पर स्पर्श करते हुए मुक्ते स्नेहके वशीभूत कर रहे हैं ॥ १६६ ॥ मुक्त, धर्मके प्यासे मानवको उन्होंने सम्यग्दर्शनक्ष्पी अमृत पिलाया है, इसीलिये मेरा मन भोगजन्य संतापको छोड़कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ॥ १७० ॥ वे प्रीतिंकर नामके ज्येष्ठ मुनि सचमुचमें प्रीतिंकर हैं क्योंकि उनकी प्रीति सर्वत्र गामी है श्रौर मार्गेका उपदेश देकर उन्होंने हम लोगों पर अपार प्रेम दर्शाया है। भावार्थ-जो मनुष्य सब जगह जानेकी सामर्थ्य होने पर भी किसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके पास जाकर उसे उपदेश त्रादि देवे तो उससे उसकी अपार प्रीतिका पता चलता है। यहां पर भी उन मुनियों में चारण ऋद्धि होनेसे सब जगह जानेकी सामर्थ्य थी परन्तु उस समय अन्य जगह न जाकर वे वज्जांघके जीवके पास पहुँचे इससे उसके विषयमें उनकी अपार प्रीतिका पता

१ जनानुवर्तनम् । २ श्रेष्ठः । ३ — दर्शनम् स्न०, स० । —देशनम् म०, ल० । ४ पुनन्दरपद्य । ५ वाञ्छा । ६ चारणर्षमौ स्न०, स० । ७ तापोऽग्निः । ८ पानमकारयताम् । ६ भोगसन्तर्षम् प०, स्न०, द०, स०, म० । १० सर्वत्रगः प्रीतः म०, ल० ।

महावलभवेऽण्यासीत् स्वयम्बुद्धो गुरु. स नः । वितीर्थ दर्शनं सम्यग् त्रधुना तु विशेषतः ॥१७२॥

'गुरूखां यदि संसर्गो न स्थान्न स्याद् गुणार्जनम्। विना गुणार्जनात् 'क्वास्य जन्तोः सफलजन्मता १९७३।

रसोषविद्धः सन् धातुः यथा याति सुवर्णताम् । तथा गुरुगुणारिलष्टो भन्यात्मा शुद्धिमुच्छृति ॥१७४॥

न विना यानपात्रेण तरितुं शक्यतेऽर्णवः । नर्ते गुरूपदेशाच सुतरोऽयं भवार्णवः ॥१७५॥

यथान्धतमसप्छृशान् नार्थान् दीपाद् विनेत्तते । तथा जीवादिभावांश्च नोपदेष्टुविनेक्षते ॥१७६॥

वन्धवो गुरुवश्चेति द्वये सम्भीतये नृणाम् । वन्धवोऽत्रेव सम्भीत्ये गुरुवोऽसुत्र चात्र च ॥१७७॥

यतो गुरुविदेशेन जाता नः शुद्धिरीदृशी । ततो गुरुपदे भक्तिः भूयाजनमान्तरेऽपि नः ॥१७६॥

इति चिन्तयतोऽस्यासीद् दृ त सम्यक्त्वभावना । सा तु कल्पत्तेवासमे सर्वमिष्टं फलिप्यति ॥१७६॥

समानभावनानेन साप्यभूच्छ्रीमतीचरी । समानशीलयोश्चासीद् श्चाच्छिता भीतिरेनयोः ॥१८०।

दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या भोगावित्वशतोश्चरम् । भोगकालस्तयोनिष्ठां प्रापत् पल्यत्रयोन्भितः ॥१८०।

जीवितान्ते सुखं प्राणान् हित्वा तौ पुरुवशेषतः । प्रापतुः कल्पमैशानं गृहादिव गृहान्तरम् ॥१८०।।

विलीयन्ते यथा मेघा यथाकालं कृतोद्याः । भोगभूमिसुवां देहाः तथान्ते विश्वरादः । ॥१८३॥

यथा वैक्षियिके देहे न दोषमलसंभवः । तथा दिन्यमनुष्याणां देहे शुद्धिरुत्वहता ॥१८४॥

चलता है ॥१७१॥ महाबल भवमें भी वे मेरे स्वयंबुद्ध नामक गुरु हुए थे और आज इस भवमें भी सम्यग्दर्शन देकर विशेष गुरु हुए हैं।। १७२॥ यदि संसारमें गुरुश्रोंकी संगति न हो तो गुणोंकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती और गुणोंकी प्राप्तिके बिना जीवोंके जन्मकी सफलता भी नहीं हो सकती।। १७३।। जिस प्रकार सिद्ध रसके संयोगसे तांबा त्रादि धातुएँ सुवर्णपनेको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार गुरुदेवके उपदेशसे प्रकट हुए गुर्गोके संयोगसे भव्य जीव भी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जहाजके विना समुद्र नहीं तिरा जा सकता है उसी प्रकार गुरुके उपरेशके बिना यह संसाररूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता।। १७४॥ जिस प्रकार कोई पुरुष दीपकके बिना गाढ़ अन्धकारमें लिपे हुए घट पट आदि पदार्थीको नहीं देख सकता उसी प्रकार यह जीव भी उपदेश देनेवाले गुरुके बिना जीव अजीव आदि पदार्थीको नहीं जान सकता ॥ १७६॥ इस संसारमें भाई और गुरु ये दोनों ही पदार्थ मनुष्योंकी प्रीतिके लिये हैं। पर भाई तो इस लोकमें ही प्रीति उत्पन्न करते हैं श्रौर गुरु इस लोक तथा परलोक, दोनों ही लोकोंमें विशेष रूपसे प्रीति उत्पन्न करते हैं ॥ १७७॥ जब कि गुरुके उपदेशसे ही हम लोगोंको इस प्रकारकी विशुद्धि प्राप्त हुई है तब हम चाहते हैं कि जन्मान्तरमें भी मेरी भक्ति गुरुदेवके चरण-कमलोंमें बनी रहे ॥ १७८॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए वज्रजंघकी सम्यक्त्व भावना अत्यन्त दृढ़ हो गई। यही भावना आगे चलकर इस वन्नजंघके लिये कल्पलताके समान समस्त इष्ट फल देनेवाली होगी ॥ १७६ ॥ श्रीमतीके जीवने भी वज्रजंघके जीवके समान ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन किया था इसलिये इसकी सम्यक्त्व भावना भी सदृढ़ हो गई थी। इन दोनों पति-पत्नियोंका स्वभाव एकसा था इसलिये दोनोंमें एकसी ऋखण्ड प्रीति रहती थी।। १८०।। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक भोग भोगते हुए उन दोनों दम्पतियोंका तीन पल्य प्रमाण भारी काल व्यतीत हो गया ॥ १८१ ॥ श्रीर दोनों जीवनके श्रन्तमें सुखपूर्वक प्राण छोड़कर बाकी बचे हुए पुण्यसे एक घरसे दूसरे घरके समान ऐशान स्वर्गमें जा पहुंचे ॥ १८२ ॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें मेघ अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं और समय पाकर श्राप ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरीर श्रपने श्राप ही उत्पन्न होते हैं श्रौर जीवनके श्रन्तमें श्रपने श्राप ही विलीन हो जाते हैं ।। १८३ ।। जिस प्रकार वैक्रियिक

१ गुरुगा यदि— स्र०, प०, स०। २ —पश्य म०, छ०। ३ स्रन्तम्। ४ प्रमितः। ५ तदन्ते म०, ल०। ६ विशरणशीलः। ७ मोगभूमिजानाम्।

विमाने श्रीप्रमे तत्र वित्यालोके स्फुरत्यमः । स श्रीमान् वज्ञजङ्वार्यः श्रीधराख्यः सुरोऽभवत् ।।१ ८५।।
सापि सम्यक्त्वमाहात्म्यात् स्त्रैणाद् विश्लेषमीयुषी । स्वयम्यमिवमानेऽभूत् तत्सनामा सुरोत्तमः ॥१ ८६॥
शार्दूलार्यादयोऽप्यस्मिन् कल्पेऽनल्पसुखोद्ये । महींद्वकाः सुरा जाताः पुण्यैः किन्तु दुरासदम् ॥१ ८७॥
ऋते धर्मात् कृतः स्वर्गः कृतः स्वर्गादते सुखम् । तस्मात् सुखार्थिनां सेव्यो धर्मकल्पत्वश्चिरम् ॥१ ८८॥
शार्दूलमूतपूर्वो यः स विमाने मनोहरे । चित्राङ्गदे ज्वलन्मौतिः श्रभूचित्राङ्गदोऽमरः ॥१ ८६॥
वराहार्यश्च नन्दाख्ये विमाने मणिकुण्डली । ज्वलन्मकुट क्ष्रूप्रमणिकुण्डलभूषितः ॥१ ६०॥
नन्धावत्त विमानेऽभूद् वानरार्यो मनोहरः । सुराङ्गनोमनोहारिचतुराकारसुन्दरः ॥१९१॥
प्रभाकरविमानेऽभूत् नकुलार्यो मनोरथः । मनोरथशतावासदिव्य भोगोऽमृताशनः ॥१९२॥
इति पुण्योदयात्ते पां स्वर्लोकसुलभोगिनाम् । रूपसीन्दर्यभोगादिवर्णना लिलताङ्गवत् ॥१९३॥

### शार्वृलविकीडितम्

इत्युच्चैः प्रमदोदयात् सुरवरः श्रीमानसौ श्रीधरः स्वर्गश्रीनयनोत्सयं शुचितरं विश्रद्वपुर्भास्वरम् । कान्ताभिः कलभाषिणीभिरुचितान् भोगान् मनोरञ्जनान् सुञ्जानः सततोत्सवैररमत स्वस्मिन् विमानोत्सवे ॥६९४॥

शरीरमें दोष श्रीर मल नहीं होते उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरीरमें भी दोष श्रीर मल नहीं होते। उनका शरीर भी देवोंके शरीरके समान ही शुद्ध रहता है ।। १८४॥ वह वज्रजंघ त्रार्य ऐशान स्वर्गमें हमेशा प्रकाशमान रहनेवाले श्रीप्रभ विमानमें देदीप्यमान कान्तिका धारक श्रीधर नामका ऋदिधारी देव हुआ।। १८४॥ श्रीर श्रार्या श्रीमती भी सम्यग्दर्शनके प्रभावसे स्त्रीलिङ्गसे छुटकारा पाकर उसी पेशान स्वर्गके स्वयंत्रभ विमानमें स्वयंत्रभ नामका उत्तम देव हुई ॥ १८६ ॥ सिंह, नकुल, वानर और शूकरके जीव भी अत्यन्त सुखमय इसी ऐशान स्वर्गमें बड़ी बड़ी ऋद्धियों के धारक देव हुए। सो ठीक ही है पुण्यसे क्या दुर्लभ है ? ॥ १८७॥ इस संसारमें धर्मके बिना स्वर्ग कहाँ ? ब्रौर स्वर्गके बिना सुख कहाँ ? इसलिये सुख चाहनेवाले पुरुषोंको चिरकाल तक धर्मरूपी कल्पवृत्तकी ही सेवा करनी चाहिये ॥ १८८ ॥ जो जीव पहले ु सिंह था वह चित्रांगद नामके मनोहर विमानमें प्रकाशमान मुकुटका धारक चित्रांगद नामका देव हुन्रा ॥ १८६ ॥ शूकरका जीव नन्द नामक विमानमें प्रकाशमान मुकुट, बाजूबंद और मिंग्य कुंडलोंसे भूषित मिंग्कुण्डली नामका देव हुआ ॥ १६० ॥ वानरका जीव नन्दावर्त नामक विमानमें मनोहर नामका देव हुआ जो कि देवांगनाओं के मनको हरण करनेवाले सुन्दर त्राकारसे शोभायमान था ॥ १६१ ॥ त्रौर नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ नामका देव हुआ जो कि सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त हुए दिन्य भोगरूपी अमृतका सेवन करने-वाला था ॥ १६२ ॥ इस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वर्गलोकके सुख भोगनेवाले उन छहों जीवोंके रूप सौन्दर्य भोग आदिका वर्णन लिलताङ्गदेवके समान जानना चाहिये।। १६३।। इस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वर्गलस्मीके नेत्रोंको उत्सव देनेवाले, आत्यन्त पवित्र और चमकीले शरीरको धारण करनेवाला वह ऋद्धिधारी श्रीधर देव मधुर वचन बोलनेवाली देवाङ्गनाश्रोंके साथ मनोहर भोग भोगता हुआ अपने ही विमानमें अनेक उत्सवींद्वारा क्रीड़ा करता रहता था ॥१६४॥

१ ऐशानकत्ये । २ तैन विमानेन समानं नाम यस्यासौ श्रीस्वयम्प्रम इत्यर्थः । ३ —मुकुट- ग्र०, प०, द० । ४ मनोहरनामा । ५ —भोगामृताशनः । ६ देवः । ७ —मुखभागिनाम् ग्र०, प०, स०, द०, म० । ८ —भीमुरम् ग्र०, स० ।

कान्तानां करपरलवैर्मृदुतलेः संवाद्यमानकमः तद्वक्त्रेन्दुशुचिस्मितांशुसिललेः संसिच्यमानो मुहुः । <sup>१</sup>सभूविश्रमतत्कटाचिविशिखेर्लच्यीकृतोऽनुचणं भोगाङ्गेरिप सोऽनुपत् प्रमुदितो वस्त्यीजनः श्रीधरः ।।१९५॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्येप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसंग्रहे श्रीमतीवज्रजङ्कार्यसम्यग्दर्शनोत्पत्तिवर्णनं नाम नवमं पर्व ॥६॥

कभी देवाङ्गनायें श्रपने कोमल करपल्लवोंसे उसके चरण दवाती थीं, कभी श्रपने मुखरूपी चन्द्रमासे निकलती हुई मन्द मुसकानकी किरणों रूपी जलसे बार बार उसका श्रभिषेक करती थीं श्रौर कभी भौंहोंके विलाससे युक्त कटाचरूपी वाणोंका उसे लह्य बनाती थीं। इस प्रकार श्रागामी कालमें तीर्थंकर होनेवाला वह प्रसन्नचित्त श्रीधरदेव भोगोपभोगकी सामग्रीसे प्रत्येक च्रण संतुष्ट रहता था।। १९४॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्धभगविज्ञनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणसंप्रहमें श्रीमती और वज्जजंघ आर्यको सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला नवाँ पर्व समाप्त हुआ।

१ सद्भू - प० । सुभू अ०, स० ।

# दशमं पर्व

त्रथान्येशुरबुद्धासौ प्रयुक्तावधिरक्षसा । स्वगुरं प्राप्तकैवत्यं श्रीप्रभादिमधिष्ठितम् ॥१॥
जगन्त्रीतिङ्करो योऽस्य गुरः प्रीतिङ्कराह्मयः । तमचितुमभीयाय वर्यया ससपर्यया ॥२॥
श्रीप्रभादौ तमभ्यच्यं सर्वज्ञमभिवन्य च । श्रुरवा धर्मं ततोऽपृच्छत् इत्यसौ स्वमनीषितम् ॥३॥
महाबलभवे येऽस्मन्मिन्त्रिणो दुर्दशस्यः । काद्य ते लब्धजनमानः कीदशी वा गति श्रिताः ॥४॥
इति पृष्टवते तस्मै सोऽवोचत् सर्वभावित् । तन्मनोध्वान्तसन्तानम् ग्रपाकुर्वन् वचोंऽश्वभिः ॥५॥
स्वर्य 'स्वर्गगतेऽस्मासु लब्धवोधिषु ते तदा । प्रपद्य दुर्मृति व्याता विचाता वत दुर्गतिम् ॥६॥
द्वौ निगोतास्पदं यातौ तमोऽन्धं यत्र केवलम् । 'तप्ताधिश्रयणोद्धर्तभूयिष्ठैर्जन्मसृत्युभिः ॥७॥
रेथातं [तः] शतमतिः श्रभं मिथ्यात्वपरिपाकतः । विपाकक्षेत्रमाग्नातं तद्दि दुष्कृतकर्मणम् ॥८॥
मिथ्यात्वविषसंसुष्ठा ये रिमार्गपरिपन्थिनः । ते यान्ति दीर्धमध्वानं व्रधोऽभ्यस्येदनारतम् ॥९॥
तमस्वन्धे निमजन्ति रिमजन्त देषिणो नराः । श्राप्तोपज्ञमतो व ख्रधोऽभ्यस्येदनारतम् ॥१०॥

अथानन्तर किसी एक दिन श्रीधरदेवको अवधि ज्ञानका प्रयोग करने पर यथार्थ रूपसे मालूम हुआ कि हमारे गुरु श्रीप्रभ पर्वतपर विराजमान हैं और उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ है।। १।। संसारके समस्त प्राणियोंके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिंकर मुनिराज थे वे ही इसके गुरु थे। उन्हींकी पूजा करनेके लिये अच्छी-अच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख गया ॥ २ ।। जाते ही उसने श्रीप्रभ पर्वतपर विद्यमान सर्वेज्ञ प्रीतिंकर महाराजकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुन। और फिर नीचे लिखे अनुसार अपने मन की बात पूछी ॥ ३॥ हे प्रभो, मेरे महाबल भवमें जो मेरे तीन मिथ्यादृष्टि मंत्री थे वे इस समय कहां उत्पन्न हुए हैं वे कौनसी गतिको प्राप्त हुए हैं ? ॥ ४ ॥ इस प्रकार पूछनेवाले श्रीधरदेवसे सर्वज्ञदेव. अपने वचनरूपी किरणोंके द्वारा उसके हृद्यगत समस्त अज्ञानान्धकारको नष्ट करते हुए कहने लगे।। ५।। कि हे भव्य, जब तूं महाबलका शरीर छोड़कर स्वर्ग चला गया और मैंने रत्नत्रयको प्राप्त कर दीचा धारण कर ली तब खेद है कि वे तीनों ढीठ सन्त्री क्रमरणसे मरकर दर्गतिको प्राप्त हुए थे।। ६।। उन तीनोंमेंसे महामति त्र्यौर संभिन्नमित ये दो तो उस निगोद स्थानको प्राप्त हुए हैं जहां मात्र सघन श्रज्ञानान्धकारका ही श्रधिकार है। और जहां श्रत्यन्त तप्त खौलते हुए जलमें डठनेवाली खलवलाहटके समान अनेक बार जन्म मरण होते रहते हैं।। ७।। तथा शतमित मंत्री अपने मिध्यात्वके कारण नरक गति गया है। यथार्थमें खोटे कर्मीका फल भोगनेके लिये नरक ही मुख्य चेत्र है ॥ ८ ॥ जो जीव मिथ्यात्वरूपी विषसे मूर्छित होकर समीचीन जैन मार्गका विरोध करते हैं वे कुयोनिरूपी भँवरोंसे व्याप्त इस संसार्रूपी मार्गमें दीर्घकाल तक घूमते रहते हैं।। १।। चूंकि सम्यग्ज्ञानके विरोधी जीव अवश्य ही नरकरूपी गाढ़ अन्धकारमें

१ — न्येद्युः प्राबुद्धासौ अ०। -प्रबुद्धासौ स०। २ फटिति। ३ जगत्पीतिकरो स०। ४ श्रीघरस्य। ५ श्रीममुखमगच्छत्। ६ स्वर्गे गते अ०, प०, स०। ७ याता वत बुद्धचापि दुर्गतिम् अ०, स०। वियाता घृष्टाः। ८ निगोदास्पदं द०, म०, स०। ६ निकृष्टपीडाश्रयलेपप्रचुरैः। तप्तादिश्रय— म०, ल०। १० गतः शत— व०, अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ११ कथितम्। १२ सन्मार्गविरोधिनः। १३ कालम्। 'अथवा वर्त्मीन संस्थाने सास्रवस्कन्धकालयोः' इत्यिमिषानात्। १४ सतां ज्ञानम्। संज्ञान— द०, स०, अ०, प०। १५ अतः कारणात्।

धर्मेणात्मा वजत्यूद्ध्वम् ब्रधर्मेण पतत्यधः । मिश्रस्तु याति मानुष्यम् इत्यासोक्तिः विनिश्चितु ॥११॥ स एव शतबुद्धित्ते मिथ्याज्ञानस्य दार्ब्यतः । द्वितीयनरके दुःखस् ब्रनुभुङ्केऽतिदारुणम् ॥१२॥ सोऽयं स्वयंकृतोऽनथों जन्तोरवजितात्मनः । यद्यं विद्विषन् धर्मम् ब्रधर्मे कुरुते रितम् ॥१३॥ धर्मात् सुखमधर्माच दुःखमित्यविगानतः । धर्मोकपरतां धत्ते बुधोऽनथेजिहासयाः ॥१४॥ धर्मः प्राणिद्या सत्यं चान्तिः शौचं वितृष्णता । ज्ञानवैराग्यसम्पत्तिः ब्रधर्मस्तद्विपर्ययः ॥१५॥ तनोति विषयासङ्गः सुखसंत धर्मङ्गाः । स तीव्रमनुसन्धत्ते तापं दीस इवानजः ॥१६॥ संतप्तस्तत्प्रतीकारम् ईप्सन् पापेऽनुरज्यते । द्वेष्टि पापरतो धर्मस् ब्रधर्माच्च पतत्यधः ॥१७॥ विपच्यते यथाकाजं नरके दुरनुष्ठितम् । ब्रनेहितः समभ्यणे यथाऽजक्केशुनोः विषम् ॥१५॥ यथोपचः रितैर्जनतुं तीव्रं ज्वरयति ज्वरः । तथा दुरीहितैः पापमा गाढीभवित दुर्दशः ॥१९॥ दुरन्तः कर्मणां पाको ददाति कदुकं फलम् । येनात्मा पतितः श्वभे क्षणं दुःखान्न मुच्यते ॥२०॥ किद्यं नरके दुःखं तत्रोत्पत्तिः कृतोऽङ्गिनाम् । इति चेच्छृणु तत्सम्यक् प्रिधाय मनः चणम् ॥२१॥ हिंसायां निरता ये स्युः ये मृषावादतत्पराः । चुराशीलाः परस्त्रीषु ये रता मद्यपश्च ये ॥२२॥

निमग्न होते हैं इसिलिये विद्वान् पुरुषोंको आप्त प्रणीत सम्यग्नानका ही निरन्तर अभ्यास करना चाहिये॥ १०॥ यह आत्मा धर्मके प्रभावसे स्वर्ग मोच रूप उच्च स्थानोंको प्राप्त होता है। अधर्मके प्रभावसे अधोगित अर्थात् नरकको प्राप्त होता है। और धर्म अधर्म दोनोंके संयोगसे मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है। हे भद्र, तूं उपर्युक्त अर्हन्तदेवके वचनोंका निश्चय कर ॥ ११॥ वह तुम्हारा शतबुद्धि मंत्री मिथ्याज्ञानकी दृढतासे दूसरे नरकमें अत्यन्त भयंकर दुःख भोग रहा है॥ १२॥ पापसे पराजित आत्माको स्वयं किये हुए अनर्थका यह फल है जो उसका धर्मसे द्वेष और अधर्मसे प्रेम होता है॥ १३॥ 'धर्मसे सुख प्राप्त होता है और अधर्मसे दुःख मिलता है' यह बात निर्विवाद प्रसिद्ध है इसीलिये तो बुद्धिमान् पुरुष अनर्थोंको छोड़नेकी इच्छासे धर्ममें ही तत्परता धारण करते हैं॥ १४॥ प्राणियोंपर द्या करना, सच बोलना, चमा धारण करना, लोभका त्याग करना, तृष्णाका अभाव करना, सम्यग्ज्ञान और वैराग्यरूपी संपत्तिका इकट्टा करना ही धर्म है और उससे उलटे अद्या आदि भाव अधर्म है॥ १४॥ विषयासिक्त जीवोंके इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णाको बढ़ाती है, इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णा प्रज्वित अग्निके समान भारी संताप पैदा करती है। तृष्णासे संतप्त हुआ प्राणी उससे दूर करने हि आर धर्मसे द्वेष करने वाला जीव अधर्मके कारण अधोगितको प्राप्त होता है।।१६—१७॥

जिस प्रकार समय त्रानेपर (प्रायः वर्षाकालमें) पागल कुत्ते का विष त्रापना त्रसर दिखलाने लगता है उसी प्रकार किये हुए पापकर्म भी समय पाकर नरकमें भारी दुःख देने लगते हैं।। १८।। जिस प्रकार त्रापथ्य सेवनसे मूर्ख मनुष्योंका ज्वर बढ़ जाता है उसी प्रकार पापाचरणसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है।। १६।। किये हुए कर्मोंका परिपाक बहुत ही बुरा होता है। वह सदा कड़्ए फल देता रहता है; उसीसे यह जीव नरकमें पड़कर वहाँ चाण भरके लिये भी दुःखसे नहीं क्रूटता॥ २०॥ नरकोंमें कैसा दुःख है शत्रीर वहाँ जीवोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है थिद तूं यह जानना चाहता है तो चाणभरके लिये मन स्थिर कर सुन॥ २१॥ जो जीव हिंसा करनेमें त्रासक्त रहते हैं, क्रूट बोलनेमें तत्म

१ —िमत्याप्तोक्तविनिश्चितम् ग्र०, स०। २ —रिविजितान्मनः द०, स०, ग्र०, ल०। ३ श्रविप्रतिपत्तितः। ४ हातुमिच्छया। ५ ज्ञानं वै— स०। ६ विषयासिक्तः। ७ ग्रिमिलाषम्। ८ दुराचारः। ६ काले। १० उत्तमशुनकस्य। ११ ग्रपथ्यमोजनैः।

ये च मिथ्यादशः क्रूरा रौद्रध्यानपरायणाः । सत्त्वेषु निरनुक्रोशा बह्वारम्भपिरग्रहाः ।।२३॥ धर्मदुहश्च ये नित्यम् श्रधर्मपरिपोषकाः । दूषकाः साधुवर्गस्य मात्सर्योपहताश्च ये ।।२४॥ रुव्यन्त्यकारणं ये च निर्मन्थेभ्योऽतिपातकाः । मुनिभ्यो धर्मशीलेभ्यो मधुमांसाशने रताः ।।२५॥ व्यकान् पोषियत्वान्यजीवानां येऽतिनिर्मृणाः । खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः ।।२६॥ ते नराः पापभारेण प्रविशन्ति रसातलम् । विपाकक्षेत्रमेतिद्ध विद्धि दुष्कृतकर्मणाम् ।।२७॥ जलस्थलचराः क्रूराः सोरगाश्च सरीसृपाः । पापशीलाश्च मानिन्यः पित्रग्रश्च प्रयान्त्यधः ।।२५॥ प्रयान्त्यसंहिनो धर्मा तां वंशां च सरीसृपाः । पश्चिग्यस्ते नृतीयाञ्च तां चतुर्थी च पन्नगाः ।।२९॥ सिहास्तां पञ्चमीं चैव ताश्च पष्टीं च योषितः । प्रयान्ति सप्तमीं ताश्च मत्यां मत्स्याश्च पापिनः ।।३०॥ रत्नशकर्यात्यस्त्रमाः । तमस्तमःप्रभाः चेति सप्ताधः श्वभ्रमुमयः ।।३१॥ तासां पर्यायनामिन धर्मा वंशा शिलाञ्जना । "श्चरिष्टा मधवी चैव माधवी चेत्यनुक्रमात् ।। ३२॥ तत्र वीभत्युनि स्थाने जाले मधुकृतामिव । तेऽधोमुखाः प्रजायन्ते पापिनामुन्नतिः कुतः ।।३२॥ तेऽन्तर्मुहुर्न्तते गात्रं पृतिगन्धि जुगुप्सितम् । पर्यापयन्ति दुष्येषं विकृताकृति दुष्कृतात् ।।३२॥ पर्याप्रश्च महीपृष्टे १९वतगन्धि जुगुप्सितम् । पर्यापयन्ति दुर्पासं विकृताकृति दुष्कृतात् ।।३५॥ निपत्य च महीपृष्टे निश्वतायुधमूर्थम् । पृकुर्वन्ति दुरात्मानः छिन्नसर्वौक्कसन्थयः ।।३६॥

होते हैं, चोरी करते हैं, परस्त्रीरमण करते हैं, मद्य पीते हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, ऋर हैं, रौद्रध्यानमें तत्पर हैं, प्राणियोंमें सदा निर्दय रहते हैं, बहुत आरम्भ और परिष्रह रखते हैं, सदा धर्मसे द्रोह करते हैं, अधर्ममें सन्तोष रखते हैं, साधुओं की निन्दा करते हैं, मात्सर्यसे उपहत हैं, धर्म सेवन करने-वाले परिमहर हत मुनियोंसे विना कारण ही क्रोध करते हैं, अतिशय पापी हैं, मधु और मांस खानेमें तत्पर हैं. अन्य जीवोंकी हिंसा करनेवाले कत्ता बिल्ली आदि पशुओंको पालते हैं. अतिशय निर्दय हैं. स्वयं मधु मांस खाते हैं श्रीर उनके खानेवालोंकी श्रतमोदना करते हैं वे जीव पापके भारसे नरकमें प्रवेश करते हैं। इस नरकको ही खोटे कर्मों के फल देनेका चेत्र जानना चाहिये ॥ २२-२७ ॥ क्रूर जलचर, थलचर, सर्प, सरीसृप, पाप करनेवाली स्त्रियां और क्रूर पत्ती आदि जीव नरकमें जाते हैं।। २८।। असैनी पञ्चेन्द्रिय जीव घर्मानामक पहली पृथ्वी तक जाते हैं, सरीसृप-सरकनेवाले-गुहा दूसरी पृथ्वा तक जाते हैं, पत्ती तीसरी पृथ्वी तक, सर्प चौथी पृथ्वी तक, सिंह पांचवीं पृथ्वी तक, स्त्रियां छठवीं पृथ्वी तक और पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवीं पृथ्वी तक जाते हैं ॥ २९-३० ॥ रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, अौर महातमः प्रभा ये सात पृथिवियाँ हैं जो कि क्रम क्रमसे नीचे नीचे हैं ॥ ३१ ॥ घर्मा, वंशा, शिला (मेघा), श्रंजना, श्ररिष्टा, मघवी श्रीर माघवी ये सात पृथिवियोंके क्रमसे नामान्तर हैं ॥ ३२ ॥ उन पृथिवियोंमें वे जीव मधुमिक्खयोंके छत्तेके समान लटकते हुए घृणित स्थानोंमें नीचेकी त्रोर मुख करके पैदा होते हैं। सो ठीक ही है पापी जीवोंकी उन्नित कैसे ही सकती है ? ॥ ३३ ॥ वे जीव पापकर्मके उद्यसे अन्तर्मुहूर्तमें ही दुर्गन्धित, घृिणत, देखनेके अयोग्य 🖁 ऋौर बुरी स्राकृतिवाले शरीरकी पूर्ण रचना कर लेते हैं ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार वृज्ञके पत्ते शाखासे बन्धन दृट जानेपर नीचे गिर पड़ते हैं उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीरकी पूर्ण रचना होते ही उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई अत्यन्त दुःसह नरककी भूमिपर गिर पड़ते हैं॥ ३५॥ ब्रहाँकी भूमिपर अनेक तीक्षा हथियार गड़े हुए हैं, नारकी उन हथियारोंकी नोंकपर गिरते हैं

१ निष्कृपाः । २ धर्मघातकाः । ३ -पिरतोषकाः ल० । ४ ग्रुनकादीन् । ५ घर्मावंशे । ६ महातमः-प्रमा । ७ सारिष्टा ऋ०, प०, द०, स०। ८ गोलके । ६ मधुमित्त्रिणाम् । १० दुःकृतात् व०, ऋ०, प०, द०, स० । ११ ज्वलिनियति-व०, ट०, ज्वलिति व्यति-ऋ०, प०, द०, स०, ल० ।

भूम्युष्मणा च संतप्ता दु'स्सहेनाकुलीकृताः । तप्तश्राष्ट्रे तिला यहत् निपतन्त्युत्पतिन्त च ॥३७॥ ततस्तेषां निकृन्तन्ति गात्राणि निश्चितायुष्टेः । नारकाः "परुषक्रोधाः तर्जयन्तोऽतिभीषण्म ॥३८॥ तेषां छिन्नानि गात्राणि संधानं यान्ति तत्त्वणम् । दण्डाहतानि वारीणि यहिद्विच्यं शत्कशः ॥३९॥ वैरमन्योऽन्यसम्बन्धि निवेद्यानुभवाद् गतम् । दण्डास्तद्नुरूपांस्ते योजयन्ति परस्परम् ॥४०॥ चोदयन्त्यसुराश्चेनान् यूयं युध्यध्वमित्यरम् । संस्मार्यं पूर्वं वैराणि 'प्राक्चतुर्थ्याः सुदारुणाः' ॥४९॥ वज्रचन्चपुर्देर्गृद्धाः कृतंन्तत्येतान् भयद्भराः । श्वानश्चानजु नाः श्वानार हण्यन्ति वर्षः लरैः ॥४२॥ मुषाकथितताम्रादिरसान् केचित् प्रपायिताः । प्रयान्ति विलयं सद्यो रसन्तो विस्यस्वनम् ॥४३॥ इश्चयन्त्रेषु निच्चिप्य पीड्यन्ते खण्डशः कृताः । 'श्विष्ट्रकासु च निष्काथ्य नीयन्ते रसतां परे ॥४२॥ केचित् स्वान्येव मांसानि खाद्यन्ते बलिभिः परैः । विशस्य'ः निश्चितः शस्त्रैः परमांसाशिनः परा ॥४॥। 'संदंशकैविदार्यास्यं गत्वे पाटिकया' बलात् । प्रास्यन्ते तापितांत्वोहपिण्डान् मांसप्रियाः पुरा ॥४६॥ सैषा तव प्रियेत्युच्चैः तप्तायःपुत्रिकां गत्वे । श्वालिक्वक्वन्ते बलादन्यः श्रनलार्चिःक्वणाचिताम् ॥४७॥ सैषा तव प्रियेत्युच्चैः तप्तायःपुत्रिकां गत्वे । श्वालिक्वक्वन्ते बलादन्यः श्रनलार्चिःक्वणाचिताम् ॥४७॥ सैषा तव प्रियेत्युच्चैः तप्तायःपुत्रिकां गत्वे । श्वालिक्वक्वन्ते बलादन्यः श्रनलार्चिःक्वणाचिताम् ॥४०॥

जिसमें उनके शरीरकी सब सन्धियां छिन्न-भिन्न हो जाती हैं श्रीर इस दु:खसे दुखी होकर वे पापी जीव रोने-चिल्लाने लगते हैं ॥ ३६॥ वहांकी भूमिकी श्रमहा गर्मीसे संतप्त होकर व्याकुल हुए नारकी गरम भाड़में डाले हुए तिलोंके समान पहले तो उछलते हैं श्रीर नीचे गिर पड़ते हैं ।।३७ ।। वहां पड़ते ही त्र्यतिराय क्रोधी नारकी भयंकर तर्जना करते हुए तीक्ष्ण शस्त्रोंसे उन नवीन नारिकयोंके शरीरके दुकड़े दुकड़े कर डालते हैं।। ३८।। जिस प्रकार किसी डण्डेसे ताड़ित हुआ जल बूंद बूँद होकर विखर जाता है श्रीर फिर च्याभरमें मिलकर एक हो जाता है उसी प्रकार उन नारिकयोंका शरीर भी हथियारोंके प्रहारसे छिन्न भिन्न होकर जहाँ तहाँ विखर जाता है श्रीर फिर चएभरमें मिलकर एक हो जाता है।। ३९।। उन नारिकयोंको अवधि-ज्ञान होनेसे अपनी पूर्वभव सम्बन्धी घटनात्रोंका ऋनुभव होता रहता है, उस अनुभवसे वे परस्पर एक दूसरे को अपना पूर्व वैर बतलाकर आपसमें द्ग्ड देते रहते हैं।। ४०।। पहलेकी तीन पृथिवियोतक अतिशय भयंकर असुरकुमार जातिके देव जाकर वहांके नारिकयोंको उनके पूर्वभवके वैरका स्मरण कराकर परस्परमें लड्नेके लिये प्रेरणा करते रहते हैं ।। ४१ ।। वहांके भयंकर गीध\* अपनी वज्रमयी चोंचसे उन नारिकयोंके शरीरको चीर डालते हैं और काले काले सन-कुत्ते अपने पैने नखोंसे फाड़ डालते हैं ॥ ४२ ॥ कितने ही नारिकयोंको खौलती हुई ताँबा त्रादि धातुएँ पिलाई जाती हैं जिसके दु:खसे वे बुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर शीघ्र ही विलीन (नष्ट) हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ कितने ही नारिकयोंके दुकड़े दुकड़े कर कोल्हू (गन्ना पेलनेके यन्त्र) में डालकर पेलते हैं त्रौर कितने ही नारिकयोंको कढ़ाईमें खौलाकर उनका रस बनाते हैं ॥४४॥ जो जीव पूर्व पर्यायमें मांसभच्ची थे उन नारिकयोंके शरीरको बलवान् नारकी अपने पैने शाह्योंसे काट काटकर उनका मांस उन्हें ही खिलाते हैं।।४४॥ जो जीव पहले बड़े शौकसे मांस खाया करते थे ? सँड़ासीसे उनका मुख फाड़कर उनके गलेमें जबरद्स्ती तपाये हुए लोहेके गोले निगलाये जाते हैं ॥४६॥ 'यह वही तुम्हारी उत्तमप्रिया है' ऐसा कहते हुए बलवान नारकी अग्निके फुलिंगोंसे

१ दुस्त होष्णाकुळी— ग्र० । २ ग्रम्बरीषे । ३ स्थालीपच्यमानत्यहुलोत्पतनिपतनवत् । ४ परुषाः क्रोधाः ग्र०, स०, द० । ५ सम्बन्धम् । ६ विकीर्य । ७ खरुडशः । ८ चतुर्थनरकात् प्राक् । ६ सुदारुणम् प० । १० कृष्णाः । ११ स्थूलाः । १२ विदारयन्ति । १३ ध्वनन्तः । १४ कटाहेषु । १५ छिन्ता । १६ कङ्कमुलैः । १७ पादिकया ग्र०, प०, स०, द० । १८ परे द० । परैः स० ।

<sup>\*</sup> ये गीध, कुत्ते स्नादि जीव तिर्यञ्चगतिके नहीं है किन्तु नारकी ही विक्रिया शिक्तिये स्नापने शरीरमें वैसा परिणमन कर लेते हैं।

सङ्केतकेतकोद्याने कर्कशक्रकचच्छदे । त्वामिहोपह्नरे कान्ता ह्यायमिसिसीर्यया ।।४८।।
पुरा पराङ्गनासङ्गरित दुर्जि जितानिति । संयोजयन्ति तप्तायः पुत्रिकाभिर्वजात् परे ।।४८।।
तांस्तदाजिङ्गनासङ्गात् क्षण्यमूच्छीमुपागतान् । तुदन्त्ययोमयैस्तोत्रैः ग्रन्ये मर्भमु नारकाः ।।५०।।
तदङ्गाजिङ्गनासङ्गात् क्षण्यमूच्छीमुपागतान् । तिपतन्ति महीरङ्गे तेऽङ्गारीष्ट्रतिवप्रहाः ।।५१।।
भद्याग्निदीपितान् केचित् व्यायसान् शाल्मजीद्रुमान् । ११ ग्रारोप्यन्ते हठात् केश्चित् तीक्ष्णोध्याधिऽप्रकण्टकान्
ते तदारोपणोध्याधः कर्षणैरितकर्षिताः । मुच्यन्ते नारकैः कृच्छात् क्षरत्क्षतजमूर्ययः ।।५३।।
११ ग्रारक्करद्ववापूर्णनदीरन्ये विगाहिताः । क्षणाद् विशीर्णसर्वाङ्गा ११ विद्युप्यन्ते ११ ऽम्खुचारिभः ॥५४॥
विस्फुजिङ्गमयी शय्यां ज्वजन्तीमधिशायिताः । शेरते प्लुष्यमाणाङ्गा दीर्घनिद्रासुखेप्सया ॥५५॥
ग्रासिपत्रवनान्यन्ये श्रयन्त्युष्णादिता यदा । तदा चाति मरुत्तीको विस्फुजिङ्गकणान् किरन् ॥५६॥
तेन पत्राणि १ पाल्यन्ते सर्वायधमयान्यरम् । तैरिष्ठक्षभिन्नसर्वाङ्गाः पुत्कविन्त वराककाः ॥५०॥

व्याप्त तपाई हुई लोहेकी पुतलीका जबरदस्ती गलेसे आलिंगन कराते हैं ॥ ४७ ॥ जिन्होंने पूर्वभव में परिख्यों के साथ रित-क्रीड़ा की थी ऐसे नारकी जीवोंसे अन्य नारकी आकर कहते हैं कि 'तुम्हें तुम्हारी प्रिया श्राभसार करनेकी इच्छासे संकेत किये हुए केतकीवनके एकान्तमें बुला रही हैं' इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोंत जैसे पत्तेवाले केतकीवनमें ले जाकर तपाई हुई, लोहेकी पुर्तालयोंके साथ श्रालिङ्गन कराते हैं ॥ ४५-४६ ॥ उन लोहेकी पुर्तालयोंके श्रालिङ्गनसे तत्त्त्ए ही मुर्छित हुए उन नारिकयोंको अन्य नारकी लोहेके चाबुकोंसे मर्म स्थानोंमें पीटते हैं।। ४०।। उन लोहेंकी पुतलियोंके आलिंगनकालमें ही जिनके नेत्र दु:खसे बन्द हो गये हैं तथा जिनका शरीर ऋंगारोंसे जल रहा है ऐसे वे नारकी उसी चएा जमीन पर गिर पड़ते हैं।। ५१।। कितने ही नारकी, जिनपर ऊपरसे नीचे तक पैने कांटे लगे हुए हैं श्रौर जो धौंकनीसे प्रदीप्त किये गये हैं ऐसे लोहेके वने हुए सेमरके वृत्तों पर अन्य नारिकयोंको जबरदस्ती चढ़ाते हैं ।। ५२ ।। वे नारकी उन वृत्तों पर चढ़ते हैं, कोई नारकी उन्हें ऊपरसे नीचेकी श्रोर घसीट देता है श्रोर कोई नीचेसे ऊपरको घसीट ले जाता है। इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है श्रीर उससे रुधिर बहने लगता है तब कहीं बड़ी कठिनाईसे छुटकारा पाते हैं। ५३॥ कितने ही नारिकयोंको भिलावेके रससे भरी हुई नदीमें जबरदस्ती पटक देते हैं जिससे आप स्मा भरमें उनका सारा शरीर गल जाता है और उसके खारे जलकी लहरें उन्हें लिप्त कर उनके घावोंको भारी दुःख पहुँचाती हैं॥ ४४॥ कितने ही नारिकयोंको फुलिङ्गोंसे ज्याप्त जलती हुई अग्निकी शय्या पर सुलाते हैं। दीर्घानद्रा लेकर सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वे नारकी उस पर सोते हैं जिससे उनका सारा शरीर जलने लगता है।। ৮५॥ गर्मीके दुःखसे पीड़ित हुए नारकी ज्योंही श्रसिपत्र वनमें (तलवारकी धारके समान पैने पत्तोंवाले वनमें) पहुँचते हैं त्योंही वहां अग्निके फुलिङ्गोंको बरसाता हुआ प्रचण्ड वायु बहने लगता है। उस वायुके आघातसे अनेक आयुधमय पत्ते शीघ ही गिरने लगते हैं जिनसे उन नारिकयोंका सम्पूर्ण शरीर छिन्न-भिन्न हा जाता है श्रौर उस दुःखसे दुखी होकर बेचारे दीन नारकी रोन चिल्लाने लगते हैं।। ५६-४७॥

१ केतकीवने । २ रहित । ३ ब्राह्वानं करोति । ४ ब्रामिसर्तुमिच्छा ब्रामिसिसीर्घा तया । निधुवनेच्छ्येत्यर्थः । ५ हतान् । ६ तोदनः । 'प्राजनं तोदनं तोत्रम्' इत्यिमधानात् । तुदन्त्यनेनेति तोत्रम् 'तुद व्यथने' इति धातोः करणे त्रङ्ग् प्रत्ययः । ७ -सङ्ग- ब्रा०, प०, द०, स०, ल० । ८ तेऽङ्गाराङ्कितविग्रहाः प०, द०, स०, श्र०, ल० । ६ चर्मप्रसेविकाग्नि । 'मस्त्रा चर्मप्रसेविका' इत्यिमधानात् । १० श्रयोमयान् । ११ 'रह बीजजन्मिन' खिङ् परिहापा इति सूत्रेण हकारस्य पकारः । १२ भल्लातकीतैल्प्म् । १३ छिद्यन्ते । १४ विलिप्यन्तेऽम्बु ल० । १५ सात्यन्ते स०, द०, श्रा०, प०, छ०, ।

'वरुत्रीकृत्य शोष्यन्ते 'शूल्यमांसीकृताः परे । पात्यन्ते च गिरेरग्राद् श्रधःकृतमुखाः परेः । । प्रदा। दार्यन्ते क्रकचेस्तीकृतेः केचिन्ममांस्थिसन्धिषु । तप्तायःसूचिनिर्भन्ननखाग्रो ल्वर्णवेदनाः ॥५९॥ कांश्चिन्नशातश्चात्र भोताँक्लम्बा न्त्रसन्ततीन् । अमयत्युच्छलच्छ्रोणशोणितारुणविग्रहान् ॥६०॥ वर्णजर्जरितान् कांश्चित् सिञ्चन्ति क्षारवारिभिः । "तिक्खाप्यायनं तेषां मूच्छाविह्वलितात्मनाम् ॥६१॥ कांश्चिदुक्तुक्रशेलाग्रात् पातितानतिनिष्दुराः । नारकाः परुषं व्नन्ति शतशो वर्ष्रमुष्टिभिः ॥६२॥ अन्यानन्ये विनिव्नन्ति 'द्रघणेरितिनिष्टुंगाः । विच्छ्रन्नप्रोच्छ्रलच्च्छुर्गोलोकानिध्मस्तकम् ॥६३॥ 'अग्रैरश्चेश्च 'ररणेरन्यान् योधयन्ति मिथोऽसुराः । स्फुरद्ध्वनिद्लन्मूर्द्धं गलन्मस्तिष्कृत्वदंमान् ॥६४॥ तसलोहासनेष्वन्यान् रंश्चासयन्ति पुरोद्धतान् । शाययन्ति च र्व्वन्यासैः रंशितायःकण्यकास्तरे ॥६४॥ इत्यसद्धातरां घोरां नारकीं प्राप्य रंथातनाम् । रंदिद्वगनानां मनस्येषाम् एषा चिन्तोपजायते ॥६६॥ श्रहो दुरासदार् भूमिः प्रदीक्षा ज्वलनार्चिषा । वायवो वान्ति दुःस्पर्शाः स्फुलिङ्गक्णवाहिनः ॥६७॥ दीक्षा दिरशब्ध दिग्दाहराङ्कां सञ्जनयन्त्यम् । तक्षपांसुमर्यी वृष्टिं किरन्त्यम्बुमुचोऽम्बरात् ॥६८॥

वे नारकी कितने ही नारिकयोंको लोहेकी सलाई पर लगाये हुए मांसके समान लोहदण्डों पर टाँगकर अग्निमें इतना सुखाते हैं कि वे सूखकर वल्लूर (शुष्क मांस ) की तरह हो जाते हैं श्रीर कितने ही नारिकयोंको नीचेकी श्रीर मुँह कर पहाड़की चोटी परसे पटक देते हैं॥ ४८॥ कितने ही नारिकयों के मर्मस्थान ऋौर हिड्डियों के सिधस्थानों को पैनी करोंतसे विदीए कर डालते हैं और उनके नखोंके अधभागमें तपाई हुई लोहेकी सुइयां चुभाकर उन्हें भयंकर वेदना पहुँचाते हैं ॥ ४९ ॥ कितने ही नारिकयोंको पैने शूलके अप्रभाग पर चढाकर घुमाते हैं जिससे उनकी ऋँतड़ियाँ निकलकर लटकने लगती हैं और छलकते हुए खूनसे उनका सारा शरीर लाल लाल हो जाता है।। ६०।। इस प्रकार अनेक घावोंसे जिनका शरीर जर्जर हो रहा है ऐसे नारिकयोंको वे बिल्छ नारकी खारे पानीसे सींचते हैं। जो नारकी घावोंकी व्यथासे मुर्छित िहो जाते हैं खारे पानीके सींचनेसे वे पुनः सचेत हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ कितने ही नार्राकरोंको पहाड़की ऊंची चोटीसे नीचे पटक देते हैं और फिर नीचे आने पर उन्हें अनेक निर्दय नारकी ्बड़ी कठोरताके साथ सैकड़ों वज्रमय मुहियोंसे मारते हैं।। ६२।। कितने ही निर्दय नारकी श्रन्य नारिकयोंको उनके मस्तक पर मुद्गरोंसे पीटते हैं जिससे उनके नेत्रोंके गोलक (गटेना) निकलकर बाहिर गिर पड़ते हैं ॥ ६३ ॥ तीसरी पृथिवी तक असुर कुमारदेव नारिकयोंको मेढ़ा बनाकर परस्परमें लड़ाते हैं जिससे उनके मस्तक शब्द करते हुए फट जाते हैं और उनसे रक्तमांस त्रादि बहुतसा मल बाहर निकलने लगता है।। ६४।। जो जीव पहले बड़े उद्दण्ड थे उन्हें वे नारकी तपाये हुए लोहेके आसनपर बैठाते हैं और विधिपूर्वक पैने काँटोंके विद्याने पर सुलाते हैं।। ६४।। इस प्रकार नरककी अत्यन्त असद्य और भयंकर वेदना पाकर भयभीत हुए नारिकयोंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न होती है ॥ ६६॥ कि ग्रहो ! ग्रिग्निकी ज्वालाश्रोंसे तपी हुई यह भूमि बड़ी ही दुरासद ( सुखपूर्वक ठहरनेके अयोग्य ) है। यहां पर सदा आग्निके फुलिङ्गोंको धारण करनेवाला वह वायु बहता रहता है जिसका कि स्पर्श भी सुखसे नहीं किया जा सकता।। ६७।। ये जलतो हुई दिशाएं दिशाश्रोंमें श्राग लगनेका सन्देह उत्पन्न कर रही हैं

१ शुष्कमांसीकृत्य । "उत्तप्तं शुष्कमांसं स्यात्तद्वल्द्वरं त्रिलिङ्गकम्" । २ शूले संस्कृतं दग्धं शूल्यं तच मांसं च शूल्यमांसम् । ३ परे म०, ७० । ४ उत्कट । ५ शूलाग्रेण निश्चिप्तान् । ६ त्रान्त्रं परीतम् । ७ चाराम्बुसेचनम् । ८ इत्मृष्टिप्रहारैः । ६ मुद्गरैः । १० मेषसम्बन्धिभिः । 'मेद्रोरभ्रोरणोर्णायुमेषचृष्णय एडके ।' इत्यभिधानात् । ११ युद्धेः । १२ किष्टः । —मस्तिक्य— प०, म०, स० । —मस्तक—अ० ।—मास्तिक— ल० । १३ 'म्रास उपवेशने' । १४ विधिन्यासैः । १५ शितं निशितम् 'तीद्श्यम्' । १६ श्रय्याविशेषे । १७ तीव्रवेदनाम् । १८ मीतानाम् । १६ दुर्गमा ।

विषारणयमिदं विरवग् विषवल्लोभिराततम् । असिपत्रवनं चेदम् असिपत्रैभंयानकम् ॥६९॥

'मृषाभिसारिकाश्चेमाः तसायोमयपुत्रिकाः । काममुद्दीपयन्त्यस्मान् आलिङ्गन्त्यो वलाद् गले ॥७०॥
योधयन्ति वलादस्मान् हमे केऽपि 'महत्तराः । नृनं प्रेताधिना थेन प्रयुक्ताः कमसाक्षिणः ॥७९॥

'लरारितमुद्धोधं ज्वलज्ज्वालाकरालितस् । ''गिलितुमनलोद्गारि ''खरोष्ट् नोऽभिधावति ॥७२॥

प्रमी च भीषणाकाराः कृपाणोधतपाण्यः । पुरुषास्तर्जयन्त्यस्मान् अकारण्रणोद्धराः 'रे ॥७३॥

हमे च परुषापाता गृधा नोऽभि 'द्वन्त्यरम् । ''भषन्तः सारमेयाश्च 'भीषयन्तेतरामिमे ॥७४॥

''नृनमेतिन्नभे ''नास्मद्दुरितान्येव निर्देयम् । पीडामुत्पादयन्त्येवम् श्रहो व्यसनसन्निधः 'रे ॥७४॥

इतः 'रेस्वरित यद्धोषो कारकाणां प्रधावताम् । इतश्च करुणाक्रन्दगर्भः पूर्कारिनःस्वनः ॥०६॥

हतः परुषसम्पातपवनाधूननोत्थितः । असिपत्रवने पत्रनिर्मोक्षपरुष्वनिः ॥७८॥

सोऽयं कण्टिकतस्कन्धः कृटशाल्मिलिपाद्यः । यस्मिन् स्मृतेऽपि नोङ्गानि तुद्यन्त इव कण्टकैः ॥७९॥

सोऽयं कण्टिकतस्कन्धः कृटशाल्मिलिपाद्यः । यस्मिन् स्मृतेऽपि नोङ्गानि तुद्यन्त इव कण्टकैः ॥७९॥

श्रौर ये मेघ तप्तभृतिकी वर्षा कर रहे हैं ॥ ६८ ॥ यह विषवन है जो कि सब श्रोरसे विष लताश्रोंसे व्याप्त हैं श्रीर यह तलवारकी धारके समान पैने पत्तोंसे भयंकर श्रसिपत्र वन है ॥ ६६ ॥ ये गरम की हुई लोहेकी पुतलियां नीच व्यभिचारिगी स्त्रियोंके समान जबरदस्ती गलेका आलिंगन करती हुई हम लोगोंको अतिशय सन्ताप देती हैं (पन्नमें कामोत्तेजन करती हैं) ॥ ७० ॥ ये कोई महाबलवान पुरुष हम लोगोंको जबरदस्ती लडा रहे हैं और ऐसे मालम होते हैं मानो हमारे पूर्वजन्म सम्बन्धी दुष्कर्मीकी साची देनेके लिये यमराजके द्वारा ही भेजे गये हों।। ७१।। जिनके शब्द बड़े ही भयानक हैं, जो अपनी नासिका ऊपरको उठाये हुए हैं, जो जलती हुई ज्वालात्रोंसे भयंकर हैं श्रौर जो मुँहसे श्रीन उगल रहे हैं ऐसे ऊंट श्रौर गधोंका यह समृह हम लोगोंको निगलनेके लिये ही सामने दौड़ा आ रहा है।। ७२।। जिनका आकार अत्यन्त भयानक है जिन्होंने अपने हाथमें तलवार उठा रखी है और जो बिना कारण ही. लड़नेके लिये तैयार हैं ऐसे ये पुरुष इम लोगोंकी तर्जना कर रहे हैं - हम लोगोंको घुड़क रहे हैं-डांट दिखला रहे हैं।। ७३ ।। भयंकर रूपसे आकाशसे पड़ते हुए ये गीध शीघ ही हमारे सामने भपट रहे हैं त्यौर ये भोंकते हुए कुत्ते हमें त्र्यतिशय भयभीत कर रहे हैं।। ७४॥ निश्चय ही इन दृष्ट जीवोंके छलसे हमारे पूर्वभवके पाप ही हमें इस प्रकार दु:ख उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े आश्चर्यकी बात है कि हम लोगोंको सब श्रोरसे दुःखोंने घेर रक्खा है।। ७४।। इधर यह दौड़ते हुए नारिकयोंके पैरोंकी आवाज सन्ताप उत्पन्न कर रही है आर इधर यह करुए। विलापसे भरा हुआ किसीके रोनेका शब्द आ रहा है।। ७६।। इधर यह कांव कांव करते हुए कीवोंके कठोर शब्दसे विस्तारको प्राप्त हुआ श्रुगालोंका अमंगलकारी शब्द आकाश-वायुके प्रकम्पनसे उत्पन्न हुआ शब्द तथा उस वायुके आघातसे गिरते हुए पत्तोंका कठोर शब्द हो रहा है। ७८॥ जिसके स्कन्ध भाग पर कांटे लगे हुए हैं ऐसा यह वही कृत्रिम सेमरका

१ भयङ्करम् । २ मिथ्यागणिका । ३ - एचैता-म०, छ० । ४ अत्यर्थम् । ५ असुराः । ६ यमेन । ७ कताध्यक्ताः । ८ कहुरवं भवति तथा । ६ नासिका । १० चिर्विद्यम् । १७ निगरणे भातोस्तुम्न प्रत्ययः । ११ गर्दभोष्ट्रसमूहः । १२ दर्पविद्याः । १३ अभिमुखमागच्छन्ति । १४ तर्जयन्तः । १५ सन्त्रासयन्ति । १६ अहमेवं मन्ये । १७ व्याजेन । १८ समीपः । स्फ्ररति अ०, प०, स० । १६ स्वरति 'ग्रौस्वृ सब्दोपतानयोः । २० पादरवः । २१ प्रद्ध्वनद्ध्वाङ्कः अ०, स०, ल० । ध्वाङ्कः वायसः । २२ मिश्रितः । २३ सृगालानाम् । २४ अमङ्कल । २५ अप्रकाशभूमी ।

सैषा वैतरणी नाम सिरत् सारुकरद्वां । श्रास्तां तरणमेतस्याः स्मरणञ्च भयावहम् ॥८०॥ एते च नारकावासाः प्रज्वलन्त्यन्तरूष्मणा । श्रम्धसूषास्विवावर्षं नीयन्ते यत्र नारकाः ॥८१॥ दुस्सहा वेदनास्तीवाः प्रहारा दुर्धरा इमे । श्रकाले दुस्त्यजाः प्राणा दुर्निवाराश्च नारकाः ॥८२॥ क्व यामः कव तु तिष्ठामः कदा वयम् । नाव्धयोऽप्युपमानं नो जीवितस्यालघीयसः ॥८४॥ इत्यपारमिदं दुःखं तरिष्यामः कदा वयम् । नाव्धयोऽप्युपमानं नो जीवितस्यालघीयसः ॥८४॥ इत्यप्रयातां तेषां योऽन्तस्तापोंऽनुसन्ततः । स एव प्राण्यसंशीति तानारोपयितुं चमः ॥८४॥ किमत्र बहुनोक्तेन यद्यद्दुःखं सुदारुण्यम् । तत्तित्यद्विकृतं तेषु दुर्मोचैः पापकर्मभिः ॥८६॥ श्रक्ष्योनिमेपमात्रञ्च न तेषां सुखसङ्गतिः । दुःखमेवानुबन्धीदग् नारकाणामहर्निशस् ॥८०॥ नानादुःखशतावर्से मग्नानां नरकाणवे । तेषामास्तां सुखावाप्तिः तत्स्मृतिश्च द्वीयसी ॥८०॥ श्रीतोष्णनरकेष्वेषां दुःखं यदुपजायते । तदसद्यमिद्यन्त्यञ्च वत केनोपमीयते ॥८५॥ श्रीतोष्णनरकेष्वेषां दुःखं यदुपजायते । तदसद्यमिद्यन्त्यञ्च वत केनोपमीयते ॥८५॥ श्रीतं पण्ठवाञ्च सहस्यां पञ्चस्यां तद्द्वं मतम् । पृथिवीषूष्णसुद्दिष्टं चतस्रष्वादिमासु च ॥६०॥ त्रिश्वरस्यञ्चहताः पञ्चत्रिपञ्च दश च क्रमात् । तिस्रः पञ्चमिरूनैका लक्षाः पञ्च च सहसु ॥९९॥

पेड़ है जिसकी याद आते ही हम लोगोंके समस्त अंग कांटे चुभनेके समान दुखी होने लगते हैं ।। ७६ ।। इधर यह भिलावेके रससे भरी हुई वैतरणी नामकी नदी है। इसमें तैरना तो दूर रहा इसका स्मरण करना भी भयका देनेवाला है ॥ ८०॥ ये वही नारिकयोंके रहनेके घर (बिल) हैं जो कि गरमीसे भीतर ही भीतर जल रहे हैं और जिनमें ये नारकी बिद्र-रहित सांचेमें गली हुई सुवर्ण चांदी आदि धातुत्रोंकी तरह घुमाये जाते हैं॥ ८१॥ यहांकी वेदना इतनी तीत्र है कि उसे कोई सह नहीं सकता, सार भी इतनी कठिन है कि उसे कोई बरदाश्त नहीं कर सकता। ये प्राण भी आयु पूर्ण हुए बिना छूट नहीं सकते और ये नारकी भी किसीसे रोके नहीं जा सकते ॥ ८२ ॥ ऐसी अवस्थामें हम लोग कहां जावें ? कहां खड़े हों ? कहां बैठें ? श्रौर कहां सोवें ? हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां श्रधिक ही श्रधिक दुःख पाते हैं।। ८३।। इस प्रकार यहांके इस ऋपार दुःखसे हम कब तिरेंगे ?—कब पार होंगे ? हम लोगोंकी त्राय भी इतनी त्राधिक है कि सागर भी उसके उपमान नहीं हो सकते ॥ ८४॥ इस प्रकार प्रतिच्चा चिन्तवन करते हुए नारिकयोंको जो निरन्तर मानिसक संताप होता रहता है वही उनके प्राणोंको संशयमें डाले रखनेके लिये समर्थ है अर्थात् उक्त प्रकारके संतापसे उन्हें मरनेका संशय बना रहता है।। ८४।। इस विषयमें और अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना ही पर्याप्त है, कि संसारमें जो जो भयंकर दुःख होते हैं उन सभीको, कठिनतासे दूर होने योग्य कर्मींने नरकोंमें इकट्टा कर दिया है ॥ ५३॥ उन नारिकयोंको नेत्रोंके निमेष मात्र भी सख नहीं है। उन्हें रात-दिन इसी प्रकार दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है।। ८७॥ नाना प्रकारके दुःखरूपी सैकड़ों त्रावर्तीसे भरे हुए नरकरूपी समुद्रमें डूवे हुए नारिकयोंका सुखकी प्राप्ति तो दूर रही उसका स्मरण होना भी बहुत दूर रहता है।। प्रा शीत अथवा उच्छा नरकोंमें इन नारिकयोंको जो दुःख होता है वह सर्वथा श्रसह्य श्रौर श्रचिन्त्य है। संसारमें ऐसा कोई पदार्थ भी तो नहीं है जिसके साथ उस दु:खकी उपमा दी जा सके।। ८९।। पहलेकी चार पृथिवियों-में उष्ण वेदना है पांचवीं पृथिवीमें उष्ण त्रौर शीत दोनों वेदनाएं हैं स्रर्थात ऊपरके दो लाख बिलोंमें उष्ण वेदना है श्रौर नीचेके एक लाख बिलोंमें शीत वेदना है। छठवीं श्रौर सातवीं पृथिवीमें शीत वेदना है। यह उष्ण श्रीर शीतकी वेदना नीचे नीचेक़े नरकोंमें क्रम क्रमसे बढ़ती हुई है।। ९०।। उन सातों पृथिवियोंमें क्रमसे तीस लाख, पश्चीस लाख, पन्द्रह

१ भल्लातकतेलसहिता। २ एते ते स्र०, ५०, ६०, स०। ३ 'आस उपवेशने'। ४ 'शीङ् स्वप्ने। ५ विस्तृतः। ६ सन्देहः। ७ नितरां दूरा। ८ —यं समम् छ०।

नरकेषु बिलानि स्युः प्रज्वलन्ति महान्ति च । नारका येषु परपन्ते 'कुम्मोष्त्रिव दुरात्मकाः ।।९२।।
एकं त्रीणि तथा सप्त दश सप्तदशापि च । द्वाविंशतिस्त्रयिश्वयद्विंशदायुस्तत्राव्धिसंख्यया ।।९३।।
धन्षि सप्त तिस्तः स्युः श्ररत्न्योऽङ्गुलयश्च षट् । धर्मायां नारकोत्सेधो 'द्विद्विंशरोपासु लक्ष्यताम् ।।९४।।
'पोगगडा हुग्डसंस्थानाः 'षण्डकाः प्तिगन्धयः । दुर्वण्वित्रेव हुःस्पर्शा दुःस्वरा दुर्भगाश्च ते ।।९५॥
तमोमयैरिवारच्या विरूक्षेः परमाणुभिः । जायन्ते कालकालाभाः नारका द्रव्यलेश्यया ।।९६॥
भावलेश्या तु कागोती जधन्या मध्यमोत्तमा । नीला च मध्यमा नीला नीलोत्कृष्टा च कृष्ण्या ॥९७॥
कृष्णा च मध्यमोत्कृष्टा कृष्णा चेति यथाकमम् । धर्मादि सप्तमी यावत् तावत्प्रथिवीषु वर्णिताः ॥९८॥
यादशः कहकालाबुकाञ्जोरादिसमागमे । रसः कहरनिष्टश्च तद्वात्रेष्वपि तादशः ॥९९॥
श्वमार्जारखरोष्ट्रादिकुण्पानां 'समाहतौ । यद्वैगन्ध्यं तद्ष्येषां देहगन्धस्य नोपमा ॥१००॥
यादशः करपत्रेषु गोश्चरेषु व यादशः । तादशः कर्कशः स्पर्शः तदङ्गेष्वि जायते ।।१०१॥

लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख और पांच बिल हैं। ये बिल सदा ही जाज्वल्यमान रहते हैं श्रौर बड़े बड़े हैं। इन विलोंमें पापी नारकी जीव हमेशा कुम्भीपाक (वंद घड़ेमें पकाये जानेवाले जल आदि ) के समान पकते रहते हैं ।। ६१-६२।। उन नरकों में क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर, बाईस सागर श्रौर तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट ऋायु है।। ९३।। पहली पृथिवीमें नारिकयोंके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल है। और द्वितीय आदि पृथिवियोंमें क्रम क्रमसे दनी दनी समभता चाहिये। अर्थात् दूसरी पृथिवीमें पन्द्रह धनुष दो हाथ बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमें इकतीस धनुष एक हाथ, चौथी पृथिवीमें बासठ धनुष दो हाथ, पांचवीं पृथिवीमें एक सौ पश्चीस धनुष, छठवी पृथिवीमें दो सौ पचास हाथ और सातवीं पृथिवीमें पांच सौ धनुष शारीरकी ऊँचाई है।। ६४।। वे नारकी विकलांग, हुण्डक संस्थानवाले, नपुंसक, दुर्गन्धयुक्त, बुरे काले रंगके धारक, कठिन स्पर्शवाले, कठोर स्वर सहित तथा दुर्मग (देखनेमें अप्रिय) होते हैं ॥९४॥ जन नारकियोंका शरीर अन्धकारके समान काले और रूखे परमागुओंसे बना हुआ होता है। उन सवकी द्रव्यलेश्या अत्यन्त कृष्णा होती है।। ६६।। परन्तु भावलेश्यामें अन्तर है जो कि इस प्रकार है-पहली पृथिवीमें जघन्य कापोती भावलेश्या है, दूसरो पृथिवीमें मध्यम कापोती लेश्या है, तीसरी पृथिवीमें उत्कृष्ट कापोती लेश्या श्रीर जघन्य नील लेश्या है, चौथी पृथिवीमें मध्यम नील लेश्या है, पांचवींमें उत्क्रष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेश्या है, छठवीं पृथिवीमें मध्यम कृष्ण लेश्या है और सातवीं पृथिवीमें उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है। इस प्रकार घर्मा आदि सात पृथिवियोंमें क्रमसे भावलेश्याका वर्णन किया ॥ ९७-६८॥ कड्वी तूंबी स्रौर कांजीरके संयोगसे जैसा कड़्या श्रौर श्रनिष्ट रस उत्पन्न होता है वैसा ही रस नारिकयोंके शरीरमें भी उत्पन्न होता है ॥ ९९॥ कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊँट आदि जीवोंके मृतक कलेवरोंको इकट्ठा करनेसे जो दुर्गन्ध उत्पन्न होती है वह भी इन नारिकयोंके शरीरकी दुर्गन्धकी बराबरी नहीं कर सकती ॥ १०० ॥ करोंत स्त्रीर गोखुरूमें जैसा कठोर स्पर्श होता है वैसा ही कठोर स्पर्श नार-

१ पिठरेषु । 'कुम्भी तु पाटला वारी पर्णे पिठरकट्फले' इत्यिभधानात् । कुम्मेष्विव म०, ल०। २ द्विगुणः द्विगुणः । ३ विकलाङ्गाः । ४ षण्डकाः व०, ग्र०, प०। ५ ग्रितिकृष्णाभाः । ६ धर्मायां कापोती जधन्या । वंशायां मध्यमा कापोती लेश्या मेधायाम्—उत्तमा कापोती लेश्या जधन्या नीललेश्या च । ग्रध्यमा कृष्णा माधव्यां म्राव्यां सप्तम्यां भूमौ उत्कृष्टा कृष्णलेश्या । ७ संयोगे । ८ संग्रहे । ६ क्रक्चेषु । १० गोकरटकेषु ।

श्रप्रथिविक्रियास्तेषाम् श्रशुभाद् दुरितोद्यात् । ततो' विकृतवीभत्सविरूपासैव' सा मता ॥१०२॥ विगेषोऽस्ति विभङ्गाख्यः तेषां पर्याप्त्यनन्तरम् । तेनान्यजन्मवेराणां स्मरन्युद्घट्यन्ति' च ॥१०३॥ यदमी प्राक्तने जन्मन्यासन् पापेषु पण्डिताः । कद्भदाश्च' दुराचाराः तिष्ट्रपाकोऽयमुत्वणः' ॥१०४॥ ईदिग्वयं महादुःखं द्वितीयनरकाश्चितम् । पापेन कर्मणा प्रापत् रातबुद्धिरसौ सुर ॥१०५॥ तस्मादुःखमनिच्छूनां नारकं तीव्रमीदशम् । उपास्योऽयं जिनेन्द्राणां धर्मो मितिमतां पृणाम् ॥१०६॥ धर्मः प्रपाति दुःखेभ्यो धर्मः शर्मं तनोत्ययम् । धर्मो नैःश्रेयस सौख्यं दत्ते कर्मचयोद्धवम् ॥१०७॥ धर्मादेव सुरेन्द्रत्वं नरेन्द्रत्वं गणेन्द्रता । धर्मोत्तीर्थकरत्वञ्च परमानन्त्यमेव च ॥१०५॥ धर्मो वन्धुश्च मित्रञ्च धर्मोऽयं गुरुरङ्गिनाम् । तस्माद्धर्मे मितं धत्त्व स्वर्मोचसुखदायिनि ॥१०६॥ तदा प्रीतिङ्करस्येति वचः श्रुत्वा जिनेशिनः । श्रीधरो धर्मसंवेगं परं प्रापत् स पुण्यधीः ॥११०॥ वदासीत्तव मिथ्यत्वम् उद्दिन्तं दुर्नयाश्रयात् । पश्य तत्परिपाकोऽयम् श्रस्वन्तस्ते परःस्वाः ॥११२॥ ददासीत्तव मिथ्यत्वम् उद्दिन्तं दुर्नयाश्रयात् । पश्य तत्परिपाकोऽयम् श्रस्वन्तस्ते परःस्यतः ॥११२॥ इत्यसौ बोधितस्तेन शुद्धं दर्शनमग्रद्दित् । मिथ्यात्वक्षत्वाष्त्राग्वात् परां शुद्धमुपाश्चतः ॥११२॥ कालान्ते नरकाद्वीमात् निर्वत्य शत्वोचरः । पुष्करद्वीपपूर्वार्द्धप्रागितः ॥११२॥।

कियोंके शरीरमें भी होता है।। १०१॥ उन नारिकयोंके अशुभ कर्मका उदय होनेसे अपृथक विकिया ही होती है और वह भी अत्यन्त विकृत, घृणित तथा कुरूप हुआ करती है। भावार्थ— एक नारकी एक समयमें अपने शरीरका एक ही आकार बना सकता है सो वह भी अत्यन्त विकृत, घृणाका स्थान और कुल्प आकार बनाता है, देवोंके समान सनचाहे अनेक रूप वनानेकी सामध्य नारकी जीवोंमें नहीं होती ॥१०२॥ पर्याप्तक होते ही उन्हें विभंगार्वाध ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे वे पूर्वभवके वैरोंका स्मरण कर लेते हैं त्र्यौर उन्हें प्रकट भी करने लगते हैं ॥ १०३ ॥ जो जीव पूर्वजन्ममें पाप करनेमें बहुत ही पण्डित थे, जो खोटे वचन कहनेमें चतुर थे ऋौर दुराचारी थे यह उन्हींके दुष्कर्मींका फल है।। १०४।। हे देव, वह शत-बुद्धि मन्त्रीका जीव त्र्रपने पापकर्मके उदयसे ऊपर कहे श्रनुसार द्वितीय नरक सम्बन्धी बड़े बड़े दु:खोंको प्राप्त हुन्ना है ॥ १०४ ॥ इसिलये जो जीव ऊपर कहे हुए नरकोंके तीव द:ख नहीं चाहते उन बुद्धिमान् पुरुषोंको इस जिनेन्द्रप्रणीत धर्मकी उपासना करनी चाहिये ॥ १०६ ॥ यहां जैन धर्म हो दु:खोंसे रत्ता करता है, यही धर्म सुख विस्तृत करता है, और यही धर्म कर्मीके चायसे उत्पन्न होनेवाले मोचासुखको देता है ॥ १०७॥ इस जैन धर्मसे इन्द्र चक्रवर्ती और गणधरके पद प्राप्त होते हैं। तीर्थं कर पद भी इसी धर्मसे प्राप्त होता है और सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद भी इसीसे मिलता है।। १०८॥ यह जैन धमे ही जीवोंका बन्धु है, यही मित्र है और यही गुरु है, इसिलये हे देव, स्वर्ग और मोत्तके सुख देनेवाले इस जैनधर्ममें ही तूं अपनी बुद्धि लगा ॥ १०६॥ उस समय प्रीतिकर जिनेन्द्रके ऊपर कहे वचन सुनकर पवित्रं बुद्धिका धारक श्रीधरदेव अतिशय धर्मप्रेमको प्राप्त हुआ।। ११०॥ और गुरुके श्राज्ञानुसार दूसरे नरकमें जाकर शतबुद्धिको सममाने लगा कि हे मोले मूर्ख शतबुद्धि, क्या तू मुक्त महाबलको जानता है ? ॥ १११ ॥ उस भवमें अनेक मिथ्यानयोंके आश्रयसे तेरा मिथ्यात्व बहुत ही प्रवल हो रहा था। देख, उसी मिथ्यात्वका यह दुःख देनेवीला फल तेरे सामने है ॥ ११२ ॥ इस प्रकार श्रीधरदेवके द्वारा सममाये हुए शतबुद्धिके जीवने शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया श्रौर मिथ्यात्वरूपी मैलके नष्ट हो जानेसे ख्लुष्ट विशुद्धि प्राप्त की ॥११३॥ तत्पश्चात्

१ ततः कारणात् । २ विरूप दुर्वर्ण । ३ उद्घाष्ट्रयन्ति । ४ दुर्वचनाः । ५ उत्कटः । ६ द्वितीय-नरकमेत्य । ७ भद्रश्रेष्ठ । भद्रमुग्ध श्रा०, प०, स० । ८ उत्कटम् । ६ दुःखावसानः ।

विषये मङ्गलावत्यां नगर्यो रत्नसञ्चये । महीधरस्य सम्राजः सुन्द्र्याश्च सुतोऽभवत् ॥११५॥ जयसेनश्रितिर्धुद्ध्वा विवाहसमये सुरात् । श्रीधराख्यात् प्रवबाज गुरुं यमधरं श्रितः ॥११६॥ नारकीं वेदनां घोरां तेनासौ किल बोधितः । निर्विद्य विषयासङ्गात् तपो दुश्चरमाचरत् ॥११७॥ ततो ब्रह्मेन्द्रतां सोऽगात् जीवितान्ते समाहितः । क्र नारकः क्र देवोऽयं विचित्रा कर्मणां गितः ॥११८॥ नीचैत्रृ निरधर्मेण धर्मेणोच्चैः स्थिति भजेत् । तस्मादुच्चैः पदं वाध्वत् नरो धर्मपरो भवेत् ॥११८॥ व्रह्मलोकाद्यागत्य ब्रह्मेन्द्रः सोऽवधीन्नणः । श्रीधरं पूज्यामास गत कर्त्याणमित्रताम् ॥१२०॥ श्रीधरोऽथ दिवरच्युत्वा जम्बूद्वीपसुपाश्चिते । शाग्विदेहे महावत्सविषये स्वर्गसिन्नमे ॥१२१॥ सुसीमानगरे जज्ञे सुदृष्टिनृपतेः सुतः । मातुः सुन्द्रनन्दायाः सुविधिनीम पुण्यधीः ॥१२२॥ साल्यात् प्रभृति सर्वासां कलानां सोऽभवित्विधः । शशीव जगतस्तन्वन् श्रन्वहं नयनोत्सवम् ॥१२३॥ स वाल्यां एव सद्धमम् श्रवुद्ध प्रतिबुद्धर्थाः । प्रायेणात्मवतां चित्तम् श्रात्मश्चेयसि रज्यते ॥१२४॥ श्रीववेऽि स संप्रापत् जनतानन्ददायिनी । रूपसम्यदमापूर्णयौवनस्तु विशेषतः ॥१२५॥ मसुद्रालङ्कृतप्रांशुं मूर्खां प्रोत्नतिमाद्ये । मेरुः कुलमहीष्राणामिव मध्ये स सूर्वताम् ॥१२६॥ 'मसुद्रालङ्कृतप्रांशुं मूर्खां प्रोत्नतिमाद्ये । मेरुः कुलमहीष्राणामिव मध्ये स सूर्वताम् ॥१२६॥

वह शतयुद्धिका जीव आयुके अन्तमें भयंकर नरकसे निकलकर पूर्व पुष्कर द्वीपके पूर्व विदंह त्रेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचय नगरमें महीधर चक्रवर्तीके सुन्दरी नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ। जब उसका विवाह हो रहा था कि उसी समय श्रीधर-देवने आकर उसे सममाया जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीन्ना धारण कर ली। श्रीधरदेवने उसे नरकोंके भयंकर दुः सकी याद दिलाई थी जिससे वह विषयोंसे विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा॥ ११४-११७॥ तदनन्तर आयुके अन्त समयमें समाधि-पूर्वक प्राण छोड़कर ब्रह्म स्वर्गमें इन्द्र पदको प्राप्त हुआ। देखो, कहाँ तो नारकी होना और कहाँ इन्द्र पद प्राप्त होना। वास्तवमें कर्मोंकी गित बड़ी ही विचित्र है॥ ११८॥ यह जीव हिंसा आदि अधमकार्योंसे नरकादि नीच गितयोंमें उत्पन्न होता है और अहिंसा आदि धर्मकार्योंसे स्वर्ग आदि उच्च गितयोंको प्राप्त होता है इसिलये उच्च पदकी इच्छा करनेवाले पुरुषको सदा धर्ममें तत्पर रहना चाहिये॥ ११९॥ अनन्तर अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त उस ब्रह्मेन्द्रने (शतयुद्धि या जयसेनके जीवने) ब्रह्म स्वर्गसे आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधरदेवकी पूजा की॥ १२०॥

श्रनन्तर वह श्रीधरदेव स्वर्गसे च्युत होकर जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्व विदेह त्तेत्रमें स्वर्गके समान शोभायमान होनेवाले महावत्स देशके सुसीमानगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामकी रानीसे पिवत्रबुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२१-१२२ ॥ वह सुविधि बाल्यावस्थासे ही चन्द्रमाके समान समस्त कलाओंका भाग्डार था और प्रतिदिन लोगोंके नेत्रोंका आनन्द बढ़ाता रहता था॥ १२३ ॥ उस बुद्धिमान सुविधिने बाल्य अवस्थामें ही समीचीन धर्मका स्वरूप समम्म लिया था। सो ठीक ही है, आत्मज्ञाना पुरुषोंका चित्त आत्मकल्याग्रमें ही अनुरक्त रहता है॥ १२४॥ वह बाल्य अवस्थामें ही लोगोंको आनन्द देनेवाली रूपसम्पदाको प्राप्त था अवस्थामें ही लोगोंको आनन्द देनेवाली रूपसम्पदाको प्राप्त था युवा होनेपर विशेष रूपसे मनोहर सम्पदाको प्राप्त हो गया था॥ १२४॥ उस सुविधिका ऊँचा मस्तक सदा मुकुटसे अलंकृत रहता था इसलिये अन्य राजाओंके बीचमें वह सुविधि उस प्रकार उच्चता धारण करता था जिस प्रकार कि कुलाचलोंके

१ समाधानयुक्तः। २ सीतानधुत्तरतटवर्तिनि । ३ यौवने । ४ बुद्धिमताम् । ५ मुकुटा- ऋ०, प० । ६ उन्नतः। ७ -मूर्ध्नां द०, म०, स०, ल० ।

कुगडलोद्वासि तस्याभात् मुखमुद्भ्र्विलोचनम् । सचन्द्राक्कं सतारं च सेन्द्रचापिमवाम्बरम् ॥१२०॥ मुखं सुरिभिनिश्वासं कान्ताधरमभाद् विभोः । महोत्पलिमवोद्धिन्नद्रलं सुरिभिगन्धि च ॥१२८॥ नासिका ब्रातुमस्येव' गन्धमायितमाद्धे । श्रवाङ्मुखी' विरेकाभ्याम् अपिबन्तीव तद्गसम् ॥१२९॥ कन्धरस्तन्मुखाञ्जस्य नाललीलां द्धे पराम् । मृखालवलयेनेव हारेण परिराजितः ॥१३२॥ महोर स्थलमस्याभात् महारत्नांशुपेशलम् । ज्वलहीपिमवाम्भोज वासिन्या वासगेहकम् ॥१३१॥ श्रमाविव रराजाते सुवंशस्य महोन्नतेः ॥१३२॥ व्यायामशालिनावस्य रेजतुभूभुजो भुजौ । भूलोकापायरचार्थं क्लसौ वाद्याविवार्गलौ ॥१३३॥ नखताराभिरुद्धतचन्द्रार्कस्फुटलच्चणम् । चारुहस्ततलं तस्य नभस्थलिमवाबमौ ॥१३४॥ मध्यमस्य जगनमध्यविभ्रमं विश्वद्युतत् । धततारिक्वस्य नमस्थलिमवाबमौ ॥१३४॥

बीचमें चूलिका सहित मेरु पर्वत उच्चता धारण करता है ॥ १२६॥ उसका मुख सूर्य चन्द्रमा तारे और इन्द्रधनुषसे सुशोभित आकाशके समान शोभायमान हो रहा था। क्योंकि वह दो कुण्डलोंसे शोभायमान था जो कि सूर्य और चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे तथा कुछ ऊँची उठी हुई भौंहों सहित चमकते हुए नेत्रोंसे युक्त था इसलिये इन्द्रधनुष श्रौर ताराश्रोंसे युक्त हुआसा जान पड़ता था ।। १२७॥ अथवा उसका मुख एक फूले हुए कमलके समान शोभायमान हो रहा था क्योंकि फूले हुए कमलमें जिस प्रकार उसकी कलिकाएँ विकसित होती है उसी प्रकार उसके मुखमें मनोहर श्रोंठ शोभायमान थे श्रौर फूला हुआ कमल जिस प्रकार मनोज्ञ गन्धसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्वासीच्छासकी मनोज्ञ गन्धसे युक्त था।। १२८।। उसकी नाक स्वभावसे ही लम्बी थी, इसीलिये ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने मुख-कमलकी सुगन्ध सूँघनेके लिये ही लम्बाई धारण की हो। श्रीर उसमें जो दो छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती थी मानो नीचेकी स्रोर मुँह करके उन छिद्रों द्वारा उसका रसपान ही कर रही हो।। १२६।। उसका गला मृणालवलयके समान श्वेत हारसे शोभायमान था इसिलये ऐसा जान पड़ता था मानो मुखरूपी कमलकी उत्तम नालको ही धारण कर रहा हो ॥ १३० ॥ बड़े बड़े रत्नोंकी किरणोंसे मनोहर उसका विशाल वत्तःस्थल ऐसा शोभायमान होता था मानो कमलवासिनी लद्मीका जलते हुए दीपकोंसे शोभायमान निवासगृह ही हो ॥ १३१ ॥ वह सुविधि स्वयं दिग्गजके समान शोभायमान था श्रौर उसके ऊँचे उठे हुए दोनों कन्धे दिग्गजके कुम्भस्थलके समान शोभायमान हो रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज सद्भित श्रर्थात् समीचीन चालका धारक होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सद्गति श्रर्थात् समी-चीन त्राचरणोंका धारक त्रथवा सत्पुरुषोंका त्राश्रय था। दिग्गज जिस प्रकार सुवंश त्र्यर्थात् पीठकी रीढ़से सहित होता है इसी प्रकार वह सुविधि भी सुवंश अर्थात् उच कुलवाला था श्रौर दिगाज जिस प्रकार महोन्नत श्रथीत् श्रत्यन्त ऊँचा होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी महोन्नत त्र्यर्थात् त्रत्यन्त उत्कृष्ट था ॥ १३२ ॥ उस राजाकी त्रत्यन्त तम्बी दोनों भुजाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उपद्रवोंसे लोककी रचा करनेके लिये वज्रके बने हुए दो श्चर्गलदण्ड ही हों।। १३३॥ उसकी दोनों सुन्दर हथेलियाँ नखरूपी तारात्र्योंसे शोभायमान थीं श्रौर सूर्य तथा चन्द्रमाके चिह्नोंसे सहित थीं इसिलये तारे श्रौर सूर्य-चन्द्रमासे सहित श्राकाशके समान शोभायमान हो रही थीं ॥ १३४॥ उसका मध्य भाग लोकके मध्य भागकी शोभाको धारण करता हुआ अत्यन्त शोभायमान था, क्योंकि लोकका मध्य भाग

१ - मस्येवं म०, ल०। २ ऋघोमुखी। ३ रन्श्रान्याम्। ४ कराउः। ५ परिराञ्जितः म०। ६ मनोज्ञम्। ७ लक्ष्म्या। ८ दैर्घ्य। ६ शोभा। १० कृशात्वम्। ११ परिधिः।

जवनाभोगमामुक्त'किटस्त्रमसो द्ये। मेहिनितम्बमालिम्बसेन्द्रचापाम्बुदं यथा ॥१३६॥
सोऽधान् कनकराजांविक जिरूकपरिपि अरो। ऊरू जगद्गृहोद्यतोरणस्तम्भसिनिमौ ॥१३७॥
जङ्घाद्वयद्व सुरिलट नृणां चित्तस्य रञ्जकम्। सालङ्कारं व्यजेष्टास्य सुकवेः काव्यवन्धनम् ॥१३८॥
तन्क्रमावनं खृदुस्पर्शं लच्मीसंवाहनोचितम् । "शोणिमानं द्ये लग्नमिव तत्करपत्लववात् ॥१३९॥
इत्याविष्कृतक्ष्पेण हारिणा चारुलच्मणा। मनांसि जगतां जहे स बालाद् बालकोऽपि सन् ॥१४०॥
स तथा योवनारम्भे मदनोत्कोच कारिणी। वशी युवजरन्नासीत् अरिषड्वगैनिग्रहात् ॥१४९॥
सोऽनुमेने यथाकालं सत्कलत्रपरिग्रहम् । उपरोधाद् गुरोः प्राप्तराज्यलच्मीपरिच्छदः ॥१४२॥
चिक्रणोऽभयघोपस्य स्वस्त्रीयोऽयं यतो युवा। ततश्रिकसुतानेन परिणिन्ये मनोरमा ॥१४३॥
नयानुकृत्वया सत्या चित्रे सुचिरं नृपः। सुशीलमनुकृत्वञ्च कलत्रं रमयेन्नरम् ॥१४४॥
तयोरस्यन्तसंत्रीत्या काले गच्छत्यनन्तरम् । स्वयं प्रभो दिवश्च्युत्वा केशवाख्यः सुतोऽजिन ॥१४५॥

जिस प्रकार क्वरा है उसी प्रकार उसका मध्य भाग भी कृश था और जिस प्रकार लोकके सध्य भागसे ऊपर छोर नीचेका हिस्सा विस्तीर्गा होता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचेका हिम्सा भी विस्तीर्ग था।। १३४।। जिस प्रकार सेरु पर्वत इन्द्रधनुष सहित मेघोंसे घिरे हुए नितम्व भाग ( मध्य भागको ) धारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुवर्णमय करधनी-को धारण किये हुए नितम्ब भाग ( जघन भाग ) को धारण करता था।। १३६ ।। वह सुविधि, सुवर्ण कमल की केशरके समान पीली जिन दो ऊरुओंको धारण कर रहा था वे ऐसी मालूम होती थीं मानो जगतृरूपी घरके दो तोरण-स्तम्भ (तोरण बाँधनेके खम्भे ) ही हों।। १३७।। उसकी दोनों जंघाएँ सुश्लिष्ट थीं अर्थात् संगठित होनेके कारण परस्परमें सटी हुई थीं, मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली थीं और उनके अलंकारों (आभूपणोंसे) सहित थीं इसलिए किसी उत्तम कविकी सुश्लिष्ट त्रर्थात् श्लेषगुणसे सहित मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली और उपमा रूपक त्रादि त्रालंकारोंसे युक्त काव्य-रचनाको भी जीतती थीं ॥ १३८ ॥ त्रात्यन्त कोमल स्पर्शके धारक और लहमीके द्वारा सेवा करने योग्य (दाबनेके योग्य) उसके दोनों चरण-कमल जिस स्वाभाविक लालिमाको धारण कर रहे थे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सेवा करते समय लदमीके कर-पल्लवसे छूटकर ही लग गई हो ।। १३६ ।। इस प्रकार वह सुविधि बालक होनेपर भी अनेक सामुद्रिक चिह्नोंसे युक्त प्रकट हुए अपने मनोहर रूपके द्वारा संसारके समस्त जीवोंके मनको जबरद्स्ती हरण करता था।। १४०॥ उस जितेन्द्रिय राजकुमारने कामका उद्रेक करनेवाले यौवनके प्रारम्भ समयमें ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद श्रौर मात्सर्य इन छः श्रन्तरङ्ग शत्रुत्रोंका निग्रह कर दिया था इसिलए वह तरुण होकर भी वृद्धोंके समान जान पड़ता था ॥ १४१ ॥ उसने यथायोग्य समयपर गुरुजनोंके आग्रहसे उत्तम स्त्रीके साथ पाणिप्रहण करानेकी अनुमति दी थी और छत्र चमर आदि राज्य-लद्मीके चिह्न भी धारण किये थे, राज्य-पद् स्वीकृत किया था ॥ १४२ ॥ तरुण श्रवस्थाको धारण करनेवाला वह सुविधि श्रभयघोष चक्रवर्तीका भानजा था इसिलए उसने उन्हीं चक्रवर्त्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ विवाह किया था॥ १४३॥ सदा अनुकूल सती मनोरमाके साथ वह राजा चिरकाल तक कीड़ा करता रहा सो ठीक है। सुशील श्रौर श्रनुकूल स्त्री ही पतिको प्रसन्न कर सकती है ॥ १४४ ॥ इस प्रकार प्रीतिपूर्वक कीड़ा करते हुए उन दोनोंका समय बीत रहा था कि स्वयंत्रभ नामका देव (श्रीमती-

१ पिनद्धकटिस्त्रम् । २ सुसम्बद्धम् । ३ सम्मर्दन । ४ शोग्एत्वम् । ५ यथा प० । ६ उद्रेक । ७ 'श्रयुक्तितः प्रगीताः कामक्रोधलोभमानमद्हर्षाः' इत्यरिषड्वर्गः । ८ स्वसुः पुत्रः भागिनेय इत्यर्थः । ६ यतः कारणात् । १० पतिवतया ।

वज्रजङ्गभवे यासौ श्रीमती तस्य वरुतभा । 'सैवास्य पुत्रतां याता संसृतिस्थितिरीद्दशी । ११६।।
तिस्मन् पुत्रे नृपस्यास्य प्रीतिरासीद् गरीयसी । पुत्रमात्रञ्च संप्रोत्ये किमु तेष्टाङ्गनाचरः । ११६।।
शार्वृत्तार्यचराद्याश्च देशेऽत्रेव नृपात्मजाः । जाताः समानपुण्यत्वात् श्रन्योऽन्यसद्दश्च्यः । ११६॥।
विभीषणानृपात् पुत्रः प्रियदत्तोदरेऽजित । देवश्चित्राङ्गद् रच्युत्वा वरदत्ताह्मयो दिवः । ११६॥।
विभीषणानृपानन्तमत्योः सूनुरजायतः । मिण्कुण्डलनामासौ वरसेनसमाह्मयः । ११५०॥
'रितिषणमहीभत्तः चन्द्रमत्यां सुतोऽजित । मनोहरो दिवश्चयुत्वा चित्राङ्गदसमाख्यया । ११५॥।
प्रमञ्जननृपाच्चित्रमालिन्यां स मनोरथः । प्रशान्तमदनः सूनुः श्रजिष्ट दिवश्चयुतः । १९५२॥
ते सर्वे सदशाकाररूपलावण्यसम्पदः । स्वोचितां श्रियमासाद्य चिरं भोगानमुञ्जतः । १९५३॥
ततोऽमो चिक्रिणान्येद्युः श्रभिवन्द्य समं जिनम् । भक्त्या विमलवाहाख्यं महाप्राव्राज्यमाश्रिताः ॥१५४॥
नृवैरष्टादशाभ्यस्त सहस्त्रप्रितेसा । सहस्त्रः पञ्चभिः पुत्रेः प्राव्राजिच्चकवर्त्यसौ ॥१५५॥
परं संवेगिनिर्वेदपरिणाममुपागतः । ते तेपिरे तपस्तीवः भागः स्वर्गापवर्गयोः ॥१५६॥
संवेगः परमा प्रीतिः धर्मे धर्मफलेषु च । निर्वेदो देहमोगेषु संसारे च विरक्तता ॥१५७॥

का जीव ) स्वर्गसे च्युत होकर उन दोनोंके केशव नामका पुत्र हुआ ।। १४४।। वज्रजंघ पर्यायमें जो इसकी श्रीमती नामकी प्यारी स्त्री थी वही इस भवमें इसका पुत्र हुई है। क्या कहा जाय ? संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥ १४६॥ उस पुत्रपर सुविधि राजाका भारी प्रेम था सो ठीक ही है। जब कि पुत्र मात्र ही प्रीतिके लिए होता है तब यदि पूर्वभवका प्रेमपात्र स्त्रीका जीव ही त्राकर पुत्र उत्पन्न हुत्रा हो तो फिर कहना ही क्या है ? उस पर तो सबसे श्रधिक प्रेम होता ही है।। १४७।। सिंह, नकुल, वानर श्रौर शूकरके जीव जो कि भोगभूमिके बाद द्वितीय स्वर्गमें देव हुए थे वे भी वहांसे चय कर इसी वत्सकावती देशमें सुविधिके समान पुरुयाधिकारी होनेसे उसीके समान विभूतिके धारक राजपुत्र हुए ॥ १४८ ॥ सिंहका जीव-चित्रांगद देव स्वर्गसे च्युत होकर विभीषणे राजासे उसकी प्रियद्ता नामकी पत्नीके उद्रमें वरदत्त नामका पुत्र हुन्ना।। १४६ ।। शूकरका जीव-मणिकुण्डल नामका देव नन्दिपेण राजा श्रौर श्रनन्तमती रानीके वरसेन नामका पुत्र हुश्रा ॥ १४० ॥ वानरका जीव - मनोहर नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर रितषेण राजाकी चन्द्रमती रानीके चित्रांगद नामका पुत्र हुत्रा ॥१४१॥ श्रौर नकुलका जीव-मनोरथ नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर प्रभंजन राजाकी चित्रमालिनी रानीके प्रशान्तमद्न नामका पुत्र हुआ।। १४२।। समान आकार, समान रूप, समान सौन्द्र्य और समान सम्पत्तिके धारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र अपने अपने योग्य राज्यलद्मी पाकर चिरकाल तक भोगोंका अनुभव करते रहे ॥ १४३ ॥

तदनन्तर किसी दिन वे चारों ही राजा, चक्रवर्ती अभयघोषके साथ विमलवाह जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ सबने भक्तिपूर्वक वन्दना की और फिर सभीने विरक्त होकर दोचा धारण कर ली।। १४४॥ वह चक्रवर्ती अठारह हजार राजाओं और पाँच हजार पुत्रोंके साथ दीचित हुआ था।। १५५॥ वे सब मुनीश्वर उत्कृष्ट संवेग और निर्वेदरूप परिणामोंको प्राप्त होकर स्वर्ग और मोच्चके मार्गभूत कठिन तन तपने लगे।। १४६॥ धर्म और धर्मके फलोंमें उत्कृष्ट प्रीति करना संवेग कहलाता है और शरीर, भोग तथा संसारसे विरक्त

१ सैवाद्य प०, द०, स०, अ०। २ किमु तेष्वङ्गना— त०। ३ व्याघ्रचरः। ४ वराहचरः। ५ रिवर्षण्— अ०, प०, स०। ६ मर्कटचरः। ७ अभ्यस्तं गुणितम्। ८—रमी प०, त०। ६ मार्ग द०, स०, म०, त०।

नृपस्तु मुर्विधिः पुत्रस्नेहाद् गार्हस्थ्यमत्यजन् । उत्कृष्टोपासकस्थाने तपस्तेपे सुदुश्चरम् ॥१५६॥ सह्गंनं व्रतोद्योतं 'समतां प्रोपधवतम् । सिचत्तसेवािवरिति महःस्रीसङ्गवर्जनम् ॥१५९॥ व्रह्मचर्थ्यमथारम्भपरित्रहपरि च्युतिम् । तत्रानुमननत्यागं स्वोहिष्टपरिवर्जनम् ॥१५६॥ स्थानािन गृहिणां प्राहुः एकादशगणािधपाः । स तेषु पश्चिमं स्थानम् श्राससाद् क्रमान्तृपः ॥१६१॥ पञ्चेवाणुव्रतान्येपां त्रिविधञ्च गुण्यतम् । शिचाव्रतािन चत्वारि व्रतान्याहुर्गृहाश्चमे । ॥१६२॥ स्थूलात् प्राणाितपाताच्च सृपावादाञ्च चौर्यतः । परस्वीसेवनातृष्टणाप्रकर्षाच्च निवृत्तयः॥१६३॥ व्रतान्येतािन पञ्च स्युः भावनासंस्कृतािन व । सम्यक्त्वशुद्धियुक्तािन 'महोदर्काण्यगारिणाम् ॥१६४॥ दिग्देशानर्थद्गद्देभ्यो विरतिः स्याद्गुव्रतम् । भगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तद्गुण्वतम् ॥१६५॥ समतां प्रोपधविधि तथैवातिथिसंग्रहम् । मरणान्ते च संन्यासं प्राहुः शिचावतान्यपि ॥१६६॥ द्वादशात्मकमेतिद्धं व्रतं स्याद् गृहमेधिनाम् । स्वर्गसौधस्य सोपानं पिधानमिप दुर्गतेः ॥१६५॥ द्वादशात्मकमेतिद्धं व्रतं स्याद् गृहमेधिनाम् । स्वर्गसौधस्य सोपानं पिधानमिप दुर्गतेः ॥१६५॥ त्राते दर्शनसंपूतां व्रतशुद्धिमुपेयिवान् । उपासिष्टं स मोचस्य मार्गं राजिष्कितितम् ॥१६८॥ प्रथावसाने नैप्रन्थीं प्रव्रत्यामुपसेदिवान् । सुविधिविधिनाराध्य मुक्तिमार्गमनुत्तरम् ॥१६९॥ समाधिना तनुत्यागात् श्रच्यतेन्द्रेऽभवद् विसुः । द्वाविंशत्यिवध्यतंत्र्याद्विद्यतं परमायुर्महर्द्धिकः ॥१७०॥

होनेको निर्वेद कहते हैं ।। १५७ ।। राजा सुविधि केशव पुत्रके स्तेहसे गृहस्थ अवस्थाका परित्याग नहीं कर सका था, इसिलए श्रावकके उत्क्रुष्ट पदमें स्थित रहकर कठिन तप तपता था॥ १५८॥ जिनेन्द्रदेवने गृहस्थोंके नीचे लिखे अनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमाएँ कहीं हैं (१) दर्शनप्रतिमा (२) व्रत प्रतिमा (३) सामायिक प्रतिमा (४) प्रोषध प्रतिमा (४) सचित्तत्याग प्रतिमा (६) दिवामैथुनत्याग प्रतिमा (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा (८) स्त्रारम्भत्याग प्रतिमा (९) परिप्रह-त्याग प्रतिमा (१०) श्रनुमतित्याग प्रतिमा श्रौर (११) उद्दिष्टत्याग प्रतिमा। इनमेंसे सुविधि राजाने क्रम क्रमसे ग्यारहवाँ स्थान-उद्दिष्टत्याग प्रतिमा धारण की थी ॥ १४६-१६१ ॥ जिनेन्द्र-देवने गृहस्थाश्रमके उक्त ग्यारह स्थानोंमें पाँच श्रणुत्रत, तीन गुगा त्रत श्रौर चार शिचात्रत इन बारह त्रतोंका निरूपण किया है।। १६२।। स्थूल हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहसे निवृत्त होनेको क्रमसे ऋहिंसागुव्रत,, सत्यागुव्रत, अचौर्यागुवर, ब्रह्मचर्यागुव्रत स्त्रीर परिव्रह परिमाणागुत्रत कहते हैं ।। १६३ ॥ यदि इन पाँच ऋगुत्रतोंको हरएक जतकी पाँच पाँच भावनात्रोंसे सुसंस्कृत त्रौर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे युक्त कर धारण किया जावे तो उनसे गृहस्थोंको बड़े बड़े फलोंकी प्राप्ति हो सकती है।। १६४॥ दिग्विरति, देशविरति और अनर्थ-दण्डविरति ये तीन गुगाव्रत हैं। कोई कोई त्राचार्य भोगोपभोग परिमाण व्रतको भी गुणवत कहते हैं [ ऋौर देशत्रतको शिचात्रतोंमें शामिल करते हैं ] ॥ १६४ ॥ सामायिक, प्रोषधोपवास, श्रितिथिसंविभाग श्रीर मरण समयमें संन्यास धारण करना ये चार शिचात्रत कहलाते हैं। ि अनेक अवार्योंने देशत्रतको शिचात्रतमें शामिल किया है और संन्यासका बारह त्रतोंसे भिन्न वर्णन किया है ] ॥ १६६ ॥ गृहस्थोंके ये उपर्युक्त बारह व्रत स्वर्गरूपी राजमहलपर चढ़नेके लिए सीढ़ीके समान हैं और नरकादि दुर्गतियोंका त्रावरण करनेवाले हैं ॥ १६७॥ इस प्रकार सम्य-ग्दर्शनसे पवित्र त्रतोंकी शुद्धताको प्राप्त हुए राजर्षि सुविधि चिरकाल तक श्रेष्ठ मोच्नमार्गकी ज्यासना करते रहे।। १६८।। अनन्तर जीवनके अन्त समयमें परिप्रहरहित दिगम्बर दीन्नाको प्राप्त हुए सुविधि महाराजने विधिपूर्वक उत्कृष्ट मोचमार्गकी आराधना कर समाधि-मरणपूर्वक शरीर छोड़ा जिससे अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुए ।। १६९ ।। वहाँ उनकी आ्रायु वीस सागर प्रमाण थी

१ सामायिकम् । २ --मिह्न स्त्री- ग्र०, द०, स०, म० । --मिह् स्त्रीसङ्गवर्जितम् प० । ३ जिनाधिपः म०, ल० । ४ महोत्तरफलानि । ५ मोगोपमोगपरिमाणम् । ६ सामायिकम् । ७ ग्राराधयति स्म । ८ -विधिमाराध्य प० । ६ --संख्यान- ग्र०, स० ।

तस्य पादद्वये लक्सीः 'काप्यभूद्वजशोभिनि । नखांशुस्वच्छसिलेले सरसीव भषाङ्किते ।।१८३।। इत्युदारतर विश्वद्दिव्य वैकियिकं वपुः । स तत्र बुभुजे भोगान् श्रच्युतेन्द्वः स्वकल्पजान् ॥१८४॥ इतोरज्जः पङ्क्तप्रव्यकल्पोऽस्त्यच्युतसंज्ञकः । सोऽस्य भुक्तिरभूत् पुण्यात् पुण्यैः किन्तु न लभ्यते ॥१८५॥ तस्य भुक्तो विमानानां परिसंख्या मता जिनैः । शतमेकमधैकान्न षष्टिश्च परमागमे ॥१८६॥ 'त्रयोवित्रां शतं तेषु विमानेषु प्रकीणंकाः । श्रेणीबद्धास्ततोऽन्ये स्युः श्रतिरुद्धाः सहेन्द्रकाः ॥१८७॥ त्रयस्त्रित्रायस्य स्युः त्रायस्त्रिशाः सुरोक्तमाः । ते च पुत्रीयतास्तेन स्नेहनिर्भरया थिया ॥१८५॥ श्रादमस्त्राश्च तस्योक्ताः "चत्वार्येवायुतानि वे । तेऽप्यङ्गरक्षकैस्तुल्या विभावायेव वर्षिताः ॥१९०॥ श्रात्मरत्राश्च तस्योक्ताः "चत्वार्येवायुतानि वे । तेऽप्यङ्गरक्षकैस्तुल्या विभावायेव वर्षिताः ॥१९०॥ श्रात्मरत्राश्च तस्योक्ताः "चत्वार्येवायुतानि वे । तेऽप्यङ्गरक्षकैस्तुल्या विभावायेव वर्षिताः ॥१९०॥ श्रात्मरत्राश्च तस्योक्तः त्रतिमध्यते । मध्यमार्द्धं तृतीयं स्याद् वाद्धा तद्द्विगुणा मता ॥१६१॥ चन्वारो लोकपालाश्च तल्लोकान्तप्रपालकाः । प्रत्येकं च तथेतेषां देव्यो द्वात्रिशदेव हि ॥१९२॥ श्रायवस्य महादेव्यो रूपसैनद्वर्थं परिकीतिताः । प्रकशोऽप्रमहिष्यर्द्धं तृतीयित्रशत्वेवृते ॥१९८॥। श्रम्या चल्लभिकास्तस्य त्रियष्टः परिकीतिताः । एकशोऽप्रमहिष्यर्द्धं तृतीयित्रशत्वेवृते ॥१९८॥।

उस इन्द्रके दोनों चरण किसी तालाबके समान मालूम पड़ते थे क्योंकि तालाब जिस प्रकार जलसे सुशोधित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणें रूपी निर्मल जलसे सुशोभित थे, तालाव जिस प्रकार कमलोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी कमलके चिह्नोंसे सहित थे और तालाव जिस प्रकार मच्छ वगैरहसे सहित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी मत्स्यरेखा त्रादिसे युक्त थे। इस प्रकार उसके चरणोंमें कोई त्रपूर्व ही शोभा थी।। १८३।। इस तरह अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर वैक्रियिक शरीरको धारण करता हुआ वह अच्युतेन्द्र अपने स्वर्गमें उत्पन्न हुए भोगोंका अनुभव करता था।। १८४।। वह अच्युत स्वर्ग इस मध्यलोकसे छह राज़ ऊपर चल कर है तथापि पुण्यके उदयसे वह सुविधि राजाके भोगोपभोगका स्थान हुआ सो ठीक ही है। पुण्यके उदयसे क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥१८५॥ उस इन्द्रके उपभोगमें श्रानेवाले विमानोंकी संख्या सर्वज्ञ प्राणीत श्रागममें जिनेन्द्रदेवने एक सौ उनसठ कही है ॥ १८६॥ उन एक सौ उनसठ विमानोंमें एक सौ तेईस विमान प्रकीर्णक हैं, एक इन्द्रक विमान है और बाकीके पैतीस बड़े बड़े श्रेगीबद्ध विमान हैं।। १८७।। उस इन्द्रके तैंतीस त्रायिखश जातिके उत्तम देव थे। वह उन्हें अपनी स्नेह भरी बुद्धिसे पुत्रके समान समभता था।।१८८॥ उसके दश हजार सामानिक देव थे। वे सब देव भोगोपभोगकी सामग्रीसे इन्द्रके ही समान थे परन्तु इन्द्रके समान उनकी श्राज्ञा नहीं चलती ॥ १८६ ॥ उसके श्रंगरच्नकोंके समान चालीस हजार आत्मरत्तक देव थे। यद्यपि स्वर्गमें किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रकी विभूति दिख-लानेके लिए ही वे होते हैं ॥१६०॥ अन्तःपरिषद्, मध्यम परिषद् और बाह्य परिषद्के भेदसे उस इन्द्रकी तीन सभायें थीं। उनमेंसे पहली परिषद्में एक सौ पश्चीस देव थे, दूसरी परिषद्में दो सौ पचास देव थे त्रीर तीसरी परिषद्में पांच सौ देव थे।। १६१।। उस अच्युत स्वर्गके अन्तभागकी रक्ता करनेवाले चारों दिशास्रों सम्बन्धी चार लोकपाल थे स्रौर प्रत्येक लोकपालकी बत्तीस-बत्तीस देवियाँ थीं ।।१६२।। उस अच्युतेन्द्रकी आठ महादेवियाँ थीं जो कि अपने वर्गा और सौन्दर्यरूपो-सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रके मनरूपी लोहेको खींचनेके लिए बनी हुई पुतलियोंके समान शोभायमान होती थीं।। १६३।। इन आठ महादेवियोंके सिवाय उसके तिरसठ वल्लभिका देवियाँ और थीं

हे सहस्ने तथैकामा सप्तिश्च समुन्तिनाः । सर्वा देग्योऽस्य याः समृत्वा याति चेतोऽस्य निवृतिम् ।।१९५॥ तासां सृहुकरस्पर्थोः तद्वक्त्राव्जितिर्गरे । स लेभेऽभ्यधिकां तृष्तिं संभोगैरिप मानसैः ॥१९६॥ प्यूचतुष्कं सहस्राणि नियुतानि दशैव च । विकरोत्येकशो देवी दिग्यरूपाणि योषिताम् ॥१९७॥ वस्तृतां सप्तकक्षाः स्युः त्राद्यात्रायुत्तयोर्द्वयम् । द्विद्धिः शेषनिकायेषु महाव्धे रिव वीचयः ॥१९८॥ हस्त्यक्वर्यपादात्रवृपगन्धर्वनर्त्तको । सप्तानीकान्युक्तान्त्यस्य प्रत्येकञ्च महत्तरम् ॥१९९॥ एकैकस्यश्च देव्याः स्याद् त्रप्तरःपरिषत्त्रयम् । पञ्चवर्गश्च पञ्चात्रच्छतं चैव यथाक्रमम् ॥२००॥ इत्युक्तपरिवारेण सार्द्धमच्युतकरूपजाम् । लच्मीं निर्विशतस्तस्य वयावर्णालं परां श्रियम् ॥२०१॥ मानसोऽस्य प्रवीवारो विवाणोऽप्यस्य मानसः । द्वाविशतिसहस्त्रश्च समानां सकृदाहरेत् ॥२०२॥ तथैकाद्यभिर्मासैः सकृदुच्छ्वसितं भजेत् । त्यरित्प्रिमिर्यमितोत्सेषदिक्यदेहधरः स च ॥२०३॥ धर्मेणेत्यच्युतेन्द्रोऽसौ प्रापत् सत्परम्पराम् । तस्मात्तद्धिभिर्धमें मितिः कार्या जिनोदिते ॥२०४॥

#### मालिनीच्छुन्दः

श्रथ सुललितवेषा<sup>१०</sup> दिन्ययोषाः सभूषाः

सुरभिकुसुममालाः <sup>११</sup>स्नस्तचूलाः सलीलाः ।

मधुरविरुतगानारब्ध<sup>रः</sup>तानाः <sup>१३</sup>समानाः

प्रसद्भरमनूनं निन्युरेनं सुरेनम्<sup>१४</sup> ॥२०५॥

तथा एक-एक महादेवी अढ़ाईसी-अढ़ाईसी अन्य देवियोंसे घिरी रहती थी ॥ १६४॥ इस प्रकार सब मिलाकर उसकी दो हजार इकहत्तार देवियाँ थीं। इन देवियोंका स्मरण करने मात्र से ही उसका चित्त संतुष्ट हो जाता था — उसकी कामव्यथा नष्ट हो जाती थी \*।। १९४।। वह इन्द्र उन देवियोंके कोमल हाथोंके स्पर्शसे, मुखकमलके देखनेसे श्रीर मानसिक संभोगसे श्रत्यन्त तृप्तिको प्राप्त होता था ।। १६६ ।। इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी ऋपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर स्त्रियोंके दस लाख चौबीस हजार सुन्दर रूप बना सकती थी ॥ १६७ ॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व श्रौर नृत्यकारिगीके भेदसे उसकी सेनाकी सात कन्नाएँ थीं। उनमेंसे पहली कत्तामें बीस हजार हाथी थे, फिर आगेकी कत्ताओं में दूनी-दूनी संख्या थी। उसकी यह विशाल सेना किसी बड़े समुद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थी। यह सातों ही प्रकारकी सेना अपने अपने महत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) के अधीन रहती थी ।। १६८-१९९ ।। उस इन्द्रकी एक-एक देवीकी तीन-तीन सभाएँ थीं । उनमेंसे पहली सभामें २४ ऋष्सराएँ थी, दूसरी सभामें ५० ऋष्सराएँ थीं, और तीसरी सभामें सौ ऋष्सराएँ थीं ॥ २ ० ॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए परिवारके साथ अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुई लद्दमीका उपभोग करनेवाले उस अच्युतेन्द्रकी उत्कृष्ट विभूतिका वर्णन करना कठिन है—जितना वर्णन किया जा चुका है उतना ही पर्याप्त है।। २०१।। उस अच्यु-तेन्द्रका मैथुन मानसिक था श्रौर श्राहार भी मानसिक था तथा वह बाईस हजार वर्षोंमें एक बार श्रीहार करता था।। २०२।। ग्यारह महीनेमें एक बार श्वासोच्छास लेता था श्रीर तीन हाथ ऊँचे सुन्दर शरीरको धारण करनेवाला था ।। २०३ ।। वह श्रच्युतेन्द्र धर्मके द्वारा ही उत्तम-उत्ताम विभूतिको प्राप्त हुत्रा था इसलिए उत्तम-उत्तम विभूतियोंके स्रभिलाषी जनोंको जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे घर्ममें ही बुद्धि लगानी चाहिये ॥ २०४ ॥ उसे श्रच्युत स्वर्गमें, जिनके वेष बहुत ही सुन्दर हैं,

१ सुलम् । २ चतुर्विशतिसहस्रोत्तरदशलज्ञरूपाणि । ३ स्त्रनीकानाम् । ४ कदा भेदः । ५ महान्धिरिव म०, ल० । ६ स्रनुभवतः । ७ वर्णनयाऽलम् । ८ स्त्राहारः । ६ संवत्सराणाम् । १० स्राकारवेषा । ११ श्लथधम्मिलाः । १२ उपक्रमितस्वरिवश्रमस्थानभेदाः । १३ स्रहङ्कारयुक्ताः । १४ सुरेशम् ।

<sup>\* =</sup> X ? 40 = 2000 | 2000 + EZ + = 2068 |

, -C.

ललितपद्विहारैभू विकारेरुदारैः

नयनयुगविजासैरङ्गलासैः' सुहासैः।

प्रकटितसृदु भावैः सानुभावैश्च भावैः

जगृहरथ भनोऽस्याब्जोपसास्या वयस्याः ॥२०६॥

## शार्वृलविक्रीडितम्

तासामिन्दकलामले स्ववदनं पश्यन् कपोलाब्दके तद्वक्त्राम्बुजभृङ्गतां च घटयन्नाघातवक्त्रानिलः। तन्नेत्रेश्च मनोजवाणसदृशेभू चापसुक्तैर्भृशं विद्धं स्वं हृदयं तदीयकरसंस्पर्शैः समाश्वासयन् ।।२०७॥

#### स्राधरा

रेमे रामाननेन्द्रचृतिरुचिरतरे स्वे विमाने विमाने भुक्षानो दिव्यभोगानमस्परिवृतो यान् "सुरेभैः" सुरेभैः । जैनीं पूजां <sup>१०</sup>च तन्वन् सहरतन्द्वा भासमानोऽसमानो जच्मीवानच्युतेन्द्रः सुचिरमुरुतर<sup>११</sup>स्वां <sup>१३</sup>सकान्तः सकान्तः ॥२०८॥ इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलच्चामहापुराणसंप्रहे

श्रीमद्च्युतेन्द्रेश्वर्यवर्णनं नाम दशमं पर्व ॥१०॥

जो उत्तम-उत्तम त्राभूषण पहने हुई हैं, जो सुगन्धित पुष्पोंकी मालात्रोंसे सहित हैं, जिनके लम्बी चोटी नीचेकी स्रोर लटक रही है, जो अनेक प्रकारकी लीलाश्रोंसे सहित हैं, जो मधुर शब्दोंसे गाती हुई राग-रागिनियोंका प्रारम्भ कर रही हैं, श्रौर जो हरप्रकारसे समान हैं—सदृश हैं श्रथवा गर्वसे युक्त हैं ऐसी देवाङ्गनाएँ उस अच्युतेन्द्रको बड़ा आनन्द प्राप्त करा रही थीं।। २०४॥ जिनके मुख कमलके समान सुन्दर है ऐसी देवाङ्गनाएँ, अपने मनोहर चरणोंके गमन, भौहोंके विकार, सुन्दर दोनों नेत्रोंके कटाच, श्रंगोपाङ्गोंकी लचक, सुन्दर हास्य, स्पष्ट श्रीर कोमल हाव तथा रोमाञ्च त्रादि अनुभावांसे सहित रित त्रादि अनेक भावांके द्वारा उस अच्यतेन्द्रका मन प्रहरण करती रहती थीं ॥२०६॥ जो अपनी विशाल कान्तिसे शोभायमान है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और जो अपने स्थूल कन्धोंसे शोभायमान है ऐसा वह समृद्धिशाली अच्युतेन्द्र, स्त्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमासे अत्यन्त देदीप्यमान अपने विस्तृत विमानमें कभी देवांगनाओंके चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल कपोलरूपी दर्पणमें अपना मुख देखता हुआ, कभी उनके मुखकी श्वासको संघकर उनके मुखरूपी कमलपर भ्रमर-जैसी शोभाको प्राप्त होता हुआ, कभी भौंहरूपी धनुषसे छोड़े हुए उनके नेत्रोंके कटाचोंसे घायल हुए अपने हृदयको उन्हींके कोमल हाथोंके स्पर्शसे धैर्य बँघाता हुआ, कभी दिन्य मोगोंका अनुभव करता हुआ, कभी अनेक देवोंसे परिवृत होकर हाथीके आकार विकिया किये हुए देवोंपर चढ़कर गमन करता हुआ और कभी बार बार जिनेन्द्रदेवकी पूजाका विस्तार करता हुआ अपनी देवाङ्गनाओं के साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥२०७-२०८॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध भवगज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें श्रीमान् श्रच्युतेन्द्रके ऐश्वर्यका वर्णन करनेवाला दशवाँ पर्व समाप्त हुआ।

१ वलनैः । २ मृदुत्वैः । ३ ससामर्थ्यैः । ४ विकारैः । ५ वयस्विन्यः । ६ विगतप्रमाणे । ७ गव्छन् । ८ देवगजैः । ६ शोभनशब्दैः । १० पूजां वितन्वन् प० । ११ निजभुजाशिखरम् । १२ -स्वान्तकान्तः स० ।

# एकादशं पर्व

स्फुरिन्त यस्य वालपूजा' 'प्राप्त्युपायगुणांशवः । स वः पुनातु भन्याञ्जवनबोधीजिनांशुमान्'।।१।।

प्रथ तिस्मिन् दिवं मुक्त्वा भुवनमेन्यिति तत्तनो । स्लानिमायात् किलान्लानपूर्वा मन्दारमालिका ।।२।।

स्वर्गप्रस्युतिलिङ्गानि यथान्येगां सुधाशिनाम् । स्पष्टानि न तथेन्द्राणां किन्तु लेशेन केनचित् ।।३।।

ततोऽवोधि सुरेन्द्रोऽसौ स्वर्गप्रस्युतिमात्मनः । तथापि न 'व्यसीदत् स तद्धि धैर्यं महात्मनाम् ।।४।।

पण्यासशेषमात्रायुः सपर्यामहैतामसौ । प्रारेमे पुण्यधीः कत्तु प्रायः श्रेयोऽधिनो बुधाः ।।५।।

स मनः 'प्रणिधायानते पदेषु परमेष्टिनाम् । निष्ठितायु रमूत् पुण्यैः परिशिष्टेरिधिष्ठतः ।।६।।

तथापि सुलसाद्भृता महाधैर्या महर्द्यः । प्रस्यवन्ते दिवो देवा 'धिगेनां संसृतिस्थितिम् ।।७।।

ततोऽच्युतेन्दः प्रस्युत्य जम्बूद्वीपे महाद्यतौ । 'प्राग्विदेहाश्रिते देशे पुष्कलावत्यभिष्टवे'। ॥६।।

\* स्तोत्रों द्वारा की हुई पूजा ही जिनकी प्राप्तिका उपाय है ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान और अगेर सम्यक्चारित्र आदि अनेक गुण्रुक्षी जिसकी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके वनको विकसित करनेवाला है ऐसा वह जिनेन्द्ररूपी सूर्य तुम सब श्रोताओंको पवित्र करे॥ १॥

श्रानितर जब वह श्रच्युतेन्द्र स्वर्ग छोड़कर पृथिवीपर श्रानेके सम्मुख हुश्रा तब उसके शरीरपर पड़ी हुई करपवृत्तके पुष्पोंकी माला श्रचानक मुरमा गई। वह माला इससे पहले कभी नहीं मुरमाई थी ॥ २ ॥ स्वर्गसे च्युत होनेके चिह्न जैसे श्रन्य साधारण देवोंके स्पष्ट प्रकट होते हैं वैसे इन्द्रोंके नहीं होते किन्तु कुछ कुछ ही प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥ माला मुरमानेसे यद्यपि इन्द्रको माल्म हो गया था कि श्रव में स्वर्गसे च्युत होनेवाला हूँ तथापि वह कुछ भी दुखी नहीं हुश्रा सो ठीक ही है। वास्तवमें महापुरुषोंका ऐसा ही धैर्य होता है ॥ ४ ॥ जब उसकी श्रायु मात्र छह माहकी बाकी रह गई तब उस पवित्र बुद्धिके धारक श्रच्युतेन्द्रने श्रहन्तदेवकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्रायः पण्डित जन श्रात्मकल्याणके श्रमिलाषी हुश्रा ही करते हैं॥ ५ ॥ श्रायुके श्रन्त समयमें उसने श्रपना चित्त पञ्चपरमेष्ठियोंके चरणोंमें लगाया श्रीर उपभोग करनेसे बाकी बचे हुए पुण्यकर्मसे श्रिधिष्ठत होकर वहाँकी श्रायु समाप्त की ॥ ६ ॥ यद्यिप स्वर्गके देव सदा सुखके श्रधीन रहते हैं, महाधैर्यवान् श्रीर बड़ी बड़ी श्रद्धियोंके धारक होते हैं तथापि वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं इसलिये संसारकी इस स्थितिको धिक्कार हो ॥ ७ ॥

ļ

तत्पश्चात् वह अच्युतेन्द्र स्वर्गसे च्युत होकर महाकान्तिमान् जम्बूद्धीपके पूर्व विदेह चेत्रमें

१ प्राप्तिः स्त्रनन्तचतुष्टयस्य प्राप्तिरित्यर्थः । स्त्रपायः घातिकर्मणां वियोगः स्त्रपाय इति यावत् । स्त्रपायप्राप्तिः । वाक्पूजा— विद्यारस्यायिका तन् प्रवृत्तय इति ख्याता जिनस्यातिशया इमे । २ प्राप्त्यपायगुणांशवः ट० । ३ स्त्रागमिष्यति सति । ४ पूर्वस्मिन्नम्लाना । ५ कानिचित् स्त्र०, प०, स०, द० । ६ न दुःख्यभूत् । ७ एकाग्रीकृत्य । ८ नाशितायुः । ६ घिगिमां— प०, स्त्र०, स०। १० पूर्वः । ११ स्त्रमिष्टवः स्तवनं यस्य ।

<sup>#</sup> एक अर्थ यह भी हो सकता है कि 'वचनोंमें प्रतिष्ठा करानेके कारणभूत गुण्रूप किरणें जिसके प्रकाशमान हो रही हैं .....'। इसके सिवाय 'ट' नामकी टिप्पण्प्रतिमें 'वाक्पूजाप्राप्यपायगुणांशवः' ऐसा पाठ स्वीकृत किया गया है, जिसका उसी टिप्पण्के आधारपर यह अर्थ होता है कि दिव्य ध्वनि, अनन्त चतुष्ट्यकी प्राप्ति और घाति चतुष्कका च्य आदि गुण् ही—अतिशय ही जिसकी किरणें हैं.....।

नगर्या पुराद्वरिक्रियां वन्नसेनस्य भूभुजः । श्रोकान्तायाश्च पुत्रोऽभूद् वन्ननाभिरिति प्रभुः ॥१॥ तयोरेव सुता जाता 'वरदत्ताद्यः कमात् । विजयो वैजयन्तश्च जयन्तोऽप्यपराजितः ॥१०॥ तदाभूवंस्तयोरेव प्रियाः पुत्रा महोद्याः । 'पूर्वोदिष्टाहमिन्द्रास्तेऽप्यधोप्रैवेयंकाच्युताः ॥१०॥ सुवाहुरहमिन्द्रोऽभूद् यः प्राग्मितवरः कृती । त्रानन्दश्च महावाहुः पीठाह्वोऽभूद्कम्पनः ॥१२॥ महापीठोऽभवत् सोऽपि धनमित्रचरः सुरः । संस्कारैः प्राक्तनैरेव घटनैकत्र देहिनाम् ॥१३॥ नगर्यां केशवोऽत्रैव धनदेवाह्वयोऽभवत् । कुवेरदत्विणिजोऽनन्तमत्याश्च नन्दनः ॥१४॥ वज्रनाभिरथापूर्णयौवनो रुखे भृशम् । बालार्कं इव निष्टसचामीकरसमद्युतिः ॥१४॥ वज्रनाभिरथापूर्णयौवनो रुखे भृशम् । बालार्कं इव निष्टसचामीकरसमद्युतिः ॥१४॥ वृग्यदलाक्कंकरस्पृष्टगण्डपर्यन्तशोभिना । स वभासे मुखाब्जेन पद्माकर इवोन्मिपन् ॥१६॥ कुण्डलाक्कंकरस्पृष्टगण्डपर्यन्तशोभिना । स वभासे मुखाब्जेन पद्माकर इवोन्मिपन् ॥१५॥ कलाटादितटे तस्य भूलते रेजतुस्तराम् । नेत्रांशुपुष्पमञ्जर्या मञ्जपायिततारया ॥१८॥ कामिनीनेत्रभृङ्गालिम् त्राक्ष्यं मुखपङ्कम् । स्वामोदमाविरस्याभूत् स्मितकेशरिनर्गमम् ॥१९॥ कामिनीनेत्रभृङ्गालिम् त्राक्षयं मुखपह्मात्वा विकासिनि ॥२०॥ कामिनीनेत्रभृङ्गालिम् त्राक्षयं स्थवित्वा । जनतानेत्रभृङ्गार्वा तन्युखाञ्जे विकासिनि ॥२०॥ नासिकास्य रुखे नेत्रयोर्मध्यव्यत्वी । सीमेन रचिता धान्ना तयोः क्षेत्रानिकक्रमे ॥२०॥ नासिकास्य रुखे नेत्रयोर्मध्यव्यत्वी । सीमेन रचिता धान्ना तयोः क्षेत्रानिकक्रमे ॥२०॥

स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें बज्रसेन राजा और श्रीकान्ता नामकी रानीके वजनाभि नामका समर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ।। ८-९॥ पहले कहे हुए व्याघ्र आदिके जीव वरदत्त आदि भी कमसे उन्हीं राजा रानीके विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके पुत्र हुए॥ १०॥ जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे मतिवर मंत्री आदिके जीव जो अधो- मैवेयकमें अहमिन्द्र हुए थे वहांसे च्युत होकर उन्हीं राजा रानीके सम्पत्तिशाली पुत्र हुए॥ ११॥ जो पहले (वज्रजंघके समयमें) मतिवर नामका बुद्धिमान मंत्री था वह अधोप्रवेयकसे च्युत होकर उनके सुवाहु नामका पत्र हुआ। आनन्द पुरोहितका जीव महाबाहु नामका पत्र हुआ, सेनापित अंकपनका जीव पीठ नामका पत्र हुआ और धनमित्र सेठका जीव महापीठ नामका पुत्र हुआ।। सो ठीक ही है, जीव पूर्वभवके संस्कारोंसे ही एक जगह इकट्ट होते हैं ॥ १२-१३॥ श्रीमतीका जीव केराव, जो कि अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुआ था वह भी वहाँ से च्युत होकर इसी नगरीमें कुवेरदत विणक्के उसकी स्त्री अनन्तमतीसे धनदेव नामका पत्र हुआ।। १४॥

श्रथानन्तर जब वज्रनाभि पूर्ण यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुआ तब उसका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान श्रतिशय देदीप्यमान हो उठा और इसीलिये वह प्रातःकालके सूर्यके समान बड़ा ही सुशोभित होने लगा ॥ १५ ॥ अत्यन्त काले और टेढ़े बालोंसे उसका सिर ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि वर्षा ऋतुके बादलोंसे उका हुआ पर्वतका शिखर सुशोभित होता है ॥ १६ ॥ कुण्डलरूपी सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे जिसके कपोलोंका पर्यन्त भाग शोभायमान हो रहा है ऐसे मुखरूपी कमलसे वह वज्रनाभि फूले हुए कमलोंसे सुशोभित किसी सरोवरके समान शोभायमान हो रहा था ॥ १७ ॥ उसके ललाटरूपी पर्वतके तटपर दोनों भौंहरूपी लताएँ नेत्रोंकी किरणेंरूपी पुष्पमंजरियों और तारेरूप अमरोंसे बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थीं॥ १८ ॥ उसका मुख श्वासोच्छ्वासकी सुगन्धिसे सहित था, मुसकानरूपी केशरसे युक्त था और खियोंके नेत्ररूपी अमरोंका आकर्षण करता था इसिलये ठीक कमलके समान जान पड़ता था ॥ १९ ॥ सदा विकसित रहनेवाले उसके मुख-कमलपर जनसमूहके नेत्ररूपी अमरोंकी पंक्ति मानो कान्तिरूपी आसवको पीनेके लिये ही सब ओरसे आकर भपटती थी और उसका पान कर अत्यन्त तृप्त होती थी ॥ २० ॥ दोनों नेत्रोंके मध्यभागमें रहनेवाली उसकी नाक ऐसी

१ शार्दूलार्थचरवरदत्त-वराहार्थचरवरसेन-गोलाङ्क्लार्थचरचित्राङ्कद-नकुलार्थचरप्रशान्तमद्नाः । २ मित- ॰ वर्गाद्चराः । ३ –प्यभूत् ७०, म॰ । ४ प्राकृषि भवः । ५ विकसन् ।

हारेण कर्यटपर्यन्तर्यास्ताना श्रियं द्वे । मृणालवलयेनेव लक्ष्म्यालिङ्गनसङ्गिना ।।२२॥ वक्षेऽस्य पद्मरागांशुच्छुरितं रिविमानशे । सान्द्रवालातपच्छ्रन्नसानोः कनकश्वक्रियः ॥२३॥ वक्षःस्थलस्य पर्यन्ते तस्यांसौ रुविमापतुः । लक्ष्मयाः क्रीडार्धमुतुङ्गो क्रीडादी घटिताविव ॥२४॥ वक्षोभवनपर्यन्ते तोरणस्तम्भविश्रमम् । बाहू द्वतुरस्यौच्चैः हारतोरणधारिणौ ॥२५॥ वश्राक्षवन्धनस्यास्य गम्येनाभि समैष्यत । वञ्चालान्छनमुज्जूतं वत्स्यत्साम्राज्यलान्छनम् ॥२६॥ वस्त्रकुलपुलितं रितिहंसीनिपेवित्रम् । परां श्रियं मधादस्य कटिस्थानसरोवरम् ॥२७॥ सुवृत्तमसृणावृत्र् तस्य कान्तिमवापताम् । सञ्चरत्कामगन्धेभरोधे क्लुप्ताविवार्गलौ ॥२८॥ जानु गुल्फ स्पृशो जङ्घे तस्य शिश्रियतुः श्रियम् । सन्धिमेव युवाम् धत्त मित्यादेष्टु मिद्दोधते ॥२९॥ पद्मकान्तिश्रतावस्य पादावङ्गुलिपप्रकौ । सिषेवे सुचिरं लक्ष्मीः नखेन्दुचुतिकेसरौ ॥३०॥ इति लक्ष्मीपरिष्वङ्गाद् र मस्याति रुचिरं वपुः । नूनं सुराङ्गानावञ्च कुर्यात् स्वेरिस्पृह्यालुताम् ॥३१॥ तथापि यौवनारम्भे मदनज्वरकोपिनि । नास्याजनि मदः कोऽपि स्वम्यस्तश्रुतसम्पदः ॥३२॥ सोऽधीते स्म त्रिवर्गार्थसाधनीविपुलोदयाः । समन्त्रा राजविद्यास्ता लक्ष्म्याकर्षविधौ क्षमाः ॥३३॥

मालूम होती थी मानो अपने अपने चेत्रका उल्लंघन न करनेके लिये ब्रह्माने उनके बीचमें सीमा ही बना दी हो ।। २१ ।। गलेके समीप पड़े हुए हारसे वह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो वज्ञःस्थलवासिनी लज्ञ्मीका त्र्रालिंगन करनेवाले मृग्णालवलय (गोल कमलनाल) से ही शोभायमान हो रहा हो ॥ २२ ॥ पद्मरागमणियोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका वन्नःस्थल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उदय होते हुए सूर्यकी लाल लाल सघन प्रभासे आच्छादित हुआ मेरु पर्वतका तट ही हो ।। २३ ।। वत्तः स्थलके दोनों ओर उसके ऊँचे कन्धे ऐसे जान पड़ते थे मानो लह्मीकी क्रीड़ाके लिये अतिशय ऊँचे दो क्रीड़ा पर्वत ही बनाये गये हो।। २४।। हार-रूपी तोर एको धार ए करनेवाली उसकी दोनों भुजाएँ वन्नः स्थल रूपी महलके दोनों छोर खड़े किये गये तोरण बांधनेके खम्भोंका सन्देह पैदा कर रही थीं ।। २४।। जिसके शरीरका संगठन वज्रके समान मजबूत है ऐसे उस वज्रनाभिकी नाभिके बीचमें एक अत्यन्त स्पष्ट वज्रका चिह्न दिखाई देता था जो कि त्रागामी कालमें होनेवाले साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) का मानो चिह्न ही था।। २६।। जो रेशमी वस्त्रक्षपी तटसे शोभायमान था श्रीर रितक्षपी हंसीसे सेवित था ऐसा उसका कटिप्रदेश किसी सरोवरकी शोभा धारण कर रहा था ।। २७।। उसके ऋतिशय गोल श्रौर चिकने ऊठ, यहाँ वहाँ फिरनेवाले कामदेव-रूपी हस्तीको रोकनेके लिये बनाये गये श्रमील-दण्डोंके समान शोभाको प्राप्त हो रहे थे।। २८।। घुटनों और पैरके ऊपरकी गांठोंसे मिली हुई उसकी दोनों जङ्घाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो लोगोंको यह उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुई हों कि हमारे समान तुम लोग भी सन्ध (मेल) धारण करो ॥ २६॥ अँगुलीरूपी पत्तांसे सहित और नखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरसे युक्त उसके दोनों चरण, कमलकी शोभा धारण कर रहे थे और इसी लिये लच्मी चिरकालसे उनकी सेवा करती थी ॥ ३०॥ इस प्रकार लक्मीका त्रालिंगन करनेसे त्रातिशय सुन्द्रताको प्राप्त हुत्रा उसका शरीर अपनेसे देवाङ्ग-नात्रोंकी भी रुचि उत्पन्न करता था-देवाङ्गनाएँ भी उसे देखकर कामातुर हो जाती थीं ॥ ३१ ॥ उसने शास्त्ररूपी सम्पत्तिका अच्छी तरह अभ्यास किया था इसलिये कामव्वरका प्रकोप बढानेवाले यौवनके प्रारम्भ समयमें भी उसे कोई मद् उत्पन्न नहीं हुआ था ॥ ३२ ॥ जो

१ मिश्रितम् । २ वज्रशरीरबन्धनस्य । ३ नामिमध्ये । ४ रतिरूपमराली । ५ परिश्रय— द०, म०, ल० । ६ —श्रियमगाद् — ऋ०, स० । ७ ऊरूपर्व । ८ गुल्फः घुण्टिका । ६ विभृतम् । १० श्रालिङ्गनात् । ११ श्रालमिन ।

धर्म शर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाली हैं, जो बड़े बड़े फलोंको देनेवाली हैं ब्रौर जो लद्मीका ब्राकर्षण करनेमें समर्थ हैं ऐसी मंत्रसहित समस्त राजविद्याएँ उसने पढ़ ली थीं।। ३३।। उसपर लच्मी श्रौर सरस्वती दोनों ही ऋतिशय प्रेम रखती थीं इसलिये चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्ति मानो उन दोनोंकी ईष्यीसे ही दशों दिशाश्रोंके अन्त तक भाग गई थीं।। ३४।। मालूम होता है कि ब्रह्माने उसके गुणोंकी संख्या करनेकी इच्छासे ही त्राकाशमें तारात्रोंके समूहके छलसे त्रानेक रेखाएँ बनाई थीं ।। ३४ ।। उसका वह मनोहर रूप, वह विद्या और वह यौवन, सभी कुछ लोगोंको वशीभृत कर लेते थे, सो ठीक ही है। गुणोंसे कौन वशीभूत नहीं होता ? ॥ ३६ ॥ यहाँ जो वज्रनाभिके गुणोंका वर्णन किया है उसीसे अन्य राजकुमारोंको भी वर्णन समभ लेना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार तारागण कुछ श्रंशोंमें चन्द्रमाके गुणोंको धारण करते हैं उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशोंमें वजनाभिके गुण धारण करते थे ।। ३७।। तदनन्तर, इसकी योग्यता जानकर वज्रसेन महाराजने ऋपनी सम्पूर्ण राज्यलदमी इसे ही सौंप दी ।। ३८ ।। राजाने अपने ही सामने बड़े ठाट-दाटसे इसका राज्याभिषेक कराया तथा मंत्री श्रौर मुकुटबद्ध राजाश्रोंके द्वारा उसका पट्टबन्ध कराया ॥ ३९ ॥ पट्टबन्धके समय वह राजसिंहासनपर बैठा हुआ था और अनेक सुन्दर स्त्रियाँ गंगा नदीकी तरंगोंके समान निर्मल चमर ढोर रही थीं ॥ ४०॥ चमर ढोरती हुई उन स्त्रियोंको देखकर मेरा मन यही उत्प्रेचा करता है कि वे मानो राजलदमीके संसर्गसे वजनाभिपर पड़नेवाली लोकापवाद रूपी घूलिको ही दूर करनेके लिये **उद्यत हुई हों ॥ ४१॥ उस समय राजल**दमी भी उसके वज्ञ:स्थलपर गाढ़ प्रेम करती थी ऋौर ऐसी मालूम होती थी सानो पट्टबन्धके छलसे वह उसपर वाँघ ही दी गई हो।। ४२।। राजाओं में श्रेष्ठ वज्रसेन महाराजने अनेक राजाओं के साथ अपना मुकुट वन्ननाभिके मस्तकपर रखा था। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबकी सादी-पूर्वक अपना भार ही उतारकर उसे समर्पण कर रहे हों ।। ४३ ।। उस समय उसका वन्नःस्थल हारसे अलंकृत हो रहा था, भुजाएँ बाजूबंद आदि आभूषणोंसे सुशोभित हो रही थीं और

१ वल्लभत्वम् । २ व्याजात् । ३ मनोहरम् । ४ नामयन्ति स्म । ५ नृपाभिषेक — ग्र०, प०, ब०, द० । ६ सप्रधानैः । ७ समानैः । ८ चामरग्राहिणीः । ६ श्रपसारणाय । १० ग्रानुकूल्यं कृता । 'श्रानुकूल्यार्थकं प्राध्वम्' इत्यभिधानात् । श्रथवा बद्धा प्राध्वमित्यव्ययः । ११ मुकुटं ग्र०, प०, द०, स०, ल० । १२ —मिवार्पयन् व०, द०, म०, ल० । १३ —वस्याङ्कदांशुभिः ग्र०, प०, व०, स०, द० । १४ काञ्चीविशोषेण् ।

√

कृती कृताभिषेकाय सोऽस्मै 'नार्पत्यमापियत् । नृषैः समं समाशास्य महान् सम्राह् भवेत्यमुम् ॥४५॥ श्रवन्तरञ्ज लोकान्तिकामरैः प्रतिबोधितः । वज्रसेनमहाराजो न्यधान्निक्कमये मितम् ॥४६॥ यथोचितामपित्रितिं तन्वत्स्त्तमनािकपु । परिनिष्कम्य चक्रेऽसौ मुक्तिलक्मी प्रमोदिनीम् ॥४६॥ समं भगवतानेन सहल्याणनािमताः । महत्याम्रवनोद्याने नृपाः प्रावाजिषुस्तदा ॥४८॥ राज्यं निष्कर्यकोकृत्य वज्रनािभरपालयत् । भगवानिष योगीन्द्रः तपश्रके विकल्मषम् ॥४९॥ राज्यं निष्कर्यकोकृत्य वज्रनाभिस्तुतोष सः । तपोलक्ष्मीसमासङ्गाद् गुरुरस्यातिपित्रिये ॥५०॥ स्वातृभर्षदित्रस्यासीद् वज्रनाभेस्तुतोष सः । तपोलक्ष्मीसमासङ्गाद् गुरुरस्यातिपित्रिये ॥५०॥ स्वातृभर्षदित्रस्यासीद् वज्रनाभेः समाहितैः । गुणैस्तु धितमातेने योगी श्रेयोऽनुर्वान्धभिः ॥५१॥ वज्रनाभिनृपोऽमात्यैः 'संविधक्ते स्म राजकम् । मुनीन्द्रोऽपि तपोयोगेः गुख्यमममपोपयत् ॥५२॥ निजे राज्याश्रमे पुत्रो गुरुरन्त्याश्रमे स्थतः । परार्थवद्यक्ष्यौ तो पालयामासतुः प्रजाः । ।।५३॥ वज्रनाभेर्जयागारे वक्रं भास्वरमुद्धभौ । योगिनोऽपि मनोगारे ध्यानचक्रं स्फुरद्युतिः ॥५४॥ ततो व्यजेष्ट निरशेषां महीमेष महीपतिः । मुनिः कर्मजयावाप्तमहिमा जगतीत्रयोम् ।।५५॥

कमर करधनी तथा रेशमी बस्नकी पट्टीसे शोभायमान हो रही थी ॥ ४४॥ श्रात्यन्त कुशल बज्जसेन महाराजने, जिसका राज्याभिषेक हो चुका है ऐसे बज्जनाभिके लिये 'तू बड़ा भारी चक्रवर्ती हो' इस प्रकार श्रानेक राजाश्रोंके साथ साथ श्राशीर्वाद देकर श्रपना समस्त राज्यभार सौंप दिया ॥ ४४॥

तदनन्तर लौकान्तिक देवोंने आकर महाराज वज्रसेनको समभाया जिससे प्रबुद्ध होकर उन्होंने दीचा धारण करनेमें अपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र आदि उत्तम उत्तम देव भगवान् वज्रसेनकी यथायोग्य पूजा कर रहे थे उसी समय उन्होंने दीचा लेकर मुक्तिकपी लद्मीको प्रसन्न किया था ॥ ४७ ॥ उस समय भगवान् वज्रसेनके साथ साथ आम्रवन नामके बड़े भारी उपवनमें एक हजार अन्य राजाओंने भी दीचा ली थी ॥ ४८ ॥ इधर राजा वज्र-नाभि राज्यको निष्कण्टक कर उसका पालन करता था श्रौर उधर योगिराज भगवान वन्नसेन भी निर्दोष तपस्या करते थे ॥ ४९ ॥ इधर वज्रनाभि राज्यलद्मीके समागमसे अतिशय संतष्ट होता था ख्रोर उधर उसके पिता भगवान वज्रसेन भी तपोलदमीके समागमसे अत्यन्त प्रसन्न होते थे।। ५०।। इधर वज्जनाभिको अपने सम्मिलित भाइयोंसे बड़ा धेर्य (संतोष) प्राप्त होता था श्रौर उधर भगवान् वज्रसेन मुनि कल्याण करनेवाले गुणोंसे धेर्य (संतोषको) विस्तृत करते थे ॥ ४१ ॥ इधर वज्रनाभि मंत्रियोंके द्वारा राजाओंके समृहको अपने अनुकृत करता था और उधर मुनीनद्र वज्रसेन भी तप और ध्यानके द्वारा गुगोंके समूहका पालन करते थे।। ५२।। इधर पुत्र वज्रनामि अपने राज्याश्रममें स्थित था और उधर पिता भगवान् वज्रसेन त्रान्तिम मुनि त्राश्रममें स्थित थे। इस प्रकार वे दोनों ही परोपकारके लिये कमर बांघे हुए थे श्रीर दोनों प्रजाकी रचा करते थे। भावार्थ-वज्जनाभि दुष्ट पुरुषोंका निम्रह श्रौर शिष्ट पुरुषोंका श्रतुग्रह कर प्रजाका पालन करता था श्रौर भगवान् वज्रसेन हितका उपदेश देकर प्रजाकी (जीवोंकी ) रचा करते थे ॥ ४३॥ वज्रनाभिके आयुधगृहमें देदीप्यमान चकरत प्रकट हुआ था और मुनिराज वज्रसेनके मनरूपी गृहमें प्रकाशमान तेजका धारक ध्यानरूपी चक्र प्रकट हुआ था।। ४४।। राजा वज्रनाभिने उस चक्ररत्नसे समस्त पृथिवीको

१ नृपतित्वम् । २ समाश्वास्य ग्रा०, प०, द०, म० । ३ पूजाम् । ४ छौकान्तिकेषु देवेषु । ५ ग्रालिङ्गनात् । ६ संयोगात् । ७ समाधानयुक्तैः । ८ ग्रानुकूलं करोति स्म, सम्यगकरोत् । ६ राज्यकम् प०, ग्रा० । १० ब्रह्मचारी ग्रही वानप्रस्थो मिक्षुरिति चतुराश्रमेषु ग्रान्त्ये । ११ कृतसहायौ । १२ जीवसमृहरुच । १३ शस्त्रशालायाम् । १४ जगतीत्रयम् ।

स्पर्द्धमानाविवान्योन्यिमित्यास्तां तो जयोद्धुरौ । किन्त्वेकस्य जयोऽत्यस्यः परस्य भुवनातिगः ॥५६।। धनदेवोऽिष तस्यासीत् चिक्रियो रत्नमूर्जितम् । राज्याङ्गं गृहपत्याख्यं निधौ रत्ने च योजितम् ॥५७।। ततः कृतं मितिर्भुक्त्वा चिरं पृथ्वीं पृथ्वयः । गुरोस्तीर्थकृतोऽबोधि बोधि मत्यन्तदुर्लभाम् ॥५६।। सदृष्टिज्ञानचारित्रत्रयं यः सेवते कृती । रसायनिवातकर्यं सोऽमृतं पदमरनुते ॥५६॥ इत्याकरुय्यं मनसा चक्रो चक्रे तपोमितम् । जरनृणमिवाशेपं साम्राज्यमवस्य सः ॥६०॥ वक्रदन्ताह्वये स्नौ कृतराज्यसमर्पणः । नृपः 'स्वक्षोछिबद्धार्ह्यः 'तुग्मिश्च दशिभरशतः ॥६१॥ समं भ्रातृभिरधाभः धनदेवेन चाद्धे । दीजां भव्यजनोदीष्यां स्व मुक्तरे स्वगुरुसिन्नधी ॥६२॥ शतमन्वोयुर्नृपा जन्मदुःसाक्तिरस्य वनम् । शीतार्त्तः को न कुर्वीत सुधीरातपसेवनम् ॥६२॥ त्रिधारे प्राण्विधात् मिथ्यावादात् स्तेयात् परिग्रहात् । विरति स्वीप्रसङ्गाच स यावज्जीवमग्रहीत् ॥६४॥ वतस्यः सिमतीर्गुप्तीः श्राद्धेऽसौ सभावनाः । १ मात्राष्टकमिदं प्राहुः सुनेरिन्द्र सभावनाः । १९५॥ वतस्यः सिमतीर्गुप्तीः श्राद्धेऽसौ सभावनाः । १ मात्राष्टकमिदं प्राहुः सुनेरिन्द्र सभावनाः । १९५॥

जीता था और मुनिराज वज्रसेनने कर्मोंकी विजयसे अनुपम प्रभाव प्राप्त कर तीनों लोकोंको जीत लिया था ।। ४३ ।। इस प्रकार विजय प्राप्त करनेसे उत्कट ( श्रेष्ठ ) वे दोनों ही पिता-पुत्र परस्पर-में स्पर्धा करते हुए से जान पड़ते थे। किन्तु एककी ( वज्रनाभिकी ) विजय ऋत्यन्त ऋल्प थी — छह खण्ड तक सीमित थी और दूसरे (वज्रसेन) की विजय संसार भरको अतिकान्त करने-वाली थी—सबसे महान् थी ॥ ४६॥ धनदेव (श्रीमती श्रौर केशवका जीव) भी उस चक्रवर्तीकी निधियों श्रौर रत्नोंमें शामिल होनेवाला तथा राज्यका अंगभूत गृहपति नामका तेजस्वी रत्न हुन्ना ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान् श्रौर विशाल श्रभ्यद्येके धारक वज्रनाभि चक्रवर्तीने चिरकाल तक पृथ्वीका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकरसे श्रस्यन्त दुर्लभ रत्नत्रयका स्वरूप जाना।। ४८।। 'जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्दर्शन सम्यक्तान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंका सेवन करता है वह अचिन्त्य और अविनाशी मोच्न-रूपी पदको प्राप्त होता हैं ।। ४९ ।। हृदयसे ऐसा विचार कर उस चक्रवर्तीने अपने सम्पूर्ण साम्राज्यको जीर्ग तृराके समान माना और तप धारण करनेमें बुद्धि लगाई ॥ ६०॥ उसने वज्रदन्त नामके अपने पुत्रके लिये राज्य समर्पणकर सोलह हजार मुकुटबद्ध राजात्रों, एक हजार पुत्रों, त्राठ भाइयों और धनदेवके साथ साथ मोत्त प्राप्तिके उद्देश्यसे पिता वज्रसेन तीर्थं करके समीप भव्य जीवोंके द्वारा आदर करने योग्य जिनदीचा धारण की ॥ ६१-६२ ॥ जन्म-मरएके दुःखोंसे दुखी हुए अन्य अनेक राजा तप करनेके लिये उसके साथ वनको गये थे सो ठीक ही है, शीतसे पीड़ित हुआ कौन बुद्धिमान् धूपका सेवन नहीं करेगा ? ॥ ६३ ॥ महाराज वजनाभिने दीन्तित होकर जीवन पर्यन्तक ितये मन वचन कायसे हिंसा, झूठ, चोरी, स्नी-सेवन श्रौर परिप्रहसे विरति धारण की थी श्रर्थात् श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिप्रह ये पांचों महात्रत धारण किये थे।। ६४।। व्रतोंमें स्थिर होकर उसने पाँच महाव्रतोंकी पचीस भावनात्रों, पाँच समितियों श्रीर तीन गुप्तियोंको भी धारण किया था। ईर्या, भाषा, एषणा, आदान, निन्नेपण और प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ तथा कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति ये तीन गुप्तियां, दोनों मिलाकर आठ प्रवचनमातृकाएँ कहलाती हैं। प्रत्येक मुनिको इनका पालन अवश्य ही करना चाहिये ऐसा इन्द्रसभा (समवसरण) की रचा करनेवाले गण्धरादि

१ उत्ततौ । २ सम्पूर्णबुद्धिः । ३ तीर्थकरस्य । ४ रत्नत्रयम् । ५ स्रविन्त्यम् । ६ विचार्य । ७ त्रवज्ञां कृत्वा । ८ षोडशसहस्तैः । ६ पुत्रैः । १० स्रमिलषणीयाम् । —जनोदीक्तां अ०, स० । ११ तैन सह गताः । 'टाऽर्थेऽनुना' । १२ मनोवाक्कायेन । १३ प्रवचनमात्रकाष्टकम् । १४ गण्चपादयः ।

उत्कृष्टतपसो धीरान् मुनीन् ध्यायन्ननेनसः । ेएकचर्यां ततो भेजे युक्तः सद्दर्शनेन सः ।।६६॥ स एकचरतां प्राप्य चिरं गज इवागजः । सन्थरं विजहारोवां प्रप्रयन् सवनं वनम् ।।६७॥ ततोऽसौ भावयामास भावितात्मा सुधीरधीः । स्वगुरोनिकटे तीर्थंकृत्वस्याङ्गानि पोडश ॥६८॥ सद्दष्टिं विनयं शीळवतेष्वनित्वारताम् । ज्ञानोपयोगमाभीच्चयात् संवेगं चाच्यभावयत् ॥६९॥ यथाशिक्त तपस्तेपे स्वयं वीर्यमहापयन् । त्यागे च मितमाधत्ते ज्ञानसंयमसाधने ॥७०॥ सावधानः समाधाने साधूनां सोऽभवन् सुद्धः । समाधये हि सर्वोऽयं १ परिस्पन्दो हिताधिनाम् ॥७१॥ स वैयावृत्यमातेने व्रतस्थेष्वामयादिषु । १ श्वानात्मतरको भूत्वा तपसो हृदयं हि तत् ॥७२॥ स तेने भक्तिमहत्सु १ प्रजामहत्सु । श्वाचार्यान् प्रश्रयी भेजे मुनीनिष बहुश्रुतान् ॥७३॥ परां प्रवचने भित्तम् १ प्राप्ति ततान सः । न १ परयति रागादीन् विजेतुं १ सन्ततानसः १ ॥७॥ श्वाययम् प्रवचने भित्तम् वर्षो स्वावव्यकं दधौ । पड्भेदं देशकालादिसव्यपेच्यन्त्वन् ॥७५॥ मार्गं प्रकाशयामास तपोज्ञानादिदीधिताः । दधानोऽसौ मुनीनेनो १ भव्याव्जानां प्रबोधकः ॥७६॥

देवोंने कहा है।। ६४-६४ ॥ तदनन्तर उत्कृष्ट तपस्वी, धीर वीर तथा पापरहित सुनियोंका चिन्तवन करनेवाला और सम्यग्दर्शनसे युक्त वह चक्रवर्ती एकचर्याव्रतको प्राप्त हुआ अर्थात एकाकी विहार करने लगा ।। ६६ ।। इस प्रकार वह चक्रवर्ती एकचर्यात्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हाथीके समान तालाब श्रौर वनकी शोभा देखता हुआ चिरकाल तक मन्द गतिसे (ईर्यासमिति पूर्वक) पृथिवीपर विहार करता रहा।। ६७।। तद्नन्तर आत्माके खरूपका चिन्तवन करनेवाले धीर वीर वजनामि मुनिराजने अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकरके निकट उन सोलह भावनाओंका चिन्तवन किया जो कि तीर्थंकर पद प्राप्त होनेमें कारण हैं ॥६८॥ उसने शंकादि दोषरहित शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया, विनय धारण की, शील और व्रतोंके ऋतिचार दूर किये, निरन्तर ज्ञानमय डपयोग किया, संसारसे भय प्राप्त किया।। ६९॥ अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर सामर्थ्यके अनुसार तपश्चरण किया, ज्ञान श्रोर संयमके साधनभूत त्यागमें चित्त लगाया।। ७० ॥ साधुत्रोंके व्रत शील आदि में विष्न आनेपर उनके दूर करने में वह बार बार सावधान रहता था क्यों कि हितैषी पुरुषोंकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ समाधि अर्थात् दूसरोंके विघ्न दूर करनेके लिये ही होती हैं ॥७१॥ किसी व्रती पुरुषके रोगादि होनेपर वह उसे अपनेसे अभिन्न मानता हुआ उसकी वैयावत्य (सेवा) करता था क्योंकि वैयावत्य ही तपका हृद्य है—सारभूत तत्त्व है।।७२।।वह पुज्य अरहन्त भगवान्में श्रपनी निश्चल भक्तिको विस्तृत करता था, विनयी होकर श्राचार्योंकी भक्ति करता था, तथा श्रधिक ज्ञानवान् मुनियोंकी भी सेवा करता था।। ७३।। वह सच्चे देवके कहे हुए शास्त्रोंमें भी अपनी उत्कृष्ट भक्ति बढाता रहता था, क्योंकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति (शास्त्रभक्ति) से रहित होता है वह बढ़े हुए रागादि शत्रुओंको नहीं जीत सकता है ॥ ७४ ॥ वह अवश ( अपराधीन ) होकर भी वशी-पराधीन (पन्नमें जितेन्द्रिय) था श्रौर द्रव्य न्तेत्र काल भावकी श्रपेन्ना रखनेवाले, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यकींका पूर्ण रूपसे पालन करता था।। ७४।। तप ज्ञान त्रादि किरणोंको धारण करनेवाला और भन्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाला वह मुनिराजरूपी सूर्य सदा जैनमार्गको प्रकाशित (प्रभावित)

१ त्रपापान् । २ एकविहारित्वम् । ३ एकविहारित्वम् । ४ पर्वतजातः । ५ शनैः । ६ सजलमरएयम् । ७ सातत्यात् । 'त्र्रमीक्ष्णं शश्वदनारते' इत्यिभधानात् । ८ त्र्रगोपयन् । ६ समाधौ । १० चेष्टा । ११ त्र्यापयन् । इत्यापयन् । ११ तर्मलाम् प०, द० । १२ इन्द्रादिकृत-पूजायोग्येषु । १३ निर्मलाम् प०, द० । १४ त्रातेन प्रथमोपक्रमे । १५ समर्थो न भवति । १६ विस्तृतान् । १७ त्र्यासः । स न भवतीत्यसः । प्रवचनभितरिहत इत्यर्थः । १८ त्रानिच्छः । १९ मुनीन्द्रस्र्यः ।

वात्सल्यमधिकं चक्रे स मुनिर्धर्मवत्सलः । विनेयान् स्थापयन् धर्मे जिनप्रवचनाश्रितान् ॥७७॥
'इन्यमूनि महाधेयों मुनिश्चिरमभावयन् । तीर्थकृत्वस्य सम्प्राप्तौ कारणान्येष षोडरा ॥७८॥
ततोःमूर्भावनाः सम्पग् भावयन् मुनिसत्तमः । स बवन्ध सहत् पुण्यं त्रैलोक्यचोभकारणम् ॥७९॥
सकोष्ठद्विष्ठिममलां बीजबुद्धिञ्च शिश्चिये । पदानुसारिणीं बुद्धिं संभिन्नश्रोतृतामिति ॥८०॥
ताभिर्बुद्धिमिरिर्द्धाद्धः 'परलोकगतागतम् । राजपीं राजविद्यामिरिव सम्यगबुद्ध सः ॥८५॥
स दीप्ततपसा दीष्तो भेजे [श्रेजे] तप्ततपाः परम् । तेपे तपोऽप्रयमुप्रञ्च घोरांघो [होऽ] रातिमर्मभित्॥८२॥
स तपोमन्त्रिभिर्द्धन्द्वम् श्रमन्त्रयत मन्त्रवित् । परलोकजयोद्युक्तो विजिगीषुः पुरा यथा ॥८३॥
स्रित्यामदिगुणोपेतां विकिर्याद्धमवाप सः । पदं वाञ्चन्त तामैच्छन् महेच्छो गरिमास्पदम् ॥८४॥
जल्लाद्योषधिसम्प्राप्तिः श्रस्यासीज्जगते हिता । कल्पद्वमफलावाप्तिः कस्य वा नोपकारिणी ॥८५॥
रसत्यागप्रतिज्ञस्य 'रसिसिद्धिरभून्मुनेः । सूते निवृत्तिरिष्टार्थाद् श्रिधकं हि महत् फल्स् ॥८६॥

करता था।। ७६।। जैनशास्त्रोंके अनुसार चलनेवाले शिष्योंको धर्ममें स्थिर रखता हुआ और धर्ममें प्रेम रखनेवाला वह वज्रनाभि सभी धर्मात्मा जीवों पर ऋधिक प्रेम रखता था। ७०॥ इस प्रकार महाधीर वीर मुनिराज वज्रनाभिने तीर्थं करत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त सोलह भावनात्रोंका चिरकाल तक चिन्तन किया था॥ ७८॥ तद्नन्तर इन भावनात्रोंका उत्तम रीतिसे चिन्तन करते हुए उन श्रेष्ठ मुनिराजने तीन लोकमें चीभ उत्पन्न करनेवाली तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृतिका बन्ध किया।। ७९।। वह निर्मल कोष्ठबुद्धि, बीज बुद्धि, पदानु-सारिगी बुद्धि और संभिन्नश्रीतृ बुद्धि इन चार ऋद्धियोंको भी प्राप्त हुआ था ॥ ५०॥ जिस प्रकार कोई राजर्षि राजविद्यात्रोंके द्वारा अपने शत्रुत्रोंके समस्त गमनागमनको जान लेता है ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋद्धियोंके धारक वज्जनाभि मुनिराजने भी ऊपर कही हुई चार प्रकारकी बुद्धि नामक ऋद्धियोंके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागमनको जान लिया था ।। ८१ ।। वह दीप्त ऋदिके प्रभावसे उत्कृष्ट दीप्तिको प्राप्त हुत्रा था, तप्त ऋदिके प्रभावसे उत्कृष्ट तप तपता था, उत्र ऋदिके प्रभावसे उत्र तपश्चरण करता था श्रौर भयानक कर्मरूप शत्रुत्रोंके मर्मको भेदन करता हुआ घोर ऋद्भिके प्रभावसे घोर तप तपता था।। ८२ ॥ मन्त्र (परासर्श) को जाननेवाला वह वजनाभि जिस प्रकार पहले राज्यश्रवस्थामें विजयका श्रमिलाषी होकर परलोक ( शत्रुसमूह ) को जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ मंत्रियोंके साथ बैठकर द्वन्द्व ( युद्ध ) का विचार किया करता था उसी प्रकार अब मुनि अवस्थामें भी पञ्चनमस्काराहि मन्त्रोंका जाननेवाला, वह वज्नाभि कर्मरूप शत्रुत्रोंको जीतनेका श्रभिलाषी होकर परलोक (नरकादि पर्यायोंको, जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ तपरूपी मंत्रियों ( मंत्रशास्त्रके जानकार योगियों ) के साथ द्वन्द्र (आत्मा और कर्म अथवा राग और द्वष आदि ) का विचार किया करता था ॥ ८३ ॥ उदार त्राशयको धारण करनेवाला वज्रनाभि केवल गौरवशाली सिद्ध पदकी ही इच्छा रखता था। उसे ऋदियोंकी विलकुल ही इच्छा नहीं थी फिर भी ऋणिमा, महिमा आदि अनेक गुणों सिहत विकिया ऋदि उसे प्राप्त हुई थी।। ८४॥ जगत्का हित करनेवाली जल्ल आदि त्रौषधि ऋद्वियां भी उसे प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है। कल्पवृत्त पर लगे हुए फल किसका उपकार नहीं करते ? ॥ ८४ ॥ यद्यपि उन मुनिराजके घी दूध त्रादि रसोंके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा थी तथापि घी दूध त्रादिको मरानेवाली त्रानेक रस ऋद्वियां प्रकट हुई थीं। सो ठीक ही

१ इहामूनि ल०। २ सत्तमः श्रेष्ठः। ३ परलोकगमनागमनम्। ४ दीप्तिं।५ घोराघारा— द०। घोराघोराति— ल०।६ परिग्रहम्। इष्टानिष्टादिकं च। पत्ते कलहं च। ७ –जगतीहिता म०, छ०। ८ श्रमृतादिरससिद्धिः।

स वलिद्धिबैलाधानाद् असोढोग्रान् परोषहान् । अन्यथा तादशं द्वन्द्वं कः सहेत सुदुस्सहम् ॥८७॥
सोऽचीर्याद्धिप्रभावेगाक्ष्मीग्रान्नावसथोऽभवत् । ध्रुवं तपोऽकृशं तसं पेम्फुलीत्यक्षयं फलम् ॥८८॥
विशुद्धभावनः सम्यग् विशुध्यन् स्वविश्वद्धिभिः । तदोपशमकश्रेणीम् श्रास्तोह सुनीश्वरः ॥८८॥
अपूर्वकरणं श्रित्वाऽनिवृत्तिकरगोऽभवत् । स सूक्ष्मरागः संप्रापद् उपशान्तकषायताम् ॥९०॥
कृत्स्नस्य मोहनीयस्य प्रशमादुर्पपदितम् । तन्नौपशमिकं प्रापचारित्रं सुविशुद्धिकम् ॥६१॥
सोऽन्तर्मूहूर्त्ताद् भूयोऽपि स्वस्थानस्थो ऽभवद् यतिः । नोद्र्वं सुहूर्त्तात् तन्नास्तिः निसर्गात् स्थितिरात्मनः ॥९२॥
सोऽबुद्ध परमं मन्त्रं सोऽबुद्ध परमं तपः । सोऽबुद्ध परमामिष्टिं सोऽबुद्ध परमं पदम् ॥६३॥
ततः कालात्यये धीमान् श्रीप्रभाद्दौ ससुननते । प्रायोपवेशनं कृत्वा शरीराहारमत्यजत् ॥९४॥
रत्नत्रयमयीं शय्याम् अधिशय्य तपोनिधिः । प्रायेगोपविशत्यस्मिन्तित्यन्वर्थमापिपत् ॥६५॥
प्रायेगोपगमो यस्मिन् रत्नितयगोचरः । प्रायेगापगमो यस्मिन् दुरितारिकदम्बकान् ।॥६॥।

है. इष्ट पदार्थों के त्याग करनेसे उनसे भी ऋधिक महाफलों की प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥ बल ऋदिके प्रभावसे बल प्राप्त होनेके कारण वह कठिन कठिन परीषहोंको भी सह लेता था सो ठीक ही है क्योंकि उसके बिना शीत उष्ण आदिकी व्यथाको कौन सह सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ५७॥ उसे अज्ञीण ऋद्धि प्राप्त हुई थी इसीलिये वह जिस दिन जिस घरमें भोजन प्रहुण करता था उस दिन उस घरमें अन्न अन्नय हो जाता था-चन्नवर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी वह भोजन चीगा नहीं होता था। सो ठीक ही है, वास्तवमें तपा हुआ महान तप अविनाशी फल को फलता ही है।। ८८।। विशुद्ध भावनात्र्योंको धारण करनेवाले वज्जनाभि मुनिराज जब श्रपने विशुद्ध परिगामोंसे उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रहे थे तब वे उपशम श्रेणीपर श्रारूढ़ हुए ॥ = ६॥ वे अधःकरणके बाद आठवें अपूर्वकरणका आश्रय कर नौवें र्ञ्चानवृत्तिकरण गुर्णस्थानको प्राप्त हुए और उसके बाद जहां राग अत्यन्त सूद्रम रह जाता है ऐसे सूद्रमसाम्पराय नामक दशवें गुण स्थानको प्राप्त कर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए। वहां उनका मोहनीय कर्म बिलकुल ही उपशान्त हो गया था॥ ९०॥ सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका उपशम हो जानेसे वहाँ उन्हें अतिशय विशुद्ध औपशमिक चारित्र प्राप्त हुआ ।। ६१ ।। अन्तर्मुहूर्तके बाद वे मुनि फिर भी स्वस्थान अप्रमत्ता नामक सातवें गुगास्थानमें स्थित हो गये अर्थात ग्यारहवें गुगास्थानमें श्रन्तर्मुहूर्त ठहरकर वहांसे च्युत हो उसी गुणस्थानमें श्रा पहुँचे जहाँसे कि श्रागे बढ़ना शुरू किया था। उसका खास कारण यह है कि ग्यारहवें गुणस्थानमें आत्माकी स्वाभाविक स्थिति अन्तर्मुहूर्तसे आगे है ही नहीं ॥ ६२ ॥ मुनिराज वजनाभि उत्कृष्ट मन्त्रको जानते थे, उत्कृष्ट तपको जानते थे, उत्कृष्ट पूजाको जानते थे और उत्कृष्ट पद (सिद्धपद )को जानते थे ॥ ९३॥ तत्पश्चात् श्रायुके श्रन्तसमयमें उस बुद्धिमान् वन्ननाभिने श्रीप्रभनामक ऊँचे पर्वतपर प्रायो-पवेशन (प्रायोपगमन नामका संन्यास) धारण कर शरीर श्रीर श्राहारसे ममत्व छोड़ दिया ॥ ६४ ॥ चूँकि इस संन्यासमें तपस्वी साधु रत्नत्रयरूपी शय्यापर उपविष्ट होता है—बैठता है, इसितये इसका प्रायोपवेशन नाम सार्थक है ॥ ६४ ॥ इस संन्यासमें अधिकतर रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे प्रायेगोपगम भी कहते हैं। अथवा इस संन्यासके धारण करनेपर श्रधिकतर कर्मरूपी शत्रुत्रोंका अपगम-नाश-हो जाता है इसलिये इसे प्रायेगापगम भी कहते

१ इष्टानिष्टादिकम् । २ भृशं फलति । पम्फली- ब०, ग्रा०, प०, स०, म०, द०, ल० । ३ ग्रात्मशुद्धिभः । ४ स्क्ष्मसाम्परायः । ५ ग्राप्रमत्तरायस्थानस्थः । ६ उपशान्तकषायगुर्णस्थाने । ७ भावपूजाम् । ८ । प्रापय ६ गमः गमनम् । १० पापारिसमूहान् ।

प्रायेणास्याज्जनस्थानाद् अपसृत्य' गमोऽटवेः । प्रायोपगमनं तज्ज्ञैः निस्तः श्रम्रणोत्तमैः ॥९७॥ स्वपरोपकृतां देहे सोऽनिच्छंस्तां प्रतिक्रियाम् । रिपोरिव शवं त्यक्त्वा देहमास्त निराकुलः ॥९८॥ त्वगस्थिभृतसर्वाङ्गो सुनिः परिकृशोदरः । 'सत्त्वमेवावलस्व्यास्थाद् 'गण्रराहानकम्पधीः' ॥९९॥ श्चुयं पिपासां शीतं च तथोष्णं दंशमचिकम्' । 'नाग्न्यं तथा रितं खेणं' चर्यां शव्यां निषद्यकाम् ॥१००॥ श्राक्रोशं वधयाञ्चे च तथालाममदर्शनम् । रोगश्च सतृण्यस्पर्शं प्रज्ञाज्ञाने मलं तथा ॥१०९॥ ससत्कारपुरस्कारम् श्रसोदैतान् परीपहान् । मार्गाच्यवनशाशंसुः' महतीं निर्जरामपि ॥१०२॥ स भेजे मितमान् चान्ति परं मार्दवमार्जवम् । शौचं च संयमं सत्यं तपस्यागौ च निर्मदः ॥१०३॥ स्रोक्ज्ञन्यमथ ब्रह्मचर्यं च वदतां वरः । धर्मो 'व्दशतयोऽयं हि गणेशामिसममतः' ॥१०४॥ सोऽनु'व्द्यावनित्यत्वं सुलायुर्वलसम्पदाम् । तथाऽशरणतां मृत्युजराजन्मभये नृणाम् ॥१०५॥ सम्यतेर्दुःस्वभावत्वं विचित्रपरिवर्तनैः । एकत्वमात्मनो ज्ञानदर्शनात्मवस्यनियुषः ॥१०६॥ श्रम्यत्वमात्मनो देहथनवन्युकलग्रतः । तथाऽशौचं शरीरस्य नवहारैर्मं लस्नुतः' ॥१०७॥ श्रम्यत्वमात्मनो देहथनवन्युकलग्रतः । तथाऽशौचं शरीरस्य नवहारैर्मं लस्नुतः' ॥१०७॥ श्रास्तवं प्रयपापात्मकर्मणां सह संवरम् । निर्जरां विपुलां बोधेः दुर्लभत्वं भवास्त्रधौ ॥१०८॥

हैं।। ६६।। उस विषयके जानकार उत्तम मुनियोंने इस संन्यासका एक नाम प्रायोपगमन भी बतलाया है और उसका अर्थ यह कहा है कि जिसमें प्रायः करके (अधिकतर) संसारी जीवोंके रहने योग्य नगर प्राम त्रादिसे हटकर किसी वनमें जाना पड़े उसे प्रायोपगमन कहते हैं॥ ६७॥ इस प्रकार प्रायोपगमन संन्यास धारण कर वज्रनाभि मुनिराज अपने शरीरका न तो स्वयं ही कुछ उपचार करते थे और न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रखते थे। वे तो शरीरसे ममत्व छोड़कर उस प्रकार निराकुल हो गये थे जिस प्रकार कि कोई शत्रुके मृतक शरीरको छोड़कर निराकुल हो जाता है।। ९८॥ यद्यपि उस समय उनके शरीरमें चमड़ा और हड्डी ही शेष रह गई थी एवं उनका उदर भी ऋत्यन्त कृश हो गया था तथापि वे ऋपने स्वामाविक धैर्यका त्र्यवलम्बन कर बहुत दिन तक निश्चल चित्त होकर बैठे रहे ॥ ६६ ॥ न होने श्रौर कर्मोंकी विशाल निर्जरा होनेकी इच्छा करते हुए वज्रनाभि मुनिराजने सुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नाम्न्य, ऋरति, स्त्री, चर्या, शय्या, निषद्या, आक्रोश, वध, याचना, श्रलाभ, श्रदर्शन, रोग, तृग्रस्पर्श, प्रज्ञा, श्रज्ञान, मल श्रीर सत्कारपुरस्कार ये वाईस परिषह सहन किये थे ॥ १००-१०२ ॥ वुद्धिमान् , मद्रहित और विद्वानोंमें श्रेष्ठ वज्रनाभि मुनि ने उत्तम चमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म धारण किये थे। वास्तवमें ये ऊपर कहे हुए दश धर्म गणधरोंको ऋत्यन्त इष्ट हैं।। १०३-१०४॥ इनके सिवाय वे प्रति समय बारह अनुप्रेचाओंका चिन्तवन करते रहते थे जैसे कि संसारके सुख, आयु, बल श्रौर सम्पदाएँ सभी श्रनित्य हैं। तथा मृत्यु, बुढ़ापा श्रौर जन्मका भय उपस्थित होनेपर मनुष्योंको कुछ भी शरण नहीं है; द्रव्य, चेत्र, काल, भव श्रौर भावरूप विचित्र परिवर्तनोंके कारण यह संसार अत्यन्त दु:खरूप है। ज्ञानदर्शन स्वरूपको प्राप्त होनेवाला आत्मा सदा अकेला रहता है। शरीर, धन, भाई और स्त्री वगैरहसे यह आत्मा सदा पृथक् रहता है। इस शरीरके नव द्वारोंसे सदा मल मरता रहता है इसलिये यह श्रपवित्र है। इस जीवके पुण्य पापरूप कर्मोंका आस्रव होता रहता है। गुप्ति समिति आदि कारणांसे उन कर्मोंका संवर होता है। तपसे निर्जरा होती है। यह लोक चौदह राजूपमाण ऊँचा है। संसाररूपी समुद्रमें रत्नत्रयकी

१ निर्गत्य । २ मनोबलम् । ३ बहुनिशाः । ४ निष्कम्पबुद्धिः । ५ मशकम् । ६ नग्नत्वम् । ७ झीसम्बन्धि । ८ शयनम् । ६ इच्छन् । १० दशप्रकारः 'प्रकारवाची तयप्' । दशतयायं द०, म०, ल० । ११ -मिप सम्मतः ग्र०, स०, म०, द, ल० । १२ ग्रन्वचिन्तयत् । १३ मलस्वाविगः ।

धर्मस्वाख्याततां चेति 'तत्त्वानुष्यानभावनाः । लेश्याविशुद्धिमधिकां द्धानः शुभभावनः ॥१०९॥ द्वितीयवारमारुद्य श्रेण्रीमुपशमादिकाम् । 'पृथक्त्वध्यानमापूर्य 'समाधि परमं श्रितः ॥११०॥ उपशान्तगुण्स्थाने कृतप्राण्विसर्जनः । सर्वार्थेसिद्धिमासाद्य संप्रापत् सोऽहमिन्द्रताम् ॥१११॥ द्विष्ट्कयोजनैलोंकप्रान्तमप्राप्य यत्स्थितम् । सर्वार्थेसिद्धिनामाप्रयं विमानं तदनुत्तरम् ॥११२॥ जम्बृद्वीपसमायामविस्तारपरिमण्डलम् । त्रिषष्टिपटलप्रान्ते चूडारक्तमिव स्थितम् ॥११३॥ यत्रोत्पन्नवतामर्थाः सर्वे सिद्ध्यन्त्ययक्ताः । इति सर्वार्थेसिद्ध्याख्यां यद्विभत्त्यर्थयोगिनाम् ॥११४॥ महाधिष्ठानमुत्तुङ्गशिखरोल्लासिकेतनैः । समाह्वयदिवाभाति यन्मुनीन् सुखदित्सया ॥११५॥ इन्द्रनीलमयीं यत्र भुत्रं पुष्पोपहारिणीम् । दृष्ट्वा तारिकतं व्योम समरन्ति त्रिदिवौकसः ॥११६॥ 'धुसदां प्रतिबिम्बानि धारयन्त्यश्रकासति । सिस्चवर् इवापूर्वं स्वर्गं यन्मिण्मित्तयः ॥११७॥ किरणैर्यत्र रत्नानां तमोधृतं विद्रतः । पदं न कुरते सत्यं निर्मेला मिलनैः सह ॥११८॥ रत्नांशुमिर्जटिलितैः यत्र शक्रशरासनम् । पर्यन्ते लच्चते दीप्तसाललीलां विद्यव्यत् ॥११९॥ मान्ति पुष्पक्षो यत्र लम्बमानाः सुगन्ययः । सौमनस्यमिवेन्द्राणां सूचयन्तोऽतिकोमलाः ॥१२०॥ मुक्तामयानि दामानि यत्राभान्ति निरन्तरम् । विस्पष्टद्शनांशूनि 'हसितानीव तिष्ट्यः ॥१२१॥

प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है और द्यारूपी धर्मसे ही जीवोंका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार तत्त्वोंका चिन्तन करते हुए उन्होंने बारह भावनात्रोंको भाया। उस समय शुभ भावोंको धारण करनेवाले वे मुनिराज लेश्यात्रोंकी ऋतिशय विशुद्धिको धारण कर रहे थे ॥ १०४-१०९ ॥ वे द्वितीय बार उपशम अर्गापर आरूढ़ हुए और पृथक्तवितर्क नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर उत्कृष्ट समाधिको प्राप्त हुए ॥ ११० ॥ अन्तमें उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें प्राण छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे श्रीर वहाँ श्रहमिन्द्र पर्को प्राप्त हुए ॥ १११ ॥ यह सर्वार्थसिद्धि नामका विमान लोकके अन्त भागसे वारह योजन नीचा है। सबसे श्रेष्ठ है और सबसे उत्कृष्ट है।। ११२।। इसकी लम्बाई, चौड़ाई श्रौर गोलाई जम्बूद्वीपके बराबर है। यह स्वर्गके तिरसठ पटलोंके अन्तमें चूडामणि रत्नके समान स्थित है।। ११३॥ चूँकि उस विमानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सब मनोर्थ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं इसिलये वह सर्वार्थसिद्धि इस सार्थक नामको धारण करता है ॥ ११४ ॥ वह विमान बहुत ही ऊँचा है तथा फहराती हुई पताकाओंसे शोभायमान है इसित्वे ऐसा जान पड़ता है मानो सुख देनेकी इच्छासे मुनियोंको बुला ही रहा हो।। ११४ ॥ जिसपर अनेक फूल विखरे हुए हैं ऐसी वहाँकी नीलमंशिकी बनी हुई मूमिको देखकर देवता लोगोंको तारात्रोंसे व्याप्त त्राकाशका स्मरण हो त्राता है।। ११६।। देवोंके प्रति-बिम्बको धारण करनेवाली वहाँकी रत्नमयी दीवालें ऐसी जान पड़ती हैं मानो किसी नये स्वर्गकी सृष्टि ही करना चांहती हों ॥ ११७ ॥ वहाँपर रत्नोंकी किरणोंने अन्धकारको दूर भगा दिया है । सो ठीक ही है, वास्तवमें निर्मल पदार्थ मिलन पदार्थों के साथ संगति नहीं करते हैं ॥ ११८॥ उस विमानके चारों त्रोर रत्नोंकी किरणोंसे जो इन्द्रधनुष बन रहा है उससे ऐसा मालूम होता है मानो चारों स्रोर चमकीला कोट ही बनाया गया हो ॥ ११९॥ वहाँपर लटकती हुई सगंधित और सुकोमल फुलोंकी मालाएँ ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वहांके इन्ट्रोंके सौमनस्य ( फूलोंके बने हुए, उत्तम मन )को ही सूचित कर रही हों ॥ १२०॥ उस विमानमें निरन्तर क्रपसे लगी हुई मोतियोंकी मालाएँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो दाँतोंकी स्पष्ट किरखोंसे शोभाय-

१ तत्त्वानुस्मृतिरूपभावनाः । २ प्रथमशुक्तध्यानं सम्पूर्णीकृत्य । ३ समाधानम् । ४ परिधिः । ५ स्रर्थयुक्ताम् । ६ दातुभिच्छया । ७ देवानाम् । ८ स्रष्टुभिच्छवः । ६ इसनानि । -

इत्यकृतिमिनिश्शेपपराद्धर्यं रचनाञ्चिते । तत्रोपपादशयने 'पर्याप्तिं स च्रणाद् ययौ ॥१२२॥ दोपधातुमलस्पर्शवितितं चारुलच्याम् । च्यादाविरभूदस्य रूपमापूर्णयौवनम् ॥१२३॥ अम्लानशोभमस्याभाद् वपुरुव्याजसुन्दरम्' । दशोरुत्सवमातन्वदमृतेनेव निर्मितम् ॥१२४॥ शुभाः सुगन्धयः स्निग्धां लोके ये केचनाणवः । तैरस्य देहनिर्माणम् अभूत् पुण्यानुभावतः ॥१२५॥ पर्याप्त्यनन्तरं सोऽभात् स्वदेहज्योत्स्नया वृतः । शय्योत्सङ्गे नभोरङ्गे शशीवालण्डमण्डलः ॥१२६॥ 'दिव्यहंसः स तत्तरूपम् आवसन् च्यामावभौ । गङ्गासैकतमाश्चिष्यन्निव हंसयुवैककः ॥१२७॥ सिंहासनमथाभ्यर्णम् अलङ्कुर्वन्न्यभादसौ । परार्ध्यं निष्योत्सङ्गम् आश्रयन्निव भानुमान् ॥१२८॥ स्वपुण्याम्बुभिरेवायम् अभ्यपेचि न केवलम् । श्रलञ्चके च शारीरैः गुणैरिवं विभूषणेः ॥१२९॥ सोऽधिवचःस्थलं दभ्रे स्नजमेव न केवलम् । सहजां दिव्यलच्मीञ्च यावदायुरविप्तुताम् ॥१३२॥ श्रम्तातिलसदीसाङ्गः सहजाम्बरभूषणः । सोऽधुतद् 'द्युसदां मूर्णिन खुलोकेकशिलामणिः ॥१३१॥ रिश्चिक्किनभोसिनर्मलोदारविग्रहः । स बभौ प्रज्वलन्मौिलः पुण्यराशिरिवोच्छिलः ॥१३२॥

मान वहाँकी लद्दमीका हास्य ही हो ॥ १२१ ॥ इस प्रकार ऋकृत्रिम झौर श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान रहनेवाले उस विमानमें उपपाद शय्यापर वह देव चर्णभरमें पूर्ण शरीरको प्राप्त हो गया ॥१२२॥ दोष, धातु और मलके स्परीसे रहित, सुन्दर लच्चणोंसे युक्त तथा पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त हुआ उसका शरीर च्रागभरमें ही प्रकट हो गया था।। १२३।। जिसकी शोभा कभी म्लान नहीं होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है त्रौर जो नेत्रोंको त्र्यानन्द देनेवाला है ऐसा उसका शरीर ऐसा सुशोभित होता था मानो ऋमृतके द्वारा ही वनाया गया हो ॥ १२४ ॥ इस संसारमें जो शुभ सुर्गान्धत् और चिकने परमाग्रु्थे, पुण्योदयके कारण उन्हीं परमाग्रुऋोंसे उसके शरीरकी रचना हुई थी ॥१२४॥ पर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद उपपाद शय्यापर ऋपने ही शरीरकी कान्तिरूपी चाँदनीसे घरा हुआ वह अहमिन्द्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशमें चाँदनीसे घरा हुआ पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होता है।। १२६॥ उस उपपाद शय्यापर बैठा हुआ वह दिव्यहंस ( श्रहमिन्द्र ) च्राणभर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालूके टीलेपर अकेला बैठा हुआ तरुण हंस शोभायमान होता है ॥ १२७॥ उत्पन्न होनेके बाद वह अहमिन्द निकटवर्ती सिंहासनपर त्रेशारूढ़ हुन्ना था। उस समय वह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि अत्यन्त श्रेष्ठ निषध पर्वतके मध्यपर आश्रित हुआ सूर्य शोभायमान होता है ॥ १२८ ॥ वह श्रहमिन्द्र श्रपने पुण्यरूपी जलके द्वारा केवल श्रभिषिक्त ही नहीं हुत्रा था किन्तु शारीरिक गुणोंके समान अनेक अलंकारोंके द्वारा अलंकृत भी हुआ था ॥ १२९॥ उसने अपने वन्नःस्थलपर केवल फूलोंकी माला ही धारण नहीं की थी किन्तु जीवनपर्यन्त नष्ट नहीं होनेवाली. साथ साथ उत्पन्न हुई स्वर्गकी लच्मी भी धारण की थी।। १३०।। स्नान ऋौर विलेपनके विना ही जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है त्र्यौर जो स्वयं साथ साथ उत्पन्न हुए वस्न तथा त्राभूषणोंसे शोभायमान है ऐसा वह ऋहमिन्द्र देवोंके मस्तकपर ( त्रप्रभागमें ) ऐसा सुशोभित होता था मानो स्वर्गलोकका एक शिखामिए। ही हो अथवा सूर्य ही हो क्योंकि शिखामिए। अथवा सूर्य भी स्नान और विलेपनके बिना ही देदीप्यमान रहता है और स्वभावसे ही अपनी प्रभा द्वारा श्राकाशको भूषित करता रहता है ॥ १३१ ॥

जिसका निर्मल श्रौर उत्क्रष्ट शरीर शुद्ध स्फटिकके समान श्रत्यन्त शोभायमान था तथा जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था ऐसा वह श्रहमिन्द्र, जिसकी शिखा

१ स पर्याप्ति च- ब०, द०, स०, म०। २ अनुपाधिमञ्जुलम् । ३ चिक्करणाः । ४ देवश्रेष्ठः । ५ समीपस्थम् । ६ परार्धनिषधो- अ०, प०, द०, स०, ल०। ७ सौकुमार्थादिभिः । ८ अज्ञाधाम् । ६ देवानामग्रे । १० शुद्धः ।

रैतिरीटाङ्गदकेयूरकुगडलादिपरिष्कृतः । स्नग्वी सदंशुकः श्रीमान् लोऽघात् कल्पद्रमिश्रयम् ।।१२३॥ श्राण्मादिगुणैः रलाघ्यां दधद्वैक्रियिकीं तनुम् । स्वक्षेत्रे विजहारासौ जिनेन्द्राचीः समर्च्ययन् ।।१३४॥ सङ्कल्पमात्रनिष्ठ तैः दिव्यैगैन्धाचतादिभिः । प्रायानुविन्धनीं पूजां स जैनीं विधिवद् व्यधात् ।।१३५॥ तत्रस्थ एव चाशेषभुवनोदरवर्त्तिनीः । श्रानर्चाचीं जिनेन्द्राणां सोऽप्रणीः "पुण्यकर्मणाम् ।।१३६॥ जिनाचौस्तुतिवादेषु वाग्वृत्तिं तद्गुण्समृतौ । स्वं मनस्तन्ततौ कायं पुण्यधीः सन्न्ययोजयत् ।।१३७॥ धर्मगोष्टीव्वनाहृतमिलितैः स्वसमृद्धिभः । संभाषणादरोऽस्यासीद् श्रहमिन्द्रैः "शुभंयुभिः ।।१३८॥ चालयन्निव दिग्मित्तीः स्मितांशुसिललप्तवैः । सहाहमिन्द्रैरुन्द्रश्रीः स चक्रे धर्मसंकथाम् ।।१३९॥ स्वावासोपान्तिकोद्यानसरःपुलिनभूमिषु । दिव्यहंसिश्चरं रेमे विहरन् स यदच्छ्या ।।१४०॥ परक्षेत्रविहारस्तु नाहमिन्द्रेषु विद्यते । शुक्ललेश्यानुभावेन "स्वभोगैर्धतिमापुषाम्" ॥१४९॥ स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः निरपायसुखोदये । न सान्यत्र ततोऽन्येषां [नैषां] रिरंसा परभुक्तिषु ॥१४२॥ श्रहमिन्द्रोऽस्मि नेन्द्रोऽन्यो पत्रीतिः वरतायसुखोदये । च सान्यत्र ततोऽन्येषां [नैषां] रिरंसा परभुक्तिषु ॥१४२॥ श्रहमिन्द्रोऽस्मि नेन्द्रोऽन्यो नात्रस्तीत्यात्र विद्यश्चाः । श्रहमिन्द्राख्यया ख्याति गतास्ते हि सुरोत्तमाः ॥ नास्या परनिन्दा वा नात्मरलाद्या न मत्सरः । केवलं सुखसाद्वता दीव्यन्ते ते प्रमोदिनः ॥१४४॥

ऊँची उठी हुई है ऐसी पुण्यकी राशिके समान सुशोभित होता था ॥ १३२ ॥ वह अहिमन्द्र, मुकुट, अनंत, बाजूबंद और कुण्डल आदि आभूषणोंसे सुशोभित था, सुन्दर मालाएँ धारण कर रहा था, उत्तम उत्तम वस्त्रोंसे युक्त था और स्वयं शोभासे सम्पन्न था इसलिये अनेक आभूषण, माला श्रीर वस्त्र त्रादिको धारण करनेवाले किसी कल्पवृत्तके समान जान पड़ता था॥ १३३॥ अणिमा, महिमा त्रादि गुणोंसे प्रशंसनीय वैक्रियिक शरीरको धारण करनेवाला श्रहमिन्द्र जिनेन्द्रदेवकी श्रकृत्रिम प्रतिमाश्रोंकी पूजा करता हुआ अपने ही चेत्रमें विहार करता था ॥ १३४ ॥ ऋौर इच्छामात्रसे प्राप्त हुए मनोहर गन्ध ऋत्तत आदिके द्वारा विधिपूर्वेक पुण्यका बंध करनेवाली श्री जिनदेवकी पूजा करता था ॥ १३४ ॥ वह मिन्द्र पुण्यात्मा जीवोंमें सबसे प्रधान था इसलिये उसी सर्वार्थसिद्धि विमानमें स्थित रहकर ही समस्त लोकके मध्यमें वर्तमान जिनप्रतिमात्रोंकी पूजा करता था ॥ १३६ ॥ उस पुण्यात्मा श्रहमिन्द्रने श्रपने वचनोंकी प्रवृत्ति जिनप्रतिमात्रोंके स्तवन करनेमें लगाई थी, श्रपना मन उनके गुण चिन्तवन करनेमें लगाया था श्रौर अपना शरीर उन्हें नमस्कार करनेमें लगाया था ॥ १३७ ॥ धर्मगोष्टियोंमें बिना बुलाये सम्मिलित होनेवाले, अपने ही समान ऋद्वियोंको धारण करनेवाले और शुभ भावोंसे युक्त अन्य अहमिन्द्रोंके साथ संभाषण करनेमें उसे बड़ा आदर होता था ॥ १३८ ॥ त्र्रातिशय शोभाका धारक वह ऋहमिन्द्र कभी तो ऋपने मन्दहास्यके किरण रूपी जलके पूरोंसे दिशारूपी दीवालोंका प्रचालन करता हुआ ऋहमिन्द्रोंके साथ तत्त्वचर्ची करता था श्रीर कभी अपने निवासस्थानके समीपवर्ती उपवनके सरोवरके किनारेकी भूमिमें राजहंस पत्तीके समान अपने इच्छानुसार विहार करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता था ॥ १३९-१४० ॥ त्राहमिन्द्रोंका परचेत्रमें विहार नहीं होता क्योंकि शुक्तलेश्याके प्रभावसे अपने ही भोगों द्वारा संतोषको प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रोंको अपने निरुपद्रव सुखमय स्थानमें जो उत्तम प्रीति होती है वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि उनकी परत्तेत्रमें कीड़ा करनेकी इच्छा नहीं होती है ॥ १४१-१४२ ॥ 'मैं ही इन्द्र हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई इन्द्र नहीं है' इस प्रकार वे अपनी निरन्तर प्रशंसा करते रहते हैं और इसलिये वे उत्तमदेव श्रहमिन्द्र नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त होते हैं।। १४३॥ उन श्रहमिन्द्रके न तो परस्परमें

१ किरीटा - ग्र० । २ भूषितः । ३ निष्पन्तैः । ४ ग्रुमकर्मवताम् । ५ ग्रुभावहैः । 'शुभेच्छुभिः' 'स' पुस्तके टिप्पणे पाठान्तरम् । ग्रुभेषुभिः म०, ल० । ६ स्वचेत्रैः । ७ सन्तोषं गतवताम् । -मीयुषाम् ग्र०, प०, स०, द० । द रमणेच्छा । ६ परचेत्रेषु । १० मत् । ११ स्वीकृतश्लाघाः ।

स एष परमानन्दं स्वसाङ्कृतं समुद्वहन् । त्रयस्त्रिशत्पयोराशिप्रमितायुर्महाश्रुतिः ॥१४५॥ समेन चतुरस्रेण संस्थानेनातिसुन्दरम् । हस्तमात्रोन्छ्तं देहं हंसामं धवलं द्धत् ॥१४६॥ सहजांशुकदिव्यक्षित्रम् पासिरत्वङ्कृतम् । सौन्दर्यस्येव सन्दोहं द्धानो रुचिरं वपुः ॥१४७॥ 'प्रशान्तत्वित्तितेष्ट्यित्रम् पास्ति स्वदेहप्रसरज्योग्स्नाचीराव्यौ सग्नविग्रहः ॥१४८॥ स्कुरदाभरणोद्योतद्योतिताखिलदिङ् सुखः । तेजोराशिरिवैकथ्यम् उप्नितोऽतिभास्वरः ॥१४९॥ विशुद्धलेश्यः शुद्धेद्धदेहदोधितिदिग्धदिक् । वैसोधेनेव रसेनाप्तिन्धिणः सुखं निवृतः ॥१५०॥ सुधाशिनां सुनासीरप्रमुखाणामगोचरम् । संप्राप्तः परमानन्दप्रदं पद्मनुत्तरम् ॥१५९॥ त्रिसहस्वाधिकं त्रिशत्सहस्वाब्दव्यतिकमे । मानसं दिव्यमाहारं स्वसात्कुर्वन् धति द्यौ ॥१५२॥ मासः पोडशमः पञ्चदशिक्ष दिनैर्मतैः । प्राप्तोञ्चासस्थितस्तत्र सोऽहमिन्द्रोऽवसत् सुखम् ॥१५२॥ कोकनार्डागतं योग्यं मूर्तद्वयं सपर्ययम् । स्वावधिज्ञानदीपेव द्योतयन् सोऽद्यतत्तराम् ॥१५४॥ 'तन्मात्रां विक्रयां कत्तु म श्रस्य सामर्थ्यमस्यदः । वीतरागस्तु तन्नैवं कुरुते निष्प्रयोजनः ॥१५५॥ निल्नामं मुखं तस्य नेत्रे नीलोत्पलोपमे । कपोलादिन्द् सन्द्वायौ 'विग्वकानित्यरोऽधरः ॥१५६॥

असूया है, न परनिन्दा है, न आत्मप्रशंसा है और न ईर्ष्या ही है। वे केवल सुखमय होकर हर्षयुक्त होते हुए निरन्तर कीड़ा करते रहते हैं।। १४४।। वह वज्जनाभिका जीव अहमिन्द अपने आत्माके अधीन उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सुखको धारण करता था, तैंतीस सागर प्रसाण उसकी आयु थी और स्वयं अतिशय देदीप्यमान था॥ १४४॥ वह समचतुरस्र संस्थानसे अत्यन्त सुन्दर, एक हाथ ऊंचे और हंसके समान श्वेत शरीरको धारण करता था॥ १४६॥ वह साथ साथ उत्पन्न हुए दिन्य वस्न, दिन्य माला और दिन्य आभूषगोंसे विभूषित जिस मनोहर शरीरको धारण करता था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सौन्दर्यका समृह ही हो ॥ १४७॥ उस श्रहमिन्द्रकी वेषभूषा तथा विलास चेष्टाएँ श्रत्यन्त प्रशान्त थीं, ललित (मनोहर) थीं, उदात्त ( उत्कृष्ट ) थीं श्रीर धीर थीं । इसके सिवाय वह स्वयं श्रपने शरीरकी फैलती हुई प्रभारूपी चीरसागरमें सदा निमग्न रहता था ॥ १४८॥ जिसने अपने चमकते हुए आमूषणोंके प्रकाशसे दशों दिशाओंको प्रकाशित कर दिया था ऐसा वह अहिमन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानो एक-रूपताको प्राप्त हुन्त्रा श्रतिशय प्रकाशमान तेजका समृह ही हो।। १४९॥ वह विशुद्ध लेश्याका धारक था त्रीर त्रपने शरीरकी शुद्ध तथा प्रकाशमान किरणोंसे दशों दिशात्रोंको लिप्त करता था, इसिलये सदा सुखी रहनेवाला वह अहिमन्द्र ऐसा मालूम होता था मानो अमृतरसके द्वारा ही बनाया गया हो।। १४०।। इस प्रकार वह श्रहमिन्द्र ऐसे उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ जो इन्द्रादि देवोंके भी अगोचर है, परमानन्द देनेवाला है और सबसे श्रेष्ठ है।। १४१।। वह श्रहमिन्द्र तैंतीस हजार वर्ष व्यतीत होने पर मानसिक दिव्य आहार प्रहण करता हुआ धेर्य धारण करता था।। १४२ ॥ ऋौर सोलह महीने पन्द्रह दिन व्यतीत होने पर श्वासोछास प्रहण करता था। इस प्रकार वह अहमिन्द्र वहां (सर्वीर्थसिद्धिमें) सुखपूर्वक निवास करता था।। १५३।। ऋपने अवधिज्ञानरूपी दीपकके द्वारा त्रसनाडीमें रहनेवाले जातने योग्य मूर्तिक द्रव्योंको हनकी पर्यायों सहित प्रकाशित करता हुआ वह अहिमन्द्र अतिशय शोभायसान होता था।। १४४॥ उस ऋहमिन्द्रके अपने अवधिज्ञानके चेत्र बराबर विक्रिया करनेकी भी सामर्थ थी, परन्तु वह रागरहित होनेके कारण बिना प्रयोजन कभी विक्रिया नहीं करता था॥ १४४॥ उसका मुख कमलके समान था, नेत्र नील कमलके समान थे, गाल चन्द्रमाके तुल्य थे स्रौर

१ प्रशान्तललितोदात्तवीरा इति चत्वारो नैपथ्यमेदाः । २ एकस्वरूपमिति यावत् । एकधा शब्दस्य भावः । ३ श्रमृतसम्बन्धिनेत्यर्थः । ४ सुखसन्तप्तः । ५ त्रिसहस्रादिकं त्रिंशत् म०, ल० । ६ —नैर्गतैः ब०, द०, स० । ७ स्वावधिचेत्रमात्राम् । ८ सहशौ । ६ विभिन्नकापनवफलकान्तिषरः ।

इत्यादि वर्णनातीतं वपुरस्यातिभास्वरम् । कामनीयकसर्वस्वम् एकीभूतामिवारुधत् ॥१५७॥

प्राहारकशरीरं यत् निरलङ्कारभास्वरम् । योगिनामृद्धिजं तेन सदगस्याचकार् व् वपुः ॥१५८॥

एकान्तशान्तरूपं यत् सुखमासैनिरूपितम् । तदैकथ्यमिवापन्नम् अभूत्तरिमन् सुरोत्तमे ॥१५९॥

तेऽप्यष्टौ आतरस्तस्य धनदेवोऽप्यनरूपधीः । जातास्तत्सदशा एव देवाः पुषयानुभावतः ॥१६०॥

इति तत्राहिभिन्दास्ते सुखं मोच्चसुखोपमम् । भुञ्जाना निष्प्रवीचाराः चिरमासन् प्रमोदिनः ॥१६१॥

प्रवीक्तस्प्रवीचारसुखानन्तगुणात्मकम् । सुखमन्याहतं तेषां ग्रुभकमीद्योद्भवम् ॥१६२॥

संसारे खीसमासङ्गाद् अङ्गिनां सुखसङ्गमः । तदभावे कृतस्तेषां सुखमित्यत्र अच्यते ॥१६२॥

पनिर्हन्द्वत्तितामासाः शमुशन्तीह देहिनाम् । तत्कृतस्त्यं सरागाणां इन्द्रोपहतचेतसाम् ॥१६४॥

खीमोगो न सुखं चेतःसंमोहाद् गात्रसादनात्रं । तृष्णानुबन्धात् संतापरूपत्वाच्च यथा ववरः ॥१६५॥

मदनज्वरसंतप्तः तत्प्रतीकारवाञ्चया । खीरूपं सेवते आन्तः यथा कट्विप भेषजम् ॥१६६॥

मनोज्ञविषयासेवा तृष्णायै न वितृसये । तृष्णाचिषा च संतप्तः कथं नाम सुखी जनः ॥१६७॥

अधर विम्बफलकी कान्तिको धारण करता था ॥ १४६ ॥ अभी तक जितना वर्णन किया है उससे भी अधिक सुन्दर और अतिशय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो एक जगह इकट्टा किया गया सौन्दर्यका सर्वस्व (सार) ही हो ॥ १४७ ॥ छठवें गुग-स्थानवर्ती मुनियोंके आहारक ऋदिसे उत्पन्न होनेवाला और आमूषणोंके विना ही देदीप्यमान रहनेवाला जो त्र्याहारक शरीर होता है ठीक उसके समान ही उसे ब्रहमिन्द्रका शरीर देदीप्य-मान हो रहा था [ विशेषता इतनी ही थी कि वह आभूषणोंसे प्रकाशमान था ] ॥ १४८॥ जिनेन्द्रदेवने जिस एकान्त श्रौर शान्त रूप सुखका निरूपण किया है सालूम पड़ता है वह सभी सुख उस श्रहमिन्द्रमें जाकर इकट्टा हुआ था।। १४९।। वज्रनाभिके वे विजय, वैजयन्त, अपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ नामके आठों भाई तथा विशाल बुद्धिका धारक धनदेव ये नौ जीव भी अपने पुरायके प्रभावसे उसी सर्वार्थसिद्धिमें वज्रनाभिके समान ही श्रहमिन्द्र हुए ॥ १६० ॥ इस प्रकार उस सर्वार्थसिद्धिमें वे श्रहमिन्द्र मोन्नतुल्य सुखका श्रनुभव करते हुए प्रवीचार ( मैथुन ) के बिना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे।। १६१।। उन अह-मिन्द्रोंके शुभ कर्मके उदयसे जो निर्वाध सुख प्राप्त होता है वह पहले कहे हुए प्रवीचारसहित सुखसे अनन्त गुण होता है।। १६२।। जब कि संसारमें स्त्रीसमागमसे ही जीवोंको सुखकी प्राप्ति होती है तब उन श्रहमिन्द्रोंके स्त्री-समागम न होने पर सुख कैसे हो सकता है ? यदि इस प्रकार कोई प्रश्न करे तो उसके समाधानके लिये इस प्रकार विचार किया जाता है ॥ १६३ ॥ चूँकि इस संसारमें जिनेन्द्रदेवने आकुलता-रहित वृत्तिको ही सुख कहा है, इसिलये वह सुख उन सरागी जीवोंके कैसे हो सकता है जिनके कि चित्त अनेक प्रकारकी आकुलताओंसे व्याकुल हो रहे हैं।। १६४।। जिस प्रकार चित्तमें मोह उत्पन्न करनेसे, शरीरमें शिथिलता लानेसे, तृष्णा (प्यास ) बढ़ानेसे और संताप रूप होनेसे व्यर सुख रूप नहीं होता उसी प्रकार चित्तमें मोह, शरीरमें शिथिलता, लालसा श्रीर सन्ताप बढानेका कारण होनेसे स्त्री-संभोग भी सुख रूप नहीं हो सकता ।। १६४ ।। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कड़ वी श्रीषधिका भी सेवन करता है उसी प्रकार काम ज्वरसे संतप्त हुआ यह प्राणी भी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्नीक्षप श्रीषधका सेवन करता है।। १६६।। जब कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णांके लिये है न कि सन्तोषके लिये भी, तब रुष्णारूपी ज्वालासे संतप्त हुआ यह जीव सुखी कैसे हो सकता है ? ॥ १६७ ॥

१ बभौ । २ प्राप्तम् । ३ संयोगात् । ४ विचार्यते । ५ निष्परिग्रहकृत्तित्वम् । ६ शरीखलेशात् । ७ –तेऽभ्यार्तो प० । तेऽत्यार्तो ग्र०, द०, स०, म०, ल० । रोगी ।

ैरुजां यन्नोपघाताय तदौषधमनौपधम् । यन्नो दृन्याविनाशाय नाञ्चसा तज्जलं जलम् ॥१६८॥ न विह्नस्यापदं यच्च नार्थतस्तद्धनं धनम् । तथा तृष्णाच्छिदे यन्न न तद्विपयजं सुखम् ॥१६९॥ रुजामेप प्रतीकारो यत्खीसम्भोगजं सुखम् । निर्धाधिः स्वास्थ्यमापन्नः कुरुते किन्नु भेषजम् ॥१७०॥ परं स्वास्थ्यं सुखं नैतद् विपयेष्वनुराशिखाम् । ते हि पूर्वं तदात्वे च पर्यन्ते च विदाहिनः ॥१७९॥ मनोनिष्ठ तिमेवेह सुखं वाञ्छन्ति कोविदाः तत्कुतो विपयान्धानां नित्यमायस्तचेतसाम् ॥१७९॥ विपयानुभवे सौंख्यं यत्पराधीनमङ्गिनाम् । सावाधं सान्तरं बन्धकारणं दुःखमेव तत् ॥१७३॥ आपातमात्ररसिका विषया विपदारुखाः । तदुद्भवं सुखं नृषां क्यडुकयङ्कयनोपसम् ॥१७४॥ दग्धवर्षे यथा सान्द्रचन्द्वचर्चनम् । किञ्चदाश्वासजननं तथा विषयजं सुखम् ॥१७५॥ दुष्टवर्षे यथा चार-शस्त्रपाताद्युपक्रमः । प्रतीकारो रुजां जन्तोः तथा विषयसेवनम् ॥१७६॥

जिस प्रकार, जो श्रौषधि रोग दूर नहीं कर सके वह श्रौपधि नहीं है, जो जल प्यास दूर नहीं कर सके वह जल नहीं है और जो धन आपत्तिको नष्ट नहीं कर सके वह धन नहीं है इसी प्रकार जो विपयज सुख तृष्णा नष्ट नहीं कर सके वह विपयज (विषयोंसे उत्पन्न हुआ) सुख नहीं है।। १६८-१६६।। स्त्री-संभोगसे उत्पन्न हुन्ना सुख केवल कामेच्छा रूपी रोगोंका प्रतिकार मात्र है—उन्हें दूर करनेका साधन है। क्या ऐसा मनुष्य भी श्रीषधि सेवन करता है जो रोगरहित है और स्वास्थ्यको प्राप्त है ? भावार्थ—जिस प्रकार रोगरहित स्वस्थ मनुष्य स्त्रौषधिका सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारहित संतोषी श्रहमिन्द्र स्त्री-संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता है।।१७०।। विषयोंमें अनुराग करनेवाले जीवोंको जो सुख प्राप्त होता है वह उनका स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है-उसे उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि वे विषय, सेवन करनेसे पहले, सेवन करते समय श्रौर अन्तमें केवल संताप ही देते हैं ।। १७१ ।। विद्वान् पुरुष उसी सुखको चाहते हैं जिसमें कि विषयोंसे सनकी निवृत्ति हो जाती है—चित्त संतुष्ट हो जाता है, परन्तु ऐसा सुख उन विषयान्ध पुरुषोंको कैसे प्राप्त हो सकता है जिनका चित्त सदा विषय प्राप्त करनेमें ही खेद-खिन्न बना रहता है।। १७२ ॥ विषयोंका श्रनुभव करनेपर प्राणियोंको जो सुख होता है वह परा-धीन है, वाधात्र्योंसे सहित है, व्यवधान सहित है और कर्मदन्धनका कारण है, इसलिये वह सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है।। १७३।। ये विषय विषके समान अत्यन्त भयंकर हैं जो कि सेवन करते समय ही श्राच्छे माल्म होते हैं। वास्तवमें उन विषयोंसे उत्पन्न हुद्या मनुष्योंका सुख खाज खुजानेसे उत्पन्न हुए सुखके समान है अर्थात् जिस प्रकार खाज खुजाते समय तो सुख होता है परन्तु बादमें दाह पैदा होनेसे उल्टा दुःख होने लगता है उसी प्रकार इन विषयोंके सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता है किन्तु बादमें तृष्णाको वृद्धि होनेसे दुःख होने लगता है।। १७४॥ जिस प्रकार जले हुए घावपर घिसे हुए गीले चन्दनका लेप कुछ थोड़ासा आराम ज्त्पन्न करता है उसी प्रकार विषय सेवन करनेसे उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड़ासा संतोप उत्पन्न करता है। भावार्थ-जब तक फोड़ेके भीतर विकार विद्यमान रहता है तब तक चन्दन आदिका लेप लगानेसे स्थायी आराम नहीं हो सकता इसी प्रकार जब तक मनमें विषयोंकी चाह विद्यमान रहती है तब तक विषय सेवन करनेसे स्थायी सुख नहीं हो सकता। स्थायी आराम श्रोर सुख तो तब प्राप्त हो सकता है जब कि फोड़ेके भीतरसे विकार श्रोर मनके भीतरसे विषयोंकी चाह निकाल दी जावे। अहमिन्द्रोंके मनसे विषयोंकी चाह निकल जाती है इसितये वे सच्चे सुखी होते हैं॥ १७५॥ जिस प्रकार विकारयुक्त घाव होनेपर उसे

१ रुजो— म०, द०, ल०। २ जलपानेच्छाविनाशाय। ३ तत्काले। ४ मनस्तृप्तिम्। ५ कथपन्तीत्यर्थः। ६ ग्रायासांभतम्। ७ ग्रानुमवमात्रम्।

प्रियाङ्गनाङ्गसंसर्गाद् यदीह् सुखमाङ्गनाम् । नसु पित्तस्थानादीनां तिरश्चामस्तु सत्सुखम् ॥१७७॥ सुनीमिनद्र'महे पूतिवर्णीभूतकुर्योनिकाम् । अवशं सेवमानः श्वा सुखी चेत् खीजुपां सुखम् ॥१७६॥ निम्बहुमे वथोत्पन्नः कीटकस्तद्रसोपभुक् । मधुरं तद्रसं वेति तथा विपविणोऽप्यमी ॥१७९॥ संभोगजनिनं खेदं रखाधमानः सुखास्थया । तत्रैव रितमायान्ति भवावस्करकोटकाः ॥१८०॥ विपवानुभवात् पुंतां रितमात्रं प्रजःयते । रितश्चेत् सुखमायातं नन्व मध्यादनेऽपि तत् ॥१८२॥ स्थामी रितमासाच विपयाननुभुञ्जते । तथा श्वस्करकुर्खं तद्रस्थैवास्यमेधकम् ॥१८२॥ गृथकुमेर्यथा गृथरससेवा परं सुखम् । तथैव विपयानीप्योः सुखं जन्तोर्विगहितम् ॥१८३॥ विपयाननुभुञ्जानः खीप्रधानान् सवेपथुः । श्वसन् प्रस्वनन्तसर्वोङ्गः सुखी चेदसुखीह् कः ॥१८४॥ श्रायासमात्रमत्राज्ञः सुखिमत्यभिमन्यते । विपयाशाविम्हात्मा श्वेवास्थि दशनैर्दशन् ॥१८५॥

चारयुक्त शस्त्रसे चीरने श्रादिका उपक्रम किया जाता है उसी प्रकार विषयोंकी चाहरूपी रोग उत्पन्न होनेपर उसे दूर करनेके लिये विषय सेवन किया जाता है और इस तरह जीवोंका यह विषयसेवन केवल रोगोंका प्रतिकार ही ठहरता है।। १७६।। यदि इस संसारमें प्रिय स्त्रियोंके स्तन, योनि त्रादि त्रंगके संसर्गसे ही जीवोंको सुख होता हो तो वह सुख पत्ती, हरिए आदि तिर्यक्रींको भी होना चाहिये।। १७७॥ यदि स्त्रीसेवन करनेवाले जीवोंको सुख होता हो तो कार्तिकके महीनेमें जिसकी योनि अतिशय दुर्गन्थयुक्त फोड़ोंके समान हो रही है ऐसी कुत्तीको स्वच्छन्द्तापूर्वक सेवन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिये ॥ १७८ ॥ जिस प्रकार नीमके वृत्तमें उत्पन्न हुन्ना कीड़ा उसके कडुवे रसको पीता हुन्ना उसे मीठा जानता है उसी प्रकार संसाररूपी विष्ठामें उत्पन्न हुए ये मनुष्यरूपी कीड़े स्ती-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदको हो सुख मानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं ऋौर उसीमें प्रीतिको प्राप्त होते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार नीमका कीड़ा नीमके कड़्वे रसको आनन्ददायी मानकर उसीमें तल्लीन रहता है अथवा जिस प्रकार विष्ठाका कीड़ा उसके दुर्गन्धयुक्त अपवित्र रसको उत्तम समफ्तकर उसीमें रहता हुआ आनन्द मानता है उसी प्रकार यह संसारी जीव संभोगजनित दु:खको सुख मानकर उसीमें तल्लीन रहता है।। १७९-१८०।। विषयोंका सेवन करनेसे प्राणियोंको केवल प्रेम ही उत्पन्न होता है। यदि वह प्रेम ही सुख माना जावे तो विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुओं के खानेमें भी सुख मानना चाहिये क्योंकि विषयी मनुष्य जिस प्रकार प्रेमको पाकर अर्थात् प्रसन्नताके विषयोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार कुत्ता और शूकरोंका समूह भी तो प्रसन्नताके साथ विष्ठा त्रादि त्रपवित्र वस्तुएँ खाता है।। १८१-१८२।। त्रथवा जिस प्रकार विष्ठाके कीड़ेको विष्ठाके रसका पान करना ही उत्कृष्ट सुख मालूम होता है उसी प्रकार विषयसेवनकी इच्छा करनेवाले जन्तुको भी निन्दा विषयोंका सेवन करना उत्कृष्ट सुख मालूम होता है ॥ १८३॥ जो पुरुष, स्त्री आदि विषयोंका उपभोग करता है उसका सारा शरीर काँपने लगता है, श्वास तीव्र हो जाती है श्रौर सारा शरीर पसीनेसे तर हो जाता है। यदि संसारमें ऐसा जीव भी सुखी माना जावे तो फिर दुखी कौन होगा ?।। १८४ ।। जिस प्रकार दांतोंसे हड्डी चवाता हुआ कुत्ता श्रपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार जिसकी श्रात्मा विषयोंसे मोहित हो रही है ऐसा मूर्ख प्राणी भी विषय सेवन करनेसे उलक हुए परिश्रम मात्रको ही सुख मानता है। भावार्थ— जिस प्रकार सूखी हड्डी चवानेसे कुत्तेको कुछ भी रसकी प्राप्ति नहीं होती वह व्यर्थ ही अपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार विषयसेवन करनेसे प्राणीको कुछ भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं होती, वह व्यर्थ ही श्रपनेको सुखी मान लेता है। प्राणियोंकी इस विपरीत मान्यताका कारण

१ कार्तिकमासे । २ सुखबुद्ध्या । ३ ग्रागतम् । ४ विड्मक्षणे । ५ प्रातुमिन्छोः । ६ सकम्पः ।

ततः स्वाभाविक कर्म क्षयात्तन्त्रशमाद्पि । यदाह्रादनमेतत् स्यात् सुखं नान्यव्यपाश्रयम् ॥९८६॥ परिवारिर्द्धिमामय्या सुखं स्यात् करूपवासिनाम् । तदभावेऽहृमिन्द्राणां कुतस्त्यमिति चेत् सुखम् ॥१८०॥ परिवारिर्द्धिमत्तेव' किं सुखं किसु तद्वताम् । तत्सेवा सुखमित्येवम् अत्र स्याद् द्वितयी गतिः ॥१८८॥ सान्तःपुरो धनर्द्धीद्धपरिवारो उवरी नृपः । सुखी स्वाचिद् सन्मात्राद् विपयात् सुखमीप्सितम् ॥१८९॥ तत्सेवासुखमित्यत्र दत्तमेवोत्तरं पुरा । तत्सेवा तीव्रमायस्तः कथं वा सुखमाग् भवेत् ॥१९०॥ परयेते विपयाः स्वप्नभोगाभा विप्रलम्भकाः । अश्रयायुकाः कुतस्तेभ्यः सुखमार्त्तियां नृगाम् ॥१९९॥ विप्रानउर्जयन्नेव तावद्दुःखं महद् भवेत् । तद्रचाचिन्तने भूयो भवेदत्यन्तमार्त्तधीः ॥१९२॥ तद्वियोगे पुनर्दुःखम् प्रपारं परिवर्तते । पूर्वीनुभृतविषयान् स्मृत्वा स्मृत्वावसीदतः ॥१९२॥ ध्वाशितम्भवानेतान् विप्यान् धिगपयायिनः । येपामासेवनं जन्तोः न सन्तापोपशान्तये ॥१९४॥ विद्वित्यवैः सिन्थोः स्रोतोभिरिव सारितः । तथा विषयसंभोगैः परं 'संतर्पमृच्छ्ति ॥१९६॥ चारमम्य यथा पीत्वा नृष्यत्यतितरां नरः । तथा विषयसंभोगैः परं 'संतर्पमृच्छ्ति ॥१९६॥

विषयोंसे आत्माका मोहित हो जाना ही है।। १८४।। इसलिये कर्मों के च्रयसे अथवा उपशमसे जो स्वाभाविक ब्राह्माद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख अन्य वस्तुओं के आश्रयसे कभी ज्लम् नहीं हो सकता ।। १८६ ।। अब कदाचित् यह कहो कि स्वर्गीमें रहनेवाले देवोंको परिवार तथा ऋदि त्रादि सामग्रीसे सुख होता है परन्तु अहमिन्द्रोंके वह सामग्री नहीं है इसलिये उसके श्रभावमें उन्हें सुख कहांसे प्राप्त हो सकता है ? तो इस प्रश्नके समाधानमें हम दो प्रश्न उपस्थित करते हैं। वे ये हैं-जिनके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस सामग्रीकी सत्तामात्रसे सुख होता है ? अथवा उसके उपभोग करने से ? ॥ १८७-१८८ ॥ यदि सामग्रीकी सत्तामात्रसे ही त्रापको सुख मानना इष्ट है तो उस राजाको भी सुखी होना चाहिये जिसे ज्वर चढ़ा हुआ है और अन्तःपुरकी स्त्रियाँ, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री जिसके समीप ही विद्यमान है।। १८९।। कदाचित् यह कहो कि सामग्रीके उपभोगसे सुख होता है तो उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि परिवार आदि सामग्रीका उपमोग करनेवाला उनकी सेवा करनेवाला पुरुष अत्यन्त श्रम और इसको प्राप्त होता है खतः ऐसा पुरुष सुखी कैसे हो सकता है ?।। १९० ।। देखो, ये विषय स्वप्नमें प्राप्त हुए भोगोंके समान अस्थायी और धोखा देनेवाले हैं। इसलिये निरन्तर आर्तध्यान रूप रहनेवाले पुरुषोंको उन विषयोंसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? भावार्थ-पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं है इसिलये उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर आर्तध्यान करना पड़ता है और दूसरे प्राप्त होकर स्वप्नमें दिखे हुए भोगोंके समान शीघ ही नष्ट हो जाती है इसिलये निरन्तर इष्ट वियोगज आर्तध्यान होता रहता है। इस प्रकार विचार करनेसे माल्म होता है कि विषय-सामग्री सुखका कारण नहीं है।। १९१।। प्रथम तो यह जीव विषयों के इकट्टे करने में बड़े भारी दुःखको प्राप्त होता है और फिर इकट्ठे हो चुकनेपर उनकी रज्ञाकी चिन्ता करता हुआ अत्यन्त दुखी होता है ॥ १९२ ॥ तदनन्तर इन विषयोंके नष्ट हो जानेसे ऋपार दुःख होता है क्योंकि पहले भोगे हुए विषयोंका बार बार स्मरण करके यह प्राणी बहुत ही दुखी होता है ।।१९३॥ जिन विषयोंके सेवन करनेसे संसार नष्ट नहीं होता, जो विनाशशील हैं ऋौर जिनका सेवन जीवोंके सन्तापको दूर नहीं कर सकता ऐसे इन विषयोंको धिक्कार है।। १६४।। जिस प्रकार ईंधनसे अग्निकी तृष्णा नहीं मिटती और निदयोंके पूरसे समुद्रकी तृष्णा दूर नहीं होती उसी प्रकार भोगे हुए विषयोंसे कभी जीवोंकी **तृष्णा दूर नहीं होती ॥ १**६४ ॥ जिस प्रकार

१ त्र्यस्तित्वमेव । २ वञ्चकाः । ३ त्रस्थिराः । ४ त्रातृप्तिजनकान् । त्र्यनाशितमवान् त्रा०, प०, स० । ५ सिरसम्बन्धिमः । ६ त्रामिलाषम् ।

श्रहो विषयिणां न्यापत्पञ्चेन्द्रियवशास्मनाम् । विषयामिषगृध्नुनाम् श्रिचन्त्यं दुःखमापुपाम् ॥१९७॥ वने वनगजास्तुङ्गा यूथपाः प्रोन्मदिष्णवः । अवपातेषु सीदन्ति करिणीस्पर्शमोहिताः ॥१६८॥ सरन् सरसि संफुल्लकह्वारस्वादुवारिणि । मस्यो विद्यमांसार्थी जीवनाशं प्रणस्यति ॥१९९॥ मधुव्रतो सदामोदम् श्राजिवन् मददन्तिनाम् । मृत्युमाह्वयते गुञ्जन् कर्णतालामिताडनैः ॥२००॥ पतङ्गः पवनालोलदीपाँचिष पतन् सुदुः । मृत्युमिच्छत्यनिच्छोऽपि मिषसाद्ग्तविग्रहः ॥२०१॥ पथेष्टगतिका पृत्रु सुदुः । मृत्युमिच्छत्यनिच्छोऽपि मिषसाद्ग्तविग्रहः ॥२०१॥ यथेष्टगतिका पृत्रु सुदुः । गीतासङ्गा नमृतिं यान्ति 'सृगयोर्मुगयोषितः ॥२०१॥ इत्येकशोऽपि विषये बह्वपायो निषेदितः । किं पुनविषयाः पुंसां सामस्स्येन निषेविताः ॥२०१॥ हतोऽयं विषयेर्जन्तुः स्रोतोभिः सरितामिव । १०१॥ विपयैर्वित्रस्वरुग् स्वरुग्निस्ति । १०४॥ विपयैर्वित्रस्वरुग्ने प्राप्तिप्वनायित्रः । धनायाभासितोः जन्तुः क्लेशानाप्नोति दुस्सहान् ॥२०५॥ विषयेर्वेव्यस्त्रुग्ने सुदुरार्लः स्याद् इष्टालाभे सुचं गतः । तस्य लाभेऽप्यसंतुष्टो दःखमेवानुधाविति ॥२०६॥

मनुष्य खारा पानी पीकर छौर भी छाधिक प्यासा हो जाता है उसी प्रकार यह जीव, विषयोंके संभोगसे और भी अधिक तृष्णाको प्राप्त हो जाता है।। १६६॥ अहो, जिनकी आत्मा पंचे-न्द्रियोंके विषयोंके अधीन हो रही है जो विषयरूपी मांसकी तीव लालसा रखते हैं और जो श्रचिन्त्य दुःखको प्राप्त हो रहे हैं ऐसे विषयी जीवोंको बड़ा भारी दुःख है।। १९७॥ वनोंमें बड़े बड़े जंगली हाथी जो कि अपने भुएडके अधिपति होते हैं और अत्यन्त मदोन्यत्त होते हैं वे भी हथिनीके स्पर्शसे मोहित होकर गड़ोंमें गिरकर दुखी होते हैं।। १६८।। जिसका जल फूले हुए कमलोंसे अत्यन्त स्वादिष्ट हो रहा है एसे तालावमें अपने इच्छानुसार विहार करनेवाली मछली वंशीमें लगे हुए मांसकी श्रमिलाषासे प्राण खो बैठती है - वंशीमें फँसकर मर जाती है ॥ १९९ ॥ मदोन्मत्त हाथियोंके मदकी वास महरण करनेवाला भौरा गुंजार करता हुआ उन हाथियोंके कर्णरूपी बीजनोंके प्रहारसे मृत्युका आह्वान करता है।। २००।। पतंग वायुसे हिलती हुई दीपककी शिखा पर बार बार पड़ता है जिससे उसका शरीर स्याहीके समान काला हो जाता है और वह इच्छा न रखता हुआ भी मृत्युको प्राप्त हो जाता है।। २०१।। इसी प्रकार जो हरिणियाँ जंगलमें अपने इच्छानुसार जहाँ तहाँ घूमती हैं तथा कोमल और खादिष्ट तृणके श्रंकर चरकर पृष्ट रहती हैं वे भी शिकारीके गीतोंमें श्रासक्त होनेसे मृत्युको प्राप्त हो जाती हैं ॥ २०२ ॥ इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक एक इन्द्रियका विषय अनेक दु:खोंसे भरा हुआ है तब फिर समस्त रूपसे सेवन किये हुए पांचों ही इन्द्रियोंके विषयोंका क्या कहना है ॥ २०३ ॥ जिस प्रकार निद्योंके प्रवाहसे खींचा हुआ पदार्थ किसी गहरे गड्ढेमें पड़कर उसकी भँवरोंमें फिरा करता है उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे खींचा हुआ यह जँनतु नरकरूपी गहरे गड्डेमें पड़कर दु:खरूपी भँवरोंमें फिरा करता है श्रीर दु:खी होता रहता है ॥ २०४ ॥ विषयोंसे ठगा हुआ यह मूर्ख जन्तु पहले तो अधिक धनकी इच्छा करता है और उस धनके लिये प्रयत्न करते समय दुखी होकर अनेक क्लेशोंको प्राप्त होता है। उस समय क्लिष्ट होनेसे यह भारी दुखी होता है। यदि कदाचित् मनचाही वस्तुत्रोंकी प्राप्ति नहीं हुई तो शोकको प्राप्त होता है। और यदि मनचाही वस्तुकी प्राप्ति भी हो गई तो उतनेसे संतुष्ट नहीं होता जिससे फिर भी उसी दु:खके

१ लुब्धानाम् । २ -मीयुषाम् ग्र०, प०, द०, स०, ल० । ३ जलपातनार्थगर्तेषु । ४ 'विडशं मत्स्यवन्धनम्' । ५ जीवन्नेव नश्यतीत्यर्थः । ६ -ष्टमेतिकाः द०, ट० । एतिकाः चरन्त्यः । ग्रा समन्तात् इतिर्गमनं यासां ताः, ग्रथवा एतिकाः नानावर्षाः । ७ ग्रासक्तेः । ८ व्याधस्य । ६ एकैकम् । १० नरके गर्ते च । ११ विप्रलुब्धोऽय- अ० । १२ ग्रातिशयेन वाञ्छति । १३ धनवाञ्छया ग्रायस्तः ।

ेतनस्तद्वागतद्वेयद्विपतासां जडाशयः। कर्म बध्नाति दुर्मोचं येनामुत्रावसीदित ॥२०७॥ कर्मणानेनं दोस्थित्यं दुर्गतावनुसंश्रितः। 'दुःखासिकामवाष्नोति महतीमितगिर्हिताम् ॥२०८॥ विषयानोहते दुःखी 'तत्प्राप्तावतिगृद्धिमान्'। 'ततोऽतिदुर्नुष्ठानैः कर्मं बध्नात्यशर्मदम् ॥२०९॥ इति सृयोऽपि तेनैव चक्रकेण परिश्रमन् । संसारापारदुर्वाद्धौ पतत्यत्यस्तदुस्तरे ॥२१०॥ तस्माद् विषयज्ञासेनां मत्वानर्थपरम्पराम् । विषयेषु रितस्याज्या तीवदुःखानुवन्यिषु ॥२११॥ कारीपाग्नीष्टकापाकताणांग्निसदशा मताः । त्रयोऽभी वेदसंतापाः तद्वाञ्चन्तः' कथं सुखी ॥२१२॥ 'ततोऽधिकमिदं दिव्यं सुखमप्रविचारकम् । देवानामहमिन्दाणामिति निश्चिनु मागध ॥२१२॥ सुखमेतेन' सिद्धानाम् श्ररपुक्तं' विषयातिगम् । श्रप्रमेयमनन्तञ्च यदात्मोत्थमनीदशम् ॥२१४॥ यद्दियं यच मानुष्यं सुखं त्रेकात्यगोचरम् । तत्सर्वं पिणिडतं नार्धः' सिद्धचणसुखस्य च ॥२१५॥ सिद्धानां सुखमात्मोत्थम् श्रव्यावाधमकर्मजम् । परमाह्वादरूपं तद् श्रनौपम्यमनुक्तरम् ॥२१६॥ सर्वद्वनद्विनर्भुकः' शीतीभूता निरुत्सुकाः । सिद्धाश्रेत् सुखनः सिद्धमहमिन्द्रास्पदे सुखम् ॥२१६॥

तिये दौड़ता है।। २०४-२०६।। इस प्रकार यह जीव रागद्वेषसे अपनी आत्माको द्षित कर ऐसे कर्मीका बन्ध करता है जो वड़ी कठिनाईसे छूटते हैं और जिस कर्मबन्धके कारण यह जीव परलोकमें अत्यन्त दुःखी होता है।। २०० ॥ इस कर्मवन्धके कारण ही यह जीव नरकादि दुर्गतियों में दुःखमय स्थितिको प्राप्त होता है और वहां चिरकाल तक अतिशय निन्दनीय बड़े बड़े दुःख पाता रहता है।। २०८।। वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोंकी इच्छा करता है और उनके प्राप्त होनेमें तीत्र लालसा रखता हुआ अनेक दुष्कर्म करता है जिससे दुःख देने-वाले कमौंका फिर भी बन्ध करता है। इस प्रकार दुखी होकर फिर भी विषयोंकी इच्छा करता है, उसके लिये दुष्कर्म करता है, खोटे कर्मीका बन्ध करता है और उनके उदयसे द:ख भोगता है। इस प्रकार चक्रक रूपसे परिश्रमण करता हुआ जीव श्रत्यन्त दुःखसे तिरने योग्य संसार-रूपी अपार समुद्रमें पड़ता है।। २०९-२१०।। इसिलये इस समस्त अनर्थ-परम्पराको विषयोंसे उत्पन्न हुन्या मानकर तीत्र दुःख देनेवाले विषयोंमें प्रीतिका परित्याग कर देना चाहिये॥ २११॥ जब कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद इन तीनों ही वेदोंके सन्ताप क्रमसे सूखे हुए कण्डेकी श्राम्त, ईंटांके श्रवाकी श्राम्त श्रीर तृएकी श्राम्तके समान माने जाते हैं तब उन वेदोंको धारण करनेवाला जीव सुखी कैसे हो सकता है।। २१२।। इसलिये हे श्रेणिक, तूं निश्चय कर कि श्रहमिन्द्र देवोंका जो प्रवीचाररहित दिव्य सुख है वह विषयजन्य सुखसे कहीं श्रधिक है ॥ २१३ ॥ इस उपर्युक्त कथनसे सिद्धोंके उस सुखका भी कथन हो जाता है जोकि विषयोंसे रहित है, प्रमाग्ररहित है, अन्तरहित है, उपमारहित है और केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है ॥२१४॥ जो स्वर्गलोक और मनुष्यलोक सम्बन्धी तीनों कालोंका इकट्टा किया हुआ सुख है वह सिद्ध पर-मेष्ठीके एक चएके सुखके बराबर भी नहीं है।। २१४।। सिद्धोंका वह सुख केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है, बाधारहित है, कर्मों के च्चयसे उत्पन्न होता है, परम आह्वाद रूप है, अनुपम है श्रीर सबसे श्रेष्ठ है ॥ २१६ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी सब परिप्रहोंसे रहित हैं, शांत हैं और उत्कण्ठासे रहित हैं जब वे भी सुखी माने जाते हैं तब श्रहमिन्द्र पदमें तो सुख श्रपने श्राप ही सिद्ध हो जाता है। भावार्थ — जिनके परिप्रहका एक अंश मात्र भी नहीं है ऐसे सिद्ध भगवान ही जत्र

१ ततः कारणात् । २ इष्टलाभालाभरागद्वेष । ३ कर्मणा तैन श्रा०, प०, स०, द० । ४ दुःस्थितिम्, दुःखेनावस्थानम् । ५ विषयप्राप्तौ । ६ लोभवान् । ७ ततः लोभात् । ८ तद्व ज्ञन्तुः म०, ल० । ६ ततः कारणात् । १० श्राहमिद्र सुखप्रतिपादनप्रकारेण । ११ श्रातिशयेनोक्कम् । १२ मूल्यम् । १३ द्वन्द्वः परिग्रहः ।

### मालिनी वृत्तम्

निरतिशयमुदारं निष्प्रवीचारमावि-

ष्कृतसुकृतफलानां 'कल्पलोकोत्तराणाम्।

सुखममरवराणां दिब्यमब्याजरम्यं<sup>र</sup>

शिवसुखमिव तेषां संमुखायातमासीत् ॥२१८॥

सुखमसुखमितीदं संसृतौ देहभाजां

द्वितयसुदितमासैः कर्मबन्धानुरूपम्।

सुकृत<sup>्</sup>विकृतभेदात्तच कर्म द्विधोक्तं

मधुरकदुकपाकं ' भुक्तमेकं तथान्नम् ॥२१९॥

सुकृतफन्तमुदारं विद्धि सर्वार्थसिद्धौ

दुरितफलमुद्यं सप्तमीनारकाणाम्।

शमदमयमयोगे रित्रमं पुरवभाजाम्-

श्रशमदमयमानां कर्मणा दुष्कृतेन ॥२२०॥

सुखी कहलाते हैं तब जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिमह विद्यमान हैं ऐसे अहिमन्द्र भी अपेचाकृत सुखी क्यों न कहलावें ? ॥ २१७ ॥ जिनके पुण्यका फल प्रकट हुआ है ऐसे स्वर्गलोकसे श्रागे ( सर्वार्थसिद्धिमें ) रहनेवाले उन वज्जनाभि श्रादि श्रहमिन्द्रोंको जो सुख प्राप्त हुत्रा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो मोत्तका सुख ही उनके संमुख प्राप्त हुआ हो क्योंकि जिस प्रकार मोत्तका सुख अतिशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिव्य (उत्तम) और स्वभावसे ही मनोहर रहता है उसी प्रकार उन श्रहमिन्द्रोंका सुख भी श्रतिशयरहित, उद्दार, प्रवीचाररहित, दिट्य (स्वर्ग सम्बन्धी ) श्रौर खभावसे ही मनोहर था।। भावार्थ-मोत्तके सख श्रौर श्रहमिन्द श्रवस्थाके सुखमें भारी अन्तर रहता है तथापि यहाँ श्रेष्टता दिखानेके लिए अहमिन्द्रोंके सुखमें मोचके सुखका सादृश्य बताया है।। २१८।। इस संसारमें जीवोंको जो सुख दुःख होते हैं वे दोनों ही श्रपने-श्रपने कर्मबन्धके श्रनुसार हुत्रा करते हैं ऐसा श्री श्ररहन्त देवने कहा है। वह कर्म पुण्य श्रीर पापके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। जिस प्रकार खाये हुए एक ही श्रन्नका मधुर श्रीर कदुक रूपसे दो प्रकारका विपाक देखा जाता है उसी प्रकार उन पुण्य और पाप रूपी कमींका भी क्रमसे मधुर (सुखरायी) श्रोर कटुक (दुःखदायी) विपाक-फल-देखा जाता है ॥ २१९॥ पुरुयकर्मीका उत्कृष्ट फल सर्वार्थसिद्धिमें श्रीर पापकर्मीका उत्कृष्ट फल सप्तम पृथिवीके नारिकयोंके जानना चाहिये । पुण्यका उप्क्रष्ट फल परिणामोंको शान्त रखने, इन्द्रियोंका दमन करने श्रौर निर्दोष चारित्र पालन करनेसे पुण्यात्मा जीवोंको प्राप्त होता है और पापका उत्कृष्ट फल परिखामों को शान्त नहीं रखने, इन्द्रियोंका दमन नहीं करने तथा निर्दोष चारित्र पालन नहीं करनेसे पापी

१ कल्पातीतानाम्। २ अनुपाधिमनोज्ञम्। ३ -तदुरितभेदा- अ, प०, स०, द०, म०, ल० । ४ परिणमनम्। ५ योगः स्थानम्। ६ प्रथमम्।

'कृतमितिरिति धीमान्' शङ्करीं तां जिनाज्ञां'
शमदमयमशुद्धये" भावयेदस्ततन्द्रः ।
सुखमतुल्रमभीप्सुर्दुःखभारं 'जिहासुनिकटतरजिनश्रीवैज्ञनाभिर्यथायम् ॥२२१॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टितचणमहापुराणसंप्रहे भगवद्वज्ञनाभिसर्वार्थेसिद्धिगमनवर्णनं नाम एकादशं पर्व ॥११॥

जीवोंको प्राप्त होता है।। २२०।। जिस प्रकार बहुत ही शीघ्र जिनेन्द्र लह्मी (तीर्थंकर पद्) प्राप्त करनेवाले इस वज्जनाभिने शम, दम और यम (चारित्र) की विशुद्धिके लिए आलस्यरहित होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली आज्ञाका चिन्तवन किया था उसी प्रकार अनुपम सुखके अभिलाषी दुःखके भारको छोड़नेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान् विद्वान् पुरुषोंको भी शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये आलस्य (प्रमाद) रहित होकर कल्याण करनेवाली श्री जिनेन्द्र देवकी आज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये—दर्शन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तवन करना चाहिये।। २२१॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगविज्ञनसेनाचार्यप्रणीत विषष्टिलज्ञण महापुराण संप्रहमें श्री भगवान् वज्जनाभिके सर्वार्थसिद्धि गसनका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ पर्व समाप्त हुन्ना ।

१ सम्पूर्णबुद्धिः। २ विद्वान्। ३ श्रीजिनाज्ञां म०, ल०। ४ —सिद्ध्यै ग्र०, स०। ५ हातुमिच्छुः।

## द्वादशं पर्व

श्रथ तिस्मन् महाभागे' स्वलीकाद् भुवमेष्यिति । यद्षुत्तकं जगत्यस्मिन् तद्वच्ये श्रणुताधुना ॥१॥ श्रमानतरे पुराणार्थकोविदं वदतां वरम् । पप्रच्छुर्भुनयो नम्ना गौतमं गणनायकम् ॥२॥ भगवन् भारते वर्षे भोगभूमिस्थितिच्युतौ । कर्मभूमिन्यवस्थायां प्रस्तायां यथायथम् ॥३॥ तथा कुलवरोत्पत्तिः त्वया प्रागेव वर्षिणता । नाभिराजश्च तज्ञान्त्यो विश्वच्चत्रगणामणीः ॥४॥ स एप धर्मसर्गस्य स्त्रधारं महाधियम् । इच्वाकुत्येष्टस्थमं काश्रमे समजीजनत् ॥५॥ तस्य स्वर्गावतारादिकत्याणार्द्धश्च कीदशी । इदमेतत्त्वया बोद्धम् इच्छामस्त्वदनुम्रहात् ॥६॥ विश्वस्थानत्वस्थालित्यं व्याजहार गणाधिपः । स ११तान् विक्रस्थान् कुर्वन् श्रुचिभिर्दशनांश्रमिः ॥७॥ इह जम्बूमित द्वीपे भरते खचराचलात् । दिच्यो मध्यमे खण्डे कालसन्धौ पुरोदिते ॥८॥ प्वौक्तकुलह्तस्वन्त्यो नाभिराजोऽग्रिमोऽप्यभूत् । व्यावर्णितायुरुत्सेधरूपसौन्दर्यविश्रमः ॥९॥ सनाभिभौविनां राज्ञां १३सनाभिः १९स्वगुणांश्रभिः । भास्यानिव वभौ लोके भास्वन्मौलिर्महाखुतिः । । । श्रशीव स कलाधारः तेजस्वी भानुमानिव । प्रभुः शक्र इवाभोष्टफलदः कलपशाखिवत् ॥९९॥

श्रनन्तर गौतम स्वामी कहने लगे कि जब वह वज्रनाभिका जीव श्रहमिन्द्र, स्वर्गलोकसे पृथ्वी पर अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तव इस संसारमें जो वृत्तान्त हुआ था अव मैं उसे ही कहूँगा । श्राप लोग ध्यान देकर सुनिये ॥ १ ॥ इसी वीचमें मुनियोंने नम्न होकर पुराणके ऋर्थको जाननेवाले और वक्ताओं में श्रेष्ट श्री गौतम गणधरसे प्रश्न किया ॥ २ ॥ कि हे भगवन्, जब इस भारतवर्षमें भोगभूमिकी स्थिति नष्ट हो गई थी त्रौर क्रम क्रमसे कर्मभूमिकी व्यवस्था फैल चुकी थी उस समय जो कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका वर्णन आप पहले ही कर चुके हैं। उन कुलकरोंमें अन्तिम कुलकर नाभिराज हुए थे जो कि समस्त चत्रिय समृह्के अगुआ (प्रधान) थे। उन नाभिराजने धर्मरूपी सृष्टिके सूत्रधार, महाबुद्धिमान् श्रौर इस्वाकु कुलके सर्वश्रेष्ठ भगवान् ऋषभदेवको किस आश्रममें उत्पन्न किया था ? उनके स्वर्गावतार आदि कल्याएकोंका ऐश्वयं कैसा था ? श्रापके श्रनुप्रहसे हमलोग यह सब जानना चाहते हैं ॥ ३-६ ॥ इस प्रकार जब उन मुनियोंका प्रश्न समाप्त हो चुका तब गणनायक गौतम स्वामी श्रपने दांतोकी निर्मल किरणोंके द्वारा मुनिजनोंको पापरहित करते हुए बोले॥ ७॥ कि हम पहले जिस कालसंधिका वर्णन कर चुके हैं उस कालसंधि (भोगभूमिका श्रन्त श्रौर कर्मभूमिका प्रारम्भ होने ) के समय इसी जम्बू द्वीपके भरत चित्रमें विजयार्ध पर्वतसे दत्तिगाकी स्रोर मध्यम-श्रार्य खण्डमें नाभिराज हुए थे। वे नाभिराज चौद्ह कुलकरोंमें श्रन्तिम कुलकर होने पर भी सबसे अग्रिम (पहले) थे। (पन्नमें सबसे श्रेष्ठ थे) उनकी आयु, शरीरकी अंचाई, रूप, सौन्दर्य और विलास आदिका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ ५-६॥ देदीप्यमान मुकुटसे शोभायमान श्रौर महाकान्तिके धारण करनेवाले वे नाभिराज श्रागामी कालमें होनेवाले राजात्रोंके बन्धु थे त्रौर त्रपने गुणरूपी किरणोंसे लोकमें सूर्यके समान शोभायमान हो रहे थे ॥ १० ॥ वे चन्द्रमाके समान कलाओं (अनेक विद्याओं ) के आधार थे, सूर्यके समान तेजस्वी थे, इन्द्रके समान ऐश्वर्यशाली थे और कल्प वृत्तके समान मनचाहे फल देनेवाले थे।। ११॥

१ महाभाग्यवित । २ स्रागिमध्यिति सित । ३ स्रंवसरे । ४ स्थितौ । ५ तदा स्र०, प०, स०, म०, द०, ल० । ६ सकलच्चित्रयसमूहः । ७ सुष्टेः । ८ प्रवर्तकम् । ६ स्थाने । १० तन्मुनीनां प्रश्नावसाने । ११ मुनीन् । १२ स्रार्थलपडे । १३ वन्धुः । १४ -भिश्च गुगा- प०, द० । १५ तेजः ।

तस्यासीनमध्देवीति देवी देवीय सा शर्चा । रूपलावण्यकान्तिश्रीमितिचुतिविभूति'मिः ।।१२।।
मा कलेवेन्दवी' कान्स्या जनतानन्ददायिनी । स्वर्गस्रोरूपसर्वस्वम् उच्चित्स्येव विनिर्मिता ।।१२।।
तन्वक्षी पत्रविष्योष्ठी सुश्रूश्राष्ठ्रपयोधरा । मनोसुवा जगज्जेतुं सा पताकेव दिशता ।।१४।।
तद्रूपसोष्टवं तस्या 'हावं भावं च विश्रमम् । भाविषत्वा कृती कोऽपि नाट्यशास्त्रं व्यधाद् श्रुवम् ।।१५।।
न्तं तस्याः कलालापे 'भावयन् स्वरमण्डलम् । 'प्रणीतगीतशास्त्रार्थो जनो जगित सम्मतः ।।१६।।
रूपसर्वस्वहरणं कृत्वान्यस्त्रीजनस्य सा । 'वेरूप्यं कुर्वती व्यक्तं 'किराज्ञां वृत्तिमन्वयात्' ।।१७।।
सा द्येऽधिपदद्वन्दं लज्ञणानि विचक्षणा । 'प्रणिन्युर्लज्ञणं स्त्रीणां येरुदाहरणीकृतैः ।।१८।।
मृद्वङ्कित्वते तस्याः 'पद्राव्जे श्रियमृहतुः'। नखदीधितिसन्तानलसन्त्रेसरशोभिनी ।।१९।।
जित्वा रक्ताव्जमेतस्याः कमौ संप्राप्तिनवृत्तीः । नखांजुमक्षरीव्याजात् स्मितमातेनतुर्धु'वम् ।।२०।।

उन नाभिराजके मरुदेवी नामकी रानी थी जो कि अपने रूप, सौन्दर्य, कान्ति, शोभा, बुद्धि, च्ति और विभूति आदि गुणोंसे इन्द्राणी देवीके समान थी।। १२।। वह अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कलाके समान सब लोगोंको बानन्द देनेवाली थी ख्रौर ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्गकी स्त्रियों के रूपका सार इकड़ा करके ही बनाई गई हो।। १३।। उसका शरीर कुश था, त्रोठ पके हुए बिम्बफलके समान थे, भौंहें अच्छी थीं श्रीर स्तन भी मनोहर थे। उन सबसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने जगत्को जीतनेके लिये पताका ही दिखाई हो।। १४॥ ऐसा मालूम होता है कि किसी चतुर विद्वान्ने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके हाव, भाव ऋौर विलासका अच्छी तरह विचार करके ही नाट्यशास्त्रकी रचना की हो। भावार्थ – नाट्य शास्त्रमें जिन हाय, भाव और विलासका वर्णन किया गया है वह मानो महद्वीके हाव, भाव और विलासको देखकर ही किया गया है।। १४।। माल्म होता है कि संगीतशास्त्रकी रचना करने-वाले विद्वान्ने मरुदेवीकी मधुर वाणीमें ही संगीतके निषाद, ऋषभ, गान्धार आदि समस्त स्वरोंका विचार कर लिया था। इसी लिये तो वह जगत्में प्रसिद्ध हुद्या है ॥ १६ ॥ उस मरुदेवीने अन्य स्त्रियोंके सौन्दर्शकर्पी सर्वरव धनका अपहरण कर उन्हें द्रिद्र बना दिया था, इसलिये स्पष्ट हो मालूम होता था कि उसने किसी दुष्ट राजाकी प्रवृत्तिका श्रनुसरण किया था क्योंकि दुष्ट राजा भी तो प्रजाका धन अपहरण कर उसे दरिद्र बना देता है।। १७॥ वह चतुर मरु देवी अपने दोनों चरगोंमें अनेक सामुद्रिक लत्तग धारगा किये हुए थी। माल्म होता है कि उन लज्ञणोंको ही उदाहरण मानकर कवियोंने अन्य स्त्रियोंके लज्ञणोंका निरूपण किया है।। १८।। उसके दोनों ही चरण कोमल ऋँगुलियों रूपी दलोंसे सहित थे और नखोंकी किरणरूपी देदीप्यमान केशरसे सुशोभित थे इसलिये कमलके समान जान पड़ते थे चौर दोनों ही साज्ञात् लदमी (शोभा) को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ मालूम होता है कि मरुदेवीके चरगोंने लाल कमलोंको जीत लिया इसीलिये ता वे सन्तुष्ट होकर नखोंकी किरणुरूपी मंजरीके छलसे कुछ क़छ हँस रहेथे॥ २०॥

१ विभूतिः श्रिणिमादिः । २ इन्दोरियम् । ३ 'हावो मुखविकारः स्याद्भावः स्याचित्तसम्भवः । विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमो भ्रूयुगान्तयोः ॥" ४ संस्कारं कुर्वन् । ४ प्रणीतः प्रोक्तः । ६ विरूपत्वं विरुद्धं च । ७ किन्द्रपाणाम् । ८ —मन्वियात् प०, म०, ल० । 'प' पुस्तके सप्तद्शश्लोकानन्तरमयं श्लोकः समुद्धृतः — उक्तं च काव्यं [सामुद्रिके ] "भृङ्कराश् [स ] न वाजिकुञ्जरत्थश्रीवृक्षयूपेषु च [धी ] मालाकुण्डलचामराकुशयव [चामराङ्कृशयवाः ] शैलध्वजा तोरणाः । मत्स्यस्तिकवेदिका व्यज्ञित शङ्कश्च पत्राम्बुजं पादौ पाणितलेऽथवा युवतयो गच्छन्ति राज्ञः [राज्ञी ] पदम् ॥" ६ ऊचुः । १० पादाब्जे श्रा०, प०, स०, म०, द०, ल० । ११ विभ्रतः । १२ सम्प्राप्तसुखौ ।

नखेः कुरवकच्छायां क्रमो जिल्वाप्यनिर्वृतौर । विजिन्याते ैगतेनास्या हंसीनां गतिविश्रमम् ॥२१॥ मिण्नपुरमङ्कारमुखरो सुश्चुदः क्रमौ । पद्माविव रणद्भुङ्गसङ्गतो रुचिमापतुः ॥२२॥ वैनिगृहगुरुकसन्धित्वान् युक्तपार्धिणरिप्रहात् । श्रितौ यानासनाभ्याञ्च तत्क्रमौ विजिगीषुताम् ॥२३॥ शोभा जङ्काद्वये यास्याः काष्यन्यत्र न सास्त्यतः । श्रन्योऽन्योपमयेवास वर्णन तन्न वर्ण्यते ॥२४॥ जानुद्वयं समाश्चिष्टं यदस्याः कामनीयकम् । तद्वेवालं जगज्जेतुं कि तरां चिन्तपानया ॥२५॥ उत्पद्धयमुदारश्चि चारु हारि सुखावहम् । स्पर्द्ययेव सुरस्वीभिः श्रतिरम्यं यभार सा ॥२६॥ वामोरुरिति या रूढिः तां स्वसात्कतु मन्यथा । रवामवृत्ती कृतावृक्त मन्येऽन्यस्वीजयेऽमुया ॥२७॥

उसके दोनों चरण नखोके द्वारा कुरवक जातिके वृत्तोंको जीतकर भी सन्तुष्ट नहीं हुए थे इसी लिये उन्होंने अपनी गतिसे इंसिनीकी गतिके विलासको भी जीत लिया था।।२१॥ सुन्दर भौंहोंवाली उस मरुदेवीके दोनों चरण मिणमय नूपुरोंकी अंकारसे सदा शब्दायमान रहते थे इसितये गुजार करते हुए भ्रमरोंसे सिहत कमलोंके समान सुशोभित होते थे।। २२।। उसके दोनों चरण किसी विजिगीपु ( शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे. क्योंकि जिस प्रकार विजिगीषु राजा सन्धिवार्ताको गुप्त रखता है अर्थात् युद्ध करते हुए भी मनमें सिन्ध करनेकी भावना रखता है, पार्धिए (पीछेसे सहायता करनेवाली ) सेनासे युक्त होता है, शत्रुके प्रति यान ( युद्धके लिए प्रस्थान ) करता है और आसन ( परिस्थितिवश अपने ही स्थान-पर चुपचाप रहना ) गुरासे सहित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी गाँठोंकी सन्धियाँ गुप्त रखते थे अर्थात् पुष्टकाय होनेके कारण गाँठोंकी संधिया माँसपिण्डमें विलीन थीं इसलिये वाहर नहीं दिखती थीं, पार्ष्या ( एड़ी )से युक्त थे, मनोहर यान ( गमन ) करते थे और सुन्दर आसन ( बैठना अविसे ) सहित थे। इसके सिवाय जैसे विजिगीषु राजा अन्य शत्र राजाओंको जीतना चाहता है वैसे ही उसके चरण भी अन्य स्त्रियोंके चरणोंकी शोभा जीतना चाहते थे ॥ २३॥ उसकी दोनों जंघात्रोंमें जो शोभा थी वह अन्यत्र कहीं नहीं थी। उन दोनोंकी उपमा परस्पर ही दी जाती थी श्रर्थात् उसकी वाम जंघा उसकी द्त्रिण जंघाके समान थी श्रीर द्विण जंघा वामजंघाके समान थी । इसलिये ही उन दोनोंका वर्णन अन्य किसीकी उपमा देकर नहीं किया जा सकता था।। २४।। 'ऋत्यन्त मनोहर और परस्परमें एक दूसरेसे मिले हुए उसके दोनों घुटने ही क्या जगत्को जीतनेके लिये समर्थ हैं, इस चिन्तासे कोई लाभ नहीं था क्योंकि वे श्रपने सौन्दर्यसे जगत्को जीत ही रहे थे।। २४।। उसके दोनों ही ऊर उत्कृष्ट शोभाके धारक थे, सुन्दर थे, मनोहर थे श्रौर सुख देनेवाले थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवांगनात्रोंके साथ स्पर्धा करके ही उसने ऐसे सुन्दर ऊरु धारण किये हों।। २६॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रभी तक संसारमें जो 'वामोरु' (मनोहर ऊरु वाली ) शब्द प्रसिद्ध था उसे उस मरुदेवीने श्रन्य प्रकारसे अपने स्वाधीन करनेके लिये ही मानो अन्य ख्रियोंके विजय करनेमें अपने दोनों ऊरुओंको वाम वृत्ति (शत्रुके समान बर्ताव करनेवाले ) कर लिया था। भावार्थ—कोशकारोंने स्त्रियोंका एक नाम 'वामोरु' भी लिखा है जिसका अर्थ होता है सुन्दर ऊरुवाली स्त्री। परन्तु मरुदेवीने 'वामोरु' शब्दको अन्य प्रकारसे (दूसरे अर्थसे ) अपनाया था। वह 'वामोरु' शब्दका अर्थ करती थी 'जिसके ऊरु शत्रुभूत हों ऐसी स्त्री'। मानो उसने अपनी उक्त मान्यताको सफल बनानेके लिये ही अपने ऊरुओंको अन्य स्त्रियोंके ऊरुओंके सामने वासवृत्ति अर्थात् शत्रुरूप बना लिया था। संज्ञेपमें भाव यह है कि उसने अपने ऊरुओंकी शोभासे अन्य खियोंको

१ श्रमुखौ । २ गमनेन । ३ गुरिठका [बुटिका ] । ४ -स्यात् म०, ल० । ५ प्राप्तकीर्तनम् । ६ जानु ऊरुपर्व । ७ मुखाहरम् द०, स० । ८ वकवृत्ती ।

'कलत्रस्थानमेतस्याः स्थानीकृत्य मनोश्चवा । विनिर्जितं जगन्नूनम्' श्रनूनपरिमण्डलम् ॥२८॥
'कटीमण्डलमेतस्याः काञ्चीसालपरिष्कृतम्' । मन्ये दुर्गमनक्षस्य जगडुम रकारिणः ॥२९॥
लसदंशुकसंसक्तं काञ्चीवेष्टं वभार सा । फिण्नं 'स्रस्तिनमींकिमव चन्दनवस्तरी ॥३०॥
रोमराज्ञां विनीलाखा रेजे मध्येतन्द्रम् । हरिनीलमयीवावष्टम्भयष्टिर्मनोञ्जवः ॥३१॥
तनुमध्यं बभारासौ विलिभं निम्ननाभिकम् । शरन्नदीव सावर्णं स्रोतः प्रतनुवीचिकम् ॥३२॥
स्तनावस्याः समुसुङ्गौ रेजतुः परिणाहिनौरिष् । यौवनश्रीविलासाय क्छसौ क्रीडाचलाविव ॥३३॥
ध्वांशुकमसौ दभ्ने कुङ्कुमाङ्क' स्वच्यम् । । वीचिरुद्धमिवानोङ्गरे मिथुनं सुरनिम्नगा ॥३४॥
स्तनावलग्नरे संस्रनहररोचिरसौ वभौ । सरोजरे कुट्मलाभ्यर्णस्थितफेना यथाव्जिनी ॥३५॥
र व्यराजि कन्धरेणास्याः र तनुराजीविराजिनारे । उहिल्लख्य घटितेनेव धात्रा र निर्माणकौशलात् ॥३६॥
श्रिषकन्थरमावद्ध वहार्यष्टिव्यभादसौ । पतदिरिसरिरस्रोताः र सानुलेखेव श्रिङ्गणः ॥३०॥

पराजित कर दिया था।। २७।। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कामदेवने महदेवीके स्थूल नितम्ब-मण्डलको ही अपना त्थान बनाकर इतने बड़े विस्तृत संसारको पराजित किया था ॥ २८॥ करधनी रूपी कोटसे घरा हुआ उसका कटिमण्डल ऐसा मालूम होता था मानो जगत भरमें विप्तव करनेवाले कामदेवका किला ही हो ॥ २६॥ जिस प्रकार चन्दनकी लता, जिसकी काँचली निकल गई है ऐसे सर्पको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी शोभायमान श्रघोवस्त्रसे सटी हुई करधनीको धारण कर रही थी।। ३०।। उस मरुदेवीके कुश उद्रभाग पर अत्यन्त काली रोमोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो इन्द्रनील मिण्की बनी हुई काम-देवको आलम्बनयष्ट (सहारा लेनेकी लकड़ी) ही हो ॥ ३१॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुकी नदी भंवरसे युक्त और पतली पतली लहरोंसे सुशोभित प्रवाहको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदंवी भी त्रिवलिसे युक्त और गंभीर नाभिसे शोभायमान, अपने शरीरके मध्यभागको धारण करती थी।। ३२।। उसके अतिशय ऊँचे और विशाल स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो तारुण्य-लदमीकी कीड़ाके लिये वनाये हुए दो क्रीडाचल ही हों।। ३३।। जिस प्रकार आकाशगंगा लहरोंमें रुके हुए दो चक्रवाक पिचयोंको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी जिनपर केशर लगी हुई है झौर जो वस्त्रसे ढके हुए हैं ऐसे दोनों स्तनोंको धारण कर रही थी।। ३४॥ जिसके स्तनोके मध्य भागमें हारकी सफेद सफेद किरगो लग रही थीं ऐसी वह महदेवी उस कमलिनीकी तरह सुशोभित हो रही थी जिसके कि कमलोंकी बोंड़ियोंके समीप सफेद सफेद फेन लग रहा है ॥ ३४॥ सूच्म रेखात्रोंसे उसका शोभायमान कण्ठ बहुत ही सुशोभित हो रहा था श्रौर ऐसा जान पड़ता था मानो विधाताने श्रपना निर्माण-सम्बन्धी कौशल दिखानेके लिये ही सूदम रेख। एँ उकेरकर उसकी रचना की हो।। ३६॥ जिसके गलेमें रक्षमय द्वार लटक रहा है ऐसी वह मरुरेवी, पर्वतकी उस शिखरके समान शोभायमान होती थी जिसपर कि ऊपरसे

१ कलत्र नितम्ब । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः' इत्यिभधानात् । २ निश्चयेन । ३ स्रयं १लोकः पुरु-देवचम्पूकारेण स्राईद्दासेन स्वकीये पुरुदेवचम्पूकाव्ये चतुर्थस्तवके त्र्यशीतिष्टुष्टे सन्याङ्गतां प्रापितः । ४ स्रालङ्कृतम् । ५ डमरः विष्तवः । ६ स्रस्त—च्युत । ७ विलरस्यास्तीति विलभम् । ८ प्रवाहः । ६ स्वल्पतरङ्क्कम् । १० विशालवन्तौ 'परिणाहो विशालता' इत्यिभधानात् । परिणाहितौ प०, स०, द० । ११ कुङ्माक्तम् प०, स्र० । १२ रथाङ्गमिथुनम् । कक्रवाक्युगलमित्यर्थः । 'क्लीबेटनः शकटोट्स्वी स्यात्' इत्यिभधानात् । १३ स्रवलग्न मध्य । १४ कुङ्मला— द०, स०, म०, ल० । १५ भावे कुङ् । १६ स्वल्परेखा । १७ विभासिता स्र०, स०, म०, ल० । १८ उत्कीर्य । १६ निर्माण सर्जन । २० —मारब्ध— व० । २१ नितम्बलेखा ।

शिरीपसुकुमाराङ्गाः तस्या बाहू विरेजतुः । कल्पवल्ल्या इवावाओं विटपों मिण्भूपणो ॥३८॥ मृदुवाहुलते तस्याः करपछ्वसंश्रिताम् । नखांशृल्लसितव्याजाद् द्यतुः पुष्पमञ्जरीम् ॥३६॥ श्रशोकपरलवन्छायं विश्रती करपल्लवम् । पाणौ कृतिमवाशेपं मनोरागमुवाह सा ॥४०॥ सा द्ये किमिपं सस्तौ श्रंसौ हंसीव 'पचती । श्रास्तकबरीभार'वाहिकाखेदिताविव ॥४१॥ सुखमस्याः सरोजाच्या जहास शशिमयद्वतम् । 'सकलं विकलङ्कञ्च विकलं सकलङ्कम् ॥४२॥ वैधव्य'दूपितेन्दुश्रीः श्रव्जश्रीः पङ्कदूषिता । तस्याः सदोज्ज्वलास्यश्रीः वद् केनोपमीयते ॥४३॥ दशनच्छद्रागोऽस्याः स्मितांशुभिरनुद्वृतः । पयःक्णावकीर्णस्य विद्वुमस्याजयं च्छ्रियम् ॥४४॥ सुक्यख्याः कर्यद्यागोऽस्या गीतगोष्ठीपु पप्रथे । मौवीरव इवाकृष्टचनुषः पुष्पधन्वनः ॥४५॥ क्योलावलकानस्या द्यतुः प्रतिबिन्वितान् । श्रुद्धिमाजोऽनुगृह्वन्ति मिलनानिष संश्रितान् ॥४६॥ तस्या नासाश्रमव्ययः कान्तः तस्याः ११कर्णान्तमाश्रयत् । तदामोदिमवान्नानुं तन्निःश्वसितमुत्थितम् ॥४०॥ नयनोत्पल्लयोः कान्तः तस्याः ११कर्णान्तमाश्रयत् । कर्णेजपत्वमन्योऽन्यस्पर्धयेव चिकिर्षतोः ॥४०॥ नयनोत्पल्लयोः कान्तः तस्याः ११कर्णान्तमाश्रयत् । कर्णेजपत्वमन्योऽन्यस्पर्धयेव चिकिर्षतोः ॥४०॥

पहाड़ी नदीके जलका प्रवाह पड़ रहा हो ॥ ३७॥ शिरीषके फूलके समान अतिशय कोमल अंगोंबाली उस मरुदेवीकी मणियोंके आभूषणोंसे सुशोभित दोनों भुजाएँ ऐसी भली जान पड़ती थीं मानो मिएयोंके श्राभृषणोंसे सहित कल्पवृत्तको दो मुख्य शाखाएँ ही हों।। ३८॥ उसकी दोनों कोमल भुजाएँ लतात्रोंके समान थीं और वे नखोंकी शोभायमान किरणोंके वहाने हस्तरूपी पल्लवोंके पास लगी हुई पुष्पमंजरियाँ धारण कर रही थीं ॥ ३९॥ अशोक वृत्तके किसलयके समान लाल लाल हस्तरूपी पल्लबोंको धारण करती हुई वह मरुदेवी ऐसी जान पड़ती थी मानो हाथोंमें इकट्ठे हुए अपने मनके समस्त अनुरागको ही धारण कर रही हो॥ ४०॥ जिस प्रकार हंसिनी कुछ नीचेकी श्रोर ढले हुए पंछोंके मूल भागको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी कुछ नीचेकी त्रोर मुके हुए दोनों कंधोंको धारण कर रही थी, उसके वे मुके हुए कन्धे ऐसे मालूम होते थे मानो लटकते हुए केशोंका भार धारण करनेके कारण . खेद-खिन्न होकर ही नीचेकी श्रोर फुक गये हों ।। ४१ ।। उस कमलनयनीका मुख चन्द्रमण्डलकी हँसी उड़ा रहा था क्योंकि उसका मुख सदा कलाश्रोंसे सहित रहता था श्रीर चन्द्रमाका मण्डल एक पूर्णिमाको छोड़कर बाकी दिनोंमें कलाओंसे रहित होने लगता है उसका मुख कलंकरहित था और चन्द्रमण्डल कलंकसे सहित था ॥ ४२ ॥ चन्द्रमाकी शोभा दिनमें चन्द्रमाके नष्ट हो जानेके कारण वैधव्य दोषसे दृषित हो जाती है श्रीर कमलिनी की चड़से दृषित रहती है इसिलये सदा उज्ज्वल रहनेवाले उसके मुखकी शोभाकी तुलना किस पदार्थसे की जावे ? तुम्हीं कहो ॥ ४३ ॥ उसके मन्द्हास्यकी किर्णोंसे सहित दोनों त्र्योठोंकी लाली जलके क्रणोंसे ज्याप्त मुँगाकी भी शोभा जीत रही थी।। ४४।। उत्तम करठवाली उस महदेवीके कण्ठका राग ( स्वर ) संगीतकी गोष्ठियोंमें ऐसा प्रसिद्ध था मानो कामदेवके खींचे हुए धनुषकी डोरीका शब्द ही हो।।४४।। उसके दोनों ही कपोल अपनेमें प्रतिबिम्बत हुए काले केशोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है शुद्धिको प्राप्त हुए पदार्थ शरणमें आये हुए मिलन पदार्थीपर भी अनुमह करते हैं—उन्हें स्वीकार करते हैं।। ४६।। लम्बा और मुखके सन्मुख स्थित हुआ उसकी नासिकाका अप्रभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसके श्वासकी सुगन्धिको सूंघनेके लिये ही उद्यत हो।। ४०।। उसके नयन-कमलोंकी कान्ति कानके समीप तक पहुँच गई थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो दोनों ही नयन-कमल परस्परकी स्पर्धासे एक दूसरेकी चुगली करना

१ ग्रानतो । इवावग्रो ल० । २ शाखे । ३ ईषन्नतो । ४ पक्षमूले । 'स्त्री पद्धतिः पक्ष-मूलम्' इत्यिभिधानात् । ५ वाहनम् । ६ सम्पूर्णम् । ७ विधदाल विधुत्व वा । ८ ग्रनुगतः । ६ – जयत् श्रियम् ग्रा०, स०, म० ल० । १० स्थिरम् । ११ कर्णसमीपम् ।

ंश्रुतेनालंकृतावस्याः कर्णो पुनरलंकृतो । कर्णाभरणविन्यासेः श्रुतदेव्या इवार्चनेः ।:४६।।
ललाटेनाष्टमीचन्द्रचारुणास्या विदिश्च ते । मनोजश्रीविलासिन्या दर्पणेनेव हारिणा ॥५०॥
विनीलंरलकेरस्या मुखाटके सधुपायितम् । श्रूभ्याञ्च निर्जिता सक्या सदनस्य धनुर्लता ॥५०॥
क्वभारो यभौ तस्या विनीलकुटिलायतः । मुखेन्दुश्रासलोभेन विधिन्तुद् ह्वाश्रितः ॥५२॥
विस्तरतकवरीयन्यविगलत्कुसुमोत्करेः । सोपहारासिव क्षोणीं चक्रे चंक्रमणेषु सा ॥५३॥
क्षमसुप्रविभक्ताङ्गम् इत्यस्या वपुरूज्जितम् । खीसर्गस्य प्रतिच्छुन्द् भावेनेव विधिन्यंघात् ॥५४॥
सुयशाः सुचिरायुश्च सुप्रजाश्च सुमङ्गला । १०पितवत्नी च या नारी सा तु तामनुवर्णिता ॥५४॥
सा खनिर्गु ण्रुत्नानां साऽवनिः पुण्यसम्पदाम् । पावनी श्रुतदेवीव स् साःनधीस्यैव पण्डिता ॥५६॥
सौभाग्यस्य परा कोटिः सौकृष्यस्य परा एतिः । ११सोहार्दस्य परा प्रतिः सौजन्यस्य परा गतिः ।
कुस्रुतिः । १९)कामतत्त्वस्य १९ कतागमसरित्स्रुतिः । प्ररेत्तिवर्षशसां साऽऽसीत् १९सतीत्वस्य पराभृतिः । प्रमः तस्याः किल समुद्राहे १ सराजेन चोदिताः । सुरोत्तमा महाभूत्या चक्रुः कल्याणकौतुवस्य १ ॥५९॥

चाहते हों ॥ ४८ ॥ यद्यपि उसके दोनों कान शास्त्र अवगा करनेसे अलंकृत थे तथापि सरस्वती देवीके पूजाके पुष्पोंके समान कर्णभूषण पहिनाकर फिर भी चलंकत किये गये थे।। ४९॥ श्रष्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका ललाट श्रतिशय देदीप्यमान हो रहा था और ऐसा सालूम पड़ता था सानो कामदेवकी लद्दमीरूपी स्त्रीका मनोहर दर्पण ही हो।। ५०।। उसके अत्यन्त काले केश मुखकमल पर इकट्ठे हुए भौरोंके समान जान पड़ते थे और उसकी भौहोंने कामदेवकी डोरी सहित धनुष-जताको भी जीत लिया था।। ५१।। उसके अतिशय काले. टेढ़े श्रीर लम्बे केशोंका समृह ऐसा शोभायमान होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाका प्रसनेके लोभसे राहु ही आया हो।। ४२ ।। वह मरुदेवी चलते समय कुछ कुछ ढीली हुई अपनी चोटीसे नीचे गिरते हुए फ़ूलोंके समूहसे पृथ्वीको उपहार सहित करती थी ॥ ४३ ॥ इस प्रकार जिसके प्रत्येक श्रग उपांगकी रचना सुन्दर है ऐसा उसका सुदृढ़ शरीर ऐसा श्रच्छा जान पड़ता था मानो विधाताने खियोंकी सृष्टि करनेके लिये एक सुन्दर प्रतिविम्ब ही बनाया हो ॥ ४४ ॥ संसारमें जो खियां अतिराय यश वाली, दीर्घ आयुवाली, उत्तम सन्तानवाली, मंगलरूपिणी और इत्तम पतिवाली थीं वे सब भरुदेवीसे पीछे थीं, अर्थात् मरुदेवी उन सबमें मुख्य थी। ४४॥ वह गुणरूपी रत्नोंकी खानि थी, पुण्यरूपी संपत्तियोंकी पृथिवी थी, पवित्र सरस्वती देवी थी और विना पढ़े ही पण्डिता थी।। ४६।। वह सौभाग्यकी परस सीमा थी, सुन्दरताकी उत्कृष्ट पुष्टि थी, मित्रताकी परम प्रीति थी और सज्जनताकी उत्कृष्ट गति ( आश्रय ) थी ॥ ५७ ॥ वह काम शास्त्रको उत्पन्न करनेवाली थी, कलाशांस्त्ररूपी नदीका प्रवाह थी, कीर्तिका उत्पत्तिस्थान थी त्रौर पातित्रत्य धर्मकी परम सीमा थी ।। ४८ ।। उस मरुदेवीके विवाहके समय इन्द्रके द्वारा

१ शास्त्रश्रवणेन । २ भ्रूभ्यां विनिन् प०, म०, ल० । ३ सगुणा । ४ राहुः । ५ विसस्त विश्लथ । ६ पुनः पुनर्गमनेषु । ७ समानं यथा भवित तथा सुष्ठुविभक्तावयवम् । ८ प्रतिनिधि । ६ सत्पुत्रवती । १० समर्नुका । ११ श्रुतदेवी च म०, ल० । १२ धृतिः धारणम् । भृतिः ल० । १३ सुद्धदयश्वस्य । १४ श्राधारः । १५ त, व०' पुस्तकसम्मतोऽयं पाठः । कुस्तृति-स्थाने 'प्रसृतिः प्रसृतिः' इति वा पाठः । इत्यपि त० व० पुस्तकयोः पाश्वें लिखितम् । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसिरःस्तृतिः । प्रसृतियशासां साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' स०, श्र० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसिरःश्रुतिः । प्रसृतियशासां साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसिरःश्रुतिः । प्रसृतियशासां साऽऽसीत्सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' द० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसिरःश्रुतिः ॥'' प्रसृतियशासां सादीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' द० । 'कुसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसिर्न्युतिः ॥'' ट० । कुसृतियशासां सातीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' ल० । 'कुसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसिरत्सृतिः ॥'' ट० । कुसृतिः शास्त्रम् । १६ कामतन्त्रस्य । १७ कलाशास्त्रनद्याः प्रवाहः । १८ प्रसरणम् । १६ पातित्रत्यस्य । २० विवाहे । २१ विवाहोसाहम् ।

ار راین انجهانجهای در از از ا

पुर्यसम्पत्तिरेवास्था जननीत्वयुपागता । 'सखीभूयं गता लक्जा गुणाः परिजनायिताः ॥६०॥ रूपप्रमाविज्ञानैः 'इति रूढिं परांगता । भनु भैनोगजालाने' भेजे साऽऽलान यष्टितास् ॥६१॥ तद्वक्त्रेन्दोः स्मितज्योत्स्ना तन्वती नयनोत्सवस् । भन् 'श्रेतोऽम्हुधेः चोमम् श्रनुवेछं समातनोत् ॥६२॥ रूपलाव्ययसम्पत्त्या 'पत्या श्रीरिय सा मता । 'मताविव युनिस्तस्यास् श्रतानीत् स परां धितम् ॥६३॥ परिहासेक्वसर्मस्पृक् सम्मोगेक्वनुवर्त्तिनी । 'साचिव्यमकरोत्तस्य' १ नर्मणः प्रण्यस्य च ॥६४॥ साअवत् प्रेयसी तस्य प्राण्येभ्योऽपि गरीयसी । ज्ञाविव देवराजस्य परा ११पण्यभूमिका ॥६५॥ स तया कल्पवल्लयेव लसदंशुकभूपया । समारिलष्टतनुः श्रीमान् कल्पदुम इवायु तत् ॥६६॥ स एव पुण्यवांल्लोके सेव पुण्यवती सती । ययोरयोनि श्रेजन्मासी वृपभो १४भवितात्मजः ॥६०॥ तो दम्पती तदा तत्र भोगैक १४ सतां गतौ । भोगभूमिश्रियं साचात् चक्तुर्वियुता १ मिप ।॥६६॥ ताभ्यामछंकृते पुण्ये देशे कल्पांत्रिपात्यये । तत्पुण्येर्मुहुराहूतः पुरुहूतः पुरी व्यथात् ॥६६॥ सुराः ससंश्रमाः सद्यः पाकशासनशासनात् । तां पुरी परमानन्दाद् व्यधुः सुरुरीनिभाम् ॥७०॥

प्रेरित हुए उत्तम देवोंने बड़ी विभूतिके साथ उसका विवाहोत्सव किया था॥ ४६॥ पुण्यरूपी सम्पत्ति उसके मातृभावको प्राप्त हुई थी, लजा सखी अवस्थाको प्राप्त हुई थी और अनेक गुण उसके परिजनोंके समान थे। भावार्थ-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी माता थी, लज्जा ही उसकी सखी थी और द्या उदारता आदि गुए। ही उसके परिवारके लोग थे।। ६०।। रूप प्रभाव और विज्ञान त्रादिके द्वारा वह बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी तथा ऋपने स्वामी नाभिराजके मन रूपी हाथीको बांधनेके लिये खम्मेके समान मालूम पड़ती थी ॥ ६१ ॥ उसके मुखरूपी चन्द्रमाकी मुसकानरूपी चांदनी, नेत्रोंके उत्सवको बढ़ाती हुई श्रपने पति नाभिराजके मनरूपी समुद्रके चोभको हर समय विग्तृत करती रहती थी।। ६२॥ महाराज नाभिराज रूप और लावण्यरूपी सम्पद्मके द्वारा उसे साज्ञात् लद्दमीके समान मानते थे और उसके विषयमें अपने उत्कृष्ट सन्तोषको उस तरह यिश्तृत करते रहते थे जिस तरह कि निर्मल बुद्धिके विषयमें मुनि अपना उत्कृष्ट संतोष विस्तृत करते रहते हैं ॥ ६३ ॥ वह परिहासके समय कुवचन बोलकर पतिके मर्भ स्थानको कष्ट नहीं पहुँचाती थी और संभोग-कालमें सदा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करती थी इस-लिये वह अपने पति नाभिराजके परिहास्य और स्नेहके विषयमें मंत्रिणीका काम करती थी ॥ ६४ ॥ वह मरुदेवी नाभिराजको प्राणोंसे भी ऋधिक प्यारी थी, वे उससे उतना ही स्नेह करते थे जितना कि इन्द्र इन्द्राणिसे करता है ॥ ६४ ॥ अतिशय शोभायुक्त महाराज नाभि-राज देदीप्यमान वस्त्र और आभूषणोंसे सुशोभित उस मरुदेवीसे आलिङ्गित शरीर होकर ऐसे शोभायमान होते थे जैसे देदोप्यमान वस्त्र और श्राभूषणोंको धारण करनेवाली कल्पलतासे वेष्टित हुआ (लिपटा हुआ) कल्पवृत्त ही हो ॥ ६६ ॥ संसारमें महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्य-वान् थे और मरुदेवी ही सबसे अधिक पुण्यवती थी। क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान् वृषभदेव पुत्र होंगे उनके समान और कौन हो सकता है ? ।। ६७ ।। उस समय भोगोपभोगोंमें अतिशय तल्लीनताको प्राप्त हुए वे दोनों दम्पती ऐसे जान पड़ते थे मानो भोगभूमिकी नष्ट हुई लह्मीको ही साम्नात् दिखला रहे हों।। ६८।। मरुदेवी श्रौर नाभिराजसे श्रलंकत पवित्र स्थानमें जब कल्पवृत्तोंका श्रभाव हो गया तब वहां उनके पुण्यके द्वारा बार बार बुलाये हुए इन्द्रने एक नगरीकी रचना की ।। ६९ ।। इन्द्रकी आज्ञासे शीघ्र ही अनेक उत्साही देवोंने बड़े आनन्दके साथ

१ सखीत्वम् । २ —नैरितरूढि व०, प०, द० । ३ बन्धने । ४ बन्धस्तम्भत्वम् । ५ भर्त्रा । ६ बुद्धौ । ७ सन्तोषम् । ८ सहायत्वम् । ६ —मकरोत्सास्य द्या०, प०, स०, द०, म०, ल० । १० कीडायाः । ११ स्नेहस्थानम् । १२ स्वयम्भः । १३ भविष्यति । १४ भोगसुख्यानुरागताम् । १५ वियुक्ताम् । द्र्योतामित्यर्थः ।

स्वर्गस्येव प्रतिच्छन्दं भूलोकेऽस्मिन्निधित्सुभिः । विशेषरमणीयेव 'निर्ममे सामरैः पुरी ॥७१॥ 'स्वरवर्गास्त्रिद्शा'वासः स्वरूप 'इत्यवमत्य तम् । 'परश्शतजनावासभूमिकां तां तु ते व्यष्ठः ॥७२॥ इतस्ततश्च विचिप्तान् ग्रानीयानीय मानवान् । पुरी निवेशयामासुः विन्यासीर्विविधेः सुराः ॥७३॥ नरेन्द्रभवनं चार्याः सुरैर्मध्ये निवेशितम् । सुरेन्द्रभवन'स्पिद्ध पराद्धर्यविभवान्वितम् ॥७४॥ 'सुत्रामा सूत्र' धारोऽस्याः शिल्पिनः कल्पजाः सुराः । 'वास्तुजातं मही कृत्स्ना सोद्धाः नास्तु कथं पुरी।७५॥ 'अस्त्रस्वरुव तां वप्रशाकारपरिखादिभिः । 'श्य्रयोध्यां न परं नाम्ना गुर्णेनाप्यरिभिः सुराः ॥७६॥ 'साकेनरूविरप्यस्याः रलाध्येव 'स्वैनिकेतनेः । स्विनकेतिमवाह्वातुं ' 'दसाकृतैः केतुवाहुभिः ॥७७॥ 'सुकोशलेति च स्थातिं सा देशामिख्ययां ' गता । विनीतजनताकीर्णा विनीतेति च सा मता ॥७८॥

स्वर्ग 3रीके समान उस नगरीकी रचना की ॥ ७० ॥ उन देवोंने वह नगरी विशेष सुन्दर बनाई थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्यम लोकमें स्वर्लोकका प्रतिविम्ब रखनेकी इच्छासे ही उन्होंने उसे ऋत्यन्त सुन्दर बनाया हो ।। ७१ ।। 'हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है क्योंकि यह त्रिदशाबास है अर्थान् सिर्फ त्रि + दश तीस न्यक्तियांके रहने योग्य स्थान है ( पन्नमें त्रिदश = देवोंके रहने योग्य स्थान है )'-ऐसा मानकर ही मानो उन्होंने सैकड़ों हजारों मनु-व्योके रहने योग्य उस नगरी (विखत स्वर्ग) की रचना की थी ॥ ७२ ॥ उस समय जो मनुष्य जहां तहां विखरे हुए रहते थे देवोंने उन सबको लाकर उस नगरीमें बसाया और सबके सुभीतेके लिए अनेक प्रकारके उपयोगी स्थानोंकी रचना की ॥ ७३ ॥ उस नगरीके मध्य भागमें देवोंने राज-महल बनाया था वह राजमहर्ल इन्द्रपुरीके साथ रपर्धा करनेवाला था और बहुमूल्य अनेक विभूतियोंसे सिहत था।। ७४ ॥ जब कि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वर्गके देव थे, उनका ऋधिकारी सूत्रधार (मेंट) इन्द्र था श्रीर मकान वगैरह बनानेके लिये सम्पूर्ण पृथिवी पड़ी थी तब वह नगरी प्रशंसनीय क्यों न हो ? ॥ ७४ ॥ देवोंने उस नगरीको वप्र (धूलिके बने हुए छोटे कोट), प्राकार (चार मुख्य द्रवाजोंसे सहित, पत्थरके बने हुए मजबूत कोट) और परिखा आदिसे सुशोभित किया था। उस नगरीका नाम अयोध्या था। वह केवल नाममात्रसे अयोध्या नहीं थी किन्तु गुर्णोंसे भी अयोध्या थी। कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं कर सकते थे इसिलये उसका वह नाम सार्थक था [ ऋरिभि: योद्धं न शक्या—अयोध्या ] ॥ ७६ ॥ उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योंकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानींसे बड़ी ही प्रशंसनीय थी। उन मकानोंपर पताकाएँ फहरा रही थीं जिससे वे ऐसे जान पडते थे मानो स्वर्गलोकके मकानोंको बुलानेके लिये अपनी पताकारूपी मुजात्रोंके द्वारा संकेत ही कर रहे हों। [ त्र्राकेतैः गृहैः सह वर्तमाना = साकेता, 'स+त्र्राकेता'—घरोंसे सहित ] ॥ ७७ ॥ वह नगरी मुकोशल देशमें थी इसलिये देशके नामसे 'सुकोशला, इस प्रसिद्धिको भी प्राप्त हुई थी। तथा वह नगरी अनेक विनीत-शिच्चित-पढ़े-लिखे विनयवान् या सभ्य मनुष्योंसे व्याप्त थी इसलिये

१ प्रतिनिधिम् । २ विधित्सुभिः व० । निधातुभिच्छुभिः । ३ निर्मिता । ४ स्वः श्रात्मीयः । 
५ ध्वनौ निशाज्ञनावासः त्रयोदशजनावासो वा इत्यर्थः । ६ स्रवज्ञां कृत्वा । इत्यवमन्य प०, स्र०, स० ।
७ शतोपरितनसंख्यावज्जनावासाधारस्थानभ्ताम् । ८ —न्द्रनगरस्प—म०, ल० । ६ स्रस्य श्लोकस्य
पूर्वार्थः पुरुदेवचम्प्वाश्चतुर्थस्तवकेऽष्टादशश्लोकस्य पूर्वार्धाङ्कतां प्रापितस्तत्कर्त्रा । १० शिल्पाचार्यः ।
११ स्रगारसमूहम् । १२ उद्घा प्रशस्ता । सोघा— ल० । १३ स्रवञ्चकुः । १४ योद्धमयोग्याम् ।
१५ स्राकेतैः ग्रहैः सह स्रावर्तत इति साकेतम् । १६ स्वनिकेतनैः म०, छ० । १७ स्पद्धीं कर्हम् ।
१८ साभिप्रायैः । १६ शोभनः कोशलो यस्याः सा । २० स्रभिख्यया शोभया ।

बभौ सुकोशला भाविविषयस्यालवीयसः । नाभिलक्सीं द्धानासौ राजधानी सुविश्रुता ॥७६॥ सनृपालयमुद्धभं 'दीप्रशालं सखातिकस् । तद्वत्स्यंन्नगरारम्भे प्रतिच्छं न्दायितं पुरस् ॥८०॥ पुण्येऽहिन मुहूर्त्ते च शुभयोगे शुभोदये । पुण्याहघोषणां तत्र सुराश्रङ्गः प्रभोदिनः ॥८१॥ 'श्रध्यवात्तां तदानीं तौ तमयोध्यां महर्द्धिकास् । दम्पती परमानन्दाद् 'श्राहसम्परपरम्परौ ॥८२॥ विश्वहर्येतयोः पुत्रो 'जनितेति शतकतुः । तयोः पूजां व्यथतोच्येः श्रश्चिकपुरस्सरस् ॥८२॥ पड्भिमांसैरथैतस्मिन् स्वर्गादव तरिष्यति । रत्नवृष्टिं दिवो देवाः पातयामासुरादरात् ॥८४॥ सङ्कन्दननियुक्तेन धनदेन निपातिता । साभात् स्वसंपदौत्सुक्यात् 'प्रस्थितेवाप्रतो विभोः ॥८५॥ 'व्हिरन्मण्यमहानीलपद्मरागांशुसंकरैः' । साद्युतत् सुरचापश्रीः 'प्रगुण्यविमवाश्रिता ॥८६॥ 'प्रदेशिरावतस्थूल' समायतकराकृतिः । बभौ पुण्यद्भमस्येव पृथुः प्रारोहसन्तिः' ॥८७॥ 'प्रदेशिरावतस्थूल' कृद्ध्वा रायां' धारा पतन्त्यभात् । सुरद्भुमैरिवोन्मुक्ता सा प्रारोहपरम्परा ॥८८॥ 'प्रेतिर्भं रोदसी' कृद्ध्वा रायां' धारा पतन्त्यभात् । सुरद्भुमैरिवोन्मुक्ता सा प्रारोहपरम्परा ॥८८॥ रेजे हिरण्मयी वृष्टिः खाङ्गणाचिपतन्त्यसौ । ज्योतिर्गणप्रभेवोच्चेः श्रायान्ती सुरसङ्गनः ॥८६॥

वह 'विनीता' भी मानी गई थी—उसका एक नाम 'विनीता' भी था ॥ ७८॥ वह सुकोशला नामकी राजधानी अत्यन्त प्रसिद्ध थी और आगे होनेवाले वड़े भारी देशकी नाभि (मध्यभागकी) शोभा धारण करती हुई सुशोभित होती थी॥ ७९॥ राजभवन, वप्न, कोट और खाईसे सहित वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो आगे—कर्मभूमिके समयमें होनेवाले नगरोंकी रचना प्रारम्भ करनेके लिये एक प्रतिविम्व-नकशा ही वनाया गया हो ॥ ५०॥ अनन्तर उस अयोध्या नगरीमें सब देवोंने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ सुहूर्त, शुभ योग और शुभ लग्नमें हर्षित होकर पुण्याहवाचन किया॥ ५१॥ जिन्हें अनेक सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त हुई थी ऐसे महाराज नाभिराज और महदेवीने अत्यन्त आनन्दित होकर पुण्याहवाचनके समय ही उस आतिशय ऋद्धियुक्त अयोध्या नगरीमें निवास करना प्रारम्भ किया था॥ ६२॥ "इन दोनोंके सर्वज्ञ ऋषभदेव पुत्र जन्म लेंगे" यह सममकर इन्द्रने आभिषेकपूर्वक उन दोनोंकी बड़ी पूजा की थी॥ ६३॥

तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान वृषभदेव यहाँ स्वर्गसे अवतार लेंगे ऐसा जानकर देवोंने बड़े आदरके साथ आकाशसे रत्नोंकी वर्षा की ॥ इष्ठ ॥ इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए कुवेरने जो रत्नकी वर्षा की थी वह ऐसी सुशोभित होती थी मानो वृषभदेवकी सम्पत्ति उत्सुकताके कारण उनके आनेसे पहले ही आ गई हो ॥ ५४ ॥ वह रत्नवृष्टि हरिन्मणि इन्द्रनील मिण और पद्मराग आदि मिण्योंकी किरणोंके समूहसे ऐसी देवी ज्यान हो रही थी मानों सरलताको प्राप्त होकर (एक रेखामें सीधी होकर) इन्द्रधनुषकी शोभा ही आ रही हो ॥ ५६ ॥ ऐरावत हाथीकी सूंड़के समान स्थूल, गोल और लम्बी आकृतिको धारण करनेवाली वह रत्नोंकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो पुरायक्ति वृक्तके बड़े मोटे अंकुरोंकी संतित ही हो ॥ ५० ॥ अथवा अतिशय सघन तथा आकाश पृथिवीको रोककर पड़ती हुई वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुशोभित होती थी मानो कल्पवृज्ञोंके द्वारा छोड़े हुए अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥ ५५ ॥ अथवा आकाश क्षी आँगनसे पड़ती हुई वह सुवर्णमयी वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्गसे

१ दीतशा— म०, ल०। २ प्रतिनिधिरिवाचरित्म्। ३ शुभग्रहोदये शुभळने इत्यर्थः। 'राशीनामुदयो लग्नं ते तु मेषवृषादयः' इत्यभिधानात्। ४ 'वस निवासे' लुङ्। ५ —नन्दावास— श्र०, प०, द०, स०, म०। ६ भविष्यति। ७ —पुरस्तराम् श्र०, द०, स०, म०, ल०। ८ श्रागमिष्यति सिति। ६ श्रागता। १० मरकत। ११ —शुकेसरैः म०, ल०। १२ ऋजुत्वम्। १३ 'प' पुस्तके ८६—८७ श्लोकयोः क्रमभेदोऽस्ति। १४ समानायाम्। १५ शिफासमृहः। १६ निविडम्। १७ भूम्याकाशे। १८ रत्नस्वर्णानाम्।

साद् भ्रष्टां रत्नवृष्टिः सा चण्यसुर्शेचिता जनैः । गर्भस्वृतिर्निधीनां किं जगत्क्षोभादभूदिति ॥९०॥ साङ्गणे विप्रकीर्णानि रत्नानि चण्यमावसुः । द्यशाखिनां फलानीव गरातितानि सुरिद्धिः ॥९१॥ साङ्गणे गण्यनातीता रत्नधारा रराज सा । विप्रकीर्णेव कालेन तरला तारकावली ॥६२॥ विद्युदिन्द्रायुधे किञ्चित् जिटलें सुरनायकैः । दिवो विगलिते स्थाताम् इत्यसौ चण्मैच्यत ॥९३॥ किमेपा वैद्युतीं दीक्षिः किमुत द्युत्तां दुतिः । इति व्योमचरैरैचि चण्यमाशङ्कय साम्बरे ॥९४॥ किमेपा वैद्युतीं दीक्षिः किमुत द्युत्तां दुतिः । इति व्योमचरैरैचि चण्यमाशङ्कय साम्बरे ॥९४॥ स्था विर्यमयी वृष्टिः धनेशेन निपातिता । विभीदिरण्यगर्भत्विमव वोधितुं जगल् ॥९५॥ प्रथमसानिति सापसत् पुण्ये नाभिनृपालये स्वर्गावतरणाद् भर्तुः प्राकरां द्युग्नसन्तितः ॥९६॥ प्रथाच्च नवमानेषु वसुधारा तदा भता । ग्रहो महान् प्रभावोऽस्य तीर्थकृत्वस्य भाविनः ॥९७॥ रत्नगर्भा धरा जाता हर्षगर्भाः सुरोत्तमाः । चोभमा याज्जगद्वभौ गर्भाधानोत्सवे विभोः । ।९६॥ सिक्ता जलकण्याह्भौ सही रत्नैरलङ् इता । गर्भाधाने जगद्व तुः गर्भिणीवाभवद् गुरुः ॥९९॥ रत्नैः हीर्णा प्रसृतेश्च स्विना गन्धाग्द्यभिवंभौ । । तदास्नातानु िक्षसेव भूषिताङ्गी धराङ्गना । १९०॥ रत्नैः हीर्णा प्रसृतेश्च स्विना गन्धाग्द्यभिवंभौ । । तदास्नातानु िक्षसेव भूषिताङ्गी धराङ्गना । १९०॥ रत्नैः हीर्णा प्रसृतेश्च स्विना गन्धाग्वभिवंभौ । । तदास्नातानु िक्षसेव भूषिताङ्गी धराङ्गना । १९०॥

अथवा विमानोंसे ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो।। ८६।। अथवा आकाशसे वरसती हुई रत्नवृष्टिको देखकर लोग यही उत्प्रेचा करते थे कि क्या जगत्में चोभ होनेसे निधियोंका गर्भपात हो रहा है ।। १० ।। आक्राशरूपी आँगनसें जहाँ-शहाँ फैले हुए वे रतन च्चण भरके लिये ऐसे शोभायमान होते थे मानो देवोंके हाथियोने कल्पवृत्तोंके फल ही तोड़ तोड़-कर डाले हों।। ६१।। आकाशरूपी आँगनमें वह असंख्यात रत्नोंकी धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो समय पाकर कैली हुई नद्दत्रोंकी चक्रल और चमकीली पङ्क्ति ही हो ॥ ६२ ॥ अथवा उस रत-वर्षीको देखकर च्याभरके लिये यही उत्प्रेचा होती थी कि स्वर्गसे मानो परस्पर मिले हुए बिजली और इन्द्रधनुष ही देवोंने नीचे गिरा दिये हों ॥ ९३ ॥ अथवा देव और विद्याधर उसे देखकर च्रामरके लिये यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाशमें विजलीकी कान्ति है अथवा देवोंकी प्रभा है ? ॥ ९४ ॥ कुबेरने जो यह हिरण्य अर्थात् सुवर्णकी वृष्टि की थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो जगत्को भगवान्की 'हिरएयगर्भता' बतलानेके लिये ही की हो [ जिसके गर्भमें रहते हुए हिरएय-सुवर्णकी वर्षा आदि हो वह हिरएयगर्भ कहलाता है ] ।। ६५ ॥ इस प्रकार स्वामी वृषभदेवके स्वर्गावतरणसे छह सहीते पहलेसे लेकर व्यतिशय पवित्र नाभिराजके घरपर रत्न और सुवर्णको वर्षा हुई थी ॥ ६६ ॥ और इसी प्रकार गर्भावतर एसे पीछे भी नौ महीने तक रत्न तथा सुवर्णकी वर्षा होती रही थी सो ठीक ही है क्यांकि होनेवाले तीर्थंकरका आश्चर्यकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है ॥ ६७ ॥ अगवानके गर्भावतरण-उत्सवके समय यह समस्त पृथिवी रत्नोंसे ज्याप्त हो गई थी देव हर्षित हो गये थे और समस्त लोक चोभको प्राप्त हो गया था।। ६८।। भगवान्के गर्भावतरण्के समय यह पृथिवी गंगा नदीके जलके क्णोंसे सींची गई थी तथा अनेक प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत की गई थी इसलिये वह भी किसी गिर्भेणी स्त्रीके समान भारी हो गई थी ॥ ६६ ॥ उस समय रत्न श्रीर फ़लोंसे व्याप्त तथा सगन्धित जलसे सींची गई यह पृथिवीरूपी स्त्री स्नान कर चन्दनका विलेपन लगाये और आभूष्णोंसे सुसाजित

१ खाद् बृष्टा ल० । भ्रष्टा पितता । २ स्नुति स्रवः । ३ पातितानि । 'शद्त्र शातने' । ४ घनतां नीते । ५. विद्युत्सम्बन्धिनी । ६ देवानाम् । ७ हिरएयसमूहः 'हिरएयं द्रविणां द्युम्नम्' । ८ तथा स०, म०, द०, छ० । ६ ग्रागच्छत् । १० गर्भादानोत्सवे म०, छ० । ११ ग्र्यं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकर्ता स्वकीयग्रन्थस्य चतुर्थस्तवकस्यैकविंशस्थाने स्थापितः । १२ गर्भादाने म०, ल० । १३ सनानानुष्ठितेव ग्रे०, ल० । स०, म० पुस्तकयोरुभयथा पाठः ।

सम्मता नाभिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वला । वसुन्धरा तदा भेजे जिनमातुरनुक्रियाम् ।।१०१॥ व्यथ सुत्तेकदा देवी सौधे मृदुनि तत्पके । गङ्गातरङ्गसच्छाय दुक्त्वप्रच्छदोज्ज्वले ॥१०२॥ सापरयत् षोडशस्वप्नान् इमान् शुभफलोदयान् । निशायाः पश्चिमे यामे जिनजन्मानुशंसिनः ॥१०३॥ गजेन्द्रसैन्द्रमामन्द्रचृंहितं विमदस्रुतम् । ध्वनन्तमिव सासारं सा ददर्शे शरद्धनम् ॥१०४॥ गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्यं कुमुदापाण्डुरचृतिम् । पीयूषराशिनीकाशं सापरयत् मन्द्रनिःस्वनम् ॥१०५॥ स्गेन्द्रभिन्दुसच्छायवपुषं रक्तकन्धरम् । ज्योत्स्नया संध्यया चैव घटिताङ्गमिवेक्षत् ॥१०६॥ प्रां पद्ममयोतुङ्गविष्टरे सुरवारणेः । स्नाप्यां हिरण्मयेः कुम्भेः ग्रदर्शत् स्वामिव श्रियम् ॥१०७॥ दामनी कुसुमाभोद- समाजग्नमदालिनी । तज्भक्कृतेरिवारब्धगाने सानन्दमैत्तत ॥१०८॥ समप्रविम्बयुज्ययोत्सनं ताराधीशं सतारकम् । स्मेरं स्वमिव वक्त्राब्जं समौवितकमलोकयत् ॥१०९॥ विधृतध्वान्तसुवन्तं भार्यन्तमुद्याचलात् । शातकुम्भमयं कुम्भमिवाद्वाचीत् स्वमङ्गले ॥१९१॥ कुम्भौ हिरण्मयौ पद्मपिहतास्यौ व्यलोकत । स्तनकुम्भाविवात्मीयौ समासक्तकराम्बुजौ ॥१९१॥

सी जान पड़ती थी।।१००।। श्रथवा उस समय वह पृथिवी भगवान् वृषभदेवकी माता मरुदेवीकी सहराताको प्राप्त हो रही थी क्योंकि मरुदेवी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय थी उसी प्रकार वह पृथिवी उन्हें प्रिय थी और मरुदेवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पृष्पवती थी उसी प्रकार वह पृथिवी भी रजस्वला (धूलिसे युक्त) न होकर पृष्पवती (जिसपर फूल विखरे हुए थे) थी।।१०१॥

श्रनन्तर किसी दिन मरुदेवी राजमहलमें गंगाकी लहरोंके समान सफेद और रेशमी चहरसे उज्ज्वल कोमल शय्या पर सी रही थी। सीते समय उसने रात्रिके पिछले पहरसें जिनेन्द्र देवके जन्मको सूचित करनेवाले तथा शुभ फल देनेवाले नीचे लिखे हुए स्वप्न देखे ॥ १०२– १०३ ।। सबसे पहले उसने इन्द्रका ऐरावत हाथी देखा । वह गंभीर गर्जना कर रहा था तथा उसके दोनों कपोल और सूँड़ इन तीन स्थानोंसे मद फर रहा था इसलिय वह ऐसा जान पड़ता था मानो गरजता त्र्यौर बरसता हुत्र्या शरद् ऋतुका बादल ही हो ॥ १०४ ॥ दूसरे स्वप्नमें उसने एक बैल देखा। उस बैलके कंघे नगाड़ेके समान विस्तृत थे, वह सफेद कमलके समान कुछ कुछ शुक्ल वर्ण था। अमृतकी राशिके समान सुशोभित था और मन्द्र गंभीर शब्द कर रहा था।। १०४।। तीसरे स्वप्नमें उसने एक सिंह देखा। उस सिंहका शरीर चन्द्रमाके समान शुक्लवर्ण था और कंघे लाल रंगके थे इसिलये वह ऐसा मालूम होता था मानो चाँदनी और संध्याके द्वारा ही उसका शरीर बना हो ॥ १०६ ॥ चौथे स्वप्नमें उसने अपनी शोभाके समान लदमीको देखा । वह लदमी कमलोंके बने हुए ऊंचे आसन पर बैठी थी और देवोंके हाथी सुवर्णमय कलशोंसे उसका अभिषेक कर रहे थे ।। १०७।। पाँचवें स्वप्तमें उसने बड़े ही आनन्दके साथ दो पुष्प-मालाएँ देखीं। उन मालाश्रों पर फूलोंकी सुगन्धिके कारण बड़े बड़े भौरे श्रा लगे थे और वे मनोहर भंकार शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन मालाश्रोंने गाना ही प्रारम्भ किया हो ॥ १०८॥ छठवें स्वप्नमें उसने पूर्ण चन्द्रमण्डल देखा। वह चन्द्रमण्डल तारात्र्योंसे सहित था त्र्यौर उत्कृष्ट चाँदनीसे युक्त था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो मोतियोंसे सहित हँसता हुआ अपना (मरुदेवीका) मुख-कमल ही हो।। १०९।। सातवें स्वप्नमें उसने उदयाचलसे चिद्त होते हुए तथा अन्धकारको नष्ट करते हुए सूर्यको देखा। वह सूर्य ऐसा माल्म होता था मानो मरुदेवीके माङ्गलिक कार्यमें रखा हुन्ना सुवर्णमय कलश ही हो ॥ ११० ॥ आठवें स्वप्नमें उसने सुवर्णके दो कलश देखे। उन कलशोंके मुख कमलोंसे ढके हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इस्तकमलसे आच्छादित हुए अपने दोनों स्तन-

१ साहर्यम् । २ —सन्छाये ग्र०, स०, म०, छ०। ३ कपोल्र्द्वयनासिकाग्रमिति त्रिस्थानमदला-विग्णाम् । ४ त्र्रासारेग् सहितम् । ५ सहराम् । ६ —मन्दिनिःस्वनम् म०, ल० । ७ समलग्नमहालिनी ।

भवी सरित संपुल्लकुमुदोत्पलपङ्कते । सापश्यन्नयनायामं दर्शयन्ताविवातमनः ॥११२॥
तरसरोजिकअलकपिअरोदकमैन्नत । सुवर्णद्रवसम्पूर्णमिव दिव्यं सरोवरम् ॥११३॥
शुभ्यन्तमव्धिमुद्धेलं चलक्ल्लोलकाहलम् । सादर्शच्छोकरैमीन्तुम् ब्रष्टहासिववोद्यतम् ॥११४॥
सँहमासनमुत्तुङ्गं स्पुरन्मिणिहिरणस्यम् । सापश्यन्मेरुश्चस्य वैदर्ग्धी द्यदूर्जिताम् ॥११४॥
नाकालयं व्यलोकिष्ट परार्थ्यमण्यिभासुरम् । स्वस्नोः प्रसवागारियव देवैरुपाहतम् ॥११४॥
सर्णानद्रभवनं भूमिम् उद्विद्योद्गतमैन्नत । प्राग्ट्यस्वविमानेन स्पर्द्यं कत् मिवोद्यतम् ॥११७॥
रत्नानां राशिमुत्सर्पदंश्चपर्वविताम्बरम् । सा निद्ध्यौ धरादेव्या निधानिमव दशितम् ॥११७॥
व्यवद्यसमुरिवर्ष्मवपुषं विपर्माचिषम् । प्रतापिमव पुत्रस्य मूर्तिक्षणं न्यचायतः ॥११९॥
न्यशामयस्य तुङ्गाङ्गं पुञ्जवं रुक्मसच्छविम् । प्रविशन्तं स्ववन्त्राव्यं स्वप्नान्ते पीनकन्धरम् ॥१२०॥
ततः विप्रावीधिकैस्तृयैः ध्वनद्धिः प्रत्यवद्ध सा । बन्दिनां मङ्गलोद्गीतोः श्र्यवतीति सुमङ्गलाः ॥१२१
सुखप्रवोधसाधानुम् एतस्याः पुर्यथपठकाः । तदा प्रपेट्टरिख्यचैः मङ्गलान्यस्खलद्विरः ॥१२२॥

कलश ही हों।। १११।। नौवें स्वप्नमें फूले हुए कुमुद और कमलोंसे शोभायमान तालावमें कीड़ा करती हुई दो मछलियाँ देखीं। वे मछलियाँ ऐसी मालूम होनी थीं मानो अपने (महदेवीके) नेत्रोंकी लम्बाई ही दिखला रही हों ।। ११२ ।। दशवें स्वप्नमें उसने एक सुन्दर तालाब देखा। उस तालाबका पानी तैरते हुए कमलोंकी केशरसे पीला पीला हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पिघले हुए सुवर्णसे ही भरा हो।। ११३॥ ग्यारहवें खप्नमें उसने जुभित हो वेला (तट) को उल्लघंन करता हुत्रा समुद्र देखा। उस समय उस समुद्रमें उठती हुई लहरोंसे कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहा था और जलके छोटे छोटे कए उड़कर उसके चारों ओर पड़ रहे थे जिससे ऐसा माल्स होता था मानो वह श्रव्हास ही कर रहा हो ।। ११४ ।। बारहवें स्वप्नमें उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा। वह सिंहासन सुवर्णका बना हुआ था और उसमें अनेक प्रकारके चमकीले मिण लगे हुए थे जिससे ऐसा मालम होता था मानो वह मेर पर्वतके शिखरकी उत्कृष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो ॥ ११४ ॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने एक स्वर्गका विमान देखा । वह विमान बहुमृत्य श्रेष्ठ रत्नोंसे देदीप्यमान था और ऐसा मालुम होता था मानो देवोंके द्वारा डपहारमें दिया हुआ, अपने पुत्रका प्रसृतिगृह (उत्पित्तिस्थान) ही हो ॥ ११६॥ चौदहवें स्वप्नमें उसने पृथिवीको भेदन कर ऊपर श्राया हुश्रा नागेन्द्रका भवन देखा। वह भवन ऐसा मालूम होता था मानो पहले दिखे हुए स्वर्गके विमानके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही उद्यत हुआ हो ।। ११७ ।। पन्द्रहवें स्वप्नमें उसने अपनी उठती हुई किरएं। से आकाशको पल्लवित करनेवाली रत्नोंकी राशि देखी। उस रत्नोंकी राशिको मरुदेवीने ऐसा समका था मानो प्रथिवी देवीने उसे अपना खजाना ही दिखाया हो ॥ ११८ ॥ श्रीर सोलहवें स्वप्नमें उसने जलती हुई प्रकाशमान तथा धूमरहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी माल्म होती थी मानो होनेवाले पुत्रका मूर्ति-धारी प्रताप ही हो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि सुवर्णके समान पीली कान्तिका धारक और ऊंचे कंधोंवाला एक ऊँचा बैल हमारे मुख-कमलमें प्रवेश कर रहा है ॥ १२०॥

तदनन्तर वह बजते हुए बाजोंकी ध्वनिसे जग गई और बन्दीजनोंके नीचे लिखे हुए मङ्गल-कारक मङ्गल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥ उस समय मरुदेवीको सुख-पूर्वक जगानेके लिये, जिनकी वागी अत्यन्त स्पष्ट है ऐसे पुण्य पाठ करनेवाले बन्दीजन उच्च स्वरसे नीचे लिखे अनुसार मङ्गल-

१ दैर्घ्यम् । २ अव्यक्षशब्दम् । ३ शोभाम् । ४ प्रस्तिग्रहम् । ५ उपायनीकृत्यानीतम् । ६ ददर्श । ७ सप्तार्चिषम् अग्निम् इति यावत् । ८ ऐत्तत 'चायृ पूजायां च' । ६ अपश्यत् । १० प्रजोधे नियुक्तैः ।

तमः शार्वरमुद्धिच करेभीनोहदंष्यतः । सेनेवाग्रेसरी सन्ध्या स्फुरत्येषानुरागिणी ॥१३३॥ मित्रमण्डलमुद्धण्ड् इदमातनुते द्वयम् । विकासमञ्जिनीषण्डं ग्रहानि च कुमुदाकरे ॥१३५॥ 'विकस्वरं समालोक्य पिग्न्याः पङ्कजाननम् । सास्येव पिग्न्लानि प्रयात्येषा कुमुद्दती ॥१३६॥ पुरः प्रसारयनुष्यः करानुचाति भानुमान् । प्राचीदिगङ्गनागर्भात् तेजोगर्भ इवार्भकः ॥१३७॥ लक्यते निप्धोत्सङ्गे भानुरारक्तमण्डलः । पुञ्जीकृत इवेकत्र सान्ध्यो रागः सुरेश्वरैः ॥१३६॥ तमो 'विधृतसुद्धतः चक्रदाकपरिक्लमः । प्रबोधिताञ्जिनी भानोः 'जन्मनोन्मीलितं' जगत् ॥१३६॥ समन्तादापतत्येष प्रभाते शिशिरो मरुत् । कमलामोदमाकर्षन् प्रफुरुलाद्दिजनीवनात् ॥१४०॥ इति प्रस्पष्ट एवायं प्रवोधससयस्तव । देवि मुञ्जाधुना तत्यं ग्रुचि हंसीव सेकतम् ॥१४२॥ 'सुप्रातमस्तु ते नित्यं कल्याण्शतभाग्भव । प्राचीवाक्कं प्रसोधीष्टा पुत्रं त्रैलोक्यदीपकम् ॥१४२॥ स्वप्नसंदर्शनादेव प्रवुद्धा प्राक्तरां पुनः । प्रवोधितेत्वदर्शत् सा संप्रभोदस्यं जगत् ॥१४२॥ प्रवुद्धा च शुभस्वप्नदर्शनानन्दनिर्भरात् । तनुं क्रयदिताम्हे साञ्जिनीव विकासिनी ॥१४२॥ प्रवुद्धा च शुभस्वप्नदर्शनानन्दनिर्भरात् । तनुं क्रयदितामुहे साञ्जनीव विकासिनी ॥१४४॥

किरणवाले सूर्यके बदयके सन्मुख होते ही नष्ट हो गया है ॥ १३३ ॥ अपनी किरणोंके द्वारा रात्रि संबन्धी श्रंधकारको नष्ट करनेवाला सूर्य आगे चलकर उदित होगा परन्तु उससे अनुराग (प्रेम और लाली) करनेवाली संध्या पहलेसे ही प्रकट हो गई है और ऐसी जान पड़ती है मानो सूर्येरूपी सेनापतिकी आगे चलनेवाली सेना ही हो॥ १३४॥ यह उदित होता हुआ सूर्यमण्डल एक साथ दो काम करता है-एक तो कमलिनियोंके समृहमें विकासको विशतत करता कमलरूपी मुखको प्रफुल्लित हुन्ना देखकर यह कुर्मादनी मानो ईषांसे म्लानताको प्राप्त हो रही है।। १३६।। यह सूर्य अपने ऊँचे कर अर्थात किरगोंको (पन्नमें हाथोंको ) सामने फैलाता हुआ उदित हो रहा है जिससे ऐसा माल्म होता है मानो पूर्व दिशारूपी स्त्रीके गर्भसे कोई तेजस्वी बालक ही पैदा हो रहा हो ॥ १३७ ॥ निषध पर्वतके समीप आरक्त ( लाल ) मण्डलका धारक यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो इन्द्रोंके द्वारा इकट्ठा किया हुआ सब संध्याओंका राग ( लालिमा ) ही हो ॥ १३८ ॥ सूर्यका उदय होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो गया, चकवा-चकवियोंका क्लेश दूर हो गया, कमिलनी विकसित हो गई और सारा जगत् प्रकाशमान हो गया ।। १३९ ।। श्रव प्रभातके समय फूले हुए कर्मालनियोंके वनसे कमलोंकी सुगन्ध ब्रह्ण करता हुआ यह शीतल पवन सब ओर बह रहा है।। १४०।। इसलिए हे देवि. स्पष्ट ही यह तेरे जागनेका समय त्रा गया है। अतएव जिस प्रकार हंसिनी बालूके टीलेको छोड़ देती है उसी प्रकार तू भी अब अपनी निर्मल शय्या छोड़ ॥ १४१ ॥ तेरा प्रभात सदा मंगलमय हो, तू सैकड़ों कल्याणोंको प्राप्त हो ख्रौर जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार तू भी तीन लोकको प्रकाशित करनेवाले पुत्रको उत्पन्न कर ॥ १४२ ॥ यद्यपि वह मरुदेवी स्वप्न देखनेके कारण, बन्दीजनोंके मंगल-गानसे बहुत पहले ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंने उसे फिरसे जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसारको आनंदमय देखा ॥ १४३ ॥ श्रभ स्वप्न देखनेसे जिसे अत्यन्त आनन्द हो रहा है ऐसी जागी हुई मरुदेवी फूली हुई कमिलनीके समान कंटिकत अर्थात् रोमांचित ( पत्तमें काँटोंसे न्याप्त ) शरीर धारण कर रही थी ॥ १४४ ॥

१ —खरडे ग्रा०, म०, द०, स०, छ०। २ विकसनशीलम्। ३ विधुत स०, ल०। ४ उदयेन। ५ प्रकाशितम्। ६ ग्रावाति। ७ शोमनं प्रातःकत्यं यस्याह्नः तत्। ८ 'बू प्रारिप्पसवे' लिङ्-। ६ —निर्मरा छ०।

ततस्तदर्शनानन्दं बोहं स्वाङ्गेष्विवाचया । कृतसङ्गलनेपथ्या सा भेजे पत्युरन्तिकम् ॥१४५॥
उचितेन नियोगेन दृष्ट्रा सा नाभिभूशुजम् । तस्मै नृपासनस्थाय सुखासीना व्यक्तिष्ठत् ॥१४६॥
देवाद्य याक्षिनीभागे पश्चिमे सुखनिद्धिता । श्रद्धाक्षं पोडश स्वप्नान् इमानत्यज्ञुतोद्यान् ॥१४७॥
गजेन्द्रश्वदाताङ्गं वृष्यं दुन्दुमिस्वनम् । सिंह्युरुलिङ्गताद्वयं लच्भां स्नाप्यां सुरद्धिः ॥१४८॥
दामनी लक्ष्यमने खे शीताशुं द्योतिताम्बरम् । प्रोद्यन्तव्वज्ञनीवन्धुं वन्धुरं कप्युव्यकम् ॥१४९॥
क्लशावस्तापृत्वों सरः स्वच्छाम्ब साम्बुजम् । वाराशि क्षुमितावर्त्तं सेंहं भासुरुणसनम् ॥१५०॥
विज्ञानपायत् स्वर्गाद् सुवो भेवनमुद्भवत् । रत्नराशि स्पुरुद्धित ज्वलनं प्रज्वलद्युतिम् ॥१५५॥
दृष्टेतान् पोडशस्वप्नान् श्रथादर्शे महीपते । वदन से विशन्तं तं गवेन्द्रं कनकच्छविम् ॥१५५॥
वदैतेषां फळं देव शुश्रृषा से विवर्द्धते । श्रपूर्वदर्शनात् कस्य न स्यात् कौतुकवन्सनः ॥१५५॥
श्रथासाववधिज्ञानविद्युद्धस्वप्नस्यक्तः । प्रोवाच तत्फळं देव्ये लसदशनदीधितिः ॥१५४॥
श्रथासाववधिज्ञानविद्युद्धस्वप्नस्यक्तः । प्रोवाच तत्फळं देव्ये लसदशनदीधितिः ॥१५४॥
श्रथासाववधिज्ञानविद्युद्धस्वप्तस्वता ते गजेच्छात् । समस्तभुवनज्येष्टो महावृप्यदर्शनात् ॥१५५॥
प्रितेनानन्तवीयोऽसी दाव्या सद्धर्मतीर्थकृत् । लक्ष्याभिषेक्षमाप्तासी स्यात् सुखी मत्स्वयुगेच्यात् ॥१५७॥
प्रितेनुना जनाह्यद्दी भास्वता भास्वरद्युतिः । कुम्भाभ्यां निधिभागी स्यात् सुखी मत्स्वयुगेच्यात् ॥१५७॥
सरसा लक्षयोग्रासी सोऽव्धिना देवली भवेत् । सिंहासनेन साम्राज्यम् श्रवाप्यति जगद्गुरः ॥१५८॥

तद्नन्तर वह मरुदेवी स्वप्न देखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दको मानो अपने शरीरमें धारण करनेके लिये समर्थ नहीं हुई थी इसीलिये वह मंगलमय स्नान कर श्रीर वस्नाभूषण धारण कर श्रपने पतिके सभीप पहुची।। १४४।। उसने वहाँ जाकर उचित विनयसे महाराज नाभिराजके दर्शन किये और फिर सुखपूर्वक वैठकर, राज्यसिहासनपर वैठे हुए महाराजसे इस प्रकार निवेदन किया ।।१४६।। हे देव, याज मैं सुखसे सो रही थी, सोते ही सोते सैंने रात्रिके पिछले भागमें आश्चर्यजनक फल देनेवाले ये सोलह स्वप्न देखे हैं।। १४७।। स्वच्छ श्रीर सफेद शरीर धारण करनेवाला ऐरावत हाथी, दुन्दुभिके समान शब्द करता हुआ बैल, पहाड़की चोटीको उल्लंघन करनेवाला सिंह, देवोंके हाथियों द्वारा नहलायी गई लद्मी, आकाशमें लटकती हुई दो मालाएँ, श्राकाशको प्रकाशमान करता हुत्रा चन्द्रमा, उदय होता हुत्रा सूर्य, मनोहर मञ्जलियोंका युगल, जलसे भरे हुए दो कलश, स्वच्छ जल और कमलोंसे सहित सरोवर, छुभित और भवरसे युक्त समुद्र, देदीप्यमान सिंहासन, स्वर्गसे त्राता हुत्रा विमान, पृथिवीसे प्रकट होता हुत्रा नागेन्द्रका भवन, प्रकाशमान किरणोंसे शोभित रत्नोंकी राशि और जलती हुई देदीप्यमान अग्नि। इन सोलह स्वप्नोंको देखनेके बाद हे राजन, मैने देखा है कि एक सुवर्णके समान पीला बैल मेरे मुखमें प्रवेश कर रहा है। हे देव, श्राप इन स्वप्नोंका फल कहिये। इनके फल सुननेकी सेरी इच्छा निरन्तर बढ़ रही है सो ठीक ही है अपूर्व वस्तुके देखनेसे किसका सन कौतुक-युक्त नहीं होता है ? ॥ १४८-१४३ ॥ तद्नन्तर, श्रवधिज्ञानके द्वारा जिन्होंने स्वप्नोंका उत्तम फल जान लिया है और जिनकी दाँतोंकी किरेंगे अतिशय शोभायमान हो रही हैं ऐसे महाराज नाभिराज महदेवीके लिये स्वप्नोंका फल कहने लगे ॥ १४४ ॥ हे देवि, सुन, हाथीके देखनेसे तेरे उत्तम पुत्र होगा, उत्तम बैलके देखनेसे वह समस्त लोकमें ज्येष्ठ होगा ।। १४५ ।। सिंहके देखनेसे वह अनन्त बलसे युक्त होगा, मालाश्रोंके देखनेसे समीचीन धर्मके तीर्थ ( श्राम्नाय ) का चलानेवाला होगा, लह्मीके देखनेसे वह समेरु पर्वतके मस्तकपर देवोंके द्वारा अभिषेकको प्राप्त होगा ॥१५६॥ पूर्ण चन्द्रमाके देखनेसे समस्त लोगोंको श्रानन्द देनेवाला होगा,सूर्यके देखनेसे देदीप्यमान प्रभाका धारक होगा, दो कलश देखनेसे अनेक निधियोंको प्राप्त होगा, मछलियोंका युगल देखनेसे सुखी होगा ।।१४७।। सरोवरके देखनेसे अनेक लच्चणोंसे शोभित होगा, समुद्रके देखनेसे केवली

१ वृषं दुन्दुभिनिःस्वनम् स्र०, प०, स०, द०, म०, ल० । २ भूमेः सकाशात् । ३ नागालयम् । ४ प्राप्स्यति । —माप्तोऽसौ स्र०, प०, स०, म०, ल० ।

स्वविंमानावलोकंन स्वर्गाद्वतरिष्यति । फर्णान्द्रभवनालोकात् सोऽवधिज्ञानलोचनः ॥१५६॥
गुणानामाकरः प्रोद्यद्दत्तराशिनिशामनात् । व्वद्गभें चृषभो देवः स्वमाधास्यति निर्मले १६१॥
वृषभाकारमादाय भवत्यास्यप्रवेशनात् । व्वद्गभें चृषभो देवः स्वमाधास्यति निर्मले १६१॥
इति तद्वदनाद् देवी द्वे रोमाञ्चितं वपुः । हर्षाङ्करैरिवाकीण परमानन्दनिर्भरम् ॥१६२॥
त्वाप्रभृति सुत्रामशासनात्ताः सिषेविरे । दिक्कुमार्योऽनुचारिणयः तत्कालोचितकर्मभिः ॥१६३॥

होगा, सिंहासनके देखनेसे जगत्का गुरु होकर साम्राज्यको प्राप्त करेगा ॥ १४८ ॥ देवोंका विमान देखनेसे वह स्वर्गसे अवतीर्ण होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे अवधि-ज्ञान रूपी लोचनोंसे सहित होगा ॥१५६॥ चमकते हुए रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंकी खान होगा, श्रीर निर्धूम श्रानिके देखनेसे कर्मरूपी इ'धनको जलानेवाला होगा ॥१६०॥ तथा तुम्हारे मुखमें जो वृषमने प्रवेश किया है उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्मल गर्भमें भगवान् वृषभदेव अपना शरीर धारण करेंगे ॥१६१॥ इस प्रकार नाभिराजके वचन सुनकर उसका सारा शरीर हर्षसे रोसांचित हो गया जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो परम आनन्दसे निर्भर होकर हर्षके श्रंहरोंसे ही व्याप्त हो गया हो ।।१६२॥ [ \*जब अवसपिंगी कालके तीसरे सुपम दुःषम नामक कालमें चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष आठ माह और एक पत्त वाकी रह गया था तव आपाद कृष्ण द्वितीयाके दिन उत्तरा-षाढ़ नज्ञत्रमें वज्रनाभि श्रह्मिन्द्र, देवायुका श्रन्त होनेपर सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत होकर मरुद्वीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ और वहां सीपके संपुटमें मोतीकी तरह सब बाधाओंसे निर्मुक्त होकर स्थित हो गया ॥१-३॥ उस समय समस्त इन्द्र अपने अपने यहाँ होनेवाले चिह्नों से भगवान्के गर्भावतारका समय जानकर वहाँ आये और सभीने नगरकी प्रद्विणा देकर भगवान्के माता-पिताको नमस्कार किया ॥४॥ सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने देवोंके साथ साथ संगीत प्रारम्भ किया। उस समय कहीं गीत हो रहे थे, कहीं बाजे बज रहे थे द्यौर कहीं मनोहर नृत्य हो रहे थे ॥४॥ नाभिराजके महलका आंगन स्वर्गलोकसे आये हुए देवोंके द्वारा खचाखच भर गया था। इस प्रकार गर्भकल्याणकका उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानोंपर वापिस चले गये ।।६॥] उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आज्ञासे दिक्कुमारी देवियाँ उस समय होने योग्य कार्यों के द्वारा दासियों के समान मरदेवीकी सेवा करने लगीं।।१६३।।

१ दर्शनात् । २ वर्मेन्धनहरोऽादेष द्या०, प० । ३ कर्मेन्धनदाही । ४ भवत्यास्य तव मुख । ५ स्वम् द्यातमानम् । ६ घारियायति । ७ दप्ते प० । ८ १६२१लोकादनन्तरम् द्या०, प०, स०, द०, म०, ल० पुस्तकेष्वधस्तनः पाठोऽधिको दृश्यते । स्रयं पाठः 'त० व०' पुस्तकयोनीस्ति । प्रायेणान्येष्विप कर्णाटकपुस्तकेषु नास्त्ययं पाठः । कर्णाटकपुस्तकेष्वज्ञातेन केनचित् कारणेन त्रुटितोऽप्ययं पाठः प्रकरणसङ्कत्यर्थमावश्यकः प्रति-मिति । स च पाठ ईदृशः—'तृतीयकालशेपेऽसावशीतिश्चतृक्तरा । पूर्वल्लास्त्रिवर्गाष्टमासपत्त्रयुतारतदा ॥१॥ स्रवतीर्य युगाद्यन्ते ह्यस्ति यथा विवाधोऽसौ मौक्तिकं द्यक्तिसमुटे ॥३॥ ज्ञात्वा स्वचिह्नेन सर्वेऽप्यागुः सुरेश्वराः । पुर्वं प्रदक्षिणीकृत्य तद्गु कंश्च ववन्दिरे ॥४॥ सङ्गीतकं समारव्यं वित्रिणा हि सहामरैः । क्यचिद्गीतं क्वचिद्वाचं क्वचिन्नृत्यं मनोहरम् ॥५॥ तत्पाङ्गणं समाक्रान्तं नाकलोकैरिहागतैः । कृत्वागर्मकक्त्याणं पुनर्जग्मुर्यथायथम् ॥६॥ स्रयं पाठः 'प' पुस्तकस्यः । 'द' पुस्तके द्वितीयश्लोकस्य 'युगाद्यन्ते' इत्यस्य स्थाने 'सुरायन्ते' इति पाठो विद्यते तस्य सिद्धिश्च संस्कृतटीकाकारेण शकन्धादित्वात् परक्तं विधाय विद्यता । 'श्च०, स०' पुस्तकयोनिम्नाङ्कितः पाठोऽस्ति प्रथमदितीयश्लोकस्याने— 'पूर्वल्चेत्र कालेऽसौ शेषे चतुरशीतिके । तृतीये हि त्रिवर्षाल्यमासपत्त्युते सित ॥१॥ स्रायुरन्ते ततश्च्युत्वा ह्याविलार्थविमानतः । स्राषाद्यस्य द्वितीययां सुरोत्तमः ॥२॥) ६ चेट्यः ।

\* कोष्ठकके भीतरका पाठ स्र०, प०, द०, स०, म० स्रौर छ० प्रतिके स्राधारपर दिया है। कर्णाटककी 'न०' 'ब०' तथा 'ट' प्रतिमें यह पाठ नहीं पाया जाता है। श्रीहीं धितिश्च की तिश्च बुद्धिलक्षयो च देवताः । श्रियं लजां च धेर्यं च स्तुतिबोधं च वैभवम् ॥१६४॥ तस्यामाद्धुरभ्यणैर्वात्तन्यः स्वानिमान् गुलान् । तत्संस्काराच्च सा रेजे संस्कृतेवाग्निना मिणः ॥१६५॥ तास्तस्याः परिचर्यायां गर्भशोधनमादितः । प्रचकुः श्रुचिभिर्वृच्येः स्वर्गलोकादुपाहृतैः । ११६६॥ स्वभाविनर्मला चार्वी भूयस्ताभिर्विशोधिता । सा श्रुचिस्फटिकेनेव घटिताङ्गी तदा बभौ ॥१६७॥ काश्चिन्मङ्गलधारिण्यः काश्चित्तास्बूलदायिकाः । काश्चिन्मज्जनपालिन्यः काश्चिच्चासन् प्रसाधिकाः ॥१६८॥ काश्चिन्महानसे युक्ताः शय्याविरचने पराः । वपादसंवाहने काश्चित् काश्चिन्माल्यैरुपाचरन् ॥१६९॥ प्रसाधनिवधौ काचित् स्पृशन्ती तन्मुखास्बुजम् । सानुरागं व्यधात् सौरी प्रभेवाद्यं "सरोरुहः ॥१७०॥ ताम्बूलदायिका काचिद् बभौ पन्नेः करस्थितेः । शुकाध्यासितशाखाग्रा लतेवामरकामिनी ॥१७९॥ काचिद्मरणान्यस्यै ददती मृदुपाणिना । विबभौ कल्पवल्लीव शाखाग्रोद्धिननं भूषणाः ॥१७२॥ वासः चौमं स्विर्वाः सुमनोमञ्जरीरिष । तस्यै समर्पयामासुः काश्चित् कल्पलता इव ॥१७३॥ काचित् रिसीगन्धिकाहृतहिरेफेरनुलेपनैः । स्वकरस्थैः कृतामोदाद् रिनन्धैर्युक्तिरवार्वत् ॥१७७॥

श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि श्रीर लदमी इन षट्कुमारी देवियोंने मरुदेवीके समीप रहकर उसमें क्रमसे अपने अपने शोभा, लजा, धेर्य, स्तुति, बोध और विभूति नामक गुणोंका संचार किया था। अर्थात् श्री देवीन मरदेवीकी शोभा बढ़ा दी, ही देवीन लेजा बढ़ा दी, धृति देवीने धैर्य बढाया. कीर्ति देवीने स्तुति की, बुद्धि देवीने बोध (ज्ञान)को निर्मल कर दिया और लदमी देवीने विभृति बढ़ा दी। इस प्रकार उन देवियोंके सेवा-संस्कारसे वह मरुदेवी ऐसी सुशोभित होने लगी थी जैसे कि अग्निके संस्कारसे मिण सुशोभित होने लगता है ॥१६४-१६४॥ परिचर्या करते समय देवियोंने सबसे पहले स्वर्गसे लाये हुए पवित्र पदार्थीके द्वारा माताका गर्भ शोधन किया था। ॥१६६॥ वह माता प्रथम तो स्वभावसे ही निर्मल श्रीर सुन्दर थी इतनेपर देवियोंने उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारणोंसे वह उस समय ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो उसका शरीर स्फटिक मिणसे ही बनाया गया हो ॥१६७॥ उन देवियोंमें कोई तो माताके आगे अष्ट मङ्गल द्रव्य धारण करती थीं, कोई उसे ताम्बूल देती थीं, कोई स्नान कराती थीं और कोई वस्त्राभूषण आदि पहिनाती थीं ॥१६८॥ कोई भोजनशालाके काममें नियुक्त हुई', कोई शय्या बिळाने के काममें नियुक्त हुई', कोई पैर दावनेके काममें नियुक्त हुई' श्रौर कोई तरह तरहकी सुगन्धित पुष्पमालाएं पहिनाकर माताकी सेवा करनेमें नियुक्त हुई ॥१६६॥ जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा कमलिनीके कमलका स्पर्श कर उसे श्रनुरागसहित (लाली सहित) कर देती है उसी प्रकार वस्त्राभूषण पहिनाते समय कोई देवी मरुदेवीके मुखका स्पर्श कर उसे अनुरागसहित (प्रेम सहित) कर रही थी।।१७०॥ ताम्बूल देनेवाली देवी हाथमें पान लिये हुए ऐसो सुशोभित होती थी मानो जिसकी शाखाके अप्रभागपर तोता बैठा हो ऐसी कोई लता ही हो ॥१७१॥ कोई देवी अपने कोमल हाथसे माताके लिये आभ्षण दे रही थी जिससे वह ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जिसकी शाखाके अप्रभागपर आभूषण प्रकट हुए हों ऐसी कल्पलता ही हो ॥१७२॥ मरुद्वीके लिये कोई देवियां कल्पलताके समान रेशमी वस्त्र दे रही थीं, कोई दिन्य मालाएँ दे रही थीं ॥१७३॥ कोई देवी ऋपने हाथपर रखे हुए सुगन्धित द्रव्योंके विलेपनसे मरुदेवीके शरीरको सुवासित कर रही थी। विलेपनकी सुगन्धिके

१ त्रानीतैः । २ त्रालङ्कारे नियुक्ताः । ३ पादमर्दने । ४ उपचारमकुर्वन् । ५ त्रालङ्कारविधाने । ६ स्र्यंस्येयं सौरी । ७ सरोजिन्याः । सरोवरे प० । —वाञ्जं सरोरुहम् म० । —वाञ्जसरोरुहम् ग्र० । ८ ताम्बूलदायिनी द०, स०, म०, ल० । ६ उद्भिन्न उद्भूत । १० दुक्लम् । ११ सौगन्धिकाः सौगन्ध्याः । सौगन्धिकाहूत सुगन्धसमूहाहूत । 'कवचिहस्त्यचित्ताच ठणीति ठणि' ग्रथवा 'सुगन्धाहूतविनया- दिभ्यः' इति स्वार्थे ठण् । १२ गन्धसमिष्टः । गन्धद्रस्यकरण्यतिपादकशास्त्रविशेषः ।

श्रज्ञरत्ताविशे कश्चित् उत्खातासिखता बसुः । सरस्य इव विश्वस्तपाठीनाः सुरयोपितः ॥१७५॥ सममार्ग्व मंहीं कश्चिद् श्राकोणां पुष्परेग्रुभिः । तद्गन्यासिङ्गनो भृङ्गान् श्राधुनानास्तनांशुकैः ॥१७६॥ कृर्वित्ति समापराः सान्द्रचन्दनच्छ्रद्रयोचितास् । चितिमार्द्राशुकैरन्या निर्ममार्ज्ञ रतिन्द्रताः ॥१७७॥ कृर्वते 'विविवन्यासं रत्नचृणेंः पुरोऽपराः । पुष्पेरपहरन्त्यन्याः ततामोदेधु शाखिनास् ॥१७८॥ कश्चिद्दित्तिद्यानुभावाः 'श्रच्छन्नविप्रहाः । नियोगैरुचितेरेनास् श्रनारतसुपाचरन् ॥१७६॥ प्रमातरित्तां कश्चिद् त्यानास्तनुयष्टिकास् । सोदामिन्य इवानिन्युः उचितं रुचितं च यत् ॥१८०॥ प्रमातरित्तां देवयो देव्ये दिव्यानुभावतः । सज्ञमंशुकमाहारं भूषां चास्ये समर्पयन् ॥१८१॥ श्रन्तिस्थिताः कश्चिद् श्रनावचितसूर्त्तयः । यत्नेन रच्यतां देवीत्युच्चैगिरसुदाहरन् ॥१८२॥ 'गतेष्वंशुकसंधानम् 'श्रासितेष्वासना'व्हितम् । ''स्थितेषु परितः सेवां चकुरस्याः सुराङ्गनाः ॥१८३॥ कश्चिद्विच्छु'पुज्योंतिः तरला मिण्दीपिकाः । निक्षामुखेषु 'वह्य्यांश्राद् विधुन्वानास्तमोऽभितः ॥१८४॥ कश्चिद्विच्छु'पुज्योंतिः तरला मिण्दीपिकाः । किक्षामुखेषु 'वह्य्यांश्राद् विधुन्वानास्तमोऽभितः ॥१८५॥ कश्चिन्वरामासुः उचितेर्वलकर्मभिः । ''त्यास्थन्यन्यान्त्राक्षदे क्रियद् श्रस्ये रचाग्रुपाचिपन्' ॥१८५॥

कारण उस देवीके हाथपर अनेक भी रे आकर गुंजार करते थे जिससे वह ऐसी साल्स होती थी मानो सगन्धित द्रव्योंकी उत्पत्ति द्यादिका वर्णन करनेवाले गन्धशास्त्रकी युक्ति ही हो ॥१७४॥ माताकी अंग-रचाके लिए हाथमें नंगी तलवार धारण किये हुई कितनी ही देवियां ऐसी शोभायमान होती थीं मानो जिनमें सछिलयाँ चल रही हैं ऐसी सरसी (तलैया) ही हों ॥१७५॥ कितनी ही देवियाँ पुष्पकी परागसे भरी हुई राजमहलकी भूमिको बुहार रही थीं श्रौर उस पराग की सगन्ध से आकर इकट्रे हुए भौरोंको अपने स्तन ढकनेके वस्त्रसे उड़ाती भी जाती थीं ॥१७६॥ कितनी ही देवियाँ आलस्यरहित होकर पृथिवीको गीले कपड़ेसे साफ कर रही थीं और कितनीं ही देवियाँ घिसे हुए गाढ़े चन्द्रनसे पृथिवीको सींच रहीं थीं ॥१७७॥ कोई देवियां माताके आगे रह्नोंके चूर्णसे रंगावलीका विन्यास करती थीं—रंग विरंगे चौक पूरती थीं, वेल-बृटा खींचती थीं और कोई सुगन्धि फैलानेवाले, कल्पवृत्तोंके फूलों से माताकी पूजा करती थीं— उन्हें फूलोंका उपहार ट्रेंती थीं ॥१७८॥ कितनी ही देवियां अपना शरीर छिपाकर दिव्य प्रभाव दिखलाती हुई योग्य सेवाक्षोंके द्वारा निरन्तर माताकी शुश्रूषा करती थीं ॥१७९॥ विजलीके समान प्रभासे चसकते हुए रारीरको धारण करनेवाली कितनी हो देवियां साताके योग्य श्रीर श्रच्छे लगनेवाले पदार्थ लाकर उपस्थित करती थीं ।।१८०।। कितनी ही देवियां श्रन्तर्हित होकर अपने दिव्य प्रभावसे माताके लिये माला, वस्त्र, आहार और आभूपरा आदि देती थीं ॥१८१॥ जिनका शरीर नहीं दिख रहा है ऐसी कितनी ही देखियाँ आकाशमें स्थित होकर बड़े जोरसे कहती थीं कि माता मरुदेवीकी रज्ञा बड़े ही प्रयक्षसे की जावे ॥१८२॥ जब माता चलती थीं तब वे देवियां उसके वस्नों को कुछ ऊपर उठा लेती थीं, जब बैठती थीं तब आसन लाकर उपस्थित करती थीं और जब खड़ी होती थीं तब सब ओर खड़ी होकर उनकी सेवा करती थीं ॥१८३॥ कितनी ही देवियां रात्रिके प्रारम्भकालमें राजमहलके अप्रभागपर अतिशय चमकीले मिण्योंके दीपक रखती थीं। वे दीपक सब छोरसे अन्धकारको नष्ट कर रहे थे।।१८४।। कितनी ही देवियां सायंकालके समय योग्य वस्तुओं के द्वारा माताकी आरती उतारती थीं, कितनी ही देवियां दृष्टिदोष दूर करनेके लिये उतारना उतारती थीं और कितनी ही

१ प्रोत्तिताम्, सिक्तामित्यर्थः । २ रङ्गविलरचनाम् । ३ कल्पवृद्धाणाम् । ४ मनुष्यदेहधारिणः । ५ स्रान्ति गताः । ६ वदन्ति स्म । ७ गमनेषु । ८ वस्त्रप्रसरण्म् । ६ वपवेशनेषु । १० पीठानयनम् । ११ स्थानेषु । १२ ज्वालयन्ति स्म । १३ प्रासादाप्रमारुद्ध । १४ न्यसन्ति स्म । १५ निर्म्तिपन्ति स्मेत्यर्थः । –गुणच्चयम् द०, स०, म०, ट० । उपच्पं रात्रिमुखे ।

नित्यज्ञागरितैः काश्चित् निस्नेपालसलोचनाः । ैउपासाज्ञिकरे ैनक्तं तां देव्यो विध्तायुधाः ॥१८६॥ कदाचिक्जलकेलीभिः वनकीलभिरन्यदा । कथागोष्ठीभिरन्येषुः देव्यस्तस्यै धति दशुः ॥१८७॥ कदाचिक्जलकेलीभिः वाद्यगोष्ठीभिरन्यदा । किंदिन्तृत्यगोष्ठीभिः देव्यस्तां पर्युँपासत ॥१८८॥ कद्मित्रतेष्ठांभिः वाद्यगोष्ठीभिरन्यदा । किंदिन्तृत्यगोष्ठीभिः देव्यस्तां पर्युँपासत ॥१८८॥ काश्चित्रतेष्ठार्थे स्वर्णालानितस्रुवः । 'वर्षभानलयैनेंद्रः 'ताङ् ग्रहागः सुराङ् गनाः ॥१८९॥ काश्चित्रतेष्ठार्थे स्वर्णावित्तस्यानैः वर्षुवित्तस्यानैः वर्षुवित्तस्यानः । त्राचमाणा इवानक्वाद् धनुवेदं ते जगक्जये ॥१९९॥ पुष्पाञ्जलि किरन्त्येका परितो रङ्गमण्डलम् । मदनग्रहमावेशे योक्तुकामेव लिता ॥१९२॥ तदुरोजसरोजातमुङ्खानि चक्रम्परे । १ श्चनुर्गुलनिकेवासीम् वृत्तं कुत्हलात् ॥१९२॥ त्रपाङ्गरसन्धानैः अर्लताचापकर्षणैः । १ धनुर्गुलनिकेवासीत् नृत्तगोष्ठी मनोभुवः ॥१९४॥ स्मितमुज्ञिन्नदन्तांशु पात्र्यं कलमनाङ्खम् । सापाङ्गवीक्षितं चक्षु सलयश्च १ परिक्रमः ॥१९५॥ इतीदमन्यद्प्यासां धन्नेकक्रगराङ्गताम् । किमकं सङ्गतं भावैः भावैः श्रीङ्गकेरसतां गतिः ॥१९६॥

देवियां मन्त्रात्तरोंके द्वारा उसका रत्ताबन्धन करती थीं ।।१८५। निरन्तरके जागरणसे जिनके नेत्र टिमकाररहित हो गये हैं ऐसी कितनी ही देवियां रातके समय अनेक प्रकारके हथियार धारण कर माताकी सेवा करती थीं अथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती थीं ॥१८६॥ वे देवांगनाएं कभी जलकीड़ासे छौर कभी वनकीडासे, कभी कथा-गोष्ठीसे (इकट्रे बैठकर कहानी आदि कहनेसे) उन्हें सन्तुष्ट करती थीं ॥१८७॥ वे कभी संगीतगोष्टीसे, कभी वादिभ-गोष्टीसे और कभी नुखगोष्टीसे उनकी सेवा करती थीं ॥१८८॥ कितनी ही देवियां नेत्रोंके द्वारा श्रपना अभिपाय प्रकट करनेवाली गं। ष्टियोंमें लीलापर्वक भौंह नचाती हुई श्रीर बढते हुए तालके साथ शरीरको लचकाती हुई नृत्य करती थीं ॥१८९॥ कितनी ही देवियां नृत्यक्रीडाके समय आकाशमें जाकर फिरकी लेती थीं और वहाँ अपने चंचल अंगों तथा शरीरकी उत्कृष्ट कान्तिसे ठीक बिजलीके समान शोभायमान होती थीं ॥ १९०॥ नत्य करते समय नाट्य-शास्त्रमें निश्चित किये हुए स्थानोंपर हाथ फैलाती हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो जगतको जीतनेके लिये साचात् कामदेवसे धनवेंद ही सीख रही हों ।। १९१ ॥ कोई देवी रंग-बिरंगे चौकके चारों श्रोर फ़ल बिखेर रही थी श्रौर उस समय वह ऐसी मालूम होती थी मानो चित्र-शालामें कामदेवरूपी प्रहको नियुक्त ही करना चाहती हो ॥ १६२॥ नृत्य करते समय उन देवांगनात्रोंके स्तनरूपी कमलोंकी बोंड़ियाँ भी हिल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन देवांगनात्रोंके नृत्यका कौत्हलवश अनुकरण ही कर रही हों ॥ १९३ ॥ देवांगनात्रोंकी उस नृत्यगोष्टीमें बार बार भौंहरूपी चाप खींचे जाते थे श्रीर उनपर बार बार कटाचरूपी बाख चढ़ाये जाते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेवकी धनुष विद्याका किया हुआ अभ्यास ही हो।। १९४।। नृत्य करते समय वे देवियाँ दाँतोंकी किरणें फैलाती हुई मुस्कराती जाती थीं. स्पष्ट और मधुर गाना गाती थीं, नेत्रोंसे कटाच करती हुई देखती थीं और लयके साथ फिरकी लगाती थीं, इस प्रकार इन देवियोंका वह नृत्य तथा हाव-भाव आदि अनेक प्रकारके विलास, सभी कामदेवके बाणोंके सहायक बाण मालूम होते थे और रसिकताको प्राप्त हुई शरीर-सम्बन्धी चेष्टात्रोंसे मिले हुए उनके शरीरका तो कहना ही क्या है-वह तो हरएक

१ निमेत्रालस- निर्निमेव । २ सेवां चकुः । ३ रजन्याम् । ४ सेवां चिकिरे । ५ प्रेच्या— समुद्रायनृत्य । ६ तालल्यैः । ७ ग्रङ्गविन्तेपसहिताः । ८ —िवनोदेषु ग्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । ६ कृतवल्गनाः । १० नमोभागे ग्र०, म०, द०, स॰ । ११ उद्गतप्रभाः । १२ चापविद्याम् । १३ किरत्येका ग्र०, म० । १४ ग्रनुवर्तित- प०, द०, म०, ल० । १५ ग्रभ्रभ्यासः । १६ पादविन्तेषः । १७ इतीदम-न्यथाप्यासां प०, ग्र०, द०, स० । १८ संयुक्तं चेत् । १६ चेष्टितैः । २० रसिकलम् ।

'चारिभिः करणेश्चित्रैः' साङ्गहारेश्च रेचकैः'। मनोऽस्याः सुरनर्त्तनयःचकुः संप्रेच्योत्सुकम् ॥१९७॥ काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु 'दरोजिन्निस्मतेर्मुकः। वसुः पद्मेरिवाञ्जिन्यो विरलोजिन्नकेसरैः ॥१९८॥ काश्चित् प्राप्तसंदृष्टवेयावोऽयुश्चवो वसुः। मदनागिनिमवाध्मातुं कृतयत्नाः सफूत्कृतम् ॥१९९॥ वेयुध्मा वैयावी वर्ष्टीर्मार्जन्त्यः करपत्ववैः। चित्रं पत्ववितांश्चकुः प्रेचकायां मनोदुमान् ॥२००॥ सङ्गीतकवियो काश्चित् स्पृश्चन्त्यः परिवादिनीः । कराङ्गवीभिरातेतुः गानमामन्द्रमूच्छैनाः ॥२०१॥ सङ्गीतकवियो काश्चित् स्पृश्चनत्वः। प्रविवादिनीः । कराङ्गवीभिरातेतुः गानमामन्द्रमूच्छैनाः ॥२०१॥ तन्त्र्यो मधुरमारेणुः त्वकराङ्गविताडिताः। ध्यं तान्त्रो ग्याः कोऽपि ताडनाद् याति यद्वशम् ॥२०२॥ वंशैः संदृष्टमाबोक्य तासां तु द्वानच्छदम् । वीयाबाडुभि राश्विषि घनं तत्स्तनमण्डवस् ॥२०३॥ सृदङ्गवाद्नैः काश्चिद् वसुदित्त्वस्वाहवः। तत्क्रवाकौशले श्वाघां कर्त्वकामा इवात्मनः ॥२०४॥ सृदङ्गास्तव्करस्पर्शात् तदा मन्दं विसस्वनुः। तत्कवाकौशले तसाम् उत्कृवीया इवोच्चकैः ॥२०५॥

प्रकारसे ऋत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता था ।। १९४-१९६ ।। वे नृत्य करनेवाली देवियाँ अनेक प्रकारकी गति, तरह तरहके गीत अथवा नृत्य विशेष, और विचित्र शरीरकी चेष्टा सहित फिरकी आदिके द्वारा साताके सनको चृत्य देखनेके लिये उत्करिठत करती थीं ॥ १९७ ॥ कितनी ही देवांगनाएँ संगीत-गोष्टियोंमें इब कुछ हँसते हुए मुखोंसे ऐसी सुशोभित होती थीं जैसे कुछ कुछ विकसित हुए कमलोंसे कमलिनियाँ सुशोभित होती हैं । १९८ ।। जिनकी भौहें बहुत ही छोटी छोटी हैं ऐसी कितनी ही देवियाँ झोठोंके अवभागसे वीगा दवाकर बजाती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो फूँककर कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये ही प्रयत्न कर रही हों।। १९९ ।। यह एक बड़े आश्चर्यकी बात थी कि वीगा बजानेवाली कितनी ही देवियाँ अपने हस्तरूपी पल्लवोंसे वीगाकी लकड़ीको साफ करती हुई देखनेवालोंके मनरूपी वृत्तोंको पल्लवित अर्थात् पल्लवोंसे युक्त कर रही थीं। (पत्तमें हर्षित अथवा शृङ्गार रससे सहित कर रही थीं।) भावार्थ--- इवाङ्गनात्रोंके हाथ पल्लवोंके समान थे, वीगा बजाते समय उनके हाथक्रपी पल्लव वीगाकी लकड़ी श्रथवा उसके तारोंपर पड़ते थे। जिससे वह बीगा पल्लवित अर्थात् नवीन पत्तोंसे व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी परन्तु आचार्यने यहाँपर वीएाको पल्लवित न वताकर देखनेवालोंके सनरूप वृज्ञोंको पल्लवित बतलाया है जिससे विरोधमूलक अलंकार प्रकट हो गया है परन्तु पल्लवित शब्दका हर्षित अथवा शृङ्गार रससे सहित अर्थ बद्ल देनेपर वह विरोध दूर हो जाता है। संज्ञेपमें भाव यह है कि वीगा बजाते समय उन देवियोंके हाथोंकी चंचलता. संदरता और बजानेकी कुशलता आदि देखकर दर्शक पुरुषोंका मन हर्षित हो जाता था।। २००।। कितनी ही देवियाँ संगीतके समय गम्भीर शब्द करनेवाली वीएगाओंको हाथकी श्रॅंगुलियोंसे बजाती हुई गा रही थीं ।। २०१ ।। उन देवियोंके हाथकी श्रंगुलियोंसे ताड़ित हुई वीगाएँ मनोहर शब्द कर रही थीं सो ठीक ही है वीगाका यह एक आश्चर्यकारी गुण है कि ताड़नसे ही वश होती है।।२०२॥ उन देवांगनात्रोंके त्रोठोंको वंशों ( बाँसरी ) के द्वारा डसा हत्रा देखकर ही मानो वीणात्रोंके तूंबे उनके कठिन स्तनमण्डलसे आ लगे थे। भावार्थ—वे देवियाँ मुँहसे बाँसरी और हाथसे वीणा बजा रही थीं ॥ २०३ ॥ कितनी ही देवियाँ मृदङ्ग बजाते समय श्रपनी सुजाएँ ऊपर उठाती थीं जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो उस कला-कौशलके विषयमें अपनी प्रशंसा ही करना चाहती हों ॥ २०४ ॥ उस समय उन बजानेवाली देवियोंके हाथके स्पर्शसे वे मृदंग गम्भीर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो

१ चारुमिः द०, स० । चारिमिः गतिविशेषैः । २ पुष्पघटादिमिः । ३ वल्गनैः । ४ द्रोद्धिन्न —ईषदुद्धिन्न । ५ संधुवितुतुम् । ६ वैण्विकाः । ७ वेण्गेरिमाः । ८ —संस्त्य अ०, स०, म०, ल० । ६ सप्ततन्त्री वीणा । 'तन्त्रीमिः सप्तिः परिवादिनी' इत्यिभधानात् । १० ध्वनन्ति स्म । ११ श्रौषध-सम्बन्धी तन्त्रीसम्बन्धी च । १२ श्रलाबु —तुम्बी । —लाम्बुमिः प० । १३ उत्कर्षे कुर्वाणाः ।

सृद्क्षां न वयं सत्यं पश्यतास्मान् हिरणमयान् । इतीवारसितं चकुः ते मुहुस्तकराहताः ॥२०६॥ मुरवाः कुरवाः नैते वादनीयाः कृतश्रमम् । इतीव सस्वनुर्भन्दं पण्वाद्याः सुरानकाः ॥२०७॥ प्रभातमङ्गले काश्चित् राङ्खानाध्मासिपुः पृथून् । स्वकरोत्पीडनं सोतुय् प्रक्रमानिव सारवान् ॥२०८॥ काश्चित् प्रावोधिकैस्त्येः सममुत्तालतालकैः । जगुः कछं च मन्दं च मङ्गलानि सुराङ्गलाः ॥२०८॥ हति तत्कृतया देवी सा वभो परिचर्षया । त्रिजगस्त्रीरिवैकथ्यम् उपनीता कथञ्चन ॥२००॥ दिक्छमारीभिरित्यात्तसंभ्रमं समुपासिता । तत्प्रभावैरिवाविष्टैः सा बभार परां श्रियम् ॥२११॥ विश्वकृत्रात्रीभिश्वकृत्रात्री नवमे मासि सादरम् । विशिष्ठकाव्यगोष्ठीभिः देव्यस्तामित्यरक्षयन् ॥२१२॥ विश्वकृत्राविक्षयाप्तिः विन्दुमात्राक्षरस्युतैः । देव्यस्तां रक्षयामासुः रखोकैरन्येध्व केश्चन ॥२१२॥ किमिन्दुरेको लोकेऽस्मिन् स्वयाम्ब मृदुरीचितः । श्राद्यिनत्सि बलादस्य यदशेषं किष्ठायनम् ॥२१२॥

उन्ने स्वरसे उन वजानेवाली देवियोंके कला-कौशलको ही प्रकट कर रहे हों ॥ २०४ ॥ उन देवियोंके हाथसे बार बार ताड़ित हुए मुद्रंग मानो यही ध्विन कर रहे थे कि देखो, हम लोग वास्तवमें मुद्रंग (मृत् + श्रङ्ग) अर्थात् मिट्टीके अङ्ग (मिट्टीसे बने हुए) नहीं हैं किन्तु मुवर्णके वने हुए हैं। भावार्थ — मृदङ्ग शब्द रूढ़िसे ही मृदङ्ग (बाद्य विशेष) अर्थको प्रकट करता है।। २०६॥ उस समय पणव आदि देवोंके बाजे बड़ी गम्भीर ध्विनसे बज रहे थे मानो लोगोंसे यही कह रहे थे कि हम लोग सदा मुंदर शब्द ही करते हैं, बुरे शब्द कभी नहीं करते और इसी लिये बड़े परि- अमसे बजाने योग्य हैं॥२००॥ प्रातःकालके समय कितनी ही देवियाँ बड़े बड़े शंख बजा रही थीं और वे ऐसे प्राल्प होते थे मानो उन देवियोंके हाथोंसे होनेवाली पीड़ाको सहन करनेके लिये असमर्थ होकर ही चिल्ला रहे हों॥ २०८॥ प्रातःकालमें माताको जगानेके लिये जो ऊँची तालके साथ तुरही बाजे बज रहे थे उनके साथ कितनी ही देवियाँ मनोहर और गंभीर ऊपसे मंगलगान गाती थीं॥ २०६॥ इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई सेवासे मरुदेवी ऐसी शोभायमान होती थीं मानो किसी प्रकार एकक्ष्मताको प्राप्त हुई तीनों लोकोंकी लहमी ही हो॥ २१०॥ इस तरह वड़े संभ्रमके साथ दिक्कुमारी देवियोंके द्वारा सेवित हुई उस मरुदेवीने बड़ी ही उत्कृष्ट शोभा धारण की थी और वह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो शरीरमें प्रविष्ठ हुए देवियोंके प्रभावसे ही उसने ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण की हो॥ धारण की हो॥ धारण की हो॥। २११॥

अथानन्तर, नौवां महीना निकट आनेपर वे देवियां नीचे लिखे अनुसार विशिष्ट काट्य गोष्टियोंके द्वारा बड़े आद्रके साथ गर्भिणी मक्देवीको प्रसन्न करने लगीं।। २१२।। जिनमें अर्थ गृह है, किया गृह है, पाद (श्लोक चौथा हिस्सा) गृह है अथवा जिनमें विंदु छूटा हुआ है, मात्रा छूटी हुई या अत्तर छूटा हुआ है ऐसे कितने ही श्लोकोंसे तथा कितने ही प्रकारके अन्य श्लोकोंसे वे देवियां मक्देवीको प्रसन्न करती थीं।। २१३।। वे देवियां कहने लगीं—िक हे माता, क्या तुमने इस संसारमें एक चन्द्रमाको ही कोमल (दुर्बल) देखा है जो इसके समस्त कलाक्ष्पी धनको जबरदस्ती छीन रही हो। भावार्थ—इस श्लोकमें व्याजस्तुति अलंकार है अर्थात् निन्दाके छलसे देवीकी स्तुति की गई है। देवियोंके कहनेका अभिप्राय यह है कि आपके मुखको कान्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही चन्द्रमाकी कान्ति घटती जाती है अर्थात् आपके कान्तिमान् मुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरहित मालूम होने लगा है इससे जान पड़ता है कि आपने चन्द्रमाको दुर्बल समम्तकर उसके कलाक्ष्पी समस्त धनका अपहरण कर लिया है

१ मृर्यमयावयवाः । २ ध्वनितम् । ३ मुरजाः । सुरवाः ऋ०, प०, स०, द०, ल० । ४ कुिंसतरवाः । ५ पूर्यन्ति स्म । ६ तत्करोत्पीडनं म०, छ० । ७ ऋारवेन सिहतान् । ८ एकलम् । ६ प्रविष्टेः । १० गर्मिणीम् । ११ ऋर्याश्च कियाश्च पादाश्च ऋर्यकियापादाः निगृहा ऋर्यकियापादा येषु तैः । १२ बिन्दुच्युतकमात्राच्युतकात्त्ररच्युतकैः । १३ यत् कारणात् ।

मुखेन्दुना जितं नृतं तत्ताव्जं सोदुमचमस् । विस्वमप्वेन्दवं साम्यात् सङ्कोचं यात्यदोऽनिशस् ॥२१५॥ राजी इमिलिभिज् द्वं सालकेन सुखेन ते । जितं भीरुतयाचापि याति साङ्कोचनं सुद्धः ॥२१६॥ द्याजिन्नमुद्धरभ्येत्य त्वन्मुखं कप्रकास्थया । नाभ्यविजनी समभ्येति सशङ्क द्व पट्पदः ॥२१७॥ नाभि पायित्यन्नवेति निजनं निजनानते । १९६३न्सुखाव्जसुपान्नाय कृतार्थोऽयं मधुन्नतः ॥२१५॥ नाभेरिभिनतो राज्ञः त्विये स्वतो न कासुकः । न कृतोऽप्यधरः स्वान्या यः सदोजोधरः स कः ॥२१९॥ विशेष्टिका निजने

क कीदक् शस्यते रेखा तटाणुञ्जू सुद्धित्रमे । करिणीञ्ज ददान्येन पर्यायेण करेणुका<sup>१३</sup> ॥२२०॥ [ एकालापकस ]

॥ २१४ ॥ हे माता, धापके मुखक्षी चन्द्रमाके द्वारा यह कमल अवश्य ही जीता गया है क्योंकि इसी लिये वह सदा संकुचित होता रहता है। कमलकी इस पराजयको चन्द्रसण्डल भी नहीं सह सका है और न आपके मुखको ही जीत सका है इसलिये कमलके समान होनेसे वह भी सदा संकोचको प्राप्त होता रहता है।। २१४।। हे याता, चूर्ण छन्तल सहित आपके सुखकमलने भ्रमर सहित कमलको श्रवश्य ही जीत लिया है इसीलिये तो वह भयसे मानो श्राज तक वार बार संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥ २१६ ॥ हे याता, ये अमर तुम्हारे मुखको कमल समम बार बार सन्मुख आकर इसे सूंघते हैं और संकुचित होनेवाली कमिलनीसे अपने मरने श्रादिकी शंका करते हुए फिर कभी उसके सन्मुख नहीं जाते हैं। भाव।र्थ-श्रापका मुख-कमल सदा प्रकृत्तित रहता है त्यौर कमितनीका कमल रातके समय निभीलित हो जाता है। कमलके निमी ितत होनेसे श्रमरको हमेशा उसमें बन्द होकर मरनेका भय बना रहता है। उस भ्रमरको सुगन्ध प्रहण करनेके लिये सदा प्रफुब्लित रहनेवाला आपका सुख कमलक्रपी निर्वाध स्थान मिल गया है इसिलये अब वह लौटकर कमिलनीके पास नहीं जाता है ॥ २१७ ॥ हे कमलनयनी ! ये अमर आपके मुखकपी कमलको सूंघकर ही कुतार्थ हो जाते हैं इसीलिये वे फिर पृथ्वीसे उत्पन्न हुए अय कमलके पास नहीं जाते अथवा ये अमर आपके मुखरूपी कमलको सूंघकर कृतार्थ होते हुए महाराज नाभिराजका ही अनुकरण करते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार आपका मुख सूंघकर आपके पति महाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रशार ये भ्रमर भी श्रापका मुख सूंघकर संतुष्ट हो जाते हैं ॥ २१८ ॥ तद्नन्तर वे देवियां सातासे पहेलियां पूछने लगीं। एक ने पूछा कि हे माता, बताइये वह कौन पदार्थ है ? जो कि आपमें रक्त अर्थात् आसक है और आसक होने पर भी महाराज नाभिराजको अत्यंत प्रिय है, कामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है, श्रीर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है। इसके उत्तरमें माताने कहा कि मेरा 'श्रधर' (नीचेका श्रोठ) ही है क्योंकि वह रक्त श्रथीत लाल वर्णका है. महाराज नाभिराजको प्रिय है, कामी भी नहीं है, शरीरके उच भागपर रहनेके कारण नीच भी नहीं है श्रौर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है \*।।२१६॥ किसी दूसरी देवीने पूछा कि हे पतली भौंहोंवाली श्रीर सुन्दर विलासोंसे युक्त माता, बताइये त्रापके शरीरके किस स्थानमें कैसी रेखा श्रच्छी समभी जाती है और हस्तिनीका दूसरा नाम क्या है ? दोनों प्रश्नोंका एक ही उत्तर दीजिये।

१ ऋत्यर्थम् । २ कमलं चन्द्रश्च । ३ चन्द्रसादृश्यात् ग्रब्जसादृश्याच । ४ ऋब्जम् इन्दुविम्यं च । ५ चूर्णकुन्तलसिहतेन । ६ सङ्कोचनं ल०, प०, म०, स०, द० । साङ्कोचनं सङ्कोचिलम् । राजीवं भीरुतया ऋयापि सङ्कोचीनं यातीत्यर्थः । ७ कमलबुद्ध्या । ८ ऋब्जिन्याः ग्रभिमुखम् । ६ पृथिव्यां भवं नाभिराजं च । १० स्वन्मुखाम्बुजमाष्ट्राय ग्र०, प०, ल० । ११ नीचः । १२ स्रततं तेजोधरः सामर्थ्याल्लभ्योऽधरः । १३ करिसी इस्ते सूक्ष्मरेखा च ।

<sup>\*</sup>इस श्लोकमें ऋघर शब्द ऋाया है इसिल्ए इसे 'ऋंतर्लिपिका' भी कह सकते हैं।

किमाहुः सरलोलुङ्ग<sup>र</sup> सच्छायतरसङ्कुलम् । कलभाषिणि किं कान्तं तदाङ्गे सालकाननम् ॥२२१॥ ि एकालापकमेव ो

ंनयनानन्दिनीं रूपसम्पदं ग्लानिमग्बिके । 'ब्राहाररतिमुत्सुज्य 'नानाशा'नाश्रुतं सति' ॥२२२॥ िव्यागोधिनम् ]

श्रुनार् दरसुत्स्वज्य केसरी गिरिकन्दरम् । <sup>१०</sup>ससुत्पित्सुर्गिरेरग्रं सदासारं<sup>११</sup> भयानकम् ॥२२३॥ श्रुना<sup>१३</sup> जगतस्तापम् श्रमुना गर्भजन्मना<sup>१३</sup> । त्वं देवि जगतामेकपावनी सुन्नाभ्विका ॥२२४॥ श्रुपनामरसर्गस्य<sup>१४</sup> दर्द्धतेऽधिकमुत्सवः । <sup>१९</sup>श्रपुनामरसर्गस्य<sup>१६</sup> दैत्यचक्रे घटामिति<sup>१९</sup> ॥२२५॥

[ गूढिकियमिदं रखोकत्रयम् ]

माताने उत्तर दिया 'करेग़ाका \*'। भावार्थ-पहले प्रश्नका उत्तर है 'करे + अग़ाका' अर्थात् हाथमें पतली रेखा अच्छी समभी जाती है झौर दूसरे प्रश्नका उत्तर है 'करेगुका' अर्थात् हिस्तिनीका दूसरा नाम करेग़ाका है।। २२०।। किसी देवीने पूछा—हे मधुर-भाषिगी माता. बताओं कि सीधे, ऊँचे और छायादार वृत्तोंसे भरे हुए स्थानको क्या कहते हैं ? और तुम्हारे शरीरमें सबसे सुन्दर अंग क्या है ? दोनोंका एक ही उत्तर दीजिये। माताने उत्तर दिया 'साल-कानन †' द्यर्थात सीधे ऊँचे और छायादार वृत्तोंसे व्याप्त स्थानको 'साल-कानन' (सागीन वृत्तोंका वन ) कहते हैं और हमारे शरीरमें सबसे सुन्दर श्रङ्ग 'सालकानन' (स + श्रलक + श्रानन ) श्रर्थात् चूर्णकुन्तल [सुगन्धित चूर्ण लगानेके योग्य श्रागेके वाल-जुल्फें ] सहित मेरा मुख है।। २२१।। किसी देवीने कहा—हे गाता, हे सति, आप आनन्द देनेवाली अपनी रूप-सम्पत्तिको ग्लानि प्राप्त न कराइये और आहारसे प्रेम छोडकर अनेक प्रकारका असत स्रोजन कीजिये [ इस ऋोकमें 'नय' श्रौर 'श्रशान' ये दोनों क्रियाएँ गूढ़ हैं इसलिए इसे क्रियागुप्त कहते हैं ।। २२२ ॥ हे माता, यह सिंह शोध ही पहाड़की गुफाको छोड़कर उसकी चोटीपर चढ़ना चाहता है श्रीर इसलिए श्रपनी भयंकर सटाश्रों (गर्दनपर के बाल-श्रयाल ) हिला रहा है। [इस ऋोकमें 'अधुनात्' यह किया गूढ़ रखी गई है इसलिए यह भी 'क्रियागुप्त' कहलाता है ] ।। २२३ ।। हे देवि, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके द्वारा आपने ही इस जगत्का संताप नष्ट किया है इसलिए श्राप एकही, जगत्को पवित्र करनेवाली हैं श्रोर श्रापही जगत्की माता हैं। [ इस स्रोकमें 'अधुनाः' यह किया गूढ़ है अतः यह भो कियागुप्त स्रोक है ] ॥ २२४॥ हे देवि, इस समय देवोंका उत्सव अधिक बढ़ रहा है इसलिए मैं दैत्योंके चक्रमें अर वर्ग अर्थात् अरोंके समृहकी रचना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। चिक्रके बीचमें जो खड़ी लक्ष डियां लगी रहती हैं उन्हें अर कहते हैं। इस ऋोकमें 'अधुनाम्' यह किया गृढ़ है इसलिए यह भी कियाग्रम कह-

१ सरल ऋजु । २ श्रलकसहितमुखम् । प्रथमप्रश्नोत्तरपद्मे सालवनम् । ३ नेत्रोत्सवकरीम् । पद्मे नय प्रापय । न मा स्म । श्रानन्दिनीम् श्रानन्दकरीम् । ४ श्राहाररसमु— व० । ५ बहुविधम् । ६ भुङ्क्ष्व । ७ पतिवते । ⊏ श्रधुना श्रयः । पद्मे श्रधुनात् धुनाति स्म । दरं भयं यथा मवित तथा । ६ गुहाम् । १० समुत्पतितुमिन्छुः । ११ केसरसमूह्म् । १२ इदानीम् पद्मे धुनासि स्म । १३ गर्मार्भ-केन । १४ —वर्गस्य व० । श्रमरसमूह्स्य । १५ श्रधुना श्रयः श्रधुनाम् धुनोमि स्म । १६ श्रमर-सर्गस्य देवसमूह्स्य । पद्मे श्रासर्गस्य चक्रस्य श्रराणां धाराणां सर्गः सृष्टिर्यस्य तत् तस्य चक्रस्य । १७ घटनाम् ।

 <sup>#</sup> यह एकालापक है। जहां दो या उससे भी अधिक प्रश्नोंका एक भी उत्तर दिया जाता है उसे एकालापक कहते हैं।

<sup>†</sup> यह भी एकालापक है।

्दटबृक्तः पुरोऽयं ते घनच्छायः स्थितो महान् । इत्युक्तोऽपि न तं घर्मे श्रितः कोऽपि घदाजुतम् ॥२२६॥ [स्पष्टान्धकम् ]

'मुनताहारुविः सोध्मा हरिचन्दनचितः। श्रापाण्डुरुचिराभाति दिरहीव तव स्तनः॥२२७॥ सिमानोपसस्

जगतां जनितानन्दो<sup>रं</sup> निरस्तहुरितेन्धनः । स<sup>६</sup> यः कनकसच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः ॥२२८॥ [ गृढचतुर्थंकस् ]

जगउजयी जितानङ्गः सत्तां गतिरनन्तदक् । तीर्थंकृत्कृतकृत्यश्च जयतात्तनयः स ते ॥२२९॥ [ <sup>८</sup>निरोष्ट्यम् ]

स ते कल्याणि कल्याणशतं संदर्शे नन्दनः । यास्यत्य<sup>°</sup>नागतिस्थानं <sup>१०</sup>धति <sup>११</sup>धेहि ततः सति ॥२३०॥ [ निरोष्टयसेव ]

लाता है ] ।। २२४ ।। कुछ आदमी कड़कती हुई धूपमें खड़े हुए थे उनसे किसीने कहा कि 'यह तुम्हारे सामने घनी छायायाजा बड़ा भारी बड़का वृत्त खड़ा है' ऐसा कहनेपर भी उनमेंसे कोई भी वहां नहीं गया। हे माता, कहिये यह कैसा आश्चर्य है ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि इस श्लोकमें जो 'वटपृक्तः' शब्द है उसकी सन्धि वटो + ऋचः' इस प्रकार तोड़ना चाहिये और उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि 'रे लड़के! तेरे सामने यह मेघके समान कांतिवाला (काला) बड़ा भारी रीछ (भालू) बैठा है' ऐसा कहनेपर कड़ी घूपमें भी उसके पास कोई मनुष्य नहीं गया तो क्या आश्चर्य है ? [ यह स्पष्टांधक रत्नोक है ] ॥ २२६ ॥ हे माता, आपका स्तन मुक्ताहाररुचि है अर्थात् मोतियोंके हारसे शोभायमान है, उष्णातासे सहित है, सफेद चंदनसे चर्चित है और कुछ कुछ सफेर वर्ग हैं इसलिए किसी विरही मनुष्यके समान जान पड़ता है क्योंकि विरही मनुष्य भी मुक्ताहाररुचि होता है, अर्थात् आहारसे प्रेम छोड़ देता है, काम-डबर सम्बन्धी उद्यातासे सहित होता है, शरीरका संताप दूर करनेके लिये चंदनका लेप लगाये रहता है और विरहकी पीड़ासे कुछ कुछ सफेर वर्ण हो जाता है। [ यह ऋषोपमालंकार है ] ॥ २२७ ॥ हे माता, तुम्हारे संसारको आनंद उत्पन्न करनेवाला, कर्मरूपी ईंधनको जलाने-वाला और तपाये हुए सुवर्णके समान कांति धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। [ यह श्लोक गृद्चतुर्थक कहलाता है क्योंकि इस ऋोकके चतुर्थ पादमें जितने श्रह्मर हैं वे सबके सब पहलेके तीन पादोंमें आ चुके हैं जैसे 'जगतां जिनता नंदो निरस्तदुरितेन्धनः। संतप्तकनकच्छा यो जनिता ते स्तनंधयः॥'] ॥ २२८॥ हे माता, आपका वह पुत्र सदा जयवन्त रहे जो कि जगत्को जीतनेवाला है, कामको पराजित करनेवाला है, सज्जनोंका आधार है, सर्वज्ञ है, तीर्थकर है श्रौर कृतकृत्य है [ यह निरौष्ट्य श्लोक है क्योंकि इसमें श्रोठसे उच्चारण होनेवाले 'उकार, पवर्ग श्रौर उपध्मानीय श्रज्ञर नहीं हैं ] ॥ २२६ ॥ हे कल्याणि, हे पतित्रते, आपका वह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थानको (मोच ) प्राप्त करेगा जहाँ से पुनरागमन नहीं होता इसिलये आप सन्तोषको प्राप्त होओ [ यह

१ वटबृद्धः न्यग्रोधपादपः । पद्धे वटो भो माणवक, ऋदाः भल्लूकः । 'ऋदाच्छभल्लभल्लूकाः' । २ भूर्यनातपः पद्धे मेघच्छायः । ३ निदाघे । ४ मौक्तिकहारकान्तिः । पद्धे त्यक्ताशनक्षिः । ५ जनिता भविष्यति । 'जनिता ते स्तनन्धयः' इति चतुर्थः पादः प्रथमादित्रिषु पादेषु गूटमास्ते । ६ सन्तसकनकच्छायः द०, स०, म०, ल०। ७ सतां गतिः सत्पुरुषाणामाधारः । द श्रोष्ठस्पर्शन-मन्तरेण पाठ्यम् । ६ मुक्तिस्थानम् । १० सन्तोषं घर । ११ चेहि स०, म०, ल०।

द्वीपं नन्दीश्वरं देवा मन्दरागं च सेवितुम् । 'सुदन्तीन्द्रैः समं यान्ति सुन्दरीभिः समुत्सुकाः ॥२३१॥ [ बिन्दुमान् ]

लसद्बिन्दु भिराभान्ति मुखैरमरवारणाः । "घटाघटनया न्योग्नि विचरन्तस्त्रिधा" स्रुतः ॥२३२॥ [ बिन्दुस्युतकम् ]

मकरन्दारुणं तोयं धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं क्वचिद्धद्विन्दुजलं ['चल्लन्] मकरदारुण्म् ॥२३३॥ [ बिन्दुच्युतकमेव ]

श्लोक भी निरोष्ट्य है ॥ २३० ॥ हे सुन्दर दाँतोंवाली देवि, देखो, ये देव इन्द्रोंके साथ अपनी श्रपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए बड़े उत्सुक होकर नन्दीश्वर द्वीप और पर्वतपर क्रीड़ा करनेके लिये जा रहे हैं। [यह श्लोक बिन्दुमान् हैं अर्थात् 'सुदतीन्द्रैः' की जगह 'सुदंतीन्द्रैः' ऐसा दकारपर बिंदु रखकर पाठ दिया है, इसी प्रकार 'नदीश्वरंके' स्थानपर बिंदु रखकर 'नंदी हवरं' कर दिया है और 'मदरागं' की जगह बिंदु रखकर 'मंदरागं' कर दिया है इसिलये विन्दुच्युत होनेपर इस श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार होता है हे देवि, ये देव दन्ती अर्थात् हाथियोंके इन्द्रों (बड़े बड़े हाथियों) पर चढकर अपनी अपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए मदरागं सेवितं अर्थात कीड़ा करनेके लिये उत्सुक होकर द्वीप और नदीश्वर ( समुद्र ) को जा रहे हैं। ] ॥ २३१ ॥ हे माता, जिनके दो कपोल और एक सुँड इस प्रकार तीन स्थानोंसे मद मर रहा है तथा जो मेघोंकी घटाके समान त्राकाशमें इधर उधर विचर रहे हैं ऐसे ये देवोंके हाथी जिनपर श्रनेक बिन्दु शोभायमान हो रहे हैं ऐसे अपने मुखोंसे बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। यह बिन्दु च्युतक श्लोक है इसमें बिन्दु शब्दका बिन्दु हटा देने और घटा शब्दपर रख देनेसे दूसरा अर्थ हो जाता है, चित्रालंकारमें श श्रौर स में कोई श्रन्तर नहीं माना जाता, इसलिये दूसरे अर्थ में 'त्रिधा सुताः'की जगह 'त्रिधा श्रुताः' पाठ समका जावेगा । दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि 'हे देवि ! दो, अनेक तथा बारह इस तरह तीन भेदरूप श्रुतज्ञानके धारण करनेवाले तथा घंटानाद करते हुए आकाशमें विचरनेवाले ये श्रेष्टदेव, ज्ञानको धारण करनेवाले अपने सुशोभित मुखसे बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। ]।।२३२।। हे देवि, देवोंके नगरकी परिखा ऐसा जल धारण कर रही है जो कहीं तो लाल कमलोंकी परागसे लाल हो रहा है, कहीं कमलोंसे सहित है, कहीं उडती हुई जलकी छोटी छोटी बूँदोंसे शोभायमान है और कहीं जलमें विद्यमान रहनेवाले मगर-मच्छ म्रादि जलजन्तुत्रोंसे भयंकर है। [इस श्लोकमें जलके वाचक 'तोय' श्रौर 'जल' दो शब्द हैं इन दोनोंमें एक व्यर्थ अवश्य है इसलिये जल शब्दके बिन्दुको हटाकर 'जलमकरदारुणं' ऐसा पद बना लेते हैं जिसका अर्थ होता है जलमें विद्यमान मगरमच्छोंसे भयंकर । इस प्रकार यह भी बिन्दुच्युतक श्लोक है। 'परन्तु अलंकारचिन्तामिए'में इस श्लोकको इस प्रकार पढ़ा है 'मकरंदारुणं तोयं धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं कचिदुद्बिन्दु चलन्मकरदारुणम् ।' श्रौर इसे 'बिन्दुमान् बिन्दुच्युतकका' उदाहरण दिया है जो कि इस प्रकार घटित होता है-रलोकके प्रारम्भमें 'मकरदारुणं' पाठ था वहाँ बिन्दु देकर 'मकरदारुणं' ऐसा पाठ कर दिया और अन्तमें 'चलन्मकरंदारुगं' ऐसा पाठ था वहाँ बिन्दुको च्युत कर चलन्मकरदारुगं ( चलते हुए मगर-

१ सुद्ति भो कान्ते । सुद्तीन्द्रैरिति सिबन्दुकं पाठ्यम् । २ उच्चारण्काले बिन्दुं संयोज्य स्रिभिप्रायकथने त्यजेत् । उच्चारण्काले विद्यमानिबन्दुत्वात् बिन्दुमानित्युक्तम् । ३ पद्मके । पद्मकं बिन्दु जालकम्' इत्यभिधानात् । ४ घटानां समृहानां घटना तया । पत्ते घरटासंघटनया । ५ त्रिमद्साविणः । ६ चलन्मकर— द०, ट०। चलन्मकरंदारुण्मित्यत्र बिन्दुलोपः ।

<sup>१</sup>समजं घातुकं बालं चणं नोपेचते हरिः । का तु कं स्त्री हिमे वान्छैत् समजङ्घा तुकं बलम् ॥२३४॥ [ैमात्राच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

जग्ले<sup>र</sup> क्यापि सोत्कर्यं<sup>र</sup> किमप्याकुल मूच्छेनम् । विरहेङ्गनया कान्तसमागमनिराशया ॥२३५॥ [ व्यञ्जनच्युतकम् ]

ं पञ्चरमध्यास्ते परुषिनस्वनः । कोकः प्रतिष्ठा जीवानां एकः पाठ्योऽक्षरच्युतः ॥२३६॥ शुकः पञ्चरमध्यास्ते काकः परुषिनस्वनः । कोकः प्रतिष्ठा जीवानां श्लोकः पाठयोऽचरच्युतः ॥२३६॥ श्रिक्षरच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

मच्छोंसे भयंकर ) ऐसा पाठ कर दिया है। ]।। २३३।। हे माता, सिंह ऋपने ऊपर घात करने-वाली हाथियोंकी सेनाकी चाणभरके लिये भी उपेचा नहीं करता श्रौर हे देवि, शीत ऋतुमें कौनसी की क्या चाहती है ? माताने उत्तर दिया कि समान जंघात्रोंवाली स्त्री शीत ऋतुमें पुत्र ही चाहती है। इस श्लोकमें पहले चरणके 'बालं' शब्दमें आकारकी मात्रा च्यत कर 'बलं' पाठ पढ़ना चाहिये जिससे उसका 'सेना' अर्थ होने लगता है और अन्तिम चरणके 'वलं' शब्दमें त्राकारकी मात्रा वढाकर 'बालं' पाठ पढना चाहिये जिससे उसका अर्थ पुत्र होने लगता है। इसी प्रकार प्रथम चरणमें 'समजंके' स्थानमें आकारकी मात्रा बढ़ाकर 'सामजं' पाठ समभना चाहिये जिससे उसका अर्थ 'हाथियोंकी' होने लगता है। इन कारणोंसे यह श्लोक मात्राच्यतक कहलाता है। 1।। २३४ ॥ हे माता, कोई स्त्री अपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे निराश होकर व्याकुल और मुर्छित होती हुई गदुगद स्वरसे कुछ भी खेद खिन्न हो रही है। ि इस श्लोकमें जब तक 'जग्ले' पाठ रहता है और उसका अर्थ 'खेदखिन होना' किया जाता है तब तक रलोकका अर्थ ससंगत नहीं होता, क्योंकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी स्त्रीका गदगद स्वर नहीं होता श्रीर न खेदखिन होनेके साथ 'कुछ भी' विशेषग्राकी सार्थकता दिखती है इसलिये 'जग्ले' पाठमें 'ल' व्यञ्जनको च्यत कर 'जगे' ऐसा पाठ करना चाहिये। **उस समय श्लोकका अर्थ इस प्रकार होगा कि**─'हें देवि, कोई स्त्री पतिका विरह होनेपर उसके समागमसे निराश होकर स्वरोंके चढ़ाव-उतारको कुछ अव्यवस्थित करती हुई उत्सुकता-पूर्वक कुछ भी गा रही है। ' इस तरह यह श्लोक 'व्यक्जनच्युतक' कहलाता है ]।।२३५॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, पिंजरेमें कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? जीवोंका आधार क्या है ? श्रीर श्रचरच्यत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने प्रश्नवाचक 'कः' शब्दके पहले एक एक अत्तर और लगाकर उत्तर दे दिया और इस प्रकार करनेसे श्लोकके प्रत्येक पादमें जो एक एक अत्तर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी जैसे देवीने षद्धा था 'कः पंजर मध्यास्ते' श्रथीत् पिजड़ेमें कौन रहता है ? माताने उत्तर दिया 'शुकः पंजर मध्यास्ते' अर्थात् पिजड़ेमें तोता रहता है। 'कः परुषनिस्वनः' कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? माताने उत्तर दिया 'काकः परुषिनस्वनः अर्थात् कौवा कठोर शब्द बोलनेवाला है। 'कः प्रतिष्ठा जीवानाम्' त्रर्थात् जीवोंका त्राधार क्या है ? माताने उत्तर दिया 'लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम्' त्रर्थात् जीवोंका आधार लोक है। और 'कः पाठ्योऽचरच्युतः' अर्थात् अच्चरोंसे च्युत होने पर भी

१ समजं शमजम् । घातुकं हिस्तकम् । का तुकं का स्त्री तुकम् । समजङ्घा समजं घातुकं जालम् । समजंवा तुकं बलमिति पदच्छेदः । समाने जङ्घा यस्याः सा । समं जङ्घा कम्बलमिति द्विस्थाने मात्रालोपः । २ उच्चारण्काले मात्राच्युतिः श्रमिप्रायकथने मेलयेत् । यथा समजमित्यत्र सामजम् । ३ गानपद्धे लकारे स्त्रितं जगे, गानं चकार । तदितरपद्धे 'ग्लै हर्षद्धये' क्लेशं चकार । उचारण्काले व्यञ्जनं नास्ति । श्रमिप्रायकथने व्यञ्जनमस्ति । यथा जगे इत्यस्य जग्ले क्लेशं चकार । ४ गद्गदक्रण्ठम् । ५ ईषदाकुलस्वरिक्षामं यथा भवति तथा । ६ कः सुपञ्जरमध्यास्ते कः सुपरुषिनःस्वनः । कः प्रतिष्ठा सुजीवानां कः [सु] पाठ्योऽद्धरच्युतः ।। प० । ७ श्राक्षयः । एतच्छ्लोकस्य प्रश्नोत्तरसुपरिमश्लोके द्रष्टव्यम् ।

```
के'...मधुरारावाः' के....धुष्पशाखिनः । के...नोह्यते गन्धः के...नाखिलार्धदक् ॥२३७॥
[केकिनो मधुरारावाः 'केसराः पुष्पशाखिनः । केतकेनोह्यते गन्धः 'केवलेनाखिला'र्थदक् ॥२३७॥]
[हथचरच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]
"को...मञ्जुलालापः' को...विटपी जरन् । को...नुपतिर्वर्ज्यः को...विदुषां मतः ॥२३८॥
[कोकिलो मञ्जुलालापः कोटरी विटपी जरन् । कोपनो नुपतिर्वर्ज्यः कोविदो विदुषां मतः ॥२३८॥
[तदेव ]
का.....स्वरभेदेषु' का...कचिहा' रुजा । का...रमयेत्कान्तं का...तार्रानस्वना' ॥२३९॥
[काकली स्वरभेदेषु कामला रुचिहा रुजा । का.मुकी' रमयेत्कान्तं काहला तार्रानस्वना ॥२३९॥ ]
''काकला स्वरभेदेषु का मता रुचिहा रुजा । का.मुकी' रमयेत्कान्तं काहला तार्रानस्वना ॥२३०॥
[ एकाक्षरच्युतकेनो(एकाक्षरच्युतकदत्तकेनो)त्तरं तदेव ]
```

पढ़ने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि 'श्लोकः पाठ्योऽत्तरच्युतः' अर्थात् श्रज्ञर च्यत होने पर भी श्लोक पढ़ने योग्य है। यह एकाचरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३६ ॥ किसी देवीने पूछा कि है माता, मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? सिंहकी श्रीवापर क्या होते हैं ? उत्तम गन्ध कौन धारण करता है और यह जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर देते समय माताने प्रश्नके साथ ही दो दो अज्ञर जोडकर उत्तर दे दिया और ऐसा करनेसे श्लोकके प्रत्येक पार्में जो दो दो अन्नर कम थे उन्हें पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया-मधुर शब्द करनेवाले केकी श्रर्थात् मयूर होते हैं, सिंहकी श्रीवा पर केश होते हैं, उत्ताम गन्ध केतकीका पुष्प धारण करता है, और यह जीव केवलज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ हो जाता है। यह द्वयत्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३७॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, मधुर आलाप करनेवाला कौन है ? पुराना वृत्त कौन है ? छोड़ देने योग्य राज्या कौन है ? श्रीर विद्वानोंको प्रिय कौन है ? माताने पूर्व रलोककी तरह यहां भी प्रश्नके साथ ही दो दो अन्नर जोड़कर उत्तर दिया और प्रत्येक पादके दो दो कम अन्तरोंको पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया-मधुर त्रालाप करनेवाला कोयल है, कोटरवाला बूच पुराना बूच है, कोधी राजा छोड़ देने योग्य है और विद्वानोंको विद्वान ही प्रिय अथवा मान्य है। यह भी द्रयत्तरच्यत प्रश्नोत्तर जाति है ] ।। २३८ ॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, खरके समस्त भेदोंमें उत्तम खर कौनसा है ? शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट कर देनेवाला रोग कौनसा है ? पतिको कौन प्रसन्न कर सकती है ? ऋौर उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन है ? इन सभी प्रश्नोंका उत्तर माताने दो दो श्रज्ञर जोड़कर दिया जैसे कि स्वरके समस्त भेदोंमें वीणाका स्वर उत्तम है. शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक क्विको नष्ट करनेवाला कामला (पीलिया) रोग है, कामिनी स्त्री पतिको प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है। यह श्लोक भी द्वयत्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ।। २३६ ।। किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, स्वरके भेदोंमें उत्तम स्वर कौनसा है ? कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला रोग कौनसा है ? कौनसी स्त्री पतिको प्रसन्न कर सकती है श्रीर ताड़ित होने पर गम्भीर तथा डच शब्द

१ वद के मधुरारावाः वद के पुष्पशाखिनः । वद केनोह्यते गन्धो वद केनाखिळार्थेद्दक् ।। प० ।
२ के मधुरारावः एतच्छुलोकेऽपि तथैव । ३ हरिकन्धरे छा०, छ० । ४ नागकेसराः । ५ केवलज्ञानेन ।
६ सकळपदार्थदर्शी । ७ को मञ्जुलालापः एतिसम्मापि तथैव । 'प' पुस्तके प्रत्येकपादादौ 'वद' शब्दोऽधिको
विद्यते । ८ मञ्जुलालापी द० । ६ 'प' पुस्तके प्रतिपादादौ 'वद' शब्दोऽधिको दृश्यते । १० स्वरमेदेषु
का प्रशस्या । ११ कान्तिष्ना । १२ उच्चरवा । एतिसम्मापि तथा । का कला स्वरमेदेष्विति श्लोकस्थप्रश्नेषु
तृतीयतृतीयान्त्रग्रयपनीय त्यक्ला काकली किलिभेदेष्विति श्लोकस्थात्तरेषु तृतीयतृतीयान्त्रग्रयथादाय तत्र मिलिते
सत्युत्तरं भवति । १३ कामिनी छा०, प०, ल० । १४ 'छा' पुस्तके नास्त्येवायं श्लोकः ।

सम्बोध्यसे कथं देवि किमस्यर्थं कियापदम् । शोभा च कीदृशि व्योगिन भवतीदं पि निगद्यताम् ॥२४५॥ [ 'भवति', निद्धुतैकालापकम् ]

करनेवाला बाजा कौनसा है ? इस रलोकमें पहले ही प्रश्न हैं। माताने इस रलोकके तृतीय अचरको हटाकर उसके स्थानपर पहले श्लोकका तृतीय छात्तर बोलकर उत्तर दिया यह श्लोक एकात्तर-च्युतक और एकाचरच्युतक है ] ।। २४० ।। कोई देवी पूछती है कि हे माता, 'किसी वनमें एक कौथा संभोगप्रिय कागलीका निरन्तर सेवन करता है'। इस रलोकमें चार अत्तर कम हैं उन्हें पूरा कर उत्तर दीजिये। माताने चारों चरणों में एक एक अज्ञर बढ़ाकर उत्तर दिया कि हे कान्तानने, (हे सुन्दर मुखवाली), कामी पुरुष संभोगप्रिय कामिनीका सदा सेवन करता है यह श्लोक एकाचरच्युतक है । । २४१ ।। किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, तुम्हारे गर्भमें कौन निवास करता है ? हे सौभाग्यवती, ऐसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं है ? श्रीर बहुत खानेवाले मनुष्यको कौनसी वस्तु मारती है ? इन प्रश्नोंका उत्तार ऐसा दीजिये कि जिसमें अन्तका व्यञ्जन एकसा हो और आदिका व्यञ्जन भिन्न भिन्न प्रकारका हो। माताने उत्तर दिया 'तुक्' 'शुक्' 'रुक्' अर्थात् हमारे गर्भमें पुत्र निवास करता है, हमारे समीप शोक नहीं है और अधिक खानेवालेको रोग मार डालता है। [इन तीनों उत्तरोंका प्रथम व्यञ्जन जुदा है और अन्तिम व्यव्जन सबका एकसा है ॥ २४२ ॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, उत्तम भोजनोंमें रुचि बढ़ानेवाला क्या है ? गहरा जलाशय क्या है ? श्रीर तुम्हारा पित कौन है ? हे तन्वंगि, इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसे पृथक पृथक् शब्दोंमें दीजिये जिनका पहला व्यंजन एक समान न हो। माताने उत्तर दिया कि सूप' 'कूप' श्रीर 'भूप', श्रथीत उत्तम भोजनोंमें रुचि बढ़ानेवाला सूप (दाल) है, गहरा जलाशय कुर्याँ है श्रौर हमारा पति भूप (राजा नाभिराज) है।। २४३।। किसी देवीने फिर कहा कि हे माता, श्रनाजमें से कौन सी वस्तु छोड़ दी जाती है ? घड़ा कौन बनाता है ? श्रौर कौन पापी चूहोंको खाता है ? इनका उत्तर भी ऐसे पृथक पृथक शब्दोंमें कहिये जिनके पहलेके दो श्रज्ञर भिन्न भिन्न प्रकारके हों। माताने कहा 'पलाल', 'कुलाल' और 'विडाल', अर्थात् अनाजमेंसे पियाल छोड़ दिया जाता है, घड़ा कुम्हार बनाता है ख्रीर बिलाव चूहोंको खाता है।।२४४॥ कोई देवी फिर पूछती है कि हे देवी, तुम्हारा संबोधन क्या है? सत्ता अर्थको कहनेवाला क्रियापद कौनसा है ? श्रौर कैसे श्राकाशमें शोभा होती है ? माताने उतर दिया 'भवति', श्रर्थात् मेरा सम्बोधन भवति, (भवती शब्दका संबोधनका एकवचन) है, सत्ता अर्थको

१ कानन कुल्सितवदन । २ चर रतम् । पत्ते रतिवशोषः । एतौ ध्वन्यर्थौ । एतच्छ्लोकार्थः उपरिमश्लोके स्फ्रटं भवति । ३ गर्भे । ४ श्रौदिरिकम् । ५ भिन्नप्रथमन्यञ्जनैः । ६ पुत्रः । ७ शोकः । ८ गेगः । ६ मृषकान् । १० भव्तयति । ११ निष्फलघान्यम् । १२ मार्जारः । १३ श्रस्तीत्यर्थो यस्य तत् । १४ कीहरो द०, ल० । १५ भवति इति सम्बोध्यते । भवति इति क्रियापदम् । भवति भानि नव्त्त्राणयस्य सन्तीति भवत् तस्मिन् भवति ।

जिनमानम्रनाकौको नायकाचितसत्क्रथम् । कमाहुः करिणं चोद्ध'लचणं कीदशं विदुः ॥२४६॥ [ 'सुरवरदं', बहिलांपिका ]

भो केतकादिवर्णेन<sup>े</sup> संध्यादिसज्जवासुना<sup>र</sup> । शरीरमध्यवर्णेन<sup>े</sup> त्वं सिंहसुपतक्षय<sup>६</sup> ॥२४७॥ ['केसरी' ग्रन्तर्जापिका ]

कः कीदृग् न नृपैदेंड्यः कः खे भाति कुतोऽम्ब भीः । भीरोः कीदृग्निवेशस्ते ना'नागारविराजितः ॥२४८॥ श्रादिविषमभन्तराजापकं प्रश्नोत्तरम् ]

कहनेवाला क्रियापद 'भवति' है (भू धातुके प्रथम पुरुषका एकवचन) और भवति अर्थात् नज्ञ सहित आकाशमें शोभा होती है (भवत् शब्दका सप्तमीके एकवचनमें भवति रूप बनता है) [इन<sup>ं</sup> प्रश्नोंका 'भवति' उत्तर इसी श्लोकमें छिपा है इसलिए इसे 'निह्न<sub>ु</sub>तैकालापक' क<mark>हते</mark> हैं ]।।२४४।। कोई देवी फिर पूछती है कि माता, देवोंके नायक इन्द्रॅमी ऋतिशय नम्र होकर जिनके उत्तम चरणोंकी पूजा करते हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवको क्या कहते हैं ? श्रीर कैसे हाथीको उत्तम लच्चरावाला जानना चाहिए? माताने उत्तर दिया 'सरवरद', अर्थात जिनेन्द्र-देवको 'सरवरद'-देवोंको वर देनेवाला कहते हैं और सुरव-रद अर्थात उत्तम शब्द और दाँतोंवाले हाथीको उत्ताम लच्च एवाला जानना चाहिये। इन प्रश्नोंका उत्तर बाहरसे देना पड़ा है इसलिये इसे 'बहिलीपिका' कहते हैं ]।।२४६।। किसी देवीने कहा कि हे माता, केतकी आदि फूलोंके वर्णसे, संध्या आदिके वर्णसे और शरीरके मध्यवर्ती वर्णसे तू अपने पुत्रको सिंह ही समभा। यह सुनकर माताने कहा कि ठीक है, केतकीका आदि अचर 'के' संध्याका त्रादि त्रचर 'स\*' त्रौर शरीरका मध्यवर्ती त्रचर 'री' इन तीनों त्रचरोंको मिलानेसे 'केसरी' यह सिंहव।चक शब्द बनता है इसलिये तुम्हारा कहना सच है। [ इसे शब्द प्रहेलिका कहते हैं ]।।२४७। [ किसी देवीने फिर कहा कि हे कमलपत्रके समान नेत्रोंवाली माता, 'करेगाु' शब्दमेंसे क्,र् और ग् अत्तर घटा देने पर जो शेष रूप बचता है वह आपके लिये अज्ञयं और अविनाशी हो। हे देवि! बताइये वह कौनसा रूप है? माताने कहा 'आयुः', अर्थात् करेगुः शब्दमेंसे क्र् श्रीर ण् व्यंजन दूर कर देने पर श्र + ए + उः ये तीन स्वर शेष बचते हैं। अ और ए के बीच व्याकरणके नियमातुसार सन्धि कर देनेसे दोनोंके स्थानमें 'ऐ' श्रादेश हो जावेगा। इसलिये 'ऐ + डः' ऐसा रूप होगा। फिर इन दोनोंके बीच सन्धि होकर अर्थात् 'ऐ' के स्थानमें 'अयु' आदेश करने पर आयू + डः = आयु: ऐसा रूप बनेगा। तुम लोगोंने हमारी आयुके अन्तयं श्रीर अविनाशी होनेकी भावना की है सो उचित ही है।] फिर कोई देवी पूछती है कि हे माता, कौन श्रीर कैसा पुरुष राजाश्रोंके द्वारा दण्डनीय नहीं होता ? आकाशमें कौन शोभायमान होता है ? डर किससे लगता है और हे भीर ! तेरा

१ प्रशस्तलच्याम् । चोद्यल्लच्यां ग्र०, प०, छ० । २ चोद्धं छच्च्यां व० । २ सुरेभ्यः वरमभीध्ं ददातीति सुरवरदः तम् । गजपचे शोभना रवरदा यस्य स सुरवरदः तम् । ध्वनद्दन्तम् । ३ केतककुन्दनद्यावर्तादिवर्णेन । पन्ने केतकीशब्दस्यादिवर्णेन 'के' इत्यच्चरेण् । ४ जुषा रागेण् सहितः सजुद् सन्ध्या ग्रादिर्यस्यासे सन्ध्यादिसजुट तेन । पन्ने सन्ध्याशब्दस्यादिवर्णे सकारं जुषते सेवते इति सन्ध्या सजुद् तेन सकारयुक्तेनेत्यर्थः । ५ शरीरमध्यप्रदेशगतरक्तवर्णेन । पन्ने शरीरशब्दस्य मध्यवर्ति 'शे'स्यच्येण् । ६ इतोऽम्रे तन्बातिरिक्तेषु पुस्तकेषु निम्नाङ्कितः श्लोकोऽधिको दृश्यते— ग्रासादयित यद्भूपं करेणुः करगौर्विना । तत्ते कमलपत्राच्चि भवत्यक्षयमव्ययम् । ७ नानागाः विविधापराधः । 'ग्रागोऽपराधो मन्दः' श्रानागाः ना निर्दोषः पुमान् । श्वः । ग्राजितः सङ्गामात् ।

अनुस्वार श्रौर विसर्गोंका श्रन्तर रहने पर चित्रालंकारका मं० नहीं होता ।

त्वत्तनी काम्ब गम्भीरा राज्ञो दोर्जम्ब त्राकुतः । कीदक् किन्नु विगाद्यव्यं त्वं च रलाच्या कथं सती ।।२४९।।
[ 'नाभिराजानुगाधिकम्' बहिरालापकमन्ति विश्वमं प्रश्नोत्तरम् ]
त्वां विनोद्यितुं देवि प्राप्ता नाकालयादिमाः । नृत्यन्ति 'करणेश्चित्रैः नभोरङ्गे सुराङ्ग नाः ॥२५०॥
त्वमम्ब रेचितं' पश्य नाटके सुरसान्वितम् । 'स्वमम्बरे चितं' वैश्य' पेटकं 'सुरसारितम् ॥२५१॥
[ गोमृत्रिका ]

वसुधा राजते तन्त्रि परितस्त्वद्गृहाङ्गणम् । वसुधारानिपातेन द्धतीव महानिधिम् ॥२५२॥

निवासस्थान कैसा है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने श्लोकका चौथा चरण कहा 'नानागार-विराजितः'। इस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोंका उत्तर हो जाता है। ना श्रनागाः, रविः, आजितः, नानागारविराजितः) श्रथीत् श्रपराध रहित मनुष्य राजाश्रोंके द्वारा द्र्यं नीय नहीं होता, आकाशमें रिव (सूर्य) शोभायमान होता है, डर आजि (युद्ध)से लगता है और सेरा निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [यह आदि विषम अन्तरा-लापक श्लोक कहलाता है ]॥२४८॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता! तुम्हारे शरीरमें गंभीर क्या है ? राजा नाभिराजकी अुजाएँ कहाँ तक लम्बी हैं ? कैसी त्रौर किस वस्तुमें अवगाहन (प्रवेश) करना चाहिये ? और हे पतिव्रते, तुम अधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने उत्तर दिया 'नाभिराजानुगाधिकं' (नाभिः, श्राजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-श्रधिकं)। श्लोकके इस एक चरणमें ही सब प्रश्नोंका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरमें गंभीर (गहरी) नाभि है, महाराज नाभिराजकी भुजाएँ त्राजानु त्रर्थात् घटनों तक लम्बी हैं, गाधि त्रर्थात् कम गहरे कं अर्थात जलमें अवगाहन करना चाहिये और मैं नाभिराजाकी अनुगामिनी (आज्ञाकारिशी) होनेसे अधिक प्रशंसनीय हूँ। [ यहां प्रश्नोंका उत्तर श्लोकमें न आये हुए बाहरके शब्दोंसे दिया गया है इसिलये यह बहिलीपक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है।।।२४६।। इस प्रकार उन देवियोंने अनेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उन सबका योग्य उत्तर प्राप्त किया। अब वे चित्रबद्ध श्लोकों द्वारा माताका मनोरंजन करती हुई बोलीं] हे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेके लिए स्वर्गलोकसे आई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगभूमिमें अनेक प्रकारके करणों (नृत्यिवशेष)के द्वारा नृत्य कर रही हैं।।२४०।। हे माता, उस नाटकमें होनेवाले रसीले नृत्यको देखिये तथा देवोंके द्वारा लाया हुआ और श्राकाशमें एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराओंका समूह भी देखिए। [यह गोमूत्रिकावद्ध श्लोक हैं \*]।।२५१।। हे तन्व ! रत्नांकी वर्षासे आपके घरके आंगनके चारों

१ बाहुलम्बः । २ कुतः श्रासीमार्थे श्राङ । कस्मात् पर्यन्त इत्यर्थः । ३ प्रवेष्टःयम् । प्रगाढ-व्यम् द० । ४ पतित्रता । सित म०, ल० । ५ नाभिः श्राजानु ऊरुपर्वपर्यन्तमिति यावत् । गाधिकं गाधिः तलस्पर्शिप्रदेशः श्रस्यास्तीति गाधि । गाधि च तत् कं जलं गाधिकं । 'कर्मणः सिललं पयः' इत्यभि-धानात् । जानुददन नाभिददनानुजलाशयः । श्रिधिकं नाभिराजानुवार्तिनी चेत् । ६ श्रङ्गकरन्यासैः । ७ बिल्गतम् । ८ श्रात्मीयम् । ६ निचितम् । १० वैश्यानां सम्बन्धि समृहम् । ११ देवैः प्रापितम् ।



त्वमंब रेचितं पश्य नाटके सुरसान्वितम् । स्वमंबरे चितं वैश्यपेटकं सुरसारितम् ॥

वसुधारानिभे'नारात्रे स्वर्गेश्रीस्त्वासुपासितुम् । सेयमायाति परयेनां नानारत्नांशुचित्रिताम् ॥२५३॥ सुदेऽस्तु वसुधारा ते देवताशीस्तताम्बरा । स्तुतादेशे नभाताधाः वशीशे "स्वस्वनस्तसु ॥२५४॥ इति ताभिः प्रयुक्तानि दुष्करायि विशेषतः । जानाना सुचिरं भेजे सान्तर्वती दसुखासिकाम् ॥२५५॥ निसर्गांच 'ष्टतिस्तस्याः परिज्ञानेऽभवत् परा । प्रज्ञामयं परं ज्योतिः उद्वहन्त्या निजोदरे ॥२५६॥ सा तदात्मीयगर्भान्तर्गतं 'तेजोऽतिभासुरम् । दधानार्काशुगर्भेव प्राची परा परां रुचिस्वरं ॥२५७॥ सूचिता वसुधारोरुदीपेनाधः। वृक्षतार्चिषा । निधिगर्भस्थलीवासौ रेजे राजीवलोचना ॥२५८॥

श्रोरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है मानो किसी बड़े खजानेको ही धारण कर रही हो।।२४२।। हे देवि ! इधर अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई यह रत्नधारा देखिये। इसे देखकर मुफे तो ऐसा जान पड़ता है मानो रत्नधाराके छलसे यह स्वर्गकी लद्दमी ही आपकी उपासना करनेके लिये आपके समीप आ रही है ॥२४३॥ जिसकी आज्ञा ऋत्यन्त प्रशंसनीय है और जो जितेन्द्रिय पुरुषोंमें ऋतिशय श्रेष्ठ है ऐसी हे माता! देवताश्रोंके श्राशीर्वादसे श्राकाशको व्याप्त करनेवास्ती श्चत्यन्त सुशोभित, जीवोंकी दरिद्रताको नष्ट करनेवाली और नम्र होकर त्र्याकाशसे पड़ती हुई यह रत्नोंकी वर्षा तुम्हारे आनन्दके लिये हो। [यह अअर्धभ्रम श्लोक है-इस श्लोकके तृतीय श्रीर चतुर्थ चरणके श्रज्ञर प्रथम तथा द्वितीय चरणमें ही श्रा गये हैं। ]।। २४४।। .... इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन प्रश्नोंको विशेष रूपसे जानती हुई वह गर्भवती मरुदेवी चिरकाल सुखपूर्वक निवास करती रही।। २४४॥ वह महदेवी स्वभावसे ही सन्तुष्ट रहती थी और जब उसे इस बातका परिज्ञान हो गया कि मैं अपने उदरमें ज्ञानमय तथा उत्क्रष्ट ज्योतिस्वरूप तीर्थकर पुत्रको धारण कर रही हूँ तब उसे और भी अधिक संतोष हुआ था ॥ २४६ ॥ वह मरुदेवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय देदीप्यमान तेजको धारण कर रही थी इसलिये सूर्यकी किरणोंको धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान अतिशय शोभाको प्राप्त हुई थी।। २५७।। अन्य सब कान्तियोंको तिरस्कृत करनेवाली रत्नोंकी धाराह्मपी विशाल दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलवयनी मरुदेवी किसी

१ व्याजेन । २ 'श्रागह्रसमीपयोः' । ३ नताताघा द० । नखाताघा द० । नभातादा ट० । भायाः भावः भाता तां द्वातीति भाताघा । भातं दीतिः ताम् श्राद्वातीति वा । ४ विशनां मुनीनाम् ईशः वशीशः सर्वशः सः श्रस्यास्तीति वशीशा मरुदेवी तस्याः सम्बोधनम् वशीशे, विशनो जिनस्य ईशा स्वामिनी तस्याः सम्बोधनं वशीशे । ५ सुष्ठु श्रसुभिः प्राणैः श्रनस्तं स्ते या सा स्वस्वनस्तस्ः तस्याः सम्बोधनं स्वस्वनस्तस् । ६ देवीभिः । ७ दुष्करसंज्ञानि । ८ सुखास्थिताम् । ६ सन्तोषः । १० तेजपिएडरूपार्भ-कम् । ११ पूर्वदिक् । १२ शोभाम् । १३ श्राधःकृत श्राधोसुख ।

| <b>%</b> | सु        | द् | स्तु         | ন   | सु  | घा | रा  | ते |
|----------|-----------|----|--------------|-----|-----|----|-----|----|
|          | र्राष्ट्र | व  | ता           | शी  | स्त | ता | म्ब | रा |
|          | स्तु      | ता | ्रो <b>ड</b> | शे  | न   | भा | ता  | घा |
|          | व         | शी | शे           | स्व | स्व | न  | स्त | सु |

महासत्त्वेन तेनासी गर्भस्थेन परां श्रियम् । बभार रत्नगर्भेव भूमिराकरगोचरा ॥२५९॥ स मातुरुद्रस्थोऽपि नास्याः पीडामजीजनत् । दर्पणस्थोऽपि किं विह्नः दहेत्तं प्रतिबिम्बितः ॥२६०॥ त्रिवलीभङ्गरं तस्याः तथैवास्थात्तन्द्रम् । तथापि ववृधे गर्भः तेजसः प्राभवं हि तत् ॥२६१॥ नोदरे विकृतिः कापि स्तनौ न नीलचू चुकौ । न पाग्डुवदनं तस्या गर्भोऽप्यवृधद्युतम् ॥२६२॥ स्वामोदं युल्मेतस्याः राजाव्ययैव सोऽनृपत् । मदालिरिव पिश्वन्याः पद्मास्पष्टकेसरम् ॥२६२॥ सोऽभाहिशुद्धगर्भस्थः त्रिवोधविमलाशयः । स्फटिकागारमध्यस्थः प्रदीप इव निश्चलः ॥२६४॥ कुशेशयशयं देवं सा दधानोदरेशयम् । ध्रुशेशयशयेवासीत् भाननीया दिवौकसाम् ॥२६५॥ निगूदं च शची देवी सिपेवे किल साप्सराः । भ्रावोनाविव्याताय प्रतिता तां महासतीम् ॥२६६॥ सानसीव्यं परं कञ्चित् नभ्यते स्म स्वयं जनैः । चान्द्री कलेव रुन्द्रश्रीः देवीव च सरस्वती ॥२६९॥ बहुनात्र किसुक्तेन शलाध्या सैका जगत्त्रये । या छण्डुर्जगतां सहूगिः बभूव सुवनान्विका ॥२६६॥

दीपक विशेषसे जानी हुई खजानेकी मध्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी।। २४८॥ जिसके भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं ऐसी रत्नोंकी खानिकी भूमि जिस प्रकार अतिशय शोभाको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी गर्भमें स्थित महावलशाली प्रत्रसे अतिशय शोभा धारण कर रही थी।। २४६।। वे भगवान ऋषभदेव माताके उदरमें स्थित होकर भी उसे किसी प्रकारका कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे सो ठीक ही है दर्पणमें प्रतिविम्बित हुई श्राग्नि क्या कभी दर्पणको जला सकती है ? त्रार्थात् नहीं जला सकती ।। २६० ॥ यद्यपि माता मरुदेवीक। कृश उदर पहलेके समान ही त्रिवलियोंसे सुशोभित बना रहा तथापि गर्भ वृद्धिको प्राप्त होता गया सो यह भगवानके तेजका प्रभाव ही था ॥ २६१ ॥ न तो माताके उदरमें कोई विकार हुआ था, न उसके स्तनोंके अप्रभाग ही काले हुए थे और न उसका मुख ही सफेद हुआ था फिर भी गर्भ बढता जाता था यह एक आश्चर्यकी वात थी।। २६२।। जिस प्रकार मदोन्मत्त भ्रमर कमितनीके केशरको बिना छए ही उसकी सुगन्ध मात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है उसी प्रकार उस समय महाराज नाभिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त मुखको सुँघकर ही सन्तुष्ट हो जाते थे ॥ २६३ ॥ मरदेवीके निर्मल गर्भमें स्थित तथा मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे विशुद्ध अन्तःकरण को धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे जैसा कि स्फटिक मिएके बने हुए घरके बीचमें रखा हुआ निश्चल दीपक सुशोभित होता है ।। २६४ ।। अनेक देव-देवियां जिसका सत्कार कर रही हैं श्रौर जो श्रपने उद्रमें नाभि-कमलके ऊपर भगवान वृषभदेवको धारण कर रही है ऐसी वह मरुदेवी साज्ञात् लद्दमीके समान शोभायमान हो रही थी।। २६४।। अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये इन्द्रके द्वारा भेजी हुई इन्द्राणी भी अप्सराओंके साथ साथ गुप्तरूपसे महासती मरुदेवीकी सेवा किया करती थी ।। २६६ ।। जिस प्रकार अतिशय शोभायमान चन्द्रमाकी कला श्रौर सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नहीं करतीं किन्तु सब लोग उन्हें ही नमस्कार करते हैं इसी प्रकार वह मरुदेवी भी किसीको नमस्कार नहीं करती थी, किन्तु संसारके अन्य समस्त लोग स्वयं उसे ही नमस्कार करते थे ॥ २६७॥ इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? इतना कहना ही बस है कि तीनों लोकोंमें वहीं एक प्रशंसनीय थी। वह जगत्के स्रष्टा अर्थात् भोगभूमिके बाद कर्मभूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीवृषभदेवकी

१ शोभनगन्धम् । २ त्र्यादिब्रह्माणम् । ३ उदरे शेते इति उदरेशयस्तम् । जठरस्थमिति यावत् । ४ लक्ष्मीः । ५ पूज्या । ६ इन्द्रेण । ७ —िवनाशाय म०, ल०। ८ प्रेषिता । ६ नमन्ति स्म । १० त्र्यन्यं किमिप । ११ जनियद्यः । १२ जनियत्री ।

## दोधकषृत्तम्

सा <sup>१</sup>विबभावभिरामतराङ्गी <sup>२</sup>श्रीभिरुपासितमूत्तिरमूभिः । श्रीभवने भुवनैकललाग्नि<sup>१</sup> श्रीभृति भूभृति तन्वति सेवास् ॥२६९॥

## मालिनी

श्रतिरुचिरतराङ्गी कल्पवल्लीव साभूत्
स्मितकुसुममन्नं दर्शयन्ती फलाय ।
नृपतिरिप तदास्याः पार्श्ववर्ती रराजे
सुरतरुरिव तुङ्गो मङ्गलश्रीविभूषः ॥२७०॥
लिखतत्तरमथास्या वक्त्रपद्मं सुगन्धि
स्फुरितदशनरोचिर्मक्षरोकेसराद्ध्यम् ।
'वचनमधुरसाशासंसजदाजहंसं
भृशमनयत बोधं बालभानुस्समुद्यन् ॥२७९॥
मुहुरमृतमिवास्या वक्त्रपूर्णेन्दुरुद्यद्वचनमसृजदुचैलोंकचेतोऽभिनन्दी ।
नृपतिरिप सनृष्णस्त तिपपासन् स रेमे
स्वजनकुमृदष्यः हैः स्वं विभक्तं यथास्वम् ॥२७२॥

जननी थी इसलिये कहना चाहिये कि वह समस्त लोककी जननी थी ॥ २६८ ॥ इस प्रकार जो स्वभावसे ही मनोहर श्रंगोंको धारण करनेवाली है, श्री ही श्रादि देवियाँ जिसकी उपासना करती हैं तथा अनेक प्रकारकी शोभा व लच्मीको धारण करनेवाले महाराज भी स्वयं जिसकी सेवा करते हैं ऐसी वह मरुदेवी, तीनों लोकोंमें ऋत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमें रहती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थी ॥ २६९ ॥ अत्यन्त सुन्दर अंगोंको धारण करनेवाली वह मरुदेवी मानो एक कल्पलता ही थी और मन्द हास्यह्मी पुष्पोंसे मानो लोगोंको दिखला रही थी कि अव शीघ्र ही फल लगनेवाला है। तथा इसके समीप ही बैठे हुए मङ्गलमय शोभा धारण करनेवाले महाराज नाभिराज भी एक ऊँचे कल्पवृज्ञके समान शोभायमान होते थे ॥ २७० ॥ उस समय मरुद्वीका मुख एक कमलके समान जान पड़ता था क्योंकि वह कमलके समान ही अत्यन्त सुन्दर था, सुगन्धित था और प्रकाशमान दाँतोंकी किरणमंजरीह्नप केशरसे सहित था तथा वचनरूपी परागके रसकी आशासे उसमें अत्यन्त आसक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास बैठे हुए राजहंस पत्ती थे। इस प्रकार उसके मुखरूपी कमलको उदित (उत्पन्न) होते हुए बालकरूपी सूर्यने अत्यन्त हर्षको प्राप्त कराया था ॥ २७१ ॥ अथवा उस मरुदेवीका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था क्योंकि वह भी पूर्ण चन्द्रमाके समान सब लोगोंके मनको उत्कृष्ट आनन्द देनेवाला था और चन्द्रमा जिस प्रकार अमृतकी सृष्टि करता है उसी प्रकार उसका मुख भी बार बार उत्कृष्ट वचनरूपी अमृतकी सृष्टि करता था। महाराज नाभिराज उसके वचनरूपी अमृतको पीनेमें बड़े सतृष्ण थे इसलिये वे अपने परिवाररूपी कुमुद समूहके द्वारा विश्वक कर दिये हुए अपने भागका इच्छानुसार पान करते हुए रमण करते थे। भावार्थ-मरुदेवीकी आज्ञा पालन

१ साभित्रभा— म॰। सातित्रभा— ल॰। २ श्रीह्रीधृत्यादिदेवीभिः। ३ तिलके। ४ मञ्जलार्थ—। ५ मक्तरन्दरसवाञ्छा। ६ तद्वनामृतम्। ७ पातुमिन्छन्। ८ —खरडैः अ०, स०, म०, द०, ल०। ६ संविभक्तं स०।

## शार्वेलविकीडितम्

इत्याविष्कृतमङ्गला भगवती<sup>र</sup> देवीभिरात्तादरं दक्षेऽन्तः परमोदयं त्रिशुवनेऽप्याश्चर्यं भूतं महः । राजैनं जिनभाविनं सुतरविं पद्माकरस्यानुयन् स् साकाङ्काः "प्रतिपालयन् धृतिमधात् प्राप्तोदयं" भूयसीस् ॥२७३॥

इत्यार्पे भगविज्ञानसेनाचार्यप्रकाति त्रिपष्टिलज्जसमहापुरासस्प्रहे भगवत्स्वर्गात्रतरस्पवर्शनं नाम द्वादशं पर्वे ॥१२॥

करनेके लिये महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था ॥ २७२ ॥ इस प्रकार जो प्रकट रूपसे अनेक मंगल धारण किये हुए हैं और अनेक देवियाँ आदरके साथ जिसकी सेवा करती हैं ऐसी मरुदेवी परम सुख देनेवाले और तीनों लोकोंमें आश्चर्य करनेवाले भगवान् ऋषभदेवरूपी तेज:पुञ्जको धारण कर रही थी और महाराज नाभिराज कमलोंसे सुशोभित तालाबके समान जिनेन्द्र होनेवाले पुत्रकृपी सूर्यकी प्रतीचा करते हुए बड़ी आकांचाके साथ परम सुख देनेवाले भारी धैर्यको धारण कर रहे थे ॥ २७३॥

> इस प्रकार श्रीत्र्यापं नामसे प्रसिद्ध भगविज्ञनसेनाचार्यप्रणीन त्रिपष्टि-लच्चणमहापुराणभंष्रहमें भगवान्के स्वर्गावतरणका वर्णन करनेवाला वारहवाँ पर्व समाप्त हुत्रा।

१ भाग्यवती । २ —ने साश्चर्य— ल०, म० । ३ तेजः । ४ भावी चासौ जिनश्च जिनमावी तम् । ५ पद्माकरमनुकुर्वन् । ६ प्रतोक्षमाणः । ७ प्रासोदयां स्न०, प०, स०, द०, ल० ।

## त्रयोदशं पर्व

श्रथातो नवमासानाम् श्रात्यये सुषुवे विशुम् । देवी देवीभिष्कताथिः यथास्वं परिवारिता ।।१॥ प्राचीव वन्युम् वजानां सा लेभे भास्त्रदं सुतम् । चैत्रे मास्यसिते पक्षे नवस्यामुद्ये रवेः ॥२॥ विश्वे ब्रह्ममहायोगे जगतामेकवरलमम् । भासमानं व्रिभवोंधेः शिशुमप्यशिशुं गुणै. ।।३॥ त्रिवोधिकरणोद्धासिबालाकोंऽसौ स्फुरद्ध्वितः । नाभिराजोद्याद्रीन्द्राद् उदितो विवभौ विमुः ॥४॥ दिशः प्रसत्तिमासेदुः श्रासीन्निमेलमम्बरम् । गुणानामस्य वैमरुयम् श्रजुकत्तुं भिव प्रभोः ॥५॥ प्रजानां वृद्ये हर्षः सुरा विस्मयमाश्रयन् । श्रम्लानिक्रसुमान्युन्तैः सुसुन्तुः सुरमूल्हाः ॥६॥ भ्रम्लाताः प्रशुध्वाना द्ध्वनुद्विजानकाः । मृदुः सुगन्धिश्राशिरो मरुन्मन्दं तदा ववौ ॥७॥ प्रचचाल मही तोषात् नृत्यन्तीव चलद्गिरः । उद्वेलो जलधिर्नुनम् श्रगमत् प्रमदं परम् ॥६॥ ततोऽबुद्ध सुराधीशः सिहासनविकम्पनात् । प्रयुक्तावधिरुद्धिति जिनस्य विजितनसः ॥६॥ ततो जन्माभिषेकाय मितं चके शतकतुः । तीर्थकृद्धाविभन्याब्जबन्धौ तिस्मन्नुदेयुषि ॥१०॥ तदासनानि देवानाम् श्रकस्मात् परमक्तिपरे । देवानुच्चसनेभ्योऽधः पातयन्तीव संग्रमात् ॥११॥

श्रथान तर, ऊपर कही हुई श्री ही श्रादि देवियां जिसकी सेवा करनेके लिये सदा समीपमें विद्यमान रहती हैं ऐसी माता मरुदेवीने नव महीने व्यतीत होनेपर भगवान् वृषभदेवको उत्पन्न किया ॥१॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशा कमलोंको विकसित करनेवाले प्रकाशमान सूर्यको प्राप्त होती है उसी प्रकार वह मायादेवी भी चैत्र कृष्ण नवमीके दिन सूर्योद्यके समय उत्तराषाढ़ नच्चत्र श्रौर ब्रह्म नामक महायोगमें मित, श्रुत श्रौर श्रवधि इन तीन ज्ञानोंसे शोभायमान, बालक होनेपर भी गुणोंसे वृद्ध तथा तीनों लोकोंके एकमात्र स्वामी देदी प्यमान पुत्रको प्राप्त हुई थी।।२-३।। तीन ज्ञान रूपी किरणोंसे शोभायमान, ऋतिशय कान्तिका धारक और नाभिराजरूपी उद्याचलसे उद्यको प्राप्त हुआ वह बालकरूपी सूर्य बहुत ही शोभायमान होता था ॥४॥ उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छताको प्राप्त हुई थीं श्रौर श्राकाश निर्मल हो गया था। ऐसा मालूम होता था मानो भगवान्के गुर्णोकी निर्मलताका अनुकरण करनेके लिये ही दिशाएँ और श्राकाश स्वच्छताको प्राप्त हुए हों ॥४॥ उस समय प्रजाका हर्ष बढ़ रहा था, देव आश्चर्यको प्राप्त हो रहे थे और कल्पवृत्त ऊँचेसे प्रफुल्लित फूल बरसा रहे थे ॥६॥ देवोंके दुन्दुभि बाजे बिना बजाये ही ऊँचा शब्द करते हुए बज रहे थे और कोमल शीतल तथा सुगन्धित वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥७॥ उस समय पहाड़ोंको हिलाती हुई पृथिवी भी हिलने लगी थी मानो संतोषसे नृत्य ही कर रही हो और समुद्र भी लहरा रहा था मानो परम त्रानन्दको प्राप्त हुत्रा हो ।।८।। तद्नन्तर सिंहासन कम्पायमान होनेसे अवधिज्ञान जोडकर इन्द्रने जान लिया कि समस्त पापोंको जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका जन्म हुआ है ॥९॥ श्रागामी कालमें उत्पन्न होनेवाले भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले श्री तीर्थंकररूपी सूर्यके उदित होते ही इन्द्रने उनका जन्माभिषेक करनेका विचार किया।।१०॥ उस समय श्रकस्मात् सब देवोंके श्रासन किम्पत होने लगे थे श्रीर ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवोंको

१ पूर्विदेक् । २ लब्धवती । ३ कृष्णे । ४ उत्तराषाढ्नश्चत्रे । ५ शोभमानम् । ६ प्रसन्तताम् । ७ गताः । ८ नैर्मेल्यम् । ६ स्राताङ्यमानाः । १० उत्पत्तिम् । ११ स्राकित्ति

शिरांसि प्रचलन्मीलिमणीनि प्रण्ति द्धुः । सुरासुरगुरोर्जन्म भावयन्तीव विस्मयात् ॥१२॥ घरटाकण्ठीरवध्वानभेरीशङ्क्षाः प्रदृष्वतुः । कल्पेशज्योतिषां वन्यभावनानां च वेश्मसु ॥१३॥ तेषासुद्धिक्षवेलानाम् श्रव्यीनामिव निःस्वनम् । श्रुत्वा बुबुधिरे जन्म विबुधा सुवनेशिनः ॥१४॥ ततः शकाज्ञ्या देव पृतना निर्ययुर्दिवः । तारतम्येन साध्वाना महाब्धेरिव वीचयः ॥१५॥ हस्त्यंश्वरथगन्ध्रवन्त्रकीपत्तयो वृषाः । इत्यमूनि सुरेन्द्राणां महानीकानि निर्ययुः ॥१६॥ श्रथ सौधर्मकल्पेशो महरावतदन्तिनम् । समारुद्ध समं शच्या प्रतस्थे विबुधेर्युः ॥१७॥ ततः सामानिकास्त्रायखिशाः परिषदामराः । श्रात्मरक्षेः समं लोकपालास्तं परिविवरे ॥१८॥ दुन्दुभोनां महाध्वानैः सुराणां जयघोषणैः । महानभूत्तदा ध्वानः सुरानोकेषु विस्फुरन् ॥१६॥ हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति वलगन्त्यास्कोटयन्त्यपि । पुरो धावन्ति गायन्ति सुरास्तत्र प्रमोदिनः ॥२०॥ नभोऽङ्गणं तदा कृत्सनम् श्रारुध्य त्रिदशाधिपाः । स्वैस्सवैविंमानैराजग्मुः बाहनैश्च पृथिन्वधैः ॥२१॥ तेषामापततां यानविमानैराततं नभः । त्रिषष्टिपटलेभ्योऽन्यत् स्वर्गान्तरमिवास्त्रत् ॥२२॥ नभःसरसि नाकीन्द्रदेहोद्योताच्छवारिणि । स्मेराण्यप्यरसरसां वक्त्राण्यातेनुः पङ्कतिश्रयम् ॥२३॥

वड़े संभ्रमके साथ उन्ने सिंहासनोंसे नीचे ही उतार रहे हों ॥११॥ जिनके मुकुटोंमें लगे हुए मिए कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे देवोंके मस्तक स्वयमेव नम्रीभूत हो गये थे और ऐसे माल्म होते थे मानो वड़े आश्चर्यसे सुर असुर आदि सबके गुरु भगवान जिनेन्द्रदेवके जन्मकी भावना ही कर रहे हों ॥१२॥ उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, ज्यन्तर और भवनवासी देवोंके घरोंमें कमसे अपने आप ही घंटा, सिंहनाद, भेरी और शंखोंके शब्द होने लगे थे ॥१३॥ उठी हुई लहरोंसे शोभायमान समुद्रके समान उन बाजोंका गम्भीर शब्द सुनकर देवोंने जान लिया कि तीन लोकके स्वामी-तीर्थकर भगवान्का जन्म हुआ है ॥१४॥ तदनन्तर महासागरकी लहरोंके समान शब्द करती हुई देवोंकी सेनाएं इन्द्रकी आज्ञा पाकर अनुक्रमसे स्वर्गसे निकलीं ॥१५॥ हाथी, घोड़े, रथ, गन्धर्व, नृत्य करनेवाली, पियादे और वैल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात बड़ी बड़ी सेनाएँ निकलीं ॥१६॥

तदनन्तर सौधर्म स्वगंके इन्द्रने इन्द्राणी सहित बड़े भारी (एक लाख योजन विस्तृत) ऐरावत हाथीपर चढ़कर अनेक देवोंसे परिवृत हो प्रस्थान किया ॥ १०॥ तत्पश्चात् सामानिक, त्रायित्रंत्रश, पारिषद, आत्मरच्च और लोकपाल जातिके देवोंने उस सौधर्म इन्द्रको चारों ओरसे घर लिया अर्थात् उसके चारों ओर चलने लगे ॥ १८ ॥ उस समय दुन्दुभि बाजोंके गम्भीर शब्दोंसे तथा देवोंके जय जय शब्दके उच्चारणसे उस देवसेनामें बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था॥ १८ ॥ उस सेनामें आनिन्दत हुए कितने ही देव हँस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे, कितने ही उछल रहे थे, कितने ही विशाल शब्द कर रहे थे, कितने ही आगे दौड़ते थे, और कितने ही गाते थे॥ २० ॥ वे सब देव-देवेन्द्र अपने अपने विमानों और पृथक् पृथक् वाहनोंपर चढ़कर समस्त आकाशक्ष्मी आँगनको व्याप्तकर आ रहे थे॥ २१ ॥ उन आते हुए देवोंके विमान और वाहनोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा मालूम होता था मानो तिरसठ पटलवाले स्वगंसे भिन्न किसी दूसरे स्वर्गकी ही सृष्टि कर रहा हो॥ २२ ॥ उस समय इन्द्रके शरीरकी कान्तिरूपी स्वच्छ जलसे भरे हुए आकाशक्षी सरोवरमें अपसराओंके मन्द मन्द हँसते हुए सुख, कमलोंकी

१ श्रनीकिनी । २ -निकत्रायिक्वशत्पारि— छ०, म०, ल० । सामानिकास्त्रायिक्वत्पारि -द०, प०, श्र० । सामानिकत्रायित्रिशपरि— छ० । ३ जयघोषकैः म०, ल० । ४ गर्जन्ति । ५ नाना-प्रकारैः । ६ श्रागच्छताम् । ७ व्यासम् ।

नभोऽम्बुधौ सुराधीशपृतनाचलवीचिके । मकरा इव संरेजुः उत्कराः सुरवारणाः ॥२४॥ कमादथ सुरानीकान्यम्बरादिचराद्भुवम् । अवतीर्थं पुरीं प्रापुः अयोध्यां परमिद्धकाम् । ॥२४॥ तत्पुरं विष्वगावेष्ट्य तदास्थुः सुरसैनिकाः । राजाङ्गग्रञ्ज संरुद्धम् अभूदिन्द्रैमें होत्सवैः ॥२६॥ प्रसवागारिमन्द्राणी ततः प्राविशदुत्सवात् । तत्रापश्यत् कुमारेण सार्द्धं तां जिनमातरम् ॥२७॥ जिनमाता तदा शच्या दृष्टा सा सानुरागया । संध्ययेव हरित्प्राची सङ्गता वालभावुना ॥२८॥ सुदुः प्रदित्तिणीकृत्य प्रणम्य च जगद्गुरुम् । जिनमातुः पुर स्थित्वा श्लाघते स्मेति तां शची ॥२९॥ व्यमस्व भुवनाम्बासि कल्याणी त्वं सुमङ्गला । महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यशस्विनी ॥३०॥ इत्यिभण्दुत्य गूढाङ्गो तां मायानिद्रयायुजत् । पुरो निधाय सा तस्या मायाशिश्चमथापरम् ॥३१॥ जगद्गुरुं समादाय कराभ्यां सागमन्मुद्दम् । चूडामणिमिवोत्सर्पंत्रेजसा व्यासविष्टपम् ॥३२॥ तद्वात्रस्पर्शमासाद्य सुदुर्लभमसौ तद्य । मेने त्रिभुवनैश्वर्यं स्वसात्कृतमिवाखिलम् ॥३३॥ सुदुस्तन्मुखमालोक्य स्पृष्ट्वात्राय च तद्वपुः । परां प्रीतिमसौभेजे हर्षविस्फारितेच्चणा ॥३४॥ ततः कुमारमादाय वजन्ती सा वभौ भृशम् । द्यौरिवाक्कंमभिव्यासनभसं मासुरांश्विः ॥३५॥

शोभा विस्तृत कर रहे थे ।। २३ ।। अथवा इन्द्रकी सेनारूपी चञ्चल लहरोंसे भरे हुए आकाशरूपी समुद्रमें ऊपरको सूँड़ किये हुए देवोंके हाथी मगरमच्छोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ २४॥ श्रनन्तर वे देवोंकी सेनाएँ क्रम क्रमसे बहुत ही शीघ्र श्राकाशसे जमीनपर उतरकर उत्कृष्ट विभूतियोंसे शोभायमान त्र्ययोध्यापुरीमें जा पहुँची ॥ २४ ॥ देवोंके सैनिक चारों त्र्रोरसे अयोध्यापुरीको घेरकर स्थित हो गये और बड़े उत्सवके साथ आये हुए इन्द्रोंसे राजा नाभि-राजका ऋाँगन भर गया ॥ २६ ॥ तत्पश्चात् इन्द्राणीने बड़े ही उत्सवसे प्रसृतिगृहमें प्रवेश किया श्रौर वहाँ कुमारके साथ साथ जिनमाता मरुदेवीके दर्शन किये।।२०। जिस प्रकार त्र्यनुराग (लाली) सहित संध्या बालसूर्यसे युक्त पूर्व दिशाको बड़े ही हर्षसे देखती है उसी प्रकार अनुराग (प्रेम) सहित इन्द्राणीने जिनबालकसे युक्त जिनमाताको बड़े ही प्रेमसे देखा था ॥२८॥ इन्द्राणीने वहाँ जाकर पहले कई बार प्रद्त्तिगा दी फिर जगत्के गुरु जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया श्रौर फिर जिन माताके सामने खड़े होकर इस प्रकार स्तुति की ।। २६ ।। कि हे माता, तू तीनों लोकोंकी कल्याण-कारिग्गी माता है, तू ही मंगल करनेवाली है, तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवती है और तू ही यशस्त्रिनी है ॥ ३० ॥ जिसने अपने शरीरको गुप्त कर रखा है ऐसी इन्द्राणीने ऊपर लिखे श्रनुसार जिनमाताकी स्तुति कर उसे मायामयी नींद्से युक्त कर दिया। तदनन्तर उसके श्रागे मायामयी दूसरा बालक रखकर शरीरसे निकलते हुए तेजके द्वारा लोकको व्याप्त करनेवाले चूडामिए रत्नके समान जगद्गुरु जिनबालकको दोनों हाथोंसे उठाकर वह परम श्रानन्दको प्राप्त हुई ।। ३१-३२ ।। उस समय अत्यन्त दुर्लभ भगवान्के शरीरका स्पर्श पाकर इन्द्राग्रीने ऐसा माना था मानो मैंने तीनों लोकोंका समस्त ऐश्वर्य ही ऋपने आधीन कर लिया हो।। ३३।। वह इन्द्राणी बार बार उनका मुख देखती थी, बार बार उनके शरीरका स्पर्श करती थी श्रीर बार बार उनके शरीरको सूँघती थी जिससे उसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो गये थे और वह उत्क्रष्ट प्रीतिको प्राप्त हुई थी ।। ३४।। तदनन्तर जिनबालकको लेकर जाती हुई वह इन्द्राणी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपनी देदीप्यमान किरणोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाले सूर्यको

१ परमर्द्धिनीम् । २ दिक् । ३ स्तौति स्म । ४ भुवनम् । ५ प्राप्य । ६ स्वाधीनम् ।

तदा मङ्गल्यारिण्यो दिक्कुमार्थः पुरो ययुः । त्रिजगन्मङ्गलस्यास्य समृद्धय ह्वोच्छिखाः । १३६।। छुत्रं ध्वजं सकल्यां चामरं सुप्रतिष्ठकम् । भृङ्गारं दर्पणं तालम् हत्याहुर्मङ्गलाष्टकम् ॥३०॥ स तदा मङ्गलानाञ्च मङ्गल्यं परं वहन् । स्वदीत्या दीपिकालोकान् श्ररुणां सरुणांशुमान् ॥३८॥ ततः करत्वे देवी देवराजस्य तं न्यथात् । वालाक्कंमौदये सानौ प्राचीव प्रस्फुरन्मणौ ॥३८॥ गीर्वाणेन्द्रस्तमिन्द्राण्याः करादादाय सादरम् । व्यलोकयत् स तद्रृपं सम्प्रीतिस्कारितेण्यः ॥४०॥ त्वं देव जगतां ज्योतिः त्वं देव जगतां गुरुः । त्वं देव जगतां धाता त्वं देव जगतां पतिः ॥४१॥ त्वामामनन्ति सुधियः केवलज्ञानभास्वतः । उद्याद्वि मुनीन्द्राणाम् श्रमिवन्यं महोन्नतिम् ॥४२॥ त्वया जगदिनं मिथ्याज्ञानान्यतमसावृतम् । प्रबोधं नेष्यते भव्यक्मलाकरबन्धुना ॥४३॥ तुभ्यं नमोऽधिगुरवे नमस्तुभ्यं महाधिये । तुभ्यं नमोऽस्तु अव्यावज्ञवन्धवे गुण्यिन्थवे ॥४४॥ त्वतः प्रवेधिमिच्छन्तः प्रवुद्धभुवनत्रयात् । तव पादाम्बुजं देव मूध्नी द्ध्मो धतादरम् ॥४५॥ त्वि प्रण्यत्राधन्ते मुक्तिल्पमाः समुत्सुका । त्वि सर्वे गुणाः स्काति यान्त्यवधौ मण्यो यथा ॥४६॥ त्वि प्रण्यत्राधन्ते मुक्तिल्पमाः समुत्सुका । त्वि सर्वे गुणाः स्काति यान्त्ववधौ मण्यो यथा ॥४६॥

लेकर जाता हुआ आकाश ही सुशोभित हो रहा है ॥ ३४॥ उस समय तीनों लोकोंमें मंगल करनेवाले भगवान्के आगे आगे अष्ट मंगलद्रव्य धारण करनेवाली दिक्कुमारी देवियाँ चल रही थीं श्रौर ऐसी जान पड़ती थीं मानो इकट्ठी हुई भगवान्की उत्तम ऋद्वियाँ ही हों।।३६॥ छत्र, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिष्ठक ( मोंद्रा-ठोना ), मारी, दर्पण और ताड़का पखा ये त्राठ मगलद्रव्य कहलाते हैं।। ३७।। उस समय मंगलोंमें भी मंगलपनेको प्राप्त करानेवाले धौर तरुण सूर्यके समान शोभायमान भगवान् अपनी दीप्तिसे दीपकोंके प्रकाशको रोक रहे थे। भावार्थ-भगवान्के शरीरकी दीप्तिके सामने दीपकोंका प्रकाश नहीं फैल रहा था।। ३८॥ तत्पश्चात् जिस प्रकार पूर्वे दिशा प्रकाशमान मणियोंसे सुशोभित उदयाचलके शिखरपर बाल सूर्यको विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीने जिनवालकको इन्द्रकी हथेलीपर विराजमान कर दिया ।। ३९ ।। इन्द्र त्रादर सहित इन्द्राग्गिके हाथसे भगवान्को लेकर हर्षसे प्रफुल्लित करता हुआ उनका सुंदर रूप देखने लगा ॥ ४०॥ तथा नीचे लिखे अनुसार स्तुति करने लगा है देव, आप तीनों जगत्की ज्योति हैं; हे देव, आप तीनों गुरु हैं; हे देव, आप तीनों जगत्के विधाता हैं और हे देव, आप तीनों जगत्के स्वामी हैं ॥४१॥ हे नाथ, विद्वान् लोग, केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेके लिये आपको ही बड़े बड़े मुनियोंके द्वारा वन्दनीय और अतिशय उन्नत उदयाचल पर्वत मानते हैं।।४२॥ हे नाथ, आप भन्य जीवरूपी कमलोंके समृहको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं। मिथ्या ज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रबोधको प्राप्त होगा । १४३॥ हे नाथ, आप गुरुओं के भी गुरु हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप महा-बुद्धिमान् हैं इसित्वे श्रापको नमस्कार हो, श्राप भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं और गुगोंके समुद्र हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।।४४॥ हे भगवन्, त्रापने तीनों लोकोंको जान लिया है इसलिये त्रापसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए हम लोग श्रापके चरणकमलोंको बड़े श्रादरसे श्रपने मस्तकपर धारण करते हैं ॥४४॥ हे नाथ, मुक्तिरूपी लद्मी उत्कण्ठित होकर आपमें स्नेह रखती है और जिस प्रकार समुद्रमें

१ इवोच्छिताः ऋ०, स०, द०, ल०। २ ताल्ख्वन्तकम् । ३ दीपप्रकाशान् । ४ छादयति स्म । ५ उदयाद्रिसम्बन्धिन । ६ वदन्ति । ७ सूर्यस्य । ८ वृद्धिम् 'स्कायैङ् वृद्धौ' इति धातोः क्तिः । स्कीति प०, ऋ०, द०, स०, द०।

स्तुत्वेति स तमारोप्य स्वमङ्कं सुरनायकः। हस्तमुञ्चालयायास मेर्यस्थान'संश्रमी ॥४७॥ जयेश नन्द वर्द्दस्य त्विमित्युक्चैिंगरः सुराः। तदा कलकलं प्रक्षुः विधरीकृतदिङ्मुखम् ॥४८॥ नभोऽङ्गस्यमथोत्पेतुः उच्चरज्जयघोषसाः। सुरचापानि तन्वन्तः प्रसरद्भूषसांश्रुभिः ॥४८॥ गन्धवरिष्यसङ्गीता नेदुरप्सरसः पुरः। भूषताका समुत्त्विष्य नभोरङ्गे चलत्कुचाः ॥५०॥ इतोऽमुतः समाकीर्णं विमानेद्युं सदां नभः। सरत्नेरुनिमयन्नेत्रमिवं रेजे विनिर्मलम ॥५१॥ सिताः पयोधरा नीलेः करीन्द्रैः सितकेतनेः। सपलाकैर्विनीलाभ्रेः सङ्गता इव रेजिरे ॥५२॥ महाविपानसंघहैः अस्त्र जलधराः कचित् ः "प्रसेशुमेहतां रोधात् नश्यन्त्येव जलात्मकाः ॥५३॥ महाविपानसंघहैः अस्त्र जलधराः कचित् ः "प्रसेशुमेहतां रोधात् नश्यन्त्येव जलात्मकाः ॥५३॥ सुरेभकटदानाम्बुगन्धाकृष्टप्पुवताः। वनाभोगान् जहुर्लोकः सत्यभेव नविप्यः ॥५४॥ अङ्गभाभिः सुरेन्द्रास्यां तेजोऽक्केस्य पराहतम् । विविक्विषे क्राप्यविज्ञातं खज्जाभिय परां गतम् ॥५५॥ दिवाकरकरारक्षेपं विवटस्य सुरेशिनाम्। देहोचोता दिवाकरकरारक्षेपं विवटस्य सुरेशिनाम्। देहोचोता दिवाकरकरारक्षेपं विवटस्य स्वरेशिनाम्। देहोचोता स्वरो विवाह भोष्यः स्वराह्य स्वराह्य स्वराह्य स्वरेशिनाम्। देहोचोता स्वरो विवाह स्वरेश स्वरेशिनाम् । स्वरेशिनाम् । देहोचोता स्वरेश सेकुः सोग्या हि बलिनां खियः ॥५६॥

मिण बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार आपमें अनेक गुण बढ़ते रहते हैं।।४६।। इस प्रकार देवोंके अधिपति इन्द्रने स्तुति कर भगवान्को अपनी गोदमें धारण किया और मेरु पर्वत पर चलनेकी शीव्रतासे इशारा करनेके लिये अपना हाथ ऊँचा उठाया।। ४७॥ हे ईश ! आपकी जय हो, श्राप समृद्धिनान् हों श्रौर श्राप सदा बढ़ते रहें इस प्रकार जोर जोरसे कहते हुए देवोंने उस समय इतना ऋधिक कोलाहल किया था कि उससे समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं।।४८।। तदनन्तर जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए और अपने आभूषणोंकी फैलती हुई किरणोंसे इन्द्रधनषको विस्तृत करते हुए देव लोग आकाशरूपी आंगनमें उत्परकी और चलने लगे ॥४६॥ उस समय जिनके स्तन कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसी ऋषराएं अपनी भौहरूपी पताकाएँ ऊपर उठाकर आकाशक्षपी रंगभूमिमें सबके आगे नृत्य कर रही थीं और गन्धर्वदेव उनके साथ अपना संगीत प्रारम्भ कर रहे थे। १५०॥ रब्न-खचित देवोंके वियानोंसे जहाँ तहाँ सभी ओर ज्याप्त हुआ निर्मल आकाश ऐसा शोभायमान होता था मानो भगवान्के दर्शन करनेके लिये उसने अपने नेत्र ही खोल रखे हों।।४१।। उस समय सफेर वादल सफेर पताकाओं सहित काले हाथियोंसे मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पिचयों सहित काले काले बादलोंसे मिल रहे हों ।।५२।। कहीं कहीं पर अनेक मेघ देवोंके बड़े बड़े विसानोंकी टक्करसे चूर चूर होकर नष्ट हो गये थे सो ठीक ही है; क्योंकि जो जड़ (जल श्रौर मूर्ख) रूप होकर भी बड़ोंसे वैर रखते हैं वे नष्ट होते ही हैं।।४३।। देवोंके हाथियोंके गण्डसक्से मरनेवाले मदकी सगन्धसे त्राकृष्ट हुए भौरोंने वनके प्रदेशोंको छोड़ दिया था सो ठीक है क्योंकि यह कहावत सत्य है कि लोग नवप्रिय होते हैं — उन्हें नई नई वस्तु अच्छी लगती है ॥५४॥ उस समय इन्ह्रोंके शरीरकी प्रभासे सूर्यका तेज पराहत हो गया था- फीका पड़ गया था इसिलये ऐसा जान पड़ता था मानो लज्जाको प्राप्त होकर चुपचाप कहींपर जा छिपा हो ॥४४॥ पहले सूर्य श्रपने किरणह्रपी हाथोंके द्वारा दिशारूपी द्यंगनात्रोंका त्रालिंगन किया करता था, किन्तु उस समय इन्द्रोंके शरीरोंका उद्योत सूर्यके उस आलिंगनको छुड़ाकर स्वयं दिशारूपी अंगनाओंके समीप जा पहुचा था, सो ठीक ही है स्त्रियाँ वलवान पुरुषोंके ही भोग्य होती हैं। भावार्थ— इन्द्रोंके शरीरकी कान्ति सुर्यकी

१ गमन । 'प्रस्थानं गमनं गमः' इत्यमरः । २ विवृतचक्षुरिव । ३ मर्दिताः । ४ नष्टाः । ५ जडात्मकाः ल० । ६ वनभोगा— छ० । वनविस्तागन् । 'श्राभोगः परिपूर्णता' इत्यमरः । ७ अङ्गनामिः । = पराभृतम् । ६ निकीनमभूत् । १० श्राश्लेषम् श्रालिङ्गनम् । ११ मेचियिस्था । १२ उद्योता दीप्तयः ।

सुरेभरदनोद्गृतसरोम्बुजदलाश्रितम् । नृत्तमप्सरसां देवान् श्रकरोद् रसिकान् भृशम् ।।५७॥ श्रण्वन्तः कलगीतानि किन्नराणां जिनेशिनः । गुणैविरचितान्यापुः श्रमराः कर्णयोः फलम् ।।५८॥ वपुर्भगवतो दिन्यं पश्यन्तोऽनिमिषेत्रणाः । नेत्रयोरिनमेषासौ फलं प्रापुस्तदामराः ।।५९॥ स्वाङ्कारोपं सितच्छ्रत्रष्टतिं चामरधूननम् । कुर्वन्तः स्वयमेवेन्द्राः भाहुरस्य सम वैभवम् ।।६०॥ सौधर्माधिपतेरङ्कम् श्रध्यासीनमधीशिनम् । मेजे सितातपत्रेण तदेशानसुरेश्वरः ।।६९॥ सनत्रकुमारमाहेन्द्रनायकौ धर्मनायकम् । चामरेस्तं व्यधुन्वातां विह्वशिराव्धिवीचिभिः ॥६२॥ दृष्ट्वा तदातनीं भूतिं कुदृष्टिमस्तो परे । सन्मार्गस्विमातेतुः दृन्द्रप्रामाण्यमास्थिताः ।।६३॥ इतं सोपानमामरोः इन्द्रनीलैर्व्यराजत । भक्त्या खमेव सोपानपरिणाम मिवाश्रितम् ॥६४॥ वयोतिःपटलमुल्लङ्कय प्रययुः सुरनायकाः । श्रधस्तारिकतां वोधि मन्यमानाः कुमुदृतीम् ।।६५॥ ततः प्रापुः सुराधीशा गिरिराजं तमुष्ट्रितम् । योजनानां सहस्राणि नवति च नवैव च ॥६६॥ भम्बुटश्रीरिवाभाति चृत्विका यस्य मूर्जुनि । चृह्यरत्नश्रियं धत्ते ११यस्यामृतु विमानकम् ॥६७॥ ।

कान्तिको फीका कर समस्त दिशात्रोंमें फैल गई थी।।५६।। ऐरावत हाथीके दाँतोंपर बने हुए सरो-वरोंमें कमलद्तोंपर जो अप्सरात्रोंका नृत्य हो रहा था वह देवोंको भी अतिशय रसिक बना रहा था ॥५०॥ उस समय जिनेन्द्रदेवके गुणोंसे रचे हुए किन्नर देवोंके मधुर संगीत सुनकर देव लींग अपने कानोंका फल प्राप्त कर रहे थे-उन्हें सफल बना रहे थे।। ४८॥ उस समय टिमकार-रहित नेत्रोंसे भगवान्का दिन्य शरीर देखनेवाले देवोंने श्रपने नेत्रोंके टिमकाररहित होनेका फल प्राप्त किया था। भावार्थ- देवोंकी आँखोंके कभी पत्तक नहीं भापते। इसिलये देवोंने विना पत्तक भाषाये ही भगवानके सुन्दर शरीरके दर्शन किये थे। देव भगवानके सुन्दर शरीरको पत्तक मापये बिना ही देख सके थे यही मानो उनके वैसे नेत्रोंका फल था-भगवान्का सुन्दर शरीर देखनेके लिये ही मानो विधाताने उनके नेत्रींको पलकरपन्द-टिमकार-रहित बनाया था।। ४९॥ जिनबालकको गोदमें लेना, उनपर सफेद छत्र धारण करना और चमर ढोलना आदि सभी कार्य खयं अपने हाथसे करते हए इन्द्र लोग भगवान्के अलौकिक ऐश्वर्यको प्रकट कर रहे थे।। ६०।। उस समय भगवान, सौधर्म इन्द्रकी गोदमें बैठे हुए थे, ऐशान इन्द्र सफेद छत्र लगाकर उनकी सेवा कर रहा था और सनत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वर्गके इन्द्र उनकी दोनों श्रोर चीरसागरकी लहरोंके समान सफेट चमर ढोल रहे थे ॥ ६१-६२॥ उस समयकी विभूति देखकर कितने ही अन्य मिथ्यादृष्टि देव इन्द्रको प्रमाण मानकर समीचीन जैनमार्गमें श्रद्धा करने लगे थे।। ६३।। मेरु पर्वत पर्यन्त नील मिएयोंसे बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो आकाश ही भक्तिसे सीढ़ी रूप पर्यायको प्राप्त हुआ हो ।। ६४ ।। क्रम क्रमसे वे इन्द्र ज्योतिष-पटलको उल्लंघन कर ऊपरकी श्रोर जाने लगे। उस समय वे नीचे ताराश्रों सहित श्राकाशको ऐसा मानते थे मानो कुमुदिनियों सहित सरोवर ही हो ॥ ६५ ॥ तत्पश्चात् वे इन्द्र निन्यानवे हजार योजन ऊंचे उस सुमेर पर्वत पर जा पहुँचे !। ६६ ॥ जिसके मस्तक पर स्थित चूलिका मुकुटके समान सुशोभित होती है श्रौर

१ प्राप्तौ । २ ब्रुवन्ति स्म । ३ ज्ञीराब्धिवीचिसहरोः । ४ तत्कालभवाम् । ५ सम्पदम् । ६ देवाः । ७ इन्द्रैविंश्वासं गताः । ८ परिण्मनम् । ६ सञ्जाततारकाम् । १० कुमुदानि प्रचुराणि यस्यां सन्तीति कुमुद्रती । ११ मुकुट- प०, ग्र०, द०, ल० । १२ चूलिकायाम् । १६ -मृजु- प०, ग्र०, स०, म०, ल० ।

यो धत्ते स्वनितम्बेन भद्रशालवनं महत् । 'परिधानसिवालीनं घनच्छायैर्महादुमैः ।।६८।।
मेललायामथाद्यायां 'विभक्ति नन्दनं वनस् । यः' कटीस्त्रदामेव' नानारत्नमयाङ्घिपम् ।।६९॥
यश्च सौमनसोद्यानं दिभक्ति शुक्रसच्छ्वि । सपुष्पञ्चपसंग्यानं सिवोत्स्सितप्रस्त्रम् ।।७०॥
यस्यालङ्करते कृटं पर्यन्तं पायद्वकं वनस् । प्रापृत् पुः पुष्पः द्धानं शेलरित्रयम् ।।७१॥
यस्मिन् प्रतिवने' दिश्च चैत्यवेरमानि भन्त्यलस् । हसन्तीव द्यसद्यानि 'प्रोन्मिषन्मणिदीप्तिमः ।।७२॥
हिरण्ययः सञ्चलुङो धत्ते यो भौस्तिधिभ्रसस् । जम्बद्धीपम्हीभ्रणुः लवणाम्भोधिवाससः ॥७३॥
व्योतिर्गण्यः सातत्यात् यं पर्योतिर्गः सहोद्यस् । पुण्याभिषेकसंभारैः' पवित्रीकृतमर्हताम् ॥७४॥
व्योतिर्गण्यः सातत्यात् यर्णाः पुण्यवान्त्रयम् । प्राप्ताभिषेकसंभारैः' पवित्रीकृतमर्हताम् ॥७४॥
व्योतिर्गण्यः सातत्यात् प्रस्याः प्रस्यवान्त्रयाः । विद्याधराश्च स्रुदिता जिनेन्द्रमिव स्वतम् ॥७५॥
विवोत्तरकुरून् यश्च स्वपादगिरिभिः' सदा । धावृत्य पाति निर्वाधं तद्धि माहात्यसुन्नतेः ।।७६॥
यस्य कन्दरभागेषु निद्यन्ति सुरासुराः । साङ्गनाः स्वर्गसुत्रस्त्य नाकशोभापहासिषु ।।७७॥
यः पायद्वकवनोदेशे सुचीः स्फटिकनिधिताः । शिला विभक्ति तीर्थेशाम् स्रभिषेकिकियोचिताः ॥७८॥

जिसके ऊपर सौधर्म स्वर्गका ऋजुविमान चूड़ामिएकी शोभा धारण करता है।। ६७॥ जो अपने नितम्ब भाग पर ( मध्यभाग पर ) घर्ची छायाबाले बड़े बड़े बुन्नोंसे न्याप्त भद्रशाल नामक महावनको ऐसा धारण करता है मानो हरे रंगकी घोती ही घारण किये हो ॥६८। उससे आगे चल-कर अपनी पहली सेखला पर जो अनेक रत्नमयी बृद्धोंसे सुशोक्षित नन्दन वनको ऐसा धारण कर रहा है मानो उसकी करधनी ही हो॥ ६६॥ जो पुष्प छोर पल्लवोंसे शोभायमान हरे रंगके सौमनस वनको ऐसा धारण करता है मानो उसका श्रोढ़नेका दुपट्टा ही हो।। ७०॥ श्रपनी सुगन्धिसे भौरोंको बुलानेवाले फूलोंके द्वारा मुकुटकी शोभा घारण करता हुत्रा पाण्डुक वन जिसके शिखर पर्यन्तके भागको सदा अलंकृत करता रहता है॥ ७१॥ इस प्रकार जिसके चारों वनोंकी प्रत्येक दिशामें एक एक जिन बन्दिर चपकते हुए मिएयोंकी कान्तिसे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो स्वर्गके विमानोंकी हँसी ही कर रहे हों।। ७२।। जो पर्वत सुवर्णमय है और बहुत ही ऊंचा है इसिलये जो लवणसमुद्ररूपी वस्त्र पहिने हुए जम्बूद्वीपरूपी महाराजके सुवर्णमय मुकुटका संदेह पैदा करता रहता है।। ७३॥ जो तीर्थंकर भगवान्के पवित्र श्रमिषेककी सामग्री धारण करनेसे सदा पवित्र रहता है और त्रातिशय ऊँचा त्रथवा समृद्धिशाली है इसीलिये मानो ज्योतिषी देवोंका समृह सदा जिसकी प्रदित्त्या दिया करता है।। ७४।। जो पर्वत जिनेन्द्रदेवके समान श्रत्यन्त उन्नत (श्रेष्ठ श्रीर ऊँचा ) है इसीलिये श्रनेक चारण मुनि हर्षित होकर पुरुय प्राप्त करनेकी इच्छासे सदा जिसकी सेवा किया करते हैं। १०५। जो देवकुर उत्तर कुर भोगभूमियोंको श्रपने समीपवर्ती पर्वतोंसे घेरकर सदा निर्वाध रूपसे उनकी रक्ता किया करता है सो ठीक ही है क्योंकि उत्क्रष्टताका यही माहात्म्य है।। ७६।। स्वर्गलोककी शोभाकी हँसी करनेवाली जिस पर्वतकी गुफाओंमें देव और धरऐन्द्र स्वर्ग छोड़कर अपनी क्षियोंके साथ निवास किया करते हैं ।। ७७ ॥ जो पांडुकवनके स्थानोंमें स्फटिक मिएको बनी हुई और तीर्थकरोंके अभिषेक

१ त्र्रघोंशुकम्। 'परिधानान्यघोंशुके' इत्यिभधानात्। २ बिभृते श्र०, स०, द०, म०। बिभृते ल०। ३ यःकटी— श्र०, स०, द०। ४ काञ्चीदाम। ५ उत्तरीयवसनम्। —संख्यान— ल०। ६ चूलिकापर्यन्तभूमिम्। ७ प्रतिवनं द०, स०। ८ दीप्यमान। ६ सततमेव सातस्यं तस्मात्। १० प्रदिब्वणीकरोति। ११ समूहैः। १२ गजदन्तपर्वतैः।

यस्तुङ्गो विवुधाराध्यः सततत्तुं समाश्रयः' । सौधर्मेन्द्र इवाभाति संसेन्योऽप्सरसां गणैः ॥७९॥
तमासाद्य सुराः प्राप्तः प्रीत्तमुखतिशालिनम् । रामणीयकसंभूतिं स्वर्गस्याधिदेवताम् ॥८०॥
ततः परीत्य तं प्रीत्या सुरराजः सुरैः समस् । गिरिराजं जिनेन्द्रानकं मूर्द्धन्यस्य न्यंधानमुदा ॥८१॥
तस्य प्रागुत्तराशार्थाः महती पाण्डुकाह्नया । शिलास्ति जिननाथानाम् श्रक्षिकं विभक्ति या ॥८२॥
शुचिः सुरभिरत्यन्तरामणीया मनोहरा । पृथिवीवाष्टमी भाति या युक्तपरिमण्डला ॥८३॥
शतायता तद्रकं च विस्तीर्णाष्टोन्द्रिता । मिनीर्योजनमानेन सा शिलार्द्धेन्दुसंस्थितिः ॥८४॥
श्रीरोदवारिभिर्भूयः चालिता या सुरोत्तमैः । शुचित्वस्य परां काष्टां संविभित्त सदोज्वला ॥८५॥
श्रुचित्वान्महनीयत्वात् पवित्रत्वाच्च भाति या । धारणाच्च जिनेन्द्राणां जिनमातेव निर्मला ॥८६॥
श्रुचित्वान्महनीयत्वात् पवित्रत्वाच्च भाति या । धारणाच्च जिनेन्द्राणां जिनमातेव निर्मला ॥८६॥
यस्यां पुष्पोपहारश्रीः १४ व्यव्यते जातु नाञ्जसा । १ सावर्णाद्मरोन्मुक्त १ व्यक्तमुक्ताफलच्छवः ॥८७॥

कियाके योग्य निर्मल पाण्डुक शिलाञ्चोंको घारण कर रहा है।। ७८॥ और जो मेर पर्वत सौध-मेंन्द्रके समान शोभायमान होता है क्योंकि जिस प्रकार सौधर्मेन्द्र तुङ्ग अर्थात् श्रेष्ठ अथवा उदार है उसी प्रकार वह सुमेर पर्वत भी तुङ्ग अर्थात् ऊंचा है, सौधर्मेन्द्रकी जिस प्रकार अनेक विबुध (देव) सेवा किया करते हैं उसी प्रकार मेर पर्वत ही भी अनेक देव अथवा विद्वान् सेवा किया करते हैं, सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार सत तर्तुसमाश्रय अर्थात् हमेशा ऋतु विमानमें रहनेवाला है उसी प्रकार सुपेर पर्वत भी सत तर्तुसमाश्रय अर्थात् ऋतुविमानका आधार अथवा छहों ऋतुओंका आश्रय है और सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओंके समृहसे सेवनीय है उसी प्रकार सुमेर पर्वत भी अप्सराओं अथवा जलसे भरे हुए सरोवरोंसे शोभायमान है।।७६।। इस प्रकार जो ऊँचाईसे शोभायमान है, सुन्द्रताकी खानि है और स्वर्गका मानो अधिष्ठाता देव ही है ऐसे उस सुमेर पर्वतको पाकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न हुए।। ८०।।

तदनन्तर इन्द्रने वड़े प्रेमसे देवोंके साथ साथ उस गिरिराज सुमेरु पर्वतकी प्रदिक्तिणा देकर उसके मस्तकपर हर्षपूर्वक श्रीजिनेन्द्ररूपी सूर्यको विराजमान किया॥ ८१॥ उस मेरु पर्वतके पाण्डुक वनमें पूर्व और उत्तर दिशाके वीच अर्थात् ऐशान दिशामें एक बड़ी भारी पाण्डुक नामकी शिला है जो कि तीर्थंकर भगवानके जन्माभिषेकको धारण करती है अर्थात् जिसपर तीर्थंकरोंका अभिनेक हुआ करता है॥ ८२॥ वह शिला अत्यन्त पवित्र है, मनोज्ञ है, रमणोब है, मनोहर है, गोल है और अप्रनी पृथिवी सिद्धि शिलाके समान शोभायमान है॥ ८३॥ वह शिला सौ योजन लम्बी है, पचास योजन चौड़ी है, आठ योजन उची है और अर्थ चन्द्रमाके समान आकारवाली हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने माना है—कहा है॥ ८४॥ वह पाण्डुक शिला सदा निर्मल रहती है। उसपर इन्द्रोंने चीरसमुद्रके जलसे उसका कई बार प्रचालन किया है इसिलये वह पिवत्रताकी चरम सीमाको धारण कर रही है॥ ८४॥ निर्मलता, पूज्यता, पिवत्रता और जिनेन्द्रदेवको धारण करनेकी अपेचा वह पाण्डुक शिला जिनेन्द्रदेवकी माताके समान शोभायमान होती है॥ ८६॥ वह शिला देवोंके द्वारा अपरसे छोड़े हुए मुक्ताफलोंके समान उज्ज्वल कान्तिवाली है और देव लोग जो उसपर पुष्प चढ़ाते हैं वे सहशताके कारण उसीमें छिप

१ सततं षड्ऋतुसमाश्रयः । २ जलभरितसरोवरसमूहैः । पद्मे स्ववेंश्यासमूहैः । ३ उत्पत्तिम् । ४ —दैवतम् प०, म०, स०, द० । स्वर्गस्येवाधिदैवतम् ल० । ५ स्थापयित सम । ६ ऐशान्यां दिशि । ७ —रमणीया व०, प०, ग्र०, द०, स० । ८ योग्यपरिधिः । ६ शतयोजनदैर्घ्या । १० —ष्टोच्छ्या स० । ११ सस्थानम् । [ग्राकार इत्यर्थः ] । १२ परमोत्कर्षम् । १३ पवित्रं करोतीति पवित्रा तस्य भावः । १४ प्रकटीकियते । १५ समानवर्णस्वात् । १६ —मुक्ताव्य क्तफलच्छ्विः ।

जिनानामिभवेकाय या धत्ते सिंहविष्टरम् । मेरोरिवोपिर परं पराध्यं मेरुमुच्चकैः ॥८८॥
तत्पर्यन्ते च या धत्ते सुस्थिते दिव्यविष्टरे । 'जिनाभिदेचने क्छते सौधमेंशाननाथयोः ॥८९॥
नित्योपहाररुचिरा सुरैनित्यं कृताच्चना । नित्यमङ्ग जसङ्गीतनृत्त्वादिव्रशोभिनी ॥९०॥
छत्रचामरभृङ्गारसुप्रतिष्ठकदर्पेण्यम् । कलशध्वजतालानि मङ्गलानि विर्मात या ॥९९॥
यामला शोलमावेव सुनीनामभिसम्मता । जैनी तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरिभिरशुचिः ॥६२॥
स्वयं धौतापि या धौता शतशः सुरनाथकैः । चीराणवाम्बुभिः पुण्येः पुण्यस्येवाकरचितिः ॥९३॥
यसाः पर्यन्तदेशेषु "रत्नाकोकैवितन्यते । परितः सुरचापश्रीः ग्रन्योऽन्यव्यतिष्टिः भिरशा
तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः यथास्व दिचनुक्रमात् । द्रष्टुकामा जिनस्यास् जन्मकत्याणसन्पदम् ॥९५॥
दिक्पालाश्र यथायोग्यदिग्विदग्भागसंश्रिताः । तिष्टन्ति स्म निकायैस्स्व जिनोस्सविद्वच्या ॥९६॥
गगनाङ्गणमारुध्य । क्याप्य सेरोरिधत्यकाम् । निवेशः सुरसैन्यानाम् ग्रमवत् पाण्डुके वने ॥९७॥
पाण्डुकं वनमारुदं समन्तासुरनायकैः । जहासेव दिवो लक्ष्मी चमारुहां कुसुमोत्करैः ॥९८॥

जाते हैं-पृथक रूपसे कभी भी प्रकट नहीं दिखते।। ८०।। वह पाएड्कशिला जिनेन्द्रदेवके श्रभिषेकके लिये सदा बहुमूल्य श्रीर श्रेष्ठ सिंहासन धारण किये रहती है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मेर पर्वतके ऊपर दसरा मेर पर्वत ही रखा हो ॥ मन ॥ वह शिला उस मुख्य सिंहासनके दोनों त्रोर रखे हुए दो सुन्दर त्रासनोंको और भी धारण किये हुए है। वे दोनों आसन जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करनेके लिये सौधर्म और ऐशान इन्द्रके लिये निश्चित रहते हैं ॥ ८९ ॥ देव लोग सदा उस पाण्डुक शिलाकी पूजा करते हैं, वह देवों द्वारा चढ़ाई हुई सामग्रीसे निरन्तर मनोहर रहती है और नित्य ही संगलमय संगोत, नृत्य, वादित्र त्रादिसे शोभायमान रहती है ॥ ९० ॥ वह शिला, छत्र, चसर, मारी, ठोना (मोंदरा), दर्पण, कलश, ध्वजा श्रौर ताड़का पंखा इन श्राठ मंगल द्रव्योंको धारण किये हुई हैं।।९१।। वह निर्मत्त पाय्डुक शिला शीलव्रतकी परम्पराके समान मुनियोंको बहुत ही इष्ट है और जिनेन्द्रदेवके शरीरके समान अत्यन्त देदी यमान, मनोज्ञ अथवा सुर्गान्धत और पवित्र है।।६२।। यद्यपि वह पार्ख्क शिला स्वयं धौत है अर्थात रवेतवर्श अथवा उज्ज्वल है तथापि इन्द्रोंने चीरसागरके पवित्र जलसे उसका सैकड़ों बार प्रचालन किया है। वास्तवमें वह शिला पुण्य उत्पन्न करनेके लिये खानकी भूमिके समान है।। ६३।। उस शिलाके समीपवर्ती प्रदेशोंमें चारों श्रोर परस्परमें मिले हुए रत्नोंके प्रकाशसे इन्द्रधनुषकी शोभाका विस्तार किया जाता है।। ९४।। जिनेन्द्र देवके जन्म कल्याग्एककी विभृतिको देखनेके अभिलापी देव लोग उस पाण्डुक शिलाको घेरकर सभी दिशाओं में क्रम क्रमसे यथायोग्य रूपमें बैठ गये॥ ९४॥ दिक्पाल जातिके देन भी अपने अपने समृह (परिवार ) के साथ जिनेन्द्र भगवानका उत्सव देखनेकी इच्छासे दिशा-विदिशामें जाकर यथायोग्य रूपसे बैठ गये ॥ ९६ ॥ देवोंकी सेना भी उस पाएड्क वनमें त्राकाशरूपी त्राँगनको रोककर मेरु पर्वतके ऊपरी भागमें व्याप्त होकर जा ठहरी ॥ ६७ ॥ इस प्रकार चारो स्रोरसे देव स्रीर इन्ह्रोंसे व्याप्त हुन्ना वह पाएडुकवन ऐसा मालूम होता था मानो वृद्गोंके फूलोंके समूह स्वर्गकी शोभाकी हसी ही उड़ा रहा हो ।।६८।।

१ तदुभयपार्श्वयोः । २ जिनाभिषेकाय । हेतौ 'कर्मणा' इति स्त्रात् । ३ -दर्पणात् द०, स० । ४ तालवृन्त । ५ शुभ्रा शुद्धा च । ६ चालिता । ७ रत्नोद्योतैः । ८ परस्परसंयुक्तैः । ६ यथास्थानम् । १० -माश्रिताः प०, द० । ११ -मारुह्य प० । १२ वाप्य स० । १३ ऊर्ष्वभूमिम् ।

स्वस्थानाच्चिळतः स्वर्गः सत्यसुद्वासित'स्तदा । मेरुस्तु स्वर्गतां प्राप धतनाकेशवैभवः ॥९९॥
ततोऽभिषेचनं भत्तुं कतुं मिन्द्रः प्रचक्रमे । निवेश्याधिशिलं सेंहे विष्टरे प्राङ्मुखं प्रसुम् ॥१००॥
नमोऽशेषं तदापूर्यं सुरदुन्दुभयोऽध्वनन् । समन्तात् सुरनारीभिः श्रारेभे नृत्यमूर्जितम् ॥१००॥
महान् कालागुरूद्वाम'धूपधूमस्तदोदगात् । कलङ्क इव निर्धृतः पुण्येः पुण्यजनाशयात् ॥१०२॥
विचिप्यन्ते स्म पुण्यार्घाः साक्षतोदकपुष्पकाः । शान्तिपुष्टिवपुंष्कामैः विष्वक्पुण्यांशका इव ॥१०२॥
महामण्डपविन्यासः तत्र चक्ने सुरेश्वरेः । यत्र त्रिभुवनं कृत्स्वम् श्रास्ते स्मावाधितं मिथः ॥१०४॥
सुरानोक्हसंभूता मालास्तत्रावलम्दिताः । रेजुर्भमस्दक्षीतैः गातुकाया इवेशिनम् ॥१०५॥
स्थ प्रथमकरुपेन्द्रः प्रभोः प्रथममञ्जने । प्रचक्ने कलकोद्धारं कृतप्रस्तावनाविधिः ॥१०६॥
ऐशानेन्द्रोऽपि चन्द्रश्रीः सान्द्रचन्दनचितम् । 'प्रोदास्थत कलशं पूर्णं कलकोद्धारमन्त्रवित् ॥१०७॥
शेषेरिपं च कर्पेन्द्रः सानन्दजयघोषणैः । परिचारकता' भेजे यथोवतपरिचर्यया ॥१०८॥
इन्द्राणीप्रमुखा देन्यः साप्यरःपरिवारिकाः । वभूद्धः परिचारिण्यो मङ्गलद्दव्यस्ययदा ॥१०८॥
शातकुरभमयैः कुरभैः श्रमः चीराखुधेः शुचि । छुराः श्रेषीकृत्तास्तोषाद् श्रानेतुं प्रसृतारततः ॥१०९॥

इस समय ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थानसे विचित्तत होकर खाली हो गया है और इन्द्रका समस्त वैभव धारण करनेसे सुमेक पर्वत ही स्वर्गपनेको प्राप्त हो गया है ॥ ९६॥ तदनन्तर सौधर्म स्वर्गका इन्द्र भगवानको पूर्व दिशाकी थ्रोर मुँह करके पाण्डुक शिला पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषेक करनेके लिये तत्यर हुआ॥ १००॥ इस समय समस्त आकाशको ज्याप्त कर देवोंके दुन्दुभि वज रहे थे और अप्सराओंने चारों और उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था॥ १०१॥ उसी समय कालागुरू नामक उत्कृष्ट धूपका धुआँ बड़े परिमाणमें निकलने लगा था और ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके जन्मा-भिषेकके उत्सवमें शामिल होनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा पुण्यात्मा जनोंके अतःकरणसे हटाया गया कलंक ही हो॥ १०२॥ उसी समय शान्ति, पृष्टि और शरीरकी कान्तिकी इच्छा करनेवाले देव चारो ओरसे अज्ञत जल और पुष्प सहित पवित्र अध्ये चढ़ा रहे थे जो कि ऐसे मालूम होते थे मानो पुण्यके अंश ही हों॥ १०३॥ उस समय वहीं पर इन्द्रोंने एक ऐसे बड़े भारी मण्डप की रचना की थी कि जिसमें तीनों लोकके समस्त प्राणी परस्पर वाधा न देते हुए बैठ सकते थे॥ १०४॥ उस मण्डपमें कल्पवृत्तके फूलोंसे बनी हुई अनेक मालाएँ लटक रही श्री और उनपर बैठे हुए अमर गा रहे थे। उन अमरोंके संगीतसे वे मालाएँ ऐसी जान पड़ती श्री मानो भगवानका यश ही गाना चाहती हों॥ १०४॥

तदनन्तर प्रथम स्वर्गके इन्द्रने उस श्रवसरकी समस्त विधि करके भगवानका प्रथम श्रमिषेक करनेके लिये प्रथम कलश उठाया ॥ १०६ ॥ श्रोर श्रातिशय शोभायुक्त तथा कलश उठानेके मंत्रको जाननेवाले दूसरे ऐशानेन्द्रने भी सघन चन्द्रनसे चित्ते, भरा हुश्रा दूसरा कलश उठाया ॥ १०७ ॥ श्रानन्द सिहत जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए शेष इन्द्र उन दोनों इन्द्रोंके कहे श्रनुसार परिचर्या करते हुए परिचारक (सेवक) वृक्तिको प्राप्त हुए ॥ १०८ ॥ श्रपनी श्रपनी श्रप्सराश्रों तथा परिवारसे सिहत इन्द्राणी श्रादि मुख्य मुख्य देवियाँ भी मङ्गलद्रव्य धारण कर परिचर्या करनेवाली हुई थीं ॥ १०६ ॥ तत्पश्चात् बहुतसे देव सुवर्णमय कलशोंसे चीरसागरका पवित्र जल लानेके लिये श्रेणीवद्ध होकर बड़े संतोषसे

१ सून्यीकृतः। २ -गरुद्धाम म०, ल०। ३ वर्चः तेज इत्यर्थः। ४ उद्धरणं कृतवान्। प्रोदास्थात् म०, ल०। ५ परिचारकतां प०, स्र०, ल०।

पूर्तं स्वायम्भुवं गात्रं स्प्रष्टुं क्षीराच्छशोशितस् । नान्यद्स्ति जलं योग्यं चीराव्धिसिलिलाहते ।। १११।।
मत्वेति नाकिभिर्न्नम् अन्नप्रमदोद्येः । पञ्चमस्याणंवस्थाम्भः स्नानीयसुपकिष्यत्म् ।।११२।।
प्रष्टयोजनगम्भीरैः सुले योजनविस्तृतैः । प्रारेभे काञ्चनैः कुरसैः जन्माभिपवणोस्मवः ।।११२।।
महामाना विरेजुस्ते सुराणासुद्धताः करैः । कलशाः 'कल्क्ष्षोन्नसेष्मोषिणो विध्नकाषिणः' ।।११४।।
पाहुरासन्नभोभागे स्वर्णकुरभाष्टतार्णसः । सुवतापत्वाङ्चित्रश्रीवाः चन्दनद्वचिताः ।।११५।।
तेषामन्योऽन्यहस्ताप्रसंक्रान्तैर्जलप्रितैः । कलशौर्यांनशे व्योमहेमैः सान्ध्येरिवाम्बुदैः ।।११६।।
विनिर्ममे बहून् बाहून् 'तानादित्सु' रशताध्वरः । स तैः ' साभरणेश्रेजे ' भूषणाङ्ग इवाङ्चिपः ।।११७।।
दोःसहस्रोद्धतेः कुभ्मैः रौनमैर्सुवताफलाञ्चितेः । भेजे पुलोमजाजानिः भाजनाङ्ग दुमोपमाम् ।।११५॥।
जयेति प्रथमां धारां सौधर्भेन्द्रो न्यपात्थत् । तथा कलकलो भूयान् प्रचक्रे सुरकोटिभिः ॥११९॥
सैषा धारा जिनस्याधमुर्द्धं रेजे पतन्त्यपाम् । हिमाद्रेरिशरसीवोच्चैः ''ग्रच्छित्राम्बुद्धं निम्नगा ।।१२०॥
ततः कलपेश्वरैस्तवैः समं ' धारा निपातिताः। संध्याश्रेरिव सौवर्णेः कलशौरम्बुदंगिः ।।१२१॥

निकले ॥ ११० ॥ 'जो खयं पिवत्र है ऋौर जिसमें रुधिर भी चीरके समान अत्यन्त खच्छ है ऐसे भगवान्के शरीरका स्पर्श करनेके लिये चीरसागरके जलके सिवाय अन्य कोई जल योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर ही मानो देवोंने बड़े हर्षके साथ पाँचवें चीरसागरके जलसे ही भगवान्का श्रभिपेक करनेका निश्चय किया था ॥ १११-११२ ॥ स्राठ योजन गहरे, मुखपर एक योजन चौड़े (अौर उदरमें चार योजन चौड़े) सुवर्णमय कलशोंसे भगवानके जन्मा-भिषेकका उत्सव प्रारम्भ किया गया था।। ११३।। कालिमा अथवा पापके विकासको चुराने-वाले, विक्नोंको दूर करनेवाले और देवोंके द्वारा हाथोंहाथ उठाये हुए वे बड़े भारी कलश बहुत ही सुशोभित हो रहे थे।। ११४॥ जिनके कण्ठभाग अनेक प्रकारके मोतियोंसे शोभायमान हैं, जो घिसे हुए चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं श्रीर जो जलसे लवालव भरे हुए हैं ऐसे वे सुवर्ण-कलश अनुक्रमसे आकाशमें प्रकट होने लगे ॥ ११४॥ देवोंके परस्पर एकके हाथसे दसरेके हाथमें जानेवाले और जलसे भरे हुए उन सुवर्णमय कलशोंसे आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो वह कुछ कुछ लालिमायक संध्याकालीन बादलोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ ११६॥ उन सब कलशोंको हाथमें लेनेकी इच्छासे इन्द्रने अपने विक्रिया-बलसे अनेक भुजाएँ बना लीं। उस समय आभ्षणसहित उन अनेक भुजाओंसे वह इन्द्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भूषणांग जातिका कल्पवृत्त ही हो ॥ ११७ ॥ अथवा वह इन्द्र एक साथ हजार भुजाओं द्वारा उठाये हए श्रौर मोतियोंसे सुशोभित उन सुवर्णमय कलशोंसे ऐसा शोभायमान होता था मानो भाजनाइ जातिका कल्पवृत्त ही हो ॥ ११८॥ सौधर्मेन्द्रने जय जय शब्दका उच्चारण कर भगवानके मस्तकपर पहुली जलधारा छोड़ी उसी समय जय जय जय बोलते हुए अन्य करोड़ों देवोंने भी बड़ा भारी कोलाहल किया था।। ११६।। जिनेन्द्रदेवके मस्तकपर पड़ती हुई वह जलकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो हिमवान पर्वतके शिखरपर ऊँचेसे पड़ती हुई अखंड जलवाली श्राकाशगंगा ही हो ॥ १२० ॥ तद्नन्तर श्रन्य सभी स्वर्गों के इन्द्रोंने संध्या समयके बादलोंके समान शोभायमान, जलसे भरे हुए सुवर्णभय कलशोंसे भगवान्के मस्तकपर एक साथ जल-धारा छोड़ी। यद्यपि वह जलधारा भगवानके मस्तकपर ऐसी पड़ रही थी मानो गंगा सिन्ध

१ छेदकालादिदोषप्राकट्यरहिताः। २ विष्नताशकाः। विष्नकर्षिगः ऋ०। विष्नकार्षिगः स०, म०, छ०। ३ धृतजलाः। ४ विनिर्मितवान्। ५ कलशान्। ६ स्वीकर्द्धमिच्छुः। ७ बाहुमिः। ८ —मेंजे ऋ०, प०, स०, म०, ल०। ६ पुलोमजा जाया यस्यासौ, इन्द्र इस्यर्थः। १० माजनाङ्गसमो— ल०। ११ —रिछुद्धाग्बुद्यु— व०, प०। १२ युगपत्।

महानद्य इवापसन् धारा मूर्धनीशितुः । हेलयैव महिग्नासौ ताः 'प्रत्यैच्छुद् गिरीन्द्रवत् ॥१२२॥ विरेजुरप्छटा दूरम् उच्चलन्त्यो' नभोऽङ्ग गे । जिनाङ्गस्पर्शसंसर्गात् पापानमुक्ता इवोद्ध्वंगाः ॥१२३॥ काश्वनोच्चिलता न्योग्नि विवसुरशीकरच्छटाः । छटामिटामरावासप्राङ्ग गेषु 'तितांसवः ॥१२४॥ तिर्योग्-सारिणः केचित् स्नानाम्भरशोकरोत्कराः । कर्णप्रश्रियं तेनुः दिग्वधू मुखसङ्गिनीम् ॥१२५॥ निर्मले श्रीपतेरङ्गे पतित्वा 'प्रतिविग्विताः । जलधारा स्फुरन्ति स्म दिष्टिवृद्धयेव' सङ्गताः ॥१२६॥ गिरेरिव विभोर्मू दिन सुरेन्द्राभैनिपातिताः । विरेजुनिभैराकारा धाराः चीरार्णवाम्भसाम् ॥१२९॥ तोषादिव खमुत्पत्य भूयोऽपि निपतन्त्यधः । जलानि 'जहसुर्नृनं' जडतां स्वशिकरैः ॥१२८॥ स्वर्धु नीशिकरैस्सार्थं स्पर्द्धां कर्तु 'मिवोध्वंगैः । 'शिकरेद्धां कपुर्नाति स्म 'रुस्वर्धामान्यमृतप्लवः' ॥१२६॥ पवित्रो भगवान् पृतैः श्रङ्गस्तदपुना जलम् । तत्युनर्जगदेवेदम् 'रश्चपावीद् न्यासदिङ्मुखम् ॥१३०॥ तेनाम्भसा सुरेन्द्राणां पृतनाः 'र्ण्लाविताः चणम् । लक्ष्यन्ते स्म पथोवाद्धौं निमग्नाङ्गय इवाकुलाः ।१३१॥ तदम्भः कलशास्यस्थैः सरोजैस्समसापतत् । हंसैरिव परां कान्तिम् श्रवापाद्दीन्द्रमस्तके ॥१३२॥ श्रशोकपल्लवैः कुम्भमुखमुक्तैस्ततं प्राः । सन्द्वायमभवत् कीर्णं विद्वमाणामिवाङ्करैः ॥१३३॥

आदि महानदियाँ ही मिलकर एक साथ पड़ रही हों तथापि मेरू पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले जिनेन्द्रदेव उसे अपने माहात्र्यसे लीलामात्रमें ही सहन कर रहे थे ॥ १२१-१२२॥ उस समय कितनी ही जलकी बुंदें भगवानके शरीरका स्पर्श कर आकाशरूपी आँगनमें दर तक रही थीं और ऐसी मोलूम होती थीं मानो उनके शरीरके स्पर्शसे पापरहित होकर ऊपरको ही जा रही हों।। १२३।। आकाशमें उछलती हुई कितनी ही पानीकी बूँदें ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो देवोंके निवासगृहोंमें छीटें ही देना चाहती हों ॥ १२४॥ भगवानके अभिषेक जलके कितने ही छीटे दिशा-विद्शाचोंमें तिरछे फैल रहे थे चौर वे ऐसे मालूम होते थे मानो दिशारूपी स्त्रियोंके मुखोंपर कर्णफूलोंकी शोभा ही बढ़ा रहे हों।। १२४।। भगवान्के निर्मल शरीरपर पड़कर उसीमें प्रतिबिम्बित हुई जलकी धारायें ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो अपनेको वड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हींके शरीरके साथ मिल गई हों ॥ १२६॥ भगवान्के मस्तकपर इन्द्रों द्वारा छोड़ी हुई चीरसमुद्रके जलकी धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो किसी पर्वतके शिखरपर मेघों द्वारा छोड़े हुए सफेद भरने ही पड़ रहे हों ॥ १२७॥ भगवान्के अभिषेकका जल संतष्ट होकर पहले तो आकाशमें उछलता था और फिर नीचे गिर पड़ता था। उस समय जो उसमें जलके बारीक छींटे रहते थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो अपनी मूर्खतापर हँस ही रहा हो ॥ १२८॥ वह चीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जल-बिन्दुः श्रोंके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही मानो ऊपर जाते हुए श्रपने जलकर्णोंसे स्वर्गके विमानोंको शीघ ही पवित्र कर रहा था।। १२६ ।। भगवान् स्वयं पवित्र थे, उन्होंने अपने पवित्र अङ्गोंसे इस जलको पित्रत्र कर दिया था और उस जलने समस्त दिशाओं में फैलकर इस सारे संसारको पवित्र कर दिया था।। १३०।। उस अभिषेकके जलमें डूबी हुई देवोंकी सेना चए।भरके लिये ऐसी दिखाई देती थी मानो चीरसमुद्रमें डूबकर व्याकुल ही हो रही हो ।। १३१ ।। वह जल कलशोंके मुखपर रखे हुए कमलोंके साथ सुमेरु पर्वतके मस्तकपर पड़ रहा था इसलिये ऐसी शोभाको प्राप्त हो रहा था मानो हंसोंके साथ ही पड़ रहा हो ॥ १३२ ॥ कलशोंके मुखसे गिरे हुए अशोकवृत्तके लाल लाल पल्लवोंसे व्याप्त हुआ वह स्वच्छ जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो

१ प्रत्यमहीत् । २ -च्छलन्त्यो स०, द०, ष०, श्र०। ३ विस्तारं कर्तुं मिच्छुवः । ४ -तिपवित्रिताः म०। ५ दिष्ट्या बुद्ध्या भाग्यातिशयेन इत्यर्थः । दिष्टिबुद्ध्ये व प०, द०। ६ हसन्ति स्म। ७ इव। प्र जल्तो जडत्वं च। ६ ऋटिति । १० स्वर्गयहािण् [स्वर्गविधिपर्यन्तिमत्यर्थः ]। ११ चीरप्रवाहः । १२ पवित्रमकरोत् । १३ पुनाति स्म। १४ श्रवगाहीकृताः । १५ विस्तृतम् ।

स्फाटिके स्नानपीठे तत् स्वच्छ्योभमभाजजलम् । मतुः पादप्रसादेन 'प्रसेदिवदिवाधिकम् ॥१३४॥
रत्नांशुिंशः क्रचिद् व्यासं विचित्रैस्तद्वभौ पयः । चापमैन्दं द्वीभूय पयोभाविमवागतम् ॥१३६॥
क्रचिन्महो पेलोत्सर्पत्यभाभिररुणीकृतम् । संभ्याम्बुदद्ववच्छायां भेजे तत्पावनं वनम् ॥१३६॥
हिरिनीलोपलच्छायाततं क्रचिददो जलम् । तमो घनिमवैकत्र निलीनं समदृश्यत ॥१३६॥
क्रचिन्मरकताभीषु प्रतानैरनुरिजतम् । हिरितांशुकसच्छायम् श्रभवत् स्नपनोदकम् ॥१३८॥
कर्वन्मरकताभीषु प्रतानैरनुरिजतम् । हिरितांशुकसच्छायम् श्रभवत् स्नपनोदकम् ॥१३८॥
तद्मबुर्शीकरैव्योम समाक्रामद्भिरावभौ । जिनाङ्गस्पर्शसंतोषात् प्रहासिमव नाटयत् ॥१३९॥
स्नानाम्बुर्शीकराः केचि द्रासुसीमविलिङ्काः । 'व्यात्युचीं स्वर्गलक्ययेव कत्तु कामाश्रकाशिरे ॥१४०॥
विष्वगुच्चितिताः काश्रिद्ष्युदा रुद्धिद्वत्याः । 'व्यावहासीनिवानन्दाद् दिग्वधूभिस्समं व्यधुः' ॥१४९॥
दूरमुत्सारयन् स्वरमासीनान् सुरद्व्यतीन् । स्नानपूरः स पर्यन्तात्' मेरोराशिश्रियद् द्रुतम् ॥१४२॥
उदभारः' पयोवार्छेः श्रापतन्मन्दराद्यः । श्राभूतलं तदुन्मानं' मिमान इव दिखुते ॥१४३॥
गुहामुक्षैरिवापीतः शिखरैरिव खात्कृतः' । कन्दरैरिव निष्ठधृतः 'प्राध्नीन्मरौ पयःप्तवः ॥१४४॥

मूँगाके श्रंकुरोंसे ही व्याप्त हो रहा हो॥ १३३॥ स्फटिक मिएके बने हुए निर्मल सिंहासनपर जो स्वच्छ जल पड़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवान्के चरणोंके प्रसादसे और भी श्रधिक स्वच्छ हो गया हो ॥१३४॥ कहींपर चित्र-विचित्र रह्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ वह जल ऐसा शोभायसान होता था, मानो इन्द्रधनुष ही गलकर जलकृष हो गया हो।। १३४।। कहींपर पद्मराग मिण्योंकी फैलती हुई कान्तिसे लाल लाल हुआ वह पवित्र जल संध्याकालके पिघले हुए बाद्लोंकी शोभा धारण कर रहा था ।। १३६ ।। कहींपर इन्द्रनील मिएयोंकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह जल ऐसा दिखाई दे रहा था मानो किसी एक जगह छिपा हुआ गाढ़ अन्धकार ही हो ॥ १३७ ॥ कहींपर मरकतमिएयों (हरे रंगके मिएयों) को किरएोंके समूहसे मिला हुआ वह अभिषेकका जल ठीक हरे वस्नके समान हो रहा था ॥ १३८॥ भगवान्के अभिषेक जलके उड़ते हुए झींटोंसे आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान्के शरीरके स्पर्शसे संतुष्ट होकर हँस ही रहा हो ॥ १३६ । भगवानके स्नान-जल की कितनी ही बूँदें आकाशकी सीमाका उल्लंघन करती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो स्वर्गकी लद्मीके साथ जल-क्रीड़ा (फाग) ही करना चाहती हों।। १४०।। सब दिशाओं को रोककर सब ओर उछलती हुई कितनो ही जलकी बूँहें ऐसी माल्एम होती थीं मानो त्र्यानन्दसे दिशारूपी स्त्रियोंके साथ हॅसी ही कर रही हों ।। १४१।। वह अभिषेकजलका प्रवाह अपनी इच्छानुसार बैठे हुए सुरदंपतियोंको दूर हटाता हुत्रा शोघ ही मेरुपर्वतके निकट जा पहुँचा ॥ १४२ ॥ त्र्यौर मेरुपर्वतसे नीचे भूमि तक पड़ता हुन्ना वह चीर सागरके जलका प्रवाह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो मेरपर्वतको खड़े नापसे नाप ही रहा हो।। १४३।। उस जलका प्रवाह मेरुपर्वत पर ऐसा बढ़ रहा था मानो शिखरोंके द्वारा खकारकर दूर किया जा रहा हो, गुहारूप मुखोंके दारा पिया

१ प्रसन्नतावत् । २ पद्मरागमाणिक्यम् । ३ पवित्रं जलम् । ४ किरणसमृहैः । 'श्रमीषुः प्रमहे रश्मी' इत्यभिधानात् । ५ श्राकाशाविधपर्यन्तम् । ६ श्रान्योन्यज्ञलसेचनम् । ७ जलवेग्यः । ८ श्रन्योन्यहसनम् । —व्यापहासी— श्र०, प०, द०, स०। म० पुस्तके द्विविधः पाटः । ६ दधुः स०, द०। १० परिसरान् । 'पर्यन्तभूः परिसरः' इत्यभिधानात् । ११ जलप्रवाहः । १२ मेरोक्त्सेधप्रमाणम् । १३ खात्कारं कृत्वा निष्ट्यतः । सस्वनं दूरंनिष्ट्यत् इत्यर्थः । १४ श्रवृधत् । 'ऋधू वृद्धौ'।

कि 'गोर्यस्विद्रशेर्मुक्तो युक्ता मे स्वर्गताधुना । नृनमित्यकखो'न्मेरुः दिवं स्नानाग्बुनिर्झरैः ॥१४५॥ 'श्रह्णगीद्रखिलं व्योम ज्योतिश्चकं समस्थगीत् । 'श्रोणंदीन्मेरुमारुन्धन् चौरपूरः स रोदसी ॥१४६॥ च्यामच्यावीयेषु वनेषु कृतविश्चमः । प्राप्तच्या इवान्यत्र व्याप सोऽम्भःप्लवः च्यात् ॥१४०॥ तरुपयङिनस्द्रस्वाद् श्चन्तर्वयामनुख्वयः १ । वनवीथीरतीत्यारात् १ प्रससार महाप्तवः ॥१४८॥ स वभासे पयःपूरः प्रसर्पन्निधशैकराद् १ । सितेरिवां शुक्रेरेनं १ स्थगयन् स्थगिताम्बरः १ ॥१४९॥ विव्वगद्गीन्द्रमृर्यित्वा [मूर्णुत्वा १ ] पयोऽणंवजलप्तवः । १ प्रवहत्तवह १ च्छायां १ स्वःसवन्ती १ पयःस्रुते ।१५९॥ १ श्वाद्यद्वितिमवातन्वन् कुर्वन् सृष्टिमिवाम्मयीम् १ । व्यवित्वतास पयःपूरः प्रध्वनिष्ठद्वक्षिषु १ ॥१५१॥ विश्वगाप्त्वावितो मेरुः १ श्वप्तवे । श्वातपूर्वता भेजे १ मनसाज्ञायिनाव्यपि ।।१५२॥

जा रहा हो और कन्द्राओं के द्वारा बाहर उगला जा रहा हो ॥ १४४ ॥ उस समय मेरपर्वत पर श्राभिनेक जलके जो भिरने पड़ रहे थे उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वह यह कहता हम्रा स्वर्गको धिकार ही दे रहा हो। कि अब स्वर्ग क्या वस्त है ? उसे तो देवोंने भी छोड़ दिया है। इस समय समस्त देव हसारे यहां आ गये हैं इसिलये हमें ही साचात स्वर्ग मानना योग्य है।। १४४।। उस जलके भवाहने समस्त आकाशको ढक लिया था, ज्योतिष्पटलको घेर लिया था, मेरुपर्वतको आच्छादित कर लिया था और पृथिवी तथा आकाशके अन्तरालको रोक लिया था ॥ १४६ ॥ उस जलके प्रवाहने मेरुपर्वतके अच्छे वनोंसे दाणभर विश्राम किया और फिर संतष्ट हुए के समान वह दूसरे ही चाणमें वहांसे दूसरी जगह व्याप्त हो गया॥ १४७॥ वह जलका बड़ा भारी प्रवाह वनके भीतर वृत्तोंके समूहसे रुक जानेके कारण धीरे धीरे चलता था परन्त ज्योंही उसने वनके मार्गको पार किया त्योंही वह शीघ्र ही दूर तक फैल गया।। १४८॥ मेरुपर्वत पर फैलता और आकाशको आच्छादित करता हुआ वह जलका प्रवाह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरुपर्वतको सफेद वस्त्रोंसे ढंक ही रहा हो।। १४६।। सब स्रोरसे मेरुपर्वतको आच्छादित कर बहता हुआ वह चीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जलप्रवाहकी शोभा धारण कर रहा था।। १४० ।। सेक पर्वतकी गुफात्रोंसे शब्द करता हुन्रा वह जलका प्रवाह ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाद्वैतका ही विस्तार कर रहा हो अथवा सारी सृष्टिको जल रूप ही सिद्ध कर रहा हो ॥ भावार्थ-शब्दाद्वैत वादियोंका कहना है कि संसारमें शब्द ही शब्द है शब्दके सिवाय और कुछ भी नहीं है। उस समय सुमेरकी गुफाओं में पड़ता हुआ जल प्रवाह भी भारी शब्द कर रहा था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो शब्दाद्वैतवादका समर्थन ही कर रहा हो। ईश्वरसृष्टिवादियोंका कहना है कि यह समस्त सृष्टि पहले जलमयी थी, उसके बाद ही स्थल आदिकी रचना हुई है उस समय सब ओर जल ही जल दिखलाई पड़ रहा था इसलिये ऐसा माल्म होता था मानो वह सारी सृष्टिको जलमय ही सिद्ध करना चाहता हो ।। १४१ ॥ वह मेरुपर्वत अपरसे लेकर नीचे पृथिवीतल तक सभी श्रोर जल प्रवाहसे तर हो रहा था इसिलिये प्रत्यत्त ज्ञानी देवोंको मी अज्ञात पूर्व माल्म होता था अर्थात् ऐसा जान पड़ता था

१ स्वर्गः । २ हसित सा । —िमत्यकषीन् — प०ं, द० । —िमत्यकषन् — ग्र०, स० । ३ स्वर्गम् । ४ 'ह्रगे संवर्गो' । ५ 'ऊर्गु ज् श्राच्छादने' । ६ द्यावाप्रिथिव्यो । ७ श्रिहिंस्येषु । श्रच्छेदोष्वित्यर्थः । ८ प्राप्तसन्तोष इव । ६ व्यानशे । १० श्रनुत्कटः । ११ 'श्राराद् दूरसमीपयोः' । १२ मेरी । १३ श्राच्छादयन् । १४ श्राच्छादिताकाशः । १५ छादियला । १६ प्रवाहरूपेण गच्छन् । १७ घरित सा । १८ स्वः स्वन्त्याः श्र०, प०, द०, स०, म०, ल० । १६ गङ्गाजलप्रवाहस्य । २० स्कोटवादम् । २१ —िमवाप्मयीम् म०, ल० । जलमयीन् । २२ लसित स्म । २३ —नन्नद्रिकुद्विषु द०, म०, छ० । दीतगुहासु । २४ जलप्रवाहैः । २५ प्रत्यव्ह्ञानिनाम् ।

न मेरुरयमुःकुरुलनमेरुतरुराजितः । 'राजतो गिरिरेष स्याद् उरुलसिद्धसपायहरः' ॥१५३॥
पीयूपस्यैव राशिनुं स्फाटिको न शिलोच्चयः । सुधाधवितः किन्तु प्रासादिक्षजगिष्ठ्यः ॥१५४॥
वित्तकंमिति तन्वानो गिरिराजे पयःप्लवः । व्यानशे 'विश्वदिक्कान्तो दिक्कान्ताः स्नपयित्रव ॥१५५॥
उर्ध्वमुच्चित्तिः केचित् शीकरा विश्वदिगाताः' । श्वेतच्छ्रत्रश्चियं मेरोः स्रातेनुविधुनिर्मलाः ॥१५६॥
हारनीहार्करुहारकुमुदाम्भोजसित्वषः । प्रावर्त्तन्त पयःपूरा यशःपूरा इवाईतः ॥१५७॥
गगनाङ्गणपुष्पोपहारा हारामलिवषः । दिग्वधूकर्णपूरास्ते बसुः स्नपनाम्बुशिकराः ॥१५८॥
शिकरैराकिरन्ताकम् त्रालोकान्तविसपिंमिः । ज्योतिर्लोकमनुप्राप्य जजूम्मे सोऽम्मसां प्लवः ॥१५९॥
स्नानपूरे निन्ननाङ्मयः तारास्तरलरोचिषः । मुक्ताफलश्चियं भेजः विप्रकीर्णाः समन्ततः ॥१६०॥
तारकाः च्णानध्यास्य स्नानपूरं विनिस्सताः । पयोलवस्तुतो रेजः 'करकाणामिवालयः' ॥१६१॥
स्नानाम्भसि बभौ भास्वान् तत्कणं ' कृतनिवृ तिः । तप्तः पिषडो महाँ ह्लौहः पानीयमिव पायितः ॥१६२॥
पयःपूरे वहत्यस्मिन् श्वेतभानु श्वयंभाव्यत । जरद्धंस इवोद्वु उत्तिहमा ' मन्थरं तरन् ॥१६३॥

जैसे उसे पहले कभी देखा ही न हो ॥ १४२ ॥ उस समय वह पर्वत शोभायमान मृणालके समान सफेद हो रहा था और फुले हुए नमेरु वृचोंसे सुशोभित था इसलिये यही मालूम होता था कि वह मेरु नहीं है किन्तु कोई दूसरा चांदीका पर्वत है ॥ १४३ ॥ क्या यह अमृतकी राशि है ? अथवा स्फटिक मिण्का पर्वत है ? अथवा चूनेसे सफेद किया गया तीनों जगत्की लद्दमीका महल है इस प्रकार मेरु पर्वतके विषयमें वितर्क पैदा करता हुआ वह जलका प्रवाह सभी दिशा-श्रोंके श्रन्त तक इस प्रकार फैल गया मानो दिशारूपी ख्रियोंका श्रभिषेक ही कर रहा हो॥ १४४-१४४ ॥ चन्द्रमाके समान निर्मल उस श्रिभिषेक जलकी कितनी ही बूंदें उपरको उछल कर सब दिशात्रोंमें फैल गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो मेरपर्वत पर सफेद अत्रकी शोभा ही बढ़ा रही हों ॥ १५६ ॥ हार, बर्फ, सफेद कमल और क़मुदोंके समान सफेद जलके प्रवाह सब त्रोर प्रवृत्त हो रहे थे त्रौर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवानके यशके प्रवाह ही हों ।। १५७ ।। हारके समान निर्मल कान्तिवाले वे श्रभिषेक जलके छींटे ऐसे मालूम होते थे मानो श्राकाशरूपी श्रांगनमें फूलोंके उपहार ही चढ़ाये गये हों श्रथवा दिशारूपी स्नियोंके कानोंके कर्ण्फूल ही हों।। १५८ ।। वह जलका प्रवाह लोकके अन्त तक फैलनेवाली अपनी बूंदोंसे ऊपर स्वर्गतक ज्याप होकर नीचेकी स्रोर ज्योतिष्पटल तक पहुँचकर सब स्रोर वृद्धिको प्राप्त हो गया था ॥ १४९ ॥ उस समय आकाशमें चारो श्रोर फैले हुए तारागण श्रभिषेकके जलमें दुबकर कुछ चंचल प्रभाके धारक हो गये थे इसिलये बिखरे हुए मोतियोंके समान सुशोभित हो रहे थे ।। १६० ।। वे तारागण अभिषेकजलके प्रवाहमें च्राणभर रहकर उससे बाहिर निकल आये थे परन्तु उस समय भी उनसे कुछ कुछ पानी चू रहा था इसिलये श्रोलोंकी पङ्क्तिके समान शोभाय-मान हो रहे थे।। १६१ ॥ सूर्य भी उस जलप्रवाहमें चए भर रहकर उससे अलग हो गया था, उस समय वह ठंढा भी हो गया था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कोई तपा हुआ लोहेका बड़ा भारी गोला पानीमें डालकर निकाला गया हो ॥ १६२ ॥ उस बहते हुए जलप्रवाहमें चन्द्रमा ऐसा मालूम होता था मानो ठएडसे जड़ होकर (ठिटुर कर) धीरे धीरे तैरता हुआ एक बृढ़ा हंस ही हो ॥ १६३ ॥ उस समय प्रहमण्डल भी चारो और फैले हुए जिलके प्रवाहसे श्राकृष्ट होकर ( खिंचकर ) विपरीत गतिको प्राप्त हो गया था । माॡ्रम होता है कि उसी कार**णसे** 

१ रजतमयः । २ -सिद्धसपाग्डुरः ऋ०, प०, ल०, ट० । विसवद्धवलः । ३ पर्वतः । ४ विश्व-दिक्पर्येन्तः । ५ -दिझताः स० । ६ स्रवन्तः । ७ वर्षोपलानाम् । 'वर्षोपलस्तु करकः' इत्यिमघानात् । ८ पङ्क्रयः । १ तत्त्र्णात् प०, द० । १० कृतसुखः । ११ चन्द्रः । १२ धृतजडलम् । १३ मन्दं तरन् ।

प्रहमरहत्तमाकृष्टं 'पर्यस्तैस्सिलिलप्लवैः । 'विपर्यस्तां गितं भेजे विक्रचारमिवाश्रितम् ॥१६४॥ 'भगणः प्रगुणीभूतं किरणं जलविप्लुतम् । सिषेवे पूषणं मोहात् प्रालेयांशुविशङ्कया ॥१६५॥ ज्योतिश्रकं क्षरज्ज्योतिः क्षीरप्रमनुभ्रमत् । वेलातिक्रमभीत्येव नास्थादेकमिप चणम् ॥१६६॥ ज्योतिः प्रत्यासीत् स्नानौद्येः चणमाकुलम् । कुलालचक्रमाविद्धमिव तिर्यन्परिभ्रमत्' ॥१६७॥ पर्यापतिः स्वलांकधारिणः । विरक्षेः स्नानप्रेस्तैः नृलोकः पावनीकृतः ॥१६५॥ पर्यापतिः कृत्सना कुल्सेलाः । विरक्षेः स्नानप्रेस्तैः नृलोकः पावनीकृतः ॥१६५॥ निर्वापिता मही कृत्सना कुल्सेलाः । विरत्योः । कृता निरीतयो देशाः प्रजाः क्षेमेण योजिताः ॥१६९॥ कृत्सनामिति जगन्नाडीं पवित्रीकुर्वतामुना । किं नाम स्नानप्रेण श्रेयश्शेषितमङ्गिनाम् ॥१७०॥ श्रथ तिस्मन् महाप्रे ध्वानाप्रितिः कृत्स्वे । प्रशान्ते शमिताशेषभुवनोष्मण्यः शेषतः ॥१०९॥ १९वित्रेषु महामेरोः कन्दरेषु जलप्लवैः । प्रत्याश्वासिमवायाते मेरी । स्वनकानने ॥१०९॥ धृपेपु दह्यमानेषु सुगन्धीन्थनयोनिषु । ज्वलत्सु मिणदीपेषु । भक्तमात्रोपयोगिषु ॥१०९॥ । धृपेपु दह्यमानेषु सुगन्धीन्थन्त्रो संपाठं सुरवन्दिषु । गायन्तीषु सुक्रपठीषु किन्तरीपु कलस्वनम् ॥१०९॥ जिनकल्याणसम्वन्यिः संपाठं सुरवन्दिषु । सुरवन्दिषु । सुरवित्रिषु विश्वरीर्वाण्यास्य श्वरणोत्सवम् ॥१०५॥ जिनकल्याणसम्वन्यिः संपाठं । कुर्वाणे विश्वरीर्वाण्यास्य श्वरणोत्सवम् ॥१०५॥

वह अव भी वक्रगतिका आश्रय लिये हुए हैं ॥ १६४ ॥ उस समय जलमें ह्वे हुए तथा सीधी और शान्त किरणों से युक्त सूर्यको आन्तिसे चन्द्रमा समभकर तारागण भी उसकी सेवा करने लगे थे ॥ १६४ ॥ सम्पूर्ण ज्योतिष्चक जलप्रवाहमें डूबकर कान्ति रहित हो गया था और उस जलप्रवाहके पीछे पीछे चलने लगा था मानो अवसर चूक जानेके भयसे एक ज्ञण भी नहीं ठहर सका हो ॥ १६६ ॥ इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहसे व्याकुल हुआ ज्योतिष्पटल ज्ञणभरके लिये, घुमाये हुए कुम्हारके चक्रके समान तिरछा चलने लगा था ॥ १६० ॥ स्वर्गलोकको धारण करनेवाले मेरु पर्वतके मध्य भागसे सब ओर पड़ते हुए भगवान्के स्नानजलने जहाँ तहाँ फैल कर समस्त मनुष्यलोकको पवित्र कर दिया था ॥ १६८ ॥ उस जलप्रवाहने समस्त पृथिवी संतुष्ट (सुखरूप) कर दी थी, सब कुलाचल पवित्र कर दिये थे, सब देश अतिवृष्टि आदि ईतियोंस रहित कर दिये थे, और समस्त प्रजा कल्याणसे युक्त कर दी थी । इस प्रकार समस्त लोकनाडीको पवित्र करते हुए उस अभिषेकजलके प्रवाहने प्राण्यियोंका ऐसा कौनसा कल्याण बाकी रख छोड़ा था जिसें उसने न किया हो ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ १६९–१७०॥

श्रथानन्तर, श्रपने 'कलछल', राब्दोंसे समस्त दिशाश्रोंको भरनेवाला, तथा समस्त लोककी उष्णता शान्त करनेवाला वह जलका बड़ा भारी प्रवाह जब बिल्कुल ही शान्त हो गया।। १७१।। जब मेरपर्वतकी गुफाएँ जलसे रिक्त (खाली) हो गईं, जल श्रौर वन सिंहत मेरपर्वतने कुछ विश्राम लिया।। १७२।। जब सुगन्धित लकड़ियोंकी श्राग्नमें श्रमेक प्रकारके धूप जलाये जाने लगे श्रौर मात्र भक्ति प्रकट करनेके लिये मिणमय दीपक प्रव्वलित किये गये।।१७३।। जब देवोंके बन्दीजन श्रच्छी तरह उच्च स्वरसे पुण्य बढ़ानेवाले श्रमेक स्तोत्र पढ़ रहे थे, मनोहर श्रावाजवाली किन्नरी देवियाँ मधुर शब्द करती हुई गीत गा रही थी।। १७४।। जब जिनेन्द्र भगवान्के कल्याणक सम्बन्धी मंगल गानेके शब्द समस्त देव लोगोंके कानोंका उत्सव

१ परितः क्षितैः । २ विप्रकीर्गाम् । ३ वक्रगमनम् । ४ नश्चत्रसमूहः । ५ ऋजुभूतकरम् । ६ घौतम् । ७ सूर्यम् । ८ चन्द्रः । ६ स्नानजलप्रवाहैः । १० —परिभ्रमम् । ११ उष्मे । १२ परित्यक्तेषु । १३ सजल्वने । १४ जिनदेहदीतेः सकाशात् निजदीतेर्व्यर्थेत्वात् । १५ प्रशस्यगद्य-पद्यादिमङ्गलान् । १६ सम्यक्पाठं यथा भवति तथा । १७ मङ्गलगीत । १८ जनस्य ।

कनत्कनकभृङ्गारनालाद्धारा पतन्त्यसौ। रेजे भक्तिभरेणेव जिनमानन्तु भुद्यता ॥१८८॥ विभोर्देहमभोत्सपें तिहदापिञ्चरे स्तता। साभाद् विभावसौ दोसे प्रयुक्तेव घृताहुितः ॥१८८॥ निसर्गसुरिभण्यङ्गे विभोरत्यन्तपावने। पितत्वा चिरतार्था सा स्वसादकृत तद्गुणान् ॥१९०॥ सुगन्धिकुसुमैर्गन्धदन्येरिप सुवासिता। साधाननित्रयं किन्चद् विभोरङ्गेऽम्भसां तितः ॥१९१॥ समस्ताः प्रयन्त्याशा जगदानन्ददायिनी। वसुधारेव धारासौ चीरधारा सुदेऽस्तु नः ॥१९२॥ या पुण्यास्त्रवधारेव स्ते संपत्परम्पराम् । सास्मान्गन्धपयोधारा चिनोत्विनिधनै धेनैः ॥१९३॥ या निशातासिधारेव विध्नवर्गं विनिध्नती । पुण्यगन्धाम्भसां धारा सा शिवाय सदास्तु नः ॥१९४॥ माननीया सुनोन्दायां जगतामेकपावनी। साब्या द् गन्धास्त्रधारास्मान् या स्म ब्योमापगायते ॥१६५॥ तन्तुं भगवतः प्राप्य याता यातिपवित्रिताम्। पवित्रयतु नः स्वान्तं धारा गन्धाम्भसामसौ ॥१९६॥ कृत्वा गन्धोदकैरित्थम् स्रभिषेकं सुरोत्तमाः। जगतां शान्तये १०शानित घोषयामासुरुक्चकैः ॥१९७॥ प्रचकुरुक्तमाङ्गेषु चकुः सर्वाङ्गसङ्गतम् । स्वर्गस्योपायनं चकुः तद्गन्धाम्बुदिवौकसः ॥१९८॥ गन्धाम्बुस्नपनस्यान्ते जयकोलाहलैस्समम् । ११व्यास्वुक्तिममशाश्रकः सच्लेंगंन्धवारिभिः ॥१९८॥ गन्धाम्बुस्नपनस्यान्ते जयकोलाहलैस्तमम् । ११व्यास्वुक्तिममशाश्रकः सच्लेंगंन्धवारिभिः ॥१९८॥

मुख किये हुई ) हो गई हो ॥ १८७॥ देदीप्यमान सुवर्णकी सारीके नालसे पड़ती हुई वह सुगन्धित जलकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो भक्तिके भारसे भगवान्को नमस्कार करनेके लिये ही उद्यत हुई हो।। १८८॥ विजलीके समान कुछ कुछ पीले भगवान्के शरीरकी प्रभाके समूहसे व्याप्त हुई वह धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जलती हुई ऋग्निमें घीकी श्राहुति ही डाली जा रही हो ॥ १८६ ॥ स्वभावसे सुगन्धित श्रौर श्रत्यन्त पवित्र भगवान्के शरीरपर पड़कर वह धारा चिरतार्थ हो गई थी और उसने भगवान्के उक्त दोनों ही गुए अपने आधीन कर तिये थे-प्रहण कर तिये थे ॥१९०॥ यद्यपि वह जलका समृह सुगन्धित फूलों श्रौर सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया गया था तथापि वह भगवान्के शरीरपर कुछ भी विशेषता धारण नहीं कर सका था—उनके शरीरकी सुगन्धिके सामने उस जलकी सुगन्धि तुच्छ जान पड़ती थी ।। १६१ ।। वह दूधके समान श्वेत जलकी धारा हम सबके आनन्दके लिये हो जो कि रत्नोंकी धाराके समान समस्त आशाओं (इच्छाओं और दिशाओं) को पूर्ण करनेवाली तथा समस्त जगत्को आनन्द देनेवाली थी ॥ १९२ ॥ जो पुण्यास्रवकी धाराके समान श्रनेक सम्पदात्रोंको उत्पन्न करनेवाली है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम लोगोको कभी नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयरूपी धनसे संतुष्ट करे ॥ १६३ ॥ जो पैनी तलवारकी धाराके समान विघ्नोंका समृह नष्ट कर देती है ऐसी वह पवित्र सुगन्धित जलकी धारा सदा हम लोगोंके मोच्चके लिये हो।। १६४॥ जो बड़े बड़े मुनियोंको मान्य है जो जगत्को एकमात्र पवित्र करनेवाली है और जो आकाशगंगाके समान शोभायमान है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सबकी रचा करे ॥ १६५ ॥ त्रौर जो भगवान्के शरीरको पाकर त्रात्यन्त पवित्रताको प्राप्त हुई है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सबके मनको पवित्र करे ॥ १६६ ॥ इस प्रकार इन्द्र सुगन्धित जलसे भगवान्का श्रभिषेक कर जगत्की शांतिके लिये उच स्वरसे शान्ति-मंत्र पढ़ने लगे॥ १६७॥ तदनन्तर देवोंने उस गन्धोदकको पहले अपने मस्तकोंपर लगाया फिर सारे शरीरमें लगाया श्रौर फिर बाकी बचे हुए को स्वर्ग ले जानेके लिये रख लिया ॥ १९८॥ सुगन्धित जलका श्रभिषेक समाप्त होने पर देवोंने जय जय शब्दके कोलाहलके साथ साथ चूर्ण मिले हुए सुगन्धित

१ नमस्कर्तुं म् । २ अग्नौ । ३ स्वाधीनमकरोत् । ४ तदक्रसौगन्ध्यसौकुमार्यादिगुणान् । ५ प्रीणयतु । ६ रक्तत्रयात्मकधनैः । ७ विनाशयती । ८ नित्यसुखाय । ६ रक्ततु । १० शान्ति-मन्त्रम् । ११ अन्योन्यजलसेचनम् ।

निर्वृ ता'विभिषेकस्य ेकृतावभृथमज्जनाः । परीत्य परमं ज्योतिः अप्रानर्जुर्भुवनाचितम् ॥२००॥
गन्धेर्भूषेश्च द्रांपेश्च सास्तेः कुसुमोदकैः । सन्त्रपूतेः फलैः साद्येः सुरेन्द्रा विभुमीजिरे ॥२०१॥
'कृतेष्टयः कृतानिष्टविघाताः कृतपौष्टिकाः । जन्माभिषेकमित्युच्चैः नाकेन्द्रा विभुमीजिरे ॥२०२॥
इन्द्रेन्द्राण्यौ समं देवैः परमानन्दद्रायिनम् । सणं चृडामणि मेरोः परीत्यैनं प्रणेमतुः ॥२०३॥
दिवोऽपप्तत्तदा पौर्णा वृष्टिर्जलकणैस्समम् । सुक्तानन्दाश्चविनदूनां श्रेणीव त्रिदिवश्चिया ॥२०४॥
रकःपटलमाध्य वृष्टर्जलकणैस्समम् । मातिश्वा वत्रौ मन्दं स्नानाम्भरशीकरान् किरन् ॥२०५॥
सज्योतिर्भगवान् मेरोः कुलशैलायिताः सुराः । चीरमेवायिताः कुम्भाः सुरनार्थोऽप्सरायिताः ।।२०६॥
शकः स्नपयिताद्रीन्द्रः स्नानपीठी सुराङ्गनाः । नर्लक्यः किङ्करा देवाः ११स्नानद्रोणी पयोध्णैवः ॥२०७॥
इति इलाव्यतमे मेरी ११निवृ तः स्नपनोत्सवः । स यस्य भगवान् पूयात् पूतात्मा वृषमो जगत् ॥२०८॥

#### मालिनी

श्रथ पवनकुमाराः <sup>१३</sup>स्वामिव <sup>१४</sup>प्राज्यभक्तिं

दिशि दिशि विभजन्तो मन्द्मन्दं <sup>१५</sup>विचेरुः ।

मुमुचुरमृतगर्भाः सीकरासारधाराः

किल <sup>१६</sup>जलदकुमारा मेरबीषु<sup>१७</sup> स्थलीषु ॥२०९॥

जलसे परस्परमें फाग की अर्थात् वह सुगन्धित जल एक दूसरे पर डाला ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रभिषेककी समाप्ति होने पर सब देवोंने स्नान किया श्रीर फिर त्रिलोकपुज्य उत्कृष्ट ज्योति-स्वरूप भगवान्की प्रदिच्या देकर पूजा की ॥ २००॥ सब इन्द्रोंने मंत्रोंसे पवित्र हुए जल, गन्ध, अज्ञत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घके द्वारा भगवान्की पूजा की ॥ २०१ ॥ इस तरह इन्द्रोंने भगवान्की पूजा की, उसके प्रभावसे अपने अनिष्ट-अमंगलोंका नाश किया श्रौर फिर पौष्टिक कर्म कर बड़े समारोहके साथ जन्माभिषेककी विधि समाप्त की ॥ २०२ ॥ तत्पश्चात् इन्द्र इन्द्राणीने समस्त देवोंके साथ परम श्रानन्द दंनेवाले श्रीर च्राणभरके लिये मेर पर्वतपर चूड़ामि एके समान शोभायमान होनेवाले भगवान्की प्रदित्ता देकर उन्हें नमस्कार किया ॥ २०३ ॥ उस समय स्वर्गसे पानीकी छोटी छोटो बूँदोंके साथ फूलोंकी वर्षा हो रही थी श्रौर वह ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्गकी लद्दमीके हर्षसे पड़ते हुए श्रश्रश्रोंकी वूँदें ही हों।। २०४।। उस समय कल्पवृत्तोंके पुष्पोंसे उत्पन्न हुए पराग-समृहको कँपाता हुन्या श्रौर भगवान्के अभिषेक जलकी बूँदांको बरसाता हुआ वायु मन्द मन्द बह रहा था।। २०४॥ उस समय भगवान् वृषभदेव मेरके समान जान पड़ते थे, देव कुलाचलोंके समान मालूम होते थे, कलश दूधके मेघोंके समान प्रतिभासित होते थे और देवियाँ जलसे भरे हुए सरोवरोंके समान आचरण करती थीं ॥ २०६॥ जिनका अभिषेक करानेवाला स्वयं इन्द्र था, मेर पर्वत स्नान करनेका सिंहासन था, देवियाँ नृत्य करनेवाली थीं, देव किंकर थे श्रौर चीरसमुद्र स्नान करनेका कटाह (टब) था। इस प्रकार अतिशय प्रशंसनीय मेरु पर्वत पर जिनका स्नपन महोत्सव समाप्त हुआ था वे पवित्र आत्मावाले भगवान् समस्त जगत्को पवित्र करें ॥२०७-२०८॥

अथानन्तर पवनकुमार जातिके देव अपनी उत्कृष्ट भक्तिको प्रत्येक दिशाश्रोंमें वितरण करते हुए के समान धीरे धीरे चलने लगे और मेघकुमार जातिके देव उस मेर पर्वतसम्बन्धी भूमि पर अमृतसे मिले हुए जलके छींटोंकी अखण्ड धारा छोड़ने लगे-मन्द मन्द जलवृष्टि करने

१ परिसमारो । निवृत्ता - ग्र०, प०, स०, म०, ल०। २ विहितयजनमन्तरिक्रयमार्गासानाः । ३ त्रार्चयन्ति स्म । ४ पूज्यामासुः । ५ विहितपूजाः । ६ निर्वर्तयन्ति स्म । ७ कल्पवृद्ध । ८ सरोवरायिताः । ६ स्नानकारी । १० स्नानपीठः ग्र०, स०, ल० । स्नानपीठं द० । ११ स्नानकटाहः । १२ निर्वर्तितः । १३ श्रास्मीयाम् । १४ प्रभूता । १५ विचरन्ति स्म । १६ मेघकुमाराः । १७ मेक्सम्बन्धिनीषु ।

सपदि 'विध्रतकल्पानोकहैन्योमगङ्गा-

शिशिरतरतरङ्गोत्वेपद चैर्मरुद्धिः ।

तटवनमनुपुष्पाख्याहरद्गिस्समन्तात्

ेपरगतिमिव कत्तु बस्रमे शैलमत्तुः ॥२१०॥

त्रनुचितमशिवानां<sup>3</sup> स्थातुमद्य त्रिलोक्यां

जनयति शिवमस्मिन्नुत्सवे विश्वभत्तः।

इति किल शिवमुच्चेर्घोषयन्दुन्दुभीनां

सुरकरनिहतानां शुश्र्वे मन्द्रनादः ॥२११॥

बृष्टिरापसदुच्चै:-सुरकुजकुसु मानां

श्रमरकरविकीर्णा विश्वगाकृष्टभुद्धा ।

जिनजतन'सपर्यालोकनार्थं समन्तात्

नयनततिरिवाविभाविता स्वर्गलच्म्या ॥२१२॥

शाद्गीलविकी डितम् इत्थं यस्य सुरासुरेः प्रमुद्तिर्जन्नाभिषेकोत्सवः

चक्रे शकपुरस्सरैः सुरगिरो चीरार्णवस्याम्बुभिः।

नृत्यन्तीषु सुराङ्गनासु सलयं नानाविधेर्लास्यकैः

स श्रीमान् वृषभो जगत्त्रयगुरुजीयाजिनः पावनः ॥२१३॥

<sup>६</sup>जन्मानन्तरमेव यस्य मिलितेर्देवा सुराणां गणैः

नानायानविमानपत्तिनिवहव्यारुद्धरोदोऽङ्गणैः ।

चीराब्धेः 'सम्पाहतैश्शुचिजलैः कृत्वाभिषेकं विभोः

मेरोर्मूर्धन जातकर्म विदधे सोऽव्याज्जिनो नोऽग्रिमः ।।२१४।।

लगे।। २०६।। जो वायु शीघ्र ही कल्पवृत्तोंको हिला रहा था, जो आकाशगंगाकी अत्यन्त शीतल तरंगोंके उड़ानेमें समर्थ था और जो किनारेके वनोंसे पुष्पोंका अपहरण कर रहा था ऐसा वायु मेर पर्वतके चारो छोर घून रहा था और ऐसा माल्म होता था मानो उसकी प्रदिचिए। ही कर रहा हो ॥ २१० ॥ देवोंके हाथेांसे ताड़ित हुए दुन्दुभि बाजोंका गम्भीर शब्द सुनाई दे रहा था और वह मानो जोर जोरसे यह कहता हुआ कल्याणकी घोषणा ही कर रहा था कि जब त्रिलोकीनाथ भगवान् वृषभदेवका जन्ममहोत्सव तीनों लोकोमें अनेक कल्याण उत्पन्न कर रहा है तब यहाँ श्रकल्याणोंका रहना श्रनुचित है।। २११।। उस समय देवोंके हाथसे बिखरे हुए ऋल्पवृत्तोंके फूलोंकी वर्षा बहुत ही ऊँचेसे पड़ रही थी, सुगन्धिके कारण वह चारों त्रोरसे भ्रमरोंको खींच रही थी त्रौर ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के जन्म कल्या-एकिकी पूजा देखनेके लिये स्वर्गकी लदमीने चारों श्रोर श्रपने नेत्रोंकी पङ्क्ति ही प्रकट की हो ।। २१२ ।। इस प्रकार जिस समय अनेक देवांगनाएँ ताल सहित नाना प्रकारकी नृत्यकलाके साथ नृत्य कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव और धरऐन्द्रोंने हर्षित हो कर मेर पर्वत पर चीरसागरके जलसे जिनके जन्माभिषेकका उत्सव किया था वे परम पवित्र तथा तीनों लोकोंके गुरु श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र सदा जयवन्त हों ॥ २१३ ॥ जन्म होनेके स्रानन्तर ही नाना प्रकारके वाहन, विमान और पयादे आदिके द्वारा आकाशको रोककर इकट्टे हुए देव और असुरोंके समृहने मेर पर्वतके मस्तकपर लाये हुए चीरसागरके पवित्र जलसे जिनका श्रिभिषेक कर

१ कम्पित । २ पदिच्यगमनम् । ३ त्रमङ्गलानाम् । ४ पूजा । ६ उत्पत्त्यनन्तरम् । ७ गगनाङ्गणैः । ८ उपानीतैः । ६ वोऽग्रिमः प०, म०, ल० ।

सद्यः संहतमोष्ययमुष्णिकरणैराम्रेडितं शक्रीकरैः

शैत्यं शीतकरैरुद् दमुडुभिर्वद्धोडुपैः श्रीडितम्।

तारौषेस्तरलेस्तरद्भिरधिकं डिण्डीरपिग्डायितं

यस्मिन् मञ्जनसंविधौ स जयताञ्जैनो जगत्पावनः ॥२१५॥

सानन्दं त्रिदशेश्वरं स्सचिकतं देवीभिरुत्पुष्करैः

सत्रासं सुरवारणैः "प्रशिहितैरात्तादरं चारणैः।

सागङ्कं गगनेचरैः किमिद्मित्यालोकितो यः स्फ्रर-

न्मेरोर्मूद्धिन स नोऽवताज्जिनविभोर्जन्मोत्सवाम्भःप्लवः ॥२१६॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिबच्चणमहापुराणसंग्रहे-भगवज्जन्माभिषेकवर्णनं नाम त्रयोदशं पर्व ॥१३॥

जन्मोत्सव किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुप्त सवकी रक्षा करें ॥ २१४ ॥ जिनके जन्माभिषेकके समय सूर्यने शीघ्र ही अपनी उच्चाता छोड़ दी थी, जलके छींटे बार वार उछल रहे थे, चन्द्रमाने शीतलताको धारण किया था, नक्षत्रोंने वँधी हुई छोटी छोटी नौकाओंके समान जहाँ-तहाँ कीड़ा की थी, और तैरते हुए चंचल ताराओंके समूहने फेनके पिण्डके समान शोभा धारण की थी वे जगत्को पवित्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान् सदा जयशील हों ॥ २१४ ॥ मेरु पर्वतके मस्तक पर रफुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवान्के जन्माभिषेकका वह जल-प्रवाह हम सबकी रक्षा करे जिसे कि इन्द्रोंने बड़े आनन्दसे, देवियोंने आश्चर्यसे, देवोंके हाथियोंने सूँड़ ऊँची उठाकर बड़े भयसे, चारण ऋदिधारी मुनियोंने एकामचित्त होकर बड़े आद्रसे और विद्याधरोंने 'यह क्या है' ऐसी शंका करते हुए देखा था ॥ २१६ ॥

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्ञिनसेनाचार्यविरचित त्रिषष्टि-लच्चणमहापुराणसंप्रहमें भगवान्के जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला तेरहवां पर्व समाप्त हुआ ।। १३ ॥

१ द्विस्त्रिरुक्तम् । २ धृतम् । ३ बद्धकालैः मद्धिः ऋीडितम् । 'उड्डपं तु प्ल्ववः कोलः' इत्यभिषानात् । ४ श्रवधानपरैः, ध्यानस्थैरित्यर्थः ।

# चतुर्दशं पर्व

त्रथाभिषेकिनिर्शृतौ शची देवी जगद्गुरोः। 'प्रसाधनविधौ यत्नम् श्रकरोत् कृतकौतुका ॥१॥
तस्याभिषिक्तमात्रस्य दधतः पावनी तनुम् । साङ्गलग्नान्ममार्जाम्भःकणान् स्वच्छामलांशुकैः ॥२॥
'स्वासन्नापाङ्गसङकान्तसितच्छायं विभोर्मुखम् । प्रमृष्टमिष सामार्जीत् भूयो जलकणास्थया ॥३॥
गन्धेः सुगन्धिमः सान्द्रैः इन्द्राणी गात्रमीशितुः । श्रन्विलम्पत िलम्पिङ्गः इ्वामोदैखिविष्टपम् ॥४॥
गन्धेनामोदिना भर्त्युः शर्रारसहजन्मना । गन्धास्ते न्यक्कृता एव सौगन्ध्येनापि संश्रिताः ॥५॥
तिलकञ्च ललाटेऽस्य शची चक्रे किलाद्रात् । जगतां तिलकस्तेन किमलङक्तियते विभुः ॥६॥
मन्दारणालयोत्तंसम् इन्द्राणी विद्धे विभोः । तयालङ्कृतसृद्धीसौ कीर्त्येव व्यव्चद् भृशस् ॥७॥
जगच्चृडामणेरस्य सूर्षिन चृडामणि नयधात् । सतां सूर्याभिषिक्तस्य श्रीको भक्तिनर्भरा ॥६॥
'अनिञ्जतासिते भर्त्यः लोचने सान्द्रपक्षमणी । पुनरञ्जनसंस्कारम् श्राचार इति लम्भिते ॥९॥
कर्णाविवद्यमच्छिद्दो कृष्डलाभ्यां विरेजतुः । कान्तिदीक्षी सुखे द्रष्टुम् इन्द्रदर्कभ्यामिवाश्रितौ ॥१०॥
हारिणा मणिहारेण कण्ठशोभा महत्यभूत् । सुक्तिश्रीकण्टिकादास' चारुणा त्रिजगत्तते ।।१९॥

अथानन्तर, जब अभिपेककी विधि समाप्त हो चुकी तब इन्द्राणी देवीने बड़े हर्षके साथ जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवको वस्त्राभूषण पहिनानेका प्रयत्न किया।। १।। जिनका स्रमिपेक किया जा चुका है ऐसे पवित्र शरीर धारण करनेवाले भगवान वृषभदेवके शरीरमें लगे हुए जलकर्णोंको इन्द्राणीने स्वच्छ एवं निर्मल वस्त्रसे पोंछा ॥ २ ॥ भगवान्के मुखपर, अपने निकट-वर्ती कटा चोंकी जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इन्द्राणी जलकण सममती थी। अतः पोंछे हुए मुखको भी वह बार बार पोंछ रही थी॥ ३॥ अपनी सुगन्धिसे स्वर्ग अथवा तीनों लोकोंको लिप्त करनेवाले अतिशय सुगन्धित गाढ़े सुगन्ध द्रव्योंसे उसने भगवान्के शरीरपर विलेपन किया था।। ४।। यद्यपि वे सुगन्ध दृत्य उत्क्रष्ट सुगन्धिसे सहित थे तथापि भगवान्के शरीरकी स्वाभा-विक तथा दूर-दूर तक फैलनेवाली सुगन्धने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था ॥ ४ ॥ इन्द्राणीने बड़े श्रादरसे भगवान्के ललाटपर तिलक लगाया परन्तु जगन्के तिलक-स्थरूप भगवान् क्या उस तिल इसे शोभायमान हुए थे ? ॥ ६॥ इन्द्राणीने भगवान्के सस्तकपर कल्पष्टक्के पुष्पोंकी मालासे बना हुआ मुकुट धारण किया था। उन मालाओं से अलंकृतमस्तक होकर भगवान् ऐसे शोभा-यमान हो रहे थे मानो कीर्तिसे ही अलंकृत किये गये हों।। ७।। यद्यपि भगवान् स्वयं जगतके चूडामिल थे और सज्जनोंमें सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्र। एति में क्तसे निर्भर होकर उनके मस्तक पर चुडामिए। रत्न रक्खा था ।। ।। यद्यपि भगवान्के सघन बरौनीवाले दोनों नेत्र ऋंजन लगाये विना ही श्यामवर्ण थे तथापि इन्द्राणीने नियोग मात्र सममकर उनके नेत्रोंमें अंजनका संस्कार किया था।। ९॥ भगवान्के दोनों कान विना वेधन किये ही छिद्रसहित थे, इन्द्राणीने उनमें म िएसय कुण्डल पहिनाये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान्के मुखकी कान्ति और दीप्तिको देखनेके लिये सूर्य और चन्द्रमा ही उनके पास पहुँचे हों ॥ १० ॥ मोच-लद्दमीके गलेके हारके समान अतिशय सुन्दर और मनोहर मिणयोंके हारसे त्रिलोकीनाथ भगवान् वृषभदेवके

१ सम्पूर्णे सित । २ अलङ्कारिवधाने । ३ विहितसन्तोषा । ४ श्लक्ष्णिनर्मलाम्बरैः । ५ निजनिकटकटाच्सङ्कमण् । ६ साम्राक्षीत् प० । म० पुस्तके द्विविधः । ७ अम्बुविन्दुबुद्ध्या । ८ अष्ठस्य । इता । न्यत्कृता अर्थः, द०, म०, ल० । ६ समानगन्धत्वेन । १० शेखरम् । ११ श्रेष्ठस्य । १२ भक्त्यितिशया । १३ अञ्जनम्रक्षमन्तरेण् कृष्णे । १४ प्रापिते । इति रिञ्जते स० । १५ क्रयुठमाला ।

वाह्ने र्युगञ्ज केयूरकरकाङ्गदभूपितम् । तस्य कल्पाङ्गियप्येव विरुपद्वयमावभौ ॥१२॥
रेजे मणिमयं दाम' किङ्किणीभिविराजितम् । करीतरेऽस्य कल्पागं प्रारोहश्चियसुद्वहत् ॥१३॥
पादा 'गोसुखिनभीसेः 'मणिभिस्तस्य रेजतः । वाचालितौ सरस्वत्या कृतसेवाविवादरात् ॥१४॥
लक्ष्म्याः पुत्रज इवोद्भूतो धाग्नां राशिरिवोच्छिखः । 'भाग्यानामिव संपात' स्तदाभाद् भूषितो विभुः ।१५॥
सान्दर्यस्येव सन्दोहः सौभाग्यस्येव सन्निधिः । गुणानामिव संवासः सालङ्कारो विभुवंभौ ॥१६॥
निसर्गरिचरं भत्तुः वपुत्रे जे सभूपण्म् । सालङ्कारं कवेः काव्यमिव सुश्चिष्टवन्धनम् ॥१७॥
प्रस्यङ्गिमिति विन्यस्तैः पौलोग्या मणिभूषणेः । स रेजे कल्पशाखीव शाखोल्लासिविभूषणः ॥१०॥
प्रस्यङ्गिमिति विन्यस्तैः पौलोग्या मणिभूषणेः । स रेजे कल्पशाखीव शाखोल्लासिविभूषणः ॥१०॥
इति प्रसाथ्य' तं देवम् इन्द्रोत्सङ्गतं शची । स्वयं विस्मयमायासीत् पश्यन्ती रूपसम्पदम् ॥१९॥
सङ्कन्दनोऽपि तद्रृपशोभां द्रप्दुं तदातनीम्' । सहस्राचोऽभवन्नूनं स्पृह्यालुरतृप्तिकः' ॥२०॥
तदा निमेपविमुखः' लोचनैस्तं सुरासुराः । वस्र्यं गिरिराजस्य शिखामणिमिव चण्म् ॥२१॥
तत्तसं स्तोतिमिन्द्राद्याः 'प्राक्रमन्त सरोत्तमाः । वस्र्यं निर्वेकरत्वस्य प्रामवं तद्वि प्रक्कलम् ।।२१॥

कण्ठकी शोभा बहुत भारी हो गयी थी।। ११।। बाजबंद, कड़ा, अनन्त आदिसे शोभायमान उनकी दोनों भुजाएँ ऐसी मालूम होती थीं मानो कल्पवृत्तकी दो शाखाएँ ही हों।। १२।। भगवान्के कटिप्रदेशमें छोटी-छोटी घंटियों (बोरों) से सशोभित मणीमयी करधनी ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृत्तके श्रंकुर ही हों ॥ १३ ॥ गोमुखके श्राकारके चमकीले मिण्योंसे शब्दायमान उनके दोनों चरण ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती र्वी ही त्रादर सिंहत उनकी सेवा कर रही हो।। १४।। उस समय अनेक आभूषणोंसे शोभायसान भगवान् ऐसे जान पड़ते थे सानो लद्मीका पुंज ही प्रकट हुआ हो. ऊँची शिखावाली रत्नोंकी राशि ही हो अथवा भोग्य वस्तुओंका समृह ही हो ॥ १४॥ अथवा अलंकारसिंहत भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सौन्दर्यका समूह ही हो, सौभाग्यका खजाना ही हो अथवा गुर्गोंका निवासस्थान ही हो ॥ १६॥ स्वभावसे सुन्दर तथा संगठित भगवान्का शरीर ऋलंकारोंसे युक्त होनेपर ऐसा शोभायमान होने लगा था मानो उपमा, रूपक आदि अलंकारोंसे युक्त तथा सुन्दर रचनासे सहित किसी कविका काव्य ही हो।। १७॥ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा प्रत्येक द्यंगमें धारण किये हुए मिणमय त्यामूषणोंसे वे भगवान् उस कल्पवृत्तके समान शोभायमान हो रहे थे जिसकी प्रत्येक शाखापर आभूषण सुशो-भित हो रहे हैं।। १८।। इस तरह इन्द्राणीने इन्द्रकी गोदीमें बैठे हुए भगवानको अनेक वस्ता-भूषणोंसे ऋलंकृत कर जब उनकी रूप-संपदा देखी तब वह स्वयं भारी आश्चर्यको प्राप्त हुई ॥१६॥ इन्द्रने भी भगवान्के उस समयकी रूप-सम्बन्धी शोभा देखनी चाही, परन्तु दो नेश्रोंसे देख कर सन्तुष्ट नहीं हुआ इसीलिये मालूम होता है कि वह द्वयत्तसे सहस्रात्त (हजारों नेत्रोंबाला) हो गया था—उसने विक्रिया शक्तिसे हजार नेत्र बनाकर भगवानका रूप देखा था।। २०।। उस समय देव श्रौर श्रमुरोंने श्रपने टिमकार रहित नेत्रोंसे च्राप्सरके लिये सेरु पर्वतके शिखामिणके समान सुशोभित होनेवाले भगवान्को देखा।। २१।। तद्नन्तर इन्द्र त्राद् श्रेष्ठ देव उनकी खुति करनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है तीर्थं कर होनेवाले पुरुषका ऐसा ही अधिक प्रभाव होता है ॥ २२ ॥

१ काञ्चीदाम । २ क्षुद्रघंटिकाभिः । ४ कल्पाङ्ग म०, ल०। ४ गोमुखबद्भासमानैः । ५ घर्षरैः । ६ मोन्यानामिव म०, छ०। ७ पुज्ञः । ८ त्राश्रयः । ६ -मेंजे प०, त्र्र्ण, म०, ल०। १० त्र्र्णलङ्क्त्य । ११ तत्कालभवाम् । १२ -रतृतकः म०, छ०। १३ स्रानिमेषैः । १४ उपक्रमं चिकिरे । १५ प्रमृतम् ।

त्वं देव परमानन्द्रम् अस्माकं कर्त्युव्यतः । किमु प्रबोधमायान्ति विनाक्कीत् कमलाकराः ॥२३॥ मिथ्याज्ञानान्धकृषेऽस्मिन् निपतन्तिममं जनम् । त्वमुद्धर्त्युमना धर्महस्तालम्बं प्रदास्यित ॥२४॥ तव वाक्किरणेर्नुनम् अस्मच्चेतोगतं तमः । 'पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वत्करेरिव ॥२५॥ त्वमादिर्वेवदेवानां त्वमादिर्जगतां गुरुः । त्वमादिर्जगतां स्वष्टा त्वमादिर्घर्मनायकः ॥२६॥ त्वमेव जगतां भर्ता त्वमेव जगतां पिता । त्वमेव जगतां त्राता' त्वमेव जगतां गितिः ॥२७॥ त्वं प्रतासा जगिद्धर्वं 'पुनासि परमेर्गुणेः । स्वयं धौतो' यथा लोकं धवलीकुरुते राशी ॥२०॥ त्वं प्रतासा जगिद्धर्वं 'पुनासि परमेर्गुणेः । स्वयं धौतो' यथा लोकं धवलीकुरुते राशी ॥२०॥ त्वं प्रतस्य जगतां मत्तिः । उत्लाविता मवद्वावयभैष्कैरसृतोपमेः ॥२९॥ त्वं प्रतस्वं (पुनानोऽसि परं ज्योतिस्त्वमत्तरम् । निर्द्धं य निखिलं क्लेशं चत्प्राप्तासि १० परं पदम् ॥३०॥ 'क्रुटस्थोऽपि न कृटस्थः त्वमच प्रतियासि नः । त्वरथेव 'वस्प्तातिमेष्यिन्त यदमी योगजा' गुणाः ॥३१॥ अस्नातपुतगात्रोऽपि स्नपितोऽस्यच सन्दरे । पवित्रवितुमेवैतत् जगदेनो मलीमसम् ॥३२॥ अस्मातपुतगात्रोऽपि स्वपितोऽस्यच सन्दरे । पवित्रवितुमेवैतत् जगदेनो मलीमसम् ॥३२॥ अस्मातपुतगात्रोऽपि वयमेव न केवलम् । गीताः पवित्रवा सेहः क्षीराविवस्त्वज्ञ अस्तात्वपि ॥३३॥

हे देव, हम लोगोंको परम श्रानन्द देनेके लिये ही आप उदित हुए हैं। क्या सूर्यके उदित हुए विना कभी कमलोंका समूह प्रबोधको प्राप्त होता है ?।। २३ ।। हे देव, सिथ्याज्ञान-रूपी श्रंधकूपमें पड़े हुए इन संसारी जीवोंके उद्घार करनेकी इच्छासे श्राप धर्मरूपी हाथका सहारा देनेवाले हैं ॥ २४ ॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके द्वारा उदय होनेसे पहले ही अन्धकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार आपके वचनरूपी किरणोंके द्वारा भी हम लोगोंके हृद्यका अन्धकार नष्ट कर दिया गया है॥ २४॥ हे देव, आप देवोंके आदि देव हैं, तीनों जगत्के आदि गुरु हैं, जगत्के आदि विधाता हैं और धर्मके आदि नायक हैं।। २६॥ हे देव, आप ही जगत्के स्वासी हैं, आप ही जगत्के पिता हैं, आप ही जगत्के रचक हैं, और आप ही जगत्के नायक हैं ॥ २७ ॥ हे देव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेवाला चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे समस्त लोकको धवल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले आप अपने उत्कृष्ट गुणोंसे सारे संसारको पवित्र कर देते हैं।। २८॥ हे नाथ, संसारह्मपी रोगसे दुखी हुए ये प्राणी ऋमृतके समान आपके वचनक्षी श्रौषधिके द्वारा नीरोग होकर श्रापसे परम कल्यागाको प्राप्त होंगे ॥ २९ ॥ हे भगवन् , आप सम्पूर्ण क्लेझोंको नष्टकर इस तीर्थंकररूप परम पदको प्राप्त हुए हैं अतएव आप ही पवित्र हैं, आप ही दूसरोंको पवित्र करनेवाले हैं और आप ही अविनाशी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं ॥ ३० ॥ हे नाथ, यद्यपि आप कूटस्थ हैं —िनत्य हैं तथापि आज हम लोगोंको कूटस्थ नहीं माल्म होते क्योंकि ध्यानसे होनेवाले समस्त गुण आपमें ही वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं। भावार्थ-जो कूटस्थ (नित्य) होता है उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता अर्थात् न उनमें कोई गुए घटता है और न बढ़ता है, परन्तु हम देखते हैं कि आपमें ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाले अनेक गुण प्रति समय बढ़ते रहते हैं इस अपेन्।से आप हमें कूटस्थ नहीं माल्म होते॥ ३१॥ हे देव, यद्यपि आप विना स्नान किये ही पवित्र हैं तथापि मेरु पर्वतपर जो आपका अभिषेक किया गया है वह पापोंसे मिलन हुए इस जगत्को पिवत्र करनेके लिये ही किया गया है।। ३२।। हे देव, आपके जन्माभिषेकसे केवल हम लोग ही पवित्र नहीं हुए हैं किन्तु यह मेरु पर्वत, ज्ञीरसमुद्र तथा उन दोनोंके वन (उपवन घ्रौर

१ पश्चात्काले । २ रत्त्वकः । ३ ब्राधारः । ४ पवित्रं करोषि । ५ धवलः । ६ रोगाकान्ताः । ७ व्य धिनिर्मुक्ताः । ८ पवित्रं कुर्वागः । ६ श्रनश्चरम् । १० गमिष्यसि । 'लुट्' । ११ एकरूपतया कालव्यापी कूटस्थः, नित्य इत्यर्थः । १२ वृद्धिम् । स्प्रीति— श्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । १३ योगतः ट० । ध्यानात् । १४ तद्वनान्यपि श्र०, प०, स०, द०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाठः ।

दिग्मुखेषूरवस्ति स्त युष्मस्तानाग्वसीकराः । जगदानिद्दनः सान्द्रा यशसामिव राशयः ॥३४॥ अविवित्तसुगानियस्वम् अविभूपितसुन्दरः । 'भक्तरम्यचितोऽस्माभिः भूपणैः सानुलेपनैः ।।३५॥ वोकाधिकं दधदाम प्राद्वरासील्वमात्मभूः । 'मेरोगेभीदिव चमायाः तव देव समुद्धवः ।।३६॥ सद्योजातश्रुति विश्वत् स्वर्गावतरखेऽच्युतः । त्वमय वास्तां धस्ते कामनीयकमुद्धहन् ।।३०॥ यथा शुद्धाकरोज्ञृतो सिखः संस्कारयोगतः । दीप्यतेऽियकमेव त्वं जातकमीभिसंस्कृतः ।।३८॥ आरामं तस्य पश्यन्ति न 'तं पश्यन्ति केचन । 'इत्यसद् 'व्यत्परं ज्योतिः प्रत्यक्षोऽसि त्वमद्य नः ॥३९॥ त्वामामनन्ति योगीन्द्राः पुराखपुरुषं पुरुम् । कविं पुराखमित्यादि पठन्तः स्तवविस्तरम् ॥४०॥ पूतात्मने नमस्तुभ्यं नमः ख्यातगुखाय ते । नमो भीतिभिदे त्वभ्यं गुखानामेकभूतये ॥४१॥ 'वित्वसूर्त्तये नमस्ते 'वितिसूर्त्तये । जगदाह्वादिने तुभ्यं नमोऽस्तु स्विकात्मने ॥४२॥

जल) भी पवित्रताको प्राप्त हो गये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव, आपके अभिषेकके जलकण सब दिशात्रोंमें ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो संसारको आनन्द देनेवाला और घनीमृत आपके यराका समृह ही हो ।। ३४ ।। हे देव, यद्यपि आप विना लेप लगाये ही सुगन्धित हैं और विना त्राभूषण पहने ही सुन्दर हैं तथापि हम भक्तोंने भक्तिवश ही सुगन्धित द्रव्योंके लेप त्रीर त्राभू-षणोंसे आपकी पूजा की है ॥ ३४॥ हे भगवन्, आप तेजस्वी हैं और ससारमें सबसे अधिक तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं इसलिये ऐसे माल्स होते हैं सानो मेरु पर्वतके गर्भसे संसारका एक शिखामिणि—सूर्य ही उद्य हुआ हो ॥ ३६॥ हे देव, स्वर्गावतरणके समय श्राप 'सद्योजात' नामको धारण कर रहेथे, 'श्रच्युत' (श्रविनाशी) श्राप हैं ही श्रीर श्राज सुन्दरताको धारण करते हुए 'वामदेव' इस नामको भी धारण कर रहे हैं अर्थात आप ही ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश हैं ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकला हुत्रा मिए संस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार आप भी जन्मामिषेकरूपी जातकर्म-संस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ३८ ॥ हे नाथ, यह जो ब्रह्माद्वैतवादियोंका कहना है कि 'सब लोग परं ब्रह्मकी शरीर आदि पर्यायें ही देख सकते हैं उसे साचात कोई नहीं देख सकते' वह सब मूठ है क्योंकि परं ज्योतिःस्वरूप आप आज हमारे प्रत्यन्त हिष्टगोचर हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ हे देव, विस्तारसे आपकी स्तृति करनेवाले योगिराज आपको पुरास पुरुष. पुरु, कवि श्रौर पुराण त्रादि मानते हैं।। ४०।। हे भगवन् , श्रापकी श्रात्मा श्रत्यन्त पवित्र है इसिलये आपको नमस्कार हो, आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं इसिलये आपको नमस्कार हो. आप जन्म-मरणका भय नष्ट करनेवाले हैं त्रौर गुणोंके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।। ४१।। हे नाथ, श्राप चमा (पृथ्वी) के समान चमा (शान्ति) गुराको ही प्रधान रूपसे धारण करते हैं इसलिये चमा अर्थात् पृथिवी रूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप जलके समान जगत्को आनन्दित करनेवाले हैं इसलिये जलकपको

१ भाक्तिकैः । २ स्वयम्भः । ३ मेरोर्गभादिवोद्ध्तो भुवनैकशिखामिणिः स्न०, प्र०, द०, स०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाठः । ४ उत्पत्तिः । ५ पत्ते वक्रताम् । ६ शरीरादिपर्यायम् । ७ परब्रह्मणः । = परब्रह्मणम् । ६ मृता । १० यस्मात् कारणात् । ११ विनाशकाय । १२ स्तये म०, द०, स०, ट० । म० पुस्तके 'भूतये' इत्यपि पाठः । स्तये उत्पत्त्ये । १३ क्षान्तिगुणमुख्याय । हेतुर्गभितमेतदिशोषणम् । १४ पृथिवीमूर्त्तये । स्रयमिन्नायः — यथा चित्यां क्षमा गुणो विद्यते तथैव तस्त्रितिप्तिविद्योषयाम् । एवमष्टमूर्तिच्विप यथायोग्यं योज्यम् ।

निस्सङ्गवृत्तये<sup>?</sup> तुभ्यं विश्रते पावनीं ततुम् । नमस्तरस्विनें रुग्ण्यमहामोहमहीरुहे ॥४३॥ कर्मेन्धनदहें तुभ्यं नमः पावकमूर्त्तये । 'पिशङ्गजिटलाङ्गाय समिद्धध्यानतेजसे ॥४४॥ 'श्ररजोऽमलसङ्गाय नमस्ते गगनात्मने । 'विभवेऽनाद्यनन्ताय महस्वावधये परम् ॥४५॥ 'व्युयज्वने नमस्तुभ्यं सर्वक्रतुमयात्मने<sup>११</sup> । 'निर्वाण्दायिने तुभ्यं नमश्शीतांशुमूर्त्तये ॥४६॥ नमस्तेऽनन्तवोधाक्कांत् स्रविनिर्भक्तशक्तये<sup>११</sup> । तीर्थकृद्धाविने<sup>११</sup> तुभ्यं नमःस्तादृष्टमूर्त्तये<sup>१९</sup> ॥४७॥ महावल<sup>१९</sup> नमस्तुभ्यं लिताङ्काय<sup>१९</sup> ते नमः । श्रीमते वज्जङ्काथ<sup>१८</sup> धर्मतीर्थप्रवर्त्तिने ॥४६॥

धारण करनेवाले त्रापको नमस्कार हो ॥ ४२ ॥ श्राप वायुके समान परित्रह-रहित हैं. वेगशाली हैं और सोहरूपी महाबुद्दाको उखाड़नेवाले हैं इसलिये वायुद्धपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो।। ४३।। त्राप कर्मरूपी ईंधनको जलानेवाले हैं, त्रापका शरीर कुछ लिये हुए पीतवर्ण तथा पुष्ट है, और आपका ध्यानक्षी तेज सदा प्रदीप्त रहता है इसलिये अग्निक्पको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो ॥ ४४॥ आप आकाशकी तरह पाप-रूपी धूलिकी संगतिसे रहित हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, अनादि अनन्त हैं, निर्विकार हैं, सबके रद्दाक हैं इसलिये आकाशरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो।। ४४।। आप याजकके समान ध्यानरूपी ऋग्निमें कर्मरूपी साकल्यका होम करनेवाले हैं इसलिये याजक रूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निर्वाण (मोद्दा अथवा श्रानन्द) देनेवाले हैं इसलिये चन्द्ररूपको धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥४६॥ और आप अनन्त पदार्थींको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानरूपी सूर्यसे सर्वथा अभिन्न रहते हैं इसलिये सूर्यरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, याजक, चन्द्र और सूर्य इन आठ मूर्तियोंको धारण करनेवाले हैं तथा तीर्थं कर होनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो। भावार्थ-अन्य मतावलिम्बयोंने महादेवकी पृथ्वी जल आदि आठ मूर्तियाँ मानी हैं, यहाँ आचार्यने ऊपर लिखे वर्णनसे भगवान् वृषभदेवको ही उन त्राठ मूर्तियोंको घारण करनेवाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है ॥ ४०॥ हे नाथ, आप महावल अर्थीत् अतुल्य बलके धारक हैं अथवा इस अवसे पूर्व दशवें भवमें महावल विद्या-धर थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप ललितांग हैं अर्थान् सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले अथवा नौवें भवमें ऐशान स्वर्गके ललितांग देव थे, इसलिये आपको नमस्कार हो, आप धर्म हपी तीर्थको प्रवर्तानेवाले ऐरवर्यशाली त्र्यौर वज्रजंघ हैं त्र्यर्थात् वज्रके समान मजबूत जंघात्र्योंको धारण करनेवाले हैं अथवा आठवें भवमें 'वज्रजंघ' नामके राजा थे ऐसे आपको नमस्कार

१ निःपरिग्रहाय । २ पित्रताम्। पत्ते पवनसम्बन्धिनीम् । ३ वेगिने वायवे वा । यथा वायुः वेगयुक्तः सन् वृद्धभङ्गं करोति तथायमिष ध्यानगुणेन वेगयुक्तः सन् मोहमहीरुहभङ्गं करोति । ४ मग्नमहा ग्रू॰, प०, स०, द०, ल० । रुग्णो मग्नो महामोह महीरुह वृद्धो येन स तस्मै तेन वायुमूर्ति-रित्युक्तं भवति । ५ कर्मेन्धनानि दहतीति कर्मेन्धनध्वन् तस्मै । ६ किपल्वर्ण । ७ पापरजोमल्सङ्गरिहताय । प्रभवे पत्ते व्यापिने । ६ निर्विकाराय तायिने ग्रू॰, प०, द०, स०, म०, ल० । १० पूजकाय, ग्राहमने इत्यर्थः । ११ सकलपूजास्वरूपस्वभावाय । १२ नित्यसुखदायिने पत्ते ग्राह्वाददायिने । १३ त्राप्यकृतता । १४ भावितीर्थकराय । १५ चितिमूर्याद्यष्टमूर्तये । १६ भो ग्रान्तवीर्य । पत्ते महावल इति विद्याधरगज । १७ मनोहरावयवाय पत्ते लिताङ्गनाम्ने । १८ वज्रवत् स्थिरे जङ्को यस्यासौ तस्मै । पत्ते तन्नाम्ने ।

'नमः स्तादार्य' ते शुद्धिश्रिते' श्रीधर' ते नमः । नमः सुविधये' तुभ्यम् श्रन्युतेन्द्र' नमोऽस्तु ते ॥४९॥ वञ्चस्तम्भस्थिराङ्गाय नमस्ते वञ्चनाभये" । सर्वार्थसिद्धिनाथाय सर्वार्थां सिद्धिमोयुषे ॥५०॥ 'द्शावतारचरमपरमौदारिकत्विषे । सूनवे नाभिराजस्य नमोऽस्तु परमेष्ठिने ॥५९॥ भवन्तमित्यभिष्दुत्य 'नान्यदाशास्महे' वयम् । भक्तिस्वय्येव नो' भूयाद् श्रलमन्येमितैः फलेः ॥५२॥ इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्तं परमानन्दिनभराः' । श्रयोध्यागमने भूयो मितं चक्रुः कृतोत्सवाः ॥५३॥ त्रयेव' प्रहता भेर्यः तथैवाघोपितो जयः । तथैवैरावतेभेन्द्रस्कन्धारूढं व्यष्ठिनम् ॥५४॥ महाकलकलेगीतेः नृत्तैः सजयघोपणैः । गगनाङ्गणसुरुष्य द्वागाजग्रस्मूं पुरीम् ॥५५॥

हो ॥ ४८ ॥ स्राप त्रार्य त्रर्थात् पूज्य हैं स्रथवा सातवें भवमें भोगभूमिज स्रार्थ थे इसितयें आपको नमस्कार हो, आप दिव्य श्रीधर अर्थात् उत्तम शोभाको धारण करनेवाले हैं अथवा छठवें भवमें श्रीधर नामके देव थे ऐसे आपके लिये नमस्कार हो, आप सुविधि अर्थात् उत्तम भाग्यशाली हैं अथवा पाँचवें भवमें सुविधि नामके राजा थे इसलिये आपकी नमस्कार हो, श्राप अच्युतेन्द्र श्रथीत् श्रविनाशी स्वामी हैं श्रथवा चौथे भवमें श्रच्यत स्वर्गके इन्द्र थे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ आपका शरीर वज्रके खंभेके समान स्थिर हैं और श्राप वज्रनाभि त्रर्थात् वज्रके समान मजवूत नाभिको धारण करनेवाले हैं त्रथवा तीसरे भवमें वजनाभि नामके चक्रवर्ती थे ऐसे आपको नमस्कार हो। आप सर्वार्थसिद्धिके नाथ अर्थात् सब पदार्थोंकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वार्थसिद्धि अर्थात् सब प्रयोजनोंकी सिद्धिको प्राप्त हैं अथवा दूसरे भवमें सर्वार्थसिद्धि विमानको प्राप्त कर उसके स्वामी थे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ५०॥ हे नाथ ! त्राप दशावतारचरम अर्थात् सांसारिक पर्यायोंमें अन्तिम अथवा ऊपर कहे हुए महा-बल आदि दश अवतारोंमें अन्तिम परमौदारिक शरीरको धारण करनेवाले नाभिराजके पुत्र वृषभदेव परमेष्ठी हुए हैं इसितये आपको नमस्कार हो। भावार्थ-इस प्रकार श्लेषालंकारका श्राश्रय लेकर श्राचार्यने भगवान् वृषभदेवके दश श्रवतारोंका वर्णन किया है, उसका श्रभिप्राय यह है कि अन्यमतावलंबी श्रीकृष्ण विष्णुके दश अवतार मानते हैं यहाँ आचार्यने दश अवतार बतलाकर भगवान् वृषभदेवको ही श्रीकृष्ण-विष्णु सिद्ध किया है।। ५१।। हे देव, इस प्रकार आपकी स्तुति कर हम लोग इसी फलकी आशा करते हैं कि हम लोगोंकी भक्ति आपमें ही रहे। हमें अन्य परिमित फलोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है।। ४२।। इस प्रकार परम आनन्दसे भरे हुए इन्द्रोंने भगवान् ऋषभदेवकी स्तुति कर उत्सवके साथ अयोध्या चलनेका फिर विचार किया ॥४३॥ अयोध्यासे मेरु पर्वत तक जाते समय मार्गमें जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार फिर होने लगा। उसी प्रकार दुन्दुभि बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्दका उच्चारण होने लगा और उसी प्रकार इन्द्रने जिनेन्द्र भगवान्को ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया ।। ४४ ।। वे देव बड़ा भारी कोलाहल, गीत, नृत्य त्रौर जय जय शब्दकी घोषणा करते हुए आकाशरूपी आंगनको उलँघकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुँचे ॥ ५४ ॥

१ नमोऽस्त तुम्यमार्थाय दिव्यश्रीघर ते नमः ग्र०, प०, द०, स०, छ०। म० पुस्तके द्विविधः पाठः । २ पूज्य। पत्ते भोगभूमिजन। ३ दर्शनशुद्धिप्राप्ताय। ४ सम्पद्धर पत्ते श्रीधरनामदेव। ५ शोभनदैवाय। शोभनभोग्यायेत्यर्थः । 'विधिविधाने दैवेऽपि' इत्यभिधानात् । पत्ते स्विधिनामनृपाय। ६ ग्रविनश्वरश्रेष्टै-श्वर्य। पत्ते ग्रन्थुतकलपामरेन्द्र। ७ वज्रस्तम्भस्थिराङ्गत्ताद् वज्रनाभिर्यस्यासौ वज्रनाभिस्तस्मै। पत्ते वज्रनाभिन्तित्रेणे । ८ महाज्ञलादिदशावतारेष्वन्त्यपरमौदारिकदेहमरीचये। ६ फैलमाशास्महे वयम् ग्र०, प०, स०, द०, ल०। म० पुस्तके द्विविधः पाठः। १० याचामहे। ११ ग्रस्माकम्। १२ परमानन्दातिशयाः। १३ श्रयोध्यापुराक्तिर्गत्य मेरप्रस्थानसमये यथा वाद्यवादनादयो जातास्तयैव ते सर्वे इदानीमपि जाताः।

#### महापुरागम्

'याचकार् गगनोहिङ्किशिखरैः पृथुगोपुरैः । स्वर्गमाह्वयमानेव पवनोच्छितकेतनैः ॥५६॥
यसां मिख्मयी भूमिः तारकाप्रतिबिम्बितैः । देधे कुमुद्रतीलचमीम् श्रक्ष्णां चर्णवामुर्खे ॥५७॥
या पताकाकरं हूँ रम् उत्वित्तेः पवनाहतैः । श्राजुहू षुरिव स्वर्गवासिनोऽभूत् कुत्ह्लात् ॥५८॥
यस्यां मिख्मये हुँ स्वरं कृतद्ग्पतिसंश्रयैः । श्राजिसेव सुराधीशिवमानश्रीरसंश्रमम् ॥५६॥
यत्र साधाप्रसंत्रनैः इन्दुकान्तशिलातलैः । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शात् क्षरद्विज्ञलदायितम् ॥६०॥
या धते स्म महासीधिशिखरे मेणिभासुरैः । सुरचापश्रियं दिश्च विततां रत्नभामयीम् ॥६१॥
मरोजरागमाणिक्य पिक्रणैः कविद्ग्वरम् । यत्र सन्ध्याम्बुदच्छुक्षमिवालच्यत पाटलम् ॥६२॥
इन्द्रनीलोपलैः सीधकृटलग्नैविलिङ्धितम् । स्पुरद्विक्योतिषां चक्रं यत्र नालक्ष्यताम्बरे ॥६३॥
शिरिक्टतदानीव सीधकृटानि शारदाः । घना यत्राश्रयन्ति स्म सुद्धतः कस्य नाश्रयः ॥६४॥
प्रकारवलयो यस्याः चामीकरमयोऽद्युतत् । मानुपोत्तरशैलस्य श्रियं रत्नैरिवाहसन् । ॥६५॥
यत्त्वातिका महाम्भोधेः लीलां । श्रावोभिरुद्धतेः । धत्ते स्म श्रुभितालोलकह्लोलावर्त्तभीषणा ॥६६॥
जनप्रस्वभूमित्वात् या श्रुद्धाकरभूमिवत् । सृते स्म प्रुरुपानध्यमहारत्नानि कोटिशः ॥६७॥

जिनके शिखर आकाशको उल्लंघन करनेवाले हैं और जिनपर लगी हुई पताकाएँ वायके वेगसे फहरा रही हैं ऐसे गोपर दरवाजोंसे वह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्वर्गपुरीको ही बुला रही हो।। ४६।। उस अयोध्यापुरीकी मिणमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयमें ताराओंका प्रतिबिम्ब पड़नेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदोंसे सहित सरसीकी आखण्ड शोभा ही धारण कर रही हो।।५७॥ दूर तक आकाशमें वायके द्वारा हिलती हुई पताकाओंसे वह अयोध्या ऐसी माल्म होती थी मानो कौतृहलवश ऊँचे उठाये हुए हाथोंसे स्वर्गवासी देवोंको बुलाना चाहती हो।। ४८।। जिनमें अनेक सुन्दर स्त्री-पुरुष निवास करते थे ऐसे वहांके मिए। महलोंको देखकर निःसन्देह कहना पड़ता था कि मानो उन महलोंने इन्द्रके विमानोंकी शोभा छीन ली थी श्रथवा तिराकृत कर दी थी।। ५९॥ वहाँपर चुना गचीके बने हुए बड़े बड़े महलोंके श्रयभागपर सैकड़ों चन्द्रकान्त सिएा लगे हुए थे, रातमें चन्द्रमाकी किर्णोंका स्पर्श पाकर उनसे पानी भर रहा था जिससे वे मिए मेघके समान मालूम होते थे।। ६०।। उस नगरीके बड़े बड़े राजमहलोंके शिखर अनेक गणियोंसे देदीप्यमान रहते थे. उनसे सब दिशाओं में रत्नोंका प्रकाश फैलता रहता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह नगरी इन्द्रधनुष ही धारण कर रही हो।। ६१।। उस नगरीका आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मिणयोंकी किरणांसे कुछ कुछ लाल हो रहा था जिससे ऐसा माल्स होता था मानो संध्याकालके बादलोंसे **त्र्याच्छादित ही हो रहा हो ।। ६२।। वहांके राजमहलोंकी शिखरोंमें लगे हुए देदीप्यमान** इन्द्रनील मिण्योंसे छिपा हुआ क्योतिश्वक आकाशमें दिखाई ही नहीं पड़ता था।। ६३।। उस नगरीके राजमहलोंके शिखर पर्वतोंकी शिखरोंके समान बहुत ही ऊँचे थे श्रीर उनपर शरद् ऋतुके मेघ आश्रय तेते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अतिशय उन्नत (ऊँचा या उदार) होता है वह श्रच्छा शोभायमान हो रहा था मानो श्रपनेमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे सुमेर पर्वतकी शोभाकी हँसी ही कर रहा हो।। ६५।। त्र्ययोध्यापुरीकी परिखा उद्भृत हुए जलचर जीवोंसे सदा चोभको प्राप्त होती रहती थी और चञ्चल लहरों तथा त्रावर्तीं भयंकर रहती थी इसलिये किसी बड़े भारी समुद्रकी लीला घारण करती थी ।। ६६ ।। भगवान् वृषभदेवकी जन्मभूमि होनेसे १ ऋभात्। २ स्पर्द्धमाना। (ऋाकारयन्ती वा) 'ह्वेज स्पर्धायां शब्दे च'। ३ यस्या प०, ल०।

१ ऋभात् । २ स्पद्धमाना । (त्राकारयन्ती वा) 'ह्विज् स्पर्धायां शब्दे च' । ३ यस्या प०, ल० । ४ प्रतिबिम्बैः । ५ न्मक्षुरण् ल० । ६ रजनीमुखे । ७ ब्राह्वातुमिच्छुः । ८ तिरस्कृता । ६ निराकुलं यथा भवित तथा । १० -शिलाशतैः ऋ०, प०, द०, स०, म०, ल० । ११ पद्मराग । १२ ब्राक्रान्तम् । १३ -रिवाह्सत् प०, द०, स०, म०, ल० । १४ मकरादिजलजन्तुभिः ।

यस्याश्च बहिरुवानैः श्चनेकानोकहाकुछैः । फलच्छा'यप्रदेः कल्पतरुच्छाया स्म लङ्घवते ।।६८।।
यस्याः पर्यन्तमावेष्ट्य स्थिता सा सरयूर्नदी । जस्त्पुिलनसंसुप्तसारसा हंसनादिनी ।।६९॥
यां प्राहुरिहदुर्लेङ्घयाम् श्रयोध्यां 'योधसङ्कलाम् । विनीताखर्ण्डमध्यस्था या 'तन्नाभिरिवाबभी ।।७०॥
तामारुध्य पुरी विष्वग् श्रनीकानि सुधाशिनाम् । तस्थुर्जगन्ति तच्छोभाम् श्रागतानीव वीचितुम् ।।७१॥
ततः कितप्येदें वैः देवमादाय देवराट् । प्रविवेश नृपागारं पराध्येश्रीपरम्परम् ।।७२॥
तत्रामरङ्कतानेक विन्यासे श्रीगृहाङ्ग्ले । हर्यासने कुमारं तं सौधर्मेन्द्रो न्यवीविशत् ।।७२॥
नाभिराजः समुद्धिन्नपुलकं गात्रमुद्धहन् । प्रीतिविस्कारिताचस्तं दद्शं प्रियदर्शनम् ।।७४॥
मावानिद्राभपाकृत्य देवी शच्या प्रबोधिता । देवीभिः सममैक्षिष्ट प्रहृष्टा जगतां पतिम् ।।७५॥
तेजःपुङ्गमिवोङ्गतं सापश्यत् स्वसुतं सती । ''वालाक्केन्द्रेण च [सा] तेन दिगैन्द्रीव विदिद्यते ।।७६॥
शच्या समं च नाकेशं तावद्राष्टां जगद्गुरोः । पितरौ नितरां प्रीतौ परिपूर्णमनोरथौ ॥७०॥
ततस्तौ जगतां पूज्यौ पूज्यामास वासवः । विचित्रैर्भूषणैः स्निभः श्रंशुकेश्च' महार्घकैः' ।।७६॥
तौ प्रीतः प्रशसंसेति सौधर्मेन्द्रः सुरैस्समम् । युवां पुष्यधवी' धन्यौ ययोलोकाग्रयाः सुतः ।।७९॥

वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी और उसने करोड़ों पुरुषरूपी अमूल्य महारत्न उत्पन्न भी किये थे।। ६७।। अनेक प्रकारके फल तथा छाया देनेवाले और अनेक प्रकारके वृत्तोंसे भरे हुए वहांके वाहरी उपवनोंने कल्पवृत्तोंकी शोभा तिरस्कृत कर दी थी।। ६८॥ उसके समीपवर्ती प्रदेशको घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्दर किनारोंपर सारस पत्ती सो रहे थे श्रौर हंस मनोहर शब्द कर रहे थे।। ६६।। वह नगरी श्रन्य रात्रश्रोंके द्वारा दुर्लंध्य थी श्रौर स्वयं अनेक योद्धा श्रोंसे भरी हुई थी इसी लिये लोग उसे 'श्रयोध्या' (जिससे कोई युद्ध नहीं कर सके ) कहते थे। उसका दूसरा नाम विनीता भी था ग्रौर वह आर्यखण्डके मध्यमें स्थित थी इसिलये उसकी नाभिके समान शोभायमान हो रही थी ॥७०॥ देवोंकी सेनाएँ उस अयोध्यापुरीको चारों श्रोरसे घेरकर ठहर गई थीं जिससे ऐसी सालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखनेके लिये तीनों लोक ही आगये हों।। ७१।। तत्परचात् इन्द्रने भगवान् वृषभदेवको लेकर कुछ देवोंके साथ उत्कृष्ट लहमीसे सशोभित महाराज नाभिराजके घरमें प्रवेश किया ॥७२॥ श्रीर वहां जहां पर देवों-ने अनेक प्रकारकी सुन्दर रचना की है ऐसे श्रीगृहके आंगनमें बालकरूपधारी भगवान्को सिंहासन-पर विराजमान किया।। ७३ ॥ महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवानुको देखने लगे, उस समय उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्र शितिसे प्रफुल्लित तथा विस्तृत हो रहे थे ॥ ७४ ॥ मायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणीके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी हर्षित-चित्त होकर देवियोंके साथ-साथ तीनों जगत्के स्वामी भगवान वृषभदेवको देखने लगी ॥ ७४ ॥ वह सती मरुदेवी अपने पुत्रको उदय हुए तेजके पुजके समान देख रही थी और वह उससे ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसी कि वालसूर्यसे पूर्व दिशा सुशोभित होती है । ७६ ॥ जिनके मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं ऐसे जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके माता-पिता अतिशय प्रसन्न होते हुए इन्द्राणीके साथ साथ इन्द्रको देखने लगे।। ७७।। तत्परचात् इन्द्रने आश्चर्यकारी, महामूल्य श्रीर श्रनेक प्रकारके श्राभूषणों तथा मालाश्रोंसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा की ॥ ७८॥ फिर वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हो कर उन दोनोंकी इस प्रकार स्तृति करने लगा

१ शोभा स्नातपो वा । २ यामाहु— स्न०, स०, म०, । ३ शतुदुर्गमाम् । हेतुर्गार्भेतिमिदं विशेषण्म् । ४ भटसङ्कीर्णाम् । ५ स्नार्यख्यष्टनाभिः । ६ तद्यंखर्डनाभिः । ७ जगत्त्रयम् । ८ स्नालकंणेव सा तेन प०, द०, स०, म०, ल० । १२ —रद्भुतेश्च स्न०, स०, म०, ल० । १३ महामृल्यैः । १४ पुण्यधनौ व०, स्न०, प०, म०, द०, स०, स०, ल० ।

युवामेव महाभागीं युवां कल्यासभागिनो । युवयोर्न तुला लोके युवामिथं गुरोगुँक् ।।८०॥ भो नाभिराज सत्यं त्वम् उदयादिर्महोदयः । देवी प्राच्येव 'यज्ज्योतिः 'युष्मत्तः परमुद्वभौ ॥८१॥ देविध्वस्यमिवागारम् इदमाराध्यमद्य वाम् । पूज्यो युवां च नः शश्वत् पितरौ जगतां पितुः ॥८२॥ इत्यभिष्दृत्य तौ देवम् प्रपीयत्वा च तत्करे । शताध्वरः चणं तस्थौ कुर्वस्तामेव संकथाम् ॥८६॥ तौ शक्रेस यथावृत्तम् ब्रावेदितजिनोत्सवौ । प्रमदस्य परां कोटिम् ब्राक्टौ विस्मयस्य च ॥८४॥ जातकर्मोत्सवं भूयः चक्रतस्तौ शतक्रतोः । जन्यवानुमितिमञ्ज्यद्ध्यां समं पौरेष्ट्रतोत्सवैः ॥८५॥ सा केनुमालिकाकीर्स्याः पुरी श्रीकेतसाङ्क्ष्या । तदासीत् स्वर्गमाङ्कानुः सा पौरेष्ट्रतोत्सवैः ॥८५॥ पुरी स्वर्गपुरीवासौ समाः पौरा दिवौकसाम् । रितदा संप्रतनेपथ्याः पुरनार्योऽप्सरःसमाः ॥८०॥ धूपामोदेदिशो रुदाः रिप्यवसिततं रि नभः । सङ्गीतमुरवध्वानैः दिवचकं विधरोकृतम् ॥८८॥ पुरवीथ्यस्तदाभूवन् रत्नचूर्णरेस्नङ्कृताः । निरुद्धातपसंपाताः प्रचलक्तेतनांशुकैः ॥८६॥ चल्यत्वक्रमावद्धतेरस्याञ्चतगोप्रम् । कृतोपशोभमारब्धसङ्गीतरवश्वदिक् ॥६०॥

कि आप दोनों पुरुयरूपी धनसे सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं क्योंकि समस्त लोकमें श्रेष्ठ पुत्र ब्रापके ही हुन्ना है।। ७९।। इस संसारमें श्राप दोनों ही महाभाग्यशाली हैं, श्राप दोनों ही इनेक कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले हैं और लोकमें आप दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है, क्योंकि आप जगन्के गुरुके भी गुरु अर्थात् माता-पिता हैं।। ८०।। हे नाभिराज, सच है कि श्राप ऐश्वर्यशाली उद्याचल हैं श्रौर रानी महदेवी पूर्व दिशा है क्योंकि यह पुत्रक्षी परम ज्योति श्रापसे ही उत्पन्न हुई है।। ८१।। श्राज श्रापका यह घर हम लोगोंके लिये जिनालयके समान पूज्य है और आप जगित्वाके भी माता-पिता हैं इसिलये हम लोगोंके सदा पूज्य हैं ।। ८२ ॥ इस प्रकार इन्द्रने माता-पिताकी स्तुति कर उनके हाथोंमें भगवान्को सौंप दिया और फिर उन्हींके जन्माभिषेककी उत्तम कथा कहता हुन्ना वह च्राग्भर वहीं पर खड़ा रहा ॥ ८३ ॥ इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेककी सब कथा माल्म कर माता-पिता दोनों ही हर्ष श्रीर श्राश्चर्यकी अन्तिम सीमा पर आरूढ़ हुए ॥ ५४ ॥ माता-पिताने इन्द्रकी अनुमित प्राप्त कर अनेक उत्सव करनेवाले पुरवासी लोगोंके साथ साथ बड़ी विभूतिसे भगवान्का फिर भी जन्मोत्सव किया ॥ = ४ ॥ उस समय पताकात्रोंकी पङ्क्तिसे भरी हुई वह अयोध्या नगरी ऐसी मालूम होती थी मानो कौतुकवश स्वर्गको बुलानेके लिये इशारा ही कर रही हो।। ८६।। उस समय वह अयोध्या नगरी स्वर्गपुरीके समान मालूम होती थी, नगरवासी लोग देवोंके तुल्य जान पड़ते थे श्रौर श्रनेक वस्त्राभूषण धारण किये हुई नगरनिवासिनी स्त्रियाँ श्रप्सराश्रोंके समान जान पड़ती थीं ॥ ८७ ॥ धूपकी सुगन्धिसे सब दिशाएँ भर गई थीं, सुगन्धित चूर्णसे आकाश व्याप्त हो गया था श्रीर संगीत तथा मृदङ्गोंके शब्दसे समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं।। पन ।। उस समय नगरकी सब गतियाँ रत्नोंके चूर्णसे व्यलंकृत हो रही थीं व्यौर हिलती हुई पताकाश्रोंके वस्त्रोंसे उनमें सब संताप रुक गया था ।। ६९ ॥ उस समय उस नगरमें सब स्थानों पर पताकाएँ हिल रही थीं (फहरा रही थीं) जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगर नृत्य ही कर रहा हो। उसके गोपुर दरवाजे बंधे हुए तोरणोंसे शोभायमान हो रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने मुखकी सुन्द्रता ही दिखला रहा हो, जगह जगह वह नगर सजाया गया

१ महाभाग्यवन्तो । २ जगत्त्रयगुरोः । ३ पितरौ । ४ यस्मात् कारणात् । ५ युवाभ्याम् । ६ देवताग्रहम् । ७ युवयोः । ८ जन्माभिपेकसम्बन्धिनीम् । ६ सत्कथाम् स्न्र०, म०, ल० । १० इन्द्रात् । ११ -कार्ष्णा- म०, ल० । १२ स्नाह्वयेन सहिता साह्वया साकेतेति साह्वया साकेतसाह्वया । १३ स्पर्क्षो कर्तुम् । १४ साभिप्राया । १५ तदावभृत-प० । तदा संभृत- स्न० । १६ स्रालङ्काराः । १७ गटवासचूर्णैः । १८ त्राच्छादितम् । १६ -मुरज- स०, म०, छ० । २० सम्पर्काः ।

प्रमृत्यदिव सौमुख्य'भिव तद्दर्शयसुरम् । 'सनेपथ्यमिवानन्दात् प्रजल्पदिव चाभवत् ॥९१॥ ततो गीतेश्च नृत्तेश्च वादित्रेश्च' समङ्गलैः । व्यग्नः' पौरजनः सर्वोऽप्यासीदानन्दनिर्भरः ॥९२॥ न तदा कोऽप्यभूद् दोनो' न तदा कोऽपि दुविधः' । न तदा कोऽप्यपूर्णेच्छ्रो' न तदा कोऽप्यकौतुकः ॥९२॥ सप्रमोदमयं विश्वम् इत्यातन्वन्महोत्सवः । यथा मेरौ तथैवास्मिन् पुरे सान्तःपुरेऽवृतत् ॥६४॥ ध्वाप्यमियं विश्वम् इत्यातन्वन्महोत्सवः । यथा मेरौ तथैवास्मिन् पुरे सान्तःपुरेऽवृतत् ॥६४॥ ध्वाप्यमियं स्वाप्यक्षे प्रकाशयन् । सङ्कन्दनो मनोवृत्तिम् स्नानन्दनाटके' ॥६५॥ नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य सज्जः' सङ्गीतविस्तरः । १ गन्धवैस्तिद्विधानङ्गः १ भाषडोपवहनादिभिः ॥९६॥ कृतानुकरणं तथ्योज्यं यथागमम् १ । स चागमो महेन्द्राद्येः यथाग्वाद्यं मनुस्मृतः ॥९७॥ वक्वृणां तत्प्रयोक्तृत्वे तत्प्रयोक्यं यथागमम् १ । स चागमो महेन्द्राद्येः यथाग्वाद्यं पत्र सतां चित्तरव्जनम् ॥९८॥ ततः अव्यं च दश्यं च वित्तरव्जनम् ॥९८॥ ततः अव्यं च दश्यं च वित्तरवृत्तं महात्मनाम् । १ पत्राह्यनीनाविधैश्चित्रैः वित्तरवृत्तं महात्मनाम् । १ पत्राह्यनीनाविधैश्चित्रैः वित्तरवृत्वः ॥१०॥ विकृष्टः अत्यन्यसोरे मही सकुलभूथरा । रङ्गिस्वभुवनाभोगः सहस्रान्तो महानटः । ॥१००॥

था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वस्नाभूषण ही धारण किये हो और प्रारम्भ किये हुए संगीतके शब्दसे उस नगरकी समस्त दिशाएँ भर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह त्रानन्दसे वातचीत ही कर रहा हो त्रथवा गा रहा हो ॥ ९०-६१ ॥ इस प्रकार त्रानन्दसे भरे हुए समस्त पुरवासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मङ्गल-कार्योंमें व्यप्न हो रहे थे।। ९२।। उस समय उस नगरमें न तो कोई दीन रहा था, न निर्धन रहा था, न कोई ऐसा ही रहा था जिसकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हुई हों और न कोई ऐसा ही था जिसे आनन्द उत्पन्न नहीं हुआ हो ॥ ६३ ॥ इस तरह सारे संसारको आनन्दित करनेवाला वह महोत्सव जैसा मेरु पर्वतपर हुआ था वैसा ही अन्तःपुर सहित इस अयोध्या नगरमें हुआ॥ ६४॥ उन नगर-वासियोंका त्रानन्द देखकर त्रपने त्रानन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रने त्रानन्द नामक नाटक करनेमें त्रपना मन लगाया।। ६५ ।। ज्यों ही इन्द्रने नृत्य करना प्रारम्भ किया त्यों ही संगीत विद्याके जाननेवाले गन्धर्वीने ऋपने वाजे वगैरह ठीक कर विस्तारके साथ संगीत करना प्रारम्भ कर दिया।। ६६।। पहले किसीके द्वारा किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य कहलाता है, वह नाट्य, नाट्यशास्त्रके अनुसार ही करनेके योग्य है और उस नाट्यशास्त्रको इन्द्रादि देव हो श्रच्छी तरह जानते हैं ॥ ९७ ॥ जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रतिशिष्य रूप श्रन्य पात्रोंमें संक्रान्त होकर भी सज्जनोंका मनोरंजन करता रहता है यदि उसे स्वयं उसका निक्रपण करनेवाला ही करे तो फिर उसकी मनोहरताका क्या वर्णन करना है ?।। ६८।। तत्पश्चात अनेक प्रकारके पाठों और चित्र-विचित्र शरीरकी चेष्टात्रोंसे इन्द्रके द्वारा किया हुन्ना वह नृत्य महात्मा पुरुषोंके देखने और सुनने योग्य था।। ६९॥ उस समय अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे, तीनों लोकोंमें फैली हुई कुलाचलों सहित पृथिवी ही उसकी रंगभूमि थी. स्वयं इन्द्र प्रधान नृत्य करनेवाला था. नाभिराज त्रादि उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्यके दुर्शक थे, जगदूगुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य (प्रसन्न करने योग्य) देव थे, और धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थीं की सिद्धि तथा

१ सुमुखलम् । २ सालङ्कारम् । ३ वाद्यैः । ४ श्रासक्तः । ५ लुब्धः । ६ दरिद्रः । ७ श्रसम्पूर्या-वाञ्छः । ८ प्रमोदम् । ९ नाभिराजादीनाम् । १० —मबद्धानन्दनाटके प०, द०, म० । श्रानन्द बबन्ध । 'श्रदु बन्धने' लिट् । ११ कृतप्रयत्नः । १२ गीतैः देवमेदैर्ना । १३ वाद्यधारणादिभिः । १४ पूर्वसिन् कृतस्यानुकरणमभिनयः । १५ नाट्यशास्त्रानिक्रमेण् । १६ सन्तितमनिक्रम्य । १७ ज्ञातः । १८ तन्नाट्य-प्रयोकतृत्वे । १६ लिलतलम् । २० पात्रमेदेऽपि । २१ यत् नाट्यशास्त्रलालित्यं पात्रान्तरेऽपि सङ्कान्तं चेत् । २२ ततः कारणात् । २३ नाट्यम् । २४ महात्मना द०, ट० । महेन्द्रेण् । २५ गद्यपद्यादिभिः । २६ श्रङ्गजनिताभिनयैः । २७ विलिखितः, ताडित इत्यर्थः । २८ वाद्यानां न्यासः । 'कुतपोऽकें गिव विषे बह्वावित्यौ च भागिनेये च । श्रस्त्री दिनाष्टमांश्रो कुशतिलयोः क्षुगकम्बले वाद्ये ॥' इत्यभिधानात् । २६ त्रिलोकस्यामोगो विस्तारो यस्य सः । ३० महानर्तकः ।

Sales .

प्रेत्तका नाभिराजाद्याः समाराध्यो<sup>र</sup> जगद्गुरुः । फलं त्रिवर्गंसंभूतिः परमानन्द एव च ॥१०१॥ इत्येककोऽपि संभीत्ये वस्तुजातिमदं सताम् । किमु तत्सर्वसन्दोहः पुण्यैरेकत्र सङ्गतः ॥१०२॥ कृत्वा समवतारं तु त्रिवर्गफलसाधनम् । जन्माभिषेकसम्बन्धं प्रायुङ्कतैनं तदा हरिः ॥१०२॥ तदा प्रयुक्तसन्यच्च रूपकं बहुरूपकम् । दिशावतारसंदर्भम् अधिकृत्य जिनेशिनः ॥१०४॥ तत्प्रयोगिवधौ पूर्व पूर्वरङ्गं समङ्गलम् । प्रारेभे मघवाघानां विघाताय समाहितः ॥१०५॥ पूर्वरङ्गां पुण्याञ्जलिपुरस्तरम् । ताण्डवारम्भमेवाग्रे १९ ११ सुरम्राग्रहरोऽप्रहीत् ॥१०६॥ प्रयोज्य शनान्दीमन्तेऽस्या विश्वत् रङ्गं बभौ हरिः । धतमङ्गलनेपथ्यो १९ ११ नाट्यवेदावतारिवत् १६ ॥१०७॥ स रङ्गमवतीर्योऽभाद् वैशाखस्थानमास्थितः । लोकस्कन्थ इत्येकृतो १९ मरुद्धितो वृतः ॥१०८॥ ११ मध्येरङ्गमसौ रेजे विपन् पुण्याञ्जलि हरिः । १९ विभजलिव पीताव १०० विश्वता स्वयम् ॥१०९॥ लिलितोद्धटनेपथ्यो १० तसन्वयनसन्तिः । स रेजे करप्रशाखीव सप्रस्तः सभूषणः ॥११०॥ १९०॥ विश्वता पतन् रेजे सत्ताविभिरतुद्वतः १ नेत्रीव इव वृत्रवनः १९ कलमाषितनभोऽङ्गणः ॥१११॥

परमानन्द रूप मोज्ञकी प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुओं मेंसे एक एक बस्तु भी सज्जन पुरुषोंको श्रीति उत्पन्न करनेवाली है फिर पुण्योदयसे पूर्वोक्त सभी वस्तुत्र्योंका समुदाय किसी एक जगह त्रा मिले तो कहना ही क्या है ? ॥ १००-१०२॥ उस समय इन्द्रने पहले त्रिवर्ग ( धर्म अर्थ काम ) रूप फलको सिद्ध करनेवाला गर्भावतार सम्बन्धी नाटक किया और फिर जन्माभिषेक सम्बन्धी नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ १०३॥ तद-नन्तर इन्द्रने भगवान्के महाबल आदि दशावतार सम्बन्धी वृत्तान्तको लेकर अनेक रूप दिखलानेवाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारम्भ किये ॥ १०४ ॥ उन नाटकोंका प्रयोग करते समय इन्द्रने सबसे पहले, पापोंका नाश करनेके लिये मंगलाचरण किया और फिर सावधान होकर पूर्वरङ्गका प्रारम्भ किया ।। १०४॥ पूर्वरंग प्रारम्भ करते समय इन्द्रने पुष्पाञ्जिलि चेपण करते हुए सबसे पहले ताण्डव नृत्य प्रारम्भ किया ॥ १०६॥ ताण्डव नृत्यके प्रारम्भमें उसने नान्दी मङ्गल किया श्रौर फिर नान्दी मङ्गल कर चुकनेके बाद रङ्ग-भूमिमें प्रवेश किया। उस समय नाट्य शास्त्रके अवतारको जाननेवाला और मंगलमय वस्त्रा-भूषण धारण करनेवाला वह इन्द्र वहुत ही शोभायमान हो रहा था ॥१०७॥ जिस समय वह रँग भूमिमें श्रवतीर्थ हुआ था उस समय वह अपने दोनो हाथ कमरपर रखे हुआ था और चारो-क्रोरसे मरुत् अर्थोत् देवोंसे घिरा हुआ था इसिलये ऐसा जान पड़ता था मानी सरुत् अर्थात् वात वलयोंसे घिरा हुआ लोकस्कन्ध ही हो ॥ १०८॥ रंगभूमिके मध्यमें पुष्पाञ्जलि बिखेरता हुआ वह इन्द्र ऐसा भला माल्म होता था मानो अपने पान करनेसे बचे हुए नाट्य रसको दूसरोंके लिये बाँट ही रहा हो ॥ १०९॥ वह इन्द्र अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणोंसे शोभायमान था और उत्तम नेत्रोंका समृह धारण कर रहा था इसलिये पुष्पों और त्राभूषेगोंसे सहित किसी कल्पवृत्तके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ११०॥ जिसके पीछे अनेक मेदोन्मत्त भौरे दौड़ रहे हैं ऐसी वह पड़ती हुई पुष्पाञ्जलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशको चित्र विचित्र

१ समापतिः । २ उत्पत्तिः । ३ गर्मावतारम् । ४ प्रयुक्तवान् । ५ भूमिकाम् । ६ महाबलादि । ७ पूर्वशुद्धचित्रमिति । 'यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविष्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥' ⊏ अवधानपरः । ६ पूर्वरङ्गविधानेन । १० लिलतमाषण्गर्मलास्यं ताग्रडवं तस्यारम्भम् । ११ सुरश्रेष्टः । १२ जर्ज्मरपूजामङ्गळ पटहोचारणपुष्पाञ्जलिच्चेपणादिनान्दीविधिम् । १३ मान्याः । १४ मङ्गलालङ्कारः । १५ नाट्यशास्त्रम् । १६ निवत् वत् म० पुस्तके द्वौ पाठौ । १७ देवैः । १८ रङ्गस्य मध्ये । १६ दिशि दिशि विभागीकुर्वन् । २० पौताविशिष्टं नाट्य— प०, अ०, ल० । २१ मनोज्ञोल्वणालङ्कारः । २२ अयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकारेण स्वकीये पुरुदेवचम्पूष्ठवन्धे पञ्चमस्तवकस्य चतुर्विशतितम-श्लोकतां प्रापितः । २३ अनुगतः । २४ वार्त्रब्नः अ०, प०, म०, द०, स०, ल० । २५ कर्बुरित ।

परितः परितस्तार' तारास्य' नयनावली । रङ्गमात्मप्रभोत्सपैंः श्रितैर्जविनकाश्रियम्'॥११२॥ सलयैः पदिवन्यासैः परितो रङ्गमण्डलम् । परिक्रामन्नसौ' रेजे विमान' इव काश्यपीम् ॥११३॥ कृतपुष्पाञ्जलेरस्य ताण्डवारम्भसंश्रमे । पुष्पवर्षं दिवोऽमुञ्जन् सुरास्तद्रक्तितोषिताः ॥११४॥ तदा पुष्करवाद्यानि मन्दं द्ध्वनुरक्रमात् । दिक्तटेषु प्रतिध्वानान् श्रातन्वानि कोटिशः ॥११५॥ वीग्या मधुरमारेणः 'कलं वंशा' विसस्वनुः । 'रेगेयान्यनुगतान्येषां समं तालैरराणिषुः' ॥११६॥ 'उपवादकवाद्यानि परिवादकवादितैः' । वभूवुः सङ्गतान्येव' साङ्गत्यं हि सयोनिषु ॥११७॥ 'उपवादकवाद्यानि परिवादकवादितैः' । वभूवुः सङ्गतान्येव' साङ्गत्यं हि सयोनिषु ॥११७॥ 'दकाकलीकलमामन्द्रतारम्र्च्छ्नमुज्जगे । तदोपवीण्यन्तीभिः' किन्नरीभिरनुक्वणम्' ॥११५॥ ध्वनद्भिभेषुरं मौलं' सम्बन्धं प्राप्य शिष्यवत् । कृतं वंशोचितं वंशेः प्रयोगेष्वविवादिभिः ॥११९॥ प्रयुज्य मघवा शुद्धं पूर्वरङ्गमनुक्रमात् । 'विकरणेरङ्गहारेश्चर्य चित्रं प्रायुङ्कतं तं पुनः ॥१२०॥ चित्रेश्चरच्चेः पादकटिकण्ठकराश्चितैः । ननाट ताण्डवं शको दर्शयन् रसमूर्जितम् ॥१२९॥

करनेवाला इन्द्रके नेत्रोंका समूह ही हो ॥ १११॥ इन्द्रके बड़े बड़े नेत्रोंकी पङ्क्ति जयनिका (परदा) की शोभा धारण करनेवाली अपनी फैलती हुई प्रभासे रंगभूमिको चारों स्रोरसे आच्छादित कर रह थी॥ ११२॥ वह इन्द्र तालके साथ साथ पैर रखकर रंगभूमिके चारो श्रोर घूमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो पृथिवीको नाप ही रहा हो ॥ ११३॥ जब इन्द्रने पुष्पाञ्जलि चेपण कर ताण्डव नृत्य करना प्रारम्भ किया तब उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए देवोंने स्वर्ग अथवा आकाशसे पुष्प वर्षा की थी ॥ ११४॥ उस समय दिशाओंके अन्त भाग तक प्रतिध्वनिको विस्तृत करते हुए पुष्कर ऋादि करोड़ों वाजे एक साथ गम्भीर शब्दोंसे बज रहे थे ॥ ११४ ॥ वीगा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दोंसे बज रही थी और उन बाजोंके साथ ही साथ तालसे सहित संगीतके शब्द हो रहे थे ।। ११६ ।। वीगा बजानेवाले मनुष्य जिस स्वर वा शैलीसे वीगा बजा रहे थे, साथके अन्य बाजोंके बजानेवाले मनुष्य भी अपने अपने वाजोंको उसी स्वर वा शैलीसे मिलाकर वजा रहेथे सो ठीक ही है एकसी वस्तओं में मिलाप होना ही चाहिये ॥ ११७॥ उस समय वीगा बजाती हुई किन्नर-देवियाँ कोमल, मनोहर कुछ कुछ गंभीर, उच और सूद्तमरूपसे गा रही थीं ॥ ११८॥ जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है और अनुमानादिके प्रयोगमें किसी प्रकारका वाद विवाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वंश (कुल) के योग्य कार्य करता है उसी प्रकार वंशी श्रादि बांसोंके बाजे भी मुखका सम्बन्ध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे श्रीर नत्य संगीत श्रादिके प्रयोगमें किसी प्रकारका विवाद (विरोध) नहीं करते हुए अपने वंश (बांस ) के योग्य कार्य कर रहे थे ॥ ११९ ॥ इस प्रकार इन्द्रने पहले तो शुद्ध (कार्यान्तरसे रहित ) पूर्वरङ्गका प्रयोग किया और फिर करण (हाथोंका हिलाना तथा अङ्गहार (शरीरका मदकाना) के द्वारा विविधक्तपमें उसका प्रयोग किया !! १२० !! वह इन्द्र पाँव कमर कंठ श्रीर हाथोंको श्रनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ ताण्डव नृत्य कर रहा

१ 'स्तुष्ण् श्राच्छादने' । २ स्फुरती । ३ तालमानयुतैः । ४ परिश्रमन् । ५ प्रमाणं कुर्वन् । ६ पृथ्वीम् । ७ इन्द्रमिक्त । ८ चर्मसम्बद्धमुखतूर्योणि । 'पुष्करं करिहस्ताप्रे वाद्यमाराडमुखं जले' इत्यिम्धानात् । ९ युगपत् । १० कलवंशाः म०, छ० । ११ वांशाः । १२ प्रवन्धाः । १३ गानं चकुरित्यर्थः । १४ उप समीपे वदन्तीति उपवादकानि तानि च तानि वाद्यानि च उपवादकवाद्यानि । १५ वीणाशब्दैः । १६ संयुक्तानि । इदयङ्गमानि वा । 'सङ्गतं हृदयङ्गमम्' इत्यिमघानात् । १७ समानधर्मवस्तु । १८ 'काकली तु कले स्क्ष्मे' इत्यमरः । १६ वीण्या उपगायन्तीभिः । २० श्रमुत्कट यथा मवित तथा । २१ मुखाजातम् । २२ वेणोरन्वयस्य वोचितम् । २३ विवादमकुर्वद्धः । २४ करन्यासैः । २५ श्रङ्गविवेपैः । २६ श्रमणैः ।

तस्मिन्बाहुसहस्नाणि विकृत्य' प्रणिनृत्यति । धरा चरणविन्यासैः स्फुटन्तीव तदाचलत् । ११२२॥ कुळाचलाश्चलन्ति स्म तृणानामिव राशयः । श्रमूजलिधरुद्वेलः प्रमदादिव निध्वंनन् । ११२३॥ लसद्वाहुर्महोदप्रविग्रहः सुरनायकः । करपाङ् प्रिप इवानत्तीत् चलदंशुकमूषणः ॥१२४॥ चलत्तन्मौळिरत्नांशुपरिवेषेनंभःस्थलम् । तदा विदिग्रुते विद्युत्तस्वेरिव सन्ततम् ॥१२५॥ विक्षां बाहुविक्षेपेः तारकाः परितोऽश्रमन् । अमणाविद्धविच्छिन्नहारमुक्ताफलिश्रयः ॥१२६॥ नृत्यतोऽस्य भुजोन्नासैः पयोदाः परिघटिताः । पयोलवच्युतो रेजुः शुचेव चरदश्रवः ॥१२७॥ रेचकेऽस्य चळन्मौलिप्रोच्छलन्मणिरीतयः । परोलवच्युतो रेजुः शुचेव चरदश्रवः ॥१२७॥ नृत्त्वोभान्महोचोभे श्रुमिता जलराशयः । चालयन्ति स्म दिग्मित्तीः । गेनेच्चलत्जलशीकरैः ॥१२९॥ चणादेकः चणान्नेकः क्षणाद् व्यापी चणादणुः । चणादारात् क्षणाद् दूरे चणाद् व्योग्नि चणाद् सुवि ।१३०॥ इति प्रतन्वतात्मीयं सामर्थ्यं विक्रियोत्थितम् । इन्द्रजालमिवेन्द्रेण प्रयुक्तमभवत् तदा ॥१३३॥ वेदरण्यसः सङ्गुद्वरात्वानु सिद्यतः । सळीलश्चलतोत्क्षेपम् श्रङ्गहारेः स्वारिभः ॥१३३॥

था ॥ १२१ ॥ जिस समय वह इन्द्र विक्रियासे हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस समय प्रथिवी उसके पैरांके रखनेसे हिलने लगी थी मानो फट रही हो, कुलपर्वत तृर्णोंकी राशिके समान चञ्चल हो उठे थे और समुद्र भी मानो आनन्दसे शब्द करता हुआ लहराने लगा था ॥ १२२-१२३ ।। उस समय इन्द्रकी चठ्चल भुजाएँ बड़ी ही मनोहर थीं, वह शरीरसे स्वयं ऊँचा था और चञ्चल वस्न तथा त्राभूषणोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो जिसको शाखायें हिल रहीं हैं जो बहुत ऊँचा है और जो हिलते हुए वस्न तथा आभूषणोंसे सुशोभित है ऐसा कल्पवृत्त ही नृत्य कर रहा हो ॥ १२४ ॥ उस समय इन्द्रके हिलते हए मुक्टमें लगे हुए रत्नोंकी किरएोंके मण्डलसे व्याप्त हुन्ना श्राकाश ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों बिर्जालयों से ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १२४ ॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी सुजान्त्रोंके विद्येपसे बिखरे हुए तारे चारों त्रोर फिर रहे थे त्रौर ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगानेसे टूटे हुए हारके मोती ही हों।। १२६ ।। नृत्य करते समय इन्द्रकी भुजात्रों के उल्लाससे टकराये हए तथा पानीकी छोटी छोटी बूंदोंको छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोकसे आंसू ही छोड़ रहे हों ॥ १२७ ॥ नृत्य करते करते जब कभी इन्द्र फिरकी लेता था तब उसके बेगके श्रावेशसे फिरती हुई उसके मुकुटके मिणयोंकी पङ्क्तियां श्रतातचक्रकी नांई श्रमण करने लगती थीं ।। १२८ ।। इन्द्रके उस नृत्यके चोभसे पृथिवी चुभित हो उठी थी, पृथिवीके चुभित होनेसे समुद्र भी द्धिभित हो उठे थे और उछलते हुए जलके कणोंसे दिशाओंकी भित्तियोंका प्रचालन करने लगे थे।। १२६।। नृत्य करते समय वह इन्द्र च्राग्भरमें एक रह जाता था, च्रामरमें अनेक हो जाता था, च्राम भरमें सब जगह च्याप्त हो जाता था, च्रामरमें छोटासा रह जाता था, च्रण भरमें पास ही दिखाई देता था, च्रण भरमें दूर पहुँच जाता था, च्रण भरमें आकाशमें दिखाई देता था, और चल भरमें फिर जमीन पर आ जाता था, इस प्रकार विकियासे उत्पन्न हुई अपनी सामर्थ्यको प्रकट करते हुए उस इन्द्रने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो इन्द्रजालका खेल ही किया हो।। १३०-१३१॥ इन्द्रकी भुजारूपी शाखाद्यों पर मन्द् मन्द् हँसती हुई अप्सराएं लीलापूर्वक भौहरूपी लताश्रोंको चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई श्रौर

१ विकुर्वणां कृता । २ चलति सा । ३ नितरां ध्वनन् । ४ — तभस्तलम् अ०, प०, द०, स० म०, ल० । ५ विस्तृतम् । ६ विप्रकीर्णाः । ७ प्रेरित । ८ गलदश्रुविन्दवः । ६ अमणे । रेनकस्य ल० । १० पङ्क्तयः । प्रवाहाः । ११ वेगेनाताङिताः । १२ प्रोच्छुलज्ञल— अ०, प०, द०, स०, ल० । १३ अङ्गविद्येपः । १४ पादन्यासमेदसहितैः ।

वर्द्धमानलयैः काश्चित् काश्चित् तायडवलास्यकैः'। ननृतुः सुरनर्त्तन्यः चित्रैरिमनयैस्तदा ।।१३३॥ काश्चित्रेरावतीं 'पिग्रडीम् ऐन्द्रीं बद्ध्वामराङ्गनाः। प्रानितिषुः प्रवेशेश्च निष्क्रमैश्चरै नियन्त्रितैः ।।१३४॥ कल्पदुमस्य शाखासु कल्पवल्ल्य इवोद्गताः। रेजिरे सुरराजस्य बाहुशाखासु तास्तदा ।।१३५॥ स ताभिः सममारव्धरेचको व्यव्यत्तराम्। चक्रान्दोल इव श्रीमान् चलन्युकुटशेखरः ।।१३६॥ सहस्राक्षससुरफुल्लिविकसरपङ्कजाकरे। ताः पिद्यन्य इवाभूवन् स्मेरवन्त्राम्बुजिश्यः ।।१३७॥ सिमतांश्चभिविभिन्नानि तद्वन्त्राणि चक्रासिरे। विकस्वराणि पद्मानि "प्लुतानीवासृतस्रवैः ।।१३०॥ कुलशैलायितानस्य भुजानध्यास्य काश्चन । रेजिरे परिनृत्यन्त्यः मूर्त्तमत्य इव श्चियः ।।१३९॥ नेटुरेरावतालान स्तरमयष्टिसमायतान् । श्रध्यासीना भुजानस्य वीरलक्ष्म्य इवापराः ॥१४०॥ हारमुक्ताफलेष्वन्याः सङ्कान्तप्रतियातनाः ।। ननृतुर्वहुरूपिण्यो विद्या इव विडोजसः ॥१४९॥ कराङ्गलीषु शक्रस्य न्यस्यन्त्यः क्रमपल्लवान् । सलीलमनटन् काश्चित् सूचीनाव्यमिवास्थिताः । अभुः कराङ्गलीरन्याः । अप्रयासिदिविश्चाः। वंशयष्टीरिवारुद्ध तद्मापितनाभयः ॥१४३॥

सुन्दरतापूर्वक पैर उठाती रखती हुई (थिरक थिरककर) नृत्य कर रही थीं ॥ १३२ ॥ उस समय कितनी ही देवनर्तिकयां वर्द्धमान लयके साथ, कितनी ही ताण्डव नृत्यके साथ श्रीर कितनी ही श्रानेक प्रकारके श्रामिनय दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३३ ॥ कितनी देवियां बिजलीका और कितनी ही इन्द्रका शरीर धारण कर नाट्यशास्त्रके अनुसार प्रवेश तथा निष्क्रमण दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३४ ॥ उस समय इन्द्रकी भुजारूपी शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कल्प वृत्तकी शाखाओं पर फैली हुई कल्पलताएं ही हों॥ १३५॥ वह श्रीमान इन्द्र नत्य करते समय उन देवियोंके साथ जब फिरकी लगाता था तब उसके मुक्कटका सेहरा भी हिल जाता था श्रौर वह ऐसा शोभायमान होता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो।। १३६॥ हजार श्राँखोंको धारण करनेवाला वह इन्द्र फूले हुए विकसित कमलोंसे सुशोभित तालाबके समान जान पड़ता था श्रीर मन्द मन्द हँसते हुए मुखरूपी कमलोंसे शोभायमान, भुजाश्रोंपर नृत्य करनेवाली वे देवियां कमिलिनियोंके समान जान पड़ती थीं ॥१३७॥ मन्द हास्यकी किर्णोंसे मिले हुए उन देवियोंके मुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अमृतके प्रवाहमें ड्वे हुए विकसित कमल ही हों।। १३८।। कितनी ही देवियाँ कुलाचलोंके समान शोभायमान उस इन्द्रकी भुजाम्रों-पर आहत् होकर नृत्य कर रही थीं और ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो शरीरधारिखी लक्मी ही हों । १३६॥ ऐरावत हाथीके बाँघनेके खम्मेके समान लम्बी इन्द्रकी भुजास्रोंपर श्राह्म होकर कितनी ही देवियाँ नृत्य कर रही थीं श्रीर ऐसी मालूम थीं मानो कोई श्रन्य वीर-लच्मी ही हों।।१४०।। नत्य करते समय कितनी ही देवियोंका प्रतिबिम्ब उन्हींके हारके मोतियों-पर पड़ता था जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो इन्द्रकी बहरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही हो ॥१४१॥ कितनी ही देवियाँ इन्द्रके हाथोंकी श्रामुलियोंपर अपने चरण-पल्लव रखती हुई लीलापूर्वक नृत्य कर रही थीं श्रौर ऐसी मालूम होती थीं मानो सूचीनाट्य (सूईकी नोकपर किया जानेवाला नृत्य ) ही कर रही हों ॥१४२॥ कितनी ही देवियाँ सुन्दर पर्वों सहित इन्द्रकी श्रॅगुलियोंके अप्रभाग पर अपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थीं मानो किसी बाँसकी लकड़ी पर चढ़कर उसके अप्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी जगा रही

१ तायङवरूपनर्तनैः । २ शरीरम् । 'सङ्घातग्रासयोः पियङीईयोः पुंसि कलेवरे ।' इत्यिभधानात् । ३ निर्गमनैश्च । ४ भ्रमणः । ५ युक्तानि । ६ विकसनशीलानि । ७ धौतानि । ८ प्रवाहैः । ६ परिनृत्यन्तो प०, म०, ल० । १० वन्धनस्तम्मः । ११ प्रतिविम्बाः । १२ स्राश्रिताः । १३ सुग्रन्थीः ।

प्रतिबाह्वमरेन्द्रस्य सन्नटन्त्योऽमराङ्गनाः । सयत्नं सञ्चरन्ति सम 'पञ्चयन्त्योऽचिसङ्कुलम् ॥१४४॥ स्फुटन्निव कटाक्षेषु कपोलेषु स्फुरन्निव । प्रसरन्निव पादेषु करेषु विलसन्निव ॥१४५॥ विहसन्निव वक्त्रेषु नेत्रेषु विकसन्निव । रज्यन्निवाङ्गरागेषु निमन्जन्निव नामिषु ॥१४६॥ चलन्निव कटीष्वासां मेखलासु स्खलन्निव । तदा नाट्यरसोऽङ्गेषु ववृधे वर्द्धितोत्सवः ॥१४७॥ प्रत्यङ्गममरेन्द्रस्य याश्रेष्टा नृत्यतोऽभवन् । ता एव तेषु पात्रेषु संविभक्ता इवारुचन् ॥१४९॥ 'रसास्त एव ते 'भावास्तेऽजुभावास्तदिङ्गितम्' । श्रनुप्रवेशितो नृनमात्मा तेष्वमरेशिना ॥१४९॥ सोऽभात्स्वभुजदण्डेषु नर्त्त्यन्सुरनर्त्तकोः । 'तारवीः पुत्रिका यन्त्रफलकेष्विव यान्त्रिकः ॥१५९॥ क्रष्वमृत्वलयन्त्र्योग्नि नटन्तीर्दर्शयन्पुनः । चलाक्त्रवेश्वदरयास्ताः सोऽभून्माहेन्द्रजालकः ॥१५१॥ इतश्रेतः स्वदोर्जाले गृढं सञ्चारयन् नटीः । 'सभवान् 'व्हस्तसञ्चारमिवासीदाचरन् हरिः ॥१५२॥ नर्त्ययन्वते यूनो युवतीरन्यतो हरिः । भुजशालासु सोऽनर्तीद् दिश्ताङ्गतविद्वयः ॥१५३॥ नेदुस्तङ्गजरङ्गेषु ते च ताश्च 'परिक्रमैः । सुत्रामा सृत्रधारोऽभून्नाट्यवेदविद्वंवरः ॥१५३॥ 'दिसाङ्वतरसप्रायं नृत्यं तायडवमेकतः । सुकुमारप्रयोगाळ्यं लिततं लास्यमन्यतः ॥१५५॥

हों ॥१४३॥ देवियां इन्द्रकी प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई और अपने नेत्रोंके कटाचोंको फैलाती हुई बड़े यत्नसे संचार कर रही थीं ॥१४४॥ उस समय उत्सवको बढ़ाता हुन्ना वह नाट्य रस उन देवियोंके शरीरमें खूब ही बढ़ रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटाचोंमें प्रकट हो रहा हो, कपोलोंमें स्फुरायमान हो रहा हो, पाँवोंमें फैल रहा हो, हाथोंमें विलसित हो रहा हो, मुखोंपर हँस रहा हो, नेत्रोंमें विकसित हो रहा हो, श्रंगरागमें लाल वर्ण हो रहा हो, नाभिमें निमम्न हो रहा हो, कटिप्रदेशोंपर चल रहा हो और मेखलाओंपर खलित हो रहा हो ॥१४५-१४७॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक श्रंगमें जो चेष्टाएँ होती थीं वही चेष्टाएँ श्रन्य सभी पात्रोंमें हो रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने अपनी चेष्टाएँ उन सबके लिये बाँट ही दी हों ॥१४८॥ उस समय इन्द्रके नृत्यमें जो रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएँ थीं वे ही रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएँ अन्य सभी पात्रोंमें थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने अपनी आत्माको ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो।।१४९॥ अपने भुजदंडोंपर देव-नर्तिकियोंको नृत्य कराता हुआ वह इन्द्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यन्त्रकी पटियों पर लकड़ीकी पुतिलयोंको नचाता हुआ कोई यान्त्रिक अर्थात् यन्त्र चलानेवाला ही हो।।१४०।। वह इन्द्र नृत्य करती हुई उन देवियोंको कभी ऊपर आकाशमें चलाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई दिखला देता था और कभी च्याभरमें उन्हें ग्रहश्य कर देता था, इन सब बातोंसे वह किसी इन्द्रजालका खेल करनेवालेके समान जान पड़ता था।।१४१।। नृत्य करनेवाली देवियोंको श्रपनी सुजाश्रोंके समृह पर गुप्त रूपसे जहाँ-तहाँ घुमाता हुआ वह इन्द्र हाथकी सफाई दिखलाने वाते किसी वाजीगरके समान जान पड़ता था।।१४२॥ वह इन्द्र अपनी एक श्रोरकी भुजाश्रों पर तरुण देवोंको नृत्य करा रहा था श्रौर दूसरी श्रोरकी सुजाश्रोंपर तरुण देवियोंको नृत्य करा रहा था तथा श्रद्भत विकिया शक्ति दिखलाता हुआ श्रपनी भुजारूपी शाखाओं पर खयं भी चृत्य कर रहा था ॥ १५३॥ इन्द्रकी भुजारूपी रंगभूमिमें वे देव और देवांगनाएँ प्रदिश्चिणा देवी हुई नृत्य कर रही थीं इसलिये वह इन्द्र नाट्यशास्त्रके जाननेवाले सूत्रधारके समान माल्म होता था॥१४४॥ उस समय एक श्रोर तो दीप्त श्रौर

१ विस्तारयन्त्यः । 'पचि विस्तारवचने' । वञ्चयन्त्यो – व॰, ऋ॰, प॰, स॰ । २ शृङ्गारादयः । ३ ते एव भावाः चित्तसमुन्नतयः । ४ भावबोधकाः । ५ चित्तविक्कृति । ६ तरुसम्बन्धिपाञ्चालिका । 'पाञ्चालिका पुत्रिका स्यादः वस्त्रदन्तादिभिः कृता' । ७ सूत्रधारः । ८ पुरः म॰, छ० । ६ पूच्यः । १० इस्तसंचालनम् । ११ पदसंचारैः । १२ दारुग ।

विभिन्नरसिम्त्युच्चैः दर्शयन् नाट्यमद्भुतम् । 'सामाजिकजने शकः परां प्रीतिमजीजनत् ॥१५६॥
गन्धवंनायकारब्धविविधातोद्यसंविधिः' । ग्रानन्दनृत्यमित्युच्चैः मघवा निरवर्त्तयत् ॥१५७॥
'सकंसतालमुद्देणुं 'वितत्धवनिसङ्कुलम् । 'साप्सरः सरसं' नृतं तदुद्यानिमवाद्युतत् ॥१५८॥
नाभिराजः समं देग्या दृष्ट्या तन्नाट्यमद्भुतम् । विसिस्मिये परां रलाघां प्रापच्च सुरसत्तमैः ॥१५९॥
नृषमोऽयं जगज्येद्यो विष्यिति जगद्धितम् । धर्मामृतिमितीन्द्रास्तम् श्रकार्षुद्धं षभाद्धयम् ॥१६०॥
नृषमोऽयं जगज्येद्यो विष्यिति जगद्धितम् । धर्मामृतिमितीन्द्रास्तम् श्रकार्षुद्धं षभाद्धयम् ॥१६०॥
नृषमो हि भगवान्धर्मः तेन यद्वाति तीर्थकृत् । ततोऽयं वृषभस्वामीत्याद्धां स्तैनं पुरन्दरः ॥१६१॥
स्वर्गावतर्यो दृष्टः स्वप्नेऽस्य वृषभो यतः । जनन्या तद्यं दृष्टैः श्राहृतो वृषभाख्यया ॥१६२॥
पुरुहृतः पुरुं देवम् श्राह्वयन्नाख्ययानया । पुरुहृतः इति ख्याति बभारान्वर्थतां गताम् ॥१६३॥
'वततोऽस्य सवयोरूप' वेषान्सुरकुमारकान् । निरूप्य परिचर्यायै' दिवं जग्मुर्शुनायकाः ॥१६॥
धात्र्यो नियोजिताश्चास्य देव्यः शक्रेण सादरम् । मञ्जने मण्डने स्तन्ये' संस्कारे क्रीडनेऽपि च ॥१६५॥

**ख्द्रत रससे भरा** हुआ ताण्डव नृत्य हो रहा था और दूसरी और सुकुमार प्रयोगोंसे भरा हुआ लास्य चृत्य हो रहा था।।१४४।। इस प्रकार भिन्न भिन्न रसवाले, उत्कृष्ट और आश्चर्यकारक नृत्य दिखलाते हुए इन्द्र ने सभाके लोगोंमें अतिशय प्रेम उत्पन्न किया था ॥१४६॥ इस प्रकार जिसमें श्रेष्ठ गन्धर्वोंके द्वारा स्रनेक प्रकारके बाजोंका बजाना प्रारम्भ किया गया था ऐसे स्रानन्द नामक नृत्यको इन्द्रने बड़ी सजधजके साथ समाप्त किया ॥१४७॥ उस समय वह नृत्य किसी ख्यानके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार उद्यान काँस ख्रौर ताल (ताड़) बृत्तोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह उत्य भी काँ सेकी बनी हुई फाँफोंके तालसे सहित था, उद्यान जिस प्रकार ऊँचे ऊँचे वाँसोंके फैलते हुए शब्दोंसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार वह चृत्य भी उत्कृष्ट बाँसुरियोंके दूर तक फैलनेवाले शब्दोंसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार अप्सर अर्थात् जलके सरोवरोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी अप्सर अर्थात् देवनर्तिकयोंसे सिहत था और उद्यान जिस प्रकार सरस अर्थात् जलसे सिहत होता है उसी प्रकार वह मृत्य भी सरस अर्थात् शृङ्गार आदि रसोंसे सहित था ।।१४८।। महाराज नाभिराज मरुदेवीके साथ साथ वह आश्चर्यकारी मृत्य देखकर बहुत ही चिकत हुए श्रौर इन्द्रोंके द्वारा की हुई प्रशंसाकी प्राप्त हुए।।१४६।। ये भगवान् वृषभदेव जगत् भरमें क्येष्ट हैं और जगत्का हित करनेवाले धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करेंगे इसलिये ही इन्द्रोंने उनका वृषभदेव नाम रक्खा था ॥१६०॥ अथवा वृष श्रेष्ठ धर्मको कहते हैं और तीर्थंकर भगवान् उस वृष अर्थात् श्रेष्ठ धर्मसे शोभायमान हो रहे हैं इसलिये ही इन्द्रने उन्हें 'वृषभ-स्वामी' देखा था इसिंतिये ही देवोंने उनका 'वृषभ' नामसे श्राह्वान किया था ॥१६२॥ इन्द्रने सबसे पहले भगवान् वृषभनाथको 'पुरुदेव' इस नामसे पुकारा था इसलिये इन्द्र अपने पुरुहूत (पुरु श्चर्थात् भगवान् वृषभदेवको श्राह्मान करनेवाला) नामको सार्थक ही धारण करता था ॥१६३॥ तदनन्तर वे इन्द्र भगवान्की सेवाके लिये समान श्रवस्था, समान रूप श्रौर समान वेषवाले देवकुमारोंको निश्चित कर अपने अपने स्वर्गको चले गये ॥१६४॥ इन्द्रने आदर सहित भगवान्को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके संस्कार (तेल कब्जल आदि लगाना) करने और खिलानेके कार्यमें अनेक देवियोंको धाय बनाकर नियुक्त किया था ॥१६४॥

१ सभाजने । २ सामग्री । ३ कंसतालसिंहतम् । ४ उद्गतवासादि उन्नतवंशं च । ५ ततिवततथनशुषिरमेदेन चतुर्विधवाद्येषु विततशब्देन पटहादिकमुन्थते ग्रमरसिंहे— ततमानद्धशब्देनोक्तम्— 'ग्रानद्धं मुरजादिकम्' इति । पटहादिवाद्यध्वनिसङ्कीर्णम् । पद्ये पद्यिवस्तृत ध्वनिसङ्कीर्णम् । ६ देवस्त्रीसिंहतम्, पद्ये जलमरितसरोवरसिंहतम् । साप्तर ल० । ७ श्रङ्कारादिरसयुक्तम् । पद्ये रसयुक्तम् । ८ पूज्यः । ६ ग्राह्मयति स्म । १० ग्रानन्तरम् । ११ समानप्रायरूपामरणम् । १२ श्रुभूषाये । १३ स्तनधायिविधौ ।

ततोऽसौ स्मितमातन्वन् संसर्पन्मिण्मृमिषु । पित्रोर्मुदं ततानाद्ये वयस्यद्भुतचेष्टितः ॥१६६॥ जगदानन्दि नेत्राणाम् उत्सवप्रदमूर्जितम् । कलोज्ज्वलं तदस्यासीत् शैशवं शशिनो यथा ॥१६०॥ मुग्धस्मितमभृदस्य मुखेन्दौ चन्द्रिकामलम् । तेन पित्रोर्मनस्तोषजलधिर्ववृधेतराम् ॥१६८॥ पीठवन्धः सरस्वत्या लच्म्या हसितविश्रमः । कीतिवल्ल्या विकासोऽस्य मुखे भुग्धस्मयोऽभवत् ॥१६९॥ श्रीमन्मुखाम्बुजेऽस्यासीत् क्रमान्मन्मनभारती । सरस्वतीव तद्वाल्यम् श्रुनुकतु तदाश्रिता ॥१७०॥ स्वलत्यदं शनैरिन्द्रनीलमूमिषु संचरन् । स रेजे वसुधां रक्तेः श्रब्जैरपहरन्निव ॥१७९॥ रत्नपांसुषु चिक्रीड स समं सुरदारकैः । पित्रोर्मनिस संतोषम् श्रातन्वल्लालिताकृतिः ॥१७२॥ प्रजानां द्यदानन्दं गुणैः श्राह्रादिभिनिजैः । कीर्तिज्योत्स्नापरीताङ्गः स बभौ बालचन्द्रमाः ॥१७३॥ बालावस्थामतीतस्य तस्याभृद् रुचिरं वपुः । कीर्तिज्योत्स्नापरीताङ्गः स बभौ बालचन्द्रमाः ॥१७३॥

तदनन्तर आश्चर्यकारक चेष्टात्रोंको धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेव अपनी पहली अवस्था (शैशव अवस्था ) में कभी मंद मंद हँसते थे और कभी मिण्मियी भूमिपर अच्छी तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पिताका हुई बढ़ा रहे थे॥ १६६॥ भगवान्की वह बाल्य श्रवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्थाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्था जगत्को श्रानन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वाल्य श्रवस्था भी जगत्को श्रानन्द देनेवाली थी, चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्था जिस प्रकार नेत्रोंको उत्कृष्ट श्रानन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रोंको उत्कृष्ट आनन्द देनेवासी थी और चन्द्रमाकी बाल्यावस्था जिस प्रकार कला मात्रसे उज्ज्वल होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी अनेक कलाश्रों-विद्याश्रोंसे उज्ज्वल थी।। १६७॥ भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमा पर मन्द हास्यरूपी निर्मल चांदनी प्रकट रहती थी और उससे माता पिताका संतोषरूपी समुद्र अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ।। १६८ ॥ उस समय भगवान्के मुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकट हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्वतीका गीतबंध अर्थात् संगीतका प्रथम राग ही हो, त्रथवा लदमीके हास्यकी शोभा ही हो त्रथवा कीर्तिरूपी लताका विकास ही हो ॥ १६९॥ भगवान्के शोभायमान मुख-कमलमें क्रम क्रमसे अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी माल्स होती थी मानो भगवान्की बाल्य श्रवस्थाका श्रनुकरण करनेके लिये सरस्वती देवी ही स्वयं त्राई हों।। १७०।। इन्द्रनील मांगियोंकी भूमिपर धीरे धीरे गिरते-पड़ते पैरोंसे चलते हुए बालक भगवान् ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पृथिवीको लालकमलोंका उपहार ही दे रहे हों।। १७१।। सुन्दर त्र्याकारको धारण करनेवाले वे भगवान् माता-पिताके मनमें संतोषको बढ़ाते हुए देवबालकोंके साथ साथ रत्नोंकी धूलिमें क्रीड़ा करते थे।। १७२।। वे बाल भगवान् चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने आह्वादकारी गुणोंसे प्रजाको त्रानन्द पहुँचाता है उसी प्रकार वे भी त्रपने त्राह्मादकारी गुणोंसे प्रजाको त्रानन्द पहुँचा रहे थे श्रौर चन्द्रमाका शरीर जिस प्रकार चाँदनीसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका शरीर भी कीर्तिरूपी चाँदनीसे व्याप्त था ।। १७३ ।। जब भगवान्की बाल्यावस्था व्यतीत हुई तब इन्द्रोंके द्वारा पूज्य श्रौर महाप्रतापी भगवान्का कौमार श्रवस्थाका शरीर बहुत ही सुन्दर

१ गीतबन्धः प०, द०, म०, ल० । स्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकान्ये तत्कर्त्रा पञ्चमस्तवकस्य पञ्चविंशति-तमश्लोकस्थाने स्वकीयम्रन्थाङ्कतां नीतः । २ दरहासः । ३ स्त्रन्यक्रनाक् । ४ कुमारस्य बाल्यम् । ५ तथाश्रिता स्त्र०, स०, द०, म० । यथाश्रिता प० । ६ उपहारं कुर्वन् । ७ रङ्कविल्रित्नधूलिषु । ८ कुमारसम्बन्धि । ६ 'क्र सदाधारे' इति षष्ठी । देवेन्द्रैः पूजितस्य ।

वपुषो वृद्धिमन्वस्य गुणा ववृधिरे विश्वोः । शशाङ्कमगडलस्येव कान्तिदीप्त्यादयोऽन्वहम् ।।१७५।। वपुः कान्तं प्रिया वाणी सभुरं तस्य वीचितम् । जगतः प्रीतिमातेतुः सिस्मतं च प्रजिल्पतम् ।१७६। कलाश्च सकलास्तस्य वृद्धां वृद्धिमुपाययुः । इन्दोरिव जगच्चेतः नन्दनस्य जगत्पतेः ।।१७७॥ मितश्चेत सहोत्पन्ने ज्ञानं चाविधसंज्ञकम् । "ततोऽबोधि स निश्शेषा विद्या लोकस्थितीरिप ।।१७८॥ विश्वविद्येश्वरस्यास्य विद्याः परिणताः स्वयम् । ननु जन्मान्तराभ्यासः स्पृतिं पुष्णाति पुष्कलाम् ।१७९। कलासु कौशलं वलाध्यं विश्वविद्यासु पाटवम् । क्रियासु कर्मठत्वं च स भेजे शिष्चया विना ।।१८०॥ विश्वविद्यास्य सकलं तस्य प्रत्यचं वानप्रभोरभूत् । स्थिन विश्वस्य लोकस्य श्वाचंस्पत्यादभूद् गृहः ।।१८२॥ पुराणस्स कविद्यांग्यां गमकश्चेति रिनोच्यते । कोष्ठबुद्धवादयो बोधा येन तस्य निसर्गजाः ।।१८२॥ च्यायकं दर्शनं तस्य चेतोऽमलमपाहरत् । वागमलं च निसर्गेण प्रस्तास्य सरस्वती ।।१८३॥ श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् प्रसूतः प्रदाः श्रुतात् । ततो विश्वतास्यासीत् चेष्टा सापालयत् प्रजाः ॥१८४॥ यथा यथास्य वर्द्धन्ते गुणांशा वपुपा समम् । तथा तथास्य जनता वन्धुता चागमन्युत्म् ॥१८५॥

हो गया ।। १७४ ।। जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी वृद्धिके साथ साथ ही उसके कान्ति दीप्ति आदि अनेक गुए प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार भगवान्के शरीरकी वृद्धिके साथ साथ ही अनेक गुण प्रतिदिन वढते जाते थे ॥ १०४॥ इस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मनोहर अवलोकन श्रौर मुसकाते हुए वातचीत करना यह सब संसारकी प्रीतिको विस्तृत कर रहे थे ॥ १७६ ॥ जिस प्रकार जगतुके सनको हर्षित करनेवाले चन्द्रमाकी वृद्धि होने पर उसकी समस्त कलाए बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार समस्त जीवोंके हृदयको आनन्द देनेवाले जगत्पति— भगवान्के शरीरकी वृद्धि होने पर उनकी समस्त कलाएँ बढ़ने लगी थीं।। १७७॥ मति, श्रुत श्रौर श्रवधि ये तीनों ही ज्ञान भगवानके साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे इसिलये उन्होंने समस्त विद्यात्रों और लोककी स्थितिको श्रच्छी तरह जान लिया था।। १७८।। वे भगवान समस्त विद्यात्रोंके ईश्वर थे इसलिये उन्हें समस्त विद्याएँ त्रपने आप ही प्राप्त हो गई थीं सो ठीक ही है क्योंकि जन्मान्तरका अभ्यास स्मरण-शक्तिको अत्यन्त पृष्ट रखता है ॥ १७६ ॥ वे भगवान शिचाके विना ही समस्त कलात्रोंमें प्रशंसनीय कुशलताको, समस्त विद्यात्रोंमें प्रशंसनीय चतुराईको त्रौर समस्त क्रियात्रोंमें प्रशंसनीय कर्मठता (कार्य करनेकी सामर्थ्य ) को प्राप्त हो गये थे॥ १८०॥ वे भगवान् सरस्वतीके एकमात्र स्वामी थे इसलिये उन्हें समस्त वाङ्मय (शास्त्र) प्रत्यत्त हो गये थे श्रौर इसिलये वे समस्त लोकके गुरु हो गये थे।। १८१ ॥ वे भगवान् पुराण् थे अर्थात् प्राचीन इतिहासके जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक (टीका आदिके द्वारा पदार्थको स्पष्ट करनेवाले ) थे और सबको प्रिय थे क्योंकि कोष्टवृद्धि श्रादि श्रनेक विद्याएँ उन्हें स्वभावसे ही प्राप्त हो गई थीं ॥ १८२ ॥ उनके ज्ञायिक सम्यन्दर्शनने उनके चित्तके समस्त मलको दूर कर दिया था छौर स्वभावसे ही विस्तारको प्राप्त हुई सरस्वती-ने उनके वचन-सम्बन्धी समस्त दोषोंका श्रपहरण कर लिया था।। १८३।। उन भगवान्के स्वभावसे ही शास्त्रज्ञान था, उस शास्त्रज्ञानसे उनके परिगाम बहुत ही शान्त रहते थे। परिगामीके शान्त रहनेसे उनकी चेष्टाएँ जगत्का हित करनेवाली होती थीं और उन जगत्-हितकारी चेष्टात्रोंसे वे प्रजाका पालन करते थे ॥ १८४ ॥ ज्यों ज्यों ज्ञारिके साथ साथ उनके

१ स्त्रभिवृद्ध्या सह । 'सहार्थेऽनुना' इति द्वितीया । २ किरण्तैजःप्रमुखाः । ३ स्त्रालोकनम् । ४ जगतां—५०, द०, म०, ल०, । ५ प्रजल्पनम् । ६ स्त्राह्वादकरस्य । ७ ज्ञानत्रयात् । ८ सम्यासः संस्कारः । ६ पद्धत्वम् । १० कर्मशूरत्वम् । ११ वाग्जालम् । १२ वाङमयेन । १३ वाक्पतित्वात् । १४ चोच्यते – ५०, द० । रोच्यते स०, स्त्र० । रुच्यते छ० । १५ सम्यत्तवम् । १६ उत्पन्नः । १७ प्रशमतः ।

स पित्रोः परमानन्दं बन्धुतायाश्च निवृ तिम् । जगजनस्य संप्रीति वर्द्धयन् समवर्द्धत ।।१८६॥ परमायुरथास्याभूत् चरमं विश्रतो वपुः । संपूर्णा पूर्वजचाणाम् श्रशीतिश्चतुरुत्तरा ।।१८७॥ विविद्शीं सुदीर्घायुः दीर्घबादुश्च दीर्घदक् । स दीर्घस्त्रों लोकानाम् श्रमजत् सूत्रधारताम् ।।१८८॥ कदाचित्त्वित्तिपसंख्यानं गन्धवादिकलागमम् । "स्वभ्यस्तपूर्वमभ्यस्यन् स्वयमभ्यासयत् परान् ।।१८८॥ कदाचित्त्वित्त्रयलङ्कारश्रस्तारादिविवेचनैः । कदाचिद् भावयन् गोष्ठीः चित्राद्येश्च कलागमैः ।।१९०॥ कदाचित् पद् गोष्ठीभिः काव्यगोष्ठीभिरन्यदा । ''वावद्कैः समं कैश्चित् जलपगोष्ठीभिरेकदा ॥१९१॥ किहिचिद् गीतगोष्ठीभिः नृत्त 'गोष्ठीभिरेकदा । कदाचिद् वाद्यगोष्ठीभिः वीणागोष्ठीभिरन्यदा ॥१९२॥ किहिचिद् विद्कर्षेण नटतः सुरचेटकान् । नटयन् करतालेन लयमार्गानुयायिना ॥१६३॥ कांश्चिच्च श्रकरूपेण समासादितिविक्तियान् । संपाठं पाठयंक् लोकान् श्रम्लिष्ट 'मधुराक्षरम् ॥१९४॥ इसिविक्तियया कांश्चित् कृततो ' ''मन्द्रगद्भदम् । ''विसमक्षेः स्वहस्तेन दत्तैः संभावयन्मुहुः ॥१९५॥ गजविक्तियया कांश्चिद् दथतः कालभी दशाम् । ''सान्त्वयन्मुहुरानात्य्व '[राना विकर्मा 'किरमा' किरमा' किरमा । गजविक्तियया कांश्चिद् दथतः कालभी दशाम् । ''सान्त्वयन्मुहुरानात्य्व '[राना विकर्मा 'किरमा' किरमा' किरमा 'किरमा' किरमा' किरमा' किरमा । ''सान्त्वयन्मुहुरानात्य्व '[राना विकरमा' किरमा' किरमा' किरमा । ''सान्त्वयन्मुहुरानात्य विकरमा' विकरमा' किरमा' किरमा' किरमा । ''सान्त्वयन्मुहुरानात्य विकरमा' विकरमा' किरमा विकरमा' किरमा । ''सान्त्वयन्मुहुरानात्य विकरमा' किरमा' किरमा

गुण बढ़ते जाते थे त्यों त्यों समस्त जनसमृह श्रीर उनके परिवारके लोग हर्षको प्राप्त होते जाते थे ।। १८५ ।। इस प्रकार वे भगवान माता-पिताके परम आनन्दको, बन्धुओंके संखको और जगत्के समस्त जीवोंकी परम प्रीतिको बढ़ाते हुए वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे।। १८६॥ चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवान्की सम्पूर्ण आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी।।१८७।। वे भगवान दीर्घदर्शी थे, दीर्घ त्रायुके धारक थे, दीर्घ भजात्रोंसे युक्त थे, दीर्घ नेत्र धारण करनेवाले थे और दीर्घ सूत्र अर्थात् दृढ़ विचारके साथ कार्य करनेवाले थे इसलिये तीनों ही लोकोंकी सूत्रधारता-गुरुत्वको प्राप्त हुए थे।।१८८।। भगवान् वृषभदेव कभी तो, जिनका पूर्व भवमें अच्छी तरह अभ्यास किया है ऐसी लिपि विद्या, गिएत विद्या तथा संगीत आदि कला-शास्त्रोंका स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दूसरोंको कराते थे।।१८९।। कभी छन्दशास्त्र, कभी अलं-कार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उदिष्ट संख्या त्रादिका विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कला शास्त्रोंका मनन करते थे ॥१६०॥ कभी वैयाकरणोंके साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियोंके साथ काव्य विषयकी चर्चा करते थे श्रौर कभी श्रधिक बोलने वाले वादियोंके साथ वाद करते थे ॥१९१॥ कभी गीतगोष्ठी, कभी नृत्यगोष्ठी, कभी वादित्रगोष्ठी और कभी वीणागोष्टीके द्वारा समय व्यतीत करते थे।।१९२।। कभी मयूरोंका रूप धरकर नृत्य करते हुए देविकिकरोंको लयके अनुसार हाथकी ताल देकर नृत्य कराते थे।।१६३।। कभी विकिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करने वाले देवकुमारोंको स्पष्ट श्रीर मधुर श्रच्चरोंसे श्लोक पढ़ाते थे।।१९४।। कभी हंसकी विकिया कर धीरे धीरे गद्गद बोलीसे शब्द करते हुए इंसरूपधारी देवोंको अपने हाथसे मृणालके दुकड़े देकर सन्मानित करते थे।।१९४। कभी विक्रियासे हाथियोंके बच्चोंका रूप धारण करनेवाले देवोंको सान्त्वना देकर या सूंड़में प्रहार कर उनके साथ श्रानन्दसे क्रीड़ा करते थे।।१९६॥

१ सुलम् । २ सम्यम् विचार्य वक्का । ३ विशालाक्ः । ४ स्थिरीभूय कार्यकारी इत्यर्थः । ५ मिण्रितम् ।— संख्यानं प०, द०, म०, ल० । —संख्याना— ऋ०, स० । ६ कलाशास्त्रम् । ७ सुष्ठु पूर्विस्मन् ऋभ्यस्तम् । ८ छुन्दः प्रतिपादकशास्त्रम् । छुन्दोवचिन्त्यालङ्कार— प०, छ० । ६ विवरसौः । १० व्याकरस्याशास्त्रमोष्ठीभिः । ११ वाग्मिभिः । १२ — तत्य — ऋ० । १३ व्यक्कम् । सुश्लिष्ट — प० । —नाश्लिष्ट — ऋ, छ० । १४ ध्वनिं कुर्वतः । १५ मन्द — ऋ०, स०, द०, ल० । १६ विसखर्षैः । १७ कलमसम्बन्धिनीम् । १८ ऋनुनयन् । १६ —रानाय्य ऋ०, प०, स०, । रानाध्य द० । —रानाङ्य म०, ल० । २० सम्प्रार्थ्य । २१ शुरुद्धादरह-मानर्तयन् ।

मिण्कुद्दिमसंक्रान्तेः स्वैरेव प्रतिविग्वकैः । 'कृकवाक्यितान् कांश्चिद् योद्धुकामान् परामृशन्' ।।१९७॥
मक्तविकियया कांश्चिद् 'युयुत्सूननिभद्गृहः' । प्रोत्साहयन्कृतास्फोटवल्गनानिभनुत्यतः ॥१९८॥
'क्रोञ्चसारसरूपेण 'तारकेङ्कारकारिणाम् । श्व्यवन्तनुगतं शर्वदं केषाञ्चित् श्रुतिपेशलम् ॥१९९॥
स्विवणः श्रुचिलिसाङ्गान् "समेतान्सुरदारकान् । 'दाण्डां क्रीडां समायोज्य नर्त्तयंश्च कदाचन ॥२००॥
श्रनारतञ्च कुन्देन्दुमन्दािकन्यप्छटामलम् । सुरवन्दिभिरुद्गीतं स्वं' समाकर्णयन् यशः ॥२०१॥
'अवन्दितं च देवीभिः न्यस्यमानं गृहाङ्गयो । रत्नचूणैंवैंकिं चित्रं सानन्दमवलोकयन् ॥२०२॥
संभावयन् कदाचिच्च प्रकृती द्रिष्टुमगताः । 'विचित्तैर्मधुरैः स्निग्धैः स्मितैः सादरभाषितैः ॥२०२॥
संभावयन् कदाचिच्च प्रकृती द्रिष्टुमगतेः । जलकीडाविनोदेन रममाणः 'वसंमदम् ॥२०४॥
सारवं' जलमासाद्य सं सुरकुमारकैः । जलकीडाविनोदेन रममाणः 'वसंमदम् ॥२०४॥
सारवं' जलमासाद्य 'सारवं हंसकृतितैः । 'दतारवैर्यन्त्रकैः' क्रीडन् जलास्फालकृतारवैः' ॥२०५॥
जलकेलिविधावेनं भक्त्या मेघकुमारकाः । भेजुर्धारागृहीभूय स्फुरद्धाराः समन्ततः ॥२०६॥
कदाचित् नन्दनस्पर्द्धितरुशोभाञ्चिते वने । वनकीडां समातन्वन् वयस्यै र्रवित्वतः सुरैः ॥२०७॥
वनकीडाविनोदेऽस्य विरजीकृतभूतलाः । मन्दं 'वद्वश्वसुख्वानपादपान् पवनामराः ॥२०६॥
इति कालोचिताः क्रीडा विनोदांश्च स मिनिवेशन्य । श्वासांचके स ससं देवकुमारकैः ॥२०९॥

कभी मुर्गीका रूप धारण कर रानमयी जमीनमें पड़ते हुए अपने प्रतिबिम्बोंके साथ ही युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंको देखतेथे या उनपर हाथ फेरतेथे।।१६७।। कभी विक्रिया शक्तिसे मल्लका रूप धारण कर वैरके विना ही मात्र कीड़ा करनेके लिये युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले गम्भीर गर्जना करते हुए श्रीर इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवोंको श्रोत्साहित करते थे।।१९८।। कभी कौद्ध और सारस पिचयोंका रूप धारण कर उच्च स्वरसे केंकार शब्द करते हुए देवोंके निरन्तर होनेवाले कर्णाप्रिय शब्द सुनते थे ॥१९९॥ कभी माला पहिने हुए, शरीरमें चन्दन लगाये हुए और इकट्टे होकर आये हुए देवबालकोंको दण्ड कीड़ा (पड़गरका खेल) में लगा कर नचाते थे ॥२००॥ कभी खुति पढ्नेवाले देवोंके द्वारा निरन्तर गाये गये और कुन्द, चन्द्रमा तथा गङ्गा नदीके जलके छींटोंके समान निर्मल अपने यशको सुनते थे ॥२०१॥ कभी घरके श्राँगनमें श्रालस्यरहित देवियोंके द्वारा बनाई हुई रत्नचूर्णकी चित्राविको श्रानन्दके साथ देखते थे ॥२०२॥ कभी अपने दर्शन करनेके लिये आई हुई प्रजाका, मधुर और स्नेह्युक्त अवलोकनके द्वारा तथा मन्द हास्य और आदर सहित संभाषणके द्वारा सत्कार करते थे।।२०३।। कभी बावड़ियोंके जलमें देवकुमारोंके साथ साथ त्रानन्दसहित जल-क्रीड़ाका विनोद करते हुए क्रीड़ा करते थे।।२०४।। कभी हंसोंके शब्दोंसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसमें पानीके श्रास्पालनसे शब्द करनेवाले लकड़ीके बने हुए यन्त्रोंसे जलकीड़ा करते थे।।२०४॥ जल-क्रीड़ाके समय मेघकुमार जातिके देव भक्तिसे धारागृह (फव्वारा)का रूप धारण कर चारो स्रोरसे जलकी धारा छोड़ते हुए भगवानुकी सेवा करते थे।।२०६।। कभी नन्द्नवनके साथ स्पर्धा करने वाले वृत्तोंकी शोभासे सुशोभित नन्दन वनमें मित्ररूप हुए देवोंके साथ साथ वनक्रीड़ा करते थे ।।२०७।। वनक्रीड़ाके विनोदके समय पवनकुमार जातिके देव पृथिवीको घृत्तिरहित करते थे श्रीर ख्यानके वृत्तोंको धीरे धीरे हिलाते थे ॥२०८॥ इस प्रकार देवकुमारोंके साथ अपने अपने

१ क्रकवाकव इवाचिरितान् । २ स्पृशन् । ३ योद्धिमिच्छून् । ४ परस्परमबाधकान् । ५ क्रुङ् । ६ ब्रत्युच्चैः स्वरमेदः । ७ सिम्मिलितान् । ८ दग्डसम्बन्धिकौडाम् । दग्डमा-प०, द० । 'म०' पुस्तके द्विविधः पाठः । ६ ब्रात्मीयम् । १० ब्रजाड्यं यथा भवित तथा । ११ प्रजापरिवारान् । १२ ब्रालोकनैः । १३ ससम्पदम् स० । १४ सस्यां भवम् । सर्यूनाम नद्यां भवम् । 'देविकायां सस्यां च भवेद् दाविकसारवे ।' १५ ब्रात्येव सहितम् । १६ तक्षिनिर्वृत्तैः । १७ द्रोग्यादिभिः । १८ क्रतस्वनैः । १६ मिन्नैः । २० कम्पयन्ति सम । २१ जलकीडादिकाः । २२ गजबहिंहंसान् । २३ ब्रानुभवन् । २४ ब्रास्तै सम ।

#### मालिनी

इति 'भुवनपतीनाम् अर्च्यनीयोऽभिगम्यः' सकलगुणमणीनामाकरः पुण्यमूर्गतः । समममरकुमारैर्निवशन्दिन्यभोगान् अरमत चिरमस्मिन् पुण्यगेहे स देवः ॥२१०॥ प्रतिदिनममरेन्द्रोपाहतान् भोगसारान् सुरभिकुसुममालाचित्रभूषाम्बरादीन् । खिलतसुरकुमारैरिक्नितर्ज्ञेर्वयस्यैः समसुपहितरागः सोऽन्वभूत् पुण्यपाकान् ।२११।

### शार्वृलविक्रीडितम्

स श्रीमान्नृसुरासुराचितपदो वालेऽप्यवालिकयः लीलाहास विलासवेषचतुरामाविश्रदुच्चैस्तनुम् । तन्वानः प्रमदं जगज्जनमनः प्रह्लादिभिर्वाक्करेः वालेन्दुर्ववृधे शनैरमिलाः १०कीत्युँ ज्वलचन्दिकः ॥२१२॥ तारालीतरलां ११ द्वयत्समुचितां वच्चस्थलासिङ्गनीं लच्च्यान्दोलनवल्लरीमिव १२ ततां तां हारयष्टिं पृथुम् । १९ ज्योत्स्नामन्यमथां शुकं १४परिद्धत्काञ्चीकलापाञ्चितं १५ रेजेऽसी सुरदारकैरुडुसमैः १६ क्रीडिजिनेन्दुर्भृशम् ॥

> इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रसीते त्रिषष्टिलक्षस्यश्रीमहापुरासस्प्रहे भगवज्जातकर्मोत्सववर्षानं नाम चतुर्देशं पर्व ॥१४॥

समयके योग्य क्रीड़ा श्रीर विनोद करते हुए भगवान् वृषभदेव सुखपूर्वक रहते थे।।२०९॥ इस प्रकार जो तीन लोकके श्रधिपति-इन्द्रादि देवोंके द्वारा पूज्य हैं, आश्रय लेने योग्य हैं, सम्पूर्ण गुण्-रूपी मिएयोंकी खान हैं श्रौर पवित्र शरीरके धारक हैं ऐसे मगवान् वृषभदेव महाराज नाभिराज के पवित्र घरमें दिव्य भीग भीगते हुए देवकुमारोंके साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥२१०॥ वे भगवान् पुण्यकर्मके उदयसे प्रतिदिन इन्द्रके द्वारा भेजे हुए सुगन्धित पुष्पोंकी माला, अनेक प्रकारके वस्न तथा आभूषण आदि श्रेष्ठ भोगोंका अपना अभिप्राय जानने वाले सुन्दर देवकुमारोंके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे।।२११।। जिनके चरण-कमल मनुष्य, सुर श्रौर श्रसुरोंके द्वारा पूजित हैं, जो बाल्य श्रवस्थामें भी वृद्धोंके समान कार्य करने-वाले हैं, जो लीला, स्राहार, विलास श्रीर वेषसे चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊँचा शरीर धारण करते हैं, जो जगतुके जीवोंके मनको प्रसन्न करनेवाले अपने वचनरूपी किरणोंके द्वारा उत्तम श्रानन्दको विस्तृत करते हैं, निर्मल हैं, श्रौर कीर्तिरूपी फैलती हुई चाँदनीसे शोभायमान हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव बालचन्द्रमाके समान धीरे धीरे वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥२१२॥ तारात्र्योंकी पंक्तिके समान चंचल लदमीके मूलेकी लताके समान, समुचित, विस्तृत श्रौर वद्यःस्थलपर पड़े हुए बड़े भारी हारको धारण किये हुए तथा करधनीसे सुशोभित चाँदनी तुल्य वस्त्रोंको पहिने हुए वे जिनेंद्ररूपी चन्द्रमा नचत्रोंके समान देवकुमारोंके साथ कीड़ा करते हुए अतिशय सुशोभित होते थे ॥२१३॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगविष्यत्नसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें 'भगवष्जातकर्मोत्सववर्णन' नामका चौदहवाँ पर्व समाप्त हुआ।।१४॥

१ जगत्पतिपूजनीयः । २ स्राश्रयणीयः । ३ पवित्रगेहे । ४ उपानीतान् । ५ प्राप्तरागः । ६ —ग्राप्तान् स० । ७ वृद्धव्यापारः । ८ —हार— ल० । ६ सुपुदं ल० । १० कीर्त्युंच्छ्वलच्च — ल० । ११ तारानिकरवत् कान्त्या चञ्चलाम् । १२ प्रे ङखोलिकारज्जुम् । १३ स्रात्मानं क्योस्तां मन्यमानम् । १४ परिधानं कुर्वन् । १५ कलापान्वितम् स्र०, द०, स० । १६ नच्च सहरौः ।

## पञ्चदशं पर्व

श्रथास्य यौवने पूर्णे वपुरासीन्मनोहरम् । प्रकृत्यैव शशी कान्तः किं पुनरशरदागमे ॥१॥
निष्टसकनकच्छायं निःस्वेदं नीरजोऽमलम् । चीराच्छचतजं दिन्यसंस्थानं वज्रसंहतम्' ॥२॥
सौरूप्यस्य परां कोटिं दथानं सौरमस्य च । श्रष्टोत्तरसहस्रेण लचणानामलङ् कृतम् ॥३॥
श्रप्रमेयमहावीर्यं दथत् प्रियहितं वचः । कान्तमाविरभूद्स्य रूपमप्राकृतं प्रमोः' ॥४॥
भकुटालङ् कृतं तस्य शिरो नीलशिरोरहस् । 'सुरेन्द्रमणिभिः कान्तं मेरोः श्रङ्गमिवावभौ ॥५॥
रुरुचे मूर्विन मालास्य कल्पानोकहसंम्भवा । हिमाद्रेः कृटमावेष्ट्यापतन्तीवामरापगा ॥६॥
ललाटपट्टे विस्तीर्णे रुचिरस्य महत्यभूत् । वाग्देवीलिलता क्रीड स्थललीलां वितन्वती ॥७॥
अञ्चले रेनतुर्भत्तुः ललाटादितटाश्रिते । 'वागुरे मदनैणस्य' संरोधायैव' किल्पते ॥८॥
नयनोत्पलयोरस्य कान्तिरानीलतारयोः' । श्रासीद् द्विरेफसंसक्तमहोत्पलदलश्रियोः । ९॥
मिखकुण्डलभूषाभ्यां कर्णावस्य रराजतुः । पर्यन्तौ गगनस्येव चन्द्राक्कभ्यामलङ् कृतौ ॥१०॥
मुखेन्दौ या द्युतिस्तस्य न सान्यत्र त्रिविष्टपे । श्रमृते या द्यतिः' सा किं क्रचिद्न्यत्र लच्यते ॥१९॥
सिमतांग्रहचिरं तस्य मुखमापाटलाधरम् । लसदलस्य पद्यस्य सफेनस्य श्रियं दधौ ॥१२॥

अनन्तर-यौवन अवस्था पूर्ण होने पर भगवानका शरीर बहुत ही मनोहर हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा स्वभावसे ही सुन्दर होता है यदि शरद्ऋतुका आगमन हो जावे तो फिर कहना ही क्या है ? ॥ १ ॥ उनका रूप बहुत ही सुन्दर और असाधारण हो गया था. वह तपाये हए सवर्णके समान कान्तिवाला था. पसीनासे रहित था. धूलि और मलसे रहित था, दूधके समान सफेद रुधिर, समचतुरस्र नामक सुन्दर संस्थान और वज्रवृषभनाराच संहननसे सहित था, सन्दरता और सगन्धिकी परम सीमा धारण कर रहा था, एक हजार त्राठ लच्चणोंसे चलंकृत था, अप्रमेय था, महाशक्तिशाली था, और प्रिय तथा हितकारी वचन धारण करता था ।। २-४ ।। काले काले केशोंसे युक्त तथा मुकुटसे श्रलंकृत उनका शिर ऐसा सुशोभित होता था मानो नील मिण्योंसे मनोहर मेरु पर्वतका शिखर ही हो ॥ ४ ॥ उनके मस्तक पर पड़ी हुई कल्प वृज्ञके पुष्पोंकी माला ऐसी श्रच्छी मालूम होती थी मानो हिमगिरिकी शिखरको घेरकर ऊपरसे पड़ती हुई श्राकाशगंगा ही हो ॥ ६॥ उनके चौड़े ललालपट्ट परकी भारी शोभा ऐसी मालूम होती थी मानो सरस्वती देवीके सुन्दर उपवन अथवा क्रीड़ा करनेके स्थलकी शोभा ही बढा रही हो।। ७।। ललाटरूपी पर्वतके तटपर आश्रय लेनेवाली भगवानकी दोनों भौहरूपी लताएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कामदेवरूपी मगको रोकनेके लिये दो पाश ही बनाये हों।। पा काली पुतलियोंसे सुशोभित भगवानके नेत्ररूपी कमलोंकी कान्ति, जिनपर भ्रमर बैठे हुए हैं ऐसे कमलोंकी पाँखुरीके समान थी ॥ १।। मिएयोंके बने हुए कुएडल-रूपी श्राभूषणोंसे उनके दोनों कान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो चन्द्रमा श्रीर सूर्यसे अलंकत आकाशके दो किनारे ही हों।। १०।। भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमामें जो कान्ति थी वह तीन लोकमें किसी भी दूसरी जगह नहीं थी सो ठीक ही है अमृतमें जो संतोष होता है वह क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है ? ॥ ११ ॥ उनका मुख मन्दहाससे मनोहर था, और

१ संहननम् । २ अप्रमेयं महावीर्यं प०, द०, म०, ल० । ३ असाधारणम् । ४ विभोः स० । ५ मुकुटाल-अ०, प०, द०, ल० । ६ इन्द्रनीलमाणिक्यैः । ७ उद्यान- । ८ मुगबन्वन्यौ । ६ समस् हिरिग्रस्य । १० सन्धारणाय । ११ आ समन्ताभीलकनोनिकयोः । १२ सन्तोषः ।

द्घेऽस्य नासिकोत्तुङ्गा श्रियमायित'शालिनीम् । 'सरस्वत्यवताराय किएतेव प्रणालिका । । १३॥ धत्ते स्म रुचिरा रेखाः 'कन्धरोऽस्यास्य सद्मनः' । 'उल्लिख्य घटितो धात्रा 'रोक्मस्तम्भ इवैककः ॥१४॥ महानायकसंसक्तां हारयष्टिमसौ द्धे । वन्तसा गुण्रराजन्य पृतनामिव संहताम्' ॥१५॥ 'रव्ह्वच्छन्दं महाहारमधत्तासौ स्फुरद्द्युतिः । वक्षसा सानुनाद्दीन्द्रो यथा 'रविर्श्वरसङ्करम् ॥१६॥ हारेण हारिणा तेन तद्वचो रुचिमानशे । गङ्गाप्रवाहसंसक्तिमादित्यसम्भवाम् ॥१०॥ वन्तस्तरसि रम्येऽस्य हाररोचिश्छटाम्भसा । संभृते सुचिरं रेमे दिव्यश्रीकलहंसिका ॥१८॥ वक्षःश्रीगेहपर्यन्ते तस्यांसौ श्रियमापतः । जयलक्मीकृतावासौ तुङ्गौ श्रद्वालकाविव ॥१९॥ बाहू केयूरसंघट्ट'मस्णांसौ द्धे विभुः । कल्पाङ् च्रिपाविवाभीष्टफलदौ श्रीलताश्रितौ ॥२०॥ नखानुहे' सुखालोकान्' श्रियमापतः । र'दशावतारसंभुक्तकमीविश्रमदर्पणान् ॥२१॥ 'रभ्यकायमसौ नाभिम् श्रदधन्नाभिनन्दनः । सरसीमिव सावत्तां लक्मीहंसीनिषेविताम् ॥२२॥ 'रभ्यकलमधात् कान्ति जधनं तस्य सांशुकम् । नितम्बमिव भूमर्तुः सतिडच्छरदम्बुदम् ॥२३॥

लाल लाल अधरसे सहित था इसलिये फेन सहित पाँखुरीसे युक्त कमलकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १२ ॥ भगवान्की लम्बी और ऊँची नाक सरस्वती देवीके अवतरणके लिये बनाई गई प्रणालीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ १३ ॥ उनका कण्ठ मनोहररेखाएं धारण कर रहा था वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो विधाताने मुखरूपी घरके लिये उकेर कर एक सुवर्णका स्तम्भ ही बनाया हो।। १४।। वे भगवान अपने वन्नः स्थल पर महानायक अर्थात बीचमें लगे हुए श्रेष्ठ मिएसे युक्त जिस हार्यष्टिको धारण कर रहे थे वह महानायक ऋर्थात् श्रेष्ठ सेनापतिसे युक्त, गुणरूपी चत्रियोंकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान हो रही थी ।। १५ ।। जिस प्रकार सुमेर पर्वत अपनी शिखर पर पड़ते हुए भरने धारण करता है उसी प्रकार भगवान वृषभदेव अपने वज्ञःस्थलपर अतिशय देदीप्यमान इन्द्रच्छद नामक हारको धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ उस मनोहर हारसे भगवान्का वत्तः स्थल गंगा नदीके प्रवाहसे युक्त हिमालय पर्वतके तटके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ १७॥ भगवान्का वचःस्थल सरोवरके समान सुन्दर था वह हारकी किरण रूपी जलसे भरा हुआ था और उसपर दिव्य लद्मी-रूपी कलहंसी चिरकाल तक कीड़ा करती थी ॥ १८ ॥ भगवान्का वज्ञःस्थल लच्मीके रहनेका घर था उसके दोनों और ऊंचे उठे हुए उनके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो जयलद्मीके रहनेकी दो अंची अटारी ही हों ॥ १९॥ बाजूबंदके संघट्टनसे जिनके कंघे स्निग्ध हो रहे हैं और जो शोभारूपी लवासे सहित हैं ऐसी जिन भुजाओं को भगवान धारण कर रहे थे वे अभीष्टफल देनेवाले कल्पवृत्तोंके समान सुशोभित हो रही थीं।। २०॥ सुख देने वाले प्रकाशसे युक्त तथा सीधी अंगुलियोंके आश्रित भगवानके हाथोंके नखोंको मैं सममता हूँ कि वे उनके महाबल आदि दश अवतारोंमें भोगी हुई लच्मीके विलास दर्पण ही थे।। २१॥ महाराज नाभिराजके पुत्र भगवान् वृषभदेव अपने शरीरके मध्य भागमें जिस नाभिको धारण किये हुए थे वह लदमीरूपी इंसीसे सेवित तथा आवर्तसे सहित सरसीके समान सशोभित हो रही थी।। २२॥ करधनी श्रौर वस्नसे सहित भगवान्का जघनभाग ऐसी शोभा धारण

१- मायाति - ग्र॰, स॰। २ श्रुतदेव्यवतरणाय। ३ प्रवेशद्वारम्।४ ग्रीवा। ५ वक्त्रमन्दिरः। ६ उत्कीर्त्यं संघटितः। ७ सुवर्ण्भय। म् महामध्यमणियुताम्। ६ गुणावद्राजपुत्रसेनाम्। गुणाराजस्य ट॰। १० संयुक्ताम्। ११ एतन्नामकं हारविशेषम्। १२ निर्भरप्रवाहम्। १३ मुजशिखरौ। १४ केयूरसम्मर्दन- कृतन्यभुजशिखरौ। १५ पृतवान्। १६ सुखप्रकाशान्। १७ सरलाङगुलि-ग्र॰, स॰, म॰। १८ महावला- दिदशावतारे स्वनुभुक्तलक्ष्मीविलासमुकुरान्। १६ शरीरस्य मध्ये। २० काञ्चीदामसहितम्। २१ पर्वतस्य।

बभारोरुद्धयं धीरः कार्तस्वरिवभास्वरम् । लच्मीदेव्या इवान्दोलस्तम्भयुगमकमुस्चकैः ॥२४॥ जक्के मदनमातङ्गदुर्लक्वयार्गलिविश्रमे । लच्मयेवोद्धितिते भर्तुः परां कान्तिमवापताम् ॥२५॥ पादारिवन्दयोः कान्तिः ग्रस्य केनोपमीयते । त्रिजगच्छीसमारलेषसौभाग्यमदशािलनोः ॥२६॥ इत्यस्यािवरभृत् कान्तिरा लकाग्रः नलाग्रतः । नृतमन्यत्र नालक्य सा प्रतिष्ठां स्ववािक्छिताम् ॥२७॥ निसर्गसुन्दरं तस्य वपुर्वञ्चास्थिवन्यनम् । विषशस्त्राद्यसेद्यतं भेजे रुक्मादिसच्छिवि ॥२८॥ यत्र वञ्जमयास्थीिन व अवैविषतािन च । वञ्जनाराचिभन्नािन त्रत्संहननमीशितुः ॥२८॥ विषशस्त्राचिभन्नािन त्रत्संहननमीशितुः ॥२८॥ विषशस्त्राचिभन्नािन त्रत्संहननमीशितुः ॥२८॥ विषशस्त्राचिभन्नािन त्रत्संहननमीशितुः ॥३०॥ न जरास्य न खेदो वा नोपघातोऽपि जातुचित् । केवलं सुलसाङ्गतो । स्वतित्रां सहितत्येऽमहीयतः ॥३१॥ तदस्य रुक्षे गात्रं परमौदारिकाह्ययम् । महाभ्युद्यिनःश्रेयसार्थानां मूलकारणम् ॥३२॥ । स्वान्यनाम्यागानामन्यूनािधकतां श्रितम् । संस्थानमाद्यास्यासीत् चतुरस्वं समन्ततः ॥३३॥ ।

कर रहा था मानो विजली ऋौर शरद् ऋतुके वादलोंसे सहित किसी पर्वतका नितम्ब (मध्यभाग) ही हो ॥ २३ ॥ धीर वीर भगवान सुवर्णके समान देदीप्यमान जिन दो ऊरुओं ( घुटनोंसे ऊपरका भाग ) को धारण कर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी देवीके मूलाके दो ऊंचे स्तम्भ ही हों।। २४।। कामदेवरूपी हाथीके उल्लंघन न करने योग्य अर्गलोंके समान शोभाय-मान भगवान्की दोनों जंघाएं इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो रही थी मानो लद्दमीदेवीने स्वयं उबटन कर उन्हें उज्ज्वल किया हो ॥ २५ ॥ भगवान्के दोनों ही चरणकमल तीनों लोकोंकी लक्सीके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सौभाग्यके गर्वसे वहुत ही शोभायमान हो रहे थे, संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कि साथ उनकी उपमा दी जा सके।। २६।। इस प्रकार पैरोंके नखके अप्रभागसे लेकर शिरके बालोंके अप्रभाग तक भगवान्के शरीरकी कान्ति प्रकट हो रही थी श्रौर ऐसी माल्म होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह श्रपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं हुआ था इसिलये वह अनन्य गित होकर भगवान्के शरीरमें आ प्रकट हुई हो ॥ २७ ॥ भगवान्का शरीर स्वभावसे ही सुन्दर था, वज्रमय हड्डियोंके बन्धनसे सहित था, विष शस्त्र आदिसे अभेद्य था और इसीलिये वह मेरु पर्वतकी कान्तिको प्राप्त हो रहा था ॥ २८ ॥ जिस संहननमें वज्रमयी हर्ड्डियां वज्रोंसे वेष्टित होती हैं श्रौर वज्रमयी कीलोंसे कीलित होती हैं, भगवान् वृषभदेवका वही वज्रवृषभनाराचसंहनन था।।२९॥ वात, पित्त और कफ इन तीन दोषोंसे उत्पन्न हुई व्याधियाँ भगवान्के शरीरमें स्थान नहीं कर सकी थीं सो ठीक ही है वृत्त अथवा अन्य पर्वतोंको हिलाने वाली वायु मेरु पर्वतपर अपना असर नहीं दिखा सकती।।३०।। उनके शरीरमें न कभी बुढ़ापा आता था, न कभी उन्हें खेद होता था और न कभी उनका उपघात (श्रसमयमें मृत्यु) ही हो सकता था। वे केवल सुखके श्रधीन होकर पृथिवीरूपी शय्यापर पूजित होते थे।।३१।। जो महाभ्युद्यरूप मोत्तका मूल कारण था ऐसा भगवान्का परमौदारिक शरीर श्रत्यन्त शोभायमान हो रहा था॥३२॥ भगवान्के शरीरका आकार, लम्बाई-चौड़ाई श्रीर ऊँचाई श्रादि सब श्रोर हीनाधिकतासे रहित था, उनका समचतुरस्रसंस्थान था ॥ ३३ ॥

१ उत्तेजिते सत्कृते च । २-राबालाग्र-ग्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । ३ ग्राटकाग्रादारम्य । ४ नखाग्रपर्यन्तम् । ५ ग्राश्रयम् । ६- सन्द्धितम् स० । ७ वज्रमयवेष्टनैविष्टितानि । ८ वज्रनाराचकीलि-तानि । ६ वात्तिपित्तश्लेष्मजा महाव्याधयः । १० व्यष्टः प०, म० । ११ कम्पितवृद्धाराणम् । १२ भूशय्यायाम् । १३ पूज्योऽभृत् । भहीङ वृद्धौ पूजायाम् । १४ उत्सेधवलयविस्ताराणाम् । १५ समचतुरस्रम् ।

यथास्य रूपसम्पत्तिः तथा भोगैश्च प्रथे । न हि करपाङ् विपोद्धृतिः श्रनामरणभासुरा ।।३४।।
लक्षणानि वसुर्भतुः देहमाश्रित्य निर्मलम् । ज्योतिपामिव विम्बानि मेरोर्मणिययं तटम् ।।३५।।
विसुः करपतरुच्छायां बभारामरणोऽज्वलः । श्रुभानि लज्ञणान्यस्मिन् क्रुसुमानीव रेजिरे ।।३६।।
तानि श्रीवृक्षशङ्खाब्जस्वस्तिकाङ्कश्चरतोरणम् । प्रकीणंकसितच्छत्रसिंहविष्टरकेतनम् ।।३७।।
मणी कुम्भी च कूर्मश्च चक्रमिब्धः सरोवरम् । विमानभवने नागः नरनायो सृगाधिपः ।।३८।।
वाणबाणासने मेरुः सुरराट् सुरनिम्नगा । पुरं गोपुरमिन्द्वक्काँ जात्यश्वस्तालवृन्तकम् ।।३९।।
वेणुर्वीणा सृदङ्गश्च स्रजी पहांशुकापणी । स्फुरन्ति कुण्डलादोनि विचित्राभरणानि च ।।४०।।
उद्यानं फलित क्षेत्रं सुपक्षकलमाञ्चितम् । रत्नद्वीपश्च वद्यं च मही लच्मीः सरस्वती ।।४१।।
सुरमिः सौरभेयश्च चूडारत्नं महानिधिः । करपवरली हिरण्यञ्च जम्बूबुक्वश्च रिप्पत्याद्याणिए ।।४२।।
रिउद्धिन तारकाः सिद्धार्थपादपः । प्रातिहार्याण्यहार्याणि मङ्गलान्यपराणि ।।४२।।
क्षमरासं वपुर्भत्तः लज्ञणेरभिर्काजतेः । ज्योतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं बमी ।।४५।।
क्षमसणां च श्रुवं किञ्चत् श्रस्यन्तर्लक्षणं श्रुभम् । रियेतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं बमी ।।४५।।
क्षम्मणां च श्रुवं किञ्चत् श्रस्यन्तर्लक्षणं श्रुभम् । रियेतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं बमी ।।४५।।
क्षम्मणां च श्रुवं किञ्चत् श्रस्यन्तर्लक्षणं श्रुभम् । रियेतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं वमी ।।४६।।
क्षम्मणां च श्रुवं किञ्चत् श्रस्यन्तर्लक्षणं श्रुभम् । रिवेतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं वमी ।।४६।।

भगवान् व्यभदेवकी जैसी रूप-सम्पत्ति प्रसिद्ध थी वैसी ही उनकी भोगोपभोगकी सामग्री भी प्रसिद्ध थी, सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृत्तोंकी उत्पत्ति आभरगोंसे देवीप्यमान हुए विना नहीं रहती ।।३४।। जिस प्रकार समेर पर्वतके मिणमय तटको पाकर ज्योतिषी देवोंके मण्डल श्रातशय शोभायमान होने लगते हैं उसी प्रकार भगवानके निर्मल शरीरको पाकर सामुद्रिक शास्त्रमें कहे हुए लच्च अतिशय शोभायमान होने लगे थे ।।३४।। अथवा अनेक श्राभूषणोंसे उज्ज्वल भगवान् कल्पवृत्तकी शोभा धारण कर रहे थे श्रौर श्रनेक शुभ लच्चण उसपर लगे हुए फुलोंके समान सुशोभित हो रहे थे।।३६।। श्रीवच्च, शङ्क, कमल, स्वस्तिक, श्रंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, दो मीन, दो कुम्भ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्रियाँ, सिंह, बाण, धनुष, मेरु, इन्द्र, देवगंगा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, तालवन्त-पंखा, बाँसुरी, वीणा, मृदंग, मालाएँ, रेशमी वस्त्र, दुकान, कुण्डलको श्रादि लेकर चमकते हुए चित्र-विचित्र श्राभूषण, फल सहित उपवन, पके हुए वृत्तोंसे सुशोभित खेत, रत्नद्वीप, वज्र, पृथिवी, लद्दमी, सरस्वती, कामधेनु, वृषभ, चूड़ामणि, महानिधियां, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड़, नचत्र, तारे, राजमहत्त, सूर्यादिक घेह, सिद्धार्थ वृत्त, आठ प्रातिहार्य, और आठ मंगल द्रव्य, इन्हें आदि लेकर एक सौ श्राठ लच्चा और मसूरिका श्रादि नौ सौ व्यञ्जन भगवानुके शरीरमें विद्यमान थे ॥३७-४४॥ इन मनोहर श्रीर श्रेष्ठ लन्नणोंसे व्याप्त हुआ भगवानका शरीर ज्योतिषी देवोंसे भरे हुए आकाश-रूपी श्रांगनकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥४४॥ चूँिक उन तचाणोंको भगवानका निर्मत शरीर स्पर्श करनेके लिये प्राप्त हुआ था इसलिये जान पड़ता है कि उन लच्नागोंके अन्तर्लचाण कुछ शुभ अवश्य थे ॥४६॥ रागद्धेषरहित जगद् गुरु भगवान् वृषभदेवके अतिशय कठिन मनरूपी घरमें लहमी जिस प्रकार-बड़ी कठिनाईसे श्रवकाश पा सकी थी।। भावार्थ-

१ — तोरगाः द०, स०। २ प्रकीर्णकं चामरम्। ३ सुरिवमाननागालयो । ४ गजः। ५ वंशः। ६ स्नागणः पण्यवीयी। ७ फिलनं द०, ल०। ८ कामधेनुः। ६ वृषमः। १० जम्बूद्वीपः। ११ गरुडः। १२ नक्षत्राणि। १३ प्रकीर्णकतारकाः। १४ — दिपाः म०। १५ स्वामाविकानि । १६ —परागपि द०, स०। १७ स्नन्तर्लेक्गोन । १८ लक्ष्णैः।

सरस्वती वियास्वार्मात् कीर्त्तश्चाकत्व वित्तनी । लच्मी तिडिल्लतालीली सन्द्रप्रेभीव सोऽवहत् ।।४६।। तिदीयरूपलावयवर्षीवनादिगुणीद्रमेः । चाकृष्टा जनतानेत्र मुझा नान्यत्र हेसिरे ।।४६।। नीभिराजोऽन्यदा द्वष्टा योजनारम्भमीशितुः । पिरिणायियतुं देविमिति चिन्तां सनस्यधात् ॥५०॥ देवोऽयमितिकान्ताङ्गः कास्य स्याच्चित्तहारिणी । सुन्दरी मन्दरागेऽस्मिन् प्रारम्भो दुर्घटो ख्यम् ॥५९॥ च्यपि चास्य महानस्ति "प्रारम्भस्तीर्थवर्त्तने । सोऽतिवर्त्तीव गन्धेमः नियमात्प्रविशेद्वनम् ॥५९॥ व्यापि काललविधः स्याद् यावदस्य तपस्यितुम् । तावत्कलत्रमुचितं चिन्त्यं 'ठोकानुरोधतः ॥५३॥ ततः पुण्यवर्ता काचिद् उचिताभिजना वर्षः । कलहंसीव निष्पङ्कम् च्यस्यावसतु मानसम् ॥५४॥ इति निश्चित्य लच्मीवान् नाभिराजोऽतिसंभ्रमी । रिन्सान्त्वमुपस्त्येदम् च्यवोचद्वद्रतां वरम् ॥५५॥ देव किञ्चिद्विचन्नामि' सावधानमितः श्रणु । त्वयोपकारो लोकस्य करणीयो जगत्पते ॥५६॥ हिरण्यगर्भस्त्वं धाता जगतां त्वं स्वभूरसि' । रिनममाग्रं त्वदुत्पत्तौ पितृम्मन्या यतो वयम् ॥५७॥

भगवान खभावसे ही वीतराग थे राज्यलदमीको प्राप्त करना श्रच्छा नहीं समऋते थे ॥४७॥ भग-वानुको दो स्त्रियाँ ही अत्यन्त प्रिय थीं एक तो सरस्वती और दूसरी कल्पान्तकाल तक स्थिर रहनेवाली कीर्ति। लक्ष्मी विद्युत् लताके समान चंचल होती है इसलिये भगवान् उसपर बहुत थोड़ा प्रेम रखते थे ॥४८॥ भगवान्के रूप-लावण्य, शैवन आदि गुग्रारूपी पुष्पोंसे आकृष्ट हुए मनुष्योंके नेत्ररूपी भौरे दूसरी जगह कहीं भी रमण नहीं करते थे— आनन्द नहीं पाते थे ॥४९॥ किसी एक दिन महाराज नाभिराज भगवानकी यौवन श्रवस्थाका प्रारम्भ देखकर अपने मनमें उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ।।४०।। कि यह देव अतिराय सुन्दर शरीरके धारक हैं, इनके चित्तको हरण करनेवाली कौन सी सुन्दर स्त्री हो सकती है ? कदाचित् इनका चित्त हरेगा करनेवाली सुन्दर स्त्री मिल भी सकती है, परन्तु इनका विषयराग अत्यन्त मन्द है इसलिये इनके विवाहका प्रारंभ करना ही कठिन कार्य है। । प्री। और दूसरी बात यह है कि इनका धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेमें भारी उद्योग है इसलिये ये नियमसे सब परिश्रह छोड़कर मत्त हस्तीकी नाई वनमें प्रवेश करेंगे अर्थात् वनमें जाकर दीचा धारण करेंगे ॥४२॥ तथापि तपस्या करनेके लिये जब तक इनकी काललब्धि आती है तब तक इनके लिये लोकव्यवहारके अनुरोधसे योग्य स्त्रीका विचार करना चाहिये ॥ ४३॥ इसलिये जिस प्रकार हंसी निष्पंक अर्थात् कीचड़-रहित मानस (मानसरोवर)में निवास करती है उसी प्रकार कोई योग्य और कुलीन स्त्री इनके निष्पंक अर्थात् निर्मल मानस (मन)में निवास करे ॥५४॥ यह निश्चय कर लद्मीमान् महाराज नाभिराज बड़े ही आदर और हर्षके साथ भगवानुके पास जाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान्से शान्तिपूर्वक इस प्रकार कहने लगे कि ॥४४॥ हे देव, मैं स्रापसे कुछ कहना चाहता हूँ इसिलये श्राप सावधान होकर सुनिये। श्राप जगत्के श्रधिपति हैं इसिलये श्रापको जगत्का उपकार करना चाहिये।।५६।। हे दंव, आप जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा हैं तथा स्वभू हैं अर्थात् अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी उत्पत्तिमें हम लोग माता-पिता हैं यह केवल एक छल

१ पुष्पैः । २ जगतां नेत्र- प०, द० । ३ विवाहियतुम् । ४ विवाहोपक्रमः । ५ स्रातिक्रमण् शीलः । विश्वज्ञलतया वर्तमान इत्यर्थः । ६ तपोवनम् । ७ तपस्यन्तु प०, ल० । तपःसिन्तु स०, स्रा । तपस्कर्तम् । द जनानुवर्तनात् । ६ योग्यकुलाः । १० सामसहितम् । 'सामसान्त्वमधो समौ' इत्यभिषानात् । स्राथवा सान्त्वम् स्रातिमधुरम् 'स्रात्यर्थमधुरं सान्त्वं सङ्गतं हृदयङ्गमम्' इत्यभिषानात् । ११ वक्तुमिन्छामि । १२ स्वयम्भूः । १३ व्याजमात्रम् । १४ पितृमन्या स्रा०, प०, म०, ल० ।

यथार्कस्य समुद्भूतो निमित्तमुद्यावलः । स्वतस्तु भास्वानुद्याति तथैवास्मद् भवानिष ॥५८॥ गर्भगेहे शुचो मातुः त्वं दिच्ये पद्मिष्वष्ट । निधाय स्वां परां शक्तिम् उस्तृतो विश्वकांऽस्यतः ॥५९॥ गुरुश्रुवोऽहं "तहेव त्वामित्यभ्यर्थये" विश्वम् । मितं विधेहि लोकस्य "सर्जनं प्रति सन्प्रति ॥६०॥ त्वामादिपुरुपं हृद्रा लोकोऽन्येवं प्रवर्तताम् । महतां मार्गर्वात्तन्यः प्रजाः सुप्रजसो "ह्यम् ॥६९॥ ततः कलत्रमन्नेष्टं परिखेतुं मनः कुरु । प्रजासन्तिरेवं हि "नोच्छेत्स्यति विदांवर ॥६२॥ प्रजासन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसन्तिः । "मनुष्व मानवं" धर्मं ततो देवेममच्युत् । ॥६३॥ देवेमं गृहिषां धर्मं विद्धि दारपरिष्रहम् । सन्तानरच्यो यत्नः कार्यो हि गृहमेधिनाम् । ॥६४॥ त्वया गुरुर्मतोऽयं चेत् जनः । केनापि हेतुना । वचो नोल्लङ्क्यमेवास्य नेष्टं हि गुरुलङ्कनम् ॥६५॥ इत्युद्येषं गिरं धोरो "च्यरंसीचामिपाय्वः । देवस्तु सिस्मतं तस्य वचः प्रत्येच्छ्दोत्रिति ॥६६॥ किमेतित्यत्वाचिण्यं कि प्रजानुप्रहेषिता । । विश्वोगः कोऽपि वा ताह्य् वेनेच्छत्ताहशं वशो ॥६७॥ ततोऽस्यानुमति चात्वा विश्वङ्को नाभिभूपतिः । महद्विवाहकल्याणम् प्रकरोत्परया मुदा ॥६८॥ सुरेन्द्रानुमतात्कन्ये सुशीले चारुल्क्ष्ये। । विश्वो सुरुविश्वाकारे विश्वरामास नाभिराट् ॥६८॥ सुरेन्द्रानुमतात्कन्ये सुशीले चारुल्क्ष्ये। । विश्वराकारे विश्वरामास नाभिराट् ॥६८॥

ही है।।५७। जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेमें उदयाचल निमित्त मात्र है क्योंकि सूर्य स्वयं ही इदित होता है उसी प्रकार आपकी उत्पत्ति होनेमें हम निमित्त मात्र हैं क्योंकि आप स्वयं ही जन्मन हुए हैं ॥५८॥ आप माताके पवित्र गर्भगृहमें कमलरूपी दिव्य आसन पर अपनी उत्कृष्ट शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए हैं इसलिये आप वास्तवमें शरीररहित हैं।।४६।। हे देव. यद्यपि में आप हा यथार्थमें पिता नहीं हूं, निमित्त मात्रसे ही पिता कहलाता हूँ तथापि मैं आपसे एक अभ्यर्थना करता हूँ कि श्राप इस समय संसारकी सृष्टिकी श्रीर भी श्रपनी वृद्धि लगाइये।।६०।। ब्याय आदिपुरुष हैं इसलिये आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति करेंगे क्योंकि जिनके उत्तम संतान होनेवाली है ऐसी यह प्रजा महापुरुषों केही मार्गका अनुगमन करती है ॥६१॥ इसलिये हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, आप इस संसारमें किसी इष्ट कन्याके साथ विवाह करनेके लिये मन कीजिये क्योंकि ऐसा करनेसे प्रजाकी सन्तितिका उच्छेद नहीं होगा ॥६२॥ प्रजाकी सन्तितका उच्छेद नहीं होने पर धर्मकी सन्तित बढती रहेगी इसिल्ये हे देव. मनुष्योंके इस अविनाशीक विवाहरूपी धर्मको अवश्य ही खीकार कीजिये ॥६३॥ हे देव. आप इस विवाह कार्यको गृहस्थांका एक धर्म समिमिये क्योंकि गृहस्थोंको सन्तानकी रचामें प्रयत्न अवस्य ही करना चाहिये।।६४।। यदि श्राप सुभे किसी भी तरह गुरु मानते हैं तो श्रापको मेरे वचनोंका किसी भी कारणसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये क्योंकि गुरुत्रोंके बचनोंका उल्लंघन करना इष्ट नहीं है ॥६५॥ इस प्रकार वचन कहकर धीर वीर महाराज नाभिराज चुप हो रहे श्रीर भगवान्ने हँसते हुए 'श्रोम्' कहकर उनके वचन खीकार कर लिये श्रर्थात् विवाह कराना स्वीकृत कर लिया ॥६६॥ इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले भगवान्ने जो विवाह करानेकी स्वीकृति दी थी वह क्या उनके पिताकी चतुराई थी, अथवा प्रजाका उपकार करनेकी इच्छा थी अथवा वैसा कोई कर्मींका नियोग ही था।।६७। तदनन्तर भगवानकी अनुमति जानकर नाभिराजने नि:शंक होकर बड़े हर्षके साथ विवाहका बड़ा भारी उत्सव किया ॥६८॥ महाराज नाभिराजने इन्द्रकी अनुमतिसे सुर्शील, सुन्द्र लज्ञणोंवाली, सती और मनोहर आकारवाली दो कन्याओंकी

१ ग्रस्मतः । २ भवत्सम्बन्धिनीम् । ३ निःशरीरः, शरीररहितः इत्यर्थः । ४ कारणात् । ५ प्रार्थये । ६ सृष्टिः । ७ सुपुत्रवत्यः । ८ एवं सित । ६ विच्छित्रा न भविष्यति । १० जानीहि । ११ मनुसम्बन्धिनम् । १२ देवैनमच्युतम् ग्रा०, प०, द०, स० । देवेनमच्युतम् ल० । १३ ग्रहमिधना द० । १४ पितैति मतः । १५ ग्रहमित्यर्थः । १६ तृष्णीस्थितः । १७ तथास्तु । ग्रोमेवं परमं मते । १८ नियमेन कर्तव्यः । १६ मत्वा प०, द०, म०, ल० । २० पतित्रते । २१ यथाचे ।

तन्त्रीं कच्छत्त्वाकच्छजाभ्यों सीन्ये पतिवरं । 'यशस्वती सुनन्दास्ये स प्वं' पर्यणीनयत् ॥००॥ पुरः पुरुगुणो देवः 'परियेतेति संश्रमात् । परं कत्याणमातेतुः सुराः प्रीतिपरायणाः ॥७१॥ परयन्दािणमृहीत्यों 'ते नाभिराजः सनािभिभः' । ससं समतुप्तपायः 'लोकथर्ममियो जनः ।।७२॥ पुरुदेवत्य कत्वाणे अत्वेती तृतोय सा । दारकर्मणि पुत्राणां प्रीत्युक्त्रणें हि योपिताम् ॥७३॥ 'विद्या स्म वस्ते देवी पुत्रकत्वाणसम्पदा । कत्त्येन्दोतिवान्भोधिवेता कत्त्वोलमाित्तनी ।।७४॥ पुरोविवाहकत्याचे प्रीति भेजे जनोऽखितः । 'श्वभोगिततया भोक्तः' भोगांत्रजेको 'श्वरुप्यते '। ॥७५॥ प्रमोदाय नृत्रोकस्य न परं स महोत्सवः । स्वर्लोकस्यािप सम्प्रोतिम अतनोदत्नीयस्म्यं ॥७६॥ परोक्त चारुजक्वे ते ' मृदुपाद्वयोत्रहे । 'श्वभोणिनावरेणािप' कायेनाजयतां जगत् ॥७७॥ 'वराशहे तन्द्यौं रोमराजिं' तनीयसीम् । ययत्तां कामगन्धेभमद्ञुति 'भिवािप्रमाम्' ॥७८॥ गामि कामरात्रवैककृपिकां विस्तः स्म ते । रोमराजीवतामुलवद्यां 'पालीिमवािमतः ॥७९॥

याचना की ।।६९।। वे दोनों कन्याएँ कच्छ महाकच्छकी बहिनें थीं, बड़ी ही शान्त श्रौर यौवनवती थीं: यशस्वी झौर सुनन्दा उनका नाम था। उन्हीं दोनों कन्याश्रोंके साथ नाभिराजने भगवान्का विवाह कर दिया ॥७०॥ श्रेष्ठ गुणोंको धारण करनेवाले भगवान वृषभदेन विवाह कर रहे हैं इस हर्षसे देवोंने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्तम उत्सव किये थे।।७१।। महाराज नाभिराज अपने परिवारके लोगोंके साथ, दोनों पुत्रवधुत्रोंको देखकर भारी संतुष्ट हुए सो ठीक ही है क्योंकि संसारी जनोंको विवाह त्रादि लौकिक धर्म ही प्रिय होता है ॥७२॥ भगवान वृषभदेवके विवाहोत्सवमें मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हुई थी सी ठीक ही है, पुत्रके विवाहोत्सवमें स्त्रियोंको अधिक प्रेम होता ही है। । ७३।। जिस प्रकार चन्द्रमाकी कलासे लहरों की मालासे भरी हुई समुद्रकी बेला बढ़ने लगती है उसी प्रकार भाग्योदयसे प्राप्त होनेवाली पुत्रकी विवाहोत्सवरूप सम्पदासे मरुदेवी बढ़ने लगी थी ॥७३।। भगवानके विवाहोत्सवमें सभी लोग आनुन्दको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है। मनुष्य स्वयं ही भोगोंकी तृष्णा रखते हैं इसलिये वे स्वामीको भोग स्वीकार करते देखकर उन्हींका छानुसरण करने लगते हैं ॥७४॥ भगवानुका वह विवाहोत्सव केवल मनुष्य-लोककी प्रीतिके लिये ही नहीं हुआ था, किन्तु उसने स्वर्गलोकमें भी भारी प्रीतिको विस्तृत किया था।।७६॥ भगवान् वषभदेवकी दोनों महादेवियाँ उत्कृष्ट ऊरुख्रों, सुन्दर जंघास्रों श्रौर कोमल चरण-कमलोंसे सहित थीं। यद्यपि उनका सुन्दर कटिभाग अधर अर्थात नीचा था (पत्तमें नाभिसे नीचे रहनेवाला था) तथापि उससे संयुक्त शरीरके द्वारा उन्होंने समस्त संसारको जीत लिया था।।७७।। वे दोनों ही देवियाँ श्रत्यन्त सुन्दर थीं उनका उदर कुश था और उस कुश उदर पर वे जिस पतली रोम राजिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके मदकी अप्रधारा ही हो।।७८। वे देवियाँ जिस नाभिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामरूपी रसकी क्रपिका ही हो अथवा

१ कृशाङ्यो । २ भगिन्यो । ३ स्वयंवरे । ४ सरस्वती अ०, स० । ५ एते अ०, प०, म०, द०, ल० । ६ दारपिरप्रही भविष्यति । ७ विवाहिते । ८ बन्धुभिः । ६ लौकिकधर्म । १० श्रानन्देन । ११ स्वभोगहितत्वेन । १२ भर्तुः । १३ लोकेऽनु— प० । १४ अनुवर्तते । अनोरुध कामे दिवादिः । १५ भ्युषीम् । १६ कन्ये । १७ शोभनजधनेन । १८ नाभेरधःकायोऽधरःकायस्तेन । ध्वनौ नीचेनापि कायेन । १६ उत्तमे, उत्तमस्त्रियो । 'वरायेहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरवर्तिंनी ।' इत्यभिधानात् । २० —राजीं द०, स० । २१ मदप्रवाहम् । २२ श्रेष्ठाम् । २३ श्रालबालम् ।

स्तनावजङ्गर्मले दीर्घरोमराज्येकनालके । ते पिद्यान्यावियाधत्तां नीलचूचुकपट्पदे ॥८०॥

श्वित्ताहारेण तन्नृनं तपस्तेपे स्वनामजम् । यतोऽवाप स तत्कण्ठकुचस्पर्शसुखामृतम् ॥८१॥

एकावल्या स्तनोपान्तस्पिशन्या ते दिरेजतुः । सल्येव कण्ठसङ्गिन्या स्वच्छ्या <sup>१</sup>स्निग्धमुक्तया ॥८२।।

हार नचन्नमालाल्यं ते स्तनान्तरलम्बिनम् । दधतुः कुचसंस्पर्शोद् हसन्तमिव रोचिषा ॥८२।।

सृद् भुजलते चार्व्या विधिषातां सुसंहते । नलांशुकुसुमोद्भेदैः दधाने हसितश्रियम् ॥८४।।

मुखेन्दुरेनयोः कान्तिम् श्रधान्मुग्धिस्ततांशुभिः । उद्योत्स्नालचर्मां समातन्वन् जगतां कान्तदर्शनः ॥८५।।

सुपचमणी तयोर्नेत्रे रेजाते स्निग्धतारके । यथोत्पत्ते समुत्फुल्ले केसरालग्नषट्पदे ॥८६।।

'नामकमीविनिर्माण्यस्विरे सुभुयोभु वी । चापयष्टिरनङ्गस्य भानुगतुमलं तराम् ॥८०।।

रोमराजीकपी लताके चारों श्रोर वंधी हुई पाल ही हो।।७९। जिस प्रकार कमलिनी कमलपुष्पकी बोंडियोंको धारण करती है उसी प्रकार वे देवियाँ स्तनक्ष्मी कमलकी बोंडियोंको धारण
कर रही थीं, कमलिनियोंके कमल जिस प्रकार एक नालसे सहित होते हैं उसी प्रकार उनके
स्तनक्ष्मी कमल भी रोमराजिक्ष्मी एक नालसे सहित थे श्रीर कमलों पर जिस प्रकार भों रे बैठते
हैं उसी प्रकार उनके स्तनक्ष्मी कमलोंपर भी चूचुकक्ष्मी भों रे बैठे हुए थे। इस प्रकार वे दोनों
ही देवियाँ ठीक कमलिनियोंके समान सुशोभित हो रही थीं।।८०॥ उनके गलेमें जो मुक्ताहार
श्राथात् मोतियोंके हार पड़े हुए थे, माल्म होता है कि उन्होंने श्रवश्य ही श्रापने नामके श्रनुसार
(मुक्त + श्राहार) श्राहार त्याग श्रार्थात् उपवासक्ष्म तम तपा था श्रीर इसीलिये उन मुक्ताहारोंने
श्राम क्या था।।५१॥

गलेमें पड़े हुए एकावली अर्थात् एक लड़के हारसे वे दोनों ऐसी शोभायमान हो रहीं थीं मानो किसी सखीके सम्बन्धसे ही शोभायमान हो रही हों; क्योंकि जिस प्रकार सखी स्तनोंके समीपवर्ती भागका स्पर्श करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके स्तनोंके समीपवर्ती भागका स्पर्श कर रही थी, सखी जिस प्रकार कंठसे संसर्ग रखती है अर्थात् कंठालिंगन करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके कंठसे संसर्ग रखती थी खर्थात् कंठमें पड़ी हुई थी, सखी जिस प्रकार स्वच्छ अर्थात् कपटरहित-निर्मलहृद्य होती है उसी प्रकार वह एकावली भी स्वच्छ-निर्मल थी श्रौर सली जिस प्रकार स्निग्धमुक्ता होती है अर्थात् स्नेही पतिके द्वारा छोड़ी - भेजी जाती हैं उसी प्रकार वह एकावली भी स्निग्धमुक्ता थी अर्थात् चिकने मोतियोंसे सहित थी। । दे देवियाँ अपने स्तनोंके बीचमें लटकते हुए जिस नत्तत्रमाला अर्थात् सत्ताईस मोतियोंके हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे ऐसा मालूम होता था मानो स्तनोंका स्पर्श कर आनन्दसे हँस ही रहा हो ॥ ५३॥ वे देवियाँ नखोंकी किरगों रूपी पुष्पोंके विकाससे हास्यकी शोभाको धारण करनेवाली कोमल, सुन्दर श्रौर सुसंगठित भुजलतात्र्योंको धारण कर ही थीं।। ८४।। उन दोनोंके मुखरूपी चन्द्रमा भारी कान्तिको धारण कर रहे थे, वे अपने सुन्दर मन्द हास्यकी किरणोंके द्वारा चाँदनीकी शोभा बढ़ा रहे थे, श्रीर देखनेमें संसारकी बहुत ही सुन्दर जान पड़ते थे।। ५५।। उत्तम बरौनी श्रीर चिकनी अथवा स्नेहयुक्त तारोंसे सहित उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके केश-पर भ्रमर आ लगे हैं ऐसे फूले हुए कमल ही हों।। ८६।। सुन्दर भौंहोंवाली उन देवियोंकी दोनों भौहें नामकर्मके द्वारा इतनी सुन्दर बनी थीं कि कामदेवकी धनुषलता भी उनकी बराबरी

१ मौक्तिकहारेख । २ इव । ३ मुक्ताहारनामभवम् । ४ मस्रण्मुक्तया । पत्ते प्रियतमप्रेषितया । ५ स्राधत्तामित्यर्थः । ६ विकासैः । ७ कनीनिके । ८ नामकर्मकरण् । नामकर्मणा विनिर्माणं तेन रुचिरे इत्यर्थः । ६ स्रानुकर्तुं म् ।

नीलोत्पलवतंसेन त्रकर्णो द्यतुः श्रियम् । मिथः प्रमित्सुने वोच्चेः श्रायति नयनाब्जयोः ॥ द्या। ते ललाटतटालम्बान् श्रलकान् हेतुर्भ्यम् । सुवर्णपट्टपर्यन्तलिचिनेन्दोपलित्वः ॥ द्या। 'स्रस्तस्रक्कवरीबन्धः तयोरुत्मे लितो जनैः । कृष्णाहिरिव श्रुक्लाहिं निगीर्यं पुनलदिरन् ॥ १०॥ इति स्वभावमधुराम् श्राकृति भूषणोज्जवलाम् । द्याने द्यतुर्लीलां कल्पवरूपोः स्फुरित्वषोः ॥ १॥ इष्ट्वेनयोरदो रूपं जनानामतिरित्यभूत् । एताभ्यां निर्जिताः सत्यं ख्रियम्मन्याः सुरिख्यः ॥ १॥ इष्ट्वेनयोरदो रूपं जनानामतिरित्यभूत् । एताभ्यां निर्जिताः सत्यं ख्रियम्मन्याः सुरिख्यः ॥ १२॥ स्व ताभ्यां कोर्तिलच्मीभ्यामिव रेजे वरोत्तमः । ते च तेन सहानद्यौ वाद्विनेव "समीयतुः ॥ १२॥ सरूपे समुति कान्ते ते मनो जहतुर्विभोः । मनोभुव इवारोपं जिगीपोर्वेजयन्तिके ॥ १॥ १॥ तयोरिव मनस्तेन रिक्षतं भुवनेशिना । हारयष्ट्योरिवारक्तं मिणना मध्यसुद्वुचा ॥ १५॥ बहुशो भग्नमानोऽपि । व्यत्रुर्शेऽस्य मनोभवः । चचार् १ गृदसञ्चार । कारणं तत्र चिन्त्यताम् ॥ १६॥ नृतमेनं प्रकाशास्मा व व्यद्शुं हृदिशयोऽचमः । श्रनङ्गतां तदा भेजे सोपाया हि जिगीषवः । ॥ १॥ ॥ ।

नहीं कर सकती थीं ।। ८० ।। उन महादेवियोंके कान नीलकमलरूपी कर्ण-भूषणोंसे ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो नेत्रक्षी कमलोंकी अतिशय लम्बाईको परस्परमें नापना ही चाहते हों।। ५५।। वे देवियाँ अपने ललाट-तट पर लटकते हुए जिन अलकोंको धारण कर रही थीं वे सवर्णपट्टकके किनारे पर जड़े हुए इन्द्रनील मिण्योंके समान श्रत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।। ८ ।। जिनपरकी पुष्पमालाएँ ढीली होकर नीचेकी स्रोर लटक रही थीं ऐसे उन देवियोंके केशपाशों के विषयमें लोग ऐसी उत्प्रेचा करते थे कि मानो कोई काले साँप सफेद साँपको निगलकर फिरसे उगल रहे हों।। ९०।। इस प्रकार स्वभावसे मधुर और आभूषणोंसे उज्ज्वल आकृतिको धारण करनेवाली वे देवियाँ कान्तिमती कल्पलतात्रोंकी शोभा धारण कर रही थीं।। ९१।। इन दोनोंके उस सुन्दर रूपको देखकर लोगोंकी यही बुद्धि होती थी कि वास्तवमें इन्होंने अपने श्रापको स्त्री माननेवाली देवाङ्गनात्रोंकी जीत लिया है।। ६२।। वरोंमें उत्तम भगवान वृषभदेव उन देवियोंसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कीर्ति और तदमीसे ही शोभायमान हो रहे हों श्रौर वे दोनों भगवान्से इस प्रकार मिली थीं जिस प्रकारकी महानदियाँ समुद्रसे मिलती हैं ।। ६३ ।। वे देवियां बड़ी ही रूपवती थीं, कान्तिमती थीं, सुन्दर थीं और समस्त जगत्को जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाके समान थीं और इसीलिये ही उन्होंने भगवान वृषभ-देवका मन हरण कर लिया था ॥ १४॥ जिस प्रकार बीचमें लगा हुआ कान्तिमान पद्मराग मिए हारयष्टियोंके मध्यभागको अनुरंजित अर्थात लाल वर्ण कर देता है उसी प्रकार उत्कट कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान् वृषभदेवने भी उन देवियोंके मनको अनुरंजित-प्रसन्न कर दिया था ॥ ९५ ॥ यद्यपि कामदेव भगवान वृषभदेवके सामने अनेक बार अपमानित हो चुका था तथापि वह गुप्त रूपसे अपना संचार करता ही रहता था। विद्वानोंको इसका कारण स्वयं विचार लेना चाहिये।। १६।। मालूम होता है कि कामदेव स्पष्ट रूपसे भगवान्को बाधा देनेके लिये समर्थ नहीं था इसलिये वह उस समय शरीररहित अवस्थाको प्राप्त हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि विजयकी इच्छा करनेवाले पुरुष अनेक उपायोंसे सहित होते हैं - कोई न कोई

१ नीलोत्पलावतंसेन प०, ल०। २ प्रमातुभिच्छुना। ३ दधतुः। ४ गलितः। ५ उद्गितन् स्र०, प०, द०, स०। ६ नरोत्तमः स्र०, स०। ७ सङ्गमीयतः। ८ समानरूपे। १ चरित स्म। एतेन प्रभोर्मा- हात्म्यं व्यज्यते। तत्र तयोः सौभाग्यं व्यङ्ग्यम्। १२ -सञ्चारकारणं- स्र०, प०। १३ व्यक्तस्वरूपः। १४ जेतुभिच्छुनः।

श्रनङ्गस्वेन 'तन्न्नम् एनयोः प्रविशन् वपुः । हुर्गाश्रित इवानङ्गो विन्याधेनं स्वसायकैः ॥९८॥ ताभ्यामिति समं भोगान् भुञ्जानस्य जगद्गुरोः । कालो महानगादेकल्यावत् सतत्वणैः ॥९८॥ श्रथान्यदा महादेवी सौधे सुप्ता यशस्वित । स्वप्नेऽपश्यन् महीं प्रस्तां मेरं सूर्यं सोहुपम् ॥१००॥ सरः सहंसमिन्धश्च विल्वद्वीचिकमैक्षत । स्वप्नान्ते च व्यबुद्धासौ पठन् मागधिनःस्वनैः ॥१०१॥ स्वं विबुध्यस्य कल्याणि कल्याणशतमागिनि । प्रवोधसमयोऽयं ते सहाव्जिन्या एतश्रियः ॥१०२॥ स्वं विबुध्यस्य कल्याणि कल्याणशतमागिनि । प्रवोधसमयोऽयं ते सहाव्जिन्या एतश्रियः ॥१०२॥ सुदे तवाम्य भ्यासुः इमे स्वप्नाः शुभावहाः । महीमेलद्यीनद्वर्कसरोवरपुरस्तराः ॥१०३॥ नमस्सरोवरेऽन्विष्यं विदं तिमिरशैवलम् । खेदादि अधुनाभ्येति शशिहंसोऽस्त पादपम् ॥१०४॥ ज्योस्नांभिति विदं तीर्वा ताराहंस्यो नमो हदे । नूनं 'निलेतुमस्ताहेः शिखराण्याश्रयन्त्यम् ॥१०५॥ विदाक्षणायितैनेत्रैः कोकीनां 'त्सेर्थमीचितः । तद्दिष्टदृषितात्मेव विधुविच्छायतां गतः ॥१०६॥ प्रयाति यामिनी यामा विवान्वेतुं पुरोगतान् । ज्योस्नांशुकेन संवष्टय तारासर्वस्वमात्मनः ॥१०७॥ इतोऽस्तमेति शीतांशुः इतो भास्वानुदीयते । संसाररस्येव वैचिव्यम् उपदेष्टं समुद्यतौ ॥१०८॥

उपाय अवश्य करते हैं ॥ ९७ ॥ अथवा कामदेव शरीररहित होनेके कारण इन देवियों के शरीरमें प्रितिष्ट हो गया था और वहाँ किलेके समान स्थित होकर अपने बाणों के द्वारा अगवान् को घायल करता था॥ ६८ ॥ इस प्रकार उन देवियों के साथ भोगों को भोगते हुए जगद्गुरु भगवान् वृषभ-देवका वड़ा भारी समय निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे चण भरके समान बीत गया था॥ ६६ ॥

त्र्यथानन्तर किसी समय यशस्वती महादेवी राजमहलमें सो रही थीं। सोते समय उसने स्वप्नमें प्रसी हुई पृथिवी, सुमेर पर्वत, चन्द्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरीवर तथा चञ्चल लहरों वाला समुद्र देखा। स्वप्न देखनेके बाद मंगल-पाठ पढ़ते हुए बन्दीजनोंके शब्द सुनकर वह जाग पड़ी ।। १००-१०१ ।। उस समय वन्दीजन इस प्रकार मंगल-पाठ पढ रहे थे कि हे दसरोंका कल्याण करनेवाली श्रीर स्वयं सैकड़ों कल्याणोंको प्राप्त होनेवाली देवि, श्रव तू जाग; क्योंकि तू कमलिनीके समान शोभा धारण करनेवाली है-इसलिये यह तेरा जागनेका समय है। भावार्थ-जिस प्रकार यह समय कमलिनीके जागृत-विकसित होनेका है, उसी प्रकार तुम्हारे जागृत होनेका भी है।। १०२।। हे मातः, पृथिवी, मेरु, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा घौर सरोवर छादि जो अनेक मंगल करनेवाले शुभ स्वप्न देखे हैं वे तुम्हारे आनन्दके लिये हों।। १०३।। हे देवि, यह चन्द्रमारूपी हंस चिरकाल तक आकाशरूपी सरोवरमें अन्धकाररूपी शैवालको खोजकर अब खेदिखन्न होनेसे ही मानो अस्ताचलरूपी वृत्तका आश्रय ले रहा है। अर्थात् अस्त हो रहा है ॥ १०४ ॥ ये तारारूपी हंसियाँ आकाशरूपी सरोवरमें चिरकाल तक तैरकर अब मानो निवास करनेके लिये ही अस्ताचलकी शिखरोंका आश्रय ले रही हैं-अस्त हो रही हैं।। १०४॥ हे देवि, यह चन्द्रमा कान्तिरहित हो गया है, ऐसा मालूम होता है कि रात्रिके समय चक-वियोंने निद्राके कारण लाल वर्ण हुए नेत्रोंसे इसे ईर्घ्याके साथ देखा है इसलिये मानो उनकी दृष्टिके दोष से ही दूषित होकर यह कान्तिरहित हो गया है।। १०६॥ हे देवि, अब यह रात्रि भी अपने नत्तत्ररूपी धनको चाँदनीरूपी वस्त्रमें लपेटकर भागी जा रही है, ऐसा मालूम होता है मानो वह स्थागे गये हुए (बीते हुए ) प्रहरोंके पीछे ही जाना चाहती हो ॥ १०७ ॥ इस स्रोर यह चन्द्रमा अस्त हो रहा है और इस अोर सूर्यका उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो

१ वा नून- ग्रा०, प०, स०, द०, म०, ल०। २ नित्योत्सवैः । ३ चलवीचिक- ग्रा०, प०, द०, म०, स०, छ०। ४ -पुरोगमाः प०। ५ रेऽबीच्य ट०। ग्रानुपाय्य। ६ ग्रामिगच्छिति। ७ ग्रास्त-गिरिवृत्तम्। ८ तरणं कृत्वा। ६ वस्तुम् । १० ईर्ष्यया सहितम्। ११ रजनी। १२ प्रहरान्। १३ 'ई गतौ' उदयतीत्यर्थः।

तारका गगनास्भोधो मुक्ताफलनिमश्रियः । 'श्रह्योवनिलेनेमा विलीयन्ते गतिव्वः ॥१०९॥
सिरतां सेकतादेव चक्रवाको 'रुवन् रवन् । श्रन्विच्छति निजां कान्तां निशाविरहविक्लवः ।।११०॥
श्रयं हंसयुवा हंस्या सुषुप्सितः समं सितः । सृणालशकलेनाङ्गं कण्ड्यंश्रव्चुलिम्बना ।।१११॥
श्रविज्ञनीयमितो धत्ते विकसत्पङ्कजाननम् । इतश्र म्लानिमासाद्य नन्नास्येयं कुमुद्रतो ।।११२॥
सरसां पुलिनेष्वेताः 'कुर्यः कुर्वते रुतम्' । युष्मन्नपुरसंवादि तारं मधुरमेव च ।।११३॥
स्वनीडादुत्पतन्यद्य कृतकोलाहलस्वनाः । प्रभातमङ्गलानीव पठन्तोऽमी शकुन्तयः ।।११४॥
श्रवाप्तक्षेणसंस्कारां 'व्पिरचीणदृशा इमे । काञ्चकीयेस्समं दीपा यान्ति कालेन मन्दताम् ।।११४॥
इतो निजगृहे देवि व्वन्मङ्गलविधित्सया'र । कुञ्जवामनिकाप्रायः परिवारः प्रतीच्छिति<sup>र ।।११६॥</sup>
विमुञ्ज शयनं तस्मात् नदीपुलिनसिक्षमम् । इसीव राजहंसस्य<sup>१३</sup> वल्लमा मानसाश्रया ॥११७॥
इत्युच्वैवन्दिकृन्देषु पठत्मु समयोचितम् । प्राथोधिकानकथ्वानैः सा विनिद्राभवष्कुनैः ।।११८॥
विमुक्तश्यना चैषा कृतमङ्गलत्वज्ञना । प्रष्टुकामा स्वर्ष्टानां स्वप्नानां तस्वतः फलम् ॥११९॥

ये संसारकी विचित्रताका उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुए हों ।। १०८ ।। हे देवि, आकाशरूपी समुद्रमें मोतियोंके समान शोभायमान रहनेवाले ये तारे सूर्यक्षी वड्वानलके द्वारा कान्ति-रहित होकर विलीन होते जा रहे हैं।। १०६ ।। रातभर विरहसे व्याकुल हुआ यह चकवा नदीके बाल के टीले पर स्थित होकर रोता रोता ही अपनी प्यारी स्त्री चकवीको दुँढ़ रहा है ॥ ११०॥ हे सति, इधर यह जवान हंस चोंचमें दबाये हुए म्याल-खण्डसे शरीरको खुजलाता हुआ हंसीके साथ शयन करना चाहता है।। १११।। हे देवि, इधर यह कमितनी अपने विकसित कमल रूपी मुखको धारण कर रही है और इधर यह क्रमुदिनी मुरमाकर नम्रमुख हो रही है, त्रार्थात मुरमाये हुए कुमुद्को नीचा कर रही है।। ११२।। इधर तालावके किनारों पर ये कुरर पिचयोंकी क्षियां तुम्हारे नूपुरके समान उच और मधुर शब्द कर रही हैं।। ११३।। इस समय ये पत्ती कोलाहल करते हुए अपने अपने घोंसलोंसे उड़ रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो प्रातःकालका मंगल-पाठ ही पढ रहे हों।। ११४।। इधर प्रात:कालका समय पाकर ये दीपक कंचिकयों (राजात्रोंके अन्त:पुरसें रहनेवाले वृद्ध या नपुंसक पहरेदारों) के साथ साथ ही मन्द्ताको प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार इंचुकी खियोंके संस्कारसे रहित होते हैं उसी प्रकार दीपक भी प्रातःकाल होने पर स्त्रियोंके द्वाराकी हुई सजावटसे रहित हो रहे हैं श्रीर कंचुकी जिस प्रकार परिचीण दशा अर्थात् वृद्ध अवस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दीपक भी परिचीण दशा अर्थात चीण बत्तीवाले हो रहे हैं ॥ ११५ ॥ हे देवि, इधर तुम्हारे घरमें तुम्हारा मंगल करनेकी इच्छासे यह कुञ्जक तथा वामन त्रादिका परिवार तुम्हारी प्रतीचा कर रहा है।। ११६॥ इसिलये जिस प्रकार मानसरोवर पर रहनेवाली, राजहंस पत्तीकी प्रिय वल्लभा-हंसी नदीका किनारा छोड़ देती है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेवके मनमें रहनेवाली श्रौर उनकी प्रिय वल्लभा तू भी शय्या छोड़ ।। ११७।। इस प्रकार जब वंदीजनोंके समूह जोर जोरसे मंगल-पाठ पढ रहे थे तब वह यशस्वती महादेवी जगानेवाले दुन्दुभियोंके शब्दोंसे धीरे धीरे निद्रारहित हुई—जाग उठी ॥ ११८॥ अौर शय्या छोड़कर प्रातःकालका मंगलस्तान कर प्रीतिसे रोमांचितशरीर हो अपने देखे हुए स्वप्नोंका यथार्थ फल पूछनेके लिये संसारके प्राणियोंके हृदयवर्ती श्रंधकारको

१ सूर्यसारियः । २ कूजन कूजन् । ३ विह्नलः । ४ शियतुर्गिम्ब्युति । ५ भो पतिव्रते । ६ उत्क्रोशाः । 'उत्क्रोशकुररौ समौ' इत्यिभधानात् । ७ रुतिम् प० । ८ सदृशम् । ६ स्त्रीसम्बन्धः । १० परिच्हीया-वर्तिका । परिनष्टवयस्काः । ११ विधातुमिन्छ्या । १२ पश्यित । स्त्रागन्छ्यति वा तिष्ठति वा । १३ राजश्रे छस्य राजहंसस्य च [राजहंसास्तु ते चञ्चूचरसौः लोहितैः सिताः ।' इत्यमरः]

प्रीतिकण्टिकता नेजे पश्चिनीवानकं मुद्रुचम् । प्राण्यनाथं जगत्प्राण्यस्वान्तर्वा विभुम् ॥१२०॥ तमुपेत्य सुखासीना स्वोचिते अद्रविष्टरे । लक्ष्मीरिव रुचि भेजे भर्तु रभ्यण्वित्तिनी ॥१२१॥ सा पत्ये स्वप्नमालां तां यथादष्टं न्यवेदयत् । दिव्यचक्षुरसौ देवः स्तत्फलानीत्यभाषत् ॥१२२॥ त्वं देवि पुत्रमासासि गिरीन्द्रात् चक्रवित्तमम् । तस्य प्रतापितामकः शास्तीन्दुः कान्तिसम्पदम् ॥१२२॥ सरोजाचि सरोदष्टेः ग्रसौ पङ्कजवासिनीस् । वोढा 'व्यूढोरसा पुण्यलक्ष्मणाङ्कितविष्रदः ॥१२४॥ महीप्रसनतः कृत्स्नां महीं सागरवाससम् । प्रतिपालयिता देवि विश्वराट् तव पुत्रकः ॥१२५॥ सागरायरमाङ्गोऽसौ तरिता जन्मसागरस् । ज्यायान्पुत्रशतस्यायम् इच्वाकुकुलनन्दनः ॥१२६॥ द्वति श्रुत्वा वचो भत्तुः सा तदा प्रमदोदयात् । वश्चे जलघेवेंला यथेन्दौ समुदेण्यति ॥१२७॥ ततः सर्वाधिसिद्धस्थो योऽसौ व्याव्रवरः सुरः । सुवाहुरहमिन्द्रोऽतः चुत्वा तद्रभैमावसत् ॥१२६॥ सा गर्भमवहद् देवी देवाद् दिव्यानुभावजम् । येन नासहताक्केञ्च साक्षाणन्तमम्बरे ॥१२९॥ सापरयस्त्वमुखच्छायां वीरस्रसिदर्णे । तत्र 'प्रातीपिकीं स्वां च छायां नासोढ मानिनी ॥१३०॥ ग्रन्तवैर्तायपरयत् तां पतिरुत्सुकया दशा । जलगर्भाविवास्भोदमालां काले शिखावलः ॥१३६॥।

दूर करनेवाले अतिशय प्रकाशमान और सबके स्वामी भगवान वृषभदेवके समीप उस प्रकार पहुँची जिस प्रकार कमलिनी संसारके सध्यवर्ती अन्धकारको नष्ट करनेवाले और अतिशय प्रकाशमान् सूर्यके सन्मुख पहुँचती है।।११६-१२०॥ भगवान्के समीप जाकर वह महादेवी अपने योग्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठ गई उस समय महादेवी साचात् लदमीके समान सुशो-भित हो रही थी।। १२१।। तद्नन्तर, उसने रात्रिके समय देखे हुए समस्त स्वप्न भगवानसे निवेदन किये और घटि हात-रूपी दिव्य नेत्र धारण करनेवाले भगवानने भी नीचे लिखे श्रतुसार उन स्वप्नोंका फल कहा कि ।। १२२ ।। हे देवि, स्वप्नोंमें जो तूने सुमेर पर्वत देखा है उससे माल्म होता है कि तेरे चकवर्ती पुत्र होगा। सूर्य उसके प्रतापको और चन्द्रमा उसकी कान्ति रूपी सम्पदाको सूचित कर रहा है ॥ १२३ ॥ हे कमलनयने, सरोवरके देखनेसे तेरा पत्र अनेक पवित्र तत्त्रणोंसे चिह्नितशरीर होकर अपने विस्तृत वत्तः स्थल पर कमलवासिनी-लक्मीको धारण करनेवाला होगा ॥ १२४ ॥ हे देवि, पृथिवीका ब्रसा जाना देखनेसे मालूम होता है कि तुम्हारा वह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्रक्षपी वश्वको धारण करनेवाली समस्त पृथिवीका पालन करेगा ।। १२४ ।। श्रीर समुद्र देखनेसे प्रकट होता है कि वह चरमशरीरी होकर संसार-रूपी समुद्रको पार करनेवाला होगा । इसके सिवाय इच्वाकु वंशको आनन्द देनेवाला वह पुत्र तेरे सौ पुत्रोंमें सबसे क्येष्ठ पुत्र होगा ।। १२६ ।। इस प्रकार पतिके वचन सुनकर उस समय वह देवी हर्षके उदयसे ऐसी वृद्धिको प्राप्त हुई थी जैसी कि चन्द्रमाका उदय होने पर समुद्रकी वेला वद्धिको प्राप्त होती है ॥ १२७॥

तद्नन्तर राजा श्रितगृद्धका जीव जो पहले व्याघ्र था, फिर देव हुआ, फिर सुवाहु हुआ श्रोर फिर सर्वार्थसिद्धिमें श्रहमिन्द्र हुआ था वहांसे च्युत होकर यशस्वती महादेवीके गर्भमें आकर निवास करने लगा॥१२८॥ वह देवी भगवान् वृषभदेवके दिव्य प्रभावसे उत्पन्न हुए गर्भको धारण कर रही थी। यही कारण था कि वह अपने ऊपर आकाशमें चलते हुए सूर्यको भी सहन नहीं करती थी॥१२६॥ वीर पुत्रको पैदा करनेवाली वह देवी अपने मुखकी कान्ति तलवारक्तपी दर्पणमें देखती थी और श्रितशय मान करनेवाली वह उस तलवारमें पड़ती हुई अपनी प्रतिकृत छायाको भी नहीं सहन कर सकती थी॥१३०॥ जिस प्रकार वर्षोका समय आनेपर मयूर जलसे भरी हुई मेघमालाको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते हैं उसी प्रकार भगवाम्

१ पुरुषाय । २ श्रवधिज्ञानदृष्टिः । ३ 'क्कुटि' । लब्धा भविष्यसि । ४ विशालम् । ५ सागरवासनाम् व० । ६ प्रतिकृलाम् । ७ मयूरः ।

रत्नगभेंव सा भूमिः फलगभेंव वर्ला । तेजोगभेंव दिक्प्राची नितरां रुचिमानशे । ११३२।।
सा मन्दं गमनं भेजे मिण्कुट्टिमभूमिषु । हंसीव न्पुरोदारशिक्षानैर्मकुमािषणी । ११३३।।
सावष्टमभपदन्यासैः सुद्रयन्तीव सा धराम् । स्वभुक्त्यै मन्थरं वातम् अभजन् मिण्मूमिषु । ११३४।।
उदरेऽस्या वलीभक्को नादश्यत् यथा पुरा । अभक्कं तत्सुतस्येव दिग्जयं सूचयन्नसौ । ११३५।।
नीलिता तत्कुचापाग्रम् आस्पृशद् गर्भसंभवे । गर्भस्थोऽस्याः सुतोऽन्येषां निर्दहेन्न्वेनसुन्नतिम् । ११३६।।
दोहदं परमोदातम् आहारे सन्दिमा रुचेः । सालसं गतमायासात् अस्ताक्कं रायनं सुवि । ११३७।।
सुलमापायहु गयडान्तं वीन्नणं सालसेन्नितम् । आपायलाधरं वक्त्रं स्वस्ताक्कं रायनं सुवि । ११३८।।
इत्यस्या गर्भचिह्नानि मनः पत्युररञ्जयन् । वन्नधे च शनैर्गभों द्विपच्छक्तीररञ्जयन् । ११३८।।
नवमासेष्वतीतेषु तदा सा सुषुवे सुतम् । प्राचीवाक्कं रुपुरत्नेजःपरिवेषं महोदयम् । ११४०।।
शुभे दिने शुभे लग्ने योगे दुल्दुराह्मये । सा प्रासोष्ट सुताग्रण्यं स्कुरत्साम्राज्यलन्नणम् । ११४१।।

वृषभदेव भी उस गर्भिणी यशस्वती देवीको बड़ी ही उत्सक दृष्टिसे देखते थे।।१३१॥ यशस्वती देवी; जिसके गर्भमें रत्न भरे हुए हैं ऐसी भूमिके समान, जिसके मध्यमें फल लगे हुए हैं ऐसी बेलके समान, अथवा जिसके मध्यमें सूर्यक्षी तेज छिपा हुआ है ऐसी पूर्व दिशाके समान अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो रही थी।।१३२।। वह रत्नखचित पृथिवीपर हंसीकी तरह नुपरोंके उदार शब्दोंसे मनोहर शब्द करती हुई मन्द मन्द गमन करती थी।।१३३॥ जड़ी हुई जमीनपर स्थिरतापूर्वक पैर रखकर मन्द्गतिसे चलती हुई वह यशस्वती ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथिवी हमारे ही भोगके लिये है ऐसा मानकर उसपर महर ही लगाती जाती थी।।१३४॥ उसके उररपर गर्भावस्थासे पहलेकी तरह ही गर्भावस्थामें भी वलीभंग अर्थात् नाभिसे नीचे पड़नेवाली रेखाओंका भंग नहीं दिखाई देता था श्रीर उससे मानो यही सूचित होता था कि इसका पुत्र अभंग नाशरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यद्यपि स्त्रियोंके गर्भावस्थामें उद्रकी वृद्धि होनेसे वलीभंग हो जाता है परन्तु विशिष्ट स्त्री होनेके कारण यशस्वतीके वह चिह्न प्रकट नहीं हुआ था) ॥१३५॥ गर्भधारण करनेपर उसके स्तनोंका अभ्रभाग काला हो गया था और उससे यही सचित होता था कि उसके गर्भमें स्थित रहनेवाला बालक अन्य-रात्रुओं की उन्नतिको अवश्य ही जला देगा—नष्ट कर देगा ।।१३६।। परम उत्क्रष्ट दोहला उत्पन्न होना, श्राहारमें रुचिका मन्द पड़ जाना, त्रालस्य सहित गमन करना, शरीरको शिथिल कर जमीनपर सोना, मुखका गालों तंक कुछ कुछ सफेद हो जाना, आलस भरे नेत्रोंसे देखना, अधरोष्ठका कुछ सफेद और लाल होना, श्रौर मुखसे मिट्टी-जैसी सुगंध श्राना । इस प्रकार यशस्वतीके गर्भके सब चिह्न भगवान् वृषभ-देवके मनको अत्यन्त प्रसन्न करते थे और शत्रुओंकी शक्तियोंको शीघ ही विजय करता हुआ वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ता जाता था ॥१३७-१३६॥ जिसका मण्डल देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण है अगैर जिसका उद्य बहुत ही बड़ा है ऐसे सूर्यको जिस प्रकार पूर्व दिशा उत्पन्न करती है उसी प्रकार नौ महीने व्यतीत होनेपर उस यशस्वती महादेवीने देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण और महापुरायशाली पुत्रको उत्पन्न किया ॥१४०॥ भगवान् वृषभदेवके जन्म समयमें जो शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ चन्द्रमा और शुभ नक्तत्र आदि पड़े थे वे ही शुभ दिन आदि उर समय भी पड़े थे, अर्थात् उस समय, चैत्र कृष्ण नवमीका दिन, मीन लग्न, ब्रह्मयोग, धन राशिका चन्द्रमा श्रीर उत्तराधादनत्त्रत्र था। उसी दिन यशस्वती महादेवीने सम्राट्के शुभ लच्चणोंसे

१ —मानसे प०, अ०, ल०। २ गमनम्। —यातं मिण्कुहिमभूमिषु म०, ल०। ३ आहमेवं-मन्ये। ४ गतमायासीत् प०, द०, छ०। ५ वीक्षितं सालसेक्षणम् प०, आ०, द०, स०, छ। ६ परिवेष-महोदयम् आ०, प०, स०। ७ योगेन्दुभपुराह्वये प०, म०, द०। योगे धुरुधुराह्वये आ०, स०। ८ प्रासौष्ट म०, प०, ल०।

श्राश्वित्य पृथिवीं दोश्याँ यदसाबुद्पचत । ततोऽस्य सार्वभौसत्वं जगुर्नेमित्तिकास्तदा ॥१४२॥ सुतेन्दुनातिसौग्येन व्यचुतच्छवैरीन सा । बालाक्केंण पितुश्चासीद् दिवसस्येन दीसता ॥१४३॥ पितामहो च तस्याम् प्रमोदं परमीयतुः । यया सबेलो जलधिः उद्ये शशिनक्षिक्षोः ॥१४४॥ तां तदा वर्धयामासुः पुर्ग्याक्षीभिः पुरन्धिकाः । सुखं प्रसूच्व पुत्राणां शतिमत्यधिकोत्सवः ॥१४५॥ तदानग्दमहाभेर्यः प्रहताः कोणकोटिभिः । दध्वनुध्वनदम्भोद्गभीरं नृपमन्दिरे ॥१४६॥ तुर्टापटहभरलवर्यः पण्वास्तुण्वास्तदा । सशङ्क्षकाहलास्तालाः प्रमदादिव सस्वनुः ॥१४७॥ तदा सुरभिरम्लानिः श्रपतत् कुसुमोत्करः । दिवो देवकरोन्मुक्तो अमद्भ्रमरसेवितः ॥१४८॥ मदुर्भन्दमन्देन मन्दाररजसा ततः । ववौ श्रवावा रजसाम् श्रप्छटाशिशो मक्त् ॥१४६॥ जयेत्यमानुपी वाक्च जजुम्भे पथि वार्सुचाम् । जीवेति दिश्च दिव्यानां वाचः पप्रथिरे भृशम् ॥१५५०॥ वर्दमानलयेर्नृतम् श्रारप्तत जिताप्सरः । नर्त्तक्यः सुरनर्त्वयो व्यक्तिस्त्यो जिताः ॥१५१॥ पुरर्वाध्यस्तदा रेजः चन्दनाम्भरछटोचिताः । कृताभिरुपशोभाभिः प्रहसन्त्यो दिवः श्रियम् ॥१५२॥ स्त्वतिरुप्तिन्यासाः पुरे रेजुगुँहै गृहे । इन्द्रचापतिद्वहल्लो 'ललितं द्यतोऽम्बरे ॥१५३॥

शोभायमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१॥ वह पुत्र श्रपनी दोनों भुजाश्रोंसे पृथिवीका आलिंगन कर उत्पन्न हुआ था इसलिये निमित्तज्ञानियोंने कहाथा कि वह समस्त पृथिवीका श्रधिपति—श्रर्थात् चक्रवर्ती होगा ॥१४२॥ वह पुत्र चन्द्रमाके समान सौम्य था इसलिये माता-यशस्वती उस पुत्ररूपी चन्द्रमासे रात्रिके समान सुशोभित हुई थी, इसके सिवाय वह पुत्र प्रातःकालके सूर्यके समान तेजस्वी था इसलिये पिता-भगवान् वृषभदेव उस बालकरूपी सूर्यसे दिनके समान देदीप्यमान हुए थे ॥१४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उद्य होनेपर अपनी बेला सहित समुद्र हर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार पुत्रका जन्म होनेपर उसके दादा और दादी अर्थात् महारानी मरुदेवी और महाराज नाभिराज दोनों ही परम हर्षको प्राप्त हुए थे।।१४४॥ उस समय अधिक हर्षित हुई पतिपुत्रवती स्त्रियाँ 'तूं इसी प्रकार सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर' इस प्रकारके पवित्र आशीर्वोदोंसे उस यशस्वती देवीको बढ़ा रही थीं ॥१४४॥ उस समय राजमन्दिरमें करोड़ों दण्डोंसे ताड़ित हुए आनन्दके बड़े बड़े नगाड़े गरजते हुए मेघोंके समान गम्भीर शब्द कर रहे थे।।१४६।। तुरही, दुन्दुभि, मल्लरी, सहनाई, सितार, शंख, काहल और ताल आदि श्रनेक बाजे उस समय मानो हर्षसे ही शब्द कर रहे थे-बज रहे थे ॥१४७॥ उस समय सुगन्धित, विकसित, भ्रमण करते हुए भौरोंसे सेवित श्रौर देवोंके हाथसे छोड़ा हुश्रा फूलोंका समृह आकाशसे पड़ रहा था— बरस रहा था ॥१४८॥ कल्पवृत्तके पुष्पोंकी भारी परागसे भरा हुआ, धूलिको दूर करनेवाला और जलके छींटोंसे शीतल हुआ सुकोमल वायु मन्द मन्द बह रहा था।।१४९॥ उस समय आकाशमें जय जय इस प्रकारकी देवोंकी वार्णी बढ़ रही थी और देवियोंके 'चिरंजीव रहो' इस प्रकारके शब्द समस्त दिशाश्रोंमें श्रतिशय रूपसे विस्तारको प्राप्त हो रहे थे ॥१४०॥ जिन्होंने श्रपने सौन्द्र्यसे श्रप्सराश्रोंको जीत लिया है और जिन्होंने अपनी नृत्यकलासे देवोंकी नर्तिकयोंको श्रनायास ही पराजित कर दिया है ऐसी नृत्य करनेवाली स्वियाँ बढ़ते हुए तालके साथ नृत्य तथा संगीत प्रारम्भ कर रही थीं।।१४१।। उस समय चन्द्नके जलसे सींची गई नगरकी गलियाँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो अपनी सजावटके द्वारा स्वर्गकी शोभाकी हँसी ही कर रही हों ॥१५२॥ उस समय त्राकाशमें इन्द्रधनुष त्रौर विजलीरूपी लताकी सुन्द्रताको धारण करते हुए रत्ननिर्मित तोरणोंकी

१ रजसामपनेता। २ देवानाम् । ३ कियाविशेषण्म् । ४ यामिः नर्तकीभिः । ५ शोभाम् ।

कु'तर द्भावलो रत्नच्णें भूँ मो महोदराः । कुम्मा हिरयमया रेजुः रो'क्साब्जिपहिताननाः ॥१५४॥ तिस्मन्नियोत्सवे सासीत् पुरी सर्वेव सोत्सवा । यथाविधवृद्धौ संबुद्धि याति वेलाश्रिता नदी ॥१५५॥ न 'दीनोऽभूत्तदा कश्चित् 'नदीनोदकभूयसीम् । दानधारां नृपेन्द्रेभे मुक्तधारं प्रवर्षति ॥१५६॥ इति प्रमोदमुत्पाद्य पुरे सान्तः पुरे परम् । वृष्णमादेरसी बालः प्रालेयद्यतिष्वययो ॥१५७॥ प्रमोद्धभरतः प्रेमिनिभरा बन्धुता तदा । तमाह्वद्वरतं भावि समस्तभरताधिपम् ॥१५८॥ तज्ञाना भारतं वर्षमिति हासीजनास्पदम् । हिमाद्देरासमुद्राच क्षेत्रं चक्रभृताभिदम् ॥१५९॥ स तन्त्रनपरमानन्दं बन्धुता कुमुदाकरे । धुन्वन् वैरिकुलक्ष्वान्तम् श्रवृधद् बाल्चन्द्रमाः ॥१६०॥ सत्यन्वयन्नसी मातुः स्तन्यं गयद्वितं मुद्धः । समुद्धिरन् यशो दिश्च विभजन्ति विद्युते ॥१६१॥ सिमतैश्च हिसतैर्मुग्धेः सर्पणैर्मिण्भूमिषु । रण्मन्मनालिपतैः पित्रोः स सम्प्रीतिमजीजनत् ॥१६२॥ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः गुणानां सहजन्मनाम् । रप्तृनं ते तस्य सोदर्याः तद्वृद्ध्यनुविधायिनः ॥१६२॥ श्रन्तप्राशनचौलोपनयनादीननुक्रमात् । क्रियाविधीन्विधानज्ञः स्रष्टैवास्य निस्प्रवान् ॥१६४॥ ततः क्रमभुवो बाल्यकौमारान्तर्भुवो मिदाः । सोऽतीत्य यौवनावस्थां प्रापदानिन्दनीं दशाम् ॥१६५॥

मुन्दर रचनाएँ घर घर शोभायमान हो रही थी ।।१४३।। जहाँ रह्नोंके चूर्णसे अनेक प्रकारके रंगाविलयोंकी रचना की गई है ऐसी भूमिपर बड़े बड़े उदरवाले अनेक सुवर्णकलश रक्खे हुए थे। उन कलशोंके मुख सुवर्णकमलोंसे ढके हुए थे इसिलये वे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे ॥१४४॥ जिस प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेकी नदी भी वृद्धिको प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनेसे वह समस्त श्रयोध्या नगरी उत्सवसे सहित हो रही थी।।१४४॥ उस समय भगवान् वृषभदेवरूपी हाथी समुद्रके जलके समान भारी दानकी धारा (सुवर्ण त्रादि वस्तुत्रोंके दानकी परम्परा, पत्तमें- मद जलकी धारा) बरसा रहे थे इसलिये वहाँ कोई भी दरिद्र नहीं रहा था।।१४६॥ इस प्रकार अन्तःपुर सहित समस्त नगरमें परम श्रानन्दको उत्पन्न करता हुआ वह बालकरूपी चन्द्रमा भगवान् वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उदय हुआ था ॥१४७॥ उस समय प्रेमसे भरे हुए बन्धुऋोके समूहने बड़े भारी हुई से, समस्त भरत नेत्रके श्रधिपति होनेवाले उस पुत्रको 'भरत' इस नामसे पुकारा था ॥१४८॥ इतिहासके जानने-वालोंका कहना है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं ऐसा यह हिमवत् पर्वतसे लेकर समुद्र पर्य-न्तका चक्रवर्तियोंका चेत्र उसी 'भरत' पुत्रके नामके कारण भारतवर्ष रूपसे प्रसिद्ध हुत्रा है ॥१४६॥ वह बालकरूपी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कुमुदोंके समूहमें आनन्दको बढ़ाता हुआ और शत्रुओंके कुल-रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ बढ़ रहा था।।१६०।। माता यशस्वतीके स्तनका पान करता हुआ वह भरत जब कभी दूधके कुरलेको बार बार उगलता था तब वह ऐसा देदी प्यमान होता था मानो अपना यश ही दिशाओं में बाँट रहा हो ॥१६१॥ वह बालक मन्द् मुसकान, मनोहर हास, मिए-मयी भूमिपर चलना श्रौर श्रव्यक्त मधुर भाषण श्रादि लीलाश्रोंसे माता पिताके परम हर्षको उत्पन्न करता था ।।१६२।। जैसे जैसे वह बालक बढ़ता जाता था वैसे वैसे ही उसके साथ साथ उत्पन्न हुए - स्वाभाविक गुण भी बढ़ते जाते थे, ऐसा मालूम होता था मानो वे गुण उसकी सुन्द्रता पर मोहित होनेके कारण ही उसके साथ साथ बढ़ रहे थे।।१६३।। विधिको जाननेवाले मगवान् बृषभदेवने अनुक्रमसे अपने उस पुत्रके अन्नप्राशन (पिह्ली बार अन्न खिलाना), चौल ( मुंडन ) और उपनयन ( यज्ञोपवीत ) आदि संस्कार स्वयं किये थे ॥ १६४ ॥ तद्नन्तर उस भरतने कम क्रमसे होनेवाली बालक और कुमार अवस्थाके बीचके अनेक भेद व्यतीत कर

१ कृतरङ्गावलौ स्नाव, प०, प०, प०, प०, ल०। २ हेमकमल । ३ दरिद्रः। ४ समुद्रोदकम्। ५ प्रमोदातिशयात् । ६ बन्धुसमूहः। ७ इहकाले । ८ पिबन्। ६ चीरम्। १० स्रव्यक्तवचनैः। ११ इव। १२ सहोदराः। सौन्दर्यात् म०, ल०।

तदेव १ पैनृकं वातं सहाकान्तितिष्टपम् । तदेवास्य वपुर्दोप्तं तदेव हसितं स्मितम् ।।१६६।।
सैव वाणी कला सैव सा विद्या सैव च द्युतिः । तदेव शीलं विज्ञानं सर्वमस्य तदेव तत् ।।१६७।।
इति तन्मयतां प्राप्तं पुत्रं दृष्ट्वा तदा प्रजाः । श्रात्मा व पुत्रनामासीद् श्रध्यगीषत स्तृतम् ।।१६८।।
पित्रा व्याख्यातरूपादिगुणः प्रत्यचमन्मथः । स सम्मतः सतामासीत् स्वैगुणिराभि गामिकैः ।।१६९।।
भनोर्मनोऽप्यन् प्रीतौ मनुरेवोद्गतः सुतः । मनो मनोभवाकारः प्रजानामध्युवास सः ।।१७०।।
जयलक्ष्म्यानपायिन्या वपुस्तस्यातिभास्वरम् । पुञ्जोकृतमिवैकत्र चात्रं तेजो विदिच्यते ।।१७१।।
दिव्यमानुषतामस्य व्यापयद्वपुर्काजतम् । तेजोमयैरिवारव्यम् श्रणुभिव्यं सुतत्रत्मम् ॥१७२।।
तस्योत्तमाङ्गसुनुङ्गमौलिरनाश्चरेणलम् । सच्लिकमिवाद्गीन्द्रशिखरं मृशमसुतत् ।।१७२।।
कमोन्नतं सुवृत्तञ्च शिरोऽस्य रुक्वेतराम् । धात्रा निवेशितं दिव्यम् श्रातपत्रमिव श्रियः ।।१७४।।
शिरोऽस्याकुञ्चतं रिनग्धिवनोलेकं जमुर्द्धजम् । विनीलरनविन्यस्त शिरस्त्राणिकचत् ।।१७५।।
ऋज्वीं सनोवचकाववृत्तिसुद्वहतः प्रभोः । केशान्तानिलसङ्काशान् भेजे क्रटिलता परम् ।।१७६।।
स्मेरं दक्तावृत्तं तस्य दशनाभीषुकेसरम् । बभौ सुरिभिनःश्वासपवनाहृत्वव्यत्मम् ।।१७७।।

नेत्रोंको त्रानन्द देनेवाली युवावस्था प्राप्त की ॥ १६४ ॥ इस भरतका त्रपने पिता भगवान् वृषभ देवके समान ही गमन था, उन्हींके समान तीनों लोकोंका उल्लंघन करनेवाला देदीप्यमान शरीर था और उन्होंके समान यन्द हास्य था ।। १६६ ।। इस भरतकी वाणी, कला, विद्या, द्युति, शील और विज्ञान आदि सब कुछ वही थे जो कि उसके पिता भगवान् वृषभदेवके थे ॥१६०॥ इस प्रकार पिताके साथ तन्मयताको प्राप्त हुए भरत-पुत्रको देखकर उस समय प्रजा कहा करती थी कि 'पिताका त्र्यात्मा ही पुत्र नामसे कहा जाता है' श्रियात्मा वै पुत्रनामासीद ] यह बात बिलकुल सच है।। १६८।। स्वयं पिताके द्वारा जिसके रूपादि गुणोंकी प्रशंसा की गई है जो साचात् कामदेवके समान है ऐसा वह भरत अपने मनोहर गुर्गोंके द्वारा सज्जन पुरुषोंको बहुत ही मान्य हुआ था।। १६६।। वह भरत पन्द्रहवें मनु भगवान् वृषभनाथके मनको भी अपने प्रेमके आधीन कर लेता था इसलिये लोग कहा करतें थे कि यह सोलहवाँ मनु ही उत्पन्न हुआ है और वह कामदेवके समान सुन्दर आकारवाला था इसलिये समस्त प्रजाके मनमें निवास किया करता था।। १७०।। उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होनेवाली विजयलदमीसे सदा देदीव्य-मान रहता था इसलिये ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी एक जगह इकट्टा किया हुआ चित्रयोंका तेज ही हो ।। १७१ ।। 'यह कोई अलौकिक पुरुष है' [ 'मनुष्य रूपधारी देव है' ] इस बातको प्रकट करता हुआ भरतका बलिष्ठ शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो वह तेज रूप परमाराष्ट्रश्रोंसे ही बना हुआ हो ॥ १७२ ॥ अत्यन्त ऊँचे मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी किर्गोंसे शोमायमान उसका मस्तक चुलिका सहित मेरूपर्वतकी शिखरके समान अतिशय शोभायमान होता था।। १७३।। क्रम क्रमसे ऊँचा होता हुआ उसका गोल शिर ऐसा अच्छा शोभायमान होता था मानो विधाताने [ वच्चःस्थल पर रहनेवाली ] लच्चमीके लिये चत्र ही बनाया हो ॥ १७४ ॥ कुछ कुछ टेढ़े, स्निग्ध, काले श्रौर एक साथ उत्पन्न हुए केशोंसे शोभायमान उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो उसपर इन्द्रनील मिएकी बनी हुई टोपी ही रखी हो ॥ १७५ ॥ भरत अपने मन वचन कायकी प्रवृत्तिको बहुत ही सरल रखता था इसलिये जान पड़ता था कि उनकी कुटिलता उसके अमरके समान काले केशोंके अन्त भागमें ही जाकर रहने-लगी ।। १७६ ।। दाँतोंकी किरएों रूपी केशरसे सहित और सुगन्धित श्वासोच्छासकी पवनके द्वारा भ्रमरोंका आह्वान करनेवाला उसका प्रकृत्लित मुखकमल बहुत ही शोभायमान होता था ॥१७७॥

१ पितृसम्बन्धि । २ गमनम् । ३ पितृस्वरूपताम् । ४ पित्रा सह । ५ —रामिरामकैः श्रा०, प०, स०, द० । ६ पुरोः । ७ ईषद्वकः । ८ युगपङजातम् । हस्वोन्नतरहिता इत्यर्थः । ९ रचितम् ।

मुखनस्य सुखालोकम् ग्रावण्डपरिमण्डलम् । श्याङ्गमण्डलस्याधात् लच्मी'मस्मूण्यकान्तिकम् ।।१७८।। कर्णाभरण्डी'मांशु पिरवेपेण दिचुते । मुखेन्दुरस्य दन्तोस्र'चिन्द्रकामभितः किरन् ।।१७९।। रभौ दीसिधिधौ कान्तिः विकातश्च महोत्यले । इति व्यस्ता गृणाः प्रापुः तदास्य 'सहयोगिताम् ।।१८०॥ शशी परिक्षयी पद्मः सङ्गोचं वात्यनुक्षपम् । "सदाविकासि पूर्णञ्च तन्मुलं क्वोपसीयते ।।१८१॥ जितं सदा विकालिन्या तन्मुलाव्यस्य शोभया । प्रस्थितं वनवासाय मन्ये वनजमुज्ज्वलम् ।।१८२॥ विलोक्य विकसत्कान्ती तत्कपोलौ हिमद्युतिः । तिग्मांशोरं शवो नृनं 'विनिर्माणाङ्गतां गताः ।।१८३॥ विलोक्य विकसत्कान्ती तत्कपोलौ हिमद्युतिः । स्वपराजयनिर्वेदाद् गतः शङ्के क्लङ्किताम् ॥१८४॥ भूलते लिलते तस्य लीलां दथतुर्क्ःजताम् । वैजयन्त्यादिवोत्थिसं मदनेन जगजये ॥१८५॥ सुखप्राङ्गणपुष्पोपहारः शाहत'विङ्गुलः । नेत्रोत्यलविकासोऽस्य पप्रथे प्रथयन् मुदम् ॥१८५॥ तरलापाङ्गभासास्य सभुताविष लिङ्कतौ । कर्णो लोलात्मनां प्रायो नातुरलङ्कयोऽस्ति कश्चन ॥१८०॥

अथवा उसका मुख पूर्ण चन्द्रभण्डलकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डलके देखनेसे सुख होता है उसी प्रकार उसका मुख देखनेसे भी सबको सुख होता था जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल अखण्ड गोलाईसे सहित होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्रखण्ड गोलाईसे सहित था श्रौर जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल अख़रड कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी अख़रडकान्तिसे युक्त था।। १७८॥ चारों श्रोर दाँतोकी किरगों रूपी चाँदनीको फैलाता हुआ उसका मुखरूपी चन्द्रमा कर्णभूषणकी देदीप्यमान किरणोंके गोल परिमण्डलसे बहुत ही शोभायमान होता था ॥ १७९ ॥ सूर्यमें दीप्ति, चन्द्रमामें कान्ति और कमलमें विकास इस प्रकार ये सव गुण अलग <del>ब्रलग रहते हैं परन्तु भरतके मुखपर वे सव गुण सहयोगिताको प्राप्त हुए थे ब्रथीन् साथ साथ</del> विद्यमान रहते थे॥ १८०॥ चन्द्रमा चयसे सहित है श्रीर कमल प्रत्येक रात्रिमें संकोचको प्राप्त होता रहता है परन्तु उसका मुख सदा विकसित रहता था श्रौर कभी संकोचको प्राप्त नहीं होता था-पूर्ण रहता था इसलिये उसकी उपमा किसके साथ दी जावे ? उसका मुख सर्वथा अनुपम था।। १८१।। ऐसा मालूम होता है कि उसका मुखकमल सदा विकसित रहनेवाली लदमीसे मानो हार ही गया था अतएव वह वन अथवा जलमें निवास करनेके लिये प्रस्थान कर रहा था।। १८२॥ पट्टबन्धके उचित और अतिशय कान्तियुक्त उसके ललाटके बननेमें अवश्य ही सूरजकी किरएों सहायक सिद्ध हुई थीं ॥ १८३ ॥ शोभायमान कान्तिसे युक्त उसके दोनों कपोल देखकर चन्द्रमा अवश्य ही पराजित हो गया था और इसलिये ही मानो विरक्त होकर वह सकलंक त्र्यवस्थाको प्राप्त हुत्र्या था ॥ १८४ ॥ उसकी दोनों भौंहरूपी सुंदर लताएँ ऐसी अच्छी शोभा धारण कर रही थीं मानो जगत्को जीतनेके समय कामदेवके द्वारा फहराई हुई दो पताकाएँ ही हों।। १८४।। उसके नेत्ररूपी कमलोंका विकास मुखरूपी आँगनमें पड़े हुए फूलोंके उपहारके समान शोभायमान हो रहा था तथा समस्त दिशाश्रोंको चित्र विचित्र कर रहाथा श्रौर इसीलिये वह श्रानन्दको विस्तृत कर श्रितशय प्रसिद्ध हो रहाथा॥ १८६॥ उसके चञ्चल कटाचोंकी आभाने अवण क्रियासे युक्त (पन्नमें उत्तम उत्तम शास्त्रोंके ज्ञानसे युक्त ) उसके दोनों कानोंका उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है चञ्चल अथवा सतृष्ण हृदयंवाले

१ -मधुर्या- म०, ल० । २ -दीतां ग्रु- ग्र०, म०, द०, स० । ३ दन्तां ग्रु- द०, म० । उस्तः किर्याः । ४ पृथग्भ्ताः । ५ सहवासिनाम् । ६ रात्रं प्रति । ७ नित्यविकासि । ८ जलवासाय । ६ -मुद्दिजत् स० - मुद्दीजम् प०, ग्र०, म०, ल० । १० 'पष्टवन्धाञ्चितस्यास्य' म० पुस्तके पाठान्तरम् । ११ हटद्युतेः द०, म०, स० । १२ उपादानकारयाताम् । १३ सारितदिङ्मुखः ल० । पूरितदिङ्मुखः ग्र०, स०, द० । शारित कर्नुरित ।

हगर्थः शिक्तिस्तस्य शरैरिव मनोभुवः । काभिन्यो हृदये विद्धा द्धुः सद्योऽति रैक्ताम् ।।१८८।।
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डपर्यन्तचुम्बिना । 'प्रतिमानं 'श्रुतार्थस्य विधित्सन्तिव सोऽद्युतत् ।।१८९।।
सदनाग्नेरिवोहोध मालिका लिलताकृतिः । नासिकास्य वभौ किञ्चिद् अवाआ 'श्रुकतुण्डरुक् ।।१९०।।
वभौ पयःकणार्कार्णविदुमाङ्करसन्छिवः । सिक्तस्तस्याग्रुतेनेव स्मिताशुन्छु रितो 'ऽधरः ।।१६१।।
कण्ठाभरण्यत्नांशु 'संग्रुतं तदुरःस्थलम् । रत्नद्वीपिश्यं वभे 'ह हारवर्त्वापिरिष्कृतम् ।।१९२।।
कण्ठाभरण्यत्नांशु 'संग्रुतं तदुरःस्थलम् । रत्नद्वीपिश्यं वभे 'ह हारवर्त्वापिरिष्कृतम् ।।१९२।।
स वभार भुजस्तम्भपर्यन्तपरिलम्बिनीम् । लक्ष्मीदेव्या इवान्दोलवर्त्वरो हारवर्त्वरीम् ।।१९४।।
जयश्रीभु जयोरस्य ववन्य प्रेमिनिन्तताम् । केयूरकोटिसंघट्टिण्यीभूतांसपीठयोः ।।१९५।।
बाहुदण्डेऽस्य भूत्वोकपानदण्ड इवायते । कुलशैलास्थया न्नं तेने लच्मीः परां ''श्रुतिम् ।।१९६।।
शञ्जवक्रगदाकृर्मभवादिशुभलचणैः । रेजे हस्तत्वलं तस्य नभस्स्थलमिनोङ्जभिः ।।१६७।।
अंसादलम्बना बह्यसूत्रेणासौ देधे श्रियम् । हिमादिरिव गाङ्गोन स्रोतसेस्सङ्गसङ्गना ।।१९८।।

प्रायः किसका उल्लंघन नहीं करते ? अर्थात् सभीका उल्लंघन करते हैं ॥ १८७॥ कामदेवके वाएों के समान उसके अर्धनेत्रों (कटाचों ) के अवलोकनसे हृदयमें घायल हुई स्त्रियाँ शीच ही श्रितिशय रक्त हो जाती थीं। भावार्थ-जिस प्रकार बाग्रसे घायल हुई स्त्रियाँ श्रितिशय रक्त अर्थात् अत्यंत खूनसे लाल लाल हो जाती हैं उसी प्रकार उसके आधे खुले हुए नेत्रोंके अव-लोकनसे घायल हुई स्त्रियाँ अतिशय रक्त अर्थात् अत्यन्त आसक्त हो जाती थीं।। १८८। वह गालोंके समीप भागतक लटकनेवाले रत्नमयी कुण्डलोंके जोड़ेसे ऐसा शोभायमान होता था मानो शास्त्र और अर्थकी तुलनाका प्रमाण ही करना चाहता हो।। १८९।। कुछ नीचेकी ओर मुकी हुई और तोतेकी चोंचके समान लालवर्ण उसकी सुन्दर नाक ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वित करनेके लिये फूँकनेकी नाली ही हो ॥ १९० ॥ जिस प्रकार जलके क्योंसे ज्याप्त हुआ मूँगाका अंकुर शोभायमान होता है उसी प्रकार मन्द हास्य की किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका अधरोष्ठ ऐसा शोभायमान होता था मानो अमृतसे ही सींचा गया हो ॥ १९१ ॥ राजकुमार भरतके हाररूपी लतासे सुन्दर कंठमें कोई अनोखी ही शोभा थी वह नवीन फ़ले हुए पुष्पोंके समूहसे सुशोभित शंखके कंठकी उपमा देने योग्य हो रही थी ॥ १६२॥ कंठाभरणमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे भरा हुआ उसका वन्नःस्थल हाररूपी बेलसे घरे हुए रत्नद्वीपकी शोभा धार्या कर रहा था।। १६३॥ वह अपनी भुजारूप खंभोंके पर्यन्त भागमें लटकती हुई जिस हाररूपी लताको धारण कर रहा था वह ऐसी मालूम होती थी मानो लक्मीदेवीके झूलाकी लता (रस्सी ) ही हो ॥ १६४ ॥ उसकी दोनों भुजात्रोंके कन्धों पर बाजु-बंदके संघट्टनसे भट्टें पड़ी हुई थीं श्रीर इसलिये ही विजयलदमीने प्रेमपूर्वक उसकी भुजाश्रोंकी श्राधीनता स्वीकृत की थी।। १६५ ॥ उसके बाहुद्ग्ड पृथिवीको नापनेके द्ग्डके समान बहुत ही लम्बे थे और उन्हें कुलाचल सममकर उन पर रहनेवाली लहमी परम धैर्यको विस्तृत करती थी ॥१९६। जिस प्रकार अनेक नन्त्रत्रोंसे आकाश शोभायमान होता है उसी प्रकार शंख, चक्र. गदा, कूर्म और मीन आदि शुभ लच्चणोंसे उसका हस्त-तल शोभायमान था।। १६७॥ कन्धेपर लटकते हुए यज्ञोपवीतसे वह भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऊपर

१ अनुगगितां रुधिरतां च । २ तुलाप्रमितिम् । ३ श्रुतं च ऋर्थे च श्रुतार्थे तस्य । ४ प्रकटी-करणनालिका । ५ नता । ६ न्यातः । ७ —च्छुरिताधरः स० । —स्फुरितोऽधरः प०, द० । ८ -पुण्पोध- प०, ऋ०, म०, स० । ६ सिहतम् । १० दन्ने । ११ स्थितिम् ।

हसिनवाधरं कायम् उर्ध्वकायोऽस्य दिद्युते । कटकाङ्गदकेयूरहाराद्येः स्वैविभूपणैः ॥१९९॥ वर्णिते पूर्वकायोऽस्य कायो व्याविण्तोऽधरः । यथोपिर तथाधश्च नतु श्रीः करुपपादपे ॥२००॥ पुनरुक्तं तथाप्यस्य कियते वर्णनादरः । पङ्क्तिभेदे महान् दोषः स्यादित्युदेशमात्रतः ॥२०१॥ लावप्यरसिनिप्यन्द्वंवाहिनीं रैनामिकृपिकाम् । स बभारापतत्कायगन्धेमस्येव पद्धतिम् ॥२०२॥ स र्शाररसिनोएलासिदुकृलं जघनं दधौ । सेन्द्रचापशरन्भेचिनतम्बित्व मन्दरः ॥२०३॥ पावरौ स बभारोरू युक्तायापौ कनद्युतो । मनोभुवेव विन्यस्तौ स्तम्भौ स्वे वासवेरमिन ॥२०४॥ जङ्घे सुरुचिराकारे चारुकान्ती दधेऽधिराट् । उद्धन्य क्ष्ययेनेव घटिते चित्तजन्मना ॥२०५॥ तत्यदाम्बुजयोर्युगमम् श्रध्युवासानपायिनी । लचःतिर्भु ङ्गाङ्गनेवाविभैवदङ्गिलपत्रकम् ॥२०६॥ तत्कमौ रेजतुः कान्त्या लचभी जित्वाम्बुजनमनः । प्रहासिमव तन्वानौ नखोद्योर्वित्सारिभिः ॥२००॥ चक्रच्छत्रासिद्यद्यादिरत्नान्यस्य पदाब्जयोः । लग्नानि लच्चणब्याजात् पूर्वसेवामिव व्यधुः ॥२०८॥ समाकान्तधराचकः क्रमयोरेव विक्रमः । रिक्ताङ्गीणस्तु केनास्य रासोद्वर्वः स मानिनः ॥२०८॥

बहते हुए गंगा नदीके प्रवाहसे हिमालय सुशोभित रहता है ॥१६८॥ उसके शरीरका अपरी भाग कड़े, अनन्त, बाजूबन्द और हार आदि अपने अपने आभूषणोंसे ऐसा देदीप्यमान हो रहा था मानो अपने अधोभागकी ओर हँस ही रहा हो ॥१६६॥ राजक्रमार भरतके शरीरके ऊपरी भागका जैसा कुछ वर्णन किया गया है वैसा ही उसके नीचेके भागका वर्णन समभ लेना चाहिए क्योंकि कल्पवृत्तकी शोभा जैसी ऊपर होती है वैसी ही उसके नीचे भी होती है ॥२००॥ यद्यपि ऊपर लिखे अनुतार उसके अधोभागका वर्णन हो चुका है तथापि उद्देशके अनुसार पुनरुक्त रूपसे उसका वर्णन फिर भी किया जाता है क्यों कि वर्णन करते करते समूहमेंसे किसी एक भागका छोड़ देना भी बड़ा भारी दोष है ॥२०१॥ लावण्यरूपी रसके प्रवाहको धारण करने-वाली उसकी नाभिक्षपी कृपिका ऐसी सुशोभित होती थी मानो त्रानेवाले कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीका मार्ग ही हो ॥ २०२ ॥ वह भरतश्रेष्ठ करधनीसे सुशोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन भागको धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रधनुषसे सहित शरद ऋतुके बादलोंसे युक्त नितम्बभाग (मध्यभाग) को धारण करनेवाला मेर पर्वत ही हो ॥२०३॥ उसके दोनों ऊरू अत्यन्त स्थूल और सुदृढ़ थे, उनकी लम्बाई भी यथायोग्य थी, और उनका वर्ण भी सुवर्णके समान पीला था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेवने अपने मन्दिरमें दो खंभे ही लगाये हों ॥ २०४ ॥ उस भरतकी दोनों जंघाएँ भी अतिशय मनोहर श्राकारवाली श्रौर सुन्दर कान्तिकी धारक थीं तथा ऐसी मालूम होती थीं मानो कामदेवने उन्हें हथियारसे छीलकर गोल ही कर ली हो।। २०४।। उसके दोनों चरण प्रकट होते हुए अंगुलि-रूपी पत्तोंसे सहित कमलके समान सुशोभित होते थे श्रीर उनमें कभी नष्ट नहीं होनेवाली लदमी भ्रमरीके समान सदा निवास करती थी ।। २०६ ॥ उसके दोनों ही पैर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अपनी कान्तिसे कमलकी शोभा जीतकर अपने फैलते हुए नखोंके प्रकाशसे उसकी हँसी ही कर रहे हों।। २०७।। उसके चरण कमलोंमें चक्र, छत्र, तलवार, दण्ड आदि चौदह रत्नोंके चिह्न बने हुए थे श्रीर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ये चौदह रतन, लच्चगोंके छलसे भावी चक्र-वर्तीको पहिलेसे ही सेवा कर रहे हों।। २०८।। केवल उसके चरणोंका पराक्रम समस्त प्रथिवी-मण्डल पर आक्रमण करनेवाला था, फिर भला उस अभिमानी भरतके सम्पूर्ण शरीरका पराक्रम

१ प्रवाहः । २ रसकूविकाम् म०, ल० । ३ मार्गम् । ४ शार नानावर्ष । सारसनो प०, ऋ०, ल० । ५ उत्तेजितं कृत्वा । ६ ऋायुधिवदोषेण । कनयेनेव ऋ० । ७ शोभाम् । ८ —कमलस्य । १ गमनं पराक्रमञ्च । १० सर्वावयवत्रमुत्पन्नः विक्रमः । ११ सोद्धं क्षमः । १२ मानिनः द०, प०, म० ।

चरमाङ्गतयंवास्य वर्णितं यलमाङ्गिकम् । 'सास्यकं तु वर्लं वाह्यैः लिङ्गैर्दिग्विजयादिभिः ।।२१०।।
यद्वतं चक्रमृत्केत्रवर्तिनां नृसुधाशिनाम् । ततोःधिकगुणं तस्य बभूव भुजयोर्बलम् ॥२११॥
र्ययांकृतिर्गुणास्तत्र वसन्तीति न संशयः । यतोऽस्यानीदगाकारो गुणैरेत्य स्वयं वृतः ॥२१२॥
ययांकृतिर्गुणास्तत्र वसन्तीति न संशयः । यतोऽस्यानीदगाकारो गुणैरेत्य स्वयं वृतः ॥२१२॥
सत्यं शौचं चमा त्यागः प्रज्ञोत्साहो द्यां दमः । प्रश्नमो विनयश्चेति गुणाः 'सन्त्वानुषङ्गिणः ॥२१४॥
वयुः कान्तिश्च दीप्तिश्च लावण्यं प्रियवाक्यता । कलाकुश्चलता चेति द्यारोगन्विचनो गुणाः ॥२१५॥
निसर्गकिचराकारो गुणैरेभिविभूषितः । स रेजे नितरां यद्वत् मणिः संस्कारयोगतः ॥२१६॥
श्वप्राकृताकृतिर्दिक्यमनुष्यो महसां निधिः । लचम्याः पुञ्जोऽयमित्युच्चैः वभूवाङ्गतचेष्टितः ॥२१७॥
स्पसन्पदमित्युच्चैः दृष्ट्वा नान्यत्रभाविनीम् । जनाः पुरातनीमस्य श्रगंद्वः पुण्यसम्पदम् ॥२१८॥
वपुरारोग्यमैश्वर्यं धर्नाद्वः कामनीयकम् । बलमायुर्यशो मेवा वाक्सोभाग्यं विद्यता ॥२१६॥
इति यावान् जगत्यस्मिन् पुरुपार्थः सुखोचितः । स सर्वोभ्युद्यः पुण्यपरिपाकादिहाङ्गिनाम् ॥२२०॥
विवाभयुद्वः पुण्याद् ग्रस्ति कश्चन पुण्कलः । तस्मादभ्युद्वः प्रण्यं सिद्वनुयाद् बुधः ॥२२०॥

कौन सहन कर सकता था।। २०६॥ उसके शरीर-सम्बन्धी बलका वर्णन केवल इतने ही से हो जाता है कि वह चरम शरीरी था अर्थात उसी शरीरसे मोज जानेवाला था और उसके श्रात्मा सम्बन्धी बलका वर्णन दिग्विजय श्रादि बाह्य चिह्नोंसे हो जाता है ॥ २१०॥ चक्रवर्तीके चेत्रमें रहनेवाले समस्त मनुष्य श्रौर देवोंमें जितना बल होता है उससे कईगुना श्रधिक बल चक्रवर्तीकी भुजाओं में था ॥ २११ ॥ उस भरतके रूपके अनुरूप ही उसमें गुण्रूपी सम्पदा विद्यमान थी सो ठीक ही है क्योंकि गुणोंसे वैसा सन्दर शरीर कभी नहीं छोड़ा जा सकता ॥ २१२ ॥ 'जहाँ सुन्दर त्राकार है वहीं गुगा निवास करते हैं' इस लोकोक्तिमें कुछ भी संशय नहीं है क्योंकि गुणोंने भरतके उपमारहित—सुन्दर शरीरको स्वयं आकर स्वीकृत किया था ।। २१३ ।। सत्य, शौच, चमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, द्या, द्म, प्रशम श्रौर विनय ये गुण सदा उसकी बात्माके साथ साथ रहते थे ॥ २१४ ॥ शरीरकी कान्ति, दीप्ति, लावण्य, प्रियं वचन वोलना, श्रीर कलाश्रोंमें कुशलता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण थे।। २१५ ।। जिस प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर मणि संस्कारके योगसे ऋत्यन्त सुशोभित हो जाता है उसी प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर आकार वाला भरत ऊपर लिखे हुए गुणोंसे और भी अधिक सुशोभित हो गया था।। २१६।। वह भरत एक दिव्य मनुष्य था उसकी आकृति भी असाधारण थी वह तेजका खजाना था, श्रौर उसकी सब चेष्टायें श्राश्चर्य करनेवाली थीं इसलिये वह लद्दमीके श्रितिशय अंचे ५ंजके समान शोभायमान होता था ॥ २१७ ॥ दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली डसकी उत्कृष्ट रूपसम्पदा देखकर लोग उसके पूर्वभव-सम्बन्धी पुरुयसंपदाकी प्रशंसा करते थे ।। २१८ ॥ सुन्दर शरीर, नीरोगता, ऐश्वर्य, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, त्र्रायु, यश, बुद्धि, सर्व-प्रिय वचन और चतुरता आदि इस संसारमें जितना कुछ सुखका कारण पुरुषार्थ है वह सब श्रभ्यदय कहलाता है श्रौर वह सब संसारी जीवोंको पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है ॥२१९-२२०॥ पुण्यके बिना किसी भी बड़े अभ्यदयकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये जो विद्वान पुरुष अभ्यदय

१ श्रात्मिन भवम् मनोजनितिमित्यर्थः । २ गुणसम्पद् बभूव । ३ स्वरूपत्वम् । ४ दयादमौ प० । ५ सत्त्वाविनाभाविनः । ६ वपुः पृष्टिः । ७ श्रताधारणाङ्गतिः 🗷 पुरुषार्थसुलोचितः श्र०, व०, स० ।

## शार्वजिवकीडितम्

इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिनं संवर्द्धयन् स्वैर्गुणैः पित्रोर्बन्धुजनस्य च प्रशमयँ ल्लोकस्य दुःखासिकाम् ।
नाभयोदयभूधरादधितं चोणीभरा[धरा]दुद्रतः पालेयांशुरिवावभौ भरतराइ भूलोकमुद्धासयन् ॥२२२॥
श्रीमान् हेमशिलाघनैरपघनैः प्रांशुः प्रकृत्या गुरुः पादाक्रान्तधरातलो गुरुभरं वोद्धं चमायाः चमः ।
हारं निर्भरचारकान्तिमुरसा विश्रत्यदस्पद्धिना चक्राक्केंद्यभूधरः स रुरुचे मौलीखकूटोद्धुरः ॥२२३॥
संपरयन्नयनोत्सवं सुरुचिरं तद्वक्त्रमप्राकृतं संश्र्यवन् कल्लनिक्रणं श्रुतिसुखं सप्रश्रयं तद्वचः ।
श्रारिजय्यन् प्रणतोत्थितं मुहुरमुं स्वोत्सङ्गमारोपयन् श्रीमान्नाभिसुतः परां धितमगाद् वत्स्यत् जनश्रीविसुः २२४
इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलच्यमहापुराणसंग्रहे भगवत्कुमारकालयशस्वतीसुनन्दाविवाहभरतोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चदशं पर्व ॥१५॥

प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले पुण्यका संचय करना चाहिये॥ २२१॥ इस प्रकार वह भरत चन्द्रमाके समान शोभायमान हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने शीतलता, सुभगता त्रादि गुर्गोंसे सबके त्रानन्दको परम्पराको बढ़ाता है उसी प्रकार वह भरत भी अपने द्या, उदारता, नम्रता त्रादि गुणोंसे माता पिता तथा भाईजनोंके त्रानन्दकी परम्पराको प्रतिदिन बढ़ाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार लोगोंकी दु:खमय परिस्थितिको शान्त करता है उसी प्रकार वह भरत भी लोगोंकी दुःखमय परिस्थितिको शान्त करता था, चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त पर्वतोंको नीचा करनेवाले पूर्वाचलसे उद्ति होता है उसी प्रकार वह भरत भी समस्त राजा-श्रोंको नीचा दिखानेवाले भगवान् ऋपभदेवरूपी पूर्वाचलसे उदित हुश्रा था श्रीर चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त भूलोकको प्रकाशित करता है उसी प्रकार भरत भी समन्त भूलोकको प्रका-शित करता था।। २२२।। अथवा वह अरत, चक्ररूपी सूर्यको उद्य करनेवाले उद्याचलके समान सुशोभित होता था क्योंकि जिस प्रकार उद्याचल पर्वत सुवर्णमय शिलात्रोंसे सान्द्र श्रवयवोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार वह भरत भी सुवर्णके समान सुन्दर मजबूत शरीरसे शोभायमान था, जिस प्रकार उद्याचल ऊँचा होता है उसी प्रकार वह भरत भी ऊँचा (उदार ) था, उद्याचल जिस प्रकार स्वभावसे ही गुरु-भारी होता है उसी प्रकार वह भरत भी स्वभावसे ही गुरु (श्रेष्ठ) था, उद्याचल पर्वतने जिस प्रकार अपने समीपवर्ती छोटे छोटे पर्वतोंसे प्रश्वीतल पर आक्रमण कर लिया है उसी प्रकार भरतने भी अपने पाद अर्थात् चरणोंसे दिग्विजयके समय समस्त पृथिवीतल पर आक्रमण किया था, उदयाचल जिस प्रकार पृथिवीके विशाल भारको धारण करनेके लिये समर्थ है उसी प्रकार भरत भी पृथिवीका विशाल भार धारण करनेके लिये ( व्यवस्था करनेके लिये ) समर्थ था, उद्याचल जिस प्रकार ऋपने तट भागपर निर्भरनोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता है उसी प्रकार भरत भी तटके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने वज्ञ:स्थल पर हारोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता था, श्रौर उदयाचल पर्वत जिस प्रकार देदीप्यमान शिखरों से सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह भरत भी अपने प्रकाशमान मुकुटसे सुशोभित रहता था ॥ २२३ ॥ जिन्हें अरहन्त पद्की लद्मी प्राप्त होनेवाली है ऐसे भगवान् वृषभदेव, नेत्रोंको आनन्द देनेवाले, अत्यन्त सुन्दर श्रौर असाधारण भरतके मुखको देखते हुए, कानोंको सुख देनेवाले तथा विनय सहित कहे हुए उसके मधुर वचनोंको सुनते हुए, प्रणाम करनेके बाद उठे हुए भरतका बार बार आलिंगन कर उसे अपनी गोदमें बैठालते हुए परम संतोषको प्राप्त होते थे ॥ २२४॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्ञनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलत्त्रण महापुराण संग्रहमें भगवानका कुमारकाल, यशस्वती और सुनन्दाका विवाह तथा भरतकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्रहवां पर्व समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

१ त्रघःकृतभूपतेः त्रघःकृतभूधराच । २ —त्तोणीधरादुद्गतः प०, म०, ल० । ३ त्रवयवैः । ४ उन्नतः । ५ चरणाकान्तं प्रत्यन्तपर्वताकान्तं च । ६ त्र्राधिकः । ७ प्रमुः स० ।

## षोडशं पर्व

श्रथं क्रमाधशस्वत्यां जाताः स्रष्टुरिमे सुताः । श्रवतीर्यं दिवो मूर्ध्नः तेऽहमिन्द्राः पुरोहिताः ॥१॥ पीठो वृपभसेनोऽभूत् वैजयन्तोऽन्युतोऽभवत् । महापीठोऽभवतस्य सोऽनन्तविजयोऽनुजः ॥२॥ विजयोऽनन्तवीर्योऽभूद् वैजयन्तोऽन्युतोऽभवत् । जयन्तो वीर इत्यासीद् वरवीरोपराजितः ॥३॥ इत्येकान्नशतं पुत्रा वभूवुर्वृपमेशिनः । भरतस्यानुजन्मानश्ररमाङ्गा महौजसः ॥४॥ ततो बाह्यीं यशस्वत्यां ब्रह्मा समुद्रपाद्यत् । कलामिवापराशायां 'ज्योस्नपची 'ऽमलां विधोः ॥५॥ सुन्दन्यां पहाबाहुः श्रहमिन्द्रो 'दिवोऽप्रतः । च्युत्वा बाहुबलीत्यासीत् कुमारोऽमरलिक्षभः ॥६॥ वन्नजङ्गन्वे यास्य अगिन्यासीदनुन्दरी । सा सुन्दरीत्यभूत् पुत्री वृषभस्यातिसुन्दरी ॥७॥ सुनन्दा सुन्दरीं पुत्रीं पुत्रं बाहुबलीशिनम् । लब्ध्वा रुचि परां भेजे प्राचीवानकं सह त्विषा ॥दः। तत्काल (कमन्यत्र सुन्दर्य युवा वाहुबली वर्ला । स्पसम्पदमुतुङ्गां द्धानोऽसुमतां मताम् ॥९॥ तस्य तद्रपसन्यत्र समदश्यत न कवचित् । कल्पद्ममात् किमन्यत्र दृश्यते हारिभूपण्यस् ॥१०॥

अथानन्तर पहले जिनका वर्णन किया जा चुका है ऐसे वे सर्वार्थिसिद्धिके अहमिन्द्र स्वर्गसे अवतीर्गा होकर क्रमसे भगवान् वृषभदेवकी यशस्त्रती देवीमें नीचे लिखे हुए पुत्र उत्पन्न हुए।।१।। भगवान् वृषभदेवकी वज्रनाभि पर्यायमें जो पीठ नामका भाई था वह अब वृषभसेन नामका भरतका छोटा भाई हुआ जो राजश्रेष्ठीका जीव महापीठ था वह अनन्तविजय नामका वृपभसेनका छोटा भाई हुआ ॥२॥ जो विजय नामका व्याव्रका जीव था वह श्रनन्त-विजयसे छोटा अनन्तवीर्य नामका पुत्र हुआ, जो वैजयन्त नामका शुकरका जीव था वह अनन्तवीर्यका छोटा भाई श्रच्युत हुत्रा, जो वानरका जीव जयन्त था वह श्रच्युतसे छोटा वीर नामका भोई हुआ और जो नेवलाका जीव अपराजित था, वह वीर से छोटा वरवीर हुआ।।३।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके यशस्वती महादेवीसे भरतके पीछे जन्म लेनेवाले निन्यानवे पुत्र हुए, वे सभी पुत्र चरमशरीरी तथा बड़े प्रतापो थे ।।४॥ तद्नन्तर जिस प्रकार शुक्कपच्च-पश्चिम दिशामें चन्द्रमाकी निर्मल कलाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार ब्रह्मा—भगवान् आदिनाथने यशस्वती नामक महादेवीमें ब्राह्मी नामकी पुत्री उत्पन्न की ॥४॥ आनन्द पुरोहितका जीव जो पहले महाबाहु था त्रौर फिर सर्वार्थसिद्धिमें त्रहमिन्द्र हुत्रा था, वह वहाँसे च्युत होकर भगवान् वृषभदेवकी द्वितीय पत्नी सुनन्दाके देवके समान बाहुबली नामका पुत्र हुआ ॥६॥ वज्रजंघ पर्यायमें भगवान् वृषभदेवकी जो अनुंघरी नामकी बहिन थी वह अब इन्हीं वृषभदेवकी सुनन्दा नामक देवीसे अत्यन्त सुन्दरी सुन्दरी नामकी पुत्री हुई।।।।। सुन्दरी पुत्री और बाहुवली पुत्रको पाकर सुनन्दा महारानी ऐसी सुशोभित हुई थी जिस प्रकार कि पूर्विदशा प्रभाके साथ साथ सूर्यको पाकर सुशोभित होती है।।न।। समस्त जीवोंको मान्य तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसम्पदाको धारण करने-वाला वलवान् युवा बाहुबली उस कालके चौबीस कामदेवोंमेंसे पहला कामदेव हुआ था ॥१॥ उस वाहुबलीका जैसा रूप था वैसा अन्य कहीं नहीं दिखाई देता था, सो ठीक ही है उत्तम आभूषण

१ कमाद्यशस्तया द० । २ भरतस्यानुनः । ३ इत्येकोनशतं – ऋ०, प०, द०, स०, म०, ल० । ४ ग्रुक्लः । ५ –पच्चेऽमलां म०, ल० । ६ सर्वार्थिसिद्धितः । ७ वृषभस्य । ८ –दनुन्धरी प०, ऋ०, द०, स०, ल० । ६ लेमे ब०, ऋ०, द०, स०। १० तत्काले काम – प०, द०, म०, ल० ।

'कुञ्जितास्तस्य केशान्ता' विवसुर्श्वमरित्वपः । मनोसुतः शिरखाण'स्क्ष्मायो'वलयैः समाः ।।११॥ ललाटमष्टमीचन्द्रचार तस्य द्धे रुचिम् । धात्रेव राज्यपट्टस्य निवेशाय प्रथूकृतम् ।।१२॥ कृग्डलद्वयसंशोभि तस्य वनत्रमदीप्यत । सरोरुहमिन्नोपान्तर्वातचक्राह्वयुग्मकम् ।।१३॥ नेत्रोत्पलद्वयेनास्य बमौ वनत्रसरोरुहम् । स्मितांशु सिललोत्पीडं लक्ष्म्यावासपवित्रितम् ।।१४॥ विजयच्छुन्दहारेण् वच्चस्थलविलम्बिना । सोऽधान्मरकतागस्य श्रियं निर्झरशोभिनः ॥१५॥ तस्यांसौ वचसः प्रान्ते श्रियमातेनतुः पराम् । द्वीपस्थलस्य पर्यन्ते स्थितो श्रुद्रनगाविव ॥१६॥ वाहू तस्य महावाहोः स्रधातां वलमूजितम् । यतो वाहुबलीत्यासीत् नामास्य "महसां निधेः ॥१७॥ मध्येगात्रमसौ द्धे 'गम्भीरं नाभिमण्डलम् । कुलादिरिव पद्मायाः सेवनीयं महत्सरः ॥१८॥ कटोतटं वभावस्य कटिस्त्रेण वेष्टितम् । महाहिनेव विस्तीर्णं तटं मेरोर्महोक्षतेः ॥१९॥ कदलीस्तम्भनिर्भारौ उश्चे तस्य विरेजतुः । लच्मीकरतलान्नस्य स्वर्थः विद्यात् ॥२०॥ श्रुशुभाते श्रुभे जङ्घे तस्य विक्रमशालिनः । भविष्यद्यतिमायोगतपःसिद्धयङ्गतां । गते ॥२९॥ कमौ मृदुतलौ तस्य लसदङ्गलसद्वी । रुचि दघतुरारकौ रक्ताम्भोजस्य सिश्चयः ॥२२॥

कल्पवृत्तको छोड्कर क्या कहीं अन्यत्र भी पाये जाते हैं ? ॥१०॥ उसके अमरके समान काले तथा कुटिल केशोंके अप्रमाग कामदेवके शिरके कवचके सूदम लोहेके गोल तारोंके समान शोभायमान होते थे ॥११॥ अष्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका विस्तृत ललाट ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो ब्रह्माने राज्यपट्टको बाँधनेके लिये ही उसे विस्तृत बनाया हो ॥१२॥ दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान उसका मुख ऐसा देदीप्यमान जान पड़ता था मानो जिसके दोनों श्रोर समीप ही चकवा-चकवी बैठे हों-ऐसा कमल ही हो ॥१३॥ मन्द हास्य की किरणकर्पा जलके पूरसे भरा हुआ तथा लद्दमीके निवास करनेसे अत्यन्त पवित्र उसका सुखरूपी सरोवर नेत्ररूपो दोनों कमलोंसे भारी सुशोभित होता था ॥१४॥ वह बाहुबली ऋपने बच्चःस्थलपर लटकते हुए विजयछन्द् नामके हारसे निर्भरनों द्वारा शोभायमान मरकतमिशामय पर्वतकी शोभा धारण करता था ॥१५॥ उसके वद्यः स्थलके प्रान्तभागमें विद्यमान दोनों कन्धे ऐसी शोभा बढ़ा रहे थे मानो किसी द्वीपके पर्यन्त भागमें विद्यमान दो छोटे छोटे पर्वत ही हों ॥१६॥ लम्बी भुजाश्रोंको धारण करनेवाले श्रीर तेजके भाण्डारस्वरूप उस राजकुमारकी दोनों ही भुजाएँ उत्क्रष्ट बलको धारण करती थीं श्रौर इसीलिये उसका बाहुबली नाम सार्थक हुआ था।।१७।। जिस प्रकार कुलाचल पर्वत अपने मध्यभागमें लद्दमीके निवास करने योग्य बड़ा भारी सरोवर धारण करता है उसी प्रकार वह बाहुबली अपने शरीरके मध्यभागमें गंभीर नाभिमण्डल धारण करता था ॥१८॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका कटिप्रदेश ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी बड़े सर्पसे घिरा हुआ अत्यन्त ऊँचे सुमेर पर्वतका विस्तृत तट ही हाँ ॥१९॥ केलेके खम्भेके समान शोभायमान उसके दोनों ऊर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लदमीकी हथेलीके निरन्तर स्पर्शसे ही अत्यन्त उज्वल हो गये हों ॥२०॥ पराक्रमसे सुशोभित रहनेवाले उस बाहुबलीकी दोनों ही जंघाएँ शुभ थीं—शुभ लच्चणोंसे सहित थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो वह बाहुबली भविष्यत् कालमें जो प्रतिमायोग तपश्चरण धारण करेगा उसके सिद्ध करनेके लिये कारण ही हों ॥२१॥ उसके दोनों ही चरण लालकमलकी शोभा धारण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार कमल कोमल होता है उसी प्रकार उसके चरणोंके तलुवे भी कोमल थे, कमलोंसें जिस प्रकार दल (पँखुरियाँ) सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उसके चरणोंमें अँगुलियाँ रूपी दल

१ कुटिलोकृताः। २ केशाग्रा- म०, छ०। ३ शिरःकवच। ४ लोहवलयः। ५ जछकराप-प्रचयम्। ६ पर्वतस्य। ७ तेजसाम्। ८ गभीरं म०, ल०। ६ लक्ष्म्याः। १० समानौ। ११ त्रानवरत । १२ कारणताम्।

इत्यसी परमोदारं द्धानश्चरमं चपुः । संमाति स्म कथं नाम मानिनीहृत्कुटीरके ।।२३।।
स्वप्नेऽपि तस्य तद्रृपम् श्रनन्यमनसोऽङ्गनाः । परयन्ति स्म मनोहृति निखातमिव चेतिस ॥२४॥
मनोभवो मनोजश्च मनोभूर्मन्यथो ऽङ्गजः । मदनोऽनन्यजश्चेति विद्याजहुस्तं तदाङ्गनाः ॥२५॥
सुमनोमअरीवाणेरिश्चधन्वा किलाङ्गजः । जगत्संमोहकारीति कः श्रद्ध्या द्युक्तिकम् ॥२६॥
समा भरतराजेन राजन्याः सर्व एव ते । विद्यया किल्या देप्त्या सौन्दर्य लील्या । १०॥
शतमेकोत्तरं पुत्रा भत्तु स्ते भरताद्यः । क्रमात् प्रापुर्युवावस्थां मदावस्थामिव द्विपाः ॥२८॥
तद्योवनमभूत्तेषु रमणीयतरं तदा । उद्यानपादपौषेषु वसन्तस्येव जृम्भितम् । ॥२८॥
सिमतांशुमअरोः श्रुआः १ सतान्रान् पाणिपल्लवान् । भुजशाखाः फलोद्या १ स्ते द्धुर्युव १ पार्थिवाः ॥३०॥
ततामोदेन धूपेन वासितास्तिच्छरोरहाः । गन्धान्धैरिलिभिर्लीनैः कृताः १ सोपचया इव ॥३१॥

सुशोभित थे, कमल जिस प्रकार लाल होते हैं उसी प्रकार उसके चरण भी लाल थे और कमलोंपर जिस प्रकार लक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरणोंमें भी लदमी (शोभा) निवास करती थी।।२२।। इस प्रकार परम उदार और चरमशरीरको धारण करनेवाला वह बाहुबली मानिनी स्त्रियोंके हृदयरूपी छोटोसी कुटीमें कैसे प्रवेश कर गया था ? भावार्थ—स्त्रियोंका हृद्य बहुत ही छोटा होता है श्रीर वाहुवलीका शरीर बहुत ही ऊंचा (सवा पाँच सौ धनुष) था इसके सिवाय वह चरमशरीरी वृद्ध, (पत्तमें उसी भवसे मोत्त जानेवाला) था, मानिनी स्त्रियाँ चरमशरीरी अर्थात् वृद्ध पुरुषको पसंद नहीं करती हैं, इन सब कारणोंके रहते हुए भी उसका वह शरीर ख्रियोंका मान दूर कर उनके हृदयमें प्रवेश कर गया यह भारी आश्रव्यकी बात थी ॥२३॥ जिनका मन दूसरी जगह नहीं जाकर केवल बाहुबलीमें ही लगा हुआ है ऐसी ख्रियाँ स्वप्नमें भी उस बाहुबलोके मनोहर रूपको इस प्रकार देखती थीं मानो वह रूप उनके चित्तमें उकेर ही दिया गया हो ॥२४॥ उस समय स्त्रियाँ उसे मनोभव, मनोज, मनोभू, मन्मथ, श्रंगज, मदन श्रौर अनन्यज आदि नामोंसे पुकारती थीं ॥२४॥ ईख ही जिसको धनुष है ऐसा कामदेव अपने पुष्पोंकी मंजरी रूपी बागोंसे समस्त जगत्का संहार कर देता है इस युक्तिरहित बातपर भला कौन विश्वास करेगा ? भावार्थ--कामदेवके विषयमें ऊपर लिखे अनुसार जो किंवदन्ती प्रसिद्ध है वह सर्वथा युक्तिरहित है, हाँ, बाहुबली जैसे कामदेव ही ऋपने ऋलोकिक श्रौर पौरुषके द्वारा जगत्का संहार कर सकते थे।।२६।। इस प्रकार वे सभी राजकुमार विद्या, कला, दीप्ति, कान्ति और सुन्दरताकी लीलासे राजकुमार भरतके समान थे।।२७॥ जिस प्रकार हाथी कम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान् वृषभदेवके वे भरत त्रादि एक सौ एक पुत्र क्रम-क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचेके वृत्तसमूहोंपर वसन्तऋतुका विस्तार ऋतिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस समय उन राजकुमारोंमें भी वह यौवन ऋतिशय मनोहर जान पड़ता था ॥२९॥ युवावस्थाको प्राप्त हुए वे सभी पार्थिव श्रर्थात् राजकुमार पार्थिव श्रर्थात् पृथिवीसे उत्पन्न होनेवाले वृत्तोंके समान थे क्योंकि वे सभी, वृत्तोंके समान ही मन्दहास्यरूपी सफेद मञ्जरी, लाल वर्णके हाथरूपी पल्लव और फल देनेवाली ऊंची ऊंची भुजारूपी शाखाद्योंको धारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सुगन्धि सब स्रोर फैल रही है ऐसी धूपसे उन राजकुमारोंके शिरके बाल सुगन्धित किये जाते थे, उस सुगन्धिसे अन्ध

१ टङ्कोत्कीर्णिभिव । २ मत् मानसं तन्मश्नातीति मन्मथः । ३ —नन्यजश्चैव प० । ४ ब्रुवन्ति स्म । ५ जगत्मंहार— म०, ल० । ६ विश्वासं कुर्यात् । ७ सर्वे राजकुमाराः । ⊏ स्रान्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दण्डनीतिरूपया । ६ स्रचरगणितादिकया । १० तेजसा । ११ शोभया । १२ जृम्भग्णम् । १३ साठगान् । १४ उन्नताः । १५ पार्थिवभूमिपाः । पन्ने युवपादपाः । १६ केशान्तरैः पृथूकृताः ।

तन्मुखामोदमाघातुम् श्रायान्ती अमरावली । 'सर्वाङ्गीणं तदामोदम् श्रन्वभूत् चर्णमाकुला ॥३२॥ रत्तकुर्व्छल्युग्मेन मकराङ्के ण भूषितम् । कर्णद्वयं बभौ तेषां मदनेनेव चिह्नितम् ॥३३॥ नेत्रोत्पलद्वयं तेपाम् इष्कृत्य मनोभवः । भ्रूलताचापयष्टिभ्यां स्त्रीसिष्टं वशमानयत् ॥३४॥ वपुर्दीप्तं मुखं कान्तं मधुरो नेत्रविश्रमः । कर्णावभ्यणं विश्रान्तनेत्रोत्पलवतंसितौ ॥३५॥ भ्रुवौ सविश्रमे शस्तं ललाटं नासिकाञ्चिता । कर्णावायप्रमातीतौ वर्णादितशशिश्रयौ ॥३६॥ भ्रुवौ सावश्रमे शस्तं ललाटं नासिकाञ्चिता । कर्णालावुपमातीतौ वर्णादितशशिश्रयौ ॥३६॥ भ्रुवौ रागरसेनेव पाटलो दशनच्छदः । स्वरो मृदङ्गिवर्षोषगम्भीरः श्रुतिपेशलः ॥३०॥ भ्रुत्रमार्गमनु प्रोतौः जगच्चेतोऽभिनन्दिभिः । कर्णद्वौरिवाचरैः श्रुद्धैः कर्णद्वौ मुक्ताफलेवृ तः ॥३८॥ वच्चो लच्च्या परिष्वक्तम् श्रंसौ च विजयश्रिया । १०व्यायामकक्कशौ बाहू पीनावाजानुलम्बिनौ ॥३९॥ नाभिः शोभानिधानोवीं चार्वौ ११नर्वापणी दशाम् । तनुमध्यं जगन्मध्य १निविश्रेषमशेषतः ॥४०॥

होकर भ्रमर त्राकर उन वालोंमें विलीन होते थे जिससे वे वाल ऐसे माल्म होते थे जिससे मानो वृद्धिसे सहित ही हो रहे हों ॥३१॥ उन राजकुमारोंके मुखकी सुगन्ध सूंघनेके लिये जो भ्रमरोंकी पंक्ति त्राती थी वह चुण भरके लिये व्याकुल होकर उनके समस्त शरीरमें व्याप्त हुई सुगन्धिका अनुभव करने लगती थी। भावार्थ-उनके समस्त शरीरसे सुगन्धि हा रही थी इसलिये 'मैं पहले किस जगहकी सुगन्धि प्रहण करूं' इस विचारसे भ्रमर च्चण भरके लिये व्याकुल हो जाते थे।।३२।। उन राजकुमारोंके दोनों कान मकरके चिह्नसे चिह्नित रत्नमयी कुण्डलों से अलंकृत थे इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवने उनपर अपना चिह्न ही लगा दिया हो।।३३।। कामदेवने उनके नेत्ररूपी कमलोंको बाग बनाकर और उनकी भौंह-रूपी लुताओंको धनुषकी लुकड़ी बनाकर समस्त स्त्रियोंको अपने वश कर लिया था॥ ३४॥ उनका शरीर देदीप्यमान था, मुख सुन्दर था, नेत्रोंका विलास मधुर था और कान समीपमें विश्राम करनेवाले नेत्ररूपी कमलोंसे सुशोभित थे।। ३४॥ उनकी भौंहें विलाससे सहित थीं, ललाट प्रशंसनीय था, नासिका सुशोभित थी और उपमारहित कपोल चन्द्रमाकी शोभाको भी तिरस्कृत करनेवाले थे।। ३६।। उनके ओठ कुछ कुछ लाल वर्णके थे मानो अनुरागके रससे ही लाल वर्णके हो गये हों श्रीर स्वर मृदङ्कि शब्दके समान गम्भीर तथा कानोंको प्रिय था ॥३७॥ उनके कण्ठ जिन मोतियोंसे घिरे हुए थे वे ठीक कण्ठसे उचारण होने योग्य श्रचरोंके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार अच्चर सूत्र मार्ग अर्थात् मूल प्रन्थके अनुसार गुम्फित होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी सूत्रमार्ग ऋथीत् धागामें पिरोये हुए थे, ऋचर जिस प्रकार जगत्के जीवोंके चित्तको त्रानन्द देनेवाले होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी उनके चित्तको त्रानन्द देनेवाले थे, श्रचर जिस प्रकार कएठस्थानसे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मोती भी कण्ठस्थानमें पड़े हुए थे, श्रीर श्रचर जिस प्रकार शुद्ध श्रर्थात् निर्दोष होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी शुद्ध श्रर्थात् निर्दोष थे ॥ ३८ ॥ उनका वन्नःस्थल लन्मीसे श्रालिङ्गित था. कन्धे विजयलन्मीसे श्रालिंगित थे श्रीर घुटनों तक लम्बी भुजाएं न्यायामसे कठोर थीं ॥ ३६ ॥ उत्तर्की नाभि शोभाके खजानेकी भूमि थी, सुन्दर थी और नेत्रोंको सन्तोष देनेवाली थी इसी प्रकार उनका मध्यभाग अर्थात् कटिप्रदेश भी ठीक जगत्के मध्यभागके समान था।। ४०।। जिन पर वस्त्र शोभायमान हो रहा

१ सर्वावयवेषु भवम् । २ समीपः । ३ दूषिता । —वपोहित— आ०, स०, ल० । ४ रिञ्जतः । ५ स्त्रम्, पत्ते तन्तुम् । 'श्रल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम् । श्रस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ॥' ६ यष्टीकृतैः, पत्ते श्रनुप्रथितैः । ७ कर्ण्ययोग्यैः, पत्ते क्रस्टमवैः । ८ कल्ङ्कादिदोषरिहतैः, शब्दार्थादिदोष-रिहतैः । १ श्रालिङ्कितम् । १० शस्त्राद्यभ्यासः । ११ सुखकारिस्तो । १२ समानम् ।

लसद्वसनमामुक्त'रशनं जघनं घनम् । 'कायमानिमवानङ्गनुपतेः 'कृतिनवृ'ति ॥४१॥
पीनो चारुरचावूरू नारीजनमनोरमौ । जङ्को विनिर्जितानङ्गिनषङ्ग'रुचिराकृती ॥४२॥
सर्वाङ्गसङ्गतां कान्तिमिवोच्चित्य' 'स्नुतामधः । 'क्रमौ विनिर्मितौ लक्ष्म्या 'न्यक्कृतारुणपङ्कजौ ॥४३॥
तेपां प्रत्यङ्गमत्युद्धा' शोभा स्वात्मगतैव या। तत्समुक्तिक्तंनैवालं' ''खल्क्त्वा वर्णनान्तरम् ॥४४॥
निसर्गरुचिराययेषां वर्ष्षि मिण्भूपणैः । भृशं रुरुचिरे पुरुषेः वनानीव विकासिमिः ॥४५॥
तेपां विभूषणान्यासन् मुक्तारत्नमयानि वै । यष्टयो हारभेदाश्च रत्नावल्यश्च नैकथा ॥४६॥
यष्टयः शीर्षकं चोपशीर्षकं चावघाटकम् । प्रकाण्डकञ्च तरलप्रवन्धश्चति पञ्चधा ॥४०॥
केषाञ्चिन्छीर्पकं यष्टिः केषाञ्चिदुपशीर्षकम् । श्रवघाटकमन्येषाम् श्रपरेषां प्रकाण्डकम् ॥४८॥
तरलप्रतिवन्धश्च केषाञ्चित् कण्ठ' भूषणम् । मिण्मध्याश्च शुद्धाश्च तास्तेषां' यष्ट्यो' प्रकाण्डकम् ॥४९॥
''स्त्रमेकावली सैव यष्टिः स्यान्मिण्मध्यमा । 'र्रुरुनावली भवेत् सैव सुवर्णमिण्चित्रिता ॥५०॥
''स्त्रमेकावली सैव यष्टिः स्यान्मिण्मध्यमा । र्रुरुनावली भवेत् सैव सुवर्णमिण्चित्रिता ॥५०॥
''स्त्रमेकावली सीव प्रित्यमौक्तिकः । सान्तरं प्रथिता भूषा भवेयु'र्रुर्पवर्तिका ॥५१॥

है और करधनी लटक रही है ऐसे उनके स्थूल नितम्ब ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी राजाके सुख देनेवाले कपड़ेके बने हुए तम्बू ही हों॥ ४१॥ उनके ऊर स्थूल थे, सुन्दर कान्तिके धारक थे श्रीर स्त्रीजनोंका मन हरण करनेवाले थे। उनकी जंघाएं कामदेवके तरकशकी सुन्दर आकृतिको भी जीतनेवाली थीं ॥ ४२ ॥ अपनी शोभासे लाल कमलोंका भी तिरस्कार करनेवाले डनके दोनों पैर ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शरीरमें रहनेवाली जो कान्ति नीचेकी स्रोर वह कर गई थी उसे इकट्टा करके ही बनाये गये हों।। ४३।। इस प्रकार उन राजकुमारों के प्रत्येक श्रंगमें जो प्रशंसनीय शोभा थी वह उन्हींके शरीरमें थी—वैसी शोभा किसी दूसरी जगह नहीं थीं इसितिये स्त्रन्य पदार्थींका वर्णन कर उनके शरीरकी शोभाका वर्णन करना व्यर्थ है।। ४४॥ उन राजकुमारोंके स्वभावसे ही सुन्दर शरीर मिणमयी आभूषणोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि खिले हुए फूलोंसे वन सुशोभित रहते हैं।। ४४।। उन राजकुमारोंके यष्टि, हार श्रौर रत्नावली आदि, मोती तथा रत्नोंके बने हुए अनेक प्रकारके आभूषण थे॥ ४६॥ उनमेंसे यष्टि नामक आभूषण शीर्षक, उपशीर्षक, अवघाटक, प्रकाण्डक और तरल प्रवन्धके भेदसे पाँच प्रकारका होता है।। ४७।। उन राजकुमारोंमें किन्हींके शीर्षक, किन्हींके उपशीर्षक, किन्हींके अवघाटक, किन्हींके प्रकारहक और किन्हींके तरल प्रतिबन्ध नामकी यष्टि कण्ठका आभूष्या हुई थी। उनकी वे पाँचों प्रकारकी यष्टियाँ मिएमध्या और शुद्धाके भेदसे दो दो प्रकारकी थीं। [ जिसके बीचमें एक मिए लगा हो उसे मिएमध्या, श्रौर जिसके बीचमें मिए। नहीं लगा हो उसे पुद्धा यष्टि कहते हैं । ] ॥ ४८−४९ ॥ मिण्मिष्यमा यष्टिको सूत्र तथा एकावली भी कहते हैं ऋौर यदि वही मिणिमध्यमा यष्टि सुवर्ण तथा मिणियोंसे चित्र-विचित्र हो तो उसे रत्नावली भी कहते हैं।। ४०।। जो यष्टि किसी निश्चित प्रमाणवाले सुवर्णं मिण, माणिक्य श्रौर मोतियोंके द्वारा

१ प्रतिबद्ध । २ पटकुटी । ३ विहितसुखम् । ४ इषुधिः । ५ संग्रह्म, संहृद्य । ६ स्यन्द-मानाम् । ७ पादौ । ८ श्रधःकृत । ६ प्रशस्ता । १० पर्याप्तम् । ११ [बचनेनालम् ] श्रस्य पदस्योपि स्त्रम् [श्रलंखल्बोः प्रतिषेधयोः ] पाणिनीयम् । १२ कण्ठाभरण्— भृततरलप्रतिबन्धश्चेति यष्टिः इदानीं यष्टिविशेषमुक्ला सामान्या द्विप्रकारा एवेति स्चयित । १३ कुमाराणाम् । १४ ता यष्टयः मणिमध्याः शुद्धाश्चेति सामान्यतः द्विधाभवन् । १५ या यष्टिः मणिमध्यमा स्यात् सैव स्त्रमिति । एकावलीति च नामद्वयी स्यात् । १६ सैव सुवर्णेन मणिभिश्च चित्रिता चेत् रत्नावलीति नामा स्यात् । १७ योग्यप्रमाण् । १८ द्वाभ्यां त्रिभिश्चद्वर्भिः पञ्चभिर्वा सुवर्णमणिमाणिक्यमौक्किकैः सान्तरं यथा भवित तथा रचिता भूषा श्रपवर्तिका भवेयुः ।

यष्टिः शोर्षकसंज्ञा स्यात् मध्येकस्यूलमोक्तिका । मध्येखिभिः क्रमस्यू हैः मौक्तिकैरपशीर्षकम् ॥५२॥ प्रकाण्डकं क्रमस्यू हैः पञ्चभिर्मध्यमौक्तिकैः । मध्यादनुक्रमाद्धीनैः मौक्तिकैरवघाटकम् ॥५३॥ तरलप्रतिवन्धः स्यात् सर्वत्र सममौक्तिकैः । तथेव मिण्युक्तानाम् ऊद्धा भेदां खिधात्मनाम् ॥५४॥ हारो यष्टिकलापः स्यात् स चैकादशधा मतः । इन्द्रच्छन्दादिभेदेन यष्टिसंख्याविशेषतः ॥५४॥ यष्टयोऽष्ट सहस्तं तु यत्रेन्द्रच्छन्दसंज्ञकः । स हारः परमोदारः शक्रचक्रजिनेशिनाम् ॥५६॥ तदर्ष्वप्रमितो यस्तु विजयच्छन्दसंज्ञकः । सोऽर्द्धचक्रधरस्योक्तो हारोऽन्येषु च केषुचित् ॥५७॥ शत्मधोत्तरं यत्र यष्टीनां हार एव सः । एकाशीत्या भवेद् देवच्छन्दो मौक्तिकयष्टिभः ॥५८॥ चतुःपष्ट्यार्धहारः स्याच्चतुःपञ्चाशता पुनः । भवेद् रिमकलापाख्यो गुच्छो द्वात्रिंशता मतः ॥५६॥ यष्टीनां सप्तविशत्या भवेत्वत्रत्रमालिका । शोमां नचत्रमालाया या हसन्ती स्वमौक्तिकैः ॥६०॥ चतुर्वि शत्यार्द्वगुच्छोविंशत्या माण्वाद्धयः । भवेन्मौक्तिकयष्टीनां तदर्द्वेनार्द्वमाण्वः ॥६९॥ इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते यदा स्युर्मण्यमधाः । माण्वाख्या विभूषाः स्युः "तत्यदोपपदास्तदा ॥६२॥ इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते यदा स्युर्मण्यमधाः । माण्वाख्या विभूषाः स्युः "तत्यदोपपदास्तदा ॥६२॥

वीचमें अन्तर दे देकर गूंथी जाती है उसे अपवितका कहते हैं।। ५१।। जिसके बीचमें एक बड़ा स्थल मोती हो उसे शीर्षक यष्टि कहते हैं श्रीर जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीन मोती हों उसे उपशीर्षक कहते हैं।। ४२।। जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए पाँच मोती लगे हों उसे प्रकाण्डक कहते हैं, जिसके बीचमें एक बड़ा मिए हो और उसके दोनों और क्रम-क्रमसे घटते हुए छोटे छोटे मोती लगे हों उसे अवघाटक कहते हैं।। ५३।। और जिसमें सव जगह एक समान मोती लगे हों उसे तरल प्रतिवन्ध कहते हैं। उपर जो एकावली, रत्नावली श्रीर श्रप-वर्तिका ये मिशा यक्त यष्टियोंके तीन भेद कहते हैं उनके भी ऊपर लिखे अनुसार प्रत्येकके शीर्षक. उपशीर्षक आदि पाँच पाँच भेद समभ लेना चाहिये॥ ४४॥ यष्टि अर्थात् लिंड्योंके समृहको हार कहते हैं वह हार लिंड्योंकी संख्याके न्यूनाधिक होनेसे इन्द्रच्छन्द आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका होता है।। ४५ ।। जिसमें एक हजार चाठ लिड़यों हों उसे इन्द्रच्छन्द हार कहते हैं वह हार सबसे उत्कृष्ट होता है और इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्द्रदेवके पहिननेके योग्य होता है ॥ ४६ ॥ जिसमें इन्द्रछन्द हारसे श्राधी श्रर्थात पांचसौ चार लिंड्यां हों उसे विजयच्छन्द हार कहते हैं। यह हार अर्धचक्रवर्ती तथा बलभद्र आदि अन्य पुरुषोंके पहिननेके योग्य कहा गया है ॥ ४७ ॥ जिसमें एक सौ आठ लिंड्याँ हों उसे हार कहते हैं और जिसमें मोतियोंकी इक्यासी लड़ियाँ हों उसे देवच्छन्द कहते हैं ॥ ५८ ॥ जिसमें चौंसठ लिंड्यां हों उसे ऋर्घहार, जिसमें चौवन लिंड्यां हो उसे रिश्मकलाप और जिसमें बत्तीस लिंड्याँ हों उसे गुच्छ कहते हैं ॥४६॥ जिसमें सत्ताईस लिंड्याँ हों उसे नच्नत्रमाला कहते हैं यह हार अपने मोतियोंसे अश्विनी भरणी आदि नत्तत्रोंकी मालाकी शोभाकी हँसी करता हुआ सा जान पड़ता है।।६०॥ मोतियोंकी चौबीस लड़ियोंके हारको अर्धगुच्छ, बीस लड़ियोंके हारको माणव श्रीर दश लिंड्योंके हारको अर्धमाणव कहते हैं।।६१।। उत्पर कहे हुए इन्द्रच्छंद श्रादि हारोंके मध्यमें जब मिए लगा दिया जाता है तब उन नामोंके साथ माएव शब्द श्रीर भी सुशोभित होने लगता है अर्थात इन्द्रच्छन्द्माण्य, विजयछन्द्माण्य आदि कहलाने लगते

१ सममौक्तिकः प० । २ उक्कपञ्चपकारेण भेदाः । ३ मिण्युक्तानामेकावलीरत्नावली ग्रपवर्तिका-नामिप शीर्षकादिपञ्चभेदा योज्याः । ४ समूहः । ५ श्रष्टोत्तरसहस्रमिति । ६ -स्योक्त्या व० । ७ माण्वाख्यपदोपपदाः ।

य 'एक्शीर्पकः शुद्धहारः स्वाच्छीर्षकात्परः । 'इन्द्रच्छन्दाद्युपपदः स चैकादशमेदभाक् ॥६३॥ तथीपशीर्पकादीनामिष शुद्धात्मनां भिदा । तक्याः शुद्धास्ततो हाराः पञ्चपञ्चाशदेव हि ॥६४॥ भवेत् फलकहाराख्यो मिण्यमध्योऽर्द्धमाण्ये । त्रिहेमफलकः पञ्चफलको वा यदा तदा ॥६५॥ सोपानमिण्योपानहै विध्यात् स मतो द्विधा । सोपानाख्यस्तु फलके रौक्मैरन्यः सरलकैः ॥६६॥ हृत्यमूनि युगारम्भे 'कर्रहोरोभूषणानि वै । स्रष्टास्त्रजत् स्वपुत्रभयो यथास्वं ते च तान्यपुः ॥६७॥ हृत्याद्यासरणैः कण्ट्यैः अन्येक्षान्यत्रभाविभिः । ते राजन्या व्यराजन्त ज्योतिर्गणमया इव ॥६८॥ तेषु तेजस्विनां पुर्यो भरतोऽर्क इवाद्युतत् । शशीव जगतः कान्तो युवा वाहुवली बभौ ॥६८॥ शेषाश्च अहनचत्रतारागणिनभा वसुः । ब्राह्मी दोष्तिरिवैतेषाम् अभुज्ज्योत्नेव सुन्दरी ॥७०॥ स तैः परिवृतः पुत्रैः भगवान् यृपभो बभौ । ज्योतिर्गणः परिचिष्ठो यथा मेर्क्महोदयः ॥७१॥ अधेकदा सुखासीनो भगवान् हरिविष्टरे । मनो व्यापारयामास कलाविद्योपदेशने ॥७२॥ ताववच पुत्रिके भक्तुः ब्राह्मीसुन्दर्यभिष्टवे । एतमङ्गलनेपथ्ये संप्राप्ते निकटं गुरोः ॥७३॥

हैं।।६२।। जो एक शीर्पक हार है वह शब्द हार कहलाता है। यदि शीर्षकके आगे इन्द्रच्छन्द श्रादि उपपद भी लगा दिये जावे तो वह भी ग्यारह भेदोंसे युक्त हो जाता है ॥६३॥ इसी प्रकार उपशीपिक आदि शुद्ध हारोके भी ग्थारह ग्यारह भेद होते हैं। इस प्रकार सब हार पचपन प्रकारके होते हैं ॥६४॥ अर्धमाणव हारके बीचमें यदि मणि लगाया गया हो तो उसे फलकहार कहते हैं। उसी फलकहारमें जब सोनेंके तीन अथवा पाँच फलक लगे हों तो उसके सोपान और मिशा-सोपानके भेदसे दो भेद हो जाते हैं। अर्थात् जिसमें सोनेके तीन फलक लगे हों उसे सोपान कहते हैं और जिसमें सोनेके पाँच फलक लगे हों उसे मिशासोपान कहते हैं। इन दोनों हारोंमें इतनी विशेषता है कि सोपान नामक हारमें सिर्फ सुवर्णके ही फलक रहते हैं और मिएसोपान नामके हारमें रत्नोंसे जड़े हुए सुवर्णके फलक रहते हैं।। (सुवर्णके गोल दाने [गुरिया]को फलक कहते हैं) ॥६४-६६॥ इस प्रकार कर्मयुगके प्रारम्भमें भगवान वृषभदेवने अपने पुत्रोंके लिये कण्ठ और वत्तःस्थलके अनेक आभूषण बनाये, और उन पुत्रोंने भी यथायोग्य रूपसे वे श्राभुषण धारण किये ॥६७॥ इस तरह कएठ तथा शरीरके श्रन्य श्रवयवोंमें धारण किये हए श्राभूषणोंसे वे राजकुमार ऐसे सुशोभित होते थे मानो ज्योतिषी देवोंका समृह हो ॥६८। जन सव राजक्रमारोंमें तेजस्वियोंमें भी तेजस्वी भरत सूर्यके समान सुशोभित होता था और समस्त संसारसे अत्यन्त सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायमान होता था।।६६॥ शेष राजपुत्र यह, नज्ञत्र तथा तारागणके समान शोभायमान होते थे। उन सब राजपुत्रोंमें बाह्मी दीप्तिके समान और सुन्द्री चाँदनीके समान सुशोभित होती थी।। ७०।। उन सब पुत्र-पुत्रियोंसे घिरे हुए सौभाग्यशाली भगवान वृषभदेव ज्योतिषी देवोंके समृहसे घिरे हुए ऊंचे मेर पर्वतकी तरह सुशोभित होते थे ॥७१॥

अथानन्तर किसी एक समय भगवान् वृषभदेव सिंहासनपर सुखसे बैठे हुए थे, कि उन्होंने अपना चित्त कला और विद्याश्चोंके उपदेश देनेमें व्यापृत किया ॥७२॥ उसी समय उनकी ब्राह्मी और सुन्दरी नामकी पुत्रियाँ माङ्गलिक वेष-भूषा धारण कर उनके निकट पहुँची॥ ७३॥

१ एकः शीर्षको यस्मिन् सः शुद्धहारः । २ इन्द्रच्छन्दाचुपपदः शीर्षकात् परः स हारः इन्द्रच्छन्द-शीर्षकहार इति यावत् । एवं शुद्धात्मनामुपशौर्षकादीनामेव इन्द्रच्छन्दोपशीर्षकहार इति क्रमात् । शीर्षकादिषु पञ्चमु इन्द्रच्छन्दादिकं प्रत्येकम् । एकादशधा ताडिते सित पञ्चपञ्चाशत् । ३ वेदेम्यः । ४ केवलं मिणिमध्यश्चेति । ५ त्रान्यः मिणिसोपानः सर्तनैः रौक्मफलकैः स्यादिति । ६ कएटः उरश्च । ७ क्रामि स्तवे । स्रमिख्ये इत्यर्थः । ८ मञ्जलालङ्कारे । —नेपध्ये स्रा०, प०, द०, स०, म० ।

ते च 'किञ्चिदिवोद्भिन्नः तनकुट्मलशोभिनि । वयस्यनन्तरे वास्याद् वर्त्तमाने मनोहरे ॥७४॥
मेथाविन्यो विनीते च सुशीले चारलक्षयो । रूपवरयो यशस्विनन्यो शलाध्ये मानवती जैनेः ॥७५॥
'अधिक्षोणिपदन्यासैः हंसीगतिविडम्बिभः । रक्ताम्बुजोपहारस्य तन्वाने परितः श्रियम् ॥७६॥
नखद्पैणसङ्कान्तस्वाङ्गच्छाया पदेशतः । कान्त्या न्यक्कृत्य दिक्कन्या पद्भया "कष्टुमिवोद्यते ॥७७॥
सखीलपद्विन्यासरणन्त्रपुरनिक्कणेः । शिक्षयन्त्याविवाहूय हंसीः स्वं गतिविभ्रमम् ॥७६॥
चारूक् रुचिमज्जङ्घे तिस्कान्तिमति रैकिण्मम् । जनानां दृक्षये स्वैरं विचिपन्त्याविवामितः ॥७६॥
द्याने जघना वस्त्रभेशां काञ्चीत्र्यरेशञ्चितम् । सौभाग्यदेवतावासिनवांग्रुकवितानकम् ॥८०॥
लावण्यदेवतां यष्टु "मनङ्गाध्व" युँगा कृतम् । हेमकुण्डमिवानिग्नं द्यत्यौ नाभिमण्डलम् ॥८१॥
वहन्त्यौ किञ्चिदुद्भृत्र रेश्रयामिकां रोमराजिकाम् । मनोभवगृहावेशध्रप्रमशिखामिव ॥८२॥
तनुमध्ये कृशोदर्यावारक्तकरण्यलवे । मदुवाहुलते किञ्चदुद्भिनकुच "कुट्मले ॥८३॥
द्याने रुचिरं हारम् श्राक्षान्तस्तनमण्डलम् । तद्य रेश्वेषसुखासङ्गात् र स्मयमानमिवांशुभिः ॥८४॥

वे दोनों ही पुत्रियाँ कुछ कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुड्मलोंसे शोभायमान और बाल्य अवस्थाके अनन्तर प्राप्त होनेवाली किशोर अवस्थामें वर्तमान थीं अतएव अतिशय सन्दर जान पड़ती थीं।।७४।। वे दोनों ही कन्याएँ बुद्धिमती थीं, विनीत थीं, सुशील थीं, सुन्दर लच्चणोंसे सहित थीं. रूपवती थीं और मानिनी खियोंके द्वारा भी प्रशंसनीय थीं ॥७४॥ हंसीकी चालको भी तिरस्कृत करनेवाली अपनी सुन्दर चालसे जब वे पृथिवीपर पैर रखती हुई चलती थीं. तब वे चारों स्रोर लालकमलोंके उपहारकी शोभाको विस्तृत करती थीं ॥७६॥ उनके चरणोंके नखरूपी दर्पणोंमें जो उन्होंके शरीरका प्रतिविम्ब पडता था उसके छलसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अपनी कान्तिसे तिरस्कृत हुई दिक्कन्यात्रोंको अपने चरणोंसे रौंद्नेके लिये ही तैयार हुई हों।।७७। लीला सहित पैर रखकर चलते समय रुनमून शब्द करते हुए उनके नुपरोंसे जो सुन्दर शब्द होते थे उनसे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो नूपरोंके शब्दोंके बहाने हंसियोंको बुलाकर उन्हें अपनी गतिका सन्दर विलास ही सिखला रही हों।।७८।। जिनके ऊरु अतिशय सन्दर श्रीर जंघाएँ श्रतिशय कान्तियुक्त हैं ऐसी वे दोनों पश्चियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनकी बढ़ती हुई कान्तिको वे लोगोंके नेत्रोंके मार्गमें चारों श्रोर स्वयं ही फेंक रही हों ।।७९॥ वे पुत्रियाँ जिस स्थूल जघन भागको धारण कर रही थीं वह करघनी तथा अधोवस्त्रसे सुशोभित था और ऐसा मालूम होता था मानो करधनीरूपी तुरही बाजोंसे सुशोभित श्रौर कपड़ेके चँदोवासे युक्त सौभाग्य देवताके रहनेका घर ही हो।।८०।। वे कन्याएँ जिस गंभीर नाभिमयडलको धारण किये हुई थीं वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी यजमानने लावण्यरूपी देवताकी पूजाके लिये हो मकुएड ही बनाया हो ॥ ५१॥ जिसमें कुछ कुछ कालापन प्रकट हो चुका है ऐसी जिस रोमराजीको वे पुत्रियाँ धारण कर रही थीं वह ऐसी मालूस होती थीं मानो कामदेवके गृहप्रवेशके समय खेई हुई धूपके धूमकी शिखा ही हो ॥ दन दोनों कन्यात्रोंका मध्यभाग कुरा था, उदर भी कुरा था, हस्तरूपी पल्लव कुछ कुछ लाल थे, भुजलताएँ कोमल थीं श्रौर स्तनरूपी कुड्मल कुछ कुछ ऊँचे उठे हुए थे।। दे।। वे पुत्रियाँ स्तनमराहलपर पड़े हुए जिस मनोहर हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे ऐसी शोभायमान हो रहा था मानो

१ किञ्चिदित्यर्थः । २ विनयपरे । ३ मान्यस्त्रीजनैः । ४ पृथिन्याम् । ५ न्याजतः । ६ स्रधः कृत्य । न्यक्कृत – ल० । ७ कर्षणाय । ८ ऊरुजङ्घाकान्तिम् । ६ स्रत्युक्तयम् । १० विस्तीर्णम् । ११ पूजियतुम् । १२ याजकेन । १३ कृष्णवर्णाम् । १४ –कुड्मले द०, स०, म०, ल० । १५ तत्कुचमगडटालिङ्ग नसुखासक्कोः । १६ इसन्तम् ।

सुक्त्रच्यों कोकिलालापिनहाँ रिमपुरस्वरे । 'ताम्राधरे 'दरोद्धिन्नस्मितां मुक्किशनने ॥ प्रशास्त्रदेशों लिलतापाङ्गवीकिते सान्द्रपन्मण्णी । मदनस्येच कैत्रास्त्रे द्धाने नयनोत्पले ॥ प्रशास्त्र लिलतापाङ्गवीकिते सान्द्रपन्मण्णी । मदनस्येच कैत्रास्त्रे द्धाने नयनोत्पले ॥ प्रशास्त्र । हेण्यन्त्यावभिन्यक्तलक्ष्मणः शिश्रानः श्रियम् ॥ प्रशास्त्र । स्माल्यं कवरीभारं धारयन्त्यौ तरिङ्गतम् । स्वान्तः सङ्कान्तगाङ्गीवं प्रवाहमिव प्रामुनम् ॥ प्रणा हित प्रत्यङ्गसङ्गिन्या कान्त्या कान्तवमाङ्गती । सौन्द्र्यस्येव सन्दोहम् एकोक्त्रय विनिर्मिते ॥ प्रशाक्रिमेते दिव्यक्रन्ये 'स्तां किन्तु कन्ये फर्णाशिनाम् । दिक्कन्ये किमुत स्यातां किं वा सौभाग्यदेवते ॥ ९०॥ किमिमे श्रीसरस्वर्यो किं वा 'तद्धिदेवते । किं स्या'त्तद्वतारोऽयम् एवंरूपः प्रतीयते ॥ ९९॥ वस्याविमे जगननायमहावाद्यः किमुद्रते । कल्याणभागिनी च स्याद् ध्वनयोरियमाङ्गतिः ॥ ९२॥ व्यति संश्वाध्यमाने ते जनैद्द्यन्तविस्त्रयेः । सप्तश्रयमुपाश्रित्य जगननाथं प्रणेमतुः ॥ ६३॥ प्रणते ते समुत्थाप्य दूरान्वितमस्तके । श्रीत्या स्वमङ्कमारोप्य स्पृष्ट्वाधाय च मस्तके ॥ ९४॥ समझ्मारोप्य स्पृष्टे सामझ्मारोप्य स्पृष्याच्यास्ति च ॥ १४॥ समझ्मारोप्य स्पृष्टे सामझ्मारोप्य स्पृष्टे सामस्ति च ॥ १४॥ समझ्मारोप्य स्पृष्टे सामस्ति च ॥ १४॥ समझ्मारोप्य स्पृष्टे सामस्त च ॥ १४॥ सम्याच्याचायास्ति सामस्ति सामस्ति

स्तनोंके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सुखकी आसक्तिसे हँस ही रहा हो।। प्रा। उनके कंठ बहत ही सुन्दर थे, उनका स्वर कोयलकी वाणीके समान मनोहर और मधुर था, श्रोठ ताम्रवर्ण अर्थात् कुछ कुछ लाल थे, और मुख कुछ कुछ प्रकट हुए मन्द्हास्यकी किर्णोंसे मनोहर थे।। प्रे।। उनके दाँत सुन्दर थे, कटाचां द्वारा देखना मनोहर था, नेत्रोंकी विरौनी सघन थीं श्रौर नेत्ररूपी कमल कामदेवके विजयी अस्त्रके समान थे।। दि।। शोभायमान कपोलोंपर पड़े हुए केशों के प्रतिबिम्बसे वे कन्याएँ, जिसमें कलंक प्रकट दिखाई दे रहा है ऐसे चन्द्रमांकी शोभांको भी लिंडिजत कर रही थीं ।। ८७॥ वे माला सहित जिस केशपाशको धारण कर रही थीं वह ऐसा माल्स होता था मानो जिसके भीतर गंगा नदीका प्रवाह मिला हुआ है ऐसा यमुना नदीका लहराता हुआ प्रवाह ही हो ॥ ५ दा इस प्रकार प्रत्येक अंगमें रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोंकी आकृति अत्यन्त सुन्दर थी श्रीर उससे वे ऐसी मालूम होती थीं नानो सौन्दर्यके समूहको एक जगह इकट्ठा करके ही बनाई गई हों।।८१। क्या ये दोनों दिव्य कन्याएँ हैं ? अथवा नागकन्याएँ हैं ? अथवा दिक्कन्याएँ हैं ? अथवा सौभाग्य देवियाँ हैं, अथवा लद्दा और सरस्वती देवी हैं अथवा उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं? अथवा उनका अवतार हैं? अथवा क्या जगन्नाथ (वृषभद्व) रूपी महासमुद्रसे उत्पन्न हुई लद्दमी हैं ? क्योंकि इनकी यह आकृति अनेक कल्याणोंका अनुभव करनेवाली है इस प्रकार लोग बड़े आश्चर्यके साथ जिनकी प्रशंसा करते हैं ऐसी उन दोनों कन्यात्र्योंने विनयके साथ भगवान्के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया ।।९०-६३।। दूरसे ही जिनका मस्तक नम्न हो रहा है ऐसी नमस्कार करती हुई उन दोनों पुत्रियोंको उठाकर भगवान्ने प्रेमसे अपनी गोदमें बैठाया, उनपर हाथ फेरा, उनका मस्तक सूँघा और हँसते हुए उनसे बोले कि आश्रो, तुम समसती होगी कि हम आज देवोंके साथ अमरवन को जावेंगी परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देव लोग पहले ही चले गये हैं ॥ ६४-९५ ॥ इस प्रकार भगवान वृषभदेव च्रांभर उन दोनों पुत्रियोंके साथ कीड़ा कर फिर कहने लगे कि तुम अपने शील और विनयगुणके कारण युवावस्थामें भी वृद्धाके समान हो

१ ताम्र ग्रहण । २ दर ईषत् । ३ शोभनदन्तवस्यौ । सुदन्त्यौ ग्रा०, स० । ४ भवताम् । ५ श्रीसरस्वस्योरिवदेवते । ६ ग्राधिदेवतयोरवतारः । ७ ग्रागच्छन्तम् । लोटि मध्यमपुरुषः । ८ गिन्यथः । ६ भवयः ।

इदं वपुर्वयक्षेद्रग् इदं शीलमनीदृशम् । विद्यया चेद्विभूप्येत सफलं जन्म 'यामिद्म् ॥९०॥ विद्यावान् पुष्त्यो लोके 'सम्मति याति कोविदैः । नारी च 'तद्वती धले खीस्ट्रेशिमं पदम् ॥९८॥ विद्या यशस्करी पुलां विद्या श्रेयस्करी मता । सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी ॥९९॥ विद्या कामदुवा धेतुः विद्या चिन्तामिण्तृंग्णाम् । 'तिवर्गफिलितां स्ते विद्यां सम्पत्परम्परम् ॥१००॥ विद्या वन्धुश्च मित्रवन्द विद्या कल्याणकारकम् । सहयायि धनं विद्या विद्या सर्वार्थसाधनी ॥१०१॥ 'तद्विद्याग्रहणे यत्न' पुत्रिदे कुरुतं युवाम् । तत्संग्रहण्यकालोऽयं युवयोर्वत्तंतेऽधुना ॥१०२॥ इत्युक्त्वा मुहुराशास्य विस्तीर्णे हेम प्रदेवे । ग्रिधिवास्य स्विचत्त्रस्थां श्रुतदेवीं 'स्वपर्यया ॥१०२॥ विद्युः करद्वयेनाभ्यां लिखक्वत्तरमालिकाम् । उपादिशिल्लिपि संख्यास्थानं चिद्यानुकाम् ॥१०४॥ ततो भगवतो वन्त्राक्षिःसृतामक्षरावलीम् । सिद्धं नम इति व्यक्तमङ्गलां सिद्धमानुकाम् ॥१०५॥ श्रकारादिहकारान्तां शुद्धां युक्तावलीमिव । स्वरव्यक्षनभेदेन द्विधा भेदमुपेयुपीम् ॥१०६॥ ''श्रयोगवाह्यपंन्तां सर्वविद्यासु सन्तताम्' । संयोगाक्षरसम्भूतिं ''नैकबीजाचरैश्चिताम् ॥१००॥

।। ६६ ॥ तुम दोनोंका यह शरीर, यह श्रवस्था और यह श्रवुपम शील यदि विद्यासे विभूषित किया जावे तो तुम दोनोंका यह जन्म सफल हो सकता है ॥ ६७ ॥ इस लोकमें विद्यावान पुरुष परिडतों के द्वारा भी सन्मानको प्राप्त होता है और विद्यावती स्त्री भी सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त होती है।। ६८।। विद्या ही मनुष्योंका यश करनेवाली है, विद्या ही पुरुषोंका कल्याण करनेवाली है, अच्छी तरहसे आराधना की गई विद्या देवता ही सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है ॥ ९९ ॥ विद्या मनुष्योंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु है, विद्या ही चिन्तामिए। है, विद्या ही धर्म, ऋर्ष तथा काम रूप फलसे सहित संपदाश्रोंकी परम्परा उत्पन्न करती है।। १००।। विद्या ही मनुष्योंका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ साथ जाने-वाला धन है और विद्या ही सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली है।। १०१।। इसलिये हे प्रत्रियो. तुम दोनों विद्या ग्रहण करनेमें प्रयत्न करो क्योंकि तुम दोनोंके विद्या ग्रहण करनेका यही काल है।। १०२।। भगवान वृषभदेवने ऐसा कहकर तथा बार बार उन्हें आशीर्वाद देकर सुवर्णके विस्तृत पट्टेपर अपने चित्तमें स्थित श्रुत देवताका पूजनकर स्थापन किया, फिर दोनों हाथोंसे श्र या यादि वर्णमाला लिखकर उन्हें लिपि (लिखनेका) उपदेश दिया और अनुक्रमसे इकाई दहाई द्यादि त्रंकोंके द्वारा उन्हें संख्याके ज्ञानका भी उपदेश दिया। भावार्थ-ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवान्ने दाहिने हाथसे वर्णमाला श्रौर बायें हाथसे संख्या तिखी थी ॥ १०३-१०४ ॥ तद्नन्तर जो भगवान्के मुखसे निकली हुई है, जिसमें 'सिद्धं नमः' इस प्रकारका मङ्गलाचरण श्रत्यन्त स्पष्ट है, जिसका नाम सिद्धमातृका है जो स्वर श्रीर व्यञ्जनके भेद्से दो भेदोंको प्राप्त है, जो समस्त विद्याश्रोंमें पाई जाती है, जिसमें अनेक संयुक्त अन्तरोंकी उत्पत्ति है, जो अनेक बीजान्तरोंसे ज्याप्त है और जो शुद्ध मोति-योंकी मालाके समान है ऐसी अकारको आदि लेकर हकार पर्यन्त तथा विसर्ग अनुस्वार जिह्ना-मुलीय और उपध्मानीय इन अयोगवाह पर्यन्त समस्त ग्रुद्ध अन्नरावलीको बुद्धिमती ब्राह्मी

१ युवयोः । २ सम्मानम् । ३ विद्यावती । ४ त्रिवर्गेरूपेण् फलिताम् । ५ तत्कारणात् । ६ कुर्वाथाम् । ७ सुवर्णकलके । ८ पूजया । ६ लिविं ट० । लिपिम् । "लिखिताश्वरिवन्यासे लिपिलिविक्से स्त्रियौ ।" इत्यमरः । १० संख्याज्ञानं २०, प०, द०, स०, त० । ११ हकारिवसर्जनीयाः [ग्रनुस्वारिवसर्गिजिह्वामूलीयोपध्मानीययमाः] । १२ ग्रविच्छिन्नाम् । संगताम् ग्र०, प०, स०, म०, । १३ हल्ब्यूँ [इत्यादिमिः] ।

'समवादीधरद् ब्राह्मी सेवाविन्यतिसुन्द्रो । सुन्द्री गिख्तं स्थानक्रमेः सम्यगधारयत् ॥१०८॥ न विना वाङ्मयात् किन्विद्दित् शास्त्रं कलापि वा। ततो वाङ्मयमेवादौ वेधास्ताभ्यासुपादिशत् ॥१०९॥ सुमेधसावसम्मोहाद् ब्रध्येषातां गुरोर्सुखात् । वाग्देन्याविव निश्शेषं वाङ्मयं 'ग्रन्थतोऽर्थतः ॥११०॥ 'पद्विद्याविधिन्छन्दोविचितिं 'वागलङ्कृतिम् । त्रयीं समुदितामेतां तद्विदो वाङ्मयं विदुः ॥१११॥ तदा 'स्वायम्भुवं नाम पदशास्त्रमभूत् महत् । 'यतत्परशताध्यायैः स्रतिगम्भोरमिक्धवत् ॥११२॥ लन्दोविचितिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत् । उक्तात्युक्तादिभेदांश्च षड्विशतिमदीदशत् ॥११३॥ प्रस्तारं नष्टमुद्दिश्चमेकद्वित्रिलघुक्तियाम् । संख्यामथाध्वयोगञ्च च्याजहार गिरां पतिः ॥११४॥ उपमादीनलङ्कारास्तन्द्रार् ११ पद्चान'दीपिकाभिः प्रकाशिताः । कलाविद्याश्च निश्शेषाः स्वयं परिख्तिं ययुः ॥११६॥ इति'हाधोतिनिश्शेषविद्ये ते गुर्वनुग्रहात् । वाग्देवतावताराय कन्ये पात्रत्वमीयतुः ॥१९॥।

पुत्रीने धारण किया और अतिशय सुन्दरी सुन्दरीदेवीने इकाई दहाई आदि स्थानोंके क्रमसे गिरित शास्त्रको अच्छी तरह धारण किया ॥ १०४-१०८ ॥ वाङमयके विना न तो कोई शास्त्र है और न कोई कला है इसलिये अगवान वृषभदेवने सबसे पहले उन प्रत्रियोंके लिये वाङमयका खपदेश दिया था ।। १०९ ।। अत्यन्त बुद्धिमती उन कन्यात्रोंने सरस्वती देवीके समान अपने पिताके मुखसे संशय विपर्यय ऋादि दोषोंसे रहित शब्द तथा ऋथे रूप समस्त वाङमयका श्रध्ययन किया था ।। ११० ।। वाङ्मयके जाननेवाले गए।धरादि देव व्याकरण शास्त्र, छन्द-शास्त्र और अलंकार शास्त्र इन तीनोंके समूहको वाङ्मय कहते हैं ॥ १११ ॥ उस समय स्वयंभू श्रथीत् भगवान् वृषभदेवका बनाया हुत्रा एक बड़ा भारी व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध हुत्रा था उसमें सौसे भी अधिक अध्याय थे और वह समुद्रके समान अत्यन्त गम्भीर था ॥ ११२ ॥ इसी प्रकार उन्होंने अनेक अध्यायोंमें छन्दशास्त्रका भी उपदेश दिया था और उसके उक्ता श्रत्युक्ता त्रादि छब्बीस भेद भी दिखलाये थे ॥ ११३॥ श्रनेक विद्यात्रोंके श्रधिपति भगवानने प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एक द्वि त्रि लघु क्रिया, संख्या और अध्वयोग छन्दशास्त्रके इन छह प्रत्ययोंका भी निरूपण किया था ।। ११४ ।। भगवान्ने छलंकारोंका संग्रह करते समय अथवा छलंकार-संप्रह प्रनथमें उपमा रूपक यमक आदि अलंकारोंका कथन किया था. उनके शब्दालंकार श्रीर श्रथीलंकार रूप दो मार्गीका विस्तारके साथ वर्णन किया था श्रीर माध्ये श्रोज श्रादि दश प्राण अर्थात् गुणोंका भी निरूपण किया था।। ११४।।

अथानन्तर ब्राह्मी और सुन्द्री दोनों पुत्रियोंकी पद्ज्ञान ( व्याकरण-ज्ञान ) रूपी दीपिकासे प्रकाशित हुई समस्त विद्याएँ और कलाएँ अपने आप ही परिपक्ष्व अवस्थाको प्राप्त हो गई थीं ॥११६॥ इस प्रकार गुरु अथवा पिताके अनुप्रहसे जिनने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसी वे दोनों पुत्रियाँ सरस्वती देवीके अवतार लेनेके लिये पात्रताको प्राप्त हुई थीं। भावार्थ—वे इतनी अधिक ज्ञानवती हो गई थीं कि साज्ञात् सरस्वती भी उनमें अवतार ले

१ सम्यगवधारयित सा । २ राब्दतः । ३ व्याकरणशास्त्रम् । ४ शब्दालङ्कारम् । ५ स्वायम्भृषं नाम व्याकरणशास्त्रम् । ६ शतात् परे परश्शताः [शतात् परिण् ग्रधिकानि परश्शतानि, परशब्देन समानार्थः । 'परशब्दोऽसन्तः इत्येके । राजदन्तादित्वात्पूर्वनिपातः' । इत्यमोषावृत्तावुक्तम् । वर्चस्कादिषु नमस्कारादय इत्यत्र । इति टिप्पणपुस्तके 'परश्शताः' इति शब्दोपरि टिप्पणी ] । ७ मेरुप्रस्तारम् । ८ गौड्विदर्भनार्गद्वयम् । ६ ''श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । त्रर्थव्यक्तिरदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । तेषां विपर्ययः प्रायो छक्ष्यते गौडवर्सनि ॥" १० ब्राह्मी सुन्दर्योः । ११ व्याकरणशास्त्रपरिज्ञानप्रदीपिका । १२ इति ह्यधीत प०, अ०, द०, ल० ।

पुत्राणां च यथाम्नायं विनया दानपूर्वकम् । शास्त्राणि व्याजहारैवम् द्या नुपूर्व्या जगद्गुरुः ।।११८।।
भरतायार्थं शास्त्रञ्च भरतञ्च ससङ् यहम् । ग्रथ्यायेरितिविह नीणेंः स्फुटीकृत्य जगौ गुरुः ।।११९।।
विभुव्व प्रभसेनाय गीतवाद्यर्थसंग्रहम् । गन्धर्वशास्त्रमाच्ह्यौ यत्राध्यायाः परश्यतम् ।।१२०।।
व्यनन्तविजयायात्यद् विद्यां चित्रकलाश्रिताम् । नानाध्यायशताकीर्णां 'साकलाः सकलाः कलाः ।।१२१॥
विश्वकर्ममतं चास्मै वास्तुविद्यामुपादिशत् । ग्रध्यायविस्तरस्तत्र बहुभेदोऽवधारितः ।।१२२॥
कामनीतिमथ खीणां पुरुपाणाञ्च लचणम् । 'त्रायुर्वेदं धनुर्वेदं तन्त्रं चाश्वेभगोच्यम् ॥१२३॥
तथा रत्नपरीत्तां च बाहुद्वल्दाख्यसूनवे । व्याचख्यौ बहुधाम्नातैः श्रध्यायैरितिविस्तृतैः ॥१२४॥
किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रं लोकोपकारि यत् । तत्मवर्मादिकर्तासौ "स्वाः समन्वशिषत् प्रजाः ॥१२५॥
समुद्दीपितविद्यस्य काप्यासीद्दीक्षिता विभोः । स्वभावभास्वरस्येव भास्वतः शरदागमे ॥१२६॥
सुतैरधोतनिश्शेषविद्यैरद्युतदीशिता । किरणेरिव तिग्मांशुः 'त्रासादितशरचुतिः ॥१२७॥
पुत्रैरिष्टैः कलत्रेश्च वृतस्य भुवनेशिनः । महान् कालो व्यतीयाय प्रति दिव्यैभोगिरनारतैः ॥१२८॥
ततः कुमारकालोऽस्य 'रक्तितो मुनिसत्तमैः । विंशतिः पूर्वजन्नाणां पूर्वते स्म महाधियः ॥१२९॥

सकती थी।।११७।। जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रोंको भी विनयी बनाकर क्रमसे आम्नायके अनुसार अनेक शास्त्र पढ़ाये।।११८।। भगवानने भरत पुत्रके त्विये अत्यन्त विस्तृत—बड़े बड़े अध्यायोंसे स्पष्ट कर अर्थशास्त्र और संग्रह (प्रकरण) सिंहत नृत्यशास्त्र पढाया था ॥११६॥ स्वामी वृपभदेवने अपने पुत्र वृषभसेनके लिये जिसमें गाना बजाना त्रादि स्रनेक पदार्थोंका संग्रह है स्त्रीर जिसमें सौसे भी ऋधिक ऋध्याय हैं ऐसे गन्धर्व शास्त्रका व्याख्यान किया था ।।१२०।। अनन्तविजय पुत्रके लिये नाना प्रकारके सैकड़ों अध्यायोंसे भरी हुई चित्रकला-सम्बन्धी विद्याका उपदेश दिया और लुद्मी या शोभा सहित समस्त कलाओंका निरूपण किया ॥१२१॥ इसी अनन्तविजय पुत्रके लिये उन्होंने सूत्रधारकी विद्या तथा मकान बनाने की विद्याका उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शास्त्रोंमें अनेक अध्यायोंका विस्तार था तथा उसके अनेक भेद् थे।।१२२।। बाहुबली पुत्रके लिये उन्होंने कामनीति, स्त्री-पुरुषोंके लुच्चणु. आयुर्वेद, धनुर्वेद, घोड़ा-हाथी आदिके लन्नण जाननेके तन्त्र और रत्नपरीचा आदिके शास्त्र अनेक प्रकारके बड़े बड़े अध्यायोंके द्वारा सिखलाये ॥१२३-१२४॥ इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? संचेपमें इतना ही बस है कि लोकका उपकार करनेवाले जो जो शास्त्र थे भगवानु श्रादिनाथने वे सब श्रपने पुत्रोंको सिखलाये थे।।१२४।। जिस प्रकार स्वभावसे देदीप्यमान रहनेवाले सूर्यका तेज शारद्वऋतुके आनेपर और भी अधिक हो जाता है उसी प्रकार जिन्होंने अपनी समस्त विद्याएँ प्रकाशित कर दी हैं ऐसे भगवान् बृषभदेवका तेज उस समय भारी अदुसुत हो रहा था ॥१२६॥ जिन्होंने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसे पुत्रोंसे भगवान वृषभदेव उस समय उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि शरद्ऋतुमें श्रिधिक कान्तिको प्राप्त होनेवाला सूर्य अपनी किरणोंसे सुशोभित होता है।।१२७। अपने इष्ट पुत्र और इष्ट स्त्रियोंसे घिरे हुए भगवान वृषभदेवका बहुत भारी समय निरन्तर अनेक प्रकारके दिव्य भोग भोगते हुए व्यतीत हो गया ।।१२८।। इस प्रकार अनेक प्रकारके भोगोंका अनुभव करते हुए भगवान्का बीस लाख पूर्व वर्षींका कुमारकाल पूर्ण हुआ था ऐसी उत्तम मुनि-गण्धरदेवने गणना

१ विनयोपदेशपुरस्सरम् । २ परिपात्या । ३ नीतिशास्त्रम् । ४ सकलाः द० । ५ वैद्यशास्त्रम् । ६ कथिबैः । ७ स्रात्मीयाः । ८ पुत्रान् । ६ शरद्युभिः; ट० । —व्याप्तशरस्रमोभिः । १० स्रतीत-मभूत् । ११ कथितः ।

श्रवान्तरे महीषध्यो दितिष्यध्य पादपाः । ससर्वोषध्यः कालाउजाताः प्रचीणशक्तिकाः ॥१३०॥ सस्यान्यदृष्टपच्यानि यान्यासन् रिथतये गृणाम् । प्रायस्तान्यिष कालेन ययुर्विरेकतां युवि ॥१३१॥ रिसवीर्यं विपाकैन्तैः प्रहीणाः पादपा यदा । तदातङ्का दिबाधाभिः प्रजा व्याकुलतां गताः ॥१३२॥ तत्रहाणान्मनोवृत्तिं दधाना व्याकुलीकृताम् । नाभिराजमुपासेदुः प्रजा जीवितकाम्यया ॥१३३॥ गाभिराजाज्ञ्या ल्रष्टुस्ततोऽन्तिकमुपाययुः । प्रजाः प्रणतमूर्द्धानो जीवितोपायलिष्सया ॥१३३॥ श्रथ विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनम् । प्रजाः प्रजातसंत्रासाः शर्ययं शरणाश्रिताः ॥१३५॥ श्रथ विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनम् । प्रजाः प्रजातसंत्रासाः शर्ययं शरणाश्रिताः ॥१३५॥ वाञ्चन्त्यो जीविको देव त्वां वयं शरणं श्रिताः । "तन्नस्नायस्व " लोकेश तदुपाय"पदर्शनात् ॥१३६॥ विभो समूल् "सुरुद्धननाः "पितृकल्पा महािकृष्ट्याः । फलन्त्यकृष्टपच्यानि सस्यान्यपि च नाधुना ॥१३६॥ श्रीतातप्रसहारातप्रवर्षेपण्लवश्च नः । निराश्रयान्युनोत्यच श्रृहि नस्तत्यितिकचाम् ॥१३९॥ श्रीतातप्रसहारातप्रवर्षेपण्लवश्च नः । निराश्रयान्युनोत्यच श्रृहि नस्तत्यतिकिचाम् ॥१३९॥ त्वां देवमादिकचारं कल्पाङ् विपमितोन्ततम् । समाश्रिताः कथं भोतेः पदं "स्याम दयं विभोः ॥१४०॥ "ततोऽस्माकं पथास स्थास्य स्थास निर्मा । तथो।देष्द्रसुद्योगं कुरु देव प्रसीद नः ॥१४०॥

की है ॥१२६॥ इसी बीचमें कालके प्रभावसे महौपधि, दीप्तौषधि, कल्पवृत्त तथा सब प्रकारकी ष्प्रौषधियाँ शक्तिहीन हो गई थीं ।।१३०।। मनुष्योंके निर्वाहके लिये जो बिना बोये हुए उत्पन्न होनेवाले धान्य थे वे भी कालके प्रभावसे पृथिवीमें प्रायः करके विरत्तताको प्राप्त हो गये थे— जहाँ कहीं कुछ कुछ मात्रामें ही रह गये थे।।१३१।। जब कल्पवृत्त रस, वीर्य और विपाक श्रादिसे रहित हो गये तब वहाँकी प्रजा रोग श्रादि श्रनेक बाधात्रोंसे व्याकुलताको प्राप्त होने लगी ।।१३२॥ कल्पवृत्तोंके रस, वीर्य स्रादिके नष्ट होनेसे व्याकुल मनोवृत्तिको धारण करती हुई प्रजा जीवित रहनेकी इच्छासे महाराज नाभिराजके समीप गई ॥१३३॥ तदनन्तर नाभिराजकी श्राज्ञासे प्रजा भगवान वृषभनाथके समीप गई श्रौर श्रपने जीवित रहनेके उपाय प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्हें मस्तक भुकाकर नमस्कार करने लगी।।१३४:। श्रथानन्तर अनादिके नष्ट होनेसे जिसे अनेक प्रकारके भय उत्पन्न हो रहे हैं और जो सबको शरण देनेवाले सगवान्की शरणको प्राप्त हुई है ऐसी प्रजा सनातन सगवान्के समीप जाकर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि।।१३५।। हे देव, हम लोग जीविका प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी शरणमें आये हुए हैं इसलिये हे तीन लोकके स्वामी, आप उसके उपाय दिखलाकर हम लोगोंकी रच्चा कीजिये ॥ १३६ ॥ हे विभो, जो कल्पवृच्च हमारे पिताके समान थे-पिताके समान ही हम लोगोंकी रहा करते थे वे सब मूल सहित नष्ट हो गये हैं श्रीर जो धान्य विना बोये ही उत्पन्न होते थे वे भी श्रव नहीं फलते हैं।। १३७।। हे देव, बढ़ती हुई भूख प्यास आदिकी बाधाएँ हम लोगोंको दुखी कर रही हैं। अन्न-पानीसे रहित हुए हम लोग श्रव एक च्रण भी जीवित रहनेके लिये समर्थ नहीं हैं ॥ १३८ ॥ हे देव, शीत, त्रातप, महावायु श्रौर वर्षा श्रादिका उपद्रव श्राश्रयरहित हम लोगोंको दुखी कर रहा है इसलिये श्राज इन सबके दूर करनेके उपाय किह्ये ॥ १३९ ॥ हे विभो, आप इस युगके आदि कर्ता हैं और कल्य्वृत्तके समान उन्नत हैं, त्रापके त्राश्रित हुए हम लोग भयके स्थान कैसे हो सकते हैं ? ।। १४० ॥ इसलिये हे देव, जिस प्रकार हमलोगोंकी आजीविका निरुपद्रव हो जावे, आज उसी प्रकार उपदेश देनेका

१ दीसोषध्यः । [एतद्र्षाः कृताः] । २ जीवनाय । ३ स्वादुः । ४ परिणमन । ५ मन्तापादि । ६ हानेः । ७ जीवितवाञ्छया । ८ जीवितम् । ६ तत् कारणात् । १० रत् । ११ जीवितोपाय । १२ नष्टाः । -मुच्छुन्नाः प०, द० । -मुच्छुन्नाः ल० । १३ पितृसदृशाः । १४ जीवितुम् । १५ मवेम । १६ ततः कारणात् ।

श्रुत्वेति तद्वसो दीनं करुणाप्नीरेतारायः । सनः 'प्रियद्धावेयं भगवानादिष्रुषः ।।१४२।। पूर्वापरिवदेहेषु वा स्थितिः समवस्थिता । साद्य प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमूः प्रजाः ।।१४३।। पद्कर्ताणि यथा तत्र यथा वर्णाश्रमस्थितिः । यथा श्रामगृहादीनां 'संस्त्यायाश्र 'पृथिविधाः ।।१४४।। तथात्राष्युचिता वृत्तिः उपायैरेभिरिक्तिनाम् । नोपायान्तरमस्त्येषां प्राण्विनां जीविकां प्रति ।।१४५।। कर्मभूरच जातेयं व्यतितौ करपभूरहाम् । ततोऽत्र कर्मभिः पद्भिः प्रजानां जीविकां प्रति ।।१४६।। इत्याकलय्य तत्क्षेत्रवृत्त्यपुषायं क्षणं विशुः । मुहुरारवासयामास सा सैप्टेति तदा प्रजाः ।।१४६।। प्रथानुं ध्यानमात्रेषः विभो शकः सहामरेः । प्राप्तस्तवजीवनोपायानित्वकार्थीं द्विभागतः ।।१४६।। श्रुभे दिने सुनकत्रे सुमुदूर्त्ते श्रुभोदये । स्थोच्चस्थेषु प्रहेषून्तैः श्रानुकृत्ये जगद्भुरोः ।।१४६।। कृतप्रयसमाङ्गर्ये सुरेन्द्रो जिनमन्दिरम् । न्यवेशयत् पुरस्वास्य सध्ये दिच्वप्यनुक्रमात् ।।१५०।। कोसलादीन् नहादेशान् साकेतादिपुराणि च । सारामसीमनिगमान् खेटादीश्र न्यवेशयत् ।।१५२।। देशाः सुकोसलावन्तीपुरखो प्राप्तकरम्यकाः । कुरुकाशिकलिङ्गाङ्गवङ्गसुद्धाः समुद्रकाः ।।१५२।। काश्मीरोशीनरानर्त्तेवस्तपञ्चालमालवाः । दशार्षाः कच्छमगधा विदर्भाः कुरुजाङ्गलम् ।।१५२।।

प्रयत्न कीजिये और हम लोगों पर प्रसन्न हूजिये॥ १४१॥ इस प्रकार प्रजाजनोंके दीन वचन सुनकर जिनका हृद्य द्यासे प्रेरित हो रहा है ऐसे भगवान् आदिनाथ अपने मनमें ऐसा विचार करने लगे।। १४२।। कि पूर्व और पश्चिम विदेह चेत्रमें जो स्थिति वर्तमान है वही स्थिति स्राज यहाँ प्रवृत्ता करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है ॥ १४३ ॥ वहाँ जिस प्रकार ऋसि सची खादि छह कर्म हैं, जैसी चत्रिय छादि वर्गोंकी स्थिति है और जैसी प्राम-घर आदिकी पृथक् पृथक् रचना है उसी प्रकार यहाँ पर भी होनी चाहिये। इन्हीं उपायोंसे प्राणियोंकी आजीविका चल सकती है। इनकी आजीविकाके लिये और कोई उपाय नहीं है ॥ १४४-१४४॥ कल्पवृत्तांके नष्ट हो जाने पर द्यव यह कर्मभूमि प्रकट हुई है, इसिलये यहाँ प्रजाको ऋसि सबी आदि छह कर्मों के द्वारा ही आजीविका करना उचित है।। १४६।। इस प्रकार रवामी वृषसदेवने च्रणुभर प्रजाके कल्याए करनेवाली आजीविकाका उपाय सोचकर उसे बार बार आखासन दिया कि तुम भयभीत एत होखो ।।१४७॥ अथानन्तर भगवानके स्मरण करने मात्रसे देवोंके साथ इन्द्र आया और उसने नीचे लिखे अनुसार विभाग कर प्रजाकी जीविकाके उपाय किये ॥ १४८ ॥ शुभ दिन, शुभ नच्न, शुभ सुहर्त और शुभ लग्नके समय तथा सूर्य आदि प्रहोंके अपने अपने उच्च स्थानोंमें स्थित रहने और जगद्गुरु भगवान्के हर एक प्रकारकी अनुकूलता होने पर इन्द्रने प्रथम ही माङ्गलिक कार्य किया और फिर उसी अयोध्या पुरीके बीचमें जिनमन्दिरकी रचना की । इसके बाद पूर्व द्विण पश्चिम तथा उत्तर इस प्रकार चारो दिशाओं में भी यथाक्रमसे जिनमन्दिरोंकी रचना की।। १४९-१५०।। तद्नन्तर कौशल आदि महादेश, श्रयोध्या श्रादि नगर, वन श्रीर सीमा सहित गाँव तथा खेड़ों श्रादिकी रचना की थी।। १४१॥ सुकोशल, अवन्ती, पुण्डू, डंडू, अश्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिङ्ग, अङ्ग, वङ्ग, सुह्य, ससुद्रक, काश्मीर, उशीनर, आनते, वत्स, पंचाल, मालव, दशार्या, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजांगल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, त्राभीर, कोंकण, वनवास, त्रांघ्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दारु,

१ एकाग्रं चकार । २ सिनवेशाः । रचनाविशेष इत्यर्थः । ३ नानाविधाः । ४ प्रभुः । ५ स्मरण । ६ विभागशः स्त्र०, प०, द०, स०, ट० । विभागात् । ७ पुराङ्रोङ्गः । ८ -वर्त- स्त्र०, प०, द० । ६ कुरुजाङ्गतः स० ।

करहारमहाराष्ट्रवुराष्ट्राभीरकोङ्कणाः । वनवासान्ध्रकर्णाटकोसलाश्चोलकेरलाः ।।१५४॥
दार्शिमसारसौवीरक्ष्ररसेनापरान्तकाः । विदेहसिन्धुगान्धारयवनाश्चेदिपल्लवाः ॥१५५॥
काम्बोजां रट्टबाह्णीकतुरुष्कशककेकयाः । निवेशितास्तथान्येऽपि विभक्ता विषयास्तदा ॥१५६॥
वैद्यदेनमातृकाः केचिव् विषया देवमातृकाः । परे 'साधारणाः केचिव् यथास्वं ते निवेशिताः ॥१५७॥
प्रभूतपूर्वेरुक्तृतेः भूरभान्तेर्जनास्पदैः । दिवः खण्डेरिवायातैः कौतुकाद्धरणीतलम् ॥१५८॥
देशैः 'साधारणान्पजाङ्ग लैस्तैस्तता मही । रेजे 'रजतभूभत्तु'ः 'प्रारादा 'च पयोनिधेः ॥१५९॥
तदन्तेष्वन्तपाल्यानं दुर्गाणि परितोऽभवन् । स्थानानि लोकपालानामिव स्वर्धायसीमसु ॥१६०॥
तदन्तरालदेशाश्च बभूवुरनुरचिताः । लुब्धकारणयचरक्'णुलिन्दशवरादिभिः ॥१६१॥
सध्ये जनपदं रेज् राजधान्यः परिष्कृताः । वप्रप्राकारपरिखागोपुराहालकादिभिः ॥१६२॥
तानि 'रस्थानीयसंज्ञानि 'दुर्गाण्यावृत्य सर्वतः । प्रामादीनां निवेशोऽभृद् 'यथाभिहितलस्मणाम् ॥१६३॥
ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्राः स्युक्चिता' अयाः । ग्रुव्कर्षकभूविष्टाः 'स्सारामाः सजलाशयाः ॥१६४॥
ध्यामाः [मामः] 'रक्कलशतेनेष्टो 'पिनकृत्यः समधिष्टितः । 'प्रारस्तत्यञ्च स्था स्थात् सुससुद्धकृपीवलः १६५॥

अभिसार, सौवीर, श्रूरसेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लव, काम्बोर्ज, आरह, वाल्हीक, तुरुष्क, शक और केकय इन देशोंकी रचना की तथा इनके सिवाय उस समय श्रौर भी श्रनेक देशोंका विभाग किया ।। १५२-१५६ ॥ इन्द्रने उन देशोंमेंसे कितने ही देश यथा सम्भव रूपसे ऋदेवमातृक ऋर्थात् नदी-नहरों आदिसे सींचे जानेवाले, कितने ही देश देवमातृक अर्थात् वर्षाके जलसे सींचे जानेवाले और कितने ही देश साधारण श्रर्थात् दोनोंसे सीचे जानेवाले निर्माण किये थे ॥ १५७॥ जो पहले नहीं थे नवीन ही प्रकट हुए थे ऐसे देशोंसे वह पृथिवीतल ऐसा सुशोभित होता था मानी कौदुकवश स्वर्गके दुकड़े ही त्राये हों ।। १४८ ॥ विजयार्ध पर्वतके समीपसे लेकर समुद्रपर्यन्त कितने ही देश साधारण थे, कितने ही बहुत जलवाले थे श्रौर कितने ही जलकी दुर्लभतासे सहित थे, उन देशोंसे व्याप्त हुई पृथिवी भारी सुशोभित होती थी ॥ १४९ ॥ जिस प्रकार स्वर्गके धामों-स्थानोंकी सीमाओं पर लोकपाल देवोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार उन देशोंकी अन्त सीमाओं पर भी सब द्योर श्रन्तपाल श्रर्थात् सीमारच्क पुरुषोंके किले बने हुए थे।। १६०।। उन देशोंके मध्यमें श्रौर भी श्रानेक देश थे जो लुब्धक, श्रारएय, चरट, पुलिन्द तथा शबर श्रादि म्लेच्छ जातिके लोगोंके द्वारा रिचत रहते थे ॥ १६१ ॥ उन देशोंके मध्यभागमें कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर श्रौर श्रदारी त्रादिसे शोभायमान राजधानी सुशोभित हो रही थीं।। १६२।। जिनका दूसरा नाम स्थानीय है ऐसे राजधानीरूपी किलेको घरकर सब ओर शास्त्रोक्त लच्चरावाले गाँवों त्रादिकी रचना हुई थी॥ १६३॥ जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें त्रधिकतर शूद्र स्रौर किसान लोग रहते हों तथा जो बगीचा श्रीर तालाबोंसे सहित हों, उन्हें श्राम कहते हैं ॥ १६४ ॥ जिसमें सौ घर हों उसे निकृष्ट अर्थात छोटा गाँव कहते हैं तथा जिसमें पाँच सौ घर हों और

१ -कोङ्गणाः व० । २.कम्बोजारङ्ग- स० । ३ नदीमातृकाः । ४ नदीमातृकदेवमातृक-मिश्राः । ५ देशैः । ६ जलप्रायकर्दमप्रायैः । ७ विजयार्द्धस्य । ⊏ समीपात् । ६ समुद्रपर्यन्तम् । १० -चरट प०, द०, म०, ल० । ११ प्राक्तनश्लोकोक्तराजधानीनामेव स्थानीयसञ्ज्ञानि । १२ स्थानीय-सञ्ज्ञान्याद्वस्य सर्वतिस्तिष्ठन्तीति सम्बन्धः । १३ यथोक्तल्ज्ञ्णानाम् । १४ मात्राभिरुचिता- ऋ०, स०, छ०, म० । १५ योग्यग्रहाः । १६ द्यारामसहिताः । १७ प्रामः द०, स०, म०, ल०, ऋ०, प०, ब० । १८ ग्रह्मतेन । १६ जपन्यः । २० उत्कृष्टः । २१ ग्रह्मञ्ज्ञ्ञ्चरोतेन ।

## षोडशं पर्य

क्रोशिंद्रक्रोशसीमानो ग्रामाः स्युर्धमोत्तमाः । 'सम्पन्नसस्यसुक्षेत्राः 'प्रभूत्यवसोदकाः ॥१६६॥ सिर्द्गिरिद्री'गृष्टिचीरकय्टकशाखिनः । वनानि सेतवश्चेति तेषां सीमोपलक्यम् ॥१६७॥ तस्कत् भोक्तृतियमो 'योगक्षेमानुचिन्तनम् । विष्टिद्यडकराणाञ्च निवन्धो 'राजसाद्रवेत् ॥१६८॥ परिखागोपुराष्ट्रालवप्रप्राकारमण्डितम् । नानाभवनविन्यासं सोद्यानं सजलाशयम् ॥१६८॥ प्रमेवंविधं शस्तम् उचितोदे शसुस्थितम् । 'पूर्वोत्तरण्डवाम्भस्कं 'प्रधानपुरुषोचितम् ॥१७०॥ सिरिद्गिरिभ्यां संरुद्धं 'खेटमाहुर्मनीषिणः । केवलं गिरिसंरुद्धं खर्वटं तत्प्रचचते ॥१००॥ महम्बमामनन्ति ज्ञाः 'पञ्चश्रामशतीवृतम् । पत्तनं तत्समुद्रान्ते यन्नौभिरवतीर्यते ॥१०२॥ भवेद् द्रोणमुखं नाम्ना निम्नगातटमाश्रितम् । संवाहस्तु शिरोव्यूढधान्यसञ्चय इत्यते ॥१०३॥ रिप्रदेनभेदानाम् श्रमोषाञ्च क्रचित्कचित् । सिन्नवेशो<sup>११</sup>ऽभवत् पृथ्व्यां यथोद्दे शिमतोऽसुतः ॥१०४॥ शतान्यख्यै च चत्वारि द्वे च स्युर्गामसंख्यया । राजधान्यस्तय द्रोणमुखंववेटयोः क्रमात् ॥१७५॥

जिसके किसान धनसम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं ॥ १६५ ॥ छोटे गाँवोंकी सीमा एक कोसकी और बड़े गाँवोंकी सीमा दो कोसकी होती है। इन गाँवोंके धानके खेत सदा सम्पन्न रहते हैं और इनमें घास तथा जल भी अधिक रहता है।। १६६ ॥ नदी, पहाड़, गुफा, श्मशान चीरवृत्त अर्थात् थूवर आदिके वृत्त, बबूल आदि कटीले वृत्त, वन और पुल ये सब इन गाँकोंकी सीमाके चिह्न कहलाते हैं अर्थात् नदी आदिसे गाँवोंकी सीमाका विभाग किया जाता है।। १६७॥ गाँवके बसाने श्रीर उपभोग करनेवालोंके योग्य नियम बनाना, नवीन वस्तुके बनाने श्रीर पुरानी वस्तुकी रत्ता करनेके उपाय, वहाँके लोगोंसे वेगार कराना, अपराधियोंका द्रेष्ड करना तथा जनता से कर वसूल करना आदि कार्य राजाओं के आधीन रहते थे ॥ १६८॥ जो परिखा, गोपुर, श्रटारी, कोट श्रौर प्राकारसे सुशोभित हो, जिसमें श्रनेक भवन बने हुए हों, जो बगीचे श्रौर तालाबोंसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे स्थान पर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह पूर्व और उत्तरके बीचवाली ईशान दिशाकी ओर हो और जो प्रधान पुरुषोंके रहनेके योग्य हो वह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥ १६९-१७० ॥ जो नगर नदी और पर्वतसे घरा हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं और जो केवल पर्वतसे घरा हुआ हो उसे खर्वट कहते हैं ॥ १७१ ॥ जो पाँच सौ गाँवोंसे घिरा हो उसे पिएडतजन मडम्ब मानते हैं श्रोर जो समुद्रके किनारे हो तथा जहाँ पर लोग नावोंके द्वारा उतरते हैं—(त्राते जाते हैं) उसे पत्तन कहते हैं ॥ १७२ ॥ जो किसी नदीके किनारे पर हो उसे द्रोगामुख कहते हैं और जहाँ मस्तक पर्यन्त ऊँचे ऊँचे धान्यके ढेर लगे हों वह संवाह कहलाता है।। १७३॥ इस प्रकार पृथिवी पर जहाँ तहाँ अपने अपने योग्य स्थानोंके अनुसार कहीं कहीं पर ऊपर कहे हुए गाँव नगर आदिकी रचना हुई थी ॥ १७४ ॥ एक राजधानीमें आठ सौ गाँव होते हैं, एक द्रोणमुखमें चार सौ गाँव होते हैं श्रौर एक खर्वटमें दो सौ गाँव होते हैं। दश गाँवोंके बीच जो एक बड़ा भारी गाँव होता है उसे संमह (जहाँ पर हर एक वस्तुऋोंका संमह रखा जाता हो) कहते हैं। इसी प्रकार घोष तथा आकर आदिके लच्चणोंकों भी कल्पना कर लेनी चाहिये आर्थात् जहाँ पर बहुत

१ फलित । २ प्रचुरतृयाजलाः । ३ स्मशानम् । —मृष्टि— प०, द०, म०, ल० । —सृष्टि— ग्र०, स० । ४ ग्रलब्बलामो योगः, लब्धपंरिरच्चयां च्रेमस्तयोः चिन्तनम् । ५ नृपाधीनं मवेत् । ६ पूर्वोत्तरप्रवाहजलम् । 'नगरके मार्गका जल पूर्व ग्रीर उत्तरमें बहे तो नगरिनवासियोंको लाभ हैं ग्रथवा पूर्वोत्तरशब्दवाच्य ईशान दिशामें बहे तो नगरिनवासियोंको ग्रत्यन्त लाभ है ।' इति हिन्दीमाषायां स्पष्टोऽर्थः । ७ नृपादियोग्यम् । ८ खेड – म०, ल० । ६ पञ्चग्रामशतीपरिवेष्टितम् । १० पत्तनस् । ११ –भवेत् व०, द० ।

'दशयाम्यास्तु मध्ये यो महान् य्रामः स संग्रहः । तथा 'घोषकरादीनामि जच्म विकदेण्यताम् ॥१७६॥
'पुरां विभागितिस्युच्चेः कुर्वन् गीर्वाणनायकः । तदा पुरन्दरख्यातिम् य्रगादन्वर्थतां गताम् ॥१७७॥
ततः प्रजा निवेश्येषु स्थानेषु ऋण्दुराज्ञ्या । जगाम कृतकार्यो गां' मघवानुज्ञ्या प्रभोः ॥१७७॥
त्रसमंपिः कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च । कर्माणीमानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवः ॥१७०॥
तत्र वृत्तिं प्रजानां स भगवान् मतिकौशलात् । 'उपादिचत् सरागो हि स तदासीज्जगद्गुरुः ॥१८०॥
तत्रासिकर्म सेवायां मिर्धालिपिविधौ स्मृता । कृषिर्मूकर्षयो प्रोक्ता विद्या शास्त्रोपजीवने ॥१८०॥
वाणिज्यं विद्यां कर्म शिल्पं स्थात् करकौशलम् । तत्रव चित्रकलापत्रच्छेदादि वहुधा स्मृतम् ॥१८२॥
उत्पादितास्त्रयो वर्णाःतदा तेनादिवेधसा । चित्रया विद्याः श्रुद्धाः चतत्राणादिभिर्गुणैः ॥१८३॥
क्षत्रियाः शस्त्रजीवित्वम् स्रनुभूय तदाभवन् । वेश्याश्च कृषिवाणिज्यपाशुपाल्योपजीविताः ॥१८४॥
तेषां शुश्रूपखाच्छुदास्ते द्विधा कार्वकारवः । कारवो रजकाद्याः स्युः ततोऽन्ये स्युरकारवः ॥१८५॥
कारवोऽपि मता द्वेधा स्प्रस्यास्प्रस्यविकलपतः । तत्रास्प्रस्याः प्रजावाद्याः स्प्रस्याः स्युः कर्मकादयः ॥१८६॥

घोष (अहीर) रहते हैं उसे घोष कहते हैं और जहाँपर सोने चाँदी आदिकी खान हुआ करती है उसे आकर कहते हैं।। १७४-१७६।। इस प्रकार इन्द्रने बड़े अच्छे ढंगसे नगर, गाँवों आदिका विभाग किया था इसितये वह उसी समयसे पुरंदर इस सार्थक नामको प्राप्त हुआ था ॥१७७॥ तदनन्तर इन्द्र भगवान्की श्राज्ञासे इन नगर, गाँव श्रादि स्थानोंमें प्रजाको बसाकर कृतकृत्य होता हुआ प्रभुकी आज्ञा लेकर स्वर्गको चला गया ॥१७८॥ असि, मिष, कृषि, विद्या, वाणिज्य श्रीर शिल्प ये छह कार्य प्रजाकी आजीविकाके कारण हैं। भगवान् वृषभदेवने अपनी बुद्धिकी कुरालतासे प्रजाके लिये इन्हीं छह कर्मोद्वारा वृत्ति (श्राजीविका) करनेका उपदेश दिया था सो ठीक ही है क्योंकि उस समय जगदुर भगवान सरागी ही थे वीतराग नहीं थे। भावार्थ-सांसारिक कार्योंका उपदेश सराग अवस्थामें दिया जा सकता है।। १७९-१८०।। उन छह कर्मों में से तलवार त्रादि शस्त्र धारणकर सेवा करना श्रसिकर्म कहलाता है, लिखकर आजीविका करना मिषकर्म कहलाता है, जमीनको जोतना-बोना कृषिकर्म कहलाता है, शास्त्र अर्थात् पढ़ाकर या नृत्य-गायन आदिके द्वारा आर्जाविका करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वाणिज्य है और हस्तकी कुरालतासे जीविका करना शिल्पकर्म है वह शिल्पकर्म चित्र खींचना, फूल-पत्ते काटना त्रादिकी अपेत्रा अनेक प्रकारका माना गया है ॥ १८१-१८२॥ उसी समय आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने तीन वर्णोंकी स्थापना की थी जो कि चतत्राण अर्थात् विपत्तिसे रज्ञा करना आदि गुणोंके द्वारा क्रमसे चित्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहलाते थे ॥१८३॥ उस समय जो शस्त्र धारएकर त्राजीविका करते थे वे चत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन त्रादिके द्वारा जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे श्रौर जो उनकी सेवा ग्रुश्रूषा करते थे वे शूद्र कहलाते थे। वे शूद्र दो प्रकारके थे-एक कार और दूसरा श्रकार। धोबी आदि शूद्र कार कहलाते थे और उनसे भिन्न अकार कहलाते थे। कार शूद्र भी स्पृश्य तथा अस्पृश्यके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं उनमें जो प्रजासे बाहर रहते हैं उन्हें अस्पृश्य अर्थात् स्पर्श करनेके अयोग्य कहते हैं और नाई

१ दशाप्रामसमाहारस्य । २ " बोष स्नाभीरपल्ली स्यात् " इत्यमरः । ३ नगराणाम् । ४ स्वर्गम् । ५ हेतवे स्न. म०, ल० । ६ उपादिशत् म०, ल० । ७ पत्रच्छेद्यादि स्न. प०, स०, म०, द०, ल० । ८ नोविनः स्न. प०, म०, व०, छ० । ६ शालिको मालिकश्चैव कुम्भकार'- स्तिलंद्धरः । नापितश्चेति पञ्चामी भवन्ति स्रश्यकारुकाः ॥ रजकल्लच्कश्चैवायस्कारो लोहकारकः । स्वर्णकारश्च पञ्चैते भवन्त्यस्रश्यकारुकाः ॥" [ एती श्लोकौ 'द' पुस्तकेऽप्युल्लिखितो ] ।

यथास्वं स्वोचितं कर्मं प्रजा 'द्धुरसङ्करम् । विवाहजातिसम्वन्धव्यवहारश्च 'तन्मतम् ॥१८७॥ यावती जगती'वृत्तिः श्रपापोपहता च या । सा सर्वास्य मतेनासीत् स हि धाता 'सनातनः ॥१८६॥ युगादिज्ञह्मणा तेन यदित्यं स कृतो युगः । ततः कृतयुगं नाम्ना तं पुराणिवदो विदुः ॥१८९॥ श्राषाढमासबहुजप्रतिपद्दिवसे कृती । कृत्वा कृतयुगारम्भं प्राजापत्यमुपेयिवान् ॥१९०॥ कियत्यि गते काले पर्क्मविनियोगतः । यदा सौस्थित्यमायाताः प्रजाः क्षेमेण् योजिताः ॥१९१॥ तदास्याविरमूद् द्यावाप्रथिव्योः प्रामवं महत् । श्राधिराज्येऽभिषिकस्य सुरैरागत्य सत्वरम् ॥१९२॥ सुरैः कृतादरैदिव्यैः सिललैरादिवेधसः । कृतोऽभिषेक इत्येव वर्णनास्तु किमन्यया ॥१९३॥ तथाप्यन्युगते' किञ्चित् 'तद्गतं वर्णनान्तरम् । सुप्रतीतमिष प्रायो यन्नावैति 'पृथग्जनः ॥१९४॥ तदा किल जगद्विरवं वभूवानन्दनिर्भरम् । दिवोऽवा तारिषुर्देवाः पुरोधाय पुरन्दरम् १९५॥ कृतोपशोभमभवत् पुरं साकेतसाह्वयम् । हम्याभ्मूमिकाबद्धकेतुमालाकुलाम्बरम् ॥१९६॥ तदानन्दमहाभेर्यः प्रणोदुर्नृपमन्दिरे । मङ्गलानि जगुर्वारनार्थो नेदः सुराङ्गाः ॥१९७॥ सुरवैतालिकाः' पेदः 'रउत्साहान् सह मङ्गलैः । प्रचकुरमरास्तोषाङ्जय जीवेति घोषणाम् ॥१९८॥

वगैरहको स्पृश्य अर्थात् स्पर्शे करनेके योग्य कहते हैं ॥१८४-१८६॥ उस समय प्रजा अपने अपने योग्य कर्मोंको यथा योग्यरूपसे करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाको छोड़कर कोई दूसरी आजीविका नहीं करता था इसिलये उनके कार्योंमें कभी संकर (मिलावट) नहीं होता था। उनके विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार त्रादि सभी कार्य भगवान् त्रादिनाथकी आज्ञानुसार ही होते थे ॥१८७॥ उस समय संसारमें जितने पापरहित आजीविकाके उपाय थे वे सब भगवान वृषभदेवकी संमतिसे प्रवृत्त हुए थे सो ठीक है क्योंकि सनातन ब्रह्मा भगवान वृषभदेव ही हैं।।१८८॥ चूँिक युगके आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने इस प्रकार कर्मयुगका प्रारम्भ किया था इसिलये पुराराके जाननेवाले उन्हें कृतयुग नामसे जानते हैं ॥१८६॥ कृतकृत्य भगवान् वृषभदेव श्राषाद्मासके कृष्णपत्तकी प्रतिपदाके दिन कृतयुगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य (प्रजापतिपने)को प्राप्त हुए थे अर्थात प्रजापति कहलाने लगे थे ॥१६०॥ इस प्रकार जब कितना ही समय व्यतीत हो गया श्रीर छह कर्मीकी व्यवस्थासे जब प्रजा कुशलतापूर्वक सुखसे रहने लगी तब देवोंने चाकर शीघ्र ही उनका सम्राट् पद्पर चिभिषेक किया उस समय उनका प्रभाव स्वर्गलोक त्रौर पृथिवीलोकमें खूब ही प्रकट हो रहा था ।।१६१-१९२।। यद्यपि भगवान्के राज्याभिषेकका म्रान्य-विशेष वर्णन करनेसे कोई लाभ नहीं है इतना वर्णन कर देना ही बहुत है कि म्रादरसे भरे हुए देवोंने दिन्यजलसे उन त्रादि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवका त्र्यभिषेक किया था तथापि उसका कुछ छन्य वर्णन कर दिया जाता है क्योंकि प्रायः साधारण मनुष्य अत्यन्त प्रसिद्ध बातको भी नहीं जानते हैं।।१६३-१६४।। उस समय समस्त संसार त्रानन्दसे भर गया था, देवलोग इन्द्रको त्रागे कर स्वर्गसे त्रवतीर्ण हुए थे-उतरकर श्रयोध्या पुरी त्राये थे।। १६४।। उस समय त्रयोध्यापुरी खूब ही सजाई गई थी। उसके मकानोंके त्र्यप्रभाग भर बाँघी गई पताकात्रोंसे समस्त ष्राकाश भर गया था ॥ १९६ ॥ उस समय राजमन्दिरमें बड़ी बड़ी स्रानन्द-भेरियाँ बज रही थीं, वारस्त्रियाँ मंगलगान गा रही थीं स्त्रीर देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं ॥ १६७ ॥ देवोंके बन्दीजन मंगलोंके साथ साथ भगवान्के पराक्रम पढ़ रहे थे श्रौर देवलोग संतोषसे

१ दध्यु – म॰, ल॰। २ तत्पुरुनाथमतं यथा भवति तथा। ३ जगतो वृत्ति – ग्र॰, प॰, स॰, म॰, द॰। ४ नित्यः। ५ उच्यते। ६ ग्रिमिषेकप्राप्तम्। ७ साधारणजनः। ८ ग्रवतरन्ति सा। १ श्रीयोणि।

प्रथमं पृथिवीमभ्ये मृत्स्नारचितचेदिके । सुरशिरिपसमारब्यपराद्ध्यांनन्दमण्डपे ॥१६६॥
रत्नचूर्णचयन्यस्त'रङ्गबल्युपचित्रिते । 'प्रत्यप्रोग्निन्नविचित्रसुमनःप्रकराञ्चिते ॥२००॥
मिण्कुट्टिमसङ्कान्तविम्बमौक्तिकलम्बने । लसिद्वतानकचौम<sup>3</sup>च्छायाचित्रितरङ्गके ॥२०१॥
धतमङ्गलनाकखीरुद्धसञ्चारवर्तिनि [वर्त्मनि] । पर्यन्तिनिहितानरपमङ्गलद्गव्यसम्पदि ॥२०२॥
सुरवारवधृहस्तविधृतचलचामरे । ग्रन्योन्यहस्तसङ्कान्तनानास्नानपरिच्छदे ॥२०३॥
सखोलपदिन्याससञ्चरनाककामिनी । रण्यन्तुपुरमङ्गारमुखरीकृतिदिङ्मुखे ॥२०४॥
नृपाङ्गणमहीरङ्गे वृतमङ्गलसंग्रहे । निवेश्य प्राङ्मुखं देवम् उचिते हरिविष्टरे ॥२०५॥
गन्धवारवधसङ्गीतमृदङ्गामन्दिनःस्वने । त्रिविष्टपकुटीकोडम् प्राक्तामित सदिक्तटम् ॥२०६॥
गृत्यन्नाकाङ्गनापार्व्यानस्वनानुगतस्वरम् । गायन्तीषु यशो जिष्णोः किन्नरीषु 'श्रवस्सुखम् ॥२०७॥
ततोऽभिषेचनं भतु : कतु नारेभिरे ऽमराः । शातकुम्भविनिर्माणैः कुम्भैस्तीर्थाम्बुसंस्रतेः ॥२०६॥
गङ्गासिन्ध्वोर्महानचोः ग्रप्राप्य धरणीतकम् । प्रपाते हिमवत् कृटाद् यदम्ब समुपाहृतम् ।।२०५॥
यद्म गाङ्गं पयः स्वच्छं गङ्गाकुरङात् समाहृतम् । सिन्धुकुर्यडादुपानीतं सिन्धोर्यत् 'कमपङ्गकम् ॥२००॥
रिशेष्वगिमापगानाञ्च सिर्छलं यद्माविलम् । 'रात्तिक्ष्यड्वद्वादुपानीतं सिन्धोर्यत् 'कमपङ्गकम् ॥२००॥
रिशेषव्योमापगानाञ्च सिर्छलं यद्माविलम् । 'रात्तिक्ष्यड्वद्वादुपानीतं सिन्धोर्यत् 'कमपङ्गकम् ॥२००॥

'जय जीव', इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ॥ १९८॥ राज्याभिषेकके प्रथम ही पृथिवीके मध्यभागमें जहाँ मिट्टीकी वेदी बनाई गई थी श्रीर उस वेदी पर जहाँ देव-कारीगरोंने बहुमूल्य-श्रेष्ठ त्रानन्द्मण्डप बनाया था, जो रत्नोंके चूर्णसमृहसे बनी हुई रंगावलीसे चित्रित हो रहा था, जो नवीन खिले हुए विखेरे गये पुष्पोंके समृहसे सुशोभित था, जहाँ मिण्योंसे जड़ी हुई जमीनमें ऊपर लटकते हुए मोतियोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, जहाँ रेशमी वस्त्रके शोभायमान चँदोवाकी छायासे रंगभूमि चित्रित हो रही थी, जहाँ मङ्गलद्रव्योंको धारण करनेवाली देवांग-नात्रोंसे त्राने-जानेका मार्ग रुक गया था, जहाँ समीपमें बड़े बड़े मंगलद्रव्य रखे हुए थे, जहाँ देवोंकी ऋप्सराएँ ऋपने हाथोंसे चंचल चमर ढोल रही थीं, जहाँ स्नानकी सामग्रीको लोग परस्पर एक दूसरेके हाथमें दे रहे थे, जहाँ लीलापूर्वक पैर रखकर इधर-उधर चलती हुई देवांगनात्रोंके रुनेकुन शब्द करते हुए नुपूरोंकी क्षनकारसे दशों दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं, श्रीर जहाँ श्रनेक मंगलद्रव्योंका संग्रह ही रहा था ऐसे राजमहलके श्राँगनरूपी रंगभूमिमें योग्य सिंहासन पर पूर्व दिशाकी **घोर मुख करके भगवान वृषभदेवको बैठाया** घौर जब गन्धर्व दे**वोंके** द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीतके समय होनेवाला मृदंगका गम्भीर शब्द समस्त दिक्तटोंके साथ साथ तीन लोक रूपी कुटीके मध्यमें ज्याप्त हो रहा था तथा नृत्य करती हुई देवांगना आँके पढ़े जानेवाले संगीतके स्वरमें स्वर मिलाकर किन्नर जातिकी देवियाँ कानोंको सुख देनेवाला भगवान्का यश गा रही थीं उस समय देवोंने तीर्थोदकसे भरे हुए सुवर्णके कलशोंसे भगवान वृषभदेवका श्रमिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९-२०८ ॥ भगवान्के राज्याभिषेकके लिये गङ्गा और सिन्धु इन दोनों महानदियोंका वह जल लाया गया था जो हिमवत्पर्वतकी शिखरसे धारा रूपमें नीचे गिर रहा था तथा जिसने पृथिवीतलको छुत्रा तक भी नहीं था। भावार्थ-नीचे गिरनेसे पहले ही जो बर्तनोंमें भर लिया गया था।। २०९।। इसके सिवाय गंगाकुण्डसे गङ्गा नदीका स्वच्छ जल लाया गया था श्रौर सिन्धुकुण्डसे सिन्धु नदीका निर्मल जल लाया गया था ।। २१० ।। इसी प्रकार ऊपरसे पड़ती हुई अन्य निदयोंका स्वच्छ जल भी उनके गिरनेके

१ रचित । २ नविकसित । ३ दुकूल । ४ परिकरे । ५ मध्यम् । ६ गद्यपद्यादि । ७ जिनेन्द्रस्य । ८ अवगरमणीयम् यथा भवति तथा । ६ उपक्रमं चिकरे । १० जलम् । ११ रोहि-ट्रोहितास्यादीनाम् । १२ त्राकलुषम् । १३ तानि च तानि कुराडानि । १४ सम्प्राप्तजननम् ।

श्रीदेवीभिर्यदानीतं पद्मादिसरसां पयः । हेमारविन्दिकञ्जलकपुञ्जसञ्जातरञ्जनम् ॥२१२॥
यद्वारि 'सारसं हारिकह्वारस्वादु 'सोत्पलम् । यच्च 'तन्मौक्तिकोद्गार 'शारं 'लावणसैन्धवम् ॥२१३॥
यास्ता नन्दीश्वरद्विपे वाण्यो नन्दोत्तरादयः । सुप्रसन्नोदकास्तासाम् श्रापो याश्र विकल्मषाः ॥२१४॥
यद्याम्मा सम्भृतं चीरसिन्धोर्नन्दीश्वराणवात् । स्वयम्भूरमणाब्धेश्च दिव्यैः कुम्मैहिरणमयैः ॥२१५॥
इत्याम्मा तर्नेलेरेभिः श्रभिषिक्तो जगद्गुरुः । स्वयंप्ततमैरङ्गेः 'श्रपुनात्तानि केवलम् ॥२१६॥
सुरैरावर्जिता वारां धारा मूर्षिन विभोरभात् । राजलचन्या 'निवेशोऽयमिति धारेव पातिता ॥२१७॥
चराचरगुरोर्मूष्मि पतन्त्यो रेजुरप्छ्यः । जगत्तापिष्ठिदः स्वच्छा गुणानामिव सम्पदः ॥२१८॥
सुरेन्द्रैरभिषिक्तस्य स्रालिलैः '०सौरसैन्धवैः । निसर्गशुचिगात्रस्य पराशुद्धिरभूद् विभोः ॥२१९॥
नाकीन्द्राः चालयाञ्चकुः विभोर्नाङ्गानि केवलम् । प्रेचकाणां मनोवृत्तिं नेत्राण्यप्'वनान्यपि ॥२२०॥
नृत्यत्सुराङ्गनापाङ्गशरास्तिसम् प्लवेऽम्भसाम् । ''पायिता 'विकाणि त्रचेतांस्यभिदन्' गृणाम् ।२२१॥

कुण्डोंसे लाया गया था।। २११॥ श्री ही त्रादि देवियाँ भी पद्म त्रादि सरोवरोंका जल लाई थीं जो कि सुवर्णमय कमलोंकी केशरके समृहसे पीतवर्ण हो रहा था॥ २१२॥ सायंकालके समय खिलनेवाले सुगन्धित कमलोंकी सुगन्धसे मधुर, अतिशय मनोहर और नील कमलों सहित तालाबोंका जल लाया गया था। जो बाहर प्रकट हुए मोतियोंके समृहसे अत्यन्त श्रेष्ठ है ऐसा लवगासमुद्रका जल भी लाया गया था ॥ २१३॥ नन्दीश्वर द्वीपमें जो अत्यन्त स्वच्छ जलसे भरी हुई नन्दोत्तरा आदि वापिकाएँ हैं उनका भी स्वच्छ जल लाया गया था॥ २१४॥ इसके सिवाय चीरसमुद्र, नन्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका भी जल सुवर्णके बने हुए दिव्य कलशों में भरकर लाया गया था।। २१४।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रसिद्ध जलसे जगदुगुरु भगवान् वृषभदेवका अभिषेक किया गया था। चूँकि भगवान्का शरीर स्वयं ही पवित्र था श्रतः श्रभिषेकसे वह क्या पवित्र होता ? केवल भगवान्ने ही श्रपने स्वयं पवित्र श्रंगोंसे उस जलको पवित्र कर दिया था ॥२१६॥ उस समय भगवान्के मस्तक पर देवोंके द्वारा छोड़ी हुई जलकी धारा ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो उस मस्तकको राज्यलद्दमीका आश्रय समक्तकर ही छोड़ी गई हो ॥२१७॥ चर और अचर पदार्थीं के गुरु भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर पड़ती हुई जलकी छटाएं ऐसी शोभायमान होती थीं मानो संसारका संताप नष्ट करनेवाली और निर्मल गुणोंकी संपदाएं ही हों।।२१८।। यद्यपि भगवान्का शरीर स्वभावसे ही पवित्र था तथापि इन्द्रने गङ्गा नदीके जलसे उसका अभिषेक किया था इसलिये उसकी पवित्रता और अधिक हो गई थी।।२१६।। उस समय इन्द्रोंने केवल भगवान्के अंगोंका ही प्रचालन नहीं किया था किन्तु देखनेवाले पुरुषोंकी मनोवृत्ति, नेत्र श्रौर शरीरका भी प्रज्ञालन किया था। भावार्थ-भगवान्का राज्याभिषेक देखनेसे मनुष्योंके मन, नेत्र तथा समस्त शरीर पवित्र हो गये थे ॥२२०॥ उसर्ससम्बद्ध करती हुई देवाङ्गमाओं के कटाचरूपी बाए उस जलके प्रवाहमें प्रतिबिम्बित हो रहे थे इसलिये ऐसे मालूम होते थे मानो उनपर तेज पानी रक्खा गया हो और इसीलिये वे मनुष्योंके चित्तको भेदन कर रहे थे। भावार्थ—देवांगनात्रोंके कटाचोंसे देखनेवाले मनुष्योंके चित्त भिद जाते थे।।२२१॥

१ सरःसम्बन्धि । २ मनोहरम् । ३ तत्समुद्र-मुक्काफलशबलम् । ४ -तारं म०, प०, ल०, ट०। -सारं ऋ०। ५ लवण्सिन्धोः सम्बन्धि । ६ -द्वीपवाप्यो – प०, ऋ०, स०, द०, म०, ल०। ७ ऋाख्यातैः । ८ पिवत्राययकरोत् । ६ ऋाश्रयः । १० सुरसिन्धुसम्बन्धिमः । ११ शरीराणि । १२ पानं कारिताः । ["पानी चढ़ाकर तीक्ष्णधार किये गये हैं।" इति हिन्दी ]। १३ इव । १४ विदारयन्ति स्म ।

जरेरनाधिलेर्भसुः यङ्गसङ्गान् पवित्रितैः । धराक्रान्ता ध्रुवं दिष्ट्याः विद्विता स्वामिसम्पदा ॥२२२॥ कृताभिरेको रुक्वे भगवान् सुरनायकैः । हैमैः कुम्भैर्घनैः सान्ध्यैः यथा मन्दरभूपरः ॥ २२३॥ नृपा मूर्द्वाभिषिक्ता ये नाभिराजपुरस्सराः । 'राजवदाजसिंहोऽयम् य्यथिष्यत तैस्समम् ॥२२४॥ पौराश्च निव्तिपत्रपुटैः कुम्भेश्च 'मान्तिकैः । 'सारवेणाम्बुना चक्रुः भत्तुः पादाभिषेचनम् ॥२२५॥ 'मागधाद्याश्च वन्येन्द्राः 'त्रिज्ञानधरमान्चवन् । नाथोऽस्मद्रिषयस्येति 'प्रीताः पुण्याभिषेचनैः ॥२२६॥ प्तस्तीर्थाम्बुभिः स्नातः कपायसित्रिः पुनः । धौतो गन्धाम्बुभिदिन्यैः 'र॰श्चस्नापि 'रचरमं विद्यः ॥२२०॥ कृताक्रगाहनो भ्यो हैमस्नानोदकुण्डके । सुक्षोच्चैः सिक्लिधाता सुखमज्जनमन्वभूत् ॥२२५॥ 'रम्तानान्त्रोज्भितविचिप्तमाल्यांशुक्रविभूषणैः । रक्ष्मसु ' प्राप्ताङ्गसंस्पृष्टि' दायेवासिद्धराङ्गना ॥२२९॥ 'र्खस्नातमङ्गलान्युच्चैः पठरतु सुरवन्दिषु । राज्यत्वचमीसमुद्वाह' स्नामं निर'विश्वद् विद्यः ॥२३०॥ स्थ निर्वः कृतनीराजनं विसुम् । 'रस्वभुवो भूष्यामासुः दिव्यैः स्वभूष्णाम्बरैः ॥२३१॥

भगवान्के शरीरके संसर्गसे पवित्र हुए निर्मल जलसे समस्त पृथिवी व्याप्त हो गई थी इसिलये वह ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वामी वृपभदेवकी राज्य संपदासे सन्तुष्ट होकर अपने शुभ भाग्यसे बढ़ ही रही हो ॥२२२॥ इन्द्र जब सुवर्णके बने हुए कलशोंसे भगवान्का अभिषेक करते थे तत्र भगवान् ऐसे सुशोभित होते थे जैसे कि सायंकालमें होनेवाले बादलोंसे मेरु पर्वत सुशोभित होता है।।२२३।। नाभिराजको आदि लेकर जो बड़े बड़े राजा थे उन सभीने 'सब राजाद्योंमें श्रेष्ठ यह वृषभदेव वास्तवमें राजाके योग्य हैं' ऐसा मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था।।२२४।। नगरिनवासी लोगोंने भी किसीने कमलपत्रके बने हुए दोनेसे श्रौर किसीने मिट्टीके घड़ेसे सरयू नदीका जल लेकर भगवान्के चरणोंका श्रमिषेक किया था।। २२५।। मागध श्रादि व्यन्तरदेवोंके इन्द्रोंने भी तीन ज्ञानको घोरण करनेवाले भगवान् वृषभदेवकी 'यह हमारे देशके स्वामी हैं' ऐसा मानकर प्रीतिपूर्वक पवित्र अभिषेकके द्वारा पूजा की थी॥ २२६॥ भगवान् वृपभदेवका सबसे पहले तीर्भजलसे अभिषेक किया था फिर केषाय जलसे अभि-षेक किया गया और फिर सुगन्धित द्रव्योसे मिले हुए सुगन्धित जलसे अन्तिम अभिषेक किया गया था।। २२७।। तदनन्तर जिनका श्रभिषेक किया जा चुका है ऐसे भगवान्ने कुछ कुछ गरम जलसे भरे हुए त्नान करने योग्य सुवर्णके कुण्डमें प्रवेश कर सुखकारी रनानका अनुभव किया था।। २२८ ॥ भगवानने स्नान करनेके अन्तमें जो माला, वस्त्र और आभूषण उतारकर पृथिवीपर छोड़ दिये थे - डाल दिये थे उनसे वह पृथिवीरूपी स्त्री ऐसी मालूमें होती थी मानो उसे स्वामीके शरीरका स्पर्श करनेवाली वस्तुएँ ही प्रदान की गई हों। भावार्थ-लोकमें स्त्री पुरुष प्रेमवश एक दूसरेके शरीरसे छुए गये वस्त्राभूषण धारण करते हैं यहाँ पर आचार्यने भी उसी लोक प्रसिद्ध बातको उत्प्रेचालंकारमें गुम्फित किया है।। २२९।। इस प्रकार जब देवोंके वन्दी-जन उच्च स्वरसे शुभस्नानसूचक मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब भगवान् वृषभदेवने राज्य-लदमीको धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने योग्य स्नानको प्राप्त किया था ॥ २३०॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक पूर्ण हो चुका है और जिनकी आरती की जा चुकी है ऐसे भगवान्को देवोंने स्वर्गसे लाये हुए माला, आभूषण और वस्त्र आदिसे अलंकुत किया ॥ २३१ ॥

१ सन्तोषेण । २ राजाईम् यथा भवति तथा । ३ युगपत् । ४ मृत्तिकामयैः । ५ सर्यूसम्बन्धिना । ६ मागधवरतनुप्रमुखाः । ७ व्यन्तरेन्द्राः । ८ प्रीत्या प०, म०, द०, ल० । ६ -द्रव्यै म०, ल० । १० अभ्यषेचि । ११ पश्चात् । १२ सुरनातोजिभत स० । १३ भर्तुः सकाशात् । १४ विवाहाद्युत्साहे देये द्रव्यं दायः । दानेवासी प०, म०, छ० । १५ सुरनान । सुरनात प०, म०, द०, ल० । १६ विवाह । १७ अन्वभवत् । १८ देवाः ।

नाभिराजः स्वहस्तेन मोलिमारोपयत् प्रभोः । महाम'कुटबद्धानामधिराङ् भगवानिति ॥२३२॥ पट्टबन्धोर्जगद्धन्योः ललाटे विनिवेशितः । बन्धनं राजलचम्याः 'स्विद्धत्वयाः' ' स्थैर्यसाधनम् ॥२३३॥ स्वर्धा सदंशुकः कर्णद्वयोक्छसितकुण्डलः । दधानो 'मकुटं मूर्ध्ना लक्ष्म्याः क्रीडाचलायितम् ॥२३४॥ कण्ठे हारलतां विश्रत् कटिसूत्रं कटीतटे । ब्रह्मसूत्रो पवीताङ्गः स गाङ्गोधिमवादिराट् ॥२३५॥ कटकाङ्गदकेयूरमूषितायतदोर्युगः । पर्युत्लसन्महाशालः करपशालोव लङ्गमः ॥२३६॥ सनीलरत्निर्माणन् पुराबुद्धहत्कमो । निलीनग्रङ्गसम्फुत्वरक्ततामरसित्रयौ ॥२३७॥ इति प्रस्यङ्गसिङ्गन्या यभौ भूषणसम्पदा । भगवानादिमो ब्रह्मा भूषणाङ्ग व्हवाङ् व्रिपः ॥२३६॥ ततः सानन्दमानन्दनाटकं नाट्यवेदवित् । प्रयुज्यास्थायिकारङ्गे प्रत्यगाद्धां सहस्रगुः । ॥२३६॥ व्रजन्तमजुग्मुस्तं कृतकार्या सुरासुराः । भगवत्पादसंसेवानियुक्तस्वान्तवृत्तयः ॥२४०॥ व्रव्याधासाद्य नाभिराजस्य सन्निधौ । प्रजानां पालने यत्नम् श्रकरोदिति विश्वसट् ॥२४९॥ कृत्वादितः प्रजासर्गं रत्न र वृत्वित्ति प्रमानित्वरूक्तव । स्वधर्मानितवृत्त्यव । नियच्छन्नन्वशात् प्रजाः ॥२४९॥ कृत्वादितः प्रजासर्गं रत्न र वृत्विनियमं पुनः । स्वधर्मानितवृत्त्यव । नियच्छन्नन्वशात् प्रजाः ॥२४२॥

'महामुकुटबद राजाश्रोंके श्रधिपति भगवान् वृषभदेव ही हैं' यह कहते हुए महाराज नाभिराजने अपने मस्तकका मुकुट अपने हाथसे उतार कर भगवान्के मस्तक पर धारण किया था ॥२३२॥ जगत् मात्रके बन्धु भगवान् वृषभदेवके ललाट पर पट्टबन्ध भी धारण किया था जो कि ऐसा मालूम होता था मानो यहाँ वहाँ भागनेवाली-चंचल राज्यलदमी को स्थिर करने-वाला एक बन्धन ही हो ॥२३३॥ उस समय भगवान मालाएं पहिने हुए थे, उत्तम वस्त्र धारण किये हुए थे, उनके दोनों कानों में कुएडल सुशोभित हो रहे थे। वे मस्तक पर लद्दमी के कीड़ा-चलके समान मुकुट धारण किये हुए थे, कएठमें हारलता श्रीर कसरमें करधनी पहने हुए थे। जिस प्रकार हिमवान पर्वत गङ्गाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार वे भी अपने कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण किये थे। उनकी दोनों लम्बी भुजाएँ कड़े, बाजूबन्द और अनन्त आदि आभू-षणोंसे विभूषित थीं। उन भुजाद्योंसे भगवान् ऐसे माल्म होते थे मानो शोभायमान बड़ी बड़ी शास्त्रात्रोंसे सहित चलता-फिरता कल्पवृत्त ही हों। उनके चरण नीलमणिके बने हुए नुपुरोंसे सिंहत थे इसिलये ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनपर भ्रमर बैठे हुए हैं ऐसे खिले हुए दो लाल कमल ही हों। इस प्रकार प्रत्येक अङ्गमें पहने हुए आभूषणारूपी सम्पदासे आदि ब्रह्मा भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृत्त ही हों ॥ २३४-२३८ ॥ तदनन्तर नाट्यशास्त्रको जाननेवाले इन्द्र उस सभारूपी रंगभूमिमें त्रानन्दके साथ त्रानन्द नामका नाटक कर स्वर्गको चला गया ॥ २३६ ॥ जो अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं श्रौर जिनके चित्तकी वृत्ति भगवान्के चरणोंकी सेवामें लगी हुई है ऐसे देव श्रीर श्रसुर उस इन्द्रके साथ ही अपने अपने स्थानों पर चले गये ॥ २४० ॥

अथानन्तर कर्मभूमिकी रचना करनेवाले भगवान् वृषभदेवने राज्य पाकर महाराज नाभिराजके समीप ही प्रजाका पालन करनेके लिये नीचे लिखे अनुसार प्रयत्न किया ॥ २४१ ॥ भगवान्ने सबसे पहले प्रजाकी सृष्टि (विभाग आदि) की फिर उसकी आजीविकाके नियम बनाये और फिर वह अपनी अपनी मर्यादाका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियम बनाये।

१ — मुकुट- ऋ०, प०, स०, म०, छ०। २ इव। ३ गमनशीलायाः। ४ स्थिरत्वस्य कारणम्। ५ मुकुट- ऋ०, प०, स०, म०, ल०। ६ वेष्टितशारीरः। ७ इवाहिषः प०। ८ सभारक्षे । ६ स्वर्गम्। १० सहस्राद्यः। ११ सृष्टिम्। १२ वर्तनम्। १३ नियमयन्।

स्वदोभ्यां यारयन् शस्त्रं क्षत्रियानस्त्रत् विश्वः । क्षतत्राणे नियुक्ता हि चत्रियाः शस्त्रपाण्यः ॥२४३॥ उत्तर्भयां दर्शयन् यात्राम् अलाचीद् विण्वः प्रमुः । जलस्थलादियात्राभिः तद् वृत्तिर्वार्त्याः ।२४४॥ अत्रम्यं दर्शयन् पद्भ्यामेवास्त्रत् सुधीः । वर्णोत्तमेषु श्रश्रूषां तद्वृत्तिनैकथा स्मृता ॥२४५॥ मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः क्ष्त्रस्यति द्विजात् । वर्णोत्यध्यापने दानं भतीच्छेज्येति तिक्रयाः ॥२४६॥ मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः क्षत्रस्यति द्विजात् । वर्णोत्यध्यापने दानं भतीच्छेज्येति तिक्रयाः ॥२४६॥

<sup>१०</sup>ञ्जूदा ञ्रूद्रेण वोढव्या<sup>११</sup> नान्या तां<sup>१२</sup> स्वां<sup>१३</sup> च नैगमः<sup>१४</sup>। <sup>१°</sup>वहेत् <sup>१६</sup>स्वां ते च<sup>१७</sup> राजन्यः<sup>१८</sup> स्वां<sup>१९</sup> द्विजन्मा क्वचिच्च <sup>२०</sup>ताः ॥२४७॥

स्वामिमां वृत्तिमुत्क्रम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत् । स पाथिवैनियन्तन्यो<sup>१ १२</sup>वर्णसङ्कीर्शिरन्यथा ॥२४८॥ कृष्यादिकर्मपट्कञ्च स्रष्टा प्रागेव सृष्टवान् । कर्मभूमिरियं <sup>१३</sup>तस्मात् तदासीत्तद्न्यवस्थया<sup>२४</sup> ॥२४९॥

इस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे।। २४२।। उस समय भगवानने अपनी दोनों भुजाओंमें शस्त्र धारण कर चत्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थात् उन्हें शस्त्रविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक ही है, क्योंकि जो हाथोंमें हथियार लेकर सबल शत्रुओंके प्रहारसे निवलोंकी रचा करते हैं वे ही चत्रिय कहलाते हैं ॥ २४३ ॥ तदनन्तर भगवान्ने अपने ऊरुओंसे यात्रा दिखलाकर अर्थात् परदेश जाना सिखलाकर वैश्योंकी रचना की सो ठीक ही है, क्योंकि जल स्थल आदि प्रदेशोंमें यात्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य त्र्राजीविका है ॥ २४४ ॥ हमेशा नीच (दैन्य) वृत्तिमें तत्पर रहनेवाले शू द्रोंकी रचना बुद्धिमान् वृषभदेवने पैरोंसे ही की थी क्योंकि ब्राह्मण, चित्रय श्रौर वैश्य इन उत्तम वर्णोंकी सेवा-शुश्रूषा श्रादि करना ही उनकी श्रनेक प्रकारकी श्राजीविका है।। २४५।। इस प्रकार तीन वर्णोंकी सृष्टि तो स्वयं भगवान् वृषभदेवने की थी, उनके बाद भगवान् वृषभदेवके बड़े पुत्र महाराज भरत भुखसे शास्त्रोंका श्रध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी रचना करेंगे, स्वयं पढ़ना, दूसरोंको पढ़ाना, दान लेना तथा पूजा यहा आदि करना उनके कार्य होंगे ।। २४६ ।। [ विशेष वर्गा सृष्टिकी ऊपर कही हुई सत्य व्यवस्थाको न मानकर अन्य मताव-लिन्बयोंने जो यह मान रखा है कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, मुजाओंसे चत्रिय, ऊरुओंसे वैश्य स्रौर पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए थे सो वह मिथ्या कल्पना ही है। ] वर्णीकी व्यवस्था तब तक सुरिचत नहीं रह सकती जब तक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाए, इसिलये भगवान् वृषभदेवने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शूद्र शूद्र कन्याके साथ ही विवाह करे, वह ब्राह्मण, चत्रिय श्रौर वैश्यकी कन्यांके साथ विवाह नहीं कर सकता। वैश्य, वैश्य कन्या तथा शूद्र कन्याके साथ विवाह करे, चन्निय, चन्निय कन्या, वैश्य कन्या श्रीर शूद्र कन्याके साथ विवाह करे, तथा ब्राह्मण ब्राह्मण कन्यांके साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशमें वह चित्रय वैश्य और शूद्र कन्यात्रोंके साथ भी विवाह कर सकता है।। २४७।। उस समय भगवान्ने यह भी नियम प्रचलित किया था कि जो कोई अपने वर्णकी निश्चित आजीविका छोड़कर दूसरे वर्णकी आजीविका करेगा वह राजाके द्वारा दण्डित किया जाएगा क्योंकि ऐसा न करनेसे वर्णसंकीर्णता हो जाएगी अर्थात् सब वर्ण एक हो जाएँगे-उनका विभाग नहीं हो सकेगा ।। २४८।। भगवान् त्रादिनाथने विवाह त्रादिकी व्यवस्था करनेके पहले ही त्रसि, मिष, कृषि, सेवा, शिल्प झौर वाणिज्य इन छह कर्मोंकी व्यवस्था कर दी थी। इसलिये उक्त छह कर्मोंकी

१ जीवनम् । २ कृषिपशुपालनवाणिज्यरूपया । ३ यतः कारणात् । ४ नीचवृत्तितस्रान् । ५ पादसंवाहनातौ । ६ सेवारूपा । ७ सर्जनं करिष्यति । ८ ग्रथ्ययन । ६ प्रत्यादान । १० श्रद्धि । ११ परिणोतन्या । १२ श्रुद्धाम् । स्वां तां च ग्र्यं , प०, स०, ल० । १३ वैश्याम् । १४ वैश्यः । १४ परिणोयेत् । १६ क्षत्रियाम् । १७ श्रुद्धां वैश्यां च । १८ क्षत्रियः । १६ ब्राह्मणीम् । २० श्रुद्धां दितिसः । २१ दण्ड्यः । २२ सङ्करः । २३ यस्मात् । २४ षट्कर्मब्यवस्थया ।

स्रष्टेति ताः प्रजाः स्ट्र्या तद्योगक्षेमसाधनम् । प्रायुङ्कः युक्तितो दण्डं हामाधिक्कारलक्ष्णम् ॥२५०॥ दुष्टानां निप्रहः शिष्टप्रतिपालनमित्ययम् । न पुरासीक्षमो यसमात् प्रजाः सर्वा 'निरागसः ॥२५१॥ प्रजा दण्डधराभावे मात्स्यं न्यायं अयन्त्यम् । प्रस्यतेऽन्तःप्रदुष्टेन विवलो हि बलीयसा ॥२५२॥ दण्डभीत्या हि लोकोऽयम् ग्रपथं नानुधावति । युक्तदण्डं धरस्तस्मात् पाथिवः पृथिवीं जयेत् ॥२५३॥ पयस्वन्यां यथा चीरम् 'ग्रद्रोहेणोपजीव्यते' । प्रजाप्येवं धनं दोद्या नातिपीडाकरेः करैः ॥२५४॥ ततो दण्डधरानेतां न् ग्रनुमेने नृपान् प्रशुः । तदायक्तं हि लोकस्य योगक्षेमानुचिन्तनम् ॥२५५॥ समाद्व्य यहाभागान् हर्यकम्पनकाश्यपान् । सोमप्रभं च सम्मान्य सत्कृत्य च यथोचितम् ॥२५६॥ कृताभिषेचनानेतान् महामण्डलिकान्नृपान् । "चतुःसहस्रभूनाथपरिवारान् व्यधाद् विभुः ॥२५७॥ सोमप्रभः प्रभोरासकुरुराजसमाह्वयः । कुरूणामधिराजोऽभूत् कुरुवंशशिखामणिः ॥२५६॥ हरिश्र हरिकान्ताख्यां दधानस्तदनुज्ञया । हरिवंशमलञ्चके श्रीमान् हरिपराक्रमः ॥२५९॥ श्रकम्पनोऽपि स्रष्टीशात् प्राप्तश्रीधरनामकः । नाथवंशस्य नेतामृत् प्रसन्ने भुवनेशिनि ॥२६०॥

व्यवस्था होनेसे यह कर्मभूमि कहलाने लगी थी ॥ २४६ ॥ इस प्रकार ब्रह्मा-स्थादिनाथने प्रजाका विभागकर उनके योग (नवीन वस्तुकी प्राप्ति ) श्रौर त्रेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रहा ) की व्यवस्थाके लिये युक्तिपूर्वक हा, मा और धिक्कार इन तीन दण्डोंकी व्यवस्था की थी।। २५०॥ दुष्ट पुरुषोंका निम्नह करना अर्थान् उन्हें द्रा देना और सज्जन पुरुषोंका पालन करना यह कम कर्मभूमिसे पहले अर्थात् भोगभूमिसं नहीं था क्योंकि उस समय पुरुष निरपराध होते थे-किसी प्रकारका अपराध नहीं करते थे।। २४१।। कर्मभूमिमें दण्ड देनेवाले राजाका अभाव होने पर प्रजा मात्स्यन्यायका आश्रय करने लगेगी अर्थात् जिस प्रकार बलवान् मच्छ छोटे मच्छोंको खा जाते हैं उसी प्रकार अन्तरंगका दुष्ट वलवान् पुरुष, निर्वल पुरुषको निगल जाएगा॥ २५२॥ यह लोग दराडके भयसे कुमार्गकी ऋोर नहीं दौड़ेगें इसलिये दराड देनेवाले राजाका होना उचित ही है और ऐसा राजा ही पृथिवीको जीत सकता है।। २४३।। जिस प्रकार द्ध देनेवाली गायसे उसे बिना किसी प्रकारकी पीड़ा पहुँचाये दूध दुहा जाता है और ऐसा करनेसे वह गाय भी सुखी रहती है तथा दूध दुहनेवालेकी आजीविका भी चलती रहती है उसी प्रकार राजाको भी प्रजासे धन वसूल करना चाहिये। वह धन अधिक पीड़ा न देनेवाले करों (टैक्सों) से वसूल किया जा सकता है। ऐसा करनेसे प्रजा भी दुखी नहीं होती श्रौर राज्यव्यवस्थाके लिये योग्य धन भी सरलतासे मिल जाता है।। २५४॥ इसलिये भगवान् वृषभदेवने नीचे लिखे हुए पुरुषोंको द्रांडधर (प्रजाको द्रांड देनेवाला) राजा बनाया है सो ठीक ही है क्योंकि प्रजाके योग और न्तेमका विचार करना उन राजाओं के ही आधीन होता है।। २४४।। भगवान्ने हरि, अकम्पन. काश्यप और सोमप्रभ इन चार महा भाग्यशाली चत्रियोंको बुलाकर उनका यथोचित सन्मान श्रीर सत्कार किया । तद्नन्तर राज्याभिषेककर उन्हें महामाएडलिक राजा बनाया । ये राजा चार हजार श्रन्य छोटे छोटे राजाश्रोंके श्राधिपति थे ।। २५६-२५७ ।। सोमप्रभ, भगवान्से कुरुराज नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुन्ना श्रौर कुरुवंशका शिखामिए कहलाया ॥२४८॥ हरि, भगवानकी श्राज्ञासे हरिकान्त नामको धारण करता हुआ हरिवंशको श्रलंकृत करने लगा क्योंकि वह श्रीमान हरिपराक्रम अर्थात् इन्द्र अथवा सिंहके समान पराक्रमी था।। २५६।। अक्रम्पन भी.

१ निर्दोषाः । २ -दर्गडकरः ऋ०, प०, स०, म०, द०, छ० । ३ स्त्रीरवद्धेनोः । ४ ऋनुप-द्रवेण । ५ दर्धते । ६ वश्यमाणान् । ७ चतु सहस्रराजपरिवारान् ।

# बसन्ततिलका

हत्थं सुरासुरगुरुर्गुंह<sup>र</sup> पुण्ययोगाद्
सोगान् वितन्त्रति तदा सुरलोकनाथे ।

भगवान्से श्रीधर नाम पाकर उनकी प्रसन्नतासे नाथवंशका नायक हुआ ॥ २६० ॥ झौर कारयप भी जगद्गुर भगवान्से मघवा नाम प्राप्त कर उप्रवंशका मुख्य राजा हुआ सो ठीक ही है। स्वामीकी सम्पदासे क्या नहीं मिलता है ? अर्थात् सब कुछ मिलता है।। २६१।। तदनन्तर भगवान् आदि-नाथने कच्छ महाकच्छ आदि प्रमुख प्रमुख राजाओंका सत्कार कर उन्हें अधिराजके पद पर स्थापित किया।।२६२।। इसी प्रकार भगवान्ने अपने पुत्रोंके लिये भी यथायोग्य रूपसे महल, सवारी तथा छन्य अनेक प्रकारकी संपत्तिका विभाग कर दिया था सो ठीक ही है क्योंकि राज्यप्राप्तिका यहीं तो फल है।।२६२।। उस समय भगवान्ने मनुष्योंको इत्तुका रस संप्रह करनेका उपदेश दिया था इसिलये जगत्के लोग उन्हें इदवाकु कहने लगे ॥२६४॥ 'गो' शब्दका अर्थ स्वर्ग है जो उत्तम स्वर्ग हो उसे सज्जन पुरुप 'गोतम' कहते हैं। अगवान् वृषभदेव स्वर्गीमें सबसे उत्तम सर्वार्थीसिद्धिसे आये थे इसलिये वे 'गौतम' इस नामको भी प्राप्त हुए थे।।२६४॥ 'कारय' तेजको कहते हैं भगवान् वृषभद्व उस तेजके रक्तक थे इसलिये 'कारयप' कहलाते थे उन्होंने प्रजाकी ग्राजीविकाके उपायोंका भी मनन किया था इसलिये वे मनु और कुलधर भी कहलाते थे ॥२६६॥ इनके सिवाय तीनों जगत्के स्वामी और विनाशरहित भगवान्को प्रजा 'विधाता' 'विश्वकर्मा' और 'स्रष्टा' आदि धनेक नामोंसे पुकारती थी ॥२६०॥ भगवान्का राज्यकाल तिरहाठ लाख पूर्व नियमित था सो उनका वह भारी काल, पुत्र-पौत्र आदिसे घिरे रहनेके कारण विना जाने ही ज्यतीत हो गया अर्थात् पुत्र-पौत्र आदिके सुखका अनुभव करते हुए उन्हें इस बातका पता भी नहीं चला कि मुक्ते राज्य करते समय कितना समय हो गया है ॥२६८॥ महादेदीप्यमान भगवान् वृषभदेवने श्रयोध्याके राज्यसिंहासनपर श्रासीन होकर पुर्योदयसे प्राप्त हुई साम्राज्यलदमीका सुखसे श्रनुभव किया था ॥२६६॥ इस प्रकार सुर श्रौर

१ त्याम् । २ वंशश्रेष्ठः । ३ प्राप्यम् । ४ तथा श्र०, प०, स०, म०, द०, ल० । ५ संविमाणं करोति स्म । समृद्धानकरोदित्यर्थः । ६ राज्यार्जने व०, द०, स०, म०, श्र०, प०, ल० । ७ कै, गै, रै शब्दे' इति धातोर्निध्पन्नोयं शब्दः । वचनादित्यर्थः चीत्कारस्वात् । श्राकनात् द०, म०, ल० । ८ इक्ष्नाकाययतीति इक्ष्याकुः । ६ ब्रुवन्ति स्म । १० सः कालः । ११ सम्प्राप्ताम् । १२ स्थिपुर्व ।

सीख्यैरगाद् धति'मचिन्त्य'धतिः स धीरः<sup>३</sup>

पुरायार्जने कुरुत यत्नमतो बुधेन्द्राः ॥२७०॥

पुगयात् सुखं न सुखमस्ति विनेह पुण्याद्

बीजादिना न हि भवेयुरिह प्ररोहाः ।

पुण्यञ्च दानद्म'संयम'सत्य'शौच-

'त्यागच्नमा<sup>१०</sup>दिशुभचेष्टितमूल<sup>११</sup>मिष्टम् ॥२७३॥

पुरुयात् सुरासुरनरोरगभोगसाराः

श्रीरायुरप्रमितरूपसमृद्धयो धीः १३।

साम्राज्य<sup>१३</sup>मैन्द्र<sup>१४</sup>मपुन<sup>१५</sup>भैवभावनिष्ठम्

त्राहंन्त्यमन्त्यरहिता<sup>१६</sup>खिलसौख्यमग्यूम् ॥२७२॥

तस्माद्धधाः कुरुत धर्ममवाप्तुकामाः

स्वर्गापवर्गसुखसम्यूमचिन्त्यं सारम् ।

प्रापय्य<sup>१८ १९</sup>सोऽभ्युद्यभोगमनन्तसौख्यम्

ग्रानन्त्यमापयति धर्मफलं हि शर्मे ॥२७३॥

दानं प्रदत्तं भुदिता मुनिपुङ्गवेभ्यः

पूजां कुरुध्वमुपनम्य च तीर्थकृद्भ्यः ।

शीलानि पालयत पर्वदिनोपवासात्

<sup>२१</sup>विप्सार्थं मा स्म सुधियः सुखमीप्सवश्चेत् ॥२७४॥

श्रमुरोंके गुरु तथा श्रचिन्त्य धैर्यके धारण करनेवाले भगवान वृषभदेवको इन्द्र उनके विशाल पुण्यके संयोगसे भोगोपभागकी सामग्री भेजता रहता था जिससे वे सुखपूर्वक संवोपको प्राप्त होते रहते थे। इसिलये हे पण्डितजन, पुण्योपार्जन करनेमें प्रयत्न करो।।२००।। इस संसारमें पुण्यसे ही सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार वीजके बिना श्रंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार पुण्यके बिना सुख नहीं होता। दान देना, इन्द्रियोंको वश करना, संयम धारण करना, सत्यभाषण करना, लोभका त्याग करना, दान देना श्रोर समाभाव धारण करना श्रादि श्रुभ चेष्टाश्रोंसे श्राभित्तित पुण्यकी प्राप्ति होती है।।२०१॥ सुर, श्रसुर, मनुष्य श्रोर नागेन्द्र श्रादिके उत्तम उत्तम भोग, लक्ष्मी, दीर्घ श्रायु, श्रनुपमरूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य, इन्द्रपद, जिसे पाकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसा श्ररहन्त पद श्रोर श्रन्तरहित समस्त सुख देनेवाला श्रेष्ठ निर्वाण पद इन सभीकी प्राप्ति एक पुण्यसे ही होती है इसिलये हे पण्डितजन, यदि स्वर्ग श्रोर मोचके श्रचिन्त्य महिमावाले श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म करो क्योंकि वह धर्म ही स्वर्गोंके भोग श्रोर मोचके श्रविनाशी श्रनन्त सुखकी प्राप्ति कराता है। वास्तवमें सुख प्राप्ति होना धर्मका ही फल है ।।२०२-२०३॥ हे सुधीजन, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हिपित

१ सन्तोषम् । २ त्राचिन्त्यधेर्यः । ३ धियं रातीति घीरः । प्रकृष्टज्ञानीत्यर्थः । ४ ग्रङ्कुरिण् । ५ इन्द्रियनिग्रहः । ६ 'त्रतसमितिकषायद्ररहेन्द्रियाणां क्रमेण धारण्पालनिनग्रहत्यागज्याः संग्रमः । [ वदसमितिकसायाणं दंडाणं तिहेंदियाण पंचरहं । धारण्पालणिनग्गहचागजन्नो संज्ञमो भिणन्नो ] — जीवकारह । ७ प्रशस्तजने साधुवचनम् । ८ प्रकर्पलोभिनिन्नत्तिः । ६ बाह्याभ्यन्तग्परिग्रहत्यजनम् । १० दुष्टजनकृताकोशप्रहसनावज्ञाताङ्गिद्यासौ कालुष्याभावः स्त्रमा । ११ कारणम् । १२ गीः स०ः । १३ चिकत्वम् । १४ इन्द्रपदम् । १५ प्रनर्ने भवतीत्यपुनर्भवः त्रपुनर्भवभावस्य निष्ठा निष्यत्तिर्यस्य तत् । १६ मोत्तसुलम् । १७ ग्रदिद्धम् । १८ नीला । १६ सः धर्मः । २० प्रदद्धम् । 'दाग् दाने लोट' । २१ मा विस्मरत ।

# शार्व तिकी डितम्

स श्रीमानिति नित्यभोगनिरतः पुत्रेश्च पौत्रैर्निजैः 'ग्रारूढप्रग्येरुवा'हितश्रतिः सिंहासनाध्यासितः । शकाक्केन्दुपुरस्सरैः सुरवरैद्यू'ढोल्लसन्द्यासनः शास्ति स्माप्रतिशासनो सुविममामासिन्धुसीमां' जिनः॥२७५॥।

इत्यापें भगविज्ञनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुचणश्रीमहापुराण्यंग्रहे भगवत्साम्राज्यवर्णनं नाम पोडशं पर्व ॥१६॥

होकर श्रेष्ठ मुनियोंके लिये दान दो, तीर्थंकरोंको नमस्कार कर उनकी पृजा करो, शीलत्रतोंका पालन करो श्रीर पर्वके दिनोंमें उपवास करना नहीं भूलो ॥२०४॥ इस प्रकार जो प्रशस्त लहमीके स्वामी थे, स्थिर रहनेवाले भोगोंका अनुभव करते थे, स्नेह रखनेवाले अपने पुत्र पौत्रोंके साथ संतोष धारण करते थे। इन्द्र सूर्य और चन्द्रमा आदि उत्तम उत्तम देव जिनकी आज्ञा धारण करते थे, और जिनवर किसीकी आज्ञा नहीं चलती थी ऐसे भगवान वृषभदेव सिंहासनपर आरूढ़ होकर इस समुद्रान्त पृथिवीका शासन करते थे॥२०५॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविज्ञनसेनाचार्य प्रशीत त्रिषष्टि लच्चए महापुराए संप्रहमें भगवान्के साम्राज्यका वर्णन करनेवाला सोलहवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

# सत्रदशं पर्व

त्रथान्येद्यु मैहास्थानमध्ये नृपशतेदृ तः । स सिंहासनमध्यास्त यथाकों नैपधं तटम् ।।१।।
तथासीनं च तं देवं 'देवराट् पर्युपासि तम् । साप्सराः सहगन्धवः सस्य पर्यमुपासदत् ॥२।।
ततो यथोचितं स्थानमध्या सिष्टाधिविष्टरम् । जयन्तुदयम् धंस्थम् श्रकंमात्मोयतेजसा ॥३।।
'श्रारिशधिवषुर्देवं सुरराड् भक्तिनिर्भरः । 'श्रायूयुजत् सगन्धवं नृत्यमाप्सरसं तदा ॥४॥
तन्तृत्यं सुरनारीणां मनोस्थारञ्जयत् प्रभोः । स्काटिको हि मिणः शुद्धोऽप्यादत्ते रागमन्यतः ।।५॥
राज्यभोगात् कथं नाम विरुप्येद् भगवानिति । 'र'मचीणायुर्दशं पात्रं तदा प्रायुंक्त देवराट् ॥६॥
ततो नीलाञ्जना नाम बलिता सुरनतंको । रसभावलयोपेतं नटन्ती सपरिक्रमम्'र ॥७॥
चणाद्दरयतां प्राप किलायुर्दीपसंचये । प्रभातरितां मूर्तिं दथाना तिहदुज्ज्वलाम् ॥६॥

अथानन्तर-किसी एक दिन सैकड़ों राजाओंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेव विशाल सभा-मण्डपके मध्यभागमें सिंहासनपर ऐसे विराजमान थे, जैसे निषध पर्वतके तटभागपर सूर्य विराजमान होता है।।१।। उस प्रकार सिंहासनपर विराजमान भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्र, अप्सराओं और देवोंके साथ, पूजाकी सामग्री लेकर वहां आया।।२।। और अपने तेजसे उदयाचलके मस्तकपर स्थित सूर्यको जीतता हुआ अपने योग्य सिंहासनपर जा बैठा ॥३॥ भिक्तिविभोर इन्द्रने भगवान्की आराधना करनेकी इच्छासे उस समय अप्सराओं और गन्धर्वो का नृत्य कराना प्रारम्भ किया ॥४॥ उस नृत्यने भगवान् वृषभदेवके मनको भी अनुरक्त बना दिया था सो ठीक ही है, अत्यन्त शुद्ध स्फटिकमणि भी अन्य पदार्थोंके संसर्गसे राग अर्थात् लालि-मा धारण करता है ॥५॥ भगवान् राज्य और भोगोंसे किस प्रकार विरक्त होंगे यह विचार कर इन्द्रने उस समय नृत्य करनेके लिए एक ऐसे पात्रको नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यन्त क्षीण हो गई थी ।।६।। तदनन्तर वह अत्यन्त सुन्दरी नीलांजना नामकी देवनर्तकी रस भाव ओर लयसहित फिरकी लगाती हुई नृत्य कर रही थी कि इतनेमें ही आयुरूपी दीपकके क्षय होनेसे वह क्षणभरमें अदृश्य हो गई। जिस प्रकार बिजलीरूपी लता देखते-देखते क्षणभरमें नध्ट हो जाती है उसी प्रकार प्रभासे चंचल और बिजलीके समान उज्ज्वल मूर्तिको धारण करनेवाली वह देवी देखते-देखते ही क्षणभरमें नष्ट हो गई थी। उसके नष्ट होते ही इन्द्रने रसभ ङ्गके भय से उस स्थानपर उसीके समान शरीरवाली दूसरी देवी खड़ी कर दी जिससे नृत्य ज्योंका त्यों

१ इन्द्रः । २ आराधियतुम् । ३ पूजया सिंहतं यथा भवित तथा । ४ अध्यास्ते स्म । ५ आरा-घियतुमिच्छः । ६ अतिशयः । ७ प्रयोजयित स्म । ६ सगन्धर्वो प०, स०, द०, इ० । ६ अप्सरसा-मिदम् । १० जपाकुमुमादेः । ११ प्रणप्टायुष्यावस्थम् । १२ पदचारिभिः सिंहतं यथा भवित तथा । ४८

पृथिव्यामप्सु वह्नौ च पवने सवनस्पतौ । बम्भ्यम्यते महादुःखमश्नुवानो बताज्ञकः ।। २२ ।। खननोत्तापनज्वालिज्वालाविध्यापने रिपि । घनाभिधातै इछ्दे देख दुःखं तत्रैति दुस्तरम् ।। २३ ।। स्भ्मबादरपर्याप्त तिद्विपक्षात्मयोनिषु । पर्यटत्यसकृज्जीवो घटीयन्त्रस्थिति दधत् ।। २४ ।। त्रसकायेष्विप प्राणी बधवन्धोपरोधनैः । दुःखासिकामवाप्नोति सर्वावस्थानुयायिनीम् ।। २४ ।। जन्मदुःखं ततो दुःखं जरामृत्युस्ततोऽधिकम् । इति दुःखशतावर्ते जन्माव्धौ स निमग्नवान् ॥ २६ ॥ क्षणाक्षश्यन् क्षणाज्जीर्यन् क्षणाज्जन्म समाप्नुवन् । जन्ममृत्युजरातङ्कः पङ्को मज्जित गौरिव ॥ २७ ॥ ग्रन्ततं कालिमत्यज्ञस्तिर्यक्तवे दुःखमश्नुते । दुःखस्य हि परं धाम तिर्यवत्वं मन्वते जिनाः ॥ २६ ॥ ग्रन्तः कृच्छाद् विनिःसृत्य शिथिले दुष्कृते मनाक् । मनुष्यभावमाप्नोति कर्मसारियचोदितः ॥ २६ ॥ तत्रापि विविधं दुःखं शारीरं चैव मानसम् । प्राप्नोत्यिनिच्छुरेवात्मा निरुद्धः कर्मशत्रुभिः ॥ ३० ॥ पराराधनदारिद्व्य-चिन्ता शोकादिसम्भवम् । दुःखं महन्मनुष्याणां प्रत्यक्षंनरकायते ॥ ३१ ॥ शरीरशक्तटं दुःखदुर्भाण्डैः परिपूरितम् । दिनैस्त्रिचतुरैरेव पर्यस्यर्तत न संशयः ॥ ३२ ॥ विवयभावे किलैतेषां सुखभावत्वं शरीरिणाम् । तत्रापि त्रिदिवात् वातः परं दुःखं दुरुत्तरम् ॥ ३३ ।। विवयभावे किलैतेषां सुखभावत्वं शरीरिणाम् । तत्रापि त्रिदिवात् वातः परं दुःखं दुरुत्तरम् ॥ ३३ ।।

करता हुआ तिर्यञ्च गतिके बड़े भारी दुःख भोगता है।।२१।। बड़े दुःखकी बात है कि यह अज्ञानी जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंमें भारी दुःख भोगता हुआ निरन्तर भुमण करता रहता है ।।२२।। यह जीव उन पृथिवी-कायिक आदि पर्यायों में खोदा जाना, जलती हुई अग्निमें तपाया जाना, बुक्ताया जाना, अनेक कठोर वस्तुओंसे टकरा जाना, तथा छेदा भेदा जाना आदिके कारण भारी दुःख पाता है ।।२३।। यह जीव घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हुआ सूक्ष्म बादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक अवस्थामें अनेक वार परिभूमण करता रहता है ।।२४।। त्रस पर्यायमें भी यह प्राणी मारा जाना, वांधा जाना और रोका जाना आदिके द्वारा जीवनपर्यन्त अनेक दु:ख प्राप्त करता रहता है।।२५।। सवसे प्रथम इसे जन्म अर्थात् पैदा होनेका दुःख उठाना पड़ता है, उसके अनन्तर बुढ़ापाका दुःख और फिर उससे भी अधिक मृत्युका दुःख भोगना पड़ता है, इस प्रकार सैकड़ों दुःख रूपी भँवरसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें यह जीव सदा डूबा रहता है।।२६।। यह जीव क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, क्षण भरमें जीर्ण (वृद्ध) हो जाता है और क्षण भरमें फिर जन्म धारण कर लेता है इस प्रकार जन्म-मरण, बुढ़ापा और रोगरूपी कीचड़में गायकी तरह सदा फँसा रहता है ।।२७।। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव तियंञ्च योनिमें अनन्त कालतक दुःख भोगता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव भी यही मानते हैं कि तिर्यञ्च योनि दु:खोंका सबसे बड़ा स्थान है ॥२८॥ तदनन्तर अशुभ कर्मोंके कुछ कुछ मन्द होनेपर यह जीव उस तिर्यञ्च योनिसे बड़ी कठिनतासे बाहर निकलता है और कर्मरूपी सारिथसे प्रेरित होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है ॥२९॥ वहाँपर भी यह जीव यद्यपि दु:खोंकी इच्छा नहीं करता है तथापि इसे कर्मरूपी शत्रुओंसे निरुद्ध होकर अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःख भोगने पड़ते हैं।।३०।। दूसरोंकी सेवा करना, दरिद्रता, चिन्ता और शोक आदिसे मनुष्योंको जो बड़े भारी दु:ख प्राप्त होते हैं वे प्रत्यक्ष नरकके समान जान पड़ते हैं ।।३१।। यथार्थमें मनुष्योंका यह शरीर एक गाड़ीके समान है जो कि दु:खरूपी खोटे बर्तनोंसे भरी है इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि यह शरीररूपी गाड़ी तीन चार दिनमें ही उलट जावेगी-नष्ट हो जावेगी ॥३२॥ यद्यपि देवपर्यायमें जीवोंको

१ अग्निज्वालाप्रशमनैः । २ मेघताडनैः । ३ सूक्ष्मबादरापर्याप्तः । ४ दुःखस्थताम् । ५ बाल्याद्यवस्था तुपायिनीम् । ६ प्रत्यक्षं न-द० । ७ भाण्डैरतिपूरितम् । ६ प्रणस्यति । ६ देवत्वे ।

#### महापुराणम्

तत्रापीष्टिवियोगो दित न्यूनास्तत्रापि केचन । ततो मानसमेतेषां दुःखं दुःखेन लङ्घ्यते ॥ ३४ ॥ इति संसारचके दिमन् विचित्रैः परिवर्तनैः । दुःखमाप्नोति दुष्कर्मपरिपाकाद् वराककः ॥ ३४ ॥ निर्माक्ष्ययं यन्त्रमिदमत्यन्तपेलवम् । पद्यतामेव नः साक्षात् कथमेतदगात्लयम् ॥ ३६ ॥ रमणीयमिदं मत्वा स्त्रीरूपं बहिरुज्यलम् । पतन्तस्तत्र नदयन्ति पतङ्ग इव कामुकाः ॥ ३६ ॥ कृटनाटकमेतत्तु प्रयुक्तममरेशिना । नूनमस्मत्प्रबोधाय स्मृतिमाधाय धीयता ॥ ३८ ॥ यथदमेवमन्यच्व भोगांगं यत् किलांगिनाम् । भङ्गुरं नियतापायं केवलं तत्प्रलम्भकम् ॥ ३६ ॥ यथदमेवमन्यच्व भोगांगं यत् किलांगिनाम् । भङ्गुरं नियतापायं केवलं तत्प्रलम्भकम् ॥ ३६ ॥ कि किलाभरणेभिरैः कि मलैरनुलेपनैः । उन्मत्तवेष्टितैर्नृत्तैरलं गीतैद्व शोचितैः ॥ ४० ॥ यद्यस्ति स्वगता शोभा कि किलालंकृतैः कृतम् । यदि नास्ति स्वतः शोभा भारैरेभिस्त थापि किम्॥४१॥ तस्माद्विष्यगिदं रूपं धिक् संसारमसारकम् । भगतावृत्तिष्ठते धिगस्याकातिःकी धियः॥४२॥ इति निविद्यं भोगभ्यो विरक्तात्मा सनातनः । मुक्तावृत्तिष्ठते समञ्ज काललब्धमुपाश्रतः ॥४४॥ तदा स्विग्रद्वयस्तस्य हृदये पदमादधुः । मुक्तिलक्ष्म्येव स्विग्दिष्टाः तत्सस्यः सम्मुखागताः ॥ ४४॥ तदास्य सर्वमप्येतत् स्व व्यव्याव प्रत्यभासत । मुक्तवङ्गनासमासंगे परां चिन्तामुपेयुषः ॥ ४४॥ तदास्य सर्वमप्येतत् स्व व्यव्याव प्रत्यभासत । मुक्तवङ्गनासमासंगे परां चिन्तामुपेयुषः ॥ ४४॥

कुछ सुख प्राप्त होता है तथापि जब स्वर्गेसे इसका पतन होता है तब इसे सबसे अधिक दु:ख होता है ।।३३।। उस देवपर्यायमें भी इष्टका वियोग होता है और कितने ही देव अल्पविभृति के धारक होते हैं जोकि अपनेसे अधिक विभूतिवालेको देखकर दुःखी होते रहते हैं इसिलये उनका मानसिक दु:ख भी बड़े दु:खसे व्यतीत होता है ।।३४।। इस प्रकार यह वेचारा दीन प्राणी इस संसार रूपी चक्रमें अपने खोटे कर्मीके उदयसे अनेक परिवर्तन करता हुआ दु:ख पाता रहता है।।३५।। देखो, यह अत्यन्त मनोहर स्त्रीरूपी यन्त्र (नृत्य करनेवाली नीलाञ्जना का शरीर) हमारे साक्षात् देखते ही देखते किस प्रकार नाशको प्राप्त हो गया ॥३६॥ बाहर से उज्ज्वल दिखनेवाले स्त्रीके रूपको अत्यन्त मनोहर मानकर कामीजन उसपर पड़ते हैं और पड़ते ही पतंगोंके समान नष्ट हो जाते हैं-अशुभ कर्मींका वन्धकर हमेशाके लिये दु:खी हो जाते हैं ।।३७।। इन्द्रने जो यह कपट नाटक किया है अर्थात् नीलाञ्जनाका नृत्य कराया **है सो** अवक्य ही उस बुद्धिमान्ने सोच-विचारकर केवल हमारे बोध करानेके लिये ही ऐसा किया है ।।३८।। जिस प्रकार यह नीलांजनाका शरीर भंगुर था–विनाशशील था इसी प्रकार जीवोंके अन्य भोगो-पभोगोंके पदार्थ भी भंगुर हैं, अवश्य नष्ट हो जानेवाले हैं और केवल घोखा देनेवाले हैं ॥३९॥ इसलिये भार रूप आभरणोंसे क्या प्रयोजन है, मैलके समान सुगन्धित चन्दनादिके लेपनसे क्या लाभ है, पागल पुरुषकी चेष्टाओं के समान यह नृत्य भी व्यर्थ है और शोकके समान ये गीत भी प्रयोजनरहित हैं ॥४०॥ यदि शरीरकी निजकी शोभा अच्छी है तो फिर अलंकारोंसे क्या करना है और यदि शरीरमें निजकी शोभा नहीं है तो फिर भारस्वरूप इन अलंकारोंसे क्या हो सकता है ?।।४१।। इसलिये इस रूपको धिक्कार है, इस असार संसारको धिक्कार है, इस राज्य भोगको धिक्कार है और बिजलीके समान चञ्चल इस लक्ष्मीको भी धिक्कार है ॥४२॥ इस प्रकार जिनकी आत्मा विरक्त हो गई है ऐसे भगवान् वृषभदेव भोगोंसे विरक्त हुए और काललब्धिको पाकर शीघ्र ही मुक्तिके लिये उद्योग करने लगे।।४३।। उस समय भगवान्के हृदयमें विशुद्धियोंने अपना स्थान जमा लिया था और वे ऐसी मालूम होती थीं मानो मुक्ति-रूपी लक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुई उसकी सिखयाँ ही सामने आकर उपस्थित हुई हों ॥४४॥ उस

१ नीलाञ्जनारूप । २ निस्सारम् । चञ्चलम् । ३ कपट । ४ विनश्वरम् । ५ वञ्चकम् । ६ कोकैः । ७ तर्हि । ८ राज्यं भोगं अ०, प०, इ०, स० । ६ विद्युदिव चञ्चलां लक्ष्मीम् । १० निर्वेदपरो भूत्वा । ११ उद्युक्तो बभूव । १२ विशुद्धिपरिणामाः । १३ प्रेषिताः । १४ जगत्स्थम् ।

### सप्तदशं पर्व

सौधमें न्द्रस्ततो ब्रोधि गुरोरन्तः समीहितम् । प्रयुक्ताविधरोशस्य ब्रोधिर्जातित तत्थणम् ॥ ४६॥ प्रभोः प्रबोधमाधातुं ततो लौकान्तिकामराः । परिनिष्क्रमणेज्याये ब्रह्मलोकादवातरन् ॥ ४७॥ ते च सारस्वतादित्यौ विह्यश्चारुण एव च । गर्दतोयः सतुषितो द्यावाधोऽरिष्ट एव च ॥ ४८॥ इत्यष्टधा निकायाख्यां दथाना विबुधोत्तमाः । प्राग्भवे द्रभ्यस्तिनः शेषश्चताधाः शुभभावनाः ॥ ४६॥ ब्रह्मलोकालयाः सोम्याः शुभलेश्या महद्धिकाः । तल्लोकान्तिनवासित्वाद् गता लौकान्तिकश्चित्तम् ॥ ५०॥ विद्यहंसा विरेजुस्ते 'शिवोषपुलिनोत्सुकाः । परिनिष्कान्तिकत्थाणं शरवागमशंसिनः ॥ ५१॥ सुमनो द्रञ्जलयो मुक्ता बभुलौ कान्तिकामरैः । विभोषपासितुं पादौ स्विचत्तांशा इवापिताः ॥ ५२॥ ततः स्मुतिभिरर्थ्याभिः स्तोतुं प्रारेभिरे विभुम् ॥ ५३॥ मोहारिविजयोद्योगमधुना संविधित्सुना। भगवन् अव्यलोकस्य 'बन्धुकृत्यं त्वयेहितस्' ॥ ५४॥ तवं देव परमं ज्योतिस्त्वा माहः कारणं परम् । त्विमदं विश्वमक्तानप्रपातादुद्धिर्ध्यसि ॥ ५४॥ तवयाद्य दित्तं धर्मतीर्थमासाद्य १०दुस्तरम् । भव्याः संसारभोमाव्धिमुत्तरिष्यन्तिः हेलया ॥ ५६॥ तव वागंशवो दीप्रा देशित्वा दीत्रा धर्मतीर्थाला ज्ञात् । भव्याः संसारभोमाव्धिमुत्तरिष्वितः रवेदिव ॥ ५६॥ तव वागंशवो दीप्रा देशितः स्वतिवाद्वा प्रवित्तः त्वित्वा ज्ञात् । भव्याः संसारभोमाव्धिमुत्तरिष्वा रवेदि । १५॥ ।

समय भगवान् मुक्तिरूपी अंगनाके समागमके लिये अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हो रहे थे इसलिये उन्हें यह सारा जगत् जून्य प्रतिभासित हो रहा था ।।४५।। भगवान् वृषभदेवको बोध उत्पन्न हो गया है अर्थात् वे अब संसारसे विरक्त हो गये हैं ये जगद्गुरु भगवान्के अन्तःकरणकी समस्त चेष्टाऍ इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान ली थी ॥४६॥ उसी समय भगवान्-को प्रबोध करानेके लिये और उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके लिये लौकान्तिक देव ब्रह्म-लोकसे उतरे ।।४७।। वे लौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, विह्ना, अरुण, गर्दतीय, तूषित, अव्याबाध और अरिष्ट इस तरह आठ प्रकारके हैं । वे सभी देवोंमें उत्तम होते हैं । वे पूर्वभव में सम्पूर्ण श्रृतज्ञानका अभ्यास करते हैं। उनकी भावनाएँ गुभ रहती हैं। वे ब्रह्मलोक अर्थात् पांचवें स्वर्गमें रहते हैं, सदा शान्त रहते हैं, उनकी लेश्याएँ शुभ होती हैं, वे बड़ी बड़ी ऋद्धियों को धारण करनेवाले होते हैं और ब्रह्मलोकके अन्तमें निवास करनेके कारण लौकान्तिक इस नामको प्राप्त हुए हैं ॥४८-५०॥ वे लौकान्तिक स्वर्गके हंसोंके समान जान पड़ते थे, क्योंकि वे मुक्तिरूपी नदीके तटपर निवास करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे और भगवानुके दीक्षाकल्याणकरूपी शरद् ऋतुके आगमनकी सूचना कर रहे थे।।५१।। उन लौकान्तिक देवों-ने आकर जो पुष्पाञ्जलि छोड़ी थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो उन्होंने भगवान्के चरणों-की उपासना करनेके लिये अपने चित्तके अंश ही समर्पित किये हों।।५२।। उन देवोंने प्रथम ही कल्पवृक्षके फूलोंसे भगवान्के चरणोंकी पूजा की और फिर अर्थसे भरे हुए स्तोत्रोंसे भगवान् की स्तूति करना प्रारम्भ की ।।५३।। हे भगवन्, इस समय जो आपने मोहरूपी शत्रुको जीतने-के उद्योगकी इच्छा की है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपने भव्यजीवोंके साथ भाईपनेका कार्य करनेका विचार किया है अर्थात् भाईकी तरह भव्य जीवोंकी सहायता करनेका विचार किया है ।।५४।। हे देव, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, सब लोग आपको समस्त कार्योका उत्तम कारण कहते हैं और हे देव, आप ही अज्ञान रूपी प्रपातसे संसारका उद्धार करेंगे ॥५५॥ हे देव, आज आपके द्वारा दिखलाये हुए धर्मरूपी तीर्थको पाकर भव्यजीव इस दूस्तर और भयानक संसार रूपी समुद्रसे लीला मात्रमें पार हो जावेंगे ॥५६॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी देदीप्यमान

१ अन्तरंगसमाधानम् । २ तदा म०, ल० । ३ अवतरिन्त स्म । ४ समुदायसंख्याम् । ५ मोक्षपृथुसैकत । ६ बरदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स० । ७ बन्धुत्वम् । ६ चेष्टितम् । ६ त्वमेव कारणं इ०, अ०, स० । १० दुस्तरात् ल०, म० । ११ भीभाव्धे रुत्त-ल०, म० । १२ दीप्ता ल०, म० । १३ करिष्यन्ति ।

#### महापुरागम्

धातारमामनित त्वां जेतारं कर्मविद्विषाम् । नेतारं धर्मतीर्थस्य त्रातारं च जगद्गुरुम् ॥ ५८॥ मोह्रवङ्के मह्त्यिस्मन् जगन्मग्नमशेषतः । धर्मह्रस्तावलम्बेन त्वया 'मङ्क्षूद्विरिष्यते ॥ ५८॥ त्वं स्वयम्भूःस्वयंबुद्ध-सन्मार्गे मृक्ति 'पद्धितम् । 'यत्प्रबोधियता' स्यस्मान् श्रकस्मात् 'करुणाद्वंधीः ॥ ६०॥ त्वं बुद्धोऽसि स्वयंबुद्धः त्रिबोधामललोचनः । यद्वेत्सि स्वत एवाद्य मोक्षस्य पदवीं त्रयीम् ॥ ६१॥ स्वयं प्रबुद्धसन्मार्ग स्त्वं न बोध्योऽस्मदादिभिः । किन्त्वास्माको नियोगोऽयं मुखरोक् रुते उद्य नः ॥ ६२॥ जगत्प्रबोधनोद्योगे न त्वमन्यैनियुज्यसे । भुवनोद्योतने किन्नु केनाप्युत्थाप्यतें ऽश्चमान् ॥ ६३॥ स्वया बोधितोऽप्यस्मान् बोधयस्यपुनर्भव । बोधितोऽपि यथा दीपो भुवनस्योपकारकः ॥ ६४॥ सद्योजातस्त्वमाद्येऽभूः कल्याणे 'वामतामतः । प्राप्तो '० ऽनन्तरकल्याणे धत्से ' सम्प्रत्यघोरताम्' ॥ ६४॥ भुवनस्योपकाराय कुङ्द्योगं ' त्वमीशितः । त्वां नवाद्यमिवासेच्य प्रीयन्तां भव्यचातकाः ॥ ६६॥

किरणें समस्त जगत्को प्रकाशित करती हुई कमलोंको प्रफुल्लित करती हैं उसी प्रकार आपके वचनरूपी देदीप्यमान किरणें भी समस्त संसारको प्रकाशित करती हुई भव्यजीवरूपी कमलों को प्रफुल्लित करेंगी ।।५७।। हे देव, लोग, आपको जगत्का पालन करनेवाले ब्रह्मा मानते हैं, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले विजेता मानते हैं, धर्मरूपी तीर्थके नेता मानते हैं और सबकी रक्षा करनेवाले जगर्गुरु मानते हैं ।।५८।। हे देव, यह समस्त जगत् मोहरूपी बड़ी भारी कीचड़ में फॅसा हुआ है इसका आप धर्मरूपी हाथ का सहारा देकर शीघृ ही उद्धार करेंगे ।।५९।। हे देव, आप स्वयंभू हैं, आपने मोक्षमार्गको स्वयं जान िलया है और आप हम सबको मुक्तिके मार्गका उपदेश देंगे इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय बिना कारण ही करुणासे आर्द्र है ॥६०॥ हे भगवन्, आप स्वयं बुद्ध हैं, आप मति-श्रुत और अवधि ज्ञानरूपी तीन निर्मल नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं तथा आपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकता रूपी मोक्षमार्गको अपने आप ही जान लिया है इसलिये आप बुद्ध हैं।।६१।। हे देव, आपने सन्मार्गका स्वरूप स्वयं जान लिया है इसलिये हमारे जैसे देवोंके द्वारा आप प्रबोध करानेके योग्य नहीं हैं तथापि हम लोगोंका यह नियोग ही आज हम लोगोंको वाचालित कर रहा है ॥६२॥ हे नाथ, समस्त जगत्को प्रबोध करानेका उद्योग करनेके लिये आपको कोई अन्य प्रेरणा नहीं कर सकता सो ठीक ही है क्योंकि समस्त जगत्को प्रकाशित करनेके लिये क्या सुर्यको कोई अन्य उकसाता है ? अर्थात् नहीं । भावार्थ-जिस प्रकार सुर्य समस्त जगत्को प्रकाशित करनेके लिये स्वयं तत्पर रहता है उसी प्रकार समस्त जगत्को प्रबुद्ध करनेके लिये आप स्वयं तत्पर रहते हैं ।।६३।। अथवा हे जन्म-मरण रहित जिनेन्द्र, आप हमारे द्वारा प्रबोधित होकर भी हम लोगोंको उसी प्रकार प्रबोधित करेंगे जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक संसारका उपकारक होता है अर्थात् सबको प्रकाशित करता है।।६४।। हे भगवन्, आप प्रथम गर्भकल्याणकमें सद्योजात अर्थात् शीघृ ही अवतार लेनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकमें वामता अर्थात सुन्दरताको प्राप्त हुए और अब उसके अनन्तर तृतीय-तपकल्याणकमें अघोरता अर्थात् सौम्यता को धारण कर रहे हैं ।।६५।। हे स्वामिन्, आप संसारके उपकारके लिये उद्योग कीजिये, ये

१ सपिद । २ मोक्षमार्गम् । ३ यत् कारणात् । ४ बोधियष्यन्ति । ५ कारणमन्तरेण यतः स्वयम्बुद्धसन्मार्गस्ततः । यत् यस्मात् कारणात् अस्मान् मुक्तिपद्धतिमकस्मात् प्रबोधियतासि तस्मात् करुणाद्वंधीः करुणायाः कार्यंदर्शनात् उपचारात् करुणाद्वंधीरित्युच्यते । मुख्यतः मोहनीयकार्यभूतायाः करुणाया अभावात् । ६ जानासि । ७ रत्नत्रयम् इत्यर्थः । ८ अस्मत्सम्बन्धी । किन्त्वस्माकं अ०, प०, इ०, स० । ६ मनोहरताम् । वामतां मतः म०, ल० । १० प्राप्ते नन्तर-म०, ल० । ११ परिनिष्कमणकत्याणे । १२ सुस्रकारिताम् । १३ भूनाथः ।

### सप्तद्शं पर्व

तव धर्मामृतं स्रष्टुम् एष कालः सनातनः। धर्मसृष्टिमतो देव विधातं धातरहंसि ॥ ६७॥ जय त्वसीश कर्मारीन् जय मोहमहासुरम्। परीषहभद्रान् दृग्तान् विजयस्व तपोबलात् ॥ ६६॥ उत्तिष्ठतां भवान् मुक्तौभुक्तैभाँगैरलःतराम्। न स्वाद्वन्तरमेषु स्याद् भूयोऽप्यनुभवेऽङ्गिनाम् ॥ ६६॥ इति लोकान्तिकेदेवैः स्तुवानैष्पनाथितः। परिनिष्कमणे बुद्धिमधाद् धाता द्रष्टीयसीम् ॥ ७०॥ तावतैव नियोगेन कृतार्थास्ते दिवं ययुः। हंसा इव नभोवीथीं द्योतयन्तोऽङ्गवीग्तिभः ॥ ७१॥ तावच्च नाकिनो नैकविकियाः कम्पितासनाः। पुरोरिऽभूवन् पुरोरिरस्य पुरोधाय पुरन्दरम् ॥ ७२॥ नभोऽङ्गणमथाष्ट्य तेऽयोध्यां परितः पुरोम् । तस्थुः स्ववाहनानीका नाकिनाथा निकायशः ॥ ७३॥ ततोऽस्य परिनिष्कान्तिमहाकल्याणसंविधौ । महाभिषेकिमिन्द्राद्याश्चकुः क्षीरार्णवाम्बुभिः ॥ ७४॥ स्तिषिच्य विभुं देवा भूषयांवकुरादृताः। दिव्यैविभूषणैवंस्त्रैमित्यस्व मलयोद्भवैः ॥ ७४॥ ततोऽभिषिच्य सामृष्ये भरतं सूनुमग्निमम् । भगवान् भारतं वर्ष तत्सनाथं व्यधादिदम् ॥ ७६॥ योवराज्ये च तं बाहुबलिनं समितिष्ठिपत्। तदा राजन्वतीत्यासीत् पृथ्वी ताभ्यामिधिष्ठताः ॥ ७६॥ परिनिष्कान्तिराज्यानुसंकान्तिद्वत्योत्सवे। तदा स्वलींकभूलोकावास्तां प्रमदिनभरी ।। ७६॥ परिनिष्कान्तिराज्यानुसंकान्तिद्वत्योत्सवे। तदा स्वलींकभूलोकावास्तां प्रमदिनभरीर ।। ७६॥

भन्यजीव रूपी चातक नवीन मेघके समान आपकी सेवा कर संतुष्ट हों ॥६६॥ हे देव, अनादि प्रवाहसे चला आया यह काल अब आपके धर्मरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ है इसिलये हे विधाता, धर्मकी सृष्टि कीजिये—अपने सदुपदेशसे समीचीन धर्मका प्रचार कीजिये ॥६७॥ हे ईश, आप अपने तपोबलसे कर्मरूपी शत्रुओंको जीतिये, मोह रूपी महाअसुरको जीतिये और परीषह रूपी अहंकारी योद्धाओंको भी जीतिये ॥६८॥ हे देव, अव आप मोक्षके लिये उठिये—उद्योग कीजिये, अनेक वार भोगे हुए इन भोगोंको रहने दीजिये—छोड़िये क्योंकि जीवोंके बार बार भोगनेपर भी इन भोगोंके स्वादमें कुछ भी अन्तर नही आता—न्तनता नही आती ॥६९॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए लौकान्तिक देवोंने तपश्चरण करनेके लिये जिनसे प्रार्थना की है ऐसे ब्रह्मा—भगवान् वृषभदेवने तपश्चरण करनेमें—दीक्षा धारण करनेमें अपनी दृढ़ बुद्धि लगाई ॥७०॥ वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे कृतार्थ होकर हंसोंकी तरह शरीरकी कान्तिसे आकाशमार्गको प्रकाशित करते हुए स्वर्गको चले गये ॥७१॥ इतनेमें ही आसनोंके कम्पायमान होनेसे भगवान्के तप-कल्याणकका निश्चय कर देव लोग अपने अपने इन्द्रोंके साथ अनेक विक्रियाओंको धारण कर प्रकट होने लगे ॥७२॥

अथानन्तर-समस्त इन्द्र अपने वाहनों और अपने अपने निकायके देवोंके साथ आकाशरूपी आँगनको व्याप्त करते हुए आये और अयोध्यापुरीके चारों ओर आकाशको घेरकर अपने अपने निकायके अनुसार ठहर गये ॥७३॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवोंने भगवान्के निष्क्रमण अर्थात् तप.कल्याणक करनेके लिये उनका क्षीरसागरके जलसे महाभिषेक किया ॥७४॥ अभिषेक कर चुकनेके बाद देवोंने बड़े आदरके साथ दिव्य आभूषण,वस्त्र, मालाएं और मलयागिरि चन्दनसे भगवान्का अलंकार किया ॥७५॥ तदनन्तर भगवान् वृषभदेवने साम्प्राज्य पदपर अपने बड़े पुत्र भरतका अभिषेक कर इस भारतवर्षको उनसे सनाथ किया ॥७६॥ और युवराज पदपर बाहुवलीको स्थापित किया। इस प्रकार उस समय यह पृथिवी उक्त दोनों भाइयोंसे अधिष्ठित होनेके कारण राजन्वती अर्थात् सुयोग्य राजासे सहित हुई थी ॥७७॥ उस समय भगवान् वृषभदेवका निष्क्रमणकल्याणक और भरतका राज्याभिषेक हो रहा था इन दोनों

१ पुरो भवन प०। २ पुरोगस्य अ०, प०। ३ सवाहनानीका प०, अ०, ६०, स०, द०, म०, ल०। ४ गन्धै:। ५ तेन भरतेन सस्वामिकम्। ६ आसिता। ७ भवेताम्। 'अस् भृवि' लुड् द्विवचनम्। ६ सन्तोषातिशयौ।

#### महायुराणम्

भगवत्परिनिष्कान्तिकत्याणोत्सव एकतः । स्फीर्तिद्धरन्यतो यूनोः पृथ्वीराज्यापंणक्षणः । । ७६ ।। बद्धकक्षस्तपोराज्ये सज्जो रार्जिषरेकतः । युवानावन्यतो राज्यलक्ष्म्युद्वाहे कृतोद्यमौ ॥ ५० ॥ एकतः शिबिकायानिर्माणं सुरिशित्पनाम् । वास्तुवेदिभिरार्ग्न्थः परार्थ्यां मण्डपो प्रयतः ॥ ६१ ॥ शक्ति सङ्गत्वत्य्यादिरचना कृता । देव्या प्रयतो यशस्यत्या सानन्दं ससुनःदया ॥ ५२ ॥ एकतो मङ्गलद्वव्यवारिण्यो दिवकुमारिकाः । म्रन्यतः कृतनेपथ्या वारमुख्या वरिश्रयः ॥ ६३ ॥ भसुरवृत्दारकः प्रीतर्भगवानेकतो वृतः । क्षत्रियाणां सहस्रेण कुमारावन्यतो वृतो ॥ ६४ ॥ पुष्ठपाञ्जलिः सुर्रमुक्तः स्तुवानैर्भर्तुरेकतः । म्रन्यतः विश्वयाणां सहस्रेण कुमारावन्यतो वृतो ॥ ६४ ॥ एकतो प्रत्यता नृत्तमस्पृष्टधरणीतलम् । सलीलपदिवन्यासमन्यतो वारयोषिताम् ॥ ६६ ॥ एकतः सुरतूर्याणां प्रथ्वानो रुद्धिङ्मुखः । नान्दीपटहिनधीषप्रविज्व भिन्तसन्यतः ॥ ६७ ॥ एकतः सुरतूर्याणां प्रथ्वानो रुद्धिङ्मुखः । नान्दीपटहिनधीषप्रविज्व भिन्तसन्यतः ॥ ६६ ॥ एकतः सुरकोटीनां जयकोलाहलथ्विनः । प्रथ्यपाठककोटीनां संपाठध्वितरन्यतः ॥ ६६ ॥

प्रकारके उत्सवोंके समय स्वर्गलोक और पृथिवीलोक दोनों ही हर्षनिर्भर हो रहे थे।।७८।। उस समय एक ओर तो बड़े वैभवके साथ भगवान्के निष्क्रमणकल्याणकका उत्सव हो रहा था और दूसरी ओर भरत तथा बाहुबली इन दोनों राजकुमारोंके लिये पृथिवीका राज्य समर्पण करनेका उत्सव किया जा रहा था।।७९।। एक ओर तो राजिष-भगवान् वृषभदेव तपरूपी राज्यके लिये कमर बांबकर तैयार हुए थे और दूसरी ओर दोनों तरुण कुमार राज्यलक्ष्मीके साथ विवाह करनेके लिये उद्यम कर रहे थे। ८०॥ एक ओर तो देवोंके शिल्पी भगवानुको वनमें ले जानेके लिये पालकीका निर्माण कर रहे थे और दूसरी ओर वास्तुविद्या अर्थातु महल मण्डप आदि बनानेकी विधि जाननेवाले शिल्पी राजकुमारोंके अभिषेकके लिये बहुम्ल्य मण्डप बना रहे थे।।८१।। एक ओर तो इन्द्राणी देवीने रंगावली आदिकी रचना की थी-रंगीन चौक पूरे थे और दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्दा देवीने बड़े हर्षके साथ रंगावली आदिकी रचना की थी-तरह तरहके सुन्दर चौक पूरे थे ।।८२।। एक ओर तो दिक्कुमारी देवियाँ मङ्गल द्रव्य धारण किये हुई थीं और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुई उत्तम वारांगनाएं मङ्गल द्रव्य लेकर खड़ी हुई थीं ॥८३॥ एक ओर भगवान् वृषभदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए श्रेष्ठ देवोंसे विरे हुए थे और दूसरी ओर दोनों राजकुमार हजारों क्षत्रिय-राजाओंसे घिरे हुए थे ॥८४॥ एक ओर स्वामी वृपभदेवके सामने स्तुति करते हुए देवलोग पुष्पाञ्जलि छोड़ रहे थे और दूसरी ओर पुरवासीजन दोनों राजकुमारोंके सामने आशीर्वादके शेषाक्षत फेंक रहे थे ॥८५॥ एक ओर पृथिवीतलको बिना छुए ही-अधर आकाशमें अप्सराओंका नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर वारांगनाएं लीलापूर्वक पद-विन्यास करती हुई नृत्य कर रही थीं ॥८६॥ एक ओर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले देवोंके बाजोंके महान् शब्द हो रहे थे और दूसरी ओर नान्दी पटह आदि मांगलिक बाजोंके घोर शब्द सब ओर फैल रहे थे।।८७।। एक ओर किन्नर जातिके देवोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए मनोहर मंगल गीतोंके शब्द हो रहे थे और दूसरी ओर अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मंगल गानोंकी मधुर ध्विन हो रही थी ।।८८।। एक ओर करोड़ों देवोंका जय जय ध्वनिका कोलाहल हो रहा था और दूसरी ओर पुण्यपाठ करनेवाले करोड़ों

१ राज्यसमर्पणोत्सवः । "कम्पो प्रथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः ।" २ विवाहे । ३ गृहलक्षण । ४ बहुस्त्रियः म •, ल० । बहुश्रियः ट० । श्रीदेवीसदृशाः । 'सुपः प्राग्बहुर्वेति' ईषदपरिसमाप्तौ बहुप्रत्ययः । ५ देवमुख्यैः । "वृन्दारकौ रूपिमुख्यौ एके मुख्यान्यकेवलाः ।" इत्यमरः । ६ आशीभिः सहिताः । ७ शेषाः- क्षताः । ६ प्रविजृम्भणम् । ६ निःस्वनः ल० ।

# सप्तद्शं पर्व

इत्युच्चैरुत्तवद्वैतव्यग्रद्युजनभूजनम् । 'परमानन्दसाद्भूतम् श्रभूत्तव्यग्रद्युजनभूजनम् । १०।।
विसीर्गराज्यभारस्य विभोरिधयुवेश्वरम् । परिनिष्क्रमणोद्योगस्तदा जज्ञे निराकृ्तः ॥ ६१॥ शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः संविभज्य महीसिमाम् । विभुविश्राणयामान निर्मुक्षुरसम्भूमी ॥ ६२॥ सुरेन्द्रनिर्मितां दिव्यां शिविकां स सुदर्शनाम् । सनाभीन्नाभिराजादीन् आपृच्छचारुक्षदक्षरः ॥ ६३॥ सादरं च शचीनाथदत्तहस्तावलम्बनः । प्रतिज्ञामिव दीक्षायाम् आरूढः शिविकां विभुः ॥ ६४॥ दीक्षाङ्गानापरिष्वङ् ग परिवर्धितकौतुकः । प्रशस्यां नु समारूढः स धाता शिविकाछ्लात् ॥ ६४॥ स्रावी मलयजालिप्तदीप्तमूर्तिरलंकृतः । स रेजे शिविकार्ष्टः तपोलक्ष्मया वरोत्तमः ॥ ६६॥ परां विशुद्धिमारूढः प्राकृ पश्चाच्छिवकां विभुः । तदाकरोदिवाभ्यासं गुणश्रेष्यिरोहणे ॥ ६७॥ पदानि सप्त तामूहः शिविकां प्रथमं नृपाः । ततो विद्याधरा निन्यः व्योग्नि सप्त पदान्तरम् ॥ ६८॥ क्रिकृत्याधरोपितां कृत्वा ततोऽमूमविलम्बितम् । स्रासुराः क्षमृत्येतुः श्रारूद्यमदोदयाः ॥ ६६॥ स्वर्याप्तिसद्यश्चित्रास्यश्चर्यान्ति । स्रासुराः क्षमृत्येतुः श्रारूद्यमदोदयाः ॥ ६८॥ स्वर्याप्तिमद्यश्चर्यान्ति । स्वर्यान्ति । स्वर्याप्ति । स्वर्याप्तिमद्यश्चराहिनः ॥ १००॥ स्वर्याप्तिमदमेवास्य प्रभोर्माहात्म्यश्चसम् । यत्तदा त्रिदिवाधीशा जाता राषुप्रक्ववाहिनः ॥ १००॥

मनुष्योंके पुण्यपाठका शब्द हो रहा था ।।८९।। इस प्रकार दोनों ही बड़े बड़े उत्सवोंमें जहां देव और मनुष्य व्यग्न हो रहे हैं ऐसा वह राज-मन्दिर परम आनन्दसे व्याप्त हो रहा था-उसमें सव ओर हर्ष ही हर्ष दिखाई देता था।।९०।। भगवान्ने अपने राज्यका भार दोनों ही युवराजों-को समर्पित कर दिया था इसलिये उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग बिलकुल ही निराकुल हो गया था-उन्हें राज्यसम्बन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रही थी।।९१।। मोक्षकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने संभ्म-आकुलतासे रहित होकर अपने शेष पुत्रोंके लिये भी यह पृथिवी विभक्त कर बाँट दी थी।।९२।। तदनन्तर अक्षर-अविनाशी भगवान्, महाराज नाभिराज आदि परिवारके लोगोंसे पूछकर इन्द्रके द्वारा वनाई हुई सुन्दर सुदर्शन नामकी पालकीपर बैठे ।।९३।। बड़े आदरके साथ इन्द्रने जिन्हें अपने हाथका सहारा दिया था ऐसे भगवान् वृषभ-देव दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान पालकीपर आरूढ़ हुए थे ।।९४।। दीक्षारूपी अंगनाके आलिगन करनेका जिनका कौतुक बढ़ रहा है ऐसे भगवान् वृषभदेव उस पालकीपर आरूढ़ होते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो पालकीके छलसे दीक्षारूपी अंगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही आरूढ़ हो रहे हों ।।९५।। जो मालाएं पहने हुए हैं, जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दनके लेपसे लिप्त हो रहा है और जो अनेक प्रकारके वस्त्राभ्षणोंसे अलंकृत हो रहे हैं ऐसे भगवान् वृषभ-देव पालकीपर आरूढ़ हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तपरूपी लक्ष्मीके उत्तम वर ही हों ।।९६।। भगवान् वृषभदेव पहले तो परम विशुद्धतापर आरूढ़ हुए थे अर्थात् परिणामों की विशुद्धताको प्राप्त हुए थे और बादमें पालकीपर आरूढ़ हुए थे इसलिये वे उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो गुणस्थानोंकी श्रेणी चढ़नेका अभ्यास ही कर रहे हों ॥९७॥ भगवान्की उस पालकीको प्रथम ही राजा लोग सात पैंड तक ले चले और फिर विद्याधर लोग आकाशमें सात पैंड तक ले चले ।।९८।। तदनन्तर वैमानिक और भवनित्रक देवोंने अत्यन्त हर्षित होकर वह पालकी अपने कन्धोंपर रक्खी और शीघृ ही उसे आकाशमें ले गये।।९९।। भगवान् वृषभ-देवके माहात्म्यकी प्रशंसा करना इतना ही पर्याप्त है कि उस समय देवोंके अधिपति इन्द्र भी

१ परमानन्दमयमित्यर्थः । २ युवेश्वरयोः । ३ ददौ । 'श्रण दाने' इति धातोः । ४ अनाकुलः । स्थैर्यवान् दीक्षाग्रहणसम्भूमवान् भूत्वा प्राक्तनकार्यव्याकुलान्तः करणो न भवतीत्यर्थः । ५ विनश्वरः । ६ प्रभुः अ०, प०, इ०, स०, द०, म०, ल०। ७ आर्लिगन । ६ इव । तु अ०, म०। ६ भुजशिर । १० आशु । ११ अलम् । १२ यानवाहकाः ।

तदा 'विचक्तरः पुष्पवर्षमामोदि गृह्यकाः' । ववा मन्दाकिनीसीकराहारः विशिशो मरुत् ॥ १०१॥ प्रस्थानमङ्गलान्युच्चैः संपेठुः सुरबन्दिनः । तदा प्रयाणभेर्यत्रच विष्वगस्फालिताः सुरैः ॥ १०२॥ मोहारिविजयोद्योगसमयोऽयं जगद्गुरोः । इत्युच्चैर्घोषयामासुः तदा शकाज्ञयाऽमराः ॥ १०३॥ जयकोलाहलं भर्तुः अग्रे हृष्टाः सुरासुराः । तदा चकुर्नभोऽशेषम् आरुध्य प्रमदोदयात् ॥ १०४॥ तदा मङ्गलसंगीतैः प्रकृतैर्जयघोषणैः । नभो महानकध्वानैः आरुद्धं शत्वस्वस्यत् ॥ १०४॥ देहोद्योतस्तदेन्द्राणां नभः कृत्स्नमदिद्युतत् । दुन्दुभीनां च निर्ह्यादे ध्वनिविश्वमदिध्वनत् ॥ १०६॥ सुरेन्द्रकरिविक्षित्तैः प्रचलद्भिरितोऽमुतः । तदा हंसायितं व्योम्नि चामराणां कदम्बकः ॥ १०७॥ ध्वनन्तीषु नभो व्याप्य सुरेन्द्रानककोटिषु । कोटिशः सुरचेटानां करकोणाभिताडनैः ॥ १०६॥ नटन्तीषु नभोरङ्गे सुरस्त्रीषु सविभूमम् । विचित्र करणोपं तच्छत्रबन्धादिलाघवैः ॥ १०६॥ गायन्तीषु सुकण्ठोषु कित्ररीषु कलस्वनम् । अवःसुखं च हृद्यं च परिनिः क्ष्त्रमणोत्सदम् ॥ ११०॥ मङ्गलानि पठत्सूच्वैः सुरवं सुरबन्दिषु । तत्कालोचितमन्यच्च वच्चचेतोऽनुरञ्जनम् ॥ १११॥ व्याप्तिविद्वर्षेषु चित्रकेतनधारिषु । नानालास्यैः प्रधावत्सु श्वसंघषितिऽपुतः ॥ ११२॥ विवित्रकेतत्वर्षेषु चित्रकेतनधारिषु । नानालास्यैः प्रधावत्सु १ ससंघषितिऽपुतः ॥ ११२॥ विवित्रकेतत्वर्षेषु चित्रकेतनधारिषु । नानालास्यैः प्रधावत्सु १ ससंघषितिऽपुतः ॥ ११२॥

उनकी पालकी ले जानेवाले हुए थे अर्थात् इन्द्र स्वयं उनकी पालकी ढो रहे थे।।१००।। उस समय यक्ष जातिके देव सुगन्धित फूलोंकी वर्षा कर रहे थे और गंगानदीके जलकणोंको धारण करनेवाला शीतल वायु बह रहा था ।।१०१।। उस समय देवोंके बन्दीजन उच्च स्वरसे प्रस्थान समयके मंगल पाठ पढ़ रहे थे और देव लोग चारों ओर प्रस्थानस्चक भेरियां बजा रहे थे।।१०२।। उस समय इन्द्रकी आज्ञा पाकर समस्त देव जोर जोरसे यही घोषणा कर रहे थे कि जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका मोहरूपी शत्रुको जीतनेके उद्योग करनेका यही समय है ।।१०३।। उस समय हर्षित हुए सुर असुर जातिके सभी देव आनन्दकी प्राप्तिसे समस्त आकाशको घेरकर भगवान्के आगे जय जय ऐसा कोलाहल कर रहे थे।।१०४।। मंगलगीतों, बार-बार की गई जय-घोषणाओं और बड़े बड़े नगाड़ोंके शब्दोंसे सब ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दों के आधीन हो रहा था अर्थात् चारों ओर शब्द ही शब्द सुनाई पड़ते थे।।१०५।। उस समय इन्द्रोंके शरीरकी प्रभा समस्त आकाशको प्रकाशित कर रही थी और दुन्दुभियोंका विपुल तथा मनोहर शब्द समस्त संसारको शब्दायमान कर रहा था ।।१०६।। उस समय इन्द्रोंके हाथोंसे ढुलाये जानेके कारण इधर उधर फिरते हुए चमरोंके समूह आकाशमें ठीक हंसोंके समान जान पड़ते थे ।।१०७।। जिस समय भगवान् पालकीपर आरूढ़ हुए थे उस समय करोड़ों देविककरोंके हाथोंमें स्थित दण्डोंकी ताड़नासे इन्द्रोंके करोड़ों दुन्दुभि वाजे आकाशमें व्याप्त होकर बज रहे थे ।।१०८।। आकाशरूपी आंगनमें अनेक देवांगनाएं विलास सहित नृत्य कर रही थीं उनका नृत्य छत्रबन्ध आदिकी चतुराई तथा आश्चर्यकारी अनेक करणों-नृत्यभेदों से सहित था ।।१०९।। मनोहर कंठवाली किन्नर जातिकी देवियाँ अपने मध्र स्वरसे कानों को सुख देनेवाले मनोहर और मधुर तपःकल्याणोत्सवका गान कर रही थीं-उस समयके गीत गा रही थीं ।।११०।। देवोंके बंदीजन उच्च स्वरसे किन्तु उत्तम शब्दोंसे मंगल पाठ पढ़ रहे थे तथा उस समयके योग्य और सबके मनको अनुरक्त करनेवाले अन्य पाठोंको भी पढ़ रहे थे ।।१११।। जिन्हें अत्यन्त हर्ष उत्पन्न हुआ है और जो चित्र-विचित्र—अनेक प्रकारकी पताकाएं

१ तदावचकरः अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। किरन्ति स्म। २ देवभेदाः। ३-राहरः इ०, स०। ४ प्रपेठुः अ०, प०, इ०, स०, म०, द०, ल०। ५ ताड़िताः। ६ शब्दमयमभूदित्यर्थः। ७ किंकराणाम्। द करन्यास। ६ करणोपेतं द०, इ०। १० परिनिष्कमणोत्सवम् अ०। ११ व्यन्तरदेवेषु। १२-केतनहारिष प०, द०, स०, स०। १३ सम्मर्दसहितं यथा भवति तथा। सुसंघर्ष-प०, म०, ल०।

# सप्तद्दां पर्व

शङ्खानाञ्मातगण्डेषु 'पिण्डीभूताङ्गयण्डिषु । सकाहलान्निलिम्पेषु पूरयत्स्वनुरागतः ॥ ११३॥ विश्वपेसरीयु लक्ष्मीषु पङ्कलज्यप्रपाणिषु । समं समङ्गलार्घाभिविक्कुमारीभिरादरात् ॥ ११४॥ इत्यमीषु विशेषेषु प्रभवत्स् यथायथम् । सम्प्रमोदमयं विश्वम् ग्रातन्वन्नद्भुतोदयः ॥ ११४॥ परार्ध्वरत्निर्माणं दिव्यं यानभिष्ठितः । रत्नक्षोणीप्रतिष्ठस्य श्रियं मेरोविडम्बयन् ॥ ११६॥ कण्डाभरणभाभारपरिवेषोपरक्तया । मुखाक्कभासा न्यक्कुर्वन् च्योतिष्योतिर्गणेशिनाम् ॥ ११६॥ उत्तमाङ्गगृतेनोच्वैः मौलिना विमणित्वषा । थुन्वानोग्नीन्द्रमौलीनां त्विष्माविष्कृताचिषाम् ॥ ११६॥ करीडोत्तङ्गसङ्गत्या सुमनःशेखरस्रजा । मनःप्रसादमात्मीयं मूष्मवोद्धाय दर्शयन् ॥ ११६॥ प्रसन्नया दृशोभीसा प्रोत्लक्तनत्या समन्ततः । दृग्वलासं सहस्राक्षे सान्त्यासि कमिवार्यय ॥ १२०॥ तिरस्कृताधरच्छार्यर्वरोद्भिन्नैः स्मितांशुभिः । क्षालयन्निव निःशेषं रागशेषं स्वशुद्धिभः ॥ १२१॥ हारेण हारिणा चारवक्षःस्थलविलम्बना । विडम्बयन्निवाद्वेष्टं प्राग्तपर्यत्तिक्रिरम् ॥ १२२॥

लिये हुए हैं ऐसे भूत जातिके व्यन्तर देव भीड़ में धक्का देते तथा अनेक प्रकारके नृत्य करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे ।।११२।। देव लोग बड़े अनुरागसे अपने गालोंको फुलाकर और शरीरको पिंडके समान संकुचितकर तुरही तथा शंख बजा रहे थे।।११३।। हाथोंमें कमल धारण किये हुई लक्ष्मी आदि देवियाँ आगे आगे जा रही थीं और वड़े आदरसे मंगल द्रव्य तथा अर्घ लेकर दिक्कुमारी देवियाँ उनके साथ-साथ जा रही थीं ।।११४।। इस प्रकार जिस समय यथायोग्य रूपसे अनेक विशेषताएं हो रही थीं उस समय अद्भृत वैभवसे शोभायमान भगवान् वृषभदेव समस्त संसारको आनन्दित करते हुए अमूल्य रत्नोंसे वनी हुई दिव्य पालकीपर आरूढ़ होकर अयोध्यापुरीसे बाहर निकले। उस समय वे रत्नमयी पृथ्वीपर स्थित मेरु पर्वतकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। गलेमें पड़े हुए आभूषणोंकी कान्तिके समूहसे उनके मुखपर जो परिधिके आकारका लाल लाल प्रभामण्डल पड़ रहा था उससे उनका मुख सूर्यके समान मालूम होता था, उस मुखरूपी सूर्यकी प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देवोंके इन्द्र अर्थात् चन्द्रमाकी ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। जिससे मणियोंकी कान्ति निकल रही है ऐसे मस्तकपर धारण किये हुए ऊचे मुक्टसे वे, जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही है ऐसे अग्निकुमार देवोंके इन्द्रों के मुकुटोंकी कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। उनके मुकुटके मध्यमें जो फूलोंका सेहरा पड़ा हुआ था उसकी मालाओंके द्वारा मानो वे भगवान् अपने मनकी प्रसन्नताको ही मस्तक पर धारण कर लोगोंको दिखला रहे थे । उनके नेत्रोंकी जो स्वच्छ कान्ति चारों ओर फैल रही थी उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रके लिये संन्यास धारण करनेके समय होनेवाला नेत्रों का विलास ही अर्पित कर रहे हों अर्थात् इन्द्रको सिखला रहे हों कि सन्न्यास धारण करनेके समय नेत्रोंकी चेष्टाएं इतनी प्रशान्त हो जाती हैं । कुछ कुछ प्रकट होती हुई मुसकानकी किरणों से उनके ओठोंकी लाल लाल कान्ति भी छिप जाती थी जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी विशुद्धिके द्वारा बाकी बचे हुए सम्पूर्ण रागको ही घो रहे हों। उनके सुन्दर वक्षःस्थलपर जो मनोहर हार पड़ा हुआ था उससे वे भगवान् जिसके किनारेपर निर्फरना पड़ रहा है ऐसे सुमेरु पर्वतकी भी विडम्बना कर रहे थे। जिनमें कड़े बाजूबंद आदि आभूषण चमक रहे हैं ऐसी अपनी भुजाओंकी शोभासे वे नागेन्द्रके फणमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिके समूहकी भर्त्सना कर रहे थे। करधनीसे घिरे हुए जघनस्थलकी शोभासे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो वेदिकासे घिरे हुए जम्बू द्वीपकी ज्ञोभा ही स्वीकृत कर रहे हों । ऊपरकी दोनों गांठोंतक देदीप्य-

भुजयोः शोभया 'दीप्रकटक द्धादभूषया । निर्भत्संयन् फणीन्द्राणां फणारत्नरुचां चयम् ॥ १२३ ॥ काञ्चीदामपरिक्षिप्तज्ञयनस्थललीलया । स्वीकुर्वन् वेदिका रुद्धजम्बृद्धीपस्थलश्रियम् ॥ १२४ ॥ 'क्रमोपधानपर्यन्त'लसत्पदनखांशुभिः । प्रसादांशैरिवाशेषं पुनानः प्रणतं जनम् ॥ १२४ ॥ न्य'क्कृतार्करुचा स्वाङ्गादीप्त्या च्याप्तककुम्मुखः' । स्वेनौजसाधरीकुर्वन् सर्वान् गीर्वाणनायकान् ॥ १२६ ॥ इति प्रत्यद्धगसद्धिगन्या नैःसङ्गयोद्धितया श्रिया । 'निर्वासयन्निवासङगं' चिर्यकालोपलालितम् ॥ १२६ ॥ विधृतेन सितच्छत्रमण्डलेनामलित्वषा । विधुनेवोपरिस्थेन सेव्यमानः 'क्लमच्छिदा ॥ १२८ ॥ प्रकोणंकप्रतानेन 'विधृतेनामरेश्वरैः । 'रजन्मोत्सवक्षणप्रीत्या क्षीरोदेनेव सेवितः ॥ १२८ ॥ इत्याविष्कृतमाहात्म्यः सुरेन्द्रैः परितो वृतः । पुरः पुराद् विनिष्कान्तः पौरैरित्यभिनन्दितः ॥ १३० ॥ क्ज सिद्ध्ये जगन्नाथ शिवः पन्थाः समस्तु ते । 'विधितार्थः पुनर्देव दृवपथे नो' भवाचिरात् ॥ १३१ ॥ नाथानायं जनं त्रातुं नान्यस्त्विमित्र कर्मठः । तत्मादस्मत्परित्राणे प्रतिकित्र प्रणिषेहि मनः पुनः ॥ १३२ ॥ परानुष्यहकाराणि चेष्टितानि तव प्रभो । निर्वापेक्षं विहायास्मान् कोऽनुष्राह्यस्त्वयापरः ॥ १३३ ॥ दित क्लाध्यं प्रसन्नं च 'क्षानुतर्ख 'र्वताथनस् । कैश्चित् सञ्जित्यां पौरैः स्नारात् प्रणतमूर्छभिः ॥१३४॥ स्थवं स भगवान् दूरं देवैहित्सप्य नीयते । न विद्यः कारणं 'क्षिन्न क्रीडेयमथवेदृशी ॥ १३४॥ स्थवं स भगवान् दूरं देवैहित्सप्य नीयते । न विद्यः कारणं 'क्षिन्न क्रीडेयमथवेदृशी ॥ १३४॥

मान होती हुई पैरोंकी किरणोंसे वे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पूर्ण लोगोंको अपनी प्रसन्नताके अंशोंसे पवित्र ही कर रहे हों। उस समय सूर्यकी कान्तिको भी तिरस्कृत करनेवाली अपने शरीरकी दीप्तिसे जिन्होंने सब दिशाऍ व्याप्त कर ली हैं ऐसे भगवान् वषभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोंको नीचा दिखा रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक अंग उपांगोंसे सम्बन्ध रखनेवाली वैराग्यके योग्य शोभासे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चिरकालसे पालन-पोषण की हुई परिग्रहकी आसक्तिको ही बाहर निकाल रहे हों । ऊपर लगे हुए निर्मल कान्तिवाले सफेद छत्रके मण्डलसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो क्लेशोंको दूर करनेवाला चन्द्रमा ही ऊपर आकर उनकी सेवा कर रहा हो । इन्द्रोंके द्वारा ढ्लाये हुए चमरोंके समृहसे भगवान ऐसे शोभा-यमान हो रहे थे मानो जन्मकल्याणकके क्षणभरके प्रेमसे क्षीरसागर ही आकर उनकी सेवा कर रहा हो। इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और अनेक इन्द्र जिन्हें चारों ओरसे घेरे हुए हैं ऐसे वे भगवान् वृषभदेव अयोध्याप्रीसे बाहर निकले। उस समय नगरनिवासी लोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे ।।११५–१३०।। हे जगन्नाथ, आप कार्यकी सिद्धिके लिये जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय हो और हे देव, आप अपना कार्य पूरा कर फिर भी शीवृ ही हम लोगोंके दृष्टिगोचर होइए ।।१३१।। हे नाथ, अनाथ पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये आपके समान और कोई भी समर्थ नहीं है इसलिये हम लोगोंकी रक्षा करनेमें आप अपना मन फिर भी लगाइये।।१३२।। हे प्रभो, आपकी समस्त चेष्टाएँ पूरुषों का उपकार करनेवाली होती हैं, आप विना कारण ही हम लोगोंको छोड़कर अब और किसका उपकार करेंगे ? ।।१३३।। इस प्रकार कितने ही नगरनिवासियोंने दूरसे ही मस्तक भुकाकर प्रशंसनीय, स्पष्ट अर्थको कहनेवाले और कामना सहित प्रार्थनाके वचन कहे थे ।।१३४।। उस समय कितने ही नगरवासी परस्परमें ऐसा कह रहे थे कि देव लोग भगवान्को पालकी

### सप्तद्शं पर्व

भवेदिष भवेदेतन्नीतो मेरं पुराप्ययम्। प्रत्यानीतत्व नाकीन्द्रैर्जन्मोत्सविविधित्सयाः ॥ १३६॥ स एवाद्यापि वृत्तान्तो जात्वस्मद्भाग्यतो भवेत्। ततो न काचनास्माकं व्यथेत्यन्ये मिथोऽब्रुवन् ॥१३६॥ किमेष भगवान् भानुः ग्रास्थितः शिविकामियाम् । देदीप्यतेऽम्बरे भाभिः प्रनुदिन्नव नो दृशः ॥१३६॥ धृतमौलिविभात्युच्वैः तप्तचामीकरच्छितः । विभुर्वध्ये सुरेन्द्राणां कुलाद्रीणामिवाद्विराद् ॥ १३६॥ विभोर्मुखो नृत्वीद्वृद्धाः दथानोऽद्भृतविक्रियः । वैकः विच्वतान्तमस्यान्नाकरः सोऽयं पुरन्दरः ॥ १४०॥ शिविकावाहिना मेषाम् ग्रज्ञगभासो महौजसाम् । समन्तात् प्रोल्लसन्त्येताः तिवतामिव रीतयः ॥ १४२॥ महत्युण्यमहो भर्तुः ग्रवार्ज्ञमनसगोचरम् । पश्यतानिमिवानेतान् प्रप्रणम्।िनतोऽमृतः ॥ १४२॥ इतो मयुरगम्भीरं ध्वनन्त्येते सुरानकाः । इतो मन्द्रं मृदङ्गानाम् उच्चैरुच्चरित ध्वनिः ॥ १४२॥ इतो मृत्यमितो गीतिमतः संगी तमङ्गलम् । इतश्चमरसङ्घात इतश्चामरसंहितः ॥ १४४॥ सञ्चारी किमयं स्वर्गः त्साप्सराह्मविमानकः । कि वापूर्विमदं चित्रं लिखितं व्योग्नि केनचित् ॥ १४५॥ किमिन्द्रजालमेतत्स्याद् उतास्मन्मितिविभूमः । श्रदृष्टपूर्वमाश्चर्यम् इदमीदृग्न जानुचित् ॥ १४६॥ इति कैश्चित्वत्वार्यप्रवृत्तिः प्रार्थिः प्राप्तविस्मयः । स्वर्ष्यद्माश्चर्यम् इदमीदृग्न जानुचित् ॥ १४६॥ इति कैश्चत्वार्यप्यद्भाः प्राप्तविस्मयैः । स्वरं सञ्कित्यतं पौरः जल्पाकः सिवकल्पकः॥ १४७॥ इति कैश्चत्वार्यप्राप्तिः प्राप्तविस्मयैः । स्वरं सञ्कित्यतं पौरः जल्पाकः सिवकल्पकः॥ १४७॥

पर सवार कर कहीं दूर ले जा रहे हैं परन्तु हम लोग इसका कारण नहीं जानते अथवा भगवान की यह कोई ऐसी ही कीडा होगी अथवा यह भी हो सकता है कि पहले इन्द्र लोग जन्मोत्सव करनेकी इच्छासे भगवान्को सुमेरु पर्वतपर ले गये थे और फिर वापिस ले आये थे। कदाचित् हम लोगोंके भाग्यसे आज फिर भी वही वृत्तान्त हो इसलिये हम लोगोंको कोई दृ:खकी बात नहीं है ।।१३५-१३७।। कितने ही लोग आश्चर्यके साथ कह रहे थे कि पालकीपर सवार हुए ये भगवान् क्या साक्षात् मूर्य हैं क्योंकि ये सूर्यकी तरह ही अपनी प्रभाके द्वारा हमारे नेत्रों को चकाचौध करते हुए आकाशमे देदीप्यमान हो रहे है ।।१३८।। जिस प्रकार कुलाचलोंके बीच चलिका सहित सुवर्णमय सुमेर पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार इन्द्रोंके बीच मुक्ट धारण किये और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिको धारण किये हुए भगवान् बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं।।१३९।। जो भगवान्के मुखके सामने अपनी दृष्टि लगाये हुए है और जिसकी विक्रियाएँ अनेक आक्चर्य उत्पन्न करनेवाली हैं ऐसा यह कौन है ? हाँ, मालूम हो गया, कि यह भगवान्-का आज्ञाकारी सेवक इन्द्र है ॥१४०॥ इधर देखो, यह पालकी ले जानेवाले महातेजस्वी देवों के शरीरकी प्रभा चारों ओर फैल रही है और ऐसी मालूम होती है मानो बिजलियोंका समृह ही हो ।।१४१।। अहा, भगवान्का पुण्य बहुत ही बड़ा है वह न तो वचनसे ही कहा जा सकता है और न मनसे ही उसका विचार किया जा सकता है। इधर उधर भिक्तके भारसे भुके हुए-प्रणाम करते हुए इन देवोंको देखो ।।१४२।। इधर ये देवोंके नगाड़े मधुर और गंभीर शब्दोंसे वज रहे हैं और इधर यह मृदङ्गोंका गंभीर तथा जोरका शब्द हो रहा है ।।१४३॥ इधर नृत्य हो रहा है, इधर गीत गाये जा रहे हैं, इधर संगीत मंगल हो रहा है, इधर चमर ढुलाये जा रहे हैं और इधर देवोंका अपार समूह विद्यमान है ।।१४४।। क्या यह चलता हुआ स्वर्ग है जो अप्स-राओं और विमानोंसे सहित है अथवा आकाशमें यह किसीने अपूर्व चित्र लिखा है ॥१४५॥ क्या यह इन्द्रजाल है-जादूगरका खेल है अथवा हमारी बुद्धिका भूम है। यह आश्चर्य बिलकुल ही अदृष्टपूर्व है-ऐसा आश्चर्य हम लोगोंने पहले कभी नहीं देखा था ॥१४६॥ इस प्रकार अनेक विकल्प करनेवाले तथा बहुत बोलनेवाले नगर-निवासी लोग भगवान्के उस आश्चर्य-

१ विधातुमिच्छया । २ अभिमुखी । ३ कि स्विदा—स०, इ०, प०, अ० । ४ स्वित् प्रश्ने वितर्के च' । ५ मालाः । ६ अवाङ्मानस—इ०, ल०, म० । ७ वाद्य । ८ साप्सरः सविमानकः अ०, स०, ल०, म० । ६ वाचालैः ।

यदा प्रभृति देवोयम् श्रवतीणों धरातलम् । तदा प्रभृति देवानां न 'गत्यागितिविच्छिदा ।। १४८ ।।
नृत्यं नीलाञ्जनाख्यायाः पश्यतः सुरयोषितः । उदपादि विभोभोंगिवैराग्यमिनिमत्तकम् ।। १४६ ।।
तत्कालो पनतैर्वान्यैः सुरैलों कान्तिका ह्ययैः । बोधितस्यास्य वैराग्ये दृढमासञ्जितं मनः ।। १४० ।।
विरक्तः कामभोगेषु स्वशरीरेऽपि निस्पृहः । 'सवस्तुवाहनं राज्यं तृणवन्मन्यतेऽधुना ।। १४१ ।।
मतङ्गज इव स्वैरविहारतुष्विल्प्सया । 'प्रविविक्षुर्वनं देवः सुरैः प्रोत्साह्य नीयते ।। १४२ ।।
स्वाधीनं सुखसस्त्येव वनेऽपि वसतः प्रभोः । प्रजानां 'क्षेमधृत्ये च पुत्रौ राज्ये निवेशितौ ।। १४३ ।।
"तिदियं प्रस्तुता यात्रा भ्याद् भर्तुः सुखावहा । 'विष्टियायं वर्धतां लोको विषीदन्मा स्म कश्चन ।। १४४ ।।
सुचिरं जीवताहेवो जयतादिभिनन्दतात् । १०४ त्यावृत्तः पुनश्चास्मान् श्रक्षता । १४६ ।।
दीयतेऽद्य महादानं भरतेन महात्मना । विभोराज्ञां समासाद्य जगदाशाप्रपूरणम् ।। १४६ ।।
वितीर्णेनामुना भ्याद् रिधृतिश्चामीकरेण । इत्याध्यमानः शनैनिथः पुरोपान्तं व्यतीयिवान् ।। १४८ ।।

(अतिशय) को देखकर विस्मयके साथ यथेच्छ वातें कर रहे थे।।१४७।। अनेक पुरुष कह रहे थे कि जबसे इन भगवान्ने पृथिवी तलपर अवतार लिया है तबसे यहाँ देवोंके आने-जानेमें अन्तर नहीं पड़ता-बराबर देवोंका आना-जाना बना रहता है ।।१४८।। नीलाञ्जना नामकी देवाङ्गनाका नृत्य देखते देखते ही भगवान्को विना किसी अन्य कारणके भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ॥१४९॥ उसी समय आये हुए माननीय लौकान्तिक देवोंने भगवान्को सम्बोधित किया जिससे उनका मन वैराग्यमें और भी अधिक दृढ़ हो गया है।।१५०॥ काम और भोगों से विरक्त हुए भगवान् अपने शरीरमें भी निःस्पृह हो गये हैं अब वे महल सवारी तथा राज्य आदिको तृणके समान मान रहे हैं ।।१५१।। जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप सुखकी इच्छासे मत्त हाथी वनमें प्रवेश करता है उसी प्रकार भगवान वृषभदेव भी स्वातन्त्र्य सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करना चाहते हैं और देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हें ले जा रहे हैं ।।१५२।। यदि भगवान् वनमें भी रहेंगे तो भी सुख उनके स्वाधीन ही है और. प्रजाके सुबके लिये उन्होंने अपने पुत्रोंको राज्यसिंहासनपर बैठा दिया है ॥१५३॥ इसलिये भगवान्की प्रारम्भ की हुई यह यात्रा उन्हें सुख देनेवाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे वृद्धिको प्राप्त हों, कोई विषाद मत करो ॥१५४॥ अक्षतात्मा अर्थात् जिनका आत्मा कभी भी नष्ट होनेवाला नहीं है ऐसे भगवान् वृषभदेव चिर कालतक जीवित रहें,विजयको प्राप्त हों, समृद्धिमान् हों और फिर लौटकर हम लोगोंकी रक्षा करें ।।१५५।। महात्मा भरत आज विभु की आज्ञा लेकर जगत्की आशाएँ पूर्ण करनेवाला महादान दे रहे हैं।।१५६॥ इधर भरतने जो यह सुवर्णका दान दिया है उससे तुम सबको संतोप हो, इधर पलानों सहित घोड़े दिये जा रहे हैं और इधर ये हाथी वितरण किये जा रहे हैं ।।१५७।। इस प्रकार अजान और ज्ञानवान् सब ही अलग अलग प्रकारके वचनों द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे भगवान ने धीरे धीरे नगरके बाहर समीपवर्ती प्रदेशको पार किया ।।१५८।।

१ गत्यागम-प०, अ०, इ०, द०, म०, स०, ल०। गमनागमनविच्छिदः। २ आगतैः। ३ संयोजितम्। ४ सवास्तुवाहनं प०, म०, द०, ल०। 'न वस्तु वाहनं' इत्यपि वचनं क्वचित्। ५ प्रवेशिमच्छः। ६ क्षेमवृत्यै अ०, प०, इ०, द०, स०, म०, ल०। ७ तत् कारणात्। ५ सन्तोषेण। ६ लङ्, मा स्मयोगादाङ्निषेधः। १० व्यावृत्य गतः। ११-त्माधिरक्ष-म०, ल०। १२ भृतिश्चामी-प०, द०। वृत्तिश्चामी-अ०, इ०, स०। १३ सुवर्णेन। १४ युष्माकम्। १५ पल्ययनैः परिमाणैरित्यर्थः। सहयोगै-म०, ल०। १६ दिन्तनः।

# सप्तद्शं पर्व

स्रथं सम्प्रस्थिते देवे देव्योऽमात्यैरिषिष्ठिताः । स्रनुप्रचेलुरीशानं शुचान्तर्बाष्पलोचनाः ॥ १५६ ॥ लता इ व परिम्लानगात्रशोभा विभूषणाः । काश्चित् स्खलत्पदन्यासम् स्रनुष्ठामुर्जगत्पतिस् ॥ १६० ॥ शोकानिलहताः काश्चित् वेप मानाङगयण्टयः । निपेतुर्धरणीपृष्ठे मूच्छमिलितलोचनाः ॥ १६१ ॥ वव प्रस्थितोऽसि हा नाथ वव गत्वास्मान् प्रतीक्षसे । कियद् रं च गन्तर्यस् इत्यन्या मुसुहुर्मुहुः ॥ १६२ ॥ हिंदि वेययुमुत्कम्पं स्तन्योम्लीनता तनौ । वाचि गव्गदतामक्षणोर्बाष्टं चान्याः शुचा दथुः ॥ १६३ ॥ स्रमङगलमलं बाले रुदित्वेति निवारिता । काचिदन्तिनरुद्धाशुः स्फुटन्तीव शुचाभवत् ॥ १६४ ॥ प्रस्थानमङगलं भाद्यस्तुम् सक्षमाः काप्युदश्रुदृक् । शुचमन्तःप्रविष्टेव दृष्ट्वा दृक्पुत्रिकाछलात् ॥ १६४ ॥ प्रत्यानमुष्ठिचित्रस्त्रहृत् सक्षमाः काप्युदश्रुदृक् । शुचमन्तःप्रविष्टेव दृष्ट्वा दृक्पुत्रिकाछलात् ॥ १६६ ॥ विस्नस्तकवरीभारिवगलत्मुसुमस्रजः । स्रत्तस्तनांशुकाः स्त्राम्भाः काश्चिच्छोच्यां दशामधुः ॥ १६७ ॥ स्विस्तकवरीभारिवगलत्मुसुमस्रजः । स्रत्तस्तनांशुकाः स्वाम्यन्य प्राणेर्नं व्ययुज्यन्त सान्विताः । १६७ ॥ स्वराः काश्चिच्या शिक्तिः स्वामिसम्पदा । विभुयन्वीयुरव्यग्रा राजपत्न्यः स्वृच्विताः ॥ १६६ ॥ विभुयन्वीयुरव्यग्रा राजपत्न्यः स्वृच्विताः ॥ १६६ ॥

अथानन्तर-भगवान्के प्रस्थान करनेपर यशस्वती आदि रानियाँ मन्त्रियों सहित भगवान के पीछे पीछे चलने लगीं, उस समय शोकसे उनके नेत्रोंमें आँसू भर रहे थे ॥१५९॥ लताओं के समान उनके शरीरकी शोभा म्लान हो गई थी, उन्होंने आभुषण भी उतारकर अलग कर दिये थे और कितनी ही डगमगाते पैर रखती हुई भगवान्के पीछे पीछे जा रही थीं ।।१६०।। कितनी ही स्त्रियाँ शोकरूपी अग्निसे जर्जरित हो रही थीं, उनकी शरीरयष्टि कम्पित हो रही थी और नेत्र मुर्च्छासे निमीलित हो रहे थे इन सब कारणोंसे वे जमीनपर गिर पड़ी थीं ।।१६१॥ कितनी ही देवियाँ बार बार यह कहती हुई मूर्चिछत हो रही थीं कि हा नाथ, आप कहां जा रहे हैं ? कहाँ जाकर हम लोगोंकी प्रतीक्षा करेंगे और अब आपको कितनी दूर जाना है ।।१६२।। वे देवियाँ शोकसे हृदयमें धड़कनको, स्तनोंमें उत्कम्पको, शरीरमें म्लानताको, वचनोंमें गद्-गदताको और नेत्रोंमें आँसुओंको धारण कर रही थी।।१६३।। हे वाले, रोकर अमंगल मत कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्त्रीने रोना तो बन्द कर दिया था परन्तु उसके आँसू नेत्रोंके भीतर ही रुक गये थे इसिलये वह ऐसी जान पड़ती थी मानो शोकसे फुट रही हो ।।१६४।। कोई स्त्री प्रस्थानकालके मंगलको भंग करनेके लिये असमर्थ थी इसलिये उसने आँसुओंको नीचे गिरनेसे रोक लिया परन्तु ऐसा करनेसे उसके नेत्र आँसुओंसे भर गए थे जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी पुत्तलिकाके छलसे शोकके भीतर ही प्रविष्ट हो गई हो ।।१६५।। वेगसे चलनेके कारण कितनी ही स्त्रियोंके हार टूट गये थे और उनके मोती विखर गये थे, उन विखरे हुए मोतियोंसे वे ऐसी मालूम होती थी मानो मोतियोंके छलसे आँसुओंकी बड़ी बड़ी बूंदें ही छोड़ रही हों ।।१६६।। कितनी ही स्त्रियोंके केशपाश खुलकर नीचेकी ओर लटकने लगे थे उनमें लगी हुई फूलोंकी मालाएं नीचे गिरती जा रही थी, उनके स्तनोंपरके वस्त्र भी शिथिल हो गये थे और आँखोंसे आँसु बह रहे थे इस प्रकार वे शोचनीय अवस्थाको घारण कर रही थीं ।।१६७।। कितनी ही स्त्रियाँ शोकसे अत्यन्त विह्वल हो गई थीं इसलिये लोगोंने उठाकर उन्हें पालकीमें रखा था तथा अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी थी, समभाया था । इसीलिये वे जिस किसी तरह प्राणोंसे वियुक्त नहीं हुई थीं-जीवित बची थीं।।१६८।। धीर वीर किन्तु चंचल नेत्रोंवाली कितनी ही राजपत्नियाँ अपने स्वामीके विभवसे ही (देवों

१ अमात्येराश्रिताः । २ विगतभूषणाः । ३ कम्पमान । ४ इषन्मीलित । ५ मूर्च्छाँ गतः । ६ कम्पनम् । ७ अलं रुदित्वा रोदनेनालम् । ८ नाशितुम् । ६ शुचमन्तःप्रविष्टेव दृष्टा त० । शुचामन्तः प्रविष्टेव दृष्टा द०, म०, ल० । १० गूढं यथा भवति तथा । ११ मौक्तिकव्याजेन । १२ अश्रुसहिताः । १३ उद्धृत्य । १४ विह्वला । १५ प्रियवचनैः सन्तोषं नीताः । १६ प्रवित्र ।

#### महापुराराम्

द्वारा किये हुए सन्मानसे ही) सन्तुष्ट हो गई थीं इसिलये वे पितव्रताएं बिना किसी आकुलता के भगवान्के पीछे पीछे जा रही थीं ।।१६९।। हे माता, यह भगवान्का प्रस्थानमंगल हो रहा है इसलिये अधिक रोना अच्छा नहीं, धीरे धीरे स्वामीके पीछे पीछे चलना चाहिये। शोक मत करो ।।१७०।। हे देवि, शीघृता करो, शीघृता करो, शोकके वेगको रोको, यह देखो देव लोग भगवान्को लिये जा रहे हैं अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान् हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं–हम लोगोंको दिखाई दे रहे है ।।१७१।। इस प्रकार अन्तःपुरकी वृद्ध स्त्रियोंके द्वारा समभाई गई यशस्वती और सुनन्दा देवी पैदल ही चल रही थीं ।।१७२।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन देवियोंने ज्यों ही भगवान्के जानेके समाचार सुने त्यों ही उन्होंने अपने छत्र चमर आदि सब परिकर छोड़ दिये थे और भगवान्के पीछे पीछे चलने लगी थीं ।।१७३।। भगवान् को किसी प्रकारकी व्याकुलता न हो यह विचार कर उनके साथ जानेवाले वृद्ध पुरुषोंने यह भगवान्की आज्ञा है, ऐसा कहकर किसी स्थानपर अन्तः पुरकी समस्त स्त्रियोंके समूहको रोक दिया और जिस प्रकार निदयोंका बढ़ा हुआ प्रवाह समुद्रसे एक जाता है उसी प्रकार वह रानियों का समूह भी वृद्ध पुरुषों (प्रतीहारों) से रुक गया था ।।१७४-१७५।। इस प्रकार रानियों का समूह लम्बी और गरम सांस लेकर आगे जानेसे बिलकुल निराश होकर अपने सौभाग्य की निन्दा करता हुआ घरको वापिस लौट गया।।१७६।। किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलने वाली यशस्वती और सुनन्दा ये दोनों ही महादेवियाँ अन्तःपुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोंसे परिवृत होकर पूजाकी सामग्री लेकर भगवान्के पीछे पीछे जा रही थी ।।१७७।। उस समय महाराज नाभिराज भी महदेवी तथा सैकड़ों राजाओंसे परिवृत होकर भगवान्के तपकल्याणका उत्सव देखनेके लिये उनके पीछे पीछे जा रहे थे ।।१७८।। सम्प्राट् भरत भी नगरनिवासी, मंत्री, उच्च वंशमें उत्पन्न हुए राजा और अपने छोटे भाइयोंके साथ-साथ बड़ी भारी विभूति लेकर भगवान् के पीछे पीछे चल रहे थे।।१७९॥ भगवान्ने आकाशमें इतनी थोड़ी दूर जाकर कि जहांसे लोग उन्हें अच्छी तरहसे देख सकते थे, ऊपर कहे हुए मंगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ।।१८०।। इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धार्थक नामके वनमें जा पहुंचे वह

१ जाते अ०,प०, इ०, स०, द०, म०, ल०। २ अमंगलम्। ३ गम्यताम्। ४ वेगोऽवधीर्यताम् प०,प०,द०, इ०, ल०। धार्यताम् अ०, स०। ५ त्यक्तच्छत्चामरादिपरिकराः। ६ यथाकर्णितं तथा। ७ भर्तुः सकाज्ञात्। द सहगच्छद्भिः। ६ अन्वःपुरस्त्रीसमूह। १० प्रवाहः। ११ अन्तःपुरमुख्याभिः १२ अन्वगच्छताम्। १३ अन्वगच्छत्। १४-मन्वगात् अ०, प०, म०, ल०। १५ अन्वगच्छत्।

#### सप्तदशं पर्व

ततः प्राप सुरेन्द्राणां पृतना व्याप्य रोदसीर । वयोव्तैरिवाह्वावं कुर्वतिसद्धार्थकं वनम् ॥१८२॥ तत्रंकिस्मन् शिलापट्टे सुरैः प्रागुपकित्पते । अप्रथीयसि सुचौ स्विस्मन् परिणाम इवोक्षते ॥१८३॥ चन्द्रकान्तमये चन्द्रकान्तशो भावहासिनि । पुञ्जीभूत इवंकत्र स्विस्मन् यशसि निर्मले ॥१८४॥ स्वभावभास्वरे रम्ये सुवृत्तपरिमण्डले । सिद्धक्षेत्र इव द्रष्ट्वं तां अर्थतं भुवमागते ॥१८४॥ सुशीतलतरुच्छायानिरुद्धोष्णकरिविष । पर्यन्तशाखिशाखाग्रविगलत्कुसुमोत्करे ॥१८६॥ श्रीखण्डद्रवदत्ताच्छच्छटामङ्गलसंगते । शचीरव इस्तविन्यस्तरस्त्वूणीपहारके ॥१८७॥ विश्वङ्कटपटीक्लृप्तविचित्रपटमण्डपे । मन्दानिलचलच्चित्रकेतुमालातताम्बरे ॥१८८॥ समन्नादुच्च दुष्प्यूममोदितविङ्कषुष्ठे । पर्यन्तिनिहितानत्पमङ्गलद्रव्यसम्पदि ॥१८०॥ इत्यनत्पगुणे तस्मिन् शस्तवास्तुप्रतिष्ठिते । यानादवातरद्वेः सुरैः क्ष्मामवतारितात् ॥१८०॥ धृतजन्माभिषेकिद्धः या शिला पग्ण्डुकाह्वया । पश्यन्नेनं शिलापट्टे विभुस्तस्याः स्वस्मर्त् ॥१८०॥ तत्र क्षणिरिरवासीनो यथास्वमनुशासनैः । विभुः रवस्माजयामास सभां सनृसुरासुरास् ॥१६२॥

वन उस अयोध्यापुरीसे न तो बहुत दूर था और न बहुत निकट ही था ।।१८१।। तदनन्तर इन्द्रोंकी सेना भी आकाश और पृथिवीको व्याप्त करती हुई उस सिद्धार्थक वनमें जा पहुंची। उस वनमें अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे इसलिये वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रों-की सेनाको बुला ही रहा हो ।।१८२।। उस वनमें देवोंने एक शिला पहलेसे ही स्थापित कर रखी थी। वह शिला बहुत ही विस्तृत थी, पवित्र थी और भगवान्के परिणामोंके समान उन्नत थी ।।१८३।। वह चन्द्रकान्त मणियोंकी बनी हुई थी और चन्द्रमाकी सुन्दर शोभाकी हॅसी कर रही थी इसलिये ऐसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवान्का निर्मल यश ही हो ।१८४।। वह स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी और उसका घेरा अतिशय गोल था इसलिये वह ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के तपःकल्याणककी विभूति देखनेके लिये सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो ।।१८५।। वृक्षोंकी शीतल छायासे उसपर सूर्यका आताप रुक गया था और चारों ओर लगे हुए वृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभागसे उसपर फूलोंके समूह गिर रहे थे ।।१८६।। वह शिला घिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मांगलिक छीटों से युक्त थी तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रत्नोंके चूर्णके उपहार खींचे थे–चौक वगैरह बनाये थे ।।१८७।। उस शिलापर बड़े बड़े वस्त्रों द्वारा आश्चर्यकारी मण्डप बनाया गया था तथा मन्द मन्द वायुसे हिलती हुई अनेक रंगकी पताकाओंसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा था ।।१८८।। उस शिलाके चारों ओर उठते हुए धूपके धुओंसे दिशाएँ सुगन्धित हो गई थीं तथा उस शिलाके समीप ही अनेक मङ्गलद्रव्यरूपी संपदाएँ रखी हुई थीं ।।१८९।। इस प्रकार जिसमें अनेक गुण विद्यमान है तथा जो उत्तम घरके लक्षणोंसे सहित है ऐसी उस शिलापर, देवों द्वारा पृथिवीपर रखी गई पालकीसे भगवान् वृषभदेव उतरे ।।१९०।। उस शिलापट्ट को देखते ही भगवान्को जन्माभिषेककी विभूति धारण करनेवाली पाण्डुकशिलाका स्मरण हो आया ।।१९१।। तदनन्तर भगवान्ने क्षणभर उस शिलापर आसीन होकर मनुष्य, देव तथा धरणेन्द्रोंसे भरी हुई उस सभाको यथायोग्य उपदेशोंके द्वारा सम्मानित किया ॥१९२॥

१ वावापृथिन्यो । २ पक्षिस्वतैः । ३ अतिभूयसि । ४ कान्तशोभा-मनोज्ञशोभा । शोभोपहासिनी ल०, म० । ५ परिनिष्कमणकत्याणसम्पदम् । ६ स्वकरिवरिचितरत्तवूर्णरंगवलौ । ७ विशालवस्त्रकृतिचत्र-पटीविशेषे । ८ उद्गच्छत् । १ प्रशस्तगृहलक्षण । १० तां पाण्डुशिलाम् । ११ इव पादपूरणे । १२ नियोगैः । १३ सम्भावयति स्म । 'सभाज प्रीतिविशेषयोः' ।

भूयोऽपि भगवानुच्चैः गिरा म'न्द्रगभीरया' । स्रापप्रच्छे जगद्बन्धः बन्ध् सिःस्नेह्बन्धनः ॥ १६३ ॥ प्रशान्तेऽथ जनक्षोभे दूरं प्रोत्सारिते जने । संगीतमङ्गलारम्भे सु प्रयुवते प्रगेतने ॥ १६४ ॥ ध्ययविनकं स्थित्वा सुरेन्द्रे परिचारिणि । सर्वत्र समतां सम्यग्भावयन् शुभभावनः ॥ १६४ ॥ ध्युत्सृष्टान्तर्बहिःसङ्गो "नैस्सङ्ग्ये कृतसङ्ग्रार्दरः । वस्त्राभरणमाल्यानि व्यसृजन्मोहहानये ॥१६६ ॥ तवङ्गरिवहान् भेजुः विच्छायत्वं तदा भृशम् । १०दीप्राण्याभरणानि प्राक् स्थानभ् शे हिका द्युतिः ॥१६७॥ दासीदासगवाश्वादि यत्त्रिञ्चन्तं स्वेतनम् । मणिमुक्ताप्रवालादि यच्च द्रव्यमचेतनम् ॥ १६८ ॥ तत्सर्वं विभुर'रियाक्षीत्रिर्व्यपेक्षं त्रिसाक्षिकम् । १ विष्परिप्रहतामुख्यामास्थाय । वतभावनाम् ॥१६६ ॥ ततः पूर्वमुखं स्थित्वा कृतसिद्धनमस्त्र्यः । केशानल् १ व्यव्यव्यव्यव्यव्यक्तः पञ्चमुष्टिकम् ॥ २०० ॥ १ विष्यं प्रयुक्त स्थित्वा कृतसिद्धनमस्त्र्यः । केशानल् । जातरूपधरो धीरो जैनीं दीक्षामुणवदे ॥ २०१ ॥ कृतस्ताद् विरम्य सावद्याच्छ्यः सामायिकं यमम् । व्रतगुप्तिसमित्यादीन् तद्भेदानां वदे विभुः ॥ २०२ ॥ चैत्रे मास्यसिते पक्षे सुमुह्ते शुभोदये । नवम्यामुत्तराषाढे सायाह्ने प्रावज्विषुः । । २०३ ॥

वे भगवान् जगत्के बन्धु थे और स्नेहरूपी बन्धनसे रहित थे। यद्यपि वे दीक्षा धारण करनेके लिये अपने बन्धुवर्गींसे एक बार पूछ चुकें थे तथापि उस समय उन्होंने फिर भी ऊंची और गम्भीर वाणी द्वारा उनसे पूछा—दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्राप्त की ॥१९३॥

तदनन्तर जब लोगोंका कोलाहल शान्त हो गया था, सब लोग दूर वापिस चल गये थे, प्रातः-कालके गम्भीर मंगलोंका प्रारम्भ हो रहा था और इन्द्र स्वयं भगवान्की परिचर्या कर रहा था तब जिन्होंने अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रह छोड़ दिया है और परिग्रहरहित रहनेकी प्रतिज्ञा की है, जो संसारकी सब वस्तुओं में समताभावका विचार कर रहे हैं और जो शुभ भाव-नाओंसे सिहत हैं ऐसे उन भगवान् वृषभदेवने यवनिकाके भीतर मोहनीय कर्मको नष्ट करने-के लिये वस्त्र, आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया ।।१९४–१९६।। जो आभूषण पहले भगवान्के शरीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही आभूषण उस समय भगवान्के शरीर से पृथक् हो जानेके कारण कान्तिरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि स्थानभृष्ट हो जानेपर कौन-सी कान्ति रह सकती है ? अर्थात् कोई भी नहीं।।१९७॥ जिसमें निष्परिग्रहताकी ही मुख्यता है ऐसी व्रतोंकी भावना धारण कर, भगवान् वृषभदेव-ने दासी, दास, गौ, बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था और मणि, मुक्ता, मूगा आदि जो कुछ अचेतन द्रव्य था उस सवका अपेक्षारहित होकर अपनी देवोंकी और सिद्धोंकी साक्षी-पूर्वक परित्याग कर दिया था ।।१९८-१९९।। तदनन्तर भगवान् पूर्व दिशाकी ओर मुंह कर पद्मासनसे विराजमान हुए और सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर उन्होंने पंचमुष्टियोंमें केश लोंच किया ॥२००॥ धीर वीर भगवान् वृषभदेवने मोहनीय कर्मकी मुख्यलताओंके समान बहुत-सी केशरूपी लताओंका लोंच कर दिगम्बर रूपके धारक होते हुए जिनदीक्षा धारण की ।।२०१।। भगवान्ने समस्त पापारम्भसे विरक्त होकर सामायिक-चारित्र धारण किया तथा वृत गुप्ति समिति आदि चारित्रके भेद ग्रहण किये।।२०२।। भगवान् वृषभदेवने चैत्र

१ मन्द्र शब्द । २ अर्थगम्भीरया । ३ सन्तोषमनयत् । ४ सुप्रगुप्ते इ०, अ०, स० । ५ प्रभात-समये । ६ यवनिकायाः मध्ये । ७ निःसङ्गत्वे । द कृतप्रतिज्ञः । ६ वियोगाद् । १० दीप्तान्या—म०, ल० । ११ यिकिञ्चिदिधिचेतनम् अ०, म०, इ०, स०, ल० । १२ त्यक्तवान् । १३ आत्मदेवसिद्धसाक्षि-कम् । १४ निःपिरग्रहता प०, अ० । १५ आश्रित्य । १६ 'लुचि केशापनयने' । १७ निर्लुञ्च्य प०, अ०, द०, इ०, म०, ल० । लुञ्चनं कृत्वा । १८ मोहनीयाग्रवल्लरीसदृशाः । १६ नक्षत्रे । २० अपराह्वे । २१ प्रावजत्प्रभुः अ०, प०, द०, इ०, म०, ल०, स०।

केशान् भगवतो वृष्टिन चिरवासात्पवित्रितान् । 'प्रत्यैच्छन्मघवा रत्नपटत्यां प्रीतमानसः ॥ २०४॥ सितांशुकप्रतिच्छन्ने पृथौ रत्नसमुद्गके । स्थिता रेजुविभोः केशा यथेन्दोर्लक्ष्मकाकाः ॥ २०४॥ विभूत्तमाङ्गासंस्पर्शाद् इमे 'मूर्थन्यतामिताः । स्थाप्याः समुचिते देशे किस्मिश्चिद्वनुपद्धते ॥ २०६॥ पञ्चमस्यार्णवस्यातिपवित्रस्य निसर्गतः । नी त्वोपायनतामेते स्थाप्यास्तस्य शुचौ जले ॥ २०७॥ धन्याः केशा जगद्भर्तुः येऽधिमूर्धमधिष्ठिताः। धन्योऽसौ क्षीरसिन्धृश्च यस्ताना प्रत्यत्युपादनम् ॥ २०६॥ इत्याकलय्य नाकेशाः केशानादाय सादरम् । विभूत्या परया नीत्वा क्षीरोदे तान्विचिक्षिषुः ॥ २०६॥ महतां संश्रयान्तृनं यान्तीज्यां मिलना ग्रपि । मिलनैरिप यत्केशः पूजावाप्ता' श्रित्रगृंहम् ॥ २१०॥ वस्त्राभरणपात्यानि यान्युन्मुक्तान्यधीशिना । तान्यप्यनग्यसामाध्यां निन्धुरत्युक्रीत स्राः ॥ २११॥ चतुःसहस्रगणना नृपाः प्रात्राजिषुस्तदा । गुरोर्मतमजानाना स्वामिभक्तयैव केवलम् ।।२१२॥ यदस्मै रचितं भर्त्रे तदस्मभ्यं विशेषतः । इति प्रसन्नदीक्षास्ते केवलं द्रव्यतिङ्गाः ॥ २१४॥ 'छुन्दानुवर्तनं भर्तुः भृत्याचारः किलेत्यमी । भेजुः समौढ्यं नैर्गन्थ्यं द्रव्यतो न तु भावतः ॥ २१४॥ गरीयसीं गुरौ भित्तम् उच्चैराविश्विक्षिष्वः । ११ तद्वृत्तिं बिभरामासुः पार्थवारते समन्वयाः ।। २१४॥ गरीयसीं गुरौ भित्तम् उच्चैराविश्विक्षिष्वः । ११ तद्वृत्तिं बिभरामासुः पार्थिवास्ते समन्वयाः ।। २१४॥ गरीयसीं गुरौ भित्तम् उच्चैराविश्विक्षिष्ठाः । ११ तद्वृत्तिं बिभरामासुः पार्थिवासते समन्वयाः ।। २१४॥

मासके कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन सायंकालके समय दीक्षा धारण की थी। उस दिन शुभ मुहर्त था, शुभ लग्न थी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र था ।।२०३।। भगवान्के मस्तकपर चिरकाल तक निवास करनेसे पवित्र हुए केशोंको इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर रत्नोंके पिटारेमें रख लिया था ।।२०४।। सफेद वस्त्रसे परिवृत उस बड़े भारी रत्नोंके पिटारेमें रखे हुए भगवानुके काले केश ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो चन्द्रमाके काले चिह्नके अंश ही हों।।२०५।। 'ये केश भग-वानुके मस्तकके स्पर्शसे अत्यन्त श्रेष्ठ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसलिये इन्हें उपद्रवरहित किसी योग्य स्थानमें स्थापित करना चाहिये। पाँचवाँ क्षीरसम्द्र स्वभावसे ही पवित्र है इसलिये उसकी भेंट कर उसीके पवित्र जलमें इन्हें स्थापित करना चाहिये। ये केश धन्य हैं जो कि जगतुके स्वामी भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर अधिष्ठित हुए थे तथा यह क्षीरसमुद्र भी धन्य हैं जो इन केशोंको भेंटस्वरूप प्राप्त करेगा । 'ऐसा विचार कर इन्द्रोंने उन केशोंको आदरसहित उठाया और बड़ी विभूतिके साथ ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥२०६-२०९॥ महापुरुषोंका आश्रय करनेसे मिलन (नीच) पुरुष भी पुज्यताको प्राप्त हो जाते हैं यह बात बिलकुल ठीक है क्योंकि भगवान्का आश्रय करनेसे मिलन (काले) केश भी पूजाको प्राप्त हुए थे ।।२१०।। भगवानुने जिन वस्त्र आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया था देवोंने उन सबकी भी असाधारण पूजा की थी।।२११।। उसी समय चार हजार अन्य राजाओंने भी दीक्षा घारण की थी। वे राजा भगवान्का मत (अभिप्राय) नहीं जानते थे, केवल स्वामि-भिक्तसे प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे।।२१२।। 'जो हमारे स्वामीके लिये अच्छा लगता है वही हमलोगोंको भी विशेष रूपसे अच्छा लगना चाहियें बस, यही सोचकर वे राजा दीक्षित होकर द्रव्यलिङ्गी साधु हो गये थे।।२१३।। स्वामीके अभिप्रायानुसार चलना ही सेवकोंका काम है यह सोचकर ही वे मूढ़ताके साथ मात्र द्रव्यकी अपेक्षा निर्ग्रन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए थे-नग्न हुए थे, भावोंकी अपेक्षा नहीं ।।२१४।।

वडें बडे वंशोंमें उत्पन्न हुए वे राजा, भगवान्में अपनी उत्कृष्टभिक्त प्रकट करना

१ आददे। २ छादिते। ३ संघटके। ४ मान्यताम्। ५ अनुपद्भवे। ६ प्राप्स्यिति। ७ पूजावाप्याश्रिते—अ०, प०, इ०, द०, म०, ल०। ६ —व चोदिताः द०, इ०, म०, ल०। —व नोदिताः अ०, प०, स०। ६ इच्छानुवर्तनम्। १० प्रकटीकर्तुं मिच्छवः। ११ परमेश्वरवर्तनम्। १२ महान्वयाः प०, अ०, द०, म०, ल०, स०। समन्वयाः समाकुलिचित्ताः।

#### महापुरागम्

गुरः प्रमाणमस्माकमात्रिकामुत्रिकार्थयोः । इति कच्छादयो दीक्षां भेजिरे नृपसत्तमाः' ॥ २१६ ॥ स्नेहात् केच्चित् परे मोहा द भयात् केचन पार्थिवाः । वत्तरस्यां संगिरन्ते सम पुरोधायादिवेधसम् ॥ २१७ ॥ स तैः परिवृतो रेजे विभुरव्यक्तसंयतैः । कल्पांधिप द द्वोदग्रः परितो बालपादपैः ॥ २१८ ॥ स्वभावभास्वरं तेजस्तपोदीप्त्योपवृंहितम् । दधानः 'शारदो वाक्कों दिदीपेतितरां विभुः ॥ २१६ ॥ जातक्ष्पमिवोदारकान्तिकान्ततरं वभौ । जातक्ष्पं प्रभोदीप्तं यथाचिर्जातवेदसः ॥ २२० ॥ ततः स भगवानादिदेवो देवैः कृतार्चनः । दीक्षावल्त्या परिष्वकाः कल्पांक्षप्रय दवाबभौ ॥ २२१ ॥ तदा भगवतो कपम् असक्ष्पं विभास्वरम् । पश्यन्नेत्रसहस्रेण नापत्त्रांत सहस्रदृक् ॥ २२२ ॥ ततस्त्रजगदीशानं परं ज्योतिर्गिरां पतिम् । ''तुष्टास्तुष्ट्यदुरित्युच्चैः स्वःप्रष्ठाः' परमेष्ठिनम् ॥ २२३ ॥ जगत्त्रष्ठानम् अभीष्टफलदायिनम् । त्वामनिष्टविधाताय समिष्ट्यहे देवे दयम् ॥ २२४ ॥ गुणास्ते गणनातीताः स्त्यन्ते ऽस्मद्विषैः कथम् । भक्त्या तथापि तद्वचा धनान्तः । दो कराः ॥ २२६ ॥ १ विहरन्तर्मलापायात् स्फुरन्तीश गुणास्तव । घनोपरोधनिर्मु कत्रमूर्ते रिव रवेः कराः ॥ २२६ ॥

चाहते थे इसीलिये उन्होंने भगवान् जैसी निर्गन्थ वृत्तिको धारण किया था ॥२१५॥ इस लोक और परलोक सम्बन्धी सभी कार्यों में हमें हमारे गुरु-भगवान् वृषभदेव ही प्रमाणभूत हैं यही विचार कर कच्छ आदि उत्तम उत्तम राजाओंने दीक्षा धारण की थी ।।२१६।। उन राजाओं मेंसे कितने ही स्तेहसे, कितने ही मोहसे और कितने ही भयसे भगवान् वृषभदेवको आगे कर अर्थात् उन्हें दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए थे ।।२१७।। जिनका संयम प्रकट नहीं हुआ है ऐसे उन द्रव्यलिङ्गी मुनियोंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानो छोटे छोटे कल्प वृक्षोंसे घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्पवृक्ष ही हो ॥२१८॥ यद्यपि भगवान् का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीप्तिसे वह और भी अधिक देदीप्यमान हो गया था ऐसे तेजको धारण करनेवाले भगवान् उस सूर्यके समान अतिशय ददीप्यमान होने लगे थे जिसका कि स्वभावभास्वर तेज शरद् ऋतुके कारण अतिशय प्रदीप्त हो उठा है ।।२१९।। जिस प्रकार अग्निकी ज्वालासे तपा हुआ सुवर्ण अतिशय शोभायमान होता है उसी प्रकार उत्कृष्ट कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर भगवान्का नग्न रूप अतिशय शोभायमान हो रहा था ॥२२०॥ तदनन्तर देवोंने जिनकी पूजा की है ऐसे भगवान् आदिनाथ दीक्षारूपी लतासे आलिङ्गित होकर कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे।।२२१।। उस समय भगवान्-का अनुपम रूप अतिशय देदीप्यमान हो रहा था। उस रूपको इन्द्र हजार नेत्रोंसे देखता हुआ भी तृप्त नहीं होता था ॥२२२॥ तत्पश्चात् स्वर्गके इन्द्रोंने अतिशय संतुष्ट होकर तीनों लोकों-के स्वामी-उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप और वाचस्पति अर्थात् समस्त विद्याओंके अधिपति भगवान् वृषभदेवकी इस प्रकार जोर जोरसे स्तुति की ।।२२३।। हे स्वामिन्, आप जगत्के स्रष्टा है (कर्मभूमिरूप जगत्की व्यवस्था करनेवाले हैं), स्वामी हैं और अभीष्ट फलके देनेवाले हैं इसलिये हमलोग अपने अनिष्टोंको नष्ट करनेके लिये आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते हैं।।२२४।। ह भगवन्, हम-जैसे जीव आपके असंख्यात गुणोंकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हैं तथापि हम लोग भक्तिके वश स्तुतिके छलसे मात्र अपनी आत्माकी उन्नतिको विस्तृत कर रहे हैं ॥२२५॥ हे ईश, जिस प्रकार मेघोंका आवरण हट जानेसे सूर्यकी किरणें स्फुरित हो जाती हैं, उसी प्रकार

१ श्रेष्ठाः । २ अज्ञानात् । ३ तपिस । ४ प्रतिज्ञां कुर्वन्ति स्म । ५ कल्पां हिप प०, अ० । ६ ज्ञारदीवार्कः अ० । ज्ञारदेवार्को इ०, प०, द०, स०, ल० । ७ इव । द अग्नेः । ६ आलिङ्कितः । १० असदृशम् । ११ मुदिताः । १२ स्वर्गश्रेष्ठाः इन्द्रा इत्यर्थः । १३ स्तोत्रं कुर्महे । १४ स्तुतिव्याजात् । १५ विस्तारयामः । १६ द्रव्यभावकर्ममलम् ।

# सप्तद्शं पर्व

द्रव्यकर्म और भावकर्मरूपी बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग मलके हट जानेसे आपके गुण स्फुरित हो रहे हैं ।।२२६।। हे भगवन्, आप जिनवाणीके समान मनुष्यलोकको पवित्र करनेवाली पुण्यरूप निर्मल जिनदीक्षाको धारण कर रहे हैं इसके सिवाय आप सबका हित करनेवाले हैं और सुख देनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।२२७।। हे भगवन्, आपकी यह पार-मेश्वरी दीक्षा गङ्गा नदीके समान जगत्त्रयका संताप दूर करनेवाली है और तीनों जगत्को म्ख्य रूपसे पवित्र करनेवाली है, ऐसी यह आपकी दीक्षाः हमलोगोंको सदा पवित्र करे ॥२२८॥ हे भगवन्, आपकी यह दीक्षा धनकी धाराके समान हम लोगोंको सन्तुष्ट कर रही है क्योंकि जिस प्रकार धनकी धारा सुवर्णा अर्थात् सुवर्णमय होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवर्णा अर्थात् उत्तम यशसे सहित है । धनकी धारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात् कान्तियुक्त-मनोहर होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थात् सम्यक्त्वभावको देनेवाली है (रुचि श्रद्धां राति ददातीति रुचिरा) धनकी धारा जिस प्रकार हृद्या अर्थात् हृदयको प्रिय लगती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी हृद्या अर्थात् संयमीजनोंके हृदयको प्रिय लगती है और धनकी धारा जिस प्रकार देदीप्यमान रत्नोंसे अलंकृत होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी देदीप्यमान रत्नोंसे अलंकृत है ।।२२९।। हे भगवन्, मुक्तिके लिये उद्योग करनेवाले आप तत्कालीन अपने निर्मल परिणामोंके द्वारा पहले ही प्रबुद्ध हो चुके थे, लौकान्तिक देवोंने तो नियोगवश पीछे आकर प्रतिबोधित किया था ॥२३०॥ हे मुनिनाथ, जगत्की सृष्टि करनेवाले आपका, दीक्षा धारण करनेके विषयमें जो यह अभिप्राय हुआ है वह आपको स्वयं ही प्राप्त हुआ है इसलिये आप स्वयंबुद्ध हैं ॥२३१॥ हे नाथ, आप इस राज्य-लक्ष्मीको भोगके अयोग्य तथा चञ्चल समभकर ही क्लेश नष्ट करनेके लिये निर्वाणदीक्षा को प्राप्त हुए हैं ।।२३२।। हे भगवन्, मत्त हस्तीकी तरह स्नेहरूपी खूंटा उखाड़कर वनमें प्रवेश करते हुए आपको आज कोई भी नहीं रोक सकता है ।।२३३।। हे देव, ये भोग स्वप्नमें भोगे हुए भोगोंके समान हैं, यह संपदा नष्ट हो जानेवाली है और यह जीवन भी चञ्चल है यही

१ पवित्राम् । २ आगमम् । ३ दश्चानाय । ४ सर्वप्राणिहितोपदेशकाय । ५ निर्वापित । ६ परमेश्वरस्येयम् । ७ क्षित्रियादिवर्णा, पक्षे शोभनकान्तिमती च । सुवर्णरचिता द०, म०, इ०, स०, ल० । द नेत्रहारिणी । १ मनोहारिणी । १० रत्नत्रयैः । ११ दीप्तै—अ०, म०, स०; ल० । १२ रत्नवृष्टिः । १३ परिनिष्कमणम् । १४ युष्मत्सम्बन्धिनी । १५ प्रीणाति । १६ मोक्षार्थम् । १७ उद्योगं कुर्वाणः । १६ उपागतैः । १६ सुद्धैः । २० यातः अ०, प०, द०, स०, म०, ल० । र१ नाशाय । २२ बन्धस्तम्भम् । २३ प्रतिबन्धकः । २४ समानाः । २५ विनाशशीला । २६ करोषि ।

ष्रविष्यं वलां लक्ष्मीं निर्धू य स्नेहबन्धनम् । धनं रज इवोद्ध्यं मुक्त्या संगंस्यते भावान् ।।२३४।। राज्यलक्ष्म्याः परिम्लानि मुक्तिलक्ष्म्याः परां मुदम् । प्रव्यंजयं स्तपोलक्ष्म्याम् श्रासज्दरवं विना रतेः ।।२३६। राज्यिश्ययं विरक्तोऽिस तपः श्रियाम् । 'मुक्तिश्रियां च सोत्कण्ठो 'गतैवं ते विरागता ।।२३६।। जात्वा हेयनु गेयं च हित्वा हेयिमवाखिलम् । उपादेयमुपादिः सोः कथं ते समर्दाज्ञता ।। २३६।। पराधीनं सुलं हित्वा सुलं स्वाधीनमीप्सतः । त्यक्त्वाल्पां विपुलां चित्वं वाञ्छतो विरतिः दव ते ॥ २३६॥ रे ग्रामनत्त्यात्मविज्ञानं योगिनां हृदयं रे परम् । कीदृक् तवात्मविज्ञानमात्मवत्पद्यतः परान् ॥२४०॥ तथा परिचरन्त्यते यथा रेपूर्वं सुरासुराः । त्वामुपास्ते रे च गूढं श्रीः रेक्षुत्रस्त्यस्ते तपःस्मयः रे ॥ २४१॥ नैस्तङगीमास्थि रेत्वचर्यां सुलानुज्ञरे यमप्यहन् र । सुलीति कृतिभिदेवं त्वं तथाप्यभिलप्यसे ॥ २४२॥ रेज्ञानज्ञित्तत्रयीमूद्वा विभित्सोः कर्मसाधनम् र । जिगीषुवृत्तः मद्यापि तपोराज्ये तवास्त्यवः ॥ २४३॥ रेजोहान्थतमसध्वसे बोधितां ज्ञानदीपिकाम् । त्वमादायचरोः नैवै क्लेज्ञापाते र ऽवसीदिस ॥२४४॥

विचार कर आपने अविनाञी मोक्षमार्गमें अपना मन लगाया है ।।२३४।। हे भगवन्, आप चंचल लक्ष्मीको दूर कर स्नेहरूपी बन्धनको तोडकर और धनको धूलिकी तरह उडाकर मुक्ति के साथ जा मिलेंगे ।।२३५।। हे भगवन्, आप रतिके विना ही अर्थात् वीतराग होनेपर भी राजलक्ष्मीमें उदासीनताको और मुक्तिलक्ष्मीमें परम हर्षको प्रकट करते हुए तपरूपी लक्ष्मी में आसक्त हो गये हैं यह एक आव्चर्यकी बात है ।।२३६।। हे स्वामिन्, आप राजलक्ष्मीमें विरक्त हैं, तररूपी लक्ष्मीमें अनुरक्त है और मुक्तिरूपी लक्ष्मीमें उत्कंठासे सहित हैं इससे मालूम होता है कि आपकी विरागता नष्ट हो गई है। भावार्थ-यह व्याजोक्ति अलंकार है-इसमें ऊपर से निन्दा मालूम होती है परन्तु यथार्थमें भगवान्की स्तुति प्रकट की गई है ।।२३७।। हे भगवन्, आपने हेय और उपादेय वस्तुओंको जानकर छोड़ने योग्य समस्त वस्तुओंको छोड़ दिया है और उपादेयको आप ग्रहण करना चाहते हैं ऐसी दशामें आप समदर्शी कैसे हो सकते हैं ? (यह भी व्याजस्तुति अलंकार है) ॥२३८॥ आप पराधीन सुखको छोड़कर स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहते हैं तथा अल्प विभूतिको छोडकर बड़ी भारी विभूतिको प्राप्त करना चाहते है ऐसी हालतमे आपका विरति–पूर्ण त्याग कहाँ रहा ? (यह भी व्याजस्तुति है) ॥२३९॥ हे नाथ ! योगियोंका आत्मज्ञान मात्र उनके हृदयको जानता है परन्तु आप अपने समान पर-पदार्थोंको भी जानते हैं इसलिये आपका आत्मज्ञान कैसा है ? ।।२४०।। हे नाथ, समस्त सुर और असुर पहलेके समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे हैं और यह लक्ष्मी भी गुप्त रीति से आपकी सेवा कर रही है तब आपके तपका भाव कहाँसे आया ? अर्थात् आप तपस्वी कैसे कहलाये ? ।।२४१।। हे भगवन्, यद्यपि आपने निर्ग्रन्थ वृत्ति धारणकर सुख प्राप्त करने-का अभिप्राय भी नष्ट कर दिया है तथापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते हैं।।२४२।। हे प्रभो, आप मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानरूपी तीनों शक्तियोंको धारण कर कर्मरूपी शत्रुओंकी सेनाको खण्डित करना चाहते हैं इसिलये इस तपश्चरणरूपी राज्यमें आज भी आपका विजिगी गुभाव अर्थात् शत्रुओं को जीतने की इच्छा विद्यमान है ॥२४३॥ हे ईश,

१ घटिष्यते । २ राजलक्ष्म्याम् । ३ प्रज्यक्तीकुर्वन् । ४ आसक्तोऽभूः । ५ मुक्तिलक्ष्म्याम् म०, ल० । ६ ज्ञाता नष्टा वा । ७ उपादेयम् । ८ उपादातुमिच्छोः । ६ वाञ्छतः । १० कथ-यित । ११ स्वरूपं रहस्यं च । १२ राज्यकाले । १३ आराध्यति । १४ कृत आगतः । १४ तपोऽहंकारः । १६ आश्रितः । १७ सुखानुबन्धम् । १८ हंसि स्म । १६ मितश्रुताविधज्ञान-शिक्तित्रयम्, पक्षे प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तित्रयम् । २० भेतुमिच्छोः । २१ ज्ञानावरणादिकमंसेनाम्, पक्षे योद्धुमारब्धादिसेनाम् । २२ ज्वलिताम् । २३ मोहनीयनीडान्धकारनाशार्थम् । २४ ज्वलिताम् । २४ गच्छन् । २६ कृटावपाते ।

#### सप्तद्शं पर्व

ैभट्टारकवरीभृष्टिः कर्मणोऽष्टतयस्य या । तां प्रति प्रज्वलत्येषा त्वद्धचानाग्निशिखोचिछ्या ॥ २४५ ॥ दृष्टतत्त्व वरीवृष्टिः कर्मष्टकवनस्य या । तत्रोक्षिप्ता कृठारीयं रत्नत्रयसयी त्वया ॥ २४६ ॥ ज्ञानवैराग्यसम्पत्तिस्तवैषानन्यगोचरा । विमुक्तिसाधनायालं भक्तानां च भवोच्छिदे ॥ २४७ ॥ इति 'स्वार्थां परार्थां च बोधसम्पदमूर्जिताम् । दधतेऽपि नमस्तुभ्यं विरागाय गरीयसे ॥ २४६ ॥ इत्यभिष्टुत्य नाकीन्द्राः प्रतिजग्मः स्वमास्पदम् । तद्गुणानुस्मृति पूताम् आदाय स्वेन चेतसा ॥ २४६ ॥ ततो भरतराजोऽपि गुरुं भक्तिभरानतः । पूजयामास लक्ष्मीवान् प्रच्वावचवचःस्रजा ॥ २५० ॥

# मालिनीच्छुन्दः

श्रथ भरतनरेन्द्रो रुन्दभक्त्या मुनीन्द्रं "समधिगतसमाधि सावधानं स्टक्षाध्ये । सुरिभसिललधारागन्धपुष्पाक्षताद्यः श्रयजते जितमोहं सप्रदीपैश्च धूपैः ॥२५१॥ १॰परिणतफलभेदैरामृजम्बूकिपत्थैः पनसलकुचमोचे ११दिसिमीतुलुड्गः १२ । क्रमुकरुचिरगुच्छैर्निलिकेरैश्च रम्यैः गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्रीः ॥२५२ ॥ कृतचरणसपर्यो भिक्तनम्रेण मूर्ध्ना धरणिनिहित १३ जानुः प्रोद्गतानःदबाष्यः । प्रणतिमतनुतोच्चैमौलिमाणिक्यरिश्मप्रविमलसिललौदैः क्षालयन्भर्त्रङ्ग्री ॥२५३॥

आप मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपकको लेकर चलते हैं इसलिये आप क्लेशरूपी गढ़ेमें पड़कर कभी भी दुःखी नहीं होते ।।२४४।। हे भट्टारक, ज्ञाना-वरणादि आठ कर्मोंकी जो यह बड़ी भारी भट्ठी बनी हुई है उसमें यह आपकी ध्यानरूपी अग्नि की ऊंची शिखा खूब जल रही है।।२४५।। हे समस्त पदार्थोंको जाननेवाले सर्वज्ञ देव, जो यह हरा भरा आठों कर्मोंका वन है उसे नष्ट करनेके लिये आपने यह रत्नत्रयरूपी कुल्हाड़ी उठाई है ।।२४६।। हे भगवन्, किसी दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली आपकी यह ज्ञान और वैराग्य रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिये तथा शरणमें आये हुए भक्त पुरुषोंका संसार नष्ट करनेके लिये समर्थ साधन है ॥२४७॥ हे प्रभो, इस प्रकार आप निज परका हित करने-वाली उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाले हैं तो भी परम वीतराग हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।२४८।। इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र लोग भगवान्के गुणोंकी पवित्र स्मृति अपने हृदयमें धारण कर अपने अपने स्थानोंको चले गये ।।२४९।। तदनन्तर लक्ष्मीमान् महाराज भरतने भी भक्तिके भारसे अतिशय नम् होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाओं-के द्वारा अपने पिताकी पूजा की अर्थात् सुन्दर शब्दों द्वारा उनकी स्तुति की ।।२५०।। तत्पश्चात् उन्हीं भरत महाराजने बड़ी भारी भिक्तसे सुगन्धित जलकी धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत, दीप, धूप और अर्घ्यसे समाधिको प्राप्त हुए (आत्मध्यान में लीन) और मोक्षप्राप्ति रूप अपने कार्य में सदा सावधान रहनेवाले, मोहनीय कर्मके विजेता मुनिराज भगवान् वृषभदेवकी पूजा की ।।२५१।। तथा जिनकी लक्ष्मी बहुत ही विस्तृत है ऐसे राजा भरतने पके हुए मनोहर आम, जामुन, कैंथा, कटहल, बड़हल, केला, अनार, विजौरा, सुपारियोंके सुन्दर गुच्छे और नारियलों से भगवान्के चरणोंकी पूजा की थी।।२५२।। इस प्रकार जो भगवान्के चरणोंकी पूजा कर चुके हैं, जिनके दोनों घुटने पृथिवीपर लगे हुए हैं और जिनके नेत्रोंसे हर्षके आँसू निकल रहे हैं ऐसे राजा भरतने अपने उत्कृष्ट मुकुटमें लगे हुए मणियोंकी किरणेंरूप स्वच्छ जलके

१ पूज्यः । २ मूस्ज पाके, अतिपाकः । ३ 'ओव्रश्चू छेदने' । अतिशयेन छेदनम् । ४ भविच्छिदे म०, ल० । ५ स्वप्रयोजनाम् । ६ नानाप्रकार । ७ सम्प्राप्तध्यानम् । ८ पूजाद्रव्यैः । ६ अपूजयत् । १० पक्च । ११ कदली । १२ मातुर्लिगैः अ०, प०, द०, म०, स०, इ०, ल० । १३ निःक्षिप्त ।

#### महापुराणम्

स्तुतिभिरतुगतार्थालङ्कियावलाधिनीभिः प्रकटितगुरुभिक्तः करम्बरुवंसिनीभिः।
सममवित्पपुत्रैः स्वानुजन्मानुयातो<sup>१</sup> भरतपित्रद्वारश्रीरयोध्योग्मुखोऽभूत्।। २५४।।
प्रथ सरितज्ञबन्धौ मन्दमन्दायमानैः परिमृशित कराग्रैः पश्चिमाञाङ्गनास्यम्।
भुवित भवति सन्दं प्रोल्लसत्केतुमालां प्रभुरिवशदलङ्कथ्यां स्वामिवाज्ञामयोध्याम्।। २५५।।
शाद्वेलविकी डितम्

तत्रस्थो 'गुष्ठमादरात् परिचरन् 'दूरादुदारोदयः कुर्वन् सर्वजनोपकारकरणीं वृत्ति स्वराध्यक्षितौ'। तन्वानः प्रमदं सनाभिष् 'गुरून् सम्भावयन् सादरं भावी चक्रधरो धरां चिरमपा देकातपत्राङ्गिकताम्।। २५६।। इत्थं निष्कमणे गुरोः सनुचितं कृत्वा सपर्याविधि प्रत्यावृत्य पूरीं निजामनुगतो राजाधिराजोऽनुजैः। प्रातः प्रातरत्रिथतो नृपगणेर्भक्त्या गुरोः 'संस्मरन्,दिक्चकं विधुतारिचक्रमभुनक् 'पूर्व' यथासौ जिनः।२५७ इत्यावें भगविज्यत्रसेताचार्यप्रणीते त्रिष्ठित्तक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवत्परिनिष्कमणं नाम सन्तदशं पर्व।

समूहसे भगवान्के चरण कमलोंका प्रक्षालन करते हुए भिक्तसे नम् हुए अपने मस्तकसे उन्हीं भगवान्के चरणोंको नमस्कार किया ॥२५३॥ जिन्होंने उत्तम उत्तम अर्थ तथा अलंकारोंसे प्रशंसा करने योग्य और पापोंको नष्ट करनेवाली अनेक स्तुतियोंसे गुरुभिक्त प्रकट की है और जो बड़ी भारी विभूतिसे सिहत हैं ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रों और अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ अयोध्याके सम्मुख हुए ॥२५४॥

अथानन्तर जब सूर्य अपनी मन्द मन्द किरणोंक अग्रभागसे पश्चिम दिशारूपी स्त्रीक मुख-का स्पर्श कर रहा था और वायु शोभायमान पताकाओं समूहको धीरे धीरे हिला रहा था तब अपनी आज्ञाके समान उल्लंबन करनेके अयोग्य अयोध्यापुरीमें महाराज भरतने प्रवेश किया ।।२५५।। जो बड़े भारी अभ्युदयके धारक हैं और जो भावी चक्रवर्ती हैं ऐसे राजा भरत उसी अयोध्यापुरीमें रहकर दूरसे ही आदरपूर्वक भगवान् वृषभदेवकी परिचर्या करते थे, उन्होंने अपने राज्यमें सब मनुष्योंका उपकार करनेवाली वृत्ति (आजीविका) का विस्तार किया था, वे अपने भाइयोंको सदा हर्षित रखते थे और गुरुजनोंका आदर सहित सम्मान करते थे। इस प्रकार वे केवल एक छत्रसे चिह्नित पृथिवीका चिर कालतक पालन करते रहे।।२५६।। इस प्रकार राजाधिराज भरत तपकल्याणकके समय भगवान् वृषभदेवकी यथोचित पूजा कर छोटे भाइयोंके साथ-साथ अपनी अयोध्यापुरीमें लौटे और वहाँ जिस प्रकार पहले जिनेन्द्रदेव-भगवान् वृषभनाथ दिशाओंका पालन करते थे उसी प्रकार वे भी प्रतिदिन प्रातःकाल राजाओं के समूहके साथ उठकर भित्तपूर्वक गुरुदेवका स्मरण करते हुए शत्रुमण्डलको नष्ट कर समस्त दिशाओंका पालन करने लगे।।२५७।।

इस प्रकार आर्ष, भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणके हिन्दीभाषा-नुवादमें भगवान्के तप-कल्याणकका वर्णन करनेवाला सत्रहवां पर्व समाप्त हुआ।

१ अनुगतः । २ वाति सित । ३ परमेश्वरम् । ४ अतिशयात् । ५ स्थिताम् प०, म० । स्थितिम् द० । ६ नाभिराजादीन् । ७ 'पा रक्षणे' अपालयत् । ८ प्रत्यागत्य । ६ गुरुं ध्यायन् । १० पालयति स्म ।

# अथाष्टादशं पर्वे

म्रथ कार्यं समुत्सृज्य तपोयोगे समाहितः। 'वाचंयमत्वमास्थाय' तस्थौ विद्ववेड् विमुद्दत्ये ॥१॥

विष्यासानद्यानं धीरः प्रतिज्ञाय महाधृतिः । 'योगैकाग्यृनिरुद्धान्तर्वहिष्करण'विक्रियः॥२॥

"वितस्त्यन्तरपावाग्रं 'तत्त्र्यंद्यान्तरपाष्टिणकम् । सममृज्वागतं स्थानम् ग्रास्थाय' रिक्तिस्थितः ॥३॥

कठिनेऽिष शिलापटटे न्यस्तपावपयोग्रहः। लक्ष्म्योपढौकितं ' गूढम् म्रास्थितः पद्मदिष्टरम् ॥४॥

किष्यप्यन्तर्गतं जल्पन्नव्यक्ताक्षरमक्षरः । निगूढनिर्झरारावगुञ्जव्गुह इवाचलः ॥४॥

सुप्रसन्नोज्ज्वलां मूर्ति प्रलम्बितभुजद्वयाम् । शामस्येव परां मूर्ति दधानो ध्यानसिद्धये ॥६॥

श्विरः शिरोग्रहापायात् सुव्यक्तपरिमण्डलम् । रोचि 'हण्णूष्णीष'मुष्णांशुमण्डलस्पद्धि धारयन् ॥७॥

म्रभूभंगभपापांग 'विक्षणं स्तिमितेक्षणम् '। विभूगणो मुखमनिलष्टं सुश्लिष्टदशनच्छहम् ॥ ५॥

सुग्रन्थियुखनिःश्वासगन्धाहुतैरिलवजः। बहिनिष्काशिताशुद्ध 'चेद्याशैरिव लक्षितः ॥६॥

अथानन्तर समस्त लोकके अधिपति भगवान् वृषभदेव शरीरसे ममत्व छोड़कर तथा तपो-योगमें सावधान हो मौन धारणकर मोक्षप्राप्तिके लिये स्थित हुए ॥१॥ योगोंकी एकाग्रता से जिन्होंने मन तथा बाह्य इन्द्रियोंके समस्त विकार रोक दिये हैं ऐसे धीर वीर महासंतोषी भगवान् छह महीनेके उपवासकी प्रतिज्ञा कर स्थित हुए थे ॥२॥ वे भगवान् सम, सीधी और लम्बी जगहमें कायोत्सर्ग धारण कर खंड़े हुए थे। उस समय उनके दोनों पैरोंके अग्र भागमें एक वितस्ति अर्थात् बारह अंगुलका और एडियोंमें चार अंगुलका अन्तर था ।।३।। वे भगवान् कठिन शिलापर भी अपने चरणकमल रखकर इस प्रकार खड़े हुए थे मानो लक्ष्मीके द्वारा लाकर रक्खे हुए गुप्त पद्मासनपर ही खड़े हों ॥४॥ वे अक्षर अर्थात् अविनाशी भगवान् भीतर ही भीतर अस्पष्ट अक्षरोंसे कुछ पाठ पढ़ रहे थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो जिसकी गुफाएँ भीतर छिपे हुए निर्भरनोंके शब्दसे गूंज रही है ऐसा कोई पर्वत ही हो ॥५॥ जिसमें दोनों भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही हैं ऐसी अत्यन्त प्रसन्न और उज्ज्वल मूर्तिको धारण करते हुए वे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो ध्यानकी सिद्धिके लिये प्रशमगुणकी उत्कृष्ट मूर्ति ही धारण कर रहे हों ॥६॥ केशोंका लोंच हो जानेसे जिसका गोल परिमण्डल अत्यन्त स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, जिसका ब्रह्मद्वार अतिशय देदीप्यमान था और जो सूर्यके मण्डलके साथ स्पद्धी कर रहा था ऐसे शिरको वे भगवान् धारण किये हुए थे।।।।। जो भौंहोंके भंग और कटाक्ष अवलोकनसे रहित था, जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल थे और ओंठ खेदरहित तथा मिले हुए थे ऐसे सुन्दर मुखको भगवान् धारण किये हुए थे ॥८॥ उनके मुखपर सुगन्धित निश्वास की सुगन्धसे जो भूमरोंके समूह उड़ रहे थे वे ऐसे मालूम होते थे मानो अशुद्ध (कृष्ण नील

१ मौनित्वम् । २ आश्रित्य । ३ षड्मासा-व० । ४ सन्तोषः । ५ ध्यानान्यवृत्तिप्रतिवंधित-मनश्चक्षुरादीन्द्रियव्यापारः । ६ बहिःकरण-व०, अ०,प० । ७ द्वादशाङ्गुलान्तर । 'वितस्तिर्द्वादशाङ्गुलम्' इत्यभिधानात् । = चतुरङ्गुलान्तर । ६ आश्रित्य । १० उपनीतम् । ११ नित्यः । १२ प्रकाशनशीलम् । १३ उष्णीषो नाम ब्रह्मद्वारस्थो ग्रन्थिविशेषः । "भाग्यातिशयसम्भूतिज्ञापनं मस्तकाग्रजम् । तेजोमण्डल-मुष्णीषमामनन्ति मनीषिणः ।" १४ अपगतकटाक्षेक्षणम् । १५ स्थिरदृष्टिम् । १६ कृष्णाद्यशुभलेश्या ।

प्रलम्बितमहाबाहुदीप्र'श्रोनुंङ्गिवग्रहः । कल्पाङ्मिष्<sup>र</sup> इवावाग्र<sup>3</sup>शाखाद्वयपरिष्कृतः ॥ १०॥ ग्रालक्ष्येणातपत्रेण तपोमाहात्म्यजन्मना । कृतच्छायोप्य'निधित्वादकृतेच्छः परिच्छदे ॥ ११॥ पर्यन्ततच्ञाखाग्रैः वन्दानिलविधूनितैः । प्रकीर्णकैरिवायत्न विधूतैविधृतदलमः ॥ १२॥ द्विभानन्तरपुद्भूतमनःपर्ययबोधनः । चक्षुर्ज्ञानधरः श्रीमान् सान्तर्दीप इवालयः ॥१३॥ चतुभिरूजितैविधैः ग्रमात्यैरिव चिच्तप्र्यं । विलोकयन् विभः कृत्रनं परलोकगतागतम् ॥ १४॥ यदैवं स्थितवान् देवः पुरुः परमिनःस्पृहः । तदामीषां नृपर्वीणां धृतेः सभोभो महानभूत् ॥ १४॥ यावता द्विः यावत्तावत्ते नृपिमानिनः । परीषहमहावातैः भग्नाः सद्यो धृति त्र जहुः ॥ १६॥ श्रशाक्ततः पदवीं गन्तुं गुरोरितगरीयसीम् । त्यक्तवाभिमानिमत्युच्चैः ज्जत्युरते परस्पस् ॥ १७॥ श्रहो १ भ्वैर्यम् ग्रहो जङ्गाबलं प्रभोः । को नामैविमनं मुक्तवा कुर्यात् साहसमीदृशम् ॥ १८॥ क्रियन्तमथवा कालं तिष्ठेदेवमतन्द्रतः । सोट्वा बाधाः क्षुधाद्यत्था गिरीन्द्र इव निश्चलः ॥ १६॥

आदि) लेग्याऔं के अंग ही वाहिएको निकल रहे हों।।।९।। उनकी दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएं नीचेकी ओर लटक रही थो और उनका शरीर अत्यन्त देदी प्यमान तथा ऊँचा था इसलिये वे ऐसे जान पड़ते थे भानो अग्रभागमें स्थित दो ऊँची शाखाओंसे सुशोभित एक कल्पवृक्ष ही हो ॥१०॥ तपश्चरणके नाहारस्थमे उत्पन्न हए अलक्षित (किसीको नहीं दिखनेवाले) छत्र ने यद्यपि उतपर छाया कर रक्खी थी तो भी उसकी अभिलापा न होनेसे वे उससे निर्लिप्त ही थे-अपरिग्रही ही थे । ।।११।। मन्द मन्द वायुसे जो समीपवर्ती वृक्षोंकी शाखाओंके अग्र-भाग हिल रहे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिना यत्नके डुलाये हुए चमरोंसे उनका क्लेश ही दूर हो रहा हो ।।१२।। दीक्षाके अनन्तर ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था इसलिये मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानोंको धारण करनेवाले श्रीमान् भगवान् ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे हैं ऐसा कोई महल ही हो ॥१३॥ जिस प्रकार कोई राजा मन्त्रियोंके द्वारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात् शत्रुओंके सब प्रकार के आना जाना आदिको देख लेता है-जान लेता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेव भी अपने स्दृढ़ चार ज्ञानोंके द्वारा सद जीवोंके परलोक अर्थात् पूर्वपरपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि को देख रहे थे-जान रहे थे।।१४।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेव जव परम निःस्पृह होकर विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओं के धैर्यमें वड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न होने लगा-उनका धैर्य छूटने लगा ॥१५॥ दीक्षा धारण किये हुए दो तीन माह भी नहीं हुए थे कि इतनेमे ही अपनेको मुनि माननेवाले उन राजाओंने परीषहरूपी वायुसे भग्न होकर शीघृ ही धैर्य छोड़ दिया था ।।१६।। गुरुदेव–भगवान् वृषभदेवके अत्यन्त कठिन मार्गपर चलनेमें असमर्थ हुए वे किल्पत मुनि अपना अपना अभिमान छोड़कर परस्परमें जोर जोरसे इस प्रकार कहने लगे ।।१७।। कि, अहा आश्चर्य है भगवानुका कितना धैर्य है, कितनी स्थिरता है और इनकी जंघाओं में कितना बल है ? इन्हें छोड़कर और दूसरा कौन है जो ऐसा साहस कर सके ? ।।१८।। अब यह भगवान् इस तरह आलसरिहत होकर क्षुधा आदिसे उत्पन्न हुई बाधाओंको सहते हुए निश्चल पर्वतकी तरह और कितने समय तक खड़े रहेंगे ॥१९॥

१ दीप्त-म०, ल०। २ कल्पांह्रिप इवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०। अवनत-शासाद्वयालंक्ठत । ४ वाञ्छारहितत्वात् । ५ दक्षतेच्छः म०, ल०। ६ विद्युतैः म०, ल०। ७ विनाशितश्रमः । ६ निरूपितम् । ६ उत्तरगतिगमनागमनम्, पक्षे शत्रुजनगमनागमनम् । १० कच्छादीनाम् । ११ धैर्यस्य । १२ द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः । १३ न भवन्ति । १४ धैर्यम । १५ ममोबलम ।

तिष्ठदेकं दिनं द्वे वा कामं त्रिचतुराणि वा । परं 'यासावयेस्तिष्ठ अस्मान् क्लेशयतीशिता ॥ २०॥ कामं तिष्ठतु वा भुक्त्वापीत्वा निर्वाप्य नः पुनः । 'अनाश्यािक्षिण्यतीकारः तिष्ठिम्निट्ठां करोति नः ॥ २१॥ साध्यं किमथवोद्दिश्य तिष्ठे दूर्ध्व सुरोशिता । वाड् "गुण्ये पठितो नैष गुणः कोणि महीक्षिताम् ॥ २२॥ म्रेनेकोपद्ववाकीणें वने ऽस्मिन् रक्षया विना । तिष्ठित्र नीतिविद् भर्ता रक्ष्यो ह्यास्मा प्रयस्ततः ॥ २३॥ प्रायः प्राणेषु निर्विण्णो देहमृत्सृष्यु "मिहते । निर्विण्णा वय्येतेन तपसा प्राणहारिणा ॥ २४॥ वय्येः दिन्दित् विद्यामे व्यवद्योगाविष्युरोः ॥ २४॥ वय्येः दिन्दित् कित्रव्योभस्तावत् कर्वमृत्यकलाविभिः । प्राणयात्रां किर्विष्यामे यावद्योगाविष्युरोः ॥ २४॥ इति दोनतरं केविन्निर्व्यवेक्षास्तपोवियो । बुवाणाः कातरा दीनां वृत्ति प्रत्युत्मुखाः स्थिताः ॥ २६॥ परे परापरज्ञं ते परितोऽभ्यणवित्तः । इति कर्तव्यतामृत्वाः तत्थुरत्तश्चलाचलाः ॥ २७॥ शयाने शयतं भुक्तं भुक्ताने तिष्ठति स्थितम् । गतं गच्छित राज्यस्थे तपः स्थेऽप्यास्थितं त्वः ॥ २८॥

हम समभते थे कि भगवान् एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिनतक खड़े रहेंगे परन्त् यह भगनान् तो महीनों पर्यन्त खड़े रहकर हम लोगोंको क्लेशित (दु:खी) कर रहे हैं ॥२०। अथवा यदि स्वयं भोजन पान कर और हम लोगोंको भी भोजन पान आदिसे सन्तृष्ट कर फिर खड़े रहते तो अच्छी तरह खड़े रहते, कोई हानि नहीं थी परन्तु यह तो बिलकुल ही उपवास धारणकर भूख प्यास आदिका कुछ भी प्रतीकार नहीं करते और इस प्रकार खड़े रहकर हम लोगोंका नाश कर रहे हैं ।।२१।। अथवा न जाने किस कार्यके उद्देश्यसे भगवान् इस प्रकार खड़े हुए हैं। राजाओं के जो सन्धि विग्रह आदि छः गुण होते हैं उनमें इस प्रकार खड़े रहना ऐसा कोई भी गुण नहीं पढ़ा है ॥२२॥ अनेक उपद्रवींसे भरे हए इस वनमें अपनी रक्षाके बिना ही जो भगवान् खड़े हुए हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि यह नीतिके जानकार नहीं है क्योंकि अपनी रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये ॥२३॥ भगवान् प्रायः प्राणोंसे विरक्त होकर शरीर छोड़नेकी चेष्टा करते हैं परन्तु हम लोग प्राणहरण करनेवाले इस तपसे ही खिन्न हो गये हैं ॥२४॥ इसलिये जबतक भगवान्के योगकी अवधि है अर्थात् जबतक इनका ध्यान समाप्त नहीं होता तबतक हम लोग वनमें उत्पन्न हुए कन्द मुल फल आदिके द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन निर्वाह) करेंगे ।।२५।। इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यासे उदासीन होकर अत्यन्त दीन वचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेके लिये तैयार हो गये ॥२६॥ हमें क्या करना चाहिये इस विषयमें मूर्ख रहनेवाले कितने ही मुनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवाले भगवान्के चारों ओर समीप ही खड़े हो गये और अपने अन्तः करणको कभी निश्चल तथा कभी चञ्चल करने लगे । भावार्थ-कितने ही मुनि समभते थे कि भगवान् पूर्वापरके जाननेवाले हैं इसलिये हम लोगोंके पूर्वापरका भी विचार कर हम लोगोंसे कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे ऐसा विचार कर उनके समीप ही उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उस समय जब वे भगवान्के गुणों-की ओर दृष्टि डालते थे तब उन्हें कुछ धैर्य प्राप्त होता था और जब अपनी दीन अवस्थापर दृष्टि डालते थे तब उनकी बुद्धि चंचल हो जाती थी-उनका धैर्य छूट जाता था ॥२७॥ वे मुनि परस्परमें कह रहे थे कि जब भगवान् राज्यमें स्थित थे अर्थात् राज्य करते थे तब हम उनके सो जानेपर सोते थे, भोजन कर चुकनेपर भोजन करते थे, खड़े होनेपर खड़े रहते थे और गमन करनेपर गमन करते थे तथा अब जब भगवान तपमें स्थित हुए अर्थात् जब इन्होंने तपश्चरण

१ बहुमासम् (?) । २ सन्तर्प्यं । ३ अनशनवान् । ४ –िन्नःप्रतीकारः अ०, प० । ५ नाशम् । ६ ऊर्ध्वजानुः । —दूर्ध्वज्ञं यीशिता अ० । ७ सन्धिविग्रहयानासनद्वैधाश्रयलक्षणे । ८ क्षत्रियाणाम् । ६ विरक्तः । १० त्यक्तुम् । ११ विरक्ताः । १२ वनभवैः । १३ अशनाच्छादनैः । "कशिपुर्भोजनाच्छादौ' । १४ प्राणप्रवृत्तिम् । १५ पूर्वापरविदम् । १६ अन्तरंगे चंचलाः ।१७ आश्रितम् ।

भृत्याचारोऽयमस्माभिः पूर्वं सर्वोऽप्यनुष्ठितः । कालः कुलाभिमानस्य 'गतोऽद्य प्राणसंकटे ॥ २६ ॥ वने 'प्रवसतोऽस्माभिनं भुक्तं 'जीवनं प्रभोः' । यावच्छक्ताः स्थिताः तावदशक्ताः कि नृ कुर्महे ॥ ३० ॥ मिथ्या' कारयते योगं गुरु'रस्मासु निर्वयः । स्पर्धां कृत्वा सहैतेन मर्तःयं किमशहरुकः' ॥ ३१ ॥ प्रभावतीं गुरुः सोऽयं कोऽस्यान्वेतुं पदं क्षमः । देवः स्वच्छन्दचार्येष न देवचरितं चरेत् ॥ ३२ ॥ प्रभावतीं गुरुः सोऽयं कोऽस्यान्वेतुं पदं क्षमः । देवः स्वच्छन्दचार्येष न देवचरितं चरेत् ॥ ३२ ॥ किच्चज्जीवति मे माता किच्चज्जीवति मे पिता । किच्चत्'त्मरित नः कान्ताः किच्चन्नः सुश्यितः प्रजाः ॥ इति स्वान्तर्गतं केचिद् ग्रच्छोद्य र स्थातुमक्षमाः । ग्रच्छार्यक्षय गुरोः पादौ प्रणता प्माने स्कुकः ॥ ३४ ॥ महो गुरुरयं धीरः किमप्युद्दिय कारणम् । जितात्मार्यत्यवतराज्यश्रीः पुनः संयोध्यते तया ॥ ३४ ॥ यदायमद्य वा ववो वा योगं संहृत्य धीरधीः । निजराज्यश्रिया भूयो योदयते वदतां वरः ॥ ३६ ॥ तदास्मान्स्वामिकार्येऽस्मिन् भग्नोत्ताहान् कृतच्छलान् । र निविध्यत्ते स्वस्वः क्र्याद्वा र वीतसम्पदः॥ ३७॥ भरतो वा गुरुं त्यक्त्वा गतानस्मान् विकर्शयेत् । र तद्यावद्योगनिष्पत्तिः विभोस्तावत्सहामहे ॥ ३८ ॥ भरतो वा गुरुं त्यक्त्वा गतानस्मान् विकर्शयेत् । र तद्यावद्योगनिष्पत्तिः विभोस्तावत्सहामहे ॥ ३८ ॥

करना प्रारम्भ किया तब हम लोगोंने तप भी धारण किया । इस प्रकार सेवकका जो कुछ कार्य है वह सब हम पहले कर चुके हैं परन्तु हमारे कुलाभिमानका वह समय आज हमारे प्राणोंको संकट देनेवाला बन गया है अथवा इस प्राणसंकटके समय हमारे कुलाभिमानका वह काल नप्ट हो गया है ।।२८-२९।। जबसे भगवान्ने वनमें प्रवेश किया है तवसे हमने जल भी ग्रहण नहीं किया है। भोजन पानके बिना ही जबतक हम लोग समर्थ रहे तबतक खड़े रहे परन्तु अब सामर्थ्यहीन हो गये हैं इसलिये क्या करें ।।३०।। सालूम होता है कि भगवान् हमपर निर्दय हैं–कुछ भी दया नहीं करते, वे हमसे फूठमुठ ही तपस्या कराते है, इनके साथ बराबरीकी स्पर्घा कर क्या हम असमर्थ लोगोंको मर जाना चाहिये ? ।।३१।। ये भगवान् अब घरको नहीं लौटेंगे, इनके पदका अनुसरण करनेके लिये कौन समर्थ है ? ये स्वच्छन्दचारी हैं इसलिये इनका किया हुआ काम किसीको नहीं करना चाहिये ।।३२।। क्या मेरी माता जीवित हैं, क्या मेरे पिता जीवित हैं, क्या नेरी स्त्री मेरा स्मरण करती है और क्या मेरी प्रजा अच्छी तरह स्थित है ? ।।३३।। इस प्रकार वहाँ ठहरने के लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग अपने मनकी बात स्पष्ट रूपसे कह कर घर जानेकी इच्छासे बार-बार भगवान्के सम्मुख जाकर उनके चरणोंको नमस्कार करते थे।।३४।। कोई कहते ये कि अहा, रे भगवान् बड़े ही धीर वीर हैं इन्होंने अपनी आत्माको भी वश कर लिया है और इन्होंने किसी न किसी कारणको उद्देश्य कर राज्यलक्ष्मीका परि-त्याग किया है इसलिये फिर भी उससे युक्त होंगे अर्थात् राज्यलक्ष्मी स्वीकृत करेंगे ॥३५॥ स्थिर बुद्धिको धारण करनेवाले और बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ भगवान् वृषभदेव जब आज या कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीसे पुन: युक्त होंगे तब भगवान्के इस कार्यमें जिन्होंने अपना उत्साह भग्ने कर दिया है अथवा छल किया है ऐसे हम लोगोंको अपमानित कर अवश्य ही निकाल देंगे और सम्पत्तिरहित कर देंगे अर्थात् हम लोगोंकी सम्पत्तियाँ हरण कर लेंगे ।।३६-३७।। अथवा यदि हम लोग भगवान्को छोड़कर जाते हैं तो भरत महाराज हम लोगोंको कष्ट देंगे इसलिये जबतक भगवान्का योग समाप्त होता है तबतक हम लोग

१ गतोऽथ म०, ल०। २ प्रविशतो-म०, ल०। ३ अशनपानादि। ४ प्रभोः सकाशात्। ५ ईर्ष्ययेत्यर्थः। ६ प्रभुर-म०, ल०। ७ असमर्थेरस्माभिः। ६ पदवीम्। ६ 'किन्वत् किंचन संशये' इति धनंजयः। किन्वत् इष्टप्रश्ने। 'किन्वत् कामप्रवेदने' इत्यमरः। १० स्मरित नः कान्ता प०। किन्वित् स्मरित मे कान्ता अ०। किन्वत् स्मरित मे कान्ता म०, ल०। ११ पुत्राः। १२ दृढमभिधाय। अन्छेत्यव्ययेन समासे त्यब् भवति। १३ वस्तुम्। १४ अभिमुखं गत्वा। अनुव्रज्य प०, म०, ल०। १५ प्रणताः सन्तः। १६ जितेन्द्रियः। १७ निष्कासयेत्। १८ विगतः। १६ तत्कारणात्।

#### अष्टादशं पर्व

भगवानयमच ववः सिद्धयोगो भवेद् धृतुम् । सिद्धयोगे कृतक्लेशान् श्रस्मानभ्यवं पत्स्यते ॥ ३६ ॥ गुरोर्वा गुरुप्रवाद्य पिडेवं नैव जातु नः । पूजासत्कारलाभैदच प्रीतः सम्प्रीणयेत् स नः ॥ ४० ॥ इति धीरतया केचिवन्तः क्षोभेऽप्यं नातुराः । धीरयन्तोपि नात्मानं शेकुः स्थापित् रिथतौ ॥ ४१ ॥ श्रभ्रमानथनाः केजिद्भूयोऽपि स्थातुमुद्यताः । पतित्वाप्यवशं भूमौ संस्मर्र्गुरुपारंयोः ॥ ४२ ॥ श्रम्भमानथनाः केजिद्भूयोऽपि स्थातुमुद्यताः । पतित्वाप्यवशं भूमौ संस्मर्र्गुरुपारंयोः ॥ ४२ ॥ इत्युच्चावचं स्वञ्जलपं संकल्पेत्रच पृथ्यावधंः । विरम्यते तपःवलेशाज्जीदिवायां मिति रयधः ॥ ४३ ॥ भूकोन्युक्षं विभावत्वृद्धयः पृष्ठतोमुक्षाः । ग्रश्रक्तया लज्जया चान्ये भेजिरे स्कलितां गतिम् ॥ ४४ ॥ भूमापृच्छ्य गुरुं केचित् केचिदापृच्छ्य योगिनम् । परीत्य प्रणताः प्राणयात्रायां वितिमादयः ॥ ४५ ॥ केचित्वसेव शरणं नान्या गतिरिहास्ति नः । इति बुवाणा विद्वाणाः प्राणत्राणे । मित व्यषः ॥ ४६ ॥ १९ श्रम्पत्रिप्ति केचित् वेपमानप्रतीककाः । गुरोः पराङ्मुक्षोभूय जाता व्रतपराङ्मुक्षाः ॥ ४७ ॥ पादयोः पतिताः केचित् वेरमानप्रतीककाः । १९ सुत्क्षामाङ्यान् क्षमस्वेति बुवन्तोऽन्तिह्ता गुरोः ॥ ४६ ॥ पाद्योः पतिताः केचित् परित्रायस्व नः प्रभोः । १९ सुत्क्षामाङ्यान् क्षमस्वेति बुवन्तोऽन्तिह्ता गुरोः ॥ ४६ ॥

यहीं सब कुछ सहन करें ।।३८।। यह भगवान् अवश्य ही आज या कलमें सिद्धयोग हो जावेंगे अर्थात् इनका योग सिद्ध हो जावेगा और योगके सिद्ध हो चुकनेपर अनेक क्लेश सहन करने-वाले हम लोगोंको अवस्य ही अंगीकृत करेंगे-किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेंगे ॥३९॥ ऐसा करनेसे हम लोगोंको न तो कभी भगवान्से कोई पीड़ा होगी और न उनके पुत्र भरतसे ही । किन्तु प्रसन्न होकर वे दोनों ही पूजा सत्कार और धनादिके लाभसे हम लोगोंको संतृष्ट करेंगे ॥४०॥ इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तरङ्गमें क्षोभ रहते हुए भी धीरताके कारण दुखी नहीं हुए थे और कितने ही पुरुष आत्माको धैर्य देते हुए भी उसे उचित स्थितिमें रखनेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे ।।४१।। अभिमान ही है धन जिनका ऐसे कितने ही पुरुष फिर भी वहाँ रहनेके लिये तैयार हुए थे और निर्वल होनेके कारण परवश जमीनपर पड़कर भी भगवानके चरणोंका स्मरण कर रहे थे ।।४२।। इस प्रकार राजा अनेक प्रकारके ऊँचे नीचे भाषण और संकल्प विकल्प कर तपश्चरण सम्बन्धी क्लेशसे विरक्त हो गये और जीविकामें बुद्धि लगाने लगे अर्थात् उसके उपाय सोचने लगे ॥४३॥ कितने ही लोग अशक्त होकर भगवान्के मुखके सन्मुख देखने लगे और कितने ही लोगोंने लज्जाके कारण अपना मुख पीछेकी ओर फेर लिया। इस प्रकार धीरे-धीरे स्खलित गतिको प्राप्त हुए अर्थात् कम कमसे जानेके लिये तत्पर हुए ।।४४।। कितने ही लोग योगिराज भगवान् वृषभदेवसे पूछकर और किर्तने ही बिना पूछे ही उनकी प्रदक्षिणा देकर और उन्हें नमस्कारकर प्राणयात्रा (आजीविका) के उपाय सोचने लगे ॥४५॥ हे देव, आप ही हमें शरणरूप हैं इस संसारमें हम लोगोंकी और कोई गति नहीं है ऐसा कहकर भागते हुए कितने ही पुरुष अपने प्राणोंकी रक्षामें बुद्धि लगा रहे थे-प्राणरक्षा के उपाय विचार रहे थे ।।४६।। जिनके प्रत्येक अङ्ग थरथर कांप रहे हैं ऐसे कितने ही लज्जा-वान् पुरुष भगवान्से पराङ्ममुख होकर व्रतोंसे पराङ्ममुख हो गये थे अर्थात् लज्जाके कारण भगवान्के पाससे दूसरी जगह जाकर उन्होंने व्रत छोड़ दिये थे।।४७।। कितने ही लोग भगवान्-के चरणोंपर पड़कर कह रहे थे कि "हे प्रभो ! हमारी रक्षा कीजिये, हम लोगोंका शरीर भूखसे बहुत ही कुश हो गया है अतः अब हमें क्षमा कीजिये" इस प्रकार कहते हुए वहाँसे अन्तर्हित

१ पालियिष्यति । — नभ्युपपत्स्यते प०। २ अनाकुलाः । क्षोभेऽपि नातुराः । ३ नानाप्रकार । ४ नानाविषैः । ५ जीविते । ६ मुखस्याभिमुखम् । ७ वान्ये ल०, म०। ८ अभिज्ञाप्य । ६ प्राणप्रवृत्तौ । १० पलायमानाः । ११ रक्षणे । १२ लज्जाशीलाः । 'लज्जा शीलोऽपत्रिपष्णुः' इत्यभिधानात् । १३ कम्पमानशरीराः । १४ क्रुश ।

म्रहो किमृषयो भग्नाः महर्षे गंनुमक्षमाः। पदवीं तामनालीढाम् म्रन्यैः सामान्यमत्यंकैः ॥ ४६ ॥ कि महादित्तनो भारं निर्वोद्धं कलभाः क्षमाः। पंगवैर्वा भरं कृष्टं कर्षेयुः किमृ दग्यकाः ॥ ५० ॥ ततः पर्गवहंभग्नाः फलान्याहर्तु मिच्छवः। प्रसम्भुवंनषण्डेषु सरस्सु च पिपासिताः॥ ५२ ॥ फलेग्रहोनिमान् दृष्ट्वा पिपास्ट्रंच स्वयं ग्रहैः। १० न्यषध्रमे १२ वमीह्य्वमिति तान्वनदेवताः ॥ ५२ ॥ इदं रूपमदीनानाम् म्रहंतां चिकणामि । निष्यं कातरत्वस्य पदं माकार्ष्टं बालिशाः ॥ ५२ ॥ इति तद्ववनाद्भीताः तद्द्रपेण तथेहितुम्। नानाविधानिमान्वेषान् जगृहुर्वोनचेष्टिताः ॥ ५२ ॥ केविद् वरुक्तिनो भूत्वा फलान्या १२ वपुः पयः। परिधाय परे जीर्णं कौपोनं चकुरीष्सितम् ॥ ५५ ॥ भ्रपरे भस्मनोद्गृण्यः स्वान् देहान् जित्नोऽभवन् । एकदण्डधराः केवित्केचिच्यासंस्त्रदण्डिनः॥ ५६ ॥ प्राणेरात्तांस्तदेत्यादिवेषैर्ववृत्तरे चिरम् । वन्यैः किश्वपुभिः स्वच्छः जलैः कन्वादिभिश्च ते ॥ ५७ ॥ भरताद्विस्थतां तेषां देशत्यागः स्वतोऽभवत् । ततस्ते वनमाश्चित्य तस्थुस्तत्र कृतोटजाः ॥ ५६ ॥ तदासंस्तापसाः पूर्व परिवाजश्च केचन । पाषण्डिनां ते प्रथमे अभ्वेतं बभूवृत्ते हिद्विषताः ॥ ५६ ॥ पुष्पोष्हारैः सजलैः भर्तः पादावयक्षत् । न देवतान्तरं तेषाम् म्रासीन्मुक्त्वा स्वयन्भवम् ॥ ६० ॥ पुष्पोष्हारैः सजलैः भर्तः पादावयक्षत् । न देवतान्तरं तेषाम् म्रासीन्मुक्त्वा स्वयन्भुवम् ॥ ६० ॥

हो गये थे-अन्यत्र चले गये थे ॥४८॥ खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्पर्श भी नहीं कर सकते ऐते भगवान्के उस मार्गपर चलनेके लिये असमर्थ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या से भूट्ट हो गये सो ठीक ही है क्योंकि वड़े हाथीके बोभको क्या उसके बच्चे भी धारण कर सकते हैं ? अथवा वड़े बैलों द्वारा खींचे जाने योग्य बोफ्तको क्या छोटे बछड़े भी खींच सकते हैं ? ।।४९–५०।। तदनन्तर परीषहोंसे पीड़ित हुए वे लोग फल लानेकी इच्छा से वनखण्डों-में फैलने लगे और प्याससे पीड़ित होकर तालाबोंपर जाने लगे ।।५१।। उन लोगोंको अपने ही हाथसे फल ग्रहण करते और पानी पीते हुए देखकर वन-देवताओंने उन्हें मना किया और कहा कि ऐसा मत करो। हे मूर्खो, यह दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चक्रवर्ती आदिके द्वारा भी धारण करने योग्य है इसे तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ । अर्थात् इस उत्कृष्ट वेपको धारण कर दीनोंकी तरह अपने हाथसे फल मत तोड़ो और न तालाब आदिका अप्रासुक पानी पीओ ॥५२–५३॥ वनदेवताओंके ऐसे वचन सुनकर वे लोग दिगम्बर वेषमें वैसा करने से डर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाले भृष्ट तपस्वियोंने नीचे लिखे हुए अनेक वेष धारण कर लिये ॥५४॥ उनमेंसे कितने ही लोग वृक्षोंके वल्कल धारण कर फल खाने लगे और पानी पीने लगे और कितने ही लोग जीर्ण-शीर्ण लंगोटी पहिनकर अपनी इच्छानुसार कार्य करने लगे ।।५५।। कितने ही लोग शरीरको भस्मसे लपेटकर जटाधारी हो गये, कितने ही एकदण्डको धारण करनेवाले और कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाले साधुबन गये थे ।।५६॥ इस प्रकार प्राणोंसे पीड़ित हुए वे लोग उस समय ऊपर लिखे अनुसार अनेक वेष धारणकर वन में होनेवाले वृक्षोंकी छालरूप वस्त्र, स्वच्छ जल और कन्द मूल आदिके द्वारा बहुत समय तक अपनी वृत्ति (जीवननिर्वाह) करते रहे ॥५७॥ वे लोग भरत महाराजसे डरते थे इसलिये उनका देशत्याग अपने आप ही हो गया था अर्थात् वे भरतके डरसे अपने अपने नगरोंमें नहीं गये थे किन्तु भोंपड़े बनाकर उसी वनमें रहने लगे थे ।।५८।। वे लोग पाखण्डी तपस्वी तो पहलेसे ही थे परन्तु उस समय कितने ही परिव्राजक हो गये थे और मोहोदयसे दूषित होकर पाखण्डियोंमें मुख्य हो गये थे ।।५९।। वे लोग जल और फूलोंके उपहारसे भगवान्के चरणों-

१ कुत्सिता ऋषयः। २ घृतम्। ३ वहेयुरिति यावत्। ४ वत्सतराः। ५ प्रसरित्त सम। ६ वनखण्डेषु अ०। ७ फलानि स्वीकुर्वाणान्। ८ पातुमिच्छृन्। ६ निजस्वीकारैः। १० निवारयन्ति स्म। ११ –धन्मैव –प०, अ०। १२ भक्षयन्ति स्म। १३ कृतपर्णशालाः। 'पर्णशा-लोटजोऽस्त्रियाम्' इत्यभिधानात्। १४ तु प्रथमे अ०। १५ मुख्याः। १६ पूजयन्ति स्म।

मरीचिश्च गुरोर्नथ्ता 'परिबाङ्भूयमास्थित'ः । मिथ्यात्ववृद्धिमकरोद् स्रपिसद्धान्तभाषितैः ॥ ६१ ॥ वैतद्वपन्नमभूद् योगशास्त्रं तन्त्रं च काणिलम् । 'येनायं मोहितो लोकः सम्यान्नानपराङमुखः ॥ ६२ ॥ इति तेषु तयाभूतां वृत्तिमासेदिवत्सु सः । तपस्यन् धीबलोपेतः तथैवार्थान् महामुनिः ॥ ६३ ॥ स मेरित्व निष्कम्पः सोऽक्षोभ्यो जलराशिवत् । स वायुरिव निःसङ्गो निर्लेपोग्बरवत् प्रभुः ॥ ६४ ॥ तपस्तापेन तीवेण वेहोऽस्य व्यद्युतत्तराम् । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य ननु छायान्तरं भवेत् ॥ ६४ ॥ तप्तयो 'गुप्तिरस्यासन्न कान्नाणं च संयमः । गुणाश्च सैनिका जाताः कर्मशत्रून् जिगीषतः ॥ ६६ ॥ तपोऽनशनमाद्यं स्याद् द्वितोयस्वमोदरम् । तृतीयं वृत्तिसंख्यानं रसत्यागद्यदुर्थक्म् ॥ ६७ ॥ पञ्चमं 'वित्रनुसन्तापो विविवतशयनासनम् । षष्ठिक्षत्यस्य बाह्यानि तपांस्यासन् सहाधृहेः ॥ ६८ ॥ प्रायदिचत्तादिभेदेन षोढैवाभ्यन्तरं तपः । तत्रास्य ध्यान एवासीत् परं तात्पर्यस्वित् तुः ॥ ६८ ॥ प्रताविवत्तादिभेदेन षोढैवाभ्यन्तरं तपः । तत्रास्य ध्यान एवासीत् परं तात्पर्यस्वित तुः ॥ ६८ ॥ वतानि पञ्च पञ्चेव समित्याख्याः प्रयत्नकाः । 'पपञ्च चिन्द्रयसरोधाः षोढावश्यक्षित्यते ॥ ७० ॥ केशलोचरच भूशय्या दन्तधावनभेव च । स्रचेलत्वमथास्नानं स्थितिभोजनमप्यदः ॥ ७१॥ एकभुवतं च तस्यासन् गुणा मौलाः पदातयः । तेष्वस्य महती शुद्धिरभूत् ध्यानिवशुद्धितः । ॥ ६२ ॥ एकभुवतं च तस्यासन् गुणा मौलाः पदातयः । तेष्वस्य महती शुद्धिरभूत् ध्यानिवशुद्धितः । ॥ ६२ ॥

की पूजा करते थे। स्वयंभू भगवान् वृषभदेवको छोड़कर उनके अन्य कोई देवता नहीं था।।६०।।
भगवान् वृषभदेवका नाती मरीचिकुमार भी परिव्राजक हो गया था और उसने मिथ्या शास्त्रोंके उपदेशसे मिथ्यात्वकी वृद्धि की थी।।६१।। योगशास्त्र और सांख्यशास्त्र प्रारम्भमें उसीके द्वारा कहे गये थे, जिनसे मोहित हुआ यह जीव सम्यग्ज्ञानसे पराज्ञमुख हो जाता है।।६२।।
इस प्रकार जब कि वे द्रव्यिलङ्की मुनि ऊपर कहीं हुई अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिको प्राप्त हो गये
तब बुद्धि बलसे सहित महामुनि भगवान् वृषभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हुए विद्यमान
रहे थे।।६३।। वे प्रभु मेरुपर्वतके समान निष्कम्प थे, समुद्रके समान क्षोभरहित थे, वायुके समान
परिग्रहरहित थे और आकाशके समान निर्लेप थे।।६४।। तपश्चरणके तीव्र तापसे भगवान्
का शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो गया था सो ठीक ही है, तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति निश्चयसे अन्य हो ही जाती है।।६५।। कर्मरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्की मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ ही किले आदिके समान रक्षा करनेवाली थीं,
संयम ही शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच था और सम्यग्दर्शन आदि गुण ही उनके सैनिक
हुए थे।।६६।।

पहला उपवास, दूसरा अवमौदर्य, तीसर्ग वृत्तिपरिसंख्यान, चौथा रसपरित्याग, पांचवां काय-क्लेश और छठवां विविक्तशय्यासन यह छह प्रकारके बाह्य तप महाधीर वीर भगवान् वृषभ-देवके थे।।६७–६८।। अन्तरङ्ग तप भी प्रायिक्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यानके भेदसे छह प्रकारका ही है उनमेंसे भगवान् वृषभदेवके ध्यानमें ही अधिक तत्परता रहती थी अर्थात् वे अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे।।६९।। पाँच महाव्रत, सिमिति नामक पाँच सुप्रयत्न, पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलोंच, पृथिवीपर सोना, दांतौन नहीं करना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार ही भोजन करना इस प्रकार ये अट्ठाईस मूल गुण भगवान् वृषभदेवके विद्यमान थे जो कि उनके पदाितयों अर्थात् पैदल चलनेवाले सैनिकोंके समान थे। ध्यानकी विशुद्धताके कारण भगवान्के इन

१ परित्राजकत्वम् । २ आश्रितः । ३ तेन मरीचिना प्रथमोपिदण्टम् । ४ ध्यानशास्त्रम् । ५ सांख्यम् । ६ शास्त्रेण ७ संरक्षणम् । ८ कर्मशत्रुं अ०, म०, ल० । १० कायक्लेशः । ११ पञ्चैवेन्द्रिय-अ०,प०,म०,ल० । १२ ध्यानृविश्द्भातः ब०, प०, अ०, स०, द० ।

á

महानज्ञनमस्यासीत् तयः षण्मासगोचरम् । ज्ञारीरो'पचयस्त्विद्धः तथैवास्थादहो धृतिः ।। ७३।।
नानाजुषो प्रत्यभूद् भर्तुः स्वल्पोऽप्यङ्गो परिश्रमः । निर्माणातिज्ञयः कोऽपि विद्यः स हि महात्मनः ।। ७४।।
लंकारिवरहात् केज्ञा जटीभूतास्तदा विभोः । "नूनं तेऽपि तपःक्लेज्ञम् अनुसे, ढुं तथा स्थिताः ।। ७४।।
मुनेर्नूष्टिन जटा दूरं प्रसस्तुः पवनोद्धताः । ध्यानान्तिनेव तप्तस्य जीवरदर्णस्य कालिकाः ।। ७६।।
स्वानाः पुरुपकला नम्प्राः ज्ञालिनां तत्र कानने । बभुभंगवतः पादौ नमत्त्य इव भिष्ततः ।। ७६।।
सालाः पुरुपकला नम्प्राः ज्ञालिनां तत्र कानने । बभुभंगवतः पादौ नमत्त्य इव भिष्ततः ।। ७६।।
स्वान्त्वर्ततः क्ष्माजा गलिद्भः कुसुमैः स्वयम् । पुष्पोपहारमातन्वित्रव भक्त्या जगव्गुरोः ॥ ७६।।
पर्यन्तवर्तिनः क्ष्माजा गलिद्भः कुसुमैः स्वयम् । पुष्पोपहारमातन्वित्रव भक्त्यास्य पादयोः ॥ ८०।।
मृगज्ञावाः पर्वोपान्तं स्वैरघध्यासिता मुनेः । तदाश्रमस्य ज्ञान्तत्वम् श्राचल्युः सामिनिद्रताः ।। ६२।।
मृगारित्वं सनुत्मृज्य सिहाः संहतवृत्तयः । बभूवुर्गज्यूथेन माहात्म्यं तद्वि योगज्ञम् ॥ ६२।।
कण्यकालग्नवालाग्राञ्चमरीत्व मर्गानादकाः । '"स्वजनग्यास्थया स्वैरं पीत्वा सम सुख्यस्ति ॥ ६४।।
''प्रस्तुवाना कहात्याद्यीक्षेत्य मृगानादकाः । '"स्वजनग्यास्थया स्वैरं पीत्वा सम सुख्यस्तते ॥ ६४।।

्युगोंमें बहुत ही त्रिशुद्धता रहती थी ॥७०–७२॥ यद्यपि भगवान्ने छह महीनेका महोपवास तप किया था तथापि उनके शरीरका उपचय पहलेकी तरह ही देदीप्यमान बना रहा था। इससे कहना पड़ता है कि उनकी धीरता बड़ी ही आक्चर्यजनक थी। ॥७३॥ यद्यपि भगवान् बिलक्ल ही आहार नहीं लेते थे तथापि उनके शरीरमें रंचमात्र भी परिश्रम नहीं होता था। वास्तवमें भगवान् वृषभदेवकी शरीररचना अथवा उनके निर्माण नामकर्मका ही वह कोई दिव्य अतिराय था ।।७४।। उस समय भगवान्के केश संस्काररहित होनेके कारण जटाओं के समान हो गये थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानो तपस्याका क्लेश सहन करनेके लिये ही वैसे कठोर हो गये हो ।।७५।। वे जटाएँ वायुसे उड़कर महामुनि भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर दूरतक फैल गई थीं, सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो ध्यानरूपी अग्निसे तपाये हुए जीवरूपी स्वर्णते तिकली हुई कालिमा ही हो ॥७६॥ भगवान्के तपश्चरणके अतिशयसे उस विस्तृत वनमें रात दिन ऐसी उत्तम कान्ति रहती थी जैसी कि प्रातःकालके सूर्यके तेजसे होती है ।।७७।। उस वनमें पुष्प और फलके भारसे नम् हुई वृक्षोंकी लताएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो भिक्तिमे भगवान्के चरणोंको नमस्कार ही कर रही हो ॥७८॥ उस वनमे लताओंपर बैठे हुए भूमर संगीतके समान मधुर शब्द कर रहे थे जिससे वे वनलताएँ ऐसी मालूम होती थीं मानो मिन्तिपूर्वक वीणा बजाकर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका यशोगान ही कर रही हों ॥७९॥ भगवान्के समीपवर्ती वृक्षोंसे जो अपने आप ही फूल गिर रहे थे उनसे वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो भक्तिपूर्वक भगवान्के चरणोंमें फूलोंका उपहार ही विस्तृत कर रहे हों अर्थात् फूलों की भेंट ही चढ़ा रहे हों।।८०।। भगवान्कें चरणोंके समीप ही अपनी इच्छानुसार कुछ केुछ निद्रा लेते हुए जो हरिणोंके बच्चे बैठे हुए थे वे उनके आश्रमकी शान्तता बतला रहे थे ।।८१।। सिंह हरिण आदि जन्तुओं के साथ वैरमाव छोड़कर हाथियों के भुण्डके साथ मिलकर रहने लगे थे सो यह सब भगवान्के ध्यानसे उत्पन्न हुई महिमा ही थी ।।८२॥ अहा-कैसा आश्चर्य था कि जिनके बालोंके अग्रभाग कांटोंमें उलभ गये थे और जो उन्हें बार-बार सुलभानेका प्रयत्न करती थीं ऐसी चमरी गायोंको बाघ बड़ी दयाके साथ अपने नखोंसे छुड़ा रहे थे अर्थात् उनके बाल सुलभा कर उन्हें जहाँ तहाँ जानेके लिये स्वतन्त्र कर रहे थे ॥८३॥ हरिणोंके बच्चे दूध देती हुई बाघनियोंके पास जाकर और उन्हें अपनी माता समभ इच्छानुसार दूध पीकर सुखी

१ पुष्टि: । २ दीप्तः । ३ सन्तोषः । ४ अनशनवृत्तिनः । ५ शरीरवर्गणातिशयः । ६ अपरिश्रमः । ७ इव । ८ 'सृ गतौ' लिट् । ६ वीणया उपगीयते स्म । १० ईषन्निद्रिताः । ११ युक्तप्रवृत्तयः । १२ पुनः पुनर्मार्जनं कुर्वन्तः । १३ क्षीरं क्षरन्तीः । १४ निजमातृबुद्ध्या ।

पदयोरस्य वन्येभाः समुत्फुल्लं सरोरुहम् । ढौकयामासुरानीय तपःशक्तिरहो परा ॥ दूर ॥ वभौ राजीवमारक्तं करिणां पुष्करिश्वतम् । पुष्करिश्वयमाम् डी कुर्वद्भर्तु इपासने ॥ द ॥ प्रश्नम्य विभोरङ्गाद् विसर्पन्त इवांशकाः । 'असह्य वशमानिन्युः श्रवशानि तान् मृगान् ॥ द७ ॥ श्रवाश्चाशिप नास्यासीत् क्षृद्बाधा भुवनेशिनः । सन्तोषभावनोत्कर्षाष्ठ्ययेगृद्धि मृग्वन् ॥ द ॥ चलित स्म तदेन्द्राणामासनान्यस्य योगतः । चित्रं हि महतां धर्यं जगदाकम्पकारणम् ॥ द ॥ इति षण्मासिन वैत्स्यंत्प्रतिमायोगमापुषः । स कालः क्षणवद्भर्तुः श्रगमद्धेयंशालिनः ॥ ६० ॥ श्रत्रान्तरे किलायातां । सुकुमारकौ । सून् कच्छमहाकच्छनृपयोनिकटं गुरोः ॥ ६१ ॥ श्रत्रान्तरे किलायातां । स्त्रान्तरे किलायातां । स्त्रान्तरे । भगवत्पादसंसेवां कर्तृकामौ युवेशिनौ ॥ ६२ ॥ भोगेषु सतृषावेतौ प्रसीदेति कृतानती । पदद्वयेऽस्य संलग्नौ भेजनुध्यानिकम्ताम् ॥ ६३ ॥ स्त्रान्त्रयः संविभक्तमभूविदम् । साम्प्राज्यं विस्मृतावावाम् श्रतो र भोगान् प्रयच्छ नौ । ॥ ६४ ॥ इत्येवमनुबध्नन्तौ युक्तायुक्तानिभक्तौ । तौ तदा जलपुष्पार्धः । र जपासामासर्जुविभुम् ॥ ६४ ॥ दत्येवमनुबध्नन्तौ युक्तायुक्तानिभक्तौ । तौ तदा जलपुष्पार्धः । र जपासामासर्जुविभुम् ॥ ६४ ॥ ततः स्वासनकम्पेन । स्त्रकासीत् । ए पणोश्वरः । धरणेन्द्र इति ख्यातिम् उद्दहन् भावनामरः ॥ ६६ ॥

होते थे ।।८४।। अहा, भगवान्के तपश्चरणकी शक्ति बड़ी ही आश्चर्यकारक थी कि वनके हाथी भी फूले हुए कमल लाकर उनके चरणोंमें चढ़ाते थे।।८५॥ जिस समय वे हाथी फूले हुए कमलों द्वारा भगवान्की उपासना करते थे उस समय उनके सूंड़के अग्रभागमें स्थित लाल कमल ऐसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अर्थात् सूडके अग्रभागकी शोभाको दूनी कर रहे हों ॥८६॥ भगवान्के शरीरसे फैलती हुई शान्तिकी किरणोंने कभी किसीके वश न होने-वाले सिह आदि पशुओंको भी हठात् वशमें कर लिया था।।८७।। यद्यपि त्रिलोकीनाथ भगवान् उपवास कर रहे थे-कुछ भी आहार नहीं लेते थे तथापि उन्हें भुखकी बाधा नहीं होती थी, सो ठीक ही है, क्योंकि सन्तोषरूप भावनाके उत्कर्षसे जो अनिच्छा उत्पन्न होती है वह हरएक प्रकारकी इच्छाओं (लम्पटता) को जीत लेती है।।८८।। उस समय भगवान्के ध्यानके प्रताप-से इन्द्रोंके आसन भी कम्पायमान हो गये थे। वास्तवमें यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि महा-पुरुषोंका धेर्य भी जगत्के कम्पनका कारण हो जाता है ।।८९।। इस तरह छह महीनेमें समाप्त होनेवाले प्रतिमा योगको प्राप्त हुए और धैर्यसे शोभायमान रहनेवाले भगवान्का वह लम्बा समय भी क्षणभरके समान व्यतीत हो गया ॥ ९०॥ इसीके बीचमें महाराज कच्छ महाकच्छ के लड़के भगवान्के समीप आये थे। वे दोनों लड़के बहुत ही सुकुमार थे, दोनों ही तरुण थे, निम तथा विनमि उनका नाम था और दोनों ही भिक्तसे निर्भर हीकर भगवान्के चरणोंकी सेवा करना चाहते थे ।।९१–९२।। वे दोनों ही भोगोपभोगविषयक तृष्णासे सहित थे इसलिये हे भगवन्, 'प्रसन्न होइये' इस प्रकार कहते हुए वे भगवान्को नमस्कार कर उनके चरणोंमें लिपट गये और उनके ध्यानमें विघ्न करने लगे ॥९३॥ हे स्वामिन्, आपने अपना यह साम्राज्य पुत्र तथा पौत्रोंके लिये बाँट दिया है। बाँटते समय हम दोनोंको भुला ही दिया इसलिये अब हमें भी कुछ भोग सामग्री दीजिये ॥९४॥ इस प्रकार वे भगवान्से बार बार आग्रह कर रहे थे, उन्हें उचित अनुचितका कुछ भी ज्ञान नहीं था और वे दोनों उस समय जल, पुष्प तथा अर्घ्य से भगवान्की उपासना कर रहे थे ॥९५॥ तदनन्तर धरणेन्द्र नामको धारण करनेवाले, भवन-वासियोंके अन्तर्गत नागकुंमार देवोंके इन्द्रने अपना आसन कम्पायमान होनेसे निम विनिमके

१ हस्ताग्राश्रितम् । २ द्विगुणीकुर्वत् । ३ आराधने । ४ अशाः । ५ बलात्कारेण । ६ कांक्षाम् । ७ अनिभलाषिता । ८ ध्यानतः । १ भविष्यत् । १० गतस्य । —मीयुषः प० । ११ आगतौ । १२ अस्मात् कारणात् । १३ आवयोः । १४ आराधनां चक्रतुः । १५ ध्यानविष्नत्वम । १६ बुबुधे ।

त्रात्वा चाविषवोधेन तत्सर्व संविधानकम् । ससम्भूममथोत्याय सोऽन्तिकं भर्तुरागमत् ॥ ६७॥ ससर्पं यः समृद्भिद्य भृवः प्राप्तः स तत्क्षणात् । समैक्षिष्ट मृनि दूरान्महामेरुमिवोन्नतम् ॥ ६८॥ समिद्धया तपोवीप्त्या ज्वलद्भासुरविग्रहम् । निवातिनिश्चलं वीषमिव योगे समाहितम् ॥ ६८॥ कर्माहृतीर्महाध्यानहृताद्यो दग्धुमुद्धतम् । सुयंज्वानिमवा हेयदयापत्नीपित्रहम् ॥ १००॥ महोवयमुद्याङ्यां सुवंदां मुनिकुञ्जरम् । रुद्धं तपोमहालानस्तम्भे सद्वतरज्जुभिः ॥ १०१॥ स्रकम्प्रस्थितम् नुगं महासत्त्वरेषासितम् । महाद्विमव विभ्राणं क्षमाभरसहं वपुः ॥ १०२॥ योगान्त∜निभृतात्सानमितगम्भोरचेष्टितम् । ∜निवातिस्तिमितस्याद्योर्थक्कुवाणं गभीरताम् ॥ १०३॥

इस समस्त वृत्तान्तको जान लिया ।।९६।। अविध ज्ञानके द्वारा इस समस्त समाचारको जान-कर वह धरणेन्द्र बड़े ही संभूमके साथ उठा और शीघृ ही भगवान्के समीप आया ॥९७॥ वह उसी समय पूजाकी सामग्री लिये हुए, पृथिवीको भेदन कर भगवान्के समीप पहुँचा वहाँ उसने दूरसे ही मेरु पर्वतके समान ऊँचे मुनिराज वृषभदेवको देखा ॥९८॥ उस समय भगवान् ध्यानमें लवलीन थे और उनका देदीप्यमान शरीर अतिशय बढ़ी हुई तपकी दीप्तिसे प्रकाश-मान हो रहा था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो वायुरहित प्रदेशमें रखे हुए दीपक ही हों ।।९९।। अथवा वे भगवान् किसी उत्तम यज्वा अर्थात् यज्ञ करनेवालेके समान शोभायमान हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमें आहुतियाँ जलानेके लिये तत्पर रहता है उसी प्रकार भगवान् भी महाध्यानरूपी अग्निमें कर्मरूपी आहुतियाँ जलानेके लिये उद्यत थे और जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अपनी पत्नीसे सहित होता है उसी प्रकार भगवान भी कभी नहीं छोड़ने योग्य दयारूपी पत्नीसे सहित थे।।१००।। अथवा वे मुनिराज एक कुजर अर्थात् हाथीके समान मालूम होते थे क्योंकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात् भाग्यशाली होता है उसी प्रकार भगवान् भी महोदय अर्थात् बड़े भारी ऐश्वर्यसे सहित थे, हाथीका शरीर जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी ऊँचा था, हाथी जिस प्रकार सुवंश अर्थात् पीठकी उत्तम रीढ़से सहित होता है उसी प्रकार भगवान् भी सुवंश अर्थात् उत्तम कुलसे सहित थे और हाथी जिस प्रकार रस्सियों द्वारा खम्भेमें बँघा रहता है उसी प्रकार भगवान भी उत्तम व्रतरूपी रिस्सियों द्वारा तपरूपी बड़े भारी खम्भेमे बॅघे हुए थे ।।१०१।। वे भगवान सुमेरु पर्वतके समान उत्तम शरीर धारण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अकम्पाय-मान रूपसे खड़ा है उसी प्रकार उनका शरीर भी अकम्पायमान रूपसे (निश्चल) खड़ा था, मेरु पर्वत जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार उनका शरीर भी ऊँचा था, सिह व्याघ आदि बड़े वड़े कूर जीव जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी उपासना करते हैं अर्थात् वहाँ रहते है उसी प्रकार बड़े बड़े कूर जीव शान्त होकर भगवान्के शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात् उनके समीप में रहते थे, अथवा सुमेरु पर्वत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्त्व अर्थात् महाप्राणियोंसे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी इन्द्र आदि महासत्त्वोंसे उपासित था अथवा सुमेरु पर्वत जिस प्रकार महासत्त्व अर्थात् बड़ी भारी दृढ़तासे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान् का शरीर भी महासत्त्व अर्थात् बड़ी भारी दृढ़ता (धीर वीरता) से उपासित था, और सुमेर पर्वत जिस प्रकार क्षमा अर्थात् पृथिवीके भारको धारण करनेमें समर्थ होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी क्षमा अर्थात् शान्तिके भारको धारणः करनेमें समर्थ था ॥१०२॥ उस समय भगवान्ने अपने अन्तःकरणको ध्यानके भीतर निश्चल कर लिया था तथा उनकी चेष्टाएँ अत्यन्त गम्भीर थीं इसलिये वे वायुके न चलनेसे निश्चल हुए समुद्रकी गम्भीरताको भी

१ अग्नौ । २ अत्याज्यदयास्त्रीस्वीकारम् । ३ अन्तर्लीन । ४ निर्वात-प० ।

परीयहमहावातं रक्षोभ्यमजलाशयम् । बोषयाबोभिरस्पृष्टमपूर्वमिव वारिधिम् ॥ १०४॥ सावरं च सवासाद्य पश्यन् भगवतो वपुः । विसिष्मिये तपोलक्ष्म्या 'परिरब्धमधीद्धया । १०६॥ परीत्य प्रणतो भक्त्या स्तुत्वा च स जगद्गुरुम् । कुमाराविति सोपायम् ग्रवदत् संवृताकृतिः ॥ १०६॥ युवां युवानौ दृश्येथे सायुधौ विकृताकृती । तपोवनं च पश्यामि प्रशान्तमिदम् जितम् ॥ १०७॥ ववेदं तपोवनं शान्तं क्व युवां भीषणाकृती । प्रकाशतमसोरेष संगमो नन्दसंगतः ॥ १०६॥ ग्रहो निन्छतरा भोगा येरस्यानेऽपि योजयेत् । प्रार्थनामियनां का वा युक्तायुक्तविचारणा ॥ १०६॥ प्रवाञ्वव्यो युवां भोगान् देवोऽयं भोगनिःस्पृहः । 'तद्वां शिलातलेऽम्भोजवाञ्छा 'चित्रीयतेऽद्य नः॥ ११०॥ सस्पृहः स्वयसन्याश्च सस्पृहानेव मन्यते । को नाम स्पृहयेद्वीभान् भोगान् 'पर्यन्ततापिनः ॥ १११॥ 'ग्रायातमात्ररस्याणां भोगानां वशगः पुमान् । महानप्यायता वोषात् सद्यस्तृण 'क्ष्युक्षयेत् ॥ ११२॥ युवां चेद्भोगकाम्यन्तौ ' त्रजतं भरतान्तिकम् । स हि साम्राज्यधौरेयो ' वर्तते नृपपुद्धगवः ॥ ११३॥

तिरस्कृत कर रहे थे ।।१०३।। अथवा भगवान् किसी अनोखे समुद्रके समान जान पड़ते थे क्योंकि उपलब्ध समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता है परन्तु वे परीषहरूपी महावायुसे कभी भी क्षुभित नहीं होते थे, उपलब्ध समुद्र तो जलाशय अर्थात् जल है आशयमें (मध्यमें) जिसके ऐसा होता है परन्तु भगवान् जडाशय अर्थात् जड (अविवेक युक्त) है आशय (अभिप्राय) जिनका ऐसे नहीं थे, उपलब्ध समुद्र तो अनेक मगर मच्छ आदि जल-जन्तुओंसे भरा रहता है परन्तु भगवान् दोषरूपी जल-जन्तुओंसे छुए भी नहीं गये थे।।१०४।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके समीप वह धरणेन्द्र बड़े ही आदरके साथ पहुँचा और अतिशय बढ़ी हुई तपरूपी लक्ष्मीसे आलिङ्गित हुए भगवान्के शरीरको देखता हुआ आश्चर्य करने लगा ।।१०५।। प्रथम ही उस धरणेन्द्रने जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर अपना वेश छिपाकर वह उन दोनों कुमारोंसे इस प्रकार सयुक्तिक वचन कहने लगा।।१०६।। हे तरुण पुरुषो, ये हथियार धारण किये हुए तुम दोनों मुभ्रे विकृत आकार वाले दिखलाई दे रहे हो और इस उत्कृष्ट तपोवनको अत्यन्त शान्त देख रहा हुं ॥१०७॥ कहाँ तो यह शान्त तपोवन, और कहाँ भयंकर आकारवाले तुम दोनों ? प्रकाश और अन्ध-कारके समान तुम्हारा समागम क्या अनुचित नहीं है ? ।।१०८।। अहो, यह भोग बड़े ही निन्दनीय हैं जोकि अयोग्य स्थानमें भी प्रार्थना कराते हैं अर्थात् जहाँ याचना नहीं करनी चाहिये वहाँ भी याचना कराते हैं सो ठीक ही है क्योंकि याचना करनेवालोंको योग्य अयोग्यका विचार ही कहाँ रहता है ? ।।१०९।। यह भगवान् तो भोगोंसे निःस्पृह हैं और तुम दोनों उनसे भोगों की इच्छा कर रहे हो सो तुम्हारी यह शिलातलसे कमलकी इच्छा आज हम लोगोंको आश्चर्य युक्त कर रही है। भावार्थ-जिस प्रकार पत्थरकी शिलासे कमलोंकी इच्छा करना व्यर्थ है उसी प्रकार भोगोंकी इच्छासे रहित भगवान्से भोगोंकी इच्छा करना व्यर्थ है ।।११०।। जो मनुष्य स्वयं भोगोंकी इच्छासे युक्त होता है वह दूसरोंको भी वैसा ही मानता है, अरे, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो अन्तमें सन्ताप देनेवाले इन भोगोंकी इच्छा करता हो ।।१११।। प्रारम्भ मात्रमें ही मनोहर दिखाईं देनेवाले भोगोंके वश हुआ पुरुष चाहे जितना बड़ा होनेपर भी याचना रूपी दोषसे शीघू ही तृणके समान लघु हो जाता है।।११२।। यदि तुम दोनों भोगोंको चाहते हो तो भरतके समीप जाओ क्योंकि इस समय वही साम्राज्यका भार धारण करनेवाला है और

१ आिंलिगितम् । २ अत्यर्थं प्रवृद्धया । ३ आकारान्तरेणाच्छादितनिजाकारः । ४ अर्थीत्यध्याहारः । ५ तत्कारणात् । वां युवयोः । ६ चित्रं करोति । ७ परिणॅमनकाल । ५ अनुभवमात्रम् । ६ याच्ञा । १० तृणवल्लघुः । ११ भोगमिच्छन्तौ । १२ धुरन्घरः ।

वही श्रेष्ठ राजा है ।।११३।। भगवान् तो राग द्वेष आदि अन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग कर चुके हैं और अपने शरीरसे भी निःस्पृह हो रहे हैं, अब यह भोगोंकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको भोग कैसे दे सकते हैं ? ।।११४।। इसलिये, जो केवल मोक्ष जानेके लिये उद्योग कर रहे हैं ऐसे इन भगवान्के पास धरना देना व्यर्थ है । तुम दोनों भोगोंके इच्छुक हो अतः भरतकी उपा-सना करनेके लिये उसके पास जाओ ।।११५।। इस प्रकार जब वह धरणेन्द्र कह चुका तब बे दोनों निम विनमि कुमार उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे कि दूसरेके कार्योंमें आपकी यह क्या आस्था (आदर, बुद्धि) है ? आप महाबुद्धिमान् हैं अतः यहांसे चुपचाप चले जाइये ।।११६॥ क्योंकि इस विषयमें जो योग्य अथवा अयोग्य हैं उन दोनोंको हम लोग जानते हैं परन्तु आप इस विषयमें अनिभन्न हैं इसलिये जहाँ आपको जाना है जाइए। ।।११७।। ये वृद्ध हैं और ये तरुण हैं यह भेद तो मात्र अवस्थाका किया हुआ है । वृद्धावस्थामें न तो कुछ ज्ञानकी वृद्धि होती है और न तरुण अवस्थामें बुद्धिका कुछ ह्रास ही होता है । बल्कि देखा ऐसा जाता है कि अवस्थाके पकनेसे वृद्धावस्थामें प्रायः बुद्धिकी मन्दता हो जाती है और प्रथम अवस्थामें प्रायः पुण्यवान् पुरुषोंकी बृद्धि बढ़ती रहती है ।।११८-११९।। न तो नवीन-तरुण अवस्था दोष उत्पन्न करनेवाली है और न वृद्ध अवस्था गुण उत्पन्न करनेवाली है क्योंकि चन्द्रमा नवीन होने पर भी मनुष्योंको आह्लादित करता है और अग्नि जीर्ण (बुफनेके सन्मुख) होनेपर भी जलाती ही है ।।१२०।। जो मनुष्य बिना पूछे ही किसी कार्यको करता है वह बहुत धीठ समभा जाता है । हम दोनों ही इस प्रकारका कार्य आपसे पूछना नहीं चाहते किर आप व्यर्थ ही बीचमें क्यों बोलते हैं।।१२१।। आप जैसे निन्द्य आचरणवाले दुष्ट पुरुष बिना पूछे कार्योंका निर्देश कर तथा अत्यन्त असत्य और अनिष्ट चापलूसीके वचन कहकर लोगोंको ठगा करते हैं।।१२२।। बुद्धिमान् पुरुषोंकी जिह्वा कभी स्वप्नमें भी अशुद्ध भाषण नहीं करती, उनकी चेष्टा कभी दूसरोंका अनिष्ट नहीं करती और न उनकी स्मृति ही दूसरोंका विनाश करनेके लिये कभी कठोर

१ युवयोः । २ उपरोघेनालम् । 'निषेधेऽलं खलु क्त्वा वेति वर्तते ।' निषेधे वर्तमानयो-रलं खलु इत्येतयोरुपपदयोर्धातोः क्त्वा प्रत्ययो वा भवतीति वचनात् । यथाप्राप्तं च । अलंकृत्वा । खलुकृत्वा । अलं बाले रिदित्वा । अलं बाले रोदनेन । अलंखलाविति किम् ? मा भावि नाथों रिदितेन । निषेध इति किम् ? अलंकारं सिद्धं खलु । ३ भोगकामौ । ४ गच्छतम् । ५ यत्नः । ६ अयुक्तम् । ७ अस्मद्विषये । ६ वृद्धाः । ६ युवानः । १० परिपाकेन । ११ कृतः शास्त्रादिना निष्पन्न आत्मा बुद्धिर्येषां ते कृतात्मानस्तेक्षाम्, ''आत्मा यत्नो धृतिः बुद्धः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्मं च'' इत्यमरः । १२ वार्द्धक्यम् । १३ न प्रष्टुमिष्टाः । १४ उपदेशैः । १५ असत्य । १६ चाटुवादैः । १७ लोकानसद्वृत्ता प० । १६ अशुद्ध ।

विदिताखिलवेद्यानां नोपदेशो भवादृशाम् । न्यायोऽस्मदादिभिः सन्तो यतो न्यायंकजीविकाः ॥१२४॥ शान्तो वयोऽनुरूपोऽयं वेषः सौम्ययमाकृतिः । वचः प्रसन्नमूर्जस्वि व्याचध्दे वः प्रबुद्धताम् ॥१२४॥ बिहःस्फुरित्कमप्यन्तर्गूढं तेजो जनातिगम् । महानुभावतां विद्यत वपुरप्राकृतं च वः ॥१२६॥ इत्यभिव्यक्तवैशिष्ट्या भवन्तो भद्रशीलकाः । कार्येऽस्मदीये मृह्यन्ति न विद्यः किन्नु कारणम् ॥१२७॥ गृहप्रसादनं श्लाध्यमावाभ्यां फलमीप्सितम् । यूयं तत्प्रतिबन्धारः परकार्येषु शीतलाः ॥१२८॥ परेषां वृद्धिमालोक्य नन्वसूयित इर्जनः । युष्मादृशां तु महतां सतां प्रत्युत सा मृदे ॥१२६॥ वनेऽपि वसतो भर्तुः प्रभुत्वं कि परिच्युतम् । पादमूल जगिद्धश्वं यस्याद्यापि चराचरम् ॥१३०॥ कल्पानोकहमृत्सृज्य को नामान्यं महीरहम् । सेवेत पट्धीरीप्सन् फलं विपुलमूर्जितम् ॥१३२॥ महाविधमथवा हित्वा रत्नार्थी किम् संश्रयेत् । पत्वलं शुष्कशैवालं शाल्यर्थी वा पलालकम् । ॥१३२॥ भरतस्य गुरोश्चापि किम् नास्त्यन्तरं महत् । गोष्पदस्य समुद्वेण समकक्ष्यत्वमस्त वारा ॥१३३॥

होती है ।।१२३।। जिन्होंने जानने योग्य सम्पूर्ण तत्त्वोंको जान लिया है ऐसे आप सरीखे बद्धि-मान् पुरुषोंके लिये हम बालकों द्वारा न्यायमार्गका उपदेश दिया जाना योग्य नहीं है क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे एक न्यायरूपी जीविकासे ही युक्त होते हैं अर्थात् वे न्यायरूप प्रवृत्ति से ही जीवित रहते हैं ।।१२४।। आयुके अनुकूल घारण किया हुआ आपका यह वेष बहुत ही शान्त है, आपकी यह आकृति भी सौम्य है और आपके वचन भी प्रसादगुणसे सहित तथा तेजस्वी हैं और आपकी बृद्धिमत्ताको स्पष्ट कह रहे हैं ।।१२५।। जो अन्य साधारण पूरुषोंमें नहीं पाया जाता और जो बाहर भी प्रकाशमान हो रहा है ऐसा आपका यह भीतर छिपा हुआ अनिर्वचनीय तेज तथा अद्भूत शरीर आपकी महानुभावताको कह रहा है। भावार्थ-आपके प्रकाशमान लोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्तिमान् शरीरके देखनेसे मालम होता है कि आप कोई महापुरुष हैं ।।१२६।। इस प्रकार जिनकी अनेक विशेषताएँ प्रकट हो रही हैं ऐसे आप कोई भद्रपरिणामी पुरुष हैं परन्तु फिर भी आप जो हमारे कार्यमें मोहको प्राप्त हो रहे हैं सो उसका क्या कारण है ? यह हम नहीं जानते ।।१२७।। गुर--भगवान् वृषभदेवको प्रसन्न करना सब जगह प्रशंसा करने योग्य है और यही हम दोनोंका इच्छित फल है अर्थात् हम लोग भगवान् को ही प्रसन्न करना चाहते हैं परन्तु आप उसमें प्रतिबन्ध कर रहे हैं-विघ्न डाल रहे हैं इसलिये जान पड़ता है कि आप दूसरोंका कार्य करनेमें शीतल अर्थात् उद्योगरहित हैं-आप दूसरोंका भला नहीं होने देना चाहते ॥१२८॥ दूसरोंकी वृद्धि देखकर दुर्जन मनुष्य ही ईर्ष्या करते हैं आप जैसे सज्जन और महापुरुषोंको तो बल्कि दूसरोंकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिये ।।१२९।। भगवान् वनमें निवास कर रहे हैं इससे क्या उनका प्रभुत्व नष्ट हो गया है ? देखो, भगवान्के चरणकमलोंके मूलमें आज भी यह चराचर विश्व विद्यमान है।।१३०।। आप जो हम लोगों को भरतके पास जानेकी सलाह दे रहे हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो बड़े बड़े बहुतसे फलोंकी इच्छा करता हुआ भी कल्प वृक्षको छोड़कर अन्य सामान्य वृक्ष की सेवा करेगा ।।१३१।। अथवा रत्नोंकी चाह करनेवाला पुरुष महासमुद्रको छोड़कर, जिसमें शेवाल भी सूख गई है ऐसे किसी अल्प सरोवर (तलैया) की सेवा करेगा अथवा धानकी इच्छा करनेवाला पियालका आश्रय करेगा?।।१३२।। भरत और भगवान् वृषभदेवमें क्या बड़ा भारी

स्वच्छाम्भःक्षिता लोके कि न सन्ति जलाशयाः । चातकस्याग्रहः कोपि यद्वाञ्छायम्बुद्धारपयः ॥ १३४॥ तदुस्रतेरिदं वित्त वृत्तं यद्विपुलं फलम् । वाञ्छिन्त परमोदारं स्थानमाश्चित्य मानिनः ॥ १३४॥ इत्यदीनतरां वाचं श्रुत्वाहोन्द्रः कुमारयोः । नितरां सोऽतुष्वचित्ते श्लाध्यं धेर्यं हि मानिनाम् ॥ १३६॥ स्रहो महेच्छता यूनोः स्रहो गाम्भीर्यमेतयोः । स्रहो गुरौ परा भिवतः स्रहो श्लाध्या स्पृहानयोः ॥ १३६॥ स्रहो प्रीतस्तवात्मीयं विव्यं रूपं प्रवर्शयन् । पुनिरत्यवद्त् प्रीतिलतायाः कृस्मं दण्यः ॥ १३६॥ युवां युवजरन्तौ स्थास्तुष्टो वां धीरवेष्टितः । स्रहं हि धरणो नाम फणिनां पितरिप्रमः ॥ १३६॥ मां वित्तं किंकरं भर्तुः पातालस्वर्गवासिनम् । युवयोर्भोगभागित्वं दिश्वतुं समुपागतम् ॥ १४०॥ स्त्राविष्टो दिस्यहमोशेन कुमारौ भावितकादिमौ । भोगैरिष्टै नियुद्धदेति वृत्तं ११तेनात दश्यहम्॥ १४१ १ रित्वुत्तिष्टतमापृच्छ्याः भगवन्तं जगत्सृजम् । युवयोर्भोगभद्याहं दास्यामि गुवदेशिताम् ॥ १४२॥ इत्यस्य वचनात् प्रीतौ कुमारौ तमवोचताम् । सत्यं गुदः प्रसन्नो नौ भोगान्दिःसितः विष्ठितान् ॥ १४३॥ तद् बृहि धरणाधीश यत्सत्यं मतमीशितुः । गुरोर्मताद्विना भोगा नावयोरभिसन्मताः ॥ १४४॥

अन्तर नहीं हैं ? क्या गोष्पदकी समुद्रके साथ बरावरी हो सकती है ?।।१३३।। क्या लोकमें स्वच्छ जलसे भरे हुए अन्य जलाशय नहीं हैं जो चातक पक्षी हमेशा मेघसे ही जलकी याचना करता है । यह क्या उसका कोई अनिर्वचनीय हठ नहीं है ।।१३४।। इसलिये अभिमानी मनुष्य जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बड़े भारी फलकी वाञ्छा करते हैं सो इसे आप उनकी उन्नतिका ही आचरण समभें ।।१३५।। इस प्रकार वह धरणेन्द्र निम विनिम दोनों क्मारोंके अदीनतर अर्थात् अभिमानसे भरे हुए वचन सुनकर मनमें बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी पुरुषोंका धैर्य प्रशंसा करने योग्य होता है ॥१३६॥ वह धरणेन्द्र मन ही मन विचार करने लगा कि अहा, इन दोनों तरुण कुमारोंकी महेच्छता (महा-शयता) कितनी बड़ी है, इनकी गम्भीरता भी आश्चर्य करनेवाली है, भगवान् वृषभदेवमें इनकी श्रेष्ठ भिक्त भी आश्चर्यजनक है और इनकी स्पृहा भी प्रशंसा करने योग्य है। इस प्रकार प्रसन्न हुआ घरणेत्न्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी लताके फूलोंके समान इस प्रकार वचन कहने लगा ।।१३७-१३८।। तुम दोनों तरुण होकर भी वृद्धके समान हो, मैं तुम लोगोंकी धीर वीर चेष्टाओंसे बहुत ही सन्तुष्ट हुआ हूं, मेरा नाम धरण है और मैं नागकुमार जातिके देवोंका मुख्य इन्द्र हूं ।।१३९।। मुभ्ने आप पाताल स्वर्गमें रहनेवाला भगवान का किंकर समभें तथा मैं यहां आप दोनोंको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त करनेके लिये ही आया हूं ।।१४०।। ये दोनों कुमार बड़े ही भक्त हैं इसलिये इन्हें इनकी इच्छानुसार भोगोंसे युक्त करो इस प्रकार भगवान्ने मुक्ते आज्ञा दी है और इसीलिये मैं यहां जीघृ आया हूँ ।।१४१।। इसलिये जगत्की व्यवस्था करनेवाले भगवान्से पूछकर उठो आज में तुम दोनोंके लिये भगवान् के द्वारा वतलाई हुई भोगसामग्री दूंगा।।१४२।। इस प्रकार धरणेन्द्रके वचनोंसे वे कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसन्न हुए हैं और हम लोगों को मन वाञ्छित भोग देना चाहते हैं ।।१४३।। हे धरणेन्द्र, इस विषयमें भगवान्का जो सत्य मत हो वह हम लोगोंसे कहिये क्योंकि भगवान्के मत अर्थात् संमतिके बिना हमें भोगोपभोग

१ अम्बुदात् पयो वाञ्छिति यः स कोऽप्याग्रहोऽस्ति । २ जानीत । ३ वर्तनम् । ४ वाञ्छन्तीति यत् । ५ महाशयता । 'महेच्छस्तु महाशयः' इत्यभिधानात् । ६ भवतः । ७ युवयोः । ६ जानीतम् । ६ आज्ञापितः । १० नियोजय । ११ कारणेन । १२ तत् कारणात् । १३ पृष्ट्वा । १४ जगत्कर्तीरम् । १५ आवयोः । १६ दातुमिच्छति ।

इत्युक्तवन्तौ प्रत्याय्य' सोपायं फणिनां पितः । भगवन्तं प्रणम्याशु युवानावनयत् समम् ॥ १४५ ॥ स ताभ्यां फणिनां भर्ता रेजे गगनमुत्पत्न् । युतस्तापप्रकाशभ्यामिव भास्वान् महोवयः ॥ १४६ ॥ वभौ फणिनुभाराभ्यामिव ताभ्यां समन्वतः । प्रश्रयप्रश्रमाभ्यां वा युवतो योगीव भोगिराट् ॥ १४६ ॥ स व्योममागंश्रत्पत्य विमानमिधरोप्यतौ । द्राक् प्राप विजयाद्धीद्वं भूदेव्या हिसतोपमम् ॥ १४६ ॥ स्वपूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्य लयणार्णवम् । मध्ये भारतवर्षस्य स्थितं तन्मानवण्डवत् ॥ १४६ ॥ विराजमानमुत्तुः ग्रीनारत्नांशुचित्रतेः । अक्टरीव क्टं स्वैः स्वैरमाख्युक्षांगणेः ॥ १४० ॥ विपतिन्नर्भरावः स्राप्रितगृहामुखम् । व्याजु हृषुमिवातान्तं विश्वान्त्यं सुरवस्पतीन् ॥ १४२ ॥ महद्भिरचलोदग्रैः सञ्चरव्भिरितोऽमुतः । घनाधनैर्घनध्वानः विष्वारद्धमेखलम् ॥ १४२ ॥ स्कुरच्वामोकरप्रस्थैः वीप्तैव्हणांशुरिवमीभः । ज्वलहावानलाशंकां जनयन्तं नभोजुषाम् ॥ १४३ ॥ सरव्भिःशिखरोपान्ताव् व्यायताव् गुवनिर्झरेः । घनैर्जर्जरितरारावारव्धिः बहुनिर्झरम् ॥ १४४ ॥ सरव्भिःशिखरोपान्ताव् व्यायताव् गुवनिर्झरेः । विनीलैरंशुकैविष्वक् विद्यानमिलच्छलात् ॥ १४४ ॥ स्वृतमामोवलोभेन प्रोत्फुल्ला वनवल्लरीः । विनीलैरंशुकैविष्वक् विद्यानमिलच्छलात् ॥ १४४ ॥

की सामग्री इष्ट नहीं है।।१४४।। इस प्रकार कहते हुए कुमारोंको युक्तिपूर्वक विश्वास दिला कर धरणेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर उन्हें शीघृ ही अपने साथ ले गया।।१४५।। महान् ऐक्वर्यको धारण करनेवाला वह धरणेन्द्र उन दोनों कुमारोंके साथ आकाशमें जाता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो ताप और प्रकाशके साथ उदित होता हुआ सूर्य ही हो।।१४६।। अथवा जिस प्रकार विनय और प्रशम गुणसे युवत हुआ कोई योगिराज सुशोभित होता है उसी प्रकार नागकुमारोंके समान उन दोनों कुमारोंसे युक्त हुआ वह धरणेन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था।।१४७।। वह दोनों राजकुमारोंको विमानमें बैठाकर तथा आकाश मार्गका उल्लंघन कर शीघृ ही विजयार्ध पर्वतपर जा पहुंचा, उस समय वह पर्वत पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी उपमा धारण कर रहा था।।१४८।।

कर रहा था और भरत क्षेत्रके बीचमें इस प्रकार स्थित था मानो उसके नापनेका एक दण्ड ही हो ॥१४९॥ वह पर्वत ऊंचे, अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे चित्र विचित्र और अपनी इच्छानुसार आकाशाङ्गणको घेरनेवाले अपने अनेक शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो मुकुटोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥१५०॥ पड़ते हुए निर्भरनोंके शब्दोंसे उसकी गुफाओंके मुख आपूरित हो रहे थे और उनमें ऐसा मालूम होता था मानो अतिशय विश्राम करनेके लिये देव देवियोंको बुला ही रहा हो ॥१५१॥ उसकी मेखला अर्थात् बीचका किनारा पर्वत के समान ऊंचे, यहां वहां चलते हुए और गम्भीर गर्जना करते हुए बड़े बड़े मेघों द्वारा चारों ओरसे ढका हुआ था ॥१५२॥ देदीप्यमान सुवर्णके वने हुए और सूर्यकी किरणोंसे सुशोभित अपने किनारोंके द्वारा वह पर्वत देव और विद्याधरोंको जलते हुए दावानलकी शंका कर रहा था ॥१५३॥ उस पर्वतकी शिखरोंके समीप भागसे जो लम्बी धारवाले बड़े बड़े भरने पड़ते थे उनसे मेघ जर्जरित हो जाते थे और उनसे उस पर्वतके समीप ही बहुतसे निर्भरने बनकर निकल रहे थे ॥१५४॥ उस पर्वतपर के वनोंमें अनेक लताएं फूली हुई थीं और उनपर भूमर बैठे हुए थे उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो सुगन्धिके लोभसे वह उन वनलताओंको

१ विश्वासं नीत्वा। २ अथवा। ३ मुकुटै—अ०, प० । ४ व्या ह्वातुमिच्छुम्। ५ नितान्तं प्रसन्नम्। ६ पर्वतवदुन्नतैः। ७ बहलनिस्वनैः। ८ आयतात्। विस्तीर्णादित्यर्थः। –द्व्यायतै—अ०, म०, ल०। ६ स्थूलजलप्रवाहैः। १० भिन्नेः। ११ इव।

रहा हो ।।१६५।। वह पर्वत चन्द्रकान्त मणियोंसे चन्द्रमाको, कुमुदोंके समृहसे ताराओंको और निर्भरनोंके छींटोंसे नक्षत्रोंको नीचा दिखाकर ही मानो बहुत ऊंचा स्थित था ॥१६६॥ शरद् ऋतूमें जब कभी वायुसे टकराये हुए सफेद बादल वन-प्रदेशोंको व्याप्तकर उसके सफेद किनारों पर आश्रय लेते थे तब उन बादलोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों कुछ बढ़ गया हो ॥१६७॥ उस पर्वतपर जो निर्भरनोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा मालम होता था मानो सुमेरु पर्वत केवल ऊंचा ही है हमारे समान लम्बा नहीं है इसी संतोषसे मानो जोरका शब्द करता हुआ हॅस रहा हो ।।१६८।। मैं वहुत ही शुद्ध हूं और जड़से लेकर शिखर तक चांदी चांदीका बना हुआ हूं, अन्य कुलाचल मेरे समान शुद्ध नहीं हैं यह समभकर ही मानो उसने अपनी ऊंचाई प्रकट की थी।।१६९।। उस पर्वतका विद्याधरोंके साथ सदा संसर्ग रहता था और गंगा तथा सिन्धु नामकी दोनों निदयां उसके नीचे होकर बहती थीं इन्हीं कारणोंसे उसने अन्य कुलाचलोंको जीत लिया था तथा इसी कारणसे वह विजयार्घ इस सार्थक नामको धारण कर रहा था।। भावार्थ-अन्य कुलाचलोंपर विद्याधर नहीं रहते हैं और न उनके नीचे गंगा सिन्धु ही बहती हैं बल्कि हिमवत् नामक कुलाचलके ऊपर बहती है। इन्हीं विशेषताओंसे मानो उसने अन्य कुलाचलोंपर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजयके कारण ही उसका विजयार्ध विजय + आ + ऋदः) ऐसा सार्थक नाम पडा था ।।१७०।। इन्द्र लोग निरन्तर उस पर्वत की जिनेन्द्रदेवके समान आराधना करते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अचल स्थित हैं अर्थात् निश्चल मर्यादाको घारण करनेवाले हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी अचल स्थित था अर्थात् सदा निश्चल रहनेवाला था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव उत्तुङ्ग अर्थात् उत्तम हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी उत्तुङ्ग अर्थात् ऊंचा था,जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार शुद्धिभाक् हैं अर्थात् राग, द्वेष आदि कर्म विकारसे रहित होनेके कारण निर्मल हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी शुद्धिभाक् था अर्थात् धूलि कंटक आदिसे रहित होनेके कारण स्वच्छ था और जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव जगत्के गुरु हैं इसी प्रकार वह पर्वत भी जगत्में श्रेष्ठ अथवा उसका गौरव स्वरूप था।।१७१।। अथवा वह पर्वत जगत्के विधातात्मा जिनेन्द्रदेवका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार, जिनेन्द्र-देव अक्षर अर्थात् विनाशरहित हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रलय आदिके न पड़नेसे विनाश रहित था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अभेद्य हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी अभेद्य था अर्थात् वजु आदि

१ नक्षत्राणि । २ अधःकृत्य । ३-रिनलाहतैः । ४ विस्तार । ५ सर्वथा । ६ घृतायामः । ७ कृतप्रहसनम् । ६ रजतपर्वतः । ६ कुलपर्वतान् । १० विजयेन ऋद्धः प्रवृद्धः विजयार्द्धः तस्य भावः ताम् । पृषोदरादिगणत्वात् । ११ नैर्मल्य । पक्षे विशुद्धपरिणाम । १२ जगित गुरुम्, पक्षे विजयद्गुरुम् । १३ अनश्वरत्वात् । १४ जिनेश्वरस्य । १५ अनुकृतिम् ।

ेवि जप्रस्वागारं दथानं ते त् गुहाद्वयम् । सुसंवृंतं सुगुप्तं च गूढान्तर्गर्भनिर्गमम् ।। १७३ ।।
कूर्द्रनंविभिहतुर्गं भूदेव्या 'मकुटोपमः । विराजमानमानीलवनालीपरिधानकम्' ।। १७४ ।।
चृथुं पञ्चाशतं मूले तदर्थं च समुच्छितम् । 'तत्तुर्यमदगाढं गां दिव्ययोजनमानतः ।। १७४ ।।
महीतलाह्शोत्पत्य' त्रिशद्योजनिवस्तृतम् । ततोप्पूर्धं दशोत्पत्य दशविरतृतमग्रतः ।। १७६ ।।
कविवदुन्नतमानिम्नं क्विचित् समतलं क्विचित् । ११क्विचदुच्चावचग्रावस्थपुटं दथतं तटम् ।। १७७ ॥
कविवद् व्यव्यत्रे करोत्तप्तरत्त्वग्रवाग्रगोचरात् । व्यपसर्पत् किपवातकृतकोलाहलाकृतम् ।। १७६ ॥
कविवत् कण्ठीरवारावत्रस्तानेकपयूथपम् । ११कलकण्ठीकलालापवाचालितवनं वदिचत् ।। १७६ ॥
कविविद्ववृत्वीमुखों द्गोर्णकेकाराविवभीषितंः । सर्पं सत्रासमामृष्तः कान्तारान्त बिलान्तरम् ।१८०।

से उसका भेदन नहीं हो सकता था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अलंघ्य हैं अर्थात् उनके सिद्धान्तों का कोई लण्डन नहीं कर सकता उसी प्रकार वह पर्वत भी अलंघच अर्थात् लांघनेके अयोग्य था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार महोन्नत अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी महोन्नत अर्थात् अत्यन्त ऊंचा था और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार जगत्के गुरु हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी गुरु अर्थात् श्रेप्ठ अथवा भारी था ।।१७२।। वह विजयार्घ, चक्रववर्त्तीके दिग्क्जिय करनेके लिये प्रसुतिगृहके समान दो गुफायें धारण करता था क्योंकि जिस प्रकार प्रसुति गृह ढका हुआ और सुरक्षित होता है उसी प्रकार वे गुफाएं भी ढकी हुई और देवों द्वारा सुरक्षित थीं तथा जिस प्रकार प्रसृतिगृहके भीतरका मार्ग छिपा हुआ होता है उसी प्रकार उन गुफाओंके भीतर जानेका मार्ग भी छिपा हुआ था।।१७३।। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे नौ कूटोंसे शोभायमान था जो कि पृथिवी देवीके मुक्रुट के समान जान पड़ते थे और उसके चारों ओर जो हरे हरे वनोंकी पंक्तियां शोभा-यमान थीं वे उस पर्वतके नील वस्त्रोंके समान मालूम होती थीं।।१७४।।वह बड़े योजनके प्रमाण से मूल भागमें पचास योजन चौड़ा था, पच्चीस योजन ऊंचा था और उससे चौथाई अर्थात् छह सौ पच्चीस योजन पृथ्वीके नीचे गड़ा हुआ था ।।१७५।। पृथ्वी तलसे दश योजन ऊपर जाकर वह तीस योजन चौड़ा था और उससे भी दश योजन ऊपर जाकर अग्रभागमें सिर्फ दश योजन चौड़ा रह गया था।।१७६।। इसका किनारा कहीं ऊंचा था, कही नीचा था, कहीं सम था और कही ऊंचे नीचे पत्थरोंसे विषम था।।१७७॥ कहीं कहीं उस पर्वतपर लगे हुए रत्नमयी पापाण सूर्यकी किरणोंसे बहुत ही गरम हो गये थे इसलिये उसके आगेके प्रदेशसे वानरोंके समूह हट रहे थे जिससे वह पर्वत उन वानरों द्वारा किये हुए कोलाहलसे आकुल हो रहा था। ।।१७८।। उस पर्वतपर कही तो सिहोंके शब्दोंसे अनेक हाथियोंके भुण्ड भयभीत हो रहे थे और कहीं कोयलोंके मधुर शब्दोंसे वन वाचालित हो रहे थे।।१७९।। कहीं मयूरोंके मुखसे निकली हुई केका वाणीसे भयभीत हुए सर्प वड़े दु:खके साथ वनोंके भीतर अपने-अपने बिलोंमें घुस

१ दिग्जयसूतिकागृहम् । २ प्रसिद्धम् । ३ सुप्रच्छन्नम् । ४ मुक्टो- अ०, प०, म०, ल० । ५ अधोंऽज्ञुकम् । ६ विष्कम्भमित्यर्थः । ७ तदुन्नतेश्वतुर्थां शभागम्, न्नोशिकषड्योजन- मिति यावत् । द प्रविष्टम् । ६ पृथिवीम् । १० दशयोजनमुत्त्रम्य । ११ नानाप्रकारपाषाणै- विषमोन्नतम् । १२ सूर्यकिरणसन्तप्तसूर्यकान्तशिलाग्रश्रदेशात् । १३ कोकिला । १४ मयूरमुखो-द्भूत । १५ भीति नीतैः । १६ मासृष्ट-इति त० व० पुस्तकयोः पाठान्तरम् ।

वामीकरमय'प्रत्थच्छाया संश्रियणीमृ'गीः । हिरण्मयीरियास्व तैन्छाया दधतं ददिसत् ॥ १८१॥ व्यविद्विचित्ररत्नांशुरिवितेन्द्रधनुर्लताम् । दधानमनिलोद्धृतां ततां करणलतासिव ॥ १८२॥ व्यविच्व विवरिद्विच्यकामिनीन्पुरारवैः । रमणीयसरस्तीरं हंसीविष्ठतमूच्छितः ।।१८३॥ व्यविच्व विवरिद्वयकामिनीन्पुरारवैः । रमणीयसरस्तीरं हंसीविष्ठतमूच्छितः ॥१८३॥ व्यविच्व पित्रसंगुर्जाडाम् श्राचरद्भिरनेकपः । सिललान्दोलितालानैः श्रालोलितवनद्वुमत् ॥१८४॥ व्यविच् पुलिनसंगुप्तसारसीष्ठतमू ज्वितं । कलहंसीकलक्वाणैः याचालितसरोजलम् ॥१८४॥ व्यविच्य कुद्धाहि सूत्कारैः व्यवन्तमिव हेलया। व्यविच्य वमरोयथैः हसन्तिमव निर्मतेः ॥१८६॥ गृहानिलैः व्यविद्वयक्तम् उच्छवसन्तिमवायतम् । क्विच्य पवनाधृतैः घूर्णन्तिमव पादपैः ।१८७॥ निभृते विन्तयन्तीभिः इष्टकामुक्तसङ्गमम् । १०विजने ११ खचरस्त्रीभिः मूकीभूतिमव व्यविच्य पवनाधृते चिन्तयन्तीभिः इष्टकामुक्तसङ्गमम् । १०विजने ११ खचरस्त्रीभिः मूकीभूतिमव व्यविच्य पवनाधृते च्यव्यत्त्रच्छीनम् ॥१८६॥ क्विच्य विव्यवेद्विच्यञ्चरीक्तकलस्वनैः । १४ किमण्यारब्धसङ्गीतिमव व्यवस्त्रच्छीनम् ॥१८६॥ क्विच्यवेद्यस्वीदेव पद्यक्षेत्रपारविद्यस्वीर विव्यवेदिव पद्यक्षेत्रः ॥१८०॥

रहे थे ।।१८०।। कहीं उस पर्वतपर सुवर्णमय तटोंकी छायामें हरिणियाँ बैठी हुई थीं उनपर उन सवर्णमय तटोंकी कान्ति पड़ती थी जिससे वे हरिणियाँ सुवर्णकी बनी हुई सी जान पड़ती थीं ।।१८१।। कहीं चित्र-विचित्र रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रधनुषकी लता बन रही थी और वह .ऐसी मालूम होती थी मानो वायुसे उड़कर चारों ओर फैली हुई कल्पलता ही हो ।।१८२।। कहीं देवांगनाएं विहार कर रही थीं, उनके नूपुरोंके शब्द हंसिनियोंके शब्दोंसे मिलकर बुलंद हो रहे थे और उनसे तालाबोंके किनारे बड़े ही रमणीय जान पड़ते थे।।१८३। कही लीला मात्रमें अपने खुंटोंको उखाड़ देनेवाले बड़े बड़े हाथी चतुराईके साथ एक विशेष प्रकारकी कीडा कर रहे थे और उससे उस पर्वतपरके वनोंके वृक्ष खूब ही हिल रहे थे।।१८४।। कहीं किनारे पर सोती हुई सारसियों के शब्दों में कल हं सिनियों (वतख) के मनोहर शब्द मिल रहे थे और उनसे तालाबका जल शब्दायमान हो रहा था।।१८५।। कहीं कुपित हुए सर्प शू शू शब्द कर रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों कीडा करता हुआ स्वास ही ले रहा हो, और कहीं निर्मल सुरागायोंके भुष्ड फिर रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो ।।१८६।। कहीं गुफासे निकलती हुई वायु के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो प्रकट रूपसे लम्बी सांस ही ले रहा हो और कहीं पवनसे हिलते हुए वृक्षोंसे ऐसा मालुम होता था मानो वह भूम ही रहा हो ।।१८७।। कहीं उस पर्वतपर एकान्त स्थानमें बैठी हुई विद्याधरोंकी स्त्रियां अपने इष्टकामी लोगोंके समागमका खूब विचार कर रही थीं जिससे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो चुप ही हो रहा हो ।।१८८।। और कहीं चञ्चलतापूर्वक उड़ते हुए भौरोंके मनोहर शब्द हो रहे थे और उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो उसने जिसकी आवाज बहुत दूरतक फैल गई है ऐसे किसी अलौकिक संगीतका ही प्रारम्भ किया हो ॥१८९॥

उस पर्वतपरके वनोंमें अनेक तरुण विद्याधरियां अपने अपने तरुण विद्याधरोंके साथ विहार कर रही थीं । उन विद्याधरियोंके मुख कदम्ब पुष्पकी सुगन्धिके समान सुगन्धित श्वाससे सहित थे और जिस प्रकार तरुण अर्थात् मध्याह्नके सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमल खिल जाते हैं

१ सानु । २ धृतचामीकरच्छायाः । ३ मिश्रितैः । ४ विशेषेण चतुरः । ५ ध्वनिसम्मिश्रैः । ६ -फूत्कारैः प० । -शूत्कारैः प०, ल० । ७ दीर्घे यथा भवति तथा । ५ भूमन्तम् । ६ संवृतावयवं यथा भवति तथा । १० एकान्तस्थाने । ११ खेचर- म०, ल० । १२ श्लाघ्य । १३ उद्गच्छत् । १४ ईषत् ।

नेत्रेमं युमदाताम् : इन्शीवरदलावतः । मदनस्यैव जैत्रास्त्रैः 'सालसापाङ्गवीक्षितैः ।।१६१॥

ग्ररालरालिनीलानैः केद्यगितिवर्सस्युलैः । विस्नस्तेजबरीबन्धवि गलत्पुष्पदामकैः ।।१६२॥

जितेन्द्रकानितिनः जान्तैः करोलैरलकाङ्गिकिः । मदनस्य 'मुसम्मृष्टैः ग्रालेख्य फलकैरिव ।।१६३॥

प्रथरैः पपकविम्बानैः स्मितांशुमिरनृदृतैः । सिक्तैर्जलकर्णेद्वित्रेरिव विद्युमभङ्गकैः ।।१६४॥

परिगातिभिरुत् दुनैः स्मृतांशुमिरनृदृतैः । सक्तांशुकस्कुटालध्यलसन्त्रखपदाङ्कनैः ।।१६४॥

परिगातिभिरुत् दुनैः सुवृत्तैस्तनमण्डलैः । स्रतांशुकस्कुटालध्यलसन्त्रखपदाङ्कनैः ।।१६४॥

विद्युक्तिकत्रकृतिः हारज्योत्स्तोपहारितैः । कुचनर्तनरङ्गाभैः प्रेक्षणी प्रवेररोगृहैः ।।१६६॥

नखोज्जवलैस्ताम्प्रतलैः सलीलान्दोलितैर्भुजैः । सपुष्पल्लवोल्लास्तिताविटप् किमलैः ॥१६७॥

तनूदरैः कुदौर्मध्यः त्रियलीभङ्गाशोभिः । नाभिवल्मोकनिस्प प्रवेरोमालीकालभोगिभिः ॥१६६॥

लसद्दुकूलवसनैः विद्यलैर्जवनस्यलैः । सकाञ्चीबन्धनैः कामनृपकारालयायितैः ॥१६६॥

उसी प्रकार अपने नरुण पुरुषरूपी सूर्यके हाथोंके स्पर्शसे खिले हुए थे-प्रफुल्लित थे। उनके नेत्र मद्यके नगासे कुछ कुछ लाल हो रहे थे वे नील कमलके दलके समान लम्बे थे, आलस्य के नाथ कटाक्षावलोकन करते थे और ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेवके विजयशील अस्त्र ही हों । १९०-१९१।। उनके केश भी कृटिल थे, भूमरोंके समान काले थे, चलने फिरनेके कारण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और उनकी चोटीका बन्धन भी ढीला हो गया था जिससे उसपर लगी हई. फूलोंकी मालाएं गिरती चली जाती थी। उनके कपोल भी बहुत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवाले थे और अलक अर्थात् आगेके सुन्दर काले केशोंसे चिह्नित थे इसलिये ऐसे जान पडते थे मानो अच्छी तरह साफ किये हुए कामदेवके लिखनेके तख्ते ही हों। उनके अधरोष्ठ पके हुए बिम्बफलके समान थे और उनपर मन्द हास्यकी किरणें पड़ रही थीं जिससे वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो जलकी दो-तीन बुंदोंसे सींचे गये मुंगाके ट्कड़े ही हों। उनके स्तनमण्डल विशाल ऊंचे और बहुत ही गोल थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया था इसलिये उनपर सुशोभित होनेवाले नखोंके चिह्न साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। उनके वक्षःस्थलरूपी घर भी देखने योग्य-अतिशय सन्दर थे क्योंकि वे सफेद चन्दनके लेपसे साफ किये गये थे, हाररूपी चांदनीके उपहारसे सुशोभित हो रहे थे और स्तनोंके नाचनेकी रंगभूमि के समान जान पडते थे। जिनके नख उज्ज्वल थे, हथेलियां लाल थीं, और जो लीलासहित इधर उधर हिलाई जा रही थीं ऐसी उनकी भुजाएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो फूल और नवीन कोपलोंसे शोभायमान किसी लताकी कोमल शाखाएं ही हों। उनका उदर वहत कुश था, मध्य भाग पतला था और वह त्रिवलिरूपी तरंगोंसे सुशोभित हो रहा था। उनकी नाभिमें से जो रोमावली निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नाभिरूपी बामीसे रोमावली रूपी काला सर्प ही निकल रहा हो। उनका जघन स्थल भी बहुत बड़ा था, वह रेशमी वस्त्र से सुशोभित था और करधनीसे सहित था इसलिये ऐसा मालूम होता था मानो कामदेवरूपी राजाका कारागार ही हो। उन विद्याधिरयोंके चरण लाल कमलके समान थे, वे डगमगाती

१ 'दलायितैः, इत्यपि क्विचित् पाठः । २ आलसेन सिहत । ३ वकैः । ४ चलद्भिः । ५ रूलथ । ६ —रलकाञ्चितैः इत्यपि पाठः । ७ सम्मार्जितैः । ६ लेखितुं योग्य । ६ अनुगतैः । १० द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः तैः । ११ प्रवालखण्डकैः । १२ विशालवद्भिः । १३ नखरेखालक्ष्मैः । १४ श्रीखण्डद्रवसम्मार्जितैः, हरिचन्दनानुलिप्तैरित्यर्थः । १५ दर्शनीयैः । १६ शाखा । १७ निर्गच्छत् ।

स्खलद्गितवशादुच्चैः स्रारणन्मणिनूपुरैः । चरणैरवणाम्भोजैरिव व्यक्तालिझङ्कृतैः ॥२००॥
सलीलमन्य'रैर्यातैः जितहंसीपरिक्रमैः । व्वसितैः सकुचोत्कम्पैः व्यक्तिता न्तर्गतक्तमैः ॥२०१॥
समं युविभरारूढ नवयौवनकर्कशाः । विचरन्तीर्वनान्तेषु दधानं खचरीः क्विचित् ॥२०२॥
स्रम्नकाली लसद्भृङ्गाः तन्त्रीः कोमलविग्रहाः । लतानुकारिणीरूढिस्वतपुष्पोद्गमिश्रयः ॥२०३॥
प्रमूनरिवताकत्पावतंसीकृतपत्लवाः । कृसुस्रावचये सक्ताः सञ्चरन्तीरितस्ततः ॥२०४॥
वनलक्ष्मीरिव व्यक्तलक्षणा वनजेक्षणाः । धारयन्तमनूद्यानं विद्याधरवयः क्विचित् ॥२०४॥
तिमत्यद्रीन्द्रमुद्भृतमाहात्म्यं भुवनातिगम् । जिनाधिपिमवासाद्य कृनारौ ११षृतिमापतुः ॥२०६॥

### हरिणीच्छन्दः

धुततटवनाभोगा भागीरथी<sup>र२</sup>तटवेदिका परिसर<sup>र३</sup>सरोवीची भेदा<sup>र</sup> दुपोढपयःकणाः । वनकरिकटादाकुष्टालिवजा महतो गिरेः उपवनभुवो<sup>र५</sup> यूनोरध्वश्रमं <sup>र६</sup>व्यपनिन्यिरे ॥२०७॥

हुई चलती थीं इसलिये उनके मणिमय नूपुरोंसे रुनभुन शब्द हो रहा था और जिससे ऐसा मालम होता था मानो उनके चरणरूपी लाल कमल भूमरोंकी संकारसे भड़कृत ही हो रहे हों। वे विद्याधरियां लीला सहित धीरे घीरे जा रही थीं, उनकी चालने हंसिनियोंकी चालको भी जीत लिया था, चलते समय उनका श्वास भी चल रहा था जिससे उनके स्तन कम्पायमान हो रहे थे और उनके अन्तःकरणका खेद प्रकट हो रहा था। इस प्रकार प्राप्त हुए नव यौवनसे सुदृढ़ विद्याधरियां अपने तरुण प्रेमियोंके साथ उस पर्वतके वनोंमें कहीं कहींपर विहार कर रही थीं ।।१९२-२०२।। वह पर्वत अपने प्रत्येक वनमें कहीं-कही अकेली ही फिरती हुई विद्या-धरियोंको धारण कर रहा था, वे विद्याधरियां ठीक लताके समान जान पड़ती थीं क्योंकि जिस प्रकार लताओं पर भ्रमर सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उनके मस्तकपर भी केशरूपी भूमर शोभायमान थे,लताएं जिस प्रकार पतली होती हैं उसी प्रकार वे भी पतली थीं, लताएं जिस प्रकार कोमल होती हैं उसी प्रकार उनका शरीर भी कोमल था, और लताएं जिस प्रकार पूष्पोंकी उत्पत्तिसे सुशोभित होती हैं उसी प्रकार वे भी मन्द हास्यरूपी पूष्पोत्पत्तिकी शोभा से सुज्ञोभित हो रही थीं। उन्होंने फूलोंके आभूषण और पत्तोंके कर्णफूल बनाये थे तथा वे इधर उधर घुमती हुई फूल तोड़नेमें आसक्त हो रही थीं। उनके नेत्र कमलोंके समान थे तथा और भी प्रकट हुए अनेक लक्षणोंसे वे वनलक्ष्मीके समान मालूम होती थीं।।२०३–२०५॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और जो तीनों लोकोंका अतिक्रमण करनेवाला है ऐसे जिनेन्द्रदेवके समान उस गिरिराजको पाकर वे निम विनिम राजकुमार अतिशय सन्तोष को प्राप्त हुए ॥२०६॥ जिसने तटवर्ती वनोंके विस्तारको कम्पित किया है, जिसने गङ्गा नदीके तट सम्बन्धी वेदीके समीपवर्ती तालाबकी लहरोंको भेदन कर अनेक जलकी बूंदे धारण कर ली हैं और जिसने अपनी सुगन्धिक कारण वनके हाथियोंके गण्डस्थलसे भूमरोंके समूह अपनी ओर खींच लिये हैं ऐसे उस पर्वतके उपवनोंमें उत्पन्न हुए वायुने उन दोनों तरुण कुमारों

१ मन्दैः । २ गमनैः । ३ पदन्यासैः । ४ व्यक्तीकृत । व्यञ्जिताङगतक्लमैः इत्यपि पाठः । ५ श्रमैः । ६ प्रकटीभूत । ७ 'ललद्' इत्यपि क्वचित्पाठः । चलद् । ५ कुसुमोपचये । ६ आसक्ताः । १० उद्यानमुद्यानं प्रति । ११ सन्तोषम् । १२ गङ्गा । १३ पर्यन्तभूः परिसरः । १४ आश्रयणात् । १५ उपवने जाताः । १६ परिहरन्ति स्म ।

### मालिनीच्छुन्दः

नदकलकलकष्ठी डिण्डिमारावरम्या मधुरविष्ठतभृद्यगीत्रक्षगलोद्गीतिहृद्याः । परियृतकृतुनार्योस्सम्पतद्भिर्मरुद्धाः

फणिपतिमिव दूरात् प्रत्युदीयु र्वनान्ताः ॥२०५॥

रजनगिरिमहीन्त्रो नातिबूरादुसारम्

प्रसदभवनमेकं विश्वविद्यानिधीनाम्<sup>र</sup>।

जिनमिय भुवनान्तर्व्यापि<sup>व</sup>कीतिं प्रपश्यन्

श्रमदमिब'भरन्तः भार्द्धमाभ्यां युवाभ्याम् ॥२०६॥

इत्यार्थे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिष्ठित्तक्षणञ्चहापुराणसंग्रहे धरणेन्द्रविजयार्थीपगमनं नामाष्टादशं पर्व ॥१८॥ .

के मार्गका सब परिश्रम दूर कर दिया था ॥२०७॥ उस पर्वतके वन प्रदेशोंसे प्रचलित हुआ पवन दूरदूरसे ही धरणेन्द्रके समीप आ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर्वतके वनप्रदेश ही धरणेन्द्रके सन्मुख आ रहे हों क्योंकि वे वनप्रदेश मदोन्मत्त सुन्दर कोयलोंके शब्दरूपी वादित्रोंकी ध्वनिसे शब्दायमान हो रहे थे, भूमिरयोंके मधुर गुंजाररूपी मंगलगानों से मनोहर थे और पुष्परूपी अर्घ धारण कर रहे थे ॥२०८॥ इस प्रकार जो बहुत ही उदार अर्थात् ऊंचा है, जो समस्त विद्यारूपी खजानोंकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान है और जिसकी कीर्ति समस्त लोकके भीतर ब्याप्त हो रही है ऐसे, जिनेन्द्रदेवके समान सुशोभित उस विजयार्घ पर्वत को समीपसे देखता हुआ वह धरणेन्द्र उन दोनों राजकुमारोंके साथ-साथ अपने मनमें बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥२०९॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें धरणेन्द्रका विजयार्ध पर्वतपर जाना आदिका वर्णन करनेवाला अठारहवां पर्व पूर्ण हुआ।

१ अभिमुखमाययुः। २ विद्याथराणाम् । ३ –व्याप्ति– व० । ४ अधात् । ५ मनसि ।

# एकोनविंशं पर्व

श्रयास्य मेललामाद्याम् श्रवतीर्गः फणीश्वरः । तत्र व्योमवरेन्द्राणां लोकं रैतावित्यदीदृशत् ॥१॥ श्रयं गिरिरसंभूष्णुः नूनमूर्थ्यं सहत्त्रया । वितत्य तिर्यगात्मानम् श्रवगाढो सहार्णवम् ॥२॥ श्रेण्यौ सदानपाधिन्यौ भूभृतोऽस्य विराजतः । देग्याविव महाभोग सम्पन्ने विधृतायती ॥३॥ योजनानि दशौत्पत्य गिरेरस्याधिमेललम् । विद्याधरिनवातोऽयं भाति स्वर्गेक रेव्देशवत् ॥४॥ विद्याधरा विभान्त्यस्मिन् श्रेणीद्धयमधिष्ठिताः । स्वर्गादिव समागत्य कृतवासाः सुधाशनाः ॥४॥ विद्याधराधिनासोऽयं धत्तेऽस्मत्लोकविभ्रमम् । निषेवितो महाभोगैः ए फणीन्द्रैरिव खेचरैः ॥६॥ रेपातालस्वर्गलोकस्य सत्यमद्य स्मराम्यहम् । नागकन्या इव प्रेक्ष्याः पद्यन् खचरकन्यकाः ॥७॥ नात्र प्रतिभयं तीत्रं स्ववक्रयरचकजम् । नेत्यो रेप्ते रोगादिबाधाः सन्तीह जातुचित् ॥६॥

अथानन्तर वह धरणेन्द्र उस विजयार्घ पर्वतकी पहली मेखलापर उतरा और वहां उसने दोनों राजकुमारोंके लिये विद्याधरोंका वह लोक इस प्रकार कहते हुए दिखलाया ॥१॥ कि ऐसा मालम होता है मानो यह पर्वत बहुत भारी होनेके कारण इससे अधिक ऊपर जानेके लिये समर्थ नहीं था इसीलिये इसने अपने आपको इधर उधर दोनों ओर फैलाकर समद्रमें जाकर मिला दिया है।।२।। यह पर्वत एक राजाके समान सुशोभित है और कभी नष्ट न होनेवाली इसकी ये दोनों श्रेणियां महादेवियोंके समान सुशोभित हो रही है क्योंकि जिस प्रकार महा-देवियां महाभोग अर्थात् भोगोपभोगकी विपुल सामग्रीसे सहित होती हैं उसी प्रकार ये श्रेणियां भी महाभोग (महा आभोग) अर्थात् बड़े भारी विस्तारसे सहित है और जिस प्रकार महा-देवियां आयति अर्थात सन्दर भविप्यको धारण करनेवाली होती हैं उसी प्रकार ये श्रेणियां भी आयित अर्थात लम्बाईको धारण करनेवाली हैं।।३।। पृथिवीसे दश योजन ऊंचा चढकर इस पर्वतकी प्रथम मेखलापर यह विद्याधरोंका निवासस्थान है जो कि स्वर्गके एक खण्डके समान शोभायमान हो रहा है ॥४॥ इस पर्वतकी दोनों श्रेणियोंमें रहनेवाले विद्याधर ऐसे मालुम होते हैं मानो स्वर्गसे आकर देव लोग ही यहां निवास करने लगे हों ॥५॥ यह विद्याधरोंका स्थान हम लोगोंके निवासस्थानका सन्देह कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों (धरणेन्द्रों) का स्थान महाभोग अर्थात् बड़े बड़े फणोंको धारण करनेवाले नागेन्द्रोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार यह विद्याधरोंका स्थान भी महाभोग अर्थात् बड़े वड़े भोगोपभोगोंको धारण करनेवाले विद्याधरोंके द्वारा सेवित है ॥६॥ नागकन्याओंके समान सुन्दर इन विद्याधर कन्याओंको देखते हुए सचमुच ही आज मैं पातालके स्वर्गलोकका अर्थात् भवनवासियोंके निवासस्थानका समरण कर रहा हूं।।७।। यहाँ न तो अपने राजाओंसे उत्पन्न हुआ तीव्र भय है और न शत्रु राजाओंसे उत्पन्न होनेवाला तीव्रभय है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ईतियां भी यहाँ नहीं होती हैं और न यहाँ रोग आदिसे उत्पन्न होनेवाली कभी कोई बाधा ही होती है ॥८॥

१ कुमारौ । २ दर्शयति स्म । ३ अनाद्यनिधनः । ४ विस्तृत्य । ५ प्रविष्टः । ६ परिपूर्णता पक्षे सुख । ७ घृतदैर्घ्ये, पक्षे घृतश्रियौ । ८ उत्क्रम्य । ६ श्रेण्याम् । १० स्वर्गेकखण्डवत् ल०, म० । ११ आश्रिताः । १२ सुधाशिनः इत्यपि पाठः । १३ विलासम् । १४ महासुखैः, पक्षे महाफणैः । १५ भयनामरलोकस्य । १६ दर्शनीयाः । १७ भीतिः । १८ अतिवृष्ट्यादयः ।

प्रारम्भे चापवर्गे व तुर्यकालस्य या स्थितिः। महाभारतवर्षेऽस्मिन् नात्रोत्कर्षापं कर्षतः ॥६॥ परा 'स्थितिन्' गां 'पूर्वकोटिवर्षकातान्तरे। उत्सेधहानिरासप्ता रित्नः पञ्चयुनुः क्षातत् ॥१०॥ कर्मभूमिनियोगो यः स सर्वोऽप्यत्र पुष्कलः । विद्योजस्तु महाविद्या वद्त्येषा मभीप्सितम् ॥११॥ महाप्रजितिदिद्याद्याः सिद्धचन्तीह लगेक्षिनाम्। विद्याः कामदुवायास्ताः फलिष्यन्तीप्सितं फलम् ॥१२॥ 'कुलजात्याश्रिता' विद्यास्तपोविद्याक्ष्य ता द्विष्याः। कुलाम्नायागताः पूर्वा यत्ने नाराधिताः पराः।१३॥ तासामाराधनोपायः 'तिद्वायतनसिव्यो । ग्रन्यत्र चाशुचौ देशे द्वीपाद्रिपुलिनादिके ॥१४॥ सम्पूज्य क्षित्वायेत्वयेतिकातेः । महोपवार्तराराध्या नित्यार्चनपुरःसरैः ॥१४॥ सिद्धचन्ति विधिनानेन महाविद्या नभोजुषाम्। 'विष्ठपर्वत्यार्चाजपहोमाद्यनुकमात् ॥१६॥ सिद्धचित्तः सिद्धप्रतिमार्चनपूर्वकम्। विद्याफलानि भोग्यानि वियद्गमनचुञ्चिभाः' ॥१६॥

रस महाभरत क्षेत्रमे अवसर्पिणी काल सम्बन्धी चतुर्थ कालके प्रारम्भमें मनुष्योंकी जो स्थिति होती है बही यहाँके मतुःयोंकी उन्क्राप्ट स्थिति होती है और उस चतुर्थ कालके अन्तमें जो स्थिति होती है वही यहांकी जयन्य स्थिति होती है। इसी प्रकार चतुर्थ कालके प्रारम्भमें जितनी गरीरकी ऊंचाई होती है उतनी ही यहांकी उत्कृष्ट ऊंचाई होती है और चतुर्थ कालके अन्तमें जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही यहां जघन्य ऊंचाई होती है। इसी नियमसे यहांकी उत्कृष्ट आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी और जघन्य सौ वर्षकी होती है तथा शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई पांच सौ धनुष और जघन्य सात हाथकी होती है, भावार्थ-यहां पर आर्यखण्डकी तरह छह कालों का परिवर्तन नहीं होता किन्तु चतुर्थ कालके आदि अन्तके समान परिवर्तन होता है ॥९– १०॥ कर्म भिममें वर्षा सरदी गर्मी आदि ऋतुओंका परिवर्तन तथा असि मिष आदि छह कर्म रूप जितने नियोग होते है वे सब यहां पूर्णरूपसे होते हैं किन्तु यहां विशेषता इतनी है कि महा-विद्याएं यहांके लोगोंको इनकी इच्छानुसार फल दिया करती हैं।।११।। यहां विद्याधरोंको जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं सिद्ध होती है वे इन्हें कामधेनुके समान यथेष्ट फल देती रहती हैं ।।१२।। वे विद्याएं दो प्रकारकी हैं एक तो ऐसी हैं जो कुळ (पितृपक्ष) अथवा जाति (मातृ-पक्ष) के आश्रित हैं और दूसरी ऐसी हैं जो तपस्यासे सिद्ध की जाती हैं। इनमेंसे पहले प्रकारकी विद्याएं कुल परम्परासे ही प्राप्त हो जाती हैं और दूसरे प्रकारकी विद्याएं यत्नपूर्वक आराधना करनेसे प्राप्त होती हैं ।।१३।। जो विद्याएं आराधनासे प्राप्त होती हैं उनकी आराधना करने का उपार्य यह है कि सिद्धायतनके समीपवर्ती अथवा द्वीप, पर्वत या नदीके किनारे आदि किसी अन्य पवित्र स्थानमें पवित्र वेष धारणकर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए विद्याकी अधि-ष्ठात देवताकी पूजा करे तथा नित्य पूजा पूर्वक महोपवास धारणकर उन विद्याओंकी आरा-धना करे। इस विधिसे तथा तपश्चरण नित्यपूजा जप और होम आदि अनुक्रमके करनेसे विद्याधरोंको वे महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं।।१४-१६।। तदनन्तर जिन्हें विद्याएं सिद्ध हो गई हैं ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान्की प्रतिमाकी पूजा करते हैं और

१ अवसाने । २ चतुर्थंकालस्य । ३ उत्कृष्टजघन्यतः । ४ अवसानोत्कृष्टायुः । ५ कमेण पूर्वंकोटिवर्षंशतभेदौ । ६ अरित्नसप्तकपर्यन्तम् । ७ सम्पूर्णः । ६ विद्याधराणाम् । ६ वंशादि । १० क्षित्रयादि । ११ सिद्धकूटचत्यालयसमीपे । १२ ब्रह्मचर्यवृत । १३ पूर्वसेवा । १४ प्रतीतैः ।

यथा विद्या फलान्येषां भोग्यानीह खगेशिनाम् । तथैव स्वैरसम्भोग्याः सस्यादिफलसम्पदः ॥१८॥
सस्यान्यकृष्टपच्यानि वाष्यः सोत्फुल्लपङ्कजाः । ग्रामाः संसवतसीमानः सारामाः सफलद्भुमः॥१६॥
सरत्नसिकता नद्यो हंसाध्यासितसैकताः । वीधिका पुष्करिष्याद्याः स्वच्छतोया जलाशयाः ॥२०॥
रमणीया वनोद्देशाः पुंस्कोकिलकलस्वनैः । लताः कुमुमिता गुञ्जद्भृङ्गीसङ्गीतसङ्गताः ॥२१॥
चन्द्रकान्तशिलानद्धसोपानाः सलतागृहाः । खचरीजनसम्भोग्याः सेव्याश्च कृतकाद्रयः ॥२२॥
रम्याः पुराकरग्रामसिववेशाश्च विस्तृताः । सरित्सरोवरारामशालीक्षुवणमण्डनाः ॥२३॥
स्त्रीपुंस मृष्टिरत्रत्या रत्यनङ्गानुकारिणी । समग्रभोगसम्पत्या स्वर्भोगेष्वप्यनुत्सुका ॥२४॥
एवं प्राया विशेषा ये नृणां समग्रीतिहेतवः । स्वर्गेप्यमुलभास्तेऽनी सन्त्येवात्र पदे पदे ॥२५॥
इति रम्यतरानेष विशेषान्यचरोचितान् । धत्ते स्वमङ्कमारोप्य कौतुकादिव भूधरः ॥२६॥
श्रेण्योरथैनयोरक्तशोभासम्पन्निधानयोः । पुराणां पिन्नवेशोऽयं लक्ष्यतेऽस्यन्तसुन्दरः ॥२७॥
पृथकपृथगुभे श्रेण्यौ दशयोजनिवस्तृते । भ्रमुपर्वतदीर्घत्वम् श्रायते चापयोनिधेः ॥२८॥
विष्कमभादिकृतः श्रेण्यौः न भेदोस्तीह कश्चन । ग्रायामस्तूत्तरश्रेण्यां धत्ते साभ्यधिकां मितिम् ।२६॥

फिर विद्याओं के फलका उपभोग करते हैं ।।१७।। इस विजयार्घ गिरिपर ये विद्याधर लोग जिस प्रकार इन विद्याओं के फलोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार वे धान्य आदि फल सम्पदाओं का भी अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं।।१८।। यहांपर धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते हैं, यहांकी बावड़ियां फूले हुए कमलोंसे सहित है, यहांके गांवोंकी सीमाएं एक दूसरेसे मिली हुई रहती हैं, उनमें बगीचे रहते हैं और वे सब फले हुए वृक्षोंसे सहित होते हैं।।१९।। यहांकी निदयां रत्नमयी बालूसे सहित हैं, वाविड्यों तथा पोखरियोंके किनारे सदा हंस वैठे रहते हैं, और जलाशय स्वच्छ जलसे भरे रहते हैं ।।२०।। यहांके वनप्रदेश कोकिलोंकी मधुर कूजनसे मनोहर रहते हैं और फूळी हुई ळताएं गुजार करती हुई भूमरियोंके संगीतसे संगत होती है।।२१॥ यहांपर ऐसे अनेक कृत्रिम पर्वत बने हुए है जो चन्द्रकान्त मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे युक्त हैं, लतागृहोंसे सहित हैं, विद्याधरियोंके संभोग करने योग्य हैं और सबके सेवन करने योग्य है ।।२२।। यहांक पुर, खानें और गांवोंकी रचना बहुत ही सुन्दर है, वे बहुत ही बड़े हैं और नदी, तालाब, बगीचे, धानके खेत तथा ईखोंके वनोंसे सुशोभित रहते हैं।।२३।। यहांके स्त्री और पुरुषोंकी सृष्टि रति और कामदेवका अनुकरण करनेवाली है तथा वह हरएक प्रकारके भोगोपभोगकी सम्पदासे भरपूर होनेके कारण स्वर्गके भोगोंमें भी अनुत्सुक रहती है ।।२४।। इस प्रकार मनुष्यों की प्रसन्नताक कारण स्वरूप जो जो विशेष पदार्थ हैं वे सब भले ही स्वर्गमें दुर्लभ हीं परन्तु यहां पद-पदपर विद्यमान रहते हैं ॥२५॥ इस प्रकार यह पर्वत विद्याधरोंके योग्य अतिशय मनोहर समस्त विशेष पदार्थोंको मानो कौतूहलसे ही अपनी गोदमें लेकर धारण कर रहा है ॥२६॥

जो ऊपर कही हुई शोभा और सम्पत्तिके निधान (खजाना) स्वरूप हैं ऐसी इन दोनों श्रेणियों पर यह नगरोंकी बहुत ही सुन्दर रचना दिखाई देती है ॥२७॥ ये दोनों श्रेणियां पृथक् पृथक् दश योजन चौड़ी हैं और पर्वतकी लम्बाईके समान समुद्र पर्यन्त लम्बी हैं ॥२८॥ इन दोनों श्रेणियोंमें चौड़ाई आदिका किया हुआ तो कुछं भी अन्तर नहीं है परन्तु उत्तर श्रेणीकी लम्बाई

१ सोत्पलपद्धकाः। २ पुलिनाः। ३ रचनाविशेषः। ४ स्त्रीपुंसः सृष्टि इत्यपि पाठः। ५ अत्र विजयार्द्धे भवाः। ६ एवमाद्याः। ७ रम्यतराशेष- ल०, म०। ६ रचना। ६ यावत् पर्वतदीर्घत्वम्।

स्वगांवासाषहासीनि पुराण्यत्र चकासित । दक्षिणोत्तरयोः श्रेण्योः पञ्चाशत् षिट्टरेव च ॥३०॥ विद्यायरा वसत्येषु नगरेषु सहिंद्वषु । स्वपुण्योपाणितान् भोगान् भुञ्जानाः स्विगिणो यथा ॥३१॥ इतः कि नामितं नाम्ना पुरं भाति पुरो दिशि । सौधैरभ्रक्षकषैः स्वर्गमिवास्पृष्टुं समुखतैः ॥३२॥ ततः किन्नरगीताल्यं पुरमिद्धिंद्व लक्ष्यते । यस्योद्यानानि सेव्यानि गीतैः किन्नरयोषिताम् ॥३३॥ नरगीतं विभातीतः पुरमेतन्महिंद्वकम् । सदा प्रमुदिता यत्र नरा नार्यश्च सोत्सवाः ॥३४॥ वहुकेनुकमेतच्च प्रोत्लसद्बहुकेनुकम् । केनुबाहुभिराह्वानुम् श्रस्मानिव समुद्यतम् ॥३४॥ पुण्डरीकिमिवं यत्र पुण्डरीकविनंष्वमे । हेसाः कलरुतैर्मन्द्रं स्वनन्ति 'श्रोतृहारिभिः ॥३६॥ सिह्य्यजिमदं सैहैः ध्वजैः सौधाप्रवितिभः । निरुणद्धि 'सुरेभाणां मार्गं सिहिवश्चकिनाम् ॥३७॥ द्वेतकेनुपुरं भाति द्वेतैः केनुभिराततैः । सौधाप्रवितिभदूं राज्भषकेनु मिवाह्वयत् ॥३८॥ गरुडध्वजसंत्रं च पुरमा राद्विराजते । 'गरुडपाविनर्माणैः सौधाग्र्यस्तलाङ्गणम् ॥३६॥ श्रीप्रभेषेतं श्रीधरञ्च पुरोत्तमम् । भातीदं द्वयमन्योन्यस्पर्धयेव श्रियं श्रितम् ॥४०॥ नोहार्गलिमदं लीहैः स्रर्गलैरतिद्वर्गमम् । श्रारञ्जयं च जित्वारीन् हसतीव स्वगोपुरैः ॥४१॥

दिक्षण श्रेणीकी लम्बाईसे कुछ अधिकता रखती है ॥२९॥ इन्ही दक्षिण और उत्तर श्रेणियों में क्रमसे पचाम ओर साठ नगर सुशोभित हैं वे नगर अपनी शोभासे स्वर्गके विमानोंकी भी हंसी उड़ाते हें ।।३०।। वड़ी विभृतिको धारण करनेवाले इन नगरोंसें विद्याधर लोग निवास करते हैं और देवोंकी तरह अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं ।।३१।। इधर यह पूर्व दिशामें १ किन्नामित नामका नगर है जो कि मानो स्वर्गको छूनेके लिये ही ऊचे बढ़े हुए गगनचुम्बी राजमहलोंसे सुशोभित हो रहा है।।३२।। वह बड़ी विभूतिको धारण करने-वाला २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा है जिसके कि उद्यान किन्नर जातिकी देवियों के गीतोंसे सदा सेवन करने योग्य रहते है ।।३३।। इधर यह बड़ी विभृतिको धारण करनेवाला ३ नरगीत नामका नगर शोभायमान है, जहांके कि स्त्री-पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न रहते हैं ।।३४।। इधर यह अनेक पताकाओंसे सुशोभित ४ बहुकेतुक नामका नगर है जो कि ऐसा मालूम होता है मानों पताकारूपी भुजाओंसे हम लोगोंको बुलानेके लिये ही तैयार हुआ हो ॥३५॥ जहां सफेद कमलोंके वनोंमे ये हंस कानोंको अच्छे लगनेवाले मनोहर शब्दों द्वारा सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते हैं ऐसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर है ॥३६॥ इधर यह ६ सिंहध्वज नामका नगर है जो कि महलोंके अग्रभागपर लगी हुई सिंहके चिह्नसे चिह्नित ध्वजाओं के द्वारा सिहकी शंका करनेवाले देवोंका मार्ग रोक रहा है ।।३७।। इधर यह ७ क्वेतकेतु नामका नगर सुशोभित हो रहा है जो कि महलोंके अग्रभागपर फहराती हुई बड़ी बड़ी सफेद ध्वजाओं से ऐसा मालूम होता है मानो दूरसे कामदेवको ही बुला रहा हो ॥३८॥ इधर यह समीपमें ही, गरुड़मणिसे वने हुए महलोंके अग्रभागसे आकाश-रूपी आंगनको व्याप्त करता हुआ ८ गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ॥३९॥ इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित ९ श्रीप्रभ और १० श्रीधर नामके उत्तम नगर हैं, ये दोनों नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो इन्होंने परस्परकी स्पर्धासे ही इतनी अधिक शोभा धारण की हो ॥४०॥ जो लोहेके अर्गलों से अत्यन्त दुर्गम है ऐसा यह ११ लोहार्गल नामका नगर है और यह १२ अरिजय नगर है जो कि अपने गोपुरोंके द्वारा ऐसा मालूम होता है मानों शत्रुओको जीतकर हँस ही रहा हो

१ श्रोत्रहारिभि: अ०, प०, स०। २ सुरेन्द्राणां ल०, म०, स०। ३ कामम् । ४ समीपे । ५ गरुडोद्गारमणिनिर्मितै: । ६ लक्ष्मीशोभासहितम् ।

वजार्गलं च वजाढ्यं विभातीतः पुरद्वयम् । वजाकरैः समीपस्थैः समुन्मीषिवान्वहम् ॥४२॥ इदं पुरं विभोचाख्यं पुरमेतत् पुरं जयम् । एताभ्यां निजितं नूनम् प्रवोऽगात् फिणनां जगत् ॥४३॥ शकटादिमुखं चैव पुरो भाति चतुर्मुखो । चतुर्भिगाँपुरैस्तुङ्गैः लड्डवयन्तीव खाङ्गणम् ॥४४॥ बहुमुख्यरजस्का च विरजस्का च नामतः । नगर्यो भुवनस्येव त्रयस्य मिलिताः श्रियः ॥४४॥ रयनूपुरपूर्वं च चकवालाह्यं पुरम् । उक्तानां वक्ष्यमाणानां पुरां च तिलकायते ॥४६॥ राजधानीयमेतस्यां विद्याभृच्चकवितनः । निवसन्ति परां लक्ष्यों भुञ्जानाः "सुकृतोदयात् ॥४७॥ शेखलाग्रुरं रस्पम् इतः क्षेमपुरो पुरो । ग्रवराजितमेतत् स्यात् कामपुष्पितः पुरम् ॥४६॥ गगनादिचरीयं सा विनेयादिचरी पुरो । परं शुक्रपुरं चैत्रत् त्रिश्चतःसंख्यानपूरणम् ॥४६॥ सञ्जयन्ती जयन्ती च विजया वैजयन्त्यि । क्षेमङ्करञ्च चन्द्राभं सूर्याभं चातिभास्वरम् ॥५०॥ रितिचित्रमहद्वेमित्रमेयोपपदानि वै । कूटानि स्युविचित्रादि कूटं वेश्ववणादि च ॥५१॥ सूर्यचन्द्रपुरे चामू नित्योद्योतिन्यनुक्रमात् । विनुद्यो नित्यवाहिन्यौ सुमुखो चैव पश्चिमा ॥५२॥ नगर्यो दक्षिणश्रेण्यां पञ्चशत्सङ्खपया मिताः । प्राकारगोपुरोत्तुङगाः खाता क्षाता विस्तिन्यन्ताः ॥५३॥

॥४१॥ इस ओर ये १३ वर्ज्ञार्गल और १४ वज्जाढच नामके दो नगर सुशोभित हो रहे हैं जो कि अपने समीपवर्ती हीरेकी खानोंसे ऐसे मालूम होते हैं मानो प्रतिदिन वढ़ ही रहे हों ॥४२॥ इबर यह १५ विमोच नामका नगर है और इधर यह १६ पुरंजय नामका नगर है। ये दोनों ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भवनवासी देवोंका लोक इनसे पराजित होकर ही नीचे चला गया हो ।।४३।। इधर यह १७ शकटमुखी नगरी है और इबर यह १८ चतुर्मुखी नगरी सुशोभित हो रही है । यह चतुर्मुखी नगरी अपने ऊंचे-ऊंचे चारों गोपुरोंसे ऐसी मालूम होती है मानो आकाशरूपी आंगनका उल्लंघन ही कर रही हो ।।४४।। यह १९ वहुमुखी, यह २० अरजस्का और यह २१ विरजस्का नामकी नगरी है । ये तीनों ही नगरियाँ ऐसी ही मालूम होती हैं मानो तीनों लोकोंकी लक्ष्मी ही एक जगह आ मिली हों ।।४५।। जो ऊपर कहे हुए और आगे कहे जानेवाले नगरोंने तिलकके समान आचरण करता है ऐसा यह २२ रथनूपुर चक्रवाल नामका नगर है ॥४६॥ यह नगर इस श्रेणीकी राजधानी है, विद्याधरोंके चऋवर्ती (राजा) अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुई उत्कृष्ट लक्ष्मीका उपभोग करते हुए इसमें निवास करते हैं ॥४७॥ इधर यह मनोहर २३ मेखलाग्र नगर है, यह २४ क्षेमपुरी नगरी है, यह २५ अपराजित नगर है और इधर यह २६ कामपुष्प नामका नगर है ॥४८॥ यह २७ गगनचरी नगरी है, यह २८ विनयचरी नगरी है और यह २९ चऋपुर नामका नगर है। यह तीस संख्याको पूर्ण करनेवाली ३० संजयन्ती नगरी है, यह ३१ जयंती, यह ३२ विजया और यह ३३ वैजयन्तीपुरी है। यह ३४ क्षेमंकर, यह ३५ चन्द्राभ और यह अतिशय देदीप्यमान ३६ सूर्याभ नामका नगर है ॥४९-. ५०।। यह ३७ रतिकूट, यह ३८ चित्रकूट, यह ३९ महाकूट, यह ४० हेमकूट, यह ४१ मेघकूट' यह ४२ विचित्रकूट और यह ४३ वैश्रवणकूट नामका नगर है ॥५१॥ ये अनुक्रमसे ४४ सूर्य-पुर ४५ चन्द्रपुर और ४६ नित्योद्योतिनी नामके नगर हैं। यह ४७ विमुखी,यह ४८ नित्यवाहिनी यह ४९ सुमुखी और यह ५० पिक्चमा नामकी नगरी है।।५२।। इस प्रकार दक्षिण-श्रेणीम पचास नगरियां हैं, इन नगरियोंके कोट और गोपुर (मुख्य दरवाजे) बहुत ऊंचे हैं तथा प्रत्येक,

१ जयपुरम् । २ निर्जितं सत् । ३ पुराणाम् । ४ स्वक्वतोदयात् ल०, म० । ५ चकपुरं म०, ल० । शकपुरं अ० । ६ चैव प० । चेतस् अ० । ७ इतिष्चत्र – त०, ब० । ५ चित्रकूटमहत्कृट- हेमकूटमेघकूटानीत्यर्थः । ६ वैश्रवणकूटम् । वैश्रवणादिकम् । १० खातिकाभिः ।

तिमृणामिष खातानाम् अन्तरं १दण्डसिम्मतम् । दण्डाश्चतुर्दशैकस्या व्यासो १द्वचूनोऽन्ययोर्द्वयोः ।।४४॥ १विक्कन्भादवना । प्रदोतं । विभागि प्रदेश स्वा चूलाद्वा चतुरिक्रकः ।।४४॥ रत्नोपलैक्पिहिताः । स्वणेष्टकचिलाश्च ताः । ११तौयान्तिक्यः परीवाहयुक्ताः वा निर्मलोदकाः ।।४६॥ पद्मोत्पलः वतंसिन्यो १ यादोदोर्घट्टनक्षमाः । महाव्धिभिरिव स्पर्धा कुर्वाणास्तुङग्वीचिभिः ।।४७॥ चतुर्दश्यान्तरण्डवाते । वद्यात्रक्षयात् । स्वणंपासूपलैश्चनः १ स्वात्सेषाद्द्वश्च विस्तृतः ।।४६॥ चतुर्दश्यान्तरण्डवाते ।।४॥ चतुर्दश्यान्तरण्यवात्रे वप्रः वष्ठभनुरुव्छतः । स्वणंपासूपलैश्चनः १ स्वतिसेषाद्द्वश्च विस्तृतः ।।४॥ तमू १ ध्वेचयमि च्छन्तिः तथा मञ्चक १ पृष्ठकम् । १ कुम्भकुक्षिसमःकारं १ गोक्षुरक्षोदिनस्तलम् ।।४॥ वप्रस्योपित सालोऽभूद् विष्कम्भादः द्विगुणोच्छितः । १ चत्रहमेष्टकचितः ववचिद् रत्निशलामयः ।।६१॥ १ पृष्ठाः किष्

नगरी तीन तीन परिवाओं में घिरी हुई है ॥५३॥ इन तीनों परिखाओं का अन्तर एक-एक दण्ड अर्थात् अनुप प्रपाण हे तथा पहिली परिला चौदह दण्ड चौड़ी है दूसरी बारह और तीसरी द्या वण्ड चोडी है ॥५८॥ ये परिचाएं अपनी अपनी चौड़ाईसे कमपूर्वक पौनी आधी और एकतिहाई गहरी है अथात् पहली परिका नाहे दब धनुप, दूसरी छह धनुप और तीसरी सवा तीन अनुप्रसे कुछ अधिक गहरी हैं। ये सभी परिखाएं नीचेसे छेकर ऊपर तक एक-सी चौड़ी है ॥५५॥ वे परिखाएं सुवर्णभयी ई टोंसे वनी हुई है, रत्ननय पाषाणोंसे जड़ी हुई हैं, उनमें ऊपरतक पानी भरा रहता है और वह पानी भी बहुत स्वच्छ रहता है। वे परिखाएँ जलके आने जानेके परीवाहोंसे भी युक्त हैं ॥५६॥ उन परिखाओंमें जो लाल और नीले कमल है वे उनके कर्णाभरणसे जान पड़ते हैं, वे जलचर जीवोंकी भुजाओंके आघात सहनेमें समर्थ हैं और अपनी ऊंची लहरोंसे ऐसी मालूम होती हैं मानो बड़े-बड़े समुद्रोंके साथ स्पर्द्धा ही कर रही हों ॥५७॥ इन परिस्ताओंसे चार दण्डके अन्तर (फासला) पर एक कोट है जो कि सुवर्णकी धूलके बने हुए पत्थरोंसे व्याप्त है<sup>,</sup> छह धनुष ऊंचा है और बारह धनुष चौड़ा है ॥५८॥ इस कोटका ऊपरी भाग अनेक कंगूरों से युक्त हैं वे कंगूरे गायके खुरके समान गोल हैं और घड़ेके उदरके समान वाहरकी ओर उर्डे हुए आकारवाले हैं ॥५९॥ इस धूलि कोटिके आगे एक परकोटा है जो कि चौड़ाईसे दूना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई मूल भागसे ऊपर तक चौबीस धनुष है अर्थात् यह बारह धनुष चौड़ा और चौबीस धनुष ऊंचा है ।।६०।। इस परकोटेका अग्रभाग मृदङ्ग तथा बन्दर के शिरके आकारका बना हुआ है, यह परकोटा चारों ओरसे अनेक प्रकारकी सुवर्णमयी ईंटोंसे

१ त्रिखातिकानामन्तरं प्रत्येकमेकैकदण्डप्रमाणं भवति । २ अपरयोर्द्वयोः खातिकयोः कृमेण दण्डद्वयो न्यूनः कर्त्तंच्यः । ३ व्यासमाश्चित्य त्रिखातिकाः । बाह्यादारभ्य चतुर्दश । द्वादशदशप्रमाण-व्यासा भवन्तीत्यर्थः । ४ अगाधाः । ५ खातिकाः । ६ निजनिजव्यासचतुर्थां शरिहतावगाढाः । ७ अथवा । निजनिजव्यासाद्विवगाढाः भवन्तीति भावः । ६ निजनिजव्यासस्य तृतीयो भागो मूले यासां ताः । ६ मूले अग्रे च समानव्यासा इत्यर्थः । १० घटिताः । ११ तोयस्यान्तः तोयान्तः । तोयान्तमहंन्तीति तौयान्तिक्यः । अथवा तोयान्तेन दीव्यन्तीति तौयान्तिक्यः । आकण्ठपरिपूर्णजला इत्यर्थः । १२ जलोच्छ्वाससिहताः । 'जलोच्छ्वासः परीवाहः' इत्यभिधानात् । १३ पद्मोत्पला-वर्तसिन्यो- प० । १४ जलजन्तुभुजास्फालनसहाः । १५ खातिकाभ्यन्तरे । १६ प्राकारस्याधिष्ठान-मित्यर्थः । १७ निजोत्सेधाद् द्विगुणव्यास इत्यर्थः । १८ वप्रस्योपरिमभागम् । १६ आमनित । २० पृष्ठनामानं तदग्रभागसंग्रत्यर्थः । २१ कुम्भपाद्यंसदृश । २२ ईषत्गुष्ककर्वमप्रदेशनिक्षिप्तगोक्षुरस्याद्यो यथा वर्तुलं भवति तथा वर्तुलमित्यर्थः । २३ निजव्यासिद्वगुणोन्नतः । २४ धनुषां चतु-विंशतिदण्डोत्सेध इति यावत् । एते विष्कमभा द्वादशदण्डा इत्युक्तम् । २५ अधिष्ठानमूलात् आरभ्य । २६ मर्वलाकारिशखरैः । २७ 'कपिशीषं तु सालाग्रम्'।

विष्कम्भ'चतुरस्नाश्च तत्राट्टालकपङ्कतयः। त्रिशदर्धञ्च दण्डानां रुद्राश्च द्विगुणोछ्ताः ॥६२॥ त्रिश्च दण्डान्तराश्चेता मणिहेमविचित्रताः। उत्सेषसदशारोह'सोपाना गगनस्पृशः ॥६३॥ द्वयोरट्टालयोर्मध्ये गोपुरं रत्नतोरणम्। पञ्चाशद्धनुरुत्सेषं तदर्धमि विस्तृतम् ॥६४॥ गोपुराट्टालयोर्मध्ये त्रिधा'नुष्कावगाहनम्। इन्द्रकोशयभूत् सापि'धानैयुं क्तं गवाक्षकैः ॥६४॥ तदन्तरेषु राजन्ते सुस्था देवपथा'स्तथा। त्रिहस्तविस्तृताः पाश्चें तच्चतुर्गुणमायताः ॥६६॥ इत्युक्तखातिकावप्रप्राकारैः परितो वृताः। विभासन्ते नगर्योऽमः परिधा'नैरिवाङ्गनाः ॥६७॥ चतुष्का'णां सहस्रं स्याद् वीथ्यस्त'व्द्वादशाहतम् । द्वाराण्येक'रमहस्यं तु महान्ति क्षुद्रकाणि वै ॥६८॥ तदर्धः 'त्वद्विशत्यग्निमाणि द्वाराणि तानि च । सकवाटानि राजन्ते नेत्राणीव 'उपिया ॥६६॥ पूर्वापरेण रुद्राः स्युः योजनानि नवैव ताः। दक्षिणोत्तरतो दीर्घा द्वादश प्राञ्चनुखं स्थिताः ॥७०॥ राजगेहादिविस्तारम् श्रासां को नाम वर्णयेत् । ममापि नागराजस्य यत्र मोमुस्यते मितः ॥७२॥ प्रामाणां कोटिरेका स्यात् परिवारः पुरं प्रति । तथा खेटमडम्बादिनिवेशस्यः पृथिवधः ।। ।।।।

व्याप्त है और कहीं कहींपर रत्नमयी शिलाओंसे भी युक्त है।।६१।। उस परकोटापर अट्टा-लिकाओंकी पंक्तियां बनी हुई हैं जो कि परकोटाकी चौड़ाईके समान चौड़ी हैं, पन्द्रह धनुष लम्बी हैं और उससे दूनी अर्थात् तीस धनुष ऊंची हैं।।६२।। ये अट्टालिकाएं तीस-तीस धनुष के अन्तरसे बनी हुई हैं, सुवर्ण और मणियोंसे चित्र-विचित्र हो रही हैं, इनकी ऊंचाईके अनुसार चढ़नेके लिये सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये सभी अपनी ऊंचाईसे आकाशको छ रही है।।६३।। दो दो अट्टालिकाओं के बीचमें एक एक गोपुर वना हुआ है उसपर रत्नोंके तोरण लगे हुए हैं। ये गोपुर पचास धनुष ऊंचे और पच्चीस धनुष चौड़े हैं ।।६४।। गोपुर और अट्टालिकाओंके बीचमें तीन तीन धनुष विस्तारवाले इन्द्रकोश अर्थात् बुरज बने हुए हैं । वे ब्रज किवाड़ सहित भरोखोंसे युक्त हैं।।६५।। उन बुरजोंके बीचमें अतिशय स्वच्छ देवपथ बने हुए हैं जो कि तीन हाथ चौड़े और बारह हाथ लम्बे हैं ।।६६।। इस प्रकार ऊपर कही हुई परिखा, कोट और परकोटा इनसे घिरी हुई वे नगरियां ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वस्त्र पहने हुई स्त्रियां ही हों ।।६७।। इन नगरियों में से प्रत्येक नगरी में एक हजार चौक हैं, बारह हजार गलियां हैं और छोटे बड़े सब मिलाकर एक हजार दरवाजे हैं ।।६८।। इनमेंसे आधे अर्थात् पांच सौ दरवाजे किवाड सहित हैं और वे नगरीकी शोभाके नेत्रोंके समान सुशोभित होते हैं। इन पांच सौ दर-वाजों में भी दो सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं।।६९।। ये नगरियां पूर्वसे पश्चिम तक नौ योजन चौड़ी हैं और दक्षिणसे उत्तर तक बारह योजन लम्बी हैं । इन सभी नगरियोंका मुख पूर्व दिशा की ओर है ।।७०।। इन नगरियोंके राजभवन आदिके विस्तार वगैरहका वर्णन कौन कर सकता है क्योंकि जिस विषयमें मुभ धरणेन्द्रकी बृद्धि भी अतिशय मोहको प्राप्त होती है तब और की बात ही क्या है ? ॥७१॥ इन नगरियोंमेंसे प्रत्येक नगरीके प्रति एक-एक करोड़ गांबों

१ व्याससमानचतुरस्नाः । त्रिंशदर्द्धम् पञ्चदशदण्डप्रमाणव्यासा इत्यर्थः । २ तद्व्यासिद्वगुणोत्सेधाः । ३ द्वयोरट्टालकयोर्मध्ये त्रिंशद्दण्डा अन्तरा यासां ताः । ४ आरोहणनिमित्त ।
१ चापत्रय । त्रिधनुष्का म०, ल० । ६ कवाटसिहतैः । ७ भेर्याकाररचनाविशेषाः ।
८ अधोशुंकैः । ६ चतुःपथमध्यस्थितजनाश्रयणयोग्यमण्डपविशेषाणाम् । १० तत्सहस्रं द्वादशगुणितं
चेत्, द्वादशसहस्रवीथयो भवन्तीति भावः । ११ द्वाराण्येकं सहस्रं तु प० । १२ तेषु द्वारेषु शतद्वयश्रेष्ठाणि राजगमनागमनयोग्यानि द्वाराणि भवन्ति । १३ पुग्श्रियाः इति क्वचित् पाठः । १४ रचना ।
१४ नानाप्रकारः ।

प्रकृत्यवर्षः कलमैः धान्यैरन्यैश्च सम्भृताः । पुण्डेक्षुवनसंछन्नसीमानो निगमाः सदा ॥७३॥
पुराणमन्तरं वात्र स्यान् पञ्चनवतं शतम् । प्रमाणयोजनोहिष्टं स्नानमप्तैनिर्दाशतम् ॥७४॥
पुराण दक्षिणश्रेण्यां यथैतानि तयैव व । भवेयुष्तरश्रेण्यामपि तानि समृद्धिभः ॥७४॥
फिन्त्वन्तरं पुराणां स्यात् तत्रैकैकं प्रमाणतः । योजनानां शतं चाष्ट सप्तितश्चेव साधिका ॥७६॥
तेपाञ्च नामनिर्देशो भवेदयमनुक्रसात् । पश्चिमां दिशमारभ्य यावत् षष्टितमं पुरम् ॥७७॥
प्रर्जुनी चारणी चैत्र सकैलासा च वारणी । विद्युत्प्रभं किलिकिलं चूडामणिश्वाशप्रभे ॥७५॥
वंशालं "पुष्पचूलञ्च हंसगर्भवलाहकौ । शिवद्धकरञ्च श्रीहर्म्यः चमरं शिवमन्दिरम् ॥७६॥
वंशालं "पुष्पचूलञ्च हंसगर्भवलाहकौ । शिवद्धकरञ्च श्रीहर्म्यः चमरं शिवमन्दिरम् ॥७६॥
स्वनुष्पत्तं ससुसती नाम्ना सिद्धार्थकं परम् । शत्रुञ्जयं ततः केतुमालास्यञ्च भवेत् पुरम् ॥५०॥
स्वन्द्रशाल्यमन्यत् स्यासतो गगननन्दनम् । सशोकान्या विशोका च वीतशोका च सत्पुरीः॥६१॥
प्रमृतितितके पुर्शः पुरं गन्धर्वसाह्ययम् । स्वन्ताहारः "सिनिमिषं चानिन्वशालमतः परम् ॥६२॥
महाक्वःसञ्च विलेवे श्रीनिकेतो जयाह्वयम् । श्रीवासो मणिवज्ञास्य महाक्वं स्वनञ्जयम् ॥६४॥
गक्षिरकेनस्कोभ्य "निर्योदिशिखराह्वयम् । स्वरणी धारणीर् दुर्गः दुर्धराख्यं सुदर्शनम् ॥६६॥
'सहाक्वयपुरञ्जैव पुरं विजयसाह्वयम् । सुगन्धिनी च 'वज्ञार्थतरं रत्नाकराह्वयम् ॥६६॥
'सहाक्वयपुरञ्चैव पुरं विजयसाह्वयम् । सुगन्धिनी च 'वज्ञार्थतरं रत्नाकराह्वयम् ॥६६॥
'सहाक्वयपुरञ्चव एत्यम् चत्तरस्यां पुराणि व । श्रेण्यां स्वर्गपुरश्रीणि भानत्योतानि महान्त्यलम् ॥६७॥

का परिवार है तथा खेट मडंव आदिकी रचना जुदी जुदी है ।।७२।। वे गांव बिना बोये पैदा होनेवाले गाली चांवलोंसे तथा और भी अनेक प्रकारके धानोंसे सदा हरे-भरे रहते हैं तथा उनकी सीमाएं पौंडा और ईख़ोंके वनोंसे सदा ढकी रहती हैं।।७३।। इस विजयार्घ पर्वतपर वसे हुए नगरोंका अन्तर भी सर्वज्ञ देवने प्रमाण योजनाके नापसे १९५ योजन बतलाया है ।।७४।। जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोंकी रचना बतलाई है ठीक उसी प्रकार उत्तर श्रेणीपर भी अनेक विभ्तियोंसे युक्त नगरोंकी रचना है ।।७५।। किन्तु वहांपर नगरोंका अन्तर प्रमाणयोजनसे कुछ अधिक एक सौ अठहत्तर योजन है ॥७६॥ पश्चिम दिशासे लेकर साठवें नगरतक उन नगरोंके नाम अनुक्रमसे इस प्रकार हैं-।।७७।। १ अर्जुनी, २ वारुणी, ३ कैलास-वारणी, ४ विद्युत्प्रभ, ५ किलकिल, ६ चूडामणि, ७ शशिप्रभा, ८ वंशाल, ९ पृष्पच्ड, १० हंसगर्भ, ११ वलाहक, १२ शिवंकर, १३ श्रीहर्म्य, १४ चमर, १५ शिवमन्दिर, १६ वसुमत्क, १७ वसुमती, १८ सिद्धार्थक, १९ शत्रुञ्जय, २० केतुमाला, २१ सुरेन्द्रकान्त, २२ गगननन्दन, २३ अशोका, २४ विशोका, २५ वीतशोका, २६ अलका, २७ तिलका, २८ अम्बरतिलक, २९ मन्दिर, ३० कुमुद, ३१ कुन्द, ३२ गगनवल्लभ, ३३ द्युतिलक, ३४ भूमितिलक, ३५ गन्धर्वपुर, ३६ मुक्ताहार, ३७ निमिष, ३८ अग्निज्वाल, ३९ महाज्वाल, ४० श्रीनिकेत, ४१ जय, ४२ श्रीनिवास, ४३ मणिवज्, ४४ भद्राश्व, ४५ भवनंजय, ४६ गोक्षीर, ४७ फेन, ४८ अक्षोभ्य, ४९ गिरिशिखर, ५० धरणी, ५१ धारण, ५२ दुर्ग, ५३ दुर्घर, ५४ सुदर्शन, ५५ महेन्द्रपुर, ५६ विजयपुर, ५७ सुगन्धिनी, ५८ वजूपुर, ५९ रत्नाकर और ६० चन्द्रपुर । इस प्रकार उत्तर श्रेणी में ये बड़े बड़े साठ नगर सुशोभित हैं इनकी शोभा स्वर्गके नगरोंके समान है ।।७८–८७।।

१ भरिताः । २ पञ्चनवत्यधिकशतम् । ३ निदेशितम् । ४ साधिकाष्टसप्तितसिहितम् । ५ षिटम् । षष्टेः पूरणं षष्टितमम् । ६ शिखिप्रभे इति ववचित् पाठः । ७ पुष्पचू इञ्च अ० । ५ वसुमुत्कं प० । ६ अम्बरितलकम् । १० नैमिषम् । ११ भवनञ्जयम् अ० । १२ गिरिशिखरम् । १३ धारणं ल०, म० । १४ माहेन्द्राख्य ल०, म०, द० । १५ वजू एव्यं परं ल०, म०, द० । १६ चन्द्रपुरं म०, ल० ।

पुराणीन्द्रपुराणीव सौघानि <sup>१</sup>स्विविमानतः । प्रति प्रतिपुरं व्यस्त<sup>र</sup>विभवं प्रतिवैभवम् ॥८८॥ नराः सुरकुमाराभा नार्यश्चाप्सरसां समाः । सर्वर्तुं विषयान् भोगान् भुञ्जतेऽमी यथोचितम् ॥८९॥

# द्रुतविलम्बितच्छन्दः

इति पुराणि पुराणकवीशिनामिष ववोभिरशक्यनुतीन्ययम् ।
दश्यद्याव्यक्याः गिरिरुच्चकः द्युवसतेः श्रियमाह्वयते ध्रुवम् ॥६०॥
गिरिरयं गुरुभिः शिखरैदिवं प्रविपुलेन तलेन च भूतलम् ।
दश्यद्यान्तचरैः खचरोरगैः प्रथयित त्रिजगिच्छ्यमेकतः ॥६१॥
निध्वनानि वनान्तलतालयैः भृदितपल्लवसंस्तरणाततैः ।
पिश्वनयत्युप भोगसुगिन्धभिः गिरिरयं गगनेचरयोषिताम् ॥६२॥
इह सुरासुरिकन्तरपन्नगा नियतसस्य तटेषु महीभृतः ।
प्रतिवसन्ति समं प्रमदाजनैः स्वरुचितै रुचितैश्च रतोत्सवैः ॥६३॥
भूरिसषेविषितेषु निषेदुषीः सन्तुपान्तलताभवनेष्वमूः ।
प्रणयकोपविजिह्य स्मुलीर्वधः स्मनुनयन्ति सदात्र नभश्चराः ॥६४॥

ये नगर इन्द्रपुरीके समान हैं और बड़े बड़े भवन स्वर्गके विमानोंके समान हैं। यहांका प्रत्येक नगर शोभाकी अपेक्षा दूसरे नगरसे पृथक् ही मालूम होता है तथा हरएक नगरका वैभव भी दूसरे नगरके वैभवकी अपेक्षा पृथक् मालूम होता है अर्थात् यहांके नगर एकसे एक वढ़कर हैं।।८८।। यहांके मनुष्य देवकुमारोंके समान हैं और स्त्रियां अप्सराओंके तुल्य हैं। ये सभी स्त्री-पुष्प अपने-अपने योग्य छहों ऋतुओंके भोग भोगते हैं।।८९।। इस प्रकार यह विजयार्ध पर्वत ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नगरोंको धारण कर रहा है कि वड़े वड़े प्राचीन किन भी अपने वचनों द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। इसके सिवाय यह पर्वत अपने ऊपरकी उत्कृष्ट भूमिसे ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गकी लक्ष्मीको ही बुला रहा हो।।९०।।

यह पर्वत अपनी बड़ी बड़ी शिखरोंसे स्वर्गको घारण कर रहा है, अपने विस्तृत तलभागसे अघोलोकको घारण कर रहा है और समीपमें ही घूमनेवाले विद्याधर तथा घरणेन्द्रोंसे मध्यलोककी शोभा घारण कर रहा है इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकोंकी शोभा प्रकट कर रहा है ॥९१॥ जिनमें कोमल पल्लवोंके बिछौने बिछे हुए हैं और जिनमें सम्भोगकी गन्ध फैल रही है ऐसे वनके मध्यमें बने हुए लता-गृहोंसे यह पर्वत विद्याधिरयोंकी रितकीडाको प्रकट कर रहा है ॥९२॥ इस पर्वतके किनारोंपर देव, असुरकुमार, किन्नर और नागकुमार आदि देव अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ अपनेको अच्छे लगनेवाले तथा अपने अपने योग्य संभोग आदिका उत्सव करते हुए नियमसे निवास करते रहते हैं ॥९३॥ इस पर्वतपर देवोंके सेवन करने योग्य निदयोंके किनारे बने हुए लता-गृहोंमें बैठी हुई तथा प्रणय कोपसे जिनके मुख कुछ मिलन अथवा कुटिल हो रहे हैं ऐसी अपनी स्त्रियोंको विद्याधर लोग सदा मनाते रहते हैं—

१ स्वर्गविमानानां प्रतिनिधयः । २ व्यत्यासितविभवप्रतिवैभवम् । एकस्मिन्नगरे यो विभवो भवत्यन्यस्मिन्नगरे तद्विभवाधिकं प्रतिवैभवमस्तीत्यर्थः । ३ श्रेण्या । ४ स्पर्गावासलक्ष्मीम् । ५ व्यवायानि रतानीत्यर्थः । ६ मर्दितिकसलयशय्याविस्तृतैः । ७ उपभोगयोग्यश्रीखण्डकपूर्विस्सुरिभिः । ६ अत्रिमनामभीष्टैः । ६ अमरैनिषेवितुमिष्टेषु । १० स्थितवतीः । ११ वकः ।

इह मृणालिनयोजितवन्धनैरिह 'वतंससरोग्हताडनैः ।
इह 'मृखासवसेचनकैः प्रियान् विमुखयन्ति रते कृपिताः स्त्रियः ॥६५॥
क्वचिवनङ्गानिवेश्वः द्वामरोलितततंनगीतमनोहरः ।
मदकलध्विनकोकिलिडिण्डिमैः क्वचिवनङ्गणयोत्सविवभ्रमः ॥६६॥
क्वचिवुपो ढपयःकणशीतलैः धृतसरोजवनैः पवनैः सुखः ।
मदकलालिकुलाकुलपादपैः उपवनेरितरम्यतरः क्वचित् ॥६७॥
क्वचिवनेक प्यथानिषेवितः क्वचिवनेक पतत्पतगाततः ।
क्वचिवनेक पराध्यं मिणद्युतिच्छूरितराजतसानुविराजितः ॥६८॥
क्वचिवकाण्ड विनित्तिकेकिभिः धनिनभैहरिनीलत्दं युतः ।
क्वचिवकाण्ड विनित्तिकेकिभिः धनिनभैहरिनीलत्दं युतः ।
क्वचिवकालकृतौ ११ वसविष्तवैः परिगतोऽरुणरन्निशातवैः ११ ॥६९॥
क्वचन काञ्चनिमित्तिपराहतं ११ रिविदेश परिनतोष्तिकाननः ।
नभित्त सञ्चरतां जनयत्ययं गिरिज्दीणं १४ द्वानलसंशयम् ॥१००॥
इति विशेयपरम्परान्वहं परिगतो १५ गिरिरेश सुरेशिनाम् ।
ग्रिपि मनः १५ परिविधितकौतुकं वितन्ते किमृताम्बरचारिणाम् ॥१०१॥

प्रसन्न करते रहते हैं ।।९४।। इधर ये कुपित हुई स्त्रियां अपने पितयोंको मृणालके बन्धनोंसे बांधकर रित-कीडासे विमुख कर रही हैं, इधर कानोंके आभूषण-स्वरूप कमलोंसे ताडना कर के ही विमुख कर रही हैं और इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हें रित-कीडासे पराङमुख कर रही हैं ।।९५।। यह पर्वत कहींपर देवांगनाओं के सुन्दर नृत्य और गीतों से मनोहर हो रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानों कामदेवका निवासस्थान ही हो और कहींपर मदोन्मत्त कोयलोंके मधुर शब्दरूपी नगाड़ोंसे युक्त हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो काम-देवके विजयोत्सवका विलास ही हो ।।९६।। कहीं तो यह पर्वत जलके कणोंको धारण करने से शीतल और कमलवनोंको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिशय सुखदायी मालूम होता है और कहीं मनोहर शब्द करते हुए भूमरोंसे व्याप्त वृक्षोंवाले बगीचोंसे अतिशय सुन्दर जान पड़ता है।।९७।। यह पर्वत कहीं तो हाथियोंके भुण्डसे सेवित हो रहा है, कहीं उड़ते हुए अनेक पक्षियोंसे व्याप्त हो रहा है और कहीं अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त चांदी के ज्ञित्वरोंसे सुक्षोभित हो रहा है ।।९८।। यह पर्वत कहींपर नील मणियोंके बने हुए किनारों से सहित है इसके वे किनारे मेघके समान मालूम होते हैं जिससे उन्हें देखकर मयूर असमय में ही (वर्षा ऋतुके बिना ही) नृत्य करने लगते हैं। और कहीं लाल-लाल रत्नोंकी शिला-ओंसे युक्त है, इसकी वे रत्नशिलाएं अकालमें ही प्रातःकालकी लालिमा फैला रही हैं ।।९९।। कहींपर सुवर्णमय दीवालोंपर पड़कर लौटती हुई सूर्यकी किरणोंसे इस पर्वतपरका वन अतिज्ञय देदीप्यमान हो रहा है जिससे यह पर्वत आकाशमें चलनेवाले विद्याधरोंको दावानल लगने का सन्देह उत्पन्न कर रहा है ।।१००।। इस प्रकार अनेक विशेषताओंसे सहित यह पर्वत रात-दिन इन्द्रोंके मनको भी बढ़ते हुए कौतुकसे युक्त करता रहता है अर्थात् क्रीडा करनेके लिये इन्द्रों

१ कर्णपूर । २ मधुगण्डू षसेचनैः । ३ आश्रयः । ४ विलासः । ५ घृतः । ६ सुखकरः । ७ गजः । ८ विविधोद्गच्छत्पक्षिविस्तृतः । ६ विविधोत्कृष्टरत्नकान्तिमिश्रितरजतमयनितम्बरोभितः । १० अकाल । ११ उषःसम्बन्धिवालातपपूरैः । 'प्रातः, प्रत्यूषोऽहर्मू खं कल्यमुषःप्रत्युषसी अपि, इत्यभिधानात् । १२ शिलातलैः अ०, प०, म०, ल०, द० । १३ प्रत्युद्गतैरित्यर्थः । १४ उद्गत । १५ युतः । १६ अपि पुनः ल०, म०।

सुरसरिज्जलिसक्त'तटहुमो जलदचुम्बितसानुवनोदयः।
मणिमयः शिखरः विचरोषितः विजयते गिरिरेष भूराचलान् ॥१०२॥
सुरनदीसिलिष्णुतपादपः तटवनः भूसुमाञ्चितमूर्द्धभः।
मुखरितालिभिरेष महाचलो विहसतीव सुरोपवनिश्रयम् ॥१०३॥
इयिमतः सुरिसन्धुरपां छटाः प्रकिरतीह विभाति पुरो विशि ।
वहित सिन्धुरितश्च महानदी मुखरिता कलहंसकलस्वनैः ॥१०४॥
हिमवतः शिरसः किल निःसृते भसकमलालयतः सरिताविमे ।
शुचितयास्य तु पादमुपाश्रिते शुचिरलङ्घ्यतरो हि वृथोन्ततेः ॥१०४॥
इह भस्तैव भस्तैवविचेष्टितः १ मुकृतिनः १ कृतिनः खचराधिपाः।
कृतनयास्तनयाः इव सित्पतुः समुपयान्ति फलान्यमुतो गिरेः ॥१०६॥
क्षितिरकृष्टपचेलिमसस्यस्ः खनिरयत्नजरत्निवशेषस्ः ।
इह वनस्पतयश्च सदोन्नता दश्रति पृष्पफर्लिद्धमकालजाम् ॥१०७॥
सरित सारसहंसविकूजितैः कृसुमितासु लतास्विनिःस्वनैः ।
उपवनेषु च कोकिलिनवणैः हृदि<sup>र</sup>शयोऽत्र सदैव विनिव्रतः ।।

का भी मन ललचाता रहता है तब विद्याधरोंकी तो बात ही क्या है ? ।।१०१।। जिसके किनारे पर उगे हुए वृक्ष गङ्गा नदीके जलसे सींचे जा रहे हैं और जिसके शिखरोंपरके वन मेघोंसे चुम्बित हो रहे हैं ऐसा यह विजयार्ध पर्वत विद्याधरोंसे सेवित अपने मणिमय शिखरों द्वारा मेर पर्वतों को भी जीत रहा है ।।१०२।। जिनके वृक्ष गंगा नदीके जलसे सींचे हुए है, जिनके अग्रभाग फूलोंसे सुशोभित हो रहे हैं और जिनमें अनेक भृमर शब्द कर रहे हैं ऐसे किनारेके उपवनोंसे यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो देवोंके उपवनोंकी शोभाकी हंसी ही कर रहा हो ॥१०३॥ इधर यह पूर्व दिशाकी ओर जलके छींटोंकी वर्षा करती हुई गंगा नदी सुशोभित हो रही है और इधर यह पश्चिमकी ओर कलहंस पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे शब्दायमान सिन्धु नदी बह रही है ।।१०४।। यद्यपि यह दोनों ही गंगा और सिन्धु नदियाँ हिमवत् पर्वतके मस्तकपरके पद्म नामक सरोवरसे निकली हैं तथापि शुचिता अर्थात् पवित्रताके कारण (पक्षमें शुक्लताके कारण) इस विजयार्धके पाद अर्थात् चरणों (पक्षमें प्रत्यन्तपर्वत) की सेवा करती हैं सो ठीक है क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पवित्रताके सामने ऊंचाई व्यर्थ है । भावार्थ-गंगा और सिन्धु नदी हिमवत् पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल कर गुहाद्वारसे विजयार्ध पर्वतके नीचे होकर बहती हैं। इसी बातका कविने आलंकारिक ढंग से वर्णन किया है। यहां शुचि और शुक्ल शब्द विलष्ट हैं।।१०५।। जिस प्रकार नीतिमान् पुत्र श्रेष्ठ पितासे मनवाञ्छित फल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार पुण्यात्मा, कार्यकुशल और नीति-मान् विद्याधर अपने भाग्य और पुरुषार्थके द्वारा इस पर्वतसे सदा मनवाञ्छित फल प्राप्त किया करते हैं ।।१०६।। यहांकी पृथिवी बिना बोये ही धान्य उत्पन्न करती रहती है, यहां की खानें बिना प्रयत्न किये ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती हैं और यहांके ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमयमें उत्पन्न हुए पुष्प और फलरूप सम्पत्तिको सदा घारण करते रहते हैं ॥१०७॥ यहांके सरोवरों पर सारस और हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हैं, फूली हुई लताओंपर भूमर गुंजार करते रहते हें और उपवनोंमें कोयलें शब्द करती रहती हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहां कामदेव

कमितिनीवनरेणुविक्षिपिः' कुसुमितोपवनद्रुमधूननैः ।

थृतिनुवैति सदा खचरीजनो रितपिरि'श्रमनुद्भिरिहानिलैः ॥१०६॥
हरिरितः प्रतिगर्जति कानने करिकुलं वनमुज्झित तद्भ्यात् ।
परिगलत्कवलञ्च नृगीकुलं गिरिनिकुञ्जतला दिवसपैति ॥११०॥
सरित हंसवधूरियमृत्सुका कमलरेणुविपिञ्जरमञ्जसा ।
समनुयाति न कोकविश्विङ्का सहचरं गलदश्च विरोति च ॥१११॥
इयमितो वत कोककुटुम्बिनी कमितिनेवयत्रतिरोहितम् ।
प्रनवलोक्य मुहः सहचारिणं भ्रमित दोनक्तैः परितः सरः ॥११२॥
इह शरद्धनमस्पकमाश्रितं मणितटं सुरखेचरकन्यकाः ।
लघुतया भुखहार्यक्षितस्ततः प्रचलयन्ति नयन्ति च कर्षणैः ।।११३॥
११ असुमतां ११ सुन्ताम्भसमाततां धृतः वनान्तवनास्त्र वीचिभः ।
११ ततवनान्तवनासमरापगां वहित सानुभिरेष महाचलः ॥११४॥
१ अनुगतां वन् गतां स्वतटोपमां वहित सिन्धुम्यं धरणीधरः ॥११४॥
१ अनुगतां वन् गतां स्वतटोपमां वहित सिन्धुम्यं धरणीधरः ॥११४॥

सदा ही जानृत रहा करता हो ।।१०८।। जो कमलवनके परागको खींच रहा है, जो उपवनोंके फूले हुए वृक्षोंको हिला रहा है और जो संभोगजन्य परिश्रमको दूर कर देनेवाला है ऐसे वायुसे यहांकी विद्याधरियां सदा संतोषको प्राप्त होती रहती हैं।।१०९।। इधर इस वनमें यह सिंह गरज रहा है उसके भयसे यह हाथियोंका समूह वनको छोड़ रहा है और जिनके मुखसे ग्रास भी गिर रहा है ऐसा यह हरिणियोंका समूह भी पर्वतके लतागृहोंसे निकलकर भागा जा रहा है।।११०।। इधर तालाबके किनारे यह उत्कण्ठित हुई हंसिनी, जो कमलके परागसे बहुत जीव पीला पड़ गया है ऐसे अपने साथी-प्रिय हंसको चकवा समफकर उसके समीप नहीं जाती है और अश्रु डालती हुई रो रही है ।।१११।। इवर यह चकवी कमलिनीकें नवीन पत्रों से छि। हुए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुई तालाबके चारों ओर घूम रही है ।।११२।। इधर इस पर्वतके मणिमय किनारेपर यह शरद् ऋतुका छोटा-सा बादल आ गया है, हलका होनेके कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता है और इसीलिये ये देव तथा विद्याधरोंकी कन्याएं इसे इधर उधर चलाती है और खींचकर अपनी अपनी ओर ले जाती हैं।।११३।। जो सव जीवोंको अतिशय इष्ट है, जो बहुत बड़ी है, जो अपनी लहरों से ऐसी जान पड़ती है मानो उसने शरद्ऋतुके बादल ही धारण किये हों और जिसका जल वनोंके अन्तभाग तक फैल गया है ऐसी गंगा नदीको भी यह महापर्वत अपनी निचली शिखरों पर धारण कर रहा है ।।११४।। और, जो अतिशय विस्तृत है जो कठिनतासे पार होने योग्य है, जो लगातार समुद्र तक चली गई है जिसने लताओं के वनको जलसे आई कर दिया है तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त है ऐसी सिन्धु नदीको भी यह पर्वत धारण कर रहा

१ स्वीकुर्वाणैः । २ धूनकैः इत्यपि पाठः । ३ सन्तोषम् । ४ खेदविनाशकैः । १ —कुञ्जकुला—इत्यपि पाठः । ६ प्रियतमं हंसम् । ७ चक्रवाकस्त्री । ६ प्रियकोकम् । ६ सुखेन प्रापणीयम् । १० आकर्षणैः । ११ प्राणिनाम् । १२ सुष्ठुसम्मतजलाम् । १३ शरत्कालमेधाम् । १४ विस्तृतवनमध्यजलाम् । १५ दुस्तराम् । १६ नितराम् । १७ समुद्रगताम् । १८ आर्द्रितस-मीपवल्लीवनाम् । १६ अनुगस्य भावः अनुगता ताम् । २० नु स्वतां ल०, म० । नु इव ।

इति यदेव यदेव निरूप्यते बहुविशेषगुणेऽत्र नगाधिये । किमुर तदेव तदेव सुखावहं हृदयहारि दृशां च विलोभनम्र ॥११६॥

#### इन्द्रवज्रा

धत्तेऽस्य सानौ कुसुमाचितेयं नीलावनालीपरिधानलक्ष्मीम् । शृङ्गाग्रलग्ना च सिताश्रयङ्गास्तिः 'संख्यानलीलामियमातनीति ॥११७॥

### उपेन्द्रवज्रा

पतिरस्करिण्येव सिताभ्रपङ्गस्या पिरिष्कृतान्तेऽस्य निकुङ्जदेशे । मणिप्रभोत्सर्पहृतान्यकारे समं रमन्ते खचरैः खचर्यः ॥११८॥

### वंशस्थवृत्तम्

शरद्<sup>9</sup> घनस्योपरि सुस्थिते घने वितानतां तन्वित खेचराङ्गनाः । कृतालयास्तत्र<sup>८</sup> चिरं रिरंसया घनातपेऽप्यिद्ध न जानते क्लमम् ॥११६॥ सनुक्लसन्नीलमणिप्रभाष्नुतान् शरद्घनान् कालघनाघनायितान् । विलोक्य हुब्दोऽत्र रुवन् शिखाबलः ११ प्रमृत्यति व्यातते वर्हमुन्मदः ॥१२०॥

### रुचिरावृत्तम्

सितान् घनानिह तटसंश्रितानिमान् स्थलास्थया समुपागताः खगाङ्गनाः । दुकूलसंस्तरण<sup>१३</sup> इवातिविस्तृते विशायिका<sup>१४</sup>मुपरचयन्ति तत्तले ॥१२१॥

है ।।११५।।इस प्रकार अनेक विशेष गुणोंसे सहित इस पर्वतपर जिसे देखो वही सुख देनेवाला, हृदयको हरण करनेवाला और आंखोंको लुभानेवाला जान पडता है ।।११६।।

इस पर्वतकी नीचली शिखरोंपर जो फूलोंसे व्याप्त हरी हरी वनकी पंक्ति दिखाई दे रही है वह इस पर्वतकी घोतीकी शोभा घारण कर रही है और शिखरके अग्रभागपर जो सफेद-सफेद बादलोंकी पंक्ति लग रही है वह इसकी पगड़ीकी शोभा बढ़ा रही है ॥११७॥ जिनका अन्तभाग परदाके समान सफेद बादलोंकी पंक्तिसे ढका हुआ है और मणियोंकी प्रभाके प्रसार से जिनका सब अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे इस पर्वतके लतागृहोंमें विद्याधरियां विद्याधरों के साथ कीड़ा कर रही हैं ॥११८॥ इस पर्वतके ऊपर शरद ऋतुका मोटा बादल चंदोवाकी शोभा बढ़ाता हुआ हमेशा स्थिर रहता है इसलिये विद्याधरियां चिरकाल तक रमण करनेकी इच्छासे वहींपर अपना घर-सा बना लेती हैं और गरमीके दिनोंमें भी गरमीका दुःख नहीं जानतीं ॥११९॥ ये शरद ऋतुके बादल भी चमकते हुए इन्द्र नीलमणियोंकी प्रभामें डूबकर काले बादलोंके समान हो रहे हैं इन्हें दखकर ये मयूर हिषत हो रहे हैं और उन्मत्त होकर शब्द करते हुए पूंछ फैलाकर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोंकी स्त्रियां पर्वत के किनारेमें मिले हुए सफेद बादलोंको स्थल समफ्तकर उनके पास पहुंची हैं और उनपर इस प्रकार शब्दा बना रही हैं मानो बिछे हुए किसी लम्बे-चौड़े रेशमकी जाजमपर ही बना रही

१ किमुत । २ लोभकरम् । ३ अधोंऽशुकशोभाम् । ४ उत्तरीयविलासम् । ५ यवनिकया । 'प्रितिसीरा यवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा'' इत्यभिधानात् । ६ वेष्टित । ७ शरद्घनेऽस्योपिर ल०, म० । ८ मेघद्वयमध्ये । ६ कृष्णमेघ इवाचिरतान् । १० ध्वनन् । ११ केकी । १२ विस्तृत-पिच्छं थथा भवति तथा । १३ शय्यायाम् । १४ शयनम् ।

सरस्तटं कलक्तसारसाकुलां वनिद्धपे विश्वित सितच्छ्वावलीरे ।

नभोभिया समुपगतात्र लक्ष्यते नभः श्रियः पृथुतरहारयिष्टिवत् ॥१२२॥

वविद्धिरिन्मं णितटरोचिषां चयैः परिष्कृतं वपुरिह तिग्मदीिषतेः ।

सरोजिनी हरितपलाशंशङ्क्ष्या नभश्चरेष्पतटमीक्ष्यते मुहुः ॥१२३॥

वविद्धनिद्धर्वकपोलघट्टनैः क्षतत्वचो वनतरवः सरस्तटे ।

हद्गित न् चरुतकुसुमाश्रुबिन्दवो निलीनषट्पदकरुणस्वराग्विताम् ॥१२४॥

इतः कलं कमलवनेषु रूपते मदोद्धुरध्विनकलहंससारसैः ।

इतश्च कोक्लिकलनादमू च्छितं मनोहरं शिक्षिविष्ठतं प्रतायते ॥१२४॥

इतः शरद्घनघनकालमेष्ययोः यदृच्छ्या वन इव सिन्निधर्भवन् ।

भूखोन्मुखप्रहितकरः प्रवर्तते सितासितिद्धरवनयोरयं रणः ॥१२६॥

वनस्थलोमिनलिवलोलितद्भुमाम् इमामितः कुसुमरजोऽवगुण्ठिताम् ।

ग्रालक्षिता । स्पानिकासमाकुलद्धमा मदजलसिक्तपावपम् ।

वनस्यतन्मदकल मृङ्गमालिकासमाकुलद्वम् । स्तापतन्मदकल मुङ्गमालिकासमाकुलद्वम् । स्तापतन्मदकल मुङ्गमालिकासमाकुलद्वम् ।

हों ।।१२१।। इधर, मनोहर गब्द करते हुए सारस पक्षियोंसे व्याप्त तालाबोंके किनारोंपर ये जंगली हाथी प्रवेश कर रहे हैं जिससे ये हंसोंकी पंक्तियां श्रावण मासके डरसे आकाशमें उड़ी जा रही हैं और ऐसी दिखाई देती हैं मानो आकाशरूपी लक्ष्मीके हारकी लड़ियां ही हों।।१२२।। इधर यह सूर्यका बिम्ब हरे-हरे मणियोंके बने हुए किनारोंकी कान्तिके समृहसे आच्छादित हो गया है इसलिये ये विद्याधर इसे कमलिनीका हरा पत्ता समक्तकर पर्वतके इसी किनारेकी ओर बार-वार देखते हैं।।१२३।। कहींपर सरोवरके किनारे जंगली हाथियोंके कपोलोंकी रगड़ से जिनकी छाल गिर गई है ऐसे वनके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो फूलरूपी आंसुओंकी बूदें डालते हुए और उनके भीतर बैठे हुए भूमरोंकी गुंजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए रो ही रहे हों ।।१२४।। इधर कमलवनोंमें मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये हैं ऐसे कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं और इधर कोयलों के मनोहर शब्दों से बढ़ा हुआ मयूरों का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा है।।१२५।। इधर इस वनमें शरद्ऋतुके से सफेद बादल और वर्षाऋतुके से काले बादल स्वेच्छासे मिल रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानों सफेद और काले दो हाथी एक दूसरेके मुंहके सामने सूंड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हों ।१२६॥ इधर वायु से जिसके वृक्ष हिल रहे हैं और जो फूलोंकी परागसे बिलकुल ढकी हुई है ऐसी यह वनकी भूमि यद्यपि दिखाई नहीं दे रही है तथापि सुगन्धिका लोलुपी और चारों ओरसे आता हुआ यह भृमरोंका समूह इसे दिखला रहा है।।१२७।। इधर, जो अनेक जंगली हाथियों के र्भुण्डोंसे सेवित है जिसके वृक्ष उन हाथियोंके मदरूपी जलसे सींचे गये हैं और जिसके वृक्ष तथा लताएं बीच बीचमें पड़ते हुए और मदसे मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समहसे व्याप्त

१ हंसावली । २ मरकतरत्नम् । "गारुत्मतं मरकतमश्मगर्मं हरिन्मणिः" इत्यिभिधानात् । ३ वेष्टितम् । विम्वितम् । ४ पत्र । 'पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्' इत्यिभिधानात् । ५ इत्र । -६ करुणस्वरान्विताः, करुणस्वनान्विता इति च पाठः । ७ मिश्रितम् = प्रतन्यते ल०, म० । १ मुखाभिमुखस्थापितदण्डः । १० आच्छादिताम् । ११ —मिप गम—द० । १२ ज्ञापयित । १३ अतुमीयते । १४ दुमकुलमन्तरान्तरे द०, प० । दुमलतमनारान्तरे म०, ल० । १५ मध्ये मध्ये ।

## पुष्पिताग्राष्ट्रतम्

### वसन्ततिलकम्

ताः सञ्चरन्ति कुसुमापचये तरुण्यः सक्ता<sup>१६</sup> वनेषु लितिश्रुविलीलनेत्राः । तन्त्र्यो नलोरुकिरणोद्<sup>१९</sup>गममञ्जरीका व्यालोलषट्पदकुला इव हेमबल्त्यः ॥१३४॥

हो रही हैं ऐसा यह वन कितना सुन्दर सुशोभित हो रहा है ।।१२८।। इधर, जो सुगन्धित कमलों के वनोंसे सहित हैं और जो अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं ऐसी इस वनकी गर्लियोंने ये सुन्दर दांतोंवाली विद्याधरोंकी स्त्रियां करधनी पहिने हुए और नदियोंके किनारेके वालूके टीलों को जीतनेवाले अपने वड़े बड़े जघनों (नितम्बों) से घीरे-घीरे जा रही है ॥१२९॥ इंघर, इस पर्वतपरके वन सरस पल्लव और पुष्पोंकी रचना मानों बांट देना चाहते हैं इसीलिये वे भूमरों के मनोहर शब्दों के बहाने 'इधर इस वृक्षपर आओ, इधर इस वृक्षपर आओ' इस प्रकार निरन्तर इन विद्याधारियोंको बुलाते रहते हैं ।।१३०।। इधर वृक्षोंकी सघनतासे जिसमें खूब अन्धकार हो रहा है, ऐसे फूले हुए वनके मध्यभागमें अपने शरीरकी कान्तिसे दृष्टिको रोकनेवाले अन्ध-कारको दूर करती हुई ये विद्याधिरयां साथमें अनेक दीपक लेकर प्रवेश कर रही हैं।।१३१।। इधर, इन तरुण स्त्रियोंने अपने नाखूनोंसे इन लताओंके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिये हैं इसलिये फूलोंका रस पीनेकी इच्छासे इन लताओंपर बैठे और निरन्तर गुंजार करते हुए इन भृमरोंके द्वारा ऐसा जान पड़ता है मानो इन लताओंके रोनेका शब्द ही फैल रहा हो ॥१३२॥ इधर, जिन्होंने फूलोंके कर्णभूषण बनाकर पहिने हैं, फूलोंकी परागसे जिनके स्तनमण्डल पीले पड़ गये हैं और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें कामदेवके धनुषके समान जान पड़ती हैं ऐसी ये विद्याधरियां फूल तोड़नेके लिये इस पर्वतपर इधर उधर जा रही हैं ।।१३३।। जिनकी भौहें सुन्दर है, नेत्र अतिशय चंचल हैं, नखों की किरणें निकली हुई मंजिरयोंके समान हैं और जो फूल तोड़नेके लिये वनोंमें तल्लीन हो रही हैं ऐसी ये तरुण स्त्रियां जहां-तहां ऐसी घूम रही हैं मानों निकली हुई

१ परिक्षिप्तकाञ्चीदामैः । २ शोभना दन्ता यासां ताः । ३ रचनाम् । ४ विस्ता रित्तुमिच्छूनि । ४ इव । ६ द्रुममित ल०, म०, द० । द्रुवमित इत्यिप क्विचत् । ७ अनवरतिमत्यर्थः । ८ दुर्गमेन । ६ निजदेहकान्तिनिधू तान्धकाराः । १० दीपिकासदृशाः । ११ आ समन्तात् ध्वनद्भिः । १२ नख- च्छेदित । १३ अनुगतरोदनम् । १४ इव । तु प०, अ०, ल०, म० । १५ पुष्पादाने पृष्पापचये इत्यर्थः । १६ आसक्ताः । १७ पुष्प ।

### पुष्पितामावृत्तम्

मृदुतरपवने वने प्रकुल्ल कुसुमितमालिति कातिकान्तपार्थे । मरुदयमभुना व्युनोति वीथीः ग्रवनिरुहां मलिनालिनामसुष्मिन् ॥१३४॥

### वसन्ततिलकम्

श्राधूतकरणतस्वीथिरतो नभस्वान् मन्दारसान्द्ररजसा सुरभीकृताशः । मसालिकोकिलस्तानि हरन्समन्ताद् श्रावाति पत्तवपुटानि शर्नीवभिन्दन् ॥१३६॥

### पुष्पिताग्रावृत्तम्

धृतकमलवने वने तरङ्गान् उपरचयन्मकरन्दगन्धबन्धुः । प्रयमतिशिक्षिरः शिरस्तरूणां सकुसुममास्पृशतीह गन्धवाहः ॥१३७॥

#### अपर्यक्त्रम्

मृहित मृदुलताग्रपत्लवैः वलियतिनिर्झरकोकरोत्करैः । श्रमुवनित्तिः नियतेऽनिलैः कृतुनरको वियतं वितानताम् ॥१३८॥ चलवलयरवैर वाततैः श्रमुगतम् पुरहारिझ अङ्गतैः । 'सुपरिगमिष्ठहाम्बरेचरीरत' मतिवर्तिः वनेषु किन्नरैः ॥१३६॥

#### चम्पक्रमालाष्ट्रतम्

अत्र वनान्ते पत्रिगणोऽयं<sup>२२</sup> श्रोत्रहरं नः कूजित चित्रम् । <sup>१२</sup>सत्रिपताकं नृत्यति नूनं <sup>१३</sup>तस्त्रतनादैर्भस्तशिखण्डी<sup>२३</sup> ॥१४०॥

मंजिरयोंसे सुशोभित और चंचल भूमरोंके समूहसे युक्त सोनेकी लताएं ही हों ।।१३४।। जिसमें मन्द मन्द वायु चल रहा है, फूल खिले हुए हैं और फूली हुई मालती से जिसके किनारे अतिशय सुन्दर हो रहे हैं ऐसे इस वनमें इस समय यह वायु काले-काले भूमरोंसे युक्त वृक्षोंकी पंक्तिको हिला रहा है ।।१३५।। इधर, जिसने कल्पवृक्षोंकी पंक्तियां हिलाई हैं, जिसने मन्दार जाति के पुष्पोंकी सान्द्र परागसे दिशाएं सुगन्धित कर दी हैं, जो मदोन्मत्त भूमरों और कोयलोंके शब्द हरण कर रहा है और जो नवीन कोमल पत्तोंको भेद रहा है ऐसा वायु बीरे-धीरे सब ओर वह रहा है ।।१३६।।

इधर, जो कमलवनोंको धारण करनेवाले जलमें लहरें उत्पन्न कर रहा है, फूलोंके रस की सुगन्धिसे सहित है और अतिशय शीतल है ऐसा यह वायु फूले हुए वृक्षोंके शिखरका सब ओरसे स्पर्श कर रहा है ॥१३७॥ जिसने कोमल लताओंके ऊपरके नवीन पत्तोंको मसल डाला है और जिसमें निर्फरनोंके जलकी बूंदोंका समूह मण्डलाकार होकर मिल रहा है ऐसा यह वायु अपने द्वारा उड़ाये हुए फूलोंके परागको चँदोवाकी शोभा प्राप्त करा रहा है । भावार्थ— इस वनमें वायुके द्वारा उड़ाया हुआ फूलोंका पराग चंदोवाके समान जान पडता है॥१३८॥ इस वनमें होनेवाली विद्याधिरयोंकी अतिशय रितकीड़ाको किन्नर लोग चारों ओर फैले हुए चंचल कंकणोंके शब्दोंसे और उनके साथ होनेवाले नूपुरोंकी मनोहर फंकारोंसे सहज ही जान लेते हैं ॥१३९॥ इ्धर यह पिक्षयोंका समूह इस वनके मध्यमें हम लोगोंके कानोंको आनन्द देने वाला तरह तरहका शब्द कर रहा है और इधर यह उन्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता

१ जातिः । 'सुमना मालती जातिः ।' २ कम्पयित । धुनाति इति क्वचित् । ३ जले । ४ पुष्परजः परिमलयुक्तिमित्यर्थः । ५ मदित । ६ वने । ७ अव समन्तात् विस्तृतैः । ६ सुज्ञानम् । ६ कामकीडाम् । १० अतिमात्रवर्तनं यस्य । ११ पक्षी । १२ करणविशेषयुक्तम् । सिपच्छभारम् । १३ तत्कूजनवीणादिवाद्यरवैः । १४ मयरः ।

#### **उपजातिः**

कूजद्द्विरेका वनराजिरेषा प्रोद्गातुकामेव महीधूमेनम् । पुष्पाञ्जीलं विक्षिपतीव विश्वविक्तियमाणैः सुमनः प्रतानैः ॥१४२॥ वनद्रुमाः षट्पदचौरवृन्दैः विलुप्यमानप्रसवार्थसाराः । चोक्रैयमाना इव भान्त्यमुष्टिमन् समुच्चरत्कोकिलकूजितेन ॥१४३॥

### शालिनी

महाद्वेरमुष्य स्थलीः वैकालधौतीः उपेत्य स्फुटं नृत्यतां बहिणानाम् । प्रतिच्छायया तन्यते व्यक्तमस्मिन् समुत्फुल्लनीलाब्जवण्डस्य लक्ष्मीः ॥१४४॥

### पुष्पिताग्रा

त्रतुलितमहिमा हिमावदातद्युतिरनितक्रमणीयपुण्यमूर्तिः । रजतगिरिरयं विलङ्किताब्धिः <sup>'</sup>सुरसरिदोघ इवावभाति पृथ्व्याम् ।।१४५।।

# मौिकमाला

श्रस्य महाद्रेरनुतटमुच्चैः प्रेक्ष्य विनीलामुपवनराजीम् । नृत्यति हुच्छो जलदविशङ्की बहिंगणीयं विरचितबर्हः ॥१४६॥

हुआ एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा है।।१४०।।इस भहापर्वतके किनारे किनारे नाना प्रकारके वृक्षोंसे सुशोभित वनकी पंक्ति सुशोभित हो रही है। देखो, वह वायुके द्वारा हिलते हुए अपने वृक्षोंसे ऐसी जान पड़ती है मानो नृत्य ही करना चाहती हो ।।१४१।। जिसमें अनेक भूमर गुजार कर रहे है ऐसी यह वनोंकी पंक्ति ऐसी मालूम होती है मानो इस पर्वतका यश ही गाना चाहती हो और जो इसके चारों ओर फूलोंके समूह बिखरे हुए हैं उनसे यह ऐसी जान पड़ती है मानो इस पर्वतको पुष्पाञ्जलि ही दे रही हो ।।१४२।। इस वनके वृक्षोंपर बैठे हुए भूमर पुष्परसका पान कर रहे हैं और कोयलें मनोहर शब्द कर रही हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो भूमररूपी चोरोंके समूहने इन वन-वृक्षोंका सब पुष्प-रसरूपी धन लूट लिया है और इसीलिये वे बोलती हुई कोयलों के शब्दोंके द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हों ॥१४३॥ इस पर्वतके चांदीके बने हुए प्रदेशोंपर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हैं उनके पड़ते हुए प्रतिबिम्ब इस पर्वत पर खिले हुए नीलकमलोंके समूहकी शोभा फैला रहे हैं भावार्थ– चांदीकी सफेद जमीनपर पड़े हुए मयूरोंके प्रतिबिम्ब ऐसे जान पड़ते हैं मानो पानीमें नील कमलों का समूह ही फूल रहा हो ।।१४४।। इसका माहात्म्य अनुपम है, इसकी कान्ति बर्फके समान अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मूर्तिका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता अथवा यह किसी के भी द्वारा उल्लंघन न करने योग्य पुण्यकी मूर्ति है और इसने स्वयं समुद्र तक पहुंचकर उसे तिरस्कृत कर दिया है इन सभी कारणोंसे यह चांदीका विजयार्घ पर्वत पृथिवीपर गंगा नदी के प्रवाहके समान सुशोभित हो रहा है।।१४५।। इस महापर्वतके प्रत्येक ऊंचे तटपर लगी हुई हरी-हरी वनपंक्तिको देखकर इन मयुरोंको मेघोंकी शंका हो रही है जिससे वे हर्षित हो

१ विलोकयतम् । २ भृशं ध्वनन्तः । ३ रजतमयीः । 'कलघौतं रूप्यहेम्नोः' इत्यभिघानात् । ४ प्रतिबिम्बेन । ५ 'त' पुस्तके चतुर्थपादो नास्ति । ६ दृष्ट्वा ।

### वसन्ततिलकम्

### मौिककमाला

ग्रस्य महाद्वेरुपतटमृ³ेच्छन् मूर्च्छति<sup>४</sup> नानामणिकिरणौघैः । चित्रितर्मार्तावयति<sup>४</sup> <sup>६</sup>पतङ्गः चित्र<sup>९</sup>पतङ्गच्छविमिह घत्ते ।।१४८।।

### पृथ्वीवृत्तम्

मणिद्युतितान्तरैः प्रमुदितोरगव्यन्तरैः निरुद्धरिवमण्डलैः स्थिगितविश्वदिझमण्डलैः। 
रिमरुद्गितिनिवारिभिः मुरवधूमनोहारिभिः विभाति शिखरैधैनैगिरिरयं नभोलझवनैः॥१४६॥

#### चामरवृत्तम्

एष भीणणो<sup>११</sup> महाहिरस्य कन्दराद्गिरेः ईषदुन्मि<sup>१२</sup>षन्पयोनिधेरिवायत<sup>१३</sup>स्तिमिः ।
<sup>११</sup>क।षपेषितान्तिकस्थलस्थगुल्मपादपोरोषशू<sup>१५</sup>त्कृतोब्मणा दहृत्युपान्तकाननम् ।।१५०॥

### छुन्दः (१)

रत्नालोकैः १६ कृतपर १९ भागे तटभागे सन्ध्यारागे प्रसरति सान्द्रारुणरागे । रौग्योदीप्रां<sup>१८ १९</sup>प्रकृतिविरुद्धामि **धत्ते प्रे**क्ष्यां १० लक्ष्मीं कनकमयाद्वेरयमिद्रः ॥१५१॥

पूंछ फैलाकर नृत्य कर रहे हैं ।।१४६।। जिनमें देव नागेन्द्र और धरणेन्द्र सदा क्रीडा किया करते हैं, जिनमें नाना प्रकारके लतागृह तालाब और बालूके टीले (क्रीड़ाचल) बने हुए हैं और जिनके वृक्ष कोमल पत्ते तथा फूलोंसे निरन्तर उज्ज्वल रहते हैं ऐसे ये उपवन इस पर्वतके प्रत्येक शिखर पर सुशोभित हो रहे हैं।।१४७।। इधर, यह सूर्य चलता-चलता इस महापर्वतके किनारे आ गया है और वहां अनेक प्रकारके मिणयोंके किरणसमहसे चित्रविचित्र होनेके कारण आकाशमें किसी अनेक रङ्गवाले पक्षीकी शोभा धारण कर रहा है ॥१४८॥ जिनके मध्यभाग रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त हो रहे हैं, जिनमें नागकुमार और व्यन्तर जातिके देव प्रसन्न होकर कीड़ा करते हैं, जिन्होंने सूर्यमण्डलको भी रोक लिया है, जिन्होंने सब दिशाएं आच्छादित कर ली हैं, जो वायुकी गतिको भी रोकनेवाले हैं, देवांगनाओं के मनको हरण करते हैं और आकाश को उल्लंघन करनेवाले हैं ऐसे बड़े बड़े सघन शिखरोंसे यह पर्वत कैसा सुशोभित हो रहा है।। ।।१४९।। इधर देखो, जिस प्रकार कोई महामत्स्य समुद्रमेंसे घीरे-घीरे निकलता है उसी प्रकार इस पर्वतकी गुफामेंसे यह भयंकर अजगर धीरे-धीरे निकल रहा है। इसने अपने शरीरसे समीपवर्ती लता, छोटे-छोटे पौधे और वृक्षोंको पीस डाला है तथा यह क्रोधपूर्वक की गई फूत्कार की गर्मीसे समीपवर्ती वनको जला रहा है ॥१५०॥ इधर इस पूर्वतके किनारेपर अनेक प्रकार के रत्नोंके प्रकाशसे मिली हुई संध्याकालकी गहरी ललाई फैल रही है जिससे यह रूपामय होनेपर भी अपनी प्रकृतिसे विरुद्ध सुवर्णमय मेरु पर्वतकी दर्शनीय शोभा धारण कर रहा है

१ आ समन्तात् क्रीडनं येषां तानि । २ पुलिनानि । ३ गच्छन् । ४ व्याप्ते सित । ५ आकाशे । ६ सूर्यः, पक्षी । ७ सूर्यः, चित्रपक्षी (मकर इति यावत् ) । ५ विस्तृतान्तरालैः । ६ आच्छादित । १० मेघ । ११ भयङकरः । १२ उद्गच्छन् । १३ दीर्घमत्स्यः । १४ कषण- चूर्णित । काय म०, ल०, द०, अ०, प० । १५ रोषफूत्कृतोष्मणा ल०, म० । रोषमुक्तशूत्कृतो – प०, अ०, । १६ उद्योतैः । १७ विहितशोभे । १६ –दीप्तां म०, ल०। १६ स्वरूप । २० दर्शनीयाम् ।

# **महर्षि**णी

उद्भूतः वर्षे वर्षे ण वायुनोववैः 'स्रावभुनंभिः परिस्फुरस्रनत्यः । स्रस्याद्रेष्पतटमासनः परागः सन्यते कनकङ्गतातपत्रतीलाम्॥१५२॥

### वसन्ततिलकम्

एताः क्षरन्मदजला विलगण्डभितिकण्ड्यनव्यति कर्राद्वतगण्डक्षेलाः । अभग्नद्रुमास्तटभुवो घरणी भृतोऽस्य संसूचयन्ति पदवीर्वनवारणानाम् ॥१५३॥

#### **सुजङ्ग्ययातस्**

इहामी मृगौषा वनान्तस्थलान्ते स्फुर<sup>°</sup> द्योणमाद्याय <sup>१</sup> 'तृण्यामाण्यात्र् । यदेवात्र तृण्यं <sup>११</sup> तृणं यच्च रुच्यं तदेवात्र जुङ्जे जिथ<sup>१</sup> ततन्त्रमुहिषन् ।।१५४॥

#### उपजातिः

यद्यत्तदं यद्विधरत्नजात्या सम्प्राप्तिनिर्माणमिहाचलेन्द्रे । तत्तत्समाताच मृगास्तदाभां भजन्ति जात्यन्तरतामिवेताः ॥१४४॥

### **उपेन्द्रवज्रा**

हरि<sup>१४</sup>न्मणीनां विततान्सयूखान् तृणा<sup>१५</sup>त्थयास्त्राद्य मृगीगणोऽयम् । ग्रलब्यकामस्तदुपा<sup>१६</sup>न्तभाञ्जि तृणानि <sup>१९</sup>सत्यान्यपि नोपयुद्धवते ॥१५६॥

॥१५१॥ इधर देखो, इस पर्वतके किनारेके समीप लगे हुए असन जातिक वृक्षोंका वहुत सा पीले रंगका पराग तीव्र बेगदाले वायुके द्वारा ऊंचा उड़-उड़कर आकाश में छाया हुआ है और सुवर्णके बने हुए छत्रकी शोशा धारण कर रहा है ॥१५२॥ इधर, भरते हुए मदजलसे भरे हुए हाथियोंके गण्ड-स्थल खुजलाने जे जिनकी छोटी-छोटी चट्टानें अस्त-व्यस्त हो गई हैं और वृक्ष टूट गये हैं ऐसी इरा पर्वतके किनारेकी भूमियां मदोन्मत्त हाथियोंका मार्ग सूचित कर रही हैं। भावार्थ—चट्टानों और वृक्षोंको टूटा-फूटा हुआ देखनेसे मालूम होता है कि यहांसे अच्छे-अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते जाते होंगे ॥१५३॥ इधर देखो, इस पर्वतके लतागृहों में और वनके भीतरी प्रदेशोंमें ये हरिणोंके समूह नाक फुला-फुलीकर बहुतसे घासके समूह को सूंघते हैं और उसमें जो घास अच्छी जान पड़ती है उसे ही खाना चाहते हैं ॥१५४॥ इधर देखो, इस पर्वतका जो जो किनारा जिस जिस प्रकारके रत्नोंका बना हुआ है ये हरिण आदि पशु उन-उन किनारेपर जाकर उसी उसी प्रकार की कान्तिको प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे मालूम होने लगते हैं मानो इन्होंने किसी दूसरी ही जातिका रूप धारण कर लिया हो ॥१५५॥ इधर, यह हरिणियोंका समूह हरे रंगके मिणयोंकी फैली हुई किरणोंको घास समफ्तकर खा रहा है परन्तु उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता इसलिये घोखा खाकर पास हीमें लगी हुई सच-

१ किम्पतः । २ निष्ठुरवेगेण । ३ आपिझगलः । 'बस्रु: स्यात् पिङगलेऽपि च' इत्यभि-धानात् । ४ असनस्य सम्बन्धी । ५ आदित । ६ कपोलस्थलनिघर्षणव्याज । ७ रुग्ण इति ववचित् । ५ गिरे: । ६ स्फुरन्नासिकं यथा भवति तथा । १० तृणसंहतिम् । ११ भक्षणीयम् । १२ अत्तृमिच्छन्ति । १३ प्राप्ताः । —िमवैते प०, म०, ल० । १४ मरकतरत्नाम् । १५ तृणबुध्या । १६ तन्मरकतिश्वलासमीपं भजन्तीति तदुपान्तभाञ्ज । १७ सत्यस्वरूपाणि ।

#### शालिनी

गायन्तीनां किन्नरीणां वनान्ते शृण्वद्गीतं हारिणं हारि यूथम् । म्रद्धंग्रस्तोत्सृष्टनिर्यत्तृणाग्रं ग्रासं किञ्चिन्मीलिताक्षं तदास्ते ।।१४७॥ 'यात्यन्तिद्धं न्नष्ट्नं विम्बे महीघ्यस्यास्योत्सङ्गे किं गतोऽस्तं पतङ्गः । इत्याशङ्काच्याकुलाभ्येति भीति प्राक्सायाह्मात् कोककान्तो पकान्तम् ।।१४८॥

### **उपेन्द्रव**ज्रा

सदा प्रकुल्ला वितता निलन्यः सदात्र तन्वन्ति रवानिलन्यः। क्षरन्मदाः सन्ततमेव नागाः<sup>१०</sup> सदा च रम्याः फलिनो वनागाः<sup>११</sup> ॥१५६॥

वसन्ततिलकम्

म्रस्यानुसानु<sup>१२</sup> वनराजिरियं विनीला धत्ते श्रियं नगपतेः शरदभ्रभासः<sup>१३</sup> । <sup>१५</sup>जाटी विनीलरुचिर<sup>१५</sup>प्रति<sup>१६</sup>पाण्डुकान्तेः नीलाम्बरस्य<sup>१९</sup> रचितेव नितम्बदेशे ॥१६०॥

छुन्दः (?)

बिभ्रच्छ्रेणीद्वितयविभागे वनषण्डं भाति श्रीमानयमवनीध्नो विधुविद्यः<sup>१८</sup>। बेगाविद्वं<sup>१९</sup> रुचिरसिताभ्रोज्ज्वलसूतिः पर्यन्तस्थं घनमिवनीलं सुरदन्ती ॥१६१॥

#### मालिनी

सुरभिकुसुमरेणूनाकिरन्विश्वविक्कं परिमलमिलितालिव्यक्तभङ्कारहृद्यः। प्रतिवनमिह शैले वाति मन्वं नभस्वान् <sup>२०</sup>प्रतिविहितनभोगस्त्रे<sup>२१</sup>णसम्भोगखेदः ॥१६२॥

मुचकी घासको भी नहीं खा रहा है ॥१५६॥ इधर वनके मध्यमें गाती हुई किन्नर जातिकी देवियोंका सुन्दर संगीत सुनकर यह हरिणोंका समूह आधा चबाये हुए तृणोंका ग्रास मुंहसे बाहर निकालता हुआ और नेत्रोंको कुछ कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खड़ा है ।।१५७।। इधर यह सूर्यका बिम्ब इस पर्वतके मध्य शिखरकी ओटमें छिप गया है इसलिये सूर्य क्या अस्त हो गया, ऐसी आशंकासे व्याकुल हुई चकवी सायंकालके पहले ही अपने पतिके पास खड़ी-खड़ी भयको प्राप्त हो रही है।।१५८।। इस पर्वतपर कमलिनियां खूब विस्तृत हैं और वे सदा ही फूली रहती हैं, इस पर्वतपर भूमरियां भी सदा गुंजार करती रहती हैं, हाथी सदा मद भराते रहते हैं और यहांके वनोंके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते हैं ।।१५९।। यह पर्वत शरद् ऋतुके बादलके समान अतिशय स्वच्छ है इसके शिखरपर लगी हुई यह हरी-भरी वन की पंक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानो बलभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने-वाले नितम्ब भागपर नीले रंगकी घोती ही पहिनाई हो ॥१६०॥ यह सुन्दर पर्वत चन्द्रमा के समान स्वच्छ है और दोनों ही श्रेणियोंके बीचमें हरे-हरे वनोंके समूह धारण कर रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मनोहर और सफेद मेघके समान उज्ज्वल मूर्तिसे सहित तथा वायुके वेगसे आकर दोनों ओर समीपमें ठहरे हुए काले-काले मेघोंको धारण करनेवाला ऐरावत हाथी ही हो ।।१६१।। जो सुगन्धित फूलोंकी परागको सब दिशाओंमें फैला रहा है, जो सुगन्धि के कारण इकट्ठे हुए भूमरोंकी स्पष्ट भंकारसे मनोहर जान पड़ता है और जो विद्याधरियों के संभोगजनित खेदको दूर कर देता है ऐसा वायु इस पर्वतके प्रत्येक वनमें धीरे-धीरे बहता

१ हरिणामिदम् । २ मनोज्ञम् । ३ प्रथमकवलम् । ४ याति सित । ५ पिधानम् । ६ रिव । ७ तरिणः । ६ अपराह्णात् प्रागेव । ६ प्रियतमसमीपे । १० करिणः । ११ वनवृक्षाः । १२ सानौ । १३ मेघरुचः । १४ वस्त्र । १५ रुचिरा —अ० । १६ असमानधवलशरीरदीधितेः । १७ बल-भद्रस्य । १८ चन्द्रवद्धवलः । 'वीधृ तु विमलार्थंकम्' इत्यभिधानात् । १६ वेगेन सम्बद्धम् । २० चिकित्सित वा निराकृत । २१ स्त्रीसमूह ।

सुरयुवतिसमाजस्यास्य<sup>र</sup> च स्त्रीजनस्य प्रकृति<sup>र</sup>कृतिमयत् स्यादन्तरं<sup>र</sup> व्यक्तरूपम् । <sup>४</sup>स्तिमितनयनमैन्द्रं<sup>५</sup> स्त्रैणमेतत्तु<sup>६</sup> लीलावलितललितलोलापाङ्गवीक्षाविलासम् ।।१६३॥

# वसन्ततिलकम्

स्रत्रायमुन्मदमधुत्रतसेव्यमान-गण्डस्थलो गजपतिर्वनमाजिहानः । दृष्ट्वा हिरण्मयतटीगिरिमर्तुरस्य-दावानलप्रतिभयाद् वनमुज्जहाति ॥१६४॥

#### जलधरमाला

श्रत्रानीलं मणितटमुच्चैः पश्यन् मेधाशङ्की नटित कलापी<sup>१०</sup> हृष्टः ।
<sup>११</sup>केकाः कुर्वन्विरचितबर्हाटोपो लोकस्तरवं<sup>१२</sup> गणयित नार्थी मूढः ॥१६४॥

## पुष्पिताग्रा

सरिस कलममी रुवन्ति हंसास्तरुषु च कोकिलषट्पदाः स्वनन्ति । फलनिमतिशिखाश्च पादपौद्याः चल<sup>१३</sup>विटपैर्ध्रुवसाह्वयन्त्यनङ्गम् ।।१६६॥

#### स्वागता

मन्थरं<sup>११</sup> त्रजति काननमध्याद् एष वाजिवदनः<sup>१५</sup> सहकान्तः<sup>१६</sup> । सम्पृशन् स्तनतटं दियतायाः तत्सु<sup>१७</sup>खानुभवमीलितनेत्रः ॥१६७॥ एष सिंहचमरीमृगकोटीः सानुभिर्वहति निर्मलमूर्तिः । सन्ततीरिव् यशोविसरस्य स्वस्य <sup>१८</sup>लोघ्धवला रजताद्रिः ॥१६८॥

रहता है ॥१६२॥ देवांगनाओं तथा इस पर्वतपर रहनेवाली स्त्रियोंके बीच प्रकृतिके द्वारा किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवल इतना ही अन्तर है कि देवांगनाओं नेत्र टिमकारसे रहित होते हैं और यहांकी स्त्रियोंके नेत्र लीलासे कुछ-कुछ टेढ़े सुन्दर और चंचल कटाक्षोंके विलास से सिहत होते हैं ॥१६३॥ इधर देखो, जिसके गण्डस्थलपर अनेक उन्मत्त भूमर मंडरा रहे हैं ऐसा यह वनमें प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराजके सुवर्णमय तटोंको देखकर दावानल के डरसे वनको छोड़ रहा है ॥१६४॥ इधर, नील मणिक बने हुए ऊंचे किनारेको देखता हुआ यह मयूर मेघकी आशंकासे हिषत हो मधुर शब्द करता हुआ पूछ उठाकर नृत्य कर रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मूर्ख स्वार्थी जन-सचाई का विचार नहीं करते हैं ॥१६५॥ इधर तालाबों में ये हंस मधुर शब्द कर रहे हैं और वृक्षोंपर कोयल तथा भूमर शब्द कर रहे हैं इधर फलोंके बोक्से जिनकी शाखाएं नीचेकी ओर कुक गई हैं ऐसे ये वृक्ष अपनी हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेवको ही बुला रहे हों ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीके स्तन-तटका स्पर्श करता हुआ और उस सुखके अनुभवसे कुछ-कुछ नेत्रोंको बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी स्त्रीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥१६७॥ यह विजयार्घ पर्वत अपनी शिखरोंपर निर्मल शरीरवाले करोड़ों सिह, करोड़ों चमरी गाएं और करोड़ों मृगोंको धारण कर रहा है और उन सबसे ऐसा मालूम होता है मानो लोध्रवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह

१ विजयार्घसम्बन्धिनः । २ स्वभावविहितम् । ३ भेदः । ४ स्थिरदृष्टि । ५ इन्द्रसम्बन्धि-स्त्रीसमूहः । ६ एतत्स्त्रैणम् विद्याधरसम्बन्धी स्त्रीसमूहः । ७ आगच्छन् । 'ओहाङ् गतौ' इति धातुः । ६ भीतेः । ६ त्यजित । १० मयूरः । ११ ध्वनीः । केकां अ० । १२ स्वरूपम् । १३ चलविटपा इत्यपि क्वचित् । चलशाखाः । १४ मन्दम् । १५ किन्नरः । 'स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङगवदनो मयुः' इत्यभिधानात् । १६ स्त्रीसिहृतः । १७ स्तनस्पर्शंनसुख । १८ (पुष्पविशेष) परागः ।

यास्य सानुषु धतिर्विद्धानां राजतेषु विनतानुगतानाम् । सा न नाकवसती न हिमाही नापि मन्दरगिरेस्तटभागे ॥१६६॥

### वसन्ततिलकम्

गण्डोपलं वनकरान्द्रकपोलकाष सङ्कान्तदानसिन नेप्तुतमत्र वैले । पदयन्तर्थ द्विपविवाङ्किमना मृगेन्द्रोभूयोऽभिहन्ति नवरवितिवत्युपान्तम् ॥१७०॥ निहोऽयमत्र गहने वानकैविबुद्धो व्याज्यन्मते शिखरमृत्यतित् कृतेच्छः । तन्वन् गिरेर्थिगृहार्युजमृहुहासलक्ष्मी वारच्छिविषरामलदेहकान्तिः ॥१७१॥

#### मन्दाकान्ता

रन्थाटहेरयमजगरः <sup>\*</sup>क्षाधिकर्षन् स्वमञ्जं पुञ्जीभूतो गुरुरिव गिरेरान्त्रभारो<sup>०</sup> निकुञ्जे । रुद्वदेवानं बरणकुहरं <sup>१९</sup>ब्याबदत्यापत<sup>१९</sup>द्भिः बार्यः सन्दर्शः किल बिलिधिया **क्षुत्रतीकारमिञ्छः ॥१७**२।।

#### पृथ्वी

श्रयं अलिनिवेशीलं स्यूगिति सान् भिविधिः तटानि विशिष्ठीकरोति गिरिभतु रस्यान्वहम् । मरहिषुतानीपिकीर एसते रपाले तियतैः

महानुषगतं<sup>१३</sup> जनं शिशिरयत्य<sup>११</sup>नुष्णाशयः ।।१७३॥

की सन्तितको ही धारण कर रहा हो ।।१६८।।अपनी-अपनी देवांगनाओंके साथ विहार करते हुए देवोंको इस पर्वतकी रजतमयी शिखरोंपर जो संतोष होता है वह उन्हें न तो स्वर्गमें मिलता है न हिमवान् पर्वतपर मिलता है और न सुमेह पर्वतके किसी तटपर ही मिलता है ।।१६९।। इधर देखो, जो जंगली हाथियोंके गण्डस्थलोंकी रगड़से लगे हुए मद-जलसे तर-बतर हो रहा है, ऐसे इस पहाड़परकी गोल चट्टानको यह सिंह हाथी समभ रहा है इसीलिये यह उसे देखकर बार-बार उसपर प्रहार करता है और नाख़्नोंसे समीपकी भूमिको खोदता है ।।१७०।। इधर इस वनमें शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान निर्मल शरीरकी कान्तिको धारण करता हुआ तथा इस पर्वतके गुफा-रूपी मुखपर अट्टहास की शोभा बढ़ाता हुआ यह सिंह धीरे-धीरे जागकर जमु-हाई ले रहा है और पर्वतकी शिखरपर छलांग मारनेकी इच्छा कर रहा है ।।१७१।। इधर यह लतागृहमें अजगर पड़ा हुआ है, यह पर्वतके बिलमेंसे अपना आधा शरीर बाहर निकाल रहा है और ऐसा जान पड़ता है मानो एक जगह इकट्ठा हुआ पहाड़की अँतड़ियोंका बड़ा भारी समूह ही हो । इसने स्वास रोककर अपना मुंहरूपी बिल खोल रखा है और उसे बिल समफ कर उसमें पड़ते हुए जंगली जीवोंके द्वारा यह अपनी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ।।१७२।। यह पर्वत अपनी लम्बी फैली हुई शिखरोंसे समुद्रके जलका स्पर्श करता है और यह समुद्र वायु से कम्पित होकर निरन्तर उठती हुई लहरोंकी अनेक छोटी-छोटी वूदोंसे प्रतिदिन इस गिरि-राजके तटोंको शीतल करता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अन्त:करण शीतल अर्थात् शान्त होता है ऐसे महापुरुष समीपमें आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात् शान्त करते ही हैं।।१७३॥

१ रजतमयेषु । २ स्वर्गालये । ३ स्थूलपाषाणम् । ४ कर्षणघर्षण । ५ आद्रित । ६ अर्क्ष निर्गमयन् । १० पुरीतत्समूहः । ११ विवृ-णोति । १२ आगच्छद्भिः । १३ आश्रितम् । १४ शैत्ययुक्तहृदयः ।

# छुन्दः (?)

गङ्गासिथ् हृदयिमवास्य स्फुटमद्रेः भिस्वा यातां रिसकतयास् तटभागम् । स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पवनिवध्वोभिकरैः स्वैः भेद्यं स्त्रीणां नतु महतासप्युक चेतः ॥१७४॥ सान्नस्य द्रुतसुपयान्ती घनसारात् सारासारा जलदघटेयं समसारान् । तारातारा धरणिवरस्य स्वरसारा साराद्वर्धस्त मुहुक्पयाति स्तनितेन ॥१७४॥

### मत्तमयूरम्

सारासारा सारसमाला सरसीयं सारं कूजत्यत्र बनान्ते सुरकान्ते । सारासारा नीरदमाला नभसीयं तारं श्वित्वास्यादे निस्वनतीतः स्वनसारा ।१७६॥ श्वित्वास्यादे सारमणीद्धं तटभागं सारं श्वित्वास्यादे सारमणीद्धं तटभागं सारं श्वित्वास्यादे सारमणीद्धं तटभागं सारं श्वित्वास्यादे सारमणीद्धं ।१९७॥ सम्भोगान्ते गायति कान्तं श्वित्वास्यादे सारमणीद्धं ।१९७॥

## पुष्पिताग्रा

इह लचरवधूनितम्बदेशे लिततलतालयसंश्रिताः सहेशाः<sup>२८</sup>। प्रणयपरवशाः समिद्धदीप्तीः हि्यमुपयान्ति विलोक्य सिद्धनार्यः<sup>२२</sup>॥१७८॥

यें गंगा और सिन्धु नदियां रसिक अर्थात् जलसहित और पक्षमें शृङ्गार रससें युक्त होनेके कारण इस पर्वतके हृदयके समान तटको विदीर्ण कर तथा वायुके द्वारा हिलती हुई तरङ्गोंरूपी अपने हाथोंसे वार-बार स्पर्श कर चली जा रही हैं सो ठीक ही है क्योंकि बड़े पुरुषोंका बड़ा भारी हृदय भी स्त्रियोंके द्वारा भेदन किया जा सकता है।।१७४।। जिसकी जल-वर्षा बहुत ही उत्कृष्ट है, जो मुक्ताफल अथवा नक्षत्रोंके समान अतिकय निर्मल है और जिसकी गरजना भी उत्कृष्ट है ऐसी यह मेघोंकी घटा, अधिक मजबूत तथा जिसके सब स्थिर अंश समान हैं ऐसे इस विजयार्थ पर्वतके शिखरोंके समीप यद्यपि बार-बार और शीघ्-शीघ् आती है तथापि गर्जनाके द्वारा ही प्रकट होती है। भावार्थ-इस विजयार्थ पर्वतके सफेद शिखरोंके समीप छाये हुए सफेद-सफेद बादल जबतक गरजते नहीं हैं तबतक दृष्टिगोचर नही होते ॥१७५॥ इधर देवोंसे मनोहर वनके मध्यभागमें तालाबके बीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन करनेवाली यह सारस पक्षियोंकी पंक्ति उच्च स्वरसे शब्द कर रही है और इधर आकाशमें जोरसे बरसती और शब्द करती हुई यह मेघोंकी माला उच्च और गंभीर स्वरसे गरज रही है।।१७६।। रमण करनेके योग्य, श्रेष्ठ निर्मल और सुन्दर शरीरवाले अपने पतिको प्रसन्न करनेवाली कोई स्त्री संभोगके बाद इस पर्वतके श्रेष्ठमणियोंसे देदीप्यमान तटभागपर बैठकर जिसके अवान्तर अंग अतिशय सुन्दर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, ऊंचे स्वरसे सहित हैं और बहुत मनोहर हैं ऐसा गाना गा रही है ।।१७७।। इधर इस पर्वतके मध्यभागपर सुन्दर लतागृहोंमें बैठी हुईं पितसहित प्रेमके परवश और देदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधरियोंको देखकर सिद्ध-

१ आगच्छताम् । —यातो प० । —याती म०, ल० । २ जलरूपतया रागितया च । ३ अधिकबलात् । ४ उत्कृष्टवेगवद्वर्षति । ५ समानस्थिरावयवान् । ६ तारा या आयाम-वती तारा । निर्मेला तारा । तारा इति पक्षे अतिनिर्मेलां स्वरसाराशब्देनोत्कृष्टा । ७ गमनागमनवती । ६ अमरैमैनोहरे । ६ अधिकोत्कृष्टा वेगवद्वर्षवती वा । १० उच्चं यथा भवति तथा । ११ गम्भीरम् । १२ निर्घोषोत्कृष्टा । १३ उत्कृष्टरत्नप्रवृद्धम् । १४ स्थिरम् । १५ गभीरं उज्ज्वलं वा । १६ कान्ततरवृक्षम् । १७ प्रियतमम् । १८ रमणशीलम् । १६ अभीतरागम् व्यक्तरागम् । २० स्त्री । २१ प्रियतमसहिताः । २२ देवभेदस्त्रियः ।

# वसन्ततिलकम्

श्रीमानयं नृतुरत्तेचरचारणानां सेव्यो जगत्त्रयगुर्शविधु वीध्यकीर्तिः ।
तुङ्गः शुचिर्भरतसंश्रित पादमूलः पायाद्यवां पुरुरिवानवमो महीधः ॥१७६॥
इत्यं गिरः फणिपतौ सनयं बुवाणे तौ तं गिरीन्द्रमभिनन्द्य कृता वतारौ ।
प्राविक्षतां सममनेन पुरं पराद्वर्घम् उत्तुङ्गकेतुरथ नूपुरचक्रवालम् ॥१८०॥
तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशितारौ युष्माकमित्यभि दथत्त्वचरान्समस्तान् ।
राज्याभिषेकमनयोः प्रचकार धीरो विद्याधरीकरधृतैः पृथुहेमकुम्भैः ॥१८१॥
भर्ता निर्ममंवतु सम्प्रति दक्षिणस्याः श्रेण्या दिवः शतमलोधिपतिर्यथैव ।
श्रेण्यां भवेद्विनिमरप्यवनम्यमानो विद्याधरीरवहितै श्विरमुत्तरस्याम् ॥१८२॥

जातिक देवोंकी स्त्रियां लिज्जित हो रही हैं ॥१७८॥ यह विजयार्ध पर्वत भी वृषभ जिनेन्द्र के समान है क्योंकि जिस प्रकार वृपभजिनेन्द्र श्रीमान् अर्थात् अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग लक्ष्मी से सिहत हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी श्रीमान् अर्थात् श्रोभासे सिहत है जिस प्रकार वृषभ-जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर और चारण ऋद्धि-धारी मुनियोंके द्वारा सेवनीय हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी उनके द्वारा सेवनीय है अर्थात् वे सभी इस पर्वतपर विहार करते हैं । वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार तीनों जगत्के गुरु हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तीनों जगत्में गुरु अर्थात् श्रेष्ठ है । जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्र चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कीर्तिके धारक हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी चन्द्र-तुल्य उज्ज्वल कीर्तिका धारक हैं, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार तुंग अर्थात् उदार हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तुंग अर्थात् ऊंचा है, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार श्रुच अर्थात् पित्र हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी शुच अर्थात् शुक्ल है तथा जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्रके पादमूल अर्थात् चरणकमल भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं उसी प्रकार इस पर्वतके पादमूल अर्थात् नीचेके भाग भी दिग्वजयके समय गुफामें प्रवेश करनेके लिये भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं अथवा इसके पादमूल भरत क्षेत्रमें स्थित हैं इस प्रकार भगवान् वृषभजिनेन्द्रके समान अतिशय उत्कृष्ट यह विजयार्ध पर्वत तुम दोनोंकी रक्षा करे।।१७९॥

इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन्द्रके वचन कहनेपर उन दोनों राजकुमारोंने भी उस गिरि-राजकी प्रशंसा की और फिर उस धरणेन्द्रके साथ-साथ नीचे उतरकर अतिशय-श्रेष्ठ और ऊंची-ऊंची ध्वजाओंसे सुशोभित रथनूपुर चक्रवाल नामके नगरमें प्रवेश किया ॥१८०॥ धरणेन्द्रने वहां दोनोंको सिहासनपर बैठाकर सब विद्याधरोंसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं और फिर उस धीरवीर धरणेन्द्रने विद्याधिरयोंके हाथोंसे उठाये हुए सुवर्णके बड़े-बड़े कलशोंसे इन दोनोंका राज्याभिषेक किया ॥१८१॥ राज्याभिषेकके बाद धरणेन्द्रने विद्याधरोंसे कहा कि जिस प्रकार इन्द्र स्वर्ण का अधिपित है उसी प्रकार यह निम अब दक्षिण श्रेणीका अधिपित हो और अनेक सावधान विद्याधरोंके द्वारा नमस्कार किया गया यह विनमि चिरकाल तक

१ चन्द्रवंत्रिर्मल । २ भरतक्षेत्रे संश्रितप्रत्यन्तपर्वतमूलः । पक्षे भरतराजेन संसेवितपादमूलः । ३ अनवमुः न विद्यते अवमः अवमाननं यस्य स सुन्दर इत्यर्थः । ४ सहेतुकम् । ५ प्रशस्य । ६ विहितावतरणौ । ७ फणिराजेन । = ब्रुवत् । ६ सावधानैः ।

देवो जगद्गुरुरसौ वृषभोऽनुमत्य' श्रीमानिमौ प्रहितवान्' जगतां विधाता ।
'तेनानयोः खचरभूपतयोऽनुरागादाज्ञां वहन्तु शिरसेत्यवदत्फणीन्द्रः ॥१८३॥
तत्पुण्यतो गुरुवियोगनिरूपणाच्च नागादिभर्त्तुं रुचितादनुशासनाच्च ।
ते तत्त्रयेव खचराः 'प्रतिपेदिरे द्राक् कार्यः हि सिद्धचित महद्भिरिधिकतं यत् ॥१८४॥
गान्धार पन्नगपदोपपदे च विद्ये दत्वा फणा वदिधपो विधिवत्स ताभ्याम् ।
धीरो विसर्ज्यं नयविद्विनतौ कुमारौ स्वावासमेव च जगाम कृतेष्टकार्यः ॥१८४॥

### मालिनी

म्रथ गतवित तिस्मन्नागराजेऽगराजे घृति मिघकम<sup>१०</sup>धत्तां तौ युवानौ युवानौ<sup>११</sup> । मृहुदपहृत<sup>१२</sup>नानानू नभोगैर्नभोगैः मुकुलित<sup>१३</sup>करमौलिव्यवतमाराध्यमानौ ।।१८६॥ <sup>१४</sup>नियतिमिव खगाद्रेमे खलां तामलङ्घ्यां <sup>१५</sup>सुकृतिजनिवासावाप्तनाकानुकाराम् । जिनसमवसृति वा<sup>१६</sup> विश्वलोकाभिनन्द्यां निमविनमिकुमारावध्य<sup>१७</sup>वात्तामुदात्ताम् ॥१८७॥

#### मन्दाकान्ता

विद्यासिद्धि <sup>१८</sup>विधिनियमितां मानयन्तौ नयन्तौ विद्यावृद्धैः सममभिमतामर्थं<sup>१९</sup>सिद्धि प्रसिद्धिम् । विद्याधीनान् षडृतुसुखदान्निविशन्तौ च भोगान् तौ तत्राद्वौ <sup>२०</sup>स्थितिमभजतां खेचरैः संविभक्ताम् ॥

उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे । कर्मभूमिरूपी जगत्को उत्पन्न करनेवाले जगद्गुरु श्रीमान् भगवान् वृषभदेवने अपनी सम्मतिसे इन दोनोंको यहां भेजा है इसलिये सब विद्याधर राजा प्रेमसे मस्तक भुकाकर इनकी आज्ञा धारण करें ।।१८२-८३।। उन दोनोंके पुण्यसे तथा जगद्-ग्र भगवान् वृषभदेवकी आज्ञाके निरूपणसे और धरणेन्द्रके योग्य उपदेशसे उन विद्याधरों ने वह सब कार्य उसके कहे अनुसार ही स्वीकृत कर लिया था सो ठीक ही है क्योंकि महापूरुषों के द्वारा हाथमें लिया हुआ कार्य शीघृ ही सिद्ध हो जाता है ।।१८४।। इस प्रकार नयोंको जानने वाले धीरवीर धरणेन्द्रने उन दोनोंको गान्वारपदा और पन्नगपदा नामकी दो विद्याएं दीं और फिर अपना कार्य पूरा कर विनयसे भुके हुए दोनों राजकुमारोंको छोड़कर अपने निवास-स्थान पर चला गया ।।१८५।। तदनन्तर धरणेन्द्रके चले जानेपर नाना प्रकारके सम्पूर्ण भोगोपभोगों को बार-बार भेंट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे जिनकी सेवा करते हैं ऐसे वे दोनों कुमार उस पर्वतपर बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे ।।१८६।। जो अपने अपने भाग्यके समान अलंघनीय है, पुण्यात्मा जीवोंका निवास होनेके कारण जो स्वर्गका अनुकरण करती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्के समवसरणके समान सब लोगोंके द्वारा वन्दनीय है ऐसी उस विजयार्घ पर्वतकी मेखलापर वे दोनों राजकुमार सुखसे रहने लगे थे ।।१८७।। जिन्होंने स्वयं विधिपूर्वक अनेक विद्याएं सिद्ध की हैं और विद्यामें चढ़े-बढ़े पूरुषोंके साथ मिलकर अपने अभिलिषत अर्थको सिद्ध किया है ऐसे वे दोनों ही कुमार विद्याओंके आधीन प्राप्त होने वाले तथा छहों ऋतुओंके सुख देनेवाले भोगोंका उपभोग करते हुए उस पर्वतपर विद्याधरों के द्वारा विभक्त की हुई स्थितिको प्राप्त हुए थे । भावार्थ-यद्यपि वे जन्मसे विद्याधर नहीं थे तथापि वहां जाकर उन्होंने स्वयं अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थीं और दूसरे विद्यावृद्ध मनुष्यों

१ अनुमति कृत्वा। २ प्रेरितवान्। ३ तेन कारणेन। ४ त्वत्पुण्यतः त्वत्कुमारयोः सुकृतात्। ४ अनुमेदिरे। ६ आश्रितम्। ७ गान्धारिवद्या पन्नगिवद्या चेति द्वे विद्ये। ५ फणीश्वरः। ६ सन्तोषम्। १०-मधात्तां प०, अ०, द०, त०, म०। ११ सम्पर्कं कुर्वाणौ। 'यु मिश्रणे'। १२ प्राप्त। १३ कुड्मलित, हस्तघटितमकुटं यथा भवित तथा। १४ विधिम्। १४ पुण्यवज्जन। पक्षे सुरजन। १६ इव। १७ अधिवसित स्म। १८ विधान। १६ प्रयोजनम्। २० मर्यादाम्।

ग्राज्ञामूहुः खबरनरपाः सन्ततैरुतपाङ्गैः यूनोः सेवाननुनयपरावेनयोराचरन्तः । क्वेमो जातौ क्व च पदिमदं न्यक्कृतारातिचकं खे खेन्द्राणां घटयित नृणां पुण्यसेवात्मनीनम् ॥१८६॥ मालिनी

निमरनमयदुष्यैभौगसम्पत्प्रतीतान् गगनचरपुरीन्द्रान् दक्षिणश्रेणिश्राजः । विनिव्यति विनम्प्रानातनोति स्म विश्यान् खचरपुरवरेशानुत्तरश्रेणिभाजः ॥१६०।।

शार्वृत्विक्रीडितम्

तावित्यं प्रविभज्य राजतनयौ वैद्याधरीं तां श्रियं भुञ्जानौ विजयार्धपर्वततटे निष्कण्टकं तस्यतुः । पुण्यादित्यनयोर्विभूतिरभवल्लोकेशपादाश्रितोः '

पुण्यं तेर्न' कुरुव्वसभ्युदयदां लक्ष्मीं समाशंसदः" ॥१६१॥

नत्या देवसिमं चराचरगुरं त्रैलोरयनार्थाचितं प्रवतो तो सुलवायतुः समुचितं त्रिञावराषीव्दरौ ।

नःस्याद्यानिगुरं प्रदान्य शिष्टमा अथ्यार्जयस्यज्ञियो दाङ्यन्तः सुचतक्षत्रं जिल्लगुणप्राण्यि च नैशेयगीत् ॥१६२॥ इत्यार्षे भगवन्त्रिणसेनाचार्यप्रणीते त्रिप्रशिवस्त्रभणसहापुराणसद्यप्रहे

याच भगवाञ्जनसमाचायेत्रणीते त्रित्रोब्दलञ्जणसहापुराणसङ्ग्रहः - निविविनन्त्रिराज्यविद्यालयां नायौकोन्तिवातितमे पर्व ॥

के साथ मिलकर वे अपना अभिलिषत कार्य सिद्ध कर लेते थे इसिलये विद्याघरों के समान ही भोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८॥ इन दोनों कुमारों को प्रसन्न करने वाली सेवा करते हुए विद्याघर लोग अपना अपना मस्तक भुकाकर उन दोनों की आज्ञा धारण करते थे । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहने हैं कि हे राजन्, ये निम और विनिम कहां तो उत्पन्न हुए और कहां उन्हें समस्त बनुओं को तिरस्कृत करने वाला यह विद्याघरों के इन्द्रका पद मिला। यथार्थमें मनुष्यका पुण्य ही सुखदायी सामग्रीको मिलाता रहता है ॥१८९॥ निम कुमार ने वड़ी-वड़ी भोगोपभोगकी सम्पदाओं को प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणीपर रहने वाले समस्त विद्याधर नगिरयों के राजाओं को वश्ने किया था और विनिन्न उत्तर-श्रेणीपर रहने वाले समस्त विद्याधर नगिरयों के राजाओं को नश्नी मृत किया था ॥१९०॥

इस प्रकार वे दोनों ही राजकुमार विद्याधरोंकी जस लक्ष्मीको विभवत कर विजयार्ध पर्वत के तटपर निष्कंटक रूपसे रहते थे। हे भव्यजीवो, देखो, भगवान् वृषभदेवके चरणों का आश्रय लेनेवाले इन दोनों कुमारोंको पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति प्राप्त हुई थी इसलिये जो जीव स्वर्ग आदिकी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते है वे एक पुण्यका ही संचय करें ॥१९१॥ चर और अचर जगत्के गुरु तथा तीन लोकके अधिपतियों द्वारा पूजित भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर ही दोनों भक्त विद्याधरोंके अधीश्वर होकर उचित सुखको प्राप्त हुए थे इसलिये जो भव्य जीव मोक्षरूपी अविनाशी सुख और परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवान्के गुण प्राप्त करना चाहते हैं वे आदिगुरु भगवान् वृषभदेवको मस्तक भुकाकर प्रणाम करें और उन्हींकी भिक्तपूर्वक पूजा करें ॥१९२॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्री महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें निम विनिमिकी राज्यप्राप्तिका वर्णन करनेवाला उन्नीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ खचरतनयाः अ०। २ शून्ये खेटेन्द्राणाम् प०, द०। ३ आत्महितं वस्तु । ४ विद्याधर-सम्बन्धिनीम् । ५ परमेश्वरचरणाश्रितयोः । ६ कारणेन । ७ इच्छावः ।

# विंशां पर्व

प्रपूर्वन्ते स्म षण्मासाः तस्यायो योगवारिणः । गुरोर्मरोरिशाजिन्त्यमाहात्म्यस्याचलस्थितेः ॥१॥
ततोऽस्य मितिरित्यासीद् 'यितिचर्याप्रबोधने । कायास्थित्यर्थनिर्दोषविद्याणान्वेषणं प्रति ॥२॥
ग्रहो अग्ना महावंशा बतामी नवसंयताः । सन्मार्गस्यापरिज्ञानात् सद्योऽभीशः परीषहैः ॥३॥
मार्गप्रबोधनार्थञ्च मुक्तेश्च सुलसिद्धये । कायस्थित्यर्थनाहारं दर्शयामस्ततोऽधुना ॥४॥
न केवलमयं कायः कर्शतीयो मुमुक्षुभिः । नाष्पुत्कटरसैः पोष्यो मृष्टेरिष्टेश्च वत्मनैः ॥४॥
वशे यथा स्युरक्षाणि नोत् "धावन्त्यनृत्यथम् । तथा प्रयतित्ययं स्थाद् वृत्तिमाश्चित्य मध्यवाम् ॥६॥
दोविनिर्हरणायेष्टा उपवासाद्युपक्रमाः । प्राणतन्धारणायायम् ग्राहारः सूत्रद्वितः ॥७॥
कायवलेशो मतस्तावन्न संक्लेशोऽस्ति यावता । संक्लेशे ह्यसमाधानं मार्गात् प्रचप्रतिरेव च ॥६॥
सिव्ष्ये संयवयात्रायाः " "तत्तन् स्थितिमिच्छ्भिः ।ग्राह्यो निर्दोष ग्राहारो "रसासङ्गाद्विन्यिभः ॥६॥
भगवानिति निरिधन्यन्य थोगं संहत्यः धीरधीः । प्रचचाल महीं कृत्स्नां चालयन्तिव विक्रमैः ।१॥।

अथानन्तर-जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है और जो मेरु पर्वतके समान अचल स्थितिको धारण करनेवाले है ऐसे जगद्गुरु भगदान् वृषभदेवको योग धारण किये हुए जब छह माह पूर्ण हो गये ।।१।। तब यतियोंकी चर्या अर्थात् आहार लेनेकी विधि वतलानेके उद्देश्यसे शरीर की स्थितिके अर्थ निर्दोष आहार दूढनेके लिये उनकी इस प्रकार वृद्धि उत्पन्न हुई–वे ऐसा विचार करने लगे ॥२॥ कि वड़े द्र. खकी बात है कि बड़े-बड़े वशों में उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित साव समीचीन मार्गका परिज्ञान न होनेके कारण इन क्षुधा आदि परीषहोंसे शीघृ ही भृष्ट हो गये ॥३॥ इसलिये अव मोक्षका मार्ग बतलानेके लिये और सुखपूर्वक मोक्षकी सिद्धिके लिये शरीरकी स्थिति अर्थ आहार लेनेकी विधि दिखलाता हू ॥४॥ मोक्षाभिलाषी मुनियोंको यह शरीर न तो केवल कुश ही करना चाहिये और न रसीले तथा मथुर मनचाहे भोजनोंसे इसे पुष्ट ही करना चाहिये ॥५॥ किन्तु जिस प्रकार ये इन्द्रियां अपने वशमें रहें और कुमार्गकी ओर न दौड़ें उस प्रकार सध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिये ॥६॥ बात पित्त और कफ आदि दोष दूर करनेके लिये उपवास आदि करना चाहिये तथा प्राण धारण करनेके लिये आहार ग्रहण करना भी जैन-शास्त्रोंमें दिखलाया गया है ॥७॥ कायक्लेश उतना ही करना चाहिये जितनेसे संक्लेश न हो । क्योंकि संक्लेश हो जानेपर वित्त चचल हो जाता है और मार्गसे भी च्युत होना पड़ता है ॥८॥ इसिलये संयमरूपी यात्राकी सिद्धिके लिये शरीर की स्थिति चाहनेवाले मुनियोंको रसोंमे आसक्त न होकर निर्दोष आहार ग्रहण करना चाहिये ।।९।। इस प्रकार निश्चय करनेवाले धीरवीर भगवान् वृषभदेव योग समाप्त कर अपने चरणनिक्षेपों (डगों) के द्वारा मानों समस्त पृथिवीकों कंपायमान करते हुए विहार करने लगे ॥१०॥

१ यत्याचार । २ भोजनगवेषणम् । ३ क्वशीकरणीयः । ४ मुखप्रियैः । ५ आहारैः । ६ उत अथवा । नो विधावन्त्यनूत्पथम् ल०, म० । ७ गच्छन्ति । ६ उन्मार्गं प्रति । ६ परमागमे प्रतिपादितः । १० प्रापणायाः । ११ तत् कारणात् । १२ स्वाद्वासिकतमन्तरेण । १३ परिहृत्य । १४ पदन्यासैः ।

तदा भट्टारके याति<sup>र</sup> महामेराविवोन्नते । घरणी पादिवन्यासान् रप्रत्यैच्छ्दनुकिम्पनी<sup>र</sup> ॥११॥ घात्री पदभराकान्ता मंन्यमंक्ष्यद्यस्तले । नाभविष्यत्प्रयत्नदचेत्तपसीर्याश्रिते<sup>र</sup> विभोः ॥१२॥ ततः पुराकरग्रामान् समडम्बान् सखर्वडान् । सखेटान् विजहारोच्चेः सश्रीमान् जङ्गमाद्रिवत् ।१३॥ यतो यतः पदं घत्ते मौनीं चर्या स्म संश्रितः । ततस्ततो जनाः प्रीताः प्रणमन्त्येत्य सम्भ्रमात् ॥१४॥ प्रसीद देव कि कृत्यमिति केचिज्जरे गुणिरम् । रेत्तूष्णीमभावं व्रजन्तं च केचित्तमनुववज्ञः ।।१४॥ परे परार्घ्यरत्नानि समानीय पुरो<sup>११</sup> न्यधुः । इत्यूचुत्रच प्रसीदैनाम् इज्यां प्रतिगृहाण नः ॥१६॥ वस्तुवाहनकोटीत्रच विभोः केचिदढौकयन् । भगवास्तास्वन्थित्वात् रेप्तूष्णीकां विजहार सः ॥१७॥ केचित् स्मयन्यन्ति सम सादरम् । भगवन् परिधत्स्वेति रेप्तट्यां सह भूषणैः ॥१८॥ केचित् कन्याः समानीय रूपयौवनशालिनीः । परिणायित् देवमुद्यता दिग्वमूढताम् ॥१९॥ केचिन्मज्जनसामग्या संश्रित्यो स्म विभूम् । यरे भोजनसामग्री पुरस्कृत्योपतस्थिरे<sup>र</sup> ॥२०॥

जिस समय महामेरुके समान उन्नत भगवान् वृषभदेव विहार कर रहे थे उस समय कंपाय-मान हुई यह पृथिवी उनके चरणकमलोंके निक्षेपको स्वीकृत कर रही थी।।११।। यदि उस समय भगवान् वृपभदेवने ईर्यासमितिसे युवत तपश्चरण धारण करनेमें प्रयत्न न किया होता तो सचमुच ही यह पृथिवी उनके चरणोंके भारसे दव कर अघोलोकमें डूब गई होती । भावार्थ-भगवान् ईर्यासमितिसे गमन करनेके कारण पोले पोले पैर रखते थे इसलिये पृथ्वीपर उनका अधिक भार नहीं पड़ता था ।।१२।। तदनन्तर चलते हुए पर्वतके समान उन्नत और शोभाय-मान भगवान् वृषभद्देवने अनेक नगर, ग्राम, मटंब, खर्वट और खेटोंमें विहार किया था ॥१३॥ मुनियोंकी चर्याको धारण करनेवाले भगवान जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात जहां-जहां जाते थे वहीं-वहीं के लोग प्रसन्न होकर और बड़े संभ्रमके साथ आकर उन्हें प्रणाम करते। थे।।१४।। उनमेंसे कितने ही लोग कहने लगते थे कि हे 'देव, प्रसन्न होइए और कहिये कि क्या, काम है' तथा कितने ही लोग चुपचाप जाते हुए भगवान्के पीछे-पीछे जाने लगते थे।।१५। अन्य कितने ही लोग बहुमूल्य रत्न लाकर भगवान्के सामने रखते थे और कहते थे कि 'देव प्रसन्न होइए और हमारी इस पूजाको स्वीकृत कीजिये'।।१६।। कितने ही लोग करोड़ों पदार्थ और करोड़ों प्रकारकी सवारियां भगवान्के समीप लाते थे परन्तु भगवान्को उन सबसे कुछ भी प्रयोजन नहीं था इसलिये वे चुपचाप आगे विहार कर जाते थे।।१७।। कितने ही लोग माला, वस्त्र, गन्ध और आभूषणोंके समूह आदरपूर्वक भगवान्के समीप लाते थे और कहते थे कि हे भगवन्, इन्हें धारण कीजिये ।।१८।। कितने ही लोग रूप और यौवनसे शोभायमान कन्याओंको लाकर भगवान्के साथ विवाह करानेके लिये तैयार हुए थे सो ऐसी मुर्खताको धिक्कार हो ॥१९॥ कितने ही लोग स्नान करनेकी सामग्री लाकर भगवान्को घेर लेते थे और कितने ही लोग भोजनकी सामग्री सामने रखकर प्रार्थना करते थे कि विभो, मैं स्नान

१ आगच्छिति सित । २ स्वीकृतवती । पादिवक्षेपसमये पाणितलं प्रसार्य पादौ धृतवतीति भावः । ३ चलनवती, ध्वनौ कृपावती । ४ अधिकं निमज्जनमकरिष्यत् ति पाताले निमज्जतीत्यर्थः । 'टुमस्जो शुद्धौ'। लृङ् । सत्यमङ्क्ष्य— द०, ल०, म०। ५ ईय्योसिमत्याश्रिते । ६ समटम्बान् सख-वैटान् ल०, म०, द०। ७ मुनिसम्बिनीम् । ६ वर्तनाम् । ६ आगत्य । १० ऊचुः । ११ तूष्णीमित्यर्थः । १२ सह गच्छिन्ति स्म । १३ गुरोरग्रे न्यस्यन्ति स्म । १४ प्रापयामासुः । १५ अनिभाषित्वात् । १६ स्वार्थे कप्रत्ययात्, तूष्णीमित्यर्थः । तूष्णीकं द०, प०, स०। १७ पटल्या अ०, प० द०, ल०, म०। १६ प्रार्थयन्ति स्म । १६ पूजयामासुः ।

विभो भोजनमानीतं प्रसीदोपिवशासने । समं मज्जनसामग्रचा निविश स्नानभोजने ॥२१॥
एषोऽज्जिलः कृतोऽस्माभिः प्रसीदानुगृहाण नः । इत्येकेऽध्येषिषन् सृश्या विभुमज्ञाततत्क्रमाः ॥२२॥
केचित् पादानुपादाय तत्यंशुस्पर्क राततेः । प्रणतेर्मस्तकैर्नाथम् अनाथिषत भुक्तये ॥२३॥
इदं खाद्यमिदं स्वाद्यम् इदं भोज्यं पृथिविधम् । मुहुर्मुहुरिदं पेयं हृद्यमाप्यायनं तनोः ॥२४॥
तैरित्यद्ध्येष्यमाणोपि अस्भान्तेरनभिज्ञकैः । न कल्प्यमिति मन्वानाः तृष्णोमेवापसिमृवान् ॥२४॥
विभोनिंगृद्वचर्यस्य मतं वातुमनीववराः । केचित् कर्तव्यतामृद्धाः स्थितादिचत्रेष्विवापिताः ॥२६॥
स्युत्रदारेरन्यैश्च रिषदालग्नैष्दश्रुभिः । श्रिणविध्नितत्वचर्यो भूयोपि विजहार सः ॥२७॥
इत्यस्य परमां चर्याः चरतोऽज्ञातचर्यया । जगदाव्यक्षारिण्या मासाः षडपरे ययुः ॥२६॥
ततः संवत्सरे पूर्णे पुरं शहास्तिनसाह् वयम् । कुष्ठजाङ्गलदेशस्य ललामे वाससाद सः ॥२६॥
तस्य पाता १६ श्वासीच्च कुष्ठवंशिखामणिः । सोमप्रभः प्रसन्नात्मा दिप्त्या स्मान्॥३१॥
तस्यानुजः कुमारोऽभूच्छ्रे यान् श्रेयान्गुणोदयैः । रूपेण मन्मथः कान्त्या शशी दीप्त्या समानुमान्॥३१॥

की सामग्रीके साथ-साथ भोजन लाया हूं, प्रसन्न होइए, इस आसनपर बैठिये और स्नान तथा भोजन कीजिये ।।२०-२१।। चर्याकी विधिको नहीं जाननेवाले कितने ही मूर्ख लोग भगवान् से ऐसी प्रार्थना करते थे कि हे भगवन्, हम लोग दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रसन्न होइए और हमें अनुगृहीत कीजिये ।।२२।। कितने ही लोग भगवान्के चरण-कमलोंको पाकर और उनकी धृलिके स्पर्शसे पवित्र हुए अपने मस्तक भुकाकर भोजन करनेके लिये उनसे वार-बार प्रार्थना करते थे ।।२३।। और कहते थे कि हे भगवन्, यह खाद्य पदार्थ है, यह स्वाद्य-पदार्थ है, यह जुदा रखा हुआ भोज्य पदार्थ है, और यह शरीरको संतुष्ट करनेवाला, अतिशय मनोहर बार-बार पीने योग्य पेय पदार्थ है इस प्रकार संभानत हुए कितने ही अज्ञानी लोग भगवान्से बार-बार प्रार्थना करते थे परन्तु 'ऐसा करना उचित नहीं है' यही मानते हुए भगवान् चुपचाप वहां से आगे चले जाते थे ।।२४-२५।। जिनकी चर्याकी विधि अतिशय गुप्त है ऐसे भगवान्के अभि-प्रायको जाननेके लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये इस विषयमें मूढ़ होकर चित्रलिखितके समान निश्चल ही खड़े रह जाते थे।।२६।। अन्य कितने ही लोग आंखोंसे आंसू डालते हुए अपने पुत्र तथा स्त्रियों सहित भगवान्के चरणोंमें आ लगते थे जिससे क्षणभरके लिये भगवान्की चर्यामें विघ्न पड़ जाता था परन्तु विघ्न दूर होते ही वे फिर भी आगे के लिये विहार कर जाते थे ॥२७॥ इस प्रकार जगत्को आश्चर्य करने वाली गूढ चर्यासे उत्कृष्ट चर्या धारण करनेवाले भगवान्के छह महीने और भी व्यतीत हो गये ।।२८॥ इस तरह एक वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान् वृषभदेव कुरुजांगल देशके आभूषणके समान सुशोभित हस्तिनापुर नगरमें पहुंचे ॥२९॥ उस समय उस नगरके रक्षक राजा सोमप्रभ थे। राजा सोमप्रभ कुरुवंशके शिखामणिके समान थे, उनका अन्तः करण अतिशय प्रसन्न था और मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था ।।३०।। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम श्रेयान्सकुमार था । वह श्रेयान्सकुमार गुणोंकी वृद्धिसे श्रेष्ठ था, रूपसे कामदेवके समान था, कान्तिसे चन्द्रमा

१ सत्कारपूर्वकं प्राधितक्ततः । 'इष इच्छायाम् ण्यन्तात् लुङ'। २ प्रार्थयामासुः । अनाधिषत इत्यिप ववित् । ३ भोकतुं योग्यम् । ४ पातुं योग्यम् । ५ सन्तृष्तिकारकम् । ६ प्रार्थ्यमानः । ७ इतस्ततः परिभूभद्भिः । ६ न कृत्यम् । ६ अपसरित स्म । गतवानित्यर्थः । १० अभिप्रायम् । ११ असमर्थाः । १२ पादालग्नै—ल०, म०, अ०। पादलग्नै—प०, द०। १३ सा चासौ चर्या च तच्चर्याक्षणं विघ्निता तच्चर्या यस्य । १४ हास्तिनिमत्या ह्वयेन सहितम् । १५ ''ललाम च ललामं च भषाबालिधवाजिषु ।'' तिलकमित्यर्थः । १६ पालकः । १७ तत्काले । १६ प्रसन्नबुद्धः । १६ तेजसा ।

धनदेवचरो योऽसौ श्रह्मिन्द्रो दिवश्च्युतः । स श्रेयानित्यभूच्छ्रे यः प्रजानां श्रेयसां निधिः ।।३२॥ सोऽदर्शद् भगवत्यस्यां पुरि सन्निधिमेष्यति । शर्वयाः पिश्चमे यामे स्वप्नानेतान् शुभावहान् ॥३३॥ सुमेरमैक्षतोत् द्वां हिरण्ययमहातनुम् । कत्यद्वश्रञ्च शाखाग्रलिष्ट भूषणभूषितम् ।।३४॥ सिहं संहार सन्ध्याभ केसरोद्धु रकन्धरम् । श्रृङ्गाग्रलग्नमृत्स्नञ्च वृषभं कूलमृद्वज्ञम् ।।३४॥ सूर्येन्द्व भृवनस्येव नयने प्रस्कुरद्द्युती । सरस्वन्तमि प्रोच्चैवीचि रत्नाचिताणंसम् ।।३६॥ श्रष्टमञ्जलधारीणि भूतरूपाण चाग्रतः । सोऽपश्यद् भगवत्पाददर्शनैकफलानिमान् ।।३७॥ सप्रश्रयमथासाद्य प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान् स्वप्नान् यथादृष्टं न्यवेदयत् ॥३०॥ सप्रश्रयमथासाद्य प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान् स्वप्नात् यथादृष्टं न्यवेदयत् ॥३०॥ ततः पुरोधाः कल्याणं फलं तेषानभावत । प्रसरदृशनज्योत्स्नाप्रधौतककृबन्तरः ।।३६॥ मेरसन्दर्शनाद्देवो यो मेरुरिव सून्नतः । मेरौ प्राप्ताभिषेकः स गृहमेष्यित नः स्कृदम् ॥४०॥ तद्गुणोन्नितमन्ये च स्वप्नाः संसूचयन्त्यभी । तस्यानुरूपिनियः सहान् पुण्योदयोऽद्य नः ॥४१॥ प्रशंसां जगित स्यातिम् श्रनत्यां लाभसम्पदम् । प्राप्त्यामो नात्र सन्दिह्यः क्ष्रारञ्चात्र तत्विवत् ।।४२॥

के समान था और दोप्तिसे सूर्यके समान था ।।३१।। जो पहले धनदेव था और फिर अहमिन्द्र हुआ था वह स्वर्गसे वय कर प्रजाका कल्याण करनेवाला और स्वयं कल्याणोंका निधिस्वरूप श्रेयान्तकुमार हुआ था ।।३२।। जत्र भगवान् इस हस्तिनापुर नगरके समीप आनेको हुए तब श्रेयान्सक्मारने रात्रिके पिछ्छे पहरमें नीचे लिखे स्वप्न देखे ।।३३।। प्रथम ही सुवर्णमय महा शरीरको धारण करनेवाला और अतिशय ऊंचा सुमेरु पर्वत देखा, दूसरे स्वप्नमें शाखाओंके अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणोंसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमें प्रलयकाल सम्बन्धी संध्याकालके मेवोंके समान पीली-पीली अयालसे जिसकी ग्रीवा ऊंची हो रही है ऐसा सिंह देखा, चौथे स्वप्नमें जिसके सीगके अग्रभागपर मिट्टी लगी हुई है ऐसा किनारा उखाड़ता हुआ बैल देखा, पांचवें स्वप्नमें जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही है और जो जगत् के नेत्रोंके समान हैं ऐसे सूर्य और चन्द्रमा देखे, छठवें स्वप्नमें जिसका जल बहुत ऊंची उठती हुई लहरों और रत्नोंसे सुशोभित हो रहा है ऐसा समुद्र देखा तथा सातवें स्वप्नमें अष्टमंगल द्रव्य धारण कर सामने खड़ी हुई भूत जातिके व्यन्तर देवोंकी मूर्तियां देखीं। इस प्रकार भगवान् के चरणकमलोंका दर्शन ही जिनका मुख्य फल है ऐसे ये ऊपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स-कुमारने देखें ।।३४–३७।। तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्न हो रहा है ऐसे श्रेयान्स-कुमारने प्रातःकालके समय विनयसहित राजा सोमप्रभके पास जाकर उनसे रात्रिके समय देखे हुए वे सब स्वप्न ज्योंके त्यों कहे ।।३८।। तदनन्तर जिसकी फैलती हुई दांतोंकी किरणोंसे सव दिशाएं अतिशय स्वच्छ हो गईं है ऐसे पुरोहितने उन स्वप्नोंका कल्याण करनेवाला फल कहा ।।३९।। वह कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमें मेरपर्वतके देखनेसे यह प्रकट होता है कि जो मेरु पर्वतके समान अतिशय उन्नत (ऊंचा अथवा उदार) है और मेरु पर्वतपर जिसका अभिषेक हुआ है ऐसा कोई देव आज अवश्य ही अपने घर आवेगा ।।४०।। और ये अन्य स्वप्न भी उन्हींके गुणोंकी उन्नतिको सूचित करते हैं। आज उन भगवान्के योग्य की हुई विनय के द्वारा हम लोगोंके वड़े भारी पुण्यका उदय होगा ॥४१॥ आज हम लोग जगत्में बड़ी भारी प्रशंसा प्रसिद्धि और लाभसम्पदाको प्राप्त होंगे इस विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं है और कुमार

१ आश्रयणीयः । २ समीपमागिमध्यति सित । ३ प्रलयकालः । ४ सन्ध्याभू–द०, ल०, म० । ५ उत्कट, भयंकर । ६ तटं खनन्तम् । ७ समुद्रम् । 'स२स्वान् सागरोऽर्णवः' इत्यभिधानात् । ६ रत्नाकीर्णजलम् । ६ व्यन्तरदेवतारूपाणि । १० पुरः । ११ पुरोहितः । १२ सन्देहं न कुर्मः । १३ अस्मिन् विषये । १४ यथास्वरूपवेदी ।

इति तद्वचनात् त्रीतो तौ तत्तवङ्कथया स्थितो। यावतावच्च योगीग्द्रः प्राविशद्धास्तिनं पुरम् ॥४३॥ तदा कोलाहलो भूषात् अभूतत्सिन्ददृश्यया । इतस्ततश्च मिलतां पौराणां मुखिनःसृतः ॥४४॥ भगवानादिकर्तास्थान् प्रपात् प्रपात् प्रपात् प्रपात् प्रयामोऽत्र द्वृतं गत्वा पूज्यामश्च भिवतः ॥४४॥ वनप्रदेशाद् भगवान् प्रत्यावृत्तः सनातनः । श्रनुगृहोतुमेवास्मानित्यूच्यः केचनोधितम् ॥४६॥ केचित् परापर शस्य सन्दर्शनसभृत्सुकाः । पौरास्त्यकतात्वकर्तव्याः श्वन्दधावृत्तिः ॥४६॥ अर्थं स भगवान् दूरात्वकथते प्राश्चित्रव्यहः । गिरीग्द्र इव निष्टप्त जात्यकाञ्चनसच्छवः ॥४६॥ अर्थं स भगवान् दूरात्वकथते प्राश्चित्रव्यहः । गिरीग्द्र इव निष्टप्त जात्यकाञ्चनसच्छवः ॥४६॥ अर्थं यः श्रुतश्रुत्या जगदेकपितामहः । स नः सनातनो विष्ट्या यातः प्रत्यक्षसिन्निधिम् ॥४६॥ वृद्धेऽस्मिन् सफले नेत्रे श्रुतेऽस्मिन् सफले श्रुतो । स्मृतेऽस्मिन् जन्तुरज्ञोपि वजत्यन्तःपवित्रताम् ॥४०॥ भिर्वेद्धःविनिर्मुक्तो विश्वेद्रात्रकार्यव्यविनर्मुक्तो भाति भास्यानिव प्रशुः ॥४१॥ इदमाद्यवर्यमाद्यर्थं यदेव जगतां पतिः । विहरत्येवमेदाको त्यक्तसर्वपरिच्छदः । ॥४२॥ वनं प्रस्थित वानिति ॥४३॥ अर्थया श्रुतमस्याभिः ११स्वावीनसुककाम्यया । करीव यूथ्यो १॥ वनं प्रस्थित वानिति ॥४३॥

श्रेयान्स भी स्वयं स्वप्नोंके रहस्यको जाननेवाले हैं।।४२।। इस प्रकार पुरोहितके वचनोंसे प्रसन्न हुए वे दोनों भाई स्वप्न अथवा भगवान्की कथा कहते हुए बैठे ही थे कि इतनेमें ही योगि राज भगवान् वृपभदेवने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥४३॥ उस समय भगवान्के दर्शनोंकी इच्छासे जहां तहांसे आकर इकट्ठे हुए नगरनिवासी लोगोंके मुखसे निकला हुआ बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥४४॥ कोई कह रहा था कि आदिकर्ता भगवान् वपभदेव हम लोगों का पालन करनेके लिये यहां आये है; चलो, जल्दी चलकर उनके दर्शन करें और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करें ।।४५।। कितने ही लोग ऐसे उचित वचन कह रहे थे कि सनातन भगवान् केवल हम लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही वन-प्रदेशसे वापिस लौटे है ।।४६।। इस लोक और परलोकको जाननेवांले भगवान्के दर्शन करनेके लिये उत्कंठित हुए कितने ही नगरनिवासी जन अन्य सब काम छोड़कर इधरसे उधर दौड़ रहे थे।।४७।। कोई कह रहा था कि जिनका शरीर सुमेर पर्वतके समान अतिशय ऊंचा है और जिनकी कान्ति तपाये हुए उत्तम सुवर्णके समान अतिशय देदीप्यमान है ऐसे ये भगवान् दूरसे ही दिखाई देते हैं ॥४८॥ संसारका कोई एक पिता-मह है ऐसा जो हम लोग केवल कानोंसे सुनते थे आज वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज हम लोगोंके प्रत्यक्ष हो रहे हैं–हम उन्हें अपनी आंखोंसे भी देख रहे हैं ।।४९।। इन भगवान् के दर्शन करनेसे नेत्र सफल हो जाते हैं, इनका नाम सुननेसे कान सफल हो जाते है और इनका स्मरण करनेसे अज्ञानी जीव भी अन्तः करणकी पवित्रताको प्राप्त हो जाते हैं ।।५०।। जिन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया है और जिनका अतिशय ऊंचा शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो रहा है ऐसे ये भगवान् मेघोंके आवरणसे छूटे हुए सूर्यके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं ॥५१॥ यह बड़ा भारी आइचर्य है कि ये भगवान तीन लोकके स्वामी होकर भी सब परिग्रह छोड़कर इस तरह अकेले ही विहार करते हैं ॥५२॥ अथवा जो हम लोगोंने पहले सुना था कि भगवान्ने स्वाधीन सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे भुण्डकी रक्षा करनेवाले हाथीके समान वनके लिये प्रस्थान किया है सो वह इस समय सत्य मालूम होता है क्योंकि ये परमेश्वर भगवान्

१ 'मिल संघाते' । २ पूर्वापरवेदिनः । ३ वेगेन गच्छन्ति स्म । ४ उन्नतशरीरः । ५ उत्तम-सुवर्ण । ६ श्रवणपरम्परया । ७ परमेश्वरे । ८ दीप्त-ल०, म० । ६ बहुजनोपरोघ, पक्षे मेघा-च्छादन । १० परिकरः । ११ स्वायत्तसुखवाञ्छया । १२ यूथनाथः । १३ गतवान् ।

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थान्यनुभावयन् । 'सत्त्वसृष्टिगुणोत्कृष्ट'विलष्टानिष्टानुशिष्टिखुं ॥६४॥
युगप्रमितमध्वानं पश्यस्मातिविलम्बितस् । नातिद्वतञ्च विन्यस्यन् पदं गन्धेभलीलया ॥६६॥
तथाष्यस्थिञ्ज्जनाकीर्णे शून्यारण्यकृतास्थया' । 'निव्यंग्रो भगवांश्चान्द्वीं 'च्यामाश्वित्य पयटन्॥६७॥
गेहं गेहं यथायोग्यं प्रविश्चन् राजमन्दिरम् । प्रवेष्ट्वकासो द्यागमत् सोऽयं धर्मः सनातनः ॥६८॥
ततः सिद्धार्थनामेथ्य द्वृतं दौवारपालकः । भगवत्सिन्निधि राज्ञे सानुजाय न्यवेदयत् ॥६६॥
त्रथ सोमप्रभो राजा श्रेयानिष युवा नृषः । सान्तःपुरौ ससेनान्यौ सामात्यावृद्दिष्टताम् '॥७०॥
प्रत्युद्गम्य ततो भक्या यावद्वाजाङ्गणाद् बहिः । दूरादवनतौ भर्तृश्चरणौ तौ प्रणेमतुः ॥७१॥
सार्घ्यं पाद्यं रिवेद्याङ्गवृद्योः परीत्य च जगद् गृष्ठम् । तौ परं जग्मतुस्तोषं निधाविव गृहागते ॥७२॥
तौ देवदर्शनात् प्रीतौ गात्रे रियुलकमूहतुः । मलयानिलसंस्पर्शाद् भूष्ठहावङ्गरं यथा ॥७३॥
भगवन्मुखसम्प्रेक्षाविकसन्मुखपङ्कजौ । विबुद्धकमलौ प्रातस्तनौ एद्माकराविव ॥७४॥
प्रमोदिनर्भरौ भक्तिभरानिसत्यस्तकौ । प्रश्रयप्रशमौ मूर्ताविव तौ रेजनुस्तदा ॥७४॥

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाका विचार करते हुए चार हाथ प्रमाण मार्ग देख-कर न बहुत धीरे और न बहुत शीघू मदोन्मत्त हाथी जैसी लीलापूर्वक पैर रखते हुए, और मनुष्यों से भरे हुए नगरको शून्य वनके समान जानते हुए निराकुल होकर चान्द्रीचर्याका आश्रय लेकर विहार कर रहे थे अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा धनवान् और निर्धन—सभी लोगोंके घरपर अपनी चांदनी फैलाता है उसी प्रकार भगवान् भी रागद्वेषसे रहित होकर निर्धन और धनवान् सभी लोगोंके घर आहार लेनेके लिये जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक घरमें यथायोग्य प्रवेश करते हुए भगवान् राजमन्दिरमें प्रवेश करनेके लिये उसके सन्मुख गये सो आचार्य कहते है कि रागद्वेष रहित हो समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सर्वश्रेष्ठ प्राचीन धर्म है।।६४–६८।।

तदनन्तर सिद्धार्थ नामके द्वारपालने शीघृ ही जाकर अपने छोटे भाई श्रेयान्सकुमारके साथ बैठे हुए राजा सोमप्रभके लिये भगवान् के समीप आनेके समाचार कहे ।।६९।। सुनते ही राजा सोमप्रभ और तरुण राजकुमार श्रेयान्स, दोनों ही, अन्तःपुर, सेनापित और मिन्त्रयोंके साथ शीघृ ही उठे ।।७०।। उठकर वे दोनों भाई राजमहलके आंगन तक बाहिर आये और दोनोंने ही दूरसे नम्रीभूत होकर भिक्तपूर्वक भगवान्के चरणोंको नमस्कार किया ।।७१॥ उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंमें अर्घ सहित जल समिपत किया, अर्थात् जलसे पैर धोकर अर्घ चढ़ाया, जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी और यह सब कर वे दोनों ही इतने सन्तुष्ट हुए मानो उनके घर निधि ही आई हो ।।७२॥ जिस प्रकार मलयानिलके स्पर्श से वृक्ष अपने शरीरपर अंकुर धारण करने लगते हैं उसी प्रकार भगवान्के दर्शनसे हिषत हुए वे दोनों भाई अपने शरीरपर रोमांच धारण कर रहे थे ॥७३॥ भगवान्का मुख देखकर जिनके मुख कमल विकसित हो उठे है ऐसे वे दोनों भाई ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनमें कमल फूल रहे हों ऐसे प्रातःकालके दो सरोवर ही हों ॥७४॥ उस समय वे दोनों हर्षसे भरे हुए थे और भिक्तके भारसे दोनोंके मस्तक नीचेकी ओर भुक रहे थे इसलिये ऐसे सुशोभित होते थे मानो

१ सत्त्ववर्गः । २ क्लेशित । ३ अशिक्षितेषु । ४ विहितबुद्ध्या । ५ निराकुलः । ६ चन्द्रसम्बन्धिनीम् चन्द्रवन्मन्दामित्यर्थः । ७ गतिम् । ८ उत्तिष्ठतः स्म । ६ सम्मुखं गत्वा । १० रत्नादिपदार्थम् । ११ पादाय वारि । 'पाद्यं पादाय वारिणि' इत्यभिधानात् । १२ समर्प्यं । १३ रोमाञ्चम् । १४ प्रातःकाले सञ्जातौ ।

भगवन्त्रणोपान्ते ती तदा भजतुः श्रियम् । सौयर्षेशानकल्पेशौ विभुं द्रष्टुशिकागतौ ॥७६॥
पर्यन्तव्यतिनोर्मध्ये तथोर्भर्ता स्म राजते । महामेश्रिवोद्भूतो मध्ये निषधनीलयोः ॥७७॥
सन्त्रेश्य भगवद्भयं श्रेयाञ्जातिस्मरोऽभवत् । ततो ति वा मितं चक्रे संस्कारंः प्राक्तनैर्युतः ॥७८॥
श्रीमती वज्रजङ्गयादिवृत्तान्तं सर्वमेव तत् । तदा चरणयुग्माय दत्तं दानञ्च सोऽध्यगात् ॥७६॥
भततेः गोचार् वेलेश्रं दानयोग्या मुनीशिनाम् । तेन भर्त्रे ददे दानमिति निश्चित्य पुष्यधीः ॥५०॥
श्रद्धादिगुणसम्पन्नः पुष्यैर्नविभिरन्वितः । "प्रादाद्भगवते दानं श्रेयान् दानादि तीर्थकृत् ॥५१॥
श्रद्धादिगुणसम्पन्नः पृष्यैर्नविभरन्वतः । "प्रादाद्भगवते दानं श्रेयान् दानादि तीर्थकृत् ॥५१॥
श्रद्धास्तिक्यं मनास्त्रव्ये प्रदाने स्यादनादरः । भवेच्छक्तिरनालस्यं भितः स्यात्त्रगुणादरः ।॥६२॥
श्रद्धास्तिक्यं मनास्त्रवं ११देयासिक्तरलुच्यता । क्षमा तितिक्षार द्वतस्त्यागः सद्वययशीलता ॥५४॥
इति सन्तगुणोरेतो दाता स्यात् पात्रसम्यदि । व्यपेतस्य निदानादेः दोषान्नश्रेयसोद्यतः ॥५४॥
प्रतिग्रहण्यं मत्युक्वैः स्थानेऽस्य । विनवेशनम् । पादप्रधावनं क्ष्यावारि नितः शुद्धिक्य सा त्रयी १८॥।।।

मिनियारी विनय और वास्ति ही हो ॥ ७५॥ भगवान्के चरणोंके समीप वे दोनों ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो भगवान्के दर्शन करनेके लिये आये हुए सौधर्म और ऐशान स्वर्गके इन्द्र ही हों ॥७६॥ दोनो ओर खड़े हुए सोमप्रभ और श्रेयान्मकुतारके बीचमें स्थित भगवान् वृपभदेव ऐसे मुशोभित हो रहे ये मानो निपध और नील पर्वतके बीचमें खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत ही हो ॥७७॥ भगवान्का रूप देखकर श्रेयान्सकुमार को जातिस्मरण हो गया जिससे उसने अपने पूर्व पर्यायसम्बन्धी संस्कारोंसे भगवान्के लिये आहार देनेकी बुद्धि की ॥७८॥ उसे श्रीमती और वज्रजंघ आदिका वह समस्त वृत्तान्त याद हो गया तथा उसी भवमें उन्होंने जो चारण ऋद्धि-धारी दो मुनियों के लिये आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हो गयां ।।७९।। यह मुनियों के लिये दान देने योग्य प्रातःकालका उत्तम समय है ऐसा निश्चय कर पवित्र बुद्धिवाले श्रेयान्स-क्मारने भगवान्के लिये आहार दान दिया ॥८०॥ दानके आदि तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले श्रेयान्मकुमारने श्रद्धा आदि मातों गुण सहित और पुण्यवर्धक नवधा भिक्तयोंसे सहित होकर भगवान्के लिये दान दिया था ॥८१॥ श्रद्धा शक्ति भक्ति विज्ञान अक्षुब्यता क्षमा और न्याग ये वानपति अर्थान् वान देनेवालेके सात गुण कहलाले है ॥८२॥ श्रद्धां आस्तिक्य बृद्धिको कहते है, आन्तिक्य वृद्धि अर्थात् श्रद्धाके न होनेपर दान देनेमें अनादर हो सकता है । दान देने में आठस्य नही करना सो बक्ति नासका गुण है, पात्रके गुणोंसें आदर करना सो भक्ति नामका गुण है ॥८३॥ दान देने आदिके यमका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गुण है, दान देनेकी शक्तिको अलुब्धता कहते है, सहनशीलता होना क्ष्मा गुण है और उत्तम ब्रव्य दानमें देना सो त्याग है ।।८४। इस प्रकार जो दाना ऊपर कहे हुए सात गणोंसे सहित और निदान आदि दोघों से रहित होकर पात्ररूपी सम्पदामें दान देता है वह मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्पर होता है ।।८५।। मुनिराजका पड़गाहन करना, उन्हें ऊंचे स्थानपर विराजमान करना, उनके चरण धोना, उनकी पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, वचन कामकी शुद्धि और आहार

१ जातिस्मरणतः । २ 'इक् स्मरणे' । 'गैत्यौः इणिको लुङि गा भवति' इति गादेशः । अस्मरत् । ३ समीचीना । ४ अशनवेला । ५ कारणेन । ६ ददौ अ०, प० । ७ ददौ । ६ प्रथमदानतीर्थकृदित्यर्थः । ६ अस्ति पुण्यपापपरलोकदिकमिति बुद्धिर्यस्याऽसौ आस्तिकः तस्य भावः आस्तिक्यम् । १० पात्रगुणप्रीतिः । ११ देयवस्तुषु अनासिक्तः । देयशक्तिः प०, द० । १२ क्षान्तिः । १३ पात्रसमृद्धयां सत्याम् । १४ स्थापनम् । १४ पात्रस्य । १६ प्रक्षालनम् । १७ अर्चनम् । १८ मनोवाक्कायसम्बन्धिनी ।

विशुद्धिश्वा'शनस्येति नवपुण्यानि दानिनाम् । सतानि कुशलो भेजे पूर्वसंस्कार चोदितः ॥६७॥ इच्टश्चायं विशिष्टश्चेत्यसौ तुष्टि परां श्रितः । ददे भगवते दानं प्रामुकाहारकित्पतम् ॥६६॥ सन्तोषो याचनापायो नैःसङगचं स्वप्रधानता । इति मत्वा गुणान् पाणिपात्रेणाहारमिच्छते ॥६६॥ 'तुष्टिविशिष्टपीठितिसम्प्राप्तावन्यथा द्विषिः । स्रसंयमश्च सत्येविमिति स्थित्वाशनैषिणे ॥६०॥ कायामुखितितिक्षार्थं ' सुखासक्तेश्च हानये । धर्मप्रभावनार्थं च्च कायक्लेशमुपेयुषे ।॥६१॥ नैष्कञ्चन्यप्रधानं यत् परं निर्वाणकारणम् । हिसारक्षण राग्नच्चित्वशेष स्पृष्टिम् जितम् ॥६२॥ राश्चाववं प्रार्थनीयत्वरहितं च रिसमायुषे । जातरूपं यथाजातम् स्रविकारमिवष्लवम् ॥६३॥ तैलादेर्याचनं तस्य लाभालाभद्वये सति । रागद्वेषद्वया रामुः केशजप्राणिहिसनम् ॥६४॥ इत्यादिदोषसद्भावाद् स्रस्नान व्रतधारिणे । हायनान राभु केशोऽप्यङ्गे पुष्टि दीप्तिञ्चर विभ्नते ॥६५॥ कुर क्रियायां तद्योग्य स्ति निर्माश्वेष्ठते ॥६५॥ कुर क्रियायां तद्योग्य स्ति निर्माश्वेष्ठते ॥६५॥ स्विभितः सितार्थं स्ति निर्माश्वेष्ठते ॥६५॥ स्विभितार्थं सित्रार्थं सित्रार्थां सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्यं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्थं सित्रार्यं सित्रार्थं सित्रार्यं सित्रार्थं सित्रार्यार्यं सित्रार्यार्यं सित्रार्थं सित्रार्यं सित्रार्यं सित्रार्यं

की विशुद्धि रखना इस प्रकार दान देनेवालेके यह नौ प्रकारका पुण्य अथवा नवधा भिक्त कहलाती हैं। अतिशय चतुर श्रेयान्सकुमारने पूर्वपर्यायके संस्कारोंसे प्रेरित होकर वे सभी भिक्तयां की थी ।।८६-८७।। ये भगवान् अतिशय इष्ट तथा विशिष्ट पात्र हैं ऐसा विचार कर परम सन्तोषको प्राप्त हुए श्रेयान्सकुमारने भगवान्के लिये प्रासुक आहारका दान दिया था ॥८८॥ जो भगवान् संतोष रखना, याचनाका अभाव होना, परिग्रहका त्याग करना, और अपने आपकी प्रधानता रहना आदि अनेक गृणोंका विचार कर पाणिपात्रसे ही अर्थात् अपने हाथोंसे ही आहार ग्रहण करते थे। उत्तम आसन मिलनेसे संतोष होगा, यदि उत्तम आसन नहीं मिला तो द्वेष होगा और ऐसी अवस्थामें असंयम होगा ऐसा विचार कर जो भगवान् खड़े होकर ही भोजन करते थे। शरीर सम्बन्धी दुःख सहन करनेके लिये, स्खकी आसक्ति दूर करनेके लिये और धर्मकी प्रभावनाके लिये जो भगवान् कायक्लेशको प्राप्त होते थे। जिसमें अकिचनता की ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात् कारण है, हिसा, रक्षा और याचना आदि दोष जिसे छू भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त बलवान् हैं, साधारण मनुष्य जिसे धारण नहीं कर सकते, जिसे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, और जो तत्कालमें उत्पन्न हुए बालकके समान निर्विकार तथा उपद्रव रहित है ऐसे नग्न-दिगम्बर रूपको जो भगवान् धारण करते थे। तैल आदिकी याचना करना, उसके लाभ और अलाभमें राग-द्वेषका उत्पन्न होना, और केशोंमें उत्पन्न होनेवाले ज् आदि जीवोंकी हिसा होना इत्यादि अनेक दोषोंका विचार कर जो भगवान् अस्नान व्रतको धारण करते थे अर्थात् कभी स्नान नहीं करते थे ।। एक वर्ष तक भोजन न करने पर भी जो शरीरमें पुष्टि और दीप्तिको धारण कर रहेथे।। यदि क्षुरा आदिसे बाल बनवाये जायंगे तो उसके साधन क्षुरा आदि लेने पड़ेंगे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी और उनके खो जानेपर चिन्ता होंगी ऐसा विचार कर जो भगवान् हाथसे ही केशलोंच करते थे। जो भगवान् पांचों इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे शान्त थे, तीनों गुप्तियोंसे सुरक्षित थे, सबकी रक्षा करने-

१ एषणाशुद्धि रित्यर्थः । २ पूर्वभवसंस्कारप्रेरितः । ३ देवः । ४ श्रेयान् । ५ आत्मैव प्रधानत्वम् । ६ सन्तोषः । ७ द्वेषः । ६ शरीरसुखसहनार्थम् । ६ गताय । १० नास्ति किञ्चन यस्यासाविकञ्चनः तस्य भावः तत् प्रधानं यस्य तत् । ११ याच्ञा । १२ अन्यैरनुष्ठातुमशक्यम् । १३ प्राप्तवते । रहितं च समुपेयुषे प०, द०, । रहितं च समीयुषे इत्यपि ववचित् । १४ संयोगः । १४ संवत्सरोपवासेऽपि । १६ तेजः । १७ मुण्डन । १८ शस्त्रादि । १६ शमिता ल०, म० । २० पालकाय । २१ इच्छारहिताय ।

संयमिक्रयया सर्वप्राणिभ्योऽभयदायिने । रैसर्वीयज्ञानदानाय' सार्वाय प्रभविष्णवे ।।६६।।
दानुराहारदानस्य महानिस्तार'कात्मने । त्रिजगत्सर्वभूतानां हितार्थं मार्गदेशिने ।।६६॥
श्रेयान् सोमप्रभेणामा लक्ष्मीमत्या' च सादरम् । रसिमक्षोरदात् प्रासु'मुत्तानोकृतपाणये ।।१००॥
पुण्ड्रेक्षुरसधारान्तां भगवत्पाणिपात्रके । स समावर्जयन् रेजे पुण्यधारामिवामलाम् ।।१०२॥
रत्नवृद्धिरयापप्तद् श्रम्बरादमरेशिनाम् । कर्रमुं क्तामहादानफलस्येव परम्परा ।।१०२॥
तदापप्तिद्वो देवकरम्प्रैक्तालिसङकुला । वृद्धिः सुमनसां दृष्टिमालेव त्रिदिवौकसाम् ॥१०३॥
नेदुः सुरानका मन्द्रं विधरीकृतविष्टपाः । सञ्चचार मण्ड्छोतः सुरिभर्मान्द्यसुन्दरः ॥१०४॥
प्रोच्चचार महाध्वानो देवानां प्रीतिमीयुषाम्' । श्रहो दानमहो पात्रम् श्रहो दातेति खाङ्गणे ॥१०५॥
कृतार्थतरमात्मानं मेने तद् भ्रातृयुग्मकम् । कृतार्थोऽपि ११तमुर्यस्माद् । स्रप्रुनात् स्वं १ गृहाङगणम् ।१०६॥
दानानुमोदनात्पुण्यं परोऽपि बह्वोऽभजन् । यथासाद्य परं १ रत्नं स्फटिकस्तद्वृच्चि भजेत् ॥१०७॥
कारणं परिणामः स्याद् बन्धने पुण्यपापयोः । बाह्यं तु कारणं प्राहः श्राप्ताः कारणकारणम् ।।१०६॥

वाले थे, महात्रती थे, महान् थे, मोहरहित थे और इच्छा रहित थे। जो संयम रूप कियासे सब प्राणियोंके लिये अभय दान देनेवाले थे, सबका हित करनेवाले थे, सर्व हितकारी ज्ञान-दान देनेमें समर्थ थे।। जो आहार दान देनेवालेका शीघृ ही संसार-सागरसे पार करनेवाले थे, तीनों लोकोंके समस्त जीवोंका हित करनेके लिये मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होंने अपने दोनों हाथ उत्तान किये थे अर्थात् दोनों हाथोंको सीधा मिलाकर अंजली (खोवा) बनाई थी ऐसे भगवान् वृषभदेवके लिये श्रेयान्सकुमारने राजा सोमप्रभ और रानी लक्ष्मीमतीके साथ माथ आदरपूर्वक ईखके प्रासुक रसका आहार दिया था ॥८९-१००॥ वह राजकुमार श्रेयान्स भगवान्के पाणिपात्रमें पुण्यधाराके समान उज्ज्वल पौंड़े और ईखके रसकी धारा छोडता हुआ वहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥१०१॥ तदनन्तर आकाशसे महादानके फलकी परम्परा के समान देवोंके हाथसे छोड़ी हुई रत्नोंकी वर्षा होने लगी ।।१०२।। उसी समय देवोंके हाथों से छोड़ी हुई और भृमरोंके समूहसे व्याप्त फूलोंकी वर्षा आकाशसे होने लगी वह फूलोंकी वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवोंके नेत्रोंकी माला ही हो ॥१०३॥ उसी समय समस्त लोकको विधर करनेवाले देवोंके नगाड़े गम्भीर शब्द करने लगे और मन्द मन्द गमन करने से सुन्दर शीतल तथा सुगन्धित वायु चलने लगा ।।१०४।। उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए देवों का 'धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, और धन्य यह दाता' इस प्रकार बड़ा भारी शब्द आकाश रूपी आंगनमें हो रहा था ।।१०५।। उस समय उन दोनों भाइयोंने अपने आपको बहुत ही कृतकृत्य माना था क्योंकि कृतकृत्य हुए भगवान् वृषभदेवने स्वयं उनके घरके आंगनको पवित्र किया था ।।१०६।। उस दानकी अनुमोदना करनेसे और भी बहुतसे लोग परम पुण्यको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि स्फटिक मणि किसी अन्य उत्कृष्ट रत्नको पाकर उसकी कान्ति को प्राप्त होता ही है ।।१०७।। यदि यहां कोई आशंका करे कि अनुमोदना करनेसे पूण्यकी प्राप्ति किस प्रकार होती है तो उसका समाधान यह है कि पुण्य और पापके बन्ध होनेमें केवल जीवके परिणाम ही कारण हैं बाहय कारणोंको तो जिनेन्द्र देवने केवल कारणका कारण अर्थात्

१ सर्वंजनिहतोपदेशकाय । २ दानस्य ल०, द० । ३ समर्थाय । ४ संसारसमुद्रतारकः । ५ सोमप्रभभार्यया । ६ प्रासुकम् । ७ पुष्पाणाम् । ८ घ्वनिन्ति स्म । ६ महान् घ्वानो द० ल० । १० प्राप्तवताम् । ११ तीर्थं क्षकरः । १२ कारणात् । १३ अस्मदीयम् । १४ अन्यम् । १५ कारणस्य कारणम् । परिणामस्य कारणं वस्तु ।

परिणासः प्रधानाङ्गं यतः पुण्यस्य साधने । मतं 'ततोनुमन्तृणाम्' ग्राहिष्टस्तत्फलोदयः' ।।१०६॥ कृत्वा तनुस्थितं घीमान् योगीन्द्रो जातु कौतुकौ । प्रणताविभनन्द्रातौ भातरौ प्रस्थितौ नमम् ।।११०॥ भगवन्तमनुवज्य वजन्तं किञ्चिदन्तरम् । स श्रेयान् कुष्ठशाद्गं लो न्यवृतिनमृतं पुनः ॥१११॥ निव्यंपेक्षं वजन्तं तं भगवन्तं वनान्तरम् । परावत्यं मुखं किञ्चिद् 'वीक्षमाणावनुक्षणम् ॥११२॥ तदुन्मुखीं दृशं चेतोवृत्तं च तमन् स्थिताम् । यावदृग्गोचरस्ताविन्वर्तयितुमक्षमौ ॥११३॥ सङ्क्षयां तद्गतामेव प्रस्तुवानौ मुहुर्मुहुः। स्तुवानौ तद्गुणान् भूयो मन्वानौ स्वां कृतार्थताम् ॥११४॥ भगवत्यादसंस्पर्शपूतां कृतार्थाः मुहुर्मुहुः। स्तुवानौ तद्गुणान् भूयो मन्वानौ स्वां कृतार्थताम् ॥११४॥ सुन्नातार कृतार्थाः सुकृतीर कृतीर । यत्यदेरिङ्कृतां प्रीत्या 'रिनिष्यायन्तौ कृतानती ॥११४॥ सुन्नातार कृतार्थाः सुकृतीर कृतीर । यस्यायमीदृशो भाता जातो जातमहोदयः ॥११६॥ श्रेयानयं बहुश्रेयान् प्रज्ञा यस्ययमीदृशो । पौरैरित्युन्मुखंरारात् कीर्त्यमानगुणोत्करौ ॥११७॥ शूर्वोन्मेयानि र रत्नानि महावीथीष्वितस्ततः। सञ्चिन्वानान् यथाकामम् ग्रानन्दन्तौ 'र्पृथगजनान्।११८॥ शूर्वोन्मेयानि र रत्नानि महावीथीष्वतस्ततः। रिञ्चन्यानान् प्राक्षामम् ग्रानन्दन्तौ र पृथाजनान्।११८॥

शुभ अशुभ परिणामोंका कारण कहा है । जब कि पुण्यके साधन करनेमें जीवोंके शुभ परिणाम ही प्रधान कारण माने जाते हैं तब शुभ कार्यकी अनुमोदना करनेवाले जीवोंको भी उस शुभ फलकी प्राप्ति अवश्य होती है ।।१०८-१०९।। इस प्रकार महाबुद्धिमान् योगिराज भगवान् वृषभद्देव शरीरकी स्थितिके अर्थ आहार-ग्रहण कर और जिन्हें एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न हुआ है तथा जो अतिशय नम्रीभूत है ऐसे उन दोनों भाइयोंको हिषत कर पुनः वनकी ओर प्रस्थान कर गये ।।११०।। कुरुवंशियोंमें सिहके समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ और श्रेयान्स कुछ दूरतक वनको जाते हुए भगवान् के पीछे पीछे गये और फिर रुक रुक कर वापिस लौट आये। ।१११।। वे दोनों ही भाई अपना मुख फिराकर निरपेक्ष रूपसे वनको जाते हुए भगवान्को क्षण क्षणमें देखते जाते थे ।।११२।। जब तक वे भगवान् आंखों से दिलाई देते रहे तब तक वे दोनों भाई भगवान्की ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको और उन्हीं के पीछे गई हुई अपनी चित्तवृत्तिको लौटानेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे ।।११३।। जो बार-बार भगवान्की ही कथा कह रहे थे, बारबार उन्हींके गुणोंकी स्तुति कर रहे थे, अपने आपको कृतकृत्य मान रहे थे, जो भगवान्के चरणोंके स्पर्शसे पवित्र हुई तथा अनेक लक्षणोंसे सुशो-भित और उन्हींके चरणोंसे चिह्नित भूमिको नमस्कार करते हुए बड़े प्रेममे देख रहे थे । जिसके यह ऐसा महान् पुण्य उपार्जन करनेवाला भाई हुआ है ऐसा यह कुरुवंशियोंका स्वामी राजा सोमप्रभ ही उत्तम भाईसे सहित है, कृतकृत्य है, पुण्यात्मा है और कुशल है तथा जिसकी ऐसी उत्तम बुद्धि है ऐसा यह श्रेयान्सकुमार अनेक कल्याणोंसे सिहत है इस प्रकार सामने जाकर पुरवासीजन जिनके गुणोंके समूहका वर्णन कर रहे थे। बड़ी बड़ी गलियोंमें जहां तहां बिखरे हुए सूर्यके समान तेजस्वी रत्नोंको इकट्ठे करनेवाले साधारण जनसमूहको जो आन-न्दित कर रहे थे । देवोंके द्वारा वर्षाये हुए रत्नरूपी पाषाणोंसे जिसका मध्यभाग ऊंचा-नीचा

१ कारणात् । २ अनुमति कृतवताम् । ३ तत्ज्ञानफलम् । ४ सन्तोषं नीत्बा । —नन्धैनौ प०, द० । १ गतौ । ६ अनुगम्य । ७ कृष्वंशश्रेष्ठः । सोमप्रम इत्यर्थः । ६ किञ्चिदीक्षमाणा-ल० । ६ प्रकृतं कुर्वाणौ । १० स्वकृतार्थताम् ल०, म० । ११ विलोकयन्तौ । विध्यायन्तौ ल०, अ० । १२ शोभनो भ्राता यस्य । १३ पुण्यवान् । १४ कृष्ठालः । ११ प्रस्फोटनप्रमेयानि । 'प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्री' इत्यभिधानात् । १६ साधारणजनान् । १७ नानाप्रकार । १८ विस्तृता-वकाशम् । १६ अतिकम्य । २० प्रशंसितावित्यर्थः ।

पुरं पराध्यंशोभाभिः गतमन्यामिबाकृतिम् । प्राविक्षतां घृतानन्वं प्रेक्ष्यमाणौ कृष्ण्वाभौ ।।१२०॥ तपोवनमयो भेजे भगवान् कृतपारणः । जगज्जनतया सम्यग् ग्राभिष्टुतमहोदयः ।।१२१॥ ग्रहो अये इति अयेः त्वां कृतपारणः । अयो यशो यशोमयं विद्यं सद्दानं हि यशःप्रदम् ।।१२२॥ तदादि तदुपत्रं तद्दानं जगति पप्रथे । ततो विस्मयमासेदुः भरताद्या नरेश्वराः ।।१२३॥ कथं भर्तुरिभप्रायो विदितोऽनेन मौनिनः । कलयन्निति वित्तेन भरतेशो ११विसिष्मये ।।१२४॥ मुराश्च विस्मयन्ते स्म ते सम्भूय समागताः । प्रतीताः कृष्रराजं तं पूज्यामामुरादरात् ।।१२४॥ ततो भरतराजेन श्रेयानप्रच्छि सादरम् । महादानपते बूहि कथं ज्ञातिमदं त्वया ।।१२६॥ त्रवृष्टपूर्वं लोकेऽस्मिन् दानं कोऽईति वेदितुम् । भगवानिव पूज्योऽसि कृष्रराज त्वमद्य नः ।।१२७॥ त्वं दानतीर्थकृच्छ्रयान् त्वं महापुण्यभागिस । ततस्त्वामिति पृच्छामि यत्सत्यं कथयाद्य मे ।।१२६॥ इत्यसौ तेन सम्पृष्टः श्रेयान् प्रत्यव्रवीदिदम् । दशनांशुकलापेन ज्योत्स्नां तन्वन्निवान्तरे ।।१२६॥ कजाहरिमवासाद्य सामयः परमौषम् । पिपासितो ।।

हो गया है ऐसे राजांगणको वड़ी कठिनाईसे उत्लंघन कर भीतर पहुंचे हुए अनेक लोग बार-बार जिनकी प्रगंसा कर रहे हों और जिन्हें नगर-निवासी जन वड़े आनन्दसे देख रहे थे ऐसे उन दोनों कुरुवंशी भाइयोंने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आकृतिको प्राप्त हुएके समान सुशोभित होनेवाले नगरमें प्रवेश किया ॥११४–१२०॥

अथानन्तर-संसारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके बड़े भारी अभ्युदयकी प्रशंसा करते हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव पारणा करके वनको चले गये ।।१२१।। उस समय 'अहो कल्याण, ऐसा कल्याण, और उस प्रकारका कल्याण' इस तरह समस्त संसार राजकुमार श्रेयान्स के यशसे भर गया था सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम दान यशको देनेवाला होता ही है ॥१२२॥ संसारमें दान देनेकी प्रथा उसी समयसे प्रचलित हुई और दान देनेकी विधि भी सबसे पहले राजकुमार श्रेयान्सने ही जान पाई थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओंको बड़ा आश्चर्य हुआ था ।।१२३।। महाराज भरत अपने मनमें यही सोचते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि इसने मौन धारण करनेवाले भगवान्का अभिप्राय कैसे जान लिया ।।१२४।। देवोंको भी उससे वड़ा आश्चर्य हुआ था, जिन्हें श्रेयान्सपर बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था ऐसे उन देवोंने एक साथ आकर बड़े आदरसे उसकी पूजा की थी ।।१२५।। तदनन्तर महाराज भरतने आदर-सहित राजकुमार श्रेयान्ससे पूछा कि हे महादानपते, कहो तो सही तुमने भग-वान्का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया ।।१२६।। इस संसारमें पहले कभी नहीं देखी हुई इस दानकी विधिको कौन जान सकता है ? हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिये भगवान् के समान ही पूज्य हुए हो ।।१२७।। हे राजकुमार श्रेयान्स, तुम दान-तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले हो, और महापुण्यवान् हो इसलिये में तुमसे यह सब पूछ रहा हूं कि जो सत्य हो वह आज मुभसे कहो ।।१२८।। इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पूछे गये श्रेयान्सकुमार अपने दांतोंकी किरणोंके समूहसे बीचमें चांद्रनीको फैलाते हुएके समान नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने लगे ।।१२९।। कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोगको दूर करनेवाली किसी उत्कृष्ट औषधिको पाकर प्रसन्न होता है अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए और कमलोंसे

दृष्ट्वा भागवतं रे रूपं परं प्रीतोऽस्म्यतो मा । जातिस्मरत्वमुद्दम् ते नाभुित्स गुरोर्मतम् ॥१३१॥ श्रहं हि श्रीमती नाम वज्जङ्गवभवे विभोः । विदेहे पुण्डरीकिण्याम् स्रभूवं प्राणवल्लभा ॥१३२॥ समं भगवतानेन विभ्रता वज्जङ्गवताम् । तदा चारणयुग्माय दत्तं दानमभून्मया ॥१३३॥ विद्युद्धतरमुत्सृष्टकलञ्कं ख्यातिकारणम् । महद्दानं च काव्यञ्च पुण्याल्लभ्यमिदं द्वयम् ॥१३४॥ का चेद्दानस्य संशुद्धः श्रुणु भो भरताधिष । श्रुव्यत्य स्वातं पुनति पात्रमप्यदः ॥१३६॥ वातुर्विशुद्धता देयं पात्रञ्च प्रपुनति सा । श्रुद्धित्यस्य दातारं पुनति पात्रमप्यदः ॥१३६॥ पात्रस्य शुद्धिदितारं देयञ्चेव पुनात्यदः । रिनवकोटिविशुद्धं तद्दानं भूरिकलोदयम् ॥१३७॥ दाता श्रद्धाविभर्युक्तो गुणः पुण्यस्य साधनः । देयमाहारभेषज्यशास्त्राभयविकल्पितम् ॥१३६॥ पात्रं रागादिभिद्यते गुणः पुण्यस्य साधनः । देयमाहारभेषज्यशास्त्राभयविकल्पितम् ॥१३६॥ पात्रं रागादिभिद्यते गुणः पुण्यस्य साधनः । तच्च त्रेधा जघन्यादिभेदै भेदे स्विपेयदत् । ॥१३६॥ जघन्यं शीलवान् मिथ्यादृष्टिदश्च पुरुषो भवेत् । सद्दृष्टिमध्यमं पात्रं निःशीलवत्तभावनः ॥१४९॥ सद्दृष्टः शीलसम्पन्नः पात्रमृत्तममिष्यते । कुदृष्टर्यो विशीलक्च नैवर् पात्रमसौ मतः ॥१४१॥

सुशोभित तालाबको देखकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार भगवान्के उत्कृष्ट रूपको देखकर में अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुभ्ने जातिस्मरण हो गया था जिससे मैंने भगवान का अभिप्राय जान लिया था।। १३० - १३१।। पूर्वभवमें जब भगवान् वज्जंघकी पर्यायमें थे तब विदेह-क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें मैं इनकी श्रीमती नामकी प्रिय स्त्री हुआ था ।।१३२।। उस समय वजुजंघकी पर्यायको धारण करनेवाले इन भगवान्के साथ-साथ मैंने दो चारणम्नियों के लिये दान दिया था ।।१३३।। अतिशय विशुद्ध, दोषरिहत और प्रसिद्धिका कारण ऐसा महादान देना और काव्य करना ये दोनों ही वस्तुएं बड़े पुण्यसे प्राप्त होती है ॥१३४॥ हे भरत क्षेत्रके स्वामी भरत महाराज, दानकी विशुद्धिका कुछ थोड़ा-सा वर्णन आप भी सुनिये-स्व और परके उपकारके लिये मन-वचन-कायकी विश् द्धता पूर्वक जो अपना धन दिया जाता है उसे दान कहते हैं ।।१३५।। दान देनेवाले (दाता) की विशुद्धता दानमें दी जानेवाली वस्तु तथा दान लेनेवाले पात्रको पवित्र करती है। दी जानेवाली वस्तुकी पवित्रता देनेवाले और लेनेवालेको पवित्र करती है और इसी प्रकार लेनेवालेकी विशुद्धि देनेवाले पुरुषको तथा दी जानेवाली वस्तुको पवित्र करेती है इसलिये जो दान नौ प्रकारकी विशुद्धतापूर्वक दिया जाता है वही अनेक फल देनेवाला होता है। भावार्थ-दान देनेमें दाता, देय और पात्रकी शुद्धिका होना आवश्यक है ।।१३६–१३७।। पुण्य प्राप्तिके कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गुणों से सहित पुरुष दाता कहलाता है और आहार औषधि शास्त्र तथा अभय ये चार प्रकारकी वस्तुएं देय कहलाती हैं।।१३८।। जो रागादि दोषोंसे छुआ भी नहीं गया हो और जो अनेक गुणों से सहित हो ऐसा पुरुष पात्र कहलाता है, वह पात्र जघन्य मध्यम और उत्तमके भेदसे तीन प्रकार का होता है । हे राजन्, यह सब मैंने पूर्वभवके स्मरणसे जाना है ।।१३९।। जो पुरुष मिथ्या-दृष्टि है परन्तु मन्दकषाय होनेसे व्रत शील आदिका पालन करता है वह जघन्य पात्र कहलाता हैं और जो वर्त शील आदिकी भावनासे रहित सम्यग्दृष्टि है वह मध्यम पात्र कहा जाता है।।१४०।। जो व्रत शील आदिसे सहित सम्यग्दृष्टि है वह उत्तम पात्र कहलाता है और जोव्रत शील आदि

१ भगवतः सम्बन्धि । २ अनन्तरम् । ३ जातिस्मरणेन । ४ जानामि स्म । ५ काचिद् दानस्य संशुद्धिः अ० । काचिद् दानस्य संशुद्धिम् ल० । ६ स्वपरोपकाराय । ७ घनस्य । ६ त्यागः । ६ मनोवाक्कायशुद्धिमत् । १० नवसंख्या । ११ भेदैरिदमुपेयिबान् ल०, अ०, म० । १२ प्राप्तम् । १३ अपात्रमित्यर्थः ।

कुमानु'षत्वमाण्नोति जन्तुर्वददपात्रके । स्रशोधितिमवालाबु तिद्ध दानं रप्रदूषयेत् ॥१४२॥ स्रामपात्रे यथाक्षिप्तं रेमङ्गलु क्षीरादि नदयित । स्रपात्रेषि तथा दत्तं तिद्ध रेस्वं तच्च नाशयेत् ॥१४३॥ पात्रं तत्पात्रं वज्ज्ञेयं विशुद्धगुणधारणात् । यानपात्रमिवाभीष्टदेशे सम्प्रापकञ्च यत् ॥१४४॥ न हि लोहमयं यानपात्रमुत्तारयेत् परम् । तथा कर्मभराक्षान्तो दोषवान्तेव तारकः ॥१४४॥ ततः परमिवर्णणसाधनं रूपमुद्धहन् । कायित्थत्यर्थमाहारिमच्छन् ज्ञानादिसिद्धये ॥१४६॥ न वाञ्छन् बलमायुर्वी स्वादं वा देहपोषणम् । केवलं प्राणधृत्यर्थं सन्तुष्टो ग्रासमात्रया ॥१४७॥ पात्रं भवेद् गुणैरेभिः मुतिः स्वपरतारकः । तस्मै दत्तं पुना त्यन्नम् स्रपुनर्जन्मकारणम् ॥१४६॥ रेक्तुदाहरणं पुष्टरिमदमेव महोदयम् । सहत्त्वे दानपुण्यस्य पञ्चारिक्षयमिहापि यत् ॥१४६॥ रेक्तो भरतः रेप्याच्छ्यौ स्वरं देयमनुत्तरम् । प्रसिर्धिष्ठानित पात्राणि भगवत्तीर्थसिन्निष्यौ ॥१४०॥ तभ्यः श्रेयान् रेप्याच्छ्यौ स्वरं स्वरं भविस्तरम् । ततः सदस्यार्दस्ते सर्वे सद्दानक्चयोऽभवन् ॥१४१॥

से रहित मिथ्यादृष्टि है वह पात्र नहीं माना गया है अर्थात् अपात्र है ।।१४१।। जो मनुष्य अपात्र के लिये दान देता है वह कुमनुष्य योनि (कुभोगभूमि) में उत्पन्न होता है क्योंकि जिस प्रकार विना गुद्धि की हुई तूंबी अपनेमें रक्खे हुए दूध आदिको दूषित कर देती है उसी प्रकार अपात्र अपने लिये दिये हुए दानको दूषित कर देता है ।।१४२।। जिस प्रकार कच्चे बर्तनमें रक्खा हुआ ईख़का रस अथवा दूध स्वयं नष्ट हो जाता है और उस बर्तनको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार अपात्रके लिये दिया हुआ दान स्वयं नष्ट हो जाता है–व्यर्थ जाता है और लेनेवाले पात्रको भी नष्ट कर देता है-अहंकारादिसे युक्त बनाकर विषय वासनाओंमें फंसा देता है ।।१४३।। जो अनेक विशुद्ध गुणोंको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहलाता है, इसी प्रकार जो जहाजके समान इष्ट स्थानमें पहुंचानेवाला हो वही पात्र कहलाता है ।।१४४॥ जिस प्रकार लोहेकी बनी हुई नाव समुद्रसे दूसरेको पार नहीं कर सकती (और न स्वयं ही पार हो सकती है) इसी प्रकार कर्मोंके भारसे दबा हुआ दोषवान् पात्र किसीको संसार-समुद्रसे पार नहीं कर सकता (और न स्वयं ही पार हो सकता है) ॥१४५॥ इसलिये, जो मोक्षके साधन स्वरूप दिगम्बर वेषको धारण करते हैं, जो शरीरकी स्थिति और ज्ञानादि गुणोंकी सिद्धिके लिये आहारकी इच्छा करते हैं, जो बल, आयु, स्वाद अथवा ऋरीरको पुष्ट करनेकी इच्छा नहीं करते जो केवल प्राणधारण करनेके लिये थोड़से ग्रासोंसे ही संतुष्ट हो जाते हैं, और जो निज तथा परको तारनेवाले हैं ऐसे ऊपर लिखे हुए गुणोंसे सिहत मुनिराज ही पात्र हो सकते हैं उनके लिये दिया हुआ आहार अपुनर्भव अर्थात् मोक्षका कारण है ।।१४६-१४८।। दानरूपी पुण्य के माहारम्यको प्रकट करनेके लिये सबसे बड़ा और पुष्ट उदाहरण यही है कि मैंने दानके माहात्म्यसे ही पंचाश्चर्य प्राप्त किये हैं।।१४९।। इसलिये हे रार्जीष भरत, हम सबको उत्तम दान देना चाहिये। अब भगवान् वृषभदेवके तीर्थके समय सब जगह पात्र फैल जावेंगे। भावार्थ-भगवान्के सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनिव्रत धारण करेंगे उन सभीके लिये हमें आहार आदि दान देना चाहिये ॥१५०॥ राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योंके लिये अपने स्वामी भगवान वृषभदेवके पूर्वभव विस्तारके साथ कहे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमें रुचि उत्पन्न

१ कुभोगभूमिमनुष्यत्वम् । २ दुष्टो भवति । ३ सपि । ४ दत्तद्रव्यम् । ५ पात्रमि । ६ भाजनवत् । ७ –देशस– ब०, प० । ६ रुचिम् । ६ पिवत्रयति । १० ननूदाहरणं अ०, प०, द०, ल० । ११ पिरपूर्णम् । १२ पञ्चाश्चर्यं मयापि यत् अ०, प०, ल०, द० । १३ ततः कारणात् । १४ भो भरतराज । १५ प्रसृतानि भविष्यन्ति । १६ –यानथाचख्यौ ल० । १७ स्वश्च भर्ता च स्वभर्तारौ तयोर्भवविस्तरस्तम् । १५ सभ्याः ।

इति प्रह्लादिनीं वाचं तस्य पुण्यानुबन्धिनीम् । शुश्रुवान् भरताधीशः परां प्रीतिमवाप सः ॥१४२॥ प्रीतः सम्पूज्य तं भूयः परं सौहा र्वमुद्वहन् । गुरोर्गुणाननुध्यायन् प्रत्यगात् स स्वमालयम् ॥१४३॥ भगवानय सञ्जात बलवीयों महाधृतिः । भेजे परं तपोयोगं योगविज्जैन कित्यतम् ॥१४४॥ मोहान्धितमसध्वंसकत्पा सन्मार्गर्विशनी । दिवीपेऽस्य मनोगारे सिमद्धा बोधवीपिका ॥१४४॥ गुणान् गुणास्थया पश्यदेषान् वोषधियापि यः । हेयोपादेयवित् स स्यात् ववाज्ञस्य गतिरीदृशी ॥१४६॥ ततस्तत्त्वपरिज्ञानात् गुणागुणविभागवित् । गुणेष्वासज ति स्मासौ हित्वा दोषानशेषतः ॥१४७॥ तावद्यविर् ति कृत्स्नाम् ऊरी कृत्य प्रबुद्धधीः । १०तद्भेदान् पालयामास वतसंज्ञाविशेषितान् ॥१४६॥ वयाङ्गनापरिष्वङ्कः ११ सत्ये नित्यानुरक्तता । अस्तेयव्रततात्पर्य ब्रह्मचर्येकतानता ॥१४६॥ परिप्रहेष्वना स्वानाः विकाला स्वानाः ॥१६०॥ मतोगुप्तिवेचोगुप्तिरीयां कायनियन्त्रणे । १९विष्वाणसिमितिश्चेति प्रथमव्रतभावनाः ॥१६१॥

हुई थी ।।१५१।। इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवाले और पुण्य बढ़ानेवाले श्रेयान्सके वचन सुनकर भरत महाराज परमप्रीतिको प्राप्त हुए ।।१५२।। अतिशय प्रसन्न हुए महाराज भरतने राजा सोमप्रभ और श्रेयांसकुमारका खूब सन्मान किया, उनपर बड़ा स्नेह प्रकट किया और फिर गुरुदेव-वृषभनाथके गुणोंका चिन्तवन करते हुए अपने घरके लिये वापिस गये।।१५३॥

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके बल और वीर्यकी उत्पत्ति हुई है जो महाधीर वीर और योगिवद्याके जाननेवाले है ऐसे भगवान् वृषभदेव जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए उत्कृष्ट तपोयोगको धारण करने लगे ॥१५४॥ इनके मनरूपी मन्दिरमें मोहरूपी सघन अन्धकार को नष्ट करनेवाला, समीचीन मार्ग दिखलानेवाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान-रूपी दीपक प्रकाशमान हो रहा था ॥१५५॥ जो पुरुष गुणोंको गुण-बुद्धिसे और दोषोंको दोष-बुद्धिसे देखता है अर्थात् गुणोंको गुण और दोषोंको दोष समभता है वही हेय (छोड़ने योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) वस्तुओंका जानकार हो सकता है । अज्ञानी पुरुषकी ऐसी अवस्था कहां हो सकती है ? ॥१५६॥ वे भगवान् तत्त्वोंका ठीक ठीक परिज्ञान होनेसे गुण और दोषोंके विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिये वे दोषोंको पूर्ण रूपसे छोड़कर केवल गुणोंमें ही आसक्त रहते थे ॥१५७॥

अतिशय बुद्धिमान भगवान् वृषभदेवने पापरूपी योगोंसे पूर्ण विरिक्ति धारण की थी तथा उसके भेद जो कि व्रत कहलाते हैं उनका भी वे पालन करते थे ॥१५८॥ दयारूपी स्त्रीका आलिंगन करना, सत्यव्रतमें सदा अनुरक्त रहना, अचौर्यव्रतमें तत्पर रहना, ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समभना, परिग्रहमें आसक्त नहीं होना और असमयमें भोजनका परि-त्याग करना; भगवान् इन व्रतोंको धारण करते थे और उनकी सिद्धिके लिये निरन्तर नीचे लिखी हुई भावनाओंका चिन्तवन करते थे ॥१५९-१६०॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्या-सिति, कायनियन्त्रण अर्थात् देखभाकु कर किसी वस्तुका रखना उठाना और विष्वाण-सिमिति अर्थात् आलोकित पान भोजन ये पांच प्रथम-अहिंसा व्रतकी भावनाएं हैं ॥१६१॥

१ भूपः ल० । २ सुहृदयत्वम् । ३ आहारजिनता शिक्तः । ४ जिनानां सम्बन्धि कल्पः जिन-कल्पस्तत्र भवम् । ५ सन्नद्धा । 'कल्पा सज्जा निरामया' इत्यभिधानात् । ६ गुणबुद्ध्या । ७ आसक्तो भवित स्म । ६ निवृतिम् । ६ अंगीकृत्य । १० सावद्यविरितभेदान् । ११ आलिङगनम् । १२ अनन्यवृत्तिता । 'एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनाविप' इत्यभिधानात् । १३ अनासिक्तः । १४ रात्रिभोजनम् । १५ व्रतसिद्ध्यर्थम् । १६ ईर्यासिमितिः कायगुप्तिरित्यर्थः । १७ एषणासिमितिः ।

कोचलोभभवन्त्रः हास्यासङ्गः विसर्जनम् । सूत्रानु गा च वाणीति द्वितीयवतभावनाः ॥१६२॥
भित्तो चित्रां भयन् नेतातप्रहणान्य प्रहोऽन्यया । सन्तोषो भक्तपाने च तृतीयवतभावनाः ॥१६३॥
स्त्रो कियालोकससर्गप्रायतस्मृतयोजनाः । वज्यां वृष्य पर्तसेनामा चतुर्थवतभावनाः ॥१६४॥
बाह्याभ्यन्तरभेदेषु सिचताचित्तवस्तुषु । इन्द्रियार्थेष्वना स्तर्भकागे नैस्स विद्यायत्रभावनाः ॥१६४॥
धृतिमत्ता अभावता अध्यानयोगैकतानता । परीष हैरभंगश्च व्रतानां भावनोत्तरा ॥१६६॥
भावनासस्कृतान्येवं व्रतान्ययमपालयत् । अभावने स्वार्भासां सर्वप्रजानामनुपालकः ॥१६७॥
समातृका प्रविचन्येवं सहोत्तर प्रवानि च । व्रतानि भावनीयानि मनीषिभरतन्त्रितम् ॥१६५॥
यानि कान्यपि शत्यानि गहितानि जिनागमे । व्युत्मृज्य तानि सर्वाणि निःशल्यो प्रविहरेन्मुनिः ॥१६६॥
इति स्थि विद्यत्येवं जनकल्पेऽपि योजितः। यथागमिन प्रहोच्चत्य जैनः कल्पोऽनुगम्य तान् १७०

क्रोध, लोभ, भय और हास्यका परित्याग करना तथा शास्त्रके अनुसार वचन कहना ये पांच द्वितीय मन्यव्रत की भावनाएं हैं।।१६२।। परिमित-थोड़ा आहार लेना, तपश्चरणके योग्य आहार लेना, श्रावकके प्रार्थना करनेपर आहार लेना, योग्यविधिके विरुद्ध आहार नहीं लेना नथा प्राप्त हुए भोजनपानमें संतोप रखना ये पांच तृतीय अचौर्यव्रतकी भावनाएं हैं ॥१६३॥ स्त्रियों की कथाका त्याग, उनके सुन्दर अंगोपांगों के देखनेका त्याग, उनके साथ रहनेका त्याग पहले भोगे हुए भोगोंके स्मरणका त्याग और गरिष्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पांच चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएं हैं।।१६४।। जिनके बाह्य आभ्यन्तर इस प्रकार दो भेद हैं ऐसे पांचों इन्द्रियोंके विषयभुत सचित्त अचित्त पदार्थोंमें आसिक्तका त्याग करना सो पांचवें परिग्रह त्याग व्रतकी पांच भावनाएं हैं ।।१६५।। धैर्य धारण करना, क्षमा रखना, ध्यान धारण करनेमें निरन्तर तत्पर रहना और परीषहोंके आनेपर मार्गसे च्युत नहीं होना ये चार उक्त व्रतोंकी उत्तर भावनाएं हैं ।।१६६।। समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले भगवान् वृषभदेव अपने पापोंको नष्ट करनेके लिये ऊपर लिखी हुई भावनाओंसे सुसंस्कृत (शुद्ध) ऐसे व्रतोंका पालन करते थे ।।१६७।। इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान् मनुष्योंको भी आलस्य छोड़कर मातृकापद अर्थात् पांच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त तथा चौरासी लाख उत्तरगुणोंसे सहित अहिंसा आदि पांचों महाव्रतोंका पालन करना चाहिये।।१६८।। इसी प्रकार जैनशास्त्रोंमें जो निन्दनीय माया मिथ्यात्व और निदान ऐसी तीन शल्य कही है उन सबको छोड़कर और निःशल्य होकर ही मुनियोंको विहार करना चाहिये।।१६९।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए व्रतोंका पालन करना स्थिविर कल्प है, इसे जिनकल्पमें भी लगा लेना चाहिये । आगमानुसार स्थिविर कल्प धारण कर जिनकल्प धारण करना चाहिये । भावार्थ-ऊपर कहे हुए वर्तोका पालन करते हुए मुनियों के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्योंको दीक्षा देना आदि स्थविर कल्प कहलाता है और व्रतोंका पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमें ही लगे रहना जिनकल्प कहलाता

<sup>–</sup>विवर्जनम् अ०, प०, द०, ल० । २ परमागमानुगता वाक् । १ हास्यस्यासक्तेस्त्यागः । ३ परिमित । ४ दात्रनुमतिप्रार्थित । ६ अस्वीकारः। ४ स्वयोग्य । ७ उक्तप्रकारादितर-द स्त्रीकथालापतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणतत्सङ्गपूर्वरतानुस्मरणयोजनाः। प्रकारेण । १० वीर्यवर्द्धनकरक्षीरादिरसेन सह । ११ अनासिनतः । १२ निःपरिग्रहव्रत । १३ धैर्यवत्त्वम्। १४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता। १५ प्रक्षालननिमित्तम् । १६ निजकर्मणाम् । १७ अष्टप्रव-चनमातृकापदसहितानि । पञ्चसमितित्रिगुप्तीनां प्रवचनमातृकेति संज्ञा । १८ उत्तरगुणसहितानि । षट्त्रिशद्गुणयुक्तानीत्यर्थः । १६ आचरेत्। २० सकलज्ञानिरहितकालः। २१ स्थविरकल्पे। २२ संगृह्य । -मिहोपेत्य ल० । २३ जिनकल्पः । जिनकल्पो- ल०, अ०, म० । २४ अनुज्ञायताम् 🖡

रैग्रप्रतिक्रमणे धर्मे जिनाः सामायिकाह्वये । चरन्त्येकयमेर प्रायश्चतुर्ज्ञानिविलोचनाः ॥१७१॥ छेहोपस्थापनाभेदप्रपञ्चोऽन्योन्यं योगिनाम् । दिश्वतस्तै पर्यथाकालं बलायुर्ज्ञानवीक्षया । ॥१७२॥ ज्ञानदर्शनचारित्र तपोवीर्यविशेषितम् । चारित्रं संयम त्राणं पञ्चधोक्तं जिनाधि पर्षः ॥१७३॥ ततः संयमसिद्ध्यर्थं स तपो द्वादशात्मकम् । ज्ञानधै पर्यवलोपेतः चचार परमः पुमान् ॥१७४॥ ततोऽनशनमत्युप्रं तेपे दीप्तत्या मुनिः । ग्रवमोदर्यमप्येकसि व्यादीत्याचरत्तपः॥१७४॥ कदाचिद्वृत्तिसङ्ख्यानं तपोऽतप्त स दुर्द्धरम् । वीथीचर्यादयो यस्य विशेषा बहुभेदकाः ॥१७६॥ रसत्यागं तपो घोरं तेपे नित्यमतन्त्रितः । क्षीरसिप्गुंडादीनि परित्यज्याग्रिमः पुमान् ॥१७७॥ त्रिषु कालेषु योगी सन्नसौ कायमचिक्ति । क्षायस्य निग्रहं प्राहुः तपः परमदुश्चरम् ॥१७६॥ निगृहीतशरीरेण ११ निगृहीतान्यसंश्रयम् । चक्षुरादीनि रद्धेषु तेषु रुद्धं मनो भवेत् ॥१७६॥ मनोरोधः परं घ्यानं तत्कर्भ ११ अस्।। १००॥

है। तीर्थं कर भगवान् जिनकल्पी होते हैं और यही वास्तवमें उपादेय हैं। साधारण मुनियों को यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामें स्थविरकल्पी होना पड़ता है परन्तु उन्हें भी अन्तमें जिनकल्पी होनेके लिये उद्योग करते रहना चाहिये ।।१७०।। मित श्रुत अविध और मनःपर्यय इस प्रकार चार ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले तीर्थं कर परमदेव प्रायः प्रतिक्रमण रहित एक सामा-यिक नामके चारित्रमें ही रत रहते हैं। भावार्थ-तीर्थ कर भगवान्के किसी प्रकारका दोष नहीं लगता इसलिये उन्हें प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र धारण करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वे केवल सामायिक चारित्र ही धारण करते है ।।१७१।। परन्तु उन्हीं तीर्थं कर देवने बल, आयु और ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य साधारण मुनियोंके लिये यथाकाल छेदोपस्थापना चारित्रके अनेक भेद दिखलाये हैं-उनका निरूपण किया है।।१७२॥ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्यकी विशेषतासे संयमकी रक्षा करनेवाला चारित्र भी जिनेन्द्र-देवने पांच प्रकारका कहा है। भावार्थ-चारित्रके पांच भेद हैं-१ ज्ञानाचार, २ दर्शनाचार, ३ चारित्राचार, ४ तपआचार और ५ वीर्याचार ॥१७३॥ तदनन्तर ज्ञान, धैर्य और बल से सहित परम पुरुष–भगवान् वृषभदेवने संयमकी सिद्धिके लिये बारह प्रकारका तपश्चरण किया था ॥१७४॥ अतिशय उग्र तपश्चरणको धारण करनेवाले वे वृषभदेव मुनिराज अनशन नामका अत्यन्त कठिन तप तपते थे और एक सीथ (कण) आदिका नियम लेकर अवमौदर्य (ऊनोदर) नामक तपश्चरण करते थे ॥१७५॥ वे भगवान् कभी अत्यन्त कठिन वृत्ति परि-संख्यान नामका तप तपते थे जिसके कि वीथी चर्या आदि अनेक भेद हैं ।।१७६।। इसके सिवाय वे आदि पुरुष आलस्य रहित हो दूध, घी, गुड आदि रसोंका परित्याग कर नित्य हो रस परित्याग नामका घोर तपश्चरण करते थे ।।१७७।। वे योगिराज वर्षा, शीत और ग्रीष्म इस प्रकार तीनों कालोंमें शरीरको क्लेश देते थे अर्थात् कायक्लेश नामका तप तपते थे। वास्तवमें गणधर देवने शरीरके निग्रह करने अर्थात् काय क्लेश करने को ही उत्क्रुष्ट और कठिन तप कहा है ।।१७१।। क्योंकि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि शरीरका निग्रह होनेसे चक्षु आदि सभी इन्द्रियोंका निग्रह हो जाता है और इन्द्रियोंका निग्रह होनेसे मनका निरोध हो जाता है अर्थात् संकल्प विकल्प

१ नियमरिहते । २ एकव्रते । ३ चतुर्ज्ञानधरिजनादन्ययोगिनाम् । ४ चतुर्ज्ञानधरजैनेः । १ आलोकनेन । ६ संयमरक्षणम् । ७ मनोबलम् । ६ सिक्थादीन्या— प०, अ०, द०। ६ हेमन्त-ग्रीष्मप्रावृट्कालेषु । १० 'क्लिशि क्लेशे' उत्तप्तमकरोत् । ११ निगृहीतशरीरेण पुरुषेण। १२ कर्मक्षय-हेतुम् । १३ कर्मक्षयात् । १४ तस्मात् कारणात् । १४ प्रकर्षेण क्वशीकुर्यात् ।

गर्भात् प्रभृत्यसौ देवो ज्ञानित्रतयमुद्धहन् । दीक्षानन्तरमेवाप्तमनःपर्ययबोधनः ॥१८१॥
तथाप्युग्रं तपोऽतप्त सेद्धव्ये धुवभाविनि । स् ज्ञानलोचनो धीरः सहस्रं विधिकं परम् ॥१८२॥
'तेनाभीष्टं मुनीन्द्राणां कायक्लेशाह्मयं तपः। तपोङ्गेषु प्रधानाङ्गम् उत्तमाङ्गामिवाङ्गीनाम् ॥१६३॥
'तत्तदातप्त योगीन्द्रः सोढाशेषपरीषहः । तपस्सुदुस्सहतरं परं निर्वाणसाधनम् ॥१८४॥
कर्मेन्धनानि निर्देग्धुम् उद्यतः स तपोऽग्निना । दिदीपे नितरां धीरः प्रज्वलन्निव पावकः ॥१८४॥
प्रसङ्ख्यातगुणश्रेण्या धुन्वन् कर्मतमोधनम् । तपोदीप्त्यातिदीप्ताङ्गाः सोंऽश्वमानिव दिद्यते ॥१८६॥
प्रसङ्ख्यातगुणश्रेण्या धुन्वन् कर्मतमोधनम् । तपोदीप्त्यातिदीप्ताङ्गाः सोंऽश्वमानिव दिद्यते ॥१८६॥
प्राप्तास्य विजने देशे जागरूकस्य योगिनः । कदाचिदासनञ्चासीच्छुचौ निर्जन्तुकान्तरे ।।१८७॥
न शिश्ये जागरूकोऽसौ नासीनश्चाभवद्भृशम् । प्रयतो विजहारोवीं ११त्यक्तभृक्तिजितेन्द्रियः ॥१८५॥

दूर होकर चित्त स्थिर हो जाता है। मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा यह ध्यान ही समस्त कर्मों के क्षय हो जानेका साधन है और समस्त कर्मोंका क्षय हो जाने में अनन्त सम्बन्नी प्राप्ति होती है इसलिये बारीरको कुब करना चाहिये ॥१७९-१८०॥ यद्यपि वे भगवान् वृपभदेव मित, श्रुत-अविध और मन पर्यय इन तीन ज्ञानोंको गर्भसे ही धारण करते थे और मनःपर्यय ज्ञान उन्हे दीक्षाके वाद ही प्राप्त हो गया था इसके सिवाय सिद्धत्व पद उन्हें अवस्य ही प्राप्त होनेवाला था तथापि सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण कर<mark>नेवाले धीरवीर भगवान्</mark> ने हजार वर्ष तक अतिशय उत्कृष्ट और उग्र तप तपा था इससे मालूम होता है कि महामुनियों को कायक्लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट है-उसे वे अवश्य करते हैं। जिस प्रकार प्राणियों के शरीरमें मस्तक प्रधान होता है उसी प्रकार कायक्लेश नामका तप समस्त बाह्य तपश्चरणों में प्रधान होता है ।।१८१–१८३।। इसीलिये उस समय समस्त परीषहोंको सहन करनेवाले योगिराज भगवान् वृषभदेव मोक्षका उत्तम साधन और अतिशय कठिन कायक्लेश नाम का तप तपते थे।।१८४।। तपरूपी अग्निसे कर्मरूपी ईन्धनको जलानेके लिये तैयार हुए वे धीर-वीर भगवान् प्रज्वलित हुई अग्निके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे <mark>थे ।।१८५।। उस</mark> समय वे असंख्यात गुणश्रेणी निर्जराके द्वारा कर्मरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर रहे थे और उनका शरीर तपश्चरणकी कान्तिसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा था इसलिये वे ठीक सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे ।।१८६।। सदा जागृत रहनेवाले इन योगिराजकी शय्या निर्जन एकान्त स्थानमें ही होती थी और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थानमें ही होता था। सदा जागृत रहनेवाले और इन्द्रियोंको जीतनेवाले वे भगवान् न तो कभी सोते थे और न एक स्थानपर बहुत बैठते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्यागकर प्रयत्नपूर्वक अर्थात् ईर्या-समितिका पालन करते हुए समस्त पृथिवीमें विहार करते रहते थे। । भावार्थ-भगवान् सदा जागृत रहते थे इसलिये उन्हें शय्यांकी नित्य आवश्यकता नहीं पड़ती थी परन्तु जब कभी विश्रामके लिये लेटते भी थे तो किसी पवित्र और एकान्त स्थानमें ही शय्या लगाते थे इसी प्रकार विहारके अतिरिक्त ध्यान आदिके समय एकान्त और पवित्र स्थानमें ही आसन लगाते थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान् विविक्तशय्यासन नामका तपक्चरण करते थे

१ स्वयं साध्ये सित । साधितुं योग्ये । सिद्धत्वे प०, ल०, द०, म०। २ नित्ये। निमित्तसप्तमी। ३ सज्ज्ञान-ल०, म०। ४ वर्षसम्बन्धि। ५ तेन कारणेन । ६ कायक्लेशम्। ७ वीरः इ०। ५ प्रतिसमयसंख्यातगुणितक्रमेण कर्मणां निर्जरागुणश्रेणिस्तया। ६ जागरणशीलस्य। १० अवकाशे । ११ व्यक्तभुक्तजितेन्द्रियः इत्यपि क्वचित पाठः ।

इति बाह्यं तपः षोढा चरन् परमदुश्चरम् । श्राभ्यन्तरञ्च षड्भेवं तपो भेजे स योगिराट् ।।१८६॥ प्रायिश्चलं तपस्तिस्मन् मुनौ निरितचारके । 'चिरितार्थमभूिकन्तु भानोरस्त्यान्तरं तमः ॥१६०॥ प्रश्नयश्च तदास्यासीत् प्रश्नितोऽन्तिनिताम् । विनेता विनयं कस्य स कुर्यादिग्रमः पुमान् ॥१६१॥ श्रथवा प्रश्नयो सिद्धान् श्रसौ भेजे सिषित्सया । नमः सिद्धेभ्य इत्येव यतो दीक्षामुपायत ॥१६२॥ ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्यगुणेषु च । यथाहँ विनयोऽस्यासीद् यतमानस्य तत्त्वतः ॥१६३॥ वैयावृत्यञ्च तस्यासी न्मार्गव्यापृति मात्रकम् । भगवान् परमेष्ठी हि क्वान्यत्र व्यापृतो भवेत् ।१६४॥ इदमत्र त्रु तात्पर्य प्रायश्चित्तादिके त्रये । तपस्यस्मिन्त्यन्तृत्वं र नियम्य विवस्य । स्वस्।।

।।१८७-१८८।। इस प्रकार वे योगिराज अतिशय किंठन छह प्रकारके बाह्य तपश्चरणका पालन करते हुए आगे कहें जानेवाले छह प्रकारके अन्तरङ्ग तपका भी पालन करते थे ।।१८९।। निरितचार प्रवृत्ति करनेवाले मुनिराज वृषभदेवमें प्रायिश्चित्त नामका तप चिरतार्थ अर्थात् कृतकार्य हो चुका था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यके बीचमें भी क्या कभी अन्धकार रहता है ? अर्थात् कभी नहीं । भावार्थ-अतिचार लग जानेपर उसकी शुद्धता करना प्रायिश्चित्त कहलाता है भगवान्के कभी कोई अतिचार लगता ही नहीं था अर्थात् उनका चारित्र सदा निर्मल रहता था इसलिये यथार्थमें उनके निर्मल चारित्रमें ही प्रायिश्चित्त तप कृतकृत्य हो चुका था । जिस प्रकार कि सूर्यका काम अन्धकारको नष्ट करना है जहां अन्धकार होता है वहां सूर्यको अपना प्रकाश-पुञ्ज फैलानेकी आवश्यकता होती है परन्तु सूर्यके बीचमें अन्धकार नहीं होता इंसलिये सूर्य अपने विषयमें चितार्थ अर्थात् कृतकृत्य होता है ।।१९०।।

इसी प्रकार इनका विनय नामका तप भी अन्तर्निलीनताको प्राप्त हुआ था अर्थात् उन्हीं में अन्तर्भूत हो गया था क्योंकि वे प्रधान पुरुष सबको नम् करनेवाले थे फिर भला वे किसकी विनय करते ? अथवा उन्होंने सिद्ध होनेकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवान्की आराधना की थी क्योंकि 'सिद्धोंके लिये नमस्कार हो' ऐसा कह कर ही उन्होंने दीक्षा धारण की थी। अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्की ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य आदि गुणोंमें यथायोग्य विनय थी इसलिये उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था।।१९१-१९३।। रत्नत्रय रूप मार्गमें व्यापार करना ही उनका वैयावृत्य तप कहलाता था क्योंकि वे परमेष्ठी भगवान् रत्नत्रयको छोड़कर और किसमें व्यावृत्त (व्यापार) करते ? भावार्थ-दीन दुःखी जीवोंकी सेवामें व्यापृत रहनेको वैयावृत्य कहते हैं परन्तु यह शुभ कषायका तीव्र उदय होते ही हो सकता है। भगवान्की शुभकषाय भी अतिशय मन्द हो गई थी इसलिये उनकी प्रवृत्ति बाह्य व्यापारसे हटकर रत्नत्रय रूप मार्गमें ही रहती थी। अतः उसीकी अपेक्षा उनके वैयावृत्य तप सिद्ध हुआ था।।१९४।। यहां तात्पर्य यह है कि स्वामी वृषभदेवके इन प्रायश्चित्त विनय और वैयावृत्त्य नामक तीन तपोंके विषयमें केवल नियन्तापन ही था अर्थात् वे इनका दूसरोंके लिये उपदेश देते थे, स्वयं किसीके नियम्य नहीं थे अर्थात् दूसरोंसे उपदेश ग्रहण कर इनका पालन नहीं करते थे। भावार्थ-भगवान् इन तीनों तपोंके स्वामी थे न कि अन्य मुनियों

१ कृतार्थम्। २ -रस्यन्तरं इ०। ३ विनयः। ४ जनान् विनयवतः कुर्विन्नित्यर्थः। ५ सेव्धृमिच्छ्या। ६ 'अयि गतौ' इति धातुः, उकागमत् स्वीकृतवानित्यर्थः। ७ प्रयत्नं कुर्वाणस्य। ६ रत्नत्रयव्यापारमात्रकम्। ६ -व्यावृत्ति इ०, स०, प०, ल०। -व्यावृत्ति-अ०, द०। १० परं पदे तिष्ठतीति। ११ वैयावृत्यकृतः। व्यावृतो इ०, अ०, प०, स०, ल०। १२ नायकत्वम्। १३ नेयत्वम्।

यावान् थमंमयः सर्गस्त 'कृत्स्नं स सनातनः । युगादौ प्रथयामास स्वानुष्ठानैनिदर्शनैः ॥१६६॥
'स्त्रश्नीतिनोऽपि तस्यासीत् स्वाध्यायः शुद्धये थियः । 'सौवाध्यायिकतां 'प्रापन् यतोऽद्यत्वे पि संयताः १६७॥
न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन् तपिस द्वादशात्मिनि । न भविष्यति नैवास्ति स्वाध्यायेन समं तपः ॥१६८॥
स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षुः निभृतः संवृतेन्द्रियः । भवेदेकाप्रधीधीमान् विनयेन समाहितः ॥१६६॥
विविक्तेषु वनात्राद्रिकुञ्जप्रेतवनादिषु । मुहुद्युत्सृष्टकायस्य व्युत्सर्गाख्यमभूत्तपः॥२००॥
वेहाद् विविक्तिमात्मानं पद्मम् गुप्तित्रयी श्वितः । व्युत्सर्ग स तपो भेजे स्वस्मिन् गात्रेऽपि निस्पृहः२०१
ततो व्युत्सर्गपूर्वोऽस्य 'ध्यानयोगोऽभवद्विभोः । मुनिर्व्युत्सृष्टकायो हि स्वामी सद्धचानसम्पदः ॥२०२॥
ध्यानाभ्यासं ततः १० कुर्वन् योगी सुनिवृतो भवेत् ११ । शेषः १९ परिकरः सर्वो ध्यानमेवोत्तमं तपः ॥२०३॥

के ममान पालन करते हुए इनके आधीन रहते थे।।१९५।। इस संसारमें जो कुछ धर्म-सृष्टि थी सनातन भगवान् वृपभदेवने वह सव उदाहरण स्वरूप स्वयं धारण कर इस युगके आदि मे प्रसिद्ध को थी।। भावार्थ-भगवान् धार्मिक कार्योका स्वयं पालन करके ही दूसरोंके लिये उपदेश देने थे ॥१९६॥ यद्यपि सगदान् स्वयं अनेक शास्त्रों (द्वादशाङ्क) के जाननेवाले थे तथापि वे बुद्धिकी बुद्धिके लिये निरन्तर स्वाध्याय करते थे क्योंकि उन्हीका स्वाध्याय देख कर मुनि लोग आज भी स्वाध्याय करते है। भावार्थ-यद्यपि उनके लिये स्वाध्याय करना अत्यावश्यक नही था क्योंकि वे स्वाध्यायके विना भी द्वादशाङ्गके जानकार थे तथापि वे अन्य साधारण मुनियोंके हितके लिये स्वाध्यायकी प्रवृत्ति चलाना चाहते थे इसलिये स्वयं भी स्वाध्याय करते थे। उन्हें स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य मुनियोंमें स्वाध्याय की परिपाटी चली थी जो कि आजकल भी प्रचलित है।।१९७।। बाह्य और आभ्यन्तर भेद सहित बारह प्रकारके तपश्चरणमें स्वाध्यायके समान दूसरा तप न तो है और न आगे ही होगा ॥१९८॥ क्योंकि विनय सहित स्वाध्यायमें तल्लीन हुआ बुद्धिमान् मुनि मनके संकल्प-विकल्प दूर हो जानेसे निश्चल हो जाता है, उसकी सब इन्द्रियां वशीभत हो जाती हैं और उसकी चित्त-वृत्ति किसी एक पदार्थके चिन्तवनमें ही स्थिर हो जाती है। भावार्थ-स्वाध्याय करनेवाले मुनिको ध्यानकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है ।।१९९।। वनके प्रदेश पर्वत लतागह और इमशान भूमि आदि एकान्त प्रदेशोंमें शरीरसे ममत्व छोड़कर कायोत्सर्ग करनेवाले भगवान् के व्युत्सर्ग नामका पांचवां तपक्चरण भी हुआ था ।।२००।। वे भगवान् आत्माको शरीरसे भिन्न देखते थे और मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति इन तीनों गुप्तियोंका पालन करते थे इस प्रकार अपने शरीरमें भी निःस्पृह रहनेवाले भगवान् व्युत्सर्ग नामक तपका अच्छी तरह पालन करते थे ।।२०१।। तदनन्तर स्वामी वृषभदेवके व्युत्सर्गतपश्चरणपूर्वक ध्यान नाम का तप भी हुआ था, सो ठीक ही है शरीरसे ममत्व छोड़ देनेवाला मुनि ही उत्तम ध्यानरूपी सम्पदाका स्वामी होता है।।२०२।। योगिराज वृषभदेव ध्यानाभ्यासरूप तपश्चरण करते हुए ही कृतकृत्य हुए थे क्योंकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता है उसके सिवाय बाकी सब उसीके साधन मात्र कहलाते हैं। भावार्थ-सबसे उत्तम तप ध्यान ही है क्योंकि कर्मोकी साक्षात् निर्जरा ध्यानसे ही होती है शेष ग्यारह प्रकारके तप ध्यानके सहायक कारण हैं।।२०३।।

१ कृच्छ्रं ल०, म०। २ —िनिदेशनैः अ०, इ०, स०। ३ सुष्ठु अधीतमनेनेति स्वधीती तस्य। ४ स्वाध्यायप्रवृत्तताम्। ५ प्राप्ताः। ६ इदानीन्तनकालेऽपि। ७ द्वादशात्मके ल०, इ०, म०, द०, द०, अ०, प०। ५ भिन्नम्। ६ ध्यानयोजनम्। १० तपः ल०। ११ सुनिवृत्तोऽभवत् ल०, म०, अ०, स०। सुनिभृतो भवेत् इ०।सुनिभृतोऽभवत् प०, द०। १२ ध्यानादन्यदेकादशविधं तपः।

मनोऽक्षग्रामकायानां तपनात् सन्निरोधनात् । तपो निरुच्यते तज्जैस्तिदिदं द्वादशात्मकम् ॥२०४॥ विष्ठुलां निर्जरामिच्छन् महोदर्कञ्चरे संवरम् । यतते स्म तपस्यिस्मन् द्विषड्भेदे विदांवरः ॥२०४॥ सगुप्तिसमिती धर्म सानुप्रेक्षं क्षमादिकम् । परोषहाञ्जयन् सम्यक्चारित्रं चाचरिच्चरम् ॥२०६॥ ततो दिध्यासुनानेन योग्या देशाः सिषेविरे । विविक्ता रमणीया ये विमुक्ता रागकारणैः ॥२०७॥ गृहापुलिनिगिर्यप्रजीलोंद्यानवनादयः । नात्युष्णशीतसम्पाता देशाः 'साधारणाश्च ये ॥२०६॥ कालश्च नातिशीतोष्ण 'भृिषण्ठो जनतासुखः । भावश्च ज्ञानवैराग्यधृतिक्षान्त्यादिलक्षणः ॥२०६॥ 'द्रव्याण्यप्यनुकूलानि यानि संक्लेशहानये । प्रभविष्णूनि तानीशः सिषेवे ध्यानिसद्धये ॥२१०॥ कदाचिद् गिरिकुञ्जेषु रे कदाचिद् गिरिकन्दरे । कदाचिच्चाद्विश्वस्याद्वयात्मतत्त्ववित् ॥२११॥ रेक्हिचिद् बहिणारावरम्योपान्तेषु हारिषु । गिर्यप्रेषु शिलापट्टान् स्वर्थात्मताध्यात्मशुद्धये ॥२१२॥ स्रगोरे ज्वदेव्वरण्येषु कदाचिदनुपर दृते । निर्जन्तुके विराधिवस्ते च स्थार विक्लेऽस्थात् समाधये ॥२१३॥

मन इन्द्रियोंका समूह और काय इनके तपन तथा निग्रह करनेसे ही तप होता है ऐसा तपके जाननेवाले गणधरादि देव कहते हैं और वह तप अनशन आदिके भेदसे बारह प्रकारका होता है ॥२०४॥ विद्वानोंमें अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान् कर्मोंकी बड़ी भारी निर्जरा और उत्तम फल देनेवाले संवरकी इच्छा करते हुए इन बारह प्रकारके तपोंमें सदा प्रयत्नशील रहते थे ॥२०५॥ वे भगवान परीषहोंको जीतते हुए गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, क्षमा आदि धर्म और सम्यक् चारित्र का चिरकाल तक पालन करते रहे थे। भावार्थ-गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र इन पांच कारणोंसे नवीन आते हुए कर्मों का आस्त्रव रुक कर संवर होता है । जिनेन्द्र देवने इन पांचों ही कारणोंको चिरकाल तक धारण किया था ।।२०६।। तदनन्तर ध्यान धारण करनेकी इच्छा करनेवाले भगवान् ध्यानके योग्य उन उन प्रदेशोंमें निवास करते थे जो कि एकान्त थे मनोहर थे और राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे रहित थे ।।२०७।। जहां न अधिक गर्मी पड़ती हो और न अधिक शीत ही होता हो जहां साधारण गर्मी-सरदी रहती हो अथवा जहां समान रूपसे सभी आ जा सकते हों ऐसे गुफा, निदयों के किनारे, पर्वतकी शिखर, जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यानके योग्य क्षेत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार जिसमें न बहुत गर्मी और न बहुत सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियोंको दु:खदायी भी न हो ऐसा काल ध्यान के योग्य काल कहलाता है। ज्ञान वैराग्य धैर्य और क्षमा आदि भाव ध्यानके योग्य भाव कहलाते हैं और जो पदार्थ क्षुधा आदिसे उत्पन्न हुए संक्लेशको दूर करनेमें समर्थ हैं ऐसे पदार्थ ध्यानके योग्य द्रव्य कहलाते हैं। स्वामी वृषभदेव ध्यानकी सिद्धिके लिये अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का ही सेवन करते थे। ।।२०८-२१०।। अध्यात्म तत्त्वको जाननेवाले वे भगवान् कभी तो पर्वतपरके लतागृहोंमें, कभी पर्वतकी गुफाओंमें और कभी पर्वतकी शिखरोंपर ध्यान लगाते थे ॥२११॥ वे भगवान् अध्यात्मकी शुद्धिके लिये कभी तो ऐसे ऐसे सुन्दर पहाड़ोंकी शिखरों पर पड़े हुए शिलातलोंपर आरूढ़ होते थे कि जिनके समीप भाग मयूरोंके शब्दोंसे बड़े ही मनोहर हो रहे थे।।२१२।। कभी कभी समाधि (ध्यान) लगानेके लिये वे भगवान् जहां गायोंके खुरों तकके चिह्न नहीं थे ऐसे अगम्य वनोंमें उपद्रव शून्य जीव रहित और एकान्त

१ महोत्तरफलम् । २ ध्यातुमिच्छुना । ३ सम्प्राप्तिः । ४ न पराधीनाः । सर्वैः सेव्या इत्यर्थः । ५ अत्यर्थंशीतोष्णबाहुत्यरहितः । ६ आहारादीनि । ७ सक्लेशिवनाशाय । ६ समर्थानि । ६ प्रभुः । १० लतादिपिहितोदरे प्रदेशे । ११ दर्याम् । १२ कदाचित् । १३ शिलापट्टेषु । १४ अध्यासते स्म । १५ मानरिहतेषु, अगोगम्येषु वा । 'गोष्पदं गोखुरश्वभ्ने मानगोगम्ययोरिप' इत्यभिधानात् । १६ उपद्रवरहिते । १७ पूते । १८ क्षुद्रपाषाणभूमौ ।

कदाचित् प्रान्तपर्यस्ति श्री रंस्ततश्चीकरः । कृतशैत्ये नगोत्सङ्गो सोऽगाद्योगैक तानताम् ॥२१४॥ विनक्तं नक्तं उचरंभींमः स्वरं त्रारुधताण्डवे । विभुः पितृवनोपान्ते ध्यायन् सोऽस्थात् कदाचन ॥२१४॥ कदाचित्रिम्नगातीरे शुचिसैकतचारिण । कदाचिच्च सरस्तीरे वनोहेशेषु हारिषु ॥२१६॥ मनोव्या क्षेपहीनेषु देशेष्वन्येषु च क्षमी । ध्यानाभ्यासमसौ कुर्वन् विजहार महीमिमाम् ॥२१७॥ मौती ध्यानी स निर्मानो देशान् प्रविहरन् शनैः । पुरं पुरिमतालाख्यं सुधीरन्येद्युरासदत् ॥२१८॥ नात्यासन्नविद्ररेऽ स्माद् उद्याने शकटाह्यये । श्रुचौ निराकुले रम्ये विवि त्रिक्तेऽस्थाद् विजन्तुके॥२१६॥ न्ययो ध्यादपस्याधः शिलापट्टं शुचि पृथुम् । सोऽध्यासीनः समाधानम् श्रधाद् विजन्तुके॥२१६॥ त्रत्यो पृदेनुष्कं स्थित्वा कृतप्रेन्यङ्कवन्धनः । ध्याने प्रणिदधौ चित्तं लेश्याशुद्धि परां दधत् ॥२२१॥ वितसा सोभिस् न्धाय परं रिपदमनुत्तरम् । दधौ सिद्धगुणानष्टौ प्रागेव सुविशुद्धधीः ॥२२२॥ सम्यक्तं दर्शनं ज्ञानमनन्तं वीर्यमद्भुतम् । सौक्ष्म्या विवाह्या । सहागुक्लधुत्वकाः ॥२२३॥

विषम भूमियर विराजमान होते थे ।।२१३।। कभी कभी पानीके छींटे उड़ाते हुए समीप मे बहनेवाले निर्फरनोंसे जहां बहुत ठंड पड़ रही थी ऐसे पर्वतके ऊपरी भागपर वे ध्यानमें तल्लीनता को प्राप्त होते थे ॥२१४॥ कभी कभी रातके समय जहां अनेक राक्षस अपनी इच्छा-नुसार नृत्य किया करते थे ऐसी श्मशान भूमिमें वे भगवान् ध्यान करते हुए विराज-मान होते थे ।।२१५।। कभी शुक्ल अथवा पवित्र बालूसे सुन्दर नदीके किनारेपर, कभी सरोवरके किनारे, कभी मनोहर वनके प्रदेशोंमें और कभी मनकी व्याकुलता न करनेवाले अन्य कितने ही देशोंमें ध्यानका अभ्यास करते हुए उन क्षमाधारी भगवान्ने इस समस्त पृथिवीमें विहार किया था ।।२१६-२१७।। मौनी, ध्यानी और मानसे रहित वे अतिशय बुद्धि-मान् भगवान् धीरे-धीरे अनेक देशोंमें विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताल नामके नगर के समीप जा पहुँचे ॥२१८॥ उसी नगरके समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस नगरसे न तो अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था। उसी पवित्र, आकुलतारहित, रमणीय, एकान्त और जीवरहित वनमें भगवान् ठहर गये ॥२१९॥ शुद्ध बुद्धिवाले भगवान् ने वहां ध्यानकी सिद्धिके लिये वट-वृक्षके नीचे एक पवित्र तथा लम्बी चौड़ी शिलापर विराज-मान होकर चित्तकी एकाग्रता धारण की ।।२२०।। वहां पूर्व दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन से बैठे हुए तथा लेश्याओंकी उत्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवान्ने ध्यानमें अपना चित्त लगाया ॥२२१॥

अतिशय विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेवने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मोक्ष-पदमें अपना चित्त लगाया और सिद्ध परमेष्ठीके आठ गुणोंका चिन्तवन किया ॥२२२॥ अनन्त सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त और अद्भुत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ सिद्धपरमेष्ठीके गुण कहे गये हैं, सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको इन गुणोंका अवश्य ध्यान करना चाहिये। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल

१ व्याप्त । २ ध्यानैकाग्रतानताम् । ३ रात्रौ । ४ राक्षसैः । ५ व्याकुल । ६ अस्मात् पुरात् । ७ 'पुमांश्चान्यतोऽभ्यणिति सूत्रेण पुंवद्भावः । ५ विजने । 'विविक्तौ पूतविजनौ' इत्यभिधानात् । ६ वटः । १० आधात् इति पाठे अकरोत् । अधादिति पाठे धरित स्म । ११ शिलापट्टे । १२—पर्येङक—ल०, म०, द०, स०, अ०। १३ अभिप्रायगतं कृत्वा । १४ अक्षयस्थानम् । १५ सूक्ष्मत्व । १६ अवगाहित्व ।

प्रोक्ताः सिद्धगुणा ह्याच्यो ध्येयाः सिद्धिमभीष्सुना । 'द्रव्यतः क्षेत्रतः' कालाद् भावतर् च तथा 'परे।।२२४॥
गुणैद्वांदर्शा भर्युक्तो मुक्तः सूक्ष्मो निरञ्जनः । स ध्येयो योगिभिव्यंक्तो नित्यः शुद्धो मुमुक्षुभिः ।।२२४॥
ततो दध्यावनुप्रेक्षा दि "ध्यासुर्धम्यं मृत्तमम् । पारि कर्ममितास्तस्य शुभा ( द्वादशभावनाः ।।२२६॥
तासां नामस्वरूपञ्च पूर्वमेवानुर्वाणतम् । ततो धम्यं मसौ ध्यानं प्रपेदे धीद्ध ( शुद्धिकः ।।२२७॥
ग्राज्ञाविचयमाद्यं तद् ग्रपाय ( विचयं तथा । विपाक ( विचयञ्चान्यत् संस्थानविचयं परम् ।।२२६॥
स्वनामव्यक्ततत्त्वा ( विचयं ध्यानानि सोऽध्यगात् । यतो महत्तमं पुण्यं स्वर्गाग्रसुखसाधनम् ॥२२६॥
क्षालितागः परागस्य विरागस्यास्य योगिनः । प्रमादः क्वाप्यभून्ते ( स्तदा ( क्जानादिशक्तिभः ।।२३०॥
ज्ञानादिपरिणामेषु परां शुद्धिमुपेयुषः । लेशतोप्यस्य नाभूवन् दुर्लेश्याः वलेशहेतवः ॥२३१॥
तदा ध्यानमयी शक्तिः स्फुरन्ती ददृशे विभोः । मोहारिनाशिषशुना महोत्केव ( विजृम्भिता ।।२३२॥

तथा भावकी अपेक्षा उनके और भी चार साधारण गुणोंका चिन्तवन करना चाहिये। इस तरह जो ऊपर कहे हुए बारह गुणोंसे युक्त हैं, कर्मबन्धनसे रहित हैं, सूक्ष्म हैं, निरञ्जन हैं-रागादि भाव कर्मोंसे रहित हैं, व्यक्त हैं, नित्य हैं और शुद्ध हैं ऐसे सिद्ध भगवान्का मोक्षा-भिलाषी मुनियोंको अवश्य ही ध्यान करना चाहिये ।।२२३–२२५।। पश्चात् उत्तम धर्म ध्यानकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया क्योंकि शुभ बारह अनु-प्रेक्षाएं ध्यानकी परिवार अवस्थाको ही प्राप्त हैं अर्थात् ध्यानका ही अंग कहलाती हैं ।।२२६।। उन बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम और स्वरूपका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। तदनन्तर बुद्धि की अतिशय विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान् धर्मध्यानको प्राप्त हुए ।।२२७।। आज्ञा विचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इस प्रकार धर्मध्यानके चार भेद हैं। जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो रहा है ऐसे ऊपर कहे हुए चारों धर्मध्यान जिनेन्द्रदेवने धारण किये थे क्योंकि उनसे स्वर्ग लोकके श्रेष्ठ सुखोंके कारणस्वरूप बड़े भारी पुष्पकी प्राप्ति होती है ।।२२८–२२९।। जिनका पाप-रूपी पराग (धूलि) धुल गया है और राग-द्वेष आदि विभाव नष्ट हो गये हैं ऐसे योगिराज वृषभदेवके अन्तःकरणमें उस समय ज्ञान, दर्शन आदि शक्तियोंके कारण किसी भी जगह प्रमाद नहीं रह सका था। भावार्थ-धर्मध्यानके समय जिनेन्द्रदेव प्रमादरिहत हो 'अप्रमत्त संयत' नामके सातवें गुणस्थानमें विद्यमान थे ।।२३०।। ज्ञान आदि परिणामोंमें परम विशुद्धताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रदेवके क्लेश उत्पन्न करनेवाली अशुभ लेश्याएं अंशमात्र भी नहीं थीं। भावार्थ-उस समय भगवान् के शुक्ल लेक्या ही थी ।।२३१।। उस समय देदीप्यमान हुई भगवान्की ध्यानरूपी शक्ति ऐसी दिखाई देती थी मानो मोहरूपी शत्रुके नाशको सूचित करनेवाली बड़ी हुई बढ़ी भारी उल्का

१ द्रव्यमाश्रित्य चेतनत्वादयः। २ क्षेत्रमाश्रित्य असंख्यातप्रदेशित्वादयः। ३ कालमाश्रित्य त्रिकालं व्यापित्वादयः। ४ भावमाश्रित्य परिणामिकादयः। ५ साधारणगुणाः। ६ सम्यक्त्वाद्यष्टौ, द्रव्याश्रयतश्वत्वार इति द्वादशगुणैः। ७ ध्यातुमिच्छुः। ५ —धर्ममुत्तमम् ल०, म०। धमादपेतम्। ६ परिकरत्वम्। १० शुद्धा इत्यपि ववचित्। ११ धियः इद्धा प्रवृद्धा शुद्धिर्यस्य सः। १२ आज्ञा आगमस्तद्गदितवस्तुविचारो विचयः सोऽत्रास्तीति । अपायविचयं कर्मणाम्। १३ शुभाशुभकर्मोदयजनितसुखदुःखभेदप्रभेदचिन्ता। १४ स्वरूपाणि। १५ ध्यायति स्म। १६ इतः प्राप्तः। —प्यभून्नान्तस्तदा इ०, द०, ल०, म०, अ०, प०, स०। १७ ज्ञानसम्यक्त्व-चारित्र। १८ नक्षत्रपातः।

स्रारचय्य तवा कृत्स्नं 'विशुद्धिबलमग्रतः' । निकृष्टमध्यमोत्कृष्टिविभागेन त्रिधा कृतम् ॥२३३॥ कृतान्तः'शृद्धिरुद्धृतंकृतान्तकृतविक्रियः । 'उत्तस्थे सर्वसामग्रघो 'मोहारिपृतनाजये ॥२३४॥ शिरन्त्राणं तनुत्रञ्च' तस्यासीत् संयमद्वयम् । जैत्रमस्त्रञ्च सद्ध्यानं मोहाराति बिभित्सतः। ।१२३४॥ वलव्यसनरक्षार्थं '' ज्ञानामात्याः पुरस्कृताः । विशुद्धपरिणामश्च सैनापत्यं ' नियोजितः ॥२३६॥ गुणाः सैनिकतां ' नीता दुर्भेदा ' धृवयोधिनः ' । तेषां ' हन्तव्यपक्षे च रागाद्याः प्रतिचित्रताः ' २३७ इत्यायोजितसैन्यस्य जयोद्योगे जगद्गुरोः । गुणश्रेणिबलाद्दीर्णं ' कर्मसैन्यै ' कर्मसैन्यै ' ।२३६॥ यथा ययोत्तराशुद्धिः स्रास्कन्वितः' तथा तथा । कर्मसैन्यस्थितेर्भङ्गः सञ्जातश्च रसक्षयः र ।।२३६॥

ही हो ॥२३२॥ जिस प्रकार कोई राजा अपनी अन्तःप्रकृति अर्थात् मंत्री आदिको शुद्ध कर-उनकी जांचकर अपनी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्तम ऐसे तीन भेद करता है और उनको आगे कर सरणभयमे रहित हो सब सामग्रीके साथ शबुकी सेनाको जीतनेके लिये उठ खड़ा होता है उसी प्रकार भगवार वयभदेवने भी अपनी अन्त प्रकृति अर्थात् मनको शुद्धकर-मंकत्य-विकत्य दूर कर अपनी विवाबित्यी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद किये और फिर<sup>े</sup>उस तीनों प्रकारकों विद्युद्धिरूपी सेनाको आगे कर यमराज द्वारा की हुई विकिया (मृत्यु-भय) को दूर करते हुए सब सामग्रीके साथ मोह-रूपी शत्रुकी सेना अर्थात् मोह-नीय कर्मके अठ्ठाईस अवान्तर भेदोंको जीतनेके लिये तत्पर हो गये।।२३३-२३४।। मोह रूपी शत्रुको भेदन करनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम रूप दो प्रकारके संयमको कमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप और शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच बनाया था तथा उत्तम ध्यानको जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५॥ विगद्धि-रूपी सेनाकी आपत्तिसे रक्षा करनेके लिये उन्होंने ज्ञान-रूपी मंत्रियोंको नियुक्त किया था और विश्द्ध परिणामको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया था ।।२३६।। जिनका कोई भेदन नहीं कर सकता और जो निरन्तर युद्ध करनेवाले थे ऐसे गुणोंको उन्होंने सैनिक बनाया तथा राग आदि शत्रुओंको उनके हन्तव्य पक्षमें रक्ला ॥२३७॥ इस प्रकार समस्त सेनाकी व्यवस्था कर जगर्गु रुभगवान्ने ज्योंही कर्मों के जीतनेका उद्योग किया त्यों ही भगवान्की गुण-श्रेणी निर्जरा के वलसे कर्मरूपी सेना खण्ड खण्ड-होकर नष्ट होने लगी ।।२३८।। ज्यों ज्यों भगवान्की विशुद्धि आगे आगे बढ़ती जाती थी त्यों त्यों कर्मरूपी सेनाका भंग और रस अर्थात फल देनेकी शक्ति

१ परिणामशक्तिः । पक्षे विश्वासहेतुभूतसैन्यं च । २ प्रथमं पुराभागे च । ३ विहितान्तःकरणशुद्धः । पक्षे कृतसेनान्तःशुद्धः । ४ उद्धूता निरस्ता कृतान्तेन यमेन कृता विकिया विकारो येनासौ । ५ उद्दीप्तोऽभूत् । उत्तस्यौ द०, अ०, प०, इ०, स०, ल०, म०। ६ मोहनीयशत्रुसेनाविजयार्थम् । ७ शिरःकवचम् । ६ कवचम् । वर्मं दंशनम् । 'उरच्छदः कञ्कालोऽजगरः कवचोऽस्त्रियाम् ।' इत्यभिधानात् । ६ इन्द्रियसंयमप्राणिसंयमद्वयम् । उपेक्षासंयमपद्धृतसंयमद्वयं वा । १० भेत्तुमिच्छवः । ११ विशुद्धशक्तेम् शपरिहारार्थम् । पक्षे सेनाम् अपरिहारार्थम् । १२ सेनापित्वे । १३ सेनाचरत्वम् । १४ दुःखेन भेद्याः । १५ नियमेन योद्धारः । १६ भटानाम् । १७ कथिताः । १८ विदारितं गलितं वा । १६ गुणसेनाभिः । २० इव । २१ खण्डशः । 'शक्ते शकलवल्कले' इत्यभिधानात् । २२ गच्छितः, वद्धते । २३ शक्तिक्षयः, पक्षे हर्षक्षयः ।

का विनाश होता जाता था ॥२३९॥ उस समय भगवान्के कर्म-रूपी शत्रुओंमें परप्रकृति रूप संज्ञमण हो रहा था अर्थात् कर्मोंकी एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही थी, उनकी स्थिति घट रही थी, रस अर्थात् फल देनेकी शक्ति क्षीण हो रही थी और गुण-श्रेणी निर्जरा हो रही थी ।।२४०।। जिस प्रकार कोई विजयाभिलाषी राजा शत्रुओंकी मंत्री आदि अन्तरङ्ग प्रकृतिमें क्षोभ पैदा करता है और फिर शत्रुओंको जड़से उखाड़ देता है उसी प्रकार योगिराज भगवान् वृषभदेवने भी अपने योगवलसे पहुले कर्मोंकी उत्तर प्रकृतिओंमें क्षोभ उत्पन्न किया था और फिर उन्हें जड़ सहित उखाड़ फेंकनेका उपक्रम किया था अथवा मूल प्रकृतियोंमें उद्दर्तन (उद्देलन आदि संक्रमण विशेष) किया था ॥२४१॥ तदनन्तर उत्कृष्ट विशुद्धिकी भावना करते हुए भगवान् अप्रमत्त अवस्थाको प्राप्त होकर मोक्षरूपी महलको सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ हुए ।।२४२।। प्रथम ही उन्होंने प्रमादरहित हो अप्रमत्तसंयत नामके सातवें गुणस्थानमें अधःकरणकी भावना की और फिर अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें प्राप्त होकर अनिवृत्तिकरण नामक नौंवें गुणस्थानमें प्राप्त हुए ।।२४३।। वहां उन्होंने पृथक्त्व-वितर्क नामका पहिला शुक्लघ्यान धारण किया और उसके प्रभावसे विशुद्धि प्राप्त कर निर्भय हो मोह-रूपी राजाकी समस्त सेनाको पछाड़ दिया ।।२४४।। प्रथम ही उन्होंने मोहरूपी राजा के अंगरक्षकके समान अत्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी आठ कषायोंको चूर्ण किया फिर नपुसकवेद स्त्रीवेद और पुरुषवेद ऐसे तीन प्रकारके वेदोंको तथा नौ कषाय नामके हास्यादि छह योद्धाओंको नष्ट किया था।।२४५।। तदनन्तर सबसे मुख्य और सबके आगे चलनेवाले संज्वलन कोधको, उसके बाद मानको, मायाको और बादर लोभ को भी नष्ट किया था। इस प्रकार इन कर्म-शत्रुओं को नष्ट कर महाध्यानरूपी रंगभू मिमें चारित्ररूपी ध्वजा फहराते हुए ज्ञान-रूपी तीक्ष्ण हथियार बांधे हुए और दया-रूपी कवच को धारण किये हुए महायोद्धा भगवान्ने अनिवृत्ति अर्थात् जिससे पीछे नहीं हटना पड़े ऐसी

१ अप्रशस्तानां बन्धोज्झितानां प्रकृतीनां द्रव्यस्य प्रतिसमयसंख्येयगुणं सजातीयप्रकृतिषु संक्रमणम् । पक्षे शत्रुसेनासङ्कमणम् । २ अनुभागहानिः । पक्षे हर्षक्षयः । ३ निर्जरा । ४ भावकमं । प्रक्षे आप्तबलम् । ५ मूलप्रकृतिमर्दनम् । पक्षे मूलबलमर्दनम् । ६ —मुत्तराम् म० । ७ अपूर्वंकरणगुणस्थानवर्ती भूत्वा । ५ गुणस्थाने । ६ ज्ञानदीप्त्या । —ध्यानात्तशुद्धिकः द०, प०, अ०, इ०, स०, ल०, म०, । १० मोहराजस्याङ्गरक्षकान् । ११ चूर्णीचकार । १२ पुवेदादिशक्तीः । पक्षे प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीः । १३ दुर्शाद्यम् । —मग्रगम् द०, इ०, अ०, प०, ल०, म०। १४ पश्चाद्भवम् । १५ चूर्णीकृत्य । प्रमृद्यैतान् ल०, म०, इ०, अ०, स०। १६ संज्वलनकोधादिचतुरः । १७ सज्जः । ''सन्नद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो व्यूढ्कण्टकः ।'' इत्यभिधानात् ।

जपाह जयभूं सं ताम् स्रितवृत्ति महाभटः । भटानां ह्यानिवृत्तीनां परकीयं न चाप्रतः ॥२४८॥ करणत्रययायातम्यव्यक्तयेऽर्थपदानि वं । जेयान्यमूनि सूत्रार्थसद्भावज्ञेरनुकमात् ॥२४६॥ करणाः परिणामा ये विभक्ताः प्रथमक्षणे । ते भवेयुद्धिती यस्मिन् क्षणेऽन्ये च पृथिव्यद्याः ॥२५०॥ द्वितीयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम् । तच्चान्यच्च तृतीये स्याद् एवमाचरमक्षणात् ॥२५१॥ ततद्यायः प्रवृत्ताख्यं करणं तिन्नरुक्यते । स्रपूर्वकरणे नैवं र ते ह्यपूर्वाः प्रतिक्षणम् ॥२५२॥ करणे त्वित्वत्रार स्थाद् । परिणामैमियस्ते हि समभावाः प्रतिक्षणम् ॥२५३॥ र तत्राद्ये करणे नास्ति स्थितयाताद्युपकमः । र हापयेत् केवलं शुद्धचन् बन्धं स्थित्यनुभागयोः ॥२५४॥ स्रपूर्वकरणेऽप्येवं किन्तु स्थित्यनुभागयोः । हन्यादग्रं गुणश्रेण्यां कृवंन् सङकम् र निर्जरे ॥२५५॥ तृतीये करणेप्येवं घटमानः पटिष्ठधीः । स्रकृत्वार निर्मित्वद्यात् कर्मारीन् षोडजाष्ट च ॥२५६॥

नदम गुणस्थान चप अनिवृत्ति नामकी जयभूमि प्राप्ति की सो ठीक ही है क्योंकि पीछे नहीं हटनेबार्च स्रवीर योद्धाओंके आगे शत्रुकी मेना आदि नहीं ठहर सकती ।।२४६-२४८॥ अब अध करण, अवर्षकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणोंका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने के लिये आगमके यथार्थ भावको जाननेवाले गणधरादि देवोंने जो ये अर्थ सहित पद कहे हैं वे अनुक्रमसे जातने योग्य है अर्थात् उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।।२४९।**। अधःप्रवृत्ति** करणके प्रथम क्षणमें जो परिणाम होते हैं वे ही परिणाम दूसरे क्षणमें होते हैं तथा इसी दूसरे क्षणमें पूर्व परिणामोंसे भिन्न और भी परिणाम होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय क्षणसम्बन्धी परिणामोंका जो समृह है वही तृतीय क्षणमें होता है तथा उससे भिन्न जातिके और भी परि-णाम होते हैं, यही क्रम चतुर्थ आदि अन्तिम समय तक होता है इसीलिये इस करणका अध:-प्रवृत्तकरण ऐसा सार्थक नाम कहा जाता है। परन्तु अपूर्वकरणमें यह बात नही है क्योंकि वहां प्रत्येक क्षणमें अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते रहते हैं इसलिये इस करणका भी अपूर्व करण यह सार्थक नाम है। अनिवृत्तिकरणमें जीवोंकी निवृत्ति अर्थात् विभिन्नता नहीं होती क्योंकि इसके प्रत्येक क्षणमें रहनेवाले सभी जीव परिणामोंकी अपेक्षा परस्परमें समान ही होते हैं इसिलये इस करणका भी अनिवृत्तिकरण यह सार्थक नाम है।।२५०–२५३।। इन तीनों करणोंमेंसे प्रथम करणमें स्थिति घात आदिका उपक्रम नही होता, किन्तु इसमें रहनेवाला जीव शुद्ध होता हुआ केवल स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्धको कम करता रहता है ॥२५४॥ दूसरे अपूर्वकरणमें भी यही व्यवस्था है किन्तु विशेषता इतनी है कि इस करणमें रहनेवाला जीव गुण-श्रेणीके द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका संक्रमण तथा निर्जरा करता हुआ उन दोनोंके अग्रभागको नष्ट कर देता है ॥२५५॥ इसी प्रकार तीसरे अनिवृत्तिकरणमें प्रवृत्ति करनेवाला अतिशय बुद्धिमान् जीव भी परिणामोंकी विशुद्धिमें अन्तर न डालकर सोलह और आठ कर्मरूपी शत्रुओंको उखाड फेंकता है ॥२५६॥

१ जयस्थानम् । २ अनिवृत्तिकरणस्थानम् । —मनिवर्ती महा अ०, प०, द०, इ०, स० । मनिवृत्तिर्महा ब० । ३ परबलम् । ४ अर्थमनुगतानि पदानि । ५ वक्ष्यमाणानि । ६ प्रथमे क्षणे प०, द०, म०, ल० । ७ द्वितीयोऽस्मिन् प०, इ० । ८ अपरमिप । ६ अधःप्रवृत्तकरणचरमसमयपर्यन्तम् । १० निरुक्तिरूपेण निगद्यते । ११ अधःप्रवृत्तकरणलक्षणवत् परिणामाः । १२ —वृत्त्याख्ये ल०, म० । १३ भेदः । १४ अधःप्रवृत्तादित्रये । १५ अधःप्रवृत्तकरणे । १६ हापनां हानिं कुर्यात् । १७ गुणश्रेण्योः द०, इ० । १८ प्रशस्तानां बन्धोज्झितानां प्रकृतीनां द्रव्यस्य प्रतिसमयमसंख्येयगुणैः बन्ध्यमानसजातीयप्रवृत्तिषु संक्रमणं गुणसंक्रमः । १६ अतिशयेन पटुधीः । २० अकृतान्तर— प०, ।

गत्योरथाद्ययोर्नाम'प्रकृतीर्नियतोदयाः । स्त्यानगृद्धित्रिकं चा'स्थेद् घातेनैकेन योगिराट् ॥२४७॥
ततोऽष्टौ च कषायांस्तान् हन्यादध्यात्मतत्त्ववित् । पुनः कृतान्तरः शेषाः प्रकृतीरप्यनुक्रमात् ॥२४८॥
प्रश्वकर्णिक्रयाकृष्टिकरणादिश्च यो विधिः । सोऽत्र वाच्यस्ततः सूक्ष्मसाम्परायत्वसंश्रयः ॥२४६॥
सूक्ष्मीकृतं ततो लोभं जयन्मोहं व्यजेष्ट सः । किषतो ह्यरिष्ग्रोपि सुजयो विजिगीषुणा ॥२६०॥
तीत्रं ज्वलन्नसौ श्रेणीरङ्गे मोहारिनिर्जयात् । ज्येष्ठो मत्ल इवावल्गन् मुनिरप्रतिमल्लकः ॥२६१॥
ततः क्षीणकषायत्वम् प्रक्षीणगुणसङ्ग्रहः । प्राप्य तत्र रजोशेषम् ग्रधुनात् स्नातको भवन् ॥२६२॥
ज्ञानदर्शन वीर्यादिविध्ना ये केचिदुद्धताः । तानशेषान् द्वितीयेन शुक्लध्यानेन चिच्छिदे ॥२६३॥
चतस्ः कटुकाः कर्मप्रकृतीर्ध्यानविह्नना । निर्दहन् मुनिष्द्भूतकैवल्योऽभूत् स विश्वदृक् ॥२६४॥
प्रमन्तज्ञानदृग्वीर्यविरतिः शुद्धदर्शनम् । दानलाभौ च भोगोपभोगावानन्त्यमाश्रिताः ॥२६४॥

अथानन्तर योगिराज भगवान् वृषभदेवने नरक और तिर्यञ्चगतिमें नियमसे उदय आनेवाली नामकर्मकी तेरह (१ नरकगित, २ नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वी, ३ तिर्यगाित ४ तिर्यग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, ५ एकेन्द्रिय जाति, ६ द्वीन्द्रियजाति ७ त्रीन्द्रियजाति, ८ चतुरिन्द्रिय जाति, ९ आतप, १० उद्योत, ११ स्थावर, १२ सुक्ष्म और १३ साधारण) और स्त्यानगृद्धि आदि तीन (१ स्त्यानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला) इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंको एक ही प्रहारसे नष्ट किया ॥२५७॥ तदनन्तर अध्यात्मतत्त्वके जाननेवाले भगवान्ने आठ कषायों (अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी कोध, मान, माया, लोभ) को नष्ट किया और फिर कुछ अन्तर लेकर शेष बची हुई (नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, संज्वलन कोध, मान और माया) प्रकृतियोंको भी नष्ट किया ॥२५८॥ अश्वकर्ण किया और कृष्टिकरण आदि जो कुछ विधि होती है वह सव भगवान्ने इसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें की और फिर वे सूक्ष्मसाम्पराय नामके दशवें गुणस्थानमें जा पहुंचे ।।२५९।। वहां उन्होंने अतिशय सूक्ष्म लोभको भी जीत लिया और इस तरह समस्त मोहनीय कर्मपर विजय प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि बलवान शत्रु भी दुर्बल हो जानेपर विजिगीषु पुरुष द्वारा अनायास ही जीत लिया जाता है ।।२६०।। उस समय क्षपकश्रेणीरूपी रङ्गभूमिमें मोहरूपी शत्रुके नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हुए मुनि-वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे किसी कुश्तीके मैदानसे प्रतिमल्ल (विरोधी मल्ल) के भाग जानेपर विजयी मल्ल सुशोभित होता है।।२६१।। तदनन्तर अविनाशी गुणोंका संग्रह करनेवाले भगवान् क्षीणकषाय नामके बारहवें गुण-स्थानमें प्राप्त हुए। वहां उन्होंने सम्पूर्ण मोहनीय कर्मकी धूलि उड़ा दी अर्थात् उसे बिलकुल ही नष्ट कर दिया और स्वयं स्नातक अवस्थाको प्राप्त हो गये ।।२६२।। तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अन्तराय कर्मकी जो कुछ उद्धत प्रकृतियां थीं उन सबको उन्होंने एकत्ववितर्क नामके दूसरे शुक्लध्यानसे नष्ट कर डाला और इस प्रकार वे मुनिराज ध्यानरूपी अग्निके द्वारा अतिशय दु:खदायी चारों घातिया कर्मोंको जलाकर केवलज्ञानी हो लोकालोकके देखनेवाले सर्वज्ञ हो गये ।।२६३-२६४।। इस प्रकार समस्त जगत्को प्रकाशित करते हुए और भव्य

१ नरकद्विकतिर्यंक्द्विकिविकलत्रयोद्योतातपैकेन्द्रियसाधारणसूक्ष्मस्थावराः । २ प्रतिक्षिपेत् । ३ विषेः ब०, अ०। ४ समाप्तवेदः, सम्पूर्णज्ञान इत्यर्थः । ५ स्नातकोऽभवत् द०, ल०, म०, इ०। ६ निद्रा, ज्ञानावरणादिपञ्चकम्, दर्शनावरणचतुष्कम्, निद्रा, प्रचला, अन्तरायपञ्चकञ्चेति षोडश । ७ घातिकर्माणीत्यर्थः । द चारित्राणि ।

नवकेदलन्दश्योस्ता जिनभास्वान् द्युतीरिव । स भेजे जगदुद्भासी भव्याम्भोजानि बोधयन् ॥२६६॥ इति व्यानाग्निनिर्दायकर्मेन्धनवयो जिनः । बभावृदभूतकैवस्यविभवो<sup>र</sup> विभवोद्भवः ।।२६७॥ फाल्गुने मासि तामिस्प्रथक्षस्यैकादशीतियौ । उत्तराषाढनक्षत्रे कैवस्यमुदभूद्विभोः ॥२६८॥

# मालिनीच्छन्दः

भगवित जितनोहे केवलज्ञानलक्ष्म्या
स्पुरित सित सुरेन्द्राः प्राणमन्भिवतभारात्।
नभित जयिननादो विश्वदिक्कं जजूमभे

सुरपटहरवैश्चारुद्धमासीत् खरन्धम् ॥२६६॥

मुरक्जक्सुमानां वृध्टिरापप्तदुच्यैः

भ्रमरमुखरितचौः शारयन्ती<sup>र</sup> दिगन्तान्।

'विरतमदतर्स्ड्रिन्सिनाजां विमानैः

गगनजलधिरुद्यन्गैरिवाभूत् समन्तात् ।।२७०।।

मदकलरुतभृङ्गैरन्वितः स्वः स्रवन्त्याः

शिशिरतरतरङ्गानास्यृशन्मातरिश्वा ।

धुतसुरभि बनान्तः पद्मिकञ्जलकबन्धु-

र्मृ दुतरमभितो 'वान् व्यानशे दिङमुखानि ॥२७१॥

जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्ररूपी सूर्य किरणोंके समान अनन्त ज्ञान दर्शन, वीर्य, चारित्र, शुद्ध सम्यक्त्व, दान,लाभ,भोग और उपभोग इन अनन्त नौ लब्धियों-को प्राप्त हुए ॥२६५-२६६॥ इस प्रकार जिन्होंने ध्यान-रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी ई धनके समूहको जला दिया है, जिनके केवलज्ञानरूपी विभूति उत्पन्न हु**ई है और** जिन्हें समवसरणका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान् बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ॥२६७॥ फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ।।२६८।। मोहनीय कर्मको जीतनेवाले भगवान् वृषभदेव ज्यों ही केवलज्ञान-रूपी लक्ष्मीसे देदीप्यमान हुए त्योंही समस्त देवोंके इन्द्र भिनतके भारसे नम् भित हो गये अर्थात् उन्होंने भगवानुको शिर भुकाकर नमस्कार किया, आकाशमें सभी ओर जयजय शब्द बढने लगा और आकाशका विवर देवोंके नगाड़ोंके शब्दोंसे व्याप्त हो गया ॥२६९॥ उसी समय भूमरोंके शब्दोंसे आकाशको शब्दायमान करती हुई तथा दिशाओंके अन्तको संकुचित करती हुई कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा बड़े ऊंचेसे होने लगी और विरल विरल रूपसे उतरते हुए देवोंके विमानोंसे आकाशरूपी समुद्र ऐसा हो गया मानो उसमें चारों ओर नौकाएं ही तैर रही हों ।।२७०।। उसी समय मदसे मनोहर शब्द करनेवाले भूमरोंसे सहित, गंगा नदीकी अत्यन्त शीतल तरङ्गोंका स्पर्श करता हुआ और हिलते हुए सुगन्धित वनके मध्य भागमें स्थित कमलों की परागसे भरा हुआ वाय चारों ओर घीरे घीरे बहुता हुआ दिशाओं में व्याप्त हो रहा था

१ केवलज्ञानसम्पत्तिः। २ समवसरणबहिर्भूतीनाम् उद्भवी यस्य। ३ नानावर्णान् कुर्वन्ती। ४ तत्र तत्र व्याप्तं यथा भवति तथा। ५ सुरनिम्नगायाः। ६ वातीति वान्।

युगपदथ 'नभस्तोऽनिभिरेताद् वृष्टिपातो

्रैविरजयित तदा स्म प्राङ्गणं लोकनाडचाः।
समवसरणभूभेः शोधना येन विष्वग्
विततसलिलबिन्द्रिविश्वभर्तुं जिनेशः ॥२७२॥

# वसन्ततिलकम्

इत्थं तदा त्रिभुवने प्रमदं वितन्वन् उद्भूतकेवलरवेर्वृषभोदयाद्रेः । ग्रासीज्जगज्जनहिताय जिनाधिपत्य-प्रस्यापकः सपदि तीर्थकरानुभावः ।।२७३॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगवत्कैवल्योत्पत्तिवर्णनं नाम विद्यतितमं पर्व ॥

।।२७१।। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय आकाशसे बादलों के बिना ही होनेवाली मन्द मन्द वृष्टि लोकनाड़ी के आंगनको धूलिरहित कर रही थी उस वृष्टिकी जलकी बूदें चारों ओर फैल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जगत्के स्वामी वृषभ जिनेन्द्रके समय-सरणकी भूमिको शुद्ध करने के लिये ही फैल रही हों ।।२७२।। इस प्रकार उस समय भगवान् वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उत्पन्न हुआ केवलज्ञान-रूपी सूर्य जगत्के जीवों हितके लिये हुआ था। वह केवलज्ञानरूपी सूर्य तीनों लोकों में आनन्दको विस्तृत कर रहा था, जिनेन्द्र भगवान्के आधिपत्यको प्रसिद्ध कर रहा था और उनके तीर्थ करोचित प्रभावको बतला रहा था।।२७३।।

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्य प्रणीतित्रिषिटलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें बीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ गगनात् । २ मेघरिहतात् । ३ मेघरिहतं करोति स्म । ४ जिनेन्द्रस्य । ५ प्रत्या-यकः प० । ६ तीर्थकरनामकर्मानुभावः ।

# एकविंशं पर्व

Ĭ.

श्रयातः 'श्रेणिको नन्नो मुनि पप्रच्छ गौतमम्। भगवन् बोद्धिमिच्छामि त्वत्तो ध्यानस्य विस्तरम् ॥१॥ किमस्य लक्षणं योगिन् क<sup>र</sup> भेदाः किञ्च निर्वचः। कि स्वांभिकं कियत्कालं कि हेतुंफलमप्यदः ॥२॥ कोऽस्य भावो भवेत् कि वा स्यादिधिष्ठानमीशितः । भेदानां कानि नामानि कश्चेषामर्थनिश्चयः॥३॥ किमालम्बनमेतस्य बलाधा नञ्च कि भवेत्। तिददं सर्वमेवाहं बुभुत्से वदतां वर ॥४॥ परं साधनमाम्नातं ध्यानं मोक्षस्य साधने । 'ठततोऽस्य भगवन् बृहि तत्त्वं गोप्यं यती विशेषानाम् ॥५॥ इति पृष्टवते तस्मै भगवान् गौतमोऽत्रवीत् । प्रसरदृशनाभी धु जलस्निपततत्तनुः ॥६॥ यत्कमंक्षपणे साध्ये साधनं परमं तपः। तत्ते प्रसरदृशनाभी धु जलस्निपततत्तनुः ॥६॥ एका चेत्रवेष साधनं परमं तपः। तत्ते ध्यानाह्वयं सम्यग् श्रनुशास्मि यथाश्रुतम् ॥७॥ ऐका चेत्रवेष वित्तर्यकत्र वस्तुनि । तद्धचानं वज्जकं प्रस्य भवेदान्तम् प्रहर्ततः ॥६॥ ह्य प्रमण्यवः भानं यत्तद्वचानं यञ्चलाच्येत् ॥ सानुष्रे क्षाथवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥६॥ छृद्मस्थेषु भवेदेतहलक्षणं विश्वदृश्वनाम् । योगास्य वस्य संरोधे ध्यानत्वमुपचर्यते ॥१०॥

अथानन्तर—श्रेणिक राजाने नम् होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हे भगवन्, मैं आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हूँ ॥१॥ हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्या है ? इसके कितने भेद हैं ? इसकी निरुक्ति (शब्दार्थ) क्या है ? इसके स्वामी कौन हैं ? इसका समय कितना है ? इसका हेतु क्या है ? और इसका फल क्या है ? ॥२॥ हे स्वामिन्, इसका भाव क्या है ? इसका आधार क्या है ? इसके भेदोंके क्या क्या नाम हैं ? और उन सबका क्या क्या अभिप्राय है ? ॥३॥ इसका आलम्बन क्या है और इसमें वल पहुंचानेवाला क्या है ? हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ, यह सब मैं जानना चाहता हूं ॥४॥ मोक्षके साधनोंमें ध्यान ही सबसे उत्तम साधन माना गया है इसिलये हे भगवन्, इसका यथार्थ स्वरूप कितये जो कि वड़े वड़े मुनियोंके लिये भी गोप्य है ॥५॥ इस प्रकार पूछने वाले राजा-श्रेणिकसे भगवान् गौतमगणधर अपने दांतोंकी फैलती हुई किरणें-रूपी जलसे उसके शरीरका अभिपेक करते हुए कहने लगे ॥६॥ कि हे राजन्, जो कर्मोंके क्षय करने रूप कार्यका मुख्य साधन है ऐसे ध्यान नामके उत्कृष्ट तपका मैं तुम्हारे लिये आगमके अनुसार अच्छी तरह उपदेश देता हूँ ॥७॥

तन्मय होकर किसी एक ही वस्तुमें जो चित्तका निरोध कर लिया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। वह ध्यान वज़्वृषभनाराचसंहनन वालोंके अधिकसे अधिक अन्तर्मृहूर्त तक ही रहता है।।८।। जो चित्तका परिणाम स्थिर होता है उसे ध्यान कहते हैं और जो चञ्चल रहता है उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हैं।।९।। यह ध्यान छद्मस्थ अर्थात् बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवों तकके होता है और तेरहवें गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ देवके भी योगके बल

१ अथ । २ किम्भेदाः त०, ब० । ३ कीदृक् स्वामी यस्य तत् । ४ कीदृशे हेतुफले यस्य तत् । ४ घ्यानम् । ६ भो स्वामिन् । ७ नाम्नाम् । ६ बलजूम्भणम् । ६ बोद्धिमिच्छामि । १० कारणात् । ११ घ्यानस्य । १२ रक्षणीयम् । ज्ञेयं अ० । १३ यदीशिनाम् प० । १४ किरण । १५ तव । १६ आगमानुसारेण । १७ अनन्यमनोवृत्त्या । १८ वज्यवृषभनाराचसंहन्तनस्य । १६ अन्तमुहूर्तपर्यन्तम् । २० परिणामः । २१ चञ्चलम् । २२ सविचारा । २३ कायवाङमनःकर्मरूपास्रवस्य ।

धीब'लायत्तवृत्तित्वाद् ध्यानं तर्ज्ञीनरुच्यते । य'यार्थमभि'सन्धानाद् ग्रपध्या'नमतो'ऽन्यथा ।११।। योगो ध्यानं समाधिश्च धीरोधःस्वान्तिनग्रहः । ग्रन्तःसंलीनता चेति तत्प पर्याया स्मृता बुधैः ।११।। ध्यायत्यर्थाननेनेति ध्यानं करणसा धनम् । ध्यायतीति च कर्तृत्वं वाच्यं स्वातन्त्र्यसम्भवात् ।११३।। भावमा त्राभिधित्सायां ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते । शक्तिभेदाज्ज्ञतत्त्व रे॰स्य युक्तमेकत्र रे तत् रे त्रयम् ॥१४॥ यद्यपि ज्ञानपर्यायो ध्यानाख्यो ध्येयगोचरः । तथाप्येकाग्रस रे न्दष्टो धत्ते बोधादि रे वान्यताम् ॥१४॥

से होनेवाले आस्रवका निरोध करनेके लिये उपचारसे माना जाता है ॥१०॥ ध्यानके स्वरूप को जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुष ध्यान उसीको कहते हैं जिसकी वृत्ति अपने बुद्धि-बलके आधीन होती है क्योंकि ऐसा ध्यान ही यथार्थमें ध्यान कहा जा सकता है इससे विपरीत ध्यान अपध्यान कहलाता है ।।११।। योग, ध्यान, समाधि, धीरोध अर्थात् बुद्धिकी चञ्चलता रोकना, स्वान्त निग्रह अर्थात् मनको वशमें करना, और अन्तःसंलीनता अर्थात् आत्माके स्वरूपमें लीन होना आदि सब ध्यानके ही पर्यायवाचक शब्द हैं-ऐसा विद्वान् लोग मानते हैं।।१२।। आत्मा जिस परिणामसे पदार्थका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते हैं यह करणसाधनकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है। आत्माका जो परिणाम पदार्थींका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते हैं यह कर्त् -वाच्यकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है क्योंकि जो परिणाम पहले आत्मा रूप कर्ताके परतन्त्र होनेसे करण कहलाता था वही अब स्वतन्त्र होने से कर्ता कहा जा सकता है। और भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिन्तवन करना ही ध्यान की निरुक्ति है। इस प्रकार शक्तिके भेदसे ज्ञान-स्वरूप आत्माके एक ही विषयमें तीन भेद होना उचित ही है।। भावार्थ-व्याकरणमें कितने ही शब्दोंकी निरुक्ति करण-साधन, कर्त-साधन और भावसाधनकी अपेक्षा तीन तीन प्रकारसे की जाती है। जहां करणकी मुख्यता होती है उसे करण-साधन कहते हैं, जहां कर्ताकी मुख्यता है उसे कर्त् -साधन कहते हैं और जहां कियाकी मुख्यता होती है उसे भाव-साधन कहते हैं। यहां आचार्यने आत्मा, आत्माके परिणाम और चिन्तवन रूप कियामें नय विवक्षासे भेदाभेद, रूपकी विवक्षा कर एक ही ध्यान शब्दकी तीनों साधनों द्वारा निरुक्ति की है, जिस समय आत्मा और परिणाम में भेद-विवक्षा की जाती है उस समय आत्मा जिस परिणामसे ध्यान करे वह परिणाम ध्यान कहलाता है ऐसी करणसाधनसे निरुक्ति होती है। जिस समय आत्मा और परिणाममें अभेद विवक्षा की जाती है उस समय जो परिणाम ध्यान करे वही ध्यान कहलाता है, ऐसी कर्त-साधनसे निरुक्ति होती है, और जहां आत्मा तथा उसके प्रदेशोंमें होनेवाली ध्यान रूप किया में अभेद माना जाता है उस समय ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है ऐसी भावसाधनसे निरुक्ति सिद्ध होती है ॥१३-१४॥ यद्यपि ध्यान ज्ञानकी ही पर्याय है और ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थोंको ही विषय करनेवाला है तथापि एक जगह एकत्रित रूपसे देखा जानेके कारण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य रूप-व्यवहारको भी धारण कर लेता है । भावार्थ-स्थिर रूपसे पदार्थको जानना ध्यान कहलाता है इसलिये ध्यान ज्ञानकी एक पर्याय विशेष हैं। आत्माके जो प्रदेश ज्ञान रूप हैं वे ही प्रदेश दर्शन, सुख और वीर्य रूप भी हैं इसलिये एक ही जगह रहनेके कारण ध्यानमें दर्शन सुख आदिका भी व्यवहार किया जाता है।।१५॥

१ कायबल । २ ध्यानलक्षणयुक्तम् । ३ अभिप्रायमाश्चित्य । ४ चिन्तादिरूपम् । ५ उक्तलक्षण-ध्यानात् । ६ घीबलायत्तवृत्तिभावाङजातम् । ७ ध्यानपर्य्यायाः । ८ करणव्युत्पत्त्या निष्पन्नम् । ६ सत्ता-मात्रमभिषातुमिच्छायां सत्याम् । १० आत्मस्वरूपस्य । ११ ध्याने । १२ करणकर्तृभावसाधनानां त्रयम् । १३ सम्बद्धो भूत्वा । –संदृष्टो ल०, प० ।संदिष्टो द० । १४ एव इत्यर्थः । –वाच्यताम् ल०, म०, द० ।

हर्षामर्वादिवन् सोऽयं चिद्धमोऽप्यवबोधितः । प्रकाशते 'विभिन्नात्मा कथिन्चत् स्तिमितात्मकः ॥१६॥ ध्यानम्यालम्बनं कृत्स्नं जगत्तत्त्वं यथास्थितम् । विनात्मात्मोयसङ्कृत्पाव् श्लोदासीन्ये निवेशितम् ॥१७॥ अथवा ध्येयमध्यात्म'तत्त्वं मुक्ते'तरात्मकम् । तत्तत्त्वचिन्तनं ध्यातुः उपयोग'स्य शुद्धये ॥१८॥ उपयोगविशुद्धौ च बन्धहेतून् 'ध्युदस्यत । संवरो निर्जरा चैव ततो मुक्तिरसंशयम् ॥१६॥ मुमुक्षोध्यातुकामस्य सर्वमालम्बनं जगत् । यद्यद्यथास्थितं वस्तु तथा तत्तदृष्यवं स्यतः ॥२०॥ किमत्र बहुना यो यः किन्व'द्भावः सपर्ययः । स सर्वोऽपि यथान्यायं ध्येयकोदि विगाहते ॥२१॥ शुभाभिसन्धितो ध्याने स्यादेवं ध्येयकत्पना । प्रीत्यप्रीत्यभिसन्धानाद् ग्रसद्ध्याने विप्'पर्ययः ॥२२॥ अतत्तदित्यतत्त्वज्ञो वैपरीत्येन भावयन् । प्रीत्यप्रीती समा'रधाय संक्तिष्टं ध्यानमृच्छति ॥२३॥

जिस प्रकार सुख तथा कोथ आदि भाव चैतन्यके ही परिणास कहे जाते हैं परन्तु वे उससे भिन्न हत होकर प्रकाशमान होते है-अनुभवमें आते है इसी प्रकार अन्तःकरणका संकोच करने न्य ध्यान भी यद्यपि चैतन्य (ज्ञान) का परिणाम बतलाया गया है तथापि वह उस**से भिन्न** हत होकर प्रवाशनान होता है। भावार्थ-पर्याय और पर्यायीमें कथचि**द भेदकी विवक्षा** कर यह कथन किया गया है ।।१६।। जगत्के समस्त तत्त्व जो जिस रूपसे अवस्थित हैं और जिनमें यह मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूं ऐसा संकल्प न होनेसे जो उदासीन रूपसे विद्यमान हैं वे सब ध्यानके आलम्बन (विषय) हैं। भावार्थ–ध्यानमें उदासीन रूपसे समस्त पदार्थों का चिन्तवन किया जा सकता है।।१७।। अथवा संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेदवाले आत्म तत्त्वका चिन्तवन करना चाहिये क्योंकि आत्मतत्त्वका चिन्तवन ध्यान करनेवाले जीव के उपयोगकी विशुद्धिके लिये होता है ।।१८।। उपयोगकी विशुद्धि होनेसे यह जीव बन्धके कारणोंको नष्ट कर देता है, बन्धके कारण नष्ट होनेसे उसके संवर और निर्जरा होने लगती है तथा संवर और निर्जराके होनेसे इस जीवको निःसन्देह मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ॥१९॥ जो जो पदार्थ जिस जिस प्रकारसे अवस्थित हैं उसको उसी उसी प्रकारसे निश्चय करनेवाले तथा ध्यानकी इंच्छा रखनेवाले मोक्षाभिलाषी पुरुषके यह समस्त संसार आलम्बन है। भावार्थ-राग-द्वेषसे रहित होकर किसी भी वस्तुका ध्यानकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ।।२०।। अथवा इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है संक्षेपमें इतना ही समफ लेना चाहिये कि इस संसारमें अपनी अपनी पर्यायों सहित जो जो पदार्थ हैं वे सब आम्नायके अनुसार ध्येय कोटिमें प्रवेश करते हैं अर्थात् उन सभीका ध्यान किया जा सकता है ।।२१।। इस प्रकार जो ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थीका वर्णन किया गया है वह सब शुभ पदार्थका चिन्तवन करनेवाले ध्यानमें ही समभना चाहिये । यदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंका चिन्तवन किया जावेगा तो वह असद्ध्यान कहलावेगा और उसमें ध्येयकी कोई कल्पना नहीं की जाती अर्थात् असद्-ध्यानका कुछ भी विषय नहीं है-कभी असद्ध्यान नहीं करना चाहिये।।२२।। जो मनुष्य तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप नहीं समभता वह विपरीत भावसे अतद्रूप वस्तुको भी तद्रूप चिन्तवन करने लगता है और पदार्थोंमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर केवल संक्लेश सहित ध्यान धारण

१ वैभिन्नात्मा इति क्वचित्। २ आत्मतत्त्वम्। ३ मुक्तजीवसंसारजीवस्वरूपम्। ४ ज्ञानस्य। ५ निरस्यतः पुंसः। —नुदस्यतः ल०, म०। ६ निश्चिन्वतः। ७ पदार्थः। द्र यथाप्रमाणम्। यथाम्नायं ल०, म०, द०, अ०, इ०, स०। १ शुभाभिप्रायमाश्रित्य। शुभाभि-सन्धिति ल०, म०, द०। १० ध्येयकल्पना भवतीत्यर्थः। ११ आश्रित्य।

सङ्कल्पवशगो मूढो विस्त्विष्टानिष्टतां नयेत्। रागद्वेषौ तत'स्ताभ्यां बन्धं दुर्मोचमश्नुते ॥२४॥ सङ्कल्पो मानसी वृत्तिः विषयेष्वनुत्रिषणीं । सैव वृद्धप्रणिधानं स्याद् प्रपध्यानमतो विद्धः ॥२४॥ तस्मादाशयशुद्धध्यंम् इष्टा तत्त्वार्थभावना । ज्ञानशुद्धिरतस्तस्यां ध्यानशुद्धिरहाहृता ॥२६॥ प्रशस्तमप्रशस्तञ्च ध्यानं संस्मयंते द्विधा । शुभाशुभाभिसन्धानात् प्रत्येकं तद्द्वयं द्विधा ॥२७॥ चतुर्धा तत्त्वलु ध्यानम् इत्याप्तैरनुर्वाणतम् । त्रातं रौद्रञ्च धम्यंञ्च शुक्लञ्चेति विकल्पतः ॥२६॥ हेयमाद्यं द्वयं विद्धि दुध्यानं भववर्धनम् । उत्तरं द्वितयं ध्यानम् उपादेयन्तु योगिनाम् ॥२६॥ तेषामन्तिभदा वक्ष्ये लक्ष्म निर्वचनं तथा । 'बलाधानमधिष्ठानं कालभावफलान्यि।।३०॥ ऋते भवमथात्तं स्याद् ध्यानमाद्यं चतुर्विधम् । 'इष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिदानासात हेतुकम् ॥३१॥ विप्रयोगे मनोज्ञस्य तत्सयोगानु तर्षणम् । अमनोज्ञार्थसयोगे तद्वियोगानु चन्तनम् ॥३२॥ निदानं भोगकाद्धकोत्यं संविलष्टस्यान्यभोगतः । स्मृत्यन्वाहरणञ्चेव वेदनात्तंस्य तत्क्षये ॥३३॥

करता है ।।२३।। संकल्प विकल्पके वशीभूत हुआ मूर्ख प्राणी पदार्थोंको इष्ट अनिष्ट समभने लगता है उससे उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेषसे जो कठिनतासे छूट सके ऐसे कर्मबन्धको प्राप्त होता है।।२४।। विषयोंमें तृष्णा बढ़ानेवाली जो मनकी प्रवृत्ति है वह संकल्प कहलाती है उसी संकल्पको दुष्प्रणिधान कहते हैं और दुष्प्रणिधानसे अपध्यान होता है ॥२५॥ इसलिये चित्तकी शुद्धिके लिये तत्त्वार्थकी भावना करनी चाहिये क्योंकि तत्त्वार्थकी भावना करनेसे ज्ञानकी शुद्धि होती है और ज्ञानकी शुद्धि होनेसे ध्यानकी शुद्धि होती है ॥२६॥ शुभ और अशुभ चिन्तवन करनेसे वह ध्यान प्रशस्त तथा अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका स्मरण किया जाता है उस प्रशस्त तथा अप्रशस्त ध्यानमेंसे भी प्रत्येक के दो दो भेद हैं। भावार्थ-जो ध्यान शुभ परिणामोंसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते हैं और जो अशुभ परिणामोंसे किया जाता है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। प्रशस्त ध्यानके धर्म्य और शुक्ल ऐसे दो भेद हैं तथा अप्रशस्त ध्यानके आर्त और रौद्र ऐसे दो भेद हैं।।२७।। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानने वह ध्यान आर्त रौद्र धर्म्य और गक्लके भेदसे चार प्रकारका वर्णन किया है।।२८।। इन चारों ध्यानोंमेंसे पहलेके दो अर्थात आर्त और रौद्र ध्यान छोड़नेके योग्य हैं क्योंकि वे खोटे ध्यान हैं और संसारको बढ़ानेवाले हैं तथा आगेके दो अर्थात् धर्म्य और शुक्ल ध्यान मुनियोंको भी ग्रहण करने योग्य हैं।।२९।। अब इन ध्यानोंके अन्तर्भेद, उनके लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके बलाधान, आधार, काल, भाव और फलका निरूपण करेंगे।।३०।।

जो ऋत अर्थात् दु:खमें हो वह पहला आत्तध्यान है वह चार प्रकारका होता है पहला इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, दूसरा अनिष्ट वस्तुके मिलनेसे, तीसरा निदानसे और चौथा रोग आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ॥३१॥ किसी इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये बार-बार चिन्तवन करना सो पहला आर्तध्यान है इसी प्रकार किसी अनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगके लिये निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आर्तध्यान है ॥३२॥ भोगोंकी आकांक्षासे जो ध्यान होता है वह तीसरा निदान नामका आर्तध्यान कहलाता है। यह ध्यान दूसरे पुरुषोंकी भोगोपभोगकी सामग्री देखनेसे संक्लिष्ट चित्तवाले जीवके होता है और किसी वेदनासे पीडित मनुष्यका उस वेदनाको नष्ट करनेके लिये जो बार-बार चिन्तवन

१ इष्टानिष्टनयनात् । २ वाञ्छावती । ३ द्रुष्टिचिन्ता । दुःप्रणिधानं अ०, प०। ४ अवान्तरभेदान् । —नन्तीभदां ल०, म०, इ०, अ०, प०, स०। ४ बलजृम्भणम् । ६ इष्टिवियोग-हेतुकमनिष्टसंयोगहेतुकं निदानहेतुकम् असाताहेतुकमिति । ७ —नाशानहे— ल०, म०। ५ वाञ्छा। ६ स्मृत्यविच्छिन्नप्रवर्तनम् । चिन्ताप्रबन्धमित्यर्थः ।

ऋते विना मनोज्ञार्थाव् भविमिष्टिवियोगजम् । निदान रैप्रत्ययञ्चैवम् स्रप्राप्तेष्टार्थिचन्तनात् ॥३४॥ ऋतेप्यु पगतेऽनिष्टे भवमातं द्वितीयकम् । भवेच्चतुर्यमप्येवं वेदनोपगमोद्भवम् ॥३४॥ प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोज्ञेतरार्थयोः स्मृतियोजने । निदानवेदना पायविषये चानुचिन्तने ॥३६॥ इत्युक्तमार्तमातित्मचिन्त्यं ध्यानं चतुर्विधम् । प्रमादाधिष्ठितं तत्तु व्ह गुणस्थानसंक्षितम् ॥३७॥ स्प्रप्रमत्तनमं लेदया त्रयमाश्रित्य जृम्भितम् । स्रन्तम् हूर्तकालं तद् स्र रेप्रशस्तावलम्बनम् ॥३६॥ क्षायोपग्निकोऽस्य स्याव् भावस्तिर्यगतिः फलम् । तस्माव् वृध्यानमार्ताख्यं हेयं श्रेयोऽ्यिनामिदम् ॥३६॥ मूच्छि रेपे कौगोल्य त्रवित्य गात्रग्ता रेप्तातगृध्नुता रेपे । भयोद्वे रेपानुशोकाच्च लिङ्गा रेपे न्याति स्मृतानि वै।४० बाह्यञ्च लिङ्गमार्तस्य गात्रग्ता रेनिववर्णता । हस्तन्यस्तकपोलत्वं रेपाश्रुतान्यच्च तादृशम् ॥४१॥ प्राणिनां रोदनाद् रेपे कदः कूरः सत्त्वेषु निर्घृणः । पुमास्तत्र भवं रौदं विद्वि ध्यानं चतुर्विधम् ॥४२॥

होता है वह चौथा आर्तध्यान कहलाता है ॥३३॥ इष्ट वस्तुओंके बिना होनेवाले दुःखके समय को भ्यान होता है वह इन्ट वियोगज नामका पहला आर्तध्यान कहलाता है, इसी प्रकार प्राप्त नहीं हुए इत्ट प्रदार्थने चिन्तवतसे जो आर्तध्यान होता है वह निदान प्रत्यय नामका तीसरा आर्वध्यान कहलाता है ।।३४॥ अतिष्ट वस्तुके संयोगके होनेपर जो ध्यान <mark>होता है वह अनिष्ट</mark> सयोगज नामका तीसरा आर्वध्यात कहलाता है और वेदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता है वह वेदनोपगमोद्भव नामका चोथा आर्तध्यान कहलाता है।।३५।। **इष्ट वस्तुकी प्राप्ति** के लिये, अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिके लिये, भोगोपभोगकी इच्छाके लिये और वेदना दूर करने के लिये जो बार-बार चिन्तवन किया जाता है उसी समय ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आर्त-ध्यान होता है ।।३६।। इस प्रकार आर्त अर्थात् पीड़ित आत्मावाले जीवोंके द्वारा चिन्तवन करने योग्य चार प्रकारके आर्तध्यानका निरूपण किया। यह कषाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित होता है और प्रमत्तसंयत नामक छठवें गुणस्थान तक होता है ।।३७।। यह चारों प्रकारका आर्तध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका आश्रय कर उत्पन्न होता है,इसका काल अन्तर्मुहूर्त है और आलम्बन अशुभ है ।।३८।। इस आर्तध्यानमें क्षायोपशमिक भाव होता है और तिर्यञ्च गति इसका फल है इसलिये यह आर्त नामका खोटा ध्यान कल्याण चाहनेवाले पुरुषों द्वारा छोड़ने योग्य है ॥३९॥ परिग्रहमें अत्यन्त आसक्त होना, कुशील रूप प्रवृत्ति करना, कृपणता करना, व्याज लेकर आजीविका करना, अत्यन्त लोभ करना, भय करना, उद्वेग करना और अतिशय शोक करना ये आर्तंध्यानके चिह्न हैं।।४०।। इसी प्रकार शरीरका क्षीण हो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोंपर कपोल रखकर पश्चा-त्ताप करना, आंसू डालना तथा इसी प्रकार और और भी अनेक कार्य आर्तध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते हैं ।।४१।। इस प्रकार आर्तेध्यानका वर्णन पूर्ण हुआ, अब रौद्र ध्यानका निरूपण करते हैं-जो पुरुष प्राणियोंको रुलाता है वह रुद्र ऋूर अथवा सब जीवोंमें निर्दय कहलाता

१ निदानहेतुकम् । २ अनिष्टे वस्तुनि समागते इति भावः । ह्युपगते ल०, म० । ३ द्वितीयार्त्तंध्यानोक्तप्रकारेण । ४ मनोज्ञार्थप्राप्तौ । स्मृतियोजनम् । ५ निदानञ्च वेदनापायश्च निदानवेदनापायौ निदानवेदनापायौ विषयो ययोस्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानुचिन्तनं वेदनापायानुचिन्तनमित्यर्थः । ७ ध्यानम् । ६ षड्गुणस्थानसंश्रितमित्यनेन किस्वामिकमिति पदं व्याख्यातम् ।
६ लेश्यात्रयमाश्रित्य जृम्भितमित्यनेन बलाधानमुक्तम् । १० अप्रशस्तपरिणामावलम्बनम् । अनेन
किमालम्बनमिति पदं प्रोक्तम् । ११ परिग्रहः । १२ कुशीलत्व । १३ लु॰धत्व अथवा कृतघ्नत्व ।
१४ आलस्य । १५ अत्यभिलाधिता । १६ इष्टवियोगेषु विक्लवभाव एवोद्वेगः । चित्तचलन ।
१७ चिह्नानि । १८ गात्रम्लानिः ट० । शरीरपोषणम् । १६ वाष्पवारिसहितम् ।
२० रोदनकारित्वात ।

हिसानन्दमृषानन्दस्तैयसंरक्षणात्मकम् । षठ्यात् तद्गुणस्थानात् प्राक् पञ्चगुणभूमिकम् ।।४३।। प्रकृष्टतरदुर्लेश्यात्रयोपो'द्बलबृंहितम् । स्रन्तर्मृहूर्तकालोत्थं पूर्ववद्भाव इष्यते ।।४४।। वधवन्धाभि सन्धानम् स्रङ्गच्छेदोपतापने । दण्डपारुष्यमित्यादि हिसानन्दः स्मृतो बुधैः ।।४४।। हिसानन्दं समाधाय हिस् प्राणिषु निर्घृणः । हिनस्त्यात्मानमेव प्राक् पश्चाद् हन्यान्न वा परान् ।।४६॥ सिक्यमत्स्यः किलैकोऽसौ स्वयम्भूरमणाम्बुधौ । महामत्स्यसमान्दोषान् स्रवाप स्मृतिदोषतः ॥४७॥ पुरा किलारविन्दाख्यः प्रख्यातः खचराधियः । रुधिरस्नानरौद्राभिसन्धः श्वा स्मृतिदोषतः ॥४७॥ पुरा किलारविन्दाख्यः प्रख्यातः खचराधियः । रिधरस्नानरौद्राभिसन्धः श्वा स्मृतानि व ॥४६॥ प्रमानृशंस्यं हिसोपकरणादानतत्कथाः । निसर्गहिस्रता चेति लिङ्गान्यस्य ए स्मृतानि व ॥४६॥ मृषानन्दो मृषावादैः स्रतिसन्धानचिन्तनम् ए । वाक्पारुष्यादिलङ्गं तद् ए दितीयं रौद्रमिष्यते ॥४०॥

है ऐसे पुरुषमें जो ध्यान होता है उसे रौद्रध्यान कहते हैं यह रौद्र ध्यान भी चार प्रकारका होता है ।।४२।। हिसानन्द अर्थात् हिसामें आनन्द मानना, मृषानन्द अर्थात् भूठ बोलनेमें आनन्द मानना, स्तेयानन्द अर्थात् चोरी करनेमें आनन्द मानना और संरक्षणानन्द अर्थात् परिग्रहकी रक्षामें ही रात-दिन लगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्र ध्यानके भेद हैं। यह ध्यान छठवें गुणस्थानके पहले पहले पांच गुणस्थानोंमें होता है।।४३।। यह रौद्रध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण आदि तीन खोटी लेश्याओं के बलसे उत्पन्न होता है, अन्तर्मुहर्त काल तक रहता है और पहले आर्तध्यानके समान इसका क्षायोपशमिक भाव होता है ॥४४॥ मारने और बांधने आदिकी इच्छा रखना, अंग उपांगोंको छेदना, संताप देना तथा कठोर दण्ड देना आदिको विद्वान् लोग हिंसानन्द नामका आर्तध्यान कहते हैं ॥४५॥ जीवोंपर दया न करनेवाला हिंसक पुरुष हिंसानन्द नामके रौद्रध्यानको धारण कर पहले अपने आपका घात करता है पीछे अन्य जीवोंका घात करे अथवा न करे। भावार्थ-अन्य जीवोंका मारा जाना उनके आयु कर्मके आधीन है परन्तु मारनेका संकल्प करनेवाला हिंसक पुरुष तीव्र कषाय उत्पन्न होनेसे अपने आत्माकी हिंसा अवश्य कर लेता है अर्थात् अपने क्षमा आदि गुणोंको नष्ट कर भाव हिंसाका अपराधी अवश्य हो जाता है ।।४६।। स्वयंभूरमण समुद्रमें जो तंदुल नामका छोटा मत्स्य रहता है वह केवल स्मृतिदोषसे ही महामत्स्यके समान दोषोंको प्राप्त होता है। भावार्थ-राघव मत्स्यके कानमें जो तंदुल मत्स्य रहता है वह यद्यपि जीवोंकी हिंसा नहीं कर पाता है केवल बड़े मत्स्यके मुखविवरमें आये हुए जीवोंको देखकर उसके मनमें उन्हें मारनेका भाव उत्पन्न होता है तथापि वह उस भाव-हिंसाके कारण मरकर राघव मत्स्यं के समान ही सातवें नरकमें जाता है ।।४७।। इसी प्रकार पूर्वकालमें अरविन्द नामका प्रसिद्ध विद्याधर केवल रुधिरमें स्नान करने रूप-रौद्र ध्यानसे ही नरक गया था ।।४८।। कूर होना, हिंसा के उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिंसाकी ही कथा करना और स्वभावसे ही हिंसक होना ये हिंसानन्द रौद्रध्यानके चिह्न माने गये हैं ।।४९।। भूठ बोलकर लोगोंको धोखा देने का चिन्तवन करना सो मुषानन्द नामका दूसरा रौद्र ध्यान है तथा कठोर वचन बोलना आदि

१ सहाय । २ क्षायोपशमिकभावः । —भावमिष्यते ल०, म०, अ०, प०, स०, ६०, द० । ३ अभिप्रायः । ४ बाह्चलिङ्गोपलिक्षतवधबन्धादिनैष्ठुर्यम् । ५ अवलम्ब्य । ६ अभिप्रायः । ७ नरकगितम् । ८ अनृशंस्यं हि सो –ल०, म०, द०, प० । न नृशंसः अनृशंसः अनृशंसस्य भावः आनृशंस्यम् अनानृशंस्यम् , अकौर्यम् । 'नृशंसो घातुकः क्रूरः' इत्यर्थः । ६ स्वभावहिंसनशीलता । १० रौद्रस्य । ११ अतिवञ्चनम् । १२ ध्यानम् ।

स्नेवानन्दः परद्रव्यहरणे स्मृतियोजनम् । भवेत् संरक्षणानन्दः स्मृतिरयर्जिनादिषु ॥५१॥
प्रतितिविद्यामेवैतद् रौद्रध्यानद्वयं भृवि । नारकं दुःखमस्याद्वः फलं रौद्रस्य दुस्तरम् ॥५२॥
बाह्यन्तु लिद्यामस्याद्वः भ्रूभद्धगं मुखिविक्रियाम् । प्रस्वेदमद्धगकम्पञ्च नेत्रयोश्चातितामृताम् ॥५३॥
प्रयस्तेन विनेवैतद् ग्रसद्ध्या नद्वयं भवेत् । ग्रनादिवासनोद्भूतम् ग्रतस्तद्विसृजेन्मृतिः ॥५४॥
ध्यानद्वयं विसृव्याद्यम् ग्रस तेसंतरकारणम् । यदोत्तरं द्वयं ध्यानं मृनिनाभ्यसिस्थिते ॥५४॥
तदेदं परिकर्मेष्टं देशा वस्याद्युपाश्रयम् । बहिःसामग्यधीनं हि फलमत्र द्वयात्मकम् ॥५६॥
शून्यालये श्वशाने वा जरदुद्धानकेऽपि वा । सरित्पुलिनिगर्यग्रमहरे द्वृमकोटरे ॥५६॥
श्वावन्यतमे देशे चित्तहारिण्यपातके । नात्युष्णशिशिरे नापि प्रवृद्धतरमास्ते ॥५६॥
विमुक्तवर्षं सम्वाधे ए सूक्ष्मजन्दवनुपद्वते । रण्जलसम्पातिनम् कते मन्दमन्दनभ स्वति ॥५६॥
पत्यङ्कनालनं बद्ध्वा सुनिविष्टो महीतले । सममृज्वार्यतं विभ्रद्गात्रमस्तव्ध वृत्तिकम् ॥६०॥
स्वपर्यङ्के करं वामं न्यस्योत्तानतलं पुनः । तस्योपरीतरं पाणिमिषि विन्यस्य तत्समम् ॥६१॥

इमके वाह्य चिह्न है ॥५०॥ दूसरेके द्रव्यके हरण करने अर्थात् चोरी करनेमें अपना चित्त लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तयानन्द नामका तीसरा रौद्र ध्यान है और धनके उपार्जन करने आदिका चिन्तवन करना सो संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान है। (संर-क्षणानन्दका दूसरा नाम परिग्रहानन्द भी है) ॥५१॥ स्तेयानन्द और संरक्षणानन्द इन दोनों रौद्रध्यानोंके बाह्य चिह्न संसारमें प्रसिद्ध हैं। गणधरदेवने इस रौद्र ध्यानका फल अतिशय कठिन नरकगतिके दुःख प्राप्त होना बतलाया है।।५२।। भौंह टेढ़ी हो जाना, मुखका विकृत हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कॅंपने लगना और नेत्रोंका अतिशय लाल हो जाना आदि रौद्र ध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते हैं।।५३।। अनादि कालकी वासनासे उत्पन्न होनेवाले ये दोनों (आर्त और रौद्र) ध्यान बिना प्रयत्नके ही हो जाते हैं इसलिये मुनियोंको इन दोनोंका ही त्याग करना चाहिये ॥५४॥ संसारके कारणस्वरूप पहले कहे हुए दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग कर मुनि लोग अन्तके जिन दो ध्यानोंका अभ्यास करते हैं वे उत्तम हैं, देश तथा अवस्था आदिकी अपेक्षा रखते हैं, वाह्य सामग्रीके आधीन हैं और इन दोनोंका फल भी गौण तथा मख्य की अपेक्षा दो प्रकारका है ।।५५-५६।। अध्यात्मके स्वरूपको जाननेवाला मुनि, सूने घरमें, रमशानमें, जीर्ण वनमें, नदीके किनारे, पर्वतकी शिखरपर, गुफामें, वृक्षकी कोटरमें अथवा और भी किसी ऐसे पवित्र तथा मनोहर प्रदेशमें, जहां आतप न हो, अतिशय गर्मी और सर्दी إ न हो, तेज दायु न चलता हो, वर्षा न हो रही हो, सूक्ष्म जीवोंका उपद्रव न हो, जलका प्रपात न हो और मन्द मन्द वायु बह रही हो, पर्यं क आसन बांधकर पृथिवी तलपर विराजमान हो, उस समय अपने शरीरको सम सरल और निश्चल रखे, अपने पर्य कमें बांया हाथ इस प्रकार रक्खे कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो, इसी प्रकार दाहिने हाथको भी बांया हाथ पर रक्खे, आंखोंको न तो अधिक खोले ही और न अधिक बन्द ही रक्खे, धीरे-धीरे उच्छ्वास

१ विकारम्। २ आर्तरौद्रद्वयम्। ३ असाधु। ४ यदुत्तरं ल०, म०, इ०, अ०, स०,। ५ अभ्यसितुमिच्छते। ६ तदिदं ल०, म०, इ०, अ०, स०। ७ देशासनभेदादिवक्ष्यमाणलक्षण। ६ निश्चयव्यवहारात्मकम्। अथवा मुख्यामुख्यात्मकम्। ६ पुराणोद्याने। १० सम्बन्धे ल०, म०। ११ जनसम्पात द०, इ०। १२ सममुख्यार्गित अ०, इ०। सममुख्यायित प०, ल०, म०। १३ प्रयत्नपरवृत्तिकम्। १४ दक्षिणहस्तम्।

नात्युनिमवन्न चात्यन्तं निमिवन्मन्दमुच्छ्वसन् । दन्तैर्वन्ताग्रसन्धानपरो धीरो 'निरुद्धधीः ॥६२॥ हृदि मूर्षिन ललाटे वा नाभेरूष्ट्वं परत्रं वा । स्वाभ्यासवशतिश्चलं निधायाध्यात्मविन्मुनिः ॥६३॥ ध्यायेद् द्रव्यादियाथात्म्यम् त्रागमार्थानुसारतः । परीवहोत्थिता बाधाः सहमानो निराकुलः ॥६४॥ भ्राणायामेऽतितीत्रे स्याद् श्रवशं स्याकुलं मनः । व्याकुलस्य समाधानभङ्गान्न ध्यानसम्भवः ॥६४॥ श्रिषि व्युत्सृ 'ष्ट्वकायस्य समाधिप्रति 'पत्तये । मन्दोच्छ्वासनिमेषादिवृत्तेर्नास्ति निषेधनम् ॥६६॥ समा वस्थितकायस्य समाधिप्रति पत्तये । मन्दोच्छ्वासनिमेषादिवृत्तेर्नास्ति निषेधनम् ॥६६॥ समा वस्थितकायस्य स्यात् समाधानमङ्गिनः । दुःस्थिताङ्गस्य तद्भङ्गात् भवेदाकुलता धियः ॥६७॥ ततो यथोक्तपत्यङ्कललक्षणासनमास्थितः । ध्यानाभ्यासं प्रकुर्वीत योगी 'व्याक्षेपमृत्सृकन् ॥६८॥ 'पत्यङ्क इव दिध्यासोः कायोत्सर्गोऽपि सम्मतः । समप्रयुक्तसर्वाङ्गो द्वात्रिशहोषवित्तः ॥६८॥ 'विसंस्थुलासनस्थस्य ध्रुवं गात्रस्य निग्रहः । तिन्नग्रहान्मनःपीडा ततश्च विमनस्कता ॥७०॥ वैमनस्ये च कि ध्यायेत् तस्मादिष्टं सुखासनम् । कायोत्सर्गश्च पर्यङ्कः त<sup>रर</sup>तोऽन्यद्विषमासनम् ॥७१॥ 'विद्यद्वस्यवै प्राधान्यं ध्यायतो यतेः । प्रायस्तत्रापि पत्यङ्कः म् श्रामनित सुखासनम् ॥७२॥ 'विद्यद्वस्यवै प्राधान्यं ध्यायतो यतेः । प्रायस्तत्रापि पत्यङ्कः स्रामनित सुखासनम् ॥७२॥

हे, ऊपर और नीचेकी दोनों दांतोंकी पंक्तियोंको मिलाकर रक्खे, और धीर वीर हो मनकी स्वच्छन्द गतिको रोके फिर अपने अभ्यासके अनुसार मनको हृदयमें, मस्तकपर, ललाटमें नाभिके ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखकर परीषहोंसे उत्पन्न हुई बाधाओंको सहता हुआ निराकुल हो आगमके अनुसार जीव अजीव आदि द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करे ।।५७–६४।। अतिशय तीव्र प्राणायाम होनेसे अर्थात् बहुत देरतक श्वासोच्छ्वासके रोक रखनेसे इन्द्रियोंको पूर्ण रूपसे वशमें न करनेवाले पुरुषका मन व्याकुल हो जाता है। जिसका मन व्याकुल हो गया है उसके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और ऐसा होनेसे उसका ध्यान भी ट्ट जाता है। इसलिये शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिये मन्द-मन्द उच्छ्वास लेना और पलकोंके लगने उघड़ने आदिका निषेध नहीं है ॥६५-६६॥ ध्यानके समय जिसका शरीर सम रूपसे स्थित होता है अर्थात् ऊंचा नीचा नहीं होता है उसके समाधान अर्थात् चित्तकी स्थिरता रहती है और जिसका शरीर विषम रूपसे स्थित है उसके समाधानका भंग हो जाता है और समाधानके भंग हो जानेसे बुद्धिमें आकुलता उत्पन्न हो जाती है इसलिये मुनियोंको ऊपर कहे हुए पर्य के आसनसे बैठकर और चित्तकी चञ्चलता छोड़कर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।।६७–६८।। ध्यान करनेकी इच्छा करनेवाले मुनिको पर्यं क आसनके समान कायोत्सर्ग आसन करनेकी भी आज्ञा है। कायोत्सर्गके समय शरीर - के समस्त अंगोंको सम रखना चाहिये और आचार शास्त्रमें कहे हुए बत्तीस दोषोंका बचाव करना चाहिये ।।६९।। जो मनुष्य ध्यानके समय विषम (ऊंचे-नीचे) आसनसे बैठता है उसके शरीरमें अवस्य ही पीड़ा होने लगती है, शरीरमें पीड़ा होनेसे मनमें पीड़ा होती है और मनमें पीड़ा होनेसे आकूलता उत्पन्न हो जाती है। आकूलता उत्पन्न होनेपर कुछ भी ध्यान नहीं किया जा सकता इसलिये ध्यानके समय सुखासन लगाना ही अच्छा है। कायोत्सर्ग और पर्यं क ये दो सुखासन हैं इनके सिवाय बाकी सब विषम अर्थात् दु:ख करनेवाले आसन हैं।।७०-७१॥ ध्यान करनेवाले मुनिके प्रायः इन्हीं दो आसनोंकी प्रधानता रहती है और उन दोनोंमें

१ निरुद्धमनः । २ कण्ठादौ । ३ योगनिग्रहे, आनस्य प्राणस्य दैर्घ्ये । ४ असमर्थस्य । ५ त्यक्तशरीरममकारस्य । ६ निरुचयाय । ७ समानस्थितशरीरस्य । ६ कार्यान्तरपारवश्यम् । ६ पर्यं क्षक ल०, म०, इ० । १० विषमोन्नतासनस्थस्य, अथवा वज्वीरासनकुक्कुटासनादिविषमासनस्य । विसंघ्रुला—ल०, म० । ११ कायोत्सर्गपर्यं क्षकाभ्याम् । १२ कायोत्सर्गपर्यं क्षकासनद्वयक्तपस्यैव ।

वज्रकाया महा'सत्वाः सर्वावस्थान्तरिस्थिताः । श्रूयन्ते ध्यानयोगेन सम्प्राप्ताः पदमव्ययम् ॥७३॥ बाहुन्यापेक्षया तस्माद् प्रवस्था द्वयसङ्गरः । सक्तानां तूपसर्गाद्यः तद्व चित्रयं न 'दुष्यित ॥७४॥ देहावस्या पुनर्येव न स्याद् ध्यानोपरोधिनी । तदवस्थो मुनिध्ययित् स्थित्वा सित्वाधिशय्य वा ॥७४॥ देशादिनियमोप्येवं प्रायो वृत्तिव्यपाश्रयः । कृता तमां तु सर्वोऽपि देशादिध्यानिसद्धये ॥७६॥ स्त्रीपशुक्तीबसंसं कत्तरितं विजनं मुनेः । ''सर्वदेवोचितं स्थानं ध्यानकाले विशेषतः ॥७७॥ वसतोऽस्य जनाकीर्णे विषयानिभपश्यतः । बाहुत्यादिन्द्रियार्थानां जातु व्यग्रीभवेन्सनः ॥७८॥

भी पर्य क आसन अधिक सुखकर माना जाता है ॥७२॥ आगममें ऐसा भी सुना जाता है कि जिनका शरीर वजूमयी है और जो महा शक्तिशाली हैं ऐसे पुरुष सभी आसनोंसे विराजमान होकर ध्यानके वलसे अविनाशी पद (मोक्ष) को प्राप्त हुए हैं ॥७३॥ इसलिये कायोत्सर्ग और पर्य क ऐसे दो आसनोंका निरूपण असमर्थ जीवोंकी अधिकतासे किया गया है। जो उपनर्ग आदिके महन करनेमें अनिशय समर्थ हैं ऐसे मुनियोंके लिये अनेक प्रकारके आसनों के लगानेमें दोप नहीं है। भावार्थ-वीरासन, वजासन, गोदोहासन, धनुरासन आदि अनेक आसन लगानेसे काय-क्लेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य है पर हमेशा तप शक्तिके अनुसार ही किया जाता है। यदि शवित न रहते हुए भी ध्यानके समय दुखकर आसन लगाया जावे तो उससे चित्त चंचल हो जानेसे मुल तत्त्व-ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकेगी इसलिये आचार्यने यहांपर अशक्त पुरुषोंकी बहुलता देख कायोत्सर्ग और पर्यं क इन्हीं दो सुखासनोंका वर्णन किया है परन्तु जिनके शरीरमें शक्ति है, जो निषद्या आदि परीषहोंके सहने करनेमें समर्थ हैं उन्हें विचित्र विचित्र प्रकारकें आसनोंके लगानेका निषेध भी नहीं किया है। आसन लगाते समय इस बातका स्मरण रखना आवश्यक है कि वह केवल बाह्य प्रदर्शनके लिये न हो किन्तु कायक्लेश तपश्चरणके साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिये। क्योंकि जैन शास्त्रोंमें मात्र बाह्य प्रदर्शनके लिये कुछ भी स्थान नहीं है और न उस आसन लगानेवालेके लिये कुछ आत्मलाभ ही होता है।।७४॥

अथवा शरीरकी जो जो अवस्था (आसन) ध्यानका विरोध करनेवाली न हो उसी उसी अवस्था में स्थित होकर मुनियोंको ध्यान करना चाहिये। चाहें तो वे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं और लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं ॥७५॥ इसी प्रकार देश आदिका जो नियम कहा गया है वह भी प्रायोवृत्तिको लिये हुए है अर्थात् हीन शक्तिके धारक ध्यान करनेवालोंके लिये ही देश आदिका नियम है पूर्ण शक्तिके धारण करनेवालोंके लिये तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यानके साधन हैं ॥७६॥ जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक जीवोंके संसर्गसे रहित हो तथा एकान्त हो वही स्थान मुनियोंके सदा निवास करनेके योग्य होता है और ध्यानके समय तो विशेष कर ऐसा ही स्थान योग्य समभा जाता है ॥७७॥ जो मुनि मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदिमें निवास करते हैं और निरन्तर विषयोंको देखा करते हैं ऐसे मुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके विषयोंकी अधिकता होनेसे कदाचित् व्याकुल हो सकता है

१ महामनोबलाः । २ – स्थिराः ट० । सर्वासनान्तरस्थिरा । ३ ध्यानयोजनेन । ४ कायो-त्सर्गपर्यञ्जासनद्वयप्रतिज्ञा । ५ तत्कायोत्सर्गविरहासनादिविचित्रताः । ६ दुष्टो न भवति । ७ उपविश्य । ८ प्रचुरवृत्तिसमाश्रयः । ६ निश्चितात्मनाम् । १० संसर्गरहिर्ते राणिजनरहितं वा । ११ ध्यानरहितसर्वकालेऽपि । १२ कदाचित् ।

ततो<sup>१ व</sup>िविवत्तशायित्वं वने वासश्च योगिनाम् । इति साधारणो मार्गो जिनस्थिवरकल्पयोः ।।७६।। इत्यमुख्यां व्यवस्थायां सत्यां धोरास्तु केचन । विहर्गन्त जनाकीर्णे शून्ये च समर्दशिनः ॥६०॥ न चाहोरात्रसन्ध्यादिलक्षणः कालपर्ययः । नियतोऽस्यास्ति "विध्यासोः तद्धचानं" सार्वकालिकम् ॥६१॥ 'यद्देशकालचेष्टासु सर्वास्वेव समाहिताः" । सिद्धाः तिद्धचिन्त सेत्स्यन्ति नात्र तिव्रिं व्यमोऽस्यतः ॥६२॥ यदा यत्र यथावस्थो योगी ध्यानमवाप्नुयात् । स कालः स च वेशः स्याद् ध्यानावस्था च सा मता ॥६३॥ प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम् ११ इदानीं तस्य लक्षणम् । ध्येयं ध्यानं फलञ्चेति वाच्य सेतन्चतुष्टयम् ॥६४॥ वज्यसंहननं कायम् उद्धह्न् बलवत्तमम् । स्रोध १ श्रो १ श्रो १ स्वभ्यस्तश्चतिस्तरः ॥६४॥ दूरोत्सारितदुध्यांनो दुर्लेश्याः परिवर्जयन् । लेश्याविशुद्धिमालम्ब्य भावयन्नप्रमत्तताम् ॥६६॥ प्रज्ञापारिमतो योगो ध्याता स्याद्धीबलान्वितः । ११ सूत्रार्थालम्बनो धीरः सोढाशेषपरीषहः ॥६७॥ (त्रिभिविशेषकम्)

।।७८।। इसलिये मुनियोंको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिये और वनमें ही रहना चाहिये यह जिनकल्पी और स्थिवरकल्पी दोनों प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग है ।।७९।। यद्यपि मुनियोंके निवास करनेके लिये यह साधारण व्यवस्था कही गई है तथापि कितने ही समदर्शी धीर-वीर मुनिराज मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदि तथा वन आदि शून्य (निर्जन) स्थानोंमें विहार करते हैं ।।८०।। इसी प्रकार ध्यान करनेके इच्छुक धीरवीर मुनियोंके लिये दिन रात और संध्याकाल आदि काल भी निश्चित नहीं है अर्थात् उनके लिये समयका कुछ भी नियम नहीं है क्योंकि वह ध्यानरूपी धन सभी समयमें उपयोग करने योग्य है अर्थात् ध्यान इच्छानुसार सभी समयोंमें किया जा सकता है ।।८१।। क्योंकि सभी देश, सभी काल और सभी चेष्टाओं (आसनों) में ध्यान धारण करनेवाले अनेक मुनिराज आजतक सिद्ध हो चुके हैं, अब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे इसलिये ध्यानके लिये देश काल और आसन वगैरह का कोई खास नियम नहीं है ।।८२।। जो मुनि जिस समय, जिस देशमें और जिस आसनसे ध्यानको प्राप्त हो सकता है उस मुनिके ध्यानके लिये वही समय, वही देश और वही आसन उपयुक्त माना गया है ।।८३।। इस प्रकार यह ध्यान करनेवालेकी अवस्थाका निरूपण किया । अब ध्यान करनेवालेका लक्षण, ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य पदार्थ, ध्यान और ध्यानका फल ये चारों ही पदार्थ निरूपण करने योग्य हैं।।८४।।

जो वजृवृषभनाराचसंहनन वाले अतिशय बलवान् शरीरका धारक है, जो तपश्चरण करनेमें अत्यन्त शूरवीर है, जिसने अनेक शास्त्रोंका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, जिसने आर्त और रौद्र नामके खोटे ध्यानोंको दूर हटा दिया है, जो अशुभ लेश्याओंसे बचता रहता है, जो लेश्याओंकी विशुद्धताका अवलम्बन कर प्रमादरहित अवस्थाका चिन्तवन करता है, जो बुद्धिके पारको प्राप्त हुआ है अर्थात् जो अतिशय बुद्धिमान् है, योगी है, जो बुद्धिबलसे सहित है, जो शास्त्रोंके अर्थका आलम्बन करनेवाला है, जो धीरवीर है और जिसने समस्त परीषहों

१ कारणात्। २ एकान्तप्रदेश। ३ जनभरितप्रदेशे। ४ ध्यातुमिच्छोः। ५ तद्धनम् म०, त०। ६ यस्मात् कारणात्। ७ समाधानयुक्ताः। = सिद्धपरमेष्ठिनो बभूवृरित्यर्थः। ६ सिद्धाः भविष्यन्ति। १० तद्वेशकालादिनियमः। ११ आसनभेदः। १२ वक्तव्यम्। १३ समूहे शूरः। मुनिसमूहे शूरः। सम्पत्समृद्ध इत्यर्थः। उद्यत्सूरः त०, म०, द०। उद्यसूरः इ०। १४ आगमार्थाश्रयः।

को सह लिया है ऐसे उत्तम मुनिको ध्याता कहते हैं ॥८५–८७॥ इसके सिवाय जिसके संसारसे भय उत्पन्न हुआ है. जिसे वैराग्य की भावनाएँ प्राप्त हुई है, जो वैराग्य-भावनाओंके उत्कर्ष में भोगोपभोगकी मामग्रीको अतृष्ति करनेवाली देखता है, जिसने सम्यग्ज्ञानकी भावना से मिथ्याज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नप्ट कर दिया है, जिसने विशुद्ध सम्यग्दर्शनके द्वारा गाढ़, मिथ्यात्वरूपी शल्यको निकाल दिया है, जिसने मोक्षरूपी फल देनेवाली उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कर समस्त अशुभ कियाएं छोड़ दी हैं, जो करने योग्य उत्तम कार्योंमें सदा तत्पर रहता है, जिसने नहीं करने योग्य कार्योंका परित्याग कर दिया है, हिंसा भूठ आदि जो व्रतोंके विरोधी दोष हैं उन सबको दूर कर जिसने वर्तोंकी परम शुद्धिको प्राप्त किया है, जो अत्यन्त उत्कृष्ट अपने क्षमा मार्दव आर्जव और लाघव रूप धर्मोके द्वारा अतिशय प्रबल क्रोध मान माया और लोभ इन कपायरूपी शत्रुओंका परिहार करता रहता है। जो शरीर, आयु, बल, आरोग्य और यौवन आदि अनेक पदार्थीको अनित्य, अपवित्र, दु:खदायी तथा आत्मस्वभाव-से अत्यन्त भिन्न देखा करता है, जिनका चिरकालसे अभ्यास हो रहा है ऐसे राग द्वेष आदि भावोंको छोड़कर जो पहले कभी चिन्तवनमें न आई हुई ज्ञान तथा वैराग्य रूप भावनाओं का चिन्तवन करता रहता है और जो आगे कही जानेवाली भावनाओं के द्वारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ऐसा मुनि ही ध्यानमें स्थिर हो सकता है। जिन भावनाओं के द्वारा वह मिन मोहको प्राप्त नहीं होता वे भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र और वैराग्यकी भावनाएँ कहलाती हैं ॥८८–९५॥

जैन शास्त्रोंका स्वयं पढ़ना, दूसरोंसे पूछना, पदार्थके स्वरूपका चिन्तवन करना, इलोक आदि कण्ठ करना तथा समीचीन धर्मका उपदेश देना ये पांच ज्ञानकी भावनाएँ जाननी चाहिये।।९६।। संसारसे भय होना, शान्त परिणाम होना, धीरता रखना, मूढ़ताओंका त्याग करना, गर्व नहीं करना, श्रद्धा रखना और दया करना ये सात सम्यग्दर्शनकी भावनाएँ जानने-

१ अतृष्तिकरान् । २ संज्ञान—द०, इ० । सज्ञान— ल०, म० । ३ तमोबाहुल्यम् । ४ कर्तुं योग्येषु । ५ प्रतिकूलाः । ६ अत्युत्तमैः । ७ शौचैः । ६ पर्यायरूपानर्घान् । ६ आत्मस्वरूपादन्यान् । १० अनादिवासितान् । ११ पर्यायान् । १२ अक्षुभितः । १३ स्थिरो भवेत् ल०, म० । १४ प्रवन्त । १६ विचारसिहतम् । चानुप्रेक्षणम् ल०, म० । १७ परिचिन्तनम् । १६ संसारभीरुत्वम् । १६ रागादीनां विगमः । २० अखिलतत्त्वमितः । २१ अखिलसत्त्वकृपा ।

ईयांविं विषया यत्ना सनोवाक्कायगुप्तयः । परीवहसिहण्णुत्वम् इति चारित्रभावनाः ॥६८॥ विषयेष्वत्रभिष्वञ्चाः कायतत्त्वान् चिन्तनम् । जगत्स्वभावचिन्त्येति वैराग्यस्थैर्यभावनाः ॥६९॥ एवं भावयतो ह्यस्य ज्ञानचर्या दिसम्पदि । तत्त्वज्ञस्य विरागस्य अवेदव्यप्रता धियः ॥१००॥ स चतुर्दशपूर्वज्ञो दशपूर्वधरोऽपि वा । नवपूर्वधरो वा स्याद् घ्याता सम्पूर्णलक्षणः ॥१०१॥ श्रुतेन<sup>र</sup> विकलेनापि स्याद् ध्याता मुनिसत्तमः । प्रबुद्धधीरधःश्रेण्या<sup>र</sup> धर्मध्यानस्य सुश्रुतः ॥१०२॥ स एवं लक्षणो ध्याता सामग्रीं प्राप्य पुष्कलाम् । क्षपकोपशमश्रेण्योः उत्कृष्टं ध्यानम् च्छति ॥१०३॥ ग्राद्यसंहनननैव क्षपकश्रेण्यधिश्रितः । त्रिभिराद्यैर्भजेच्छ्रेणीम् इतरा श्रुततत्त्ववित् ॥१०४॥ <sup>८</sup>किञ्चिद्दृष्टिमुपावत्र्यं बहिरर्थकदम्बकात् । स्मृतिमात्मिनं सन्धाय ध्यायेदथ्यात्मविन्मुनिः ॥१०५॥ हृषीकाणि तदर्थेभ्यः <sup>१०</sup> प्रत्याहृत्य ततो मनः । संहृत्य<sup>११</sup> घियमव्यप्रां धारयेद् ध्येयवस्तुनि ॥१०६॥ ध्येयमध्यात्मतत्त्वं<sup>१२</sup> स्यात् पुरुवार्थोपयोगि<sup>१३</sup> यत । पुरुवार्थदच निर्मोक्षो<sup>१४</sup> भवेत्तत्सार्थनानि<sup>१५</sup> च ॥१०७॥

के योग्य हैं ।।९७।। चलने आदिके विषयमें यत्न रखना अर्थात् ईर्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन इन पांच समितियोंका पालन करना, मनोगुष्ति वचनगुष्ति और कायगुष्तिका पालन करना तथा परीषहोंको सहन करना ये चारित्रकी भावनाएँ जानना चाहिये ।।९८।। विषयों में आसक्त न होना, शरीर के स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करना, और जगत् के स्वभाव का विचार करना ये वैराग्य को स्थिर रखनेवाली भावनाएं हैं।।९९॥ इस प्रकार ऊपर कही हुई भावनाओंका चिन्तवन करनेवाले, तत्त्वोंको जर्नैनेवाले और रागद्वेषसे रहित मुनिकी बुद्धि ज्ञान और चारित्र आदि संपदामें स्थिर हो जाती है।।१००।। यदि ध्यान करनेवाला मुनि चौदह पूर्वका जाननेवाला हो, दश पूर्वका जाननेवाला हो अथवा नौ पूर्वका जाननेवाला हो तो वह ध्याता संपूर्ण लक्षणोंसे युक्त कहलाता है ।।१०१।। इसके सिवाय अल्प-श्रुत ज्ञानी अतिराय बुद्धिमान् और श्रेणीके पहले पहले धर्मध्यान धारण करनेवाला उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ।।१०२।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए लक्षणोंसे सहित ध्यान करनेवाला मुनि ध्यानकी बहुत सी सामग्री प्राप्त कर उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें उत्कृष्ट ध्यानको प्राप्त होता है ।। भावार्थ-उत्कृष्ट ध्यान शुक्ल ध्यान कहलाता है और वह उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें ही होता है ।।१०३।। श्रुतज्ञानके द्वारा तत्त्वोंको जाननेवाला मुनि पहले वज्वषभनाराचसंहननसे सहित होनेपर ही क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकता है तथा दूसरी उपशम श्रेणीको पहलेके तीन संहननों (वजुवृषभ नाराच, वजुनाराच और नाराच) वाला मुनि भी प्राप्त कर सकता है ।।१०४।। अध्यात्मको जाननेवाला मुनि बाहच पदार्थीं के समूहसे अपनी दृष्टिको कुछ हटाकर और अपनी स्मृतिको अपने आपमें ही लगाकर ध्यान करे ।।१०५।। प्रथम तो स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको उनके स्पर्श आदि विषयोंसे हटावे और फिर मनको मनके विषयसे हटाकर स्थिर बुद्धिको ध्यान करने योग्य पदार्थमें धारण करे-लगावे ।।१०६।। जो पुरुषार्थका उपयोगी है ऐसा अध्यात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य है । मोक्ष प्राप्त होना

ही पुरुषार्थं कहलाता है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र उसके साधन कहलाते

१ ईर्या आदयो विषया: येषां ते यत्नाः । पञ्चसमितय इत्यर्थः । २ चारित्रम् । ३ असम्पूर्ण-श्रुतेनापि युत इत्यर्थः । ४ श्रेणिद्वयादधः । असंयतादिचतुर्गुणस्थानेषु धर्म्यध्यानस्य ध्याता भवतीत्यर्थः । ४ सम्पूर्णाम् । ६ शुक्लध्यानम् । ७ गच्छति । द अन्तर्दृष्टिम्, ज्ञानदृष्टिमित्यर्थः । वर्तियत्वा । १० इन्द्रियविषयेभ्यः । ११ लयं नीत्वा । १२ आत्मस्वरूपम् । १३ उपकारि । १४ कर्मणां निरवशेषक्षयः । १५ तिन्नर्मोक्षसाधनानि सम्यग्दर्शनादीनि च ।

म्रहं ममामुवो विन्यः संवरो निर्जरा क्षयः । कर्मणामिति तत्त्वार्था ध्येयाः सप्त नवाथवा ।।१०८॥ विद्तयद्वयपर्यायाथात्म्यस्यानुचिन्तनम् । यतो ध्यानं ततो ध्येयः कृत्स्नः षड्द्रव्यविस्तरः ।।१०६॥ नयप्रमाणजीवादिपदार्था न्यायभासुराः । जिनेन्द्रवक्त्रप्रसृता ध्येया सिद्धान्तपद्धतिः ।।११०॥ श्रुतमर्थाभियानञ्च १०६त्ययश्चेत्यदिस्त्रिधा । तिस्मन् ध्येये जगत्तत्वं ध्येयतामेति कात्स्न्यंतः ॥१११॥ स्रयवा पुरुषार्थस्य परा ११काष्टामधिष्ठितः । परमेष्ठी जिनो ध्येयो ११निष्ठितार्थो निरञ्जनः ॥११२॥ स्थे हि कर्ममलापायात् शुद्धिमात्यन्तिकी श्रितः । सिद्धो निरामयो ध्येयो ध्यातृणां १५भावसिद्धये ॥११३॥ श्रायकानन्तदृश्वोधसुखवीर्यादिभिर्गुणः । युक्तोऽसौ योगिनां गम्यः सूक्ष्मोपि ध्यक्तलक्षणः ॥११४॥ स्रमूतो १५निष्कलोऽप्येष योगिनां ध्यानगोचरः । किञ्चिन्यूनान्त्यदेहानुकारी जीवघनाकृतिः ॥११४॥ निःश्रेयसार्थिभर्भव्यः प्राप्तिनिःश्रेयसः स हि । ध्येयः श्रेयस्करः सार्वः १००० सर्वस्त्रेष्ठ सर्वभाव १९वित्।।११६॥

है । ये सब भी ध्यान करने योग्य है ।।१०७।। मैं अर्थात् जीव और मेरे अजीव आस्रव बन्ध संवर निजेरा तथा लर्मीका अय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये सात तत्त्व ध्यान करने योग्य हैं अथवा इन्हीं मान तन्त्रोंने पुण्य और पाप मिला देनेपर नौ प्रदार्थ व्यान करने योग्य है ॥१०८॥ क्योंकि छह नदोन्ने क्षारा प्रहण किये हुए जीव आदि छह द्रव्यों और उनकी पर्यायो<mark>के यथार्थ स्वरूपका</mark> बार बार चित्तवन करना ही ध्यान कहलाता है, इसलिये छह द्रव्योंका समस्त विस्तार भी ध्यान करने योग्य है ।।१०९।। नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थ और सप्तभंगी रूप न्यायसे देदीप्यमान होनेवाली तथा जिनेन्द्रदेवके मुखसे प्रकट हुई सिद्धान्तशास्त्रोंकी परिपाटी भी ध्यान करने योग्य है अर्थात् जैन शास्त्रोंमें कहे गये समस्त पदार्थ ध्यान करनेके योग्य हैं ।।११०।। शब्द, अर्थ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है। इस तीन प्रकार के ध्येयमें ही जगत्के समस्तपदार्थ ध्येयकोटिको प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ-जगतके समस्त पदार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों भेदोंमें विभक्त हैं इसलिये शब्द, अर्थ और ज्ञान के ध्येय (ध्यान करने योग्य) होनेपर जगत्के समस्तं पदार्थ ध्येय हो जाते हैं ।।१११।। अथवा पुरुषार्थकी परम काष्ठाको प्राप्त हुए, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले, कृतकृत्य और रागादि कर्ममलसे रहित सिद्ध परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हैं।।११२।। क्योंकि वे सिद्ध परमेष्टी कर्मरूपी मलके दूर हो जानेसे अविनाशी विशुद्धिको प्राप्त हुए हैं और रोगादि क्लेशोंसे रहित हैं इसलिये ध्यान करनेवाले पुरुषोंको अपने भावोंकी शुद्धिके लिये उनका अवश्य ही ध्यान करना चाहिये । ।।११३।। वे सिद्ध भगवान् कर्मोंके क्षयसे होनेवाले अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य आदि गुणोंसे सहित हैं और उनके यथार्थ स्वरूपको केवल योगी लोग ही जान सकते हैं। यद्यपि वे सूक्ष्म हैं तथापि उनके लक्षण प्रकट हैं।।११४।। यद्यपि वे भगवान् अमुर्त और अशरीर हैं तथापि योगी लोगोंके ध्यानके विषय हैं अर्थात् योगी लोग उनका ध्यान करते हैं। उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम केवल जीव प्रदेशरूप है।।११५॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको उन्हींसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वे स्वयं कल्याण रूप हैं, कल्याण करनेवाले हैं, सबका हित करनेवाले हैं, सर्वदर्शी है और सब पदार्थोंको जाननेवाले

१ आत्मा । २ मम सम्बन्धि ममकारः । जीवाजीवािवत्यर्थः । अहं ममेत्येतद्द्वयमन्ययपदम् । ३ पुण्यपापसिहिता एते नवपदार्थाः । ४ षड्नय अ०, प०, ल० । षड्रूप द० । षट्प्रकार । ५ यस्मात् कारणात् । ६ ध्येयं ल०, इ०, म० । ७ सप्तमिङ्गिरूपविचारैर्भास्वराः । ६ वचनरचनाः । ६ शब्दः । १० ज्ञानम् । ११ अवस्थाम् । १२ कृतकृत्यः । १३ जिनः । १४ —शुद्धये अ०, प०, नि०, म०, द०, ६०, स० । १५ अशरीरः । १६ ध्येयगो-ल०, म०, द०, प० । १७ सर्वेहितः । १८ सर्वेदर्शी । १६ पदार्थ ।

स साकारोऽष्यनाकारो निराकारोऽपि साकृतिः । 'स्वसात्कृतािखन्तयः सुज्ञानो' ज्ञानचक्षुषाम् ११७ मणिदर्यणसङ्कान्तच्छायात्मेव' स्कु'टाकृतिम् । दधज्जीवघनाकारम् स्रमूर्तो'प्यचलस्थितिः ॥११८॥ वीतरागोऽप्यसौ ध्येयो भव्यानां भवविच्छिते । विच्छिन्नबन्धनस्यास्य ताद्ग्नैर्सागको गुणः॥११६॥ स्रथवा स्नातकावस्थां प्राप्तो घातिन्यपायतः । जिनोऽर्हृत् केवली ध्येयो बिभ्रत्तेजोमयं वपुः ॥१२०॥ रागाद्यविद्या ज्यानािज्जनोऽर्हृत् घातिनां हतेः । स्वात्मोपलिष्धतः सिद्धो बुद्धस्त्रैलोक्यबोधनात् ॥१२१॥ त्रिकालगोचरानन्तपर्यायो पिचतार्थदृक् । विद्वको विद्वदर्शो च विद्वसाद्भृतिचद्गुणः ॥१२२॥ केवली केवलालोकविद्यालामललोचनः । घातिकर्मक्षयादाविभू तानन्तचतुष्टयः ॥१२३॥ द्विष्व' इभेदगणाकीर्णा सभावनिमधिष्ठितः । प्रातिहायँरभिव्यक्तित्रजगत्प्राभवो विभुः ॥१२४॥

अर्थात् सर्वज्ञ हैं।।११६।। वे भगवान् साकार होकर भी निराकार हैं और निराकार होकर भी साकार हैं। यद्यपि उन्होंने जगत्के समस्त पदार्थींको अपने आधीन कर लिया है अर्थात् वे जगतुके समस्त पदार्थोंको जानते हैं परन्तू उन्हें ज्ञानरूप नेत्रोंके धारण करनेवाले ही जान सकते हैं।। भावार्थ-वे सिद्ध भगवान् कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार होते हैं इसलिये साकार कहलाते हैं परन्तु उनका वह आकार इन्द्रियज्ञानगम्य नहीं है इसलिये निराकार भी कहलाते हैं। शरीररहित होनेके कारण स्थूलदृष्टि पुरुष उन्हें यद्यपि देख नहीं पाते हैं इस-लिये वे निराकार हैं, परन्त्र प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार परिणत हुए उनके असंख्य जीव प्रदेशोंको स्पष्ट जानते हैं इसलिये साकार भी कहलाते हैं। यद्यपि वे संसारके सब पदार्थोंको जानते हैं परन्तु उन्हें संसारके सभी लोग नहीं जान सकते, वे मात्र ज्ञानरूप नेत्रके द्वारा ही जाने जा सकते हैं ।।११७।। रत्नमय दर्पणमें पड़े हुए प्रति-बिम्बके समान उनका आकार अतिशय स्पष्ट है। यद्यपि वे अमूर्तिक हैं तथापि चैतन्य रूप घनाकारको धारण करनेवाले हैं और सदा स्थिर हैं ।।११८।। यद्यपि वे भगवान् स्वयं वीतराग हैं तथापि घ्यान किये जानेपर भव्य जीवोंके संसारको अवश्य नष्ट कर देते हैं । कर्मोके बन्धन को छिन्न-भिन्न करनेवाले उन सिद्ध भगवान्का वह उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही समभना चाहिये ।।११९।। अथवा घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त हुए हैं और जो तेजोमय परमौदारिक शरीरको धारण किये हुए हैं ऐसे केवलज्ञानी अर्हन्त जिनेन्द्र भी ध्यान करने योग्य हैं ।।१२०।। राग आदि अविद्याओंको जीत लेनेसे जो जिन कह-लाते हैं, घातिया कर्मोंके नष्ट होनेसे जो अर्हन्त (अरिहन्त) कहलाते हैं शुद्ध आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होनेसे जो सिद्ध कहलाते हैं और त्रैलोक्यके समस्त पदार्थींको जाननेसे जो बुद्ध कहलाते हैं, जो तीनों कालोंमें होनेवाली अनन्त पर्यायोंसे सहित समस्त पदार्थींको देखते हैं इसलिये विश्वदर्शी (सबको देखनेवाले) कहलाते हैं और जो अपने ज्ञानरूप चैतन्य गुणसे संसारके सब पदार्थींको जानते हैं इसिलये विश्वज्ञ (सर्वज्ञ) कहलाते हैं। जो केवलज्ञानी हैं, केवलज्ञान ही जिनका विशाल और निर्मल नेत्र है, तथा घातिया कर्मोंके क्षय होनेसे जिनके अनन्तचतुष्टय प्रकट हुआ है, जो बारह प्रकारके जीवोंके समूहसे भरी हुई सभाभूमि (समव-सरण) में विराजमान हैं, अष्ट प्रातिहार्यों के द्वारा जिनकी तीनों जगत्की प्रभुता प्रकट हो

१ स्वाधीनीकृतनिखिलज्ञेयपदार्थः । २ सुज्ञातो ल०, म०। शोभनज्ञानः अथवा सुज्ञाता । ३ छायास्वरूपिमव । ४ स्फुटाकृतिः द०, ल०, म०, प०। ५ अमूर्तोऽपीत्यत्र परमतकथितवाटवादीनाममूर्तत्वचरणात्मकत्विनिरासार्थमचलस्थितिरित्युक्तम् । ६ —ध्यातो भव्या— द०, ल०, म०, अ०, प०।
७ परिपूर्णज्ञानपरिणतिम् । ८ अज्ञान । ६ गुणपर्यायवद्दव्यम् । १० द्वादशभेद ।

'तत्रानपेतं यद्धर्मात्तव्ध्यानं धर्म्यमिष्यते । धर्म्यो हि वस्तुयाथात्म्यम् उत्पादादि'त्रयात्मकम् ॥१३३॥
तदाज्ञापायसंस्थानविपाकविचयात्मकम् । चतुर्विकल्पमाम्नातं ध्यानमाम्नाय'वेदिभिः ॥१३४॥
तत्राज्ञेत्यागमः सूक्ष्मविषयः प्रणिगद्यते । 'वृश्यानुमेयवच्ये हि श्रद्धेयांशे 'गितः श्रुतेः' ॥१३४॥
श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्तवचो वेदाङ्गमागमः । ग्राम्नायश्चेति पर्यायैः सोधिगम्यो मनीविभिः ॥१३६॥
ग्रनादिनिधनं सूक्ष्मं सद्भू "तार्थप्रकाशनम् । पुरुषार्थोपवेशित्वाद् यद्भूतहितमूर्णितम् ॥१३७॥
ग्रजय्यममितं 'तीथ्यैः ग्रनालीदमहोदयम् । महानुभावमर्थाव गाढं गम्भोरशास् 'नम् ॥१३६॥
परं प्रवचनं 'रत्तूक्तमाप्तोपज्ञमनन्यथा' । मन्यमानो मुनिध्यायेद् भावानाज्ञाविरःभावितान् ॥१३६॥
जैनीं प्रमाणयन्नाज्ञां योगी योगविदां वरः । ध्यायेद्धर्मास्तिकायादीन् भावान् सूक्ष्मान् यथागमम् ॥१४०॥
ग्राज्ञाविचय एष स्याद् श्रपायविचयः पुनः । ताप् 'श्रुत्रयादिजन्माध्यिगतापायविचिन्तनम् ॥१४१॥

शुक्ल ध्यानके भेदसे दो प्रकारका होता है ।।१३२।। उन दोनोंमेंसे जो ध्यान धर्मसे सहित होता है वह धर्म्य ध्यान कहलाता है । उत्पाद, व्यय और धृौव्य इन तीनों सहित जो वस्तुका यथार्थ स्वरूप है वही धर्म कहलाता है। भावार्थ-वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं और जिस ध्यान में वस्तुके स्वभावका चिन्तवन किया जाता है उसे धर्म्यध्यान कहते हैं।।१३३॥ की परम्पराको जाननेवाले ऋषियोंने उस धर्म्य ध्यानके आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थान विचय और विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हैं।।१३४।। उनमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ को विषय करनेवाला जो आगम है उसे आज्ञा कहते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानके विषयसे रहित केवल श्रद्धान करने योग्य पदार्थमें एक आगम की ही गित होती है। भावार्थ-संसार-में कितने ही पदार्थ ऐसे हैं जो न तो प्रत्यक्षसे जाने जा सकते हैं और न अनुमानसे ही । ऐसे सुक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोंका ज्ञान सिर्फ आगमके द्वारा ही होता है अर्थात् आप्त प्रणीत आगममें ऐसा लिखा है इसलिये ही वे माने जाते हैं ।।१३५।। श्रुति, सूनत, आज्ञा, आप्त वचन, वेदाङ्ग, आगम और आम्नाय इन पर्यायवाचक शब्दोंसे बुद्धिमान् पुरुष उस आगम को जानते हैं ।।१३६।। जो आदि और अन्तसे रहित है, सूक्ष्म है, यथार्थ अर्थको प्रकाशित करने वाला है, जो मोक्षरूप पुरुषार्थका उपदेशक होनेके कारण संसारके समस्त जीवोंका हित करने-वाला है, युक्तियोंसे प्रबल है, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, जो अपरिमित है, परवादी लोग जिसके माहात्म्यको छू भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त प्रभावशाली है, जीव अजीव आदि पदार्थोंसे भरा हुआ है, जिसका शासन अतिशय गंभीर है, जो परम उत्कृष्ट है, सूक्ष्म है और आप्तके द्वारा कहा हुआ है ऐसे प्रवचन अर्थात् आगमको सत्यार्थ रूप मानता हुआ मृनि आगम-में कहे हुए पदार्थोंका ध्यान करे ।।१३७–१३९।। योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ योगी जिनेन्द्र भगवान्की आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ धर्मास्तिकाय आदि सूक्ष्म पदार्थोका आगममं कहे अनुसार ध्यान करे ।।१४०।। इस प्रकारके ध्यान करनेको आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान कहते है। अब आगे अपायविचय नाम के धर्म्य ध्यानका वर्णन किया जाता है। तीन प्रकारके संताप आदिसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें जो प्राणी पड़े हुए हैं उनके अपायका चिन्तवन करना सो अपायविचय नामका धर्म्यध्यान है। भावार्थ-यह संसाररूपी समुद्र

१ ध्यानद्वये । २ उत्पादव्ययष्ठौव्यस्वरूम् । ३ परमागमवेदिभिः । ४ प्रत्यक्षानुमानरिहते । ५ अवगमनम् । ६ आगमस्य । ७ सत्यस्वरूप । ६ परवादिभिः । ६ तलस्पर्शरिहतम् । १० आज्ञा । ११ सूक्ष्म- प०, ल०, म०, द०, इ० । १२ विपरीताभावेन । १३ आगमेन ज्ञातान् । १४ जाति- जरामरणरूप, अथवा रागद्वेषमोहरूप, अथवा आधिदैविकं दैवमिषकृत्य प्रवृत्तम्, आधिभौतिकं भूतग्रह- मिषकृत्य प्रवृत्तम्, आध्यात्मिकरूपम् आत्मानमिषकृत्य प्रवृत्तम् ।

तदपा यत्रतीकारि त्रोपायानु चिन्तनम् । स्रत्रैवान्तर्गतं ध्ये यम् स्रनुप्रेक्षादिलक्षणस् ॥१४२॥ शुभागुभिवभवतानां कर्मणां परिपाकतः । भवावर्तस्य वैचित्र्यस् स्रभि सन्दथतो मुनेः ॥१४३॥ विपाकिविचयं धर्म्यम् स्रामनन्ति कृता गमाः । विपाकिवचयं द्विधान्नातः कर्मणामाप्तस् वित्तत् ॥१४४॥ यथाकालमुपायाच्च फलप नितर्वनस्पतेः । यथा तथैव कर्मापि फलं दत्ते गुभागुभम् ॥१४४॥ मूलोत्तरप्रकृत्यादिबन्धसं न्वाद्यपाश्रयः । कर्मणामुदयिवचाः प्राप्य द्रव्या विद्यात्रिधम् ॥१४६॥ ।१४६॥ विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्र विद्यात्र विद्यात्र विद्यात्र विद्यात्र

वाचित्तक काण्यिक अथवा जन्म-जरा-सरणसे होनेवाले, तीन प्रकारके संतापोंसे भरा हुआ है। इसमें पड़े हुए जीव निरन्तर दूःव भोगते रहते है। उनके दू खका वार-वार चिन्तवन करना सो अणयित्तिय नारका धर्म्यध्यान है ॥१८१॥ अथवा उन अपायों (दु:खों ) के दूर करनेकी चिन्तासे उन्हें दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिन्तवन करना भी अपायविचय कहलाता है । वारह अनुप्रेक्षा तथा दश धर्म आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्म्य ध्यानमें शामिल समभना चाहिये।।१४२।। शुभ और अशुभ भेदोंमें विभक्त हुए कर्मोंके उदय-से संसाररूपी आवर्तकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाले मुनिके जो ध्यान होता है उसे आगम के जाननेवाले गणधरादि देव विपाकविचय नामका धर्म्यध्यान मानते हैं। जैन शास्त्रोंमें कर्मोंका उदय दो प्रकारका माना गया है। जिस प्रकार किसी वृक्षके फल एक तो समय पाकर अपने आप पक जाते हैं और दूसरे किन्हीं कृत्रिम उपायोंसे पकाये जाते हैं उसी प्रकार कर्म भी अपने शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं अर्थात् एक तो स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं फल देते हैं और दूसरे तपब्चरण आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले ही अपना फल देने लगते हैं ।।१४३–१४५।। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध तथा सत्ता आदिका आश्रय लेकर द्रव्यक्षेत्र काल भावके निमित्तसे कर्मोका उदय अनेक प्रकारका होता है।।१४६।। क्योंकि कर्मोके विपाक (उदय) को जाननेवाला मुनि उन्हें नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करता है इसलिये मोक्षाभिलाषी मुनियों को मोक्षके उपायभूत इस विपाकविचय नामके धर्म्य ध्यानका अवश्य ही चिन्तवन करना चाहिये ।।१४७।। लोकके आकारका बार-बार चिन्तवन करना तथा लोकके अन्तर्गत रहने-वाले जीव अजीव आदि तत्त्वोंका विचार करना सो संस्थान विचय नामका धर्म्य ध्यान है।।१४८।। संस्थानविचय धर्म्य ध्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनों लोकोंकी रचनाके साथ-साथ द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोंके रहनेके स्थान और नरकोंकी भूमियां आदि पदार्थोंका भी शास्त्रानुसार चिन्तवन करे ।।१४९–५०।। इसके सिवाय उस लोकमें रहनेवाले संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार वाले जीवोंके भेदोंका जानना, कर्ता-

१ तापत्रयाद्यपायप्रतीकार । २ चिन्तो— ल०, म०, इ०, अ०, प०, स० । ३ ज्ञेयम् । ४ संजातस्य इति शेषः । ५ ध्यायतः । अपि ल०, म० । ६ सम्पूर्णागमाः । ७ परमागमेषु । ६ पाकः । ६ सत्ताद्युपा— इ० । १० द्रब्यक्षेत्रकालभाव— । ११ यस्मात् कारणात् । १२ कर्मणा-मृदयवित् पुमान् । १३ कर्मापायाय । १४ ततः कारणात् । १५ विच।र— । १६ — लक्षणम् ल०, म०, इ०, अ०, स० । १७ संस्थानविचयज्ञः । १६ तत्र त्रिजगति भवान् । १६ जीवगुणान् । यद्गुणान् ल० ।

तेषां स्वकृतकर्मानुभावोत्यमतिदुस्तरम् । भवाव्यि व्यसनावर्तं दोषयादः कुलाकुलम् ॥१४२॥ सज्ज्ञाननावा सन्तार्यम् स्रतार्यं प्रन्थिका तमिः । स्रपारमतिगम्भीरं ध्यायेदध्यात्मविद् यतिः ॥१४३॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वोऽध्यागमविस्तरः । वयानस्राज्ञाताकीणों ध्येयोऽध्यात्मविद्युद्धये ॥१४४॥ विद्यमत्तालम्बं स्थितिमान्तम् हूर्तिकीम् । दधानमप्रमत्तेषु परां कोटिमधिष्ठितम् ॥१४४॥ वस्तृष्टिषु यथाम्नायं शेषेष्विपं कृतस्थिति । प्रकृष्टशुद्धिमल्लेश्यात्रयोपोद्बल वृहितम् ॥१४६॥ कायोपशिमकं भावं स्वसात्कृत्य विजृम्भितम् । महोदर्क महाप्रज्ञः महषिभिष्पासितम् ॥१४७॥ वस्तुधर्मानुयायित्वात् प्राप्तान्वर्थनिष्ठितकम् । धर्म्यं ध्यानमनुध्येयं यथोक्तध्येयविस्तरम् ॥१४६॥ प्रसन्नचित्तता धर्मसंवेगः शुभयोगता । सुश्रुतत्वं समाधानम् रिप्राज्ञाधिगमजा रुचिः ॥१४६॥ अवन्त्येतानि विद्यानि धर्म्यस्यान्तर्गतानि व । सानुप्रकाश्य पूर्वोक्ता विविधाः शुभभावनाः ॥१६०॥

पना, भोक्तापना और दर्शन आदि जीवोंके गुणोंका भी ध्यान करे।।१५१।। अध्यात्मको जाननेवाला मुनि इस संसाररूपी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि जीवोंके स्वयं किये हुए कर्मी के माहात्म्यसे उत्पन्न हुआ है, अत्यन्त दुस्तर है, व्यसनरूपी भंवरोंसे भरा हुआ है, दोषरूपी जल-जन्तुओंसे व्याप्त है, सम्यग्ज्ञानरूपी नावसे तैरनेके योग्य है, परिग्रही साधु जिसे कभी नहीं तैर सकते, जिसका पार नहीं है और जो अतिशय गम्भीर है ।।१५२-१५३।। अथवा इस विषय में अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? नयोंके सैकड़ों भंगोंसे भरा हुआ जो कुछ आगमका विस्तार है वह सब अन्तरात्माकी शुद्धिके लिये ध्यान करने योग्य है।।१५४।। यह धर्म्य ध्यान अप्रमत्त अवस्थाका आलंबन कर अन्तर्म् हूर्त तक स्थित रहता है और प्रमादरहित (सप्तम गुण स्थान-वर्ती) जीवोंमें ही अतिशय उत्कृष्टताको प्राप्त होता है ।।१५५।। इसके सिवाय अतिशय गुद्धि को धारण करनेवाला और पीत, पद्म तथा शुक्ल ऐसी तीन शुभ लेश्याओंके बलसे वृद्धिको प्राप्त हुआ यह धर्म्य ध्यान शास्त्रानुसार सम्यग्दर्शनसे सहित चौथे गुणस्थानमें तथा शेषके पांचवें और छठवें गुणस्थानमें भी होता है। भावार्थ-इन गुणस्थानोंमें धर्म्य ध्यान हीना-धिक भावसे रहता है। धर्म्यध्यान धारण करनेके लिये कमसे कम सम्यग्दृष्टि अवस्य होना चाहिये क्योंकि सम्यग्दर्शनके बिना पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान और निर्णय नहीं होता । मन्दकषायी मिथ्यादृष्टि जीवोंके जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कहते हैं ॥१५६॥ यह धर्म्य ध्यान क्षायोपशमिक भावोंको स्वाधीन कर बढ़ता है। इसका फल भी बहुत उत्तम होता है और अतिशय बुद्धिमान् महर्षि लोग भी इसे धारण करते है ।।१५७।। वस्तुओंके धर्मका अनुयायी होनेके कारण जिसे धर्म्य ध्यान ऐसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ है और जिसमें ध्यान करने योग्य पदार्थोंका ऊपर विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है ऐसे इस धर्म्यध्यानका बार बार चिन्तवन करना चाहिये ।।१५८।। प्रसन्नचित्त रहना, धर्मसे प्रेम करना, शुभ योग रखना, उत्तम शास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना और आज्ञा (शास्त्रका कथन) तथा स्वकीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि (प्रीति अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना ये धर्मध्यान के बाहच चिह्न हैं और अनुप्रेक्षाएं तथा पहले कही हुई अनेक प्रकारकी शुभ भावनाएं उसके

१ जलजन्तुसमूहः । २ परिग्रहवद्भिः । ३ नयभेद- । ४ घर्म्यध्यानम् । ५ परमप्रकर्षम् । ६ असंयतदेशसंयतप्रमत्तेषु । ७ सहायविजृम्भितम् । ६ महाप्राज्ञै- ल०, म०, द०, इ०, प० । ६ वस्तुयथास्वरूप । १० शुभपरिणाम । ११ आज्ञा नान्यथावादिनो जिना इति श्रद्धानम् । अधिगमः प्रवचनपरिज्ञानम् ताभ्यां जाता रुचिः ।

बाह्यञ्च तिङ्गमङगानां सिन्नवेशः पुरोदितः । प्रसन्नवकता सौम्या दृष्टिश्चेत्यादि लक्ष्यताम् ॥१६१। फलं ध्यानवरस्यास्य विपुला निर्जरनसाम् । शुभकर्मोदयोद्भूतं सुखञ्च विबुधेशिनाम् ॥१६२॥ स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिः फलमस्य प्रचक्षते । साक्षात्स्वर्गपरिप्राप्तिः पारम्पर्यात् परम्पदम् ॥१६३॥ ध्यानेऽप्युपरते धीमान् ग्रभीक्षणं भावयेन्मुनिः । सानुप्रेक्षाः शुभोदक् भावाभावाय भावनाः॥१६४॥ इत्युक्तलक्षणं धर्म्यं मगधाधोश, निश्चिन् । शुक्लध्यानिमतो वक्ष्ये साक्षान्मुन्त्य द्वामङ्गिनाम् ॥१६५॥ कषायमलविश्लेषात् शुक्लशब्दाभिष्येयताम् ॥ उपेयिवदिदं ध्यानं सान्तर्भेदं निबोध मे ॥१६६॥ शुक्लं परमशुक्लञ्चेत्यामनाये तद्विधोदितम् । छद्मस्यस्वामिकं पूर्वं परं केविलनां मतम् ॥१६७॥ द्वेधाद्यः स्यात् पृथक्त्वादिः वीचारान्तवितर्कणम् ॥ १त्वेकत्वाद्यवेचारपदान्तञ्च वितर्कणम् ॥१६६॥ इत्याद्यस्य भिदे स्याताम् ग्रन्वर्था अतिमाश्रिते । तदर्थव्यक्तये चैतत् तन्नामद्वयनिर्वचः ॥१६६॥ पृथक्त्वेन वितर्कस्य वीचारो यत्र तिद्वदः । सिवतर्कः सवीचारं पृथक्त्वादिपदाह्वयम् ॥१७०॥

अन्तरङ्ग चिह्न हुँ ॥१५९-१६०॥ पहले कहा हुआ अङ्गोंका सन्निवेश होना अर्थात् पहले जिन पर्यं हु आदि आसनोंका वर्णन कर चुके हैं उन आसनोंको धारण करना, मुखकी प्रसन्नता होना ओर दृष्टिदा सौस्य होना आदि सब भी <mark>धर्स्यध्यान के बाह्य चिह्न समफना चाहिये</mark> ।।**१६१।।** अनुभ कर्मोकी अधिक निर्जरा होना और शुभ कर्मीके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र आदि का मुख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धर्म्य ध्यानका फल है ॥१६२॥ अथवा स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होना इस धर्म्य ध्यानका फल कहा जाता है। इस धर्म्य ध्यानसे स्वर्गकी प्राप्ति तो साक्षात् होती है परन्तु परम पद अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती है ।।१६३।। ध्यान छूट जानेपर भी बुद्धिमान् मुनिको चाहिये कि वह संसारका अभाव करनेके लिये अनुप्रेक्षाओं सिहत शुभ फल देनेवाली उत्तम उत्तम भावनाओंका चिन्तवन करे।।१६४।। गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि मगधाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका है ऐसे इस धर्म्यध्यानका तू निश्चय कर-उसपर विश्वास ला । अब आगे शुक्ल ध्यानका निरूपण करूंगा जो कि जीवोंके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात् कारण है।।१६५।। कपायरूपी मलके नष्ट होने से जो शुक्ल ऐसे नामको प्राप्त हुआ है ऐसे इस शुक्ल ध्यानका अवान्तर भेदोंसे सहित वर्णन करता हूँ सो तू उसे मुभसे अच्छी तरह समभ ले ।।१६६।। वह शुक्ल ध्यान शुक्ल और परम शुक्लके भेदसे आगममें दो प्रकारका कहा गया है, उनमेंसे पहला शुक्ल ध्यान तो छद्मस्थ मुनियों-के होता है और दूसरा परम शुक्ल ध्यान केवली भगवान् (अरहन्तदेव) के होता है ॥१६७॥ पहले शुक्ल ध्यानके दो भेद हैं, एक पृथक्त्विवतर्कवीचार और दूसरा एकत्विवतर्कवीचार ।।१६८।। इस प्रकार पहले शुक्ल ध्यानके जो ये दो भेद हैं, वे सार्थक नाम वाले हैं। इनका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये दोनों नामोंकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-शब्दार्थ) इस प्रकार समक्तना चाहिये ।।१६९।। जिस ध्यानमें वितर्क अर्थात् शास्त्रके पदोंका पृथक् पृथक् रूपसे वीचार अर्थात् संक्रमण होता रहे उसे पृथक्त्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं। भावार्थ– जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका पृथक् पृथक् संक्रमण होता रहे अर्थात् अर्थको छोड़कर व्यंजन (शब्द) का और व्यंजनको छोड़कर अर्थका चिन्तवन होने लगे अथवा इसी प्रकार मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका परिवर्तन होता रहे उसे पथक्तववितर्कवीचार कहते

१ पत्याङकादि । २ सम्प्राप्तिः इ० । ३ प्रचक्ष्यते इ० । ४ सम्पूर्णे सित । ५ मुहुर्मु हुः । ६ मोक्षकारणम् । ७ प्राप्तम् । ६ मध्ये भेदम् । ६ निबोध जानीहि, मे मम सम्बन्धि ध्यानम् । निबोधये इति पाठे ज्ञापयामि । ४० परमागमे । ११ शुक्लम् । १२ शुक्लम् । १३ पृथक्त्व- वितर्कवीचारम् । १४ पुरुकत्ववितर्कावीचारम् । १५ भेदौ । १६ संज्ञाम् ।

ए हः तेन वित्र केश्य स्याध्यशिवविरिष्णुतारे । सवित्र केशीचारम् एकः वादिपदाभिधाम् ॥१७१॥
पृथव्यवं विद्धि नानात्वं वित्रकः श्रुतनुच्यते । स्रर्थच्यञ्जने योगानां विचारः सङक्रमो मतः ॥१७२॥
स्रर्थादर्थान्तरं गच्छन् व्यञ्जनाद् व्यञ्जनान्तरम् । योगाद्योगान्तरं गच्छन् व्यायतीदं वज्ञी मुनिः ॥१७४॥
वित्रयोगः पूर्वविद् यस्माद् व्यायत्येन न्सुनीइवरः । सवित्रकं सवीचारमतः स्याच्छुवलमादिमम् ॥१७४॥
व्ययसस्य श्रुतस्कन्धवार्थेर्वागर्थविस्तरः । फलं स्यान्मोहनीयस्य प्रक्षयः प्रज्ञमोपि वा ॥१७४॥
इदमत्र तु तात्पर्य श्रुतस्कन्धमहार्णवात् । स्रर्थमेकं समादाय व्यायन्नर्थान्तरं वजेत् ॥१७६॥
व्याव्यच्यात्र्यं त्यायाद् योगं योगान्तरादिष । सवीचारिमदं तस्मात् सवित्रकंञ्च लक्ष्यते ॥१७७॥
विवार्थरत्नसम्पूर्णं नयरेन्भङ्गतरङ्गकम् । प्रसृतः व्यानगम्भीरं रिषदाविष्यमहाजलम् ॥१७६॥
रिषदावित्रयोद्वेलं सन्तभङ्गीबृहद्ध्वनिम् । पृर्वपक्षवज्ञायातमतयादः स्कृलाकुलम् ॥१७६॥

हैं ।।१७०।। जिस ध्यानमें वितर्कके एकरूप होनेके कारण वीचार नही होता अर्थात् जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका संक्रमण नहीं होता उसे एकत्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं ।।१७१।। अनेक प्रकारताको पृथक्तव समभो, श्रुत अर्थात् शास्त्रको वितर्क कहते हैं और अर्थ व्यंजन तथा योगोंका संक्रमण (परिवर्तन) वीचार माना गया है ।।१७२॥ इन्द्रियों-को वश करनेवाला मुनि, एक अर्थसे दूसरे अर्थको, एक शब्दसे दूसरे शब्दको और एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस पहले पृथक्त्ववितर्कवीचार नामके शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करता है।।१७३।। क्योंकि मन वचन काय इन तीनों योगोंको धारण करनेवाले और चौदह पूर्वोके जाननेवाले मुनिराज ही इस पहले शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करते है इसलिये ही यह पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और सवीचार कहा जाता है ।।१७४।। श्रुतस्कन्धरूपी समुद्र के शब्द और अर्थोका जितना विस्तार है वह सब इस प्रथम गुक्ल ध्यानका ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य विषय है और मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम होना इसका फल है। भावार्थ-यह शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमें होता है। उपशमश्रेणी वाला मृनि इस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कर्मका उपशम करता है और क्षपक श्रेणीमें आरूढ हुआ मृनि इस ध्यानके प्रतापसे मोहनीय कर्मका क्षय करता है इसलिये सामान्य रूपसे उपशम और क्षय दोनों ही इस ध्यानके फल कहे गये हैं ।।१७५।। यहां ऐसा तात्पर्य समभःना चाहिये कि ध्यान करनेवाला मुनि श्रुतस्कन्धरूपी महासम्द्रसे कोई एक पदार्थ लेकर उसका ध्यान करता हुआ किसी दूसरे पदार्थको प्राप्त हो जाता है अर्थात् पहले ग्रहण किये हुए पदार्थको छोड़-कर दूसरे पदार्थका ध्यान करने लगता है । एक शब्दसे दूसरे शब्दको प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त हो जाता है इसीलिये इस ध्यानको सवीचार और सवितर्क कहते हैं ।।१७६–१७७।। जो शब्द और अर्थरूपी रत्नोंसे भरा हुआ है, जिसमें अनेक नयभंगरूपी तरंगें उठ रही हैं, जो विस्तृत ध्यानसे गंभीर है, जो पद और वाक्यरूपी अगाध जलसे सहित है, जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य के द्वारा उद्देल (ज्वार-भाटाओंसे सहित) हो रहा है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, आदि सप्त भंग हो जिसके विशाल शब्द (गर्जना)हैं, जो पूर्वपक्ष

१ अविचारशीलता । २ व्यक्ति । ३ मनीवाक्कायकर्म । ४ शब्दाच्छव्दान्तरम् । ५ मनी-वाक्कायकर्मवान् । ६ पूर्वश्रुतवेदी । ७ शुक्लध्यानम् । —त्येतन्मुनीश्वराः द० । ६ गच्छेत् । १ शब्द । १० नयविकल्प । ११ ऋषिगणमुखप्रसृतशब्देन गम्भीरम् । प्रसृतध्यान— ल०, म० । १२ 'वर्णसमुदायः पदम्' । 'पदकदम्बकं वाक्यम्' । १३ उत्पादव्ययध्रौव्यत्रय— । १४ बौद्धादिमत जलचरसमूह ।

कृता वितारमृद्वोधयानपात्रैमं हाँधिमः । गणाधीशमहा सार्थवाहै दचारित्रकेतनैः ।।१८०।।
वियोगनयसम्पातमहावातिवपूणितम् । रत्नगयमयैद्धी पैः ग्रवगाढसनेकथा ॥१८१।।
ध्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् ग्रवगाह्य महामुनिः । ध्यायेत् पृथक्तवसत्तर्कवीचारं ध्यानमग्रिमम् ॥१८२॥
प्रशान्तक्षीणमोहेषु श्रेण्योः शेषगुणेषु च । यथाम्नायमिदं ध्यानम् ग्रामनन्ति मनीषिणः ॥१८३॥
दितीयमाद्यवज्ञेयं विशेषस्त्वेकयोगिनः । प्रक्षीणमोहनीयस्य पूर्वज्ञस्यामितद्युतेः ॥१८४॥
सिवतर्कमवीचारम् एकत्वं ध्यानमजितम् । ध्यायत्यस्तकषायोऽसौ घातिकर्माणि शातयन् ।।१८४॥
फलमस्य भवेद् घातित्रितयप्रक्षयोद्भवम् । कैवत्यं प्रमिताशेषपदार्थं ज्योतिरक्षणम् ॥१८६॥
ततः पूर्वविदामाद्ये शुक्ले श्रेण्योर्यथायथम् । विज्ञये त्र्येकयोगानां १२१॥यथोक्तफलयोगिनी ॥१८७॥

करनेके लिये आये हुए अनेक परमतस्पी जलजन्तुओंसे भरा हुआ है, बड़ी-बड़ी सिद्धियोंके धारण करनेवाले गणधरदेवस्पी मुख्य व्यापारियोंने चारिकस्पी पताकाओंसे सुक्षोभित सम्यक्तानस्पी जहाजोंके द्वारा जिसपे अवतरण किया है, जो नय और उपनयांके वर्णनस्प महाव यने धोमित हो रहा है और जो रत्नक्रयस्पी अनेक प्रकारके द्वीपोंसे भरा हुआ है, ऐसे श्रृतस्कन्दस्पी महासागरमें अवगाहन कर महामुनि पृथक्तवितर्कवीचार नामके पहले द्युक्ल-ध्यानका चिन्तवन करे। भावार्थ-ग्यारह अंग और चौदह पूर्वके जाननेवाले मुनिराज ही प्रथम गुक्लध्यानको धारण कर सकते हैं ॥१७८-१८२॥ यह ध्यान प्रज्ञान्तमोह अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थान, क्षीणमोह अर्थात् बारहवें गुणस्थानं और उपज्ञमक तथा क्षपक इन दोनों प्रकारकी श्रेणियोंके शेष आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें भी हीनाधिक रूपसे होता है ऐसा बुद्धमान् महर्षि लोग मानते हैं ॥१८३॥

दूसरा एकत्विवितर्क नामका शुक्लध्यान भी पहले शुक्लध्यानके समान ही जानना चाहिये किन्तु विशेषता इतनी है कि जिसका मोहनीय कर्म नष्ट हो गया हो, जो पूर्वोका जानने-वाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिमित हो और जो तीन योगोंमेंसे किसी एक योगका धारण करनेवाला हो ऐसे महामुनिका ही यह दूसरा शुक्लध्यान होता है।।१८४।। जिसकी कषाय नष्ट हो चुकी है और जो घातिया कर्मोंको नष्ट कर रहा है ऐसा मुनि सवितर्क अर्थात् श्रुतज्ञान सहित और अवीचार अर्थात् अर्थ व्यंजन तथा योगोंके सकमणसे रहित दूसरे एकत्विविर्क नामके विलय्ठ शुक्लध्यानका चिन्तवन करता है।।१८५।। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला तथा समस्त पदार्थोंको जानने वाला अविनाशीक ज्योति:स्वरूप केवल ज्ञानका उत्पन्न होना ही इस शुक्ल ध्यानका फल है।।१८६।। इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार फलको देनेवाले पहलेके दोनों शुक्ल ध्यान ग्यारह अङ्ग तथा चौदह पूर्वके जाननेवाले और तीन तथा तीनमेंसे किसी एक योगका अवलम्बन करनेवाले मुनियोंके दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमें यथायोग्य रूपसे होते हैं। भावार्थ-पहला शुक्ल ध्यान उपशम अथवा क्षपक दोनों ही श्रेणियोंमें होता है परन्तु दूसरा शुक्ल ध्यान क्षीण-मोह नामक बारहवें गुणस्थानमें ही होता है। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगोंको धारण करने वालेके होता है परन्तु दूसरा शुक्लध्यान एक योगको धारण करनेवालेके ही होता है, भले ही

१ अवतरणम् । २ महासार्थवाहो बृहच्छ्रेष्ठी एषां महासार्थवाहास्तैः । ३ नयद्रव्याधिकपर्या-पार्थिक । उपनय नैगमादि । सम्पात सम्प्राप्ति । ४ बडवाग्निनिवासकुण्डैः । ५ प्रथमम् । ६ अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायेषु । ७ मनोवाक्कायेष्वेकतमयोगतः । ८ पूर्वश्रुतवेदिनः । ६ उपमारिहततेजसः । १० —मेकत्वध्यान— अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ११ निपातयन् । १२ त्रियोगानामेकयोगानाम् । पुंसामित्यर्थः । १३ पूर्वोक्तफलस्य योगो ययोस्ते ।

'स्तातकः कर्मवैकल्यात् कैवल्यं पदनापिवान् । स्वामी परमशुक्लस्य द्विधा भेदमुपेयुषः ॥१८८॥ स हि योगितरोधार्थम् उद्यतः केवली जिनः । समुद्धातिविधं पूर्वम् स्राविः कुर्यान्निसर्गतः ॥१८६॥ दण्डमुच्चैः कवाटञ्च प्रतरं लोकपूरणम् । चतुर्भिः समयः कुर्वल्लोकमापूर्यं तिष्ठति ॥१६०॥ तदा सर्वगतः सार्वः सर्ववित् पूरको भवेत् । तदन्ते रे चकावस्थाम् स्रधितिष्ठन्महीयते ॥१६१॥ जगदापूर्यं विश्वतः समयात् प्रतरं श्रितः । ततः कवा टदण्डञ्च क्रमेणेवोपसंहरन् ॥१६२॥ तत्राधातिस्थितेर्भागान् स्रसङ्ख्येयान्निहन्त्यसौ । स्रनुभागस्य चानन्तान् भागानशुभकर्मणाम् ॥१६३॥ पुनरन्तर्मुहूर्तेन निष्टभ्य योगमास्रवम् । कृत्वा वाङ्मभं नसे सूक्ष्मे काययोगव्यपाश्रयात् ॥१६४॥ सूक्ष्मीकृत्य पुनः काययोगञ्च तदु पाश्रयम् । ध्यायेत् सूक्ष्मिक्रयं ध्यानं प्रतिपातपराङ्मसुषम् ॥१६५॥ स्रत्वोगः क्ष्मयोगी विगतास्रवः । समुच्छिन्नक्रियं ध्यानम् स्रनिर्वातं तद्ध्यानमतिनर्मलम् । विध्रात्वोद्यानम् स्रनिर्वातं तद्ध्यानमतिनर्मलम् । विध्रात्वोद्यानक्रमाति। जिनो निर्वायनन्तरम् ॥१६७॥

वह एक योग तीन योगोंमेंसे कोई भी हो ॥१८७॥ घातिया कर्मोके नष्ट होनेसे जो उत्कृष्ट केवलज्ञानको प्राप्त हुआ है ऐसा स्नातक मुनि ही दोनों प्रकारके परम शुक्ल ध्यानोंका स्वामी होता है। भावार्थ-परम शुक्लध्यान केवली भगवान्के ही होता है।।१८८।। वे केवल-ज्ञानी जिनेन्द्रदेव जब योगोंका निरोध करनेके लिये तत्पर होते हैं तव वे उसके पहले स्वभाव से ही समुद्घात की विधि प्रकट करते हैं।।१८९।। पहले समयमें उनके आत्माके प्रदेश चौदह राजू ऊँचे दण्डके आकार होते हैं, दूसरे समयमें किवाडके आकार होते हैं, तीसरे समयमें प्रतर रूप होते हैं और चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं इस प्रकार वे चार समयमें समस्त लोकाकाशको व्याप्त कर स्थित होते हैं ॥१९०॥ उस समय समस्त लोकमें त्याप्त हुए, सवका हित करनेवाल और सब पदार्थींको जाननेवाले वे केवली जिनेन्द्र पुरक कहलाने हैं उसके वाद वे रेचक अवस्थाको प्राप्त होते हैं अर्थात् आत्माके प्रदशोंक। संकोच करते हैं और यह सव करते हुए वे अतिशय पूज्य गिने जाते हैं।।१९१।। वे सर्वज्ञ भगवान् समस्त लोकको पूर्ण कर उसके एक एक समय बाद ही प्रतर अवस्थाको और फिर क्रमसे एक-एक समय बाद संकोच करते हुए कपाट तथा दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वशरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं ।।१९२॥ उस समय वे केवली भगवान् अघातिया कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात भागोंको नष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार अशुभ कर्मों के अनुभाग अर्थात् फल देनकी शक्तिके भी अनन्त भाग नष्ट कर देते हैं ।।१९३।। तदनन्तर अन्तर्मृहूर्तमें योगरूपी आस्रवका निरोध करते हुए काय योग के आश्रयसे वचनयोग और मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं और फिर काययोगको भी सूक्ष्मकर उसके आश्रयसे होनेवाले सूक्ष्म कियापाति नामक तीसरे शुक्लध्यानका चिन्तवन करते हैं ।।१९४-१९५।। तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका बिलकुल ही निरोध हो गया है ऐसे वे योगि-राज हरप्रकारके आस्नवोंसे रहित होकर समुच्छिन्नकियानिवर्ति नामके चौथे शुक्लध्यानको प्राप्त होते हैं ।।१९६।। जिनेन्द्र भगवान् उस अतिशय निर्मल चार्थे शुक्लध्यानको अन्त-र्मु हूर्ततक धारण करते हैं और फिर समस्त कर्मोंके अंशोंको नष्ट कर निर्वाण अवस्थाको प्राप्त

१ सम्पूर्णज्ञानी । २ लोकपूरणानन्तरे । ३ उपसंहारावस्थाम् । ४ कवाटं दण्डञ्च प०, द०, ल०, म०, इ०, स० । कपाटदण्डञ्च अ० । ५ वाक् च मनश्च वाङमनसे ते । (चिन्त्योऽयं प्रयोगः ) वाङमनसी ल०, म० । ६ बादरकाययोगाश्रयात् । तमाश्रित्य इत्यर्थः । ७ वाङमनससूक्ष्मीकरणे आश्रयभूतं बादरकाययोगमित्यर्थः । ५ स्वकालपर्य्यन्तिवनाशरिहतम् । ६ —योगः योगी स विगतास्रवः ल०, म० । १० नाशरिहतम् । ११ विधृता ल०, म० । १२ मुक्तो भवति ।

त्रयोदगास्य प्रक्षीणाः कर्माशाश्चरमे<sup>र</sup> क्षणे । द्वासप्तित्वराग्ते स्युः ग्रयोगपरमेव्ठिनः ।।१६८॥ निर्लेपो निर्कतः शुद्धो निर्व्यावाधो निरामयः । सूक्ष्मोऽव्यक्तस्त्याव्यक्तो मुक्तो लोकान्तमावसन् ॥१६६॥ उद्ध्वं ज्यास्व मावत्वात् सम् येनैव नीरजाः । लोकान्तं प्राप्य शुद्धात्मां सिद्ध श्च्र् डामणीयते ॥२००॥ तत्र कर्ममलापायात् शुद्धिरात्यन्तिको मता । शरीरापायतोऽनन्तं भवेत् सुखमतीन्द्रयम् ॥२०१॥ निव्कर्मा विधुताशेषसांसारिकसुखासुखः । चरमाङगात् किमप्यूनपरिमाणस्तवाक्रतिः ॥२०२॥ ग्रमूतो ऽप्ययमन्त्या इगसमाकारोपलक्षणात् । मूषागर्भनिकद्धस्य स्थिति व्योमनः परामृशन् ॥२०३॥ शारीरमानसाशेषदुःखवन्धनवर्जितः । तिर्द्धन्द्वो निव्क्रियः शुद्धो गुणैरव्दाभिरन्वितः ॥२०४॥ ग्रमेचसंहितलोंकशिखरैकशिखामणिः । ज्योतिर्मयः परिप्राप्तस्वात्मा सिद्धः १० सुखायते ॥२०४॥ कृतार्या निव्यात्याः सिद्धाः कृतकृत्या निरामयाः । सूक्ष्मा निरञ्जनाश्चेति पर्यायाः सि<sup>१२</sup>द्धिमापुषाम् ॥ तेषामतीन्द्रयं सौख्यं दुःखप्रक्षयलक्षणम् । तदेव हि परं प्राहुः सुखमानन्त्यवेदिनः ।।२०७॥

हो जाने हैं ॥१९७॥ इन अयोगी परमष्ठीके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें बहत्तर और अन्ति मनयमे तेरह कर्म प्रकृतियोंका नाग होता है।।१९८।। वे जिनेन्द्रदेव चौदहवें ग्णम्थानके अतन्तर लेवरित्त, वारीररिह्न, गुढ़, अव्यावाध, रोगरिह्त, सूक्ष्म, अव्यक्त, व्यक्त आर स्कृत होते हुए लोकके अन्तभागमें निवास करते हैं।।१९९।। कर्मरूपी रजसे रहित होनेके कारण जिनकी आत्मा अतिशय शुद्ध हो गई हे ऐसे वे सिद्ध भगवान् ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेके कारण एक समयमें ही लोकके अन्तभागको प्राप्त हो जाते हैं और वहांपर चूड़ामणि रत्नके समान सुक्षोभित होने लगते हैं ।।२००।। जो हर प्रकारके कर्मोंसे रहित हैं, जिन्होंने संसार सम्बन्धी सुख और दु:ख नष्ट कर दिये हैं, जिनके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम शरीरके तुल्य है और परिमाण अन्तिम शरीर्स कुछ कम है, जो अमूर्तिक होनेपर भी अन्तिम शरीरका आकार होनेके कारण उपचारसे साचेके भीतर रुके हुए आकाशकी उपमा को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर और मनसम्बन्धी समस्त दुःखरूपी बन्धनोंसे रहित है, द्वन्द्व-रहित हैं, िकयारहित हैं, शुद्ध हैं, सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे सहित हैं, जिनके आत्मप्रदेशोंका समुदाय भेदन करने योग्य नहीं है, जो लोककी जिखरपर मुख्य ज्ञिरोमणिके समान सुज्ञोभित हैं, जो ज्योतिस्वरूप है, और जिन्होंने अपने गुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लिया है **ऐसे वे** मिद्ध भगवान् अनन्त कालतक सुखी रहते है ॥२०१–२०५॥ कृतार्थ, निष्ठित, सिद्ध, कृत-कृत्य, निरामय, सूक्ष्म और निरञ्जन ये सब मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवोंके पर्यायवाचक शब्द है ।।२०६।। उन सिद्धोंके समस्त दृःखोंके क्षयसे होनेवाला अतीन्द्रिय सुख होता है और

१ चरमक्षणे ट०। सातासातयोरन्यतमम् १, मनुष्यगित १, पञ्चेन्द्रियनामकर्म १, सुभग १, तस १, बादर १, पर्याप्तक १, आदेय १, यशस्कीर्ति १, तीर्थकरत्व १, मनुष्यायु १, उच्चेगींत्र १, मनुष्यानुपूर्व्य १, इति त्रयोदश कर्मांशाः प्रक्षीणा बभूवः। २ द्विचरणसमये शरीरपञ्चकबन्धनपञ्चक-संघातपञ्चकसंस्थानषट्क संहननषट्क अङ्गोपाङ्गत्रय वर्णपञ्चक गन्धद्वय रसपञ्चक स्पर्शाष्टक-स्थिरास्थिरशुभाशुः सुस्वर दुस्वरदेवगितदेवगत्यानुपूर्वीप्रशस्तिवहायोगिति अप्रशस्तिविहायोगिति दुर्भग-निर्माण अयशस्कीर्ति अनादेय प्रत्येक प्रत्येकापर्याप्ता गुरुलघूपघाता परघातोच्छवासा सत्त्वरूपवेदनी-यनीचैगीत्राणि इति द्वासप्तितिकमीशा नष्टा बभूवः। ३ ऊर्ध्वगितिस्वभावत्वात्। ४ एकसमयेन । ५ चरमाङ्गाकृतिः। ६ चरमाङ्गसमाकारग्राहकात्। ७ अनुकुर्वन् । ६ निःपरिग्रहः। ६ स्वस्वरूपः। १० सुखमनुभवति, सुखरूपेण परिणमत इत्यर्थः। ११ निष्पन्नाः। १२ स्वात्मोपलिष्यम्। सिद्धिमीयुषाम् प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । शुद्धिमीयुषाम् अ०। १३ प्राप्तवताम्। १४ केवलज्ञानिनः।

क्षुवाविवेदनाभावाञ्चेपां विषयकानिता'। किमु सेवेत भैषज्यं स्वस्थावस्थः सुधीः पुमान् ॥२०६॥
न तत्सुखं परद्रव्यसम्बन्धादुपजायते। नित्यसव्ययमक्षय्यम् झात्मोत्थं हि परं शिवम् ॥२०६॥
श्वास्थ्यं चेत्सुखमेतेषाम् झदोऽस्त्यानन्त्यमाश्चितम्। "ततोऽन्यच्चेत् सुखं नाम न किञ्चिद् भुवनोदरे २१०
सकलक्ष्णेशिनभू बतो निर्मोहो निरुपद्रवः। केनालौ बाध्यते सूक्ष्मः तदत्यात्यन्तिकं सुखम् ॥२११॥
इदं ध्यानकलं प्राहुः झानन्त्यभृषिपुङ्गावाः। तदर्थं हि तपस्यन्ति मुनयो वातवत्कलाः ॥२१२॥
यद्वद्वाताहृताः सद्यो दितीयन्ते घनाघनाः। तद्वत्कर्भघना यान्ति लयं ध्यानानिलाहृताः॥२१३॥
सर्वाङगीणं विष्यं यद्वन्यन्त्रशक्त्या प्रकृष्यते । तद्वत्कर्भघना यान्ति लयं ध्यानाविलाहृताः॥२१३॥
ध्यानस्यव तपोयोगाः शेषाः परिकरा मताः। ध्यानाभ्यासे ततो यत्नः शश्वत्कार्यो मुमुक्षुभिः॥२१४॥
इति ध्यानविधि श्रुत्वा तुतोष सगधाधिषः। तदा "विबुद्धमस्यासीत्तमोऽपायान्म-नोऽन्बुजम् ॥२१६॥

यथार्थमें केवली भगवान् उस अतीन्द्रिय सुखको ही उत्कृष्ट सुख वतलाते हैं।।२०७।। क्षुघा आदि वेदनाओं का अभाव होनेसे उनके विषयों की इच्छा नहीं होती सो ठीक ही है क्यों कि ऐसा कौन बुद्धिमान् पुरुप होगा जो स्वस्थ होनेपर भी औषधियोंका सेवन करता हो ॥२०८॥ जो सुख परपदार्थोके सम्बन्धसे होता है वह सुख नहीं है, किन्तु जो शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता है, नित्य है, अविनाशी है और क्षयरहित है वही वास्तवमें उत्तम सुख है ।।२०९।। यदि स्वास्थ्य (समस्त इच्छाओंका अपनी आत्मामें ही समावेश रहना–इच्छाजन्य आकुलताका अभाव होना) ही सुख कहलाता है तो वह अनन्त सुख सिद्ध भगवान्के रहता ही है और यदि स्वास्थ्य के सिवाय किसी अन्य वस्तुका नाम मुख है तो वह सुख लोकके भीतर कुछ भी नहीं है।। भावार्थ-विषयोंकी इच्छा अर्थात् आक्लताका न होना ही सुख कहलाता है सो ऐसा मुख सिद्ध परमेष्ठीके सदा विद्यमान रहता है। इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तुका नाम सुख माना जाये तो वह सुख नामका पदार्थ लोकमें किसी जगह भी नही है ऐसा समभःना चाहिये ।।२१०।। वे सिद्ध भगवान् समस्त क्लेशोंसे रहित हैं, मोहरहित हैं, उपद्रवरहित हैं और सूक्ष्म हैं इसलिये वे किसके द्वारा बाधित हो सकते हैं-उन्हें कौन बाधा पहुंचा सकता है अर्थात् कोई नहीं। इसीलिये उनका सुख अन्त रहित कहा जाता है।।२११।। ऋषियों में श्रेष्ठ गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फल कहते हैं और उसी सुखके लिये ही मुनि लोग दिगम्बर होकर तपश्चरण करते हैं ।।२१२।। जिस प्रकार वायुसे टकराये हुए मेघ शीघृ ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार ध्यानरूपी वायुसे टकराये हुए कर्मरूपी मेघ शीघृ ही विलीन हो जाते हैं--नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ-उत्तम ध्यानसे ही कर्मोका क्षय होता है।।२१३।। जिस प्रकार मन्त्रकी शक्तिसे समस्त शरीरमें व्याप्त हुआ विष खींच लिया जाता है उसी प्रकार ध्यानकी शक्तिसे समस्त कर्मरूपी विष दूर हटा दिया जाता है ।।२१४।। बाकीके ग्यारह तप एक ध्यानके ही परिकर-सहायक माने गये हैं इसलिये मोक्षाभिलाषी जीवोंको निरन्तर ध्यानका अभ्यास करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ।।२१५।। इस प्रकार ध्यानकी विधि सुनकर मगधेश्वर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुए, और उस समय अज्ञानरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे उनका मनरूपी कमल भी प्रफुल्लित हो उठा था ॥२१६॥

१ विषयैषिता । २ सुखम् । ३ स्वस्वरूपावस्थायित्वम् । ४ सुखतः । ५ दिगम्बराः । वान्तवल्कलाः ल०, इ० । ६ निरस्यते । ७ विकसितम् । ८ अज्ञान ।

ततस्तमृषयो भवत्या गौतमं कृतव्यवनाः । पप्रच्छ्रिति योगीन्द्रं योगद्वैधानि कानिचित् ॥२१७॥
भगवन् यो गञास्त्रस्य तत्वं त्वतः श्रुतं मुद्दः । इदानीं बोद्ध्विच्छामस्त दिगन्तरज्ञोधनम् ॥२१८॥
'तदम्य ध्यानज्ञास्त्रस्य यास्ता विप्रतिषत्तयः । निराकुरुष्व ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥२१६॥
ऋद्विप्रान्तेर्ऋषिस्त्यं हि त्वं हि प्रत्यक्षविन्मुनिः । ग्रनगारोऽस्य सङ्गत्वाद् यितः श्रेणीद्वयोन्मुखः ॥२२०॥
ततो भागवतादीनां योगानामभिभूतये । बूहि नो योगबीजानि ते हेत्वाज्ञास्याः यथाश्रुतम् ॥२२१॥
इति तद्वचनं श्रुत्वा भगवान् स्माह गौतमः । यत्स्पृष्टं योगतस्वं वः क्ष्यिष्यामि तत्स्पुटम् ॥२२२॥
खड्भेदः योगवादी यः सोऽनुयोज्यः समाहितः । योगः कः कि समाधानं प्राणायामश्च कीदृशः ॥२२३॥
खड्भेदः योगवादी यः सोऽनुयोज्यः समाहितः । कि फलं कानि बीजानि प्रत्याहारोऽस्य किवृशः ॥
कायवाङ्मनसां कर्म योगो योगविदां मतः । स्र व शुभाशुभभेदेन भिन्नो द्वैवध्यमस्नुते ॥२२५॥
यत्सम्यक्परिणामेषु चित्तस्या धानमञ्जसा । स समाधिरिति ज्ञेयः स्मृतिवां परमेष्ठिनाम् ॥२२६॥
प्राणायायो भवेद् योगनिग्रहः शुभभावनः । धारणा श्रुतनिद्वष्टवीजानामवधारणम् ॥२२७॥

तदनन्तर भिवतपूर्वक बन्दना करनेवाले ऋषियोंने योगिराज गौतम गणधरसे नीचे लिखे अनुमार और भी कुछ ध्यानके भेद पूछे।।२१७।। कि हे भगवन्, हम लोगोंने आपसे योगवास्त्रका रहन्य अनेक बार मुना है, अब इन समय आपसे अन्य प्रकारके ध्यानोंका निराकरण जानना चाहते हैं।।२१८।। हे देव, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारके समृहको नष्ट कर देता है उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशास्त्रके विषयमें जो कुछ भी विप्रतिपत्तियाँ (बाधाएं) हैं उन सबको नष्ट कर दीजिये।।२१९।। हे स्वामिन्, अनेक ऋद्वियां प्राप्त होनेसे आप ऋषि कहलाते हैं, आप अनेक पदार्थोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले मुनि हैं, परिग्रहरहित होनेके कारण आप अनगार कहलाते हैं और दोनों श्रेणियोंके सन्मुख हैं इसिलये यित कहलाते हैं।।२२०।। इसिलये भागवत आदिमें कहे हुए योगोंका पराभव (निराकरण) करनेके लिये युक्ति और शास्त्रके अनुसार आपने जैसा सुना है वैसा ही हम लोगोंके लिये योग (ध्यान)के समस्त बीजों (कारणों अथवा बीजाक्षरों) का निरूपण कीजिये।।२२१।। इस प्रकार उन ऋषियोंके ये वाक्य सुनकर भगवान् गौतम स्वामी कहने लगे कि आप लोगोंने जो योगशास्त्रका तत्त्व अथवा रहस्य पूछा है उसे मैं स्पष्ट रूपसे कहूँ गा।।२२२।।

जो छह प्रकारसे योगोंका निरूपण करता है ऐसे योगवादीसे विद्वान् पुरुषोंको पूछना चाहिये कि योग वया है ? समाधान क्या है ? प्राणायाम कैसा है ? धारणा क्या है, आध्यान (चिन्तवन) क्या है ? ध्येय क्या है ? स्मृति कैसी है ? ध्यानका फल क्या है ? ध्यानके बीज क्या है ? और इसका प्रत्याहार कैसा है ॥२२३–२२४॥ योगके जाननेवाले विद्वान् काय, वचन और मनकी कियाको योग मानते हैं, वह योग शुभ और अशुभके भेदसे दो भेदोंको प्राप्त होता है ॥२२५॥ उत्तम परिणामोंमें जो चित्तका स्थिर रखना है वही यथार्थमें समाधि या समाधान कहलाता है अथवा पञ्च परमेष्ठियोंके स्मरणको भी समाधि कहते हैं ॥२२६॥ मन वचन और काय इन तीनों योगोंका निग्रह करना तथा शुभभावना रखना प्राणायाम कहलाता है और शास्त्रोंमें बतलाये हुए बीजाक्षरोंका अवधारण करना धारणा

१ ध्यानभेदान् । २ ध्यान । ३ स्वरूपम् । ४ योगमार्गान्तरिनराकरणम् । ५ तत् कारणात् । ६ प्रतिकूलाः । ७ हि पादपूरणे । ५ वैष्णवादीनाम् । ६ ध्यानानाम् । १० ध्यानिर्मिन्तानि । ११ युक्त्यागमपरमागमाभ्याम् । १२ च ल०, म०, अ० । १३ संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति षड्प्रकारयोगान् वदतीति । १४ योगः । १५ प्रष्टव्यः । १६ समाधिः । १७ योगस्य । योगादेर्वक्ष्यमाणलक्षणलक्षितत्वात् तन्न तव सम्भवतीति स्वमतं प्रतिष्ठापयितुमाह । १८ योगः । १६ धारणा ।

कहलाती है ।।२२७।। अनित्यत्व आदि भावनाओंका वार-बार चिन्तवन करना आध्यान कहलाता है तथा मन और वचनके अगोचर जो अतिशय उत्कृष्ट शुद्ध आत्मतत्त्व है वह ध्येय कहलाता है ।।२२८।। जीव आदि तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका स्मरण करना स्मृति कहलाती है अथवा सिद्ध और अर्हन्त परमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है ॥२२९॥ ध्यानका फल ऊपर कहा जा चुका है, बीजाक्षर आगे कहे जावेंगे और मनकी प्रवृत्तिका संकोच कर लेनेपर जो मानसिक सन्तोष प्राप्त होता है उसे प्रत्याहार कहते हैं ।।२३०।। जिसके आदि में अकार है अन्तमें हकार है मध्यमें रेफ है और अन्तमें विन्दु है ऐसे अर्ह इस उत्कृष्ट वीजा-क्षरका ध्यान करता हुआ मुमुक्षु पुरुष कभी भी दुःखी नहीं होता ॥२३१॥ अथवा 'अई-द्भूचो नमः' अर्थात् 'अर्हन्तोंके लिये नमस्कार हो' इस प्रकार छह अक्षरवाला जो वीजाक्षर है उसका ध्यान कर मोक्षाभिलाषी मुनि अनन्त गुणयुक्त अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३२॥ अथवा जप करने योग्य पदार्थोमेंसे 'नमः सिद्धेभ्यः' अर्थात् सिद्धोंके लिये नमस्कार हो इस प्रकार सिद्धोंके स्तवन स्वरूप पांच अक्षरोंका जो भन्य जीव जप करता है वह अपने इच्छित-पदार्थोको प्राप्त होता है अर्थात् उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं।।२३३।। अथवा 'नमोर्हत्पर-मेष्ठिने' अर्थात् 'अरहन्त परमेष्ठीके लिये नमस्कार हो' यह जो आठ अक्षरवाला परमबीजाक्षर है उसका चिन्तवन करके भी यह जीव फिर दु:खोंको नहीं देखता है अर्थात् मुक्त हो जाता है ॥२३४॥ तथा 'अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः' अर्थात् अरहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेष्ठियों के लिये नमस्कार हो, इस प्रकार सब बीज पदोंसे सहित जो सोलह अक्षरवाला बीजाक्षर है उसका ध्यान करनेवाला तत्त्वज्ञानी मुनि अवश्य ही मोक्षको प्राप्त होता है ॥२३५॥ अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इस प्रकार पंचत्रह्मस्वरूप मन्त्रोंके द्वारा जो योगिराज शरीर रहित परमतत्त्व परमात्माको शरीरसहित कल्पना कर उसका बार-बार ध्यान करता है वही ब्रह्मतत्त्वको जाननेवाला कहलाता है ।।२३६।। ध्यान करने वाले योगीके चित्तके संतुष्ट होनेसे जो परम आनन्द होता है वही सबसे अधिक ऐश्वर्य है फिर योगसे होनेवाली अनेक ऋदियोंका तो कहना ही क्या है ? भावार्थ-ध्यानके प्रभावसे हृदयमें जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है वही ध्यान

१ आत्मतत्त्वम् । २ अवाङमानस ल०, म० । ३ धर्म्यध्यानादौ प्रोक्तम् । ४ योगस्य । ५ चित्तप्रसादः, प्रसन्नता । ६ अकारादि इत्यनेन वाक्येन अर्हम् इति बीजपदं ज्ञातव्यम् । ७ संक्लिष्टो न भवति । ५ पञ्चाक्षरबीजम् । ६ 'अर्हन्तसिद्ध आइरियउवञ्भायसाहू' इति । १० मोक्तुमिच्छति । ११ पंचपरमेष्ठिस्वरूपैः । १२ सकारीरीकृत्य । १३ अकारीरम् । आत्मानम् । १४ परब्रह्मस्वरूपवेदी । १५ चित्तप्रसादाद् । १६ ऐक्वर्यपरमावधिः । १७ अत्यल्पा इत्यर्थः ।

स्रणिमानिगुणं युं वतम् ऐश्वर्य परमोदयम् । भुनत्वेहैव पुतर्मु क्त्वाः दुन्तिन्वितिः योगवित् ॥२३६॥ वोजान्येताः यजानानां वेनासमात्रेण सन्त्रवित् । मिथ्याभिषानोप्ति बध्यते कर्मबन्धनैः ॥२३६॥ वित्यो वा स्यादित्यो वा जीवो योगाभि मानिनाम् । वित्यश्चेदिनि कार्यत्वान्न ध्येयध्यानसङ्गतिः ॥२४०॥ वृत्वासुखानुभवनस्मरणेख्छाद्यसम्भवात् । प्रागेवास्य न दिध्यादाः वृत्रास्त्वानुचिन्तनम् ॥२४१॥ ति वित्यान् कृतो ध्यानं ११ कृतस्यो वा फलोदयः । बन्धमोक्षाद्यध्यानाः प्रक्रियायप्रसा ततः १ ॥२४२॥ कृतिकृति वित्यानां सन्ततौ कानुभा १ वना । ध्यानस्य स्वानुभूतार्थस्मृतिरेवात्र १ दुर्घटा ॥२४३॥ १ सन्तानान्तर वस्तसाः ॥ दिध्यासादिसम्भवः । न १ ध्यानं न च निर्मोको १ नाप्य १ स्वान्य स्वानुभूतार्थस्मितरेवात्र १ दुर्घटा ॥२४३॥ १ सन्तानान्तर वसस्माः ॥ दिध्यासादिसम्भवः । न १ ध्यानं न च निर्मोको १ नाप्य १ स्वान्ति स्वानाः १ २४४

का सबसे उत्कृष्ट फल है और अनेक ऋद्वियोंकी प्राप्ति होना गौण फल है ॥२३७॥ योगको ज्ञाननेवाला मृति अणिमा आदि गुणोंसे युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित इन्द्र आदिके एंट्वर्यका इसी समारमे उपभोग करता है और बादमें कर्मवन्यनसे छुटकर निर्वाण स्थानको प्राप्त होता है मञ्बदा। इन ऊपर कहे हुए वीजोको न जानकर जो नाम मात्रसे <mark>ही मन्त्रवित्</mark> (महोंको जानने राजा) कहलाता है जोर भूठे अभि रानमे बन्ध होता है वह सदा कर्मरूपी वंधनोंने वंधना रहना है ॥२३९॥ अब यहाँसे अन्य मताबलम्बी लोगोंके द्वारा माने गये योग का निराकरण करते हैं -योगका अभिमान करनेवाले अर्थात् मिथ्या योगको भी यथार्थ योग माननेवालोंके मतमें जीव पदार्थ नित्य है ? अथवा अनित्य ? यदि नित्य है तो वह अविकार्य अर्थात् विकार (परिणमन) से रहित होगा और ऐसी अवस्थामें उसके ध्येयके ध्यानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा। इसके सिवाय नित्य जीवके सुख-दु:खका अनुभव स्मरण और इच्छा आदि परिणमनोंका होना भी असंभव है इसलिये जब इस जीवके सर्वप्रथम ध्यानकी इच्छा ही नहीं हो सकती तब तत्त्वोंका चिन्तन तो दूर ही रहा । और तत्त्व-चिन्तनके बिना ध्यान कैसे हो सकता है ? ध्यानके विना फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? और उसके बिना बन्ध तथा मोक्षके कारण भूत समस्त कियाकलाप भी निष्फल हो जाते है ॥२४०-२४३॥ यदि जीवको अनित्य माना जावे तो क्षण-क्षणमे नवीन उत्पन्न होनेवाली चितोंकी सन्तितमें ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकेगी वयोंकि इस क्षणिक वृत्तिमें अपने द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थीका स्मरण होना अशक्य है। भावार्थ-यदि जीवको सर्वया अनित्य माना जावे तो ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती क्योंकि ध्यान करनेवाला जीव क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता है। यदि यह कहो कि जीव अनित्य है किन्तु वह नष्ट होते समय अपनी सन्तान छोड़ जाता है इसलिये कोई बाधा नहीं आती परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, वयोंकि जब जीवका निरन्वय नाश हो जाता है तब यह उसकी सन्तान है, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता और किसी तरह उसकी सन्तान है ऐसा व्यवहार मान भी लिया जावे तो 'सब क्षणिक है' इस

१ कर्ममलैर्मुं क्त्वा । २ मुक्तो भवित । ३ नाममात्राणि द० । ४ अयोगे योगबुद्धिः योगाभिमानः तद्वतां योगानाम् । ५ सर्वथा नित्यः । ६ अपरिणामित्वात् । घ्येयध्यानसंयोगाभावमेव प्रतिपादयित । ७ सुखदुःखानुभवनमनुभूतार्थे स्मृतिरिति वचनात्, स्मरणमि सुखाभिलाषिप्रभृतिकम्,
नित्यस्यासंभवात् । ६ सर्वथानित्यजीवतत्त्वस्य । ६ ध्यातुमिच्छा । १० तत्त्वानुचिन्तनाभावे ।
११ कुत आगतः । १२ शुभाशुभकर्मविवरणम् । १३ कारणात् । १४ सामर्थ्यम् । १५ क्षणिकरूपचित्ते । १६ देवदत्तचित्तसन्तानं प्रति यज्ञदत्तचित्तसन्तानवत् । १७ कारणात् । १८ दिध्यासाद्यभावात् भ्यानमिप न सम्भवित । १६ ज्ञानाभावात् मोक्षोऽपि न सम्भवित । २० मोक्षस्य ।
२१ सम्यक्त्वसंज्ञा, संज्ञिवाक्कायकर्मान्तर्व्यायामस्मृतिरूपणामष्टाङ्गानां भावनापि न सम्भवित ।
चार्वाकमते भ्यानं न संगच्छत इत्याह ।

<sup>१</sup>तलपुद्गलवादेऽपि देह<sup>3</sup>पुद्गलतत्त्वयोः । <sup>३</sup>तत्त्वान्यत्वाद्यवक्तव्यसङ्गराद्धचातुरस्थितेः ।।२४४।। दिध्यासापूर्विका ध्यानप्रवृत्तिर्नात्र युज्यते । न चासतः बपुष्पस्य काचिद् गन्धादिकल्पना ।।२४६।। दि"क्षप्तिभात्रवादे च<sup>८</sup> क्रप्तेर्नास्त्येव गोचरः । ततो निर्विषया क्रप्तिः क्वात्मानं <sup>१०</sup> विभयात् कथम् ।२४७।

नियममें जीवकी सन्तानोंका समुदाय भी क्षणिक ही होगा इसलिये उस दशामें भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता। इसके सिवाय ध्यान उस पदार्थका किया जाता है जिसका पहले कभी अनुभव प्राप्त किया हो, परन्तु क्षणिक पक्षमें अनुभव करनेवाला जीव और अनुभूत पदार्थ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं अतः पुनः स्मरण कौन करेगा और किसका करेगा इन सब आपत्तियोंको लक्ष्य कर ही आचार्य महाराजने कहा है कि क्षणिकैकान्त पक्षमें ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती।

जिस प्रकार एक पुरुषके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण दूसरे पुरुषको नहीं हो सकता क्योंकि वह उससे सर्वथा भिन्न है इसी प्रकार अनुभव करनेवाले मूलभूत जीवके नष्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण उनको सन्तान प्रति सन्तानको नहीं हो सकता क्योंकि मूल पदार्थका निरन्वय नाश माननेपर सन्तान प्रति सन्तानके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । अनुभूत पदार्थके स्मरणके बिना ध्यान करनेकी इच्छाका होना असंभव है, ध्यानकी इच्छाके बिना ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यानके बिना उसके फलस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तथा सम्यक्द्ष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्आजीव, सम्यक्व्यायाम, सम्यक् स्मित और सम्यक्समाधि इन आठ अंगोंकी भावना भी नहीं हो सकती। इसलिये जीवको अनित्य माननेसे भी ध्यान-(योग) की सिद्धि नहीं हो सकती ॥२४३-२४४॥ इसी प्रकार पुद्गलवाद आत्माको पुद्गलरूप माननेवाले वात्सीपुत्रियोंके मतमें देह और पुद्गल तत्त्वके भेद-अभेद और अवक्तव्य पक्षोंमें ध्याताकी सिद्धि नहों हो पाती। अतः ध्यानकी इच्छापूर्वक ध्यानप्रवत्ति नहीं बन सकती । सर्वथा असत् आकाशपृष्पमें गन्ध आदिकी कल्पना नहीं हो सकती। तात्पर्य यह कि पुद्गलरूप आत्मा यदि देहसे भिन्न है तो पृथक् आत्म-तत्त्व सिद्ध हो जाता है । यदि अभिन्न है तो देहात्मवादके दूषण आते हैं । यदि अवक्तव्य है तो उसके किसी रूपका निर्णय नहीं हो सकता और उसे 'अवक्तव्य' इस शब्दसे भी नहीं कह सकेंगे । ऐसी दशामें ध्यानकी इच्छा प्रवृत्ति आदि नहीं बन सकते । इसी प्रकार विज्ञानाद्वैतवादियोंके मतमें भी ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उनका सिद्धान्त है कि संसारमें विज्ञानको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है। परन्तु उनके इस सिद्धान्तमें विज्ञानका कुछभी विषय शेष नहीं रहता। इसलिये विषयके अभावमें विज्ञान स्वस्वरूपको कहाँ धारण कर सकेगा ? भावार्थ-विज्ञान उसीको कहते हैं जो किसी ज्ञेय (पदार्थ)को जाने परन्तु विज्ञानाद्वैतवादी विज्ञानको छोडकर और किसी पदार्थकी सत्ता स्वीकृत नहीं करते इसलिये

१ जीवभूतचतुष्टयवादे भूतचतुष्टयसमिष्टरेव नान्यो जीव इति वादे । तथा अ०, प०, ल०, म०, द०, इ०, स०। तथिति पाठान्तरिमिति 'त' पुस्तकस्यापि टिप्पण्यां लिखितम् । २ देहि ब०। ३ एक-त्वनानात्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादीनामवक्तव्यप्रतिज्ञायाः । ४ अभावात् । ५ भूतचतुष्टयवादे । ६ अविद्यमानस्य गगनारिवन्दस्य । अयं ध्यातुरिस्थितेः दृष्टान्तः । ७ विज्ञानाद्वैतवादिनो ध्यानं न संगच्छत इत्याह । ५ —वादेऽपि द०। ६ विषयः । १० स्वम् । ज्ञानिमत्यर्थः ।

'तदभावे च न ध्यानं न ध्येयं मोक्ष एव वा । प्रदीपार्कहृता शादौ सत्यर्थे चार्थभासनम् ॥२४८॥
'नैरात्म्यवादपक्षेऽपि किन्तु केन प्रमीयते । कच्छपा डगरुहैस्त त् स्यात् खपुष्पापीड बन्धनम् ॥२४६॥
ध्येयतत्त्वेऽपि नेतव्या विक त्पद्वययोजना । ग्रनाधे याप्रहेयातिशये स्थास्नौ १० न किञ्चन ११ ॥२५०॥
मुक्तात्मनोऽपि चैत १९ न्यविरहाल्लक्षण १३ क्षते । न ध्येयं कापिलानां स्यान्तिर्गुणत्वा ११ च खार । २५१॥

ज्ञेय (जानने योग्य) –पदार्थीके विना निर्विषय विज्ञान स्वरूप लाभ नहीं कर सकता अर्थात् विज्ञानका अभाव हो जाता है ।।२४५-२४७।। और विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, और न मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि दीपक सूर्य अग्नि आदि प्रकाशक और घट पट आदि प्रकाश्य (प्रकाशित होने योग्य) पदार्थीके रहते हुए ही पदार्थीका प्रकाशन हो सकता है अन्य प्रकारसे नहीं । भावार्थ-जिस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों प्रकारके पदार्थोका सरभाव होनेपर ही वस्तू तत्त्वका प्रकाश हो पाता है उसी प्रकार विज्ञान और विजेय दोतों प्रकारके पदार्थोका सदभाव होनेपर ही ध्यान ध्येय और मोक्ष आदि वस्तुओंकी सत्ता सिद्ध हो सकती है परन्त्र विज्ञानाहैनवादी केवल प्रकाशक अर्थात् विज्ञानको ही मानते हं प्रकाब्य अर्थात् विज्ञेय-पदार्थोको नही मानते और युक्तिपूर्वक विचार करनेपर उनके उस विज्ञानकी भी सिद्धि नहीं हो पाती ऐसी दशामें ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥२४८॥ इसी प्रकार जो आत्माको नहीं मानते ऐसे शून्यवादी बौद्धोंके मतमें भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि जब सब कुछ शून्यरूप ही है तब कौन किसको जानेगा-कौन किसका ध्यान करेगा, उनके इस मतमें ध्यानकी कल्पना करना कछुएके बालोंसे आकाशके फूलोंका सेहरा बाँघनेके समान है। भावार्थ-श्नयवादी लोग न तो ध्यान करनेवाले आत्माको मानते हैं और न ध्यान करने योग्य पदार्थको ही मानते हैं ऐसी दशामें उनके यहाँ ध्यानकी कल्पना ठीक उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार कि कछुएके बालोंके द्वारा आकाशके फुलोंका सेहरा वांधा जाना ।।२४९।। इसके सिवाय श्नयवादियोंके मतमें ध्येयतत्त्वकी भी मिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ध्येयतत्त्वमें दो प्रकारके विकल्प होते है एक ग्रहण करने योग्य और दूसरा त्याग करने योग्य। जब शून्यवादी मूलभूत किसी पदार्थको ही नही मानते तब उसमें हेय और उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता ।।२५०।। सांख्य मुक्तात्माका स्वरूप चैतन्यरहित मानते है परन्तु उनकी इस मान्यतामें चैतन्यरूप लक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकी भी सिद्धि नहीं हो पाती। जिस प्रकार रूपत्व और सुगन्धि आदि गुणोंका अभाव होनेसे आकाशकमलकी सिद्धि नहीं हो सकती ठीक उसी प्रकार चैतन्यरूप विशेष गुणोंका अभाव होनेसे मुक्तात्माकी भी सिद्धि

१ ज्ञानाभावे । २ नाध्यानम् इत्यपि पाठः । अध्यानं ध्यानाभावे सित । ३ अग्नि । आदिशब्देन रत्नादि । शून्यवादे ध्यानं नास्तीत्यर्थः । ४ शून्यवाद । ५ कूर्मशरीररोमिभः । ६ नैरात्म्यम् ।
७ शेखर । सर्वं शून्यमिति वदतो ध्यानावलम्बनं किञ्चिदपि नास्तीति भावः । ६ आदेयं प्रहेयमिति
योजना नेतव्या प्रष्टव्या इति भावः । ६ अनादेयमप्रहेयमिति शून्यवादिना परिहारो दत्तः । एतस्मिन्नन्तरे
कापिलः स्वमतं प्रतिष्ठापयितुकाम आह । एवं चेत् अनादेयाप्रहेयातिशये अनादेयाप्रत्युक्तातिशये ।
१० अपरिणामिनि नित्ये वस्तुनि । ध्यानं संभवित इत्युक्ते सित सिद्धान्ती समाचष्टे । ११ किञ्चिदपि
ध्येयध्यानादिकं न स्यात् तदेव आह । १२ चैतन्यविरहात् न केवलं संसारिणो बुद्धचवसितमर्थं पुरुषश्चेतेत् । इत्यर्थस्याभावात् मुक्तात्मनोऽपीति । १३ ध्यानविषयीभवच्चैतन्यात्मकलक्षणस्य क्षयात् ।
१४ चेतयत इति चेतना इत्यस्य गुणाभावाच्च । १५ यथा गगनारिवन्दं सौरभ।दिगुणाभावात् स्वयमिप
न द्वस्यते तद्वत् ।

'सुषुप्तसदृशो मुक्तः स्पादित्येवं बुवां णकः । 'सुषुप्तत्येष मूढातमा ध्येयतत्त्विचारणे ॥२५२॥ शेषेठविष 'प्रवादेषु न ध्यानध्येयनिर्णयः । एकान्तदोषदुष्टत्वाद् द्वैता द्वैतादिनाम् ॥२५३॥ नित्यानित्यात्मकं जीवतत्त्वमभ्युषगच्छ ताम् । ध्यानं स्याद्वादिनामेव घटते नान्यवादिनाम् ॥२५४॥ विरुद्ध धर्मयोरेकं वस्तु नाधारतां वजेत् । इति चेन्नापंणा भेदाद् स्रविरोधप्रसिद्धितः ॥२५५॥ नित्यो 'द्वव्यापंणाद्' स्रात्मा न पर्यायभिदा र्रेषणात् । स्रात्यः पर्ययोत्पादिवना शेर्द्वव्यतो न तु ॥२५६॥ देवदत्तः पिता च स्यात् पुत्रक्ष्वेवापंणावशात् । रिवयक्षेतरयोयोंगः स्याद् वस्तुन्युभयात्मिनिरः ॥२५७॥ जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरद्बोधसम्पदाम् । युक्तं स्याद्वादिनां ध्यानं नान्येषां दुवृं शामिदम् ॥२५६॥ जिनो मोहारिविजयाद् स्राप्तः स्याद्वीतधीमलः । वाचस्पतिरसौ वाग्भः सन्मार्गप्रतिबोधनात् ॥२५६॥

नहीं हो सकती, और ऐसी दशामें वह मुक्तात्मा ध्येय भी नहीं कहला सकता तथा ध्येयके बिना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥२५१॥ जो सांख्यमतावलम्बी ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीव गाढ़ निद्रामें सोये हुए पुरुषके समान अचेत रहता है, मालूम होता है कि वे ध्येय तत्त्वका विचार करते समय स्वयं सोना चाहते हैं अर्थात् अज्ञानी बने रहना चाहते हैं इस तरह सांख्यमतमें ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती।।२५२।। इसी प्रकार द्वैतवादी तथा अद्वैत-वादी लोगोंके जो मत शेष रह गये हैं वे सभी एकान्तरूपी दोषसे दूषित हैं इसलिये उन सभीमें ध्यान और ध्येयका कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता है।।२५३।। इसलिये जीवतत्त्वको नित्य और अनित्य दोनों ही रूपसे माननेवाले स्याद्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है अन्य एकान्तवादी लोगोंके मतमें नहीं हो सकती ॥२५४॥ कदाचित् यहां कोई कहें कि एक ही वस्तु दो विरुद्ध धर्मीका आधार नहीं हो सकती अर्थात् एक ही जीव नित्य और अनित्य नहीं हो सकता तो उसका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि विवक्षाके भेदसे वैसा कहनेमें कोई विरोध नहीं आता। यदि एक ही विवक्षासे दोनों विरुद्ध धर्म कहें जाते तो अवश्य ही विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षाओंसे अनेक धर्म कहे जाते हैं इसलिये कोई विरोध नहीं मालूम होता। जीवतत्त्व द्रव्यकी विवक्षासे नित्य है न कि पर्यायके भेदोंकी विवक्षासे भी। इसी प्रकार वही जीवतत्त्व पर्यायोंके उत्पाद और विनाशकी अपेक्षा अनित्य है न कि द्रव्यकी अपेक्षासे भी । जिस प्रकार एक ही देवदत्त विवक्षाके वशसे पिता और पुत्र दोनों ही रूप होता है उसी प्रकार एक ही वस्तु विवक्षाके वशसे नित्य तथा अनित्य दोनों रूप ही होती है। देवदत्त अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है इसी प्रकार संसारकी प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है इससे सिद्ध होता है कि वस्तमें दोनों विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं परन्तु उनका समावेश विवक्षा और अविवक्षाके वशसे ही होता है।।२५५-२५७॥ इसलिये जैनशास्त्रोंके अभ्याससे जिनकी ज्ञानरूपी सम्पदा सभी ओर फैल रही है ऐसे स्याद्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है अन्य मिथ्यादृष्टियोंके मतमें नहीं ।।२५८।। भगवान् अरहंत देवने मोहरूपी शत्रु-पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिये वे जिन कहलाते हैं उनकी बुद्धिका समस्त मल नष्ट हो गया है इसलिये वे आप्त कहलाते हैं और उन्होंने अपने वचनों द्वारा सर्वश्रेष्ठ मोक्ष-

१ भृशं निद्रावशगतसदृशः। २ कुत्सितं बुवाणः सांख्यः। ३ स्विपतुिमच्छिति। ४ परमतेषु। 
१ सर्वथाऽभेदवादिनामादिशब्दादनुक्तानामिप शून्यवादिनाम्। ६ अनुमन्त्रिणाम्। ७ शीतोष्णवत्
नित्यानित्यरूपयोरिति। ६ 'सिंहो माणवकः' इत्यर्पणाभेदात्। ६ द्रव्यनिरूपणात्। १० द्रव्यापंणाच्चात्मा द०, ल०, म०। ११ भेद। १२ नित्यानित्ययोः। १३ नित्यानित्यात्मिनि।

स्याद्वहंत्रित्वातादिगुणैरपरगोचरैः । बुद्धस्त्रैलोक्यिविश्वार्थबोधनाद्विश्व भुद्विभुः ॥२६०॥ स विटणुश्च शिद्धारायभयद्भरः । शिवः सनातनः सिद्धो ज्योतिः परममक्षरम् ॥२६१॥ इत्यन्वर्थानि नामानि यस्य लोकेशिनः प्रभोः । विदुषां हृदयेष्वाप्तबुद्धि कर्तुं मलंतराम् ॥२६२॥ यस्य रूपमिष्ठव्योति रनम्बरिवभूषणम् । शास्ति कामज्वरापायम् ग्रकटाक्षनिरीक्षणम् ॥२६३॥ निरायुधत्वािश्चित्तभयकोपमकोपनात् । श्ररक्तनयनं सौम्यं सदा प्रहसिताियतम् ॥२६४॥ रागाद्यशेषदोषाणां निर्जयादितमानुषम् । मुखाब्जं यस्य १०शास्तृत्वम् ग्रनुशास्ति सुमेधसः ॥२६४॥ स एवाप्तो जगद्वचाप्तज्ञानवैराग्यवैभवः । तदुपज्ञमतो १८ ध्यानं श्रेयं १० श्रेयोर्थनािमदम् ॥२६६॥

## मालिनीछुन्दः

इति गदित<sup>? १</sup> गणेन्द्रे ध्यानतत्त्वं<sup>११</sup> महद्धौ मुनिसदिस मुनीन्द्राः <sup>१५</sup>प्रातुषन्भक्तिभाजः ।

मार्गका उपदेश दिया है इसलिये वे बाचस्पति कहलाते हैं।।२५९॥ अन्य किसीमें नहीं पाये जानेवाले. रागद्वेप आदि कर्मशत्रुओको घात करना आदि गुणोंके कारण वे अर्हत् अथवा अरिहन्त कहलाते हैं। तीन लोकके समस्त पदार्थींको जाननेके कारण वे बुद्ध कहलाते हैं और वे समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये विभु कहलाते हैं ॥२६०॥ इसी प्रकार वे समस्त संसारमें व्याप्त होनेसे 'विष्णु', कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेसे 'विजिष्णु', शान्ति करनेसे 'शंकर', सब जीवोंको अभय देनेसे 'अभयंकर', आनन्दरूप होनेसे 'शिव', आदि अन्त-रहित होनेके कारण 'सनातन', कृतकृत्य होनेके कारण 'सिद्ध', केवलज्ञानरूप होनेसे 'ज्योति', अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित होनेके कारण 'परम' और अविनाशी होनेसे 'अक्षर' कहलाते हैं ।।२६१।। इस प्रकार जिस त्रैलोक्यनाथ प्रभुके अनेक सार्थक नाम हैं वहीं अरहंतदेव विद्वानोंके हृदयमें आप्तबृद्धि करनेके लिये समर्थ हैं अर्थात् विद्वान् पुरुष उन्हें ही आप्त मान सकते हैं ।।२६२।। जिनका रूप वस्त्र और आभूषणोंसे रहित होने पर भी अति वय प्रकाशमान है और जिनका कटाक्षरहित देखना कामरूपी ज्वर-के अभावको सूचित करता है ।। २६३ ।। शस्त्ररहित होनेके कारण जो भय और कोधसे रहित है तथा कोधका अभाव होनेसे जिसके नेत्र लाल नहीं है, जो सदा सौम्य और मन्द मुसकानसे पूर्ण रहता है, राग आदि समस्त दोषोंके जीत लेनेसे जो समस्त अन्य पुरुषोंके मुंखोंसे बढ़कर है ऐसा जिनका मुखकमल ही विद्वानोंके लिये उत्तम शासकपनाका उपदेश देता है अर्थात् विद्वान् लोग जिनका मुख कमल देखकर ही जिन्हें उत्तम शासक समभ लेते हैं ॥ २६४-२६५ ॥ इसके सिवाय जिनके ज्ञान और वराग्यका वैभव समस्त जगत्में फैला हुआ है ऐसे अरहंतदेव ही आप्त हैं। यह ध्यानका स्वरूप उन्हींके द्वारा कहा हुआ हे इसिलये कल्याण चाहनेवालेाँके लिये कल्याणस्वरूप है ।। २६६ ।।

इस प्रकार बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गौतम गणधरने जब मुनियोंकी सभामें ध्यानतत्त्वका निरूपण किया तब भक्तिको धारण करनेवाले वे मुनिराज बहुत ही

१ अन्येषामविषयैः । २ विश्वं बोधयतीति । ३ वेवेष्टि इति, ज्ञानरूपेण लोकालोकं वेवेष्टि इति विष्णुरित्यर्थः । ४ अविनश्वरम् । ५ अतिशयेन समर्थानि । ६ अधिकं ज्योतिस्तेजो यस्य तत् । ७ उपदिशति । ८ प्रहसितासितम् ब० । ६ मानुषमतीतम्, दिव्यमित्यर्थः । १० शिक्षकत्वम् । ११ सर्वे- ज्ञोन प्रथममुपकान्तम् । १२ श्रेयणीयम् । १३ वदित सति । १४ स्वरूपम् । ११ तुष्टवन्तः ।

घनपुलिकतसृहुर्गात्रसाविर्मुखाब्जम्

रैदिनकरकरयोगादाकरा वाम्बुजानाम् ॥२६७॥
स्तुतिमुखरमुखास्ते योगिनो योगिमुख्यम्

क्षणिमव जिनसेना धीश्वरं तं प्रणुत्य ।

प्रणिदधुरथ चेतः श्रोतुमार्हन्त्यलक्ष्मीम्

समिधिगतसमग्रज्ञानधाम्नः स्वधाम्नः ॥२६८॥

इत्यार्षे भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे ध्यानतत्त्वानुवर्णनं नाम एकविशं पर्व ।

सन्तुष्ट हुए। उनके शरीर हर्षसे रोमाञ्चित हो उठे और जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कसे कमलोंका समूह प्रफुल्लित हो जाता है उसी प्रकार हर्षसे उनके मुखकमल भी प्रफुल्लित हो गये थे।। २६७।। अथानन्तर-स्तुति करनेसे जिनके मुख वाचालित हो रहे हैं ऐसे उन सभी योगियोंने योगियोंमें मुख्य और जिनसेनाधीश्वर अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् की चार संघरूपी सेनाके अथवा आचार्य जिनसेनके स्वामी गौतमगणधरकी थोड़ी देर तक स्तुति कर, जिन्हें समस्त ज्ञानका तेज प्राप्त हुआ है और जो अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थिर हैं ऐसे भगवान् वृषभदेवकी आर्हन्त्य लक्ष्मीको सुननेके लिये चित्त स्थिर किया।। २६८।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें ध्यानतत्त्वका वर्णन करनेवाला इक्कीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ किरणसंयोगात् । २ वा इव । ३ क्षणपर्यन्तमित्यर्थः । ४ जिनसेनाचार्यस्वामिनम्, अथवा जिनस्य सेना जिनसेना समवसरणस्यभव्यसन्तितिस्तस्या अधीववरस्तम् । ५ अवधानयुक्तमकार्षः । ६ ज्ञानतेजसः । ७ स्वातमैव धाम स्थानं यस्य तस्य स्वस्वरूपादवस्थितस्येत्यर्थः ।

## द्वाविंशं पर्व

ग्रथ घातिजये जिल्लोरनुल्लीकृतिविष्टपे । त्रिलोक्यामभवत् क्षोभः कैवल्योत्पत्तिवात्ययार् ॥१॥
तदा प्रक्षुभिताम्भोधि वेलाल्वानानुकारिलो । घण्टा मुखरयामास नगत्कल्पामरेशिनाम् ॥२॥
ज्योतिलोंके महान्सिहप्रलादोऽभूत् समुल्यितः । येनाशु विमदी भावम् ग्रवापन्सुरवारणाः ॥३॥
दथ्वान ह्वनदम्भोद विनतानि तिरोदधन् । वैयन्तरेषु गेहेषु महानानकनिःस्वनः ॥४॥
शाङ्खः शं खचरैः लस्तं यूयमेत जिघृक्षवः । इतीव घोषयमुच्चैः फणीन्द्रभवनेऽध्वनत् ।॥॥
विष्टराण्यमरेशानाम् ग्रश्चौः प्रचकम्परे । ग्रक्षमाणीव तद्गर्वं सोढुं जिनजयोत्सवे ॥६॥
शिपुष्करैः स्वैरयोक्षिप्त श्युष्करार्थाः सुरिद्वपाः । ननृतुः पर्वतोदग्रा महाहिभिरिवाद्रयः ॥७॥
पुष्पाञ्जलिमिवातेनुः समन्तात् सुरभू वहाः । चलच्छाखाकरैदी वैिंचिणतत्कुसुमोत्करैः ॥६॥
दिशः प्रसित्मासेदुः बभाजे व्यभ्रमम्बरम् । विरजीकृतभूलोकः शिशिरो मख्दाववौ ॥६॥

अयानन्तर-जव जिनेन्द्र भगवान्ने घातिया कर्मी पर विजय प्राप्त की तब समस्त संसार का संताप नष्ट हो गया-सारे संसारमें शान्ति छा गई और केवलज्ञानकी उत्पत्तिरूप वायु के समूहसे तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न हो गया।। १।। उस समय क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रकी लहरोंके शब्दका अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवोंका घण्टा समस्त संसारको वाचालित कर रहा था।। २।। ज्योतिषी देवोंके लोकमें बड़ा भारी सिंहनाद हो रहा था जिससे देवताओंके हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ।। ३ ।। व्यन्तर देवोंके घरोंमें नगाड़ोंके ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे जो कि गरजते हुए मेघोंके शब्दोंको भी तिरस्कृत कर रहे थे।। ४।। 'भो भवनवासी देवो, तुम भी आकाशमें चलनेवाले कल्प-वासी देवोंके साथ-साथ भगवान्के दर्शनसे उत्पन्न हुए सुख अथवा शान्तिको ग्रहण करनेके लिये आओं दस प्रकार जोर जोरसे घोषणा करता हुआ शंख भवनवासी देवोंके भवनों में अपने आप शब्द करने लगा था।। ५।। उसी समय समस्त इन्द्रोंके आसन भी शीघ्र ही कम्पायमान हो गये थे मानो जिनेन्द्रदेवको घातिया कर्मोके जीत लेनेसे जो गर्व हुआ था उसे वे सहन करनेके लिये असमर्थ हो कर ही कम्पायमान होने लगे थे।। ६।। जिन्होंने अपनी अपनी सुंड़ोंके अग्रभागोंसे पकड़कर कमलरूपी अर्घ ऊपरको उठायें हैं और जो पर्वतोंके समान ऊचे हैं ऐसे देवोंके हाथी नृत्य कर रहे थे तथा वे ऐसे मालूम होते थे मानो बड़े बड़े सर्पोंसहित पर्वत ही नृत्य कर रहे हों।। ७।। अपनी लम्बी लम्बी शाखाओं रूपी हाथोंसे चारो ओर फूल वरषाते हुए कल्पवृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवानुके लिये पुष्पांजिल ही समर्पित कर रहे हों।। ८।। समस्त दिशाएं प्रसन्नताको प्राप्त हो रही थीं, आकाश मेघोंसे रहित होकर सुशोभित हो रहा था और जिसने पृथ्वीलोकको घृलिरिहत

१ वायुसमूहेन । 'पाशादेश्च यः' इति सूत्रात् समूहार्थे यप्रत्ययः । २ - म्भोधेर्वेला अ०, ल०, म० । ३ वाचालं चकार । ४ मदरहितत्वम् । ५ ध्वनिति स्म । ६ मेघरवाणि ७ आच्छादयन् । ६ व्यन्तरसम्बन्धिषु । ६ सुखम् । १० खेचरैः त०, म० । शाखचरैः ट० । शाखचरैः कल्प-वासिभिः । भो भवनवासिनः, यूयम् एत आगच्छत । ११ गृहीतुमिच्छवः । १२ ध्वनिति स्म । १३ शिद्यम् । १४ हस्ताग्रैः । १५ उद्धृतशतनत्रपूजाद्वव्याः ।

इति प्रमोदमातन्वन् श्रकस्माद् भुवनोदरे । केवलज्ञानपूर्णेन्दुः जगदब्धिमवी'वृथत् ॥१०॥ चिह्नँरमीभिरह्माय सुरेन्द्रोऽबोधि लावधिः । वैभवं भुवनव्यापि वै भवं ध्वंसिवैभवम् ॥११॥ श्रथोत्थायासनादाशु प्रमोदं परमुद्धहन् । तद्भरादिव नस्योऽभूत्रतमूर्धा श्रचीपतिः ॥१२॥ किमेतदिति पृच्छन्ती 'पौलोमीमतिसम्भ्रमात् । हिरः प्रश्रोधयामास विभोः कंवल्यसम्भवम् ॥१३॥ प्रयाणपटहेषूच्वैः प्रध्वतत्सु शताध्वरः । भर्तुः कैवल्यपूजाये 'निश्चकाम सुरैवृतः ॥१४॥ ततो बलाहकाकारं विमानं कामगा ह्ययम् । चक्रे बलाहकोरं देवो जम्बूद्वीपप्रमारं निवतम् ॥१४॥ मुक्तालम्बनसंशोधि 'तदाभाद्रत्निर्मितम् । तोषात्प्रहासमातन्विव किङ्किरं णिकास्वनैः ॥१६॥ शारदाभ्रमिवादं भ्यं वितताखिलदिङ्मुखम् । नागदत्ताभियोग्ये भेशो रिनागमैरावतं व्यधात् ॥१७॥ ततस्तद्विक्रयारच्धम् श्रारूदो दिव्यवाहनम् । हरिवाहः सहैशानः प्रतस्ये सपुलोमजः ॥१८॥ इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिश्वरापरिषदामराः । सात्मरक्षजगत्पालाः सानीकाः सप्रकीर्णकाः ॥१६॥

कर दिया है ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।। ९।। इस प्रकार संसारके भीतर अक-स्मात् आनन्दको विस्तृत करता हुआ केवलज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्रमा संसाररूपी समुद्रको बढ़ा रहा था अर्थात् आनन्दित कर रहा था ।।१० ।। अवधिज्ञानी इन्द्रने इन सब चिह्नोंसे संसारमें व्याप्त हुए और संसारको नष्ट करनेवाले, भगवान् वृषभदेवके केवलज्ञानरूपी वैभवको शीघ्र ही जान लिया था। ।। ११ ।। तदनन्तर परम आनन्द को धारण करता हुआ इन्द्र शीघ्र ही आसनसे उठा और उस आनन्दके भारसे ही मानो नतमस्तक हो कर उसने भगवान्के लिये नमस्कार किया था।। १२।। 'यह क्या ह' इस प्रकार बड़े आश्चर्यसे पूछती हुई इन्द्राणीके लिये भी इन्द्रने भगवान्के केवलज्ञानकी उत्पत्ति का समाचार बतलाया था ।। १३ ।। अथानन्तर जव प्रस्थानकालकी सूचना देनेवाले नगाड़े जोर जोरसे शब्द कर रहे थे तब इन्द्र अनेक देवोंसे परिवृत होकर भगवान्के केवल-ज्ञानकी पूजा करनेके लिये निकला ।। १४ ।। उसी समय बलाहकदेवने एक कामग नामका विमान बनाया जिसका आकार वलाहक अर्थात् मेघके समान था और जो जम्बूद्वीपके प्रमाण था।। १५।। वह विमान रत्नोंका बना हुआ था और मोतियोंकी लटकती हुई मालाओंसे सुशोभित हो रहा था तथा उस पर जो किकिणियोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो संतोषसे हॅस ही रहा हो ।। १६ ।। जो आभियोग्य जातिके देंवोंमें मुख्य था ऐसे नागदत्त नामके देवने विकिया ऋद्धिसे एक ऐरावत हाथी वनाया । वह हाथी शरद्ऋतुके बादलोंके समान सफेद था, बहुत बड़ा था और उसने अपनी सफेदीसे समस्त दिशाओंको सफेद कर दिया था।। १७।। तदनन्तर सौधर्मेन्द्रने अपनी इन्द्राणी और ऐशान इन्द्रके साथ-साथ विकिया ऋदिसे बने हुए उस दिव्यवाहनपर आरूढ होकर प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ सबसे आगे किल्विषिक जातिके देव जोर जोरसे सुन्दर नगाड़ोंके शब्द करते जाते थे और उनके पीछे इन्द्र, सामाजिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक और

१ वर्षयिति स्म । २ सपित । ३ विगतो भवः विभवः विभवे भवं वैभवम् । संसारच्युतौ जातिमिति यावत् । ४ स्फुटम् । ५ पुरुपरमेश्वरवैभवम् । ६ शचीम् । ७ निर्गच्छिति स्म । ६ मेघाकारम् । ६ कामका ह्वयम् ल०, म०, इ० । कामुका ह्वयम् द० । १० बलाहकनामा । ११ प्रमाणान्वितम् । १२ तदभावात् ल०, म०, द०, इ०, अ०, व०, स० । १३ क्षुद्रघण्टिका । १४ पृथुलम् । १५ वाहनदेवमुख्यः । १६ गजम् । १७ इन्द्रः । १८ इन्द्राणीसहितः ।

पुरः कित्विषिकेष्व्चवैरातन्वत्स्वानकस्वनान् । स्वैरं स्वैविहितैः शकं व्रजन्तमनुवव्यनुः ॥२०॥ व्राप्तस्त् नटन्तीषु गन्धवीतोद्यवादतैः । 'किन्नरेषु च गायत्तु चचाल सुरवाहिती ॥२१॥ इन्द्रादीनामवैतेषां लक्ष्म किञ्चिदन् द्यते । 'इन्द्रनाद्यणिवाद्यव्यगुणैः इन्द्रो ह्यान्यजैः ॥२२॥ व्राप्तदेवयाद्विनान्यैस्तु गुणैरिन्द्रेण सम्मिताः । सामानिका भवेयुस्ते शकेणापि गुल्कृताः ॥२२॥ वितृमातृगुष्ठप्रव्याः सम्मतास्ते सुरेशिनाम् । लभन्ते समिनन्द्रेटच 'सत्कारं मान्यतोव्यतम् ॥२४॥ न्नायिक्तशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशास्त्रयान्त्रशासन् सुराः पारिवदाह्वयाः । ते 'पोठमर्दसदृशाः सुरेन्द्रेषप लालिताः ॥२६॥ व्यात्मरक्षाः शिरोरं क्षसमानाः प्रोद्यतां क्षयः । विभवायैव राष्यविन्ते पर्यटन्त्यमरेशिनाम् ॥२७॥ लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपाल वत् । पदात्यादीन्यनीकानि वण्डकः न्यानि सन्त वै ॥२६॥ पौरजानपद्यव्याः सुरेन केषानि सन्त वै ॥२६॥ पत्रान्त्रव्यव्याः सुरेन केषानि सन्त वै ॥२६॥ मताः किल्विविविविकामराः । भवेयुराभियोग्याख्या दासकर्भकरोपमाः ॥२६॥ मताः किल्विविविविविकामराः । बाह्याः प्रजा इव स्वर्गे स्वत्यपुण्योदितर्द्यः ॥३०॥

प्रकीर्णक जातिके देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ़ हो इच्छानुसार जाते हुए सौध-मेन्द्रके पीछेपीछे जा रहे थे ॥१९-२०॥ उस समय अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गन्धर्व देव बाजे वजा रहे थे और किन्नरी जातिकी देवियाँ गीत गा रही थीं, इस प्रकार वह देवोंकी सेना वड़े वैभवके साथ जा रही थी।।२१।। अव यहाँपर इन्द्र आदि देवोंके कुछ लक्षण लिखे जाते हैं-अन्य देवोंमें न पाये जानेवाले अणिमा महिमा आदि गुणोंसे जो परम ऐश्वर्यको प्राप्त हों उन्हें इन्द्र कहते हैं ॥२२॥ जो आज्ञा और ऐश्वर्यके विना अन्य सब गुणोंसे इन्द्रके समान हों और इन्द्र भी जिन्हें बड़ा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते हैं।।२३।। ये सामानिक जातिक देव इन्द्रोंके पिता माता और गुरुके तुल्य होते हैं तथा ये अपनी मान्यताके अनुसार इन्द्रोंके समान ही सत्कार प्राप्त करते हैं ।।२४।। इन्द्रोंके पुरोहित मंत्री और अमात्यों (सदा साथमें रहनेवाले मंत्री) के समान जो देव होते हैं वे त्रायस्त्रिश कहलाते हैं। ये देव एक एक इन्द्रकी सभामें गिनतीके तैंतीस तैंतीस ही होते हैं ॥२५॥ जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित रहते हैं उन्हें पारिषद कहते हैं। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोंके पीठमर्द अर्थात् मित्रोंके तुल्य होते हैं और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता है ॥२६॥ जो देव अंग रक्षकके समान तलवार ऊँची उठाकर इन्द्रके चारों ओर घूमते रहते हैं उन्हें आत्मरक्ष कहते हैं। यद्यपि इन्द्रको कुछ भय नहीं रहता तथापि ये देव इन्द्रका वैभव दिखलानेके लिये ही उसके पास ही पास घूमा करते हैं।।२७।। जो दुर्गरक्षकके समान स्वर्गलोककी रक्षा करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं और सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव हैं उन्हें अनीक कहते हैं (हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व और नृत्य करनेवाली देवियाँ यह सात प्रकारकी देवोंकी सेना है) ॥२८॥ नगर तथा देशोंमें रहनेवाले लोगोंके समान जो देव हैं उन्हें प्रकीर्णक जानना चाहिये और जो नौकर चाकरोंके समान हैं वे आभियोग्य कहलाते हैं।।२९।। जिनके किल्विष अर्थात् पापकर्मका उदय हो उन्हें किल्विषिक देव कहते हैं। ये देव अन्त्यजोंकी तरह अन्य देवोंसे बाहर रहते हैं। उनके जो कुछ थोड़ा सा पूण्यका उदय होता

१ किन्नरीषु ल०, म०। २ अनुवक्ष्यते। ३ परमै वर्यात्। ४ समानीकृताः। ५ इतरस्रैः कृत-सत्कारम्। ६ नाकेशिनाम्। ७ उपनायकभेदसन्धानकारिपुरुषसदृश इत्यर्थः। ५ —रतिलालिताः ल०, म०। ६ अङ्गरक्षसदृशाः। अथवा सेवकसमानाः। १० प्रोद्यतखड्गाः। ११ पर्यन्तात्। १२ सीमान्तर्वातदुर्गपालसदृशा इत्यर्थः। १३ सेनासदृशानि। १४ समानाः। १५ पापम्। १६ चाण्डालादिबाह् यप्रजावत्।

एकैकिस्मि'सिकाये स्युः दश भेदाः सुरास्त्विमे । व्यन्तरा ज्योतिषस्त्राय मित्रशलोकपर्विजताः ॥३१॥ इन्द्रस्तम्बेरमः कीवृणिति चेत् सोऽनुवर्ण्यते । तुङ्गवंशो महावर्ष्मा सुवृत्तोन्नतमस्तकः ॥३२॥ वहाननो वहुरदो वहुदोर्विपुलासनः । लक्षणेर्व्यञ्ज नेर्यु क्तः 'सास्त्वको 'जवनो वली' ॥३३॥ कामगः र कामकपी च शूरः सद्वृत्तकन्धरः । र समसम्बन्धनो धुर्यो सिक्षित्रधरदेक्षणः र ॥३४॥ र तिर्यं लोलायतस्यूलसमवृत्तर्जु सत्करः । स्निग्धातामृपृथुकोतो र दीर्घाङ्गालसपुष्करः ॥३४॥ वृत्तगात्रापरः र स्थेयान् र दीर्घमेह न्वालिधः । व्यदोरस्को सहाद्यानकर्णः सत्कर्णपत्तवः ॥३६॥ प्रधन्दुनिभसुदिलष्टविद्युमामनबोत्करः । स्वच्छायस्तामृतात्वास्यः शैलोदयो महाकटः ॥३७॥ वराहज्यनः भिश्वीमान् दीर्घोष्ठो दुन्दुभिस्वनः । सुगन्धिदीर्घनिःश्वासः सोऽमितायुः ह कृशोदरः ॥३६॥

है उसीके अनुरूप उनके थोड़ी सी ऋद्वियाँ होती हैं।।३०।। इस प्रकार प्रत्यक निकायमें ये ऊपर कहे हए दश दश प्रकारके देव होते हैं परन्तु न्यन्तर और ज्योतिपीदेव त्रायस्त्रिश तथा लोकपालभेदसे रहित होते हैं ।।३१।। अव इन्द्रके ऐरावत हाथीका भी वर्णन करते है-उसका वंश अर्थात् पीठपरकी हड्डी वहुत ऊँची थी, उसका शरीर बहुत वड़ा था, मस्तक अतिशय गोल और ऊँचा था। उसके अनेक मुख थे, अनेक दाँत थे, अनेक सूं ड़ें थीं, उसका आसन बहुत बड़ा था, वह अनेक लक्षण और व्यंजनोंसे सहित था, शक्तिशाली था, शीघ्र गमन करनेवाला था, बलवान् था, वह इच्छानुसार चाहे जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जैसा रूप बना सकता था, अतिशय श्रवीर था। उसके कन्धे अतिशय गोल थे, वह सम अर्थात् समचतुरस्र संस्थानका धारी था, उसके शरीरके वन्धन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके दाँत और नेत्र मनोहर तथा चिकने थे। उसकी उत्तम सूड नीचेकी ओर तिरछी लटकती हुई चंचल, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोल और सीधी थी; पुष्कर अर्थात् सूंडका अग्रभाग चिकना और लाल था उसमें वड़े बड़े छेद थे और वड़ी वड़ी अंगुलियोंके समान चिह्न थे। उसके शरीरका पिछला हिस्सा गोल था, वह हाथी अतिशय गंभीर और स्थिर था, उसकी पूछ और लिंग दोनों ही बड़े थे, उसका वक्ष स्थल बहुत ही चौड़ा और मजब्त था, उसके कान बड़ा भारी शब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पल्लव बहुत ही मनोहर थे। उसके नखोंका समूह अर्ध चन्द्रमाके आकारका था, अंगुलियोंमें खूब जड़ा हुआ था और मूंगाके समान कुछ कुछ लाल वर्णका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मुख और तालु दोनों ही लाल थे, वह पर्वतके समान ऊंचा था, उसके गण्डस्थल भी बहुत वड़े थे। उसके जघन सुअरके समान थे, वह अतिशय लक्ष्मीमान् था, उसके ओठ बड़े बड़े थे, उसका शब्द दुन्दुभीके शब्दके समान था, उच्छ्वास सुगन्धित तया दीर्घथा, उसकी आयु अपरिमित

१ चर्तुनिकायेषु एकैकस्मिन्निकाये। २ सुरा इमे ल०, म०, इ०, अ०। ३ त्रायित्त्रक्षैः लोकपालैश्च रहिताः। ४ 'ऐन्द्र' इति पाठान्तरम्। ऐन्द्रः इन्द्रसम्बन्धो। ५ बहुकरः। ६ पृथुस्कन्ध-प्रदेशः। 'आसनः स्कन्धदेशः स्याद्' इत्यिभधानात्। ७ सूक्ष्मशुभिचिह्नैः। ८ आत्मशिक्तिकः। ६ वेगी। 'तरस्वित् त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः' इत्यिभधानात्। १० कायबलवान्। ११ स्वेच्छानुगामी। १२ समानदेहबन्धनः। समः सम्बन्धनो ल०, म०। १३ धुरन्धरः। १४ क्षौद्र-वन्ममृण। १५ तियंग्लोकायत—अ०, इ०। तियंग्दोलायित—व०। १६ अरुणविपुलकरान्तराः। 'प्रवाहेन्द्रियगजकरान्तरेषु स्रोतः' इत्यिभधानात्। —पृथुस्रोताः इ०। १७ आयताङ्गुलिद्वयगुतकराग्रः। स्तिग्धं चिक्कणम् आताम्यं पृथु स्रोतो यस्य तत् दीर्घाङ्गुलि समं पृष्करं शुण्डाग्रं दीर्घाङ्गुलिसपुष्करम्, स्निग्धाताम्प्रपृथुस्रोतः दीर्घाङ्गुलिसपुष्करं यस्य सः इति 'द' टीकायाम्। १८ वर्तुलापरकायः। १६ स्थिर-तरः। २० मेद्र। २१ विशालवक्षःस्थलः। २२ महाध्विनयुतश्रवणः। अतएव सत्कर्णपल्लवः। २३ प्रशस्तवर्णः। २४ कपालः। २४ शोभावान्। २६ दीर्घायुष्यः। २७ कृतादरः।

'म्रन्वर्थदेदी कत्याणः' कत्याणप्रकृतिः शुभः' । श्रयोनिजः सुजातत्रच तप्तधा सुप्रतिष्ठितः ॥३६॥ मदिनर्सरसंसिश्तकर्णचामरलम्बिनीः । मदस्नुतीरिवाबिभ्रद् ग्रपराः षट्पदावलीः ॥४०॥ मुखैर्बहुभिराकीर्णो गजराजः स्म राजते । सेव्यमान इवायातैर्भक्त्या विश्वरैरलेकपैः ॥४१॥ [ दशिभः कलकम ]

ग्रशोकपत्लवातामृतालुच्छायाछलेन यः । वहन्मुहुरिवारुच्या<sup>®</sup> पत्लवान् कवलीकृतान् ॥४२॥ मृदङ्गमन्द्रनिर्घोषैः कर्णतालाभिताडनैः । <sup>८</sup>सालिबीणारुतैर्ह्वं द्याः त्रारब्धातोद्यविश्वमः ॥४३॥ करं सुदीर्घनिःश्वासं भादवेणीञ्च यो वहन् । सनिर्भरस्य सशयोः<sup>१०</sup> बिर्धात स्म गिरेः श्रियम् ॥४४॥ दन्तालग्नैमृं णालैयों राजते स्मायतैर्भृशम् । <sup>११</sup>प्रारोहैरिव दन्तानां शशाङ्कशकलामलैः ॥४५॥ पद्माकर इव श्रीमान् दधानः पुष्करश्रियम् । कल्पदुम इव <sup>१९</sup>प्रांशः <sup>१३</sup>दानार्थिभिष्पासितः ॥४६॥

थो और उसका मभी कोई आदर करता था। वह सार्थक शब्दार्थका जाननेवाला था, म्बयं मङ्गललप था, उसका स्वभाव भी मङ्गलरूप था, वह गुभ था, विना योनिके उत्पन्न हुआ था, उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, वह पराक्रम, तेज, वल, गुरता, शक्ति, संहतन और वेग इन सात प्रक्रारकी प्रतिष्ठाओंसे सहित था । वह अपने कानोंके समीप बैठी हुई उन भ्रमरोंकी पक्तियोंको धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलोंसे निकलते हुए मदरूपी जलके निर्झरनोंसे भींग गई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो मद की दूसरी धाराएं ही हों। इस प्रकार अनेक मुख़ोंसे व्याप्त हुआ वह गजराज ऐसा सुशोभित हो रहा था गानो भिक्तपूर्वक आये हुए संसारके समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहे हों ।। ३२-४१ ।। उस हाथीका तालु अशोकवृक्षके पल्लवके समान अतिशय लाल था । इसलिये वह ऐसा जान पड़ता था मानों लाल लाल तालुकी छायाके बहानेसे खाये हुए पल्लवोंको अच्छे न लगनेके कारण बार बार उगल ही रहा हो ।।४२।। उस हाथीके कर्णरूपी तालों की ताड़नासे मृदङ्गके समान गम्भीर शब्द हो रहा था और वहीं पर जो भ्रमर वैठे हुए थे वे वीणाके समान शब्द कर रहे थे, उन दोनोंसे वह हाथी ऐसा जान पडता था मानों उसने बाजा वजाना ही प्रारंभ किया हो ।। ४३ ।। वह हाथी, जिससे वड़ी लम्बी श्वास निकल रही है ऐसी शुण्ड तथा मदजलकी धाराको धारण कर रहा था और उन दोनोंसे ऐसा सुशो-भित हो रहा था मानो निर्फरने और सर्पसे सहित किसी पर्वतकी ही शोभा धारण कर रहा हो ।। ४४।। इसके दांतोंमें जो मृणाल लगे हुए थे उनसे वह ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों चन्द्रमाके टुकड़ोंके समान उज्ज्वल दांतोंके अंकुरोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥ ४५ ॥ वह शोभायमान हाथी एक सरोवरके समान मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार सरोवर पुष्कर अर्थात् कमलोंकी शोभा धारण करता है उसी प्रकार वह हाथी भी पुष्कर अर्थात् सूंड़के अग्रभागकी शोभा धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊँचे कल्पवृक्षके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अर्थात् अभिलिषत वस्तुओंकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा उपासित होता है उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात्

१ अनुगतसाक्षरवेदी। २ मङ्गलमूर्तिः । ३ स्वभावः । ४ श्रेयोवान् । ५ शोभनजातिः । 'जातस्तु कुलजे बुधे।' ६ सप्तविधमदाविष्टः । ७ –रिवारुच्यान् द०, म०। –रिवारुच्यम् ल०, म०। द अलिवीणारंवसिहतैः । ६ मदधाराम् । १० अजगरसिहतस्य । ११ शिफाभिः । १२ उन्नतः । १३ पक्षे भ्रमरैः ।

रेजे सहैम<sup>१</sup>कक्ष्योऽसौ हेमवल्लीवृताद्रिवत् । नक्षत्रमालयाक्षिप्त<sup>२</sup>शरदम्बरविभ्रमः ॥४७॥ [षड्भिः कुलकम् ]

३ ग्रंवेयमालया कण्ठं स वाचालितमुद्दहन् । पक्षिमालावृतस्याद्विनितम्बस्य श्रियं दधौ ॥४६॥ घण्टाद्वयेन रेजेऽसौ सौवर्णेन निनादिना । सुराणामवबोधाय जिना विभिन्न घोषयन् ॥४६॥ जम्बूद्वीयविशालोक्कायश्रीः स सरोवरान् । कुलाद्वीनिव बभ्रेऽसौ रदानायामशालिनः ॥४०॥ श्वेतिम्ना वपुषः श्वेतद्वीपलक्ष्मीमुवाह सः । चलक्कैलासशैलाभः प्रक्षरन्मदिनर्भरः ॥४१॥ इति व्यावर्णितारोह परिणाह वपु गूं णम् । गजानीकेश्वरश्चके महैरावतदिन्तनम् ॥४२॥ तमैरावणमारूढः सहस्राक्षोऽद्युतत्तराम् । पद्माकर इवोत्फुल्लपङ्कजो गिरिमस्तके ॥४३॥ द्वात्रिशद्यद्वनान्यस्य प्रत्यास्यञ्च रदाष्टकम् । भरः प्रतिरदं तिस्म न स्रव्यविकारयेका सरः प्रति ॥४४॥ द्वात्रिशत्यसवास्तस्यां तिवस्तिनम् । तेष्वायतेषु देवानां नर्तक्यस्तरप्रमाः पृथक् ॥४४॥ नृत्यन्ति सलयं स्मेरवक्त्राक्जा लितस्रुवः । पश्चारिक्वतद्वमेषूच्चन्यंस्यन्त्यः । प्रमहाङक्रान् ॥४६॥

मदजलके अभिलाषी भ्रमरोंके द्वारा उपासित (सेवित) हो रहा था ॥४६॥ उसके वक्षः-स्थलपर सोनेकी सांकल पड़ी हुई थी जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो सुवर्णमयी लताओंसे ढका हुआ पर्वत ही हो और गलेमें नक्षत्रमाला नामकी माला पड़ी हुई थी जिससे वह अध्विनी आदि नक्षत्रोंकी मालासे सुशोभित शरद्ऋतुके आकाशकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था ॥४७॥ जो गलेमें पड़ी हुई मालासे शब्दायमान हो रहा है ऐसे कण्ठको धारण करता हुआ वह हाथी पक्षियोंको पङ्कितसे घिरे हुए किसी पर्वतके नितम्ब भाग (मध्य भाग ) की शोभा धारण कर रहा था ।।४८।। वह हाथी शब्द करते हुए सुवर्णमयी दो घंटाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो देवोंको बतलानेके लिये जिनेन्द्रदेवकी पूजाकी घोषणा ही कर रहा हो ।।४९।। उस हाथीका शरीर जम्बूद्वीपके समान विशाल और स्थूल था तथा वह कुलाचलोंके समान लम्बे और सरोवरोंसे सूत्रोभित दांतोंको धारण कर रहा था इसलिये वह ठीक जम्बद्धीपके समान जान पड़ता था ।।५०।। वह हाथी अपने शरीरकी सफेदीसे क्वेत द्वीपकी शोमा धारण कर रहा था और भरते हुए मदजलके निर्फरनोंसे चलते फिरते कैलास पर्वतके समान सुज्ञोभित हो रहा था ॥५१॥ इस प्रकार हाथियोंकी सेनाके अधिपति देवने जिसके विस्तार आदिका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसा बड़ा भारी ऐरावत हाथी बनाया ।।५२।। जिस प्रकार किसी पर्वतके शिखरपर फूले हुए कमलोंसे युक्त सरोवर सुशोभित होता है उसी प्रकार उस ऐरावत हाथीपर आरूढ हुआ इन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था ।।५३।। उस ऐरावत हाथीके बत्तीस मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ आठ दांत थे, एक एक दांतपर एक एक सरोवर था, एक एक सरोवरमें एक एक कमलिनी थी, एक एक कमलिनीमें बत्तीस बत्तीस कमल थे, एक एक कमलमें बत्तीस बत्तीस दल थे और उन लम्बे लम्बे प्रत्येक दंशोंपर, जिनके मुखरूपी कमल मन्द हास्यसे सुशोभित हैं जिनकी भौंहें अतिशय सुन्दर हैं और जो दर्शकोंके चित्तरूपी वृक्षोंमें आनन्दरूपी अंक्र उत्पन्न करा रही हैं ऐसी बत्तीस बत्तीस अप्सराएं लयसहित नृत्य

१ हेममयवरत्रासिहतः । २ परिवेष्टित । ३ कण्ठभूषा । ४ जिनपूजाम् । ५ अतिशुभ्रत्वेन । ६ उत्सेधिविशाल । ७ चतुर्गृणम् द०, प०, अ०, स०, म०, ल० । 'इ०' पुस्तकेऽपि पार्व्वे 'चतुर्गृणम्' इति पाठान्तरं लिखितम् । ६ एकैकसरोवरः । ६ सरिस । १० अब्जिन्याम् । ११ प्रेक्षकानां मनोवृक्षेषु । १२ प्रक्षिपन्त्यः । कृर्वन्त्य इति यावत् ।

तासां सहास्य मृहारास्य वाद्यास्य वाद्यास्य । पश्यन्तः कैशिकी प्रायं नृत्तं पिप्रियिरे सुराः ॥१७॥ प्रयाणे सुरराजस्य नेटुरप्सरसः पुरः । रक्तकण्ठाश्च किन्नयों जिगुजिनपतेर्जयम् ॥१८॥ तनो द्वाित्रशां पृतना बहु केतनाः । प्रसंख्र्यितसम्बद्धन्नवामराः प्रततामराः ॥१६॥ अस्तरः कुङ्कमारक्तकुचचका ह्ययुग्मके । तद्वत्रपञ्कजन्वज्ञे लसत्तन्नयनोत्पले ॥६०॥ नभःसरित हारांशुन्वज्ञन्नवारिण हारिणि । चलन्तश्चामरापीडा हंसायन्ते स्म नाकिनाम् ॥६१॥ इन्द्रनीलमयाहार्य चिपिः क्वचिद्वाततम् । स्वामाभां बिभरामास धौता विभिन्नमम्बरम् ॥६१॥ पद्मरागरुचा व्याप्तं क्वचिद्वचोमतलं बभौ । सान्ध्यं रागमिवाबिभ्रद् स्रनुरञ्जितदिङ्मुखम् ॥६३॥ क्वचिन्मरकतन्व्ययासमान्नान्तमभान्नभः । स श्रैवलिमवाम्भोधेर्जलं पर्यन्तसंश्रितम् ॥६४॥ देवाभरणपृ विनौ वाद्या सहित्र मुम् ।। भेजे पयोमुचां वर्त्म विनीलं जलधेः श्रियम् ॥६४॥ तन्व्यः सुरुचिराकारा लसदंशुकभूषणाः । तदामरिस्त्रयो रेजुः कल्पवल्ल्य इवाम्बरे ॥६६॥

कर नहीं की सद्द-प्रसा जो हास्य और शृङ्गाररससे भरा हुआ था, जो भाव आर जयमे निह्न था तथा जिसमे कैशिकी नामक वृत्तिका ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था ऐसे अम्मराओं इस नृत्यको देखने हुए देवलोग वड़े ही प्रसन्न हो रहे थे ॥५७॥ उस प्रयाणके समय इन्द्रके आगे अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और जिनके कण्ठ अनेक राग रागिनियोंसे भरे हुए हैं ऐसी किन्नरी देवियां जिनेन्द्रदेवके विजयगीत गा रही थीं ॥५८॥ तदनन्तर जिनमें अनेक पताकाएं फहरा रही थीं, जिनमें छत्र और चमर सुशोभित हो रहे थे, और जिनमें चारों ओर देव ही देव फैले हुए थे ऐसी बत्तीस इन्द्रोंकी सेनाएं फैल गईं ॥५९॥

जिसमें अप्सराओं के केशरसे रँगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियों के जोड़े निवास कर रहे हैं, जो अप्सराओं के मुखरूपी कमलों से ढका हुआ है, जिसमें अप्सराओं के नेक्र क्षित्र निले कमल सुशोभित हो रहे हैं और जिसमें उन्हीं अप्सराओं के हारों की किरणरूप ही स्वच्छ जल भरा हुआ है ऐसे आकाशरूपी सुन्दर सरोवरमें देवों के ऊपर जो चमरों के समृह ढीले जा रहे थे वे ठीक हंसों के समान जान पड़ते थे ॥६०-६१॥ स्वच्छ की हुई तलवारक समान सुशोभित आकाश कहीं कहीं पर इन्द्रनीलमिण के वने हुए आभूषणों की कान्तिसे व्याप्त हो कर अपनी निराली ही कान्ति धारण कर रहा था ॥६२॥ वहीं आकाश कहीं पर पद्मराग मिणयों की कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो समस्त दिशाओं को अनुरंजित करनेवाली संध्याकालकी लालिमा ही धारण कर रहा हो ॥६३॥ कहीं पर मरकतमिण की छायासे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शैवालसे सिहत और किनारे पर स्थित समुद्रका जल ही हो ॥६४॥ देवों के आभूषणों के मोतियों के समूहसे चित्रविचित्र तथा मूंगाओं से व्याप्त हुआ वह नीला आकाश समुद्रकी शोभाको धारण कर रहा था ॥६५॥ जो शरीरसे पतली हैं, जिनका आकार सुन्दर है और जिनके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देवीप्यमान हो रहे हैं ऐसी देवांगनाएं उस समय

१ हास्यसिहत । २ लज्जासिहतशृङ्गारिवशेषादिकम् । ३ गायन्ति स्म । ४ कल्पेन्द्रा द्वादश, भवनेन्द्रा दश, व्यन्तरेन्द्रा अध्ट, ज्योतिष्केन्द्रौ द्वाविति द्वात्रिंशदिन्द्राणाम् । ५ प्रतस्थिरे । ६ विस्तृत-सुराः । ७ समूहाः । ८ आभरणकान्तिभिः । ६ निजकान्तिम् । १० उत्तेजितखड्गसङ्काशम् । ११ अभात् । १२ मौक्तिकनिकरेण नानावर्णम् । १३ प्रबालसिहतम् ।

स्मैरवक्त्राम्बुजा रेजुः नयनोत्पलराजिताः । सरस्य इव लावण्यरसापूर्णाः सुराङ्गनाः ॥६७॥ तासां स्मेराणि वक्त्राणि पद्मबुद्ध्यानुधावताम् । रेजे मधुलिहां माला धनुर्घ्येव मनोभुवः ॥६८॥ हाराश्रितस्तनोपान्ता रेजुरप्सरसस्तदा । दधाना इव निर्मोकसमच्छायं स्तनांशुक्रम् ॥६८॥ सुरानकमहाध्वानः पूजाव लां परां दधत् । प्रचरद्देवकल्लोलो बभौ देवागमाम्बुधिः ॥७०॥ ज्योतिर्मय इवैतस्मिन् जाते सृष्टचन्तरे भृशम् । ज्योतिर्गणा हियेवासन् विच्छायत्वादलक्षिताः ॥७१॥ तदा दिव्याङ्गनारूपैः हयहस्त्यादिवाहनैः । उच्चा वचैर्नभोवर्तमं भेजे चित्रपटश्चियम् ॥७२॥ देवाङ्ग धृतिविद्युद्भः तदाभरणरोहितैः । सुरेभनीलजीम् तैः व्योमाधात्प्रावृषः श्चियम् ॥७३॥ इत्यापत तस् देवेषु समं यानविमानकैः । सजा निषु तदा स्वर्गिदचरादुद्वा सितो वत ॥७४॥ समाष्ट्य नभोऽशेषमित्यायातैः सुरासुरैः । जगत्प्रादुर्भविद्ययस्वर्गान्तरिमवारचन् ॥७४॥ सुरैर्द् रादथालोकि विभोरास्थानमण्डलम् । सुरशिल्पिभरारद्धपराध्यंरचनाञ्चतम् ॥७६॥

आकाशमें ठीक कल्पलताओं के समान सुशोभित हो रही थीं।। ६६ ।। उन देवांगनाओं के कुछ-कुछ हंसते हुए मुख कयलोंके समान थे, नेत्र नील कमलके समान सुशोभित थे और स्वयं लावण्यरूपी जलसे भरी हुई थीं इसलिये वे ठीक सरोवरोंके समान शोभायमान हो रही थीं ।।६७।। कमल समभकर उन देवांगनाओं के मुखोंकी ओर दौड़ती हुई भ्रमरोंकी माला कामदेवके धनुषकी डोरीके समान सुशोभित हो रही थी।।६८।। जिनके स्तनोंके समीप भागमें हार पड़े हुए है ऐसी वे देवांगनाएं उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो साँपकी कांचलीके समान कान्तिवाली चोली ही धारण कर रही हों।।६९।। उस समय वह देवोंका आगमन एक समुद्रके समान जान पड़ता था क्योंकि समुद्र जिस प्रकार अपनी गरजनासे वेला अर्थात् ज्वारभाटाको धारण करता है उसी प्रकार वह देवोंका आगमन भी देवोंके नगाड़ोंके बड़े भारी शब्दोंसे पूजा बेला अर्थात् भगवान्की पूजाके समयको धारण कर रहा था, और समुद्रमें जिस प्रकार लहरें उठा करती हैं उसी प्रकार उस देवोंके आगमनमें इधर इधर चलते हुए देवरूपी लहरें उठ रही थीं ।।७०।। जिस समय वह प्रकाशमान देवोंकी सेना नीचेकी ओर आ रही थी उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ज्योतिषी देवोंकी एक दूसरी ही सृष्टि उत्पन्न हुई हो और इसलिये ही ज्योतिषी देवोंके समूह लज्जासे कान्ति-रहित होकर अदृश्य हो गये हों ॥७१॥ उस समय देवांगनाओंके रूपों क्षौर ऊंचे-नीचे हाथी घोड़े आदिकी सवारियोंसे वह आकाश एक चित्रपटकी शोभा धारण कर रहा था ।।७२।। अथवा उस समय यह आकाश देवोंके शरीरकी कान्तिरूपी विजली, देवोंके आभू-षणरूपी इन्द्रधनुष और देवोंके हाथीरूपी काले बादलोंसे वर्षाऋतुकी शोभा धारणकर रहा था ॥७३॥ इस प्रकार जब सब देव अपनी अपनी देवियों सहित सवारियों और विमानोंके साथ साथ आ रहे थे तब स्वर्गलोक बहुत देर तक शून्य हो गया था ।।७४।। इस प्रकार उस समय समस्त आकाशको घेरकर आये हुए सुर और असुरोंसे यह जगत् ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उत्पन्न होता हुआ कोई दूसरा दिव्य स्वर्ग ही हो ॥७५॥ अथानन्तर जिसमें देवरूपी कारीगरोंने सैकड़ों प्रकारकी उत्तम

१ –ध्वानै: अ०, स०, ल०, इ०, द०, प०। २ कालम्। ३ नानाप्रकारैः । ४ सुरकाय-कान्ति । ५ ऋजुसुरचापैः । 'इद्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्' इत्यभिधानात् । ६ आगच्छत्सु । ७ स्त्रीसहितेषु । ८ शून्यीकृतः । ६ –सितोऽभवत् अ०, प०, ल०, इ०, द० ।

द्विषड्योजनिवस्तारम् अभू'दास्थानमीशितुः । हरिनीलमहारत्नघितं विलसत्तलम् ॥७७॥ सुरेन्द्रनीलिनिर्माणं समवृत्तं तदा वभौ । त्रिजगच्छ्रीमुखालोकमङ्गलादर्शविश्रमम् ॥७८॥ स्रास्थानमण्डलस्यास्य विन्यासं कोऽनुवर्णयेत् । सृत्रामा सूत्र'धारोऽभूतिर्माणे यस्य 'कर्मठः ॥७६॥ तथाप्यनू'द्यते किञ्चिद् अस्य शोभास'मुच्चयः । श्रुतेन येन सम्प्रीति भजेद्भव्यात्मनां सनः ॥८०॥ तस्य पर्यन्तभूभागम् अलञ्चके स्फुरद्द्युतिः । धूलीसालपरिक्षेपो रत्नपांसुभिराचितः ॥८२॥ धनुरेन्द्रिमदोद्भासिवलयाकृतिमुद्धहत् । सिषेवे तां महीं विष्वण्यूलीसालापदेशतः ॥८२॥ कटोसूत्रश्रियं तन्वन्थूलीसालपरिच्छदः । परीयाय' जिनास्थानभूमं तां वलयाकृतिः ॥८३॥ कवचिद्यञ्जनपुञ्जाभः कवचिच्यामीकरच्छविः । कवचिद्विद्रुमसच्छायः रव्योद्धतद् रत्नपांसुभिः ॥८४॥ कवचिच्छकर्वेच्छवन्छायः मणिपांसुभिरिच्छकः । स रेज र्भनिलनीबालपलाशं रिव सन्ततः ।॥८४॥ चन्द्रकान्तिशलाव्यां कवचिच्छकरोत्सना श्रियं दथत् । जनानामकरोच्चित्रम् अनुरक्ततरं स्माः ॥८६॥

रचनाएं की हैं ऐसा भगवान् वृषभदेवका समवसरण देवोंने दूरसे ही देखा ॥७६॥ जो बारह योजन विस्तारवाला है और जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसा इन्द्रनील मणियोंसे वना हुआ वह भगवान्का समवसरण बहुत ही सुशोभित हो रहा था ॥७७॥ इन्द्रनील मिणयोंसे बना और चारों ओरसे गोलाकार वह समवसरण ऐसा जान पड़ता था मानो तीन जगत्की लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलरूप एक दर्पण ही हो ।।७८।। जिस समवसरणके बनानेमें सब कामोंमें समर्थ इन्द्र स्वयं सूत्रधार था ऐसे उस समवसरणकी वास्तविक रचनाका कौन वर्णन कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं, फिर भी उसकी शोभाके समूहका कुछ थोड़ा सा वर्णन करता हूँ क्योंकि उसके सुननेसे भव्य जीवोंका मन प्रसन्नताको प्राप्त होता है।।७९-८०।। उस समवसरणके वाहरी भागमें रत्नोंकी धूलीसे वना हुआ एक धूलीसाल नामका घेरा था जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान थी और जो अपने समीपके भूभागको अलंकृत कर रहा था ।।८१।। वह धूलीसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो अतिशय देदीप्यमान और वलय (चूड़ी)का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनुष ही धूलीसालके वहानेसे उस समवसरण भुमिकी सेवा कर रहा हो ।।८२।। कटिसूत्रकी शोभाको धारण करता हुआ और वलयके आकारका वह धूलीसालका घेरा जिनेन्द्रदेवके उस सम-वसरणको चारों ओरसे घेरे हुए था ।।८३।। अनेक प्रकारके रत्नोंकी धूलीसे बना हुआ वह धूलीसाल कहीं तो अंजनके समूहके समान काला काला सुशोभित हो रहा था, कही सुवर्णके समान पीला पीला लग रहा था और कहीं मूंगाकी कान्तिके समान लाल-लाल भासमान हो रहा था।।८४।। जिसकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे, तोतेके पंखोंके समान हरित वर्णकी मणियोंकी धूलीसे कहीं कहीं व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो कमलिनीके छोटे छोटे नये पत्तोंसे ही व्याप्त हो रहा हो।।८५।। वह कहीं कहीं पर चन्द्रकान्तमणिके चूर्णसे बना हुआ था और चांदनीकी शोभा धारण कर रहा था फिर भी लोगोंके चित्तको अनुरक्त अर्थात् लाल लाल कर रहा था यह भारी आश्चर्यकी बात

१ —मभादास्थान म०, ल०। २ शिल्पाचार्यः। ३ कर्मशूरः। ४ अनुवक्ष्यते। ५ शोभा-संग्रहः। ६ आकर्णनेन । ७ समवसरणस्थलस्य । ८ बलयः। ६ व्याजात्। १० परिकरः। ११ परिवेष्टयति स्म । १२ धूलिशालः। १३ कीरपक्ष । १४ कमलकोमलपत्रैः। १५ सम्यग्-विस्तृतः। १६ तीव्रानुरागसिहृतम्, ध्वनावरुणिमाकान्तम्।

स्फुरन्मरकताम्भोजरागा'लोकैः कलम्बितैः । वविचिदिन्द्रधनुर्लेखां खाङ्गणे गणयन्निवः ।। १ । वविचित्ययोजरागेन्द्रनीलालोकैः परिष्कृतः । परागसात्कृतेर्भर्ता कामकोधांशकैरिव ।। ६ ।। वविच्तित्व विस्तिजनमासौ लीनो जाल्मो विलोक्यताम् । निर्वाह्योऽस्माभिरित्युच्चैः ध्यानाचिष्मानिवोत्थितः ६ विभाव्यते स्मयः प्रोच्चैः ज्वलन् १ रोक्षै रजश्चयैः । यश्चोच्चावचरत्नांशुजालैर्जिटलयन्नभः ॥६०॥ चतमृष्विप दिश्वस्य हेमस्तम्भाग्रलम्बिताः । तोरणा १ मकरास्योद्धरत्नमाला विरेजिरे ॥६१॥ ततोऽन्तरन्तरं १ किञ्चव् गत्वा हाटकिर्मिताः । रेजुर्मध्येषु वीथीनां मानस्तम्भाः समुच्छिताः ॥६२॥ चतुर्गोपुरसम्बद्धसालितत्यवेष्टिताम् । जगतीं जगतीनाथस्नपनाम्बुपवित्रिताम् ॥६३॥ हेमवोडशसोपानां स्वमध्यापितपीठिकाम् । ११ त्याद्विप्तिता मानं स्तम्भयन्त्याशु दुर्वृशाम् । ॥६४॥ ग्राधिष्ठता विरेजुस्ते मानस्तम्भा नभोलिहः । ये दूराद्वीक्षिता मानं स्तम्भयन्त्याशु दुर्वृशाम् । ॥६५॥ नभःस्पृशो महामाना । इप्याभिः परिवारिताः । सचामरध्वजा रेजुः स्तम्भास्ते दिग्गजायिताः ॥६६॥

थी (परिहार पक्षमें-अनुरागसे युक्त कर रहा था) ।।८६।। कहींपर परस्परमें मिली हुई मरकतमणि और पद्मरागमणिकी किरणोंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी आगनमें इन्द्रधनुषकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ।।८७।। कहीपर पद्मरागमणि और इन्द्रनील-मणिके प्रकाशसे व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के द्वारा चूर्ण किये गये काम और कोधके अंशोंसे ही बना हो ।।८८।। कहीं कहींपर सुवर्णकी धूलीके समूहसे देदीप्यमान होता हुआ वह धूलिसाल ऐसा अच्छा जान पड़त था मानो 'वह धूर्त कामदेव कहाँ छिपा है उसे देखो, वह हमारे द्वारा जलाये जानेके योग्य है' ऐसा विचारकर ऊँची उठी हुई अग्निका समूह हो। इसके सिवाय वह छोटे-बड़े रत्नोंकी किरणावलीसे आकाशको भी व्याप्त कर रहा था ।। ९-९०।। इस धूलीसालके बाहर चारों दिशाओं में सुवर्णमय खभों के अग्रभागपर अवलम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहेथे, उन तोरणोंमें मत्स्यके आकार बनाये गये थे और उनपर रत्नोंकी मालाएँ लटक रही थीं ॥९१॥ उस धूलीसालके भीतर कुछ दुर जाकर गिलयोंके बीचोबीचमें सुवर्णके बने हुए और अतिशय ऊँचे मानस्तम्भ सुशोभित हो रहे थे । भावार्थ-चारों दिशाओंमें एक एक मानस्तम्भथा ॥९२॥ जिस जगती पर मानस्तम्भ थे वह जगती चार चार गोपुरद्वारोंसे युक्त तीन कोटोंसे घिरी हुई थी, उसके बीचमें एक पीठिका थी । वह पीठिका तीनों लोकोंके स्वामी जिनेन्द्रदेवके अभिषेकके जलसे पवित्र थी, उसपर चढ़तेके लिये सुवर्णकी सोलह सीढ़ियां बनी हुई थीं, मनुष्य देव दानव आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उसपर सदा पूजाके अर्थ पुष्पोंका उपहार रक्ला रहता था, ऐसी उस पीठिकापर आकाशको स्पर्श करते हुए वे मानस्तम्भ सुशोभित हो रहे थे जो दूरसे दिखाई देते ही मिथ्यादृष्टि जीवोंका अभिमान बहुत शीघ नष्ट कर देते थे ॥९३-९५॥ वे मानस्तम्भ आकाशका स्पर्श कर रहे थे, महाप्रमाणके धारक थे, घंटाओंसे घिरे हुए थे, और चमर तथा ध्वजाओंसे सहित थे इसलिये ठीक दिग्गजोंके समान

१ पद्मरागकान्तिभिः । २ मिश्रितैः । ३ 'गुणयन्तिव' इति पाठान्तरम् । द्विगुणीकुर्विश्वव । वर्षयित्रवेत्यर्थः । ४ किरणैः । ५ अलङ्कृतः । ६ चूर्णीकृतैः । ७ सर्वज्ञेन । ६ नीचः । 'विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः । विहीनो पश्चो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः ।' इत्यभिधानात् । अथवा 'असमीक्ष्यकारी ।' 'जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्' इत्यभिधानात् । तथा हि— 'चिरप्रव्रजितः स्थविरः श्रुतपारगः । तपस्वीति यतो नास्ति गणनाविषमायुषे' इत्युक्त-वत्वात् असमीक्ष्यकारीति वचनं व्यक्तं भवित । ६ गर्वः । १० सौवणैः । ११ मकरमुखधृतः, मकरालङ्कारकीर्तिमुखधृत इत्यर्थः । १२ अभ्यन्तरे । १३ रचित । १४ पूजाम् । १६ मिष्या-दृष्टीनाम् । १६ महाप्रमाणाः ।

विक्वनुष्टयमाश्रित्य रेजे स्तम्भचतुष्टयम् । 'तत्तद्वचा'जाविवोद्भूतं जिनानन्तचतुष्टयम् ॥६७॥
हिर्ण्मवीजिनेन्द्राच्याः तेषां 'बृध्नप्रतिष्ठिताः । देवेन्द्राः पूजयन्ति स्म क्षीरोदाम्भोभिषेचनैः ॥६८॥
निन्वातोद्यंमहावाद्यैनित्यसङ्गीतमङ्गलैः । नृतैनित्यप्रवृत्तैरच मानस्तम्भाः स्म भान्त्यमो ॥६६॥
वीठिका जगतीमध्ये तन्मध्ये च त्रिमेखलम् । पीठं तन्मूष्टिनसद् 'बुध्ना मानस्तम्भा प्रतिष्ठिताः ॥१००॥
हिरण्मयाङ्गाः प्रोत्तङ्गाः मूष्टिनच्छत्रत्रयाङ्किताः । सुरेन्द्रनिमितत्वाच्च प्राप्तेन्द्र'ध्वजरूिकाः ॥१०२॥
मानस्तम्भान्महामान 'योगात्त्रैलोक्यमाननात्' । स्रन्वर्थसञ्ज्ञया तज्जैर्मानस्तम्भाः प्रकीतिताः ॥१०२॥
स्तम्भपर्यन्तभूभागम् स्रलञ्चकुः सहोत्पलाः । प्रसन्नसिलला वाप्यो भव्यानामिव शुद्धयः ॥१०३॥
वाप्यस्ता रेजिरे फुल्लकमलोत्पलसम्पदः । भक्त्या जैनी श्रियं द्रष्टुं भुवेवोद्घाटिता'० दृशः ॥१०४॥
निलीनालिकुलै रेजुः उत्पलैस्ता' विकस्वरैः । महोत्पलैश्च संखन्नाः १४साञ्जनैरिव लोचनैः ॥१०४॥
दिशं प्रति चतस्यस्ता स्मस्ताः काञ्चीरिवाकुलाः। दथित स्म शकुन्तानां सन्ततीः स्वतटाश्रिताः ॥१०६॥

मुगोधित हो के बडोंकि दिग्गज भी आकाशका स्पर्श करनेवाले, महाप्रमाणके धारक, पट कोने ज्या तथा समर और ध्वजाकोंने महित होते हैं ॥९६॥ चार मानस्तम्भ चार दिब्लाओं ने नुतानित हो रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो उन मानस्तम्भोंके छलसे भगवान्के अनन्तचतुष्टय ही प्रकट हुए हो ॥९७॥ उन मानस्तम्भोंके मूल भागमें जिनेन्द्र भगवान्की सुवर्णमय प्रतिमाएं विराजमान थी जिनकी इन्द्रलोग क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते हुए पूजा करते थे ।।९८।। वे मानस्तम्भ निरन्तर बजते हुए बड़े बड़े बाजोंसे निरन्तर होनेवाले मङ्गलमय गानों और निरन्तर प्रवृत्त होनेवाले नृत्योंसे सदा सुशोभित रहते थे ।।९९।। ऊपर जगतीके वीचमें जिस पीठिकाका वर्णन किया जा चुका है उसके मध्यभागमें तीन कटनीदार एक पीठ था । उस पीठके अग्रभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिष्ठित थे, उनका मूल भाग बहुत ही सुन्दर था, वे सुवर्णके बने हुए थे, बहुत ऊंचे थे, उनके मस्तकपर तीन छत्र किर रहे थे, इन्द्रके द्वारा बनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ हो गया था । उनके देखनेसे मिथ्याद्ध्यि जीवोंका सब मान नष्ट हो जाता था, उनका परिमाण वहुत ऊंचा था और तीन लोकके जीव उनका सन्मान करते थे इसलिये विद्वान् लोग उन्हें मार्थक नामसे यानस्तम्भ कहते थे ॥१००-१०२॥ जो अनेक प्रकारके कमलींसे सहित थीं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ था और जो भव्य जीवोंकी विशुद्धताके समान जान पड़ती थी ऐसी बावड़ियां उन मानस्तम्भोंके समीपवर्ती भूभागको अलंकृत कर रही थीं ।।१०३।। जो फुले हुए सफेद और नीले कमलरूपी संपदासे सहित थीं ऐसी वे बावड़ियां इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं मानो भिक्तपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके लिये पृथ्वीने अपने नेत्र ही उघाड़े हों ।।१०४।। जिनपर भ्रमरोंका समूह बैठा हुआ है ऐसे फुले हुए नीले और सफेद कमलोंसे ढॅकी हुई वे बावड़ियां ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो अंजन सहित काले और सफेद नेत्रोंसे ही ढंक रही हों ।।१०५।। वे बावड़ियां एक एक दिशामें चार चार थीं और उनके किनारेपर पक्षियोंकी शब्द करती हुई पङ्क्तियां बैठी हुई थीं जिनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्होंने शब्द करती हुई ढीली करधनी

१ मानस्तम्भचतुष्टयम् । २ मानस्तम्भव्याजात् । ३ मूल । बुध्नं प्रतिष्ठिताः ल०, म० । ४ ताडचमान । ५ सन्मूलाः । ६ इन्द्रध्वजसंज्ञयाप्राप्त प्रसिद्धयः । ७ महाप्रमाणयोगात । द पूजात् । ६ विशुद्धिपरिणामाः । १० उन्मीलिताः । ११ वाप्यः । १२ विकसनशीलैः । १३ सिताम्भोजैः । १४ सकज्जलैः । १५ श्वथाः ।

बभुस्ता यिणसोपानाः स्फिटिकोच्चतटीभुवः । भुवः प्रमृतलावण्यरसाः वह श्रुताः ।१०७॥ द्विरेफगुञ्जनैर्मञ्जु गायन्त्यो वार्हतो गुणान् । नृत्यन्त इव जैनेशजयतोषान्महोर्मिमिः ॥१०८॥ कुर्वन्त्यो वा जिनस्तोत्रं चक्रवाकविक् जितः । सन्तोषं वर्शयन्त्यो वा प्रसन्नोदकधारणात् ॥१०६॥ नन्दोत्तरादिनायानः सरस्यस्तास्तटश्रितः । पादप्रक्षां लनाकुण्डः बभुः सप्रसवा इव ॥११०॥ स्तोकान्तरं ततोऽतीत्य तां महीमम्बुजैदिचता । परिववेऽन्तरा वीयों वीयोञ्च जलखातिका ॥१११॥ सवच्छाम्बुसम्भृता रेजे सा खाता पावनी वृणाम् । ११ सुरापगेव तदूपा विभुं सेवितुमाश्रिता ॥११२॥ सङका विभुं पिक्षमिति विभ्वाम्बर्मियम् । याधात्स्फिटकसन्द्र। वश्चिमः सलिले भूं शा ॥११३॥ सा स्म रत्नतटैर्घत्ते पिक्षमालां कलस्वनाम् । तरङ्गकरसन्धाया रसनामिव विभ्वामि ॥११४॥ यादोदोर्घट्टनोद्भृतैः तरङ्गः पवनाहतः । प्रनृत्यन्तीव सा रेजे तोषाज्जिनजयोत्सवे ॥११४॥

ही धारण की हो ।।१०६।। उन वावड़ियोंमें मिणयोंकी सीढियां लगी हुई थीं, उनके किनारे की ऊंची उठी हुई जमीन स्फटिक मणिकी बनी हुई थी और उनमें पृथिवीसे निकलता हुआ लावण्यरूपी जल भरा हुआ था, इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड़ियां कृत्रिम नदीके समान सुज्ञोभित हो रही थीं ।।१०७।। वे बावड़ियां भ्रमरोंकी गुंजारसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अच्छी तरहसे अरहन्त भगवान्के गुण ही गा रही हों, उठती हुई बड़ी वड़ी लहरोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवान्की विजयसे सन्तुष्ट होकर नृत्य ही कर रही हों, चकवा-चकवियों के शब्दों से ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्रदेवका स्तवन ही कर रही हों, स्वच्छ जल धारण करनेसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो संतोष ही प्रकट कर रही हों, और किनारे पर बने हुए पांव धोनेके क्ण्डोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अपने अपने पुत्रोंसे सहित ही हों, इस प्रकार नन्दोत्तरा आदि नामोंको धारण करनेवाली वे वावड़ियां बहुत ही अधिक सुशो-भित हो रही थीं ।।१०८-११०।। उन वावड़ियोंसे थोड़ी ही दूर आगे जानेपर प्रत्येक वीथी (गली)को छोड़कर जलसे भरी हुई एक परिखा थी जो कि कमलोंसे व्याप्त थी और सम-वसरणकी भूमिको चारों ओरसे घेरे हुए थी।।१११।। स्वच्छ जलसे भरी हुई और मनुष्योंको पिवत्र करनवाली वह परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो परिखाका रूप धरकर आकाश-गंगा ही भगवान्की सेवा करनेके लिये आई हो ।।११२।। वह परिखा स्फटिक मणिके निष्यन्दके समान स्वच्छ जलसे भरी हुई थी और उसमें समस्त तारा तथा नक्षत्रोंका प्रति-विम्ब पड़ रहा था, इसलिये वह आकाशकी शोभा धारण कर रही थी।।११३॥ वह परिखा अपने रत्नमयी किनारोंपर मधुर शब्द करती हुई पक्षियोंकी माला धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरों रूपी हाथोंसे पकड़ने योग्य, उत्तम कान्तिवाली करधनी ही धारण कर रही हो।।११४।। जलचर जीवोंकी भुजाओंके संघट्टनसे उठी हुई और वायु द्वारा ताड़ित हुई लहरोंसे वह परिखा ऐसी सुशोभित

१ भूतलात् । २ कृतिमा सरित् । ३ प्रसिद्धाः । स्रुताः द० । ४ इव । ५ नन्दोत्तरा नन्दा नन्दवती नन्दघोषा इति चतस्रो वाप्यः पूर्वमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्यः । विजयाः वैजयन्ती जयन्त्यपराजिता इति चतस्रः दक्षिणमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु तथा स्यः । शोका सुप्रतिबुद्धा कृमुदा पुण्डरिका इति चतस्रः पिचममानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्यः । हृदयानन्दा महानन्दा सुप्रबुद्धा प्रभंकरीति चतस्रः उत्तरमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु स्यः । ६ एकैकां वापीं प्रति पादप्रकालनार्थकुण्डद्वयम् । ७ सपुत्राः । द वीथिवीथ्योर्मध्ये, मार्गद्वयमध्ये इत्यर्थः । 'हाधिक्समयानिकषा' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया । ६ खातिका । १० पवित्रीक् ती । ११ आकाशगंगा । १२ खातिकारूपा । १३ संलग्न । १४ तारकानक्षत्र । १५ द्रवम् । १६ सद्भवम् ल०, म०।

वीं च्यन्तर्वित्तिदृत्त्वाफरीकुलसङकुला । सा प्रायोऽभ्यस्यमानेव नाकस्त्रीनेत्रविश्रमान् ॥११६॥ नूनं नुराङ्गनानेत्रविलासेस्ताः पराजिताः । वाक्यों वीचिमालासु ह्रियेवान्त्रवैधुर्मृहुः ॥११७॥ तदभ्यं तरभूभागं पर्यष्क्र तलतावनम् । वल्लीगुल्मद्रुमोद्भूतसर्वर्तुकु सुमाचितम् ॥११८॥ पुष्पवल्ल्यो व्यराजन्त यत्र पुष्पिस्मतोज्ज्वलाः । स्मितलीलां द्युनारीणां नाटयन्त्य इव स्फुटम् ॥११६॥ श्रमर्रमं ञ्जुगुञ्जद्भिः श्रावृतान्ता वरिजिरे । यत्रानिलपटच्छन्नविग्रहा इव वीरुषः ॥१२०॥ श्रकोकलिका यत्र वधुराताम्रपल्लवान् । स्पर्धमाना इवाताम्गः श्रम्सरःकरपल्लवः ॥१२०॥ यत्र मन्दानिलोद्धृत किञ्जलका स्तरमम्बरम् । धत्ते स्म पटवासार् भा पिञ्जरीकृतिदङमुखाम् ॥१२२॥ प्रतिप्रसवमासीनमञ्जगुञ्जन्मधुत्रतम् । विडम्बयदिवाभाति रियत्सहस्राक्षविश्रमम् ॥१२२॥ सुमनोमञ्जरीपुञ्जात्किञ्जल्कं सान्द्रमाहरन् । यत्र गन्धवहो मन्दं वाति स्मान्दोलयँक्तताः ॥१२४॥ यत्र क्रीडाद्वयो रम्याः सहाय्याच्च लतालयाः । धृतये स्म सुरस्त्रीणां कल्पर्ने क्रिशिरानिलाः ॥१२४॥

हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्के विजयोत्सवमें संतोषसे नृत्य ही कर रही हो ।।११५।। लहरोंके भीतर घुमते बूमते जब कभी ऊपर प्रकट होनेवाली मछलियोंके समूहमे भरी हुई वह परिखा ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओंके नेत्रोंके विलासों (कटाक्षों)का अभ्यास ही कर रही हो ॥११६॥ जो मछिलयां उस परिखाकी लहरोंके बीचमें बार बार डूब रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांगनाओं के नेत्रों के विलासोंसे पराजित होकर ही लज्जावश लहरोंमें छिप रही थीं।।११७।। उस परिखाके भीतरी भूभागको एक लतावन घेरे हुए था, वह लतावन लताओं, छोटी-छोटी भाड़ियों और वृक्षोंमें उत्पन्न हुए सब ऋतुओंके फूलोंसे सुशोभित हो रहा था ।।११८।। उस लतावनमें पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल अनेक पुष्पलताएं सुशोभित हो रही थीं जो कि स्पष्टरूपसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांगनाओंके मन्द हास्यका अनुकरण ही कर रही हों ।।११९।। मनोहर गुँजार करते हुए भ्रमरोंसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ है ऐसी उस वनकी लताएं इस भांति सुशोभित हो रही थीं मानो उन्होंने अपना शरीर नील वस्त्रसे ही ढक लिया हो ।।१२०।। उस लतावनकी अशोक लताएं लाल लाल नये पत्ते धारण कर रही थीं। और उनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अप्सराओंके लाल लाल हाथरूपी पल्लवोंके साथ स्पर्द्धा ही कर रही हों ।।१२१।। मन्द-मन्द वायुके द्वारा उड़ी हुई केशरसे व्याप्त हुआ और जिसने समस्त दिशाएँ पीली-पीली कर दी ह ऐसा वहांका आकाश सुगन्धित चूर्ण (अथवा चंदोवे)की शोभा धारण कर रहा था ।।१२२।। उस लतावनमें प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर बैठे हुए थे जिनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो हजार नेत्रोंको धारण करनेवाले इन्द्रके विलासकी विडम्बना ही कर रहा हो ।।१२३।। फूलोंकी मंजरियोंके समहसे सघन परागको ग्रहण करता हुआ और लताओंको हिलाता हुआ वायु उस लतावनमें घीरे घीरे बह रहा था ।।१२४।। उस लतावनमें बने हुए मनोहर कीड़ा पर्वत, शय्यायोंसे सुशोभित लतागृह और ठंडी ठंडी हवा देवांगनाओंको

१ वीचिमध्ये वक्रेण विलितोद्वात । २ मत्स्याः । ३ तिरोभूताः । ४ खातिकाभ्यन्तर । ५ अलङ्करोति स्म । ६ कुसुमाञ्चितम् ल०, म० । ७ पर्यन्तः । ८ —द्धूतैः किञ्जल्कैस्ततमम्ब-रम् द०, प०, अ०, स० । ६ केशरव्याप्तम् । १० शोभाम् । ११ लतावनम् । १२ समर्थी भवन्ति ।

वल्लीः कुसुमिता यत्र स्पृशन्ति स्म मधुवताः । रज'स्वला अपि प्रायः क्व शौचं मधु'पायिनाम् ॥१२६॥ लताभवनमध्यस्था हिमा'नीस्पर्शशीतलाः । चन्द्रकान्तशिला यत्र विश्व'मायामरेशिनाम् ॥१२७॥ ततोऽध्वानमतीत्यान्तः कियन्तमपि तां महीम्' । प्रकारः प्रथमो वत्रे निषधाभो हिरण्मयः ॥१२६॥ रुक्तेऽसौ महान् सालः क्षिति तां परितः स्थितः । यथासौ चक्रवा लाद्रिः नृलोकाध्युषितां भुवम् ॥१२६॥ नृनं सालनिभि नैत्य सुरचापपरः शतम् । तामलङ्ककुरते स्म क्ष्मां पिञ्जरीकृतखाङ्गणम् ॥१३०॥ यस्योपरितले लग्ना सुव्यक्ता मौक्तकावली । तारातितिरयं किस्विदित्याशङ्कास्पदं नृणाम् ॥१३१॥ क्वचिद्विद्वमसङ्घातः पद्मरागांशुरञ्जितः । यस्मिन् सान्ध्यघनच्छायम् श्राविष्कर्तुमलं तराम् ॥१३२॥ क्वचित्रवध निच्छायः क्वचिच्छाड् वलसच्छवः । क्वचिच्च सुरगो प्राभो विद्युदापिञ्जरः क्वचित् ॥१३३॥ क्वचिद्विवत्ररत्नांशुरचितेन्द्रशरासनः । घनकालस्य वैदग्धीं स सालोलं व्यडम्बयत् ॥१३४॥

बहुत ही संतोष पहुँचाती थी।।१२५।। उस वनमें अनेक कुसुमित अर्थात् फूली हुई और रजस्वला अर्थात् परागसे भरी हुई लताओंका मधुव्रत अर्थात् भ्रमर स्पर्श कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि मधुपायी अर्थात् मद्य पीनेवालोंके पवित्रता कहां हो सकती है। भावार्थ-जिस प्रकार मधु (मदिरा) पान करनेवाले पुरुषोंके पवित्र और अपवित्रका कुछ भी विचार नहीं रहता, वे रजोधर्मसे युक्त ऋतुमती स्त्रीका भी स्पर्श करने लगते हैं, इसी प्रकार मधु (पुष्परस) का पान करनेवाले उन भ्रमरोंके भी पवित्र अपवित्रका कुछ भी विचार नहीं था, क्योंकि वे ऊपर कही हुई कुसुमित और रजस्वला लतारूपी स्त्रियोंका स्पर्श कर रहे थे। यथार्थमें कुसुमित और रजस्वला लताएं अपवित्र नहीं होतीं यहां कविने इलेष और समासोक्ति अलंकारकी प्रधानतासे ही ऐसा वर्णन किया है।।१२६।। उस वनके लतागृहोंके बीचमें पड़ी हुई बर्फके समान शीतल स्पर्शवाली चन्द्रकान्त मणिकी शिलायें इन्द्रोंके विश्रामके लिये हुआ करती थीं ।।१२७।। उस लतावनके भीतरकी ओर कुछ मार्ग उल्लंघन कर निषध पर्वतके आकारका सुवर्णमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिको चारों ओर से घेरे हुए था ।।१२८।। उस समवसरणभूमिके चारों ओर स्थित रहेने वाला वह ोट ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मनुष्यलोककी भूमिके चारों ओर स्थित हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो ।।१२९।। उस कोटको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश-रूपी आंगनको चित्र विचित्र करनेवाला सैकड़ों इन्द्रधनुषोंका समूह ही कोटके बहानेसे आकर उस समवसरणभूमिको अलंकृत कर रहा हो ।।१३०।। उस कोटके ऊपरी भाग पर स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियोंके समूह जड़े हुए थे वे 'क्या यह ताराओंका समूह है, इस प्रकार लोगोंकी शंकाके स्थान हो रहे थे।।१३१।। उस कोटमें कहीं कहीं जो मूंगाओंके समूह लगे हए थे वे पद्मराग मिणयोंकी किरणोंसे और भी अधिक लाल हो गए थे और संध्याकालक बादलोंकी शोभा प्रकट करनेके लिए समर्थ हो रहे थे।।१३२।। वह कोट कहीं तो नवीन मेघके समान काला था, कहीं घासके समान हरा था, कहीं इन्द्रगोपके समान लाल लाल था, कहीं बिजलीके समान पीला पीलाथा और कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणें। से इन्द्रधनुषकीं शोभा उत्पन्नकर रहा था। इस प्रकार वह वर्षाकालकी शोभाकी विडम्बना

१ परागवती । ध्वनौ ऋतुमती । २ मधुपानाम् । ध्वनौ मद्यपायिनाम् । ३ हिम-संहतिः । ४ विश्वामाया अ०, ल०, म०, ल० । ५ वल्लीवनभूमिम् । ६ मानुषोत्तरपर्वतः । ७ व्याजेन । ६ बहुशतम् । ६ प्रावृड्मेघ । १० हरित । ६ इन्द्रगोपकान्तिः । इन्द्रगोप इति प्रावृट्कालभवत्रसविशेषः ।

वविचित् हिपहिरिव्याघ् रूपैमिथुनवृत्तिभिः'। निचितः वविचिद्देशे शुकैर्हसैश्च बर्हिणैः ॥१३५॥ विचित्र रत्निमिणैः मनुष्यमिथुनैः वविचत् । वविचच्च कल्पवल्लीभिः बिहरन्तश्च चित्रितः ॥१३६॥ हसिनवोन्मिषद्वत्मयूखिनवहैः क्विचत् । क्विचित्त्य कृविश्ववोत्सर्पत्प्रितिष्विनः ॥१३६॥ श्वीप्राकारः स्फुरद्वत्नरुचिरा रुद्धलाङ्गणः । निषधाद्विप्रतिस्पर्धी स सालो व्यरुचत्तरम् ॥१३६॥ महान्ति गोपुराण्यस्य विबभुदिक्चतुष्टये । 'राजतानि खगेन्द्राहेः श्रृङ्गाणीव स्पृशन्ति खम् ॥१३६॥ ज्योत्स्नं भन्यानि तान्युच्चैः त्रिभूमानि चकासिरे । प्रहासमिव तन्वन्ति निर्जित्य त्रिजगच्छियम् ॥१४०॥ पद्मरागमयैष्ठच्चैः शिखरैव्योमलङ्घिभिः । दिशः पंत्लवयन्तीव प्रसरैः शोणरोचिषाम् ॥१४१॥ जगद्गुरोगुंणानत्र गायन्ति सुरगायनाः । केचिच्छ्ण्विन्ति नृत्यन्ति केचि विस्मताः ॥१४२॥ शतमष्टोत्तरं तेषु मङ्गलद्वयसम्पदः । भृङ्गारकलशाब्दाद्याः प्रत्येकं गोपुरेष्वभान् ॥१४३॥ रत्नाभरणभाभारपरिषिञ्जरिताम्बराः । प्रत्येकं तोरणास्तेषु शतसङ्ख्या बभासिरे ॥१४४॥ स्वंभावभास्वरे भर्तुः देहे स्वानवकाशताम् । मत्वेवाभरणान्यास्थुः उद्बद्धान्यनुतोरणम् ॥१४४॥

कर रहा था ।।१३३-१३४।। वह कोट कही तो युगल रूपसे वने हुए हाथी-बोड़े और व्याघ्रोंके आकारसे व्यान्त हो रहा था, कही तोते, हस और मयूरोंके जोड़ोंसे उद्भासित हो रहा था कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंसे वने हुए मनुष्य और स्त्रियोंके जोड़ोंसे सुज्ञोभित हो रहा था, कहीं भीतर और बाहरकी ओर बनी हुई कल्पलताओं से चित्रित हो रहा था, कहीं पर चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे हॅसता हुआ सा जान पड़ता था और कहीं पर फैलती हुई प्रतिध्वनिसे सिंहनाद करता हुआ सा जान पड़ता था ।।१३५-१३७।। जिसका आकार बहुत ही देदीप्यमान है, जिसने अपने चमकीले रत्नोंकी किरणोंसे आकाशरूपी आंगनको घेर लिया है और जो निषध कुलाचलके साथ ईर्ष्या करनेवाला है ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था ।।१३८।। उस कोटके चारो दिशाओं में चांदीके बने हुए चार बड़े बड़े गोपुरद्वार सुशोभित हो रहे थे जो कि विजयार्ध पर्वतकी शिखरोंके समान आकाशका स्पर्श कर रहे थे।।१३९।। चाँदनीके समृहके समान निर्मल, ऊंचे और तीन तीन खण्डवाले वे गोपूर-द्वार ऐसे सुशोभित हो रहे ये मानो तीनों लोकोंकी शोभाको जीतकर हंस ही रही हों ॥१४०॥ वे गोपुरद्वार पद्मराग मणिके बने हुए और आकाशको उल्लंघन करनेवाले शिखरोंसे सहित थे तथा अपनी फैलती हुई लाल-लाल किरणोंके समूहसे ऐसे जान पड़ते थे मानो दिशाओंको नये नये कोमल पत्तोंसे युक्त ही कर रहे हों।।१४१।। इन गोपुर-दरवाजोंपर कितने ही गाने-वाले देव जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके गुण गा रहे थे, कितने ही उन्हें सुन रहे थे और कितने ही मन्द-मन्द मुसकाते हुए नृत्य कर रहे थे।।१४२।। उन गोपुर-दरवाजोंमेंसे प्रत्येक दरवाजे-पर भृंगार-कलश और दर्पण आदि एक सौ आठ मंगलद्रव्यरूपी संपदाएँ सुशोभित हो रही थीं ।।१४३।। तथा प्रत्येक दरवाजेपर रत्नमय आभूषणोंकी कान्तिके भारसे आकाशको अनेक वर्णका करनेवाले सौ सौ तोरण शोभायमान हो रहे थे ॥१४४॥ उन प्रत्येक तोरणोंमें जो आभूषण बॅघे हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वभावसे ही सुन्दर भगवान्के शरीरमें अपने

१ --वितिभिः प०, द०। २ प्रदेशे। ३ दीप्ताकारः ल०। ४ रुचिसंरुद्ध-अ०। ४ रज-तमयानि। ६ विजयाद्धंगिरेः। ७ ज्योत्स्नाशब्दात् परान्मन्यतेर्धातोः 'कर्तुं रुच' इति खप्रत्ययः, पुनः खित्यरुद्धिषतरुचानव्ययस्य' इति यम्, ह्रस्वः। अनव्ययस्याजन्तस्य खिदन्त उत्तरपदे ह्रस्वादेशो भवति। 'दिवादेः श्यः इति श्यः। ६ त्रिभूमिकानि। त्रितलानि इत्यर्थः। ६ गोपुरेषु। १० केचित् स्मावि-भवत्स्मिताः द०, इ०, प०, ल०, म०।

तिषयो नवश् देखाद्याः तद्द्वारोपान्तसेविनः । शशंसुः प्राभ<sup>3</sup>वं जैनं भुवनित्रतयातिगम् ॥१४६॥
त्रिजगत्प्रभुणा न्नं विमोहेनावधीरिताः । बहिर्द्वारं स्थिता दूरान्निधयस्तं सिषेविरे ॥१४७॥
ते वान्त्रत्वार्थया उभयोभीगयोरभूत् । नाटचशालाद्वयं दिक्षु प्रत्येकं चतसृष्विप ॥१४६॥
तिसृभिभू मिभिनिट्चमण्डपौ तौ विरेजतुः । विमुक्तेस्त्र्या त्सकं मार्ग नृ णां वक्तुमिवोद्यतौ ॥१४६॥
तिसृभिभू मिभिनिट्चमण्डपौ तौ विरेजतुः । विमुक्तेस्त्र्या त्सकं मार्ग नृ णां वक्तुमिवोद्यतौ ॥१४६॥
तिसृभिभू मिभिनिट्चमण्डपौ तौ विरेजतुः । विमुक्तेस्त्र्या त्सकं मार्ग नृ णां वक्तुमिवोद्यतौ ॥१४६॥
तिसृभिभू मिभिनिट्चमण्डपरङ्गेषु नृत्यन्ति स्मामरित्रयः । शत्र ह्वा इवामग्नमूर्तयः स्वप्रभाह्रदे ॥१५१॥
गायन्ति जिनराजस्य विजयं ताः स्म सिमित्राः । तिभवाभिनयन्त्योऽम्ः चिक्षिपुः पौष्पमञ्जलिम् ॥१५२॥
समं वीणानिनादेन मृदङ्गध्वनिष्टच्चरन् । व्यतनोत्प्रावृडारम्भशङ्कां तत्र शिक्षण्डनाम् ॥१५३॥
शत्रत्वभ्रतिभे तस्मिन् द्वितये नाटचशालयोः । विद्युद्विलासमातेनुः नृत्यन्त्यः सुरयोषितः ॥१५४॥
किन्नराणां कलक्वाणैः सोद्गानैरुपवीणितैः । पूपधूमैन्यंक्त्यातां प्रसर्द्वितं भोङ्गणम् ॥१५६॥
ततो धूपघटौ द्वौ द्वौ वीथीनामुभयोदिशोः । धूपधूमैन्यंक्त्यातां प्रसर्द्वितं भोङ्गणम् ॥१५६॥

लिये अवकाश न देखकर उन तोरणोंमें ही आकर बँध गये हों ।।१४५।। उन गोपुरद्वारोंके समीप प्रदेशोंमें जो शंख आदि नौ निधियां रक्खी हुई थीं वे जिनेन्द्र भगवान्के तीनों लोकोंको उल्लंघन करनेवाले भारी प्रभावको सूचित कर रही थीं ।।१४६।। अथवा दरवाजेके बाहर रक्खी हुई वे निधियां ऐसी मालूम होती थीं मानो मोहरहित, तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् जिनेन्द्रदेवने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिये दरवाजेके बाहर स्थित होकर दूरस ही उनकी सेवा कर रही हों।।१४७।। उन गोपुरदरवाजोंके भीतर जो बड़ा भारी रास्ता था उसके दोनों ओर दो नाट्यशालाएँ थीं, इस प्रकार चारों दिशाओं के प्रत्येक गोपुर-द्वारमें दो-दो नाट्यशालाएँ थीं ।।१४८।। वे दोनों ही नाट्यशालाएँ तीन-तीन खण्डकी थीं और उनसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो लोगोंके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेदसे तीन भेदवाला मोक्षका मार्ग ही बतलानेके लिये तैयार खड़ी हों।।१४९।। जिनके बड़े-बड़े खम्भे सुवर्णके बने हुए हैं, जिनकी दीवालें देदीप्यमान स्फटिक मणिकी वनी हुई हैं और जिन्होंने अपने रत्नोंके बने हुए शिखरोंसे आकाशके प्रदेशको व्याप्त कर लिया है ऐसी वे दोनों नाट्यशालाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं ।।१५०।। उन नाट्यशाओंकी रङ्गभूमिमें ऐसी अनेक देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं, जिनके शरीर अपनी कान्तिरूपी सरोवरमें डूबे हुए थे और जिससे वे बिजलीके समान सुशोभित हो रही थीं ।।१५१।। उन नाट्यशालाओं में इकट्ठी हुई वे देवांगनाएं जिनेन्द्रदेवकी विजयके गीत गा रही थीं और उसी विजयका अभिनय करती हुई पुष्पाञ्जलि छोड़ रही थीं ।।१५२।। उन नाट्यशालाओंमें वीणाकी आवाजके साथ साथ जो मृदंगकी आवाज उठ रही थी वह मयूरोंको वर्षाऋतुके प्रारम्भ होनेकी शंका उत्पन्न कर रही थी।।१५३।। वे दोनों ही नाट्यशालाएं शरद्ऋतुके बादलोंके समान सफेद थीं इसलिये उनमें नृत्य करती हुई वे देवांगनाएं ठीक बिजलीकी शोभा फैला रही थीं ।।१५४।। उन नाट्यशालाओं में किन्नर जातिके देव उत्तम संगीतके साथ साथ मधुर शब्दोंवाली वीणा बजा रहे थे जिससे देखनेवालोंकी चित्तवृत्तियां उनमें अतिशय आस-क्तिको प्राप्त हो रही थीं ।।१५५॥ उन नाट्यशालाओंसे कुछ आगे चलकर गलियोंके दोनों ओर दो-दो धूपघट रक्खे हुए थे जोकि फैलते हुए धूपके धुएंसे आकाशरूपी आंगनको

१ कालमहाकालपाण्डुमाणवशङ्खनैसर्पपद्मपिङ्गलनानारत्नाश्चेति । २ प्रभुत्वम् । ३ अवज्ञी-कृताः । ४ गोपुराणाम् । ५ त्रैरूप्यम्, रत्नत्रयमिति यावत् । ६ नृगां द०, ल०, म०, प०, अ० । ७ विद्युताः । ६ संगताः । ६ विजयमेव । १० वीग्गया उपगीतैः ।

तद्व्यय्यसंरुद्धं नभो वीक्ष्य नभोजुषः। प्रावृद्ययोथराशङ्काम् श्रकालेपि व्यतानिषुः ॥१५७॥
विशः सुरभयन्थ्यो मन्दानिलवशोत्थितः। स रेजे पृथिवविदेव्या मुखामोद इवोच्छ्व सन् ॥१५६॥
तदामोदं समाध्राय श्रेणयो मधुलहिनाम्। दिशां मुखेषु वितता वितेनुरलकश्चियम् ॥१५६॥
इतो धूपघटामोदम् इतश्च सुरयोषिताम्। सुगन्धिमुखिनःश्वासमितिनो जिद्धुराकुलाः ॥१६०॥
मन्द्रध्वानैर्मृदङ्गानां स्तनियत्नु विङम्बिभिः। पतन्त्या पुष्पवृष्टचा च सदात्रासीद् घनागमः ॥१६१॥
तत्र वीध्यन्तरेष्वासंश्वतस्रो वनवीथयः। नन्दनाद्या वनश्चेण्यो विभु दृष्टुमिवागताः ॥१६२॥
स्रशोकसप्तपर्णाह् वचम्पकाम्प्रमहीरहाम्। वनानि तान्यधुस्तोषादिवोच्चैः कुसुमिस्मितम् ॥१६३॥
वनानि तरुभिश्चित्रैः फलपुष्पोपशोभिभिः। जिनस्याद्यमिवोत्क्षिप्य तस्थुस्तानि जगद्गुरोः ॥१६४॥
बनेषु तरवस्तेषु रेजिरे पवनाहतैः। शाखाकरैर्मु हुर्नृत्यं तन्वाना इव सम्मदात् ॥१६४॥
सच्छा याः सफ लास्तु द्भा जनिर्वृतिहेतवः। सुराजान इवा भूवस्ते द्भाः सु खशीतलाः ॥१६६॥
पुष्पामोदसमाहतैः मिलितैरिलनां कुलैः। गायन्त इव गुञ्जिद्धः जिनं रेजुर्वनद्वमाः ॥१६७॥

व्याप्त कर रहे थे ।।१५६।। उन धूपघटों के धुएंसे भरे हुए आकाशको देखकर आकाशमें चलनेवाले देव अथवा विद्याधर असमयमें ही वर्षाऋतुके मेघोंकी आशंका करने लगे थे ।।१५७।। मन्द मन्द वायुके वगसे उड़ा हुआ और दिशाओंको सुगन्धित करता हुआ वह सुज्ञोभित हो रहा था मानो उच्छ्वास लेनेसे प्रकट हुई पृथिवी देवीके मुखकी सुगन्धि ही हो ।।१५८।। उस धूपकी सुगन्धिको सूंघकर सब ओर फैली हुई भ्रमरोंकी पङ्क्तियां दिशारूपी स्त्रियोंके मुखपर फैले हुए केशोंकी शोभा बढ़ा रहे थे ।।१५९।। एक ओर उन धूपघटोंसे सुगन्धि निकल रही थी और दूसरी ओर देवांगनाओंके मुखसे सुगन्धित निश्वास निकल रहा था । सो व्याकुल हुए भ्रमर दोनोंको ही स्ंघ रहे थे ।।१६०।। वहांपर मेघोंकी गर्जनाको जीतनेवाले मृदंगोंके शब्दोंसे तथा पड़ती हुई पुष्पवृष्टिसे सदा वर्षाकाल विद्यमान रहता था ।।१६१।। धूपघटोंसे कुछ आगे चलकर मुख्य गलियोंके बगलमें चार चार वनकी वीथियां थीं जोकि ऐसी जान पड़ती थीं मानो नन्दन आदि वनोंकी श्रेणियां ही भगवान्के दर्शन करनेके लिये आई हों।।१६२।। वे चारो वन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आमके वृक्षोंके थे, उन सबपर फूल खिले हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साँतोषसे हॅस ही रहे हों ।।१६३।। फल और फूलोंसे सुशोभित अनेक प्रकारके वृक्षोंसे वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जगद्गुरु जिनेन्द्रदेवके लिये अर्घ लेकर ही खड़े हों ।।१६४।। उन् वनोंमें जो वृक्ष थे वे पवनसे हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हर्षसे हाथ हिला-हिलाकर बार-बार नृत्य ही कर रहे हों ।।१६५।। अथवा वे वृक्ष, उत्तम छायासे सहित थे, अनेक फलेंसे युक्त थे, तुंग अर्थात् ऊंचे थे, मनुष्योंके संतोषके कारण थे, सुख देनेवाले और शीतल थे इसलिये किन्हीं उत्तम राजाओं के समान जान पड़ते थे क्योंकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात् आश्रयसे सहित होते हैं, अनेक फलोंसे युक्त होते हैं, तुंग अर्थात् उदारहृदय होते हैं, मनुष्योंके सुखके कारण होते हैं और सुख देनेवाले तथा शान्त होते हैं ।।१६६।। फूलोंकी सुगन्धिसे बुलाये हुए और इसीलिये आकर इकट्ठे हुए तथा मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरोंके समूहसे वे वृक्ष ऐसे सुक्षी-

१ निर्गंच्छन् । २ आष्ट्रायन्ति स्म । ३ मेघ। ४ सुराजपक्षे कान्तिसहिताः । ५ पुष्पफलसहिताः । ६ उन्नताः, इतरजनेभ्योऽधिका इत्यर्थः । ७ द्रुमपक्षे सुखः शीतलः शीतगुर्गो येषां ते सुखशीतलाः । सुराजपक्षे सुखेन शीतलाः शीतीभूता इत्यर्थः ।

क्वचिद्धिरलमुन्मुक्तकुसुमास्ते महीवहाः। पुष्पोपहारमातेनुरिव भक्त्या जगद्गुरोः ॥१६८॥
क्वचिद्धिरुव'तां घ्वानैः ग्रलिनां मदमञ्जु'भिः। मदनं तर्जयन्तीव वनान्यासन् समन्ततः ॥१६६॥
पुंस्कोकिलकलक्वाणैः ग्राह्मयन्तीव सेवितुम्। जिनेन्द्रममराधोशान् वनानि विव्यमुस्तराम् ॥१७०॥
पुष्परेणुभिराकीर्णा वनस्याधस्तले मही । सुवर्णरजसास्ती गंतलेवासीन्मनोहरा ॥१७१॥
इत्यमूनि वनान्यासन् ग्रतिरम्याणि पादपैः। यत्र पुष्पमयी वृष्टिः नर्तुप य्यमिक्षत ॥१७२॥
न रात्रिनं दिवा तत्र तरुभिभस्विरे मृश्चम् । तरुशैत्यादिवाविभ्य न्सञ्जहार करान् रिवः ॥१७३॥
ग्रन्त वर्णं क्वचिद्धाप्यः त्रिकोणचतुरित्रकाः। रिन्तातोत्तीर्णामरस्त्रीणां स्तनकुङ्कमपञ्जराः ॥१७४॥
पुष्करिण्यः ववचिद्धापम् ववचिच्च कृतकाद्रयः। क्वचिद्रम्याणि हर्म्याणि क्वचिद्याक्षेष्ठभण्यासन् चिर्वत्रवालाः क्वचित्वविन् । एकशाला द्विशालाद्या महाप्रासादपङ्कतयः ॥१७६॥
क्वचिच्च शाद्व रिला भूमिः इन्द्रगोपैस्तता क्वचित् । सरांस्यितमनोज्ञानि सरितरच्य ससैकताः ॥१७७॥

भित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवका गुणगान ही कर रहे हों ।।१६७।। कहीं कहीं विरलरूपसे वे वृक्ष ऊपरसे फूल छोड़ रहे थे जिनसे ऐसे मालूम होते थे मानो जगद्गुरु भगवान्के लिये भिक्तपूर्वक फूलोंकी भेंट ही कर रहे हों।।१६८।। कहीं कहोंपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके मद मनोहर शब्दोंसे वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो चारों ओरसे कामदेवकी तर्जना ही कर रहे हों ।।१६९।। उन वनोंमें कोयलोंके जो मधुर शब्द हो रहे थे उनसे वे वन ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्रोंको ही बुला रहे हों ।।१७०।। उन वनोंमें वृक्षोंके नीचेकी पृथ्वी फूलोंके परागसे ढकी हुई थी जिससे वह ऐसी मनोहर जान पडती थी मानो उसका तलभाग सुवर्णकी धूलिसे ही ढक रहा हो।।१७१।। इस प्रकार वे वन वृक्षोंसे बहुत ही रमणीय जान पड़ते थे, वहांपर होनेवाली फूलोंकी वर्षा ऋतुओं के परिवर्तनको कभी नहीं देखती थी अर्थात् वहां सदा ही सब ऋतुओं के फूल फूले रहते थे।।१७२।। उन वनोंके वृक्ष इतने अधिक प्रकाशमान थे कि उनसे वहां न तो रातका ही व्यवहार होता था और न दिनका ही । वहाँ सूर्यकी किरणोंका प्रवेश नहीं हो पाता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वहांके वृक्षोंकी शीतलतासे डरकर ही सूर्यने अपने कर अर्थात् किरणों (पक्षमें हाथों) का संकोच कर लिया हो ॥१७३॥ उन वनोंके भीतर कहीं पर तिखूंटी और कहीं पर चौखूटी बावड़ियां थीं तथा वे बावड़ियां स्नान कर बाहर निकली हुई देवांगनाओंके स्तनोंपर लगी हुई केशरके घुल जानेसे पीली पीली हो रही थीं ।।१७४।। उन वनोंमें कहों कमलोंसे युक्त छोटे छोटे तालाब थे, कहीं कृत्रिम पर्वत बने हुए थे और कहीं मनोहर महल बने हुए थे और कहीं पर कीड़ा-मंडप बने हुए थे ।।१७५॥ कहीं सुन्दर वस्तुओं के देखने के घर (अजायबघर) बने हुए थे, कहीं चित्रशालाएं बनी हुई थीं, और कहीं एक खण्डकी तथा कहीं दो तीन आदि खण्डोंकी बड़े बड़े महलोंकी पिक्तियां बनी हुई थीं ।।१७६।। कहीं हरी हरी घाससे युक्त भूमि थी, कहीं इन्द्रगोप नामके कीड़ोंसे व्याप्त पृथ्वी थी, कहीं अतिशय मनोज्ञ तालाब थे और कहीं उत्तम बालूके किनारोंसे सुशोभित नदियां

१ घ्वनताम् । २ मनोहरैः । ३ आच्छादित । ४ ऋतूनां परिक्रमवृत्तिम् । ५ वने । ६ आ समन्तात् त्रस्यन् । भयपूर्विकां निवृत्तिं कुर्वन् वा । ७ वनमध्ये । ८ स्नात्वा निर्गत । स्नानोत्तीर्णा ल०, द०, इ० । ६ दीघिका । १० चित्रोपलक्षित— । ११ हरिताः ।

हारिमेदु'रमृश्निद्रकृतुमं 'सिश्च कामदम् । सुकलत्रमिवासीतत् सेव्यं वनचतुष्टयम् ॥१७६॥ प्रपास्तातपसम्बंधं विक'सत्पल्लवाञ्चितम् । पयो घरस्पृगाभासि तत्स्त्रीणामुत्तरीयवत् ॥१७६॥ वभासे वनमाशोकं शोकापनुदमिङ्गनाम् । रागं वमदिवात्भीयमारवत्तः पुष्पपल्लवैः ॥१८०॥ पर्णाति सप्त विभाणं वनं साप्त चछदं वभौ । सप्तस्था निति वा भर्तुः दर्शयत्प्रति पर्वं यत् ॥१८१॥ चाम्पकं वनमत्राभात् सुमनोभरभूषणम् । वनं दीपाङ्गवृक्षाणां विभुं भक्तु मिवागताम् ॥१८२॥ विक्रयमास्यवनं रेजे कलकण्ठीकलस्वनैः । स्नुवानित्व भक्येनम् ईशानं प्रण्यशास निम् ॥१८३॥ भ्रश्चोकवनमध्येऽभूद् स्रशोकानोकहो महान् । हमान् विभेषलं पीठं समुनुङ्गमिधिष्ठतः ॥१८४॥ चतुर्गोपुरसम्बद्धितसालपरिवेष्टितः । छत्रचामरभृङ्गारकलशाद्यैष्पस्कृतः ॥१८४॥ जम्बद्दीपस्थलीमध्ये भाति जम्बद्वुनो यथा । तथा वनस्थलीमध्ये स वभौ चैत्यपादपः ॥१८६॥

वह रही थीं ।।१७७।। वे चारों ही वन उत्तम स्त्रियोंके समान सेवन करने योग्य थे क्योंकि वे वन भी उत्तम स्त्रियोंके समान ही मनोहर थे, मेदुर अर्थात् अतिशय चिकने थे, उन्निद्रकुसुम अर्थात् फूले हुए फूलोंसे सहित (पक्षमें ऋतुधर्मसे सहित) थे, सश्री अर्थात् शोभासे सहित थे, और कामद अर्थात् इच्छित पदार्थोके (पक्षमें कामके) देनेवाले थे ।।१७८।। अथवा वे वन स्त्रियोंके उत्तरीय (ओढ़नेकी चूनरी) वस्त्रके समान स्त्रोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र आतपकी बाधाको नष्ट कर देता है उसी प्रकार उन वनोंने भी आतपकी बाधाको नष्ट कर दिया था, स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार उत्तम पल्लव आर्थात् अंचलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वे वन भी पल्लव अर्थात् नवीन कोमल पत्तोंसे सुशोभित हो रहे और स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात स्तनोंका स्पर्श करता है उसी प्रकार वे वन भी ऊंचे होनेक कारण पयोधर अर्थात् मेघोंका स्पर्श कर रहे थे।।१७९।। उन चारों वनोंमेंसे पहला अशोक वन जो कि प्राणियोंके शोक-को नष्ट करनेवाला था, लाल रंगके फूल और नवीन पत्तोंसे ऐसा सुज्ञोभित हो रहा था सानो अपना अनुराग (प्रेम)का ही वसन कर रहा हो ॥१८०॥ प्रत्येक गांठ पर सात सात पत्तों को धारण करनेवाले सप्तच्छद वृक्षोंका दूसरा वन भी सुशोभित हो रहा था जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्षोंके प्रत्येक पर्व पर भगवान्के संज्ञातित्व सद्गृहस्थत्व पारिव्राज्य आदि सात परम स्थानोंको ही दिखा रहा हो ।।१८१।। फूलोंके भारसे सुशोभित तीसरा चम्पक वृक्षोंका वन भी सुशोभित हो रहा था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान् की सेवा करनेके लिये दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंका वन ही आया हो ।।१८२।। तथा कोयलोंके मधुर शब्दोंसे मनोहर चौया आमके वृक्षोंका वन भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पर्वित्र उपदेश देनेवाले भगवान्की भक्तिसे स्तुति ही कर रहा हो ।।१८३।। अशोक वनके मध्य भागमें एक बड़ा भारी अशोकका वृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुई तीन कटनीदार ऊंची पीठिका पर स्थित था ।।१८४।। वह वृक्ष, जिनमें चार चार गोपुरद्वार बने हुए हैं ऐसे तीन कोटोंसे घिरा हुआ था तथा उसके समीपमें ही छत्र, चमर, भृङ्गार और कलश आदि मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे ।।१८५।। जिस प्रकार जम्बूद्वीपकी मध्यभूमिमें जम्बू वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार उस अशोकवनकी मध्यभूमिमें वह अशोक नामका

१ स्निग्धम् । २ शोभासहितम् । ३ पक्षे वस्त्रपर्यन्ताञ्चितम् । ४ मेघ, पक्षे कुच । ५ सप्तच्छदसम्बन्धि । ६ सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता । साम्प्राज्यं परमार्हेत्यं निर्वाणं चेति पञ्चधा ॥" इति सप्त परमस्थानानि । ७ इव । ६ प्रतिग्रन्थि । ६ भजनाय । १० मनोहरम् । ११ प्रभुम् । १२ पवित्राज्ञम् । १३ सौवर्णम् ।

शालाग्रव्याप्तविश्वा शाः स रेजेऽशोकपादपः । म्रशोकमयमेवेदं जगत्कर्तुमिवोद्यतः ॥१८७॥
सुरभीकृतविश्वाशैः कुसुनैः स्थिगताम्बरः । सिद्धा भ्वानिमवारुष्यन् रेजेऽसौ चैत्यपादपः ॥१८८॥
गारुडो पलिनर्माणैः पत्रैश्वित्रेशिवतोऽभितः । पद्मरागमयैः पुरुपस्तबकैः परितो वृतः ॥१८६॥
हिरण्मयमहोदप्रशालो वज्र द्व भ्वुष्नकः । कलालिकुलभञ्कारैः तर्जयन्तिव सन्मथम् ॥१९०॥
सुरासुरनरेन्द्रान्तरक्षेभा लानविग्रहः । स्वप्रभापरिवेषेण द्योतितालिलिदिङमुकः ॥१६१॥
रण्यालिम्बद्यण्याभः बिधरीकृतविश्वभूः । भूभु वः स्वर्जयं भर्तुः प्रतोषादिव द्योवयन् ॥१६२॥
ध्वजांशुकपरा मृष्टिनर्मेद्यवनपद्धतिः । जगजजनाङ्गसंलग्नमार्गः परि स्मृजिभव ॥१६२॥
मूर्ध्न छत्रत्रयं विभून्मुक्तालम्बनभूषितम् । विभोस्त्रिभुवनैश्वर्यं विना वाचेव दर्शयन् ॥१६४॥
भेजिरे बुष्न समागेऽस्य प्रतिमा दिक्चतुष्टये । जिनेश्वराणामिन्द्राद्येः समवाप्ताभिषेचनाः ॥१६४॥
गन्धस्राधूपदीपाद्यैः फलैरपि सहाक्षतैः । तत्र नित्यार्चनं देवा जिनाध्वनिा स्व वितितरे ॥१६६॥

चैत्यवृक्ष सुशोभित हो रहा था ।।१८६।। जिसने अपनी शाखाओंके अग्रभागसे समस्त दिशाओं को व्याप्त कर रक्खा है ऐसा वह अशोक वृक्ष ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो समस्त संसारको अशोकमय अर्थात् शोकरहित करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो ।।१८७।। समस्त दिशाओंको सुगन्धित करनेवाल फुलोंसे जिसन आकाशको व्याप्त कर लिया है ऐसा वह चैत्यवृक्ष ऐसा सुज्ञोभित हो रहा था मानो सिद्ध-विद्याधरोंके मार्गको ही रोक रहा हो ।।१८८।। वह वृक्ष नील मणियोंके बने हुए अनेक प्रकारके पत्तोंसे व्याप्त हो रहा था और पद्मराग मिणयोंके वने हुए फूलोंके गुच्छोंसे घिरा हुआ था ॥१८९॥ सुवर्णकी बनी हुई उसकी वहुत ऊंची ऊंची शाखाएं थीं, उसका देदीप्यमान भाग वज्रका बना हुआ था, तथा उस पर बैठे हुए भ्रमरोंके समूह जो मनोहर भंकार कर रहे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवकी तर्जना ही कर रहा हो ।।१९०।। वह चैत्यवृक्ष मुर, असुर और नरेन्द्र आदिके मनरूपी हाथियोंके बांधनेके लिए खंभेके समान था तथा उसने अपने प्रभामण्डलसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर रक्ला था।।१९१॥ उस-पर जो शब्द करते हुए घंटे लटक रहे थे उनसे उसने समस्त दिशाएं वहिरी कर दी थीं और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था कि भगवान्ने अघोलोक मध्यलोक और स्वर्गलोकमें जो विजय प्राप्त की है सन्तोषसे मानो वह उसकी घोषणा ही कर रहा हो ।।१९२।। वह वृक्ष ऊपर लगी हुई ध्वजाओं के वस्त्रोंस पोंछ पोंछकर आकाशको सेघरहित कर रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो संसारी जीवोंकी देहमें लगे हए पापोंको ही पोंछ रहा हो ।।१९३।। वह वृक्ष मोतियोंकी भालरसे सुशोभित तीन छत्रोंको अपने सिर-पर धारण कर रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के तीनों लोकों-के ऐश्वर्यको बिना वचनोंके ही दिखला रहा हो ॥१९४॥ उस चत्यवृक्षके मूलभागमें चारो दिशाओंमें जिनेन्द्रदेवकी चार प्रतिमाएं थीं जिनका इन्द्र स्वयं अभिषेक करते थे ।।१९५।। देव लोग वहाँपर विराजमान उन जिनप्रतिभाओंकी गन्ध, पुष्पोंकी माला,

१ निखिलदिक् । २ देवपथं मेघपथिमित्पर्थः । ''पिशाचो गृह्यको सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ।'' ३ मरकतरत्न । ४ दीप्तमूलः ५ मनइन्द्रियगजबन्धनस्तम्भर्मूतिः । ६ ध्वनत् । ७ निखिलभूमिः । ५ भूलोकनागलोकस्वर्गलोकजयम् । ६ संमाजित । १० मेघमार्गः । ११ सम्माजियन् । १२ मूलप्रदेशे । १३ जिनप्रतिमानाम् ।

ततो वनानां पर्यन्ते बभूव वनवेदिका । चतुभिर्गोपुरैस्तुङ्गः श्रारुद्धगगनाङ्गण ॥२०४॥ काञ्चीयिव्दिवनस्येव सा बभौ वनवेदिका । चामीकरमये रत्नैः खिचताङ्गी समन्ततः ॥२०६॥ सा बभौ वेदिकोदग्रा सचर्यार समया वनम् । भव्यधीरिव संश्रित्य सचर्या समयावनम् ॥२०७॥ सुगुप्ताङ्गी सतीवासौ रुचिरा सूत्रपा वनम् । परीयाय श्रुतं जैनं सद्धीर्वा सूत्रपावनम् ॥२०६॥ घण्टाजालानि लम्बानि "मुक्तालम्बनकानि च । पुष्पम् जश्च संरेजुः श्रमुख्यां गोपुरं प्रति ॥२०६॥ राजतानि बमुस्तस्या गोपुराण्यष्टमङ्गलैः । सङ्गीतातोद्यनृत्तैश्च रत्नाभरणतोरणैः ॥२१०॥ ततः परमलञ्चकुः विविधा ध्वजपङ्गक्तयः । महीं वीध्यन्तरालस्यां हेमस्तम्भाग्रलम्बिताः ॥२११॥ सुस्थास्ते मणिपीठेषु ध्वजस्तम्भाः स्पुरद्भुचः । विरेजुर्जगतां मान्याः सुराजान इवोन्नताः ॥२१२॥

कहना ही क्या है-वह तो सर्वथा अनुपम ही था।।२०४।। उन वनों के अन्तमें चारों ओर एक एक वनवेदी थी जो कि ऊंचे ऊंचे चार गोपूरद्वारोंसे आकाशरूपी आंगनको रोक रही थी॥२०५॥ वह सुवर्णमयी वनवेदिका सब ओरसे रत्नों से जड़ी हुई थी जिससे ऐसी जान पडती थी मानो उस वनकी करधनी ही हो।।२०६।। अथवा वह वनवेदिका भव्य जीवोंकी बुद्धिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीवोंकी बुद्धि उदग्र अर्थात् उत्कृष्ट होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी उदग्र अर्थात् बहुत ऊंची थी, भव्य जीवोंकी बुद्धि जिस प्रकार सचर्या अर्थात् उत्ताम चारित्रसे सहित होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी सचर्या अर्थात् रक्षासे सहित थी और भव्य जीवोंकी बुद्धि जिस प्रकार समयावनं (समय + अवनं संश्रित्य) अर्थात् आगमरक्षाका आश्रय कर प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी समया वनं (वनं समया संश्रित्य) अर्थात् वनके समीप भागका आश्रय कर प्रवृत्त हो रही थी ॥२०७॥ अथवा वह वनवेदिका सुगुप्तांगी अर्थात् सुरक्षित थी, सती अर्थात् समीचीन थी, रुचिरा अर्थात् देदीप्यमान थी, सूत्रपा अर्थात् सूत्र (डोरा)की रक्षा करनेवाली थी-सूतके नापमें बनी हुई थी- कहीं ऊंची-नीची नहीं थी, और वनको चारों ओरसे घेरे हुए थी इसलिये किसी सत्पुरुषकी बुद्धिके समान जान पड़ती थी क्योंकि सत्पुरुषकी बुद्धि भी सुगुप्तांगी अर्थात् सुरक्षित होती है-पापाचारोंसे अपने शरीरको सुरक्षित रखती है, सती अर्थात् शंका आदि दोषोंसे रहित होती है, रुचिरा अर्थात् श्रद्धागुण प्रदान करनेवाली होती है, सूत्रपा अर्थात् आगमकी रक्षा करनेवाली होती है और सूत्रपावनं अर्थात् सूत्रोंसे पवित्र जैनशास्त्रको घेरे रहती है-उन्हींके अनुकूल प्रवृत्ति करती है।।२०८।। उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुर-द्वारमें घंटाओं के समूह लटक रहे थे, मोतियों की भालर तथा फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही थीं ।।२०९।। उस वेदिकाके चांदीके बने हुए चारों गोपुर-द्वार अष्टमंगलद्रव्य, संगीत, बाजोंका बजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणोंसे युक्त तोरणोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ।।२१०।। उन वेदिकाओंसे आगे सुवर्णमय खंभोंके अग्रभागपर लगी हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओंकी पंक्तियां महावीथीके मध्यकी भूमिको अलंकृत कर रही थीं ।।२११।। वे ध्वजाओंके खंभे मणिमयी पीठिकाओंपर स्थिर थे, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त थे, जगत्मान्य थे और अतिशय ऊंचे थे इसलिये किन्हीं उत्तम राजाओं के समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि उत्तम राजा भी

१ सवप्रा । २ वनस्य समीपम् । 'हाधिक् समया' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया । सचर्या सचारित्रा । समयावनं सिद्धान्तरक्षण्यस् । 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।' इत्यभिधानात् ।
३ सुरक्षिताङ्गी । ४ सूत्रं रक्षन्ति । सूत्रपातस्य आपातत्वात्, निम्नोन्नतत्वादिदोषरिहत इत्यर्थः ।
पक्षे सूत्रमागमं पालयन्ति, आगमप्रतिपादितचारित्रं पालयन्तीत्यर्थः । ५ परिवन्ने । ६ सूत्रेण पवित्रीकरणक्षमम् । ७ मौक्तिकदामानि । ५ रजतमयानि ।

स्रव्दाशीत्यञ्जालान्येषां रुन्द्रत्वं परिकीर्तितम् । पञ्चांवशितकोदण्डान्यमीषामन्तरं विदुः ॥२१३॥ सिद्धार्थचेत्य वृक्षाश्च प्राकारवनवेदिकाः । स्तूपाः सतोरणा मानस्तम्भाः स्तम्भाश्च कैतवाः ॥२१४॥ प्रोक्तास्तीर्थकृदुत्सेषाद् उत्सेषेन द्विषड्गुणाः । देध्यानुरूपमेतेषां रौन्द्रचमाहुर्मनीषिणः ॥२१४॥ वनानां स्वगृहाणाञ्च पर्वतानां तथेव च । भवेदुन्नितरेषैव वर्णितागमकोविदैः ॥२१६॥ भवेपुणिरयो रुन्द्राः स्वोत्सेषादण्टसञ्जगुणम् । स्तूपानां रौन्द्रचमुच्छ्यांयात् सातिरेकं विदेश विदुः ॥२१७॥ उशन्ति वेदिकादीनां स्वोत्सेषस्य चतुर्यकम् । पार्थवं परमज्ञानमहाकूपारपारगाः ॥२१८॥ स्वस्त्रसहसानान्व हंसवीन मृगेशिनाम् । वृषभेभेन्द्रचक्राणां ध्वजाः स्युर्वशमेदकाः ॥२१६॥ स्रष्टोत्तरकां ज्ञेयाः प्रत्येकं पालिकेतनाः । प्रकैकस्यां दिशि प्रोच्चाः तरङ्गास्तोयघेरिव ॥२२०॥ प्रवनान्दोलितस्तेषां केतूनामंशुकोत्करः । राष्ट्रवाजहूषुरिवाभासीद् विद्यार्थं नरामरान् ॥२२१॥ स्मष्टवजेषु मृजो दिव्याः सौमनस्योर् ललम्बरे । भव्यानां सौमनस्याय् किल्पतास्त्रिदिवाधिषः ॥२२२॥ इलक्ष्णांशुकथ्वजा रेजः पवनान्दोलितोत्थिताः । व्योमाम्बुधेरिवोद्भूताः तरङ्गास्तुङ्गमूर्तयः ॥२२३॥ विद्याः क्षित्रविद्याः विल्योत्स्य बिह्णः । रेजुर्यस्तांश्वाः सर्पबुद्धचेव ग्रस्तकृत्तयः ॥२२४॥ विद्याः वित्रति विल्योत्स्य बिह्णः । रेजुर्यस्तांश्वाः सर्पबुद्धचेव ग्रस्तकृत्तयः ॥२२४॥

मणिमय आसनोंपर स्थित होते हैं-बैठते हैं, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त होते हैं, जगत्मान्य होते हैं-संसारके लोग उनका सत्कार करते हैं और अतिशय उन्नत अर्थात् उदारहृदय होते हैं ।।२१२।। उन खंभोंकी चौड़ाई अट्ठासी अंगुल कही गई है और उनका अन्तर पच्चीस पच्चीस धनुष प्रमाण जानना चाहिये ।।२१३।। सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तूप, तोरण सहित मानस्तम्भ और ध्वजाओं के खंभे ये सब तीर्थं द्धुरों के शरीरकी ऊंचाईसे बारह गुने ऊंचे होते हैं और विद्वानोंने इनकी चौड़ाई आदि इनकी लम्बाईके अनुरूप बतलाई है।।२१४-२१५।। इसी प्रकार आगमके जाननेवाले विद्वानोंने वन, वनके मकान और पर्वतोंकी भी यही ऊंचाई बतलाई है अर्थात् ये सब भी तीर्थे द्धारके शरीरसे बारह गुने ऊंचे होते हैं।।२१६।। पर्वत अपनी ऊंचाईसे आठ गुने चौड़े होते हैं और स्तूपोंका व्यास विद्वानोंने अपनी ऊंचाईसे कुछ अधिक बतलाया है।।२१७।। परमजानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देवोंने वनदेवियोंकी चौड़ाई उनकी ऊंचाईसे चौथाई वतलाई है ।।२१८।। ध्वजाओं में माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी और चक्रके चिह्न थे इसलिये उनके दश भेद हो गये थे ।।२१९।। एक-एक दिशामें एक-एक प्रकारकी ध्वजाएं एक सौ आठ एक सौ आठ थीं, वे ध्वजाएं बहुत ही ऊंची थी और समुद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थीं।।२२०।। वायुसे हिलता हुआ उन ध्वजाओंके वस्त्रोंका समुदाय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिये मनुष्य और देवोंको बुलाना ही चाहता हो।।२२१।। मालाओंके चिह्नवाली ध्वजाओंपर फूलोंकी बनी हुई दिव्यमालाएं लटक रही थीं और वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो भव्य-जीवोंका सौमनस्य अर्थात् सरल परिणाम दिखलानेके लिये ही इन्द्रोंने उन्हें बनाया हो ।।२२२।। वस्त्रोंके चिह्नवाली ध्वजाएं महीन और सफेद वस्त्रोंकी बनी हुई थीं तथा वे वायुसे हिल-हिलकर उड़ रही थीं जिससे ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बड़ी ऊंची लहरें ही हों ।।२२३।। मयूरोंके चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो मयूर बने हुए थे वे लीलापूर्वक अपनी पूँछ फैलाये हुए थे और सांपकी बुद्धिसे वस्त्रोंको निगल रहे थे जिससे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो

१ सिद्धार्थवृक्षाः वक्ष्यन्ते चैत्यवृक्षा उक्ताः। २ केतुसम्बन्धिनः। ३ द्वादशगुणा इत्यर्थः। ४ -मुच्छितेर्व्यासं सातिरेकं इ०, अ०। ५ साधिकम्। ६ सम्यग्ज्ञानिनः। ७ पृथुत्वम्। ८ मयूर। ६ गघड। १० श्रेणिध्वजाः। ११ व्याह् वानिमच्छुः। १२ बभौ। १३ सुमनोभिः कुसुमैः कृताः। १४ सुमनस्कृताय। १५ पिच्छसमूहम्। १६ ग्रस्तनिर्मोकाः।

पद्मध्वजेषु पद्मानि सहस्रवलसंस्तरैः । नभःसरिस फुल्लानि सरोजानीव रेजिरे ॥२२४॥
स्रथः प्रतिसया तानि सङकान्तानि सहीतले । भ्रमरान्मोहयन्ति स्म पद्मयुद्धयानु पातिनः ॥२२६॥
तेवां तदातनीं शोभां वृष्ट्वा नान्यत्र भाविनीत्र् । कञ्जान्युत्सृज्य कात्त्न्यंन लक्ष्मीस्तेषु पदं वधे॥२२७॥
हंसध्वजेष्व भूर्हसाश्चञ्च्या प्रसितवाससः । निजां प्रस्तारयन्तो या द्रव्यलेश्यां तदात्मना ॥२२६॥
गहत्मद्ध्वजदण्डाप्राण्यध्यासीना विनायकाः । रेजुः स्वैः पक्षविक्षेपेः तिलङ्घ्यविवत् नु ए सम् ॥२२६॥
सभुर्नीलमणिक्षमास्था गरुडाः १४प्रतिमागताः । समाकष्टुनिवाहीन्द्रान् प्रविश्वन्तो रसातलम् ॥२३०॥
मृगेन्द्रकेतनाग्रेषु मृगेन्द्राः कमदित्सया । कृतयत्ना विरेजुस्ते जेतुं वा । सुरसामजान् ॥२३१॥
स्थूलमुक्ताफलान्येषां मुखलम्बीनि रेजिरे । गजेन्द्रकुम्भसम्भेदात् सञ्चितानि यशांसि वा ॥२३२॥
१४उक्षाः शृङ्गाग्रसंसक्तलम्बमानध्वजांशुकाः । रेजुविपक्षजित्येव प्रसिल्द्धजयकेतनाः ॥२३२॥
उत्युष्करैः करैक्ढ १६वजा रेजुर्गजाधिपाः । गिरीन्द्रा इव कूटाग्रनिपतत्पृथुनिर्झराः ॥२३४॥

सांपकी कांचली ही निगल रहे हों।।२२४।। कमलोंके चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो कमल बने हुए थे वे अपने एक हजार दलोंके विस्तारसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाशरूपी सरोवरमें कमल ही फूल रहे हों ॥२२५॥ रत्नमयी पृथ्वीपर उन ध्वजाओंमें बने हुए कमलोंके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे वे कमल समफ्रकर उनपर पड़ते हुए भ्रमरोंको भ्रम उत्पन्न करते थे।।२२६।। उन कमलोंकी दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली उस समयकी शोभा देखकर लक्ष्मीने अन्य समस्त कमलोंको छोड दिया था और उन्हींमें अपने रहनेका स्थान बनाया था। भावार्थ- वे कमल बहुत ही मुन्दर थे इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी अन्य सब कमलोंको छोड़कर उन्हीमें रहने लगी हो ॥२२७॥ हंसोंकी चिह्नवाली ध्वजाओं में जो हंसोंके चिह्न बने हुए थे वे अपने चोंचसे वस्त्रको ग्रस रहे थे और ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो उसके बहाने अपनी द्रव्यलेश्याका ही प्रसार कर रहे हों ।।२२८।। जिन ध्वजाओंमें गरुड़ोंके चिह्न बने हुए थे उनके दण्डोंके अग्रभागपर बैठे हुए गरुड़ अपने पंखोंके विक्षेपसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो आकाशको ही उल्लंघन करना चाहते हों।।२२९।। नीलमणिमयी पृथ्वीमें उन गरुड़ोंके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे उनसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो नागेन्द्रोंको खींचनेके लिये पाताललोकमें ही प्रवेश कर रहे हों ।।२३०।। सिहोंके चिह्नवाली ध्वजाओंके अग्रभागपर जो सिंह बने हुए थे वे छलांग भरनेकी इच्छासे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके हाथियोंको जीतनेके लिये ही प्रयत्न कर रहे हैं।।२३१।। उन सिंहोंके मुखोंपर जो बड़े बड़े मोती लटक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बड़े बड़े हाथियोंके मस्तक विदारण करनेसे इकट्ठे हुए यश ही लटक रहे हों ।।२३२।। बैलोंकी चिह्नवाली व्वजाओंमें, जिनके सींगोंके अग्रभागमें ध्वजाओंके वस्त्र लटक रहे हैं ऐसे बैल बने हुए थे और वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शत्रुओंको जीत लेनेसे उन्हें विजयपताका ही प्राप्त हुई हो।।२३३।। हाथीकी चिह्नवाली ध्वजाओंपर जो हाथी बने हुए थे वे अपनी ऊँची उठी हुई सूड़ोंसे पताकाएँ धारण कर रहे थे और उनसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके शिखरके

१ समूहै: । २ प्रतिविम्बेन । ३ अनुगच्छतः । ४ पद्मध्वजानाम् । ५ तत्कालभवाम् । ६ बभुः । ७ त्रोट्या । ८ प्रसारयन्तो ल० । ६ वीनां नायकाः गरुडा इत्यर्थः । १० इव । ११ प्रतिबिम्बेनागताः । १२ पादिविक्षेपेच्छया । १३ इव । १४ वृषाः प०, अ०, ल०, द०, इ० १५ जयेन । १६ धृत ।

चकथ्वजा सहस्रारैः चकैरुत्सपंदंशुभिः । बभुभिनुमता सार्द्ध स्पर्धां कर्तु मिवोद्यताः ॥२३४॥ नभः परिमृजन्तो वा विल्यन्तो वा विगङ्गनाः । भुवमास्फालयन्तो वा स्फूर्जन्ति स्म महाध्वजाः॥२३६॥ इत्यमी केतवो मोहनिर्जयोपार्जिता बभुः । विभोत्तित्रभुवनेशित्वं शंसन्तोऽन्यगोचरम् ॥२३७॥ विश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे सहस्ं स्यादशीतियुक् । चतसृष्वथ ते विक्षु शून्य द्वित्रिकसागराः ॥२३६॥ ततोऽनन्तरमेवान्तर्भागे सालो महानभूत् । श्रीमानर्जुनिर्माणो द्वितीयोऽप्यद्वितीयकः ॥२३६॥ पूर्ववद्गोपुराण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभुं वो नूनं पुञ्जीभूता तदात्मना ॥२४०॥ तेष्वाभर णविन्यस्ततोरणेषु परा द्युतिः । तेने निधिभिरुद्भूतैः कुबेरैश्वर्यहासिनी ॥२४१॥ शेषो विधिरशेषोऽपि सालेनाद्येन वर्णितः । पौनरुक्त्यभयान्ना तस्तत्प्रपञ्चो निर्दाशतः ॥२४२॥ स्त्रताप पूर्ववद्वेद्यं द्वितयं नाट्यशालयोः । तद्वद्वपघटीद्वन्द्वं महावीध्युभयान्तयोः ॥२४३॥ ततो वीध्यन्तरेष्वस्यां कक्ष्या कल्पभूरहाम् । नानारत्नप्रभोत्सर्पः वनमासीत् प्रभास्वरम् ॥२४४॥ कल्पद्वमाः समुत्तुङ्गाः सच्छायाः फलशालिनः । नानास्रग्वस्त्रभूषाढ्या राजायन्ते स्म सम्पदा ॥२४४॥

अग्रभागसे बड़े बड़े निभरने पड़े रहे हैं ऐसे बड़े पर्वत ही हों ॥२३४॥ और चकों के चिह्नवाली ध्वाओं में जो चक बने हुए थे उनमें हजार हजार आरियां थीं तथा उनकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही थीं, उन चकों से वे ध्वजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थीं, मानो सूर्यके साथ स्पर्धा करने के लिये ही तैयार हुई हों ॥२३५॥ इस प्रकार वे महाध्वजाएं ऐसी फहरा रही थीं मानो आकाशको साफ ही कर रही हों, अथवा दिशारूपी स्त्रियों को आलिंगन ही कर रही हों अथवा पृथिवीका आस्फालन ही कर रही हों ॥२३६॥ इस प्रकार मोहनीय कर्मको जीत लेनेसे प्राप्त हुई वे ध्वजाएं अन्य दूसरी जगह नहीं पाये जानेवाले भगवान्के तीनों लोकोंके स्वामित्वको प्रकट करती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थीं ॥२३७॥ एक एक दिशामें वे सब ध्वजाएं एक हजार अस्सी थीं और चारो दिशाओं में चार हजार तीन सौ बीस थीं ॥२३८॥

उन ध्वजाओं के अनन्तर ही भीतरके भागमें चांदीका बना हुआ एक बड़ा भारी कोट था, जो कि बहुत ही सुशोभित था और अद्वितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात् दूसरा कोट था ॥२३९॥ पहले कोटके समान इसके भी चांदीके बने हुए चार गोपुरद्वार थे और वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे गोपुरद्वारोंके बहानेसे इकट्ठी हुई पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी शोभा ही हों ॥२४०॥ जिनमें अनेक आभरण सहित तोरण लगे हुए हैं ऐसे उन गोपुरद्वारोंमें जो विधियां रक्खी हुईं थीं वे कुबेरके ऐश्वर्यंकी भी हंसी उड़ानेवाली बड़ी भारी कान्तिको फैला रही थीं ॥२४१॥ उस कोटकी और सब विधि पहले कोटके वर्णनके साथ ही कही जा चुकी है पुनहित दोषके कारण यहां फिरसे उसका विस्तारके साथ वर्णन नहीं किया जा रहा है ॥२४२॥ पहलेके समान यहां भी प्रत्येक महा-वीथीके दोनों ओर दो नाट्यशालाएं थीं और दो धूपघट रक्खे हुए थे ॥२४३॥ इस कक्षामें विशेषता इतनी है कि धूपघटोंके बाद गिलयोंके बीचके अन्तरालमें कल्पवृक्षोंका वन था, जो कि अनेक प्रकारके रत्नोंकी कान्तिके फैलनेसे देदीप्यमान हो रहा था ॥२४४॥ उस वनके वे कल्पवृक्ष बहुत ही ऊंचे थे, उत्तम छायावाले थे, फलोंसे सुशोभित थे और अनेक प्रकारकी माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे सहित थे इसलिये अपनी शोभासे राजाओंके समान जान पड़ते

१ सूर्येण । २ ध्वजाः । ३ विंशत्युत्तरिंशताधिकचतुःसहस्राणि । ४ आभरणानां विन्यस्तं विन्यासो येषां तोरणानां तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषां गोपुराणां तानि तथोक्तानि तेषु । 
५ –न्नात्र प०, द०, ल० । ६ कोष्टे ।

देवोदक्कुरवो नूनम् स्रागताः सेवितुं जिनम् । दशप्रभेदैः स्वैः कल्पतरिभः श्रेणि'सात्कृतैः ॥२४६॥ फलान्याभरणान्येषाम् स्रंशुकानि च पल्लवाः । स्यजः शाखाग्रलिम्बन्यो महाप्रारोहयष्टयः ॥२४७॥ तेषामधःस्थलच्छायाम् स्रध्यासीनाः सुरोरगाः । स्वावासेषु धृति हित्वा चिरं तत्रैव रेमिरे ॥२४६॥ ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु दीपाङ्गेषु च कल्पजाः । भावनेन्द्राः स्रगङ्गोषु यथायोग्यां धृति दधुः ॥२४६॥ स्यग्वि साभरणं भास्वदंशुकं पल्लवा धरम् । ज्वल देवीपं वनं कान्तं वधूव रिमवारुचत् ॥२४०॥ प्रत्रन्तर्वर्णमथाभूविम्नह सिद्धार्थपादपाः । सिद्धार्थिषिष्ठता धीद्धबुष्ना ब्रष्ना इवोद्धचः ॥२४१॥ चैत्यद्वमेषु पूर्वीक्ता वर्णनात्रापि योज्यताम् । किन्तु कल्पद्वमा एते सङ्किष्पतफलप्रदाः ॥२४२॥

थे क्योंकि राजा भी बहुत ऊंचे अर्थात् अतिशय श्रेष्ठ अथवा उदार होते हैं, उत्तम छाया अर्थान् कान्तिसे युक्त होते हैं, अनेक प्रकारकी वस्तुओंकी प्राप्तिरूपी फलोंसे सुशोभित होते हैं और तरह तरहकी माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे युक्त होते हैं ।।२४५।। उन कल्पवृक्षोंको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो अपने दश प्रकारके कल्पवृक्षोंकी पिक्तियोंसे युक्त हुए देवकुरु और उत्तरकूरु ही भगवान्की सेवा करनेके लिये आये हों।।२४६।। उन कल्पवृक्षोंके फल आभु-षणोंके समान जान पडते थे, नवीन कोमल पत्ते वस्त्रोंके समान मालूम होते थे और शाखाओं के अग्रभागपर लटकती हुई मालाएं बड़ी-बड़ी जटाओंके समान सुशोभित हो रही थी।।२४७॥ उन वृक्षोंके नीचे छायातलमें बैठे हुए देव और धरणेन्द्र अपने-अपने भवनोंमें प्रेम छोड़कर वहींपर चिरकाल तक कीड़ा करते रहते थे।।२४८।। ज्योतिष्कदेव ज्योतिरंग जातिके कल्प-वृक्षोंमें, कल्पवासी देव दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंमें और भवनवासियोंके इन्द्र मालांग जातिके कल्पवृक्षोंमें यथायोग्य प्रीति धारण करते थे। भावार्थ-जिस देवको जो वृक्ष अच्छा लगता था वे उसीके नीचे कीड़ा करते थे।।२४९।। वह कल्पवृक्षींका वन वधूवरके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार वधूवर मालाओंसे सहित होते हैं उसी प्रकार वह वन भी मालाओंसे सहित था, वधूवर जिस प्रकार आभूषणोंसे युक्त होते है उसी प्रकार वह वन भी आभूषणोंसे युक्त था, जिस प्रकार वधूवर सुन्दर वस्त्र पहिने रहते हैं उसी प्रकार उस वनमें सुन्दर वस्त्र टंगे हुए थे, जिस प्रकार वरवधूके अधर (ओठ) पल्लवके समान लाल होते हैं उसी प्रकार उस वनके पल्लव (नये पत्ते) लाल थे। वरवधूके आस-पास जिस प्रकार दीपक जला करते हैं उसी प्रकार उस वनमें भी दीपक जल रहे थे, और वरवधू जिस प्रकार अतिशय सुन्दर होते हैं उसी प्रकार वह वन भी अतिशय सुन्दर था। भावार्थ-उस वनमें कहीं मालांग जातिके वृक्षों पर मालाएं लटक रहीं थीं, कहीं भूषणांग जातिके वृक्षों पर भूषण लटक रहे थे, कहीं वस्त्रांग जातिके वृक्षों पर सुन्दर सुन्दर वस्त्र टंगे हए थे, कही उन वृक्षोंमें नये-नये, लाल-लाल पत्ते लग रहे थे, और कहीं दीपांग जातिके वृक्षों पर अनेक दीपक जल रहे थे ।।२५०।। उन कल्पवृक्षोंके मध्यभागमें सिद्धार्थ वृक्ष थे, सिद्ध भगवान्की प्रतिमाओं से अधिष्ठित होनेके कारण उन वृक्षोंके मूल भाग बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे और उन सबसे वे वृक्ष सूर्यके समान प्रकाशमान हो रहे थे।।२५१।। पहले चैत्यवृक्षोंमें जिस शोभाका वर्णन किया गया है वह सब इन सिद्धार्थवृक्षोंमें भी लगा लेना चाहिये किन्तु विशेषता

१ पङ्क्तीकृतैः । २ पल्लवानि आ समन्तात् धरतीति, पक्षे पल्लविमवाधरं यस्य तत् । ३ ज्वलद्दीपाङ्गम् । ४ वधूश्च वरश्च वधूवरम् । ५ वनमध्ये । ६ अधिकदीप्र । ७ आदित्याः ।

वनिद्वाप्यः वनित्रश्चः वनित् सैकतमण्डलम् । व्यक्तिसभागृहादीनि बभुरत्र वनान्तरे ॥२४३॥ वनवीथीमिमामन्तर्वद्रेऽसौ वनवेदिका । कल'थौतमयी तुद्धगचतुर्गोपुरसङ्गता ॥२४४॥ तत्र तोरणमाङ्गां न्यसम्पदः पूर्वर्वाणताः । गोपुराणि च पूर्वोक्तमानोन्मानान्यनुत्र च ॥२४४॥ प्रतोलीं तामयोन्लङ्ग्य परतः 'परिवीय्यभूत्' । प्रासादपञ्चिक्तविधा निर्मिता सुरिक्षिन्धिः ॥२४६॥ हिरण्यमहास्तम्भा वज्याधिव्यानबन्धनाः । चन्द्रकान्तिक्ताकान्तिभक्तयो रत्निचित्रताः ॥२४७॥ सहम्या द्वितलाः केचित् केचिच्च त्रिचतुस्तलाः । चन्द्रशालायुजः केचिद्वलभिच्छन्दशोभिनः ॥२४६॥ प्रासादास्ते स्म राजन्ते स्वप्रभायगनमूर्तयः । नभोलिहानाः कूटाग्रैः ज्योत्स्नयेव विनिर्मितः ॥२४६॥ 'कूटागारसभागेहप्रेक्षावाताः वचिद्विभुः । सक्षय्याः 'वस्तमनस्तुङ्गसोषानाः वचितिमन्दरः । २६०। तेषु देवाः सगन्यर्वाः सिद्धारं विद्याधराः सदा । पन्नगाः किन्नरैः सार्द्धम् ग्ररमन्त कृतादराः ॥२६१॥ . केचिद् गानेषु वादित्रवादने' केचिदुद्यताः । सङ्गीतनृत्यगोष्ठीभिः विभुमाराधयन्नमी ॥२६२॥

इतनी ही है कि ये कल्पवृक्ष अभिलिषित फलके देनेवाले थे।।२५२।। उन कल्पवृक्षोंके वनों में कहीं वावड़ियां, कही निदयां, कहीं वालूके ढेर और कहीं सभागृह आदि सुशोभित हो रहे थे ।।२५३।। उन कल्पवृक्षोंकी वनवीधीको भीतरकी ओर चारों तरफसे वनवेदिका घेरे हुए थीं, वह वनवेदिका सुवर्णकी बनी हुई थी, और चार गोपूरद्वारोंसे सहित थी ॥२५४॥ उन गोपुरद्वारोंमें तोरण और मंगलद्रव्यरूप संपदाओंका वर्णन पहिले ही किया जा चुका है तथा उनकी लम्बाई चौड़ाई आदि भी पहलेके समान ही जानना चाहिये ।।२५५।। उन गोपुरद्वारोंके आगे भीतरकी ओर बडा लम्बा-चौडा रास्ता था और उसके दोनों ओर देवरूप कारीगरोंके द्वारा वनाई हुईं अनेक प्रकारके मकानोंकी पंक्तियां थो ॥२५६॥ जिनके बड़े वड़े खंभे सुवर्णके वने हुए हैं, जिनके अधि-ष्ठान-बन्धन अर्थात् नींव वज्रमयी है, जिनकी सुन्दर दीवालें चन्द्रकान्तमणियोंकी वनी हुई हैं और जो अनेक प्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचित्र हो रहे हैं ऐसे वे सुन्दर मकान कितने ही दो खण्डके थे, कितने ही तीन खण्डके और कितने ही चार खण्डके थे, कितने ही चन्द्र-शालाओं (मकानोंके ऊपरी भाग) से सहित थे तथा कितने ही अट्टालिका आदिसे सुशोभित थे ।।२५७-२५८।। जो अपनी ही प्रभामें डूबे हुए हैं ऐसे वे मकान अपनी शिखरोंके अग्र भागसे आकाशका स्पर्श करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो चांदनीसे ही बने हों ॥२५९॥ कहीं पर कूटागार ( अनेक शिखरोंवाले अथवा भुला देनेवाले मकान ), कहींपर सभागृह और कहींपर प्रेक्षागृह (नाट्यशाला अथवा अजायबघर) सुशोभित हो रहे थे, उन कूटागार आदिमें शय्याएं बिछी हुई थीं, आसन रखे हए थे, ऊंची ऊंची सीढ़ियां लगी हुई थीं और उन सबने अपनी कान्तिसे आकाशको सफेद-सफेद कर दिया था ॥२६०॥ उन मकानोंमें देव, गन्धर्व, सिद्ध (एक प्रकारके देव), विद्याधर, नागकुमार और किन्नर जातिके देव बड़े आदरके साथ सदा कीड़ा किया करते थे।।२६१।। उन देवोंमें कितने ही देव तो गानेमें उद्यत थे और कितने ही बाजा बजानेमें तत्पर थे इस प्रकार वे देव संगीत और

१ सुवर्गः । २ मङ्गलः । ३ गोपुरम् । ४ विथ्याः परितः । ५ वीथ्यभात् ल० । ६ द्विभूमिकाः । ७ शिरोगृहः । 'चन्द्रशाला शिरोगृहम्' इत्यभिधानात् । ६ बहुशिखरयुक्तगृहम् । ६ नाद्यशालाः । १० सपीठाः । ११ धविलिताकाशाः । १२ देवभेदाः । १३ वाद्यताडने ।

बीयोनां मध्यभागेऽत्र स्तूषा नव समृद्ययुः । पद्मरागमयोतुङ्गवषुषः खाग्रलङ्घिनः ॥२६३॥ जनानुरागास्ताद्र्य्यंम् श्रापन्ना इव ते बभुः । सिद्धार्हत्प्रतिबिम्बोग्रेः ग्रभितिश्चत्रमूर्तयः ॥२६४॥ स्वोन्नत्या गगनाभोगं रुन्थानाः स्म विभान्त्यमो । स्तूषा विद्यावराराध्याः प्राप्तेज्या मेरवो यथा ॥२६४॥ स्तूषाः समृिच्छ्ना रेजुः श्राराध्याः सिद्धचारणैः । ताद्र्प्यमिव बिश्राणाः नवकेवललब्धयः ॥२६६॥ स्तूषानामन्तरेष्वेषां रत्नतोरणमालिकाः । बभुरिन्द्र धनुर्मध्य इव चित्रितलाङ्गणाः ॥२६७॥ सच्छत्राः सपताकाश्च सर्वमङ्गलसम्भृताः । राजान इव रेजुस्ते स्तूषाः कृतजनोत्सवाः ॥२६८॥ तत्राभिषच्य जैनेन्द्रीः श्रचाः कीर्तितपूजिताः । ततः प्रवक्षिणीकृत्य भव्या मुदमयासिषुः ॥२६६॥ स्तूषहम्यविलीरुदां भुवमुल्लङ्घ्य तां ततः । नभःस्फिटकसालोऽभू ज्जातं लिमव तन्मयम् ॥२७०॥ विश्वद्धपरिणामत्वाज्जनपर्यन्तसेवनात् । भव्यात्मेव बभौ सालस्तुङ्गसद्वृत्ततान्वतः ॥२७१॥

नृत्य आदिकी गोष्ठियों द्वारा भगवान्की आराधना कर रहे थे।।२६२।। महावीथियोंके मध्यभागमें नौ नौ स्तूप खड़े हुए थे, जोिक पद्मरागमणियोंके बने हुए बहुत ऊंचे थे और अपने अग्रभागसे आकाशका उल्लंघन कर रहे थे ।।२६३।। सिद्ध और अर्हन्त भगवान्की प्रतिमाओं के समूहसे वे स्तूप चारों ओरसे चित्र-विचित्र हो रहे थे और ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मनुष्योंका अनुराग ही स्तूपोंके आकारको प्राप्त हो गया हो ।।२६४।। वे स्तूप ठीक मेरुपर्वतके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार मेरुपर्वत अपनी ऊंचाईसे आकाशको घेरे हुए है उसी प्रकार वे स्तूप भी अपनी ऊंचाईसे आकाशको घेरे हुए थे, जिस प्रकार मेध्पर्वत विद्याधरोंके द्वारा आराधना करने योग्य है उसी प्रकार वे स्तूप भी विद्या-धरोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे और जिस प्रकार सुमेरुपर्वत पूजाको प्राप्त है उसी प्रकार वे स्तूप भी पूजाको प्राप्त थे।।२६५।। सिद्ध तथा चारण मुनियोंके द्वारा आराधना करने योग्य वे अतिशय ऊंचे स्तूप ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो स्त्पोंका आकार धारण करती हुई भगवान्की नौ केवललब्धियां ही हों।।२६६।। उन स्तूपोंके बीचमें आकाशरूपी आंगनको चित्र-विचित्र करनेवाले रत्नोंके अनेक बन्दनवार बंधे हुए थे जोकि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो इन्द्रधनुषके ही बंधे हुए हों ॥२६७॥ उन स्तूपोंपर छत्र लगे हुए थे, पताकाएं फहरा रही थीं, मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे और इन सब कारणोंसे वे लोगोंको बहुत ही आनन्द उत्पन्न कर रहे थे इसलिये ठीक राजाओंके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि राजा लोग भी छत्र पताका और सब प्रकारके मंगलोंसे सहित होते हैं तथा लोगोंको आनन्द उत्पन्न करते रहते हैं ।।२६८।। उन स्तूपोंपर जो जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाएं विराजमान थीं भव्यलोग उनका अभिषेक कर उनकी स्तुति और पूजा करते थे तथा प्रदक्षिणा देकर बहुत ही हर्षको प्राप्त होते थे।।२६९।।

उन स्तूपों और मकानोंकी पंक्तियोंसे घिरी हुई पृथ्वीको उल्लंघन कर उसके कुछ आगे आकाशके समान स्वच्छ स्फटिकमणिका बना हुआ कोट था जोिक ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाश ही उस कोटरूप हो गया हो ॥२७०॥ अथवा विशुद्ध परिणाम (परिणमन) होनेसे और जिनेन्द्र भगवान्के समीप ही सेवा करनेसे वह कोट भव्यजीवके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि भव्यजीव भी विशुद्ध परिणामों (भावों) का घारक होता है और जिनेन्द्र भगवान्के समीप रहकर ही उनकी सेवा करता है। इसके सिवाय वह कोट भव्य जीवके समान ही तुङ्ग अर्थात् ऊंचा (पक्षमें श्रेष्ठ) और सद्भृत्त अर्थात्

खगेन्द्रै क्यसेन्यत्वात्तुङ्गत्वादचलत्वतः । रूप्याद्विरिव ताद्वूप्यम् ग्रापन्नः 'पर्यगाद् विभुम् ।।२७२॥ विश्व सालोत्तमस्यास्य गोपुराण्युदिशिश्वयन् । पद्मरागमयान्युच्चैः भव्यरागमयानि वा ।।२७३॥ ज्ञेयाः पूर्वेवदत्रापि मङ्गणलद्रव्यसम्पदः । द्वारोपान्ते च निथयो ज्वलद्गम्भीरमूर्तयः ।।२७४॥ सतालमङ्गलच्छत्रचामरध्वजदर्पणाः । सुप्रतिष्ठकभृङगारकलशाः प्रतिगोपुरम् ॥२७४॥ गदादिपाणयस्तेषु गोपुरेष्वभवन् सुराः । कमात् सालत्रये द्वाःस्या भौम भावनकल्पजाः ।।२७६॥ ततः खस्फाटिकात् सालाद् ग्रापीठान्तं समायताः । भित्तयः षोडशाभूवन् महावीथ्यन्तराश्रिताः ॥२७७॥ नभःस्फिटकनिर्माणाः प्रसरिभिनत्ववः । ग्राद्यपीठतदालग्ना ज्योत्स्नायन्ते स्म भित्तयः ॥२७६॥ श्रुचयो दिशताशेषवद्विष्यम् महोदयाः । भित्तयस्ता जगद्भुर्तुः ग्राधिवद्या इवावभुः ॥२७६॥ तासामुपरि विस्तीणौ रत्नस्तम्भैः समुद्भृतः । वियत्स्फिटकनिर्माणः सश्रीः श्रीमण्डपोऽभवत् ॥२८०॥ सत्यं श्रीमण्डपः सोऽयं यत्रासौ परमेश्वरः । नृसुरासुरसान्निध्यं स्वीचके त्रिजगिच्छ्यम् ॥२८१॥

सुगोल (पक्षमें सदाचारी) था ।।२७१।। अथवा वह कोट बड़े बड़े विद्याधरोंके द्वारा सेवनीय था, ऊंचा था, और अचल था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो विजयार्ध पर्वत ही कोट-का रूप धारण कर भगवान्की प्रदक्षिणा दे रहा हो ।।२७२।। उस उत्तम कोटकी चारों दिशाओं में चार ऊचे गोपुर-द्वार थे जो पद्मराग मिणके बने हुए थे, और ऐसे मालूम पड़ते थे मानो भव्य जीवोंके अनुरागसे ही बने हों ॥२७३॥ जिस प्रकार पहले कोटोंके गोपुरद्वारों पर मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं रक्खी हुई थीं उसी प्रकार इन गोपुरद्वारोंपर भी मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं जानना चाहिये । और पहलेकी तरह ही इन गोपुरद्वारोंके समीपमें भी देदीप्यमान तथा गंभीर आकारवाली निधियां रक्खी हुई थीं ॥२७४॥ प्रत्येक गोपुरद्वारपर पंखा, छत्र, चामर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठक (ठौना), भृङ्गार और कलश ये आठ आठ मङ्गल द्रव्य रक्खे हुए थे ।।२७५॥ तीनों कोटोंके गोपुरद्वारोंपर क्रमसे गदा आदि हाथमें लिये हुए व्यन्तर भवनवासी और कल्पवासी देव द्वारपाल थे। भावार्थ-पहले कोटके दरवाजों पर व्यन्तरदेव पहरा देते थे, दूसरे कोटके दरवाजोंपर भवनवासी पहरा देते थे और तीसर कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव पहरा दे रहे थे। ये सभी देव अपने अपने हाथों में गदा आदि हथियारोंको लिए हुए थे।।२७६।। तदनन्तर उस आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणिके कोटसे लेकर पीठपर्यन्त लम्बी और महावीि धयों (बड़े बड़े रास्तों) के अन्तरालमें आश्रित सोलह दीवालें थीं । भावार्थ-चारों दिशाओंकी चारों महावीथियोंके अगल बगल दोनों ओर आठ दीवालें थीं और दो दो के हिसाबसे चारों विदिशाओंमें भी आठ दीवालें थीं इस प्रकार सब मिलाकर सोलह दीवालें थीं। ये दीवालें स्फटिक कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी थीं और बारह सभाओंका विभाग कर रहीं थीं ॥२७७॥ जो आकाशस्फटिकसे बनी हुई, जिनकी निर्मेल कान्ति चारों ओर फैल रही है और जो प्रथम पीठके किनारेतक लगी हुई हैं ऐसी वे दीवालें चाँदनीके समान आचरण कर रहीं थीं ।।२७८।। वे दीवालें अतिशय पवित्र थीं समस्त वस्तुओंके प्रतिबिम्ब दिखला रहीं थीं और बड़े भारी ऐश्वर्यके सहित थीं इसलिए ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो जगत्के भर्ता भगवान् वृषभदेवकी श्रेष्ठ विद्याएं हों।।२७९।। उन दीवालेंकि ऊपर रत्नमय खंभोंसे खड़ा हुआ और आकाशस्फटिकमणिका बना हुआ बहुत बड़ा भारी शोभायुक्त श्रीमंडप बना हुआ था ॥२८०॥ वह श्रीमंडप वास्तवमें श्रीमंडप था क्योंकि वहांपर परमेश्वर भगवान् वृषभदेवने मनुष्य, देव और धरेणेन्द्रोंके समीप तीनों लोकोंकी

१ प्रदक्षिणामकरोत् । २ इव । ३ द्वारपालकाः । ४ भौम– ब्यन्तर । भावन– भवनवासी । ५ज्ञानातिदायाः ।

यो बभावम्बरस्यान्तर्शिबम्बतान्यारेम्बरोपमः । त्रिजगज्जनतास्यानसङ्ग्रहावाप्तवैभवः ।।२८२॥ यस्योपरितले मुक्ता गृह्यकैः कुसुमोत्कराः । विद्यमुस्तारकाशङ्काम् श्रधोभाजां नृणां हृदि ।।२८३॥ यत्र मरारु वस्भुङ्गसंसूच्याः कुसुमसूजः । न म्लानिमीयुर्जेनाङ्गिम्ब्छायाशैत्याश्रयादिव ।।२८४॥ नीलोत्पलोपहारेषु निलीना भूमरावितः । विरुते रगमद् व्यक्ति यत्र साम्या दलक्षिता ।।२८४॥ योजनप्रमिते यिस्मन् सम्ममुनृं सुरासुराः । स्थिताः सुख्नसम्बाधम् श्रहो माहात्म्यमीशितुः ।।२८६॥ यस्मिन् शुचिम णिप्रान्तम् उपेता हंससन्तिः । गुण्र सादृश्ययोगेऽपि व्यज्यते स्म विकूजितेः।।२८७॥ यद्भित्तयः स्वसङ्कान्तजगत्त्रितयबिम्बकाः । चित्रिता इव संरेजुर्जगच्छृ दिर्पणश्रियः ।। ।।२८८॥ स्यद्सर्यं स्प्रभाजालजलस्निपतमूर्तयः । तीर्थावगाहनं स्म चकुरित देवाः सदानवाः ॥ २८६॥

श्री (लक्ष्मी) स्वीकृत की थी।।२८१।। तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान दे सकनेके कारण जिसे बड़ा भारी वैभव प्राप्त हुआ है ऐसा वह श्रीमंडप आकाशके अन्तभागमें एसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रतिबिम्बित हुआ दूसरा आकाश ही हो। भावार्थ-श्रीमंडपका ऐसा अतिशय था कि उसमें एक साथ तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान मिल सकता था, और वह अतिशय ऊंचा तथा स्वच्छ था ।।२८२॥ उस श्रीमंडपके ऊपर यक्षदेवोंके द्वारा छोड़े हुए फूलोंके समह नीचे बैठे हुए मनुष्योंके हृदयमें ताराओंकी शंका कर रहे थे ।।२८३।। उस श्रीमंडपमें मदोन्मत्ता शब्द करते हुए भ्रमरोंके द्वारा सूचित होनेवाली फूलोंकी मालाएं मानो जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलों की छायाकी शीतलताके आश्रयसे ही कभी म्लानताको प्राप्त नहीं होती थीं–कभी नहीं मुरफाती थीं । भावार्थ–उस श्रीमंडपमें स्फटिकमणिकी दीवालोंपर जो सफेद फूलोंकी मालाएं लटक रहीं थीं वे रङ्गकी समानताके कारण अलगसे पहिचानमें नहीं आती थीं परन्तु उनपर शब्द करते हुए जो काले काले मदोन्मत्त भ्रमर बैठे हुए थे उनसे ही उनकी पहिचान होती थी । वे मालाएं सदा हरी भरी रहती थीं–कभी मुरभाती नहीं थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के चरण कमलोंकी शीतल छायाका आश्रय पाकर ही नहीं मुरफाती हो ।।२८४।। उस श्रीमण्डपमें नील कमलोंके उपहारोंपर बैठी हुई भ्रमरों की पंक्ति रङ्गकी सदृशताके कारण अलगसे दिखाई नहीं देती थी केवल गुंजारशब्दोंसे प्रकट हो रही थी ।।२८५।। अहा, जिनेन्द्र भगवान्का यह कैसा अद्भुत माहात्म्य था कि केवल एक योजन लम्बे चौड़े उस श्रीमण्डपमें समस्त मनुष्य, सुर और असुर एक दूसरेको बाधा न देते हुए सुखसे बैठ सकते थे ।।२८६।। उस श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियोंके समीप आया हुआ हंसोंका समूह यद्यपि उन मणियोंके समान रंगवाला ही था–उन्हींके प्रकाशमें छिप गया था तथापि वह अपने मधुर शब्दोंसे प्रकट हो रहा था ।।२८७।। जिनकी शोभा जगत्की लक्ष्मीके दर्पणके समान है ऐसी श्रीमण्डपकी उन दीवालोंमें तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे और उन प्रतिबिम्बोंसे वे दीवालें ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उनमें अनेक प्रकारके चित्र ही खींचे गये हों ।।२८८।। उस श्रीमण्डपकी फैलती हुई कान्तिके समुदाय-रूपी जलसे जिनके शरीर नहलाये जा रहे हैं ऐसे देव और दानव ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी तीर्थमें स्नान ही कर रहे हों ।।२८९।।

१ —स्यान्ते ल०, द०, इ०। २ अपरव्योगसदृशः। ३ विभृत्वम्। ४ देवैः। ५ घ्वनत्। ६ रवैः। ७ वर्णसादृश्यात्। = पीठसहितैकयोजनप्रमाणे। ६ स्फटिकरत्नप्रान्तम्। १० प्राप्ताः। ११ शुभृगुणसास्य। १२ प्रकटीिक्रियते स्म। १३ मुकुरशोभा। १४ लक्ष्मीमण्डपः। १५ मज्जनमः।

तब्रुद्धक्षेत्र'मध्यस्था प्रथमा पीठिका बभौ । वैदूर्यरत्निर्माणा कुलाद्विशिखरायिता ॥२६०॥ तत्र बोडशसोपानमार्गाः स्युः बोडशान्तराः । महादिक्षु सभाकोठ्ठप्रवेशेषु च विस्तृताः ॥२६१॥ तां पीठिकामलञ्चकुः ग्रद्धमङ्गलसम्पदः । धर्मचकाणि चोढानि प्रांशुंभिर्यक्षमूर्धभिः ॥२६२॥ सहस्राराणि तान्युद्धद्वत्तरङ्मीनि रेजिरे । भानुबिम्बानिवोद्धन्ति पीठिकोदयपर्वतात् ॥२६३॥ द्वितीयमभवत् पीठं तस्योपिर हिरण्मयम् । दिवाकरकरस्पिधवपुरुशोतिताम्बरम् ॥२६४॥ तस्योपिरतले रेर्जुदिक्षवद्धामु महाध्वजाः । लोकपाला इवोत्तुङ्गाः सुरेशामभिसम्मताः ॥२६४॥ चक्रभवृषभामभोजवस्त्रतिहगरत्मताम् । मूलस्य च ध्वजा रेजुः सिद्धाष्टगुणनिर्मलाः ॥२६६॥ नूनं पापपरागस्य सम्मार्जनिमव ध्वजाः । कुर्वन्ति स्म मरुद्धतस्पुरदंशुकजृम्भितः ॥२६६॥ तस्योपिर स्पुरदत्नरोचिध्वंस्ततमस्ति । तृतीयमभवत् पीठं सर्वरत्नमयं पृथु ॥२६६॥ तस्योपिर स्पुरदत्नरोचिध्वंस्ततमस्ति । तृतीयमभवत् पीठं सर्वरत्नमयं पृथु ॥२६६॥ त्रिमेखलमदः पीठं पराद्ध्यंमणिनिमितम् । बभौ मेरुरिवोपास्त्ये भर्तु स्ताद्र्प्यमाश्रितः ॥२६६॥ स चक्रश्चक्रवर्तीव सध्वजः सुरदन्तिवत् । भर्ममूर्तिमंहामेरुरिव पीठाद्विष्ट्बभौ ॥३००॥ पुष्पप्रकरमाघृत्तुं निलीना यत्र बट्पदाः । हेमच्छायासमाकान्ताः 'सौवर्णा इव रेजिरे ॥३००॥

उसी श्रीमण्डपसे घिरे क्षेत्रके मध्यभागमें स्थित पहली पीठिका सुशोभित हो रही थी, वह पीठिका वैड्यं मणिकी बनी हुई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कुलाचलकी शिखर ही हो ।।२९०।। उस पीठिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही बड़ी-बड़ी सीढियां बनी हुई थीं। चार जगह तो चार महादिशाओं अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें चार महा-वीथियोंके सामने थीं और बारह जगह सभाके कोठोंके प्रत्येक प्रवेशद्वारपर थीं ।।२९१।। उस पीठिकाको अष्ट मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं और यक्षोंके ऊंचे ऊंचे मस्तकोंपर रक्खे हुए धर्मचक अलंकृत कर रहे थे।।२९२।। जिनमें लगे हुए रत्नोंकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे हजार हजार आराओंबाले वे धर्मचक्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसे उदय होते हुए सूर्यके बिम्ब ही हों ।।२९३।। उस प्रथम पीठिकापर सुवर्णका बना हुआ दूसरा पीठ था, जो सूर्यकी किरणोंके साथ स्पर्धा कर रहा था और आकाशको प्रकाशमान वना रहा था ॥२९४॥ उस दूसरे पीठके ऊपर आठ दिशाओं में आठ बड़ी-बड़ी ध्वजाएं सुशोभित हो रही थीं, जो बहुत ऊंची थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो इन्द्रोंको स्वीकृत आठ लोकपाल ही हों।।२९५।। चक्र, हाथी, बैल, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ और मालाके चिह्नसे सहित तथा सिद्ध भगवान्के आठ गुणोंके समान निर्मल वे ध्वजाएं बहुत अधिक सुशोभित हो रही थीं ।।२९६।। वायुसे हिलते हुए देदीप्यमान वस्त्रोंकी फटकारसे वे ध्वजाएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो पापरूपी धूलिका संमार्जन ही कर रही हों अर्थात् पापरूपी धूलिको भाड़ ही रही हों ॥२९७॥ उस दूसरे पीठपर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोंसे बना हुआ था, बड़ा भारी था और चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे अंधकारके समृहको नष्ट कर रहा था।।२९८।। वह पीठ तीन कटनियोंसे युक्त था तथा श्रेष्ठ रत्नोंसे बना हुआ था इसलिये ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उस पीठका रूप धरकर सुमेरु पर्वत ही भगवान्की उपासना करनेके लिये आया हो।।२९९।। वह पीठरूपी पर्वत चक्र सहित था इसलिये चक्रवर्तीके समान जान पड़ता था, ध्वजा सिहत था इसलिये ऐरावत हाथीके समान मालूम होता था और सुवर्णका बना हुआ था इसलिये महामेरुके समान सुशोभित हो रहा था ।।३००।। पुष्पोंके समूहको सूंघनेके लिये जो भ्रमर उस पीठपर बैठे हुए थे उनपर सुवर्णकी छाया पड़ रही

१ तल्लक्ष्मीमण्डपावरुद्धक्षेत्रमध्ये स्थित्। २ षोडशस्तराः ल०, ट०। षोडशच्छदाः। ३ उन्नतैः। ४ जृम्भणैः। ५ सुवर्णमयाः।

स्रधरीकृतिनिःशेषभवनं भासुरस्रुति । जिनस्येव वपुर्भाति यत् स्म देवासुराचितम् ॥३०२॥ ज्योतिर्गणपरीतत्वात् सर्वोत्तर् तयापि तत् । न्यक् चकार श्रियं मेरोर्धारणाच्च जगद्गुरोः ॥३०३॥ इंदृक्त्रिमेखलं पीठम् स्रस्योपिर जिनाधिपः । त्रिलोकशिखरे सिद्धपरमेध्ठीव निर्वभौ ॥३०४॥ नभः स्फिटिकसालस्य मध्यं योजनसम्मितम् । वनत्रयं स्य चन्द्रत्वं ध्व जच्छावनेरिष ॥३०४॥ प्रत्येकं योजनं त्रेयं धूली सालाच्च खातिका । गत्वा योजनमेकं स्याज्जिनदेशितविद्युतिः ॥३०६॥ नभःस्फिटिकसालात्तु स्यादाराद् वनवेदिका । योजनार्थं तृतीयाच्च सालात् पीठं तदर्धगम् ॥३०७॥ कोशार्धं प्रतिप्रत्याद् विष्कमभो स्थि । प्रत्येकं धनुषां चन्द्रे स्यातामधीष्टस्रं शताम् ॥३०८॥ कोशार्धं चन्द्रा महावीथ्यो भित्तयः स्वोच्छितेर्मिताः । रौन्द्रयेणाष्टमभागेन राष्ट्राक्षाता तदुच्छितः स्व

थी जिससे वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुवर्णके ही बने हों।।३०१।। जिसने समस्त लोकको नीचा कर दिया है, जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान है और जो देव तथा धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित है ऐसा वह पीठ जिनेन्द्र भगवान्के शरीरके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिनेन्द्र भगवानके शरीरने भी समस्त लोकोंको नीचा कर दिया था, उसकी कान्ति भी अतिशय देदीप्यमान थी, और वह भी देव तथा धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित था ॥३०२॥ अथवा वह पीठ सुमेरु पर्वतकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ज्योतिर्गण अर्थात् ज्योतिषी देवोंके समूहसे घिरा हुआ है उसी प्रकार वह पीठ भी ज्योति-र्गण अर्थात् किरणोंके समूहसे घिरा हुआ था, जिस प्रकार सुमेरुपर्वत सर्वोत्तर अर्थात् सब क्षेत्रोंसे उत्तर दिशामें हैं उसी प्रकार वह पीठ भी सर्वोत्तार अर्थात् सबसे उत्कृष्ट था, और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत (जन्माभिषेकके समय) जगद्गुरु जिनेन्द्र भगवान्को धारण करता है उसी प्रकार वह पीठ भी (समवसरण भूमिमें) जिनेन्द्र भगवान्को धारण कर रहा था ॥३०३॥ इस प्रकार तीन कटनीदार वह पीठथा, उसके ऊपर विराजमान हुए जिनेन्द्र भगवान् ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि तीन लोककी शिखरपर विराजमान हुए सिद्ध परमेष्ठी सुशोभित होते हैं।।३०४।। आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणियोंसे बने हुए तीसरे कोटके भीतरका विस्तार एक योजन प्रमाण था, इसी प्रकार तीनों वन (लतावन अशोक आदिके वन, और कल्पवृक्ष वन) तथा ध्वजाओंसे रुकी हुई भूमिका विस्तार भी एक एक योजन प्रमाण था और परिखा भी घलीसालसे एक योजन चल कर थी, यह सब विस्तार जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ है ।।३०५– ३०६ ।। आकाशस्फटिक मणियोंसे बने हुए कोटसे कल्पवृक्षोंके वनकी वेदिका आधा योजन दूर थी और उसी सालसे प्रथमपीठ पाव योजन दूरों पर था ।।३०७।। पहले पीठके मस्तकका विस्तार आधे कोशका था, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पीठकी मेखलाएं भी प्रत्येक साढ़ेसात सौ घनुष चौड़ी थीं ।।३०८।। महावीथियों अर्थात् गोपुरद्वारोंके सामनेके बड़े बड़े रास्ते एक एक कोश चौड़े थे और सोलह दीवालें अपनी ऊंचाई से आठवें भाग चौड़ी

१ तेजोराशि, पक्षे ज्योतिष्कसमूहः। २ सर्वोत्कृष्टतया, पक्षे सर्वोत्तरिदिवस्थतया। ३ अधः करोति स्म। ४ आकाशस्फिटकसालवलयाभ्यन्तरवर्तिप्रदेशः। पीठसिहतः सर्वोऽप्येकयोजनिमत्यर्थः। ५ वल्लीवनाशोकाद्युपवनकल्पवृक्षवनिमिति वनत्रयस्य। ६ ध्वजभूमेरिप प्रत्येकमेकयोजनप्रमाख्न्द्रं स्यात्। ७ धूलिसालादारभ्य खातिकापर्यन्तमेकयोजनिमत्यर्थः। ६ पश्चाद्भागे। पुनराकाशस्फिटकशालादन्तः। ६ तद्योजनस्याद्धंकोशं गत्वा प्रथमपीठं भवतीति भावः। १० दण्डसहस्रम्। ११ तृतीयपीठस्य। १२ विशालः। १३ प्रथमद्वितीयमेखले। १४ पञ्चाशदिधकसप्तशतम्, चाप-प्रमितरुन्द्रे स्याताम्। १५ सिद्धार्थंचैत्यवृक्षादिना निश्चिता। १६ तद्भित्तीनामुन्नतिः।

म्रास्टबण्डोच्छिता ज्ञेया जगतीर पीठमादिमम् । द्वितीयञ्च तदर्षेन<sup>र</sup> मितोच्छ्रायं विदुर्बुधाः ॥३१०॥ ताबदुच्छितमन्त्यञ्च पीठं सिहासनोन्नतिः । घनुरेकमिहाम्नातं धर्मचन्नस्य चोच्छितिः ॥३११॥ इत्युक्तेन विभागेन जिनस्यास्यायिका स्थिता । तन्मध्ये तदव<sup>ी</sup>स्थानम् इतः शृणुत मन्मुखात् ॥३१२॥

शार्वृत्विकीडितम्

इत्युच्चैगंणनायके निगदति व्यक्तं जिनास्थायिकां प्रव्यक्तेर्मधुरैर्वचोभिरुचितेस्तत्त्वार्थसम्बोधिभिः ।

'बुद्धान्तःकरणो विकासि वदनं बभ्रे नृपः श्रेणिकः

व्रीतः प्रातरिवाब्जिनीवनचयः प्रोन्मीलितं पङ्कुजम् ॥३१३॥

<sup>६</sup>सभ्याः <sup>७</sup>सभ्यतमामसभ्य कुमतव्वान्तच्छिदं भारती

श्रुत्वा तामपवाङमलां गणभृतः श्रीगौतमस्वामिनः।

साद्धं योगिभिरागमन्<sup>१०</sup> जिनपतौ प्रीति स्फुरल्लोचनाः

प्रोत्फुल्लाः कमलाकरा इवं रवेरासाद्य दीप्तिश्रियम् ।।३१४॥

### मालिनीच्छुन्दः

स जयति जिननाथो यस्य कैवत्यपूजां
<sup>११</sup>विततिनषुरुदप्रामद्भुतश्रीमंहेन्द्रः ।

थीं। उन दीवालोंकी ऊंचाईका वर्णन पहले कर चुके हैं— तीर्थं करोंके शरीरकी ऊंचाईसे बारहगुनी ।।३०९।। प्रथम पीठरूप जगती आठ धनुष ऊंची जाननी चाहिये और विद्वान् लोग द्वितीय पीठको उससे आधा अर्थात् चार धनुष ऊंचा जानते हैं।।३१०।। इसी प्रकार तीसरा पीठ भी चार धनुष ऊंचा था, तथा सिंहासन और धर्मचक्रकी ऊंचाई एक धनुष मानी गई है।।३११।। इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार जिनेन्द्र भगवान्की समवसरण सभा बनी हुई थी अब उसके बीचमें जो जिनेन्द्र भगवान्के विराजमान होनेका स्थान अर्थात् गन्ध-कुटी बनी हुई थी उसका वर्णन भी मेरे मुखसे सुनो।।३१२।।

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य और तत्त्वार्थके स्वरूपका बोध करानेवाले वचनोंसे जिनेन्द्र भगवान्की समवसरण-सभाका वर्णन किया तब जिस प्रकार प्रातःकालके समय कमिलिनयोंका समूह प्रफुल्लित कमलोंको धारण करता है उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण प्रबोधको प्राप्त हुआ है ऐसे श्रेणिक राजाने अपने प्रफुल्लित मुखको धारण किया था अर्थात् गौतम स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकका मुखल्पी कमल हर्षसे प्रफुल्लित हो गया था ।।२१३।। मिथ्यादृष्टियोंके मिथ्या-मतल्पी अन्धकारको नष्ट करनेवाली, अतिशय योग्य और वचनसम्बन्धी दोषोंसे रिहत गणधर गौतम स्वामीकी उस वाणीको सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग मुनियोंके साथ साथ जिनेन्द्र भगवान्में परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे, उस समय उन सभी सभासदोंके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यकी किरणल्पी लक्ष्मीका आश्रय पाकर फूले हुए कमलोंके समूह ही हों।।३१४।। जिनके केवलज्ञानकी उत्तम पूजा करनेका अभिलाधी तथा अद्भुत विभूतिको धारण करनेवाला इन्द्र चारों

१ प्रथमपीठरूपा जगती । २ चतुर्दण्डेन । ३ जिनस्यावस्थानम् । ४ इतः परम् । ५ प्रबुद्ध । ६ सभायोग्याः । ७ प्रशस्ततमाम् । ८ असतां मिथादृशां कुमतं । ६ अपगतवचनदोषाम् । १० अ। समन्तात् प्राप्तवन्तः । ११ वितनितुमिच्छुः ।

सममनरिकायैरेत्य दूरात् प्रणमृः

समवसरणभूमि पित्रिये प्रेक्षमाणः ॥३१४॥

किमयममरसर्गः कि नु जैनानुभावः

किमुत नियतिरेषा कि वस्विदेन्द्रः प्रभावः ।

इति विततवितर्केः कौतुकाद् वीक्ष्यमाणा

जयति सुरसमाजैर्भतुं रास्थानभूमिः ॥३१६॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगवत्समवसरणवर्णनं नाम द्वाविशं पर्वं

निकायों के देवों के साथ आकर दूरसे ही नम्रीभूत हुआ था और समवसरण भूमिको देखता हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ था ऐसे श्री जिनेन्द्र देव सदा जयवन्त रहें।।३१५।। क्या यह देवलोककी नई सृष्टि हैं? अथवा यह जिनेन्द्र भगवान्का प्रभाव है, अथवा ऐसा नियोग ही है, अथवा यह इन्द्रका ही प्रभाव है इस प्रकार अनेक तर्क-वितर्क करते हए देवों के समूह जिसे बड़े कौतुकके साथ देखते थे ऐसी वह भगवान्की समवसरणभूमि सदा जयवन्त रहे।।३१६।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके भाषानुवादमें समवसरणका वर्णन करनेवाला बाईंसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ सिष्टि:। २ जैनोऽनुभावः प०, अ०, द०, ६०। अनुभावः सामध्यम्। ३ उत्।

# त्रयोविंशं पर्व

स्रथं त्रिमेखलस्यास्य मूध्नि पीठस्य विस्तृते । स्फुरन्मणिविभाजालरिचतामरकार्मुके ॥१॥
सुरेन्द्रकरिविक्षिप्तपुष्पप्रकरशोभिति । हसं'तीव घनापायस्फु'टत्तारकमम्बरम् ॥२॥
चलच्चामरसङ्घातप्रतिविम्बनिभा गतैः । हंसैरिव सरोबुद्धचा सेव्यमान'तटे पृथौ ॥३॥
मार्तण्डमण्डलच्छायाप्रस्पिधित महद्विके । स्वर्धुनीफेननीकार्ज्ञः स्फिटकेर्घटिते क्वचित् ॥४॥
पद्मरागसमुत्सर्पन्मयूखः क्वचिदा स्तृते । जिनपादतलच्छायाशोणि मनेवानुरञ्जिते ॥४॥
शुचौ स्निग्धे मृदुस्पर्शे जिनाङ्मिधस्पर्शपावने । पर्यन्तरिचतानेकमञ्जलद्वव्यसम्पित ॥६॥
तत्र गन्धकुटी पृ व्वी तुङ्गशालोपशोभिनीम् । रैराड् निवेशयामास स्विवमानातिशायिनीम् ॥७॥
त्रिमेखलाङ्किते पीठे सैषा गन्धकुटी बभौ । नन्दनादि वनश्रेणीत्रयाद् १०वोपिर चूलिका ॥६॥
यथा सर्वार्थतिद्विची स्थिता त्रिदिवसूर्थनि । तथा गन्धकुटी दीप्राः पीठस्याधि तलं बभौ ॥६॥
नानारत्नप्रभोत्सर्प वं क्ट्रैस्ततमम्बरम् । सिचत्रमिव भाति स्म सेन्द्र चापमिवाथवा ॥१०॥

अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोंकी कान्तिके समूहसे अनेक इन्द्रधनुषोंकी रचना कर रहा है, जो स्वयं इन्द्रके हाथोंसे फैलाये हुए पुष्पोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था और उससे जो ऐसा जान पड़ता है मानो मेघोंके नष्ट हो जानेसे जिसमें तारागण चमक रहे हैं ऐसे शरद् ऋतुके आकाशकी ओर हँस ही रहा हो; जिसपर दुरते हुए चमरोंके समृहसे प्रति-बिम्ब पड़ रहे थे और उनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसे सरोवर समभकर हंस ही उसके बड़े भारी तलभागकी सेवा कर रहे हों; जो अपनी कान्तिसे सूर्यमंडलके साथ स्पर्धी कर रहा था; बड़ी-बड़ी ऋदियोंसे युक्त था, और कहीं कहींपर आकाश-गंगाके फेनके समान स्फटिक मणियोंसे जड़ा हुआ था; जो कहीं कहींपर पद्मरागकी फैलती हुई किरणोंसे व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान्के चरणतलकी लाल-लाल कान्तिसे ही अनुरक्त हो रहा हो; जो अतिशय पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पर्शसे सहित था, जिनेन्द्र भगवानके चरणोंके स्पर्शसे पवित्र था और जिसके समीपमें अनेक मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं रक्खी हुई थीं ऐसे उस तीन कटनी-दार तीसरे पीठके विस्तृत मस्तक अर्थात् अग्रभागपर कुबेरने गन्धकुटी बनाई। वह गन्ध-कुटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊंचे कोटसे शोभायमान थी और अपनी शोभासे स्वर्गके विमानोंका भी उल्लंघन कर रही थी ।।१–७।। तीन कटनियोंसे चिह्नित पीठपर वह गंधकुटी ऐसी सूशोभित हो रही था मानो नन्दनवन, सौमनस वन और पाण्डुक वन इन तीन वनोंके ऊपर सुमेरु पर्वतकी चूलिका ही सुशोभित हो रही हो ॥८॥ अथवा जिस प्रकार स्वर्गलोकके ऊपर स्थित हुई सर्वार्थसिद्धि सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पीठके ऊपर स्थित हुई वह अति-शय देदीप्यमान गंधकुटी सुशोभित हो रही थी ।।९।। अनेक प्रकारके रत्नोंकी कान्तिको फैलानेवाले उस गन्धकुटीके शिखरोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक चित्रोंसे सहित ही हो रहा हो अथवा इन्द्रधनुषोंसे युक्त ही

१ हसतीति हसन् तस्मिन् । २ -स्फुरत्तारक -ल॰, म॰। ३ व्याजादागतैः । ४ -तले ल॰, इ॰, द॰, स॰, म॰, अ॰, प॰। ५ आतते । ६ अरुणत्वेन । ७ पीवराम् । ६ धनदः । ६ नन्द-नसौमनसपाण्डुकवनश्रेणित्रयात् । १० इव । ११ दीप्ता प॰, द०, ल॰। १२ उपरि तले ।

योत्तुङ्गः शिखरैबंद्धजयकेतनकोिटिमः । भुजशालाः प्रसायेव नभोगानाजुह्रंषत ॥११॥
त्रिभिस्तलैष्पेताया भुवनित्रतयिश्रयः । प्रतिमेव बभौ व्योमंसरोमध्येऽम्बृबिम्बता ॥१२॥
स्यूलैर्मुक्तामये जिलैः लम्बमानैः समन्ततः । महाव्यिभिरिवानीतैः योपायनशतैरभात् ॥१३॥
हैमैर्जालैः क्विचत् स्थूलैः श्रायतैर्या विविद्युते । कल्पाङ्गिप्रपोद्भवैः "वींप्रैः प्रारोहे रिव लम्बितैः ॥१४॥
रत्नाभरणमालाभिः लम्बिताभिरितोऽमुतः । या बभौ स्वगैलक्ष्मयेव प्रहिर्गतोपायर्निद्धभिः ॥१४॥
स्वित्तप्रमाद्यम्भाद्यन्मभुपकोिटिभिः । जिनेन्द्रमिव "तुष्ट्रयुः श्रभाद् या मुखरीकृता ॥१६॥
स्तुवत्सुरेन्द्रसंदृ व्याद्ययद्यस्तवस्वनैः । सरस्वतीव भाति स्म या विभुं स्तोतुमुद्यता ॥१७॥
रत्नालोकैविसपिद्भिः या वृत्तांङ्गो व्यराजत । जिनेद्राङ्गप्रभालक्ष्म्या घटितेव महाद्युतिः ॥१८॥
या प्रोत्सर्पद्भिराह्तमदालिकुलसङ्गलैः । धूपैविशामिवायामं प्रमिर्त्तुस्ततधूमकैः ॥१६॥
गन्थेर्गन्यमयीवासीत् सृष्टः पुष्पमयीव च । पुष्पैर्ष् पमयीवाभाद् धूपैर्या विग्विसिपिः ॥२०॥
सृगन्वियूपिनःश्वासा सुमनोमालभारिणी । नानाभरणदीप्ताङगी या वधूरिव विद्यते ॥२१॥

हो रहा हो ।।१०।। जिनपर करोड़ों विजयपताकाएं बंघी हुई हैं ऐसे ऊंचे शिखरोंसे वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने हाथोंको फैलाकर देव और विद्याधरों को ही बुला रही हो ।।११।। तीनों पीठों सहित वह गंधकृटी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाशरूपी सरोवरके मध्यभागमें जलमें प्रतिविम्बित हुई तीनों लोकोंकी लक्ष्मीकी प्रतिमा ही हो।।१२।। चारों ओर लटकते हुए बड़े बड़े मोतियोंकी भालरसे वह गंधकटी ऐसी स्त्रोभित हो रही थी मानो बड़े बड़े समुद्रोंने उसे मोतियोंके सैकड़ों उपहार ही समिपत किये हों।।१३।। कहीं कहीं पर वह गन्धकुटी सुवर्णकी बनी हुई मोटी और लम्बी जालीसे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले लटकते हुए देदीप्यमान अंकुरोंसे ही सुशोभित हो रही हो ।।१४।। जो स्वर्ग की लक्ष्मीके द्वारा भेजे हुए उपहारोंके समान जान पड़ती थी ऐसी चारों ओर लटकती हुई रत्नमय आभरणोंकी मालासे वह गन्धक्टी बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी।।१५।। वह गन्धकुटी पुष्पमालाओंसे खिंचकर आये हए गन्धसे अन्धे करोड़ों मदोन्मत्त भ्रमरोंसे शब्दायमान हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति ही करना चाहती हो ॥१६॥ स्तुति करते हुए इन्द्रके द्वारा रचे हुए गद्य-पद्यरूप स्तोत्रोंके शब्दोंसे शब्दायमान हुई वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवानका स्तवन करनेके लिये उद्यत हुई सरस्वती हो ।।१७।। चारों ओर फैलते हुए रत्नोंके प्रकाशसे जिसके समस्त अंग ढके हुए हैं ऐसी वह देदीप्यमान गन्धकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्के शरीरकी लक्ष्मीसे ही वनी हो ।।१८।। जो अपनी सुगन्धिसे बुलाये हुए मदोन्मत्त भ्रमरोंके समूहसे व्याप्त हो रहा है और जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा है ऐसी सुगन्धित धूपसे वह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो दिशाओंकी लम्बाई ही नापना चाहती हो ।।१९।। सब दिशाओंमें फैलती हुई सुगन्धिसे वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुगन्धिसे ही बनी हो, सब दिशाओं में फैले हुए फूलोंसे ऐसी मालूम होती थी मानो फूलोंसे ही बनी हो और सब दिशाओं में फैलते हुए धूपसे ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो धूपसे ही बनी हो ॥२०॥ अथवा वह गन्धकुटी स्त्रीके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार स्त्रीका निःश्वास सुगन्धित होता है उसी प्रकार उस गन्धकुटीमें जो धूपसे सुगन्धित वायु बह रहा था वहीं उसके

१ आह्वयति स्म । २ आकाशसरोवरजलमध्ये । ३ दाम्भिरित्यर्थैः । ४ दीप्तैः ल०, प०, द० । ५ शिफाभिः । ६ प्रेषित । ७ स्तोतुमिच्छः । ८ रचित । ६ प्रमातुमिच्छुः ।

धूपगन्धैर्जिनेन्द्राङ्गग्सौगन्ध्यबहलीकृतैः । सुरभीकृतिविश्वाध्यौँ<sup>१</sup> याधाद् गन्धकृटीश्रुतिम्<sup>२</sup> ॥२२॥ गन्धानामिव या सूतिर्भासां<sup>३ भै</sup>येवाधिदेवता । शोभानां <sup>भ</sup>प्रसवक्ष्मेव या लक्ष्मीमधिकां दधे ॥२३॥ धनुषां षट्शतीमेषा<sup>६</sup> विस्तीर्णा तावदायता । विष्कम्भात्<sup>8</sup> साधिकाच्छाया मानोन्मानप्रमान्विता ॥२४।

विद्युन्मालावृत्तम्

ेतस्या मध्ये सेहं पीठं नानारत्नवाताकीर्णम् । मेरोः शृङ्गं न्यक्कुर्वाणं चक्रे शक्कादे<sup>१०</sup>शाद् वित्तेट्<sup>११</sup> ॥२५॥ भानुह्रोपि<sup>१२</sup> श्रीमद्धैमं तुङ्गं भक्त्या जिष्णुं <sup>१३</sup> भक्तुम् <sup>१४</sup>। मेरः शृङ्गं <sup>१५</sup>स्वं वा<sup>१६</sup> निन्ये पीठव्याजाद्दी<sup>१९</sup>प्रभासा

### समानिकावृत्तम्

यत्प्रसर्पदंशुद॰टिदङमुखं महर्द्धिभासि । चारुरत्नसारमूर्ति भासते स्म नेत्रहारि ॥२७॥ पृथुप्रदीप्तदेहकं स्फुरत्प्रभाप्रतानकम् । परार्ध्यरत्नभासुरं सुराद्विहासि<sup>१८</sup> यद् बभौ ॥२८॥

सुगन्धित निःश्वासके समान था । स्त्री जिस प्रकार फूलोंकी माला धारण करती है उसी प्रकार वह गन्धकुटी भी जगह जगह मालाएं धारण कर रही थी, और स्त्रीके अंग जिस प्रकार नाना आभरणोंसे देदीप्यमान होते हैं उसी प्रकार उस गन्धकुटीके (प्रदेश) भी नाना आभरणोंसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥२१॥ भगवान्के शरीरकी सुगन्धिसे बढ़ी हुई धूपकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी थीं इसलिये ही वह गन्धकुटी इस सार्थक नामको धारण कर रही थी ।।२२।। अथवा वह गन्ध-कुटी ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवाली ही हो, कान्तिकी अधिदेवता अर्थात् स्वामिनी ही हो और शोभाओंको उत्पन्न करनेवाली भूमि ही हो ।।२३।। वह गन्धकुटी छह सौ धनुष चौड़ी थी, उतनी ही लम्बी थी और चौड़ाईसे कुछ अधिक ऊंची थी इस प्रकार वह मान और उन्मानके प्रमाणसे सहित थी ॥२४॥ उस गन्धकुटीके मध्यमें धनपतिने एक सिंहासन बनाया था जो कि अनेक प्रकारके रत्नों के समृहसे जड़ा हुआ था और मेरु पर्वतके शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ॥२५॥ वह सिहासन सुवर्णका बना हुआ था, ऊंचा था, अतिशय शोभायृक्त था और अपनी कान्तिसे सूर्यको मी लज्जित कर रहा था तथा ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेके लिये सिंहासनके बहानेसे सुमेरु पर्वत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान शिखरको ले आया हो ।।२६।। जिससे निकलती हुई किरणोंसे समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही थीं, जो बड़े भारी ऐश्वर्यसे प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार लगे हुए सुन्दर रत्नोंसे अतिशय श्रेष्ठ और जो नेत्रोंको हरण करनेवाला था ऐसा वह सिहासन बहुत ही शोभायमान हो रहा था ।।२७।। जिसका आकार बहुत बड़ा और देदीप्यमान था, जिससे कान्तिका समुह निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे प्रकाशमान था और जो अपनी शोभासे मेरु पर्वतकी भी हंसी करता था ऐसा वह सिंहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥

१ विश्वाशा ल०, म०। विश्व जगत्। अर्थ्याम् अर्थादनपेताम्। २ संज्ञाम्। ३ कान्ती-नाम्। ४ गन्धकुटी। ५ उत्पत्ति । ६ सैषा ल०, म०। ७ विष्कम्भा किञ्चिदिधकोत्सेषा। ८ गन्धकुट्घाः। ६ अधःकुर्वाणम्। १० शासनात्। ११ घनदः। १२ मानुं ह्रोपयित लज्जयित। १३ सर्वेज्ञम्। १४ भजनाय। १५ आत्मीयम्। १६ इव। १७ दीप्तं ल०, म०। १८ सुराद्वि हस्तीत्येवं शीलम्।

#### अनुष्दुप्

विष्टरं तदलञ्चके भगवानादितीर्थकृत् । चतुर्भिरङगुलैः स्वेन मिहम्ना स्पृष्टतत्तालः ॥२६॥ तत्रासीनं तिमन्द्राद्याः परिचेरु मेहेज्यया । पुष्पवृष्टि प्रवर्षन्तो नभोमार्गाद् घना इव ॥३०॥ ग्रपप्तत्कौसुमी वृष्टिः प्रोर्णु वाना नभोऽङगणम् । दृष्टिमालेव मत्तालिमाला वाचालिता नृणाम् ॥३१॥ द्विषड्यो जनभूभागम् ग्रामुक्ता सुरवारिदैः । पुष्पवृष्टिः पतन्ती सा व्यथाच्चित्रं रजस्ततम् ॥३२॥

#### चित्रपदावृत्तम्

वृष्टिरसौ कुसुमानां तुष्टिकरी प्रमदानाम् । दृष्टिततीरनुकृत्य स्रष्टुरपप्तदुपान्ते ॥३३॥ षट्पदवृन्दिवकीणेंः पुष्परजोभिरुपेता । वृष्टिरमर्त्यविसृष्टा सौमन सी रुरुवेऽसौ ॥३४॥ शीतलैर्वारिभगिङ्गैरादिता कौसुमी वृष्टिः । षड्भेदैराकुलापप्तत् पत्युरग्ने ततामोदा ॥३४॥

## **भुजगशशिभृतावृत्तम्**

मरकतहरितैः पत्रैर्मणिमयकुसुमैश्चित्रैः । मरुदुपविधृताः शाखाश्चिरमधृत महाशोकः ॥३६॥ मदकलविरुतैर्भृ ङगैरपि परपुष्टविहङगैः । स्तुतिमिव भर्तुरशोको मुखरितदिक्कुरुते स्म ॥३७॥

प्रथम तीर्थं कर भगवान् वृषभदेव उस सिंहासनको अलंकृत कर रहे थे । वे भगवान् अपने माहात्म्यसे उस सिंहासनके तलसे चार अंगुल ऊंचे अधर विराजमान थे उन्होंने उस सिंहासनके तलभागको छुआ ही नहीं था ।।२९।। उसी सिंहासनपर विराज-मान हुए भगवान्की इन्द्र आदि देव बड़ी बड़ी पूजाओं द्वारा परिचर्या कर रहे थे और मेघोंकी तरह आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ।।३०।। मदोन्मत्ता भ्रमरोंके समहसे शब्दायमान तथा आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करती हुई पुष्पींकी वर्षा ऐसी पड़ रही थी मानो मनुष्योंके नेत्रोंकी माला ही हो ।।३१।। देवरूपी बादलोंद्वारा छोड़ी जाकर पड़ती हुई पुष्पोंकी वर्षाने बारह योजन तकके भूभागको पराग (धूलि)से व्याप्त कर दिया था यह एक भारी आक्चर्यकी बात थी। भावार्थ-यहां पहले विरोध मालूम होता है क्योंकि वर्षासे तो भूलि शान्त होती है न कि बढ़ती है परन्तु जब इस बातपर ध्यान दिया जाता है कि वह पुष्पोंकी वर्षा थी और उसने भूभागको पराग अर्थात् पुष्पोंके भीतर रहनेवाले केशरके छोटे-छोटे कणोंसे व्याप्त कर दिया था तब वह विरोध दूर हो जाता है यह विरोधामास अलंकार कहलाता है ॥३२॥ स्त्रियोंको संतुष्ट करनेवाली वह फूलोंकी वर्षा भगवानके समीपमें पड़ रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो स्त्रियोंके नेत्रोंकी संतति ही भगवान्के समीप पड़ रही हो ।।३३।। भ्रमरोंके समूहोंके द्वारा फैलाये हुए फूलोंके परागसे सहित तथा देवोंके द्वारा बरसाई वह पुष्पोंकी वर्षा बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी। ।३४।। जो गंगा नदीके शीतल जलसे भीगी हुई है, जो अनेक भ्रमरोंसे व्याप्त है और जिसकी सुगन्धि चारों ओर फैली हुई है ऐसी वह पुष्पोंकी वर्षा भगवान्के आगे पड़ रही थी ॥३५॥

भगवान्के समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतमणिके बने हुए हरे-हरे पत्ते और रत्नमय चित्र-विचित्र फूळोंसे सहित था तथा मन्द-मन्द वायुसे हिलती हुई शाखाओंको घारण कर रहा था ॥३६॥ वह अशोकवृक्ष मदसे मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों और कोयलोंसे समस्त दिशाओंको शब्दायमान कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता थो मानो

१ परिचर्या चिकिरे । सेवां चक्रुरित्यर्थः । २ आच्छादयन्ती । ३ द्वादशयोजनप्रमितभूभागं व्याप्य । ४ आ समन्तान्मुक्ता । ५ विस्तृतम् । ६ स्त्रीणाम् । ७ सुमनसां कुसुमानां सम्बन्धिनी ।

रुमवतीवृत्तम्

व्यायतशाखादोश्चलनैः स्वैः नृत्तमथासौ कर्तुं मिवाग्रे । पुष्पसमूहैरञ्जलिमिद्धं भर्तुं रकार्षीद् व्यक्तमशोकः ॥३८॥

#### पणववृत्तम्

रेजेऽझोकतरुरसौ रुन्थन्मार्गं व्योमचर<sup>र</sup>महेशानाम् । तन्वन्योजनविस्तृताः शाखा धुन्वन् शोकमयमदो घ्वान्तम् ॥३६॥

### उपस्थितावृत्तम्

सर्वा हरितो विटपैस्ततैः सम्मार्व्यं भिवोद्यतधीरसौ । व्याय द्विकचैः कुसुमोत्करैः पुष्पोपहु ति विदधद्दु मः ॥४०॥

### मयूरसारिणीवृत्तम्

वज्रम् <sup>५</sup>लबद्धरत्न बुघ्नं सज्जपा भरत्नचित्रसूनम् । मत्तकोकिलालिसेव्यमेनं चकुरग्यमङ्घिपं सुरेशाः ॥४१॥

### छुन्द (?)

छत्रं धवलं रुचिमत्कान्त्या चार्वन्द्रीमजयद्वृचिरां लक्ष्मीम् । त्रेषा रुख्चे शशभृन्त्नं सेवां विदधज्जगतां पत्युः ॥४२॥ छत्राकारं दधदिव चान्द्रं बिम्बं शुभ्रं छत्रत्रितयमदो बाभा सत् । मुक्ताजालैः किरणसमूहैर्वा स्वैश्चके सुत्रामवचनतो रैराट्<sup>१०</sup> ॥४३॥

भगवान्की स्तुति ही कर रहा हो।।३७।। वह अशोक वृक्ष अपनी लम्बी-लम्बी शाखारूपी भुजाओं के चलानेसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान् के आगे नृत्य ही कर रहा हो और पुष्पोंके समूहोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्जलि ही प्रकट कर रहा हो।।३८।। आकाशमें चलनेवाले देव और विद्याधरोंके स्वामियोंका मार्ग रोकता हुआ अपनी एक योजन विस्तारवाली शाखाओंको फैलाता हुआ और शोकरूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ वह अशोकवृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था ।।३९।। फूले हुए पुष्पोंके समूहसे भगवान्के लिये पुष्पोंका उपहार समर्पण करता हुआ वह वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन फैली हुई शाखाओंसे दिशाओंको साफ करनेके लिये ही तैयार हुआ हो।।४०।। जिसकी जड़ वज्रकी बनी हुई थी, जिसका मूल भाग रत्नोंसे देदीप्यमान था, जिसके अनेक प्रकारके पुष्प जपापुष्पकी कान्तिके समान पद्मराग मणियोंके बने हुए थे और जो मदोन्मत्त कोयल तथा भ्रमरोंसे सेवित था ऐसे उस वृक्षको इन्द्रने सब वृक्षोंमें मुख्य बनाया था ।।४१।। भगवान्के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र लगा हुआ था उसने चन्द्रमाकी लक्ष्मीको जीत लिया था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवकी सेवा करनेके लिये तीन रूप धारण कर चन्द्रमा ही आया हो ।।४२।। वे तीनों सफेद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छत्रका आकार धारण करनेवाले चन्द्रमाके विम्ब ही हों, उनमें जो मीतियोंके समृह लगे हुए थे वे किरणोंके समान जान पड़ते थे । इस प्रकार उस छत्र त्रितयको कुबेरने इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था

१ गगनचरमहाप्रभूणाम् । २ दिशः । ३ व्याप्नोति स्म । ४ उपहारम् । ५ अङ्घ्रि । ६ मूलोपरिभागम् । ७ प्रशस्तजपाकुसुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसूनम् । ८ चन्द्रसम्बन्धिनीम् । ६ भृशं विराजमानम् । १० कुबेरः ।

#### इन्द्रवज्रावृत्तम्

रत्नैरनैकैः खिनतं पराध्येः उद्यद्दिनेशिश्यमाहसिद्धः। छत्रत्रयं तद्वुरुचेऽति'वीघः चन्द्रार्कसम्पर्कविनिर्मितं वा ॥४४॥ सन्मौक्तिकं वार्द्धिजलायमानं सश्चीकिमन्दुद्युतिहारि हारि। छत्रत्रयं तल्लसिदन्द्र'वज्ञं दध्ये परां कान्तिमुपेत्य नाथम् ॥४५॥

## वंशस्थवृत्तम्

किमेष हासस्तनुते जगिच्छ्याः किमु प्रभोरुत्लसितो यशोगणः। उत स्मयो धर्मनृपस्य निर्मलो जगत्त्रयानः दकरो नु चन्द्रमाः ॥४६॥ इति प्रतर्कं जनतामनस्वदो वितन्वदिद्धा तपवारणत्रयम्। बभौ विभोर्मोहविनिर्जयाजितं यशोमयं बिम्बमिव त्रिधास्थितम् ॥४७॥

## **उपेन्द्रवज्रावृ**त्तम्

पयःपयोधेरिव वीचिमाला प्रकीर्णकानां सिमितिः समन्तात् । जिनेन्द्रपर्यन्तनिषेविपक्षकरोत्करैराविरभद विधूता ॥४८॥

### **डपजातिवृत्तम्**

पीयूषशल्कैरिव विभिताङ्गी चान्द्रे रिवांशैर्घटिताऽमलश्रीः। जिनाङ्गिपर्यन्तमुपेत्य भेजे प्रकीर्णकाली गिरिनिर्भराभाम् १०॥४६॥

।।४३।। वह छत्रत्रय उदय होते हुए सूर्यकी शोभाकी हॅसी उड़ानेवाले अनेक उत्तम-उत्तम रत्नोंसे जड़ा हुआ था तथा अतिशय निर्मल था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्क (मेल) से ही बना हो ।।४४।। जिसमें अनेक उत्तम मोती लगे हुए थे, जो समुद्रके जलके समान जान पड़ता था, बहुत ही सुशोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिको हरण करनेवाला था, मनोहर था और जिसमें इन्द्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे ऐसा वह छत्रत्रय भगवान्के समीप आकर उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था ॥४५॥ क्या यह जगत्रूपी लक्ष्मीका हास फैल रहा है ? अथवा भगवान्का शोभायमान यशरूपी गुण है ? अथवा धर्मरूपी राजाका मन्द हास्य है ? अथवा तीनों लोकोंमें आनन्द करनेवाला कलङ्कुरहित चन्द्रमा है, इस प्रकार लोगोंके मनमें तर्क-वितर्क उत्पन्न करता हुआ वह देदीप्यमान छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोहरूपी शत्रुको जीत लेनेसे इकट्ठा हुआ तथा तीन रूप घारण कर ठहरा हुआ भगवान्के यशका मण्डल ही हो ।।४६–४७।। जिनेन्द्र भगवान्के समीपमें सेवा करनेवाले यक्षोंके हाथोंके समूहोंसे जो चारों ओर चमरोंके समृह ढुराये जा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसागरके जलके समृह ही हीं ।।४८।। अत्यन्त निर्मल लक्ष्मीको धारण करनेवाला वह चमरोंका समृह ऐसा जान पड़ता था मानो अमृतके टुकड़ोंसे ही बनाहो अथवा चन्द्रमाके अंशों ही रचा गया हो तथा वही चमरोंके समूह भगवान्के चरणकमलोंके समीप पहुँचकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो

१ नितरां धवलम् । २ प्रशस्तमौक्तिकत्वादिति हेतुर्गाभतिमदम् । ३ विलसदिन्द्रनीलमाणि-क्यवज्रो यस्य । ४ हासः । ५ दीप्त । ६ चामराणाम् । ७ खण्डैः । द चन्द्रसंस्बन्धिभिः । ६ भूजे द० । १० –निर्फराभा द०, ल०, इ० ।

जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयं दिवापगा स्यादिति तक्यंमाणा ।
पङ्गितिवरेजे शृचिचामराणां यक्षेः सलीलं परिवीजितानाम् ॥५०॥
जैनी किमङगद्युतिरुद्भ्रंबन्ती किमिन्दुभासां तितरापतन्ती ।
इति स्म शङ्कां तनृते पतन्ती सा चामराली शरिवन्दुशुभ्रा ॥५१॥
सुधामलाङगी रुचिरा विरेजे सा चामराणां तित्रुल्लसन्ती ।
क्षीरोदफेनावलिरुच्चलन्ती मरुद्धिधूतेव <sup>१</sup>सिमद्धकान्तिः ॥५२॥
लक्ष्मीं परामाप परा पतन्ती शशाङ्कपीयूषसमानकान्तिः ।
सिषेविषुस्तं जिनमाव्रजन्ती पयोधिवलेव सुचामराली ॥५३॥

#### उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

पतन्ति हंसाः किम् मेघमार्गात् किमुत्पतन्तीश्वरतो यशांसि । विशङक्यमानानि सुरैरितीशः पेतुः समन्तात् सितचामराणि ॥५४॥

#### **उपजातिः**

यक्षैरुदक्षिप्यत चामराली दक्षैः सलीलं कमलायताक्षैः । न्यक्षेपि भर्तु वितता वलका तरङगमालेव मरुद्भिरुद्धेः ॥११॥ जिनेन्द्रभक्त्या सुरनिम्नगेव तद्वचा वित्रोग्याम्बरतः पतन्ती । सा निर्वभौ चामरपङक्तिरुच्चैः ज्योस्नेव भव्योरुकुमुद्धतीनाम् ॥५६॥

किसी पर्वतसे भरते हुए निर्भर ही हों ॥४९॥ यक्षों के द्वारा लीलापूर्वक चारों ओर दुराये जानेवाले निर्मल चमरों की वह पड़ कित बड़ी ही सुशोभित हो रही थी और लोग उसे देख कर ऐसी तर्क किया करते थे मानो यह आकाशगंगा ही भगवान्की सेवाक लिये आई हो ॥५०॥ शरद्ऋतुके चन्द्रमाक समान सफेद वह पड़ती हुई चमरों की पंक्ति ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान्के शरीरकी कान्ति ही ऊपरको जा रही है अथवा चन्द्रमाकी किरणों का समूह ही नीचे की ओर पड़ रहा है ॥५१॥ अमृतक समान निर्मल शरीरको धारण करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान वह दुरती हुई चमरों की पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायुसे किम्पत तथा देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाली हिलती हुई और समुद्रक फेनकी पड़ कित ही हो ॥५२॥ चन्द्रमा और अमृतक समान कान्तिवाली ऊपरसे पड़ती हुई वह उत्तम चमरों की पंक्ति बड़ी उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करने की इच्छासे आती हुई क्षीर-समुद्रकी वेला ही हो ॥५३॥ क्या ये आकाशसे हंस उतर रहे हैं अथवा भगवान्का यश ही ऊपरको जा रहा है इस प्रकार देवों के द्वारा शंका किये जानेवाले वे सफेद चमर भगवान्क चारों ओर दुराये जा रहे थे ॥५४॥

जिस प्रकार वायु समुद्रके आगे अनेक लहरोंके समूह उठाता रहता है उसी प्रकार कमलके समान दीर्घ नेत्रोंको धारण करनेवाले चतुर यक्ष भगवान्के आगे लीलापूर्वक विस्तृत और सफेद चमरोंके समूह उठा रहे थे अर्थात् ऊपरकी ओर ढोर रहे थे ॥५५॥ अथवा वह ऊंची चमरोंको पंक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरोंका बहाना प्राप्त कर जिनेन्द्र भगवान्की भक्तिवश आकाशगंगा ही आकाशसे उतर रही हो अथवा भव्य जीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित करनेके लिये चाँदनी ही नीचेकी ओर आ रही हो ॥५६॥

१ उद्गच्छन्ती । २ मयूलानाम् । ३ आ समन्तात् पतन्ती । ४ समृद्ध । ५ सेवितुमिच्छुः । ६ आगच्छन्ती । ७ प्रभोः । द्रप्रभोष्परि । ६ घवला । 'वलक्षो घवलोऽर्जुनः' इत्यभिधानात् । १० चामरव्याज ।

इत्यात्ततोषैः स्कु 'रदक्षयक्षैः प्रवीज्यमानानि शशाङ्क 'भांति ।
रेजुर्जगन्नाथगुणोत्करैर्वा स्पर्धा वितन्वन्त्यधिचामराणि ।।१७।।
लसत्सुधाराशिविनिर्मलानि तान्यप्रमेयद्युतिकान्तिभाठ्ज ।
विभोर्जगत्प्राभवमद्वितीयं शशंसुरु चैश्चमरीरुहाणि ॥१८॥
लक्ष्मीसमालिङ्गितवक्षसोऽस्य श्रीवृक्षचिह्नं दधतो जिनेशः ।
प्रकीर्णंकानाममितद्युतीनां 'धीन्द्राश्चतुःषिटमुदाहरन्ति ॥१६॥
जिनेश्वराणामिति चामराणि प्रकीर्तितानीह सनातनानाम् ।
ग्रधार्धमानानि भवन्ति तानि 'चन्नेश्वराद् यावदसौ सुराजा ॥६०॥

## तोटकवृत्तम्

सुरहुन्दुभयो मधुरध्वनयो निनदन्ति तदा स्म नभोविवरे । जलदागमशिङ्कभिरुन्मदिभिः शिखिभिः परिवीक्षितपद्धतयः ॥६१॥ पणवस्तुणवैः कलमन्द्ररुतः सहकाहलशङ्खमहापटहैः । ध्वनिरुत्ससृजे ककुभां विवरं मुखरं विद्यत्पिदधच्च नभः ॥६२॥ घनकोणहताः सुरपाण<sup>८</sup>विकैः कुपिता इव ते द्युसदां पटहाः । ध्वनिमुत्ससृजुः किमहो वठराः परिताडयथित (वसृष्टिगिरः ॥६३॥

इस प्रकार जिन्हें अतिशय संतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हैं ऐसे यक्षोंके द्वारा ढुराये जानेवाले वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर ऐसे सुज्ञोभित हो रहे थे मानो भगवान्के गुणसमूहोंके साथ स्पर्धा ही कर रहे हों।।५७।। शोभायमान अमृतकी राशिके समान निर्मल और अपरिमित तेज तथा कान्तिको धारण करनेवाले वे चमर भगवान् वृषभदेवके अद्वितीय जगत्के प्रभुत्वको सूचित कर रहे थे ।।५८।। जिनका वक्ष:स्थल लक्ष्मीसे आलिंगित है और जो श्रीवृक्षका चिह्न धारण करते हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्रदेवके अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोंकी संख्या विद्वान् लोग चौसठ बतलाते हैं।।५९।। इस प्रकार सनातन भगवान् जिनेन्द्रदेवके चौसठ चमर कहे गये हैं और वे ही चमर चक्रवर्तीसे लेकर राजा पर्यन्त आधे आधे होते हैं अर्थात् चक्रवर्तीके बत्तीस, अर्धचक्रीके सोलह, मण्डलेश्वरके आठ, अर्धमण्डलेश्वरके चार, महाराजके दो और राजाके एक चमर होता है ॥६०॥ इसी प्रकार उस समय वर्षाऋतुकी शंका करते हुए मदोन्मत्त मयूर जिनका मार्ग बड़े प्रेमसे देख रहे थे ऐसे देवोंके दुन्दुभी मधुर शब्द करते हुए आकाशमें बज रहे थे ।।६१।। जिनका शब्द अत्यन्त मधुर और गम्भीर था ऐसे पणव, तुणव, काहल, शंख और नगाड़े आदि बाजे समस्त दिशाओंके मध्यभागको शब्दायमान करते हुए तथा आकाशको आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे।।६२।। देवरूप शिल्पियोंके द्वारा मजबूत दण्डोंसे ताड़ित हुए वे देवोंके नगाड़े जो शब्द कर रहे थे उनसे वे एसे जान पड़ते थे मानो कुपित होकर स्पष्ट शब्दोंमें यही कह रहे हों कि अरे दुष्टो,

१ स्फुरितेन्द्रिय। २ शशाङ्कस्य भा इव भा येषां ते। ३ अधिकचामराणि। ४ जिने-श्वरस्य। ५ गणधरादयः। विज्ञाः ल०, इ०, म०। ६ ब्रुवन्ति। ७ चक्रेरवरादारभ्य असौ सुराजा यावत् अयं श्रेणिको यावत् श्रेणिकपर्यन्तमद्र्धाद्र्धीणि भवन्तीत्यर्थः। ५ पणववादनशीलैः। ६ त्यक्तवन्तः। १० स्थूलाः। ११ ताडनं कुरुथ।

ध्वितरम्बुमुवां किमयं स्फुरित क्षुभितौऽब्धिरुतस्फुरदूमिरवः।
कृततर्कमिति प्रसरन् जयतात् सुरतूर्यरवो जिनभर्तु रसौ ॥६४॥
प्रभया परितो जिनदेहभुवा<sup>१</sup> जगती सकला <sup>२</sup>समवादिसृतेः।
<sup>३</sup>रुरुवे <sup>१</sup>ससुरासुरमर्त्यंजना किमिवाद्भुतमीदृशि धाम्नि विभोः ॥६४॥
तरुणार्करुष्टि नु <sup>५</sup> तिरोदधित सुरकोटिमहांसि नु निर्धु नती ।
जगदेकमहोद पमासृजति प्रथते स्म तदा जिनदेहरुचिः ॥६६॥
जिनदेहरुचावमृताब्धिशुचौ सुरदानवमर्त्यंजना दृशुः।
स्वभवान्तरसप्तकमात्तमुदो जगतो <sup>२</sup>बहु मङ्गलदर्पणके ॥६७॥
विधुमाशु विलोक्य नु विश्वसृजो गतमातपवारणतां त्रितयोम्।
रविरिद्धवपुः स पुराणकवि समिशिश्रियदङ्गविभानिभतः ।। ६८॥

तुमलोग जोर जोरसे क्यों मार रहे हो ॥६३॥ क्या यह मेघोंकी गर्जना है ? अथवा जिसमें उठती हुई लहरें शब्द कर रही हैं ऐसा समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ है ? इस प्रकार तर्क-वितर्क कर चारों ओर फैलता हुआ भगवान्के देवदुन्दुभियोंका शब्द सदा जयवंत रहे ॥६४॥ सुर-असुर और मनुप्योंसे भरी हुई वह समवसरणकी समस्त भूमि जिनेन्द्रभगवान्के शरीरसे उत्पन्न हुई तथा चारो ओर फैली हुई प्रभा अर्थात् भामण्डलसे बहुत ही सुशोभित हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्के ऐसे तेजमें आश्चर्य ही क्या है ॥६५॥ उस समय वह जिनेन्द्रभगवान्के शरीरकी प्रभा मध्याह्नके सूर्यकी प्रभाको तिरोहित करती हुई—अपने प्रकाशमें उसका प्रकाश छिपाती हुई, करोड़ों देवोंके तेजको दूर हटाती हुई, और लोकमें भगवान्का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई चारो ओर फैल रही थी ॥६६॥ अमृतके समुद्रके समान निर्मल और जगत्को अनेक मंगल करनेवाले दर्पणके समान, भगवान्के शरीरकी उस प्रभा (प्रभामंडल) में सुर-असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर अपने सात-सात भव देखते थे ॥६७॥ 'चन्द्रमा शीघ्र ही भगवान्के छत्रत्रयकी अवस्थाको प्राप्त हो गया है' यह देखकर ही मानो अतिशय देवीप्यमान सूर्य भगवान्के शरीरकी प्रभाके छलसे पुराण कि भगवान् वृषभदेवकी सेवा करने लगा था। भावार्थ—भगवान्का छत्रत्रय

## दोधकवृत्तम्

दिव्यमहाध्विनरस्य मुखाब्जान्मेघरवानु 'कृतिर्निरगच्छत् ।
भव्यमनोगतमोहतमोघन 'न् प्रद्युतदेष यथैव तमोरिः ॥६६॥
'एकतयोऽिप च सर्वनृभाषाः सोन्तरनेष्ट बहुश्च कुभाषाः ।
प्रप्रति पत्तिमपास्य च तत्त्वं बोधयित स्म जिनस्य मिहन्ना ॥७०॥
एकतयोपि तथैव जलौघश्चित्ररसो भवित द्रुमभेदात् ।
पात्रविशेषवशाच्च तथायं सर्वविदो ध्विनराप बहुत्वम् ॥७१॥
एकतयोपि यथा स्फटिकाश्मा 'यद्यबुपाहितमस्य' विभासम् ।
स्वच्छतया स्वयमय्यनुषत्ते विश्वबुषोपि तथा ध्विनरुच्चेः ॥७२॥
देवकृतो १० ध्विनिरि १० त्यास्तेतद् देवगुणस्य तथा १२ विहितः स्यात् ।
साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेव विनार्थगतिर्जगति स्यात् ॥७३॥

## शालिनीवृत्तम्

इत्थम्भूतां <sup>१३</sup>देवराड्विश्वभर्तुं र्भक्त्या देवैः कारयामास भूतिम् । दिव्यास्थानीं<sup>१४ १५</sup>देवराजोपसेव्याम् <sup>१९</sup>ग्रघ्यास्तैनां श्रीपर्तिविश्वदृश्वा ॥७४॥

चन्द्रमाके समान था और प्रभामण्डल सूर्यके समान था ।।६८।। भगवान्के मुखरूपी कमलसे बादलोंकी गर्जनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्त महादिव्यध्वनि निकल रही थी और वह भव्यजीवोंके मनमें स्थित मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुई सूर्यके समान सुशोभित हो रही थी ।।६९।। यद्यपि वह दिव्यध्विन एक प्रकारकी थी तथापि भगवान्के माहात्म्यसे समस्त मनुष्योंको भाषाओं और अनेक कुभाषाओंको अपने अन्तर्भूत कर रही थी अर्थात् सर्वभाषारूप परिणमन कर रही थी और लोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तत्त्वोंका बोध करा रही थी ।।७०।। जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षोंके भेदसे अनेक रसवाला हो जाता है उसी प्रकार सर्वज्ञदेवकी वह दिव्यध्विन भी पात्रोंके भेदसे अनेक प्रकारकी हो जाती थी ।।७१।। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकारका होता है तथापि उसके पास जो जो रंगदार पदार्थ रख दिये जाते हैं वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन उन पदार्थोंके रंगोंको धारण कर लेता है उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान्की उत्कृष्ट दिव्यध्विन भी यद्यपि एक प्रकारकी होती है तथापि श्रोताओंके भेदसे वह अनेक रूप धारण कर लेती है ।।७२।। कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि वह दिव्यध्विन देवोंके द्वारा की जाती है परन्तु उनका वह कहना मिथ्या है क्योंकि वैसा माननेपर भगवान्के गुणका घात हो जावेगा अर्थात् वह भगवान्का गुण नहीं कहलावेगा, देवकृत होनेसे देवोंका कहलावेगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्वनि अक्षर-रूप ही है क्योंकि अक्षरोंके समूहके बिना लोकमें अर्थका परिज्ञान नहीं होता ।।७३।।

इस प्रकार तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवकी ऐसी विभूति इन्द्रने भिक्तपूर्वक देवोंसे कराई थी, और अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके अधिपति सर्वज्ञदेव इन्द्रोंके द्वारा सेवनीय

१ अनुकारी । २ हन्तीति घ्नन् । ३ एकप्रकारः । ४ अन्तर्नयति स्म । ५ अज्ञानम् । ६ समीपमागतम् । ७ उपाहितद्रव्यस्य । द कान्तिम् । ६ विश्वज्ञानिनः । १० सर्वज्ञकृतः । ११ असत्यम् । १२ तथा सति । १३ इन्द्रः । १४ समवसृतिम् । १५ इन्द्रसेवनीयाम् । १६ अधितिष्ठति स्म ।

## वातोर्मिवृत्तम्

देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वं विद्वान् विद्वज्जनतावन्दिताः । हमं पीठं हरिभिर्व्यात्तरविषयेः ऊढं भेजे जगतां बोधनाय ॥७४॥

## भ्रमरविल सितम्

दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीं चकुर्भक्त्या विरिगतिमुचिताम् । त्रिःवसम्प्रान्ताः प्रमुदितमनसो देवं द्रष्टुं विविशुरय सभाम् ॥७६॥

## रथोद्धतावृत्तम्

व्योमसार्गपरिरोधिकेतनैः सिम्मिमा जिषुमिवाखिलं नभः। धूलिसालवलयेन वेष्टितां सन्त तामरधनुर्वृ तामिव ॥७७॥ स्तम्भशब्द परमानवाग्मितान् या स्म धारयित खाग्रलिङ्घनः। स्वर्गलोकिमिव सेवित्ं विभुं व्याजु हुषुरमलाग्रकेतुभिः॥७८॥

### स्वागतावृत्तम्

स्वच्छवारिशिशिराः सरसीश्च या बिर्मीवकसितोत्पलनेत्राः । द्रव्टुमीशमसुरा न्तकमुच्चैने त्रपिङ्क्तिमव सङ्घटयन्ती ॥७६॥ खातिकां जलविहङगविरावैः उन्नतैश्च विततोभिकरौधैः । या दथे जिनमुपासितुमिन्द्रान् स्राजुहषुरिव निर्मलतोयाम् ॥५०॥

उस समवसरण भूमिमें विराजमान हुए थे।।७४।। जो समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानते हैं और अनेक विद्वान् लोग जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं ऐसे वे भगवान् वृषभदेव जगत्के जीवोंको उपदेश देनेके लिये मुँह फाड़े हुए सिंहोंके द्वारा धारण किये हुए सुवर्णमय सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए थे।।७५॥ इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न-चित्त हुए, उन्होंने भिक्तपूर्वक तीन बार चारों ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाएं दीं और फिर भगवान्के दर्शन करनेके लिये उस सभाके भीतर प्रवेश किया ॥७६॥ जोिक आकाशमार्गको उल्लंघन करनेवाली पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त आकाशको भाड़कर साफ ही करना चाहती हो और धूलिसालके घेरेसे घिरी होनेके कारण ऐसी सज्ञोभित हो रही थी मानो निरन्तर इन्द्रधनुषसे ही घिरी रहती हो ।।७७।। वह सभा आकाशके अग्रभागको भी उल्लंघन करनेवाले चार मानस्तम्भोंको धारण कर रही थी तथा उन मानस्तम्भोंपर लगी हुई निर्मल पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान्की सेवा करनेके लिये स्वर्गलोकको ही बुलाना चाहती हो।।७८।। वह सभा स्वच्छ तथा शीतल जलसे भरी हुई तथा नेत्रोंके समान प्रफ्लिलत कमलेांसे युक्त अनेक सरोवरियों को धारण किये हुए थी और उनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरों का अन्त करने वाले भगवान् वृषभदेवका दर्शन करनेके लिये नेत्रोंकी पंक्तियां ही धारण कर रही हो ।।७९।। वह समवसरण भूमि निर्मल जलसे भरी हुई जलपक्षियोंके शब्दोंसे शब्दायमान तथा ऊंची उठती हुई बड़ी बड़ी लहरोंके समुहसे युक्त परिखाको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरोंके समुहरूपी हाथ ऊंचे उठाकर जलपक्षियोंके

१ विस्तृत । २ परिचर्याम् । ३ त्रिः प्रदक्षिणं कृतवन्तः । ४ सम्माष्टुं मिच्छुम् । ५ विस्तृताम् । ६ मानस्तम्भानित्यर्थः । ७ आह्वातुमिच्छुः । ५ बिर्भात स्म । ६ असून् प्राणान् रात्यादत्त इत्यसुरः यमः तस्यान्तकस्तम् ।

### वृत्तावृत्तम्

बहुविधव<sup>र</sup>नलतिकाकान्तं मदमधुकरविरुतातोद्यम् । वनमुपवहति च वल्लीनां स्मितमिव कुसुमचितं या स्म ॥८१॥

## सैनिकावृत्तम्

सालमाद्यमुच्चगोपुरोद्गमं सम्बिर्भात भासुरं स्म हैमनम्ै। <sup>3</sup>हैमनार्कसौम्यदीप्तिमुन्नित भर्तुरक्षरैविनैव या प्रदिशका ॥८२॥

## **छुन्दः** (?)

शरद्घनसमश्रियौ नर्तको तडिद्विलसिते नृतेः शालिके । दधाति रुचिरे स्म 'योपासितुं जिनेद्रमिव 'भिततसम्भाविता ॥६३॥

## वंशस्थवृत्तम्

<sup>°</sup>घटीद्वन्द्वमुपात्तथूपकं<sup>८</sup> बभार या द्विस्तनयुग्मसन्नि<sup>°</sup>भम् । जिनस्य नृत्यै श्रुतदेवता स्वयं तथा स्थितेव<sup>१०</sup> त्रिजगच्छिया समम् ॥५४॥

## इन्द्रवंशावृत्तम्

रम्यं वनं भृङ्गसमूहसेवितं बभ्ने चतुः<sup>११</sup>सङख्यमुपात्तकान्तिकम् । <sup>१९</sup>वासो विनीलं परिधाय<sup>१३</sup> तन्निभा<sup>१४</sup>द् वरेण्य<sup>१५</sup>माराधयितु<sup>ः</sup> स्थितेव या ॥६५॥

शब्दोके बहाने भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्होंको ही बुलाना चाहती हो ॥८०॥ वह भूमि अनेक प्रकारकी नवीन लताओंसे सुशोभित, मदोन्मत्त भ्रमरोंके मधुर शब्दरूपी वाजोंसे सिहत तथा फूलोंसे व्याप्त लताओंके वन धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मन्द मन्द हॅस ही रही हो ॥८१॥ वह भूमि ऊंचे ऊंचे गोपुरद्वारोंसे सिहत देदीप्यमान सुवर्णमय पहले कोटको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान् वृषभदेवकी हेमन्तऋतुके सूर्यके समान अतिशय सौम्य दीप्ति और उन्नतिको अक्षरों के बिना ही दिखला रही हो ॥८२॥ वह समवसरणभूमि प्रत्येक महावीथीके दोनों ओर शरद्ऋतुके बादलोंके समान स्वच्छ और नृत्य करनेवाली देवांगनाओंरूपी बिजलियोंसे सुशोभित दो दो मनोहर नृत्यशालाएं धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भिक्तपूर्वक जिनेन्द्रभगवान्की उपासना करनेके लिये ही उन्हें धारण कर रही हो ॥८३॥ वह भूमि नाटचशालाओंके आगे दो दो धूपघट धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी सानो जिनेन्द्रभगवान्की सेवाके लिये तीनों लोकोंकी लक्ष्मीके साथ साथ सरस्वती देवी ही वहाँ बेंटी हों और वे घट उन्हींके स्तनयुगल हों ॥८४॥ वह भूमि भ्रमरोंके समूहसे सेवित और उत्तम कान्तिको धारण करनेवाले चार सुन्दर वन भी धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनोंके बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान् थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनोंके बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान्

१ नवलिका ल० । २ हेमिर्निमतम् । ३ हेमन्तजातार्करम्य । ४ नृत्यस्य । ४ सम-वसृतिः । ६ भक्तिसंस्कृता । ७ धूपघटीयुगलम् । चतुर्थमिति । ८ धूमकम्, इत्यपि पाठः, ६ स्तनयुग्मद्वयसमानम् । १० समवसृत्याकारेण स्थितेव । ११ अशोकसप्तच्छदकल्पवृक्षचूतमिति । १२ वस्त्रम् । १३ परिधानं विधाय । १४ वनव्याजात् । १५ सर्वज्ञम् ।

### पुरवृत्तम्

उपवनसरसीनां 'बालपद्में श्रुं युवितमुखशोभामाहसन्ती । स्रभृत च वनवेदीं रत्नदीष्रां युवितिरिव कटीस्थां मेखलां या ॥ ५६॥

जलोदुधनगतवृत्तम्

ध्वजाम्बरतताम्बरैः 'परिगता यका' ध्वजिनवेश'नैर्दशतयैः । जिनस्य महिमानमारचियतुं नभोझगणिमवामृ जित्यतिबभौ ॥५७॥ खिमव सतारं कुसुमाढचं या वनमितरम्यं सुरभूजानाम् । सह वनवेद्या परतः सालाद् व्यरुचिववेद्वा सुकृतारामम् ॥५८॥ प्रभृत च यस्मात्परतो दीप्रं स्फुरदुष्टरत्नं भवनाभोगम् । मणिमयदेहान्नव च स्तूपान् भवनविजित्यायिव बद्धेच्छा ॥५६॥ स्फटिकमयं या रुचिरं सालं प्रवितनमूर्तिः 'खमणिसुभित्तीः । 'उपिरतलञ्च त्रिजगद्गाहि व्यथुत पराध्यं सदनं लक्ष्म्याः ॥६०॥

### भुजङ्गप्रयातवृत्तम्

सम<sup>ः १र</sup>देववर्यैः परार्ध्योरुशोभां प्रपश्यंस्तथैनां महीं विस्मिताक्षः । प्रविद्यो महेन्द्रः प्रणष्टप्रमोहं जिनं द्रष्ट्कामो महत्या विभृत्या ॥६१॥

की आराधना करनेके लिये ही खड़ी हो ॥८५॥ जिस प्रकार कोई तरुणस्त्री अपने किट भाग पर करधनी धारण करतो है उसी प्रकार उपवनकी सरोवरियोंमें फुले हुए छोटे छोटे कमलोंसे स्वर्गरूपी स्त्रीके मुखकी शोभाकी ओर हंसती हुई वह समवसरण भूमि रत्नेांसे देदीप्यमान वनवेदिकाको घारण कर रही थी ।।८६।।ध्वजाओंके वस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त करनेंवाली दश प्रकारकी ध्वजाओंसे सिहत वह भूमि ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की महिमा रचनेके लिये आकाशरूपी आँगनको साफ ही कर रही हो ।।८७।। ध्वजाओंकी भूमिक वाद द्वितीयकोटके चारों ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्षोंका अत्यन्त मनोहर वन था, वह फूलोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सहित आकाश ही हो। इस प्रकार पुण्यके बगीचे के समान उस वनको धारण कर वह समवसरणभूमि वहुत ही सुशोभित ही रही थी।।८८।। उस वनके आगे वह भूमि, जिसमें अनेक प्रकारके चमकते हुए बड़े बड़े रत्न लगे हुए हैं ऐसे देदीप्यमान मकानोंको तथा मणियों से बने हुए नौ नौ स्तूपोंको धारण कर रही थी और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जगत्को जीतनेके लिये ही उसने इच्छा की हो ।।८९।। उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणिके बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय विस्तारवाली आकाशस्फटिकमणिकी बनी हुई दीवालों को और उन दीवालोंके ऊपर बने हुए, तथा तीनों लोकोंके लिये अवकाश देने वाले अतिशय श्रेष्ठ श्रीमण्डपको धारण कर रही थी। ऐसी समवसरण सभाके भीतर इन्द्रने प्रवेश किया शाक्ष ॥९०॥ इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभाको धारण करनेवाली उस समवसरण भूमिको देखकर जिसके नेत्र विस्मयको प्राप्त हुए हैं ऐसा वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र मोहनीय कर्मको

१ ईषिद्विकचकमलपद्मैः । २ परिवृता । ३ या । ४ रचनाभिः । ध्वजस्थानैर्वा । ५ दशप्रकारैः । ६ सम्मार्जनं कुर्वति । ७ भवनभूमिविस्तारम् । प्रासादविस्तारिमत्यर्थः । ६ भवनिविजयाय । ६ आकाशस्फिटिक । १० स्फिटिकमित्युपरिमभागे लक्ष्म्याः सदनं लक्ष्मीमण्डप-मित्यर्थः । ११ ईशानादीन्द्रैः । महर्द्धिकदेवैश्च ।

इन सब क्लोकों का किया सम्बन्ध पिछले छिहत्तरवें क्लोकसे है।

श्रथाप्र्यवुच्चैज्वंलत्पीठमूप्ति स्थितं देवदेवं चतुर्ववत्रशोभम् ।
सुरेन्द्रैनंरेन्द्रैर्मुनीन्द्रैश्च वन्द्यं 'जगत्सृष्टिसंहारयोहेंतुमाद्यम् ॥६२॥
शरच्चन्द्रविम्बप्रतिस्पिषं वक्त्रं शरज्ज्योत्स्नयेव स्वकान्यातिकान्तम् ।
नवोत्फुल्लनीलाब्जसंशोभिनेत्रं सरः साब्जनीलोत्पलं व्याहसन्तम् ॥६३॥
ज्वलद्भासुराङ्गं स्फुरद्भानुविम्बप्रतिद्वन्द्वि देहप्रभावधौ निमन्नम् ।
समुत्तुङ्गकायं सुराराधनीयं महामेष्कल्पं सुचामीकराभम् ॥६४॥
विशालोष्वक्षस्थलस्यात्मलक्ष्मया 'जगद्भतुं भूयं विनोक्त्या बुवाणम् ।
निराहार्यं वेषं निरस्तोष्ठभूषं निरक्षाववोधं निर्वंद्वात्मरोधम् ॥६४॥
सहस्रांशुदीप्रप्रभा मध्यभाजं चलच्चामरौष्यः सुरैर्वीज्यमानम् ।
ध्वनद्दुन्दुभिध्वाननिर्घोषरम्यं चलद्वीचिवेलं पयोध्धि यथैव ॥६६॥
सुरोन्मुक्तपुष्टेस्ततप्रान्तदेशं महाशोकवृक्षािश्रतोत्तुङ्गमूर्तिम् ।
स्वकल्पदुमोद्यानमुक्तप्रसूनस्ततान्तं सुराद्वि दचा ह्रेपयन्तम् ॥६७॥

नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्के दर्शनोंकी इच्छासे बड़ी भारी विभूतिपूर्वक उत्तम उत्तम देवोंके साथ-साथ भीतर प्रविष्ट हुआ ।।९१।।

अथानन्तर-जो ऊंची और देदीप्यमान पीठिकाके ऊपर विराजमान थे, देवोंके भी देव थे, चारों ओर दीखनेवाले चार मुखोंकी शोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेन्द्र और मृतीन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय थे, अजगत्की सुष्टि और संहारके मुख्य कारण थे। जिनका सुख शरदऋतुके चन्द्रमाके साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरद् ऋतुकी चांदनीके समान अपनी कान्तिसे अतिशय शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फुले हुए नील कमलोंके समान सुशोभित थे और उनके कारण जो सफेद तथा नील-कमलोंसे सहित सरोवरकी हॅसी करते हुएसे जान पड़ते थे। जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान और देदीप्यमात था, जो चमकते हुए सूर्यमण्डलके साथ स्पर्धा करनेवाली अपने शरीरकी प्रभारूपी समृद्रमें निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय ऊँचा था, जो देवोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवर्ण जैसी उज्ज्वल कान्तिके धारण करने वाले थे और इसीलिये जो महामेरुके समान जान पड़ते थे। जो अपने विशाल वक्षःस्थलपर स्थित रहनेवाली अनन्तचतुष्टयरूपी आत्मलक्ष्मीसे शब्दोंके बिना ही तीनों लोकोंके स्वामित्वको प्रकट कर रहे थे, जो कवलाहारसे रहित थे, जिन्होंने सब आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय ज्ञानसे रहित थे, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मोंको नष्ट कर दिया था। जो सूर्यके समान देदीप्यमान रहनेवाली प्रभाके मध्यमें विराजमान थे, देवलोग जिनपर अनेक चमरोंके समूह ढुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभिबाजोंके शब्दोंसे जो अतिशय मनोहर थे और इसी-लिये जो शब्द करती हुई अनेक लहरों से युक्त समुद्रकी बेला (तट) के समान जान पड़ते थे । जिनके समीपका प्रदेश देवोंके द्वारा वर्षाये हुए फूलोंसे व्याप्त ही रहा था, जिनका ऊँचा शरीर बड़े भारी अशोकवृक्षके आश्रित था–उसके नीचे स्थित था और इसीलिये जो जिसका समीप प्रदेश अपने कल्पवृक्षोंके उपवनों द्वारा छोड़े हुए फूलोंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे सुमेरुपर्वतको अपनी कान्तिके द्वारा लज्जित कर रहे थे। और जो चमकते हुए

१ वर्णाश्रमादिकारणदण्डनीत्यादिविध्योः । २ प्रतिस्पद्धि । ३ जगत्पतित्वम् । ४ वस्त्रादि-रिहताकारम् । जातरूपधरमित्यर्थः । ५ अतीन्द्रियज्ञानम् । ६ निरस्तज्ञानावरणादिकम् । ७ प्रभा-मण्डल । द्रदिव्यध्वनि ।

<sup>#</sup> मोक्षमार्गरूपी सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले और पापरूपी सृष्टिको संहार करनेवाले थे।

प्रविस्तारिशुभ्रातपत्रत्रयेण स्फुरन्मौिक्तकेनाधृत'द्युस्थितेन ।
स्वमाहात्म्यमैदवर्यमुद्यद्यश्चर स्फुटीकर्तु मीद्यां तमीशानमाद्यम् ।।६८॥
प्रदृद्याथ दूराभ्रतस्वोत्तमाङ्गाः सुरेन्द्राः प्रणेमुर्महीस्पृष्टजानु ।
किरीटाप्रभाजां स्रजां मालिकाभिजिनेन्द्राङ्गिययुग्मं स्फुटं प्रार्चयन्तः ।।६९॥
तदार्हत्प्रणामे समुत्फुल्लनेत्राः सुरेन्द्राः विरेजुः श्रुचिस्मेरवक्त्राः ।
समं वा' सरोभिः सपद्मोत्पलेः स्वैः कुलक्ष्माघरेन्द्राः सुराद्धि भजन्तः ॥१००॥
शवी चाप्सरोशेषदेवीसमेता जिनाङ्म्ययोः प्रणामं चकारार्चयन्ती ।
स्ववक्त्रोरुपद्मैः स्वनेत्रोत्पलैदच अप्तर्भद्रेदच भावप्रसूनरन्तेः ॥१०१॥
जिनस्याङ्मप्रद्मौ नखांशुप्रतानैः सुरानास्पृशन्तौ समेत्याधिम् पर्धम् ।
सृजाम्लानमृत्या स्वशेषां पवित्रां शिरस्यापिपेता मिवानुगृहीतुम् ॥१०२॥
जिनेन्द्राङ्गिभासा पवित्रीकृतं ते 'स्वमृहुः सुरेन्द्राः प्रणम्यातिभक्त्या ।
नखांशुप्रतानाम्बुलब्धाभिषेकं समुत्तुङ्गगत्युत्तमं चोत्तमाङ्गगम् ॥१०३॥

मोतियोंसे सुशोभित आकाशमें स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रयसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपना माहात्म्य ऐश्वर्य और फैलते हुए उत्कृष्ट यशको ही प्रकट कर रहे हों ऐसे प्रथम तीर्थं कर भगवान् वृषभदेवके उस सौधर्मेन्द्रने दर्शन किये ।।९२-९८॥ दर्शनकर दूरसे ही जिन्होंने अपने मस्तक नम्रीभूत कर लिये हैं ऐसे इन्द्रोंने जमीनपर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करते समय वे इन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने मक्टोंके अग्रभागमें लगी हुई मालाओं के समूहसे जिनेन्द्र भगवान् के दोनों चरणों की पूजा ही कर रहे हों।।९९।। उन अरहन्त भगवान्को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो गये और मुख सफेद मन्द हास्यसे युक्त हो रहे थे इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो जिनमें सफेद और नील कमल खिले हुए हैं ऐसे अपने सरोवरोंके साथ साथ कुलाचलपर्वत सुमेरुपर्वतकी ही सेवा कर रहे हों।।१००।। उसी समय अप्सराओं तथा समस्त देवियोंसे सहित इन्द्राणीने भी भगवान्के चरणोंको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह इन्द्राणी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलोंसे, नेत्ररूपी नील कमलोंसे और विशुद्ध भावरूपी बहुत भारी पुष्पोंसे भगवान्की पूजा ही कर रही हो ।।१०१।। जिनेन्द्र भगवान्के दोनों ही चरणकमल अपने नखोंकी किरणोंके समृहसे देवोंके मस्तकपर आकर उन्हें स्पर्श कर रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कभी म्लान न होनेवाली मालाके बहानेसे अनुग्रह करनेके लिये उन देवोंके मस्तकोंपर शेषाक्षत ही अर्पण कर रहे हों ॥१०२॥ वे इन्द्र लोग, अतिशय भिनतपूर्वक प्रणाम करते समय जो जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंकी प्रभासे पिवत्र किये गये हैं तथा उन्होंके नखोंकी किरणसमृहरूपी जलसे जिन्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है ऐसे अपने उन्नत और अत्यन्त उत्तम मस्तकोंको धारण कर रहे थे। भावार्थ-प्रणाम करते समय इन्द्रोंके मस्तकपर जो भगवान्के चरणोंकी प्रभा पड़ रही थी उससे वे उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे, और जो नखोंकी कान्ति पड रही थी उससे उन्हें ऐसा समभते थे मानो उनका जलसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अपने उत्तमांग अर्थात् मस्तकको वास्तवमें उत्तमांग अर्थात् उत्तम अंग मानकर ही धारण कर रहे थे ।।१०३॥

१ अन्यैरसन्धार्यमाणसदाकाशस्थितेन । २ इव । ३ प्रशान्तस्वभाव — अ० । ४ परिणाम-कुसुमैः । ५ मस्तके । ६ निजसिद्धशेषाम् । ७ शिरःस्वापिपेताम् इ० । शिरःस्वापिषाताम् ल०, द० । द अपितवन्तौ । ६ आत्मीयम् ।

नखांशूत्करच्याजमच्याजशोमं पुलोमात्मजा साप्सरा भिवतनम्। ।
स्तनोपान्तलग्नं 'समहेंऽशुके तत्प्रहासायमानं लसन्मृवितलक्ष्म्याः ॥१०४॥
प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेजुः स्वदेवीसमेता ज्वलद्भूषणाङ्गाः ।
महाकल्पवृक्षाः समं कल्पवल्ली सिमित्येव भक्त्या जिनं सेवमानाः ॥१०५॥
प्रथोत्थाय तुष्ट्या सुरेन्द्राः स्वहस्तै जिनस्याङ्गिपूजां प्रचकुः प्रतीताः ।
त्रान्धः समाल्येः सधूपः सदीपः सिद्व्याक्षतः 'प्राज्यपीयूषिण्डः ॥१०६॥
पुरोरङ्गवल्या तते भूमिभागे सुरेन्द्रोपनीता बभौ सा सपर्याः ।
शुचिद्रव्यसम्पत्समस्तेव भर्तुः पदोपास्तिमिच्छुः अन्नता तच्छलेन ॥१०७॥
श्वी रत्नचूर्णवर्षि भर्तु रग्ने तता विरोगमयूख्र प्ररोहीविचित्राम् ।
मृद्यसम्पत्समस्तेव भर्तुः पदोपास्तिमिच्छुः अन्ता तच्छलेन ॥१०७॥
श्वी रत्नचूर्णवर्षि भर्तु रग्ने तता विरोगमयूख्र परोहीविचित्राम् ।
मृद्यसम्पत्याचत्र श्री स्वानुकारां लसद्रत्मभूक्षारनालस्य ता ताम् ।
निजां स्वान्तवृत्तिप्रसन्नामिवाच्छां जिनोपाङ्गिष्यः सम्पातयामास भक्त्या ॥१०६॥
स्वरुष्ट्भूतगन्थः सुगन्धीकृताशैर्भमद्भृङ्गममालाकृतारावहृद्यः ।
जिनाङग्वी स्मरन्ती विभोः पादपीठं समान्य भक्त्या तदा शक्रपत्नी ॥११०॥

इन्द्राणी भी जिस समय अप्सराओं के साथ भिक्तपूर्वक नमस्कार कर रही थी उस समय देदीप्यमान मुक्तिरूपी लक्ष्मीके उत्तम हास्यके समान आचरण करनेवाला और स्वभावसे ही सुन्दर भगवान्के नखोंकी किरणोंका समूह उसके स्तनोंके समीप भागमें पड़ रहा था और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सुन्दर वस्त्र ही धारण कर रही हो ॥१०४॥ अपनी अपनी देवियोंसे सहित तथा देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित थे वे इन्द्र प्रणाम करते ऐसे जान पड़ते थे मानो कल्पलताओं साथ बड़े बड़े कल्पवृक्ष ही भगवान्की सेवा कर रहे हों ॥१०४॥

अथानन्तर इन्द्रोंने बड़े संतोषके साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथोंसे गन्ध, पुष्पमाला, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत और उत्कृष्ट अमृतके पिण्डों द्वारा भगवान्के चरण-कमलोंकी पूजा की ॥१०६॥ रंगावलीसे व्याप्त हुई भगवान्के आगेकी भूमिपर इन्द्रोंके द्वारा लाई वह पूजाकी सामग्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छलसे संसारकी समस्त द्रव्यरूपी संपदाएं भगवान्के चरणोंकी उपासनाकी इच्छासे ही वहां आई हों ॥१०७॥ इन्द्राणीने भगवान्के आगे कोमल चिकने और सूक्ष्म अनेक प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे मण्डल बनाया था, वह मण्डल ऊपरकी ओर उठती हुई किरणोंके अंकुरोंसे चित्र-विचित्र हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुषके कोमल चूर्णसे ही बना हो ॥१०८॥ तदनन्तर इन्द्राणीने भक्तिपूर्वक भगवान्के चरणोंके समीपमें देदीप्यमान रत्नोंके भृगारकी नालसे निकलती हुई पवित्र जलधारा छोड़ी। वह जलधारा इन्द्राणीके समान ही पवित्र थी और उसीकी मनोवृत्तिके समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी।।१०९॥ उसी समय इन्द्राणीने जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंका स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक जिसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी थीं, तथा जो फिरते हुए भ्रमरोंकी पंक्तियों द्वारा किये हुए शब्दोंसे बहुत ही मनोहर जान पड़ती थी ऐसी स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुई सुगन्धसे भगवान्के पादपीठ

१ वहित स्म । २ कल्पलतासमूहेन । ३ सुगन्धैः ल०। ४ भूरि । ५ विस्तृते । ६ पूजा । ७ पादपूजाम् । ६ इन्द्रकृतपूजाव्याजेन । ६ रङ्गविलम् । १० विस्तारितवती । ११ किरणाङकुरैः । १२ सूक्ष्मैः अ०, प०, ल०, द०, इ०। १३ अङिष्समीपे । १४ स्वर्गजात । १४ अर्चयित स्म ।

व्यधान्मौितकौष्ठैविभोस्तण्डुलेज्यां स्विचित्तप्रसादैरिव स्वच्छभाभिः।
तथाम्लानमन्दारमालाशतैश्च प्रभोः पादपूजामकार्षीत् प्रहर्षात् ।।१११।।
ततो रत्नदीपैजिनाङगण्डुतीनां प्रसर्पेण मन्दीकृतात्मप्रकाशेः।
जिनाकं शची प्राचिचद्भिवत्वेनिध्ना न भक्ता हि युवतं विदन्त्यप्ययुक्तम् ॥११२॥
ददौः धूपिमद्धञ्च पीयूषिण्डं महास्थालं संस्थं ज्वलद्दीपदीपम् ।
सतारं शशाङ्कं समाध्तिष्टराहुं जिनाङ्घ्यृब्जयोवी समीपं प्रपन्नम् ॥११३॥
फलैरप्यनत्पैस्ततामोदहृद्येर्ध्वनद्भृङगय्थेरुपासेव्यमानैः।
जिनं गातुकामैरिवातिप्रमोदात् फलायार्चयामास सुत्रामजाया ॥११४॥
इतीत्थं स्वभक्त्या सुरैर्श्चतेऽर्ह्न् किमेभिस्तु कृत्यं कृतार्थस्य भर्तुः।
विरागो न तुष्यत्यि द्वेष्टि वासौ फलैश्च स्वभक्तानहो योयु जीति ॥११४॥
प्रथोच्चैः सुरेशा गिरामीशितारं जिनं स्तोतुकामाः प्रहृष्टान्तरङ्गाः।
वचस्तूनं मालामिमां चित्रवर्णां समुच्चिक्षपुर्भिक्तहस्तैरिति स्वैः॥११६॥

(सिंहासन) की पूजा की थी।।११०।। इसी प्रकार अपने चित्तकी प्रसन्नताके समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेवाले मोतियोंके समूहोंसे भगवान्की अक्षतोंसे होनेवाली पूजा की तथा कभी नहीं मुरफानेवाली कल्पवृक्षके फुलोंकी सैकड़ों मालाओंसे बड़े हर्षके साथ भगवान्के चरणोंकी पूजा की ।।१११।। तदनन्तर भक्तिके वशीभृत हुई इन्द्राणीने जिनेन्द्र भगवान्के शरीरकी कान्तिके प्रसारसे जिनका निजी प्रकाश मन्द पड़ गया है ऐसे रत्नमय दीपकोंसे जिनेन्द्ररूपी सूर्यकी पूजा की थी सो ठीक ही है क्योंकि भक्तपुरुष योग्य अथवा अयोग्य कुछ भी नहीं समभते ।। भावार्थ- यह कार्य करना योग्य है अथवा अयोग्य, इस बातका विचार भिक्तके सामने नहीं रहता। यही कारण था कि इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी सूर्यकी पूजा दीपकों द्वारा की थी।।११२।। तदनन्तर इन्द्राणीने धूप तथा जलते हुए दीपकोंस<sup>े</sup> देदीप्यमान और बड़े भारी थालमें रक्खा हुआ, सुशोभित अमृतका पिण्ड भगवान्के लिये समर्पित किया, वह थालमें रक्खा हुआ धूप तथा दीपकोंसे सुद्दोभित अमृतका पिण्ड ऐसा जान पड़ताथा मानो ताराओंसे सहित और राहुसे आलिंगित चन्द्रमा ही जिनेन्द्रभगवान्के चरणकमलोंके समीप आया हो ।।११३।। तदनन्तर जो चारों ओर फैली हुई सुगन्धिसे बहुत ही मनोहर थे और जो शब्द करते हुए भ्रमरोंके समूहोंसे सेवनीय होनेके कारण ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान्का यश ही गा रहे हों ऐसे अनेक फलोंके द्वारा इन्द्राणीने बड़े भारी हर्षसे भगवान्की पूजा की थी।।११४।। इसी प्रकार देवोंने भी भक्तिपूर्वक अर्हन्त भगवान्की पूजा की थीं परन्तु कृतकृत्य भगवान्को इन सबसे क्या प्रयोजन था ? वे यद्यपि वीतराग थे न किसीसे संतुष्ट होते थे और न किसीसे द्वेष ही करते थे तयापि अपने भक्तोंको इष्टफलोंसे युक्त कर ही देते थे यह एक आर्ड्चर्यकी बात थी।।११५॥

अथानन्तर–जिन्हें समस्त विद्याओंके स्वामी जिनेन्द्रभगवान्की स्तुति करनेकी इच्छा हुई ऐसे वे बड़े-बड़े इन्द्र प्रसन्न चित्त होकर अपने भक्तिरूपी हाथोंसे चित्र-विचित्र वर्णीवाली इस वचनरूपी पुष्पोंकी मालाको अपित करने लगे–नीचे लिखे अनुसार भगवान्की

### प्रमिताचरावृत्तम

जिननाथसंस्तवकृतो भवतो वयमुद्यताः स्म गुणरत्निष्धः ।
विधिरयोऽपि मन्दवचसोऽपि ननु त्विध भित्तरेव फलतीष्टफलम् ।।११७।।
मिति शित्तरारकृतवाग्विभवस्त्विध भित्तसेव वयमातनुमः ।
प्रमृताम्बुधेर्जलमलं न पुमान्निखिलं प्रपातुमिति कि न पिबेत् ॥११८॥
क्व वयं जडाः क्व च गुणाम्बुनिधिस्तव देव पार रहितः परमः ।
इति जान तोऽपि जिन सम्प्रति न स्त्विध भित्तरेव मुखरीकृरते ।।११६॥
गणभृद्भिरप्यगणिताननण् स्तव सद्गुणान्वयमभीष्टुमहे ।
किल चित्रमेतदयवा प्रभुतां तव संश्रितः किमिव नेशिशिषुः ॥१२०॥

## द्रुतविलम्बितवृत्तम्

तिवयमीडिडिं विन्वदधाति नस्त्विय निरूढतरा जिनिनश्चला । प्रमृतभिक्तरपारगुणोदया स्तुतिपथेऽद्य ततो वयमुद्यता ॥१२१॥ त्वमित विश्वदृगीश्वर विश्वसृट् त्वमित विश्वगुणाम्बुधिरक्षयः । त्वमित देव जगृद्धितशासनः स्तुतिमतोऽनुगृहाण जिनेश नः ॥१२२॥

स्तृति करने लगे ।।११६।। कि हे जिननाथ, यह निश्चय है कि आपके विषयमें की हुई भिक्त ही इष्ट फल देती है इसीलिये हम लोग बुद्धिहीन तथा मन्दवचन होकर भी गुणरूपी रत्नोंके खजाने स्वरूप आपकी स्तृति करनेके लिये उद्यत हो रहे हैं।।११७।। हे भगवन्, जिन्हें बद्धिकी सामर्थ्यसे कुछ वचनोंका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे हम लोग केवल आपकी भिक्त ही कर रहे हैं सो ठीक ही है क्योंकि जो पुरुष अमृतके समुद्रका सम्पूर्ण जल पीनेके लिये समर्थ नहीं है वह क्या अपनी सामर्थ्यके अनुसार थोड़ा भी नहीं पीवे ? अर्थात् अवस्य पीवे ।।११८।। हे देव, कहां तो जड़ बुद्धि हमलोग, और कहां आपका पाररहित बड़ा भारी गुणरूपी समुद्र । हे जिनेन्द्र, यद्यपि इस बातको हम लोग भी जानते हैं तथापि इस समय आपकी भिवत ही हम लोगोंको वाचालित कर रही है।।११९।। हे देव, यह आश्चर्यकी बात है कि आपके जो बड़े-बड़े उत्तम गुण गणधरोंके द्वारा भी नहीं गिने जा सके हैं उनकी हम स्तुति कर रहे हैं अथवा इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि जो मनुष्य आपकी प्रभुताको प्राप्त हुआ है वह क्या करनेके लिये समर्थ नहीं है ? अर्थात् सब कुछ करनेमें समर्थ है ॥१२०॥ इसलिये हे जिनेन्द्र, आपके विषयमें उत्पन्न हुई अतिराय निगूढ़, निश्चल और अपरिमित गुणोंका उदय करनेवाली विशाल भक्ति ही हम लोगोंकी स्तुति करनेके लिये इच्छुक कर रही है और इसीलिये हम लोग आज आपकी स्तुति करनेके लिये उद्यत हुए हैं ।।१२१।। हे ईश्वर, आप समस्त संसारके जाननेवाले हैं, कर्मभूमिरूप संसारकी रचना करनेवाले हैं, समस्त गुणोंके समुद्र हैं, अविनाशी हैं, और हे देव, आपका उपदेश जगत्के समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, इसीलिये हे जिनेन्द्र, आप हम सबकी स्तुतिको स्वीकृत

१ विगतमतयः । २ मतिशक्त्यनुसार । ३ अन्तरिहतः । ४ जानन्तीति जानन्तः तान् । ५ अस्मान् । ६ भृशं समर्था अभूवन् । ७ ईडितुमिच्छन् ।

तव जिनार्क विभाग्ति गुणांशवः सकलकर्मकलङ्कविनिःसृताः । घनवियोगविनिर्मलमूर्तयो दिनमणेरिव भासुरभानवः ।।१२३।। गुणमणींस्त्वमनन्ततयान्वितान् जिन समुद्वहसेऽतिविनिर्मलान् । जलधिरात्मगभीरजलाश्वितानिव मणीनमलाननणुत्विषः ।।१२४।। त्विमनसंसृतिवल्लरिकामिमाम् ग्रतिततामुख्दुःखफलप्रदास् । जननमृत्युजराकुसुमाचितां विमकरैर्भगवन्नुदपीपटः ।।१२४।।

### तामरसवृत्तम्

जिनवरमोहमहापृतनेशान् प्रबलतरां दचतुरस्तु कथायान् ।
निशिततपोमयतीव्रमहासि प्रहितिभिराशुतरामजयस्त्वम् ।।१२६॥ मनिस्रिश्रमुमजय्यमलक्ष्यं विरितिमयो शितहेतितितिस्ते ।
समरभरे विनिपातयित स्म त्वमित ततो भुवनैकगरिष्ठः ॥१२७॥ जितमदनस्य तवेश महत्त्वं वपुरिदमेव हि शास्ति मनोश्रम् ।
न विकृतिभाग्न कटाक्षनिरीक्षा प्रमिवकारमनाभरणोद्धम् ॥१२६॥ 
रिप्रविकृश्ते हृदि यस्य मनोजः स विकृश्ते स्फुटरागपरागः ।
विकृतिरनङ्गजितस्तव नाभूद् विभवभवान्भुवनैकगुरुस्तत् ।।१२६॥

कीजिये ।।१२२।। हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, जिस प्रकार बादलोंके हट जानेसे अतिशय निर्मल सूर्यंकी देदीप्यमान किरणें सुशोभित होती हैं उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी कलंकके हट जानेसे प्रकट हुई आपकी गुणरूपी किरणें अतिशय सुशोभित हो रही हैं।।१२३।। हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार समुद्र अपने गहरे जलमें रहनेवाले निर्मल और विशाल कान्तिके धारक मणियोंको धारण करता है उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनन्तगुणरूपी मणियोंको धारण कर रहे हैं ।।१२४।। हे स्वामिन्, जो अत्यन्त विस्तृत है, बड़े-बड़े दु:खरूपी फलोंको देनेवाली है, और जन्म-मृत्यु तथा बुढ़ापारूपी फूलोंसे व्याप्त है ऐसी इस संसाररूपी लताको हे भगवन्, आपने अपने शान्त परिणामरूपी हाथोंसे उखाड़कर फेंक दिया है।।१२५।। हे जिनवर, आपने मोहकी वड़ी भारी सेनाके सेनापित तथा अतिशय शूरवीर चार कपायोंको तीव्र तपश्चरणरूपी पैनो और बड़ी तलवारके प्रहारोंसे बहुत शीघ्र जीत लिया है ।।१२६।। हे भगवन्, जो किसीके द्वारा जीता न जा सके और जो दिखाई भी न पड़े ऐसे कामदेवरूपी शत्रुको आपके चारित्ररूपी तीक्ष्ण हिथयारोंके समूहने युद्धमें मार गिराया है इसलिये तीनों लोकोंमें आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं ।।१२७।। हे ईश्वर, जो न कभी विकार भावको प्राप्त होता है, न किसीको कटाक्षोंसे देखता है, जो विकाररहित है और आभरणोंके बिना ही सुज्ञोभित रहता है ऐसा यह आपका सुन्दर शरीर ही कामदेवको जीतनेवाले आपके माहात्म्यको प्रकट कर रहा है।।१२८।। हे संसार-रहित जिनेन्द्र, कामदेव जिसके हृदयमें प्रवेश करता है वह प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त होकर अनेक प्रकारकी विकारयुक्त चेष्टाएं करने लगता है परन्तु कामदेवको जीतनेवाले आपके कुछ भी विकार नहीं पाया जाता है इसलिये आप तीनों लोकोंके मुख्य गृरु हैं ।।१२९।।

१ किरणाः । २ उपशमहस्तैः । पक्षे सूर्यकिरणैः । ३ उत्पाटयसि स्म । विनाशयसि स्मेत्यर्थः । ४ चतुष्कम् । ५ प्रभृतिभि –ल०, द० । असितोमरादिभिः । ६ निशितायुधः । ७ अतिशयेन गुरुः । ६ न विकारकारि । ६ प्रशस्तम् । १० विकारं करोति । ११ रागधूलिः । १२ कारणात् ।

स किल विनृत्यति गायति वल्गत्यपलापति प्रहसत्यपि मूढः । मदनवशो जितसन्मथ ते तु प्रशमसुखं वपुरेव निराहरे ।।१३०॥

## नवमालिनीवृत्तस्

विरिहतमानमत्सर तवेदं वपुरपराग मस्तकलिप द्भम् ।
तव भ वने देवरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं मिकृतिही नम् ।।१३१॥
तव भ वने देवरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं मिकृतिही नम् ।।१३१॥
तव भ वपुरामिलत्सकलशोभासमुदयमस्तवस्त्रमिप रम्यम् ।
ग्रातिकि विरस्य रत्नमिणराशेः ग्रपवरण किमिन्टमु रदी तेः ।।१३२॥
मिविदरहितं विही नमलदोषं सुरभितरं सुलक्ष्मघिटतं ते ।
भित्र विष्युक्तमस्तितिमिरौ चं व्यपगतधातु वज्ञ्चन सिन्ध ।।१३३॥
समचतुरस्मप्रमितवीर्यं प्रियहितवा गिने भेषपरिही नम् ।
वपुरिदम च्छि दिन्मणिदी प्रं त्वमिस ततो ऽधि भेदि वपदभागी ।।१३४॥
इदमितमानुषं तव शरीरं सकलिवकारमो हमदही नम् ।
प्रकटयतीश ते भुवनलङिष्ट भित्रमुतम वैभवं कनकका नित ॥१३४॥

## प्रसुदितवदनावृत्तम्

स्पृशित निह भवन्तमागश्च<sup>१२</sup> यः किमु <sup>१३</sup>दिनपमभिद्रवेत्तामसम्<sup>११</sup> । वितिमिर<sup>१५</sup> सभवान्<sup>१६</sup> जगत्साधने<sup>१७</sup> ज्वलदुरुमहसा प्रदीपायते ॥१३६॥

हे कामदेवको जीतनेवाले जिनेन्द्र, जो मूर्ख पुरुष कामदेवके वश हुआ करता है वह नाचता है, गाता है, इधर-उधर घूमता है, सत्य बातको छिपाता है और जोर जोरसे हंसता है परन्त आपका शरीर इन सब विकारोंसे रहित है इसलिये यह शरीर ही आपके शान्तिसुखकों प्रकट कर रहा है ।।१३०।। हे मान और मात्सर्य भावसे रहित भगवन्, कर्मरूपी धूलिसे रहित, कलहरूपी पंकको नष्ट करनेवाला, रागरहित और छलरहित आपका वह शरीर 'आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं' इस वातको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रहा है ।।१३१।। हे नाथ, जिसमें समस्त शोभाओंका समुदाय मिल रहा है ऐस। यह आपका शरीर वस्त्र रहित होने पर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठोंक ही है क्योंकि विशाल कान्तिको धारण करनेवाले अतिशय देदीप्यमान रतन मणियोंकी राशिको वस्त्र आदिसे ढक देना क्या किसोको अच्छा लगता है ? अर्थात् नहीं लगता ।।१३२।। हे भगवन्, आपका यह शरीर पसीनासे रहित है, मल-रूपी दोषोंसे रहित है, अत्यन्त सुगन्धित है, उत्तम लक्षाणोंसे सहित है, रक्तरहित है, अन्ध-कारके समूहको नष्ट करनेवाला है, धातुरहित है, बज्जमयी मजवूत सन्धियोंसे युक्त है, समचतुरस्रसंस्थानवाला है, अपरिमित शक्तिका धारक है, प्रिय और हितकारी वचनोंसे सहित है, निमेषरहित है, और स्वच्छ दिव्य मणियों के समान देदी प्यमान है इसिलये आप देवाधिदेव पदको प्राप्त हुए हैं ।।१३३-१३४।। हे स्वामिन्, समस्त विकार, मोह और मदसे रहित तथा सुवर्णके समान कान्तिवाला आपका यह लोकोत्तर शरीर संसारको उल्लंघन करनेवाली आपकी अद्वितीय प्रभुताके वैभवको प्रकट कर रहा है।।१३५।। हे अन्धकारसे रहित जिनेन्द्र, पापोंका समूह कभी आपको छूता भी नहीं है सो ठीक ही है क्योंकि क्या

१ अपलापं करोति । २ नितरामाह । ३ न विद्यते परागो धूलिर्यत्र अपगतरजसिमत्यर्थः । ४ कपट । ५ आयुजत् । ६ आच्छादनम् । ७ स्वेद । ८ घिररिहतम् । ६ निविड । १० अधिक । ११ अतिशयप्रभो । १२ अघसमूहः । १३ 'तपनमिभ' इति वा पाठः इति 'त' पुस्तके टिप्पण्यां लिखितम् । १४ गच्छेत् । १५ भो विगताज्ञानान्धकार । १६ पूज्यः । १७ जगत्संसिद्धौ । 'जगत्सदने' अ०, प०, छन्दोभङ्गा दशुद्धः पाठः । जगत्सद्मिन इ० ।

#### महापुराग्म

### जलधरमानावृत्तम्

रैधारा ते द्युसम'वतारेऽपर्त झाकेशानां 'पदिवस्त्रोधां दृश्वा ।
स्वर्गादारात् कनकमधीं वा सूर्षिट तन्वानासौ भुवनकुटीरस्यान्तः ।।१३७।।
रैधारेरावतकरदीर्घा रेजे रे जतारं भजत जना इत्येवम् ।
मूर्तीभूता तव जिनलक्ष्मीलोंके सम्बोधं वा सपिद समातन्वाना ।।१३८।।
स्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता व्योग्नि पौष्पी वृष्टिः सुरिभतरा संरेजे ।
मत्तालीनां कलस्तमातन्वाना नाकस्त्रीणां नयनतिर्वा यान्ती ।।१३६।।
मेरोः शृङ्गे समजिन दुग्धाम्भोधेः स्वच्छाम्भोभिः कनकघटैर्गम्भोरैः ।
माहात्म्यं ते जगित वितन्वन्भावि स्वधारे येगु रुरिभषेकः पूतः ।।१४०।।
त्वां निष्कान्तौ मणिमययानारूढं वोढुं सज्जा वयमिति नैतिच्चत्रम् ।
प्रानिर्वाणान्नियतममी गीर्वाणाः किं कुर्वाणा ननु जिन कल्याणे ते ।।१४१॥
त्वं धातासि त्रिभुवनभर्ताद्यद्वे सै कैवल्याके स्फुट्युदितेऽस्मिन्दोप्रे ।
तस्माद्देवं जन्भानजरातङ्कारिं त्वां न्थिन्नमो गुणनिधिमग्रचं लोके ।।१४२॥

अन्धकारका समूह भी कभी सूर्यके सन्मुख जा सकता है ? अर्थात् नहीं जा सकता । हे नाथ, आप इस जगत्रे पि घरमें अपने देदीप्यमान विशाल तेजसे प्रदीपके समान आचरण करते हैं ।।१३६।। हे भगवन्, आपके स्वर्गसे अवतार लेनेके समय (गर्भकल्याणकके समय) रत्नोंकी धारा समस्त आकाशको रोकती हुई स्वर्गलोकसे शीघ्र ही इस जगत्रूपी कुटीके भीतर पड़ रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त सृष्टिको सुवर्णमय ही कर रही हो ।। १३७।। हे जिनेन्द्र, ऐरावत हाथीकी सूंड़के समान लम्बायमान वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुजोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी ही मूर्ति धारण कर लोकमें जी झ ही ऐसा संबोध फैला रही हो कि अरे मनुष्यो, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले इन जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करो ।।१३८।। हे भगवन्, आपके जन्मके समय आकाशसे देवोंके हाथोंसे छोड़ी गई अत्यन्त सुगन्धित और मदोन्मत्त भ्रमरोंकी मधुर गुञ्जारको चारो ओर फैलाती हुई जो फूलोंकी वृष्टि हुई थी वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवांगनाओं के नेत्रों की पंक्ति ही आ रही हो ।।१३९।। हे स्वामिन्, इन्द्रोंने मेरुपर्वतके शिखरपर क्षीरसागरके स्वच्छ सुवर्णमय गंभीर (गहरे) घड़ोंसे जगत्में आपका माहात्म्य फैलानेवाला आपका बड़ा भारी पवित्र अभिषेक किया था ।।१४०।। हे जिन, तपकल्याणकके समय मणिमयी पालकी पर आरूढ़ हुए आपको ले जानेके लिये हम लोग तत्पर हुए थे इसमें कुछ भी आश्चर्य नही है क्योंकि निर्वाण पर्यन्त आपके सभी कल्याणकोंमें ये देव लोग किकरोंके समान उपस्थित रहते हैं ।।१४१।। हे भगवन्, इस देदीप्यमान केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेपर यह स्पष्ट प्रकट हो गया है कि आप ही धाता अर्थात् मोक्षमार्गकी सृष्टि करनेवाले हैं और आप ही तीनों लोकके स्वामी हैं। इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोंका अन्त करनेवाले हैं, गुणों के खजाने हैं और लोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये हे देव, आपको हम लोग बार बार नमस्कार

## प्रहर्षिणीवृत्तम्

त्वं मित्रं त्वमित गुरुस्त्वमेव भर्ता त्वं ख्रष्टा भुवनिपतामहस्त्वमेव । त्वां ध्यायन्नमृतिसुखं प्रयाति जन्तुस्त्रायस्व त्रिजगदिदं त्वमद्य पातात् ॥१४३॥

## रुचिराष्ट्र त्तम्

परं पदं परमसुकोदयास्पदं विवित्सं विश्विरमिह योगिनोऽक्षरम् । स्वयोदितं जिन परमागमाक्षरं विचिन्वते भवित्वयाय सिद्ध्यः ॥१४४। स्वयोदिते पथि जिन ये वितन्वतेः परां घृति प्रमदपरम्परायुजः । त एवं संसृतिलितिकां प्रतायिनो दहन्त्यलं स्मृतिदहनाचिथा भृशम् ॥१४५॥

### मत्तमयूरवृत्तम्

वातोद्भूताः क्षीरपयोधेरिव वीचीरुत्प्रेक्ष्या मूरचामरपङ्गतीर्भवदीयाः । पीयू वांशोर्दीप्तिसमे तीरिव शुभ्रा मोमुच्यन्ते संमृतिभाजो भवबन्धात् ॥१४६॥ सैहं पीठं स्वां १० द्युतिमिद्धामितभानु १११ तन्वानं तद्भाति विभोस्ते पृथु तुङ्गम् । मेरोः शृङ्गं वा मणिनद्धं सुरसेव्यं ११ न्यक्कुर्वाणं लोकमशेषं स्वमहिम्ना ॥१४७॥

## मञ्जुभाषिणीवृत्तम्

महितोदयस्य शिवमार्गदेशिनः सुरशितिपनिर्मितमदोऽर्हतस्तव । १४प्रथते सितातपनिवारणत्रयं शरितन्दुबिम्बनिव कान्तिमत्तया ॥१४८॥

करते हैं।।१४२।। हे नाथ, इस संसारमें आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही स्नष्टा हैं और आप ही जगत्के पितामह हैं। आपका ध्यान करनेवाला जीव अवश्य ही मृत्युरहित सुख अर्थात् मोक्षसुखको प्राप्त होता है इसलिये हे भगवन्, आज आप इन तीनों लोकों नष्ट होनेसे बचाइये-इन्हें ऐसा मार्ग बतलाइये जिससेये जन्म मरणके दुःखोंसे बच कर मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त कर सकें ।।१४३।। हे जिनेन्द्र, परम सुखकी प्राप्तिके स्थान तथा अविनाशी उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को जाननेकी इच्छा करने वाले उत्तम बुद्धिमान् योगी संसारका नाश करनेके लिये आपके द्वारा कहे हुए परमागमके अक्षरोंका चितवन करते हैं ।।१४४।। हे जिनराज, जो मनुष्य आपके द्वारा वतलाये हुए मार्गमें परम संतोष धारण करते हैं अथवा आनन्दकी परम्परासे युक्त होते हैं वे ही इस अतिशय विस्तृत संसाररूपी लताको आपके ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे वित्कुल जला पाते हैं ।।१४५।। हे भगवन्, वायुसे उठी हुई क्षीरसमुद्रकी लहरोंके समान अथवा चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान सुशोभित होनेवाली आपकी इन सफेद चमरोंकी पंक्तियोंको देखकर संसारी जीव अवश्य ही संसाररूपी बंधनसे मुक्त हो जाते हैं।।१४६॥ हे विभो, सूर्यको भी तिरस्कृत करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कान्तिको चारों ओर फैलाता हुआ, अत्यन्त ऊंचा, मणियोंसे जड़ा हुआ, देवोंके द्वारा सेवनीय और अपनी महिमासे समस्त लोकोंको नीचा करता हुआ यह आपका सिंहासन मेरु पर्वतकी शिखरके समान शोभायमान हो रहा है ।।१४७।। जिनका ऐश्वर्य अतिशय उत्कृष्ट है और जो मोक्ष-मार्गका उपदेश देनेवाले हैं ऐसे आप अरहन्त देवका यह देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया

१ संसाराब्धौ पतनात् । २ वेत्तुमिच्छवः । ३ विचारयन्ति । ४ सग्तोषम् । ५ ते भव्या एव । ६ विस्तृताम् । ७ दृष्ट्वा । चन्द्रस्य । ६ दीप्तिसन्तिः । १० निजकान्तिम् । ११ अतिकान्तभानुम् । १२ मणिबद्धम् । १३ अधःकुर्वाणम् । १४ प्रकटीकरोति ।

## **छुन्दः** ( ? )

वृक्षोऽशोको मरकतरुचिरस्कन्घो भाति श्रीमानयमतिरुचिराः शाखाः । बाह्कृत्य स्फुटमिव नटितं<sup>र</sup> तन्वन्वातोद्धृतः कलरुतसधुकृन्मालः ।।१४६।। पुष्पाकीर्णो नृसुरमुनिवरैः कान्तो मन्दं मन्दं मृदुतरपवना<sup>3</sup>धूतः । सच्छायोऽयं विहत<sup>8</sup>नृशुगशोकोऽगो भाति श्रीमांस्त्वमिव हि जगतां श्रेयः ।।१५०॥

### **असम्बाधावृत्तम्**

व्याप्ताकाशां वृष्टि मिलकुलस्तोद्गीतां पौष्पीं देवास्त्वां प्रतिभुवनगृहस्याग्रात् । मुञ्चन्त्यते दुन्दुभिमधुररदैः सार्द्धं प्रावृड्जीमूतान् "स्तनितमुखरिताञ्जित्वा ॥१५१॥

## श्रपराजितावृत्तम्

त्वदमरपटहैर्विशङ्कय धनागमं पटुजलदघटानिरुद्धनभोङ्गणम् । विरचितरुचिमत्कलापसुमन्थरा<sup>८</sup> मदकलमथुना रुवन्ति <sup>१०</sup>शिखाबलाः ॥१५२॥

गया छत्रत्रय अपनी कान्तिसे शरद्ऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुशोभित हो रहा है ।।१४८।। हे भगवन्,\* जिसका स्कन्ध मरकतमणियोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा है और जिसपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समूह बैठे हैं ऐसा यह शोभायमान तथा वायुसे हिलता हुआ आपका अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी अत्यन्त देदीप्यमान शाखाओंको भुजा बनाकर उनके द्वारा स्पष्ट नृत्य ही कर रहा हो ॥१४९॥ अथवा अत्यन्त सुकोमल वायुसे धीरे धीरे हिलता हुआ यह अशोकवृक्ष आपके ही समान सुज्ञोभित हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार आप देवोंके द्वारा वरसाये हुए पुष्पोंसे आकीर्ण अर्थात् व्याप्त हैं उसी प्रकार यह अशोक वृक्ष भी पुष्पोंसे आकीर्ण इै, जिस प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज आपको चाहते हैं–आपकी प्रशंसा करते हैं उसी प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज इस अशोकवृक्षको भी चाहते हैं, जिस प्रकार पवनकुमार देव मन्द मन्द वायु चलाकर आपकी सेवा करते हैं उसी प्रकार इस वृक्षकी भी सेवा करते हैं-यह मन्द मन्द वायुसे हिल रहा है, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिके धारक हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी सच्छाय अर्थात् छांहरीका धारक है–इसकी छाया बहुत ही उत्तम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करते हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करता है और जिस प्रकार आप तीनों लोकोंके श्रेय अर्थात् कल्याणरूप हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनों लोकोंमें श्रेय अर्थात् मंगल रूप है ।।१५०।। हे भगवन्, ये देवलोग, वर्षाकालके मेघोंकी गरजनाके शब्दोंको जीतनेवाले दुन्दुभि बाजोंके मधुर शब्दोंके साथ साथ जिसने समस्त आकाशको व्याप्त कर लिया है और जो भ्रमरोंकी मधुर गुंजारसे गाती हुई सी जान पड़ती हैं ऐसी फूलोंकी वर्षा आपके सामने लोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड़ रहे हैं ।।१५१।। हे भगवन्, आपके देव-दुन्दुभियोंके कारण बड़े-बड़े मेघोंकी घटाओंसे आकाशरूपी आंगनको रोकनेवाली वर्षाऋतुकी शंका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पूंछ फैलाकर मन्द-मन्द

१ नटनम् । २ भूमरपंक्तिः । ३ पवनोद्धूतः ल०, इ० । ४ नृशुक् नरशोकः । विहितनृसुराशोको ल०, इ०, अ०, स० । ५ श्रयणीयः । ६ मिलकल ल०, अ० । ७ मेघरववाच। लितान् ।
द वर्हमन्दगमनाः । ६ घ्वनन्ति । १० मयूराः ।

## प्रहर**णक**लिकावृत्तम्

तव जिन ततदेहरुचिशरवण<sup>१</sup> चमररुहततिः सितविह<sup>२</sup>गरुचिम् । इयमनुतन्ते<sup>3</sup> े्रिचिरतरतनुर्मणिमुकुटसिमद्धरुचिसुरधुता ॥१४३॥

## वसन्ततिलकावृत्तम्

त्विद्वयवागियमशेषपदार्थगर्भा भाषान्तराणि सकलानि निदर्शयन्ती ।
तत्त्वावबोधमिचरात् कुरुते बुधानां स्याद्वादनीति विहतान्धमतान्धकारा ॥१४४॥
प्रक्षालयत्यिखलमेव मनोमलं नस्त्वद्भारतीमयमिदं शुचिपुण्यमम्बु ।
तीर्थं तदेव हि विनेयजनाजवञ्ज वार्यसन्तरणवर्त्म भवत्प्रणीतम् ॥१४४॥
त्वं सर्वगः सकलवस्तु गतावबोधस्त्वं सर्ववित्प्रमितिवश्वयदार्थसार्थः ।
त्वं सर्वजिद्वितिमन्मथमोहशत्रुस्त्वं सर्वदृङ्गनिखलभाविवशेषदर्शी ॥१४६॥
त्वं तीर्थकृत्सकलपापमलापहारिसद्धमंतीर्थविमलीकरणैकनिष्ठः ।
त्वं मन्त्रकृष्तिखलपापविषापहारिपुण्यश्रुति प्रवरमन्त्रविधानचुञ्चः ॥१४७॥
त्वामामनन्ति मुनयः पुरुषं पुराणं त्वां प्राहुरच्युतमृषीश्वरमक्षयद्धम् ।
तस्माद्भवान्तक भवन्तमचिन्त्ययोगं योगीश्वरं जगदु पास्यमुपास्महे १० स्म ॥१४६॥

गमन करते हुए मदसे मनोहर शब्द कर रहे हैं।।१५२।। हे जिनेन्द्र, मणिमय मुकुटोंकी देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाले देवोंके द्वारा ढोरी हुई तथा अतिशय सुन्दर आकार-वाली यह आपके चमरोंकी पंक्ति आपके शरीरकी कान्तिरूपी सरोवरमें सफेद पक्षियों (हंसों) की शोभा बढ़ा रही है ।।१५३।। हे भगवन्, जिसमें संसारके समस्त पदार्थ भरे हुए है, जो समस्त भाषाओंका निदर्शन करती है अर्थात् जो अतिशय विशेषके कारण समस्त भाषाओं-रूप परिणमन करती है और जिसने स्याद्वादरूपी नीतिसे अन्यमतरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया है ऐसी आपकी यह दिव्यध्विन विद्वान् लोगोंको शीघ्र ही तत्त्वोंका ज्ञान करा देती है।।१५४।। हे भगवन्, आपकी वाणीरूपी यह पवित्र पुण्य जल हम लोगोंके मनके समस्त मलको घो रहा है, वास्तवमें यही तीर्थ है और यही आपके द्वारा कहा हुआ धर्मरूपी तीर्थ भ-यजनोंको संसाररूपी समुद्रसे पार होनेका मार्ग है ।।१५५।। हे भगवन्, आपका ज्ञान संसारकी समस्त वस्तुओं तक पहुँचा है-समस्त वस्तुओंको जानता है इसलिये आप सर्वग अर्थात् व्यापक हैं, आपने संसारके समस्त पदार्थोंके समूह जान लिये हैं इसलिये आप सर्वज्ञ हैं आपने काम और मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है इसलिये आप सर्वजिल् अर्थात् सबको जीतनेवाले हैं और आप संसारके समस्त पदार्थीको विशेषरूपसे देखते हैं इसलिये आप सर्वदृक् अर्थात् सबको देखनेवाले हैं।।१५६।। हे भगवन्, आप समस्त पापरूपी मलको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मरूपी तीर्थके द्वारा जीवोंको निर्मल करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं इसलिये आप तीर्थङ्कर हैं और आप समस्त पापरूपी विषको अपहरण करनेवाले पवित्र शास्त्ररूपी उत्तम मंत्रके बनानेमें चतुर हैं इसलिये आप मंत्रकृत् हैं ॥१५७॥ हे भगवन्, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष (पक्षमें ब्रह्मा) मानते हैं, आपको ही ऋषियोंके ईश्वर और अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्युत अर्थात् अविनाशी (पक्षमें विष्णु) कहते हैं तथा आपको ही अचिन्त्य योगको धारण करनेवाले, और समस्त

१ सरिस । २ हंस । ३ अनुकरोति । ४ नय । ५ संसारसमुद्रोत्तरण । ६ सकल-पदार्थप्राप्तज्ञानत्वात् उपर्यप्येव योज्यम् । ७ आगम । ८ प्रतीतः (समर्थः) । ६ जगदाराध्यम् । १६ आराधयामः स्म ।

देहे जिनस्य जयिनः' कनकावदाते रेजुस्तदा भृशसमी सुरवृष्टिपाताः । <sup>२</sup>कल्पाङ्गिष्राङ्ग दव सत्तमधुन्नतानाम् श्रोघाः प्रसूनमधुपानिपणासितानाम् ॥१६५॥

### इन्दुवदनावृत्तम्

कुञ्जरकराभभुजिमिन्दुसमवक्त्रं कुञ्चितमितस्थितशिरोरुहकलापम् । मन्दरतटाभपृथुवक्षसमधीशं तं जिनमवेश्य दिविजाः प्रमदमीयुः ॥१६६॥

## शशिकला, मणिगणिकरणो वा वृत्तम्

विकसितसरसिजदलिनभनयनं करिकरसुरुचिरभुजयुगममलम् ।
जिनवपुरितशयरुचियुतममरा निददृशुरितधृतिः विमुक् लनयनाः ।।१६७।।
विधुरुचिहरचमररुहपरिगतं मनसिजशरशतिमपतनविजिय ।
जिनवरवपुरवधृतसकलमलं नि पपुरमृतिमव शुचि सुरमधुपाः ।।१६८॥
कमलदलविलसदिन मिषनयनं प्रहसित निभमुखमितशयसुरिभ ।
सुरनरपरिवृद्धनयनसुष्करं व्यरुचदिधकरुचि जिनवृषभवपुः ।।१६८॥
जिनमुखशतदलमनिभषनयनभ्रमरमितसुरिभ विधुतविधुरुचि ।
मनसिजहिमहतिवरहितमितरुक् पपुरविदितधृति सुरयुवतिदृशः ।।१७०॥

स्तुति कर समवसरण भूमिमें जिनेन्द्र भगवान्की ओर मुख कर उन्हींके चारों ओर यथा-योग्यरूपसे बैठ गये ।।१६४।।

उस समय घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले जिनेन्द्रभगवान्के सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरपर जो देवोंके नेत्रोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे वे ऐसे अच्छे सुशोभित मानो कल्पवृक्षके अवयवोंपर पुष्पोंका रस पीनेकी इच्छा करनेवाले मदोन्मत्त भ्रमरोंके समूह ही हों ।।१६५।। जिनकी भुजाएं हाथीकी सूँडके जिनका मुख चन्द्रमाके समान है, जिनके केशोंका समूह टेढ़ा और परिमित (वृद्धिसे रहित) है और जिनका वक्षःस्थल मेरुपर्वतके तटके समान हैं ऐसे देवाधि-देव जिनेन्द्रभगवान्को देखकर वे देव बहुत ही हर्षित हुए थे।।१६६।। जिसके नेत्र फ्ले हुए कमलके दलके समान हैं, जिनकी दोनों भुजाएं हाथीकी सूंडके समान हैं, जो निर्मल है, और जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है ऐसे जिनेन्द्रभगवान्के शरीरको वे देव लोग बड़े भारी संतोषसे नेत्रोंको उघाड़-उघाड़कर देख रहे थे ॥१६७॥ जो चन्द्रमाकी कान्तिको हरण करनेवाले चमरोंसे घिरा हुआ है, जो कामदेवके सैकड़ों वाणोंके निपातको जीतनेवाला है, जिसने समस्त मल नष्ट कर दिये हैं और जो अतिशय पिवत्र है ऐसे जिनेन्द्रदेवके शरीरको देव-रूपी भ्रमर अमृतके समान पान करते थे।।१६८।। जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान सुशोभित हो रहे थे, जिसका मुख हंसते हुएके समान जान पड़ता था, जो अतिशय सुगन्धिसे युक्त था, देव और मनुष्योंके स्वामियोंके नेत्रोंको सुख करनेवाला था, और अधिक कान्तिसे सहित था ऐसा भगवान् वृषभदेवका वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था।।१६९।। जिसपर टिमकाररहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए है, जो अत्यन्त सुगन्धित है जिसने चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेवरूपी हिमके आघातसे रहित है और जो अतिशय कान्तिमान् है ऐसे भगवान्के मुखरूपी कमलको देवांगनाओंके नेत्र

१ जयशीलस्य । २ कल्पवृक्षश्चरीरे यथा । ३ सन्तोषविकसित । ४ पानं चकुः, पीतवन्तः । ५ निमिष रहित । ६ हसनसदृश । ७ अधिकान्ति । ६ जिनमुखदर्शनात् पूर्वमेव विकसन्त्यः पानाय ६त्यभिप्रायः । अविज्ञातसन्तोषं यथा ।

विजितकमलदलविलसदसदृशदृशं सुरयुवितनयनमधुकरततवपुषम् । वृषभमजरमजममरपतिसुमहितं नभत परम<sup>र</sup>मतममितरुचिमृषिपतिम् ॥१७१॥

## मालिनीवृत्तम्

सरिसजिनभवश्यं पद्मिकञ्जलकगौरं कमलदलिकशालव्यायतास्पन्दिनेत्रम् । सरिसरिह्समानाभोदमञ्ज्ञायमञ्जलकारिकमणिविभासि श्रीजिनस्याङ्गभीडे ॥१७२॥ नयनयुगमताम्नं चित्ति कोपञ्यपायं श्रुकृटिरिह्तमास्यं शान्ततां यस्य शास्ति । मदनजयमपाङ्गालोकनापायसौम्यं प्रकटयति यदङ्गं तं जिनं नन्न मीमि ॥१७३॥

## ऋषभगजविल सितवृत्तम्

गात्रमनङ्गभङ्गकृदतिसुरभिरुचिरं नेत्रमतास्त्रमत्यमलतररुचिविसरम् । वक्त्रमदुष्टसद्द्यन् वसनिमय हसद्यस्य विभाति तं जिनमवनमत् सुधियः ।।१७४॥ सौम्यवक्त्रसमलकमलदलिभदृशं हेमपुञ्जसदृशवपुषमृषभमृषिपम् । रक्तपद्मरुचिभृदमलमृदुपदयुगं सन्न तोस्मि परमपुरुषमपरुषर्गिरम् ।।१७४॥

असन्तुष्टरूपसे पान कर रहे थे। भावार्थ-भगवान्का मुखकमल इतना अधिक सुन्दर था कि देवांगनाएं उसे देखते हुए संतुष्ट ही न हो पाती थीं।।१७०।। जिनके अनुपम नेत्र कमल दलको जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका शरीर देवांगनाओंके नेत्ररूपी भ्रमरसे व्याप्त हो रहा है, जो जरारिहत हैं, जन्मरिहत हैं, इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, अतिशय इष्ट हैं अथवा जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कान्ति अपार है और जो ऋषियोंके स्वामी है ऐसे भगवान् वृषभदेवको हे भव्य जीवो, तुम सब नमस्कार करो ।।१७१।। मैं श्रीजिनेन्द्रभगवान्के उस शरीरकी स्तुति करता हूं जिसका कि मुख कमलके समान है, जो कमलकी केशरके समान पीतवर्ण है, जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान विशाल और लम्बे हैं, जिसकी सुगन्धि कमलके समान थी, जिसकी छाया नहीं पड़ती और जो स्वच्छ स्फटिकमणिके समान सुशोभित हो रहा था ।।१७२।। जिनके ललाईरहित दोनों नेत्र जिनके कोधका अभाव बतला रहे हैं, भौंहोंकी टिढ़ाईसे रहित जिनका मुख जिनकी शान्तताको सूचित कर रहा है और कटाक्षावलोकनका अभाव होनेसे सौम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिनके कामदेवकी विजयको प्रकट कर रहा है ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान्को मैं वार-बार नमस्कार करता हूं ।।१७३।। हे बुद्धिमान् पुरुषो, जिनका शरीर कामदेवको नष्ट करनेवाला अतिशय सुगन्धित और सुन्दर है, जिनके नेत्र ललाईरहित तथा अत्यन्त निर्मल कान्तिके समूहसे सहित है, और जिनका मुख ओंठोंको इसता हुआ नहीं है तथा हंसता हुआ सा सुशोभित हो रहा है ऐसे उन वृषभ जिनेन्द्रको नमस्कार करो ।।१७४।। जिनका सुख सौम्य है, नेत्र निर्मल कमलदलके समान हैं, शरीर सुवर्णके पुंजके समान है, जो ऋषियोंके स्वामी हैं, जिनके निर्मल और कोमल चरणोंके युगल लाल कमलकी कान्ति धारण करते हैं, जो परम पुरुष हैं और जिनकी वाणी अत्यन्त

१ उत्कृष्टशासनम् । २ पीतवर्णः । ३ शास्तृतां ट०। शिक्षकत्वम् । ४ भृशं नमामि । ५ प्रशस्ताधरम् । ६ नमस्कारं कुरुतः । ७ सम्यक् प्रणतोऽस्मि । ८ कोमलवाचम् ।

## वाणिनीवृत्तस्

स जयित यस्य पादयुगलं जयत्पङ्कजं विलसित पर्मगर्भंमधिशस्य सल्लक्षणम् । मनिसजरागमर्वनसहं जगत्त्रीणनं सुरपितभौलिशेखरगलद्वजःपिञ्जरम् ॥१७६॥

## हरिणीवृत्तम्

जयित वृषभो यस्योत्तुङ्गां विभाति महासनं हरिपरिधृतं रत्नानद्धं परिस्कुरदंश्कम् । अधरितजगन्मेरोर्लीलां विडम्बयदुच्चकैनंतसुरितरीटाग्न प्रावद्यतीरिक तर्जयत् ॥१७७॥

## शिखरिणीवृत्तम्

समग्रां 'वैदग्धीं सकलद्या'दाभूनमण्डलगतां सितच्छत्रं भाति त्रिभुवनगुरोर्यस्य विहसत् । जयत्येव श्रीमान् वृषभजिनराण्णिजितरिपुर्नमहेवेन्द्रोचन्मुकुटमणिघृष्टा''ङघिक्सलः ।।१७८॥

## पृथ्वीवृत्तम्

जयत्यमरनायकैरसक्टर्बिजताङ्गिदृद्धयः सुरोत्करकराधृतैश्चमरजोत्करेवीजितः । गिरीन्द्रशिखरे गिरीन्द्र इय योऽभिविक्तः सुरैः पयोब्धिशृचिवारिभिः शशिकराङकुरस्पधिभिः ॥१७६॥

### वंशपत्रपतितवृत्तम्

यस्य समुज्ज्वला गुणगणा इव रुचिरतरा भान्त्यभितो मयूखनिवहा गुणसिललिनिधेः। विश्व जनीनचारुचरितः सकलजगदिनः सोऽवतु अन्यपङ्कजरिववृ षभजिनिवभुः॥१८०॥

कोमल है ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्रको मैं अच्छी तरह नमस्कार करता हुं।।१७५॥ जिनके चरण युगल कमलोंको जीतनेवाले हैं उत्तम उत्तम लक्षणोंसे सहित हैं कामसम्बन्धी राग को नष्ट करने में समर्थ हैं, जगत्को संतोष देनेवाले हैं, इन्द्रके मुकुटके अग्रभागसे गिरती हुई मालाके परागसे पीले पीले हो रहे हैं और कमलके मध्यमें विराजमान कर सुक्षोभित हो रहे ूहैं ऐसे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त हों ।।१७६।। जो बहुत ऊँचा है, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नोंसे जड़ा हुआ है, चारों ओर चमकती हुई किरणोंसे सहित है, संसारको नीचा दिखला रहा है, मेरपर्वतकी शोभाकी खूब विडम्बना कर रहा है और जो नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिकी तर्जना सा जान पड़ता है ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा है वे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त रहें।।१७७।। तीनों लोकोंके गुरु ऐसे जिन भगवान्का सफेद छत्र पूर्ण चन्द्र मण्डल सम्बन्धी समस्त शोभाको हॅसता हुआ सुशोभित हो रहा है जिन्होंने घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको जीत लिया है जिनके चरणकमल नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्यमान मुकुटोंमें लगे हुए मणियोंसे घर्षित हो रहे हैं और जो अन्तरङ्ग तथा वहिरंग लक्ष्मीसे सहित हैं ऐसे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें।।१७८।। इन्द्रोंने जिनके चरण-युगलकी पूजा अनेक बार की थी, जिनपर देवोंके समूहने अपने हाथसे हिलाये हुए अनेक चमरोंके समूह ढुराये थे और देवोंने मेरु पर्वतपर दूसरे मेरुपर्वतके समान स्थित हुए जिनका, चन्द्रमाकी किरणोंके अंकुरोंके साथ स्पर्धा करनेवाले क्षीरसागरके पवित्र जलसे अभिषेक किया था वे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ।।१७९।। गुणोंके समुद्रस्वरूप जिन भगवान्के उज्ज्वल और अतिशय देदीप्यमान किरणोंके समूह गुणोंके समूहके समान चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं, जिनका सुन्दर चरित्र समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, जो सकल

१ कमलमध्ये स्थित्वेत्यर्थः । २ समर्थम् । ३ किरणम् । ४ –िकरीटा अ०, स० । ५ सौन्दर्यम् । ६ सम्पूर्णचन्द्रबिम्ब । ७ घिषत । ८ सकलजनहित । ६ जगत्पतिः । १० रक्षतु ।

#### मन्दाकान्तावृत्तम्

यस्याशोकश्चलिकसलयश्चित्रपत्रप्रसूनो भाति श्रीमान् मरकतमयस्कन्धबन्धोज्ज्वलाङ्गः। सान्द्रच्छायः सकलजनताशोकविच्छेदनेच्छः सोऽर्य श्रीशो जयित वृषभो भव्यपद्माकरार्कः।।१८१॥

## कुसुमितलतावे ल्लितावृत्तम्

जीयाज्जैनेन्द्रः सुष्चिरतनुः श्रीरशोकाङ्घप्पो यो वातोद्ध्तैः स्वैः प्रचलविट<sup>१</sup>पैनित्यपुष्पोपहारम् । तन्वन्वयाप्ताशः परभृतष्तातोद्यसङ्गीतहृद्यो नृत्यच्छाखाग्रैजिनिमव भजन्भाति भक्त्येव भव्यः ॥१८२॥

### मन्दाकान्तावृत्तम्

यस्यां पुष्पप्रतितममराः पातयन्ति द्युमूर्घ्नः प्रीता नेत्रप्रतिमित्र तां लोलमत्तालिजुष्टाम् । वातोद्ध्तैर्ध्वजवितितिभिर्ध्योमसम्मार्जती वा भाति श्रेयः समवसृतिभूः साचिरं नस्तनोतु ॥१८३॥

## शार्वूलविक्रीडितम्

यिस्मन्नग्नहिर्चिवभाति नितरां रत्नप्रभाभास्वरे<sup>२</sup>
भास्वान्सालवरो जयत्यमिलनो धूलीमयोसौ विभोः।
स्तम्भाः कत्पतहप्रभा<sup>3</sup>भहचयो मानाधिकाञ्चोद्ध्वजाः<sup>9</sup>
जीयास्जिनभर्तु रस्य गगनप्रोत्लङ्गियो भास्वराः ॥१८४॥

जगत्के स्वामी हैं और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र देव हम सबकी रक्षा करें।।१८०।। जिसके पल्लव हिल रहे हैं, जिसके पत्ते और फूल अनेक वर्णके हैं, जो उत्तम शोभासे सहित है, जिसका स्कन्ध मरकत मणियोंसे बना हुआ है, जिसका शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिसकी छाया बहुत ही सघन है, और समस्त लोगोंका शोक नष्ट करनेकी जिसकी इच्छा है ऐसा जिनका अशोक वृक्ष सुशोभित हो रहा है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके समृहको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं ऐसे वे बहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मीके अधिपति श्री वषभ जिनेन्द्र सदा .. जयवन्त रहें ।।१८१।। जिसका शरीर अतिशय सुन्दर है, जो वायुसे हिलतो हुई अपनी चंचल शाखाओंसे सदा फुलोंके उपहार फैलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, जो केयलोंके मधुर शब्दरूपी गाने बजानेसे मनोहर है और जो नृत्य करती हुई शाखाओंके अग्रभागसे भिक्तपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करते हुए भव्यके समान सुशोभित हो रहा है ऐसा वह श्री जिनेन्द्रदेवका शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवन्त रहे ॥१८२॥ जिस समवसरणकी भूमिमें देव लोग प्रसन्न होकर अपने नेत्रोंकी पंक्तिके समान चंचल और उन्मत्त भ्रमरोंसे सेवित फूलोंकी पंक्ति आकाशके अग्रभागसे छोड़ते हैं अर्थात् पुष्पवर्षा करते हैं और जो वायुसे हिलती हुई अपनी ध्वजाओं की पंक्तिसे आकाशको साफ करती हुई सी सुशोभित होती है ऐसी वह समवसरणभूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याणको विस्तृत करे ।।१८३।। रत्नोंकी प्रभासे देदीप्यमान रहनेवाले जिस धूलीसालमें सूर्य निमग्निकरण होकर अत्यन्त शोभायमान होता है ऐसा वह भगवान्का निर्मेल ध्लीसाल सदा जयवन्त रहे तथा जो कल्पवृक्षसे भी अधिक कान्तिवाले हैं जिनपर ऊंची ध्वजाएं फहरा रहीं हैं, जो आकाशको उल्लंघन कर रही हैं, और जो अतिशय देदीप्यमान हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवके

१ शाखाभिः । २ -भासुरो द०, ल०, प०। -भासुरे इ०, अ०, प०। ३ कल्पवॄक्षप्रभा-सदृशतेजसः । ४ ऊर्ध्वगतध्वजाः ।

वाप्यो रत्नतटाः प्रसन्नसिलला नीलोत्वलैरातता गन्थान्धभ्रमरारवैर्मु खरिता भान्ति स्व यास्ताः स्तुमः । ताञ्चापि 'स्फुटपुष्पहास'रुचिरां प्रोद्यत्प्रवालाङकुरां वल्लीनां वनवीथिकां तमपि च प्राकारमाद्यं विभोः ।।१८४।।

प्रोद्यद्विद्रुमसन्निभैः किसलयैरारञ्जयद् यद्दिशो भात्युच्चैः पवनाहतैश्च विटपैर्यन्नतितुः वोद्यतम् ।

रक्ताञोक<sup>३</sup>वनादिकं वनमदश्चैत्यद्वुमैरिङ्कितं वन्देऽहं समवा<sup>१</sup>दिकां सृतिमिमां जैनीं <sup>५</sup>चतुष्काश्रिताम् ॥१८६॥

रक्ताकोकवनं वनञ्च रुचिमत्सप्तच्छदानामदः चूतानामपि नन्दनं पर<sup>१</sup>तरं यच्चम्पकानां वनम् । तच्चैत्यद्रुममण्डितं भगवतो वन्दामहे वन्दितं देवेन्द्रैविनयानतेन शिरसा श्रीजैनबिम्बाङ्कितम् ॥१८७॥

## छुन्दः (?)

प्राकारात्परतो विभाति रुचिरा हरिवृषगरुडैः श्रीमन्माल्यगजाम्बरैश्य शिखिभिः प्रकटितमहिमा । हंसैश्चाप्युपलक्षिता प्रविलसद्ध्वजवसनतिः यातामप्यमराचितामभिनुमः पवनविलुलिताम् ॥१८८॥

ये मानस्तम्भ भी सदा जयवन्त रहें ।।१८४।। जिनके किनारे रत्नोंके बने हुए हैं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोंसे व्याप्त हैं, और जो सुगन्धिसे अंधे भ्रमरोंके शब्दोंसे शब्दायमान होती हुई सुशोभित हो रही हैं मैं उन बावड़ियोंकी स्तुति करता हूं, तथा जो फ्ले हुए पुष्परूपी हाससे सुन्दर है और जिसमें पल्लवोंके अंकूर उठ रहे हैं ऐसे लतावनकी भी स्तृति करता हूं। और इसी प्रकार भगवान्के उस प्रसिद्ध प्रथम कोटकी भी स्तृति करता हुं ।।१८५।। जो देदीप्यमान मूंगाके समान अपने पल्लवोंसे समस्त दिशाओं को लाल लाल कर रहे हैं, जो वायुसे हिलती हुई अपनी ऊँची शाखाओंसे नृत्य करनेके लिये तत्पर हुएके समान जान पड़ते हैं, जो चैत्यवृक्षोंसे सहित हैं, जो जिनेन्द्र भगवान्की समवसरणभूमिमें प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या चार है ऐसे उन रक्त अशोक आदिके वनोंकी भी मैं वन्दना करता हूँ ।।१८६।। जो चैत्यवृक्षोंसे मण्डित हैं, जिनमें श्री जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाएँ विराजमान हैं, और इन्द्र भी विनयके कारण भुके हुए अपने मस्तकोंसे जिनकी वन्दना करते हैं ऐसे, भगवान्के लाल अशोक वृक्षोंका वन, यह देदीप्यमान सप्तपर्णवृक्षोंका वन, वह आम्रवृक्षोंका वन और वह अतिशय श्रेष्ठ चम्पक वृक्षोंका वन, इन चारों वनोंकी हम वन्दना करते हैं ।।१८७।। जो अतिशय सुन्दर हैं, जो सिंह, बैल, गरुड़, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और हंसोंके चिह्नोंसे सहित हैं, जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओंके द्वारा भी पूजित हैं और जो वायुसे हिल रही हैं ऐसी जो कोटके आगे देदीप्यमान ध्वजाओं के वस्त्रोंकी पंक्तियाँ सुशोभित

१ विकसित । २ विकास । ३ अशोकसप्तच्छदादिचतुर्वनम् । ४ समवसृतिम् । ५ चतुप्ट्-वाश्रिताम् ट० । वनचतुष्टयेन तोषं कृत्वा श्रिताम् । ६ उत्कृष्टतरम् ।

### सुवदनावृत्तम्

यद्दूराद्वचोममार्गं कलुषयित दिशां प्रान्तं स्थगयित प्रोत्सर्पद्भृष्य्भैः सुरभयित जगिद्धश्चे द्वततरम् । तम्नः सद्भूषकुम्भद्वयमुक्षमनसः प्रीति घटयतु श्रीमत्तमाटचशालाद्वयमिष क्षिरं सालत्रयगतम् ॥१८६॥

## छन्दः (?)

्षुष्पपत्नवोज्ज्वलेबु कत्यपादपोषकाननेषु हारिषु श्रीमदिन्द्रविन्दिताः स्वबुध्नसुस्थितेद्धसिद्धियम्ःका हुमाः । सन्ति तानपि प्रणौम्यसू नमाभि च स्मरामि च प्रसन्नधीः स्तूपपंक्तिसप्यसू समग्ररत्नविग्रहां जिनेन्द्रविन्दिनीस्१८०

#### स्रग्धरा

वीयों कल्पद्रुमाणां सवनपरिवृति तामतीत्य स्थिता या

शुभा प्रासादपंक्तिः स्फटिकमणिमयः सालवर्यस्तृतीयः।

भर्तुः श्रीमण्डपस्च त्रिभुवनजनतासंश्रयात्तप्रभावः

पीठं चोद्यत्त्रिभू<sup>१</sup>मं श्रियमन्<sup>२</sup>तनुताद् गन्धकुटचाश्रितं नः ॥ १६१ ॥

मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पृष्पवाटी

प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाध्वा।

सालः कल्पद्रुमाणां सपरिवृतवनं स्तूपहम्यावली च

प्राकारः स्फाटिकोन्तर्न् सुरमुनिसभा पीठिकाग्रे स्वयम्भूः ॥ १६२ ॥

होती हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं ।।१८८।। जो फैलते हुए धूपके धुएंसे आकाश-मार्गको मिलन कर रहे हैं जो दिशाओं के समीप भागको आच्छादित कर रहे हैं और जो समस्त जगत्को बहुत शीघा ही सुगन्धित कर रहे हैं ऐसे प्रत्येक दिशाके दो दो विशाल तथा उत्ताम धूप-घट हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें, इसी प्रकार तीनों कोटों सम्बन्धी, गोभा-सम्पन्न दो दो मनोहर नाटचशालाएं भी हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें ॥१८९॥ फूल और पल्लबोंसे देदीप्यमान और अतिशय मनोहर कल्पवृक्षोंके बड़े बड़े बनोंमें लक्ष्मी-्रारी इन्द्रों के द्वारा वन्दनीय तथा जिनके मूलभागमें सिद्ध<sup>े</sup>भगवान्की देदीप्यमान प्रति-माएं विराजमान हैं ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष है मैं प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति करता हूं, उन सभीको नमस्कार करता हूं और उन सभीका स्मरण करता हूं, ईसके सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नोंका बना हुआ है और जो जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओं से सहित हैं ऐसे स्तूपोंकी पंक्तिका भी मैं प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण करता हूं ।।१९०।। वनकी वेदीसे घिरी हुई कल्पवृक्षों के वनोंकी पंक्तिके आगे जो सकेद मकानों की पंक्ति है उसके आगे स्फटिक मणिका बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके आगे तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको आश्रय देनेका प्रभाव रखनेवाला जो भगवान्का श्रीमंडप है और उसके आगे जो गन्धकुटीसे आश्रित तीन कटनीदार ऊंचा पीठ है वह सब हम लोगोंकी लक्ष्मीको विस्तृत करे ।।१९१।। संक्षेपमें समवसरणकी रचना इस प्रकार है-सब से पहिले (धृलिसालके बाद) ृचारों दिशाओंमें चार मानस्तम्भ हैं, मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई परिखा है, फिर पुष्पवाटिका (लतावन) है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाट्यशालाएं हैं, उसके आगे

१ त्रिभूमिकम् । त्रिमेखलिमत्यर्थः । २ करोतु ।

देवोऽहंन्प्राक्षमुको वा निय'तिसन्सर'झ्रुसराशास्तुको वा
यामध्यास्ते स्म पुग्यां समबस्तिमहों तां परीत्याध्यवा'त्सुः ।
प्राविक्षण्येन धीन्द्रा' धुयु'व्यतिगणिसी नृस्त्रियस्त्रिश्च देव्यो
देवाः सेन्द्राश्च मर्त्याः पश्च इति गणा द्वादशामी कलेण ॥१६३॥
योगीन्द्रा रुद्ध बोधा विबुधगुवतयः सार्यका राजपत्थो
प्रयोतिर्वन्येशकन्या भवनजवनिता भावना व्यन्तराश्च ।
प्रयोतिर्वन्येशकन्या भवनजवनिता भावना व्यन्तराश्च ।
प्रयोतिर्वन्येशकन्या नरवरवृष्मास्तिर्यगोद्यः सहामी
कोष्ठेवून्तेष्वितिष्ठत् जिनपतिमित्रतो भिनतभारावनम्त्राः ॥१६४॥
प्रावुःष्य द्वाद्यमपूर्वेष्विघटितितिषरो धूतसंसारराजिस्तत्सन्य्या सन्धिकत्यां मृहुरपघटयन् १०क्षणमोहोमवस्थाम् ।
सज्ज्ञानोवग्रसादि । प्रतिनियत । भृशस्य एष्टचे भव्यवन्धु जिनार्कः ॥१६४॥

दूसरा अशोक आदिका वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर ध्वजाओंकी पिनतयां हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित कल्पवृक्षोंका वन है, उसके वाद स्तूप और स्त्पोंके बाद मकानों की पंक्तियां हैं, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके भीतर मनुष्य देव और मुनियोंकी बारह सभाएं हैं तदनन्तर पीठिका है और पीठिकाके अग्रभाग पर स्वयंभू भगवान् अरहंतदेव विराजमान हैं ॥१९२॥ अरहंतदेव स्वभावसे ही पूर्व अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख कर जिस समवसरणभूमिमें विराजमान होते हैं उसके चारों ओर प्रदक्षिणारूपसे कमपूर्वक १ बुद्धिके ईश्वर गणधर आदि सुनिजन, २ कल्पवासिनी देवियां ३ आर्यिकाएं-मनुष्योंकी स्त्रियां, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरणी देवियां, ६ भवन-वासिनी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कत्पवासी देव, ११ मनुष्य और १२ पशु इन बारह गणोंके बैठने योग्य बारह सभाएं होती हैं ।।१९३।। उनमेंसे पहले कोठेमें अतिशय ज्ञानके धारक गणधर आदि मुनिराज, दूसरेमें कल्पवासी देवोंकी देवांगनाएं, तीसरेमें आर्यिका सहित राजाओंकी स्त्रियाँ तथा साधारण मनुष्योंकी स्त्रियाँ, चौथेमें ज्योतिष देवोंकी देवांगनाएं, पांचवेंमें व्यन्तर देवोंकी देवांगनाएं, छठवेंमें भवनवासी देवोंकी देवांगनाएं, सातवेंमें भवनवासी देव, आठवेंमें व्यन्तरदेव नवेमें ज्योतिषी देव, दसवेंमें कल्पवासी देव, ग्यारहवेंमें चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्य और वारहवेंमें पशु बैठते हैं। ये सव ऊपर कहे हुए कोठोंमें भक्तिभारसे नम्रीभूत होकर जिनेन्द्र भगवान्के चारों ओर बैठा करते हैं ॥१९४॥

तदनन्तर-जिन्होंने प्रकट होते हुए वचनरूपी किरणोंसे अन्धकारको नष्ट कर दिया है, संसाररूपी रात्रिको दूर हटा दिया है और उस रात्रिकी संध्या सन्धिक समान क्षीण मोह नामक बारहवें गुणस्थानकी अवस्थाको भी दूर कर दिया है जो सम्यकानरूपी उत्तम

#### महापुराणम्

इत्युच्चैः सङ्गृहीतां समवसृतिमहीं धर्मचकादिभर्तु-भव्यात्मा संस्मरेचः स्तुतिमुखरमुखो अक्तिनम्रोण मूध्नी । जैनीं लक्ष्मीमचिन्त्यां सकलगुणमयीं प्राश्नुतेऽसौ महिद्धं चूडाभिनीकभाजां मणिमुकुटजुषामचितां स्रम्धराभिः ।।१६६।।

इत्यार्षे भवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगवत्समवसृतिविभूतिवर्णनं नाम त्रयोविशं पर्व ।

सारिथके द्वारा वशमें किये हुए सात नयरूपी वेगशाली घोड़ोंसे जुते हुए स्याद्वादरूपी रथपर सवार हैं और जो भव्य जीवोंके बन्धु हैं ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवरूपी सूर्य अतिशय देवीप्यमान हो रहे थे।।१९५।। इस प्रकार ऊपर जिसका संग्रह किया गया है ऐसी, धर्म-चक्रके अधिपित जिनेन्द्र भगवान्की इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीव भिक्तसे मस्तक झुकाकर स्तुतिसे मुखको शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है वह अवश्य ही मिणमय मुकुटोंसे सिहत देवोंके मालाओंको धारण करनेवाले मस्तकोंके द्वारा पूज्य, समस्त गुणोंसे भरपूर और बड़ी बड़ी ऋद्वियोंसे युक्त जिनेन्द्र भगवान्की लक्ष्मी अर्थात् अर्हन्त अवस्थाकी विभूतिको प्राप्त करता है।।१९६।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणके भाषानुवादमें समवसरणविभूतिका वर्णन करनेवाला तेईसवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

१ मालधारिणीभिः।

# चतुर्विशतितमं पर्व

स जीयाद् बृषभो मोहिविषसुप्त'िमदं जगत् । पट'विद्येव यद्विद्या सद्यः समुदितिष्ठि'पत् ॥१॥ श्रीमान् भरतराजिषः बुबुधे युगपत्त्रयम् । गुरोः कैवत्यसम्भूति सूतिञ्च सुत्वक्रयोः ॥२॥ ध मंस्याद् गुरुकैवत्यं चक्रमायुधपालतः । काञ्चुकीयात् सुतोत्पत्ति विदामास तदा विभुः ॥३॥ पर्याकुल इवासीच्च क्षणं तद्यौग पद्यतः । किमत्र प्रागनुष्ठियं संविधा निमिति प्रभुः ॥४॥ विवर्गफलसम्भूतिः श्रक्षमोपनता मम । पुण्यतीर्थ सुतोत्पत्तिः चक्ररत्निति त्रयो ॥४॥ तत्र धर्मफलं तीर्थ पुत्रः स्यात् कामजं फलम् । श्रयानुबिध्यतोऽर्थस्य फलञ्चकं प्रभास्वरम् ॥६॥ श्रयवा सर्वमप्येतत्फलं धर्मस्य पुष्कलम् । यतो धर्मतरोर्र्थः फलं कामस्तु तद्वसः ॥७॥ कार्येषु प्राग्विधेयं तद्धम्यं श्रयोनुबिध्य यत् । महाफलञ्च तद्देवसेदा प्राथमक् पित्वि ॥६॥ निश्चिययेति राजेन्द्रो गुरुपुजनमादितः । श्रहो धर्मात्मनां चेष्टा प्रायः श्रयोऽनुबिध्यते ॥६॥ सानुजन्मा समेतोऽन्तःपुरपौरपुरोगमैः। प्राज्यामिज्यां पुरोवाय प्रभ सज्जोऽभूद् गमनं प्रति ॥१०॥

जिनके ज्ञानने पटविद्या अर्थात् विष दूर करनेवाली विद्याके समान मोहरूपी विषसे सोते हुए इस समस्त जगत्को शीघ्र ही उठा दिया था- जगा दिया था वे श्री वृषभदेव भगवान् सदा जयवन्त रहें।।१।। अथानन्तर राज्यलक्ष्मीसे युक्त रार्जीप भरतको एक ही साथ नीचे लिखे हुए तीन समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिताको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अन्तःपुरमें पुत्रका जन्म हुआ है और आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ है ॥२॥ उस समय भरत महाराजने धर्माधिकारी पुरुषसे पिताके केवलज्ञान होनेका समाचार, आयुध-शालाकी रक्षा करनेवाले पुरुषसे चक्ररत्न प्रकट होनेका वृत्तान्त, और कंचुकीसे पुत्र उत्पन्न होनेका समाचार मालूम किया था।।३।। ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए है। इनमेंसे पहले किसका उत्सव करना चाहिये यह सोचते हुए राजा भरत क्षण भरके लिये व्याकुलसे हो गये ।।४।। पुण्यतीर्थ अर्थात् भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न होना, पुत्रकी उत्पत्ति होना और चकरत्नका प्रकट होना ये तीनों ही धर्म अर्थ काम तीन वर्गके फल मुक्ते एक साथ प्राप्त हुए हैं।।५।। इनमेंसे भगवान्के केवलज्ञान उत्पन्न होना धर्मका फल है, पुत्रका होना कामका फल है और देदीप्यमान चक्रका प्रकट होना अर्थ प्राप्त करानेवाले अर्थ पुरुषार्थका फल है।।६।। अथवा यह सभी धर्मपुरुषार्थका पूर्ण फल है क्योंकि अर्थ धर्मरूपी वृक्षका फल है और काम उसका रस है।।७।। सब कार्योमें सबसे पहले धर्मकार्य ही करना चाहिये क्योंकि वह कल्याणोंको प्राप्त करानेवाला है और बड़े बड़े फल देनेवाला है इसलिये सर्व प्रथम जिनेन्द्र भगवान्की पूजा ही करनी चाहिये।।८।। इस प्रकार राजाओंके इन्द्र भरत महाराजने सबसे पहले भगवान्की पूजा करनेका निश्चय किया सो ठाक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुषोंकी चेष्टायें प्रायः पुण्य उत्पन्न करनेवाली ही होती हैं।।९।। तदनन्तर महाराज भरत अपने छोटे भाई, अन्तःपुरकी स्त्रियाँ और नगरके मुख्य मुख्य लोगोंके साथ

१ अनिश्चयज्ञानमुपेतम् । २ विषापहरणविद्या । ३ उत्थापयित स्म । ४ उत्पत्तिम् । ५ धर्माधिकारिणः । ६ बुबुधे । ७ तेषामेककालीनत्वतः । ८ सामग्रीम् । ६ युगपदागता । १० सम्पूर्णम् । ११ प्रथमं कर्तंत्र्या । १२ धर्मबुद्धिमताम् । १३ पुण्यानुवन्धिनी ल० । १४ महत्तरैः । १५ अग्रे कृत्वा ।

गुरौ भिक्त परां तन्वन् कुर्वन् धर्मप्रभावनाम् । स भूत्या परयोत्तस्थे भगवद्वन्वनाविधौ ॥११॥ श्रय सेनाम्बुधेः क्षोभम् श्रातन्वन्निधिनःस्वनः । श्रानन्वपटहो सन्द्रं दध्वान ध्वानयन् दिशः ॥१२॥ रेज प्रचित्ता सेना गतानकपृथुध्विनः । वेलेव वारिधेः प्रेडः खदसङ्ख्यध्वजवीचिका ॥१४॥ केज प्रचित्ता सेना गतानकपृथुध्विनः । वेलेव वारिधेः प्रेडः खदसङ्ख्यध्वजवीचिका ॥१४॥ किता परिवृतः प्राप स जिनास्थानमण्डलम् । प्रसर्पत्प्रभया दिक्षु जितमार्तण्डमण्डलम् ॥१४॥ परीत्य पूज्यम् मानस्तम्भान् लोऽत्येत्तः परम् । खातां लतावनं सालं वनानाञ्च चतुष्टयम् ॥१६॥ दितीयं सालमृत्कम्य ध्वजात् कत्पद्रुमाविनम् । स्तूपान् प्रासादमालाञ्च पश्यन् विस्मयनाप सः ॥१॥ दितीयं सालमृत्कम्य ध्वजात् कत्पद्रुमाविनम् । स्तूपान् प्रासादमालाञ्च पश्यन् विस्मयनाप सः ॥१॥ ततो दोवारिकेवेवैः सम्भ्राम्यद्भः प्रवेशितः । श्रीमण्डपस्य वैद्यधी सोऽपश्यत् स्वर्गित्वरीम् ॥१६॥ ततः प्रदक्षिणीकुर्वन् धर्मचक्रचतुष्टयम् । लक्ष्मीवान् पूजयामास प्राप्य प्रथमपीठिकाम् ॥१६॥ ततो द्वितीयपीठस्थान् विभोरष्टी महाध्वजान् । सोऽर्चयामास सम्प्रीतिः पूतैर्गन्धादिवस्तुभिः ॥२०॥ मध्ये निव्यत्व कृटीद्विद्धं पराध्ये हरिविष्टरे । उदयाचलमूर्धस्थिमवाकं जिनमेक्षत ॥२१॥

पूजाकी वड़ी भारी सामग्री लेकर जानेके लिये तैयार हुए ।।१०।। गुरुदेव भगवान् वृषभ-देवमें उत्कृष्ट भक्तिको वढ़ाते हुए और धर्मकी प्रभावना करते हुए महाराज भरत भगवानुकी वन्दनाके लिये उठे ।।११।।

तदनन्तर-जिनका शब्द समुद्रकी गर्जनाके समान है ऐसे आनन्दकालमें वजनेवाले नगाड़े सेनारूपी समुद्रमें क्षोभ फैलाते हुए और दिशाओंको शब्दायमान करते हुए गम्भीर शब्द करने लगे ।।१२।। अथानन्तर—जो महाभाग्यशाली है, जिनेन्द्र भगवान्की करनेका अभिलाषी है, भरत क्षेत्रका स्वामी है और चारों ओर से हाथी-घोड़े पदाति तथा रथोंके समूहसे घिरा हुआ है ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ।।१३।। उस समय वह चलती हुई सेना समुद्रकी वेलाके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि सेनामें जो नगाड़ोंका शब्द फैल रहा था वही उसकी गर्जनाका शब्द था और फहराती हुई असंख्यात ध्वजाएं ही लहरोंके समान जान पड़ती थीं ।।१४।। इस प्रकार सेनासे घिरे हुए महाराज भरत, दिशाओं में फैलती हुई प्रभासे जिसने सूर्यमण्डलको जीत लिया है ऐसे भगवान्के समव-सरण में जा पहुंचे ।।१५।। वे सबसे पहले समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मान-स्तम्भोंकी पूजा करते हुए आगे बढ़ें, वहाँ क्रम क्रमसे परिखा, लताओंके वन, कोट, चार वन और दूसरे कोटको उल्लंघनकर ध्वजाओंको, कल्पवृक्षोंकी पंक्तियोंको, स्तूपोंको और मकानोंके समूहको देखते हुए आश्चर्यको प्राप्त हुए ।।१६–१७।। तदनन्तर संभ्रमको प्राप्त हुए द्वारपाल देवोंके द्वारा भीतर प्रवेश कराये हुए भरत महाराजने स्वर्गको जीतने-वाली श्रीमंडपकी शोभा देखी ॥१८॥ तदनन्तर अतिशय शोभायुक्त भरतने प्रथम पीठिका पर पहुंचकर प्रदक्षिणा देते हुए चारों ओर धर्मचक्रोंकी पूजा की ।।१९।। तदनन्तर उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर दूसरे पीठपर स्थित भगवान्की ध्वजाओंकी पवित्र सुगन्ध आदि द्रव्योंसे पूजा की ।।२०।। तदनन्तर उदयाचल पर्वतके शिखरपर स्थित सूर्यके समान गन्ध-कुटीके बीचमें महामूल्य-श्रेष्ठ सिंहासनपर स्थित और अनेक देदीप्यमान ऋद्धियोंको

१ उद्यतोऽभूत् । उद्योगं करोति स्मेत्यर्थः । २ चचाल । ३ रयसमूहः । ४ विस्तृत । ५ चलत् । ६ सेनया । ७ –नत्येतः ल० । अत्यैत् अतिकान्तवान् । = अतिकम्य । ६ सौन्दर्यम् । १० जयशीलाम् । ११ सम्प्रीतः ब०, ल०, द०, ६० । १२ गन्धकृट्या मध्ये ।

चलच्चामरसङ्घातवीज्यमानमहातन् म् । प्रपतिचिक्षं रं येषित्व चामीकरच्छिविम् ॥२२॥
महाशोकतरोम् ले छत्रित्रतयसंश्चितम् । रित्रधाभृतीवधूद्भासिबलाहकिमवादिपम् ॥२३॥
पुष्पवृष्टिप्रतानेन परितो भ्राजितं प्रभुम् । कल्पद्रुमप्रगलित्प्रसूनिमव मन्दरम् ॥२४॥
नभो व्यापिभिष्ठद्घोषं सुरदुन्दुभिनिस्वनैः । प्रसरद्वेलमम्भोधिमिव वातिवधूणितम् ॥२४॥
धीरध्यानं प्रवर्षन्तं धर्मामृतमर्तीकतम् । स्राह्लादितजगत्प्राणं प्रावृषेण्यं मिवाम्बुदम् ॥२६॥
स्वदेहविसरज्योत्स्नासिललक्षालिताः विलम् । क्षीराविध्यध्यसदृद्धिमव भूष्टनं हिरण्ययम् ॥२७॥
सोऽन्वं क्ष्प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तं जगद्गुष्ठम् । इयाजं यायजूकानां ज्यायान्प्राज्ये ज्यया प्रभुम् ॥२८॥
पूजान्ते प्रणिपत्येशं महोनिहित जान्वसौ । वचःप्रसूनमालाभिरि त्यानचं गिरां पतिम् ॥२६॥
त्वं ब्रह्मा परमज्योतिस्त्वं प्रभूष्णुरजोऽरजाः । त्वमादिदेवो देवानाम् स्रिधदेवो महेश्वरः ॥३०॥
त्वं स्रष्टा त्वं विधातासि त्वमीशानः पुष्ठः पुमान् । त्वमादिपुष्ठ्षो विश्वेट् विश्वारा । इविश्वतोमुखः॥३१

धारण करनेवाले जिनेन्द्र वृषभदेवको देखा ॥२१॥ ढुरते हुए चमरोंके समूहसे जिनका विशाल शरीर संवीज्यमान हो रहा है और जो सुवर्णके समान कान्तिको धारण करने-वाले हैं ऐसे वे भगवान् उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर निर्झरने पड़ रहे हैं ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ।।२२।। वे भगवान् बड़े भारी अशोकवृक्षके नीचे तीन छत्रोंसे सुशोभित थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसपर तीन रूप घारण किये हुए चन्द्रमासे सुज्ञोभित मेघ छाया हुआ है ऐसा पर्वतोंका राजा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२३॥ वे भगवान् चारों ओरसे पुष्पवृष्टिके समूहसे सुज्ञोभित थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर कल्पवृक्षोंसे फूल गिरे हुए हैं ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२४॥ आकाशमें व्याप्त होनेवाले देवदुन्दुभियोंके शब्दोंसे भगवान्के समीप ही वड़ा भारी शब्द हो रहा था जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वायुके द्वारा चलायमान हुआ और जिसकी लहरें किनारे तक फैल रही हैं ऐसा समुद्र ही हो ॥२५॥ जिसका शब्द अतिशय गम्भीर है और जो जगत्के समस्त प्राणियोंको आनन्दित करनेवाला है ऐसे सन्देहरहित धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करते हुए भगवान् वृषभदेव ऐसे जान पड़ते थे मानो गरजता हुआ और जलवर्षा करता हुआ वर्षाऋतुका बादल ही हो ।।२६।। अपने शरीरकी फैलती हुई प्रभारूपी जलसे जिन्होंने समस्त सभाको प्रक्षालित कर दिया है ऐसे वे भगवान् ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसमुद्र-के बीचमें बड़ा हुआ सुवर्णमय पर्वत ही हो ।।२७।। इस प्रकार आठ प्रातिहार्यरूप ऐश्वर्यसे युक्त और जगत्के गुरु स्वामी वृषभदेवको देखकर पूजा करनेवालोंमें श्रेष्ठ भरतने उनकी प्रदक्षिणा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पूजा की ।।२८।। पूजाके वाद महाराज भरतने अपने दोनों घुटने जमीनपर रखकर सब भाषाओंके स्वामी भगवान् वृषभदेवको नमस्कार किया और फिर वचनरूपी पुष्पोंकी मालाओंसे उनकी इस प्रकार पूजा की अर्थात् नीचे लिखे अन्सार स्तुति की ॥२९॥

हे भगवन्, आप ब्रह्मा है, परम ज्योतिस्वरूप हैं, समर्थ हैं, जन्मरहित हैं, पापरहित हैं, मुख्यदेव अथवा प्रथम तीर्थ कर हैं, देवोंके भी अधिदेव और महेश्वर हैं।।३०।। आप ही स्रष्टा हैं, विधाता हैं, ईश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, पवित्र करनेवाले हैं, आदि पुरुष हैं, जगत्के ईश हैं,

१ त्रैरूप्येण चन्द्रेणोद्भासितमेघम् । २ प्रावृषि भवम् । ३ प्रक्षालितसकलपदार्थम् । ४ अनु-कूलो भूत्वा पश्चाद्वा । ५ पूजयामास । ६ इज्याशीलानाम् । 'इज्याशीलो यायजूकः' इत्यभिघानात् । ७ भूरिपूजया । = मह्यां निक्षिप्तं जानु यस्मिन् कर्मणि । ६ वक्ष्यमाणप्रकारेण । १० कर्मरजो-रहितः । ११ पुनातीति पुमान् । १२ विश्वस्मिन् राजते इति ।

विश्ववाद्यायी जगद्भूर्ता विश्ववृग्विश्ववभु शिक्षुः । विश्वतोऽक्षिमय उपोर्तिविश्वयोनिर्वियोनिकः ॥३२॥
हिरण्यगर्भो भगवान् वृषभो वृषभध्वजः । परमेष्ठी परं तस्वं परमात्मात्म भूरित ॥३३॥
त्विमनस्त्वमधिज्योति स्त्वमीशस्त्वमयोनिजः । अजरस्त्वमनादिस्त्वम् अनन्तस्वं त्वअच्युतः ॥३४॥
त्विमक्तर स्त्वमक्षय्यस्त्वमनक्षोऽस्यनक्षरः । विष्णुजिष्णुविजिष्णुश्च त्वं स्वयम्भूः स्वयंप्रभः ॥३४॥
त्वं शम्भुः शम्भवः शंयु शंवदः १० शक्करो हरः । । हिर्मोहासुरारिश्च तमोरिर्भव्यभास्करः ॥३६॥
पुराणः कविराद्यस्त्वं योगी योगविदां वरः । त्वं शरण्यो वरेण्योऽप्रचस्त्वं पूतः पुण्यनायकः ॥३७॥
त्वं योगात्मा स्योगश्च सिद्धो बुद्धो निष्द्धवः । सूक्ष्मो निरञ्जनः कञ्जसञ्जातो प्रिजनकुञ्जरः ॥३६॥
छन्दो स्विच्छन्दसां प्रभाविव्यव्या स्याप्ति वरः । वाचस्पितरधमीरिर्धमिविर्धमनायकः ॥३६॥

जगत्में शोभायभान हैं और विश्वतोमुख अर्थात् सर्वदर्शी हैं।।३१।। आप समस्त संसारमें व्याप्त हैं, जगत्के भर्ता हैं, समस्त पदार्थींको देखनेवाले हैं, सबकी रक्षा करनेवाले हैं, विभु हैं, सब ओर फैली हुई आत्मज्योतिको धारण करनेवाले हैं, सवकी योनिस्वरूप हैं-सबके ज्ञान आदि गुणोंको उत्पन्न करनेवाले हैं और स्वयं अयोनिरूप हैं-पुनर्जन्मसे रहित हैं ।।३२।। आप ही हिरण्यगर्भ अर्थात् ब्रह्मा हैं, भगवान् है, वृषभ हैं, वृषभके चिह्नवाली ध्वजासे युक्त हैं , परमेष्ठी हैं, परमतत्त्व है, परमात्मा हैं और आत्मभू-अपने आप उत्पन्न होनेवाले हैं।।३३।। आप ही स्वामी हैं, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं, ईश्वर हैं, अयोनिज-योनिक बिना उत्पन्न होनेवाले हैं, जरा रहित हैं, आदिरहित हैं, अन्तरहित हैं और अच्युत हैं।।३४।। आप ही अक्षर अर्थात् अविनाशी हैं, अक्षय्य अर्थात् क्षय होनेके अयोग्य हैं, अनक्ष अर्थात् इन्द्रियोंसे रहित हैं, अनक्षर अर्थात् शब्दागोचर हैं, विष्णु अर्थात् व्यापक हैं, जिष्णु अर्थात् कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, विजिष्णु अर्थात् सर्वोत्कृष्ट स्वभाववाले हैं, स्वयंभू अर्थात् स्वयं बुद्ध हैं, और स्वयंप्रभ अर्थात् अपने आप ही प्रकाशमान हैं-असहाय, केवल-ज्ञानके धारक हैं ।।३५।। आप ही शंभु हैं, शंभव हैं, शंयु-सुखी हैं, शंवद हैं-सुख या शान्तिका उपदेश देनेवाले हैं, शंकर हैं-शान्तिके करनेवाले हैं, हर हैं, मोहरूपी असुरके शत्रु हैं, अज्ञानरूप अन्धकारके अरि हैं और भव्य जीवोंके लिये उत्तम सूर्य हैं ।।३६।। आप पुराण हैं-सबसे पहलेके हैं, आद्य किव हैं, योगी हैं, योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ हैं, सबको शरण देनेवाले हैं, श्रेष्ठ हैं, अग्रेसर हैं, पवित्र हैं, और पुष्पके नायक हैं ।।३७।। आप योगस्वरूप हैं-ध्यानमय हैं, योगसहित हैं- आत्मपरिष्पन्दसे सहित हैं, सिद्ध हैं-कृतकृत्य हैं, बुद्ध हैं-केवलज्ञानसे सहित हैं, सांसारिक उत्सवोंसे रहित हैं, सूक्ष्म हैं -छद्मस्थज्ञानके अगम्य हैं, निरंजन हैं -कर्म कलंकसे रहित हैं, ब्रह्मरूप हैं और जिनवरोंमें श्रेष्ठ हैं ।।३८।। आप द्वादशांगरूप वेदोंके जाननेवाले हैं, द्वादशांगरूप वेदोंके कर्ता हैं, आगमके जाननेवाले हैं, वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, वचनोंके स्वामी हैं, अधर्मके शत्रु हैं, धर्मोंमें

१ विश्वज्ञः । विश्वभुग् अ०, प०, स०, ल०, इ०, द०। २ आत्मस्वरूपच्योतिः । ३ हिरण्यं गर्मे यस्य । ४ परमेष्ठिपदस्थितः । ५ आत्मना भवतीति । ६ अधिकज्योतिः । ७ न क्षरतीति अक्षरः, नित्यः । ५ न विद्यते क्षरो नाशो यस्मात् । ६ सुखयोजकः । १० शं सुखं वदतीति । ११ ध्यानस्वरूपः । १२ विवाह् युत्सवरहितः । उत्कृष्टभतृ रहितः । १३ सहस्रदल कृणिकोपरि प्रादुर्भूतः । १४ छन्दः शब्देनात्र वेदो द्वादशाङ्गनक्षणो भण्यते । १६ आगमज्ञः ।

स्वं जिनः कामजिज्जेता त्वनहँग्नरिर्हा रहाः । धर्मध्वजो धर्मपितः कर्मारातिनिशुम्भनः ॥४०॥ त्वं हं भव्याब्जिनीबन्धुस्त्वं हिवि भूं कत्वनध्वरः । त्वं मखाङ्गं मखज्येष्ठस्त्वं होता हव्यं मेव च ॥४१॥ ध्यन्वाच्यञ्च त्विन्या च पुण्यो गण्यो गुणाकरः । त्वमपारिरं रपारञ्च त्वममध्योपि मध्यमः ॥४२॥ उत्तमोऽनुत्तरोरं ज्येष्ठो गरिष्ठः स्थेष्ठरं एव च । त्वमणीयान् महीयांश्चरं स्थवीयान् रात्तिमास्पदम् ॥४३॥ महान् महीयतोरं मह्योरं भूष्णुः स्थास्तुरं रत्तव्वरः । जित्वरोरं ऽतित्वरोरं नित्यः शिवः शान्तो भवान्तकः ४४ त्वं हि ब्रह्मविदां ध्येयस्त्वं हि ब्रह्मपदेश्वरः । त्वां नाममालया देविमत्यभिष्टुमहे वयम् ॥४५॥ श्रष्टोत्तरशतं नामनाम् इत्यनुष्याय चेतसा । त्वामीड नीडमीडानां प्रातिहार्याष्टकप्रभूम् ॥४६॥ तवायं प्रचलच्छाखस्तुङ्गोऽशोकमहाङ्घिपः । स्वच्छायासंश्रितान् पाति त्वतः शिक्षामिवाश्रितः ॥४७॥

प्रथम धर्म हैं और धर्मके नायक हैं।।३९।। आप जिन हैं, कामको जीतनेवाले हैं, अर्हन्त है– पूज्य हैं, मोहरूप शत्रुको नष्ट करनेवाले हैं, अन्तरायरहित हैं, धर्मकी ध्वजा है, धर्मके अधिपति हैं, और कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेवाले हैं।।४०।। आप भव्यजीवरूपी कमलिनियोंके लिये सूर्यके समान हैं, आप ही अग्नि हैं, यज्ञकुंड हैं, यज्ञके अंग हैं,श्रेष्ठ यज्ञ हैं, होम करनेवाले हैं और होम करने योग्य द्रव्य हैं ।।४१।। आप ही यज्वा हैं-यज्ञ करनेवाले हैं, आज्य हैं-घृतरूप हैं, पूजारूप हैं, अपरिमित पुण्यस्वरूप हैं, गुणोंकी खान हैं, शत्रुरहित हैं, पाररहित हैं, और मध्यरिहत होकर भी मध्यम हैं। भावार्थ--भगवान् निश्चयनयकी अपेक्षा अनादि और अनन्त हैं जिसका आदि और अन्त नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसिलये भगवान्के लिये यहाँ कविने अमध्य अर्थात् मध्यरिहत कहा है परन्तु साथ ही 'मध्यम' भी कहा है। कविकी इस उक्तिमें यहाँ विरोध आता है परन्तु जव मध्यम गब्दका 'मध्ये मा अनन्तचतुष्टयलक्ष्मीर्यस्यसः'–जिसके बीचमें अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी है, ऐसा अर्थ किया जाता है तब वह विरोध दूर हो जाता है। यह विरोधाभास अलंकार है।।४२।। हे भगवन्, आप उत्तम हो कर भी अनुत्तम हैं (परिहार पक्षमें 'नास्ति उत्तामो यस्मात्सः'--जिससे बढ़कर और दूसरा नहीं है) ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े गुरु है, अत्यन्त स्थिर हैं, अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अत्यन्त बड़े हैं, अत्यन्त स्थूल हैं और गौरवके स्थान हैं ।।४३।। आप बड़े हैं, क्षमा गुणसे पृथिवीके समान आचरण करनेवाले हैं, पूज्य हैं, भवनशील (समर्थ) हैं, स्थिर स्वभाव वाले हैं, अविनाशी हैं, विजयशील हैं, अचल हैं, नित्य हैं, शिव हैं, शान्त हैं, और संसारका अन्त करनेवाले हैं ।।४४।। हे देव, आप ब्रह्म विद् अर्थात् आत्मस्वरूपके जाननेवालोंके ध्येय हैं–ध्यान करने योग्य हैं और बृह्मपद–आत्माकी शुद्ध पर्यायके ईश्वर हैं। प्रकार हमलोग अनेक नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ।।४५।। हे भगवन्, इस प्रकार आपके एक सौ आठ नामोंका हृदयसे स्मरण कर मैं आठ प्रातिहार्योके स्वामी तथा स्तुतियोंके स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ।।४६।। हे भगवन्, जिसकी शाखाएं अत्यन्त चलाय-मान हो रही हैं ऐसा यह ऊंचा अशोक महावृक्ष अपनी छायामें आये हुए जीवोंकी इस प्रकार

१ अरीन् हन्तीति अरिहा। २ रहस्यरिहतः । 'रहःश्रब्देनान्तरायो भण्यतें' 'विरहितरहस्कृते-भ्यः' इत्यत्र तथा व्याख्यानात् । ३ घातकः । ४ पादपूरणे । हि—द०, स०, ल०, म०, प०, अ०, इ० । ५ वह निः । ६ यागः । ७ यजनकारणम् । ८ होतव्यद्रव्यम् । ६ पूजकः । १० अपगतारिः । ११ न विद्यते उत्तरःश्रेष्ठो यस्मात् । १२ अतिशयेन गुरुः । १३ अतिशयेन स्थिरः । १४ अतिशयेन अणुः । १५ अतिशयेन महान् । १६ अतिशयेन स्थूलः । १७ क्षमया महीवाचरितः । १८ पूज्यः । १६ स्थिरतरः । २० जयशीलः । २१ गमनशीलतारिहतः । २२ शिवं सुखमस्यातीति । २३ आत्मशालिनाम् । २४ स्तुतीनाम् ।

तवामी चामरताता यक्षेरित्किप्य' वीजिताः । निर्धु नन्तीव निर्व्याजम् श्रागोगोमिक्षका नृणाम् ॥४८॥ त्वामापतित्त परितः सुमनोऽञ्जलयो दिवः । तुष्टया स्वर्गलक्ष्म्येव मुक्ता हर्षाश्रुबिन्दवः ॥४६॥ छत्रत्रितयमाभाति सूच्छितं जिन तावकम् । मुक्तालम्बनिविभाजि लक्ष्म्याः क्रीडास्थलायितम् ॥४०॥ तव हर्यासनं भाति विश्वभर्तुर्भवद्भर्र् । कृतयत्नैरिवोहोढुं न्यौभ्रयोढं सृगाधिपैः ॥४१॥ तव वेहप्रभोत्सपैंः इदमाक्रम्यते सदः । पुण्याभिषेकसम्भारं लम्भयद्भिर्दाभातः ॥४२॥ तव वाक्ष्रसरो दिव्यः पुनाति जगतां मनः । मोहान्धतमसं धुन्वन् म्वज्ञानाकां जुकोपमः ॥४३॥ प्रातिहार्याण्यहार्याणि तवामूनि चकासित । लक्ष्मी हंस्याः समाक्रीडपुलिनानि जुचीनि वा ॥४४॥ नमो विश्वतमने तुभ्यं तुभ्यं विश्वसृज्ञे नमः । स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं क्षायिकैलं व्धिपर्ययः ॥४६॥ ज्ञानवर्शनवीर्याणि विरतिः गुद्धवर्शनम् । दानादिलब्धयश्चिति क्षायिकवर्षत्व ज्ञुद्धयः ॥४६॥ ज्ञानवर्शनवीर्याणि विरतिः गुद्धवर्शनम् । दानादिलब्धयश्चेति क्षायिक्यस्तव ज्ञुद्धयः ॥४६॥

रक्षा करता है मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो ॥४७॥ यक्षोंके द्वारा ऊपर उठाकर ढोले गये ये आपके चमरोंके समृह ऐसे जान पड़ते हैं मानो विना किसी छलके मनुष्योंके पापरूपी मक्खियोंको ही उड़ा रहे हो ।।४८।। हे नाथ, आपके चारों ओर स्वर्गसे जो पुष्पा-ञ्जिलियों की वर्षा हो रही है वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट हुई स्वर्ग-लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई हुई-जनित आंसुओं की बुंदे ही हों ॥४९॥ हे जिनेन्द्र, मोतियों के जालसे सूशोभित और अतिशय ऊंचा आपका यह छत्रत्रितय ऐसा जान पडता है मानो लक्ष्मीका क्रीडा-स्थल ही हो ।।५०।। हे भगवन्, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ यह आपका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त लोकका भार धारण करनेवाले हैं–तीनों लोकोंके स्वामी हैं इसलिये आपका बोझ उठानेके सिंहोंने प्रयत्न किया हो, परन्तु भारकी अधिकतासे कुछ भुककर ही उसे धारण कर सके हों ।।५१।। हे भगवन, आपके शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समस्त सभाको व्याप्त कर रहा है और उससे ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त जीवोंको चारों ओरसे पुण्यरूप जलके अभिषेकको ही प्राप्त करा रहा हो ॥५२॥ हे प्रभो, आपके दिव्य वचनोंका प्रसार ( दिव्यध्वनिका विस्तार ) मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करता हुआ जगतुके जीवोंका मन पवित्र कर रहा है इसलिये आप सम्यन्ज्ञानरूपी किरणोंको फैलानेवाले सूर्यके समान हैं ।।५३।। हे भगवन्, इस प्रकार पवित्र और किसीके द्वारा हरण नहीं किये जा सकने योग्य आपके ये आठ प्रातिहार्य ऐसे देदीप्यमान हो रहे हैं मानो लक्ष्मीरूपी हंसीके क्रीड़ा करने योग्य पवित्र पुलिन ( नदीतट ) ही हो ।।५४।। हे प्रभो, ज्ञानकी अपेक्षा आप समस्त संसारमें व्याप्त हैं अथवा आपकी आत्मामें संसारके समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जगतुकी सुष्टि करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, कर्मोंके क्षयंसे प्रकट होनेवाली नौ लब्धियोंसे आप स्वयंभू हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥५५॥ हे नाथ, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिकदान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य ये आपकी नौ क्षायिक शद्धियां

१ उद्धृत्य । २ भवतो भरम् । ३ अधोभूत्वा । ४ समूहम् । ५ प्रापयद्भिः । ६ त्वं ज्ञाना- ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०, म० । ७ सहजानीत्यर्थः । ८ चारित्रम् । ६ क्षये भवाः ।

ज्ञानमप्रतिथं विश्वं पर्यच्छै रेसीत्तवाकमात् । त्रयं ह्यावरणादेतद्वच विधः करणं क्रमः ।।५७॥ वित्रं जगित्दं चित्रं त्वयाबोधि यदक्रमत् । प्रक्रमोऽपि क्वचिच्छ्लाध्यः प्रमुमाश्चिरय लक्ष्यते ।।५८॥ इन्द्रियेणु समग्रेषु तव सत्स्वप्यतीन्द्रियम् । ज्ञानमासीदिचन्त्या हि योगिनां प्रभुशक्तयः ।।५८॥ यथा ज्ञानं तवैवाभूत् क्षायिकं तव दर्शनम् । ताभ्यां युगपदेवासीद् उपयोग त्त्तवाद्भुतम् ।।६०॥ तेन त्वं विश्वविज्ञेय रेव्यापिज्ञानगुण रेव्युभुतः । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च योगिभिः परिगीयसे ।।६१॥ विश्वं विज्ञानतोऽपीश रेव्यतेनास्ता प्रथमक्लमौ । भ्रानन्तवीर्यताशक्तेस्तन्माहात्म्यं परिस्कृष्टम् ।।६२॥ रागादिचित्तकालुष्यव्यपायाद्विता तव । रेपविरतिः सुखमात्मोत्थं व्यनक्त्यान्तिन्तकं विभो ॥६३॥ विरतिः सुखमिष्टं चेत् सुखं त्वय्येव केवलम् । नो चेन्नैवासुखं नाम किञ्चदत्र जगत्त्रये ॥६४॥

कही जाती हैं ।।५६।। हे भगवन्, आपका बाधारहित ज्ञान समस्त संसारको एक जानता है सो ठीक ही है वयोंकि व्यवधान होना, इन्द्रियोंकी आवश्यकता होना और क्रमसे जानना ये तीनों ही ज्ञानावरण कर्मसे होते हैं परन्तु आपका ज्ञानावरण बिलकुल ही नष्ट हो गया है इसलिये निर्वाधरूपसे समस्त संसारको एक साथ जानते हैं ॥ ५७॥ हे प्रभो, यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि आपने इस अनेक प्रकारके जगत् को एक साथ जान लिया अथवा कहीं कहीं बड़े पुरुपोंका आश्रय पाकर क्रमका जाना भी प्रशंसनीय समभा जाता है ॥५८॥ हे विभो, समस्त इन्द्रियोंके विद्यमान रहते हए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है सो ठीक ही है वयोंकि आपकी शक्तियोंका योगी लोग भी चिन्तवन नहीं कर सकते हैं ॥५९॥ हे भगवन्, जिस प्रकार आपका ज्ञान क्षायिक है उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षायिक है और उन दोनोंसे एक साथ ही आपके उपयोग रहता है यह एक आश्चर्यकी बात है भावार्थ-संसारके अन्य जीवोंके पहले दर्शनोपयोग होता है बादमें ज्ञानोपयोग होता है परन्तु आपके दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं।।६०।। हे देव, आपका ज्ञानगुण संसारके समस्त पदार्थोमें व्याप्त हो रहा है, आप आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले हैं और योगी लोग आपको सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी कहते है ।।६१।। हे ईश, आप संसारके समस्त पदार्थींको जानते हैं फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम और खेद नहीं होता है। यह आपके अनन्त बलकी शक्तिका प्रकट दिखाई देनेवाला माहात्म्य है ।।६२।। हे विभो, चित्तको कलुषित करनेवाले राग आदि विभाव भावोंके नष्ट हो जानेसे जो आपके सम्यक्चारित्र प्रकट हुआ है वह आपके विनाशरहित और केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाले सुखको प्रकट करता है ॥६३ः। यदि विषयऔर कषायसे विरक्त होना ही सुख माना जावे तो वह सुख केवल आपमें ही माना जावेगा और यदि विषय कपाय से विरक्त न होनेको सुख माना जावे तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनों लोकोंमें दुःख है ही नहीं । भावार्थ-निर्वृति अर्थात् आकुलताके अभावको सुख कहते हैं विषय कषायोंमें प्रवृत्ति करते हुए आकुलताका अभाव नहीं होता इसलिये उनमें वास्तविक सख १ विघ्नरहितः । 'प्रतिघः प्रतिघाते च रोषे च प्रतिघो मतः ।' २ परिन्छिनत्ति स्म, निश्चय-३ युगपदेव । ऋमकररणव्यवधानमन्तरेणेत्यर्थः। ४ व्यवधानम् ।

१ विघ्नरहितः । 'प्रतिषः प्रतिषाते च रोषं च प्रतिषा मतः ।' २ परिच्छनित स्म, निरुचयमकरोदित्यर्थः । ३ युगपदेव । क्रमकरण्व्यवधानमन्तरेणेत्यर्थः । ४ व्यवधानम् । ५ इन्द्रियम् ।
६ परिपाटी । ७ नानाप्रकारम् । ६ तदारुचर्यम् । ६ ज्ञानदर्शनाभ्याम् । १० परिच्छितिः
(सकलपदार्थपरिज्ञानम्) । ११ विष्ठवव्यापी विज्ञयव्यापी । १२ सकलपदार्थव्यापिज्ञानगुणेनात्मज्ञानान्तमाश्चर्यवानित्यर्थः । १३ यस्मात् कारणात् । यत्ते न स्तः—द०, ल०, म०, अ०, स० । १४ अभवताम् । १५ विरतिः निस्पृहता । विरतिः निवृत्तिः । १६ विरतिः सुखमितीष्टं चेत्तर्हि केवलं सुख
त्वय्येवास्ति, नान्यस्मिन्, नो चेत् विरतिः सुखमिति नेष्टम् अनिवृत्तिरेव सुखमिति चेत्रर्हि
किञ्चदसुखं नास्त्येव ।

'प्रसन्नकलुषं तोयं यथेह स्वच्छतां वजेत्। मिथ्यात्वकर्वमापायादृक्' शुद्धिस्ते तथा मता।।६५।।
सत्योऽिष लब्धयः शेषास्त्विय नार्थिकया कृतः। कृतकृत्ये बिह्वं व्यसम्बन्धो हि निर्यकः।।६६।।
एवं प्राया गुणा नाथ भवतोऽनन्तथा मताः। तानहं लेशतोऽपीश न स्तोतुमलमलपधीः।।६७।।
तदास्तां ते गुणस्तोत्रं नाममात्रञ्च कीिततम्। पुनाति नस्ततो देव त्वशामोद्देशतः श्रिताः।।६८।।
हिरण्यगर्भमाहुस्त्वां यतो वृष्टिहिरण्मयी। गर्भावतरणे नाथ प्रावुरासीत्तदाद्भुता ।।६८।।
वृषभोऽिस सुर्रव् ष्टरत्नवर्षः स्वसम्भवे। १०जन्माभिषक्तये मेरु ११मृष्टवान्वृषभोऽप्यसि।।७०।।
अशेषश्चेयसङ्कान्तज्ञानमूर्तियंतो भवान्। स्रतः सर्वगतं प्राहुस्त्वां देव परमर्षयः।।७१।।
त्वयोत्यादीिन नामानि १२विभ्रत्यन्वर्थतां यतः। ततोऽिस त्वं जगज्ज्येष्टः परमेष्टी सनातनः।।७२।।
त्वद्भवितचोदितामेनां मामिकां थियमक्षमः। धर्नु स्तुतिपथे तेऽद्य प्रवृत्तोस्म्येव ११मक्षर ।।।०३।।

नहीं है परन्तु आप विषय-कषायोंसे निवृत्त हो चुके हैं-आपकी तद्विषयक आकुलता दूर हो गई है इसिलिये वास्तविक सुख आपमें ही है। यदि विषयवासनाओं में प्रवृत्ति करते रहनेको सुख कहा जावे तो फिर सारा संसार सुखी ही सुखी कहलाने लगे क्योंकि संसारके सभी जीव विषयवासनाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं परन्तु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ नहीं माल्म होता इसलिये सुखका पहला लक्षण ही ठीक है और वह सुख आपको ही प्राप्त है ।।६४।। हे भगवन्, जिस प्रकार कलुष –मल अर्थात् कीचड़के शान्त हो जानेसे जल स्वच्छताको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचड़के नष्ट हो जानेसे आपका सम्यग्दर्शन भी स्वच्छताको प्राप्त हुआ है।।६५।। हे देव, यद्यपि दान, लाभ आदि शेष लब्धियाँ आपमें विद्यमान हैं तथापि वे कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं क्योंकि कृतकृत्य पुरुपके बाह्य पदार्थीका संसर्ग होना बिलकुल व्यर्थ होता है ।। ६६ ।। हे नाथ, ऐसे ऐसे आपके अनन्तगुण माने गये हैं, परन्तु हे ईश, अल्पबुद्धिको धारण करनेवाला में उन सबकी लेशमात्र भी स्तुति करनेके लिये समर्थ नहीं हूँ।।६७।। इसिलये हे देव, आपके गुणोंका स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही हम लोगोंको पवित्र कर देता है अतएव हम लोग केवल नाम लेकर ही आपके आश्रयमें आये हैं ।।६८।। हे नाथ आपके गर्भावतरणके समय आक्चर्य करनेवाली हिरण्यमयी अर्थात् मुवर्णमयी वृष्टि हुई थी इसलिये लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं ॥६९॥ आपके जन्मके समय देवोंने रत्नोंकी वर्षा की थी इसलिये आप वृषभ कहलाते हैं और जन्माभिषेकके लिये आप सुमेरुपर्वतको प्राप्त हुए थे इसलिये आप ऋषभ भी कहलाते हैं।।७०।। हे देव ! आप संसारके समस्त जानने योग्य पदार्थोको ग्रहण करनेवाले ज्ञानकी मूर्तिरूप हैं इसिलये वड़े बड़े ऋषि लोग आपको सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापक कहते हैं।।७१।। हे भगवन्, ऊपर कहे हुए नामोंको आदि लेकर अनेक नाम आपमें सार्थकताको धारण कर रहे हैं इसलिये आप जगज्ज्येष्ठ (जगत्में सबसे बड़े), परमेष्ठी और सनातन कहलाते हैं ।।७२।। हे अविनाशी, आपकी भक्तिसे प्रेरित हुई अपनी इस बुद्धिको मैं स्वयं धारण करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका इसलिये ही आज आपकी स्तुति करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ। भावार्थ-योग्यता न रहते हुए भी मात्र भिततसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा

१ प्रशान्त – ल०, इ०, द०, प०, अ०, स०, म०। २ दर्शन। ३ वीर्यादयः। ४ अर्थिकिया-कारिण्यः। ५ एवमादयः। ६ तिष्ठतु। ७ कारणात्। ८ नामसंकीर्तनमात्रतः। ६ –त्तवाद्भुता – ब०, द०, ल०, इ०, म०, अ०, स०, प०। १० अभिषेकाय। ११ गतवान्। १२ धारयन्ते। १३ प्रवृत्तोऽस्म्यहमक्षर –ल०, म०। १४ अविनश्वर।

त्वयोपर्वाशतं मार्गम् उपास्य शिवमीप्सितः । त्वां देविमत्यु'पासीनान् प्रसीदानुगृहाण नः ॥७४॥
भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्टपातिगवैभवम् । त्वय्येव भिन्तमकृशां प्रार्थये नान्यदर्थये ॥७४॥
स्तुत्यन्ते सुरसङ्घातरीक्षितो विस्मितेक्षणैः । श्रीमण्डपं प्रविश्यास्मिन्नध्युवासोचितं सदः ॥७६॥
ततो निभृतमासीने प्रबुद्धकरकुड्मले । सदःपद्माकरे भर्तः प्रबोधमभिलाषुके ॥७७॥
प्रीत्या भरतराजेन विनयानतमौलिना । विज्ञापनमकारीत्थं 'तत्त्विज्ञासुना गुरोः ॥७६॥
भगवन्बोद्धु'मिच्छामि कीदृशस्तत्त्वविस्तरः । मार्गो मार्गफलञ्चापि कीदृक् तत्त्वविदां वर ॥७६॥
तत्प्रश्ना वसितावित्यं भगवानादितीर्थकृत् । तत्त्वं प्रपञ्च प्रयामास गम्भीरतरया गिरा ॥८०॥
प्रवक्तुरस्य वक्त्राब्जे विकृतिनैंव काप्यभूत् । दर्पणे किमु भावानां विक्रियास्ति प्रकाशने ॥८१॥
ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि नच्छायान्तरमानने । ग्रस्पृष्ट करणा वर्णा मुखादस्य विनिर्ययुः ॥५२॥
स्कुरद्गिरिगृहोद्भूतप्रतिश्रद् विनसिन्नभः । प्रस्पष्टवर्णो निरगाद् ध्विनः स्वायम्भुवान्मुखात् ॥५३॥

हूँ ।।७३।। हे प्रभो, आपके द्वारा दिखलाये हुए मार्गकी उपासना कर मोर्क्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवाले हमलोगोंपर प्रसन्न हूजिये और अनुग्रह कीजिये।।७४।। हे भगवन्, इस प्रकार लोकोत्तर वैभवको धारण करनेवाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगोंकी बड़ी भारी भिक्त आपमें ही रहे, इसके सिवाय हम और कुछ नहीं चाहते।।७५।।

इस प्रकार स्तुति कर चुकनेपर जिसे देवोंके समूह आश्चर्यसहित नेत्रोंसे देख रहे थे ऐसे महाराज भरत श्रीमण्डपमें प्रवेश कर वहां अपनी योग्य सभामें जा बैठे।।७६॥ तदनन्तर भगवान्से प्रबोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला वह सभारूपी सरोवर जब हाथरूपी कुड्मल जोड़कर शान्त हो गया-जब सब लोग तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छासे हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गये तब भगवान् वृषभदेवसे तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा करनेवाले महाराज भरतने विनयसे मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक ऐसी प्रार्थना की ॥७७-७८॥ हे भगवन्, तत्त्वोंका विस्तार कैसा है ? मार्ग कैसा है ? और उसका फल भी कैसा है ? हे तत्त्वोंके जाननेवालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे यह सब सुनना चाहता हूँ ॥७९॥ इस प्रकार भरतका प्रश्न समाप्त होनेपर प्रथम तीर्थ कर भगवान् वृषभदेवने अतिशय गम्भीर वाणीके द्वारा तत्त्वोंका विस्तारके साथ विवेचन किया ॥८०॥ कहते समय भगवान्के मुखकमलपर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ था सो ठीक है, क्योंकि पदार्थोंको प्रकाशित करते समय क्या दर्पणमें कुछ विकार उत्पन्न होता है ? अर्थात् नहीं होता ।।८१।। उस समय भगवान्के न तो तालु ओठ आदि स्थान ही हिलते थे और न उनके मुखकी कान्ति ही बदलती थी। तथा जो अक्षर उनके मुखसे निकल रहे थे उन्होंने प्रयत्नको छुआ भी नहीं था -इन्द्रियोंपर आघात किये बिना ही निकल रहे थे।।८२।। जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हैं ऐसी वह दिव्यध्विन भगवान्के मुखसे इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार कि किसी पर्वतकी गुफाके अग्रभागसे प्रतिध्वनि निकलती है।।८३।।

१ सेवमानान् । २ प्रार्थयेऽहम् । ३ स्तुत्यवसाने । ४ भर्तुःसकाञ्चात् । ५ तत्त्वं ज्ञातु-मिच्छुना । तत्त्वं जिज्ञासुना- ल०, द०, इ । ६ श्रोतु— इ०, ल० । ७ प्रश्नावसाने । ८ विस्तार-यामास । ६ इन्द्रियप्रयत्नरहिता इत्यर्थः । १० प्रतिध्वानरवः ।

विवक्षा'मन्तरेणास्य वि'विक्तासीत् सरस्वती । महीं यसामचिन्त्या हि योगजाः विक्तसम्पदः ॥६४॥ स्रायुष्मन् श्रुणु तत्त्वार्थान् वक्ष्यमाणाननुक्रमात् । जीवादीन् कालपर्यन्तान् सप्रभेदान् सपर्ययान् ॥६४॥ जीवादीनां पदार्थानां याथात्म्यं तत्त्विक्त्यते । सम्यग्ज्ञानाङ्गमेतद्धि विद्धि 'सिद्धयङ्गमङ्गिनाम् ॥६६॥ तदेकं तत्त्वसामान्याज्जीवाजीवाविति द्विधा । त्रिधा मुक्तेतराजीवविभागात्परिकीत्यंते ॥६७॥ जीवो मुक्तद्वच संसारी संसार्यात्मा द्विधा मतः । भव्योऽभव्यच्च साजीवास्ते चतुर्धा' विभाविताः ॥६६॥ मुक्तेतरात्मको जीवो मूर्तामूर्तात्मकः परः । इति वा तस्य तत्त्वस्य चातुर्विध्यं विनिद्दिचतम् ॥६६॥ पञ्चास्तिकायभेदेन तत्तत्त्वं पञ्चधा स्मृतम् । ते जीवपुद्गलाकाद्यधर्माधर्माः सपर्ययाः ॥६०॥ त एवं कालसंयुक्ताः षोढा तत्त्वस्य भेदकाः । इत्यनन्तो भवेदस्य प्रस्तारो विस्तरैष्णाम् १०॥ चेतनालक्षणो जीवः सोऽनादिनिधनस्थितः । ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च भोक्ता वेहप्रमाणकः ॥६२॥ गुणवान् कर्षानर्मृक्ताव्रध्वंव १९७॥ ।६२॥ गुणवान् कर्षानर्मृक्ताव्रध्वंव १९७॥।

भगवान्की वह वाणी बोलनेकी इच्छाके बिना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि योगवलसे उत्पन्न हुई महापुरुपोंकी शक्तिरूपी सम्पदाएं अचिन्तनीय होती हैं- उनके प्रभुत्वका कोई चिन्तवन नहीं कर सकता ॥८४॥ भगवान् कहने लगे कि हे आयुष्मन्, जिनका स्वरूप आगे अनुक्रमसे कहा जावेगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायोंसे सहित जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन द्रव्योंको त सुन ।।८५।। जीव आदि पदार्थीका यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व कहलाता है, यह तत्त्व ही सम्यग्ज्ञानका अंग अर्थात् कारण है और यही ज़ीवोंकी मुक्तिका अंग है ।।८६।। वह तत्त्व सामान्य रीतिसे एक प्रकारका है, जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका है, तथा जीवोंके संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद करनेसे संसारी जीव, मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन भेदवाला भी कहा जाता है।।८७।। संसारी जीव दो प्रकारके माने गये हैं एक भव्य और दूसरा अभव्य, इसलिये मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव इस तरह वह तत्त्व चार प्रकारका भी माना गया है ॥८८॥ अथवा जीवके दो भेद हैं एक मुक्त और दूसरा संसारी, इसी प्रकार अजीवके भी दो भेद हैं एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक दोनोंको मिला देनेसे भी तत्त्वके चार भेद निश्चित किये गये हैं।।८९।। पांच अस्तिकायोंके भेदसे वह तत्त्व पांच प्रकारका भी स्मरण किया गया है। अपनी अपनी पर्यायों सहित जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये पांच अस्तिकाय कहे जाते हैं, ॥९०॥ उन्हीं पांच अस्तिकायोंमें कालके मिला देनेसे तत्त्वके छह भेद भी हो जाते हैं इस प्रकार विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छा करनेवालोंके लिये तत्त्वोंका विस्तार अनन्त भेदवाला हो सकता है।।९१।। जिसमें चेतना अर्थात् जानने-देखनेकी शक्ति पाई जावे उसे जीव कहते हैं, वह अनादि निधन है अर्थात् द्रव्य-दृष्टिकी अपेक्षा न तो वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह ज्ञाता है-ज्ञानोपयोगसे सहित है, द्रष्टा है-दर्शनोपयोगसे युक्त है, कर्ता है-द्रव्यकर्म और कर्मोंको करनेवाला है, भोक्ता है-ज्ञानादि गुण तथा शुभ-अशुभ कर्मोंके फलको भोगनेवाला है और शरीरके प्रमाणके बराबर है—सर्वव्यापक और अणुरूप नहीं है ॥९२॥ वह अनेक गुणोंसे युक्त है, कर्मींका सर्वथा नाश हो जानेपर ऊर्ध्वगमन करना उसका

१ वक्तुमिच्छया विना । २ निश्चिता । ३ अतिशयेन महताम् । ४ ध्यानजाताः । ५ निश्चयत्वरूतम् । ६ मोक्षकारणम् । ७ भव्यसंसारी, अभव्यसंसारी, मुक्तः, अजीवश्चेति । ८ अजीवः । ६ ते पञ्चास्तिकाया एव । १० विस्तरमिच्छताम् । ११ ऊर्ध्वगमन । १२ परिणमनशीलः ।

तस्येमे मार्गणोपायार गत्यादय उदाहृताः । चतुर्वशगुणस्थानैः सोर्ऽत्र मृग्यः सदादिभिः ॥६४॥ गतीन्द्रियं च कायदच योगवेदकवायकाः । ज्ञानसंयमदृग्लेदया भव्यसम्यक्तवसञ्ज्ञिनः ॥६४॥ सममाहारकेण स्युः मार्गणस्थानकानि व । 'सोऽन्वेष्य स्तेषु सत्सङ्ख्याद्यनु योगीविशेषतः ॥६६॥ दिस्तः स्वाद्यस्थितं कालभावान्तरे रयम् । बहुत्वा त्यत्वत्वचात्मारे मृग्यः स्यात् स्मृतिचक्षुषाम् र ॥६७॥ स्युरिमेऽधिगमोपायारे जीवस्याधिगमः पुनः । प्रमाणनयनिक्षेपैः ग्रवसेयोरे मनीविभिः ॥६८॥ र्गतस्यौपशिमको भावः क्षायिको मिश्र एव च । स्वरं तत्त्वमुदयोत्थव्च पारिणामिक इत्यपि ॥६६॥ निश्चितो यो गुणैरेभिः स जीव इति लक्ष्यताम् । द्वेधा तस्योपयोगः स्याज्ज्ञानदर्शनभेदतः ॥१००॥ ज्ञानमष्टतय र ज्ञेयं दर्शनञ्च र चतुष्टयम् । साकारं ज्ञानमृदृष्टम् ग्रनाकारञ्च दर्शनम् ॥१०१॥ भेदग्रहणमाकारः प्रतिकर्मव्यवस्थयार । सामाग्यमात्रनिभित्ताद् ग्रनाकारं तु दर्शनम् ॥१०२॥

स्वभाव है और वह दीपकके प्रकाशकी तरह संकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेवाला है। भावार्थ-नामकर्मके उदयसे उसे जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है वह उतना ही संकोच विस्ताररूप हो जाता है ।।९३।। उस जीवका अन्वेषण करनेके लिये गति आदि चौदह मार्गणाओं का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार चौदह गुणस्थान और सत्संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा भी वह जीव तत्त्व अन्वेषण करने के योग्य है। भावार्थ-मार्गणाओं, गुणस्थानों और सत्संख्या आदि अन्योगोंके द्वारा जीवका स्वरूप समभा जाता है ॥९४॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्च, संज्ञित्व और आहारक ये चौदह मार्गणास्थान हैं। इन मार्गणास्थानोंमें सत्संख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा विशेषरूपसे जीवका अन्वेषण करना चाहिये-उसका स्वरूप जानना चाहिये ।।९५–९६।। सिद्धान्तशास्त्ररूपी नेत्रको धारण करनेवाले भव्य जीवोंको सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अन्तर, अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगोंके द्वारा जीवतत्त्वका अन्वेषण करना चाहिये ॥९७॥ इस प्रकार ये जीवतत्त्वके जाननेके उपाय हैं। इनके सिवाय विद्वानोंको प्रमाण नय और निक्षेपोंके द्वारा भी जीवतत्त्वका निश्चय करना चाहिये–उसका स्वरूप जानकर दृढ़ प्रतीति करना चाहिये ।।९८।। क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये पांच भाव जीवके निजतत्त्व कहलाते हैं, इन गुणोंसे जिसका निश्चय किया जावे उसे जीव जानना चाहिये। उस जीवका उपयोग ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥९९-१००॥ इन दोनों प्रकारके उपयोगोंमेंसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये। जो उपयोग साकार है अर्थात् विकल्पसहित पदार्थको जानता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं और जो अनाकार है-विकल्परहित पदार्थको जानता है उसे दर्शनोपयोग कहते है ।।१०१।। घटपट आदिकी व्यवस्था लिये हुए किसी वस्तुक भेदग्रहण करनेको आकार कहते हैं और सामान्यरूप ग्रहण करनेको अनाकार कहते हैं। ज्ञानोपयोग वस्तुको भेदपूर्वक ग्रहण करता है इसलिये वह साकार-सिवकल्पक उपयोग कहलाता है और

१ विचारोपायाः । २ तत्त्वविचारविषये । ३ विचार्यः । ४ सत्संख्याक्षेत्राविभिः । १ जीवः । ६ अन्वेष्टुं योग्यः । विचार्यं इत्यर्थः । ७ प्रश्तैः । विचारैरित्यर्थः । ८ सिद्य्यस्तित्विनिदशः । संख्या भेदगणना । क्षेत्रं वर्तमानकालविषयो निवासः । संस्पर्शः त्रिकालगोचरम् तत्क्षेत्रभेव । कालः वर्तनालक्षणः । भावः औपशामिकादिलक्षणः । अन्तरः विरहकालः । ६ अन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तितः । १० एतैरयमात्मा मृग्यः विचारणीयः । ११ आगमचक्षुषाम् । १२ विज्ञानोपायाः । १३ निश्चेयः । १४ जीवस्य । १४ स्वस्वभावः । १६ मितज्ञातादिपञ्चकं कुमितकुश्रुति-विभक्षगाद्मेत्यष्टप्रकारम् । १७ चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनमिति । १८ प्रतिविषयनियत्या ।

जीवः प्राणी च जन्तुश्च क्षेत्रज्ञः पुरुषस्तथा । पुमानात्मान्तरात्मा च ज्ञो ज्ञानीत्यस्य पययाः ॥१०३॥
यतो जीवत्यजीवीच्च जीविष्यित च जन्मसु । ततो जीवोऽयमाम्नातः सिद्धः स्तार्द्भूतपूर्वतः ।१०४॥
प्राणा दशास्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्मभाक् । क्षेत्रं स्वरूपमस्य स्यात्तज्ज्ञानात् स तथोच्यते ।१०५॥
पुरुषः पुरु भोगेषु शयनात् परिभाषितः । पुनात्यात्मानमिति च पुमानिति निगद्यते ॥१०६॥
भवेष्वति सातत्याद् एतीत्यात्मा निरुच्यते । सोऽन्तरात्माष्टकम न्तिर्वतित्वादिभलप्यते ॥१०७॥
ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो ज्ञानी च तत एव सः । पर्यायशब्दैरेभिस्तु नि णेयोऽन्यैश्च तद्विषैः ॥१०८॥
शाश्वतोयं भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक् पृथक् । मृद्द्वयस्येव पर्यायस्तर्योत्पत्ति विपत्तयः ॥१०६॥
श्रमूत्वाभाव उत्पादो भूत्वा चाभवनं व्ययः । ध्रौव्यन्तु तादवस्थ्यं स्यात् एवमात्मा त्रिलक्षणः ॥११०॥
एवं धर्माणमात्मानम् श्रजानानाः कुदृष्टयः । बहुधात्र विमन्वाना विवदन्ते ए परस्परम् ॥१११॥

दर्शनोपयोग वस्तुको सामान्यरूपसे ग्रहण करता है इसिलये वह अनाकार-अविकल्पिक उपयोग कहलाता है ।।१०२।। जीव, प्राणी, जन्तू, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान्, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक शब्द हैं।।१०३।। चूँ कि यह जीव वर्तमान कालमें जीवित है, भूतकालमें भी जीवित था और अनागत कालमें भी अनेक जन्मोंमें जीवित र हेगा इसलिये इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान् अपनी पूर्वपर्यायोंमें जीवित थे इसलिये वे भी जीव कहलाते हैं ।।१०४।। पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये दश प्राण इस जीवके विद्यमान रहते हैं इसलिये यह प्राणी कहलाता है, यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है इसलिये जन्तु कहलाता है, इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जानता है इसलिये क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है ।।१०५।। पुरु अर्थात् अच्छे अच्छे भोगोंमें शयन अर्थात् प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्माको पवित्र करता है। इसिलये पुमान भी कहा जाता है।।१०६।। यह जीव नर नारकादि पर्यायोंमें अतित अर्थात् निरन्तर गमन करता रहता है इसिलये आत्मा कहलाता है और ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अन्तर्वर्ती होनेसे अन्तरात्मा भी कहा जाता है।।१०७॥ यह जीव ज्ञानगुणसे सहित है इसलिये ज्ञ कहलाता है और इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है, इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हींके समान अन्य अनेक शब्दोंसे जाननेके योग्य है ।।१०८।। यह जीव नित्य है परन्तु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है उसी प्रकार यह जीव नित्य है परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसमें भी उत्पाद और विनाश होता रहता है। भावार्थ-द्रव्यत्व सामान्यकी अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य है। एक साथ दोनों अपेक्षाओंसे यह जीव उत्पाद-व्यय और घ्रौव्यरूप है।।१०९।। जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दो में पर्यायों में तदवस्थ होकर रहना ध्रौव्य कहलाता है इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे सहित है ॥११०॥ ऊपर कहे हुए स्वभावसे युक्त आत्माको नहीं जानते हुए मिथ्यादृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक

१ भवेत् । २ पूर्विस्मन् काले जीवनात् । ३ क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते । ४ बहु । ५ अतित इति कोऽर्थः । सातत्यात् अनिःस्यूतवृस्यातिगच्छतीत्यर्थः । ६ निर्ज्ञेयोऽन्यैश्च । ७ उत्पत्तिनाज्ञाः । ६ उत्पत्तिव्यययोः स्थितिः । ६ विपरीतं मन्वानाः । १० विपरीतं जानन्ति ।

नास्त्यात्मेत्याहुरेकेऽन्ये सोऽस्त्यनित्य इति स्थिताः। न कर्तत्यपरे केचिद् स्रभोक्तेति च दुर्दृ शः ॥११२॥ स्रस्यात्मा किन्तु मोक्षोऽस्य नास्तीत्येके विमन्वते। मोक्षोऽस्ति तदुपायस्तु नास्तीतीच्छन्ति केचन ॥११३॥ हत्यादि दुर्णयानेतान् स्रपास्य सुनया नव्यात्। यथोक्तलक्षणं जीवं त्वमायुष्मित्विनिद्यन् ॥११४॥ संसारक्षेव मोक्षञ्च तस्यावस्थाद्वयं मतम्। संसारक्ष्यतु रङ्गोऽस्मिन् भवावते विवर्तनम् ॥११४॥ निःशेषकर्मनिर्मोक्षो मोक्षोऽनन्तसुखात्मकः। सम्यग्वशेषणज्ञानदृष्टिचारित्रसाधनः ॥११६॥ स्राप्तागमयदार्थानां श्रद्धानं परया मुदा। सम्यग्दर्शनमाम्नातं प्रथमं मुक्तिसाधनम् ॥११७॥ ज्ञानं जीवादिभावानां याथात्म्यस्य प्रकाशकम्। स्रज्ञानध्वान्तसन्तानप्रक्षयानन्तरोद्भवम् ॥११८॥ माध्यस्थलक्षणं प्राहुश्चारित्रं वितृषो मुनेः। मोक्षकामस्य निर्मु वत्त्वेलस्याहिसकस्य तत् ॥११६॥ स्रयं समुदितं मुक्तेः साधनं दर्शनादिकम्। नैकाङ्गविकलत्वेपि तत्स्वकार्यकृदिष्यते ॥१२०॥ सत्येव दर्शने ज्ञानं चारित्रञ्च फलप्रदम्। ज्ञानञ्च दृष्टिसं चर्यासान्निध्ये मुक्तिकारणम् ॥१२१॥ चारित्रं दर्शनज्ञानविकलं नार्थकृन्मतम्। प्रपातायैव तिद्व स्याद् स्रम्थयेव विविक्तितम् ॥१२२॥ चारित्रं दर्शनज्ञानविकलं नार्थकृन्मतम्। प्रपातायैव तिद्व स्याद् स्रम्थयेव विविक्तितम् ॥१२२॥

प्रकारसे मानते हैं और परस्परमें विवाद करते हैं।।१११।। कितने ही मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि आत्मा नामका पदार्थ ही नहीं है, कोई कहते है कि वह अनित्य है, कोई कहते हैं कि वह कर्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि वह भोवता नहीं है, कोई कहते हैं कि आत्मा नामका पदार्थ है तो सही परन्तु उसका मोक्ष नहीं है, और कोई कहते हैं कि मोक्ष भी होता है परन्तु मोक्ष प्राप्तिका कुछ उपाय नहीं है इसिलये हे आयुष्मन् भरत, ऊपर कहे हुए इन अनेक मिथ्या नयोंको छोड़कर समीचीन नयोंके अनुसार जिसका लक्षण कहा गया है ऐसे जीवतत्त्वका तू निश्चय कर ।।११२–११४।। उस जीवकी दो अवस्थायें मानी गई हैं एक संसार और दूसरी मोक्ष । नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार भेदोंसे युक्त संसाररूपी भॅवरमें परिभ्रमण करना संसार कहलाता है ।।११५।। और समस्त कर्मोंका बिलकुल ही क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है वह मोक्ष अनन्तसुख स्वरूप है तथा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूप साधनसे प्राप्त होता है ।११६।। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थोका बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है, यह सम्यग्दर्शन मोक्षप्राप्तिका पहला साधन है ॥११७॥ जीव, अजीव आदि पदार्थोंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेवाला तथा अज्ञानरूपी अन्धकारकी परम्पराके नष्ट हो जानेके बाद उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है ।।११८।। इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंमें समताभाव धारण करनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं, वह सम्यक्चारित्र यथार्थरूपसे तृष्णारहित, मोक्षकी इच्छा करनेवाले, वस्त्ररहित और हिंसाका सर्वथा त्याग करनेवाले मुनिराजके ही होता है ।।११९।। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये. तीनों मिलकर ही मोक्षके कारण कहे गये हैं यदि इनमेंसे एक भी अंगकी कमी हुई तो वह अपना कार्य सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥१२०॥ सम्य-ग्दर्शनके होते हुए ही ज्ञान और चारित्र फलके देनेवाले होते हैं इसी प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके रहते हुए ही सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण होता है ।।१२१।। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता किन्तु जिस प्रकार अन्धे पुरुषका दौड़ना उसके पतनका कारण होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे शून्य पुरुषका चारित्र भी उसके पतन अर्थात् नरकादि गतियोंमें परिभ्रमणका कारण होता

१ सुनयानुगमात् । २ जीवस्य । ३ चतुरवयवे । ४ समृदायीकृतम् । ५ दर्शनचारित्र-सामीप्ये सति । ६ नरकादिगतौ पतनायैव । ७ दर्शनविकलचारित्रम् । ८ वल्गनमृत्पतनम् ।

'त्रिव्वेकद्वयिवद्वलेषाव्' उद्भूता मार्गदुर्णयाः । षोढा भवन्ति मूढानां तेऽप्यत्र विनिपातिताः ।।१२३॥ 'इतो नाधिकमस्त्यन्यत् नाभून्नेव भविष्यति । इत्याप्तादित्रये दाढर्पाद् दर्शनस्य विशुद्ध ता ।।१२४॥ ग्राप्तो गुणैयु तो भूतकलङ्को निर्मलाशयः । निष्ठितार्थो भवेत् 'सार्वस्तदाभासास्ततोऽपरे ।।१२४॥ ग्राप्तसत्तद्वचोऽशेषपुरुषार्थानुशासनम् । नयप्रमाणगम्भीरं तदाभासोऽसतां वचः ॥१२६॥ पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो जीवाजीवविभागतः । यथोक्तलक्षणो जीविस्त्रकोटि परिणामभाक् ॥१२७॥ भव्याभव्यौ तथा मुक्त इति जीविस्त्रधोदितः । भविष्यत्सिद्धिको भव्यः सुवर्णोपलसन्निभः ॥१२८॥ ग्राप्तवस्तिद्विपक्षः स्याद् ग्रन्थपाषाणसन्निभः । मुक्तिकारणसामग्री न 'तस्यास्ति कदाचन ॥१२६॥ कर्मबन्धनिर्मु क्तिस्त्रलोकशिखरालयः । सिद्धो निरञ्जनः प्रोक्तः प्राप्तानन्तसुखोदयः ॥१३०॥

है।।१२२।। इन तीनोंमेंसे कोई तो अलग अलग एक एकसे मोक्ष मानते हैं और कोई दो दोसे मोक्ष मानते हैं इस प्रकार मूर्ख लोगोंने मोक्ष मार्गके विषयमें छह प्रकारके मिथ्या-नयोंकी कल्पना की है परन्तु इस उपर्युक्त कथनसे उन सभीका खण्डन हो जाता है। भावार्थ-कोई केवल दर्शनसे, कोई ज्ञानमात्रसे, कोई मात्र चारित्रसे, कोई दर्शन और ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दोसे और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दोसे मोक्ष मानते है इस प्रकार मोक्षमार्गके विषयमें छह प्रकारके मिथ्यानयकी कल्पना करते हैं परन्तु उनकी यह कल्पना ठीक नहीं है क्योंकि तीनोंकी एकतासे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है ॥१२३॥ जैनधर्ममें आप्त, आगम तथा पदार्थका जो स्वरूप कहा गया है उससे अधिक वा कम न तो है न था और न आगे ही होगा। इस प्रकार आप्त आदि तीनोंके विषयमें श्रद्धानकी दृढता होनेसे सम्यग्दर्शनमें विशुद्धता उत्पन्न होती है ॥१२४॥ जो अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे सहित हो, घातिया कर्मरूपी कलंकसे रहित हो, निर्मल आज्ञयका धारक हो, कृतकृत्य हो और सबका भला करनेवाला हो वह आप्त कहलाता है। इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हैं।।१२५।। जो आप्तका कहा हुआ हो, समस्त पुरुषार्थोंका वर्णन करनेवाला हो और नय तथा प्रमाणोंसे गंभीर हो उसे आगम कहते हैं, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोंके वचन आगमाभास कहलाते हैं ।।१२६।। जीव और अजीवके भेदसे पदार्थके दो भेद जानना चाहिये। उनमेंसे जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर कहा जा चुका है और जो उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूप तीन प्रकारके परिणमनसे युक्त है वह जीव कहलाता है ।।१२७।। भव्य-अभव्य और मुक्त इस प्रकार जीवके तीन भेद कहे गये हैं, जिसे आगामी कालमें सिद्धि प्राप्त हो सक<sup>े</sup> उसे भव्य कहते हैं, भव्य जीव सुवर्ण पाषाणके समान होता है अर्थात् जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सुवर्णपाषाण आगे चलकर शुद्ध सुवर्णरूप हो जाता है उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलने पर शुद्ध-सिद्धस्वरूप हो जाता है।।१२८।। जो भव्यजीवसे विपरीत है अर्थात् जिसे कभी भी सिद्धि की प्राप्ति न हो सके उसे अभव्य कहते हैं, अभव्यजीव अन्धपाषाणके समान होता है अर्थात् जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवर्णरूप नहीं हो सकता उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्धस्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीवको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री कभी भी प्राप्त नहीं होती है ॥१२९॥ और जो कर्मबन्धनसे छूट चुके हैं, तीनों लोकोंका

१ दर्शनज्ञानचारित्रेषु । २ केचिद्र्शनं मुक्त्वाऽन्ये ज्ञानं विहाय परे चारित्रं विना द्वाभ्यामेव मोक्षमिति वदन्ति । द्वयविशेषात् । अन्ये ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमिति वदन्ति इति मार्गदुर्नयाः षट्प्रकाराः भवन्ति । ३ निराक्तताः । ४ यथोक्ताप्तादित्रयात् । ५ सर्वहितः । ६ उत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपपरिणमनभाक् । ७ अभन्यस्य ।

इति जीवपदार्थस्ते संक्षेपेण निरूपितः । श्रजीवतत्त्वमप्येवम् श्रवधारय घीधन ॥१३१॥ श्रजीवलक्षणं तत्त्वं पञ्चधैव प्रपञ्चयते । धर्माधर्मावथाकावं कालः पुद्गल इत्यपि ॥१३२॥ जीवपुद्गलयोर्यत्स्याद् गत्युपग्रहका<sup>१</sup>रणम् । धर्मद्रव्यं तद्विहृष्टस् ग्रधर्मः स्थित्युपग्रहः ॥१३३॥ गतिस्थिंशितमतामेतौ गतिस्थित्योष्पग्रहे । धर्माधर्मौ प्रवतंते न स्वयं प्रेरकौ मतौ ॥१३४॥ यथा मत्स्यस्य गमनं विना नवाम्भसा भवेत् । न चाम्भः प्रेरयत्येनं तथा 'धर्मास्त्यनुग्रहः ॥१३५॥ तष्ठच्छाया यथा मर्त्य स्थापयत्यिमं स्वतः । न त्वेषा प्रेरयत्येनमथ च स्थितिकारणम् ॥१३६॥ तथैवाधर्मकायोपि जीवपुद्गलयोः स्थितिम् । निवर्तयत्युदासीनो न स्वयं प्रेरकः स्थितेः ॥१३७॥ जीवादीनां पदार्थानाम् ग्रवगाहनलक्षणम् । यत्तदाकाशमस्पर्शम् ग्रमूर्तं व्यापि निष्क्रियम् ॥१३६॥ वर्तनालक्षणः कालो वर्तना स्वप राश्रया । यथास्वं गुणपर्यायैः "परिणन्तृत्वयोजना ॥१३६॥ यथा कुलालचकस्य भ्रमणेऽधःशिला स्वयम् । धत्ते निमित्ततामेवं कालोऽपि कलितो वुषैः ॥१४०॥

शिखर ही जिनका स्थान है, जो कर्म कालिमासे रहित है और जिन्हें अनन्तस्खका अभ्युदय प्राप्त हुआ है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते हैं।।१३०।। इस प्रकार हे वृद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले भरत, मैंने तेरे लिये संक्षेपसे जीवतत्त्वका निरूपण किया है अब इसी तरह अजीवतत्त्वका भी निश्चय कर ।।१३१।। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इस प्रकार अजीवतत्त्वका पाँच भेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता है ॥१३२॥ जो जीव और पुद्गलोंके गमनमें सहायक कारण हो उसे धर्म कहते हैं और जो उन्हींके स्थित होनेमें सहकारी कारण हो उसे अधर्म कहते हैं।।१३३।। धर्म और अधर्म ये दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छासे गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पुद्गलोंके गमन करने और ठहरने में सहायक होकर प्रवृत्त होते हैं स्वयं किसीको प्रेरित नहीं करते हैं।।१३४।। जिस प्रकार जलके बिना मछलीका गमन नहीं हो सकता फिर भी जल मछलीको प्रेरित नहीं करता उसी प्रकार जीव और पुद्गल धर्मके विना नहीं चल सकते फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिये प्रेरित नहीं करता किन्तु जिस प्रकार जल चलते समय मछलीको सहारा दिया करता है उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पुद्गलोंको चलते समय सहारा दिया करता है ।।१३५।। जिस प्रकार वृक्षकी छाया स्वयं ठहरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषको ठहरा देती है-उसके ठहरनेमें सहायता करती है परन्तु वह स्वयं उस पुरुषको प्रेरित नहीं करती तथा इतना होनेपर भी वह उस पुरुषके ठहरनेकी कारण कहलाती है उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और पुद्गलोंको स्थित करा देता है-उन्हें ठहरनेमें सहायता पहुँचाता है परन्तु स्वयं ठहरनेकी प्रेरणा नहीं करता ।।१३६-१३७॥ जो जीव आदि पदार्थोंको ठहरनेके लिये स्थान दे उसे आकाश कहते हैं । वह आकाश स्पर्शरहित है, अमूर्तिक है, सब जगह व्याप्त है और क्रियारहित है ॥१३८॥ जिसका वर्तना लक्षण है उसे काल कहते हैं, वह वर्तना काल तथा कालसे भिन्न जीव आदि पदार्थोंके आश्रय रहती है और सब पदार्थींका जो अपने अपने गुण तथा पर्यायरूप परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है ।।१३९।। जिस प्रकार कुम्हारके चक्रके फिरनेमें उसके नीचे लगी हुई शिला कारण होती है उसी प्रकार कालद्रव्य भी सब पदार्थोंके परिवर्तनमें कारण होता है ऐसा विद्वान् लोगोंने निरूपण

१ गमनस्योपकारे कारणम् । २ स्थितेरुपकारः । ३ जीवपुद्गलानाम् । ४ धर्मास्तिका-यस्योपकारः । धर्मे ऽस्त्यनुग्रहः ल० । ५ मपि च । ६ स्वस्थकालस्य परस्य वस्तुन आश्रयो यस्याः सा । ७ परिणमनत्वस्य योजनं यस्याः सा । परिणेतृत्व- ल० ।

व्यवहारात्नकात् कालान्मुख्यकालिविनिर्णयः । <sup>१</sup>मुख्ये सत्येव गौगस्य बाह्लीकादेः प्रतीतितः ॥१४१॥ स कालो लोकमात्रैः स्वैः श्रगुभिनिचितः स्थितैः । ज्ञेषोऽन्योन्यमसङ्कीर्णे रत्नानामित्र राशिभिः ॥१४२॥ प्रदेशप्रचया योगाद् श्रकायोऽयं प्रकीतितः । श्लेषाः पञ्चास्तिकायाः स्युः प्रदेशोपचितात्मकाः ॥१४३॥ धर्माधर्मवियत्कालपदार्था मृतिवर्जिताः । मृतिमत्युद्गलद्रन्यं तस्य भेदानितः शृणु ॥१४४॥

किया है । भावार्थ–कुम्हारका चक्र स्वयं घूमता है परन्तु नीचे रखी हुई शिला या कीलके बिना वह घूम नहीं सकता इसी प्रकार समस्त पदार्थोंमें परिणमन स्वयमेव होता है परन्तु वह परिणमन कालद्रब्यकी सहायताके बिना नहीं हो सकता इसलिये कालद्रव्य पदार्थीके परिणमनमें सहकारी कारण है ।।१४०।। (वह काल दो प्रकारका हे एक व्यवहार काल और दूसरा निश्चयकाल । घड़ी घंटा आदिको व्यवहारकाल कहते हैं और लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिक समान एक दूसरेसे असंपृक्त होकर रहनेवाले जो असंख्यात कालाणु हैं उन्हें निश्चयकाल कहते हैं) व्यवहारकालसे ही निश्चयकालका निर्णय होता है, क्योंकि मुख्य पदार्थके रहते हुए ही वाह्लीक आदि गौण पदार्थीकी प्रतीति होती है।। भावार्थ- वाह्नीक एक देशका नाम है परन्तु उपचारसे वहांके मनुष्योंको भी वाह्लीक कहते हैं। यहां वाह्लीक शब्दका मुख्य अर्थ देशविशेष है और गौण अर्थ है वहां पर रहनेवाला सदाचारसे पराङमुख मनुष्य। यदि देशविशेष अर्थको बतलानेवाला वाह्लीक नामका कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता तो वहां रहनेवाले मनुष्योंमें भी वाह्लीक शब्दका व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता तो व्यवहार-काल भी नहीं होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदिके द्वारा दिन-रात महीना आदिका ज्ञान प्राप्त कर व्यवहारकालको समभ लेते हैं परन्तु अमृर्तिक निश्चयकालके समभनेमें हमें कठिनाई होती है इसलिये आचार्योने व्यवहारकालके द्वारा निश्चयकालको समझनेका आदेश दिया है क्योंकि पर्यायके द्वारा ही पर्यायीका बोध हुआ करता है।।१४१।। वह निश्चयकाल लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित लोकप्रमाण (असंख्यात) अपने अणुओंसे जाना जाता है और कालके वे अणु रत्नोंकी राशिके समान परस्परमें एक दूसरेसे नहीं मिलते, सब जुदे जुदे ही रहते हैं।।१४२।। परस्परमें प्रदेशोंके नहीं मिलनेसे यह कालद्रव्य अकाय अर्थात् प्रदेशी कहलाता है। कालको छोड़कर शेष पांच द्रव्योंके प्रदेश एक दूसरेसे मिले हुए रहते हैं इसलिये वे अस्तिकाय कहलाते हैं। भावार्थ-जिसमें बहुप्रदेश हों उसे अस्तिकाय कहते हैं, जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य वहुप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय कहलाते हैं और कालद्रव्य एकप्रदेशी होनेसे अनस्ति-काय कहलाता है ।।१४३।। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ मूर्तिसे रहित हैं, पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है। अब आगे उसके भेदोंका वर्णन सुन। भावार्थ—जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है परन्तु यहां अजीव द्रव्योंका वर्णन चल रहा है इसलिये उसका निरूपण नहीं किया है । पांच इन्द्रियोंमेंसे किसी भी इन्द्रियके द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मूर्तिक कहते हैं, पुद्गलको छोड़कर और किसी पदार्थका इन्द्रियोंके द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता

१ सिंहो माणवक इत्येव । २ म्लेच्छजनादेः । ३ बहुप्रदेशाभावादित्यर्थः । ४ इतः परम् ।

वर्णगन्धरसस्पर्शयोगिनः पुद्गला मताः । पूरणाद् गलनाच्चैव सम्प्राप्तान्वर्थनामकाः । ११४१।।
हचणुकादिर्महास्कन्धपर्यन्तस्तस्य व्यवस्थितिः । स्निग्धरूक्षात्मकाणूनां सङ्घातः स्कन्ध इन्यते ॥१४६॥
हचणुकादिर्महास्कन्धपर्यन्तस्तस्य विस्तरः । छायातपतमोज्योत्स्नापयोदादिप्रभेदभाक् ॥१४७॥
ग्रणवः कार्यलिङगाः स्युः हिस्पर्शाः परिमण्डलाः । एकवर्णरसा नित्याः स्युरिनत्यात्त्व पर्ययः ॥१४८॥
सूक्ष्मसूक्ष्मास्तया सूक्ष्माः सूक्ष्मस्थूलात्मकाः परे । स्थूलसूक्ष्मात्मकाः स्थूलाः स्थूलस्थूलात्त्व पुद्गलाः १४६
सूक्ष्मसूक्ष्मोऽणुरेकः स्याद् श्रदृत्योऽस्पृत्य एव च । सूक्ष्मास्ते कर्मणास्कन्धाः प्रदेशानन्त्ययोगतः ॥१४०॥
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धः सूक्ष्मस्थूलो निगद्यते । पश्चलाक्षुष्ठत्वे सत्येषाम् इन्द्रियग्राह्यतेक्षणात् ॥१४१॥
स्थूलसूक्ष्माः पुनर्जेयाद्यायाज्योतस्नातपादयः । चाक्षुषत्वेप्यसंहार्यं क्ष्पत्वादिष्वातकाः ॥१४२॥
प्रवद्वव्यं जलादि स्थात् स्थूलभेदनिदर्शनम् । स्थूलस्थूलः पृथिव्यादिर्भेद्यः स्कन्धः प्रकीतितः ॥१४३॥

इसिलये पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं।।१४४।। जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श पाया जावे उसे पुद्गल कहते हैं । पूरण और गलन रूप स्वभाव होनेसे पुद्गल यह नाम सार्थक है। भावार्थ-अन्य परमाणुओंका आकर मिल जाना पूरण कहलाता है और पहलेके परमाणुओंका बिछुड़ जाना गलन कहलाता है, पुद्गल स्कन्धोंमें पूरण और गलन ये दोनों ही अवस्थाएं होती रहती हैं, इसलिये उनका पुद्गल यह नाम सार्थक है ॥१४५॥ स्कन्ध और परमाणुके भेदसे पुद्गलकी व्यवस्था दो प्रकारकी होती है । स्निग्ध और रूक्ष अणुओंका जो समुदाय है उसे स्कन्ध कहते हैं ।।१४६।। उस पुद्गल द्रव्य का विस्तार दो परमाणुवाले द्वचणुक स्कन्धसे लेकर अनन्तानन्त परमाणुवाले महास्कन्ध तक होता है। छाया, आतप, अन्धकार, चांदनी, मेघ आदि सब उसके भेद-प्रभेद हैं ॥१४७॥ परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, वे इन्द्रियोंसे नहीं जाने जाते । घट पट आदि परमाणुओंके कार्य हैं उन्हींसे उनका अनुमान किया जाता है। उनमें कोई भी दो अविरुद्ध स्पर्श रहते हैं, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता है। वे परमाणु गोल और नित्य होते हैं तथा पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य भी होते हैं ।।१४८।। ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्यके छह भेद हैं- १ सूक्ष्मसूक्ष्म, २ सूक्ष्म,३ सूक्ष्म स्थूल,४ स्थूलसूक्ष्म,५ स्थूल और६ स्थूल-स्थूल ।।१४९।। इनमेंसे एक अर्थात् स्कन्धसे पृथक् रहनेवाला परमाणु सूक्ष्मसूक्ष्म है क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श ही किया जा सकता है। कर्मोंके स्कन्ध सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि वे अनन्त प्रदेशोंके समुदायरूप होते हैं।।१५०।। शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध सूक्ष्मस्थूल कहलाते हैं क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियके द्वारा ज्ञान नहीं होता इसलिये ये सूक्ष्म हैं परन्तु अपनी अपनी कर्ण आदि इन्द्रियोंके द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है इसलिये ये स्थूल भी कहलाते हैं।।१५१॥ छाया, चांदनी और आतप आदि स्यूलसूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि चक्षु इन्द्रियके द्वारा दिखाई देनेके कारण ये स्थूल हैं परन्तु इनके रूपका संहरण नहीं हो सकता इसिलये विघातरिहत होनेके कारण सूक्ष्म भी हैं।।१५२।। पानी आदि तरल पदार्थ जो कि पृथक् करनेपर भी मिल जाते हैं स्थूल भेदके उदाहरण हैं, अर्थात् दूध पानी आदि पतले पदार्थ स्थूल कहलाते हैं पृथिवी आदि स्कन्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर न मिल सकें स्थूलस्थूल कहलाते

१ कर्मानुयोगाः। २ स्निग्धरक्षद्वयस्पर्शवन्तः। ३ सूक्ष्माः। ४ कर्मणः स्कन्धाः— ल०। ५ अनन्तस्य योगात्। ६ येषां शब्दादीनामचाक्षुषत्वे सत्यिप शेषेन्द्रियग्राह्यताया ईक्षणात्। सूक्ष्मस्थूलत्वम्। ७ अनपहार्यस्वरूपत्वात्।

इत्यमीषां पदार्थानां याथात्म्यमविपर्ययात् । यः श्रद्धत्ते स भव्यात्मा परं ब्रह्माधिगच्छित ।११४।।
तत्त्वार्थसङ्ग्रहं कृत्स्नम् इत्युक्त्वास्मै विदां वरः । कानिचित्तत्त्ववीजानि पुनरुद्देशतो जगौ ।११४॥
पुरुषं पुरुषार्थञ्च मार्गं मार्गफलं तथा । बन्धं मोक्षं तयोहेंतुं बद्धं मुक्तञ्च सोऽभ्यधात् ।११४॥
त्रिजगत्समबस्थानं नरकप्रस्तरानिष । द्वीपाव्धि ह्रदर्शेलादीनप्यथास्मा युपादिशत् ।।१४७॥
त्रिष्ठिष्टपटलं स्वर्गं देवायुर्भोगविस्तरम् । ब्रह्मस्थान मिप श्रीमान् लोकनाडीञ्च सञ्जगौ ।।१४८॥
तीर्थेशानां पुराणानि चित्रणामधंचित्रणाम् । तत्कत्याणानि तद्धेतूनप्याचस्यौ जगदगुरः ।।१४६॥
गतिमागतिमुत्पत्ति च्यवन ज्य शरीरिणाम् । भृक्तिमृद्धि कृत ज्यापि भगवान् व्याजहार सः ।।१६०॥
भवद्भविष्यद्भूतञ्च यत्सर्वद्रव्यगोचरम् । तत्सर्व सर्ववित्सर्वो भरतं प्रत्यबूबुथत् ।।१६१॥
श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावं गुरोः परमपूरुषात् । प्रह्लादं परमं प्राप भरतो भिक्तिनिर्भरः ।।१६२॥
ततः सम्यक्तवशुद्धिञ्च व्रतशुद्धिञ्च पुरुष्ठ लाम् । निष्क लाद्भुरतो भेजे परमानन्दमुद्धत् ।।१६३॥
प्रबुद्धो मानसीं शुद्धि परमां परमीष्तः । सम्प्राप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुजाकरः ।।१६४॥

हैं।।१५३।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका जो भव्य विपरीतता-रहित श्रद्धान करता है वह परब्रह्म अवस्थाको प्राप्त होता है।।१५४।। इस प्रकार ज्ञानवानोंमें अतिशय श्रेष्ठ भगवान् वृपभदेव भरतके लिये समस्त पदार्थोंके संग्रहका निरूपण कर फिर भी संक्षेपसे कुछ तत्त्वोंका स्वरूप कहने लगे।।१५५॥ उन्होंने आतमा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ, मुनि तथा श्रावकोंका मार्ग, स्वर्ग और मोक्षरूप मार्गका फल, वन्ध और वन्धके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारण, कर्मरूपी बंधनसे बँधे हुए संसारी जीव और कर्मवन्धनसे रहित मुक्त जीव आदि विषयोंका निरूपण किया ॥१५६॥ इसी प्रकार तीनों लोकोंका आकार, नरकोंके पटल, द्वीप, समुद्र, ह्रद और कुलाचल आदिका भी स्वरूप भरतके लिये कहा ।।१५७।। अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके धारक भगवान् वृषभदेवने तिरसठ पटलोंसे युक्त स्वर्ग, देवोंके आयु और उनके भोगोंका विस्तार, मोक्षस्थान तथा लोकनाड़ीका भी वर्णन किया ॥१५८॥ जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवने तीर्थं कर चक्रवर्ती और अर्थ चक्रवर्तियों के पूराण, तीर्थं करों के कल्याणक और उनके हेतुस्वरूप सोलह कारण भावनाओंका भी निरूपण किया ॥१५९॥ भगवान्ने, अम्क जीव मरकर कहां कहां पैदा होता है ? अमुक जीव कहां कहांसे आकर पैदा हो सकता है ? जीवोंकी उत्पत्ति, विनाश, भोगसामग्री, विभूतियाँ अथवा मुनियोंकी ऋद्धियाँ, तथा मनुष्योंके करने और न करने योग्य काम आदि सबका निरूपण किया था ॥१६०॥ सबको जाननेवाले और सबका कल्याण करनेवाले भगवान् वृषभदेवने भूत, भविष्यत् और वर्तमान-काल सम्बन्धी सब द्रव्योंका सब स्वरूप भरतके लिये बतलाया था ॥१६१॥ इस प्रकार जगद्गुरु-परमपुरुप भगवान् वृषभदेवसे तत्त्वोंका स्वरूप सुनकर भित्तसे भरे हुए महाराज भरत परम आनन्दको प्राप्त हुए ॥१६२॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए भरतने निष्फल अर्थात् शरीरानुरागसे रहित भगवान् वृषभदेवसे सम्यग्दर्शनकी शुद्धि और अणुत्रतोंकी परम विशुद्धिको प्राप्त किया ॥१६३॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुमें प्रबुद्ध अर्थात् खिला हुआ कमलोंका समह सुशोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत परम भगवान् वृषभदेवसे प्रबुद्ध होकर-तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त कर मनकी परम विशुद्धिको प्राप्त हो

१ नामोच्चारणमात्रतः। २ विन्यासम्। ३ पटलान्। ४ अस्मै भर्त्रे उप-देशं चकार। ५ मुक्तिस्थानम्। ६ च्युतिम्। ७ क्षेत्रम्। शतखण्डादिकं सुखादिकभुक्ति वा। द कार्यम्। ६ सम्पूर्णाम्। १० शरीरबन्धरहितात्।

स लेभे गुक्साराध्य सम्यग्दर्शननायकाम् । ञ्यतशीलावलीं मुक्तेः कण्ठिकासिव निर्मलाम् ।।१६५॥
दिद्दीपे लब्धसंस्कारो गुक्तो भरतेश्वरः । यथा महाकरोद्भूतो मणिः संस्कारयोगतः ।।१६६॥
दिद्दीपे लब्धसंस्कारो गुक्तो भरतेश्वरः । यथा महाकरोद्भूतो मणिः संस्कारयोगतः ।।१६॥।
दिद्दासुरमत्यानां सा सभा समुनीश्वरा । पीतसद्धमंपीयूषा परामाप धृति तदा ।।१६७॥।
धनध्वनिमिव श्रुत्वा विभोदिव्यध्वनि तदा । चातका इव भव्यौद्याः परं प्रमदमाययुः ।।१६८॥
दिव्यध्वनिमनुश्रुत्य जलदस्तनितोपमम् । श्रशोकविटपारूढाः सस्वनुदिव्यव्यक्तिणः ।।१६६॥
सप्ताचिषमिवासाद्य तं त्रातारं प्रभास्वरम् । विशुद्धि भव्यरत्नानि भेजुद्विव्यप्रभार्षस्वरम् ।।१७०॥
योऽसौ 'पुरिमतालेशो भरतस्यानुजः कृती । प्राज्ञः शूरः श्रुचिर्धोरो धौरेयो मानशालिनाम् ।।१७१॥
श्रीमान् वृषभसेनाष्यः प्रज्ञापारमितो वशी । स सम्बुध्य गुरोः पाश्वे दीक्षित्वाभूद् गणाधिपः ।।१७२॥
स सप्तद्धिभिरद्धिद्धत्त्वपोदीप्त्यावृतोऽभितः । व्यदीपि शरदीवाको धूतान्धतमसोदयः ।।१७३॥
स श्रीमान् कृर्शशार्द् लः श्रेयान् सोमप्रभोऽपि च । नृपाश्चान्ये तदोपात्तदीक्षा गणभृतोऽभवन् ।।१७४॥
भरतस्यानुजा बाह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् । गणिनीपदमार्याणां सा भेजे पूजितामरैः ।।१७४॥

अतिशय सुशोभित हो रहे थे ।।१६४।। भरतने, गुरुदेवकी आराधना कर, जिसमें सम्यग्दर्शन-रूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्तिरूपी लक्ष्मीके निर्मल कण्ठहारके समान जान पड़ती थी ऐसी व्रत और शीलोंकी निर्मल माला धारण की थी । भावार्थ-सम्यग्दर्शन के साथ पांच अणुव्रत और सात सालव्रत घारण किये थे तथा उनके अतिचारोंका बचाव किया था ।।१६५।। जिस प्रकार किसी बड़ी खानसे निकला हुआ मणि संस्कारके योगसे देदीप्यमान होने लगता है उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेवसे ज्ञानमय संस्कार पाकर सुज्ञोभित होने लगे थे ।।१६६।। उस समय मुनियोंसे सहित वह देव-दानव और मनुष्योंको सभा उत्तम धर्मरूपी अमृतका पान कर परम संतोषको प्राप्त हुई थी।।१६७।। जिस प्रकार मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक पक्षी परम आनन्दको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस समय भगवान्की दिव्यध्वित सुनकर भव्य जीवोंके समूह परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥१६८॥ मेघको गर्जनाके समान भगवान्की दिव्य ध्विनिको सुनकर अशोकवृक्षकी शाखाओंपर बैठे हुए दिव्य मयूर भी आनन्दसे शब्द करने लग गये<sup>ँ</sup>थे ।।१६९।। सबकी रक्षा करनेवाले और अग्निके समान देदीप्यमान भगवान्को प्राप्त कर भव्य जीवरूपी रत्न दिव्यकान्तिको धारण करनेवाली परम विशुद्धिको प्राप्त हुए थे ।।१७०।।उसी समय जो पुरिमताल नगरका स्वामी था, भरतका छोटा भाई था, पुण्यवान्, विद्वान्, शूरवीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमान करनेवालोंमें श्रेष्ठ , श्रीमान्, बुद्धिके पारको प्राप्त–अतिशय बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था उसने भी भगवान्के समीप संबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गणधर हो गया ॥१७१-१७२।। सात ऋद्धियोंसे जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जो चारों ओरसे तपकी दीप्तिसे विरे हुए हैं और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारके उदयको नष्ट कर दिया है ऐसे वे वृषभसेन गणधर शरद् ऋतुके सूर्यके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे।।१७३।। उसी समय श्रीमान् और कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांस कुमार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान्के गणधर हुए थे ।।१७४।। भरतकी छोटी बहिन ब्राह्मी भी गुरुदेवकी कृपासे दीक्षित होकर आर्याओंके बीचमें गणिनी (स्वामिनी) के पदको प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देवोंके द्वारा पूजित हुई थी

१ प्रभासु कान्तिषु ग्ररम्.अत्यर्थम् । २ परिमतारीशो – त०। ३ क्रुवंशश्रेष्ठः । ४ आर्थि-काणाम् ।

रराज राजकन्या सा राजहंसीव सुस्वना । दीक्षा शरस्रदीशीलपुलिनस्थलशायिनी ॥१७६॥ सुन्दरी चालिनर्देश तां ब्राह्मीमन्वदीक्षत । श्रन्य चान्याश्च संविग्ना गुरोः प्रात्राजिषुस्तदा ॥१७७॥ श्रुति कीर्तिर्महाप्राज्ञो गृहीतोपासकत्रतः । देश संयमिनामासीद्धौरेयो गृहमेधिनाम् ॥१७६॥ उपात्तागुत्रता धीरा प्रयतात्मा प्रियद्यता । स्त्रीणां विशुद्धवृत्तीनां बभूवाग्रेसरी सती ॥१७६॥ विभोः कैवल्यसम्प्राप्तिक्षण एव महद्ध्यः । योगिनोऽन्येऽपि भूयांसो बभूवर्भुवनोत्तमाः ॥१८०॥ सम्बुद्धोऽनन्तवीर्यश्च गुरोः सम्प्राप्तदीक्षणः । सुरैरवाप्तपूर्जिद्धरम्प्रोपे मोक्षवतामभूत् ॥१८१॥ मरीचिवज्याः सर्वेषि तापसास्तपित स्थिताः । भट्टारकान्ते सम्बुद्धय महाप्रात्राज्यमास्थिताः ॥१८२॥ ततो भरतराजेन्द्रो गुरुं सम्पूज्य पुण्यधीः । स्वपुराभिमुखो जज्ञे चक्रपूजाकृतत्वरः ॥१८३॥ युवा बाहुवली धीमान् श्रन्ये च भरतानुजाः । तमन्वीयुः कृतानन्दम् श्रभिवःद्य जगद्गुरुम् ॥१८४॥

## मालिनीवृत्तम्

भरतपतिमथाविर्भूतदिव्यानुभावप्रसरमुदयरागं प्रत्युपात्ता भिमुख्यम् । विजयिनमनुजग्नुभ्रातरस्तं दिनादौ दिनपिमव मयूला दिङमुखाकान्त भाजः ॥१८५॥

।।१७५।। उस मनय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरद् ऋतुकी नदीके शीलरूपी किनारे-पर बैठी हुई और मध्र शब्द करती हुई हसीके समान स्शोभित हो रही थी।।१७६।। वृषभदेवकी दूसरी पुत्री मुन्दरीको भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राह्मीके बाद दीक्षा घारण कर ली थी। इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओंने संसारसे भयभीत होकर गुरुदेवके समीप दीक्षा धारण की थी ।।१७७।। श्रुतकीर्ति नामके किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुषने श्रावकके व्रत ग्रहण किये थे, और वह देश व्रतधारण करनेवाले गृहस्थोंमें सबसे श्रेष्ठ हुआ था ।।१७८।। इसी प्रकार अतिशय धीर वीर और पवित्र अन्तः करणको धारण करनेवाली कोई प्रियवता नामकी सती स्त्री श्रावकके व्रत धारण कर, शुद्ध चारित्रको धारण करनेवाली स्त्रियोंमें सबसे श्रेष्ठ हुई थी।।१७९।। जिस समय भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय और भी बहुतसे उत्तमोत्तम राजा लोग दीक्षित होकर बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले मुनिराज हुए थे।।१८०॥ भरतके भाई अनन्तवीर्यने भी संबोध पाकर भगवान्से दीक्षा प्राप्त की थी, देवोंने भी उसकी पूजा की थी और वह इस अवसर्पिणी युगमें मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सबमें अग्रगामी हुआ था। भावार्थ-इस युगमें अनन्तवीर्यने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था ॥१८१॥ जो तपस्वी पहले भृष्ट हो गये थे उनमेंसे मरीचिको छोड़कर बाकी सब तपस्वी लोग भगवान्के समीप सम्बोध पाकर तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप समभकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या करने लगे थे।।१८२॥

तदनन्तर जिन्हें चकरत्नकी पूजा करनेके लिये कुछ जल्दी हो रही है और जो पिवत्र बुद्धिके धारक हैं ऐसे महाराज भरत जगद्गुरुकी पूजाकर अपने नगरके सन्मुख हुए ॥१८३॥ युवावस्थाको धारण करनेवाला बुद्धिमान् बाहुबली तथा और भी भरतके छोटे भाई आनन्दके साथ जगद्गुरुकी वन्दना करके भरतके पीछे-पीछे वापिस लौट रहे थे ॥१८४॥ अथानन्तर उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्यके दिव्य प्रभावका प्रसार (फैलाव) प्रकट होता है, उसी प्रकार भरतके भी दिव्य-अलौकिक प्रभाव का प्रसार प्रकट हो रहा था, सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात् लालिमा धारण

१ वैराग्यपरायणाः । २ श्रुतकीर्तिनामा किश्चिच्छावकः । ३ देशव्रितिनाम् । ४ पिवत्रस्वरूपाः ५ प्रियव्रतसंज्ञका कापि स्त्री । ६ मोक्तुमिच्छावतामग्रेसरः । आदिनाथादीनामादौ मुक्तोऽभूदित्यर्थः । ७ अभ्युदये रागो यस्य सस्तम्, पक्षे स्वोदये रागवन्तम् । ८ स्वीकृत । ६ दिनान्ते – ल० । १० आक्रमणम् ।

शार्वेलविकीडितम्

ैस्वान्तर्नीतसमस्तवस्तुविसरां 'प्रास्तीर्णवर्णोज्ज्वलाम् निर्णक्तां नयचक सिन्निधिगुरुं स्फी तप्रमोदाहृतिम् । विश्वास्यां निखिलाङ्गभृत्परिचितां जैनीमिव व्याहृति प्राविक्षत्परया मुदा निधिपतिः 'स्वामुत्पताकां पुरीम् ॥१८६॥ द्वत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहःपुराणसङ्ग्रहे भगवद्धमींपदेशनोपदर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं ५वं ।

करता है उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य-शासनके उदयकालमें प्रजासे राग जर्थात् प्रेम धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात् प्रधानताको धारण करता है उसी प्रकार भरत भी प्रधानताको धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार विजयी होता है उसी प्रकार भरत भी विजयी थे, और सायंकालके समय जिस प्रकार समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली किरणें सूर्यके पीछे पीछे जाती हैं ठीक उसी प्रकार समस्त दिशाओं में आक्रमण करनेवाले भरतके छोटे भाई उनके पीछे पीछे जा रहे थे ॥१८५॥ इस प्रकार निधियोंके अधिपति महाराज भरतने बड़े भारी आनन्दके साथ अपनी अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया था। उस समय उसमें अनेक ध्वजाएं फहरा रही थीं और वह ठीक जिनवाणीके समान स्वाभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणीके भीतर समस्त पदार्थींका विस्तार भरा रहता है उसी प्रकार उस अयोध्यामें अनेक पदार्थोंका विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी फैले हुए वर्णों अर्थात् अक्षरोंसे उज्ज्वल रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी फैले हुए-जगह जगह बसे हए क्षत्रिय आदि वर्णोंसे उज्ज्वल थी। जिस प्रकार जिनवाणी अत्यन्त शुचिरूप-पवित्र होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी शुचिरूप–कर्दम आदिसे रहित–पवित्र थी। जिस प्रकार जिनवाणी समृहके सन्निधानसे श्रेष्ठ होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीतिसमूहके सन्नि-धानसे श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी सबको विस्तृत आनन्द की देनेवाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य अर्थांत विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब ओर मुखवाली अर्थात् समस्त पदार्थींका निरूपण करनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करनेके योग्य अथवा सब ओर हैं आस्य अर्थात मुख जिसके ऐसी थी-उसके चारों ओर गोपुर बने हुए थे, और जिस प्रकार जिनवाणी सभी अंग अर्थात् द्वादशांगको धारण करनेवाले मुनियोंके द्वारा परिचित-अभ्यस्त रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीवोंके द्वारा परिचित थी-उसमें प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते थे।।१८६।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीति त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें भगवत्कृत धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला चौबीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तद्रव्यसमूहम्, पक्षे निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तपदार्थंस्वरूपसमूहम् । २ विस्तीर्णं क्षत्रियादिवर्णं, पक्षे विस्तीर्णाक्षरः । ३ पोषकाम्, पक्षे शुद्धाम् । णिजिरिङ शौचपोषयोरिति धातोः सम्भवात् । ४ नयेन नीत्या उपलक्षितचक्ररत्नसम्बन्धेन गुरुम्, पक्षे नयसमूहसम्बन्धेन गुरुम् । ५ बहुलसन्तोषस्याहरणं यस्याः सकाशात् जनानाम् । उभयत्र सदृशम् । ६ विश्वतोमुसीम् । परितो गोपुरवतीमित्यर्थः । पक्षे विश्वासयोग्याम् । ७ सकलप्राणिगणैः परिचिताम् । सप्ताङ्कगविद्भः परि-चिताम् वा । पक्षे द्वादशाङ्कगधारिभः परिचिताम् । ६ भारतीम् । १ आत्मीयाम् ।

## पञ्चिवंशतितमं पर्व

गते भरतराजवौ दिग्यभाषोपसंहृतौ । निवातिस्तिमितं वाधिमिवानाविष्कृतध्विनिम् ॥१॥
धर्माम्बुवर्षसंसिक्तजगजनवनद्गुमम् । प्रावृड्घनिमबोद्वान्त वृद्धिमृत्सृष्टिनिःस्वनस् ॥२॥
कल्पद्गमिवाभीष्टफलविश्वाण नोद्यतम् । स्वपादाभ्यणंविश्वान्तिजगजजनम्जितम् ॥३॥
विवस्वन्तिमबोद्धृतमोहान्धतमसोदयम् । नवकेवललब्धीद्धकरोत्करिवराजितम् ॥४॥
महाकरिमबोद्भूतगुणरत्नोच्च याचितम् । भगवन्तं जगत्कान्तमिचन्त्यानन्तवैभवम् ॥४॥
वृतं श्रमणसद्धयेन चतुर्धाः भेदमीयुषा । चतुर्विध वनाभोगपरिष्कृतिमवाद्विपम् ॥६॥
प्रातिहार्याष्टकोपेत म् इद्धकत्याणपञ्चकम् । चतुर्विश्व वनाभोगपरिष्कृतिमवाद्विपम् ॥६॥
प्रपत्यन् विकसन्तेत्रसहस्तः प्रीतमानसः । सौधर्मेन्द्रः स्तुर्ति कर्तु म् श्रथारेभे समाहितः ॥६॥
तोष्ये त्वां परसं ज्योतिर्गुलर्त्यहास्तरम् । सतिप्रकर्वहीनोऽपि केवलं भिक्तचोदितः ॥६॥
त्वामिष्ट्यवतां भक्त्या विशिष्टाः फलसम्पदः । स्वयमाविर्भवन्तीति निश्चत्य त्वां जिनस्तुवे ॥१०॥
स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्यः १ प्रसन्नधीः । निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैःश्रेयसं सुत्वम् ११

अथानन्तर-राजर्षि भरतके चलेजाने और दिव्य ध्वनिके बन्द हो जानेपर वायु बन्द होनेसे निश्चल हुए समुद्रके समान जिनका शब्द बिलकुल बंद हो गया है। जिन्होंने धर्म-रूपी जलकी वर्षाके द्वारा जगत्के जीवरूपी वनके वृक्ष सींच दिये हैं अतएव जो वर्षा कर चुकनेके बाद शब्दरहित हुए वर्षाऋतुके बादलके समान जान पड़ते हैं, जो कल्पवृक्षके समान अभीष्ट फल देनेमें तत्पर रहते हैं, जिनके चरणोंके समीपमें तीनों लोकोंक जीव विश्राम लेते हैं, जो अनन्त बलसे सहित हैं। जिन्होंने सूर्यके समान मोहरूपी गाढ़ अन्ध-कारके उदयको नष्ट कर दिया है, और जो नव केवललव्धिरूपी देदीप्यमान किरणोंके सम्हसे सुशोभित हैं। जो किसी बड़ी भारी खानके समान उत्पन्न हुए, गुणरूपी रत्नोंके समूहसे व्याप्त हैं, भगवान् हैं, जगत्के अधिपति हैं, और अचिन्त्य तथा अनन्त वैभवको धारण करनेवाले है । जो चार प्रकारके श्रमण संघसे घिरे हुए हैं और उनसे ऐसे जान पड़ते हैं मानो भद्रशाल आदि चारों वनोंके विस्तारसे घिरा हुआ सुमेरुपर्वत ही हो। जो आठ प्रातिहार्योंसे सहित हैं, जिनके पांच कल्याणक सिद्ध हुए हैं, चौंतीस अतिशयोंके द्वारा जिनका ऐश्वर्य वढ़ रहा है और जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, ऐसे भगवान् वृषभदेवको देखते ही जिसके हजार नेत्र विकसित हो रहे हैं और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवान्की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥१-८॥ हे प्रभो, यद्यपि मैं बुद्धिकी प्रकर्षतासे रहित हूँ तथापि केवल आपकी भिक्तसे ही प्रेरित होकर परम ज्योतिस्वरूप तथा गुणरूपी रत्नोंकी खानस्वरूप आपकी स्तुति करता हूं ॥९॥ हे जिनेन्द्र, भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करनेवाले पुरुषोंमें उत्तम उत्तम फलरूपी संपदाएं अपने आप ही प्राप्त होती हैं यही निर्चयकर आपकी स्तुति करता हूं ।।१०।। पवित्र गुणोंका निरूपण करना स्तुति है, प्रसन्न बुद्धिवाला भव्य स्तौता अर्थात् स्तुति करनेवाला है, जिनके सब पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं ऐसे आप स्तुत्य अर्थात् स्तुतिके विषय हैं, और मोक्षका सुख

१ – संहृतेः द० । २ निश्चलम् । ३ उद्वमित । ४ दान । ५ राशि । ६ मुनिऋषियत्यनगारा इति चतुर्विधभेदम् । ७ भद्रशालादि । ८ –पेतं सिद्ध– ल०, इ० । ६ अतिशयैः । १० भव्योऽहम् ।

इत्याकलय्य मनसा 'तुष्टूषुं मां फलाथिनम् । विभो प्रसन्नया दृष्ट्या त्वं पुनीहि' सनातन ॥१२॥ मामुदाकुरुते भिनतस्त्वद्गुणैः परिचोदिता । ततः स्तुतिपथे तेऽस्मिन् लग्नः संविग्नमानसः ॥१३॥ त्विय भिनतः कृतात्पापि महतीं फलसम्पदम् । 'पम्फलीति विभो कत्पक्ष्माजसेवेव देहिनाम् ॥१४॥ तवारिजयमाचष्टे वपुरस्पृष्टकैतवम् । दोषावेशिवकारा हि रागिणां भूषणादयः ॥१४॥ निभूषमि कान्तं ते वपुभुं वनभूषणम् । विभे हि भूषणं नैव भूषणान्तरमीक्षते ॥१६॥ न मूध्नि कबरीबन्धो न शेखरपरिग्रहः । न किरीटादिभारस्ते तथापि रुचिरं शिरः॥१७॥ न मुखे भुकुटीन्यासो न दष्टो दशनच्छदः । नास्त्रे व्यापारितो हस्तस्तथापि त्वमरीनहन् ॥१८॥ त्वया नातामिते नेत्रे नीलोत्पलदलायते । मोहारिविजये वेव प्रभुशन्तस्तवाद्भुता ॥१९॥ श्रिपापाङ्गावलोकं ते जिनेन्द्र नयनद्वयम् । मदनारिजयं विनत व्यक्तं नः सौम्यवीक्षितम् ॥२०॥ त्वद्वद्शोरमला दीप्तः ग्रास्पृशन्ती शिरस्सु नः । पुनाति पुण्यरीधारेव जगतामेकपावनी ॥२१॥

प्राप्त होना उसका फल है। हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निश्चयकर हृदयसे स्तुति करने वाले और फलकी इच्छा करनेवाले मुफ्तको आप अपनी प्रसन्न दृष्टिसे पवित्र कीजिये ।।११-१२।। हे भगवन्, आपके गुणोंके द्वारा प्रेरित हुई भिवत ही मुभे आनिन्दित कर रही है इसलिये में संसारसे उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिके मार्गमें लग रहा हूँ-प्रवृत्त हो रहा हूँ ।।१३।। हे विभो, आपके विषयमें की गई थोड़ी भी भिक्त कल्पवृक्षकी सेवाकी तरह प्राणियोंके लिये वड़ी बड़ी संपदाएंरूपी फल फलती हैं–प्रदान करती हैं।।१४॥ हे भगवन्, आभूषण आदि उपाधियोंसे रहित आपका शरीर आपके रागद्वेप आदि शत्रुओं-की विजयको स्पष्ट रूपसे कह रहा है क्योंकि आभूषण वगैरह रागी मनुष्योंके दोप प्रकट करनेवाले विकार हैं। भावार्थ-रागी द्वेषी मनुष्य ही आभूषण पहिनते हैं परन्तु आपने रागद्वेष आदि अन्तरंग शत्रुओंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है इसलिये आपको आभूषण आदिके पहिननेकी आवश्यकता नहीं है ।।१५।। हे प्रभो, जगत्को सुशोभित करनेवाला आपका यह शरीर भूषणरहित होनेपर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठीक ही है क्योंकि जो आभूषण स्वयं देदीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषणकी प्रतीक्षा नहीं करता ।।१६।। हे भगवन्, यद्यपि आपके मस्तकपर न तो सुन्दर केशपाश है, न शेखरका परिग्रह है और न मुकुटका भार ही है तथापि वह अत्यन्त सुन्दर है।।१७।। हे नाथ, आपके मुखपर न तो भौंह ही टेढ़ी हुई है, न आपने ओठ ही डसा है और न आपने अपना हाथ ही शस्त्रोंपर व्यापृत किया है-हाथसे शस्त्र उठाया है फिर भी आपने घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर दिया है ।।१८।। हे देव, आपने मोहरूपी शत्रुके जीतनेमें अपने नील कमलके दलके समान बड़े बड़े नेत्रोंको कुछ भी लाल नहीं किया था, इससे मालूम होता है कि आपकी प्रभुत्वशक्ति बड़ा आश्चर्य करनेवाली है ।।१९।। हे जिनेन्द्र , आपके दोनों नेत्र कटाक्षावलोकनसे रहित हैं और सौम्य दृष्टिसे सहित हैं इसलिये वे हम लोगोंको स्पष्ट रीतिसे बतला रहे हैं कि आपने कामदेवरूपी शत्रुको जीत लिया है ॥२०॥ हे नाथ, हम लोगोंके मस्तकका स्पर्श करती हुई और जगत्को एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रों-

१ स्तोतुमिच्छुम् । २ पवित्रीकुरु । ३ प्रोत्साहयति । ४ प्रवृत्तोऽस्मि । ५ धर्माधर्मफला-नुरागमानसः । ६ भृशं फलति । ७ दीप्तं- ल०, अ०, प० । ८ हसि स्म । ६ दलायिते- द० । १० कटाक्षवीक्षणम् । अनपाङगाव– ल० । ११ शान्तिधारा ।

तबेदमाननं यत्ते प्रकुत्तकमलिश्यम् । स्वकान्तिज्योत्स्तया विश्वम् श्राकामच्छरिबन्दुवत् ॥२२॥ श्रमहृहामहुङ्कारम श्रदण्टोष्ठपुटं मुखम् । जिनाल्याति सुमेबोभ्यस्तावकीं वीतरागताम् ॥२३॥ त्वन्मुवाद्युवती दीन्तिः पावनीव सरस्वती । विधुन्वती तमो भाति जितवालातपद्युतिः ॥२४॥ त्वन्मुवाम्युवहालग्ना सुराणां नयनाविलः । भातीयमिलमालेव 'तदामोदानुपातिनी ॥२४॥ मकरन्दिमवायीय' त्वद्ववत्राब्जोद्गतं वचः । श्रनाशितंभवं भव्यश्रमरा यान्त्यमी मुदम् ॥२६॥ एकतोऽभिमुखोपि त्वं लक्ष्यसे विश्वतोमुखः । तेजोगुणस्य माहात्म्यम् इदं नृनं तवाद्भुतम् ॥२७॥ 'विश्वदिक्षु विमर्पन्ति तावका वागभीषवः' । तिरश्चामिष हृद्ध्वान्तम् उद्धुन्वन्तो जिनांशुमान् ॥२०॥ तव वागन्तं पीत्वा वयमद्यामराः स्कुटम् । पीयूषित्रविष्टं नो देव सर्वरुजाहरम् ॥२६॥ जिनन्त्र तव व्वक्षाव्यामराः स्कुटम् । पीयूषित्रविष्टं नो तेव सर्वरुजाहरम् ॥३०॥ मुखेन्दुमण्डलाद्देव तव वाक्षिरणा इमे । विनिर्यान्तो हतध्वान्ताः सभामाह्लादयन्त्यलम् ॥३१॥ चित्रं वाचां विचित्राणाम् श्रक्तमः प्रभवः प्रभोरं । श्रथवा तीर्थकृत्वस्य देव वैभवमीदृशम् ॥३२॥

की निर्मल दीप्ति पुष्यधाराके समान हम लोगोंको पवित्र कर रही है ॥२१॥ हे भगवन्, शरद् ऋत्के चन्द्रभाके समान अपनी कान्तिरूपी चाँदनीसे समस्त जगत्को व्याप्त करता हुआ आपका यह मुख फुले हुए कमलकी जोभा धारण कर रहा है ॥२२॥ हे जिन, आपका मुख न तो अट्टहापसे सहित है, न हंकारसे युक्त है और न ओठोंको ही दवाये हैं इसिलये वह वृद्धिमान् लोगोंको आपको वीतरागता प्रकट कर रहा है।।२३।। हे देव, जो अन्धकार-को नष्ट कर रही है और जिसने प्रातःकालके सूर्यकी प्रभाको जीत लिया है ऐसी आपकी मुखसे निकलती हुई पवित्र कान्ति सरस्वतीके समान सुशोभित हो रही है ॥२४॥ हे भगवन्, आपके मुखरूपी कमलपर लगी हुई यह देवोंके नेत्रोंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो उसकी सुगन्धिक कारण चारों ओरसे भगटती हुई भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो ॥२५॥ हे नाथ, जिनसे कभी तृष्ति न हो ऐसे आपके मुखरूपी कमलसे निकले हुए आपके वचनरूपी मकरन्द-का पान कर ये भव्य जीवरूपी भ्रमर आनन्दको प्राप्त हो रहे हैं ॥२६॥ हे भगवन्, यद्यपि आप एक ओर मुख किये हुए विराजमान है तथापि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आपके मुख चारों ओर हों। हे देव, निश्चय ही यह आपके तपश्चरणरूपी गुणका आश्चर्य करनेवाला माहात्म्य है ।।२७।। हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, तिर्यं चोंके भी हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने-वाली आपकी वचनरूपी किरणें सब दिशाओं में फैल रही है।।२८।। हे देव, आपके वचन-रूपी अमृतको पीकर आज हम लोग वास्तवमें अमर हो गये हैं इसलिये सब रोगोंको हरने-वाला आपका यह वचनरूप अमृत हम लोगोंको बहुत ही इष्ट है—प्रिय है।।२९।। हे जिनेन्द्र देव, जिससे वचनरूपी अमृत भर रहा है और जो भव्य जीवोंका जीवन है ऐसा यह आपका मुखरूपी कमल धर्मके खजानेके समान सुशोभित हो रहा है।।३०।। हे देव, आपके मुखरूपी चन्द्रमण्डलसे निकलती हुई ये वचनरूपी किरणे अन्धकारको नष्ट करती हुई सभाको अत्यन्त आनन्दित कर रही हैं।।३१।। हे देव, यह भी एक आइचर्यकी बात है कि आपसे अनेक प्रकारकी भाषाओंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अथवा आपके तीर्थं कर-

१ मुखाम्बुजसहानुमोदमनुव्रजन्ती । २ पीत्वा । ३ अतृप्तिकरम् । तपोगुणस्य- ल० । ४ सकलदिक्षु । ५ वचनिकरणाः । ६ न म्प्रियन्त इत्यमराः । ७ तव वाग्रूपममृतम् । ८ प्राणनं - ल० । ६ निक्षेपः । १० प्रभोः- ल० ।

'ग्रस्वेदमलमाभाति सुगित्ध शुभलक्षणम् । दुतंस्थानस्तर्दाः तृ युद्धेद्गृत्यित् तव ॥३३॥ सौक्ष्यं नयनाह्मादि सौभाग्यं चित्तरञ्जनम् । सुवाक्तवं जगदानित्व तवासाधारणा गुणाः ॥३४॥ प्रमेयमपि ते वीर्यं मितं देहे प्रभान्विते । स्वल्येऽिय वर्षणे विश्वं मातिः स्ताम्बेरमं नन् ॥३४॥ त्वदास्थानित्यतोद्देशं परितः शतयोजनम् । सुलभाशनपानादि त्वन्मिहम्नोयजायते ॥३६॥ गगनानुगतं यानं तवासीद् भुवमस्पृशत् । "दैवासुरं भरं सोतुम् श्रक्षमा धरणीति नु ॥३७॥ कूरैरिप मृगीहंस्नः हन्यन्ते जातु नाङ्गिनः । सद्धर्मदेशनोद्यक्ते त्विय सञ्जीवनौद्धे ॥३८॥ न् भुक्तः क्षीणमोहस्य त्वानन्तसुखोदयात् । क्षुत्वलेशबाधितो जन्तुः कवलाहारभुग्भवेत् ॥३६॥ 'श्रसद्देशाद्याद् भृक्ति त्विय यो योजयेदधीः । 'थ्मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेद्यं जरद्वृतम् । अ०॥ श्रसद्देशिवाद्याद् भृक्ति त्विय यो योजयेदधीः । त्वय्यकिञ्चत्करं मन्त्रशक्त्येवापबलं विष्यं ॥४१॥ श्रसद्देशविष्यति विष्यंसध्यस्तशक्तिक्तम् । त्वय्यकिञ्चत्करं मन्त्रशक्त्येवापबलं विष्यं ॥४१॥

पनेका माहात्म्य ही ऐसा है ।।३२।। हे भगवन्, जो पसीना और मलम्त्रसे रहित है, सुगन्धित है, शुभ लक्षणोंसे सहित है, समचतुरस्र संस्थान है, जिसमें लाल रक्त नहीं है और जो बज्जके समान स्थिर है ऐसा यह आपका शरीर अतिशय सुशोभित हो रहा है ॥३३॥ हे देव, नेत्रोंको आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, मनको प्रसन्न करनेवाला सौभाग्य और जगत्को हर्षित करनेवाली मीठी वाणी ये आपके असाधारण गुण हैं अर्थात् आपको छोड़-कर संसारके अन्य किसी प्राणीमें नहीं रहते हैं ॥३४॥ हे भगवन्, यद्यपि आपका वीर्य अपरिमित है तथापि वह आपके परिमित अल्प परिमाणवाले शरीरमें समाया हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि हाथीका प्रतिबिम्ब छोटेसे दर्पणमें भी समा जाता है ॥३५॥

हे नाथ, जहाँ आपका समवसरण होता है उसके चारों ओर सौ सौ योजन तक आपके माहात्म्यसे अन्न पान आदि सब सुलभ हो जाते हैं।।३६।। हे देव, यह पृथिवी समस्त सुर और असुरोंका भार धारण करनेमें असमर्थ है इसलिये ही क्या आपका समवसरणरूपी विमान पृथिवीका स्पर्श नहीं करता हुआ सदा आकाशमें ही विद्यमान रहता है ।।३७।। हे भगवन्, संजीवनी औषधिके समान आपके समीचीन धर्मका उपदेश देनेमें तत्पर रहते हुए सिंह व्याघ्य आदि कूर हिंसक जीव भी दूसरे प्राणियोंकी कभी हिंसा नहीं करते हैं ।।३८।। हे प्रभो, आपके मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखकी उत्पत्ति हुई है इसलिये आपके कवलाहार नहीं है सो ठीक ही है, क्योंकि क्षुधाके क्लेशसे दुखी हुए जीव ही कवलाहार भोजन करते हैं ।।३९।। हे जिनेन्द्र, जो मूर्ख असातावेदनीय कर्मका उदय होनेसे आपके भी कवलाहारकी योजना करते हैं अर्थात् यह कहते हैं कि आप भी कवलाहार करते हैं क्योंकि आपके असातावेदनीय कर्मका उदय है उन्हें मोहरूपी वायुरोगको दूर करनेके लिये पुराने घीकी खोज करनी चाहिये। अर्थात् पुराने घीके लगानेसे जैसे सन्निपात-वातज्वर शान्त हो जाता है उसी तरह अपने मोहको दूर करनेके लिये किसी पुराने अनुभवी पुरुषका स्नेह प्राप्त करना होगा ।।४०।। हे देव, मन्त्रकी शक्तिसे जिसका बल नष्ट हो गया है ऐसा विष जिस प्रकार कुछ भी नहीं कर सकता है उसी प्रकार घातियाकर्मींके नष्ट हो जानेसे जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा असाता

१.स्वेदमलरहितम् । २ गौरक्षिरम्। ३ प्रमाति। ४ स्तम्भेरमसम्बन्धि। ५ तव समवसरणस्थितप्रदेशस्य समन्तात्। ६ गमनम्। ७ देवासुरमरं- ल०। ८ तवात्यन्त- इ०, ल०। ६ असातवेदनीयोदयात्। १० अज्ञानवातरोगप्रतीकारे। ११ मृग्यम्। १२ चिरन्तनाज्यम्। १३ अपगतबलम्।

ग्रमहेशोवयो वातिसहकारिक्यपायतः । त्वय्यिकिञ्चत्करो नाथ सामग्या हि फलोवयः ॥४२॥
नेत्रयो नोषसर्गाञ्च प्रभवन्ति त्वयोशिनि । जगतां पालके हेलाक्षालितांहः कलङ्कके ॥४३॥
न्वय्यनन्तनुखो त्सर्पत्केवलामललोचने । चातुरास्यमिदं युक्तं निष्ट्यातिचतुष्ट्ये ॥४४॥
मर्वविद्येश्वरो योगी चतुरास्यस्त्वमक्षरः । सर्वतोऽक्षिमयं ज्योतिस्तन्वानो भास्यधीशितः ।॥४४॥
ग्रन्द्यायत्वमनुन्नेविनिमेषत्वञ्च ते वपुः । यत्ते तेजोमयं दिन्यं परमौदारिकाह्वयम् ॥४६॥
बिभाणोऽप्यय्यिच्छ त्रम् ग्रन्द्याया प्रभावस्यसे । महतां चेष्टितं चित्रम् ग्रथवौ जस्तवेदृशम् ॥४७॥
निमेषापायधीराक्षं तव वक्त्राङ्जमीक्षितुम् । रित्वयेव नयनस्यन्दो नूनं देवैश्च संहतः ॥४८॥
नत्वकेशिमतावस्या तवाविष्कृदते विभो । रसादिविलयं देहे विशुद्धस्पिटकामले ॥४६॥
इत्युदारंगु णैरेभिस्त्वमनन्यत्रभाविभः । स्वयमेत्य वृतो नूनम् ग्रवृष्ट्यारणान्तरैः ॥४०॥

वेदनीयरूपी विष आपके विषयमें कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया कर्मक्यी सहकारी कारणोका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमें अकिचिचरार हे अर्थात आपका कुछ नहीं कर सकता, सो ठीक ही है क्योंकि फलका उदय सब मामग्री इक्ट्टी होने पर ही होता है ॥४२॥ हे ईश, आप जगत्के पालक हैं और अपने कीकानात्रमें ही पापस्पी कलंक भी डाले हैं, इसलिये आप पर न तो ईतियां अपना प्रभुत्व जमा मकती है और न उपसर्ग ही । भावार्थ-आप ईति, भीति तथा उपसर्गसे रहित हैं ।।४३।। हे भगवन्, यद्यपि आपका केवल ज्ञानरूपी निर्मल नेत्र अनन्तमुख हो अर्थान अनन्तज्ञेयोंको जानता हुआ फैल रहा है फिर भी चुंकि आपके चार घातियाकर्म नष्ट हो गये हैं इसलिये आपके यह चातुरास्य अर्थात् चार मुखोंका होना उचित ही है।।४४॥ हे अधीरवर, आप सब विद्याओं के स्वामी हैं, योगी हैं, चतुर्मु ख हैं, अविनाशी हैं और आपकी आत्ममय केवलज्ञानरूपी ज्योति चारों ओर फैल रही है इसलिये आप अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं ॥४५॥ हे भगवन, तेजोमय और दिव्यस्वरूप आपका यह परमौदारिक शरीर ·छायाका अभाव तथा नेत्रोंकी अनुन्मेष वृत्तिको <mark>धारण कर रहा है अर्थात् आपके शरी</mark>रकी न तो छाया ही पड़ती है और न नेत्रों के पलक ही भापते हैं।।४६।। हे नाथ, यद्यपि आप तीन छत्र धारण किये हुए हैं तथापि आप छायारहित ही दिखाई देते हैं, सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी चेष्टाएँ आश्चर्य करनेवाली होती हैं अथवा आपका प्रताप ही ऐसा है ।।४७।। हे स्वामिन्, पलक न भपनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल हैं ऐसे आपके मुख-रूपी कमलको देखनेके लिये ही देवोंने अपने नेत्रोंका संचलन आपमें ही रोक रखा है। भावार्थ-देवोंके नेत्रोंमें पलक नहीं भपते सो ऐसा जान पड़ता है मानो देवोंने आपके सुन्दर मुखकमलको देखनेके लिये ही अपने पलकोंका झपाना बन्द कर दिया हो ॥४८॥ हे भगवन्, आपके नख और केशोंकी जो परिमित अवस्था है वह आपके विशुद्ध स्फटिकके समान निर्मल शरीरमें रस आदिके अभावको प्रकट करती है। भावार्थ-आपके नख और केश ज्योंके त्यों रहते हैं-उनमें वृद्धि नहीं होती है, इससे मालूम होता है कि आपके शरीरमें रस, रक्त आदिका अभाव है ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए तथा जो दूसरी जगह न पाये जावें ऐसे आपके इन उदार गुणोंने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके

१ त्वयीशितः ल०। २ पालके सित । ३ सुखोत्सर्पत्— द०, इ०, ल०, प०, स०। ४ चतुरास्यत्वम् । ५ नष्टे घाति— ल०, इ०, द०। ६ आत्ममयम् । ७ तवातोभास्य— ल०। दभो अधीश्वर । ६ छत्रस्योपर्युपरिच्छत्रम् । असामीप्येऽघोध्युपरीति द्विभीवः । १० छायारिहत- इतिरो मूत्वा । ११ त्वय्येव— ल०, इ०।

म्रुप्यमी रूपसौन्दर्यकान्तिदीय्त्यादयोः गुणाः । स्पृहणीयाः सुरेन्द्राणां तव हेयाः किलाद्भुतम् ॥११॥ भूणिनं त्वामुपासीना निर्धूतगुणां बन्धनाः । त्वया सारूप्यायान्ति स्वामिन्छन्द न् तिक्षितुः ॥१२॥ म्रुप्यायान्ति स्वामिन्छन्द न् तिक्षितुः ॥१२॥ म्रुप्यायान्ति स्वामिन्छन्द न्त्यतीवात्तसम्मदः ॥१३॥ चलत्क्षीरोदवीयीभिः स्पर्धा कर्तुमिवाभितः । चामरौद्याः पतन्ति त्वां "मरुद्भिलीलया घुताः ॥१४॥ मुक्तालम्बनिवभाजि भ्राजते विधुनिर्मलम् । छत्रत्रयं तवोन्मक्तप्रारोहमिव लाङ्गणे ॥१४॥ सिहै रूढं विभातीदं तव विष्टरमुन्चकैः । रत्नांशुभिर्भवत्स्पर्शान्मुक्तहर्षाङकुरिव ॥१६॥ ध्वनित्ति मधुरध्वानाः सुरदुन्दुभिकोटयः । घोषयन्त्य द्वापूर्य रोदसी त्वज्जयोत्सवम् ॥१७॥ तव विष्यध्वानं घोरम् स्रनुकर्तुमिवोद्यतः । ध्वनित्ति सुरतूर्याणां कोटयोऽर्धत्रयोदशः ॥१८॥ सुरैरियं नभोरङ्गात् पौष्पी वृष्टिवितन्यते । तुष्टया स्वगंलक्ष्येव चोदितैः कल्पशालिभिः ॥१६॥ तव वेहप्रभोत्सर्पः समाक्रामन्नभोऽभितः । शवन्तिप्रभातमास्थानी जनानां जनयत्यस्यस् ।।

पास आकर आपको स्वीकार किया है।।५०॥ हे देव, यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि जिनकी प्राप्तिके लिये इन्द्र भी इच्छा किया करते हैं ऐसे ये रूप-सौन्दर्य, कान्ति और दीन्ति आदि गुण आपके लिये हेय हैं अर्थात् आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं ॥५१॥ हे प्रभो, अन्य सब गुणरूपी बंधनोंको छोड़कर केवल आपकी उपासना करनेवाले गुणी पुरुष आपकी ही सदृशता प्राप्त हो जाते हैं सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके अनुसार चलना ही शिष्योंका कर्त्तव्य है ।।५२।। हे स्वामिन्, आपका यह शोभायमान अशोक वृक्ष ऐसा जान पड़ता है मानो मन्द मन्द वायुसे हिलती हुई शाखारूपी हाथोंके समूहोंसे हर्षित होकर नृत्य ही कर रहा हो ।।५३।। हे नाथ, देवोंके द्वारा लीलापूर्वक धारण किये हुए चमरोंके समूह आपके दोनों ओर इस प्रकार ढोरे जा रहे हैं मानो वे क्षीर-सागरकी चंचल लहरोंके साथ स्पर्धा ही करना चाहते हों।।५४।। हे भगवन्, चन्द्रमाके समान निर्मल और मोतियोंकी जालीसे सुशोभित आपके तीन छत्र आकाशरूपी आंगनमें ऐसे अच्छे जान पड़ते हैं मानो उनमें अॅकूरे ही उत्पन्न हुए हों ।।५५।। हे देव, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ आपका यह ऊंचा सिंहासन रत्नोंकी किरणोंसे ऐसा सुज्ञोभित हो रहा है मानो आपके स्पर्जसे उसमें हर्षके रोमांच ही उठ रहे हों ।।५६।। हे स्वामिन्, मधुर शब्द करते हुए जो देवोंके करोड़ों दुन्दुभि बाजे बज रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो आकाश और पातालको व्याप्त कर आपके जयोत्सवकी घोषणा ही कर रहे हों ।।५७।। हे प्रभो, जो देवोंके साढ़े बारह करोड़ दुन्दुभि आदि बाजे बज रहे हैं वे आपकी गम्भीर दिव्यध्वनिका अनुकरण करनेके लिये ही मानो तत्पर हुए हैं ।।५८।। आकाशरूपी रंग़-भूमिसे जो देव लोग यह पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट ्हुई स्वर्गलक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुए कल्पवृक्ष ही वह पुष्पवर्षा कर रहे हों ।।५९।। .हे भगवन्, आकाशमें चारों ओर फैलता हुआ यह आपके शरीरका प्रभामण्डल समव-सरणमें बैठे हुए मनुष्योंको सदा प्रभातकाल उत्पन्न करता रहता है अर्थात् प्रातःकालकी

१ दीप्तिः तेजः । २ गणिनस्त्वा — द०, इ० । गुणिनस्त्वा — ल० । ३ निर्घूतं गुणबन्धनं रज्जुरहितबन्धनं यैस्ते । निरस्तकर्मबन्धना इत्यर्थः । ४ समानरूपताम् । ५ भर्तुः प्रतिनिधि । ६ शिष्यस्य । शिक्ष विद्योपादाने । ७ देवैः । ५ घृताः - ल० । विजिताः । ६ द्यावापृथिव्यौ । । १९ जनयत्ययम् - द०, इ० । जनयत्यदः - ल० ।

नखांश्वस्तवाताम्ताः प्रसरिन्तिंदशास्वमी । त्वदङ्घ्यकत्पवृक्षाप्रात् प्रारोहा इव निःसृताः ॥६१॥
शिरस्सु नः स्पृगत्येते प्रसादस्येव तेऽशकाः । त्वत्पादनखशीतांशुकराः प्राह्लादिताखिलाः ॥६२॥
त्वत्पादाम्बुरुहच्छ्यासरसीमवगाहते । दिव्यश्री कलहंसीयं नखरोचिर्मृणालिकाम् ॥६३॥
मोहारिमदंनालग्नशोणिताद्रंच्छ्यामिव । तलच्छ्यामिवं धत्ते त्वत्पदाम्बुरुहद्वयम् ॥६४॥
त्वत्पादनखभाभार'सरिस प्रतिबिम्बिताः । सुराङ्गनाननच्छायास्तन्वते पङ्कुजश्चियम् ॥६४॥
स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम् उत्पा द्वातमानमात्मिनि । स्वात्मनैव तथोद्भूतवृत्तयेऽचिन्त्यवृत्तये ॥६६॥
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रे नमोऽस्तु ते । विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतां वर ॥६७॥
कर्मशत्रुश्रं देवम् ग्रामनन्ति मनोषिणः । त्वामानमंत्सुरेण्मौलिभामालाभ्यचितक्रमम् ॥६८॥
ध्यानद्रुघण'निभिन्नघनघातिमहातरुः । ग्रनन्तभवसन्तानजयादासीदनन्तिजत् ॥६८॥
त्रेलोक्यनिजयावाप्तदु र्वपंमितिदुर्जयम् । मृत्युराजं विजित्यासीज्जिनमृत्युञ्जयो भवान् ॥७०॥
विश्वताशेषसंसारबन्धनो भव्यबान्धवः । त्रिपुरारिस्त्वमोशासि जन्ममृत्युजरान्तकृत् ॥७१॥

बोधा दिखलाता रहता है। १६०।। हे देव, आपके नखोंकी ये कुछ कुछ लाल किरणें दिवाओं में इस प्रकार फैल रही है मानो आपके चरणरूपी कल्पवृक्षोंके अग्रभाग से अंकूरे ही निकल रहे हों।।६१।। सव जीवोंको आह्नादित करनेवाली आपके चरणोंके नखरूपी चन्द्रमाकी ये किरणें हम लोगोंके शिरका इस प्रकार स्पर्श कर रही हैं मानो आपके प्रसादके अंश ही हों।।६२।। हे भगवन्, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हंसी नखोंकी कान्तिरूपी मृणालसे सुशोभित आपके चरणकमलोंकी छायारूपी सरोवरीमें अवगाहन करती है ।।६३।। हे विभो, आपके ये दोनों चरणकमलोंकी जिस कान्तिको धारण कर रहे हैं वह ऐसी जान पड़ती है मानो मोहरूपी शत्रुको नष्ट करते समय लगी हुई उसके गीले रक्तकी छटा ही हो ॥६४॥ हे देव, आपके चरणोंके नखकी कान्तिरूप जलके सरोवरमें प्रतिबिम्बित हुई देवांगनाओंके मुखकी छाया कमलोंकी शोभा बढ़ा रही है।।६५॥ हे नाथ, आप अपने आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा अपने आत्माको उत्पन्न कर प्रकट हुए हैं, इसलिये आप स्वयंभू अर्थात् अपने आप उत्पन्न हुए कहलाते हैं। इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य है अतः आपके लिये नमस्कार हो ।।६६।। आप तीनों लोकोंके स्वामी है इसलिये आपको नमस्कार **हो, आप** लक्ष्मीके भर्ता है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोंमें श्रेष्ठ है इसलिये आपको नमस्कार हो और आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं इसिलये आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हे देव, बुद्धिमान् लोग आपको कामरूपी शत्रुको नष्ट करनेवाला मानते हैं, और आपके चरण-कुमल इन्द्रोंके मुकुटोंकी कान्तिके समृहसे पृजित हैं इसलिये हम लोग आपको नमस्कार करते हैं ।।६८।। अपने ध्यानरूपी कुठारसे अतिशय मजबूत घातियाकर्मरूपी बड़े भारी वृक्षको काट डाला है तथा अनन्त संसारकी संतितको भी आपने जीत लिया है इसिलये आप अनन्तजित् कहलाते हैं ।।६९।। हे जिनेन्द्र, तीनों लोकोंको जीत लेनेसे जिसे भारी अहंकार उत्पन्न हुआ है और जो अत्यन्त दुर्जय है ऐसे मृत्युराजको भी आपने जीत लिया है इसीलिये आप मृत्युंजय कहलाते हैं ॥७०॥ आपने संसाररूपी समस्त बन्धन नष्ट कर दिये हैं, आप भव्य जीवोंके बन्धु हैं और आप जन्म मरण तथा बुढापा इन तीनोंका नाश

१ -भानीर- ल०। २ सम्पाद्धाः ३ कामारिष्नम्। ४ त्वामानुमः सुरेण्मौलिभामाला-ल०। त्वामानुमः सुरेण्मौलिस्रग्माला- द०। ५ मुद्गर। ६ दुर्दम्य- ल०। ७ -स्त्वमेवासि- ल०।

तिकालिवयगाशेषतत्त्वभेदात्तिषोत्थितम् । केवलाख्यं वयच्यक्षृत्तिविवेशेऽति त्यमीशितः ॥७२॥ त्वामन्थकान्तकं प्राहुः मोहान्धासुरमर्दनात् । 'ग्रर्थ ते नारयो प्रत्याद्यदेन्तिः व्यदेशेऽत्यतः ॥७३॥ शिवः शिवपवाध्यासाद् वृदितारिहरो हरः । शङ्कारः कृतवां लोके शम्भवस्त्वं भवन्सुखे ॥७४॥ वृषमोऽसि जगज्ज्येष्ठः पुरुः पुरुगुणोदयेः । नाभ्रेयो नाभिसम्भूतेः द्वव्याकुकुलनन्दनः ॥७४॥ त्वमेकः पुरुषस्कन्धं स्त्वं हे लोकस्य लोचने । त्वं त्रिधा 'बृद्धसन्मार्गस्त्रिज्ञास्त्रिज्ञानधारकः ॥७६॥ "वतुःशरणमाङ्गत्यमूर्तिस्त्वं चतुरस्यंधाः । 'पञ्चबह्यमयो देव पावनस्त्वं पुनीहि साम् ॥७७॥ स्वर्गावतरणे तुभ्यं सद्योजातात्मने नमः । जन्माभिषेकवामायं वायदेव नमोऽस्तु ते ॥७६॥ "सिहिकान्तावघोराय परं प्रशममीयुषे । केवलज्ञानसंसिद्धावीशानाय नलोऽस्तु ते ॥७६॥

करनेवाले हैं इसलिये आप ही 'त्रिपुरारि' कहलाते हैं ।। ७१।। हे ईश्वर, जो तीनों काल-विषयक समस्त पदार्थोंको जाननेके कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कहलाता है ऐसे केवलज्ञान नामक नेत्रको आप धारण करते हैं इसलिये आप ही 'त्रिनेत्र' कहे जाते हैं ।।७२।। आपने मोहरूपी अंधासुरको नष्ट कर दिया है इसलिये विद्वान् लोग आपको ही 'अन्धकान्तक' कहते हैं , आठ कर्मरूपी शत्रुओंमेंसे आपके आधे अर्थात् चार घातिया कर्मरूपी शत्रुओंके ईश्वर नहीं हैं इसलिये आप 'अर्धनारीश्वर'\* कहलाते हैं ॥७३॥ आप शिवपद अर्थात् मोक्षस्थानमें निवास करते हैं इसलिये 'शिव' कहलाते हैं, पापरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं इसलिये 'हर' कहलाते हैं, लोकमें शान्ति करनेवाले हैं इसलिये 'शंकर' कहलाते हैं और सुखसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 'शंभव' कहलाते हैं ॥७४॥ जगत्में श्रेष्ठ हैं इसलिये 'वृषभ' कहलाते हैं, अनेक उत्तम उत्तम गुणोंका उदय होनेसे 'पूर' कहलाते हैं, नाभि राजासे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 'नाभेय' कहलाते हैं और इक्ष्वाकु-कुलमें उत्पन्न हुए हैं इसलिये इक्ष्वाकुकुलनन्दन कहलाते हैं ॥७५॥ समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ आप एक ही हैं, लोगोंके नेत्र होनेसे आप दो रूप धारण करनेवाले हैं तथा आप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेदसे तीन प्रकारका मोक्षमार्ग जानते हैं अथवा भूत भविष्यत् और वर्तमानकाल सम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हैं इसलिये आप त्रिज्ञ भी कहलाते हैं ।।७६।। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान्के द्वारा कहा हुआ धर्म ये चार शरण तथा मंगल कहलाते हैं आप इन चारोंकी मूर्तिस्वरूप हैं, आप चतुर-स्रधी हैं अर्थात् चारों ओरकी समस्त वस्तुओंको जाननेवाले हैं, पंच परमेष्ठीरूप हैं और अत्यन्त पवित्र हैं। इसलिये हे देव, मुभे भी पवित्र की जिये।।७७।। हे नाथ, आप स्वर्गावतरणके समय सद्योजात अर्थात् शीघ्र ही उत्पन्न होनेवाले कहलाये थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जन्माभिषेकके समय बहुत सुन्दर जान पड़ते थे इसिलये हे वामदेव, आपके लिये नमस्कार हो ॥७८॥

दीक्षा कल्याणकके समय आप परम शान्तिको प्राप्त हुए और केवलज्ञानके प्राप्त होनेपर परम पदको प्राप्त हुए तथा ईश्वर कहलाये इसलिये आपको नमस्कार हो ॥७९॥

१ यस्मात्ते ज्ञानावरणाद्यष्टिविधकर्मादिषु घातिरूपार्द्धमरयो न अतः कारणात् अर्धनारीश्वरोऽति । २ निवसनात् । ३ सुखकारकः । ४ भवत्सुखः –द० । ५ ग्रीवा । धौरैय इत्यर्थः । ६ सम्यष्दर्शनज्ञानचारित्र- रूपेण ज्ञातमोक्षमार्गः । ७ अरहन्तज्ञरणमित्यादिचतुः ज्ञारणमञ्ज्ञणमूर्तिः । ६ सम्पूर्णबुद्धः । १ पञ्चपरमेष्ठि- स्वरूपः । १० मनोहराय । ११ परिनिष्कमणे । सुनिष्कान्तावधोराय पदं परममीयुषे –इ०, ल० ।

अर्घा न अरीश्वराः यस्य स अर्घनारीश्वरः [ अर्घ + न + अरि + ईश्वरः — अर्धनारीश्वरः ]

नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गितमीयुषे । नमस्तेऽतीन्द्रियज्ञानसुकायानिन्द्रियात्मने ॥६०॥ कायबन्धनिनमेंकाद् श्रकायाय नमोऽस्तु ते । नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामिधियोगिने ॥६१॥ श्रवेदाय नमस्तुभ्यम् श्रकषायाय ते नमः । नमः परमयोगीन्द्र वन्दिताङ्गिद्वद्याय ते ॥६२॥ नमः परमिवज्ञान नमः परमसंयम । नमः परमदृग्दृष्टपरमार्थाय तायिने ॥६३॥ नमस्तुभ्यमलेश्याय शुद्ध लेश्याशकस्पृशे । नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षिणे ॥६४॥ श्रम्यमलेश्याय शुद्ध लेश्याशकस्पृशे । नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षिणे ॥६४॥ श्रम्यमलेश्याय स्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । नमस्ते वीतसञ्ज्ञाय नमः क्षाविकदृष्टये ॥९५॥ श्रमाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे । व्यतीताशेषदोषाय भवाव्येः पारमायुषे ॥६६॥ श्रमतायाय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मने । श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यम् श्रचलायाक्षरात्मने ॥६॥ श्रमत्यवे नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मने । श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यम् श्रचलायाक्षरात्मने ॥६॥ श्रमत्यवे नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मते ॥६॥ श्रमत्यवे नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मते । श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यं नमस्ते स्ताद्याक्षरात्मने ॥ श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यं नमस्ते स्ताद्याक्षरात्मने ॥ श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यम् श्रचलायाक्षरात्मने ॥ ॥ श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यं । श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यं । स्ताविष्यामे स्त्रमे स्त्रवे ॥ ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्त्रवाक्षरात्मने ॥ स्त्रवाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्त्रवाक्षरात्मावाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्त्रवाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षयात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्तावाक्षरात्मने ॥ स्ताविक्षय

और आपके समस्त राग आदि दोष नष्ट हो गये हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८९॥ आप मोक्ष रूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाले हैं इसलिये सुगति हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप अतीन्द्रियज्ञान और सुखसे सिहत हैं तथा इन्द्रियोंसे रहित अथवा इन्द्रियोंके अगोचर हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९०॥ आप शरीररूपी बन्धनके नष्ट हो जानेसे अकाय कहलाते हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप योगरहित हैं और योगियों अर्थात् मुनियोंमें सबसे उत्कृष्ट हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।।९१।। आप वेदरहित हैं, कषायरहित हैं, और बड़े बड़े योगिराज भी आपके चरणयुगलकी वन्दना करते हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।।९२।। हे परमविज्ञान, अर्थात् उत्कृष्ट-केवलज्ञानको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हे परम संयम, अर्थात् उत्कृष्ट-यथाख्यात चारित्रको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो।हे भगवन्, आपने उत्कृष्ट केवल-दर्शनके द्वारा परमार्थको देख लिया है तथा आप सबकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९३॥ आप यद्यपि लेश्याओंसे रहित हैं तथापि उपचारसे शुद्ध-शुक्ललेश्याके अंशोंका स्पर्श करनेवाले हैं, भव्य तथा अभव्य दोनों ही अवस्थाओंसे रहित हैं और मोक्ष-रूप हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९४॥ आप संज्ञी और असंज्ञी दोनों अवस्थाओंसे रहित निर्मल आत्माको धारण करनेवाले हैं, आपकी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई हैं तथा क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण कर रहे हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९५॥ आप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, परम दीप्तिको प्राप्त हैं, आपके समस्त दोष नष्ट हो गये हैं और आप संसाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त हुए हैं इसिलये आपको नमस्कार हो ॥९६॥ आप बुढ़ापारहित हैं, जन्मरहित हैं, मृत्युरहित हैं अचलरूप हैं और अविनाशी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९७॥ हे भगवन्, आपके गुणोंका स्तवन दूर रहे, क्योंकि आपके अनन्त गुण हैं उन सबका स्तवन होना कठिन है इसलिये केवल आपके नामोंका स्मरण करके ही हमलोग आपकी उपासना करना चाहते हैं।।९८।। आपके देदीप्यमान एक हजार आठ लक्षण अतिशय प्रसिद्ध हैं और आप समस्त वाणियोंके स्वामी हैं इसलिये हम लोग अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये एक हजार आठ नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ॥ ९९ ॥ आप अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरङ्गलक्ष्मी

१ पालकाय । २ शुक्ललेश्यां मृक्त्वा इतरपञ्चलेश्यारिहताय । ३ संज्ञा संज्ञि ल० । ४ विशेषेण प्राप्तसज्ज्ञानाय । ५ -मीयुषे -ल० । ६ अविनश्वरस्वरूपाय । ७ उपासनं कर्तु - भिच्छामः । द अष्टोत्तरसहस्रा । १० स्तुर्ति कुर्मः ।

श्रीमान् स्वयं म्भूवं पभा श्रे शम्भवः शम्भवः शम्भुरात्मभूः । स्वयंत्रभः प्रभुभेक्ति विश्वभूरपुनर्भवः ॥१००॥ विश्वतिह्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षरक्षरः । विश्वविद् विश्वविद्येशो विश्वयो निरन्दवरः ॥१०१॥ विश्ववृद्दश्च विभूषाता विश्ववेशो विश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधिवेधाः शाश्वतो विश्वलोमुखः ।१०२॥

और अप्ट प्रातिहार्यरूप वहिरङ्ग लक्ष्मीसे सहित हैं इसलिये श्रीमान् १ कहलाते हैं, आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं-किसी गुरुके उपदेशकी सहायताके बिना अपने आपही संबुद्ध हुए हैं इसलिये स्वयंभू २ कहलाते हैं, आप वृष अर्थात् धर्मसे सुशोभित हैं इसलिये वृषभ ३ कहलाते हैं, आपके स्वयं अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई है तथा आपके द्वारा संसारके अन्य अनेक प्राणियोंको सुख प्राप्त हुआ है इसलिये शंभव ४ कहलाते हैं, आप परमानन्दरूप नुखके देनेवाले हैं इसलिये शंभु ५ कहलाते हैं, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने हीं द्वारा प्राप्त की है अथवा योगीव्वर अपनी आत्मामें ही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं इमलिये आप आत्मभू ६ कहलाते है, आप अपने आपही प्रकाशमान होते हैं इसलिये स्वयंप्रभ ७ है. आप समर्थ अथवा सबके स्वामो हैं इसलिये प्रभु ८ हैं, अनन्त-आत्मोत्थ मुखका अनुभव करनेवाले हैं इसलिये भोक्ता है ९, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त है अथवा ध्यानादिके द्वारा सब जगह प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होते हैं इसलिये विश्वभू १० है, अब आप पुनः संसारमें आकर जन्म धारण नह। करेंगे इसलिये अपुनर्भव ११ हैं।।१००।। संसारके समस्त पदार्थ आपकी आत्मामें प्रतिबिम्बित हो रहे हैं इसलिये आप विश्वात्मा १२ कहलाते हैं, आप समस्त लोकके स्वामी हैं इसलिये विश्वलोकेश १३ कहलाते हैं, आपके ज्ञानदर्शनरूपी नेत्र संसारमें सभी ओर अप्रतिहत हैं इसलिये आप विश्वतश्चक्षु १४ कहलाते हैं, अविनाशी हैं इसलिये अक्षर १५ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये विश्वविद् १६ कहलाते हैं, समस्त विद्याओंके स्वामी हैं इसलिये विश्वविद्येश १७ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंकी उत्पत्तिके कारण है अर्थात् उपदेश देनेवाले हैं इसलिये विश्वयोनि १८ कहलाते हैं, आपके स्वरूपका कभी नाश नहीं होता इसिलये अनक्वर १९ कहे जाते हैं।।१०१।। समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं इसिलये विश्वदृश्वा २० हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा सब जीवोंको संसारसे पार करनेमे समर्थ हैं अथवा परमोत्कृष्ट विभूतिसे सहित हैं इसलिये विभु २१ हैं, संसारी जीवोंका उद्घार कर उन्हें मोक्षस्थानमें घारण करनेवाले हैं -पहुँचानेवाले हैं अथवा सब जीवोंका पोषण करनेवाले हैं अथवा मोक्षमार्गकी सृष्टि करनेवाले हैं इसलिये धाता २२ कहलाते हैं, समस्त जगत्के ईश्वर हैं इसलिये विश्वेश २३ कहलाते हैं, सब पदार्थीको देखनेवाले हैं अथवा सबके हित सन्मार्गका उपदेश देनेके कारण सब जीवोंके नेत्रोंके समान हैं इसलिये विश्वविलोचन २४ कहे जाते हैं, संसारके समस्त पदार्थोंको जाननेके कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त हैं इसलिये आप विश्वव्यापी २५ कहलाते हैं। आप समीचीन मोक्षमार्गका विधान करनेसे विधि २६ कहलाते हैं। धर्मरूप जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं इसलिये वेधा २७ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं इसलिये शाश्वत २८ कहे जाते हैं, समवसरण सभामें आपके चारों दिशाओंसे दिखते हैं अथवा आप विश्वतोमुख अर्थात् जलकी तरह पापरूपी पंकको

१ स्वयमात्मना भवतीति । २ वृषेण धर्मेण भवतीति । ३ शं सुखे भवतीति । ४ स्वयं-प्रकाशः । ५ कारणम् ।

विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वसूर्तिजिनेश्वरः । विश्वदृग्विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः ॥१०३॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वदंशो जगत्पतिः । अमनन्तिजद्यन्त्यात्मा भव्यवन्युरवन्धनः ॥१०४॥ युगाविपुरुषो बह्या पञ्च बह्यमयः शिवः । परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः ॥१०४॥ स्वयं ज्योतिरजोऽजन्मा 'ब्रह्मयोनिरयोनिजः । भोहारिविजयो जेता धर्मचकी दयाध्वजः ॥१०६॥

दूर करनेवाले, स्वच्छ तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये विश्वतोमुख २९ कहे जाते हैं।।१०२।। आपने कर्मभूमिकी व्यवस्था करते समय लोगोंकी आजीविकाके लिये असि-मधी आदि सभी कर्मी-कार्योंका उपदेश दिया था इसलिये आप विश्वकर्मा ३० कहलाते है, आप जगत्में सबसे ज्येष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ है इसलिये जगज्ज्येष्ठ ३१ कहे जाते है, आप अनन्त गुणमय है अथवा समस्त पदार्थों आकार आपके ज्ञानमें प्रतिफलित हो रहे हैं इसलिये आप विश्वमूर्ति ३२ हैं, कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवाले सम्याद्ध्य आदि जीवोंके आप ईश्वर हैं इसलिये जिनेश्वर ३३ कहलाते हैं; आप संसारके समस्त पदार्थोंका सामा-न्यावलोकन करते हैं इसलिये विश्वदृक् ३४ कहलाते हैं, समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं इसलिये विश्वभूतेश ३५ कहे जाते हैं, आपकी केवलज्ञानरूपी ज्योति अखिल संसारमें व्याप्त है इसलिये आप विश्वज्योति ३६ कहलाते हैं, आप सबके स्वामी हैं किन्तु आपका कोई भी स्वामी नहीं है इसलिये आप अनीश्वर ३७ कहे जाते हैं।।१०३।। आपने घातिया-कर्मरूपी शत्रुओंको जीत लिया है इससे आप जिन ३८ कहलाते हैं, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतना ही आपका शील अर्थात् स्वभाव है इसलिये आप जिष्णु ३९ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा को अर्थात् आपके अनन्त गुणोंको कोई नहीं जान सका है इसलिये आप अमेयात्मा ४० हैं, पथिवीके ईश्वर हैं इसलिये विश्वरीश ४१ कहलाते हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हं इसलिये जगत्पति ४२ कहे जाते है, अनन्त संसार अथवा मिथ्यादर्शनको जीत लेनेके कारण आप अनन्तजित् ४३ कहलाते हैं, आपकी आत्माका चिन्तवन मनसे भी नहीं किया जा सकता इसलिये आप अचिन्त्यात्मा ४४ हैं, भव्य जीवोंके हितैषी हैं इसलिये भव्यबन्ध् ४५ कहलाते हैं, कर्मबन्धनसे रहित होनेके कारण अबन्धन ४६ कहलाते हैं ॥१०४॥ आप इस कर्मभूमिरूपी युगके प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसलिये युगादिपुरुष ४७ कहलाते हैं, केवलज्ञान आदि गुण आपमें बृंहण अर्थात् वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं इसलिये आप बृह्या ४८ कहे जाते है, आप पंच परमेष्ठीस्वरूप हैं, इसलिये पंच ब्रह्ममय ४९ कहलाते है, शिव अर्थात् मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कहे जाते हैं, आप सब जीवोंका पालन अथवा समस्तज्ञान आदि गुणोंको पूर्ण करनेवाले हैं इसलिये पर ५१ कहलाते हैं, संसारमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये परतर ५२ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके द्वारा आपका आकार नहीं जाना जा सकता अथवा नामकर्मका क्षय हो जानेसे आपमें बहुत शीघ सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है इसलिये आपको सूक्ष्म ५३ कहते हैं, परमपदमें स्थित हैं इसलिये परमेष्ठी ५४ कहलाते है और सदा एकसे ही विद्यमान रहते हैं इसिलये सनातन ५५ कहे जाते हैं ॥१०५॥ आप स्वयं प्रकाशमान हैं इसलिये स्वयंज्योति ५६ कहलाते हैं, संसारमें उत्पन्न नहीं होते इसिलये अज ५७ कहे जाते हैं जन्म रहित है इसिलये अजन्मा ५८ कहलाते हैं, आप ब्रह्म अर्थात् वेद (द्वादशांग शास्त्र) की उत्पत्तिके कारण है इसलिये ब्रह्मयोनि ५९ कहलाते हैं,

१ विश्वरि मही तस्या ईशः । २ संसारजित् । ३ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपः । ४ आत्मयोनिः । ५ मोहारिविजयी –द० । ६ जयशीलः ।

प्रज्ञान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वराचितः । ब्रह्मविद् ब्रह्म'तत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्यां विद्यतीश्यरः ।।१०७॥ शृद्धो बुद्धः प्रवृद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्धज्ञासनः । विसद्धःसिद्धान्तविद्धयेयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ।।१०८॥ सिह्हण्णुरच्युतोजनन्तः 'प्रभविष्णुर्भवोद्भवः' । पप्रभूष्णुरजरोऽजयों भ्राजिष्णु<sup>८</sup>र्थीश्वरोऽन्ययः ।।१०८॥

चौरासी लाख योनियोंमें उत्पन्न नहीं होते इसलिये अयोनिज ६० कहे जाते है, मोहरूपी शत्रुको जीतने वाले हैं इससे मोहारिविजयी६१ कहलाते हैं, सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूपसे विद्यमान रहते हैं इमिलिये जेता ६२ कहे जाते हैं, आप धर्मचक्रको प्रवर्तित करते हैं इसिलिये धर्म-चकी ६३ कहलाते हैं, दया ही आपकी ध्वजा है इसलिये आप दयाध्वज ६४ कहे जाते हैं ।।१०६।। आपके समस्त कर्मरूप शत्रु शान्त हो गये हैं इसिलये आप प्रशान्तारि ६५ कहलाते हैं, आपकी आत्माका अन्त कोई नहीं पा सका है इसलिये आप अनन्तात्मा ६६ हैं, आप योग अर्थीत् केवलज्ञान आदि अपूर्व अर्थोकी प्राप्तिसे सहित हैं अथवा ध्यानसे युवत हैं अथवा मोक्षप्रान्तिके उपाय भृत सम्यग्दर्शनादि उपायोंसे सुशोभित हैं इसलिये योगी ६७ कहलाने हैं, योगियों अर्थात् मुनियोंके अधीश्वर आपकी पूजा करते हैं इसलिये योगीव्वरार्चित ६८ हैं , ब्रह्म अर्थात् गुद्ध आत्मस्वरूपको जानते हैं इसलिये ब्रह्मविद् ६९ कहलाते हैं , ब्रह्मचर्य अथवा आत्मारूपी तत्त्वके रहस्यको जाननेवाले हैं इसलिये ब्रह्मतत्त्वज्ञ ७० कहे जाते हैं, पूर्व ब्रह्माके द्वारा कहे हुए समस्त तत्त्व अथवा केवलङानरूपी आत्म-विद्याको जानते हैं इसलिये ब्रह्मोद्यावित् ७१ कहे जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करनेके लिये यत्न करनेवाले संयमी मुनियोंके स्वामी हैं इसलिये यतीश्वर ७२ कहलाते हैं ॥१०७॥ रागद्वेवादि भाव कर्ममल कलंक से रहित होनेके कारण शुद्ध ७३ हैं, संसारके समस्त पदार्थीको जाननेवाली केवलज्ञानरूपी बुद्धिसे संयुक्त होने कारण बुद्ध ७४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा सदा शुद्ध ज्ञानसे जगमगाती रहती है इसलिये आप प्रबुद्धात्मा ७५ हैं, आपके सव प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं इसलिये आप सिद्धार्थ ७६ कहलाते हैं, आपका शासन सिद्ध अर्थात् प्रसिद्ध हो चुका है इसलिये आप सिद्धशासन ७७ हैं, आप अपने अनन्तगुणोंको प्राप्त कर चुके हैं अथवा वहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हैं इसलिये सिद्ध ७८ कहलाते हैं, आप द्वादशाङ्गरूप सिद्धान्तको जाननेवाले हैं इसलिये सिद्धान्तविद् ७९ कहे जाते हैं, सभी लोग आपका ध्यान करते हैं इसलिये आप ध्येय ८० कहलाते हैं, आपके समस्त साध्य अर्थात् करने योग्य कार्यं सिद्ध हो चुके हैं इसलिये आप सिद्धसाध्य ८१ कहलाते हैं , आप जगत्के समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं इससे जगद्धित ८२ कहे जाते हैं ।।१०८।। सहनशील है अर्थात् क्षमा गुणके भण्डार है इसलिये सहिष्णु ८३ कहलाते हैं, ज्ञानादि गुणोंसे कभी च्युत नहीं होते इसलिये अच्युत ८४ कहे जाते हैं, विनाश रहित हैं, इसलिये अनन्त ८५ कहलाते हैं, प्रभावशील हैं इसलिये प्रभविष्णु ८६ कहे जाते हैं, संसारमें आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया है इसलिये आप भवो द्भव ८७ कहलाते हैं, आप शक्ति-शाली हैं इसलिये प्रभूष्णु८८ कहे जाते हैं, वृद्धावस्थासे रहित होनेके कारण अजर ८९ हैं, आप कभी जीर्ण नहीं होते इसलिये अजर्य ९० हैं, ज्ञानादि गुणोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे है इसलिये भाजिष्णु ९१ हैं, केवलुज्ञानरूपी बुद्धिके ईश्वर हैं इसलिये धीश्वर ९२ कहलाते

१ मोक्षस्वरूपवित्। २ ब्रह्मणा वेदितव्यमावेत्तीति । अथवा ब्रह्मणो वदनं वचनम् । ३ सिद्ध-सिद्धा<sup>‡</sup>त - ब॰, प॰, द॰। ४ प्रकर्षेण भवनशीलः । ५ भवात् संसारात् उत् उद्गतो भवःउत्पत्तिर्यस्य सः । अथवा अनन्तज्ञानादिभवनरूपेण भवतीति । ६ प्रभवतीति । ७ न जीर्यंत इति । ६ प्रकाशनशीलः ।

विभावसु<sup>र</sup>रसम्भूष्णुः स्वयम्भूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परं ज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वरः ॥११०॥ इति श्रीमदादिशतम् ।

दिव्यभाषापितिर्दिव्यः पूतवाक्पूतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिः धर्माध्यक्षो दमीक्ष्वरः ।।१११॥ श्रीपतिर्भग<sup>ब</sup>वानर्द्देशरजाः विरजाः शुचिः । तीर्थक्वत् केवलीशानः पूजार्हः <sup>१</sup>स्नातकोऽमलः ॥११२॥ श्रमन्तदीप्तिर्ज्ञानात्मा स्वयम्बुद्धः प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भूवनेक्वरः ॥११३॥

हैं, कभी आपका व्यय अर्थात् नाश नहीं होता इसिलये आप अव्यय ९३ कहलाते हैं।।१०९।। आप कर्मरूपी ई धनको जलाने के लिये अग्निके समान हैं अथवा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करने के लिये सूर्यके समान हैं, इसिलये विभावसु ९४ कहलाते हैं, आप संसारमे पुनः उत्पन्न नहीं होंगे इसिलये असंभूष्णु ९५ कहे जाते हें, आप अपने आप ही इस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसिलये स्वयंभूष्णु ९६ हैं, प्राचीन हैं—द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अनादिसिद्ध हैं इसिलये पुरातन ९७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट हैं इसिलये आप परमात्मा ९८ कहे जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप हैं इसिलये परंज्योति ९९ कहलाते हैं, तीनों लोकोंके ईश्वर है, इसिलए त्रिजगत्परमेश्वर १०० कहे जाते हैं।।११०।।

आप दिव्य-ध्वनिके पति हैं इसलिये आपको दिव्यभाषापति १०१ कहते हैं, अत्यन्त सुन्दर हैं इसलिये आप दिव्य १०२ कहलाते हैं, आपके वचन अतिशय पिवत्र हैं इसलिये आप पूतवाक् १०३ कहे जाते हैं, आपका शासन पवित्र होनेसे आप पूतशासन १०४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा पिवत्र है इसलिये आप पूतात्मा १०५ कहे जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं इसलिये परमज्योति १०६ कहलाते हैं, धर्मके अध्यक्ष है इसलिये धर्माध्यक्ष १०७ कहे जाते हैं, इन्द्रियोंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ है इसलिये दमीव्वर १०८ कहलाते हैं।।१११।।मोक्षरूपी लक्ष्मीके अधिपति हैं इसलिये श्रीपति १०९ कहलाते हैं, अप्टप्राति-हार्यरूप उत्तम ऐश्वर्यसे सहित हैं इसिलये भगवान् ११० कहे जाते हैं, सबके द्वारा पूज्य हैं इसलिये अर्हन् १११ कहलाते है, कर्मरूपी धूलिसे रहित है इसलिये अरजाः ११२ कहे जाते हैं, आपके द्वारा भव्य जीवोंके कर्ममल दूर होते हैं अथवा आप ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्मसे रहित हैं इसिलिये विरजाः ११३ कहलाते हैं, अतिशय पवित्र हैं इसलिये शुचि ११४ कहे जाते हैं, धर्मरूप तीर्थके करनेवाले हैं इसलिये तीर्थकृत् ११५ कहलाते हैं, केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण केवली ११६ कहे जाते हैं, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त होनेके कारण ईशान ११७ कहलाते हैं, पूजाके योग्य होनेसे पूजाह ११८ है, घातिया कर्मोंके नष्ट होने अथवा पूर्णज्ञान होनेसे आप स्नातक ११९ कहलाते हैं, आपका शरीर मल रहित है अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषोंसे वर्जित है इसलिये आप अमल १२० कहे जाते हैं।।११२।। आप क्वेवलज्ञानरूपी अनन्त दीप्ति अथवा शरीरकी अपरिमित प्रभाके धारक हैं इसलिये अनन्तदीप्ति १२१ कहलाते हैं, आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसलिये आप ज्ञानात्मा १२२ हैं, आप स्वयं संसारसे विरक्त होकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हुए हैं अथवा आपने गुरुओंकी सहायताके विना ही समस्त पदार्थीका ज्ञान प्राप्त किया है इसलिये स्वयंबुद्ध १२३ कह-लाते हैं, समस्त जनसमूहके रक्षक होनेसे आप प्रजापित १२४ हैं, कर्मरूप बन्धनसे रहित हैं इसिलये मुक्त १२५ कहलाते हैं, अनन्तबलसे सम्पन्न होनेके कारण शक्त १२६ कहे जाते

१ विभा प्रभा अस्मिन् वसतीति । दहन इति वा । २ महेश्वरः – इ०, प० । ३ विशिष्ट-ज्ञानी । ४ समाप्तवेदः, सम्पूर्णज्ञानीत्यर्थः ।

निरञ्जनो जगज्ज्योतिनिरु वितासितर नामयः । अचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः रे स्थाणुरक्षयः ॥११४॥ अग्रणीर्ग्रा मणीर्नेता प्रणेता र्यायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपतिर्धस्यो धर्मातमा धर्मतीर्थकृत् ॥११४॥ वृष्यवजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुधः । वृषो वृषपितर्भर्ता वृषभाङ्को वृषोद्भवः ॥११६॥ हिरण्यनाभिर्म् तात्मा भूत भूद् भूतभावनः ।११७॥

हैं, वाधा-उपसर्ग आदिसे रहित हैं इसलिये निरावाध १२७ कहलाते हैं, शरीर अथवा मायासे रहित होनेके कारण निष्कल १२८ कहे जाते हैं और तीनों लोकोंके ईश्वर होनेसे भुवनेश्वर १२९ कहलाते हैं ।।११३।। आप कर्मरूपी अंजनसे रहित हैं इसलिये निरंजन १३० कहलाते हैं, जगत्को प्रकाशित करनेवाले हैं इसलिये जगज्ज्योति १३१कहे जाते हैं, आपके वचन सार्थक है अथवा पूर्वापर विरोधसे रहित है इसलिये आप निरुक्तोक्ति १३२ कहलाने हैं, रोग रहित होनेसे अनामय १३३ हैं, आपकी स्थिति अचल है इसलिये अचल-स्थिति १३४ कहलाते हैं, आप कभी क्षोभको प्राप्त नही होते इसलिये अक्षोभ्य १३५ हैं, नित्य होनेसे कूटस्थ १३६ हैं, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाणु १३७ हैं और क्षय रहित होनेके कारण अक्षय १३८ हैं।।११४।। आप तीनों लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये अग्रणी १३९ कहलाते है, भव्यजीवोंके समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाले हैं इसलिये ग्रामणी १४० हैं, सब जीवोंको हितके मार्गमें प्राप्त कराते हैं इसिलये नेता १४१ हैं, द्वाद-शांगरूप शास्त्रकी रचना करनेवाले हैं इसलिये प्रणेता १४२ हैं, न्यायशास्त्रका उपदेश देनेवाले हैं इसलिये न्यायशास्त्रकृत् १४३ कहे जाते हैं, हितका उपदेश देनेके कारण शास्ता १४४ कहलाते हैं, उत्तम क्षमा आदि धर्मोके स्वामी हैं इसलिये धर्मपति १४५ कहे जाते हैं, धर्मसे सहित हैं इसलिये धर्म्य १४६ कहलाते हैं, आपकी आत्मा धर्मरूप अथवा धर्मसे उपलक्षित है इसलिये आप धर्मात्मा १४७ कहलाते हैं और आप धर्मरूपी तीर्थके करनेवाले हैं इसलिये धर्मतीर्थकृत् १४८ कहे जाते हैं।।११५।। आपकी ध्वजामें वष अर्थात् वैलका चिह्न है अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है अथवा आप वृषभ चिह्नसे अंकित हैं इसिलये वृषध्वज् १४९ कहलाते हैं आप वृष अर्थात् धर्मके पति हैं इसलिये वृषाधीश १५० कहे जाते हैं, आप धर्मकी पताका स्वरूप हैं इसलिये लोग आपको वृषकेतु १५१ कहते हैं, आपने कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये धर्मरूप शस्त्र धारण किये हैं इसलिये आप वृषायुध १५२ कहे जाते हैं, आप धर्मरूप हैं इसलिये वृष १५३ कहलाते हैं, धर्मके स्वामी हैं इसलिये वृषपित १५४ कहे जाते हैं, समस्त जीवोंका भरण-पोषण करते हैं इसलिये भर्ता १५५ कहलाते हैं, वृषभ अर्थात् बैलके चिह्नसे सहित हैं इसलिये वृषभाङ्क १५६ कहे जाते है और पूर्व पर्यायोमें उत्तम धर्म करनेसे ही आप तीर्थ कर होकर उत्पन्न हुए हैं इसलिये आप वृषोद्भव १५७ कहलाते हैं ॥११६॥ सुन्दर नाभि होनेसे आप हिरण्यनाभि १५८ कहलाते हैं, आपकी आत्मा सत्यरूप है इस-लिये आप भूतात्मा १५९ कहे जाते हैं, आप समस्त जीवोंकी रक्षा करते हैं इसलिये पण्डितजन आपको भूतभृत् १६० कहते हैं, आपकी भावनाएं बहुत ही उत्तम हैं, इस-लिये आप भूतभावन १६१ कहलाते हैं, आप मोक्षप्राप्तिके कारण है अथवा आपका जन्म

१ प्रामाणिकवचनः । २ -िनरामयः -प०, व० । ३ नित्यः । ४ स्थानशीलः । ५ ग्रामं समुदायं नयतीति । ६ युक्त्यागम । ७ धर्मवर्षणात् । ८ विद्यमानस्वरूपः । ६ प्राणिगणपोषकः । १० भूतं मङ्गलं भावयतीति । ११ भवतीति । १२ भावयतीति भावः ।

हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभृतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभः प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत्पतिः ॥११८॥ सर्वादिः सर्वेदिक् सार्वः सर्वेद्यांनः । सर्वात्मा सर्वेलोकेशः सर्वेवित् सर्वेलोकजित् ॥११६॥ सुगतिः सुश्रुतः <sup>३</sup>सुश्रुत् सुवाक् सूरिर्वेहुश्रुतः । विश्रुतो विश्वतः पादो<sup>३</sup> विश्वकार्षः शुचिश्रवाः ॥१२०॥

प्रशंसनीय है इसलिये प्रभव १६२ कहे जाते हैं, संसारसे रहित होनेके कारण आप विभव १६३ कहलाते हैं, देदीप्यमान होनेसे भास्वान् १६४ हैं उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूपसे सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये भव १६५ कहलाते हैं अपने चैतन्यरूप भावमें लीन रहते हैं इसलिये भाव १६६ कहे जाते हैं और संसारभ्रमणका अन्त करनेवाले हैं इस-लिये भवांतक १६७ कहलाते हैं।।११७।। जब आप गर्भमें थे तभी पृथिवी सुवर्णमय हो गई थी और आकाशसे देवने भी सुवर्णकी वृष्टि की थी इसलिये आप हिरण्यगर्भ १६८ कहे जाते हैं, आपके अन्तरङ्गमें अनन्तचत्र्व्यक्षी लक्ष्मी देदीप्यमान हो रही है इसलिये आप श्रीगर्भ १६९ कहलाते हैं, आपका विभव बड़ा भारी है इसलिये आप प्रभृतविभव १७० कहे जाते हैं, जन्म रहित होनेके कारण अभव १७१ कहलाते हैं, स्वयं समर्थे होनेसे स्वयंत्रभु १७२ कहे जाते हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है इसलिये आप प्रभुतात्मा १७३ हैं, समस्त जीवोंके स्वामी होनेसे भृतनाथ १७४ हैं, और तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे जगत्प्रभु १ ७५ हैं।।११८।। सबसे मुख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ हैं, सर्व पदार्थों के देखने के कारण सर्वदृक् १७७ हैं, सवका हित करने वाले हैं, इसलिये सार्व १७८ कहलाते हैं, सब पदार्थोंको जानते हैं, इसलिये सर्वज्ञ १७९ कहे जाते हैं, आपका दर्शन अर्थात् सम्यक्तव अथवा केवलदर्शन पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ है इसलिये आप सर्वदर्शन १८० कहलाते हैं, आप सबका भला चाहते हैं -सबको अपने समान समभते हैं अथवा संसारके समस्त पदार्थ आपके आत्मामें प्रतिबिम्बित हो रहे हैं इस-लिये आप सर्वात्मा १८१ कहे जाते हैं, सब लोकोंके स्वामी हैं, इसलिये सर्वलोकेश १८२ कहलाते हैं, सब पदार्थोको जानते हैं, इसलिये सर्वविद् १८३ हैं, और समस्त लोकोंको जीतनेवाले हैं –सबसे बढ़कर हैं, इसलिये सर्वलोकजित् १८४ कहलाते हैं ।।११९।। आपकी मोक्षरूपी गति अतिशय सुन्दर है अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है इसलिये आप सुगति १८५ कहलाते हैं, अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा उत्तम शास्त्रोंको धारण करनेवाले हैं इसलिये सुश्रुत १८६ कहे जाते हैं, सब जीवोंकी प्रार्थनाएं सुनते हैं इसलिये सुश्रुत् १८७ कहलाते हैं, आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते हैं इसलिये आप सुवाक् १८८ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं अथवा समस्त विद्याओंको प्राप्त हैं इसलिये सूरि १८९ कहे जाते हैं, बहुत शास्त्रोंके पारगामी होनेसे बहुश्रुत १९० हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं अथवा केवलज्ञान होनेके कारण आपका क्षायोपशमिक श्रुतज्ञान नष्ट हो गया है इसलिये आप विश्रुत १९१ कहलाते हैं, आपका संचार प्रत्येक विषयोंमें होता है अथवा आपकी केवलज्ञानरूपी किरणें संसारमें सभी ओर फैली हुई हैं इसलिये आप विश्वतःपाद १९२ कहलाते हैं, लोकके शिखरपर विराजमान हैं इसलिये विश्वशीर्ष १९३ कहे जाते हैं, और आपकी श्रवणशक्ति अत्यन्त पवित्र है इसलिये शुचिश्रवा १९४ कहलाते है ॥१२०॥

१ हिरण्यं गर्भे यस्य सः । २ सुष्ठु श्रुणोतीति । ३ किरंणः । ४ शुचि श्रवो ज्ञानं श्रवणं च यस्य सः।

सहस्य'क्षीर्यः क्षेत्रज्ञः सहस्याक्षः सहस्यपात् । भूतभव्यभवद्भूर्ता विश्वविद्यामहेश्वरः ॥१२१॥ इति विव्याविशतम् ।

स्यितर्टः स्यितरो<sup>६</sup> ज्येष्ठ: प्रष्ठः प्रष्ठो<sup>८</sup> वरिष्ठधीः । स्थेष्ठो<sup>१०</sup> गरिष्ठो<sup>११</sup> बंहिष्ठः <sup>१०</sup> श्रेष्ठोऽणिष्ठो<sup>१३</sup> गरिष्ठगीः <sup>१९</sup>विश्वमुद्धिश्वसृड् विश्वेट् विश्वभुग्विश्वनायकः । विश्वाशीविश्वरूपात्मा विश्वजिद्विजितान्तकः॥१२३। विभवो विभयो वीरो विशोको विजरो जरन्<sup>१७</sup>। विरागो विरतोऽसङ्गो विविक्तो वीतसत्सरः ॥१२४॥

अनन्त सुन्ती होनेसे सहस्र शीर्ष १९५ कहलाते हैं, क्षेत्र अर्थात् आत्माको जाननेसे क्षेत्रज्ञ १९६ कहलाते हैं, अनन्त पदार्थोको जानते हैं इसलिये सहस्राक्ष १९७ कहे जाते हैं अनन्त वलके धारक हैं इसलिये सहस्र्पात् १९८ कहलाते हैं, भूत भविष्यत् और वर्तमान कालके स्वामी हैं इसलिये भूतभव्यभव द्भर्ता १९९ कहे जाते हैं, समस्त विद्याशों प्रधान न्यामी हैं इसलिये विश्वविद्यामहेश्वर २०० कहलाते हैं ॥१२१॥ इति दिव्यादि शतम्।

आर ममीचीन गुणोंकी अपेक्षा अतिशय स्थूल हैं इसलिये स्थविष्ठ २०१ कहे जाते हैं, जानादि गुणोंके द्वारा वृद्ध हैं इसलिये स्थविर २०२ कहलाते हैं, तीनों लोकोंमें अतिशय प्रशस्त होनेके कारण ज्येष्ठ २०३ हैं, सबके अग्रगामी होनेके कारण प्रष्ठ २०४ कहलाते हैं, सबको अतिशय प्रिय है इसलिये प्रेष्ठ २०५ कहे जाते हैं आपकी बुद्धि अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये वरिष्ठधी २०६ कहलाते हैं, अत्यन्त स्थिर अर्थात् नित्य हैं इसलिये स्थेष्ठ २०७ कहलाते हैं, अत्यन्त गुरु हैं इसलिये गरिष्ठ २०८ कहे जाते हैं, गुणोंकी अपेक्षा अनेक रूप धारण करने से बहिष्ठ २०९ कहलाते हैं अतिशय प्रशस्त हैं इसलिये श्रेष्ठ २१० हैं, अतिशय सूक्ष्म होनेके कारण अणिष्ठ २११ कहे जाते हैं और आपकी वाणी अतिशय गौरवसे पूर्ण है इसलिये आप गरिप्ठगीः २१२ कहलाते हैं ।।१२२।। चतुर्गतिरूप संसारको नष्ट करनेके कारण आप विश्वमुट् २१३ कहे जाते हैं, समस्त संसारकी व्यवस्था करनेवाले हैं इसलिये विश्वसृट् २१४ कहलाते हैं, सब लोकके ईश्वर हैं इसलिये विश्वेट् २१५ कहे जाते हैं समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये विश्वभुक् २१६ कहलाते हैं, अखिल लोकके स्वामी हैं इसलिये विश्वनायक २१७ कहे जाते हैं, समस्त संसारमें व्याप्त होकर रहते हैं इसलिये विश्वासी २१८ कहलाते हैं, विश्वरूप अर्थात् केवलज्ञान ही आपका स्वरूप है अथवा आपका आत्मा अनेकरूप है इसलिये आप विश्वरूपात्मा २१९ कहे जाते हैं, सबको जीतनेवाले हैं इसलिये विश्वजित् २२० कहे जाते हैं और अन्तक अर्थात् मृत्युको जीतनेवाले हैं इसलिये विजितान्तक २२१ कहलाते हैं।।१२३।। आपका संसार-भ्रमण नष्ट हो गया है इसलिये विभव २२२ कहलाते हैं, भय दूर हो गया है इसलिये विभय २२३ कहे जाते हैं, अनन्त बलशाली हैं इसलिये वीर २२४ कहलाते हैं, शोक रहित हैं इसलिये विशोक २२५ कहे जाते हैं, जरा अर्थात् बुढ़ापासे रहित हैं इसलिये विजर २२६ कहलाते हैं, जगत्के सब जीवोंमें प्राचीन हैं इसलिये जरन् २२७ कहे जाते हैं, राग रहित हैं इसलिये विराग २२८ कहलाते हैं, समस्त

१ अनन्तसुखी । २ आत्मज्ञः । ३ अनन्तदर्शी । ४ अनन्तवीर्यः । ५ अतिशयेन स्थूलः । ६ वृद्धः । ७ अग्रगामी । ६ अतिशयेन प्रियः । ६ अतिशयेन वरबुद्धिः । १० अतिशयेन स्थिरः । ११ अतिशयेन गुरुः । ं १२ अतिशयेन बहुः । १३ अतिशयेनाणुः सूक्ष्म इत्यर्थः । १४ विश्वपालकः । विश्वमुट्-ल० । १५ वृद्धः ।

वित्रेयजनताबन्धुर्विलीनाशेषकत्मयः । वियोगो योगविद्विद्वान् विधाता सुविधिः सुधीः ॥१२४॥
'क्षान्तिभाक् पृथिवीर्मूर्तिः शान्तिभाक् सिललात्मकः । वायुर्मूर्तिरसङ्गात्मा विह्नमूर्तिरधर्मधक् ॥१२६॥
सुयज्वा यजनानात्मा सुत्वा सुत्रामपूजितः । 'ऋत्विग् यज्ञपतिर्याज्यो यज्ञाङगममृतं हविः ॥१२७॥
द्योममूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेगो निर्मलोऽचलः । सोममूर्तिः सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महात्रभः ॥१२८॥

पापोंसे विरत हो चुके हैं इसलिये विरत २२९ कहे जाते हैं, परिग्रह रहित हैं इसलिये असंग २३० कहलाते हैं, एकाकी अथवा पवित्र होनेसे विविक्त २३१ हैं और मान्सर्यसे रहित होनेके कारण वीतमत्सर २३२ हैं।।१२४।। आप अपने शिष्य जनोंके हितैपी हैं इसलिये विनेयजनतावन्धु २३३ कहलाते हैं आपके समस्त पापकर्म विलीन-नष्ट हो गये हैं इसलिये विलीनाशेषकल्मष २३४ कहे जाते हैं, आप योग अर्थात् मन वचन कायके निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दसे रहित है इसलिये वियोग २३५ कहलाते हैं, योग अर्थात् ध्यानके स्वरूपको जाननेवाले हैं इसलिये योगविद् २३६ कहे जाते हैं, ् समस्त पदार्थोको जानते हैं इसलिये विद्वान् २३७ कहलाते हैं, धर्मरूप सृप्टिके कर्ता होनेसे विधाता २३८ कहें जाते हैं, आपका कार्य बहुत ही उत्तम है इसलिए सुविधि २३९ कहलाते हैं और आपकी बुद्धि उत्तम है इसलिये सुधी २४० कहे जाते हैं ॥१२५॥ उत्तम क्षमाको धारण करनेवाले हैं इसलिये क्षान्तिभाक् २४१ कहलाते हैं, पृथिवीके समान सहनशील हैं इसलिये पृथ्वीमूर्ति २४२ कहे जाते हैं, शान्तिके उपासक हैं इसलिये शान्तिभाक् २४३ कहलाते हैं, जलके समान शीतलता उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये सिललात्मक २४४ कहे जाते हैं, वायुके समान परपदार्थके संसर्गसे रहित होनेके कारण वायुमूर्ति २४५ कहलाते हैं, परिग्रह रहित होनेके कारण असंगात्मा २४६ कहे जाते हैं, अग्निके समान कर्मरूपी ईंधनको जलानेवाले हैं इसलिये विह्नमूर्ति २४७ हैं, और अधर्म-को जलानेवाले हैं इसलिये अधर्मधक् २४८ कहलाते हैं।।१२६।। कर्मरूपी सामग्रीका अच्छी तरह होम करनेसे सुयज्वा २४९ हैं, निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्म २५० हैं, आत्मसुखरूप सागरमें अभिषेक करनेसे सुत्वा २५१ हैं, इन्द्रके द्वारा प्जित होनेके कारण सुत्रामपूजित २५२ हैं, ज्ञानरूपी यज्ञ करनेमें आचार्य कहलाते हैं इसलिये ऋत्विक् २५३ हैं, यज्ञके प्रधान अधिकारी होनेसे यज्ञपति २५४ कहलाते हैं। स्वयं यज्ञ-स्वरूप हैं इसलिये यज्ञ २५५ कहलाते हैं, यज्ञके अंग होनेसे यज्ञांग २५६ कहलाते हैं, विषयतृष्णाको नष्ट करनेके कारण अमृत २५७ कहे जाते हैं, और आपने ज्ञानयज्ञमें अपनी ही अशुद्ध परिणतिको होम दिया हैं इसलिये आप हिव २५८ कहलाते हैं ।।१२७।। आप आकाशके समान निर्मल अथवा केवलज्ञानकी अपेक्षा लोक-अलोकमें व्याप्त हैं इसलिये व्योममूर्ति २५९ हैं, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण अमूर्तात्मा २६० हैं, कर्मरूप लेपसे रहित हैं इसलिये निर्लेप २६१ हैं, मलरहित हैं इसलिये निर्मेल २६२ कहलाते हैं, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हैं इसलिये अचल २६३ कहे जाते हैं, चन्द्रमाके समान शान्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते हैं इसलिये सोममूर्ति २६४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिराय सौम्य है इसलिये सुसौम्यात्मा २६५ कहे जाते हैं, सूर्यके समान तेजस्वी हैं इसलिये सूर्यमृतिं २६६ कहलाते हैं और अतिशय प्रभाके धारक है इसलिये

१ क्षमाभाक् ततः हेतुर्गाभतिमिदम् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । २ शोभनहोता । ३ सुनोतीित सुत्वा, षुञ् अभिषवणे । कृताभिषेक इत्यर्थः । ४ पूजकः । ५ अमूर्तात्मत्वात् ।

मन्त्रविन्मन्त्रङ्घनन्त्री मन्त्रन्तिरनन्त्यः । स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत् स्वन्तः कृतान्ताः कृतान्तकृत् ।।१२६॥ कृती कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतकृत्यः कृतकृतः । नित्यः मृत्युङ्जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोःद्भवः ।।१३०॥ वह्यनिष्ठः परंत्रह्म ब्रह्मात्मां ब्रह्मसंभवः । महात्रह्मपतिर्वह्मेड् महाब्रह्मपवेदवरः ॥१३१॥ सृत्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञान्तात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः ॥१३२॥ इति स्थविष्ठाविश्वसम् ।

महाप्रभ २६७ कहलाते हैं।।१२८।। मन्त्रके जाननेवाले हैं इसलिये मंत्रवित् २६८ कहें जाते हैं, अनेक मंत्रोंके करनेवाले हैं इसिलये मन्त्रकृत् २६९ कहलाते हैं, मंत्रोंसे युक्त हैं इसलिये मंत्री २७० कहलाते हैं, मन्त्ररूप हैं इसलिये मंत्रमूर्ति २७१ कहे जाने हैं, अनन्त पदार्थीको जानते हैं इसिलये अनन्तग २७२ कहलाते हैं, कर्मवन्धनसे रहित होनेके कारण स्वतन्त्र २७३ कहलाते हैं, शास्त्रोंके करनेवाले हैं इसलिये तन्त्रकृत् २७४ कहे जाने हैं, आपका अन्तःकरण उत्तम है इसिलये स्वन्तः २७५ कहलाते हैं , आपने कृतान्त अर्थात् यमराज-मृत्युका अन्त कर दिया है इसलिये लोग आपको कृतान्तान्त २७६ कहने हैं और आप कृतान्त अर्थात् आगमकी रचना करनेवाले हैं इसलिये कृतान्त कृत् २७७ कहे जाते हैं ।।१२९।। आप अत्यन्त कुशल अथवा पुण्यवान् हैं इसलिये कृती २७८ कहलाते हैं, आपने आत्माके सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके हैं इसलिये कृतार्थ २७९ हैं, संसारके समस्त जीवोंके द्वारा सत्कार करनेके योग्य हैं इसलिये सत्कृत्य २८० हैं, समस्त कार्य कर चुके हैं इसलिये कृतकृत्य २८१ हैं, आप ज्ञान अथवा तपश्चरणरूपी यज्ञ कर चुके हैं इसलिये कृतऋतु २८२ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहनेसे नित्य २८३ हैं, मृत्युको जीतनेसे मृत्युंजय २८४ हैं, मृत्युसे रहित होनेके कारण अमृत्यु २८५ हैं, आपका आत्मा अमृतके समान सदा शान्तिदायक है इसलिये अमृतात्मा २८६ हैं और अमृत अर्थात् मोक्षमें आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होनेवाली है इसलिये आप अमृतोद्भव २८७ कहलाते हैं।।१३०।। आप सदा शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन रहते हैं इसलिये ब्रह्मानिष्ठ २८८ कहलाते हैं, उत्कृष्ट ब्रह्मरूप हैं इसलिए परव्रह्म २८९ कहे जाते हैं व्रह्म अर्थात् ज्ञान अथवा ब्रह्मचर्य ही आपका स्वरूप है इसलिये आप ब्रह्मात्मा २९० कहलाते हैं, आपको स्वयं शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति हुई है तथा आपसे दूसरोंको होती है इसलिये आप ब्रह्मसंभव २९१ कहलाते हैं गणधर आदि महाब्रह्माओं के भी अधिपति हैं इसलिये महाब्रह्मपति २९२ कहें जाते हैं, आप केवलज्ञानके स्वामी है इसलिये ब्रह्मोट् २९३ कहलाते हैं , महाब्रह्मपद अर्थात् आर्हन्त्य और सिद्धत्व अवस्थाके ईश्वर हैं इसलिये महाब्रह्मपदेश्वर २९४ कहे जाते हैं ।।१३१।। आप सदा प्रसन्न रहते हैं इसलिये सुप्रसन्न २९५ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव हो जानेके कारण सदा प्रसन्न रहती है इसलिये लोग आपको प्रसन्नात्मा २९६ कहते हैं, आप केवलज्ञान, उत्तमक्षमा आदि धर्म और इन्द्रियनिग्रहरूप दमके स्वामी हैं इसलिये ज्ञानधर्मदमप्रभु २९७ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा उत्कृष्ट ज्ञान्तिसे सहित है इसलिये आप प्रशामात्मा २९८ कहलाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव हो जानेसे अतिशय शान्त हो चुकी है इसलिये आप प्रशान्तात्मा २९९ कहलाते हैं, और शलाका पुरुषोंमें सबसे उत्कृष्ट हैं इसलिये विद्वान् लोग आपको पुराणपुरुषोत्तम ३००

महाज्ञोकध्वजोऽज्ञोकः कः स्विष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसम्भूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः । १२३॥ पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुतीः स्तुतीः वरः । स्तवनाहीं हृषोकेशो जितजयः कृतिक्रियः । १२३४॥ गणाधिपो गणज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाप्रणीः । गुणाकरो गुणाम्भोधिर्गुणज्ञो गुणनायकः ॥१३४॥ गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः । शरण्यः पुण्यवाक्षुतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥१३६॥

कहते हैं ।।१३२।। वड़ा भारी अशोकवृक्ष ही आपका चिह्न है इसलिये आप महाशोक-ध्वज ३०१ कहलाते हैं, शोकसे रहित होनेके कारण अशोक ३०२ कहलाते हैं, सवको सुख देनेवाले हैं इसलिये 'क' ३०३ कहलाते हैं, स्वर्ग और मोक्षके मार्गकी सुष्टि करते हैं इसलिये स्नष्टा ३०४ कहलाते हैं, आप कमलरूप आसन पर विराजमान हैं इसलिये पद्म विष्टर ३०५ कहलाते हैं, पद्मा अर्थात् लक्ष्मीके स्वामी हैं इसलिये पद्मेश ३०६ कहलाते हैं, विहारके समय देव लोग आपके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना कर देते हैं इसलिये आप पद्मसंभूति ३०७ कहे जाते हैं, आपकी नाभि कमलके समान है इसलिये लोग आपको पद्मनाभि ३०८ कहते हैं तथा आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनुत्तर ३०९ कहलाते हैं, ।।१३३।। हे भगवन्, आपका यह शरीर माताके पद्माकार गर्भा-शयमें उत्पन्न हुआ था इसलिये आप पद्मयोनि ३१० कहलाते हैं, धर्मरूप जगतुकी उत्पत्तिके कारण होनेसे जगद्योनि ३११ हैं, भव्य जीव तपश्चरण आदिके द्वारा आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं इसलिये आप इत्य ३१२ कहलाते हैं, इन्द्र आदि देवोंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं इसलिये स्तुत्य ३१३ कहलाते हैं स्तुतियोंके स्वामी होनेसे स्तुती व्वर ३१४ कहे जाते हैं, स्तवन करनेके योग्य हैं इसलिये स्तवनाई ३१५ कहलाते है, इन्द्रियोंके ईश अर्थात् वश करनेवाले स्वामी हैं, इसलिए हृषीकेश ३१६ कहे जाते है, आपने जीतने योग्य समस्त मोहादि शत्रुओंको जीत लिया है इसलिये आप जितजेय ३१७ कहलाते है, और आप करने योग्य समस्त कियाएं कर चुके है, इसलिये कृतिकिय ३१८ कहे जाते हैं।।१३४।। आप बारह सभारूप गणके स्वामी होनेसे गणाधिप ३१९ कहलाते हैं, समस्त गणों में श्रेष्ठ होने के कारण गणज्येष्ठ ३२० कहे जाते है, तीनों लोकों में आप ही गणना करनेके योग्य हैं इसलिये गण्य ३२१ कहलाते हैं पवित्र हैं इसलिये पुण्य ३२२ हैं, समस्त सभामें स्थित जीवोंको कल्याणके मार्गमें आगे ले जानेवाले हैं इसलिये गणाग्रणी ३२३ कहलाते हैं, गुणोंकी खान हैं इसलिये गुणाकर ३२४ कहे जाते हैं, आप गुणोंके समूह हैं इसलिये गुणाम्भोधि ३२५ कहलाते हैं, आप गुणोंको जानते हैं इसलिये गुणज्ञ ३२६ कहे जाते हैं और गुणोंके स्वामी हैं इसिलिये गणधर आपको गुणनायक ३२७ कहते हैं ॥१३५॥ गुणोंका आदर करते हैं इसलिये गुणादरी ३२८ कहलाते हैं, सत्त्व, रज, तम अथवा काम, क्रोध आदि वैभाविक गुणोंको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये आप गुणोच्छेदी ३२९ कहे जाते हैं, आप वैभाविक गुणोंसे रहित हैं इसलिये निर्गुण ३३० कहलाते हैं, पवित्र वाणीके धारक हैं इसलिये पुण्यगी ३३१ कहे जाते हैं, गुणोंसे युक्त हैं इसलिये गुण ३३२ कहलाते हैं, शरणमें आये हुए जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये शरण्य ३३३ कहे

श्रनिष्यः पुष्यधीर्ग् ण्यः पुष्यकृत् पुष्यशासनः । धर्मारामो गुष्प्रामः पुष्यापुष्यितरोधकः ॥१३७॥ पापायेनो विषापात्मा विषाप्मा वीतकत्मषः । निर्दृन्द्वो निर्मदः शान्तो निर्मोहो निरुपद्रवः ॥१३८॥ निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपत्रवः । निष्कलङ्को निरस्तैना निर्मृतागा निराह्नवः ॥१३९॥ विशानो विपुलज्योतिः श्रदुलोऽचिन्त्यवैभवः । सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुभुत् सुनयतस्ववित् ॥१४०॥

जाने हैं, आपके वचन पवित्र हैं इसिलये पूतवाक् ३३४ कहलाते हैं, स्वयं पवित्र हैं इसिलये पूत ३३५ कहे जाने है, श्रेप्ठ हैं इसलिये वरेण्य ३३६ कहलाते हैं और पुण्यके अधिपति हैं डमलिये पुण्यनायक ३३७ कहे जाते हैं ।।१३६।। आपकी गणना नहीं हो सकती अर्थात् आप अपरिमित गुणोंके घारक हैं इसलिये अगण्य ३३८ कहलाते हैं, पवित्र बुद्धिके धारक होने में पृष्यधी ३३० कहे जाते हैं, गुणोंसे सहित हैं इसलिये गुण्य ३४० कहलाते हैं, पुण्यको करनेवाले हैं वसलिये पुण्यक्वन् ३४१ कहे जाते हैं, आपका शासन पुण्यरूप अर्थान् पदित्र है उसरिये आप पुष्यशस्त्रन ३४२ साने जाने **है, धर्मके उपवन स्वरूप होने से धर्मा**-राज ३४३ कहे जाने हुँ, आपमे अनेक गुणोंका ग्राम अर्थात् समूह पाया जाता है इसलिये आप गुणज्ञान ३४४ कहलाते हैं, आपने शद्धोपयोगमें लीन होकर पुण्य और पाप दोनोंका निरोध कर दिया है इसलिये आप पुण्यापुण्यनिरोधक ३४५ कहे जाते हैं।।१३७।। आप हिंसादि पापोंसे रहित हैं इसलिये पापापेत ३४६ माने गये हैं, आपकी आत्मासे समस्त पाप विगत हो गये हैं इसलिये आप विपापात्मा ३४७ कहे जाते हैं, आपने पापकर्म नष्ट कर दिये हैं इसिलये विपाप्मा ३४८ कहलाते हैं, आपके समस्त कल्मष अर्थात् राग द्वेष आदि भाव कर्मरूपी मल नष्ट हो चुके हैं इसलिये वीतकल्मष ३४९ माने जाते हैं, परिग्रह रहित होनेसे निर्द्वन्द्व ३५० हैं, अहंकारसे रहित होनेके कारण निर्मद ३५१ कहलाते हैं, आपका मोह निकल चुका है, इसलिये आप निर्मोह ३५२ हैं और उपद्रव उपसर्ग आदिसे रहित हैं इसलिये निरुपद्रव ३५३ कहलाते हैं।।१३८।। आपके नेत्रोंके पलक नहीं भपते इमिलये आप निर्निमेष ३५४ कहलाते हैं, आप कवलाहार नहीं करते इसिलये निराहार ३५५ है, सांसारिक कियाओंसे रहित हैं इसलिये निष्क्रिय ३५६ हैं, बाधा रहित है इसलिये निरुपःलव ३५८ है, कलंक रहित होनेसे निष्कलंक ३५९ हैं, आपने समस्त एनस् अर्थात् पापोंको दूर हटा दिया है इसलिये निरस्तैना ३६० कहलाते हैं, समस्त अपराधोंको आपने दूर कर दिया है इसिलिये निर्द्धतागस् ३६१ कहे जाते हैं, और कर्मोंके आस्रवसे रहित होनेके कारण निरास्रव ३६२ कहलाते हैं ।।१३९।। आप सबसे महान् है इसलिये विशाल ३६३ कहे जाते हैं, केवलज्ञानरूपी विशाल ज्योतिको धारण करनेवाले हैं इसलिए विपुलज्योति ३६४ माने जाते हैं, उपमा रहित होनेसे अतुल ३६५ हैं, आपका वैभव अचिन्त्य है इसलिये अचिन्त्यवैभव ३६६ कहलाते हैं, आप नवीन कर्मोंका आस्रव रोक कर पूर्ण संवर कर चुके हैं इसलिये सुसंवृत ३६७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय सुरक्षित है अथवा मनोगुप्ति आदि गुप्तियोंसे युक्त है इसलिये विद्वान् लोग आपको सुगुप्तात्मा ३६८ कहते हैं, आप समस्त पदार्थींको अच्छी तरह जानते हैं इसलिये सुभुत् ३६९ कहलाते हैं और आप समीचीन नयोंके यथार्थ रहस्यको जानते हैं

१ निष्परिग्रहः । २ निर्भू ताङ्गो- इ० । ३ सुष्ठु ज्ञाता । सुभृत् इति पाठान्तरम् ।

एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृदः पितः । घीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतान्तकः ।।१४१।। पिता पितामहः पाता पिवित्रः पावनो गितः । त्राता भिषय्वरो वर्यो वरदः परमः पुमान् ॥१४२॥ कविः पुराणपुरुषो वर्षीयान् वृषभः पुरुः । प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुर्भुवनैकपितामहः ॥१४३॥ इति महादिशतम् ।

श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्षणो<sup>७</sup> लक्षण्यः<sup>८</sup> शुभलक्षणः । निरक्षः पुण्डरीकाक्षणः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ।।१४४॥

इसलिये सुनयतत्त्वविद् ३७० कहलाते हैं।।१४०।। आप केवल ज्ञानरूपी एक विद्याको धारण करनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते हैं, अनेक वड़ी वड़ी विद्याएं धारण करनेसे महा-विद्य ३७२ कहे जाते हैं, प्रत्यक्षज्ञानी होनेसे मुनि ३७३ हैं, सबके स्वामी है इसलिये परिवृढ़ ३७४ कहलाते हैं, जगत्के जीवोंकी रक्षा करते हैं इसलिये पति ३७५ हैं, वृद्धिके स्वामी हैं इसलिये धीश ३७६ कहलाते हैं, विद्याओं के भण्डार हैं इसलिये विद्यानिधि ३७७ माने जाते हैं, समस्त पदार्थींको प्रत्यक्ष जानते हैं इसलिये साक्षी ३७८ कहलाते हैं, मोक्षमार्गको प्रकट करनेवाले हैं इसलिये विनेता ३७९ कहे जाते हैं और यमराज अर्थात् मृत्युको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये विहतान्तक ३८० कहलाते है ।।१४१।। आप सर्व जीवोंकी नरकादि गतियोंसे रक्षा करते हैं इसलिये पिता ३८१ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं इसलिये पितामह ३८२ कहे जाते हैं, सबका पालन करनेसे पाता ३८३ कहलाते हैं, अतिशय शुद्ध हैं इसलिये पवित्र ३८४ कहे जाते हैं, सवको शुद्ध या पवित्र करते हैं इसलिये पावन ३८५ माने जाते हैं, समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप होना चाहते हैं इसिलये आप सबकी गित ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गितरहित होने-से अगति कहलाते हैं, समस्त जीवोंकी रक्षा करनेसे त्राता ३८७ कहलाते हैं जन्म जरा मरण रूपी रोगको नष्ट करनेके लिये उत्तम वैद्य है इसलिये भिषम्वर ३८८ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे वर्य ३८९ हैं, इच्छानुकूल पदार्थोंको प्रदान करते हैं इसलिये वरद ३९० कहलाते हैं, आपकी ज्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये परम ३९१ कहे जाते हैं, और आत्मा तथा पर पुरुषोंको पवित्र करनेके कारण पुमान् ३९२ कहलातें हैं ।।१४२।। द्वादशाङ्गका वर्णन करनेवाले हैं इसलिये कवि ३९३ कहलाते हैं, अनादि-काल होनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध है इसलिये वर्षीयान् ३९५ कहलाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे ऋषभ ३९६ कहलाते हैं, तीर्थं करों में आदिपुरुष होनेसे पुरु ३९७ कहे जाते हैं, आप प्रतिष्ठा अर्थात् सम्मान अथवा स्थिरताके कारण है इसलिये प्रतिष्ठाप्रसव ३९८ कहलाते हैं, समस्त कार्यों के कारण है इसलिये हेतु ३९९ कहे जाते है, और संसारके एकमात्र इसलिये भुवनैकपितामह ४०० कहलाते है, ॥१४३॥

श्रीवृक्षके चिह्नसे चिह्नित है इसिलये श्रीवृक्षलक्षण ४०१ कहे जाते हैं, सूक्ष्मरूप होने से इलक्ष्ण ४०२ कहलाते हैं, लक्षणोंसे अनपेत अर्थात् सिहत है इसिलये लक्षण्य ४०३ कहे जाते हैं, आपके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है इसिलये शुभलक्षण ४०४ कहलाते हैं, आप समस्त पदार्थोंका निरीक्षण करनेवाले हैं अथवा आप नेत्रेन्द्रियके द्वारा दर्शन किया नहीं करते इसिलये निरीक्ष ४०५ कहलाते हैं, आपके नेत्र पुण्डरीककमलके समान सुन्दर

सिद्धिदः सिद्धनङ्कत्यः सिद्धात्मा सिद्धसाधनः । बुद्धबोध्यो<sup>र</sup> महाबोधिः वर्धमानो<sup>र</sup> महिधकः ॥१४५॥ बेदाङ्गा वैदिविद्वेद्यो जातरूपो विदांवरः । 'वेदवेद्यः स्वसंवेद्यो विवेदो वदतां वरः ॥१४६॥ ग्रनादिनिधनोऽव्यक्तो व्यक्तवाग् व्यक्तशासनः । युगादिकृद् युगाधारो युगादिर्जगदादिजः ॥१४७॥ ंग्रतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो "महेन्द्रोऽतीन्द्रियार्थदृक्। त्रतीन्द्रियोऽहमिन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान्।१४८

हं इसिल्ये आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहलाते है, आत्म-गुणोंसे खूव ही परिपुष्ट है इसलिये पूष्कल ४०७ कहे जाते हैं और कमल दलके समान लम्बे नेत्रोंको धारण करने वाले होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ कहे जाते हैं ॥१४४॥ सिद्धिको देनेवाले हैं इसलिये सिद्धिद ४०९ कहलाते हैं, आपके सब संकल्प सिद्ध हो चुके हैं इसलिये सिद्ध संकल्प ४१० कहे जाते हैं, आपकी आत्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुकी है इसलिये सिद्धात्मा ४११ कहलाते हैं, आपको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी मोक्ष-साधन प्राप्त हो चके है इसलिये आप मिद्धसाधन ४१२ कहलाते है आपने जानने योग्य सब पदार्थोको जान लिया है इनलिये बुद्धबोध्य ४१३ कहे जाते है, आपकी रतनत्रयरूपी विभूति बहुत ही प्रशसनीय है इसलिये आप महाबोधि ४१४ कहलाते हैं आपके गुण उत्तरोत्तर बढ़ते रहते है इसिलये आप वर्धमान ४१५ हैं, और बड़ी ऋद्वियोंको धारण करने वाले है इसलिये महर्द्धिक ४१६ कहलाते हैं ॥१४५॥ आप अनुयोगरूपी वेदोंके अंग अर्थात् कारण हैं इसलिये वेदांग ४१७ कहे जाते हैं, वेदको जाननेवाले है इसलिये वेदवित् ४१८ कहलाते हैं, ऋषियोंके द्वारा जाननेके योग्य हैं इसिलये वेद्य ४१९ कहे जाते हैं, आप दिगम्बररूप है इसिलये जातरूप ४२० कहे जाते है, जाननेवालोंमें श्रेष्ठ है इसलिये विदांवर ४२१ कहलाते है, आगम अथवा केवलज्ञानके ू द्वारा जानने योग्य हैं इसलिये वेदवेद्य ४२२ कहे जाते है, अनुभवगम्य होनेसे स्वसंवेद्य ४२३ कहलाते है, आप तीन प्रकारके वेदोंसे रहित हैं इसलिये विवेद ४२४ कहे जाते हैं और वक्ताओंमें श्रेष्ठ होनेसे वदतांवर ४२५ कहलाते हैं।।१४६।। आदि-अन्त रहित होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहे जाते है, ज्ञानके द्वारा अत्यन्त स्पष्ट हैं इसलिये व्यक्त ४२७ कहलाते हैं, आपके वचन अतिशय स्पष्ट हैं इसलिये व्यक्तवाक् ४२८ कहे जाते है, आपका शासन अत्यन्त स्पष्ट या प्रकट है इसलिये आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते है, कर्मभूमिरूपी युगके आदि व्यवस्थापक होनेसे आप युगादिकृत् ४३० कहलाते हैं, युगकी समस्त व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिये युगाधार ४३१ कहे जाते हैं, इस कर्मभूमिरूप युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिये आप युगादि ४३२ माने जाते हैं और आप जगत्के प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसलिये जगदादिज ४३३ कहलाते हैं।।१४७।। आपने अपने प्रभाव या ऐश्वर्यंसे इन्द्रोंको भी अतिकान्त कर दिया है इसलिये अतीन्द्र ४३४ कहे जाते हैं, इन्द्रियगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४३५ हैं, बुद्धिके स्वामी होनेसे धीन्द्र ४३६ हैं, परम ऐश्वर्यका अनुभव करते हैं इसलिये महेन्द्र ४३७ कहलाते हैं, अतीन्द्रिय (सूक्ष्म– अन्तरित-दूरार्थ) पदार्थीको देखनेवाले होनेसे अतीन्द्रियार्थदृक् ४३८ कहे जाते हैं, इन्द्रियों से रहित हैं इसलिये अनिन्द्रिय ४३९ कहलाते हैं अहमिन्द्रोंके द्वारा पूजित होनेसे अह-मिन्द्रार्च्य ४४० कहे जाते हैं, बड़े बड़े इन्द्रोंके द्वारा पूजित हौनेसे महेन्द्रमहित ४४१ १ बोद्धुं योग्यो बोध्यः, बुद्धो बोध्यो यैनासौ । २ वा विशेषेण ऋद्धं समृद्धं मानं प्रमाणं

यस्य सः । ३ वेदज्ञापकः । ४ आगमेन ज्ञेयः । ५ अतिशयेनेन्द्रः । ६ इन्द्रियंज्ञानमतिकान्तः । ७ पूजाधिपः।

उद्भवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । श्रगाह्यो गहनं गृह्यं परार्ध्यः परमश्वरः ॥१४६॥ श्रनन्तिद्धरमेर्याद्धरिचन्त्र्योद्धः समग्रधोः । प्राग्रचः प्राग्रहरोऽभ्यग्रः प्रत्यग्रोऽग्रचोऽग्रिमोऽग्रजः ॥१५०॥ महातपा महातेजा सहोदकों महोदयः । महायशा महाधामा महासत्त्वो महाधृतिः ॥१५१॥ महाधैयों महावीयों महासम्पन्महाबलः । महाशिक्तर्महाज्योतिर्महाभूतिर्महाद्युतिः ॥१५२॥

कहलाते हैं और स्वयं सबसे बड़े हैं इसलिये महान् ४४२ कहे जाते हैं ।।१४८।। आप समस्त संसारसे बहुत ऊँचे उठे हुए हैं अथवा आपका जन्म संसारमें सबसे उत्कृप्ट है इसिलये उद्भव ४४३ कहलाते हैं, मोक्षके कारण होनेसे कारण ४४४ कहे जाते हैं, गुद्ध भावोंको करते हैं इसलिये कर्ता ४४५ कहलाते हैं, संसाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त होनेसे पारग ४४६ माने जाते हैं, आप भन्यजीवोंको संसाररूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं इसिलये भवतारक ४४७ कहलाते हैं, आप किसीके भी द्वारा अवगाहन करने योग्य नहीं हैं अर्थात् आपके गुणोंको कोई नहीं समभ सकता है इसलिये आप अगाहच ४४८ कहे जाते हैं, आपका स्वरूप अतिशय गम्भीर या कठिन है इसलिये गहन ४४९ कहलाते हैं, गुप्तरूप होनेसे गुहच ४५० हैं, सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण परार्ध्य ४५१ हैं और सबसे अधिक समर्थ होनेके कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते हैं।।१४९।। आपकी ऋद्धियां अनन्त, अनेय और अचिन्त्य हैं इसलिये आप अनन्तर्द्धि ५४३, अमेर्याद्ध ४५४ और अचिन्त्यर्द्धि ४५५ कहलाते हैं, आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुई है इसलिये आप समग्रधी ४५६ हैं, सबमें मुख्य होनेसे प्राच्य ४५७ हैं, प्रत्येक माङ्गलिक कार्योमें सर्वप्रथम आपका स्मरण किया जाता है इसलिये प्राग्रहर ४५८ हैं, लोकका अग्रभाग प्राप्त करनेके सन्मुख हैं इसलिये अभ्यग्न ४५९ हैं, आप समस्त लोगोंसे विलक्षण – नूतन हैं इसलिये प्रत्यंग्र ४६० कहलाते हैं, सबके स्वामी हैं इसलिये अग्ध्र ४६१ कहे जाते हैं, सबके अग्रेसर होनेसे अग्रिम ४६२ कहलाते हैं और सबसे ज्येष्ठ होनेके कारण अग्रज ४६३ कहे जाते हैं।।१५०।। आपने बड़ा कठिन तपश्चरण किया है इसलिये महातपा ४६४ कहलाते हैं, आपका बड़ा भारी तेज चारों ओर फैल रहा है इसलिये आप महातेजा ४६५ हैं, आपकी तपश्चर्यांका उदके अर्थात् फल बड़ा भारी है इसलिये आप महोदके ४६६ कहलाते हैं, आपका ऐश्वर्य बड़ा भारी है इसिलिये आप महोदय ४६७ माने जाते हैं, आपका बड़ा भारी यश चारों ओर फैल रहा है इसलिये आप महायशा ४६८ माने जाते हैं, आप विशाल तेज-प्रताप अथवा ज्ञानके धारक हैं इसलिये महाधामा ४६९ कहलाते हैं, आपकी शक्ति अपार है इसलिये विद्वान् लोग आपको महासत्त्व ४७० कहते हैं, और आपका धीरज महान् है इसलिये आप महाधृति ४७१ कहलाते हैं ।।१५१।। आप कभी अधीर नहीं होते इसलिये महाधैर्य ४७२ कहे जाते हैं, अनन्त वीर्यके धारक होनेसे महावीर्य ४७३ कहलाते हैं, समवसरणरूप अद्वितीय विभूतिको धारण करनेसे महासंपत् ४७४ माने जाते हैं, अत्यन्त बलवान् होनेसे महाबल ४७५ कहलाते हैं, बड़ी भारी शक्तिके धारक होनेसे महाशक्ति ४७६ माने जाते हैं, अतिशय कान्ति अथवा केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण महाज्योति ४७७ कहलाते हैं, आपका वैभव अपार है इसलिये आपको महाभूति ४७८ कहते हैं और आपके

१ उद्गतसंसारः । २ दुःप्रवेश्यः । ३ रहस्यम् । ४ प्राग्याद्यग्रजपर्यंन्ताः श्रेष्ठार्थवाचकाः । ५ महादयः–ल० ।

महामितर्महानीतिर्महाक्षान्तिर्महोदयः । महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥१५३॥
महामहा<sup>१</sup> महाकीर्तिर्महाकान्तिर्महावपुः । महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥१५४॥
महामहपितः प्राप्तमहाकत्याणपञ्चकः । महाप्रभुर्महाप्रातिहार्याधीशो महेश्वरः ॥१५५॥
इति श्रीवृक्षादिशतम् ।

महामुनिर्महामौनी महाध्यानो<sup>र</sup> महादमः । महाक्षमो महाश्वीलो महायज्ञो महासखः ।।१५६॥ महाव्रतपितम् ह्यो महाकान्तिषरोऽधिषः । महामैत्री महामेयो महोपायो महामयः ।।१५७॥ महाकारुणिको मन्ता महामन्त्रो महायितः । महानादो महाघोषो महेज्यो महसां पितः ।।१५८॥

शरीरकी द्युति वड़ी भारी है इसिलये आप महाद्युति ४७९ कहे जाते हैं।।१५२।। अतिशय वृद्धिमान् है इसिलये महामित ४८० कहलाते हैं, अतिशय न्यायवान् हैं इसिलये महानीति ४८१ कहे जाते हैं, अतिशय क्षमावान् हैं इसिलये महाक्षान्ति ४८२ माने जाते हैं, अतिशय द्यालु हैं इसिलये महोदय ४८३ कहलाते हैं, अत्यन्त विवेकवान् होनेसे महाप्राज्ञ ४८४ अत्यन्त भाग्यशाली होनेसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे महानन्द ४८६ और सर्व-श्रेष्ठकिव होनेसे महाकिव ४८७ माने जाते हैं।।१५३।। अत्यन्त तेजस्वी होनेसे महामहा ४८८, विशाल कीर्तिके थारक होनेसे महाकीर्ति ४८९, अद्भुत कान्तिसे युक्त होनेके कारण महाकान्ति ४९०, उत्तुंगशरीरके होनेसे महावपु ४९१, वड़े दानी होनेसे महादान ४९२, केवलज्ञानी होनेसे महाज्ञान ४९३, वड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके धारक होनेसे महाज्ञान ४९३, वड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके धारक होनेसे महाज्ञान ४९६ कहलाते हैं।।१५४।। आप अनेक बड़े बड़े उत्सवोंके स्वामी हैं इसिलये महामहपित ४९६ कहलाते हैं, आपने गर्भ आदि पांच महाकल्याणको प्राप्त किया है इसिलये प्राप्तमहाकल्याणपञ्चक ४९७ कहे जाते हैं, आप सबसे बड़े स्वामी हैं इसिलये महाप्रभु ४९८ कहलाते हैं, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहार्योके स्वामी हैं इसिलये महाप्रभु ४९८ कहलाते हैं, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहार्योके स्वामी हैं इसिलये महाप्रातिहार्योधीश ४९९ कहे जाते हैं और आप सब देवोंके अधीश्वर हैं इसिलये महेश्वर ५०० कहलाते हैं।।१५५॥

सव मुनियों में उत्तम होनेसे महामुनि ५०१, बचनालाप रहित होनेसे महामौनी ५०२, शुक्लध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यानी ५०३, अतिशय जितेन्द्रिय होनेसे महादम ५०४, अतिशय समर्थ अथवा शान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीलसे युक्त होनेके कारण महाशील ५०६ और तपश्चरणरूपी अग्निमें कर्मरूपी हिवके होम करनेसे महायज्ञ ५०७ और अतिशय पूज्य होनेके कारण महामख ५०८ कहलाते हैं ॥१५६॥ पांच महाव्रतोंके स्वामी होनेसे महाव्रतपित ५०९, जगत्पूज्य होनेसे महच ५१०, विशाल कान्तके धारक होनेसे महाकान्तिधर ५११, सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोंके साथ मैत्रीभाव रखनेसे महामैत्रीमय ५१३, अपरिमित गुणोंके धारक होनेसे अभय ५१४, मोक्षके उत्तमोत्तम उपायोंसे सिहत होनेके कारण महोपाय ५१५ और तेज:स्वरूप होनेसे महोमय ५१६ कहलाते हैं ॥१५७॥ अत्यन्त दयालु होनेसे महाकार्रणिक ५१७, सब पदार्थोंको जाननेसे मंता ५१८ अनेक मत्रोंके स्वामी होनेसे महामन्त्र ५१९, यित्योंमे श्रेष्ठ होनेसे महायित ५२०, गम्भीर दिव्यध्वनिके धारक होनेसे महानाद ५२१, दिव्यध्वनिका गंभीर उच्चारण होनेके कारण महाघोष ५२२, बड़ी बड़ी पूजाओंके अधिकारी होनेसे महेज्य ५२३ और समस्त तेज

१ महातेजाः । २ महामहास्यपूजापितः । ३ ध्यानी-ल० । ४ महापूजः । ५ पूज्यः । ६ उत्कृष्टबोधः । ७ महाकरुणया चरतीति । ८ ज्ञाता ।

ैमहाध्वरधरो धुर्यो महौदार्यो महिष्ठवाक् । महात्मा महतां धाम महीं बमेहितोदयः ॥१५६॥ महाक्लेशाङ्कषुतः शूरो महाभूतपितर्गुरः । महापराक्रमोऽनन्तो महाक्रोधरिपुर्वशी ॥१६०॥ महाभवाध्यिक्षसन्तारी महामोहाद्वित् दनः । महागुणाकरः क्षान्तो महायोगीः वरः शमी ॥१६१॥ महाध्यानपितध्यतिमहाधर्मा महावतः । महाकर्मारिहात्मक्रो महादेवो महेशिता ॥१६२॥ सर्वक्लेशापहः साधुः सर्वदोषहरो हरः । ग्रसङ्ख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥१६३॥ सर्वदोगिश्वरोऽचिन्त्यः श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । दान्तात्मा दम्तरीयोशो योगात्मा शामसर्वगः ॥१६४॥

अथवा प्रतापके स्वामी होनेसे महसांपति ५२४ कहलाते हैं ।।१५८।। ज्ञानरूपी विज्ञाल यज्ञके धारक होनेसे महाध्वरधर ५२५, कर्मभुमिका समस्त भार संभालने अथवा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण धुर्य ५२६, अतिशय उदार होनेसे महौदार्य ५२७, श्रेष्ठ वचनोंसे युक्त होनेके कारण महेप्ठवाक् ५२८, महान् आत्माके धारक होनेसे महात्मा ५२९, समस्त तेजके स्थान होनेसे महसांवाम ५३०, ऋषियोंमें प्रधान होनेसे महर्षि ५३१, और प्रशस्त जन्मके धारक होनेसे महितोदय ५३२ कहलाते हैं।।१५९॥ बड़े बड़े क्लेशोंको नष्ट करनेके लिये अंकुशके समान हैं इसलिये महाक्लेशांकुश ५३३ कहलाते हैं, कर्मरूपी शत्रुओं का क्षय करने में शूरवीर हैं इसलिये श्र ५३४ कहें जाते हैं, गणधर आदि बड़े-बड़े प्राणियों के स्वामी हैं इसलिये महाभूतपति ५३५ कहे जाते हैं, तीनों लोकोंमें श्रेप्ठ हैं इसलिये गुरु ५३६ कहलाते हैं, विशाल पराक्रमके धारक हैं इसलिये महापराक्रम ५३७ कहे जाते हैं, अन्त रहित होनेसे अनन्त ५३८ हैं, कोधके बड़े भारी गत्र होनेसे महाकोधरिपु ५३९ कहे जाते हैं और समस्त इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे बशी ५४० कहलाते हैं ॥१६०॥ संसाररूपी महासमुद्रसे पार कर देनेके कारण महाभवाब्धिसंतारी ५४१ मोहरूपी महाचल-के भेदन करनेसे महामोहाद्रिसूदन ५४२, सम्यग्दर्शन आदि बड़े वड़े गुणोंकी खान होनेसे महागुणाकर ५४३, कोधादि कषायोंको जीत लेनेसे क्षान्त ५४४, बड़े बड़े योगियों-मुनियोंके स्वामी होनेसे महायोगी व्वर ५ ४५ और अतिशय शान्त परिणामी होनेसे शमी ५४६ कहलाते हैं ।।१६१।। शुक्लध्यानरूपी महाध्यानके स्वामी होनेसे महाध्यानपति ५४७, अहिंसारूपी महाधर्मका ध्यान करनेसे ध्यातमहाधर्म ५४८, महाव्रतोंको धारण करनेसे महाव्रत ५४९, कर्मरूपी महाशत्रुओंको नष्ट करनेसे महाकर्मारिहा ५५०, आत्म स्वरूपके जानकार होनेसे आत्मज्ञ ५५१, सब देवोंमें प्रधान होनेसे महादेव ५५२, और महान् सामर्थ्यसे सहित होनेके कारण महेशिता ५५३, कहलाते हैं।।१६२।। सब प्रकारके क्लेशोंको दूर करनेसे सर्वक्लेशापह ५५४, आत्मकल्याण सिद्धि करनेसे साधु ५५५, समस्त दोषोंको दूर करनेसे सर्वदोषहर ५५६, समस्त पापोंको नष्ट करनेके कारण हर ५५७, असंख्यात गुणोंको धारण करनेसे असंख्येय ५५८, अपरिमित शक्तिको धारण करनेसे अप्रमेयात्मा ५५९, शान्तस्वरूप होनेसे शमात्मा ५६०, और उत्तमशान्तिकी खान होनेसे प्रशमाकर ५६१ कहलाते हैं।।१६३।। सब मुनियोंके स्वामी होनेसे सर्वयोगीव्वर ५६२, किसीके चिन्तवनमें न आनेसे अचिन्त्य ५६३, भावश्रुतरूप होनेसे श्रुतात्मा ५६४, तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंको जाननेसे विष्टरश्रवा ५६५, मनको वज्ञ करनेसे दान्तात्मा ५६६, संयमरूप तीर्थके स्वामी होनेके कारण दमतीर्थेश ५६७, योगमय

१ महायज्ञधारी । २ धुरन्धरः । ३ गणधरचऋधरादीनामीशः । ४ नाशकः । ५ शत्रुघ्नः । ६ विष्टं प्रवेशं राति ददातीति विष्टरं विष्टरं श्रवो ज्ञानं यस्य सः । ७ शिक्षितात्मा ।

प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः<sup>१</sup> परमोदयः । प्रक्षोणबन्धः कामारिः क्षेमकृत् क्षेमशासनः ॥१६५॥ ैप्रणवः प्रणतः प्राणः प्राणवः प्राण'तेश्वरः । प्रमाणं प्रणि'धिर्दक्षो दक्षि णोऽध्वर्यु <sup>१</sup>रध्वरः ॥१६६॥ ग्रानन्दो नन्दनो नन्दो वन्द्योऽनिन्द्योऽभिनन्दनः । कामहा<sup>२०</sup> कामदः काम्यः कामधेनुररिञ्जयः ॥१६७॥ इति महामुन्यादिशतम्

<sup>११</sup> ग्रसंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वैकृतान्तकृत्<sup>१२</sup> । <sup>१३</sup> ग्रन्तकृत् कान्तगु कान्तिवन्तामणिरभोष्टदः ॥१६८॥ ग्रजितो जितकामारिः ग्रमितोमितशासनः । जितकोषो जितामित्रो जितक्लेशो जितान्तकः ॥१६६॥

होनेसे योगात्मा ५६८, और ज्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसर्वेग ५६९ कहलाते हैं ।।१६४।। एकाग्रतासे आत्माका ध्यान करने अथवा तीनों लोकोंमें प्रमुख होनेसे प्रधान ५७०, ज्ञानस्वरूप होनेसे आत्मा ५७१, प्रकृष्ट कार्योंके होनेसे प्रकृति ५७२, उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक होनेसे परम ५७३, उत्कृष्ट उदय अर्थात् जन्म या वैभवको धारण करनेसे पर-मोदय ५७४, कर्मबन्धनके क्षीण हो जानेसे प्रक्षीणबन्ध ५७५, कामदेव अथवा विषयाभिलाषाके शत्रु होनेसे कामारि ५७६. कत्याणकारी होनेसे क्षेमकृत् ५७७ और मंगलमय उपदेशके देनेमे क्षेमगासन ५७८ कहलाते है ॥१६५॥ ओंकाररूप होनेसे प्रणव ५७९, स्नेहरूप होने अथवा भव्य जीवोंको इप्टस्थानके प्राप्त करानेसे प्रणत ५८०, जगत्को जीवित रखनेसे प्राण ५८१, सब जीवोंके प्राणदाता अर्थात् रक्षक होनेसे प्राणद ५८२, नम्नीभूत भव्य जनों-के स्वामी होनेसे प्रणतेक्वर ५८३, प्रमाण अर्थात् ज्ञानमय होनेसे प्रमाण ५८४, अनन्तज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियोंके स्वामी होनेसे प्रणिधि ५८५, समर्थ अथवा प्रवीण होनेसे दक्ष ५८६, सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्वर्यु ५८८ और समीचीन मार्गके प्रदर्शक होनेसे अध्वर ५८९क हलाते हैं ।।१६६।। सदा सुखरूप होनेसे आनन्द ५९०, सबको आनन्द देनेसे नन्दन ५९१, सदा समृद्धिमान् होते रहनेसे नन्द ५९२, इन्द्र आदिके द्वारा वन्दना करने योग्य होनेसे वन्द्य ५९३, निन्दारहित होनेसे अनिन्द्य ५९४, प्रशंसनीय होनेसे अभिनन्दन ५९५, कामदेवको नष्ट करनेसे कामहा ५९६, अभिलिषत पदार्थीको देनेसे कामद ५९७, अत्यन्त मनोहर अथवा सवके द्वारा चाहनेके योग्य होनेसे काम्य ५९८, सवके मनोरथ पूर्ण करनेसे कामधेनु ५९९ और कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेसे अरिजय ६०० कहलाते हैं ।।१६७।।

किसी अन्यके द्वारा संस्कृत हुए बिना ही उत्तम संस्कारोंको धारण करनेसे असंस्कृत-सुसंस्कार ६०१, स्वाभाविक होनेसे प्राकृत ६०२, रागादि विकारोंका नाश करनेसे वैकृतान्तकृत् ६०३, अन्त अर्थात् धर्म अथवा जन्ममरणरूप संसारका अवसान करनेवाले होनेसे अन्तकृत् ६०४, सुन्दर कान्ति, वचन अथवा इन्द्रियोंके धारक होनेसे कान्तगु ६०५, अत्यन्त सुन्दर होनेसे कान्त ६०६, इच्छित पदार्थ देनेसे चिन्तामणि ६०७, और भव्यजीवोंके लिये अभीष्ट—स्वर्ग मोक्षके देनेसे अभीष्टद ६०८ कहलाते हैं।।१६८।। किसीके द्वारा जीते नहीं जा सकनेके कारण अजित ६०९, कामरूप शत्रुको जीतनेसे जितकामारि ६१०, अवधिरहित होनेके कारण अमित ६११, अनुपम धर्मका उपदेश देनेसे अमितशासन ६१२, कोधको जीतनेसे जितकोध ६१३, शत्रुओंको जीत लेनेसे जितामित्र ६१४,

१ परा उत्कृष्ट मा लक्ष्मीर्यंस्य सः परमः । २ ओंकारः । ३ प्रकर्षेणानतामीश्वरः । प्रणतेश्वरः-ब०, अ०, प०, स०, द०, ल०, इ० । ४ चारः । ५ ऋजुः । ६ होता । ७ नन्दयतीति नन्दनः । द वर्षमानः । ६ अभिनन्दयतीति । १० कामं हन्तीति । ११ असंस्कृतसुसंस्कारोऽप्राकृतो— ल० । १२ विकारस्य नाशकारी । १३ अन्तं नाशं कृततीति ।

जिनेन्द्रः परमानन्दो सुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । सहेन्द्रबन्द्यो बोगीन्द्रो बतीन्द्रो नाभिनन्दनः ।।१७०॥ नाभेवो नाभिजोऽजातः सुवतो सनुष्तमः । स्रभेद्योऽनत्यं वीऽनादवा निषकोऽधिगुषः सुवीः ।।१७१॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षी निष्टसुकः । विशिष्टः विश्वद्यमुक् शिष्टः प्रत्यवः कासनो उनद्यः ।१७२॥ क्षेत्री क्षेमञ्जरोऽक्षय्यः क्षेमधर्मपतिः क्षमी । स्रश्राह्यो ज्ञाननिप्राह्यो ध्यानगम्यो निष्तरः ॥१७३॥ सुकृती बातु रिष्यार्दः सुनयदचतुराननः । श्रीनिवाह्यद्यद्वित्रव्यत्र स्वामण्यार्द्यः ॥१७४॥

क्लेशोंको जीत लेनेसे जितक्लेश ६१५ और यमराजको जीत लेनेसे जितान्तक ६१६ वहे जाते हैं ॥१६९॥ कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके धारक होनेसे परमानन्व ६१८, मुनियोंके नाथ होनेसे मुनीन्द्र ६१९, दुन्दुभिके समान गंभीर ध्वितसे युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ६२०, बड़े वड़े इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय होनेसे भहेन्द्रवन्च ६२१, योगियों के स्वामी होनेसे योगीन्द्र ६२२, यतियों के अधिपति होनेसे यतीन्द्र ६२३ और नाभिमहाराजके पुत्र होनेसे नाभिनन्दन ६२४ कहलाते हैं ।।१७०।। नाभिराजाकी सन्तान होनेसे नाभेय ६२५, नाभिमहाराजसे उत्पन्न होनेके कारण नाभिज ६२६, द्रव्या-र्थिक नयकी अपेक्षा जन्मरहित होनेसे अजात ६२७, उत्तम व्रतोंके धारक होनेसे सुव्रत ६२८, कर्मभूमिकी समस्त व्यवस्था बताने अथवा मनन-ज्ञानरूप होनेसे मनु ६२९, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम ६३०, किसीके द्वारा भेदन करने योग्य न होनेसे अभेद्य ६३१, विनाशरहित होनेसे अनत्यय ६३२, तपश्चरण करनेसे अनाश्वान् ६३३, सबमें श्रेष्ठ होने वास्तविक सुख प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, श्रेष्ठ गुरु होनेसे अधिगुरु ६३५ और उत्तम वचनोंके धारक होनेसे सुधी ६३६ कहलाते हैं।। १७१।। उत्तम वृद्धि होनेसे सुमेधा ६३७, पराक्रमी होनेसे विक्रमी ६३८, सबके अधिपति होनेसे स्वामी ६३९, किसीके द्वारा अनादर हिंसा अथवा निवारण आदि नहीं किये जा सकनेके कारण दुराधर्ष ६४०, सांसारिक विषयोंकी उत्कण्ठासे रहित होनेके कारण निरुत्सुक ६४१, विशेषरूप होनेसे विशिष्ट ६४२, शिष्ट पुरुषोंका पालन करनेसे शिष्टभुक् ६४३, सदाचारपूर्ण होनेसे शिष्ट ६४४, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६४५, मनोहर होनेसे कामन ६४६ और पापरहित होनेसे अनघ ६४७ कहलाते हैं।।१७२।। कल्याणसे युक्त होनेके कारण क्षेमी ६४८, भव्य जीवोंका कल्याण करनेसे क्षेमंकर ६४९, क्षयरहित होनेसे अक्षय ६५०, कल्याणकारी धर्मके स्वामी होनेसे क्षेमधर्मपति ६५१, क्षमासे युक्त होनेके कारण क्षेमी ६५२, अल्पज्ञानियोंके ग्रहणमें न आनेसे अग्राहच ६५३, सम्यग्ज्ञानके द्वारा ग्रहण करनेके योग्य होनेसे ज्ञाननिग्राहच ६५४, ध्यानके द्वारा जाने जा सकनेके कारण ज्ञान-गम्य ६५५ और सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण निरुत्तर ६५६ हैं।।१७३।। पुण्यवान् होनेसे सुकृती ६५७, शब्दोंके उत्पादक होनेसे धातु ६५८, पूजाके योग्य होनेसे इज्याई ६५९, समीचीन नयोंसे सहित होनेके कारण सुनय ६६०, लक्ष्मीके निवास होनेसे श्रीनिवास ६६१, और समवसरणमें अतिशय विशेषसे चारों ओर मुख दिखनेके कारण चतुरानन ६६२, चतुर्वक्त्र ६६३, चतुरास्य ६६४, और चतुर्मुख ६६५ कहलाते हैं।।१७४।।

१ नाशरहितः । 'दिष्टान्तः प्रत्ययोऽत्ययः' इत्यभिधानात् । २ अनशनव्रती । ३ सुगीः – ल०, इ०, अ०, प०, स०। ४ धृष्टः । ५ विशिष्यत इति । ६ शिष्टपालकः । ७ कमनीयः । ५ ज्ञानेन निश्चयेन ग्राह्यः । ६ शब्दयोनिः ।

सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशासनः । सत्याशोः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः ॥१७४॥ स्थेयान् स्थवीयान् विवान् द्वियान् दूरदर्शनः । प्रणोरणीयाननणुर्ग् रराद्यो गरीयसाम् ॥१७६॥ सदायोगः सदाभोगः सदातृप्तः सदाशिवः । सदागितः सदासौख्यः सदाविद्यः सदोदयः ॥१७७॥ मुद्योयः सृतृष्तः सोम्यः सुखदः सुहितः सुहृत् । सुगुप्तो गृप्तिभृद् गोप्ता लोकाप्यक्षो दसीश्वरः ॥१७८॥ इति असंस्कृतादिशतस् ।

बृहद्बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारघीः । मनीषी धिषणो घीमान् श्रेमुषीशो गिरां पतिः ॥१७६॥ नैकरूपो नयोत्तुङ्गो नैकात्मा नैकधर्मकृत् । स्रविज्ञेयोऽप्रतक्यत्मा कृतज्ञः 'कृतलक्षणः ॥१८०॥

सत्य-स्वरूप होनेसे सत्यातमा ६६६, यथार्थ विज्ञानसे सहित होनेके कारण सत्य विज्ञान ६६७, सत्यवचन होनेमे मत्यवाक् ६६८, सत्यधर्मका उपदेश देनेसे सत्यशासन ६६९, सत्य आजीर्वाद होनेसे मत्याजी, ६७०, सत्यप्रतिज्ञ होनेसे मत्यसंघान ६७१, सत्यरूप होनेसे सत्य ६७०, ओर मन्यमे ही निरन्तर तत्पर रहनेमे मन्यपरायण ६७३ कहलाते हैं।।१७५॥ अन्यन्त न्यिर होनेसे न्थेयान् ६७४, अतिशय स्थूल होनेसे स्थवीयान् ६७५, भक्तोंके ममीपवर्ती होतेमे नेदीयान् ६७६, पापोंमे दूर रहनेके कारण दवीयान् ६७७, दूरसे ही दर्शन होनेके कारण दूरदर्शन ६७८, परमाणुसे भी सूक्ष्म होनेके कारण अणो:अणीयान् ६७९, अणुरूप न होनेसे अनणु ६८० और गुरुओंमें भी श्रेष्ठ गुरु होने से गरीयसामाद्यक गुरु ६८१ कहलाते हैं।।१७६।। सदा योगरूप होनेसे सदायोग ६८२, सदा आनन्दके भोक्ता होनेसे सदाभोग ६८३, सदा संतुष्ट रहनेसे सदातृष्त ६८४, सदा कल्याणरूप रहनेसे सदा शिव ६८५, सदा ज्ञानरूप रहनेसे सदागित ६८६, सदा सुखरूप रहनेसे सदासौख्य ६८७, सदा केवलज्ञानरूपी विद्यासे युक्त होनेके कारण सदाविद्य ६८८ और सदा उदयरूप रहनेसे सदोदय ६८९ माने जाते हैं।।१७७।। उत्तमध्विन होनेसे सुघोष ६९०, सन्दर मुख होनेसे सुमुख ६९१, शान्तरूप होनेसे सौम्य ६९२, सब जीवोंको सुखदायी होनेसे सुखद ६९३, सबका हित करनेसे सुहित ६९४, उत्तम हृदय होनेसे सुहृत् ६९५, सुरक्षित अथवा मिथ्यादृष्टियोंके लिये गूढ़ होनेसे सुगुप्त ६९६, गुष्तियोंको धारण करनेसे गुष्तिभृत् ६९७, सवके रक्षक होनेसे गोप्ता ६९८, तीनों लोकोंका साक्षात्कार करनेसे लोकाध्यक्ष ६९९, और इन्द्रियविजयरूपी दमके स्वामी होनेसे दमेश्वर ७०० कहलाते हैं।१७८।।

इन्द्रोंके गुरु होनेसे बृहद्बहस्पति ७०१, प्रशस्त वचनोंके धारक होनेसे वाग्मी ७०२, वचनोंके स्वामी होनेसे वाचस्पति ७०३, उत्कृष्ट बुद्धिके धारक होनेसे उदारधी ७०४, मनन शिक्तसे युक्त होनेके कारण मनीषी ७०५, चातुर्यपूर्ण बुद्धिसे सिहत होनेके कारण धिषण ७०६, धारण पटु बुद्धिसे सिहत होनेके कारण धीमान् ७०७, बुद्धिके स्वामी होनेसे शेमुषीश ७०८, और सब प्रकारके वचनोंके स्वामी होनेसे गिरापित ७०९, कहलाते हैं ॥१७९॥ अनेकरूप होनेसे नेकरूप ७१०, नयोंके द्वारा उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होनेसे नयोत्तुङ्ग ७११, अनेक गुणोंको धारण करनेसे नैकात्मा ७१२, वस्तुके अनेक धर्मोंका उपदेश देनेसे नेकधर्मकृत् ७१३, साधारण पुरुषोंके द्वारा जाननेके अयोग्य होनेसे अविज्ञेय ७१४,

१ सत्यप्रतिज्ञ । २ स्थिरतरः । ३ स्थूलतरः । ४ समीपस्थः । ५ दूरस्थः । ६ रक्षकः । ७ सम्पूर्णलक्षणः ।

क्षयहांपर 'गरीयसामाद्य' और गरीयसां गुरु' इस प्रकार दो नाम भी निकलते हैं परन्तु इस पक्षमें ६२७ और ६२८ इन दो नामोंके स्थानमें 'जातसुत्रत' ऐसा एक नाम माना जाता है।

ज्ञानगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदर्शनः ।।१८१।।
लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो द्रढीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञाङ्गो धीरो गम्भीरशासनः ।।१८२॥
धर्मयूपो दयायागो धर्मने मिर्मु नीरवरः । धर्मचकायुधो देवः कर्महा धर्मघोषणः ।।१८३॥
ध्रमोधवागमोधाज्ञो निर्मलोऽभोधशासनः । सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः समाहितः ।।१८४॥
सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । श्रलेपो निष्कलङ्कात्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥१८४॥
वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । श्रशान्तोऽनन्तं धार्माधर्मङ्गलं भलहानधः ॥१८६॥

तर्क-वितर्करहित स्वरूपसे युक्त होनेके कारण अप्रतक्यीतमा ७१५, समस्त कृत्य जाननेसे कृतज्ञ ७१६ और समस्त पदार्थोंका लक्षणस्वरूप बतलानेसे कृतलक्षण ७१७ कहलाते हैं।।१८०।। अन्तरङ्गमें ज्ञान होनेसे ज्ञानगर्भ ७१८, दयालुहृदय होनेसे दयागर्भ ७१९, रत्नत्रयसे युक्त होनेके कारण अथवा गर्भ कल्याणके समय रत्नमयी वृष्टि होनेसे रत्नगर्भ ७२०, देदीप्यमान होनेसे प्रभास्वर ७२१, कमलाकार गर्भाशयमें स्थित होनेके कारण पद्मगर्भ ७२२, ज्ञानके भीतर समस्त जगत्के प्रतिबिम्बित होनेसे जगद्गर्भ ७२३, गर्भ-वासके समय पृथिवीके सुवर्णमय होजाने अथवा सुवर्णमय वृष्टि होनेसे हेमगर्भ ७२४ और सुन्दर दर्शन होनेसे सुदर्शन ७२५ कहलाते हैं ।।१८१।। अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग लक्ष्मीसे युक्त होनेके कारण लक्ष्मीवान् ७२६, देवोंके स्वामी होनेसे त्रिदशाध्यक्ष ७२७, अत्यन्त दृढं होनेसे द्रढीयान् ७२८, सबके स्वामी होनेसे इन ७२९, सामर्थ्यशाली होनेसे ईशिता ७३०, भव्यजीवोंका मनहरण करनेसे मनोहर ७३१, सुन्दर अंगोंके धारक होनेसे मनोज्ञाङ्ग ७३२, धेर्यवान् होनेसे धीर ७३३ और शासनकी गम्भीरता से गम्भीरशासन ७३४ कहलाते है ।।१८२।। धर्मके स्तम्भरूप होनेसे धर्मयूप ७३५, दयारूप यज्ञके करनेवाले होनेसे दयायाग ७३६, धर्मरूपी रथकी चक्रधारा होनेसे धर्मनेमि ७३७, मुनियोंके स्वामी-होनेसे मुनीक्वर ७३८, धर्मचकरूपी शस्त्रके धारक होनेसे धर्मचकायुध ७३९, आत्मगुणोंमें क्रीड़ा करनेसे देव ७४०, कर्मोंका नाश करनेसे कर्महा ७४१, और धर्मका उपदेश देनेसे धर्मघोषण ७४२ कहलाते हैं ।।१८३।। आपके वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते इसलिये अमोघ वाक् ७४३, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती इसलिये अमोघाज्ञ ७४४, मल रहित हैं इसलिये निर्मल ७४५, आपका शासन सदा सफल रहता है इसलिये अमोघशासन ७४६, सुन्दर रूपके धारक हैं इसलिये सुरूप ७४७, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त हैं इसलिये सुभग ७४८, आपने पर पदार्थोंका त्याग कर दिया है इसलिये त्यागी ७४९, सिद्धान्त, समय अथवा आचारके ज्ञाता हैं इसलिये समयज्ञ ७५० और समाधानरूप हैं इसलिये समाहित ७५१ कहलाते है ॥१८४॥

सुखपूर्वक स्थित रहनेसे सुस्थित ७५२, आरोग्य अथवा आत्मस्वरूपकी निश्चलताको प्राप्त होनेसे स्वास्थ्यभाक् ७५३, आत्मस्वरूपमें स्थित होनेसे स्वस्थ ७५४, कर्मरूप रजसे रहित होनेके कारण नीरजस्क ७५५, सांसारिक उत्सवोंसे रहित होनेके कारण निरुद्धव ७५६, कर्मरूपी लेपसे रहित होनेके कारण अलेप ७५७, कलङ्करहित आत्मासे युक्त होनेके कारण निष्कलं-कात्मा ७५८, राग आदि दोषोंसे रहित होने के कारण वीतराग ७५९ और सांसारिक विषयोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण गतस्पृह ७६० कहलाते हैं ॥१८५॥ आपने इन्द्रियोंको वश कर लिया है इसलिये वश्येन्द्रिय ७६१ कहलाते हैं आपकी आत्मा कर्मबन्धनसे

१ मनोज्ञाहों — इ०। २ उत्कृष्टो घवः उद्धवः उद्धवः निःकृन्तो निरुद्धवः। ३ अनन्ततेजाः। ४ मलं पापं हन्तीति।

स्रतीवृगुवनाभूतो विध्यिर्वेव मगोचरः । स्रमूर्तो मूर्तिमानेको नैकी नानैकतत्त्व दृक् ॥१८७॥ स्रथ्या तम्प्रात्मा योगविद् योगिवन्दितः । सर्वत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्थ दृक् ॥१८८॥ शंकरः शंवदो दान्तो विस्ति शान्तिपरायणः । स्रिधियः परमानन्दः परात्मज्ञः परापरः ॥१८६॥ त्रिजगद्वत्त्वभोऽभ्यर्च्यस्त्रिजगन्मङ्गलोदयः । त्रिजगत्पतिपुज्याद्धिस्त्रिलोकाग्रशिखामणिः ॥१६०॥ इति बृहदादिशतम् ।

छूट गई है इसलिये विम्क्तात्मा ७६२ कहे जाते हैं, आपका कोई भी शत्रु या प्रतिद्वन्द्वी नहीं है इसलिये नि: सपत्न ७६३ कहलाते है, इन्द्रियोंको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय ७६४ कहे जाते है, अत्यन्त द्यान्त होने से प्रशान्त ७६५ है, अनन्ततेजके धारक ऋषि होनेसे अनन्त धार्मीप ७६६ हे, मंगलरूप होनेसे मङ्गल ७६७ हैं, मलको नष्ट करनेवाले है इसलिये मलहा ७६८ कहलाने है और व्यमन अथवा दुः वसे रहित है इसलिये अनघ ७६९ कहे जाते हुआ।१८६।। अपने समान अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनीद्क् ७७० कहलाते है, मबके लिये उपना देने योग्य ह इमलिये उपमाभूत ७७१ क**हे जाते हैं, सब जीवोंके** भाष्यन्त्रक्ष होनेके कारण दिष्टि ७७२ और दैव ७७३ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके द्वारा जाने नहीं जो सकते अथवा केवलज्ञान होनेके बाद ही आप गो अर्थात् पृथिवीपर विहार नहीं करते किन्तु आकाशमें गमन करते हैं इसिलये अगोचर ७७४ कहे जाते हैं, रूप रस गन्ध स्पर्शसे रहित होनेके कारण अमूर्त ७७५ हैं, शरीरसहित हैं इसलिये मूर्तिमान् ७७६ कहलाते हैं, अद्वितीय हैं इसलिये एक ७७७ कहे जाते हैं, अनेक गुणोंसे सहित हैं इसलिये नैक ७७८ कहलाते हैं और आत्माको छोड़कर आप अन्य अनेक पदार्थोंको नहीं देखते – उनमें तल्लीन नहीं होते इसलिये नानैकतत्त्वदृक् ७७९ कहे जाते हैं ॥१८७॥ अध्यात्मशास्त्रोंके द्वारा जानने योग्य होनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानने योग्य न होनेसे अगम्यात्मा ७८१, योगके जानकार होनेसे योगविद् ७८२, योगियोंके द्वारा वन्दना किये जानेसे योगिवन्दित ७८३ केवल ज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त होनेसे सर्वत्रग ७८४, सदा विद्यमान रहनेसे सदाभावी ७८५, और त्रिकालविषयक समस्त पदार्थोको देखनेसे त्रिकालविषयार्थदृक् ७८६ कहलाते हैं,॥१८८॥ सबको सुखके करने-वाले होनेसे शंकर ७८७, सुखके बतलानेवाले होनेसे शंबद ७८८, मनको वश करनेसे दान्त ७८९, इन्द्रियोंका दमन करनेसे दमी ७९०, क्षमा धारण करनेमें तत्पर होनेसे क्षान्ति-परायण ७९१, सबके स्वामी होनेसे अधिप ७९२, उत्क्रुष्ट आनन्दरूप होनेसे परमानन्द ७९३, उत्कृष्ट अथवा पर और निजकी आत्माक्नो जाननेसे परात्मज्ञ ७९४, और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ होनेके कारण परात्पर ७९५ कहलाते हैं ।।१८९।। तीनों लोकोंके प्रिय अथवा स्वामी होनेसे त्रिजगद्दरलभ ७९६, पूजनीय होनेसे अभ्यर्च्य ७९७, तीनों लोकोंमें मंगल-दाता होनेसे त्रिजगन्मंगलोदय ७९८, तीनों लोकोंके इन्द्रों द्वारा पूजनीय चरणोंसे युक्त होनेके कारण त्रिजगत्पतिपूज्याङघ्रि ७९९ और कुछ समयके बाद तीनों लोकोंके अग्रभागपर च्ड़ामणिके समान विराजमान होनेके कारण त्रिलोकाग्रशिखामणि ८०० कह-

१ प्रमाणानुपातिनी मतिः। २ स्तुत्यम्। ३ अनेकैकतत्त्वदर्शी। ४ ध्यानगोचरः। ५ नित्याभिप्रायवान्। ६ दमितः। ७ सार्वकालीनः। परात्परः– ल०।

क्ष्यद्यपि ६४७ वां नाम भी अनघ है इसलिये ७६६ वां अनघ नाम पुनरुक्त सा मालूम होता है परम्तु अघ शब्दके 'अघं तु व्यसने दु:खे दुरिते च नपुंसकम्' अनेक अर्थ होनेसे पुनरुक्तिका दोष दूर हो जाता है।

त्रिकालवर्शी लोकशो लोकथाता दृढवतः । सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैक'सारथिः ॥१६१॥
पुराणः पुरुषः पूर्वः कृतपूर्वाङगिवस्तरः । म्राविदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता ॥१६२॥
युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगाविस्थितिदेशकः । कल्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः ॥१६३॥
कल्याणप्रकृतिदीप्र'कल्याणात्मा विकल्मषः । विकलङ्कः कलातीतः कल्लिल्घ्नः कलाधरः ॥१६४॥
देवदेवो जगज्ञाथो जगद्बन्धुर्जगिद्धभुः । जगद्धितैषी लोकज्ञः सर्वगो जगद्यगः ॥१६४॥
सराचरगुरुगो्प्यो गूढात्मा गूढ् गोचरः । सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः ॥१६६॥

लाते है ॥१९०॥ तीनों कालसम्बन्धी समस्त पदार्थींको देखनेवाले है इसलिये त्रिकालदर्शी ८०१, लोकोंके स्वामी होनेसे लोकेश ८०२, समस्त लोगोंके पोपक या रक्षक होनेसे लोकधाता ८०३, व्रतोंको स्थिर रखनेसे दृढव्रत ८०४, सब लोकोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण सर्वलोकातिग ८०५, पूजाके योग्य होनेसे पूज्य ८०६, और सव लोगोंको मुख्यह्पसे अभीष्ट स्थान तक पहुँचानेमें समर्थ होनेसे सर्वलोकैकसारिथ ८०७ कहलाते है।।१९१।। सबसे प्राचीन होनेसे पुराण ८०८, आत्माके श्रेष्ठ गुणोंको प्राप्त होनेसे पुरुष ८०९, सर्व प्रथम होनेसे पूर्व ८१०, अङ्ग और पूर्वोका विस्तार करनेसे कृतपूर्वाङ्गविस्तर ८११, सब देवोंमें मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराणोंमें प्रथम होनेसे पुराणाद्य ८१३, महान् अथवा प्रथम तीर्थ कर होनेसे पुरुदेव ८१४, और देवोंके भी देव होनेसे अधिदेवता ८१५, कहलाते है ।।१९२।। इस अवसर्पिणी युगके मुख्य पुरुष होनेसे युगमुख्य ८१६, इसी युगमें सबसे बड़े होनेसे युगज्येष्ठ ८१७, कर्मभूमिरूप युगके प्रारम्भमें तत्कालोचित मर्यादाके उपदेशक होनेसे युगादिस्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात् सुवर्णके समान कान्तिके धारक होनेसे कल्याणवर्ण ८१९, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमें सज्ज अर्थात् तत्पर अथवा निरामय-नीरोग होनेसे कल्य ८२१, और कल्याणकारी लक्षणोंसे युक्त होनेके कारण कल्याणलक्षण ८२२ कहलाते हैं ।।१९३।। आपका स्वभाव कल्याण-रूप है इसलिये आप कल्याण प्रकृति ८२३ कहलाते है, आपकी आत्मा देदीप्यमान सुवर्ण के समान निर्मल है इसलिये आप दीप्रकल्याणात्मा ८२४ कहे जाते है, कर्मकालिमासे रहित हैं इसलिये विकल्मष ८२५ कहलाते हैं, कलङ्करहित हैं इसलिये विकलङ्क ८२६ कहे जाते है, शरीररहित हैं इसलिये कलातीत ८२७ कहलाते हैं, पापोंको नष्ट करने वाले हैं इसलिये कलिलघ्न ८२८ कहे जाते हैं, ओर अनेक कलाओंको धारण करने वाले हैं इसलिये कलाधर ८२९ माने जाते हैं'।।१९४।। देलोंके देव होनेसे देवदेव ८३०, जगत् के स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३१, जगत्के भाई होनेसे जगद्बन्धु ८३२, जगत्के स्वामी होनेसे जगद्विभु ८३३, जगत्का हित चाहनेवाले होनेसे जगद्धितैषी ८३४, लोकको जाननेसे लोकज्ञ ७३५, सब जगह व्याप्त होनेसे सर्वग ८३६ और जगत्में सबमें ज्येष्ठ होनेके कारण जगदग्रज ८३७ कहलाते हैं ।।१९५।। चर, स्थावर सभीके गुरु होनेसे चराचर-गुरु ८३८, बड़ी सावधानीके साथ हृदयमें सुरक्षित रखनेसे गोप्य ८३९, गूढ़ स्वरूपके घारक होनेसे गूढात्मा ८४०, अत्यन्त गूढ विषयोंको जाननेसे गूढगोचर ८४१, तत्कालमें उत्पन्न हुएके समान निर्विकार होनेसे सद्योजात ८४२, प्रकाशस्वरूप होनेसे प्रकाशात्मा ८४३ और जलती हुई अग्निके समान शरीरकी प्रभाके धारक होनेसे ज्वलज्ज्वलनसप्रभ

१ सर्वलोकस्य एक एव नेता । २ प्रशस्तः । ३ दीप्तकल्याणात्मा ल० । ४ सर्वेशो – इ० । जगदग्रजः ल०, द०, इ० । ५ गूढेन्द्रियः ।

म्रादित्यवर्गी भर्मामः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णी रुक्याभः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥१६७॥
तपनीयनिभन्तुइगो बालाकाभोऽनलप्रभः । सन्ध्याभ्र'बभुर्हेमाभस्तप्तचायीकरच्छविः ॥१६८॥
निष्टप्तकनकच्छायः कनत्काञ्चनसन्तिभः । हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभप्रभः ॥१६६॥
बुम्नाभो 'जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनदद्युतिः । सुवौतकलबौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युतिः ॥२००॥
शिष्टटेटः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरः समः । शत्रुचनोऽप्रतिघोऽमोघाः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥२०१॥
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिदः शान्तिकृच्छान्तिः कान्तिमन्त्राभितप्रदः ॥२०२॥
'श्रेयांनिधिरिधष्ठानमप्रतिष्ठा प्रतिष्ठितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थास्नः प्रथीयान् प्रथितः पृथुः ॥२०३॥
इति त्रिकालदश्यदिशतम् ।

८४४ कहलाते है ।।१९६।। सूर्यके समान तेजस्वी होनेसे आदित्यवर्ण ८४५, सुवर्णके समान कान्तिवाले होनेसे भर्माभ ८४६, उत्तमप्रभासे युक्त होनेके कारण सुप्रभ ८४७, मुवर्णके समान आभा होनेसे कनकप्रभ ८४८, सुवर्णवर्ण ८४९ और रुक्माभ ८५० तथा करोड़ों मूर्योके ननान देदी ज्यनान प्रभाके धारक होनेसे सूर्यकोटिसमप्रभ ८५१ कहे जाते हैं।।१९७॥ सुवर्गके समान भास्यर होनेसे तपनीयनिभ ८५२, ऊंचा शरीर होनेसे तुङ्ग ८५३, प्रातःकालके सूर्यके समान बालप्रभाके धारक होनेसे बालाकांभ ८५४, अग्निके समान कान्तिवाले होनेसे अनलप्रभ ८५५, संध्याकालके वादलोंके समान सुन्दर होनेसे सन्ध्या-म्रवभु ८५६, सुवर्णके समान आभावाले होनेसे हेमाभ ८५७ और तपाये हुए सुवर्णके समान प्रभासे युवत होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कहलाते हैं ।।१९८।। अत्यन्त तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाले होनेसे निष्टप्तकनकच्छाय ८५९, देदीप्यमान सवर्णके समान उज्ज्वल होनेसे कनत्काञ्चनसन्निभ ८६० तथा सुवर्णके समान वर्ण होनेसे हिरण्यवर्ण ८६१, स्वर्णीम ८६२, शातकुम्भनिभप्रम ८६३, द्युम्नाभ ८६४, जातरूपाभ ८६५, तप्तजाम्ब-नदचुति ८६६, सुधौतकलधौतश्री ८६७ और हाटकचुति ८६८ तथा देदीप्यमान होनेसे प्रदीप्त ८६९ कहलाते हैं।।१९९-२००।। शिष्ट अर्थात् उत्तम पुरुषोंके इष्ट होनेसे शिष्टेष्ट ८७०, पुष्टिको देनेवाले होनेसे पुष्टिद ८७१, बलवान् होनेसे अथवा लाभान्तराय कर्मके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त होनेवाले अनन्त शुभ पुद्गलवर्गणाओंसे परमौदारिक शरीरके पुष्ट होनेसे पुष्ट ८७२, प्रकट दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७४, समर्थ होनेसे क्षम ८७५, कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेसे शत्रुघ्न ८७६, शत्रु रहित होनेसे अप्रतिघ ८७७, सफल होनेसे अमोघ ८७८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता ८७९, रक्षक होनेसे शासिता ८८० और अपने आप उत्पन्न होनेसे स्वभू ८८१ कहलाते हैं ।।२०१।। शान्त होनेसे शान्तिनिष्ठ ८८२, मुनियोंमें श्रेष्ठ होनेसे मुनिज्येष्ठ ८८३, कल्याण परम्पराके प्राप्त होने से शिवताति ८८४, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, शान्तिको देनेवाले होनेसे शान्तिद ८८६, शान्तिके कर्ता होनेसे शान्तिकृत् ८८७, शान्तस्वरूप होनेसे शान्ति ८८८, कान्तियुक्त होनेसे कान्तिमान् ८८९ और प्रदान करनेसे कामितप्रद ८९० कहलाते हैं।।२०२।। कल्याणके भण्डार होनेसे श्रेयोनिधि ८९१, धमके आधार होनेसे अधिष्ठान ८९२, अन्यकृत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण अप्रतिष्ठ ८९३, प्रतिष्ठा अर्थात् कीर्तिसे युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९४, अतिशय स्थिर सुस्थिर ८९५, विहार रहित होनेसे स्थावर ८९६, अचल होनेसे स्थाणु ८९७,

१ सन्ध्याकालमेघवत् पिङ्गलः। २ कनकप्रभा। ३ सुखपरम्परः। ४ श्रेयोनिधि अ०, ००, स०। ५ स्थैर्यवान्। ६ सुस्थितः द०, ल०, अ०, प०, इ०। स्थाणुः ल०, अ०। ७ -अतिशयेन पृथुः।

दिग्वासा बातरशनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बरः । निष्किञ्चनो निराशंसो शानचक्षुरमो मुहः ॥२०४॥ तेजोराशिरनन्तौ जा नानिधः शीलसागरः । तेजोमयोऽमितज्योतिज्योतिर्द्यतिर्द्यतिर्द्यात् ॥२०४॥ जगज्व डामणिर्दीप्तः शंवा निव्यन्तिनायकः । किल्पानः कर्मशत्रुष्टनो लोकालोकप्रकाशकः ॥२०६॥ अनिद्रालुरतन्त्रालुर्जागरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिर्जंगज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः ॥२०७॥ मुमुक्षुर्वन्थयोक्षश्चो जिताको जितमन्मयः । प्रशान्तरसशैलूषो भव्यपेटक वित्यकः ॥२०८॥ मूमुक्षुर्वन्थयोतिर्मण्योतिर्मण्योतिर्मण्योतिर्मण्योतिर्मण्योतिर्मण्योतिर्मण्यो। प्राप्तो वागीश्वरः श्रेयान् श्रायसोदित वितः निरुक्तवाक् ॥२०६॥

अत्यन्त विस्तृत होनेसे प्रथीयान् ८९८, प्रसिद्ध होनेसे प्रथित ८९९ और ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा महान् होनेसे पृथु ९०० कहलाते हैं ।।२०३।।

दिशारूप वस्त्रोंको धारण करने-दिगम्बर रहनेसे दिग्वासा ९०१, वायुरूपी करधनीको धारण करनेसे वातरशनं ९०२, निर्ग्रन्थ मुनियोंके स्वामी निर्ग्रन्थेश ९०३, वस्त्र रहित होनेसे निरम्बर ९०४, परिग्रह रहित होनेसे निष्किञ्चन ९०५. इच्छा रहित होनेसे निराशंस ९०६, ज्ञानरूपी नेत्रके होनेसे ज्ञानचक्षु ९०७ और मोहसे रहित होनेके कारण अमोमुह ९०८ कहलाते हैं।।२०४।। तेजके सग्ह होनेसे तेजोराशि ९०९, अनन्त प्रतापके धारक होनेसे अनन्तौज ९१०, ज्ञानके समुद्र होनेसे जानाब्धि ९११, शीलके समुद्र होनेसे शीलसागर ९१२, तेज स्वरूप होनेसे तेजोमय ९१३, अपरिमित ज्योतिके धारक होनेसे अमितज्योति ९१४, भास्वर शरीर होनेसे ज्योतिर्मुति ९१५ और अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले होनेसे तमोऽपह ९१६ कहलाते हे ।।२०५।। तीनों लोकोंमें मस्तकके रत्नके समान अतिशय श्रेष्ठ होनेसे जगच्चू-ड़ामणि ९१७, देदीप्यमान होनेसे दीप्त ९१२, सुखी अथवा ज्ञान्त होनेसे ज्ञांवान् ९१९, विघ्नोंके नाशक होतेसे विघ्नविनायक ९२०, कलह अथवा पापोंको नष्ट करनेसे कलिघ्न ९२१, कर्प रूप शत्रुओं के घातक होनेसे कर्म शत्रुघ्न ९२२ और लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेसे लोकालोकप्रकाशक ९२३ कहलाते हैं ।।२०६।। निद्रा रहित होनेसे अनिद्रालु ९२४, तन्द्रा-आलस्य रहित होनेसे अतन्द्रालु ९२५, सदा जागृत रहनेसे जागरूक ९२६, ज्ञानमय रहनेसे प्रमामय ९२७, अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी होनेसे लक्ष्मी-पति ९२८, जगत् को प्रकाशित करनेसे जगज्ज्योति ९२९, अहिंसा धर्मके राजा होनेसे धर्मराज ९३० और प्रजाके हितैषी होनेसे प्रजाहित ९३१ कहलाते हैं।।२०७॥ मोक्षके इच्छुक होनेसे मुमुक्षु ९३२, बन्ध और मोक्षका स्वरूप जाननेसे बन्ध मोक्षज ९३३, इन्द्रियों को जीतनेसे जिताक्ष ९३४, कामको जीतनेसे जितमन्मथ ९३५, अत्यन्त शान्तरूपी रसको प्रदर्शित करनेके लिये नटके समान होनेसे प्रशान्तरसर्शैलूष ९३६ और भव्यसमूहके स्वामी होनेसे भन्यपेटकनायक ९३७ कहलाते हैं।।२०८॥ धर्मके आद्यवक्ता होनेसे मूल-कर्ता ९३८, समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेसे अखिलज्योति ९३९, कर्ममलको नष्ट करनेसे मलघ्न ९४०,मोक्षमार्गके मुख्य कारण होनेसे मूलकारण ९४१, यथार्थवक्ता होनेसे आप्त ९४२, वचनोंके स्वामी होनेसे वागीश्वर ९४३, कल्याणस्वरूप होनेसे श्रेयान् ९४४, कल्याणरूप वाणीके होनेसे श्रायसोक्ति ९४५ और सार्थकवचन होनेसे निरुक्तवाक् ९४६ कहलाते हैं ॥२०९॥

१ निराशः । २ भृशं निर्मोहः । ३ आदित्यः । ४ शं सुखमस्यास्तीति । ५ अन्तराय-नाशकः । ६ दोषघ्नः । ७ जागरणशीलः । ८ जानमयः । ६ उपशान्तरसनर्तकः । १० समूह । ११ जगज्ज्योतिः । १२ प्रशस्तवाक् ।

प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्धिश्वभावित् । सुतनुस्तनुनिर्मु क्तः सुगतो हतदुर्नयः ॥२१०॥ श्रीशः श्रीश्वितगदाढजो वीतभीरभयङ्करः । उत्तश्चरीयो निर्विष्टनो निश्चलो लोकवत्सलः ॥२११॥ लोकोत्तरो लोकपितलॉकचकुरपारधोः । घीरघीर्बुद्धसन्मार्गः शुद्धः सूनृतपूरवाक् ॥२१२॥ प्रज्ञापारितः प्राज्ञो यितिनियमितेन्द्रियः । भदन्तो भद्रकृ दूदः कल्पनृक्षो घरप्रदः ॥२१३॥ समुन्दीलितकमिरः कर्मकाष्ठाशुं शुक्षणः । कर्मण्यः कर्मठः प्रार्शु हॅयादेयिवचक्षणः ॥२१४॥ स्रमन्तशक्तिरच्छेद्धः त्रिपुरारि स्त्रित्ताचनः । विनेत्रस्थम्बकस्थ्यकः केवलज्ञानचीक्षणः ॥२१४॥

श्रेष्ट वक्ता होनेसे प्रवक्ता ९४७, वचनोंके स्वामी होनेसे वचसामीश ९४८, कामदेवको जीतनेके कारण मारजित् ९४९, संसारके समस्त पदार्थोको जाननेसे विश्वभाववित् ९५०, उत्तम बरीरसे युक्त होनेके कारण सुतनु ९५१, शीघ्र ही शरीर बन्धनसे रहित हो सोक्षकी प्राप्ति होनेसे तन्तिम् क्त ९५२, प्रशस्त विहायोगित नामकर्मके उदयसे आकाशमें उत्तम गमन जरने, आत्मेन्बस्पमें तल्लीन होने अथवा उत्तमज्ञानमय होतेसे सुगत ९५३ और मिथ्यात्र रोको दार करनेसे हतदुर्नथ ९५४ कहलाते है ॥२१०॥ लक्ष्मीके ईरवर होनेसे श्रीक १५५ प्रद्याने हु, यधनी आपके चरण कमलोंकी सेवा करती है इसलिये श्रीश्रित-पादाब्ज १५६ वहे जाने हैं, भयरहिन हैं इनिलये वीतभी ९५७ कहलाते हैं, दूसरोंका भय नष्ट करनेवाले है इमलिये अभयंकर ९५८ माने जाते हैं, समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है इसलिये उत्सन्नदोप ९५९ कहलाते हैं, विघ्न रहित होनेसे निर्विघन ९६०, स्थिर होनेसे निश्चल ९६१ और लोगोंके स्नेहपात्र होनेसे लोक-वत्सल ९६२ कहलाते हैं ।। २११।। समस्त लोगोंमें उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे लोकपति ९६४, समस्त पुरुषोंके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्ष ९६५, अपिरिमित बुद्धिके धारक होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर बुद्धिके धारक होनेसे धीरधी ९६७, समीचीन मार्गको जान लेनेसे वृद्धसन्मार्ग ९६८, कर्ममलसे रहित होनेके कारण शुद्ध ९६९ और सत्य तथा पवित्र वचन बोलनेसे सत्यसूनृतवाक् ९७० कहलाते हैं।।२१२।। वृद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिशय बुद्धिमान् होनेसे प्राज्ञ ९७२, विषय कपायोंसे उपरत होनेके कारण यति ९७३, इन्द्रियोंको वश करनेसे नियमितेन्द्रिय ९७४, पूज्य होनेसे भदंत ९७५, सब जीवोंका भला करनेसे भद्रकृत् ९७६, कल्याणरूप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तुओंका दाता होनेसे कल्पवृक्ष ९७८ और इच्छित वर प्रदान करनेसे वरप्रद ९७९ कहलाते हैं।।२१३।। कर्मरूप शत्रुओंको उखाड देनेसे समुन्मूलितकर्मारि ९८०, कर्मरूप ईंधनको जलानेके लिये अग्निक समान होनेसे कर्मकाष्ठाशुशुक्षणि ९८१, कार्य करनेमें निपुण होनेसे कर्मण्य ९८२, समर्थ होनेसे कर्मठ ९८३, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होनेसे प्रांशु ९८४ और छोड्ने तथा ग्रहण करने योग्य पदार्थोंके जाननेमें विद्वान् होनेसे हेयादेयविचक्षण ९८५ कहलाते हैं ॥२१४॥ अनन्त-शक्तियोंके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीके द्वारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न होनेसे अच्छेद्य ९८७, जन्म जरा और मरण इन तीनोंका नाश करनेसे त्रिपुरारि ९८८, त्रिकालवर्ती पदार्थोंके जाननेसे त्रिलोचन ९८९, त्रिनेत्र ९९०, त्र्यम्बक ९९१ और त्र्यक्ष ९९२ तथा केवलज्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलज्ञानवीक्षण ९९३ कहलाते

१ निरस्तदोषः । २ पूज्यः । ३ सुखकरः । ४ शोभनः । ५ कर्मेन्धनकृशानुः । ६ कर्मणि साधुः । ७ कर्मशूरः । ६ जन्मजरामरणत्रिपुरहुरः । १० त्रिकालविषयावबोधात् त्रिलोचनः ।

समन्तभद्रः शान्तारिः धर्माचार्यो दयानिधिः । सूक्ष्मदर्शी जितानङ्गः कृपालुर्धमंदेशकः ॥२१६॥ शुभंयुः सुखसाद्भूतः पुण्यराशि रनामयः । धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाय्राज्यनायकः ॥२१७॥ इति दिग्वासाद्यष्टोत्तरशतम् ।

धाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोविदैः । समुन्वितान्यनुध्यायन् पुमान् 'पूतस्मृतिभंबेत् ।।२१६॥ गोवरोऽपि गिरामासां त्वमवागोचरो मतः । स्तोता तथाप्यसन्दिग्धं त्वक्तोऽभीष्टफलं भजेत् ॥२१६॥ त्वमतोऽसि जगद्द्वन्धुः त्वमतोऽसि जगद्भिषक् । त्वमतोऽसि जगद्द्वातः ।२२०॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिः त्वं 'द्विरूपोपयोगभाक् । त्वं 'त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गः स्वोत्थानन्तचनुष्टयः ॥२२१॥ त्वं 'पञ्चबद्गातत्त्वात्मा पञ्चकत्याणनायकः । 'षड्भेदभावतत्त्वज्ञः त्वं सप्तमयसङ्गद्धः ॥२२॥ ।१२२॥ पञ्चकत्याणनायकः । दशावतारंगिर्विधीं मां पाहि परमेश्वर ॥२२॥ युष्मन्नामावलीदृब्धं विवसत्स्तोत्रमालया । भवन्तं परिवस्यामः प्रसोदानुगृहाण नः ॥२२४॥ युष्मन्नामावलीदृब्धं विवसत्स्तोत्रमालया । भवन्तं परिवस्यामः प्रसोदानुगृहाण नः ॥२२४॥

हैं ॥२१५॥ सब ओरसे मंगलरूप होनेके कारण समन्तभद्र ९९४, कर्मरूप शत्रुओंके शान्त हो जानेसे शान्तारि ९९५, धर्मके व्यवस्थापक होनेसे धर्माचार्य ९९६, दयाके भण्डार होनेसे दयानिधि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोंको भी देखनेसे सूक्ष्मदर्शी ९९८, कामदेवको जीत लेनेसे जितानङ्ग ९९९, कृपायुक्त होनेसे कृपालु १०००, और धर्मके उपदेशक होनेसे धर्मदेशक १००१ कहलाते हैं ॥२१६॥ शुभ युक्त होनेसे शुभंयु १००२, सुखके आधीन होनेसे सुखसाद्भत १००३, पुण्यके समूह होनेसे पुण्यराशि १००४,रोग रहित होनेसे अनामय १००५, धर्मकी रक्षा करनेसे धर्मपाल १००६, जगत्की रक्षा करनेसे जगत्पाल १००७ और धर्मरूपी सामृाज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामृाज्यनायक १००८ कहलाते हैं ॥२१७॥

हे तेजके अधिपति जिनेन्द्रदेव, आगमके ज्ञाता विद्वानोंने आपके ये एक हजार आठ नाम संचित किये हैं, जो पुरुष आपके इन नामोंका ध्यान करता है उसकी स्मरणशक्ति अत्यन्त पवित्र हो जाती है ।।२१८।। हे प्रभो, यद्यपि आप इन नामसूचक वचनोंके गोचर हैं तथापि वचनोंके अगोचर ही माने गये हैं यह सब कुछ है परन्तु स्तुति करनेवाला आपसे नि:सन्देह अभीष्ट फलको पा लेता है ।।२१९।। इसलिये हे भगवन्, आप ही इस जगत्के बन्धु हैं, आप ही जगत् के वैद्य हैं, आप ही जगत्का पोषण करनेवाले है और आप ही जगत्का हित करनेवाले हैं।।२२०।। हे नाथ, जगत्को प्रकाशित करनेवाले आप एक ही हैं। ज्ञान तथा दर्शन इस प्रकार द्विविघ उपयोगके धारक होनेसे दो रूप हैं, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इस प्रकार त्रिविध मोक्षमार्गमय होनेसे तीन रूप हैं, अपने आप में उत्पन्न हुए अनन्तचतुष्टयरूप होनेसे चार रूप हैं ।।२२१।। पंच परमेष्ठी स्वरूप होने अथवा गर्भादि पंच कल्याणकोंके नायक होनेसे पांच रूप हैं, जीव-पुद्गल, धर्म-अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्योंके ज्ञाता होनेसे छह रूप हैं, नैगम आदि सात नयोंके संग्रहस्वरूप होने से सात रूप हैं, सम्यक्त्व आदि आठ अलौकिक गुणरूप होनेसे आठ रूप हैं, नौ केवललब्धियोंसे सिहत होनेके कारण नव रूप हैं और महाबल आदि दश अवतारोंसे आपका निर्धार होता है इसलिये दश रूप हैं इस प्रकार हे परमेश्वर, संसारके दु:खोंसे मेरी रक्षा कीजिये ।।२२२–२२३।। हे भगवन्, हम

१ समन्तात् मङ्गलः । २ शुभं युनक्तीति । ३ सुखाधीनः । ४ पुण्यराशिर्तिरामयः । ५ पवित्रज्ञानी । ६ ज्ञानदर्शनोपयोग । ७ रत्नत्रयस्वरूप । ५ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपः । ६ षड्द्रव्य-स्वरूपज्ञः । १० सम्यक्तवाद्यष्टगुणमूर्तिः । अथवा पृथिव्याद्यष्टगुणमूर्तिः । ११ महाबलादिपुरुजिन-पर्यन्तदशावतार । १२ रचित । १३ आराधयामः ।

इदं स्तोत्रमनुस्तृत्य पूतो भवित भावितकः । यः संपाठं पठत्येनं स स्यात् कत्याणभाजनम् ।।२२५॥
ततः सदेदं पुग्यार्थी पुमान् पठतु पुग्यधीः । पौरुहूतीं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः ।।२२६॥
स्तुत्वेति मद्यवा देवं चराचरजगद्गुरुम् । ततस्तीर्थविहारस्य व्यथात् प्रस्तावनामिमाम् ।।२२७॥
भगवन् भव्यसस्यानां 'पापावग्रहशोषिणाम् । धर्मामृतप्रसेकेन त्वमेषि शरणं विभो ।।२२६॥
भव्यसार्थिषिपप्रोद्यद्ययध्वजितराजित । धर्मचक्रमिदं सज्जं त्वज्जयोद्योगसाधनम् ॥२२६॥
निर्धू य मोहपूतनां मुक्तिमार्गापरोधिनीम् । तवोपदेष्टुं सन्मार्गं कालोऽयं समुपस्थितः ॥२३०॥
इति प्रवुद्धतस्वस्य स्वयं भर्तुं जिगीषतः । पुनस्वततरा वाचः प्रादुरासन् शतकतोः ॥२३१॥
ग्रथ त्रिभुवनकोभी तीर्थकृत् पुण्यसारिथः । भव्याद्यानुग्रहं कर्तुं म् उत्तस्थे जिनभानुमान् ॥२३२॥
मोक्षाधिरोहिनःश्रेणीभूतच्छत्रत्रयोद्धरः । यशः क्षीरोदफेनाभिततचामरवीजितः ॥२३४॥
ध्वनन्मधुरगम्भीरयीरदिव्यमहाध्विनः । भानुकोटिप्रतिस्पिधप्रभावलयभास्वरः ॥२३४॥
भिरुद्धतगम्भीरवंध्वनद्दुन्दुभिः प्रभुः । सुरोत्करकरोन्मुक्तपुष्पवर्षाचितकमः ॥२३४॥

ळांग आपकी नामावलीसे बने हुए स्तोत्रोंकी मालासे आपकी पूजा करते हैं, आप प्रसन्न होइए, और हम सबको अनुगृहीत कीजिये ॥२२४॥ भक्त लोग इस स्तोत्रका स्मरण करने मात्रसे ही पत्रित्र हो जाते हैं और जो इस पुण्य पाठका पाठ करते हैं वे कल्याणके पात्र होते हैं ।।२२५।। इसलिये जो बुद्धिमान् पुरुष पुण्यकी इच्छा रखते हैं अथवा इन्द्रकी परम विभूति प्राप्त करना चाहते हैं वे सदा ही इस स्तोत्रका पाठ करें।।२२६।। इस प्रकार इन्द्रने चर और अचर जगत्के गुरु भगवान् वृषभदेवकी स्तुति कर फिर तीर्थ विहारके लिये नीचे लिखी हुई प्रार्थना की ।।२२७।। हे भगवन्, भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी अनावृष्टिसे सूख रहे हैं सो हो विभो, उन्हें धर्मरूपी अमृतसे सींचकर उनके लिये आप ही शरण होइए ।।२२८।। हे भव्य जीवोंके समुहके स्वामी, हे फहराती हुई दयारूपी ध्वजासे सुशोभित, जिनेन्द्रदेव, आपकी विजयके उद्योगको सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक तैयार है ।।२२९।। हे भगवन्, मोक्षमार्गको रोकनेवाली मोहकी सेनाको नष्ट कर चुकनेके बाद अब आपका यह समीचीन मोक्षमार्गके उपदेश देनेका समय प्राप्त हुआ है ॥२३०॥ इस प्रकार जिन्होंने समस्त तत्त्वोंका स्वरूप जान लिया है और जो स्वयं ही विहार करना चाहते हैं ऐसे भगवान् वृषभदेवके सामने इन्द्रके वचन पुनरुक्त हुए से प्रकट हुए थे। भावार्थ-उस समय भगवान् स्वयं ही विहार करनेके लिये तत्पर थे इसलिये इन्द्र द्वारा की हुई प्रार्थना व्यर्थ सी मालूम होती थी।।२३१।।

अथानन्तर—जो तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले हैं और तीर्थं कर नामक पुण्य प्रकृति ही जिनका सारिथ —सहायक है ऐसे जिनेंद्रदेवरूपी सूर्य भव्य जीवरूपी कमलोंका अनुग्रह करनेके लिये तैयार हुए ॥२३२॥ जो मोक्षरूपी महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंके समान छत्रत्रयसे सुशोभित हो रहे हैं, जिनपर क्षीर समुद्रके फेनके समान सुशोभित चमर ढोले जा रहे हैं, मधुर, गंभीर, धीर तथा दिव्य महाध्विनसे जिनका शरीर शब्दायमान हो रहा है, जो करोड़ों सूर्योंसे स्पर्धा करनेवाले भामण्डलसे देदीप्यमान हो रहे हैं, जिनके समीप ही देवताओंके द्वारा वजाये हुए दुन्दुभि गंभीर शब्द कर रहे हैं, जो स्वामी हैं, देव-समूहके हाथोंसे छोड़ी हुई पुष्पवर्षासे जिनके चरण कमलोंकी पूजा हो रही है, जो मेरु पर्वतकी शिखरके समान अतिशय उँचे सिहासनके स्वामी हैं, छाया और फल सहित अशोकवृक्षसे

१ अवसरम् । २ अनावृष्या इत्यर्थः । 'वृष्टिवर्षं तद्विघातेव ग्रहावग्रहौ समौ' इत्यमरः । ३ 'अस भुवि' । भव । ४ उदोनूर्ध्वहीतीति तङ, उद्युक्तोऽभूत् । १ उत्कटः । ६ सुरताङ्घमान ।

मेरुशृङ्गसमुत्तुङ्गांसहिवण्टरनायकः । सच्छायसफलाशोक्त्रप्रकृतिन्दिः । १२६॥ धूलिसालवृतास्थानजगतीपरिमण्डलः । मानस्तम्भिनिरुद्धान्यकुवृष्टिज्यद्विभ्रशः ॥२३७॥ स्वच्छाम्भःलातिकाभ्यर्णं दततीवनवेष्टिताम् । लभाभू मिमलङकुर्वन् अपूर्वविभवोदयाम् ॥२३८॥ समग्रगोपुरोदग्रैः प्राकारवलयैस्त्रिभः । परार्ध्यरचनोव तैः आविष्कृतमहोदयः ॥२३६॥ अशोकादिवनश्रेणीकृतच्छायसभाविनः । स्रग्वस्त्रादिध्यजोत्लाससमाहृतज्यग्वराः ॥२४०॥ विल्युमवनच्छायाविश्रान्तामरपूजितः । प्रासादरुद्धभूमिष्ठिकश्चरोद्गीतसद्यशः ॥२४१॥ ज्वलमहोदयस्तूपप्रकटीकृतवैभवः । नाटचशालाद्वयेद्धिःसंविधितजनोत्सवः ॥२४२॥ धूपामोदितदिग्भगमहागन्धकृटीक्वरः । त्रिविष्टपं पतिप्राज्यपूजाहः परमेक्वरः ॥२४३॥ त्रिजगद्वत्तमः श्रीमान् भगवानादिपूर्वः । प्रचन्ने विजयोद्योगं धर्मचन्नाधिनायकः २४४॥ ततो भगवदुद्योगसमये समुपेयुषि । प्रचेलुः प्रचलन्मौलिकोटयः सुरकोटयः ॥२४५॥ तदा सम्भ्रान्तनाकीन्द्रतिरोटोच्चलिता ध्रुवम् । जगन्नोराजयामासुः मणयो दिग्जये विभोः ॥२४६॥ जयत्युच्वेगिरो देवाः प्रोर्णु वानां नभोऽङ्गणम् । दिशां मुखानि तेजोभिर्छोत्यन्तः प्रतस्थिरे ॥२४७॥ जिनोद्योगमहावात्यां भूभिता देवनायकाः । चतुनिकायाक्यत्वारो महाब्ध्य द्वाभवन् ॥२४६॥ प्रतस्थे भगवानित्थम् श्रमुयातः सुरासुरैः । स्रनिच्छापूर्विकां वृत्तिम् स्रास्कन्दनभानुमानिव ॥२४६॥ प्रतस्थे भगवानित्थम् स्रमुयातः सुरासुरैः । स्रनिच्छापूर्विकां वृत्तिम् स्रास्कन्दनभानुमानिव ॥२४६॥

जिनकी शान्त चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं, जिनके समवसरणकी पृथिवीका घेरा धूली-साल नामक कोटसे घिरा हुआ है, जिन्होंने मानस्तम्भोंके द्वारा अन्य मिध्याद्ष्टियोंके अहंकार तथा सन्देहको नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखाके समीपवर्ती लतावनोंसे घिरी हुई और अपूर्व वैभवसे सम्पन्न सभाभूमिको अलंकृत कर रहे हैं, समस्त गोपुरद्वारोंसे उन्नत और उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोंसे जिनका बड़ा भारी माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जिनकी सभाभूमिमें अशोकादि वनसमूहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदिसे चिह्नित ध्वजाओंकी फड़कनसे जगत्के समस्त जीवोंको वुलाते हुए से जान पड़ते हैं, कल्प-वृक्षोंके वनकी छायामें विश्राम करनेवाले देव लोग सदा जिनकी पूजा किया करते हैं, बड़े बड़े महलोंसे घिरी हुई भूमिमें स्थित किन्नरदेव जोर जोरसे जिनका यश गा रहे हैं, प्रकाशमान और बड़ी भारी विभूतिको धारण करनेवाले स्तुपोंसे जिनका वैभव प्रकट हो रहा है, दोनों नाट्यशालाओंकी बढ़ी हुई ऋद्धियोंसे जो मनुष्योंका उत्सव बढ़ा रहे हैं, जो धूपकी सुगन्धिसे दशों दिशाओंको सुगन्धित करनेवाली बड़ी भारी गन्धकुटीके स्वामी है, जो इन्द्रोंके द्वारा की हुई बड़ी भारी पूजाके योग्य है, तीनों जगत्के स्वामी हैं और धर्मके अधिपति हैं ऐसे श्रीमान् आदिपुरुष भगवान् वृषभदेवने विजय करनेका उद्योग किया-विहार करना प्रारम्भ किया ।।२३३-२४४।। तदनन्तर भगवान्के विहारका समय आनेपर जिनके मुकुटोंके अग्रभाग हिल रहे हैं ऐसे करोड़ों देव लोग इधर उधर चलने लगे ॥२४५ भगवान्के उस दिग्विजयके समय घबड़ाये हुए इन्द्रोंके मुकुटोंसे विचलित हुए मणि ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत्की आरती ही कर रहे हों ।।२४६।। उस समय जय जय इस प्रकार जोर जोरसे शब्द करते हुए, आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करते हुए और अपने तेजसे दिशाओंके मुखको प्रकाशित करते हुए देव लोग चल रहे थे ।।२४७।। उस समय इन्द्रों सहित चारों निकायके देव जिनेन्द्र भगवान्के विहाररूपी महावायुसे क्षोभको प्राप्त हुए चार महासागरके समान जान पड़ते थे ॥२४८॥ इस प्रकार सुर और असुरोंसे सहित भगवान्ने सूर्यके समान इच्छा रहित वृत्तिको धारण

१ लतावन । २ वृक्ष-ल० । ३ इन्द्रादिकृतादभः । ४ आच्छादयन्तः । ५ महावायुसमूहः ।

स्रधंमार्गिकाकारभावापरिण'ताखिलः । त्रिजगज्जनतामैत्रीसम्पादितगुणाब्भुतः ।११०।।
स्वमित्रधानसम्कुल्लकिताङकुरितद्भः । स्रादर्शमण्डलाकारपिर वितितभूतलः ।१२१।।
सुगिन्धिशिशिरानुच्छै 'रनुयायिसमीरणः । 'स्रकस्माज्जनतानन्दसम्पादिपरमोदयः ।।२५२।।
महत्कुमार 'सम्मृद्ध्योजनान्तररम्यभः । 'स्तिनितामरसंसिक्तगन्धाम्बुविरजोविनः ।।२५३।।
मृदुस्पर्शमुखाम्भोजिवन्यस्तपदपङ्कजः । शालिबौद्धादिसम्पन्नवसुधासूचितागमः ।।२५४॥
शारतसरोवरस्पधिक्योमोदाहृत सिन्निष्ठः । ककुबन्तरवैमन्यसन्दिश्चितसमागमः ।।२५४॥
द्युसंत्परस्पराह्वानच्वानरद्धहिरन्मुखः । सहस्रारस्फुरद्धमंचकरत्नपुरःसरः ।।२५६॥
पुरस्कृताच्या । सहस्राम्प्रदिश्च विज्ञही ।।२५६॥
पुरस्कृताच्या । ज्ञुम्भे दुन्दुभिध्विनः । नभः समन्तादापूर्य कुभ्यदिध्यस्वनोपमः ।।२५६॥
ववृषुः सुत्रनोवृष्टिम् स्रापूरितनभोङ्गणम् । सुरा भव्यद्विरेफाणां सौमनस्य विधायिनीम् ।।२५६॥
समन्ततः स्कुरन्ति स्म पालिके तनकोटयः । स्राह्वातुमिव भव्यौद्यान् एतैतेति ।।

कर प्रस्थान किया ॥२४९॥ जिन्होंने अर्थमागधी भाषामें जगत्के समस्त जीवोंको कल्याणका उपदेश दिया था जो तीनों जगत्के लोगोंमें मित्रता कराने रूप गुणोंसे सबको आइचर्यमें डालते हैं, जिन्होंने अपनी समीपतासे वृक्षोंको फूल फल और अंकुरोंसे व्याप्त कर दिया है, जिन्होंने पृथिवीमण्डलको दर्पणके आकारमें परिवर्तित कर दिया है, जिनके साथ सुगन्धित शीतल तथा मन्द मन्द वायु चल रही है, जो अपने उत्कृष्ट वैभवसे अकस्मात् ही जन-समुदायको आनन्द पहुँचा रहे हैं, जिनके ठहरनेके स्थानसे एक योजन तककी भूमिको पवनकुमार जातिके देव भाड़-बुहारकर अत्यन्त सुन्दर रखते हैं, जिनके विहारयोग्य भूमिको मेघकुमार जातिके देव सुगन्धित जलकी वर्षा कर धूलि-रहित कर देते हैं, जो कोमल स्पर्शसे सुख देनेके लिये कमलोंपर अपने चरण-कमल रखते हैं, शालि ब्रीहि आदिसे संपन्न अवस्थाको प्राप्त हुई पृथिवी जिनके आगमनकी सूचना देती है, शरद्ऋतुके सरोवरके साथ स्पर्धा करनेवाला आकाश जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहा है, दिशाओंके अन्तरालकी निर्मलतासे जिनके समागमकी सूचना प्राप्त हो रही है, देवोंके परस्पर-एक दूसरेको बुलानेके लिए प्रयुक्त हुए शब्दोंसे जिन्होंने दिशाओंके मुख व्याप्त कर दिये हैं, जिनके आगे हजार अरवाला देदीप्यमान धर्मचक चल रहा है, जिनके आगे आगे चलते हुए अष्ट मंगल-द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुई ध्वजाओं के समूहसे आकाश व्याप्त हो रहा है और जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे हैं ऐसे विहार करनेके इच्छुक भगवान् उस समय बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ।।२५०-२५७।। उस समय क्षुब्ध होते हुए समुद्रकी गर्जनाके समान आकाशको चारों ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि बाजोंका मधुर तथा गंभीर शब्द हो रहा था।।२५८।। देव लोग भव्य जीवरूपी भ्रमरोंको आनन्द करनेवाली तथा आकाशरूपी आंगनको पूर्ण भरती हुई पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ॥२५९॥ जिनके वस्त्र वायुसे हिल रहे हैं ऐसी करोड़ों ध्वजाएं चारों ओर फहरा रही थीं और वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 'इधर आओ इधर आओ' इस प्रकार भव्य जीवोंके समूहको बुला ही रही हों

१ परिणमितसर्वजीवः । २ परिणमित । ३ मन्दं मन्दम् । ४ कारणमन्तरेण । ५ वायु-कुमारसम्माजित । ६ मेघकुमार । ७ शरत्कालसरोवर । ८ उदाहरणीकृतसिन्निधः । ६ अमर । १० विद्यमुखः । ११ अष्टमङ्गल । १२ —यातोऽभाद्-ब०, प०, अ०, स०, द०, इ०, ल०। १३ विहर्तुमिच्छः । १४ प्रसम्नचित्तवृत्तिम् । १५ ध्वज । १६ आगच्छताऽऽगच्छतेति ।

तर्जयन्तिव कर्मारीन् ऊर्जस्वी रुद्धिविद्धमुखः । ढङ्कार एष ढक्कानाम् स्रभूत्प्रतिपदं विभीः २६१॥ नभोरङ्गे नटन्ति सम प्रोल्लसद् भूपताकिकाः । सुराङ्गना विलिम्पत्यः स्वदेहप्रभया दिशः ॥२६२॥ विबुधाः पेठुदत्साहात् किन्नरा मथुरं जगुः । वीणावादनमातेनुर्गन्धर्वाः सहखेचरैः ॥२६३॥ प्रभामयिमवाशेषं जगत्कर्नुं समुद्धताः । प्रतिस्थरे सुराधीशा ज्वलम्मुकुटकोटयः ॥२६४॥ विशः प्रसेदुरुन्तुक्तधूलिकाः' प्रमदादिव । बभाजे धृतवैमत्यम् स्रनभ्रं वर्त्म वार्मु ॥२६४॥ परिनिष्पन्नशाल्यादिसस्यसम्पन्मही तदा । उद्भूतहर्षरोमाञ्चा स्वामिलाभादिवाभवत् ॥२६६॥ ववुः सुरभयो वाताः स्वर्धुं नीशीकरस्पृशः । स्राकीर्णपङ्कारजःपटवासपटावृताः ।।२६७॥ मही समतला रेजे सम्मुखीन तलोज्ज्वला । सुरैर्गन्धाम्बुभिः सिक्ता स्नातेव विरजाः सती ॥२६॥ स्रकालकुसुभोद्भेदं दर्शयन्ति स्म पादपाः । ऋतुभिः सममागत्य संरुद्धाः साध्वसादिव ॥२६६॥ सुभिक्षं क्षेममारोग्यं गव्यूतीनां चतुःशती । भेजे भिजनमाहात्म्याद् स्रजातप्राणिहिसना ॥२७०॥ स्रकस्मात् प्राणिनो भेजुः प्रमदस्य परम्पराम् । तेनुः "परस्परां मैत्रीं वन्धु भूयिमविधिताः ॥२७२॥ सकरन्दरजोविष प्रत्यप्रोद्भि सकसरम् । विचित्ररतनिर्माणक्रिणकं विलसद्दलम् ॥२७२॥

॥२६०॥ भगवान्के विहारकालमें पद पदपर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाला और ऊँचा जो भेरियोंका शब्द हो रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कर्मरूपी शत्रुओंको तर्जना ही कर रहा हो-उन्हें धौंस ही दिखला रहा हो।।२६१।। जिनकी भौंहरूपी पताकाएँ उड़ रही हैं ऐसी देवांग-नाएं अपने शरीरकी प्रभासे दिशाओंको लुप्त करती हुई आकाशरूपी रंगभूमिमें नृत्य कर रही थीं।।२६२।। देव लोग बड़े उत्साहके साथ पुण्यपाठ पढ़ रहे थे, किन्नरजातिके देव मनोहर आवाजसे गा रहे थे और गन्धर्व विद्याधरोंके साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे ॥२६३॥ जिनके मुकुटोंके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे इन्द्र समस्त जगत्को प्रभामय करनेके लिये तत्पर हुए के समान भगवान्के इधर उधर चल रहे थे।।२६४।। उस समय समस्त दिशाएं मानो आनन्दसे ही धूमरहित हो निर्मेल हो गई थीं और मेघरहित आकाश अतिशय निर्मलताको धारण कर सुशोभित हो रहा था ॥२६५॥ भगवान्के विहारके समय पके हुए शालि आदि धान्योंसे सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी मानी स्वामीका लाभ होनेसे उसे हर्षके रोमाञ्च ही उठ आये हों।।२६६।। जो आकाशगंगाके जलकणोंका स्पर्श कर रही थी और जो कमलोंके पराग-रजसे मिली हुई होनेसे सुगन्धित वस्त्रोंसे ढकी हुई सी जान पड़ती थी ऐसी सुगन्धित वायु बह रही थी।।२६७।। उस समय पथ्वी भी दर्पणतलके समान उज्ज्वल तथा समतल हो गई थी, देवोंने उसपर सुगन्धित जलकी वर्षा की थी जिससे वह ध्लिरहित होकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो रजोधर्मसे रहित तथा स्नान की हुई पितव्रता स्त्री ही हो ॥२६८॥ वृक्ष भी असमयमें फूलोंके उद्भेदको दिखला रहे थे अर्थात् वृक्षोंपर बिना समयके ही पुष्प आ गये थे और उनसे वे ऐसे जान पडते थे मानो सब ऋतुओंने भयसे एक साथ आकर ही उनका आलिंगन किया हो ।।२६९।। भगवान्के माहात्म्यसे चारसौ कोश पृथ्वी तक सुभिक्ष था, सब प्रकारका कल्याण था, आरोग्य था और पृथिवी प्राणियोंकी हिंसासे रहित हो गई थी ।।२७०।। समस्त प्राणी अचानक आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हो रहे थे और भाईपनेको प्राप्त हुएके समान परस्परकी मित्रता बढ़ा रहे थे ।।२७१।। जो मकरन्द और परागकी वर्षा कर रहा है, जिसमें नवीन केशर उत्पन्न हुई है जिसकी कर्णिका अनेक प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई है

भगवन्चरणन्यासप्रदेशेऽधिनभःस्थलम् । मृदुस्पर्शमृदारिश्च पङ्कजं है अमृद्वभौ ।।२७३।।

पृष्ठतश्च पुरश्चास्य पद्माः सप्त विकासिनः । प्रादुर्वभूवृष्ठद्गन्धिसान्द्रिकञ्कल्करेणवः ।।२७४।।

तथान्यान्यिष पद्मानि तत्पर्यन्तेषु रेजिरे । लक्ष्म्यावसथं सौधानि सञ्चारीणीव खाङ्गणे ।।२७४।।

हेमाम्भोजन्यां श्रेणीम् श्रतिश्रेणिभरन्विताम् । सुरा व्यरचयन्नेनां सुरराजनिदेशतः ।।२७६।।

रेजे राजीवराजी सा जिनस्योपाङ्किया सा बभौ । नभःसरित क्षित्रकृत्वा श्रितरेकादधः सुतास् ।।२७७॥

तिर्विहारपद्मानां जिनस्योपाङ्किय सा बभौ । नभःसरित सम्फुल्ला त्रिपञ्चककृतश्चा ।।२७६॥

तदा हेमाम्बुज्वर्थोम् समन्तादाततं बभौ । सरोवरिमवोत्फुल्लपङ्कृतं जिनदिग्जये ।।२७६॥

प्रमोदस्यकातन्वन् इति विश्वं जगत्पितः । विजहार महीं कृत्स्नां श्रीणयन् स्ववचोमृतैः ।।२०॥

मिथ्यान्धकारघटनां विघटय्य वचोंड्युभिः । जगदुद्योतयामास जिनाकों जनतातिहृत् ।।२०१॥

"यतो विजह्रे भगवान् हेमाब्जन्यस्तसरकमः । धर्मामृताम्बुसंवर्षस्ततो भव्या धृति दधुः ।।२०२॥

जने घन इवाभ्यणे धर्मवर्ष प्रवर्षेति । जगत्सुखप्रवाहेण पुग्लुवे धृतिनवृ ति स्यातकाः ।।२०३॥

धर्मवारि जिनास्भोदात्पायं पर्या कृतस्पृहाः । चिरं धृततृषो स्व द्वाः तदानीं भव्यचातकाः ।।२०४॥

जिसके दल अत्यन्त युशोभित हो रहे हैं, जिसका स्पर्श कोमल है और जो उत्कृष्ट शोभासे महित है ऐसा नुवर्णमय कमलोंका समूह आकाशतलमें भगवान्के चरण रखनेकी जगहमें सुज्ञोभित हो रहा था।।२७२-२७३।। जिनकी केशरके रेणु उत्कृष्ट सुगन्धिसे सान्द्र है ऐसे वे प्रफुल्लित कमल सात तो भगवान्के आगे प्रकट हुए थे और सात पीछे ।।२७४॥ इसी प्रकार और कमल भी उन कमलोंके समीपमें सुशोभित हो रहे थे, और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाशरूपी आंगनमें चलते हुएं लक्ष्मीके रहनेके भवन ही हों ॥२७५॥ भ्रमरोंकी पिङ्क्तियों से सिहत इन सुवर्णमय कमलोंकी पिङ्क्तिको देवलोग इन्द्रकी आज्ञासे वना रहे थे ।।२७६।। जिनेन्द्र भगवान्के चरणकमलोंके सन्मुख हुई वह कमलोंकी पिङक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो अधिकताके कारण नीचेकी ओर बहती हुई उनके चरणकमलोंकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हों ॥२७७॥ आकाशरूपी सरोवरमें जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंके समीप प्रफुल्लित हुई वह विहार कमलोंकी पिंडक्त पन्द्रहके वर्ग प्रमाण अर्थात् २२५ कमलोंकी थी।।२७८।। उस समय, भगवान्के दिग्विजयके कालमें सुवर्णमय कमलोंसे चारों ओरसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों जिसमें कमल फूल रहे हैं ऐसा सरोवर ही हो ॥२७९॥ इस प्रकार समस्त जगत्के स्वामी भगवान् वृषभदेवने जगत्को आनन्दमय करते हुए तथा अपने वचनरूपी अमृतसे सबको संतुष्ट करते हुए समस्त पृथिवीपर विहार किया था ।।२८०।। जनसमूहकी पीड़ा हरनेवाले जिनेन्द्ररूपी सूर्यने वचनरूपी किरणोंके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समृहको नष्ट कर समस्त जगत् प्रकाशित किया था २८१।। सुवर्णमय कमलोंपर पैर रखनेवाले भगवान्ने जहां जहांसे विहार किया वहीं वहींके भव्योंने धर्मामृतरूप जलकी वर्षासे परम सन्तोष धारण किया था ॥२८२॥ जिस समय वे जिनेन्द्ररूपी मेघ समीपमें धर्म-रूपी अमृतकी वर्षा करते थे उस समय यह सारा संसार संतोष धारण कर सुखके प्रवाह-से प्लुत हो जाता था–सुखके प्रवाहमें डूब जाता था ॥२८३॥ उस समय अत्यन्त लालायित हुए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन्द्ररूपी मेघसे धर्मरूपी जलको बार बार पी

१ निवासहर्म्याणि । २ रचयन्ति स्म । ३ पंक्तिः । ४ जिनपादकमलोन्मुखी । ५ आदा-तुमिच्छुः । ६ पदकमलकान्तिम् । ७ यस्मिन् । ८ तस्मिन् । ६ मेघ इव । १० मज्जिति स्म । ११ धृतसुखम् । १२ पीत्वा पीत्वा । १३ घृतिमाययुः ।

### वसन्ततिलकावृत्तम्

इत्यं चराचरगुरुजंगदुज्जिहीर्धन्

संसारखञ्जेननिमग्नमभगनवृत्तिः।

देवासुरैरनुगतो विजहार पृथ्वीं

हेमाब्जगर्भविनिवेशितपादपद्मः ॥२८५॥

तीव्राजवञ्जवदवानलदह्यमानम्

श्राह्लादयन् भुवनकाननमस्ततापः।

धर्मामृताम्बुपृषतैः परिषिच्य देवो

रेजे घनागम इवोदितदिव्यनादः ॥२८६॥

काशीमवन्तिकुरुकोसलसुह्मपुण्ड्रान्

<sup>४</sup>चेद्यङ्ग बङ्गमगधान्ध्कलिङ्गमद्रान् ।

पाञ्चालमालवदशार्णविदर्भदेशान्

सन्मार्गदेशनपरो विजहार घीरः ॥२८७॥

देवः प्रशान्तचरितः शनकैविहत्य

देशान् बहुनिति विबोधितभव्यसत्त्वः।

भेजे जगत्त्रयगुरुविध्वीध्मुच्चैः

कैलासमात्मयशसोऽनुकृति वधानम् ।।२८८॥

### शार्तूलविक्रीडितवृत्तम्

तस्याग्रे सुरिनिमिते सुंरुचिरे श्रीमत्सभामण्डले

पूर्वोक्ताखिलवर्णना<sup>८</sup>परिगते स्वर्गश्रियं तन्वति ।

श्रीमान् द्वादशिभर्गणैः परिवृतो भक्त्या नतैः सादरैः

श्रासामा सविभूजिनः प्रविलसत्सत्प्रातिहार्याघ्टकः ॥२८६॥

कर चिरकालके लिये सन्तुष्ट हो गये थे ॥२८४॥ इस प्रकार जो चर और अचर जीवोंके स्वामी हैं, जो संसाररूपी गर्तमें डूबे हुए जीवोंका उद्धार करना चाहते हैं, जिनकी वृत्ति अखण्डित है, देव और असुर जिनके साथ हैं तथा जो सुवर्णमय कमलोंके मध्यमें चरण कमल रखते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान्ने समस्त पृथ्वीमें विहार किया ॥२८५॥ उस समय, संसाररूपी तीव्रदावानलसे जलते हुए संसाररूपी वनको धर्मामृतरूप जलके छींटोंसे सींचकर जिन्होंने सबका संताप दूर कर दिया है और जिनके दिव्यध्वनि प्रकट हो रही है ऐसे वे भगवान् वृषभदेव ठीक वर्षाऋतुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८६॥ समीचीन मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर तथा धीर वीर भगवान्ने काशी, अवन्ति, कुरु, कोशल, सुद्दा, पुण्डू, चेदि, अंग, बंग, मगध, आंघ्र, कलिङ्ग, मद्र, पञ्चाल, मालव, दशाणें और विदर्भ आदि देशोंमें विहार किया था ॥२८७॥ इस प्रकार जिनका चरित्र अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने अनेक भव्य जीवोंको तत्त्वज्ञान प्राप्त कराया है और जो तीनों लोकोंके गुरु हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव अनेक देशोंमें विहार कर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, ऊचे और अपना अनुकरण करनेवाले कैलास पर्वतको प्राप्त हुए॥ २८८॥ वहां उसके अग्रभागपर देवोंके द्वारा बनाये हुए, सुन्दर, पूर्वोक्त समस्त वर्णनसे सहित और स्वर्गकी शोभा बढ़ानेवाले सभामण्डपमें विराजमान हुए। उस समय वे जिनेन्द्रदेव

१ उद्धर्त्तु मिच्छन् । २ गर्त । ३ बिन्दुभिः । पृषन्ती बिन्दु पृषता स पुमांसो विप्रुषस्त्रियः । ४ चेदि अङ्ग । ५ प्रकर्षेण ज्ञान्तवर्तनः । ६ विमल । ७ अनुकरणम् । ८ वर्णनायुक्ते । ६ आस्ते स्म ।

तं देवं त्रिदशाधिपाचित्त५दं घातिक्षयानन्तरप्रोत्थानन्तचतुष्टयं जिनिवनं भव्याब्जिनीनामिनम् ।
मानस्तम्भविलोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकीपित
प्राप्ताचिन्त्यवहिविभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे ॥२६०॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगविद्वहारवर्णनं नाम पञ्चविद्यातितमं पर्व ।

अनन्तचनुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित थे, आदरके साथ भिक्तसे नम्भित हुए बारह सभाके लोगोंसे विरे हुए थे और उत्तमोत्तम आठ प्रातिहार्योंसे सुशोभित हो रहे थे ॥२८९॥ जिनके चरणकमल इन्द्रोंके द्वारा पूजिन हैं, घातियाकर्मीका क्षय होनेके बाद जिन्हें अनन्तचतुष्टयरूपी विभूति प्राप्त हुई है, जो भव्यजीवरूपी कमलिनियोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं, जिनके मानस्तम्भोंके देखने मात्रसे जगत्के अच्छे अच्छे पुरुष नम्भित हो जाते हैं, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, जिन्हें अचिन्त्य बहिरङ्ग विभूति प्राप्त हुई है, और जो पाप रहित हैं ऐसे श्रीस्वामी जिनेन्द्रदेवको हमलोग भी भिन्तपूर्वक नमस्कार करते हैं ॥२९०॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें भगवान्के-विहारका वर्णन करनेवाला पच्चीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ प्रभुम् । २ सूर्यम् ।

# <sub>महापुराण-प्रथमभागस्थ-</sub> इलोकानामकाराद्यनुक्रम:

| अ                         |     |
|---------------------------|-----|
| अंसावभ्युन्नतौ तस्य       | ३१६ |
| अंसावलम्बिना ब्रह्म       | ३४२ |
| अकम्पनोऽपि सृष्टीशात्     | ३६६ |
| अकम्प्रस्थितिम्तु इग-     | ४०६ |
| अकस्मात्तारका दृष्ट्वा    | ५२  |
| अकस्मात् प्राणिनो भेजुः   | ६३३ |
| अकारादिहकारान्त-          | 338 |
| अकारादिहकारान्ता          | ३५५ |
| अकालकुसुमोद्भेदम्         | ६३३ |
| अकालहरएां तस्मात्         | १७५ |
| अकृत्तवल्कलाश्चामी        | ३०  |
| अकृत्रिमाननाद्यन्तान्     | ११० |
| अकुष्टपच्यैः कलमैः        | ४२६ |
| अक्षग्रामं दहन्त्येते     | १७३ |
| अक्ष रत्वादभेद्यत्वाद्    | ४१३ |
| अक्ष्गोर्निमेषमात्रञ्च    | २१५ |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः    | ६१४ |
| अगोष्पदेष्वररगेषु         | ४६५ |
| अग्रगीर्पामगीर्नेता       | ६०८ |
| अग्रेसरी जरातङ्का         | १७३ |
| अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु      | ३८३ |
| अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः   | १४० |
| अङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु      | १०२ |
| अङ्ग पुत्रि परिष्वङ्गां   | १२८ |
| अङ्गभामिः सुरेन्द्रारााम् | २८७ |
| अङगरक्षानिवास्याष्टौ      | ४६६ |
| अङगरक्षाविधौ काश्चित्     | २६६ |
| अङगाधिरोपगौईस्त-          | ४४  |
| अचलस्थितिमुत्तुङ्ग-       | ४१३ |
| अचलात्मकमित्येवं          | ६६  |
| अचिराल्लब्धसंज्ञञ्च       | १५० |
| अच्छायत्वमनुन्मेष-        | ४६६ |

| अच्छिन्नधारमाच्छन्दा-         | ४१२ |
|-------------------------------|-----|
| अच्युतं कल्पमासाद्य           | १४१ |
| अच्युतेन्द्रसमायोग-           | ३४१ |
| अजय्यममितं तीर्थ्यः           | ४८६ |
| अजराय नमस्तुभ्यम्             | ६०३ |
| अजितञ्जयभूपालाद्              | १४६ |
| अजितादीन् महावीर-             | હ   |
| अजितो जितकामारि-              | ६२० |
| अजीवलक्षरा तत्त्वम्           | ४८७ |
| अटटप्रमितं तस्य               | ५३  |
| अगावः कार्यलिङगा.स्यु         | ४५६ |
| अिंगमादिगुर्गैः क्लाध्यां     | 556 |
| अस्गिमादिगुरगैर्युक्तम्       | ४०० |
| अश्गिमादिगुरगोपेताम           | २३४ |
| अतः कल्याराभागित्वं           | १६१ |
| अतत्तदित्यतत्त्वज्ञो          | ४७६ |
| अतन्द्रितं च देवीभिः          | ३२३ |
| अतिरुचिरतराङगी कल्प-          | २५१ |
| अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत्         | १३१ |
| अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो | ६१६ |
| अतो भजन्ति भव्यास्त्वां       | १६३ |
| अतोऽमी परलोकार्थ              | १३  |
| अत्यन्तविरला जाता             | ሂሂ  |
| अत्र वनान्ते पत्रिगगोऽयम्     | ४३४ |
| अत्रानीलं मिएतटमुच्चैः        | 358 |
| अत्रान्तरे किलायाताम्         | ४०५ |
| अत्रान्तरे पुरागार्थ-         | ३४६ |
| अत्रान्तरे महोदग्र-           | ४४  |
| अत्रान्तरे महौषध्यो-          | ३५८ |
| अत्रापि पूर्ववद् वेद्यम्      | ५३० |
| अत्रायमुन्मदमधुव्रतसेव्यमान-  | 358 |
| अत्रास्मद्भवसम्बन्धः          | १४८ |
| अत्रैते पश्वो बन्या           | ₹0  |

| अथ कायं समुत्सृज्य            | ३६७         |
|-------------------------------|-------------|
| अथ कमाद्यशस्वत्यां            | ३४६         |
| अथ गतवति तस्मिन्नागराजे       | ४४३         |
| अथ घानिजये जिप्सोः            | ५०६         |
| अथ चक्रधर. पूजा-              | १७०         |
| अथ तत्रावसद्दीर्घ             | १६७         |
| अथ नद्वचनादार्या              | ४ इ         |
| अथ तस्मिन् दिवं मुक्त्वा      | ঽঽ৻ড়       |
| अथ तस्मिन् महापूरे            | २६≒         |
| अथ तस्मिन् महामाने            | <b>३</b> ४६ |
| अथ त्रिभुत्रनक्षोभी           | ६३०         |
| अथ त्रिमेखलस्यास्य            | ५४७         |
| अथ त्रिवर्गसंसर्ग-            | १६०         |
| अथ दिग्विजयाच्चिकी            | १३६         |
| अथ निर्वतितस्नानं             | ३६६         |
| अथ पण्डितिकान्येद्युः         | १२६         |
| अथ परमविभूत्या वज्रजङघः       | १५५         |
| अथ पवनकुमाराः स्वामिव         | ३०१         |
| अथ प्रथमकल्पेन्द्रः           | 787         |
| अथ प्रदक्षिग्गीकृत्य          | १४८         |
| अथ प्रयागासंक्षोभाद्          | १७०         |
| अथ भरतनरेन्द्रो               | X3 F        |
| अथवा ध्येयमध्यात्म-           | ४७६         |
| अथवा पुरुषार्थस्य             | ४८६         |
| अथवा प्रश्रयी सिद्धान्        | ४६३         |
| प्रथवा बोधितोऽप्यस्मान्       | ३७८         |
| अथवा श्रुतमस्माभि <u>ः</u>    | ३४४         |
| प्रथवा सर्वमप्येतत्           | ५७३         |
| प्रथवास्त्वेतदल्पोऽप <u>ि</u> | 3           |
| प्रथवा स्नातकावस्थाम्         | ४८७         |
| अथ विज्ञापयामासुः             | ३५८         |
| अथवैतत् खलूक्तवायं            | १५५         |
| अथ सम्प्रस्थिते देवे          | ३८७         |
|                               |             |

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५६        | अनारतश्चक्नदेन्द्                      | ३२३                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|
| वय सरसिजवन्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३९६  | अदृष्टपूर्वं लोकेऽस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२<br>५१   | अनाशितस्भवानेतान्<br>अनाशितस्भवानेतान् | २४२<br>२४४         |
| अथ सा कृतनेपथ्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११८  | अदृष्टपूर्वो तौ दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र<br>३६०   | अनाश्चार्याक्षीत् नास्यासीत्           | ४०५                |
| अय सामानिका देवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२०  | अदेवमातृकाः केचिद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५०<br>१७  | अनाशुषोऽस्य गात्रासात्                 | ११४                |
| अथ सुन्तैकदा देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 345  | अद्भुतार्थामिमां दिव्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०४        | अनारवान्यस्तपस्तेपे                    | ्र<br>७            |
| अथ सुललितवेषा दिव्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२५  | अद्यापि चारगा साक्षात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५००<br>५२६ | अनाहताः पृथुष्वानाः                    | ु<br>२८३           |
| अथ सेनाम्बुधेः क्षोभम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७४  | अधः प्रतिमया तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                        |                    |
| अथ सोभप्रभी राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४५१  | अधः प्रवृत्तकरग्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3३४        | अनाहाराय तृप्ताय                       | ξο <b>3</b><br>∀-∀ |
| अथ सौधर्मकल्पेशो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २८४  | अधरीकृत्य निःशेष-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३७<br>४०८ | अनित्यानशुचीन् दुःखान्                 | ४८४                |
| अथ स्वयंप्रभादेवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२४  | अधरैः पक्वविस्वाभैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१६        | अनिद्रालुर्जागरूकः                     | ६२७                |
| अथातः श्रेगिको नम्गो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७४  | अधिकन्धरमाबद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५२        | अनिर्द्ध्य तमो नैश                     | २००<br>~-          |
| अथातो धर्मजिज्ञासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35   | अधिक्षोग्गिपदन्यासैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५३        | अनिवर्ती गुरुः सोऽयम्                  | 800                |
| अथासौ नवसासानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५३  | अधिष्ठिता विरेजुस्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रथ्      | अनीदृगुपमाभूतो                         | ६२४                |
| अथासौ वज्रजङ्घार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६५  | अधुना जगतस्तापम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७१        | अनीदृशवपुश्चन्द्र-                     | १३६                |
| अथाद्यस्य पुरासस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५   | अधुना दरमुत्सृज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७१        | अनुचितमशिवानां स्थातुमद्य              | ३०२                |
| अथाधिराज्यमासाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६७  | अधुनामरसर्गस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २७१        | अनुन्धरीं च सोत्कण्ठां                 | १८८                |
| अथानुध्यानमात्रेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.25 | अधृत च यस्मात्परतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५५२        | अनुरागं सरस्वत्यां                     | १२३                |
| अथान्यदा पुराधीशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८३  | अधोग्रैवेयकस्याधो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६८        | अनुहल इध्यं पितुर्वाक्यं               | १०३                |
| अथान्यदा महादेवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३३४  | अधोमध्योध्वं मध्याग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ও</b> ই | अनेकोपद्रवाकीर्गो                      | 338                |
| अथान्यदा महाराजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७२  | अध्यधित्यकमाबद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४१२        | अनेहसि लसद्विद्युद्-                   | १८१                |
| अथान्यदा स्वयंबुद्धो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०७  | अध्यवात्तां तदानीं तौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २५७        | अन्तःपरिषदस्योद्या                     | २२४                |
| अथान्ये चुरवुद्धासौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०५  | अध्यात्मगम्योऽगम्यात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६२४        | अन्तःप्रकृतिसंक्षोभ-                   | ४६९                |
| अथान्येद्युरमुष्याङ्गो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०२  | अध्युपत्यकमारूढ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४१२        | अन्तरिक्षस्थिताः काश्चिद्              | २६६                |
| अथान्ये द्युरसौ राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58   | अनङ्गत्वेन तन्नूनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३४        | अन्तर्मुहूर्तमातन्वन्                  | ४६४                |
| अथान्येद्युरसौ सुप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२७  | अनञ्जितासिते भर्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०४        | अन्तर्वरां क्वचिद्वाप्यः               | ५२३                |
| अथान्येद्युर्महाराजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७१  | अनट्टहासहुङकारम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५१६६       | अन्तर्वत्नीमपश्यत् ताम्                | ३३६                |
| अथान्येचुर्महास्थान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३७३  | अनन्तं कालमित्यज्ञः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७५        | अन्तर्वत्नीमथाभ्यर्गो                  | २६६                |
| अथापरे द्युरुद्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६२  | अनन्तज्ञानदृग्वीर्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७१        | अन्तर्वर्णपथाभूवन्                     | ५३१                |
| अथापरयदुच्चैज्वंलत्पीठ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४४३  | अनन्तदीप्तिर्ज्ञानात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६०७        | अन्नप्राशनचौलोप-                       | 388                |
| अथाभिषेकनिर्वृ तौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०४  | अनन्तरञ्च लौकान्तिका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३१        | अन्यत्वसात्मनो देह-                    | २३६                |
| अथावसाने नैर्ग्रन्थीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२२  | अनन्तद्धिरमेर्याद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१७        | अन्यप्रेरितमेतस्य                      | 33                 |
| अथासावविधज्ञान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६३  | अनन्तविजयायाख्यद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५७        | अन्यानन्ये विनिघ्नन्ति                 | २१३                |
| अथासौ पुत्रनिर्दिष्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०५  | अनन्तशक्तिरच्छेद्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२८        | अन्यायध्वनिरुत्सन्नः                   | 59                 |
| अथास्य मेखलामाद्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१६  | अनन्तानन्तभेदस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७३         | अन्या वल्लभिकास्तस्य                   | २२४                |
| अथास्य यौवनारम्भे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50   | अनन्तास्त्वद्गुरााः स्तोतुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६२        | अन्येद्युश्च त्वमज्ञानात्              | १३१                |
| अथास्य यौवने पूर्गो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२५  | अनभ्यस्तमहाविद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३         | अन्येद्युरवधिज्ञान-                    | १०४                |
| अथाहूय सुतां चकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 359  | अनादिनिधनः कालो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४४         | अन्वर्थवेदी कल्यागाः                   | ५१०                |
| अथैकदा सुखासीनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५२  | अनादिनिधनं तुङ्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | দ          | अपत्रपिष्णवः केचिद्                    | ४०१                |
| अथैनयोः पदज्ञान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५६  | अनादिनिधनं सूक्ष्मम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८६        | अपप्तत् कौसुमी वृष्टिः                 | ५४३                |
| अथोच्चैः सुरेशा गिरामी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५६  | अनादिनिधनोऽव्यक्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६१६        | अपराजितसेनान्यः                        | १८४                |
| अथोत्थाय तुष्टचा सुरेन्द्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४४४  | अनादिवासनोद्भूत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४         | अपरिस्पन्दताल्वादे-                    | २५                 |
| अथोत्थायासनादाशु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४०७  | अनानृशंस्यं हिंसोप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308        | अपरे भस्मनोद्गुण्ठच                    | ४०२                |
| अथोपसृत्य तत्रैनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६   | अनापृच्छच गुरुं केचिद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४०१        | अपाङ्गवीक्षितैर्लीला                   | १६७                |
| अदृश्यो मदनोऽनङ्गो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ह ७  | अनायतो यदि व्योम्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50         | अपाङ्गशरसन्धानैः                       | २६७                |
| A REPORT OF THE PROPERTY OF TH | - 1  | and the second of the second o |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                    |

| अपापाङगावलोकं ते         | ં પ્રદ્ય    | अमी च भीषगाकाराः        | २१४   | अशक्यं प्रार्थनीयत्व-                     | ४५३                |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------|
| अपास्तातपसम्बन्धम्       | ४२४         | अमी चैत्यगृहा भान्ति    | ११०   | अशनं पानकं खाद्यं                         | १६४                |
| अपास्य लोकपाषण्ड-        | २०२         | अमीषामुपशल्येषु         | ६३    | अशान मधुरालापैः                           | १३E                |
| अपि चण्डानिलाकाण्ड-      | १६५         | अमु प्मिन्न धिदेशोऽयं   | ६८    | अशेषज्ञेयसङ्कान्त-                        | ४८०                |
| अपि चास्य महानस्ति       | 378         | अमुर्तमक्षविज्ञान       | 93    | अशोककलिकां कर्गो                          | १६०                |
| अपि चोद्भूतसंवेगः        | ४५४         | अमूर्तो निष्कलोऽप्येप   | ४८६   | अशोकपल्लवच्छायं                           | २५३                |
| अपिप्यतां च मां धर्म-    | २०४         | अमूर्ती निष्कियो व्यापी | ७०    | अशोकपल्लवातास्त्र-                        | ररर<br>५१०         |
| अपि व्युत्सृष्टकायस्य    | ४८१         | अमूर्तोऽप्ययमन्त्य। ङग- | ४६६   | अशोकपल्लवै: कुम्भ-                        | २१४<br>२१४         |
| अपूर्वकरेगां श्रित्वा    | २३ <u>५</u> | अमेयमपि ते वीर्यम्      | પ્રદહ | अशोकपल्लवैर्वक्त्र-                       | १६०                |
| अपूर्वकरगोऽप्येवम्       | ४७०         | अमोघवागमोघाज्ञो े       | ६२३   | अशोकलतिका यत्र                            | ४१८<br>४१८         |
| अपृथग्वित्रियास्तेषाम्   | २१७         | अमोघशासने तस्मिन्       | १३६   | अशोकवनमध्येऽभूद्                          | ४९४<br>५२४         |
| अपृष्टकार्यनिर्देशैः     | ४०५         | अम्लानशोभमस्याभात्      | २३८   | अशोकवनिकामध्ये<br>अशोकवनिकामध्ये          | २५०<br>१२६         |
| अपृष्टः कार्यमाचष्टे     | ४०५         | अय गिरिरसम्भूष्णुः      | ४१६   | अशोकः सप्तपर्गाश्च                        | १२८<br>४२६         |
| अप्यमी रूपसौन्दर्य-      | 332         | अयं जलनिधर्जल स्पृशति   | ४४०   | अशोकसप्तपर्गाह-                           | रर५<br>५२२         |
| अप्यस्थानकृतो स्थान-     | १६५         | अय मतिवरोऽत्रैव         | १८३   | अशोकादिवनश्रेग <u>ी</u>                   | 444<br><b>६३</b> १ |
| अप्रतिक्रमग्रे धर्मे     | ४६१         | अयं मन्दानिलोद्धूत      | प्रहर | अशवकारियाकृष्टिः<br>अश्वकर्गांकियाकृष्टिः | ४५१<br>४७१         |
| अप्रमेयमहावीर्यम्        | ३२५         | अयं सन्मतिरेवास्तु      | ५३    | अष्टदण्डोच्छिता ज्ञेया                    | ४३८                |
| अप्रशस्ततमं लेश्या       | ४७५         | अयं स भगवान् दूरं       | ३८४   | अष्टमङ्गलधारीगाि<br>अष्टमङ्गलधारीगाि      | ४४५<br>४४८         |
| अप्राकृताकृतिर्दिव्य-    | ३४४         | अयं स भगवान् दूरात्     | 388   | अष्टयोजनगम्भीरैः                          | <b>२</b> ६३        |
| अप्राप्तस्त्रैंगसंस्कारा | ३३४         | अयं हंसयुवा हंस्या      | ३३५   | अष्टाक्षरं परं वीजम्                      | 338                |
| अप्सरःकुङकुमारक्त-       | ५१२         | अयुतप्रमिताश्चास्य      | २२४   | अष्टावस्य महादेव्यो                       | २२४                |
| अप्सरःपरिवारोऽयम्        | ११७         | अये, तपः फलं दिव्यम्    | ११७   | अष्टाविशतिमप्येका                         | १३१                |
| अप्सरस्सु नटन्तीषु       | ४०५         | अयोगवाहपर्यन्तां        | ३५५   | अष्टाशीतिश्च वर्गाः स्युः                 | ٧,,                |
| अबुद्धिपूर्वमुत्सृज्य    | ६१          | अरजोऽमलसङगाय            | ३०८   | अप्टाशीत्यङगुलान्येषाम्                   | ४२८                |
| अब्जिनीयमिती धत्ते       | ३३५         | अरालैरालिनीलाभैः        | ४१६   | अष्टोत्तरशतं ज्ञेयाः                      | ५२८                |
| अभव्यस्तद्विपक्षः स्यात् | ४८६         | अरुष्करद्रवापूर्ण-      | २१२   | अष्टोत्तरशतं नाम्नाम्                     | ५७७                |
| अभावेऽपि बिबन्धृरगां     | 888         | अर्जुनी चारुगी चैव      | ४२६   | असंस्कृतः सुसंस्कारः                      | <b>६२</b> 0        |
| अभिजानासि तत्पुत्रि      | १४६         | अर्थादर्थान्तरं गच्छन्  | ४६३   | असंख्यातगुराश्रेण्या                      | ४६२                |
| अभिन्नदशपूर्वित्वात्     | ३६          | अर्थमागधिकाकार-         | ६३२   | असतां दूयते चित्तं                        | १४                 |
| अभिमानधनाः केचित्        | ४०१         | अर्धेन्दुनिभस् विलष्ट-  | 308   | असढेद्यविषं घाति                          | 93 x               |
| अभिरामं वपुर्भर्तुः      | ३२५         | अलंकरिष्णु रोचिष्णु     | २०१   | असद्वेद्योदयाद् भुक्तिम्                  | ५६७                |
| अभिरूपः कुमारोऽयम्       | १५६         | अलका तिलकाख्या च        | ४२६   | असद्वेद्योदयो घाति                        | ४६५                |
| अभिषिच्य विभुं देवाः     | ३७६         | अलकाली लसद्भृङगाः       | ४१७   | असहचं तनुसन्तापं                          | ११५                |
| अभिषेक्तुमिवारब्धा-      | ६०          | अलक्ष्येगातपत्रेग       | ३६५   | असिपत्रवनान्यन्ये                         | २१२                |
| अभूतपूर्वे रुद्भूतैः     | ३६०         | अलब्धपूर्वमास्वाद्या    | २०३   | असिर्मेषिः कृषिर्विद्या-                  | ३६२                |
| अभूत्वा भवनाद् देहे      | છે 9        | अलमास्तां गुरास्तोत्रम् | ६०३   | असुमतां सुमताम्भसमातताम्                  |                    |
| अभूत्वाभाव उत्पादो       | ४८४         | अवधिञ्च मनःपर्यय-       | १३२   | असुतरां सुतरां पृथुमम्भसाम्               | ४३०                |
| अभेद्यशक्तिरक्षय्यः      | ৬৯          | अवधूय चलां लक्ष्मी-     | ₹3₽   | असुज्योऽयमसंहार्यः                        | ७२                 |
| अभेद्यसंहतिलोंक-         | ४६६         | अवश्यमवशोऽप्येष-        | २३३   | अस्ति कायश्रुतिर्विकत                     | ४६                 |
| अभ्युत्तिष्ठन्नसौ रेजे   | 185         | अविलिप्तसुगन्धिस्त्वम्  | ३०७   | अस्नातपूतगात्रोऽपि                        | ३०६                |
| अभ्रूभङ्गमपापाङ्ग-       | 386         | अवेदाय नमस्तुभ्यम्      | ६०३   | अस्नातलिप्तदीप्ताङ्गः                     | २३८                |
| अमङ्गलमलं बाले           | ३८७         | अव्युत्पन्नतराः केचिद्  | १२    | अस्पृष्टबन्धलालित्य-                      | १५                 |
| अममाङ्गमतो ज्ञेय-        | ६६          | अशक्ताः पदवीं गन्तुम्   | ३६५   | अस्मत्स्वामी खगाधीशः                      | १११                |
|                          | **          |                         | 1     |                                           |                    |

| अस्य प <b>र्यन्तभुभागं</b>                        | ११०         | ৠ                             |             | आराधयन्ति यं नित्यम्         | २८६        |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| अन्य गदानुषाण्यन्मादा-<br>अन्य गादादुषोण्यन्मादा- |             | ,                             | ३७०         | आरामं तस्य पश्यन्ति          | ३०७        |
| जन्म सहाहे न्नुतटमुच्चै.                          | ४३५         |                               | २३६         | आरिराधयिषुर्देवं             | ३७३        |
| अस्य महाद्रेरनुतटपेपा                             | <b>८</b> ३५ | ``                            | १३८         | आरुह्याराधनानावं             | ११४        |
| अस्य महाद्रेरपतटमृच्छन्                           | ४३६         | •                             | २३६         | आरूढयौवनस्यास्य              | १२२        |
| अस्य सानुनिमे रम्य-                               | १०६         | ^ `                           | १७          | आर्तो मृत्वा वराहोऽभूत्      | १८६        |
| अस्यात्मा किन्तु मोक्षोऽस्य                       |             | >C V: . ————                  | 38          | आलवालीकृताम्भोधि-            | ३३         |
| अस्यानुसानुवनराजि-                                | ४३५         | ,                             | ५८६         | आहिलध्य पृथिवी दोभ्या        | ३३८        |
| अस्यानुसानुसुरपन्नगखे-                            | ४३६         | 1 11                          | १२०         | आषाढ़मासबहुल-                | ३६३        |
| अन्याः सुदति पश्येदं                              | १२५         | आजानुलम्बमानेन                | १५६         | आसीच्छतबलो नाम्ना            | १०५        |
| अस्वेदमलमाभाति                                    | ५६७         | आजिघन् मुहुरभ्येत्य           | २७०         | आस्थानमण्डलस्यास्य           | ५१४        |
| अह पण्डितिका सन्यं                                | १२८         | आज्ञामूहुः खचरनरपाः           | <i></i> 888 | आस्रवं पुण्यपापात्म-         | २३६        |
| अह पूर्वभवेऽभूव                                   | १३०         | आज्ञाविचय एप स्यात्           | 328         | आहारकशरीरं यत्               | २४१        |
| अहं नेमास्त्रवो वन्धः                             | ४५६         | आजाि वयमाद्यं तद्             | ४६७         | स्                           |            |
| अहं सुधर्मो जम्ब्बाख्यो                           | ४२          | आज्ञैरवर्याद् विनान्यैस्तु    | ४०५         | •                            |            |
| अहं हि श्रीमतीनाम                                 | ४५७         | आत्मादिमुक्तिपर्यन्त-         | २००         | इक्षुयंत्रेषु निक्षिप्य      | 288        |
| अहमद्य कृती धन्यो                                 | १५५         | आत्मरक्षाः शिरोरक्ष-          | ४०८         | इतः कलं कमलवनेषु रूयते       | ४३२        |
| अहमिन्द्रोऽस्मि नेत्रोऽन्यो                       | 389         | आत्मरक्षाश्च तस्योक्ता        | २२४         | इतः किं नामितं नाम्ना        | ४२२        |
| अहम्पूर्वमहम्पूर्वम्                              | ४५०         | आदित्यगतिमग्रण्यं             | १११         | इतः परुषसम्पात-              | २१४        |
| अहिंसा सत्यवादित्व-                               | ६३          | आदित्यवर्गो भर्माभः           | ६२६         | इतः प्रभृत्यहोरात्र-         | ४३         |
| अहो किमृषयो भग्नाः                                | ४०२         | आदिष्टोऽस्म्यहमीशेन           | ४१०         | इतः प्रेक्षस्व संप्रेक्ष्याः | ११७        |
| अहो गुरुरयं धीरः                                  | ४००         | आद्यः प्रतिश्रुतिः प्रोक्तः   | Ę <b>Ę</b>  | इतः शरद्घनघनकालमेघयोः        |            |
| अहो चऋधरः पुष्य-                                  | १७६         | आद्यन्तौ देहिनां देहौ         | ६५          | इतः श्रृणु खगाधीश            | £3         |
| अहो जगदिदं भङगि                                   | ३७४         | आद्यसंहननेनैव                 | ४८४         | इतः स्वरति यद्घोषो           | २१४        |
| अहो दुरासदा भूमिः                                 | २१३         | आधूनकल्पतरुवीथि-              | ४३४         | इतश्चेतः स्वदोर्जाले         | ३१८        |
| अहो धर्मस्य माहात्म्यं                            | १६१         | आध्यानं स्यादनुध्यानम्        | 338         | इतस्ततश्च विक्षिप्तान्       | २५६        |
| अहो धिगस्तु भोगाङग-                               | १७२         | आनन्दो नन्दनो नन्दो           | ६२०         | इति कतिपयैरेवाऽहोभिः         | १३७        |
| अहो धीमन् महाभाग                                  | ५२          | आनीलचूचुकौ तस्याः             | १२५         | इति कर्तव्यतामूढा            | ६३         |
| अहो धैर्यमहो स्थैर्यम्                            | ३६ =        | आनुपूर्वी तथा नाम             | ४०          | इति कालोचिताः क्रीडा         | ३२३        |
| अहो निन्द्यतरा भोगाः                              | ४०७         | आनुपूर्व्यादिभेदेन            | 38          | इति केचिदितो देव             | <b>६३</b>  |
| अहो परममाश्चर्य                                   | ३०          | आपातमात्ररम्यागाम्            | ४०७         | इति कैचित्तदाश्चर्य-         | ३५४        |
| अहो परममैश्वर्य                                   | ११७         | आपातमात्ररम्याश्च             | १७१         | इति गदति गर्गेन्द्रे         | ४०४        |
| अहो पृण्यधनाः पुत्राः                             | १७६         | आपातमात्ररसिका                | २४२         | इति चक्रधरेगोक्तां           | १५६        |
| अहो प्रसन्नगम्भीरः                                | ३२          | आप्तपाशमतान्यन्ये             | १३          | इति चारणयोगीन्द्र-           | १८७        |
| अहो भग्ना महावंशाः                                | ४४४         | आप्तागमपदार्थानां श्रद्धानं   | २००         | इति चिन्तयतस्तस्य            | ११७        |
| अहो मदालिरेषोऽत्र                                 | १७२         | आप्तागमपदार्थानां             | ५५५         | इति चिन्तयतोऽस्यासीत्        | २०५        |
| अहो महेच्छता यूनोः                                | ४१०         | आप्तो गुर्गौर्युतो धूत        | ४८६         | इति जीवपदार्थस्ते            | ४८७        |
| अहो विषयिगा व्यापत्                               | २४४         | आभुग्नमुदरं चास्य             | ११५         | इति तत्कृतया देवी            | २६६        |
| अहो श्रेय इति श्रेयः                              | ४५६         | आमनन्त्यात्मविज्ञानम्         | 838         | इति तत्र चिरं भोगैः          | 339<br>2×2 |
| अहो सुनिपुरां चित्रं                              | १४८         | आममात्रे यथाक्षिप्तम्         | ४५५         | इति तत्राहमिन्द्रास्ते       | २४१<br>४६८ |
| अहो स्त्रीरूपमत्रेदं                              | १४८         | आयासमात्रमत्राज्ञः            | 283         | इति तद्वचनं श्रुत्वा         | 805,       |
| -                                                 | i           | आयुष्मन् श्रृणु तत्त्वार्थान् | ४५२         | इति तद्वचनस्यान्ते           | ५४<br>५४   |
| अह्लगीदिखलं व्योम                                 | २१६         | आरचय्य तदा कृत्स्नम्          | -४६८        | इति तद्वचनाज्जातसौहादों      | 4,5        |

### श्लोकानामकारायनुसमः

|                                    | •                           |
|------------------------------------|-----------------------------|
| इति तद्वचनाज्जातिवस्मयो १८४        | इति प्रवृद्धतन्वस्य ६३०     |
| इति तद्रचनाज्जाता १०१              | इति प्रमदिवस्तारम् १५६      |
| इति तद्वचनात्तेषा ५२               | इति प्रमागाभूतेय ३३         |
| इति तद्वचनात्प्रीतौ ४४६            | इति प्रमोदमातन्वन् १०७      |
| इति तद्वचनादेतत् ११८               | इति प्रमोदमुत्पाद्य ३३६     |
| इति तद्वचनाद् देवी २६४             | इति प्रश्नमुपन्यस्य २४, १११ |
| इति तद्वचनाद्धैर्यम् २२१           | इति प्रश्नावसानेऽस्य १६६    |
| इति तद्वचनाद् भीताः ४०२            | इति प्रश्रयिग्गी वाच- ३१    |
| इति तद्वचनाद् विद्यां १०२          | इति प्रसाध्य तं देवम् ३०५   |
| इति तन्त्रनियुक्ताना १७८           | इति प्रस्पप्ट एवायम् २६२    |
| इति तन्मयतां प्राप्तम् ३४०         | इति प्रस्पष्टमाहात्म्य. ३०  |
| इति तस्य मुनीन्द्रस्य १८५          | इति प्रह्लादिनी वाचम् ४५६   |
| इति ताभिः प्रयुक्तानि २७६          | इति प्रीतस्तदात्मीयम् ४१०   |
| इति तेषु तथाभूताम् ४०३             | इति प्रीतिङकराचार्य- २०२    |
| इति दीनतरं केचित् ३६६              | इति प्रोत्साहच तं धर्मे ३३  |
| इति धर्मकथाङ्गत्वात् २०            | इति बाह्यं तपः षोढा ४६३     |
| इति धीरतया केचित् ४०१              | इति ब्रुवन्तमभ्येत्य १३१    |
| इति ध्यानविधि श्रुत्वा ४६७         | इति ब्रुवारा एवासौ १२८      |
| इति ध्यानाग्निनिर्दग्ध- ४७२        | इति ब्रुवाएगा तां भूयः १४७  |
| इति नागरिकत्वेन १४८                | इति भिन्नाभिसन्धित्वाद् १४  |
| इति नानाविधैर्जल्पैः ४५०           | इति भुवनपतीनाम् ३२४         |
| इति निर्विद्य भोगेभ्यः ३७६         | इति भूयोऽपि तेनैव २४६       |
| इति निर्विद्य भोगेषु १७३           | इति मातृचरस्यास्य १४०       |
| इति निश्चितलेखार्थः १७६            | इति यदेव यदेव निरूप्यते ४३१ |
| इति निश्चित्य तत्सर्व ११७          | इति यावान् जगत्यस्मिन् ३४४  |
| इति निश्चित्य धीरोऽसौ ५४           |                             |
| इति निश्चित्य लक्ष्मीवान् ३२६      | इति राज्ञानुयुक्तोऽसौ १८५   |
| इति परममुदारं दिव्य- ११६           |                             |
| इति पुण्योदयात्तेषां २०६           | इति लौकान्तिकैर्देवैः ३७६   |
| इति पुरागाि पुरागाकवीशिनाम् ४२७    | इति वाचिकमादाय १७५          |
| इति पृष्टवते तस्मै भगवान् ४७४      | र इति विद्नितविद्नीघ १६५    |
| इति पृष्टवते तस्मै सोऽवोचत् २००    |                             |
| इति पृष्टा तया किञ्चित् १३०        | इति विशेषपरम्परयान्वहम् ४२- |
| इति पृष्टो मुनीन्द्रोऽसौ १३०       | इतिवृत्तं पुराकल्पे २६      |
| इति प्रकटितोदारमहिमा ११०           | इति वृषभकवीन्द्रै- २७       |
| इति प्रतन्वतात्मीयम् ३१६           | इति व्यार्वाणतारोह- ५११     |
| इति प्रतर्कं जनतामनस्वदो ५४४       | इति श्रुत्वा वची भर्तुः ३३६ |
| इति प्रतर्कयन्नेष १५०              | इति श्लाघ्यं प्रसन्नं च ३५४ |
| इति प्रतीतमाहात्म्या ५             | इति श्लाघ्यतमे मेरौ ३०१     |
| इति प्रतीतमाहात्म्यो १०५           | इति षण्मासनिर्वत्स्यत् ४०५  |
| इति प्रत्यङगसङ्गिन्या कान्त्या ३५) | उ इति संसारचक्रेऽस्मिन् ३७६ |
| इति प्रत्यद्भगसङ्गगिन्य- ३८%       | र इति संश्लाघ्यमानं ते ३५४  |
| इति प्रत्यङगसङगिन्या बभौ ३६५       | इति सप्तगुरगोपेतो ४५२       |
|                                    |                             |

| इति सुझतविपाकादान-                           | Çe            |
|----------------------------------------------|---------------|
| इति स्नृत्वार्यस्ते त                        | ΧÞ            |
| ६ति स्तुत्वा सुरेन्डास्त्वम्                 | ३२८           |
| इति स्वविरक्तव्योऽयम्                        | <b>४६०</b>    |
| इति स्वनामनिदिग्टा                           | 38            |
| इति स्वभावसभ्राग्                            | 333           |
| इति स्वभावमाधुर्य-                           | ६०            |
| इति स्वास्तर्गत कचित्                        | 800           |
| इति स्वार्था परार्था च                       | १३४           |
| इति हाधीननिस्येप-                            | 3 <b>5</b> X  |
| इतिहास इतीप्ट तद्                            | = 7.5         |
| इतीत्थ स्वभक्त्या मुरैरचिन                   |               |
| इतीदं प्रमुखं नाम                            | <b>२</b> ७    |
| इतीदमन्यदप्यासाम्                            | २६७           |
| इतीरयन् वचो भूयः                             | १५१           |
| इतोऽतीतभवञ्चास्य                             | <b>१</b> ११   |
| इतो दुःस्वप्ननिर्गाशः                        | ? ( )<br>? () |
| इतो धूपघटामोदम्                              | ५२२           |
| इतो नन्दनमुद्यानमितं                         | 3,40          |
| इतो नाधिकमस्त्यन्यत्                         | ५<br>५<br>६   |
| इतो निजगृहे देवि                             | ३३४           |
| इतो नृत्यमितो गीतम्                          | ३८४<br>इ      |
| इतो मधुरगम्भीरम्                             | ३८४           |
| इतोऽमुतः समाकीर्गम्                          | रपर<br>२८७    |
| इतोऽयं प्रध्वनद्ध्वाक्ष-                     | २१४<br>२१४    |
| 1                                            |               |
| इतो रज्जू षडुत्पत्य                          | २२४           |
| इतोऽर्द्धचन्द्रवृत्ताङ्गा                    | \$\$0         |
| इतो वनं वनगजयूथसेवितम्<br>इतोऽष्टमे भवे भावि | 837<br>8=10   |
|                                              | १ <b>५७</b>   |
| इतोऽस्तमेति शीतांशुः                         | 338           |
| इतोऽहं पञ्चमेऽभूवम्                          | १३६<br>४४२    |
| इत्थं गिरः फिएपतौ सनयं                       |               |
| इत्थं चराचरगुरुः                             | ६३४<br>Vos    |
| इत्थं तदा त्रिभुवने                          | ६७४           |
| इत्थं निष्क्रमग्गे गुरोः समुचित्र            | त २०६         |
| इत्थं भूतां देवराड् विश्वभर्तु               |               |
| इत्थं मुनिवचः पथ्यम्                         | १३२           |
| इत्थं यस्य सुरासुरैः प्रमुदितैः              |               |
| इत्थं युगादिपुरुषोद्भवमादरेर                 |               |
| इत्थं विकल्पपुरुषार्थ-                       | 388           |
| इत्थं सुरासुरगुरुः                           | \$90°         |
| इत्थं सुरासुरनरोरगयक्षसिद्धः                 |               |
| इत्थं स्तुवद्भिरोघेन                         | 3 =           |
| •                                            |               |

| इत्यक्त्रिमनिद्शेष-       | २३ट | इत्यासतोषैः स्फुरदक्षयक्षैः           | ধূপড |
|---------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| इत्यदीनतरां वाचम्         | ४१० |                                       | १६१  |
| इत्यनन्तसुखे तस्मिन्      | १९७ |                                       | १५४  |
| इत्यनस्पग्रो तस्यिन्      | ३५६ |                                       | ५५५  |
| इत्यनुध्यायतां तेषां      | २१५ |                                       | ४४३  |
| इत्यनुश्रूयते देवः        | २२  |                                       | 33   |
| इत्यन्तःपुरवृद्धानि       | ३८८ | इत्यादियुक्तिभिर्जीव-                 | १४५  |
| इत्यन्वर्थानि नामानि      | ४०४ | इत्यादि वर्गानातीतं                   | २४१  |
| इत्यपारिमदं दुःखं         | २१५ | इत्याद्यः कालभेदोऽव-                  | 38   |
| इत्यभिष्टुत्य गूढाङगी     | २५४ | इत्याद्यस्य भिदे स्याताम्             | ४६२  |
| इत्यभिष्टुत्य तौ देवम्    | ३१२ | इत्याद्याभरगौः कण्ठचैः                | ३५२  |
| इत्यभिष्टुत्य नाकीन्द्राः | ३६५ | इत्याद्युपायकथनैः                     | ६४   |
| इत्यभिव्यक्तवैशिष्टचा     | ४०६ | इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिनम्          | ३४५  |
| इत्यमी केतवो मोहनिर्जयो   | ५३० | इत्यापतत्सु देवेषु                    | ५१३  |
| इत्यमीषां पदार्थानाम्     | 03% | इत्याप्तवचः स्तोत्रैः                 | 5    |
| इत्यमीव् विशेषेषु         | ३८३ | इत्याप्तोक्त्यनुसारेगा                | २१   |
| इत्यमुष्यां व्यवस्थायाम्  | ४८३ | इत्याम्नातैर्जलैरेभिः                 | ३६५  |
| इत्यमूनि कथाङगानि         | १८  | इत्यायोजितसैन्यस्य                    | ४६८  |
| इत्यमूनि महाधैर्यो        | २३४ | इत्यालोच्य कथायुक्ति-                 | 38   |
| इत्यम्नि युगारम्भे        | ३५२ | इत्याविष्कृतमङ्गला भगवती              | २८२  |
| इत्यमूनि वनान्यासन्       | ५२३ | इत्याविष्कृतमाहात्म्यः                | ३८४  |
| इत्यशाश्वतिकं विश्व-      | १७३ | इत्याविष्कृतरूपेरा                    | २२०  |
| इत्यष्टघा निकायाख्या      | ३७७ | इत्युक्तः प्रेमनिघ्नेन                | १४४  |
| इत्यसहचतरां घोरां         | २१३ | इत्युक्तखातिकावप्र-                   | ४२५  |
| इत्यसाधनसे वैतदी-         | ७२  | इत्युक्तपरिवारेगा                     | २२४  |
| इत्यस्मद्वचनाज्जात-       | 883 | इत्युक्तमात्र एवासौ                   | 888  |
| इत्यस्य परमां चर्याम्     | ४४७ | इत्युक्तमार्तमार्तातमा                | ४७८  |
| इत्यस्य रूपसुद्भूत-       | 50  | इत्युक्तवन्तौ प्रत्याय्य              | ४११  |
| इत्यस्य वचनात् प्रीतौ     | ४१० | इत्युक्तलक्षरां धर्म्यम्              | ४६२  |
| इत्यस्या गर्भचिह्नानि     | ३३७ | इत्युक्तस्तु मया साधु                 | १५१  |
| इत्यस्याविरभूत् कान्तिः   | ३२७ | इत्युक्तेन विभागेन                    | ५३८  |
| इत्यसौ तेन सम्पृष्टः      | ४५६ | इत्युक्तवाथ स्वयंबुद्धे               | ६३   |
| इत्यसौ परमानन्दः          | 53  | इत्युक्तवा पण्डिताऽवोचत्              | १३४  |
| इत्यसौ परमोदारं           | ३४८ | इत्युक्त्वा पण्डित्। रवास्य           | १३४  |
| इत्यसौ बोधितस्तेन         | २१७ | 3 3                                   | १३३  |
| इत्यसौ मदनोन्माद-         | १२६ | 0 00                                  | ३५५  |
| इत्याकण्यं वचस्त्स्य      | ५४  | ` ` `                                 | १५७  |
| इत्याकलय्य तत्क्षेम-      | ३५६ | इत्युच्चकैः स्तुतिमुदारगुणानु-        |      |
| इत्याकलय्य नाकेशाः        | 938 | •                                     | ४०१  |
| इत्याकलय्य मनसा           | ४६५ | इत्युच्चैः प्रशिपत्य तं जिनपति        |      |
| इत्याकलय्य मनसा           | २३२ | 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 | २०६  |
| इत्याकीडच क्षरां भूयो     | ३५४ | इत्युच्चैः सङगृहीतां समवसृतिः         | ४७२  |
| इत्याचार्यपरम्परीराममलं   | 88  | इत्युच्चैः स्तोत्रसंपाठै-             | ३८   |

इत्युच्चैर्गणनायके निगदति ४३८ इत्युच्चैर्वन्दिवृन्देषु ३३५ इत्युदारतरं विभाद् २२४ इत्युदारैग्रीरेभिः ४६५ इत्युदीर्य गिरं धीरो ३३० इत्युदीर्य ततोऽन्तरिंद्धम् ११३ इत्युदीर्य स्थिते तस्मिन् 83 इत्युद्गाहच कुदृष्टान्त-33 इत्युनगुग्नैः प्रबुद्धैश्च ३८६ इत्येकशोऽपि विषये २४५ इत्येकशोऽपि सम्प्रीत्यै-३१४ इत्येकान्नशतं पुत्राः ३४६ इत्येवमनुबध्नन्तौ 808 इदं खाद्यमिदं स्वाद्यम् ४४७ इदं ध्यानफलं प्राहुः ४६७ इदं पुण्यमिदं पूत-२७ इदं पुण्याश्रमस्थानं ३० इदं पुरो विमोचा स्यम् ४२३ इदं रूपमदीनानाम् ४०२ इदं वपुर्वयश्चेदं ३५५ इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य ६३० इदमतिमानुषं तव 322 इदमत्र तु तात्पर्यं प्राय-863 इदमत्र तु तात्पर्यं श्रुत-838 इदमध्यवसायाह १७ इदमर्चयता शान्ति-२७ इदमपंयता नूनम् १५२ इदमाश्चर्यमाश्चर्यम् 388 इदमेव युगस्यादौ 33 इदमेवार्हतं तत्त्वं 800 इदानीं तु विना हेतोः ४४ इन्द्रगोपचिता भूमिः 838 इन्द्रच्छन्दं महाहार-३२६ इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते ३५१ इन्द्रनीलमयाहार्य-५१२ इन्द्रनीलमयीं यत्र २३७ इन्द्रनीलोपलैः सौध-380 इन्द्रप्रतीन्द्रपदयोः 88% इन्द्रसामानिकत्राय-800 इन्द्रस्तम्बेरमः कीदृग् 30% इन्द्रागीप्रमुखा देव्यः 739 इन्द्रादीनामथैतेषाम् ५०5

इत्युच्चैरुत्सवद्वैत-

३८१

| इन्द्रियेषु समग्रेषु                     | ५७६        | उत्थिप्य शिविकास्वन्या     | ३८७ ∣          | ऋते भवमधार्न स्यान्      | 893   |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-------|
| इन्द्रेण प्राप्तपूर्जीख-                 | ३४         | उत्तमाङगमिवाङगेपु          | २०१            | ऋते विना मनोज्ञार्थाद्   | ४७८   |
| इन्द्रेन्द्राण्यौ समं देवैः              | ३०१        | उत्तमाङगवृतेनोच्चै:        | ३८३            | ऋढिप्राप्तेऋंपिन्न्व हि  | ४६=   |
| इमं नियोगमाध्याय                         | ६४         | उनमोऽनुचरी ज्येष्ठो        | 'ર '૭'૩        | ऋषिप्रग्गांतमार्ष स्यान् | 5     |
| इमा वनलता रम्या                          | ३०         | उत्तिप्ठता भवान् मुक्तौ    | ઉદ્દ           | •                        |       |
| इमारच नामौषधयः                           | ६३         | उत्पादादित्रयोद्वेलम्      | १६३            | <b>ឬ</b>                 |       |
| इमे कल्पतरूच्छेदे                        | ६३         | उत्पादितास्त्रयो वर्गा     | इंडर्          | एकं त्रीगि तथा सप्त      | २१६   |
| इमे च परुषापाता                          | २१४        | उत्पुष्करैः करैरूढ-        | ४२६            | एकतः किन्नरार्द्ध-       | ३८०   |
| इमे चैनं महानद्यो                        | ११०        | उत्सङगादेत्य नीलाद्रे-     | ઉ છ            | एकतः बिविकायान-          | 350   |
| इमे तपोधना दीप्त-                        | ३०         | उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ कालौ | ४७             | एकतः सुरकोटीना           | ३५०   |
| इमे भद्रमृगाः पूर्व                      | प्र४       | उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ द्वौ | ४६             | एकन मुग्तूर्यागा         | 350   |
| इमेऽश्रुबिन्दवोऽजस्रं                    | १३३        | उदपादि विभो यस्य           | ૭              | एकतयोऽपि च सर्व-         | १४६   |
| इयमित. सुरसिन्धुरपां छटा                 | ४२६        | उदरेऽस्याः वलीभङ्गो        | ३३७            | एकतयोऽपि तथैव जलीघः      | १४६   |
| इयमितो वन कोककुटुम्बिनी                  | ४३०        | उदर्कसुखहेतुत्वाद्         | <del>ട</del> ሂ | एकतयोऽपि यथा स्फटिकाख्य  | १४४ इ |
| इष्ट एव किलारण्ये                        | २३         | उदश्रुलोचनश्चायं           | १५०            | एकतोऽप्सरसा नृत्तम्      | ३८०   |
| इष्टश्चायं विशिष्टश्चेति                 | ४५३        | उद्धूत परुषरयेगा वायुनोच   | चै:४३७         | एकतोऽभिमुखोऽपि त्वम्     | ५१६   |
| इह खगवनितानितान्तरम्याः                  | ४३३        | उद्भवः कारगां कर्ता        | ६११            | एकतो मद्भगलद्रव्य-       | ३८०   |
| इह खचरवधूनितम्बदेशे                      | ४४१        | उद्भारः पयोवार्द्धेः       | २९४            | एकत्रिशच्च लक्षा म्युः   | ४०    |
| इह जम्बूमित द्वीपे                       | ७३         | उद्यानं फलितं क्षेत्रम्    | ३२८            | एकत्वेन दिनर्कम्य        | ६३४   |
| इह जम्बूमित द्वीपे                       | ३४६        | उपमादीनलङ्कारां-           | ३५६            | एकमुक्तं द तस्यासन्      | १०३   |
| इह प्रग्यकोपेऽस्याः                      | १४६        | उपयोगविगुद्धौ च            | ४७६            | एकस्पापि तद्भाषा         | २४    |
| इह मृगालिनयोजितबन्धनैः                   | ४२८        | उपवनसरसीनां वालपद्मैः      | ५५२            | एकविशं ननेर्भर्तु-       | ४२    |
| इह शरद्घनमल्पकमाश्रितम्                  | ४३०        | उपवादकवाद्यानि             | ३१५            | एकविद्या महाविद्यो       | ६१५   |
| इह सदैव सदैविवचेष्टितैः                  | ४२६        | उपवासदिनान्यत्र            | १३१            | एकादशाङगविद्याना         | ४३    |
| इह सुरासुरकिन्नरपन्नगाः                  | ४२७        | उपशान्तगुरास्थाने          | २३७            | एकान्तशान्तरूप यन्       | २४१   |
| इहामी मृगौघा वनान्तस्थला                 | न्ते ४३७   | उपात्ताणुव्रता धीराः       | ५८२            | एकावल्यास्तनोपान्त-      | ३३२   |
| इहैवापरतो मेरोविदेहे                     | १११        | उपोषितं किमेताभ्यां        | १६१            | एकैकस्मिन् निकाये स्यु   | ४०६   |
| <b>6</b>                                 |            | उपोष्य विधिवत्कर्म         | १४०            | एकैकस्याश्च देव्याः      | २२५   |
| <b>ई</b> दृक् त्रिमेखलं पीठम्            | ५३७        | उभयेऽपि द्विषस्तेन         | 54             | एताः क्षरन्मदजलाविल-     | ४३७   |
| ६६ृक् । तमसल पाठम्<br>ईदृग्विधं महादुःखं | २१७<br>२१७ | उशन्ति ज्ञानसाम्प्राज्यं   | १३२            | एतास्तास्तारका नामै-     | ५३    |
| इपृग्पप महाकु.ख<br>ईर्यादिविषया यत्ना    | ४८४        | उशन्ति वैदिकादीनाम्        | ४२५            | एते च नारकावासाः         | २१५   |
| र्याापापपपा पर्गा                        | 072        | <b>35</b>                  |                | एतेनैव प्रतिक्षिप्तं     | ६५    |
| उ                                        |            |                            |                | एते महाधिकाराधिकाराः     | 88    |
| उपकण्ठमसौ दध्ये                          | १२२        | <b>ऊरुद्वयमभात्तस्य</b>    | १२३            | एतौ तौ प्रतिदृश्येते     | ५१    |
| उक्षाः श्रृङ्गाग्रसंसक्त-                | ५२६-       | ऊरुद्वयमुदारश <u>्</u> रि  | २५१            | एवं धर्माग्गमात्मानम्    | ४८४   |
| उचितेन नियोगेन दृष्ट्वा                  | २६३        | ऊरुभ्यां दर्शयन् यात्राम्  | ३६८            | एवं नाम महीयांसः         | २०४   |
| उच्चावचसुरोन्मुक्त-                      | ४५५        | ऊर्ध्वमुच्चलयन् व्योम्नि   | ३१८            | एवंप्राया गुरगा नाथ      | ४५०   |
| उच्चैः प्रभाषितव्यं स्यात्               | 38         | ऊर्ध्वमु च्चलिताः केचित्   | २६७            | एवंप्राया विशेषा ये      | ४२१   |
| उच्छायस्य तुरीयांश-                      | ७७         | ऊर्ध्वव्रज्या स्वभावत्वात् | ४६६            | एवं भावयतो ह्यस्य        | ४८४   |
| उच्छ्वसत्कमलास्येयम्                     | २६१        | ऋ                          |                | एवं महाभिधेयस्य          | 88    |
| उडूनि तारकाः सौधम्                       | ३२८        | ऋज्वीं मनोवचःकाय-          | 3,80           | एष भीषगो महाहिरस्य       | ४३६   |
| उत्कीर्गा इव देवोऽसौ                     | १३३        | ऋते धर्मात् कुतः स्वर्गः   | २०६            | एष सिंहचरी मृगकोटीः      | 358   |
| उत्कृष्टतपसो धीरान्                      | २३३        | ऋतेऽप्युपगतेऽनिष्टे        | ४७८            | एषोऽञ्जलिः कृतोऽस्माभिः  | ४४७   |
| •                                        | ,          |                            |                |                          |       |

|                             |            | कदाचित् प्रान्तपर्यस्त    | ४६६    | कर्गिकाभरगान्यासं         | १५८  |
|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------|------|
| <u> </u>                    | V-V        | कदाचित् सौधपृष्ठेषु       | १६६    | कर्गोंत्पलं स्वमित्यस्याः | ३६६  |
| ऐकाज्येण निरोधो यः          | <i>४७४</i> | कदाचिदथ गत्वाहं           | १४१    | कर्णों सहोत्पली तस्याः    | १२६  |
| ऐशानेन्द्रोऽपि स्द्रश्रीः   | २६२        | कदाचिदथ तस्यासन्          | १२०    | कर्मगाऽनेन दौःस्थित्यं    | २४६  |
| ऐशानो लिखितः कल्पो          | ३४६        | कदाचिदथ तस्याऽऽसीद्       | 83     | कर्मबन्धनिर्मुक्तः        | ४८६  |
| ग्री                        |            | कदाचिद् गिरिकुञ्जेषु      | ४६५    | कर्मवन्धननिर्मुक्तो       | १४२  |
|                             |            | कदाचिद् गीतगोष्ठीभिः      | २६७    | कर्मबन्धविनिर्मुक्तं      | १६५  |
| औरभाँ श्च रएौरन्यान्        | २१३        | कदाचिद् दीर्घिकाम्भःसु जर | त- १६६ | कर्मभूमिनियोगो यः         | ४२०  |
| ৰ                           |            | कदाचिद् दीर्घिकाम्भःसु सम | rं ३२३ | कर्मभूरद्य जातेयं         | ३५६  |
| ~44                         |            | कदाचिद् बहिरुद्याने       | १६८    | कर्मशत्रुहरां देवम्       | ६००  |
| कः कीदृग् न नृपैर्दण्डयः    | २७७        | कदाचिद् वृत्तिसंख्यानम्   | ४६१    | कर्मापेक्षः शरीरादि-      | ७१   |
| कः पञ्जरमध्यास्ते           | २७४        | कदाचिन्नन्दनस्पद्धि तरु-  | ३२३    | कर्माहुतीर्महाध्यान-      | ४०६  |
| कः ससुत्सृज्यते धान्ये      | २७६        | कदाचिन्नन्दनस्पद्धि परा-  | १६८    | कर्मेन्धनदहे तुभ्यम्      | ३०८  |
| क एषामुपयोगः स्याद्         | ६३         | कदाचिन्निम्नगातीरे        | ४६६    | कर्मेन्धनानि निर्दग्धुम्  | ४६२  |
| कचग्रहैर्मृ दीयोभिः         | १६८        | कदाचित्लिपिसंख्यान-       | ३२२    | कर्हिचिद् गीतगोष्ठीभिः    | ३२२  |
| कचभारो वभौ तस्याः           | २५४        | कनकाद्रितटे कीडा          | १४६    | कर्हिचिद् बर्हिग्ताराव-   | ४६५  |
| कच्चिज्जीवति मे माता        | 800        | कनत्कनकभृङःगार-           | 335    | कर्हिचिद् बर्हिरूपेगा     | ३२२  |
| कच्छाद्या यस्य सद्वृत्तं    | ૭          | कन्धरस्तन्मु खाब्जस्य     | ३१६    | कलत्रस्थानमेतस्याः        | २४२  |
| कटकाङगदकेयूरभूषिता          | ३६७        | कपोलफलके चास्याः          | १५०    | कलशावमृतापूर्गा           | २६३  |
| कटकाङगदकेयूरमुद्रिका        | १५६        | कपोलावलकानस्याः           | २५३    | कलाकुशलता कल्य-           | 039  |
| कटीतटं वभावस्य              | ३४७        | कपोलावस्य संशुष्यत्       | ११४    | कलाधरकलास्पद्धि-          | ५०   |
| कटीतटं कटीसूत्रघटितं        | ५६         | कमलदलविलसदनिमिष-          | ४६४    | कलाश्च सकलास्तस्य         | ३२१  |
| कटीमण्डलमेतस्याः            | २५२        | कमलप्रमितं तस्य           | ሂሂ     | कलासमाप्तिषु प्रायः       | હયું |
| कटीसूत्रश्रियं तन्वन्       | ४१४        | कमलिनीवनरेगुविकर्षिभिः    | ४३०    | कलासु कौशलं शौर्यं        | 53   |
| कठिनेऽपि चिलापट्टे          | ३६७        | कम्पते हृदयं पूर्वं       | १२१    | कलासु कौशलं श्लाघ्यं      | 328  |
| कण्टकालग्नवालाग्राः         | ४०४        | कम्प्रमाम्प्रवनं रेजे     | ५२४    | कल्पद्रुम इवोत्तुङग-      | ५७   |
| कण्ठाभरसाभागर               | ३८३        | करं वामं स्वपर्यंके       | 3.8    | कल्पद्रुममिवाभीष्ट-       | x3x  |
| कण्ठाभ रगा रत्नांशु         | ३४२        | करं सुदीर्घनिश्वास-       | ४१०    | कल्पद्रुमवनच्छाया-        | ६३१  |
| कण्ठे हारलतां विभ्रत्       | ३६७        | करटक्षरदुद्दाम-           | १६५ .  | कल्पद्रुमस्य शाखासु       | ३१७  |
| कण्ठे हारलतारम्ये           | ३४२        | करगात्रययाथात्म्य-        | ४७०    | कल्पद्रुमाः समुत्तुङगाः   | ५३०  |
| कथं च स सृजेल्लोकं          | ६६         | करगाः परिगामा ये          | ४७०    | कल्पद्रुमेषु कात्स्न्येन  | ६२   |
| कथं तु पालयाम्येनं          | १७४        | करगो त्वनिवृत्ताख्ये      | ४७०    | कल्पाङ्घिपादिवोत्तुङगा-   | १७   |
| कथं भर्तुरिभप्रायो          | ४५६        | करण्डस्थिततत्कार्य-       | १७५    | कल्पाङ्घिपा यदा जाताः     | ሂሂ   |
| कथं मूर्तिमतो देहाच्चैतन्य- | ७३         | करहाटमहाराष्ट्र-          | ३६०    | कल्पानोकहमुत्सृज्य        | 308  |
| कथाकथकयोरत्र                | १८         | कराङ्गुलीषु शकस्य         | ३१७    | कल्पानोकहवीथीयम्          | 388  |
| कथोपोद्घात एष स्यात्        | 88         | करिकेसरिदावाहि-           | १६५    | कल्पानोकहवीर्यागां        | ५०   |
| कदम्बानिलसंवास-             | \$3\$      | करिएाां मदधाराभिः         | 308    | कल्पे इनल्पद्धिरैशाने     | १३२  |
| कदम्बामोदसंवादि-            | ४१४        | करीन्द्रकुम्भनिर्भेद-     | १६५    | कल्यारात्रितये वर्यां     | १४६  |
| कदलीस्तम्भनिर्भासौ          | ३४७        | करीन्द्रपृथुयादोभिः       | 308    | कल्याराप्रकृतिर्दीप्ति-   | ६२५  |
| कदाचिच्च नरेन्द्रेग         | 888        | करौ करिकराकारावूरू        | 53     | कल्यागाभिषवे तस्मिन्      | १५८  |
| कदाचिज्जलकेलीभिः            | २६७        | कर्गापूरोत्पलं तस्या      | १२६    | कवयः सिद्धसेनाद्याः       | १०   |
| कदाचित् काननं रम्ये         | १३०        | कर्गाभरगादीप्रांशु-       | ३४१    | कवयोऽन्येऽपि सन्त्येव     | १२   |
| कदाचित् पदगोष्ठीभिः         | ३२२        | कर्णावविद्धसच्छिद्रौ      | ४०६    | कवि पुरारामाश्चित्य       | ់ដ   |

| कविः पुरागापुरुषो             | ६१५ | कायाकारेगा भृतानां           | ઇઉ    | ः<br>किञ्चिद् दृष्टिमुपाबत्ये                      | ४इ४          |
|-------------------------------|-----|------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|
| कवित्वस्य परा सीमा            | ११  | कायात्मकं न चैतन्यं          | € ૬   | किरगीभूतदृदस्कन् <b>धान्</b>                       | १्द          |
| कविप्रमादजान् दोषान्          | 3   | कायासुखतितिक्षार्थम्         | ४५६   | किन्नु तेऽद्य पुरो नाहं                            | १३०          |
| कवीनां कृतिनिर्वाहे           | १५  | कायेनातिक्रमस्तेषां े        | १३२   | किन्त्वत्र कतिचित् कस्मात्।                        | ફે૪૬         |
| कवीनां गराकानां च             | १०  | काररां परिसामः स्यात्        | ४५४   | किन्त्वन्तरं पुरासां स्यात                         | ४३६          |
| कवीनां तीर्थकृद्देवः          | ११  | कारगान्न विना कार्यम्        | १२१   | किन्नराएगं कलक्वारगैः                              | ५२१          |
| कवेधीरिव सुश्लिष्टम्          | १३४ | कारवोऽपि मता द्वेधा          | '३६२  | किन्नामानस्च ते सर्वे                              | २४           |
| कवेर्भावोऽथवा कर्म            | १५  | कारिस्साह्सारागेसा           | १०३   | किमत्र बहुना यो-                                   | ४७६          |
| कषायमलविश्लेषात्              | ४६२ | कारीबाग्नीष्टकापात-          | २४६   | किमत्र बहुनोक्तेन धर्म-                            | ४१           |
| कस्मादस्मिञ्जनाकोर्गो         | १५५ | कार्येषु प्राग्विधेयम्       | ४७३   | किमत्र बहुनोक्तेन यद्यत्                           | २१५          |
| कस्मिन् युगे कियन्तो वा       | २४  | कालचकपरिभ्रान्त्या           | প্ত   | किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रं                         | ३५७          |
| कह्लारवारिभिर्धूत-            | १०२ | कालक्च नातिक्यीतोष्गा-       | ४६५ - | किमत्र वहुनोक्तेन सर्वो                            | ४६१          |
| कांदिचच्च शुकरूपेएा           | ३२२ | कालानुभवसम्भूत-              | 38    | किमप्यन्तर्गतं जल्पन्                              | ३६७          |
| कांक्चिदुत्तुङगशैलाग्रात्     | २१३ | कालान्ते नरकाद् भीमात्       | २१७   | किमयमसरनाथः किस्विदीव                              | गे १८६       |
| कांश्चिन्निशातशूलाग्र-        | २१३ | कालोऽन्यो व्यवहारात्मा       | ४६    | किमयममरसर्गः                                       | 38%          |
| का कः श्रयते नित्यम्          | २७६ | काव्यानुचिन्तने यस्य         | ११    | किमस्य लक्षरां योगिन्                              | ४७४          |
| काकला स्वरभेदेषु              | २७४ | काशीमवन्तिकुरुकोशल-          | ६३५   | किमालम्बनमेतस्य                                    | ४७४          |
| काकली स्वरभेदेषु              | २७५ | काश्चनोच्चलिता व्योम्नि      | २६४   | किमाहुः सरलोत्तुङग-                                | २७१          |
| काकलीस्वरमामन्द्र-            | ३१५ | काश्चित् प्रावोधिकैस्तूर्यैः | २६६   | किमिन्दुरेको लोकेऽस्मिन्                           | २६६          |
| काचित् सौगन्धिकाहूत-          | २६५ | काश्चित् प्रेक्षरागोष्ठीषु   | २६७   | किमिन्द्रजालमेतत् स्यात्                           | ३५४          |
| काचिदाभरगान्यस्यै             | २६५ | काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु      | २६=   | किमिसे परिहर्तव्याः                                | ६३           |
| का चेद् दानस्य संशुद्धि-      | ४५७ | कारिचदन्तर्हिता देव्यो       | २६६   | किमिमे श्रीसरस्वत्यौ                               | ३५४          |
| काञ्चीदामपरिक्षिप्त-          | ३८४ | काश्चिदारचितैः स्थानैः       | २६७   | किमेतत् पितृदाक्षिण्यम्                            | ३३०          |
| काञ्चीदाममहानाग-              | १६८ | काश्चिदुच्चिक्षपुज्योंतिः    | २६६   | किमेतदिति पृच्छन्ती                                | ४०७          |
| काञ्ची यष्टिर्वनस्येव         | ४२७ | काश्चिदैरावतीं पिण्डीम्      | ३१७   | किमेते दिव्यकन्ये स्तां                            | ३५४          |
| का धारगा किमाध्यानम्          | ४६८ | काश्चिदोष्ठाग्रसंदष्ट-       | २६८   | किमेष भगवान् भानुः                                 | ३८४          |
| कान्तानां करपल्लवैर्मृ दुतलैः | २०७ | काश्चिद्दर्शितदिव्यानु       | २६६   | किमेष मदनोन्मादः                                   | १२६          |
| कान्तारचर्यां सङ्गीर्य        | १८१ | काश्चिन्महानसे युक्ताः       | २६५   | किमेष हासस्तनुते                                   | प्र४५<br>२५= |
| कान्त्यासविमवापातुम्          | २२८ | काहिचन्नीराजयामासुः          | २६६   | किमेषा वैद्युती दीप्तिः                            | २५५<br>३६३   |
| कामं तिष्ठत् वा भुक्तवा       | 335 | काश्चिन्नृत्तविनोदेन         | २६७   | कियत्यपि गते काले                                  | २५४<br>३६८   |
| कामगः कामरूपी च               | 30K | काश्चिन्मङ्गलधारिण्यः        | २६५   | कियन्तमथवा कालं<br>कियन्मात्रमिदं देव              | १५५          |
| कामनीतिमथ स्त्रीगां           | ३५७ | काश्मीरोशीनरानर्त-           | 378   |                                                    | २३७          |
| कामरागावभङ्गश्च               | १२१ | काश्यपोऽपि गुरोः प्राप्त     | ३७०   | किरगौर्यत्र रत्नानां<br>किरीटोत्सङ्गसङ्गिन्या      | ३८३          |
| कामविद्यामिवादेष्टुं          | १५१ | काश्यमित्युच्यते तेजः        | 300   | कीदृशं नरके दुःखं                                  | 308          |
| कामिनीनेत्रभृङगालिम्          | २२८ | का · · स्वरभेदेषु            | २७५   | कादृश गरन छ.ज<br>कीदृशं वृत्तकं तेषां              | २४           |
| कामोद्दीपनसाधम्यीत्           | १६३ | किं किलाभरगौर्भारैः          | ३७६   | कादृश पृताम तपा<br>कुङकुमालिप्तसर्वाङगीम्          | 980          |
| कामुकः श्रयते नित्यम्         | २७६ | किं केन साधितं तत्स्यात्     | 33    | कुचकुम्भैः सुरस्त्रीरणां                           | 339          |
| काम्बोजारट्टबाह्लीक           | ३६० | किं गौर्यस्त्रदशैर्मुक्तो    | २६६   | कुञ्चितास्तस्य केशान्ता-                           | ३४७          |
| कायक्लेशो मतस्तावन्न-         | ४४४ | किं तेषामायुषो मानं          | 28    | कुञ्जरकराभभुजमिन्दुसमवत्र                          |              |
| कायचैतन्यययोर्नेवयं           | ६६  | किं महादन्तिनो भारम्         | ४०२   | कुण्डलद्वयसंशोभि-                                  | ३४७          |
| कायबन्धननिर्माक्षाद्          | ६०३ | कि वात्र बहुनोक्तेन          | १०५   | क्षुण्डलप्रवससामा<br>क्ण्डलार्ककरस्पृष्ट-          | २२६          |
| कायमाने महामाने               | १८१ | किं वा बहुभिरालापैः          | . 1   | कुण्डलोद्भासि तस्याभात्<br>कुण्डलोद्भासि तस्याभात् | २१६          |
| कायवाङमनसां कर्म              | ४६८ | कि विशेषैषितैषा मे           | २३    |                                                    | 34345        |
| <b>5</b> 7                    |     |                              |       |                                                    |              |

| ***                                      |               | 3                                       |             |                              |            |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| कुदृष्टयो वर्तर्हीना                     | <b>૧</b> હે ડ | • कृतप्रथम <b>ना</b> ङ्गल्ये            | ३५६         | किचित् स्नग्वस्त्रगन्धादीन्  | 665        |
| कुन्थोः सप्तदञ जेय-                      | 8=            | रं कृतमितिरिति धीमान्                   | २४८         | केचित् स्वान्येव मासानि      | <b>२११</b> |
| कुन्देन्दीवरमन्दार-                      | १६६           | कृतरङगवलौ रत्न-                         | 356         |                              | १२         |
| कुमानुषत्वमाप्नोति<br>सुमानुषत्वमाप्नोति | ४५व           | ं कृतव्यलीककोपं मां                     | १४६         | केचिदन्ययचोलेगान्            | १२         |
| कुमार परमो धर्मी                         | १०६           | कृताञ्जलिपुटो भक्त्या                   | १८१         | केचिदर्थमपि प्राप्य          | १३         |
| कुमारेगा तयस्तर्प                        | १६१           | कृतानां कर्मगामार्ये                    | १३१         | केचिदर्थस्थ सौन्दर्य-        | १५         |
| कुमारो वज्रजङघोऽयम्                      | १५६           | कृतानुकरस्म नाटचम्                      | ३१३         | केचिद् मानेपु                | ४३२        |
| कुमुदप्रमितं तस्य                        | પ્ર           |                                         | ४६५         | केचिद् बल्कलिनो भूत्वा       | 805        |
| क्मदाङगमतो विद्धि                        | ६५            | र् कृताभिवन्दनास्तस्मात्                | १२६         | केचिद् वर्गोज्ज्यलां वार्गीं | १३         |
| कुसुदाइसमिनायुष्को                       | યુ            | ६ कृताभिषेको रुख्वे                     | ३६६         | केचिन्मज्जनसामग्र्या         | ४४६        |
| बुम्भा हिरण्मयौ पद्म-                    | २४३           | ६ कृताभिषेचनाः सिद्ध-                   | १७८         | केचिन्मिथ्यादृशः काव्यं      | १२         |
| बुरन नपनि नृष्या                         | ૧૧            | ६ कुनाभिषेचनानेनान्                     | ३६६         | केनासि कर्मगा जाता           | १३०        |
| क्षुन्दपृंहरा। असी                       | হ্ ১ ৫        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | १६२         | के मधुरारावाः                | २७४        |
| कुर्दरेः विनिविष्यःसम्                   | <b>२</b> इ६   | 1 6 11 11 11 11 1                       | <i>የ</i> ሂሄ | केयूररुचिरावसौ               | 55         |
| कुर्वन्ति स्मार्गमान्द्र-                | ગ્લુલ         | 1 0                                     | ७०          | केवली केवलालोक-              | ४८.७       |
| कुर्वन्त्यो वा जिनन्तोत्रम्              | ४१७           | कृतार्थाः निष्ठिताः सिद्धाः             | ४२६         | केशलोचश्च भूशय्या            | ४०३        |
| कुर्वन्नीलोत्पलं कर्रों                  | १६०           | कृतावगाहनाः स्नातु                      | १८०         | केशवश्च परित्यनत-            | २२३        |
| कुलजात्याश्रिताः विद्याः                 | ४२०           | कृतावगाहनो भूयः                         | ३६६         | केशान् भगवतो मूध्नि          | 938        |
| कुलजैलायितानम्य                          | ३१७           | कृतावतारमुद्बोध-                        | ४३४         | केषाञ्चिच्छीर्षकं यष्टिः     | ३४०        |
| कुलाचलपृथूत्तुङगवीची-                    | 308           | कृती कृताभिषेकाय                        | २३१         | कोकिलो मज्जुलालापः           | २७५        |
| कुलाचलारचलन्ति स्म                       | ३१६           | कृती कृतार्थः सत्कृत्यः                 | ६१२         | कोटीकोटचौ दशैकस्य            | ४७         |
| कुलानां धारगादिते                        | ६४            | कृतेर्या शुद्धिरिद्धिद्धः               | १६२         | कोऽभ्युपायो महाभाग           | ४४         |
| कुलायेषु शकुन्तानां                      | ७५            | कृतेप्टयः कृतानिष्टविघाताः              | ३०१         | को मञ्जुलालापः               | २५७        |
| कुलित्थत्रिपुटौ चेति                     | ६२            | कृतोपशोभमभवत                            | इ६३         | <b>को</b> शादसेरिवान्यत्वं   | ११५        |
| कुशलैः पात्रदानाद्यैः                    | ६४            | कृतोपशोभे नगरे                          | १५८         | कोष्ठबुद्धे नमस्तुभ्यं       | ३५         |
| कुशीलाः कुत्सिताचाराः                    | १६७           | कृतो मुनिवधानन्द-                       | ₹ १         | कोष्टागारनियुक्तांश्च        | १८६        |
| कुशेशयशयं देवम्                          | २८०           | कृत्वा गन्धोदकैरित्थम्                  | ३००         | कोसलादीन् महादेशान्          | 325        |
| <b>कु</b> सुमरचितभूषगावतंसा              | ४३३           | कृत्वा तनुस्थिति धीमान्                 | ४४४         | कोऽस्य भावो भवेत् किं वा     | ४७४        |
| कुसुमरसपिपासया निलीनैः                   | ४३३           | कृत्वाऽऽदितः प्रजासर्ग                  | ३६७         | क्रमाच्चक्रधरो भूत्वा        | १४५        |
| कुसुमापचये तेषां                         | १८०           | कृत्वानशनसच्चर्या                       | १०६         | क्रमात् कैवल्यमुत्पाद्य      | १०६        |
| कुसुमितवनषण्डमध्यमेताः                   | ४३३           | कृत्वाष्टाह्मिकमिद्धद्धिः               | ११३         | क्रमादथ सुरानीकान्यम्बराद-   | २८४        |
| कुस्तुतिः कामतत्त्वस्य                   | २५४           | कृत्वा समवतारं तु                       | ३१४         | क्रमादवापततामेत <u>ौ</u>     | १७६        |
| क्रूजद्द्विरेफा वनराजिरेषा               | ४३४           | कुत्स्नस्य मोहनीयस्य                    | २३५         | क्रमोन्नतं सुवृत्तञ्च        | ३४०        |
| क्टनाटकमेतत्तु                           | ३७६           | कृत्स्नाद् विरम्य सावद्यात्             | 980         | ऋमोपधानपर्यन्त-              | ३८४        |
| क्टस्थोऽपि न क्टस्थः                     | ३०६           | कृत्स्नामिति जगन्नाडीम्                 | २६६         | कमौ मृदुतलौ तस्य             | ३४७        |
| कूटागारसभागेह-                           | प्र३२         | कृष्णा च मध्यमोत्कृष्टा                 | २१६         | क्रियानिःश्रेयसोदर्काः       | ४८४        |
| कूटैर्नवभिरुत्तुङ्गै:                    | ४१४           | कृष्यादि कर्मषट्कञ्च                    | ३६५         | कूरैरपि मृगैहिंस्नैः         | ५६७        |
| कृतं सोपानमामेरोः                        | २८८           | केकिनो मबुरारावाः                       | २७५         | कोधलोभभयत्याग-               | ४६०        |
| कृतच रणसपर्यो                            | ४३६           | केचित् कन्याः समानीय                    | ४४६         | कोशं रुन्द्रा महावीथ्यो      | ४३७        |
| कृतपुष्पाञ्जले रस्य<br>•                 | ३१५           | केचित् त्वमेव शरराम्                    | 808         | कोशद्विकोशसीमानो             | ३६१        |
| कृतप्रग्।यकोपेयं                         | 388           | केचित्परावरे ज्ञस्य                     | 388         | कोशार्धपीठमूर्धाः            | ५३७        |
| कृतप्रगाममाशीभिः                         | २०३           | केचित् पादानुपादाय                      | 880         | कौञ्चसारसरूपे <u>र</u> ा     | ३२३        |
| कृतप्रणामौ तौ तस्य                       | १७६           | केचित्सौशब्द्यमिच्छन्ति                 | १३          | क्लिष्टोऽसौ मुहुरार्तः स्यात | २४५        |
|                                          |               |                                         | •           | •                            |            |

| क्व कीदृक् शस्यते रेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ম্ভ৹  | क्वेदं तपोवनं शास्तम्         | 803    | खातिकां जलविहङगविरावै       | : ২২ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------|------|
| वव गम्भीरः पुरागाविधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | क्षरामक्षरानीयेषु             | २६६    | खाद् भण्टा रतनवृष्टिः सा    | २५०  |
| क्व चक्रवर्तिनो राज्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७४   | क्षरााददृश्यतां प्राप         | ३७३    | खेचरीजनसंचार-               | ७६   |
| क्वचन काञ्चनभित्तिपराहतै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : ४२८ | क्षगादेकः क्षगानैकः           | ३१६    | ग                           |      |
| क्विचच्च चटुलोदञ्च-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१५   | क्षराान्नवयन् क्षरगाज्जीर्यन् | ३७५    | गगनाङगरा।पृष्पोपहार-        | 786  |
| क्वचिच्च विचरद्दिव्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४१४   | क्षिशिकानां च चित्तानाम्      | 400    | गगनाङ्गरणमारुध्य            | २६१  |
| क्वचिच्च शाद्वला भूमिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५२३   | क्षत्रियाः शस्त्रजीवित्वम्    | ३६२    | गगनादिचरीयं सा              | ४२३  |
| क्वचिच्छिखीमुखोद्गीर्ग्ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४१४   | क्षमागुराप्रधानाय             | ३०७    | गगनानुगतं यानम्             | ५१७  |
| <b>य</b> वचिच्छुकच्छदच्छायै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488   | क्षमाधनानां क्रोध।गिन         | १३२    | गङ्गासिन्धू हृदयमिवास्य     | ४४१  |
| क्वचिज्जलधरांस्तुङगान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७५   | क्षरद्भिः शिखरोपान्ताद्       | ४११    | गङगासिन्ध्वोर्महानद्योः     | ३६४  |
| क्वचित् कण्ठीरवाराव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१४   | क्षान्तिभाक् पृथिवीमूर्तिः    | ६११    | गजकुम्भस्थले तेन            |      |
| क्वचित् किञ्चिन्निगूढान्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३४   | क्षायिकं दर्शनं तस्य          | ३२१    | गजदन्ताद्रयोऽस्यैते         | ११०  |
| क्वचित् कुद्धाहिसूत्कारैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४१५   | क्षायिकानन्तदृग्वोध-          | ४८६    | गजविकियया कांचित्           | ३२२  |
| क्वचित् क्व चित्तजन्मासौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रश् | क्षायोपशमिकं भावम्            | १३४    | गजेन्द्रमवदाताङ्गम्         | २६३  |
| क्वचित्पयोजरागेन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५१५   | क्षायोपशमिकोऽस्य स्यात्       | ४७५    | गजेन्द्रमैन्द्रसासन्द्र-    | ३५१  |
| क्वचित्पृतिनसंसुप्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१४   | क्षारमम्बु यथा पीत्वा         | २४४    | गराभृद्भिरप्यगरितानन-       | ४४७  |
| क्वचित् प्रेक्षागृहाण्यासन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५२३   | क्षालयन्निव दिग्भित्तीः       | ३६९    | गर्गाथीदौः प्रसीतेऽपि       | 3    |
| क्वचिदकाण्डविनतितकेकिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२८   | क्षालितागःपरागस्य             | ४६७    | गगोरामथवीत्लङ्घ्य           | २३   |
| क्वचिदञ्जनपुञ्जाभः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४१४   | क्षितिरकृष्टपचेलिमसस्यसूः     | ४२६    | गण्डोपलं वनकरीन्द्रकपोल-    | ४४०  |
| क्वचिदनङगनिवेश इवामरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४२८   | क्षिपन्ति निवसन्त्यस्मिन्     | ક્ દ   | गतं शतमतिः श्वभ्यं          | २०इ  |
| क्वचिदनेकपयूथनिषे वितैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२८   | क्षीरोदवारिभिर्भूयः           | 980    | गतानुगतिकाः केचित्          | ४५०  |
| क्वचिदुन्नतमानिम्नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१४   | क्षीरोदोदकधौताङगीः            | ४२६    | गतिमागतिमुत्यत्तिम्         | ४६०  |
| क्वचिदुपोढपयःकरमशीतलैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२५   | क्षुतजृम्भितमात्रेगः          | १६६    | गतिसम्भ्रमविच्छिन्न-        | ই দঙ |
| क्वचिद्गिरिसरित्पूरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१    | क्षुत्पिपासादिवाधरच           | ३५८    | गतिस्थितिमतामेतौ            | ५८७  |
| क्वचिद् द्विपहरिव्याघ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२०   | क्षुदादिवेदना भावात्          | ४६७    | गतीन्द्रिये च कायश्च        | ४८३  |
| क्वचिद् धरिन्मिणितटरोचिषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३२   | क्षुधं पिपासां शीतं च         | २३६    | गतेऽथ चारगद्दन्द्वे         | २०३  |
| क्वचिद् ब्रघ्नकरोत्तप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४१४   | क्षुन्दन्तो लवलीलतास्तट-      | १३७    | गते भरतराजषौ                | 838  |
| क्वचिद् वनद्विरदकपोलघट्टनैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४३२   | क्षुभ्यन्तमब्धिमुद्वेलम्      | २६०    | गतेष्वंशु कसंधानम्          | २६६  |
| क्वचिद् वाप्यः क्वचिन्नद्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५३२   | क्षुरिकयायां तद्योग्य-        | ४५३    | गत्योरथाद्ययोर्नाम          | ४७१  |
| क्वचिद् विचतुरक्रीडाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४१५   | क्षेत्रं त्रैलोक्यविन्यासः    | ३२     | गत्वा गुहनिदेशेन            | २१७  |
| क्वचिद् विचित्ररत्नांशु-४१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,५१६  | क्षेमङकरः क्षेमकृदार्यवर्गे   | ६६     | गदादिपाणयस्तेषु             | ४३४  |
| क्वचिद् विद्रुमसङघातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38%   | क्षेमन्वर इति स्याति          | 78     | गन्धर्वनायकारव्ध-           | 38€  |
| ववचिद् विरलमुन्मुक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५२३   | क्षेमवृत्ति ततस्तेषां         | ५५     | गन्धर्वपुरनाथस्य            | 888  |
| क्वचिद् विरुवतां ध्वानैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५२३   | क्षेत्री क्षेमङकरोऽक्षय्यः    | ६२१    | गन्धर्वारब्धसंगीतमृदङगा     | ३६४  |
| क्विचन्नवघनच्छायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388   | ख                             |        | गन्धर्वारब्धसंगीतमृदङग-     | 335  |
| क्वचिन्मरकतच्छाया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५१२   | खगेन्द्रैरुपसेव्यत्वात्       | ४३४    | गन्धर्वारब्धसंगीता          | २८७  |
| क्विचन्मरकताभीषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६५   | खचरः सह सम्बन्धाद्            | ४१३    | गन्धस्रग्धूपदीपार्घ्यैः     | ४२४  |
| <i>क्वचिन्महोपलोत्</i> सर्पत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १९५   | खनतोत्तापनज्वालि-             | ३७५    | गन्धानामिव सा सूतिः         | ४४२  |
| क्व प्रस्थितोऽसि हा नाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३८७   | खमिव सतारं कुसुमाढ्यं वा      | प्रष्ट | गन्धाम्बुस्तपनस्यान्ते      | ३००  |
| क्व यामः क्व नु तिष्ठामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१५   | खरारटितमुत्प्रोथं             | २१४    | गन्धारपञ्चगपदोपपदे च विद्ये |      |
| क्व वयं जडाः क्व च गुगाम्बु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४४७   | खलु भुक्तवा लघूत्तिष्ठ        | ४४०    | गन्घिले विषयेऽयोध्या-       | १४२  |
| क्व वयं निस्पृहाः क्वेमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 805   | खाङगरा गरानातीता              | २५५    | गन्धेनामोदिना भर्तुः        | ३०४  |
| क्व यातोऽसि कुतो वाऽद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११७   | खाङगर्गे विप्रकीर्गानि        | २५५    | गन्धैर्गन्धमयी वासीत्       | ४४४  |
| and the second s | . ,   |                               |        |                             |      |

| गन्धैर्धू पैश्च दीपैञ्च       | ३०१        | गुरोर्वा गुरुपुत्राद्वा     | ४०१           | घनागमे घनोपान्त-            | १३१        |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| गन्धैः सुगन्धिभः सान्द्रैः    | ३०४        |                             | १४५           | घनाघनघनध्वानै:              | Ęo         |
| गम्भीरनाभिकं मध्ये            | 55         | गुरौ भिक्त परां तन्वन्      | ५७४           | ।<br>धर्माम्बुवर्षसंसिक्त-  | ५६४        |
| गरीयसी गुरौ भक्ति             | १३६        | गुहाद्वयं च यो धत्ते        | ७ ह           | वर्मारम्भे यथा यद्वत्       | દપ્ર       |
| गरुडध्वजमंत्रं च              | ४२२        | गुहानिलैः क्विचद् व्यक्तम्  | ् ४१ <u>५</u> | घमें घर्मास्युविच्छेदि      | 280        |
| गरत्मद्ध्वजदण्डाग्रा-         | प्रह       | गुहापुलिनगिर्यग्र-          | ४६५           |                             |            |
| गर्भगेहे शुचौ मातुः           | ३३०        | गुहामुखैरिवापीतः            | २८५           | च                           |            |
| गर्भात्प्रभृत्यमौ देवा        | ४६२        | गूथकृमेर्यथा गूप्य-         | २४३           | चक्रच्छत्रासिदण्डादि-       | ३४३        |
| गलिताभरएान्यासे               | १६=        | गृहप्रदीपयोर्यद्वत्         | ६६            | चऋध्वजा सहस्रारैः           | ५३०        |
| गवां गर्गा यथाकाल-            | <i>७७</i>  | गृहमेधी गृहीताणुव्रतः       | ३ इ. १        | चऋपूजां ततः कृत्वा          | १२६        |
| गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्धं     | ३५६        | गृहाङगरगानि रथ्याक्च        | १८४           | चऋवर्तिकृतां प्राप्य        | १५४        |
| गव्यूतिप्रमि गोच्छायाः        | ५०         | गृहाङ्गाः सौधमुनुद्रगं      | १९३           | चऋवर्ती महाभागः             | १६१        |
| गात्रमनदगभङग्रहिदितमुर        | भि ५६६     | गृहीननरगारम्भ-              | ११४           | चऋवर्ती वनं जातः            | १७५        |
| गायनी जिनगजस्य                | A ± 5      | गृहीत्वाहं च तहातीभ्        | १५२           | चिक्रगोऽभयघोषस्य            | २२०        |
| गायन्तीनां किन्नराग्। वन      | ान्ते ४३ ८ | गृहे गृहे महांस्तोषः        | १६२           | चक्रेभवृषभाम्भोज-           | ५३६        |
| गायन्तीयु मुक्कर्छावु         | ३८२        | गृहेपु दीधिका यस्यां        | 50            | चित्रसूनु तमासाद्य          | 308        |
| गारुडोपलनिर्मार्गे.           | ४२५        | गेहं गेहं यथायोग्यम्        | ४५१           | चक्षुश्चारो विचारश्च        | <b>5</b> 9 |
| गिरिकूटतटानीव सौधकूटा         |            | गोक्षीरफेनमक्षोभ्यम्        | ४२६           | चक्षुषी परमात्मानम्         | ११५        |
| गिरिरयं गुरुभिः शिखरैदि       | वम् ४२७    | गोचरोऽपि गिरामासाम्         | ६२६           | चक्षुषी रेजतुस्तस्य         | 59         |
| गिरीन्द्रोऽयं स्वशृङ्गाग्रैः  | ३०१        | गोतमा गौ प्रकृष्टा स्यात्   | ३३            | चक्षुष्मानिति तेनाभूत्      | ५६         |
| गिरेरिव विभोर्मूर्धिन         | २६४        | गोतमादागतो देवः             | ३३            | चतसृष्वपि दिक्ष्वस्य        | ५१५        |
| शीर्वाणेन्द्रस्तमिन्द्राण्याः | २८६        | गोपुरादालयोर्मध्ये          | ४२५           | चतस्रः कटुकाः कर्म          | ४७१        |
| गुरामराींस्त्वमनन्त्रत्यान्वि | ताम् ५५=   | गोहंससदृगान् प्राहुः        | २१            | चतुःशररगमाङगन्य-            | ६०१        |
| गुरावान् कर्मनिर्मृक्ता       | ५५२        | गौः स्वर्गः सप्रकृप्टात्मा  | ३७०           | चतुःषप्टचार्धहारा स्यात्    | ३५१        |
| गुणाः सैनिकनां नीनाः          | ४६८        | ग्रन्थप्रमारानिहिचत्यै      | ४०            | चतुःसहस्रगराना              | 938        |
| गुगाकारविधिः सोऽयं            | ६४         | ग्रहराग्रहविक्षेप-          | ሂ३            | चतुर्गोपुरसम्बद्धत्रिसाल-   | ५२४        |
| गुगगदरी गुगगोच्छेबी           | ६१३        | ग्रहमण्डलमाकुप्टम्          | १६५           | चतुर्गोपुरसम्बद्धसाल-       | ५१५        |
| गुगाधियो गमाज्येट्टो          | ६१३        | ग्रामाः (ग्रामः) कुलशतेर्नष | टो ३६०        | चतुर्थे जन्मनीतस्वं         | १८२        |
| गुगानामाकरः प्रोद्यत्         | २६४        | ग्रामागां कोटिरेका स्यात्   | ४२५           | चतुर्दण्डान्तरश्चातो        | ४२४        |
| गुरगानाश्रित्य सामग्री        | ६२         | ग्रामावृत्तिपरिक्षेपमात्राः | ३६०           | चतुर्दशमहाविद्यास्थानाकृपा- |            |
| गुग्गान् गुग्गास्थया पश्येत्  | ४५६        | ग्रीवास्या राजिभिर्भेजे     | १२६           | चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां   | ४३         |
| गुर्िंगनं त्वामुपासीना        | 332        | ग्रैवेयमालया कण्ठम्         | ५११           | चतुर्धा तत्खलु ध्यानम्      | ४७७        |
| गुर्गैरस्यैव शेषाश्च          | २३०        |                             |               | चतुर्भिः स्वैरमात्यैस्तैः   | 58         |
| गुरौद्धदिशभिर्युक्तो          | ४६७        | घ                           |               | चतुर्भिश्चामलैबोंधै-        | ३४         |
| गुरगास्ते गरानातीताः          | ३६२        | घटयिप्यामि ते कार्यम्       | १३४           | चतुर्भिरूजितैबोंधै-         | ३६८        |
| गुप्तयो गुप्तिरस्यासन         | ४०३        | घटिकाजलधारेव                | ३७४           | चतुर्विंशत्यार्द्धगुच्छो-   | ३५१        |
| गुरुः प्रमारामस्माकम्         | ३६२        | घटीद्वन्द्वमुशत्तधूपकम्     | ५५१           | चतुष्काराां सहस्रं स्यात्   | ४२५        |
| गुरुप्रवाहसम्भूति-            | १७         | घण्टाकण्ठीरवध्वान-          | २८४           | चत्वारो लोकपालाश्च          | २२४        |
| गुरुप्रसादनं श्लाघ्यम्        | 308        | घण्डाजालानि लम्बानि         | ५२७           | चन्दनद्रवसिक्ताङगी          | 980        |
| गुरुब्रुवोऽहं तद्देव          | 330        | घण्टाद्वयेन रेजेऽसौ         | प्रश          | चन्दनेनानुलिप्तौ तौ         | १५८        |
| गुरुसाक्षि तयोरित्थं          | १६०        | घनकोराहताः सुरपाराविकैः     | ५४७           | चन्द्रकान्तमये चन्द्र-      | ३८६        |
| गुरूगां यदि संसर्गो           | २०५        | घनञ्च जघनं तस्य             | 55            | चन्द्रकान्तशिलाचूर्णैः      | प्र१४      |
| गुरोः स्मरामि कैवल्यं         | १४६        | घनध्वनिमिव श्रुत्वा         | प्रहश         | चन्द्रकान्तशिलानद्ध-        | ४२१        |
|                               |            |                             | ,             |                             |            |

| चन्द्रकान्तोपलैश्चन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१२                                                        | चेतनालक्षराो जीवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जड्याइयञ्च सहितप्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चन्द्रांशुद्युभ्रयशसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०                                                         | चेतमा सोऽभिसन्धाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जङ्घे मदनमातंड्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चन्द्रार्कसरिदम्भोधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०                                                         | चैतन्यं भूतसंयोगाट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जङ्घे रराजतुस्तन्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चन्द्रोदयकृतस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११                                                         | चैत्यद्रुमेषु पूर्वोक्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जङ्घे वज्रस्थिरे नास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चमूनां सप्तकक्षाः स्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२५                                                        | चैत्याधि ध्ठितवृध्नत्वाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जङ्घे मुरुचिराकारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चरणद्वितयं सोऽधात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२३                                                        | चैत्रे मास्यसिते पक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जजाने तनयाँ रास-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चरगादिस्तृतीयः स्याद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38                                                         | चोदयन्त्यसुराञ्चैनान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जनतापच्छिदो यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '७ इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चरमाङगतयैवारय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३४४                                                        | छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जननी पुण्यवत्यस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चराचरगुरुगोंप्य <u>ो</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२५                                                        | छत्रं धवलं रुचिमत्कान्त्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रवृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जनानुरागमृत्साहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>चराचरगुरोर्मू</b> ध्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६५                                                        | छत्रं ध्वजं सकलदाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २००<br>२८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जनानुरागास्ताद्र्प्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चलच्चामरसङ्घातप्रति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५४०                                                        | छत्रचामरभृङगार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जनापराग एवादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चलच्चामरसङघातवी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७५                                                        | छत्रवासरमृङ्गार-<br>छत्रत्रितयमाभाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७<br>इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जनिनेति तृतीयेऽह्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चलत्क्षीरोदवीथीभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332                                                        | छत्राकारं दधदिव चान्द्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जनैरत्युत्सुकैवींक्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्द १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चलत्तन्मौलिरत्नांशु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१६                                                        | छत्रासार प्याप्य पाष्ट्रम्<br>छत्रासा निकुरम्बेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जन्म दुःखंततो दु.खं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चलन्ति स्म तदेन्द्रागाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०४                                                        | छदास्थानुपलब्धिभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जन्मभूमिस्तपोलक्ष्म्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चलन्निव कटीष्वासाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३१८                                                        | छनस्यापुरसाज्यस्यः<br>छद्मस्थेषु भवेदेतत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जन्मानन्तरमेव यस्य मिलितैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चलत्पताकमाबद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१२                                                        | छनस्यपु नवपतत्<br>छन्दानुवर्तनं भर्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹€१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जन्मान्तरनिवद्धेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चलवलयवैरवाततेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३४                                                        | छन्दोऽवचित्यलङकार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जन्मान्तरानुबद्धञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चातका मधुरं रेगाु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६०                                                         | छन्दोविचितिमप्येवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 X E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जम्बूद्वीपमहामेरोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चामीकरमयप्रस्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४१५                                                        | छन्दोविच्छन्दसां कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जम्बूद्वीपविशालोरु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चामीकरमयाः स्तम्भाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५७                                                        | छेदोपस्थापनाभेद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जम्बूद्वीपसमायाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चामीकरमयैर्यन्त्रैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६६                                                        | अवागरनागगानव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जम्बूढीपस्थलीमध्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चामाकरमययन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गम्बूष्ठा गरेन सामानन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चामाकरमययैन्त्रः<br>चामीकरमयौ पोता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५५०                                                        | <b>ज</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                          | <b>ज</b><br>जगच्चूडामिएदींप्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चामीकरमयौ पोता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५०                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६२७<br>३ <i>०</i> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माणुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०<br>१६४                                                  | जगच्चूडामिएदींप्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः कृत्स्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339<br>883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माण़ं<br>चाम्पकं वनमत्राभात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५०<br>१६४<br>५२४                                           | जगच्चूडामिएदीिप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जम्बूद्धीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्धीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्धीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः क्रत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333<br>333<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माणं<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारसौ चरणद्वन्द्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४०<br>१६४<br>५२४<br>२०४                                    | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूर्घिन<br>जगज्जयी जितानङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०४<br>२७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः कृत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः<br>जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माणं<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारसौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-                                                                                                                                                                                                                                                            | ५०<br>१६४<br>५२४<br>२०४<br>५ <b>८</b> ५                    | जगच्चूडामिएार्दीप्तिः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०४<br>२७२<br>२७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः क्रत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः<br>जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माणं<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारगौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-<br>चारिभिः करणैदिचत्रैः                                                                                                                                                                                                                                    | ४०<br>१६४<br>५२४<br>२०४<br>५६८<br>२६८                      | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूर्घ्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३ <i>०</i> ४<br>२७२<br>२ <i>७</i> २<br>४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूहीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः क्रत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः<br>जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्यं<br>जयत्यमरनायकैरसकृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माणं<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चारसौ चरणद्वन्द्दे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-<br>चारिभिः करणैरिचत्रैः<br>चारूक् रुचिमज्जद्वये                                                                                                                                                                                                            | ५०<br>१६४<br>५२४<br>५५४<br>५६५<br>१६६<br>३५३               | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूघ्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०४<br>२७२<br>२७२<br>४१<br>१०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें<br>जम्बूद्वीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः कृत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः<br>जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्यं<br>जयत्यमरनायकंरसकृत्<br>जयत्यमुच्वैगिरो देवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ? ? ? ? ? !<br>? X ? X !<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चामीकरमयौ पोता-<br>चामीकरविनिर्माणं<br>चाम्पकं वनमत्राभात्<br>चार्गौ चरणद्वन्द्वे<br>चारित्रं दर्शनज्ञान-<br>चारिभिः करणैदिचत्रैः<br>चारूक् रुचिमज्जङ्गये<br>चित्रं जगदिदं चित्रम्                                                                                                                                                                                  | **************************************                     | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308<br>707<br>707<br>897<br>805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे<br>जम्बूद्वीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः क्वत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः<br>जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्यं<br>जयत्यमरनायकैरसकृन्<br>जयत्युच्चैगिरो देवाः<br>जय त्वभीश कर्मारीन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 3 7 7 7 9 4 9 8 0<br>0 8 7 8 5 5 5 6 5 7 9 6 6 6 7 8 6 7 8 6 7 9 6 7 9 8 6 7 9 8 6 7 9 8 6 7 9 8 6 7 9 8 6 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 8 7 9 9 9 9 |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रैः चारूक रचिमज्जद्वये चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम्                                                                                                                                                                                 | X \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 0 8<br>7 9 7<br>7 9 7<br>8 0 6<br>7 9 7<br>7 0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः क्रत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङगं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यम्रनायकरसकृत् जयत्यम्रनायकरसकृत् जयत्यम्भाः क्यार्यम्यान्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माणुं चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्दे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रैः चारूक रचिमण्जङ्गये चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्च रेचकैः पाद-                                                                                                                                                           | X \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रविद्धकरो योऽस्य<br>जगत्त्राष्टारमीशानम्<br>जगत्त्राष्टारमीशानम्<br>जगतानिद्दनेत्राणां<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञः                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जम्बूद्धीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें<br>जम्बूद्धीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें<br>जम्बूद्धीपे महामेरोः<br>जम्बूनामा ततः कृत्स्नं<br>जयकोलाहलं भर्नुः<br>जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्यं<br>जयत्यजय्यमाहात्म्यं<br>जयत्यम्वींगरो देवाः<br>जय त्वमीश कर्मारीन्<br>जयलक्षम्यानपायिन्या<br>जयवर्माथं निक्षिप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चार्यौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैदिचत्रैः चारूकः रुचिमज्जङ्गभे चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रदेष रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ                                                                                                                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                      | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएगं<br>जगदापूर्य विश्वज्ञः<br>जगद्गुरु समादाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः क्वत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गां जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यम्रनायकैरसकृत् जयत्युच्चैगिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्षम्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्माथ निक्षेंदं परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनिर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैदिचत्रैः चारूकः रुचिमज्ज इपे चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रद्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य                                                                                                                   | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$   | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः क्रत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यम्रनायकरस्मृन् जयत्यम्रनायकरसम्हन् जयत्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षिप्य जयवर्मा ह्वारं सोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चार्यौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैदिचत्रैः चारूक् रुचिमज्जङ्गभे चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रदे रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो दृ।िर चिरं यदुदवासेन                                                                               | **************************************                     | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जनितानन्दो<br>जगत्त्रयनिवेशस्य<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रबोधनोद्योगे<br>जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य<br>जगत्स्रष्टारमीशानम्<br>जगदानन्दिनेत्राएगं<br>जगदापूर्य विश्वज्ञः<br>जगद्गुरु समादाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यमरनायकैरसकृत् जयत्यम्चैगिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्वेदं परं जयवर्मा ह्वयः सोऽयं जयश्रीभुजयोरस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रैः चारूकः रुचिमञ्जङ्भये चित्रं जगिददं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रस्वदुर्यन्थ-                                                           | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$   | जगच्चूडामिएार्दीप्तः<br>जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि<br>जगज्जयी जितानङ्गः<br>जगतां जितानन्दो<br>जगत्त्रयिनवेशश्च<br>जगत्पद्माकरस्यास्य<br>जगत्प्रवोधनोद्योगे<br>जगत्प्रविद्धकरो योऽस्य<br>जगत्प्रध्रारमीशानम्<br>जगत्प्रप्रविद्वतेत्रारणां<br>जगदापूर्यं विश्वज्ञः<br>जगद्गुर्हं समादाय<br>जगद्गुरोर्गुरानत्र                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्ञ्चींगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निक्षंद्य जयवर्माथ निक्षंद्र परं जयवर्मा ह्वयः सोऽयं जयश्रीभुजयोरस्य जयश्रीनश्रुतिर्बुद्ध्वा                                                                                                                                                                                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चार्यौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैदिचत्रैः चारूक रुचिमज्जङ्गभे चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रदेच रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्व।िर चिरं यदुदवासेन चिरप्ररूढदुर्ग्रन्थि- चित्तेरमीभिरह्नाय                                      | \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | जगच्चूडामिएार्दीप्तः जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि जगज्जयी जितानङ्गः जगतां जितानन्दो जगत्त्रयनिवेशश्च जगत्प्रद्याकरस्यास्य जगत्प्रद्योधनोद्योगे जगत्प्रद्योद्यनोद्योगे जगत्प्रद्योद्यन्तिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योद्यन्तिः जगत्प्रद्यास्य जगत्प्रद्यास्य जगत्प्रद्यास्य जगत्प्रद्यास्य जगत्प्रद्यास्य जगत्प्रद्यास्य जगत्प्र्यं विश्वज्ञः जगद्गुर्हं समादाय जगद्गुर्हं समादाय जगद्गुर्हं स्मादाय जगद्गुर्हमहाद्वारि जगाद श्रीमती सत्यं जग्राह जयभूमि ताम्                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहें जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यम्रनायकरसङ्ग् जयत्यम्रनायकरसङ्ग् जयत्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्वेदं परं जयवर्मा ह्वयः सोऽयं जयश्रीभुजयोरस्य जयश्रीनश्रुतिर्बुद्ध्वा जयेति प्रथमां धाराम्                                                                                                                                                                                                                                | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रैः चारूकः रुचिमञ्जङ्भये चित्रं जगिददं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रस्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रस्वदुर्यन्थ-                                                           | \$ \\ \tau \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\          | जगच्चूडामिएार्दीप्तः जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि जगज्जयी जितानङ्गःः जगतां जितानन्दो जगत्त्रयनिवेशस्य जगत्प्रद्याकरस्यास्य जगत्प्रद्योधनोद्योगे जगत्प्रितिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योधनोद्योगे जगत्प्रदिक्करो योऽस्य जगत्प्रद्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्र्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्र्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्र्योदिङ्करो योऽस्य जगद्ग्र्योदिङ्करो योऽस्य जगद्ग्र्यं विश्वज्ञः जगद्ग्र्यं विश्वज्ञः जगद्ग्र्यं समादाय जगद्ग्र्रं समादाय जगद्ग्र्रं समादाय जगद्ग्र्रमहाद्वारि जगाद श्रीमती सत्यं जग्नाह जयभूमि ताम् जग्ले कयापि सोत्कण्ठम् | \$ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमारनायकैरसकृत् जयत्युच्चैगिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्वेदं परं जयवर्माश्व निर्वेदं परं जयवर्मा ह्वयः सोऽयं जयश्वीभुजयोरस्य जयसेनश्वतिर्वेद्ध्वा जयेति प्रथमां धाराम् जयेत्यमानुषी वाक्च | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणं चाम्पकं वनमत्राभात् चारगौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रैः चारूकः रुचिमज्जङ्भये चित्रं जगदिदं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रद्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्वारि चिरं यदुदवासेन चिरप्रस्वदुर्युन्थ- चित्नेरमीभिरह्नाय चीनपट्टदुकूलानि                        | \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | जगच्चूडामिएार्दीप्तः जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि जगज्जयी जितानङ्गः जगतां जितानन्दो जगत्त्रयनिवेशस्य जगत्पद्माकरस्यास्य जगत्प्रवोधनोद्योगे जगत्प्रीतिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योद्यनीशानम् जगदानन्दिनेत्राएगां जगदापूर्य विश्वज्ञः जगद्गृहं समादाय जगद्गृहं समादाय जगद्गृहंमहाद्वारि जगाद श्रीमती सत्यं जगाह जयभूमि ताम् जगले कयापि सोत्कण्ठम् जघनाभोगमामुक्त-                                                                                                                                                                                                                         | \$ \begin{align*} 2 | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः क्रत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङगं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमाहात्म्यं जयत्यज्ञ्चीगरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्वेदं परं जयवर्मा ह्यः सोऽयं जयश्रीभुजयोरस्य जयश्रीभुजयोरस्य जयश्रीभुजयोरस्य जयसेनश्रुतिर्बृद्ध्वा जयेति प्रथमां धाराम् जयेत्यमानुषी वाक्च जयेश नन्द वर्द्धस्व                                                                                                                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चामीकरमयौ पोता- चामीकरविनर्माणुं चाम्पकं वनमत्राभात् चारणौ चरणद्वन्द्वे चारित्रं दर्शनज्ञान- चारिभिः करणैरिचत्रैः चारूकः रुचिमज्जङ्भये चित्रं जगिददं चित्रम् चित्रं वाचा विचित्राणाम् चित्रद्य रेचकैः पाद- चित्रामनोगती स्निग्धौ चिरं तपस्यतो यस्य चिरं विलम्बितो द्व।िर चिरं यदुदवासेन चिरप्रहृद्दुर्श्वन्थ- चित्त्रेरमीभिरह्नाय चीनपट्टदुकूलानि चूलिकाग्रसमासन्न- | \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | जगच्चूडामिएार्दीप्तः जगच्चूडामिएारस्य मूध्नि जगज्जयी जितानङ्गःः जगतां जितानन्दो जगत्त्रयनिवेशस्य जगत्प्रद्याकरस्यास्य जगत्प्रद्योधनोद्योगे जगत्प्रितिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योधनोद्योगे जगत्प्रदिक्करो योऽस्य जगत्प्रद्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्रद्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्र्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्र्योदिङ्करो योऽस्य जगत्प्र्योदिङ्करो योऽस्य जगद्ग्र्योदिङ्करो योऽस्य जगद्ग्र्यं विश्वज्ञः जगद्ग्र्यं विश्वज्ञः जगद्ग्र्यं समादाय जगद्ग्र्रं समादाय जगद्ग्र्रं समादाय जगद्ग्र्रमहाद्वारि जगाद श्रीमती सत्यं जग्नाह जयभूमि ताम् जग्ले कयापि सोत्कण्ठम् | \$ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूहीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे जम्बूहीपे महामेरोः जम्बूनामा ततः कृत्स्नं जयकोलाहलं भर्नुः जयति वृपभो यस्योत्तुङ्गं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यजय्यमाहात्म्यं जयत्यज्यमारनायकैरसकृत् जयत्युच्चैगिरो देवाः जय त्वमीश कर्मारीन् जयलक्ष्म्यानपायिन्या जयवर्माथ निर्वेदं परं जयवर्माश्व निर्वेदं परं जयवर्मा ह्वयः सोऽयं जयश्वीभुजयोरस्य जयसेनश्वतिर्वेद्ध्वा जयेति प्रथमां धाराम् जयेत्यमानुषी वाक्च | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| जलकेलिविधौ तस्या-               | १६७            | जीवः प्राणी च जन्तुरच        | ५५४            | ज्योतिर्विटिपनां भूयो         | ५२           |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| जलजङ्याफलश्रेगी                 | ३७             | जीवपृद्गलयोर्यत्स्यात्       | ५५७            | ज्योतिश्चऋं क्षरज्ज्योतिः     | 285          |
| जलस्थलचराः क्राः                | २१०            | जीवभेदाँश्च तत्रत्यान्       | ०३४            | ज्योतिश्चऋमिदं शश्वत्         | ५३           |
| जलाद्योषियसम्प्राप्तिः          | २३४            | जीववादिन्न ते कश्चिद्        | 83             | ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु      | ५३१          |
| जलैरनाविलैर्भर्तुः              | ३६६            | जीवशव्दाभिधेयस्य             | १४४            | ज्योत्स्नंमन्यानि तान्युच्यैः | ५२०          |
| जाज्ज्वत्यमानमक्टो              | ५१             | जीवशब्दोऽयमभ्रान्तं          | १३५            | ज्योत्स्नाम्भसि चिरं तीर्त्वा | ३३४          |
| जातकर्मोत्सवं भूयः              | <b>३१</b> २    | जीवादीनां पदार्थानां याथात्म | यं ५=२         | ज्वलत्कुण्डलकेयूर-            | ११६          |
| जातरूपमिवोदार-                  | ३६२            | जीवादीनां पदार्थानामव-       | ५८७            | ज्वलद्भासुरनिर्धूम-           | २६०          |
| जात्यनुस्मरगाज्जीव-             | 33             | जीवापाये तयोर्देहौ           | १६२            | ज्वलद्भासुराङ्गं स्फुरद्भानु  |              |
| जात्या हेतुतदाभास-              | १४३            | जीवामः कथमेवाद्य             | ६३             | ज्वलन्महोदयस्तूप-             | ६३१          |
| जानुगुल्फस्पृशौ जङघे            | ३२६            | जीवितान्ते स दुर्ध्यान-      | १०४            | ₹                             | , , ,        |
| जानुद्वयं समाश्लिष्टं           | २५१            | जीवितान्ते सुखं प्राणान्     | २०५            | भपौ कुम्भौ च कूर्मश्च         | ३२८          |
| जिगीषु वलवद्गुप्त्या            | <del>ፍ</del> ሂ | जीवो मुक्तश्च संसारी         | ५५२            | भषौ सरिम सम्फ्ल्ल-            | 250          |
| जितं सदा विकासिन्या             | ३४१            | जुम्भिकारम्भमात्रेण          | 33             | त                             | • •          |
| जितमदनस्य तवेश महत्त्वम्        | ४५५            | जेनं मतिमव प्रायः            | १०५            | तं तदा श्रीतमालोक्य           | ६२           |
| जितेन्द्रकान्तिभः कान्तैः       | ४१६            | जैनालयेषु सङ्गीत-            | છછ             | तं प्रत्यनुग्रहं भर्तु-       | <b>२६</b>    |
| जित्वा रक्ताब्जमेतस्याः         | २५०            | जैनी प्रमाणयन्नाज्ञाम्       | ४८६            | तं देव त्रिदशाधिपाचितपदम्     | ६३६          |
| जिनकल्यागसम्बन्धि-              | २१६            | जैनी किमङगद्युतिरद्भवन्ती    | ५४६            | त एव कवयो लोके                | १२           |
| जिनजन्माभिषेकार्थप्रतिबद्धैः    | 335            | ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो     | ४८४            | त एव कालसंयुक्ता              | ४ <b>५</b> २ |
| जिनदेहरुचावमृताब्धिशुचौ         | ५४८            | ज्ञात्वा च भवमागत्य          | १०४            | तच्च पूर्वानुपूर्व्येदं       | 88           |
| जिननाथ संस्तवकृतौ भवतो          | ५५७            | ज्ञात्वा चावधिबोधेन          | ४०६            | तटित्कलत्रसंसक्तैः            | ६१           |
| जिन प्रवचनाभ्यास-               | ५०३            | ज्ञात्वा हेयमुपेयं च         | ४३६            | तडिदुन्मिपिता लोला            | १७२          |
| जिनप्रसवभूमित्वात्              | ३१०            | ज्ञानं जीवादिभावानाम्        | ሂፍሂ            | ततः किनपयैदेवैः               | ३११          |
| जिनमाता तदा शच्या               | २५४            | ज्ञानगर्भो दयागर्भो          | ६२३            | ततः करं प्रसार्यार्थे         | १५२          |
| जिनमानम्प्रनाकौ को              | -२७७           | ज्ञानमप्रतिघं विश्वम्        | 30प्र          | ततः करतले देवी                | २८६          |
| जिनमुखशतदलमनिमिषनयनः            | - ५६५          | ज्ञानसष्टतयं ज्ञेयम्         | ५८३            | ततः करीन्द्रैस्तुरगैः         | १७५          |
| जिनवरमोहमहापृतनेशान्            | ሂሂട            | ज्ञानविज्ञानसम्पन्न-         | ४३             | ततः कलत्रमत्रेष्टं            | ३३०          |
| जिनस्याङ्घिपद्मौ नखांशु-        | ४४४            | ज्ञानवैराग्यसम्पत्ति-        | १३६            | ततः कल्पेश्वरैस्सर्वैः        | २६३          |
| जिनानामभिषेकाय                  | १३६            | ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्य-   | ४६३            | ततः कल्याणि कल्याणं           | १३१          |
| जिनाभिषेकसम्बन्धात्             | १०५            | ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्य-   | ४६१            | ततः कालात्यये धीमान्          | २३५          |
| जिनाची स्तुतिवादेषु             | ३६६            | ज्ञानदर्शनवीर्याणि           | ५७८            | ततः किन्नरगीताग्व्यं          | ४२२          |
| जिने घन इवाभ्यर्णे              | ६३४            | ज्ञानदर्शनवीर्यादि           | ४७१            | ततः किमत्र कर्तव्यम्          | १२८          |
| जिनेन्द्रः परमानन्दो            | ६२१            | ज्ञानशक्तित्रयीमूढ्वा        | ४३६            | ततः कुतोऽस्ति वो जीवः         | ६५           |
| जिनेन्द्र तव वक्त्राब्जम्       | प्रहइ          | ज्ञानादिपरिणामेषु            | ४६७            | ततः कुमार, कालोऽस्य           | ३५७          |
| जिनेन्द्रभक्त्या सुरनिम्नगेव    | ५४६            | ज्ञानावरणनिर्हासात्          | ६०२            | ततः कुमारमादाय                | २५४          |
| जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयम्       | ५४६            | ज्ञेयाः पूर्ववदत्रापि        | ४३४            | ततः कुच्छाद्विनिःसृत्य        | ३७४          |
| जिनेन्द्राङघ्रिभासा पवित्रीकृतं | - 1            | ज्योतिःपटलमित्यासीत्         | २६६            | ततः कृतमितिर्भुक्त्वा         | २३२          |
| जिनेश्वराणामिति चामराणि         | ५४७            | ज्योति:पटलमुल्लङ्घ्य         | २८८            | ततः कृताभिषेकोऽसौ             | द्ध          |
| जिनो जिष्णुरमेयात्मा            | ६०५            | ज्योतिर्गणपरीतत्यात्         | <del>५३७</del> | ततः कृतार्थतां तस्याः         | १५२          |
|                                 | ६३१            | ज्योतिर्गणश्च सातत्यात्      | २८६            | ततः क्रमभुवो बाल्य-           | 388          |
| जिनोपदिष्टसन्मार्गम्            | १११            | ज्योतिर्मण्डलमुत्सर्पत्      | १६४            | ततः क्रमात्प्रहायेदं          | ४३           |
|                                 | ५०३            | ज्योतिर्मय इवैतस्मिन्        | प्रश्व         | ततः क्षीणकषायत्वम्            | ४७१          |
| जीयाज्जैनेन्द्रः सुरुचिरतनुः    | ४६८            | ज्योतिलोंके महान् सिंह-      | ५०६            | ततः खस्फटिकात् सालाद्         | ५३४          |
|                                 | •              | ,                            | ,              | , ,                           |              |

| ततः परमनिर्वाणसाधनम्         | ४५८   | ततः सुखोपविष्टौ तौ          | 85=         | ततो दौवारिकैर्देवैः          | 4.56 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------|
| ततः परमलञ्चकुः               | ५२७   | ततः सौमनसोचान-              | १२४         | ततो द्वात्रिशदिन्द्राग्गाम्  | ५१२  |
| ततः परीत्य तं प्रीत्या       | २६०   | ततः स्थिरपदन्यासैः          | १६५         | ततो डितीयपीठस्थान्           | ५७४  |
| ततः परीषहैर्भग्नाः           | ४०२   | ततः स्वाभाविकं कर्म         | २४४         | ततो धर्मा पत्रं प्राप्य      | १०४  |
| ततः पर्याकुलाः सत्यः         | १२७   | ततः स्वायम्भुवी वागी        | २६          | ततोऽधिकमिट दिव्यं            | २४६  |
| ततः पाणिगृहीतीं तां          | १६०   | ततः स्वायु क्षयं बुद्ध्वा   | ११३         | ततो धिगिदमत्यन्त-            | १०४  |
| ततः पाणौ महाबाहुः            | १६०   | तत स्वासनकम्पेन             | ४०४         | ततो धूपघटौ हो हो             | ४२१  |
| ततः पुण्यवती काचिद्          | ३२६   | ततश्चकधरापायात्             | १७४         | ततोऽध्वानमतीत्यान्तः         | ३१४  |
| ततः पुराकरग्रामान्           | ४४६   | ततश्चाधःप्रवृत्ताख्यम्      | ४७०         | ततो नक्षत्रनामा च            | ४३   |
| ततः पुराद् विनिर्यान्ती      | 308   | ततश्च्युत्वाधुनाऽभूस्त्वं   | १८२         | ततो न चेतनाकाय-              | ₹3   |
| ततः पुरोधा कल्याणम्          | ४४८   | ततस्तं स्तोतुमिन्द्राद्याः  | ३०५         | ततो न धर्मः पापं वा          | ₹3   |
| ततः पूर्वमुखं स्थित्वा       | ३६०   | ततस्तत्त्वपरिज्ञानात्       | 3 પ્રજ      | ततोऽनन्तरमेवान्तर्भागे       | ४३०  |
| ततः पूर्वविदामाद्ये          | ४३४   | ततस्तदवलोक्यासौ             | १८४         | ततोऽनशनमत्युग्रम्            | ४६१  |
| ततः पृतनया सार्छम्           | १२६   | ततस्तद्दर्शनानन्दम्         | २६३         | ततो निभृतमासीने              | ሂട   |
| ततः प्रच्युत्य कालान्ते      | 3 ह १ | ततस्तद्रागतद्द्वेष-         | २४६         | ततो निरुद्धयोगः सन्न-        | ४६५  |
| ततः प्रच्युत्य शार्द्ल-      | १८४   | ततस्तद्वचनं सोढु-           | €3          | ततो निर्भत्स्य तान् दुप्टान् | ११२  |
| ततः प्रजा निवेश्यैषु         | ३६२   | ततस्तद्वञ्चनोपायम्          | १८६         | ततो निप्पत्य पूर्वोक्त-      | १८३  |
| ततः प्रदक्षिगीकुर्वन्        | ४७४   | ततस्तद्वित्रियारव्धम्       | ' ५०७       | ततो नीरधारां गुचि स्वानु-    | ४४४  |
| ततः प्रभृत्यविच्छिन्न-       | २६    | ततस्तन्निश्चयं ज्ञात्वा     | १७४         | ततो नीलाञ्जना नाम            | ३७३  |
| ततः प्रयागाकैः कश्चित्       | १८८   | ततस्तमृषयो दीप्त-           | ₹ १         | ततो नृपतिना तस्मै            | १८४  |
| ततः प्रशान्तसंजल्पे          | ३३८   | ततस्तमृषयो भक्त्या          | ४६८         | ततो नृपमुवाचेत्थम्           | १५४  |
| ततः प्रसेनजिज्जज्ञे          | ४्८   | ततस्तस्मिन् सरस्यस्य        | १८०         | ततोऽन्तरन्तरं किञ्चिद्       | ५१५  |
| ततः प्रस्थानगम्भीर-          | १७०   | ततस्तस्य सपर्यायां          | १८४         | ततोऽन्तरभतिऋम्य              | ५६   |
| ततः प्रहतगम्भीरपटह-          | १७१   | ततस्तृतीयकालेऽस्मिन्        | ५०          | ततोऽन्तरममूद् भूयो           | ሂሂ   |
| ततः प्रापं सुरेन्द्राराम्    | 3=8   | ततस्तेषा निकृन्तन्ति        | २११         | ततोऽन्तरमसख्येयाः            | ५३   |
| ततः प्रापुः सुराधीशाः        | २८८   | ततस्तौ जगतां पूज्यौ         | ३११         | ततोऽन्यं कुरुबिन्दास्यं      | १०२  |
| ततः प्राबोधिकैस्तूर्यैः      | २६०   | ततस्त्रिजगदीशानम्           | ३६२         | ततो न्यपाति करकाद्           | १६०  |
| ततः शक्यं शुभं तस्मात्       | १२८   | ततामोदेन धूपेन              | ३४८         | ततो बलमिदं दैवं              | ११७  |
| ततः शकाज्ञया देव-            | २५४   | तर्तिर्विहारपद्मानां        | ६३४         | ततोऽवुद्ध सुराधीशः           | २५३  |
| ततः शुभदिने सौम्ये           | १५७   | ततो गज इवापेत-              | <b>5</b> 4  | ततोऽबोधि सुरेन्द्रोऽसौ       | २२७  |
| ततः श्रव्यं च दृश्यं च       | ३१३   | ततो गन्धकुटीमध्ये           | १६२         | ततोऽब्दमुक्तवारिक्ष्मा-      | ६१   |
| ततः संयमसिद्ध्यर्थम्         | ४६१   | ततो गीतैश्च नृतैश्च         | ३१३         | ततो ब्रह्मेन्द्रतां सोऽगात्  | २१८  |
| ततः संवत्सरे पूर्गो          | ४४७   | ततोऽच्युतस्य कल्पस्य        | १२१         | ततो ब्राह्मी यशस्वत्यां      | ३४६  |
| ततः सञ्ज्वलनकोधम्            | ४६६   | ततोऽच्युतेन्द्रः प्रच्युत्य | २२७         | ततो बूहि महायोगिन्           | ३०   |
| ततः सदेदं पुण्यार्थी         | ६३०   | ततो जन्माभिषेकाय            | २८३         | ततो बूहि मिथः कन्ये          | ३२६  |
| ततः सपदि सञ्जात-             | ५६    | ततोऽजितञ्जयश्चकी            | १४२         | ततो भगवतो वक्त्रात्          | ३५५  |
| ततः स भगवानादि-              | १८२   | ततोऽत्र मूलतन्त्रस्य        | २६          | ततो भगवदुद्योग-              | ६३१  |
| ततः समीकृताशेष-              | 309   | ततो दण्डधरानेतान्           | 338         | ततो भग्नैकरदनो               | १०३  |
| ततः सम्यक्त्वशुद्धिञ्च       | ५६०   | ततो दध्यावनुप्रेक्षा        | ४६७         | ततो भरतराज्षे                | ४४५  |
| ततः सर्वार्थसिद्धिस्थो       | ३३६   | ततो दमधराभिख्य-             | १८१         | ततो भरतराजेन                 | ४४६  |
| ततः सानन्दमानन्द-            | ३६७   | ततो दर्शनसम्भूतां           | <b>२</b> २२ | ततो भरतराजेन्द्रो            | ४६२  |
| ततः सामानिकास्त्रायस्त्रिकाः | : २८४ | ततो दिध्यासुनानेन           | 1           | ततो भरतराजोऽपि               | ३६५  |
| ततः सिद्धार्थनामैष्य         | ४५१   | ततो देशान्तरं तेषाम्        | १९५         | ततो भव्यजनैः श्राद्धैः       | ጸጸ   |
|                              |       |                             |             |                              |      |

| ततो भागवतादीनाम् ४६६ तनोऽस्ति वहिरथोऽपि १०० तत्प्रहागान्मनोवृत्ति-                   | ३५८   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ततोऽभिचन्द्र इत्यासीद् ५७ ततोऽस्मद्गुरुरेवासीत् १४३ तत्फलाभ्युदयाङगत्वाद्            | १८    |
| ततोऽभिवन्द्य योगीन्द्रौ १८८ ततोऽस्माकं यथाद्य स्यात् ३५८ तत्र कर्ममलापायात्          | ४६६   |
| ततोऽभिवन्द्य संम्पूज्य १८२ ततोऽस्य चेतसीत्यासीत् ३७४ तत्र कल्पतरून् धुन्वन्          | १०२   |
| ततोऽभिषिच्य साम्प्राज्ये ३७६ ततोऽस्य परिनिष्कान्ति- ३७६ तत्र गन्धकुटीं पृथ्वीम्      | ४०४   |
| ततोऽभियेकं द्वात्रिशत् १३६ ततोऽस्य मितिरित्यासीत् ४४५ तत्र तोररामाङगल्य-             | ५३२   |
| ततोऽभिषेचन भर्तुः रेभिरे ३६४ ततोऽस्य योग्यतां मत्वा २३० तत्र देवसभे देवं             | २२    |
| ततोऽभिषेचनं भर्त्तुः कर्तुमिन्द्र- २६२ ततोऽस्य सवयोरूप- ३१६ तत्र धर्मफलं तीर्थः      | ५७३   |
| ततो भूतमयाद् देहात् ६८ ततोऽस्या दृढधर्माख्यो १२४ तत्र नन्दनपूर्वाशा-                 | १.९१  |
| ततोऽभून्महती चिन्ता १७४ ततोऽस्यानुमति मत्वा ३३० तत्र पट्टकशालाया                     | १३६   |
| ततो भोगेष्वसावेवं ११२ ततो व्यजेष्ट निश्शेषां २३१ तत्र पुर्यां प्रभाकर्याम्           | १८३   |
| ततो मतिवरानन्दो १७७ ततो व्युत्सर्गपूर्वीऽस्य ४६४ तत्र पूर्वमुखं स्थित्वा             | ४६६   |
| ततो मधुरगम्भीरम् १५६ तत्कण्ठमालिकाम्लानि- १२० तत्र प्रभाकरी पुर्या                   | १४१   |
| ततो मनुरसौ मत्वा ५५ तत्कन्यामृतमासाद्य १६८ तत्र वीभत्सुनि स्वाने                     | २१०   |
| ततोऽमी चिक्रणान्येद्युः २२१ तत्कर्तृभोक्तृनियमो ३६१ तत्र वातायनद्वार-                | १६२   |
| ततो मुनिरसौ त्यक्त्वा १८४ तत्कल्याणं समालोक्य १६१ तत्र वीथ्यन्तरेष्वासं-             | ५२२   |
| ततोऽसूर्भावनाः सम्यग् २३४ तत्कार्यद्वैतमासाद्य १२८ तत्र वृत्ति प्रजाना स             | ३६२   |
| ततो यथाक्रमं तस्मिन् ४६ तत्कालकामदेवोऽभूत् ३४६ तत्र श्रीभवने रम्ये                   | १७१   |
| ततो यथाक्रमं विष्णु- ४२ तत्कालोपनतैर्मान्यैः ३८६ तत्र षोडशसोपान-                     | ५३६   |
| ततो यथोक्तपल्यङक- ४८१ तत्कीदृशं कथा वेति १३० तत्रस्थ एवं चार्गेष-                    | २३६   |
| ततो यथोचितं स्थानम् ३७३ तत्क्रमाब्जं मृदुस्पर्श ू २२० तत्रस्थो गुरुमादरात् परिचरन    | , ३८६ |
| ततो युगन्धरस्यान्ते १४१ तत्त्रमौ रेजतुः कान्त्या 🍍 ३४३ तत्राघातिस्थितेर्भागान्       | ४६५   |
| ततो युगान्ते भगवान् २६ तत्क्षर्णा सत्कथाप्रश्नात् २५ तत्राज्ञेत्यागमः सूक्ष्म-       | ४८६   |
| ततो रक्ष मम प्रागान् १३३ तत्र क्षगामिवासीनो ३८६ तत्राद्यं शुक्लमापूर्य               | ४६६   |
| ततो रन्नदीपैर्जिनाङगद्युतीनां ५५६   तत्तदातप्तयोगीन्द्रः ४६२   तत्राद्ये करगे नास्ति | ४७०   |
| ततोऽलमुपरुद्धचैनम् ४०५ तत्तदानुस्मृतं तत्र २६ तत्राद्यः पञ्चिभर्नृशां                | ६५    |
| ततो लोकान्तरप्राप्ति- ५७ तत्तपोऽतिशयात्तस्मिन् ४०४ तत्राधिरोप्य परिविप्टरमीशि-       | ४४२   |
| ततोऽवतीर्गः स्वर्गाग्रात् १४६ तत्त्वं जैनेश्वरीमाज्ञां २०१ तत्रानपेतं यद्धर्मात्     | ४८६   |
| ततो वधूवरं सिद्ध- १६० तत्त्वार्थसंग्रहं कृत्स्नम् ५६० तत्रानीतश्च तन्मध्ये           | १०३   |
| ततो वनानां पर्यन्ते ५२७ तत्पदाम्बुजयोर्युग्मम् ३४३ तत्रापि विविधं दुःखं              | ३७४   |
| ततो वलाहकाकारम् ५०७ तत्पर्यन्ते च या धत्ते २६१ तत्रापीष्टवियोगोऽस्ति                 | ३७६   |
| ततोऽवसर्पिगीकाल- २६ तत्पादनखभाभारम् ६०० तत्राभिषिच्य जैनेन्द्रीः                     | ४३१   |
| ततो विनिःसृतो जन्तुः ३७४ तत्पादौ प्ररामन्नेव १२६ तत्रामरकृतानेक-                     | ३१३   |
| ततो विकृतिरेषा स्याद् १२८ तत्पुण्यतो गुरुवियोगनिरूप- ४४३ तत्राष्ट्रगुरामैश्वर्य      | २२३   |
| ततो विज्ञानसन्तान- ६५ तत्पुण्यसाधने जैने १२१ तत्रासिकर्मसेवायां                      | ३६२   |
| ततो विविक्तशायित्वम् ४८३ तत्पुरं विष्वगावेष्टच २८५ तत्रासीत् पाटलीग्रामे             | १३०   |
| ततो वीथ्यन्तरेष्वस्याम् ५०३ तत्पुरागाकवीनेव ६ तत्रासीनं च तं देवाः                   | २२    |
| ततोऽवोचमहं ताभ्याम् १४३ तत्पुराधिपतेः श्रीमद् १४३ तत्रासीनं तमिन्द्राद्याः           | ५४३   |
| ततोऽष्टौ च कषायांस्तान् ४७१ तत्प्रयोगविधौ पूर्वम् व ३१४ तत्रासौ सुखमावसत् स्वरुचि-   | १८६   |
| ततोऽसावकृतोऽनादि- ७२ तत्प्रश्नाविसतानित्थं २४६ तत्रास्ति मन्दरात्पूर्वाद्            | १३०   |
| ततोऽसौ भावयामास २३३ तत्प्रश्नावसितावित्थं ५५१ तत्रैकस्मिन् शिलापट्टे                 | ३८६   |
| ततोऽसौ बिलतां किञ्चिद् ११६ तत्प्रसीद विभो दातुं १५५ तत्रैव विषये भूयः                | १८३   |
| ततोऽसौ स्मितमातन्वन् ३२० तत्प्रसीद विभो वक्तुं ३१ तत्रोपपादशय्यायां                  | ११६   |

| तत्सत्यमथुना स्वैरम्        | ४५०     | तदप्रमत्ततालम्बम्          | ४६१        | तदा मर्त्या हचमर्त्याभा         | 3૪    |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| तत्समुत्सारगत्रासात्        | ३३६     | तदभावे च न ध्यानम्         | ४०२        | तदा महानकध्वान-                 | १५८   |
| तत्सर्व विभुरत्याक्षी-      | ३६०     | तदभ्यन्तरभूभागं            | ४१८        | तदामोदं समाघ्याय                | ५२२   |
| तत्सेवासुखमित्यत्र          | २४४     | तदमुत्रात्मनो दुःख-        | દધ         | तदायुर्जलधेर्मध्ये              | ११८   |
| तत्स्तनांशुकमाहृत्य         | १६७     | तदम्बुशीकरैर्व्योम-        | २६५        | तदाईत्प्रणामे समुत्फुल्लनेत्राः | ४५४   |
| तथा कुलघरोत्पत्तिः          | ३४६     | तदम्भःकलशास्यस्थैः         | २१४        | तदा वनलतापुष्प-                 | ३७१   |
| तथात्राप्युचिता वृत्तिः     | 328     | तदर्ध तद्द्विशत्यग्रिमारिग | ४२५        | तदा विचकरः पृष्प-               | ३८२   |
| तयात्रैव भवद्वंशे           | १०४     | तदर्धप्रमितो यस्तु         | ३५१        | तदा विशुद्धयस्तस्य              | ३७६   |
| तथान्यान्यपि पद्मानि        | ६३४     | तदलं राज्यभोगेन            | <b>5</b> 4 | तदाश्चर्य महद् दृष्ट्वा         | १८५   |
| तया परिचरन्त्येते           | ₹8४     | तदवस्थ तमालोक्य            | १५०        | तदासंस्तापसाः पूर्व             | ,605  |
| तथापि काललब्धिः स्यात्      | ३२६     | तदवस्थाद्वयस्यैव           | ४८१        | तदा सम्भानतनाकीन्द्र-           | ६३१   |
| तथापि किमपि प्रष्टु-        | २३      | तदस्य ध्यानशास्त्रस्य      | ४६५        | तदासनानि देवानां                | २८३   |
| तथापि यौवनारम्भे            | २२६     | तदस्य रुरुचे गात्रम्       | ३२७        | तदा सर्वगतः सार्वः              | ४३४   |
| तथापि सुखसाद्भूता           | २२७     | तदस्यालिपतं शून्य-         | १०१        | तदासीत्तव मिथ्यात्वं            | २१७   |
| तथाप्यन्द्यते किञ्चित् तद्ग | ातं ३६३ | तदा कच्छमहाकच्छ-           | ३७०        | तदा सुरभिरम्लानि-               | ३३८   |
| तथाप्यनूद्यते किञ्चिदस्य    | ५१४     | तदा कार्यद्वयं तस्य        | १२८        | तदास्तां ते गुएास्तोत्रम्       | ५५०   |
| तथाप्यस्मिञ्जनाकीर्गो       | ४५१     | तदा किल जगद्विश्वं         | ३६३        | तदा स्थितिर्मनुप्याराा          | ४८    |
| तथाप्यस्य जगत्सर्गे         | ৩০      | तदा कोलाहलो भूयान्         | 388        | तदास्मान् स्वामिकार्येऽस्मिन्   | 800   |
| तथाप्युग्रं तपोऽतप्तः       | ४६२     | तदा जलधरोन्मुक्ता-         | ६१         | तदास्मिन् भारते वर्षे           | 38    |
| तथा भुक्ता चिरं भोगा-       | 38      | तदाज्ञापायसंस्थान-         | ४८६        | तदास्य सर्वमप्येतत्             | ३७६   |
| तथा मतिवराद्याश्च           | १६७     | तदादि तदुपज्ञं तद्         | ४५६        | तदास्याविरभूद् द्यावा-          | ३६३   |
| तथा युष्मत्पिता युष्मन्     | १०६     | तदा दिव्याङगनारूपैः        | ५१३        | तदा स्वायम्भुवं नाम             | ३५६   |
| तथा रत्नपरीक्षां च          | ३५७     | तदा ध्यानमयी गक्तिः        | ४६७        | तदा हेमाम्बुजैर्व्योम-          | ६३४   |
| तथासीनं च तं देवं           | ३७३     | तदानन्दमहाभेर्यः प्ररोदु-  | ३६३        | तदिमे परिहर्तव्याः              | ५४    |
| तथासीनस्य चेद्यान-          | १७२     | तदानन्दमहाभेर्यः प्रहताः   | ३३८        | तदियं प्रस्तुता यात्रा          | ३८६   |
| तथाहीदं पुरारणं नः          | ४२      | तदा निमेषविमुखैः           | ३०५        | तदियमीडिडिपन् विदधाति न         | : ५५७ |
| तथेदं पट्टकं प्राप्य        | १५२     | तदाऽपप्तद् दिवो देव-       | ४५४        | तदीयरूपलावण्य-                  | 378   |
| तथैकादशभिर्मासैः            | २२५     | तदा पापास्त्रवद्वार-       | १४२        | तदुत्तिष्ठच तमापृच्छच           | ४१०   |
| तथैव प्रहता भेर्यः          | 308     | तदा पितृव्यतिकान्ता-       | ६२         | तदुदाहरगां पुष्टम्              | ४५८   |
| तथैवमपरं राजन्              | १०५     | तदापीदमनुस्मतुं 🕻          | ४३         | तदुन्नतेरिदं वित्त-             | ४१०   |
| तथैवाधर्मकायोऽपि            | ধ্বত    | तदा पुरागमेतत्तु           | ४३         | तदुन्मुखी दृशं चेतो             | ४५५   |
| तथोपशीर्षकादीनामपि          | ३५२     | तदा पूष्करवाद्यानि         | ३१५        | तदुनमुद्रच तदन्तस्थं            | १७६   |
| तदग्रहेऽन्यसन्तान-          | १००     | तदा प्रक्षुभिताम्भोधि-     | ५०६        | तदुपज्ञं गजादीनां               | ५६    |
| तदङगविरहाद् भेजुः           | ३६०     | तदा प्रयुक्तमन्यच्च        | ३१४        | तदुपज्ञमभूद् योग-               | ४०३   |
| तदत्र संशयो नैव             | १३४     | तदा प्रशान्तगम्भीरं        | ३८         | तदुपायञ्च तेऽद्याहं             | १३३   |
| तदत्रावसरे वस्तु            | १५४     | तदा प्रीतिङकरस्येति        | २१७        | तदुपालम्भमित्युच्चैः            | १४४   |
| तदनन्तरमेवा भू-             | પ્રદ    | तदा भगवतो रूपम्            | ३६२        | तदुरोजसरोजातमुकुलानि            | २६७   |
| तदनुसंवरगां यत्त-           | ४८      | तदा भट्टारके याति          | ४४६        | तदेकं तत्त्वसामान्यात्          | ४८२   |
| तदन्तरव्यति ऋान्ता          | ४४      | तदाभूदर्भकोत्पत्ति-        | ४८         | तदेकदेशदेशाद्रि-                | ६८    |
| तदन्तरालदेशाश्च             | ३६०     | तदाभूवंस्तयोरेकं           | २२८        | तदेकपैतृकं यातम्                | 380   |
| तदन्तरेषु राजन्ते           | ४२५     | तदा मङ्गलधारिण्यौ          | २८६        | तदेतत्कर्मवैचित्र्यात्          | ७२    |
| तदन्तेष्वन्तपालानां         | ३६०     | तदा मङ्गलसंगीतैः           | ३८२        | तदेतत् स्त्रैणमुत्सृज्य         | २०२   |
| तदपायप्रतीकार-              | 038     | तदा मधुरगम्भीरो            | ६३२        | तदेतत् स्वैरसम्भोग्यम्          | १५५   |
|                             | - 1     | • •                        |            |                                 |       |

### महापुराग्रम्

| तदेति मद्वचः श्रुत्वा           | १४६ | तपनीयनिभस्तुङ्गो         | ६२६        | तरुषण्डनिरुद्धत्वाद्       | २१६ |
|---------------------------------|-----|--------------------------|------------|----------------------------|-----|
| तदेदं परिकर्मेष्टं              | 850 | तपस्तनूनपात्तापात्       | ११५        | तरूणामेव तावच्चेद्         | ५२६ |
| तदेव वस्तु वस्तुष्टचै           | १५५ | तपो जिनगुणद्धिञ्च        | १४२        | तर्जयन्निव कर्मारीन्       | ६३३ |
| तदेव स्नातकं रम्यं              | ३७४ | तपोऽनशनमाद्यं स्यात्     | ४०३        | तलपुद्गलवादेऽपि            | ४०१ |
| तदेषा परलोकार्था-               | ₹3  | तपोऽनुभावसञ्जात-         | ३८         | तल्लोभादिष्टका भूयो        | १८७ |
| तदैतदभवत्तस्याः                 | १२७ | तपोवनमधो भेजे            | ४५६        | तव जिनततदेहरुचिशरवण-       | ५६३ |
| तद्गन्धलोलुपं तत्र              | १७२ | तपोवनमिदं रम्यं          | ३०         | तव जिनार्क विभान्ति गुणां- | ४४५ |
| तद्गात्रस्पर्शमासाद्य           | २५४ | तप्तलोहासनेष्वन्यान्     | २१३        | तव दिव्यध्वनि धीरः         | 33X |
| तद्गुणोन्नतिमन्ये च             | ४४८ | तमः प्रलयलीनस्य          | २२         | तव दीप्ततपोलब्धे           | 35  |
| तद्गृहाणाद्य सम्यक्तवं          | 338 | तमः शार्वरमुभिद्य        | २६२        | तव देहप्रभोत्सर्पः         | 33X |
| तद्धूपधूपसंरुद्धं               | ४४२ | तमदभूतिश्रयं पश्यन्      | ३०१        | तव देहप्रभोत्सर्पैः        | ४७५ |
| तद्ब्रूहि घरणाधीश               | ४१० | तमन्वीयुर्नृ पा जन्म     | २३२        | तव धर्मामृतं स्रष्टुम्     | ३७६ |
| तद्यौवनमभूत्तेषु                | ३४८ | तमस्यन्धे निमज्जन्ति     | २०८        | तव लोकातिगा प्रज्ञा        | ३४  |
| तद्रुद्धक्षेत्रमध्यस्था-        | ५३६ | तमादिदेवं देवानाम्       | २६         | तव दपुरामिलत्सकलशोभा-      | ४४६ |
| तद्रूपसौष्ठवं तस्या-            | २५० | तमादिदेवं नाभेयं         | ৩          | तव वाक्किरगौर्नूनम्        | ३०६ |
| तद्वक्त्रेन्दोः स्मितज्योत्स्ना | २५५ | तमालोक्य तदाध्वस्त-      | १२०        | तव वाक्प्रकरो दिव्यो       | 38  |
| तद्वक्षसि पृथाविन्द्र-          | 83  | तमासाद्य सुराः प्रापुः   | २६०        | तव वाक्प्रसरो दिव्यः       | ४७८ |
| तद्वक्ष्ये शृणु सौम्याङगि-      | १३० | तमित्यद्रीन्द्रमुद्भूत-  | ४०७        | तत्र वागमृतं पीत्वा        | ५१६ |
| तद्वार्ताकर्णनात्तूर्ण          | १२८ | तमित्यावर्णयन् दूरात्    | ११०        | तव वागंशवो दीप्रा          | ३७७ |
| तद्वार्ताकर्णनाद् राज्ञा        | १८६ | तिमदानीमनुस्मृत्य        | १३३        | तव हर्यासनं भाति           | ५७५ |
| तद्विद्याग्रहणे यत्नं           | ३५५ | तमुपेत्य सुखासीना        | ३३६        | तवाभिज्ञानमन्यच्च          | १४३ |
| तद्वियोगे पुनर्दुःखं            | २४४ | तमूर्ध्वचयमिच्छन्ति      | ४२४        | तवामी चामरवाताः            | ५७५ |
| तनुच्छाया च तस्यासीत्           | १२० | तमेव बहुमन्येते          | १५३        | तवाम्ब किं वसत्यन्तः       | २७६ |
| तनुच्छायामिवाग्लानि             | ११८ | तमैरावणमारूढ-            | . ५११      | तवायं प्रचलच्छाखः          | ४७७ |
| तनुं भगवतः प्राप्य              | ३०० | तमोमयैरिवारब्ध-          | २१६        | तवायं शिशिरच्छायो          | १६४ |
| तनुमध्यं बभारासौ                | २५२ | तमोविधूतमुद्भूतः         | २६२        | तवारिजयमाचष्टे             | ४६५ |
| तनुमध्ये कृशोदर्या-             | ३५३ | तयानुकूलया सत्या         | २२०        | तवाविष्कुरुते देव          | १६४ |
| तनुमान् विषयानीप्सन्            | १७३ | तया परिवृतः प्राप        | ४७४        | तवेदमाननं धत्ते            | ५१६ |
| तनूदरैः कृशैर्मध्यैः            | ४१६ | तयोः पुत्री बभूवासौ      | १२४-       | तवोच्छिखाः स्फुरन्त्येता   | 38  |
| तनोति विषयासङ्गः                | 309 | तयोः प्रहसिताख्योऽयं     | १४३        | तवोद्घोषयतीवोच्चैः         | १६४ |
| तन्त्र्यो मघुरमारेणुः           | २८  | तयोः सूनुरभूद्देवो       | १२२        | तस्मात्ते दर्शनं सम्यग्    | 338 |
| तन्नाम्ना भारतं वर्षं           | 388 | तयोरत्यन्तसम्प्रीत्या    | २२०        | तस्मात् पुण्यकथामेनां      | ३३  |
| तन्निर्वर्ण्यं चिरं जात-        | १५२ | तयोरिधपदं द्वन्द्वं      | १६५        | तस्मादभ्यस्य शास्त्रार्थ-  | १३  |
| तन्निवृत्तौ कुतो ध्यानम्        | ४०० | तयोरपि मनस्तेन           | ३३३        | तस्मादाशयशुद्धचर्थम्       | ४७७ |
| तन्नृत्यं सुरनारीणां            | ३७३ | तयोरेव सुता जाता         | २२८        | तस्माद् दुःखमनिच्छूनां-    | २१७ |
| तन्मात्रां विकियां कर्तुं       | २४० | तयोर्महाबलख्याति-        | <b>८</b> ३ | तस्माद् दृष्टसुखं त्यक्तवा | ६३  |
| तन्मामुदक्कुरुन् पुत्र          | १०२ | तयोस्तथाविधैर्भागैः      | १६७        | तस्माद् धर्मजुषां पुसाम्   | १०७ |
| तन्मुखाब्जाद् रसामोदा-          | १६७ | तरत्सरोजिकञ्जल्क-        | २६०        | तस्माद् धर्मफलं ज्ञात्वा   | ६३  |
| तन्मुखामोदमाघ्रातुम्            | 388 | तरलप्रतिबन्धः स्यात्     | ३५१        | तस्माद् धिग् धिगिदं रूपं   | ३७६ |
| तन्मुखाम्बुरुहालग्ना            | ५६६ | तरलप्रतिबन्धश्च          | ३५०        | तस्माद् बुधाः कुरुत        | ३७१ |
| तन्वङ्गी पक्वविम्बोष्ठी         | २५० | तरलापाङ्गभासास्य         | ३४१        | तस्माद् विषयजामेनां        | २४६ |
| तन्व्यः सुरुचिराकारा            | ५१२ | तरुच्छाया यथा मर्त्य     | ধ্বত       | तस्मान् मास्म गमः शोकं     | १२१ |
| तन्व्यो कच्छमहाकच्छ-            | ३३१ | तरुणार्करुचि नु तिरोदधति | ४४८        | तस्मिल्लक्ष्मीसरस्वत्योः   | २३० |
|                                 |     |                          |            |                            |     |

| तस्मन्नपोत्सवे सासीत् तस्मन्नारुखें प्रश्च तस्मन्नेव हि सोऽह्नाय ११७ तस्मन्नेव हि सोऽह्नाय ११७ तस्मन् पुत्रे नृपस्यास्य २११ तस्मन् वाहुसहलाणि २१६ तस्मन् वाहुसहलाणि २१६ तस्मन् वाहुसहलाणि २१६ तस्मन् वाहुसहलाणि २१६ तस्मन् वाहुसहलाणि १९६ तस्म वाले प्रजाजन्य- १९६ तस्म काले प्रजातिक- १९६ तस्म काले प्रजातिक- १९६ तस्म काले प्रजातिक- १९६ तस्म वाले प्रतापताक- १९६ तस्म वाह्म वाले १९६२ तस्म वाह्म वाले १९६२ तस्म वाहम वाले प्रतापताक- १९६ तस्म वाहम वाले वाले क्रतापताक- १९६ ताम वाहम वाले प्रतापताक- १९६ ताम वाहम वाले प्रतापताक- १९६ ताम वाहम वाले वाले क्रतान- १९६ ताम वाहम वाले प्रतापताक- १९६ ताम वाहम वाले प्रतापताक- १९६ ताम वाहम वाले वाले वाले वाले वाले वाले वाले वाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| तस्मन्नारुवे ह सोऽह्नाय ११७ तस्मन्ने ह सोऽह्नाय ११७ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २११ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २११ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २११ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २११ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २१६ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २१६ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २१६ तस्मन् वृत्ते नृपस्यास्य २१६ तस्म न् वृत्ते नृपस्यास्य १६५ तस्म न् वृत्ते नृपस्यास्य १६५ तस्म न् वृत्ते नृपस्यास्य १६६ तस्म न् वृत्ते नृपस्यास्य १६६ तस्म नृत्ते वृत्ते नृत्ते न्त्ते नृत्ते न्त्ते नृत्ते न्त्ते नृत्ते नृत्ते नृत्ते नृत्ते नृत्ते नृत्ते न्त्ते न्त्ते नृत्ते न्त्त  | तासामाराधनोपायः           |
| तस्मन् पृत्ते नृपस्यास्य तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्म कालेऽतिसम्प्रीताः तस्य कालेऽतिसम्प्रीताः तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजा दीर्घ तस्य काले प्रजा तीर्घ तस्य काले प्रजास्तोक- तस्य काले प्रजास्ता- तस्य प्रजास्ता- तस्य प्रजास्ता- तस्य प्रजास्ता- तस्य प्रजास्ता- तस्य काले प्रजास्ता- तस्य काले प्रजास्ता- तस्य काले प्रजास्ता- तस्य काले प्रजास- तस्य काले प्  | तासामिन्दुकलामले          |
| तस्मन् पृत्ते नृपस्यास्य तस्मन् वाहुसहस्नाणि तस्मन् वाहुसहस्नाणि तस्मन् वाहुसहस्नाणि तस्मन् वानुसहस्नाणि तस्म कालेऽतिसम्प्रीताः तस्य कालेऽतिसम्प्रीताः तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजात्वाकि तस्य वाक्षाव्वाकि तस्य वाक्षाव्वाकि तस्य पर्वात्वाकि तस्य पर्वात्वाकि तस्य पर्वात्वाकि तस्य पर्वात्वाकि तस्य पर्वात्वाकि तस्य काले प्रजात्वाकि तस्य काले प्रजा  | तासामुपरि विस्तीरां       |
| तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण तस्मन् वाहुसहस्नारिण १०० तस्म नाले प्रजाजन्य- ५६ तस्म नाले प्रजाजन्य- ५६ तस्म नाले प्रजाजन्य- ५६ तस्म नाले प्रजाजन्य- ५६ तस्म नाले प्रजानिक- ५७ तां तद्द्रा वाहुसहस्म वाहुस्म वाहुसहस्म वाहुसहस्म वाहुसहस्म वाहुसहस्म वाहुसहस्म वाहुसहस्म वाहुस्म वा  | तास्तस्याः परिचर्याः      |
| तस्य न वनलता ४०४ तस्य मार्थित रेजुः ५३६ तस्य मार्थे प्रताम वन् वनलता ४७ तस्य मार्थे प्रताम वन् वनलता ४० तां तदा वर्धयामासुः ३३६ तां तदा वर्धयामासुः ३३६ तां तदा वर्धयामासुः ३३६ तां विद्धि मदनस्येव १४० तांस्य न्यां परिप्राप्ता १० तांस्य निर्शेष्ठ कांस्य वर्ष्यमार्थ १४० तांस्य निर्शेष्ठ कांस्य वर्ष्यमार्थ १४० तांस्य निर्शेष्ठ कांस्य पर्यन्तभूभागम् ११४ तांभ्यामालङकुते पुण्ये २४५ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६६ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६६ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६६ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६६ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६७ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६७ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६७ तांभ्यामालङकुत्यम्य १६६ तांभ्यामालङक्यम्य १६६  | तिरस्करिण्येव सिताः       |
| तस्य कालेऽतिसम्प्रीताः ५७ तस्य पारि स्कृरद्रत्त- तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजादिवि तस्य काले प्रज  | तिरस्कृताधरच्छायैः        |
| तस्य काले प्रजाजन्य- तस्य काले प्रजा वीर्घ तस्य काले प्रजा वीर्घ तस्य काले प्रजास्तोक- तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य तद्रपमन्यत्र तस्य त्रपमन्यत्र तस्य त्रप्मन्त्रमागम् प्रथः तस्य प्रतात्वात्वान्य प्रथः तस्य प्रतात्वात्वान्य प्रथः तस्य प्रतात्वात्वान्य प्रथः तस्य पाता तदासीच्च ४४७ तस्य पाता तदासीच्च ४४७ तस्य पाता तदासीच्च ४४७ तस्य पाता तदासीच्च ४४० तस्य पाता तदासीच्च ४४० तस्य पाता तदासीच्च ४४० तस्य प्रतान्तराशायाम् २६० तस्य प्रवान्तराशायाम् २६० तस्य भवतौ विमानानां २२४ तस्य क्ष.स्थले हारो ११६ तस्य क्ष.स्थले हारो ११६ तस्य क्ष.स्थले हारो १६१ तारका गगनमम्भोधौ ३३६ तरस्य क्ष.स्यन्वाहे २४४ तत्तरातित्वात्वात्य्य १६० तत्तात्वातिव्यायेष्योमिन २६१ तत्तात्वात्वात्वात्वा व्यत्तमम्वान्य १६० तत्तात्वात्वात्वा व्यत्तमम्वान्य १६० तत्तात्वात्वात्वा व्यत्तमम्वान्य १६० तत्तात्वात्वात्वा व्यत्तमम्वान्य १६० तत्तात्वात्वात्वा १६० तत्तात्वात्वात्वा १६० तत्तावच्च चिक्रणा बन्ध- १४० तत्ताचच्च मिक्रम्वः १४० तत्ताचच्च मिक्रम्वः १६० तत्तावच्च चिक्रमा वन्ध- १४० तत्तावच्च प्रतिके भर्तुः १६० तत्त्व नियोजन २७० तत्त्वा विप्रज्ञ प्रत्तन्य १४० तत्त्वा व्यत्वात्वा प्रभ्यः १६० तत्त्व नियोजन २०० तत्त्व विप्रज्ञ प्रभ्यः १६० तत्त्व नियोजन २०० तत्त्व विप्रज्ञ प्रभ्यः १६० तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तन्यौ ४४४ तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तन्यौ १४४ तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तम्यः १६० तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तन्यौ १४४ तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तन्यौ १४४ तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तम्यः १६० तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्तन्यौ १४४ तत्व विप्रज्ञ प्रत्तन्यौ १४४ तत्त्व विप्रज्ञ प्रत्ते विप्रज्ञ प्रत्ते विप्रज्ञ   | तिरीटाङगद्केयूर-          |
| तस्य काले प्रजा दीर्घ प्रः तस्य काले प्रजास्तोक- प्रश् तां विद्ध मदनस्ये त्र १६० तां विद्ध मदनस्य त्र १६० तां वां वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तिर्यगायुरतो बद्ध्वा      |
| तस्य काले प्रजास्तोक- तस्य काले प्रजास्तोकः तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य काले सुतोत्पत्तौ तस्य तद्रपमन्यत्र तस्य निरवाद्रकितत्वादी- तस्य पर्वन्तभूभागम् ४१४ तस्य पाता तदासीच्च त्र त्य पाता तदासीच्य त्र त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तिर्यग्लोकस्य विस्ताः     |
| तस्य कालेऽभवतेषां ५६ तां विद्धि मदनस्येव १५० तस्य काले सुतोत्पत्तौ ६० तांस्तदालिङ्गानासङ्गाद् २१२ तस्य तद्रपमन्यत्र ३४६ ताः सञ्चरित्तं कृसुमापचये ४३३ ताः स्य प्रयंत्ते भूभगगम् ४१४ ताः स्यामावङ्ग पृण्ये २४५ ताः स्यामावङ्ग तृण्ये २५५ ताः स्यामावङ्ग वृण्ये २५५ ताः स्यामावङ्ग १५१ ताः स्यामावङ्ग वृण्ये २५५ ताः स्यामावङ्ग वृण्ये २५५ ताः स्यामावङ्ग १५४ ताः स्यामावङ्ग वृण्ये २५५ ताः स्यामावङ्ग वृण्ये १५५ ताः वृण्ये सौष्य्यं समम्यच्यं १६६ ताः स्याम् सम्यच्यं १६६ ताः सम्यच्यं १६६ ता  | तिर्यग्लोलायतस्थूल-       |
| तस्य काले सुतोत्पत्तौ ६० तांस्तदालिङ्गानासङ्गाद् २११ तस्य तद्र्पमन्यत्र ३४६ ताः सञ्चरित कृसुमापचये ४३३ तस्य तद्र्पमाहार्य २३० तािन श्रीवृक्षश्चाङ्खाङ्ज ३२८ ताल्य देग्यात् परिप्राप्ता- १२० तािन स्थानीयसंज्ञानि ३६० तस्य देग्यात् परिप्राप्ता- १२० तािन स्थानीयसंज्ञानि ३६० तस्य पर्यन्तभूभागम् ४१४ ताभ्यामलङ्कते पुण्ये २५५ तस्य पाता तदासीच्च ४२४ ताभ्यामिति समं भोगान् ३३४ तस्य पात्रद्वयं लक्ष्मीः २०० तामाबेष्ट्य सुरास्तस्थुः २६१ तम्य प्रागुत्तराशायाम् २६० तामाबेष्ट्य सुरास्तस्थुः २६१ तम्य प्रागुत्तराशायाम् २६० तामाबोर्ष्य स्थानाति विमानानां २२४ ताम्व्रलिमित्र संयोगादिदं १०५ तस्य बद्धान्तभूद् वृद्धः ३३६ तारकाः क्षरामध्यास्य २६७ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तारातित्रयं व्योग्नि २६१ तात्यां क्षरस्यमुचिताम् ३२४ तात्वाच्चान्त्रम्य ६४४ तात्वाच्चान्त्रम्य ६४६ तावच्च विक्रिणा वन्धु- १६४ तावच्च विक्रिणा वन्धु- १६४ तावच्च विक्रिणा वन्धु- १६४ तावच्च प्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च विन्योगेन ३७६ तावच्च प्रिकेण्य राजतनयौ ४४४ तावच्च प्राप्ते प्राप्तान्योगे १६६ तावाच्च प्राप्ते प्राप्तान्यामे १६६ ताचा प्राप्तान्यामे १६६ ताचा प्राप्तान्यामे १६६ ताचा प्राप्तान्यामे १६९ ताचा प्राप्तान्यामे १६९ ताचा प्राप्तान्यामे १६९ ताचा प्राप्तान्यामे १६० ताचा प्राप्तान्यामे १६० ताचा प्राप्तान्यामे १६० ताचा प्राप्तान्यामि १६० ताचा प्राप्तान्यामि १६० ताचा प्राप्तान्यामि १६० ताचा प्राप्तान्यामानि १६० ताचा प्राप्तान्याम् १६० ताचा प्राप्  | तिर्यग्विसारिगः केचि      |
| तस्य तद्रूपमत्यत्र २१६ ताः सञ्चरित्त कृमुमापचये ४३३ तस्य तद्रूपमाहार्य २३० तािन श्रीवृक्षशां आतािन ३६० तस्य देन्यात् परिप्राप्ता- १२० तािम श्रीवृक्षशां आतािन ३६० तािम श्रीवृक्षशां आतािन ३६० ताम पर्यन्त्रभूभागम् ११४ ताभ्यामलङकृते पुण्ये २५५ तस्य पर्यन्तभूभागम् ११४ ताभ्यामलङकृते पुण्ये २५५ तस्य पाता तदासीच्च ४४७ ताभ्यामलङकृते पुण्ये २५५ तस्य पाता तदासीच्च ४४७ ताभ्यामलङकृते पुण्ये २५५ ताम्यामलं अकृते पुण्ये २५५ तामाविष्ट्य पुरी विष्वण् ३११ तामाविष्ट्य पुरी विष्वण् ३११ तामाविष्ट्य पुरी विष्वण् ३११ तामाविष्ट्य पुरी विष्वण् ३११ ताम्याक्षाम्य १६० ताम्याक्षाम्य १६० ताम्याक्षाम्य १६५ ताम्यूलमिव संयोगादिदं १०५ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धः ३३६ तार्याः तारातिरियं व्योम्नि २६१ तारातिरियं व्योम्नि २६१ ताराक्षान्तरस्य २४६ ताराक्षान्तरस्य विद्याम्य १४५ तात्वाक्षाम्य १५६ ताराक्षान्तरस्य १६० ताराक्षान्तरस्य १५६ तात्वाक्षाम्य १६० तात्वाक्षाम्य १५४ तात्वच्च वित्राम्य १५४ तावच्च वित्राम्य १५४ तावच्च वित्राम्य १६० तावच्च पुत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च पुत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च पुत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च पुत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च त्रिक्षण्य १६६ तावम्य सम्भय्य्यं १६६ तावम्य सम्भय्य्यं १६६ तावम्य सम्भय्य्यं १६९ तासां नाम स्वरूपम्य १६० तासां नाम स्वरूपम्य १६० तासां नाम स्वरूपम्य १६० तासां मुकुकरस्यः २६७ तासां मुकुकरस्यः २११ तासां सहास्यम्यङ्कार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तिलकञ्च ललाटेऽस्य         |
| तस्य तद्रुपमाहार्य तस्य देगात् परिप्राप्ता- तस्य देगात् परिप्राप्ता- तस्य निरुशक्षितत्वादी- तस्य पंत्रुपमाम्म स्र ४० तस्य पंत्रुपमाम्म स्र ४४० तस्य पाता तदासीच्च तस्य पाता तदासाच्च तस्य प्रागुत्तराशायाम् तस्य प्रागुत्तराशायाम् तस्य क्षं यदा रेजे तस्य क्षं यदा रेजे तस्य क्षं यदा रेजे तस्य व्र त्रुप्त व्र व्र त्रुप्त त्र त्र्यु तस्य व्र त्रुप्त व्र त्रुप्त त्र त्रुप्त त्र त्र्यु तस्य व्र त्रुप्त वृद्धः तस्य प्र त्रुप्त वृद्धः त्र त्र व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र त्रुप्त वृद्धः त्र त्रुप्त वृद्धः त्र व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र त्र्य प्र त्रुप्त वृद्धः त्र त्र व्य त्र्य व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र त्र्य त्र्य प्र प्र त्र्य व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र त्र त्र प्र प्र त्र व्य व्य विद्यं त्र वृद्यः त्र त्र व्य प्र प्र प्र व्य व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र त्र व्य व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र व्य व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र व्य व्य विद्यं त्र वृद्धः त्र व्य                                                                                                                                                                                                     | तिलातस्यौ मसूराश्च        |
| तस्य दैन्यात् परिप्राप्ता- तस्य निश्शक्षितत्वादी- तस्य पर्यन्तभूभागम् तस्य पर्यन्तभूभागम् तस्य पाता तदासीच्च ४४७ तस्य पातद्वये लक्ष्मीः तस्य प्रशमसंवेगो तस्य प्रशमसंवेगो तस्य प्रशमसंवेगो तस्य प्रशमसंवेगो तस्य प्रशमसंवेगो तस्य क्ष्मा प्रश्च तामाह्य्य पुरी विष्वग् ३११ तस्य प्रशमसंवेगो तस्य क्ष्मा प्रश्च तामाह्य्य पुरी विष्वग् ३११ तस्य प्रशमसंवेगो तस्य क्ष्मा प्रश्च तामाह्य्य पुरी विष्वग् ३११ तस्य क्ष्मा प्रश्च तामाह्याभित्र श्रा ताम्बूलमाव संयोगादिदं १०५ तस्य वक्षा स्थले हारो तस्य व्यावभूद् वृद्धिः तस्य व्यावभूद् वृद्धिः तस्य वक्षा स्थले हारो तस्य विष्वा प्रश्च तारकाः क्षणामध्यास्य तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः तस्य विष्वा स्थामिव संयोगादिदं तर्य विष्वा स्थले हारो तस्य व्यावभूद् वृद्धिः तस्य विष्वा प्रश्च तारकाः क्षणामध्यास्य तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः तस्य विष्वा प्रश्च तारका गगनामभोधौ तस्य विष्य स्था प्रश्च तारका गगनामभोधौ तस्य विष्य स्था प्रश्च तारका गगनामभोधौ तस्य विष्य स्था प्रश्च तारका गगनामभोधौ तस्य विष्य व्याच स्था प्रश्च तारका गगनामभोधौ तस्य स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तिष्ठेदेकं दिनं द्वे वा   |
| तस्य निश्शक्षितत्वादी- तस्य पर्यन्तभूभागम् स्थ पाता तदासीच्च ४४७ तस्य पाता तदासीच्च १२४ तस्य पाता तदासीच्च १२४ तस्य प्रश्नमसंवेगो २०० तस्य प्रश्नमसंवेगो २०० तस्य प्रश्नमसंवेगो २०० तस्य प्रश्नमसंवेगो २०० तस्य प्रश्नमदंवादाम् २६० तस्य भुवतौ विमानानां २२४ तस्य वक्ष.स्थले हारो १६६ तस्य वक्ष.स्थले हारो १६६ तस्य व्रह्मावभूद् वृद्धिः तस्य व्रह्मावभूद्वाहे तस्य व्रह्मावभूद्वाहे तस्याः किल समुद्वाहे १६४ तत्याः किल समुद्वाहे १६४ तत्याः पतिरभूत्वेन्द्र- तस्याभादिलसङ्काश- तस्याभादिलसङ्काश- तस्याभादिलसङ्काश- तस्याभादिलसङ्काश- तस्याभ्वन् महाप्रज्ञा- तस्याम्वन् महाप्रज्ञा- द्रह्म तावच्चाभ्युत्यं सीख्यं १६७ तत्यान्यन्यम्यण्- तस्या मुक्षेन्दुराह्मादं १६६ तत्यायुरममप्रख्य- तत्या नासाप्रमव्ययं १६१ तत्याच्यान्यस्य १६१ तत्यान्यस्य समभ्यच्यं १६१ तत्यान्यस्य स्वर्थः १६० तत्यां माम्वक्ष्यः १६० तत्यां सह्यम्युक्ताः १६० तत्यां सह्यम्युक्ताः १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तिसृगामपि खाताना          |
| तस्य पर्यन्तभूभागम् ४१४ ताभ्यामलङ्कते पुण्ये २५५ तस्य पाता तदासीच्च ४४७ ताभ्यामिति समं भोगान् ३३४ तस्य पादद्वये लक्ष्मीः २०० तामारुध्य पुरी विष्वग् ३११ तामाविष्ट्य सुरास्तस्थुः २६१ ताम्यूलाविष्ठा काचिष्ट् २६५ ताम्यूलाविष्ठा काचिष्ट् २६५ तार्याः क्षण्णभ्यास्य २६७ तारकाः क्षण्णभ्यास्य २६७ तारकाः क्षण्णभ्यास्य २६७ तारकाः क्षण्णभ्यास्य २६७ तारकाः क्षण्णभ्यास्य २६७ तारातितिर्यं व्योग्नि २६१ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ ताराक्रेनप्रह्माह- ५१ ताराक्रेनप्रह्माह- ५१ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६५ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६५ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ट्यपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वच्याभादिलसङ्काश- ६७ तावच्य निकरणा बन्धु- १५४ तावच्य महाप्रज्ञा- ६७ तावच्य पुत्रके भर्तः ३५२ तावच्याभ्यार्युग्मं १६६ तावच्याभ्यार्युग्मं १६६ तावत्वेव नियोजेन ३७६ तावत्वेव नियोजेन ३७६ तावत्वेव नियोजेन ३७६ तावत्वेव नियोजेन ३७६ तावत्यं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तावा नामाप्रमथ्यं १११ तावत्वं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तासां नाम स्वष्ट्यच्य ५६७ तासां पर्यायनामानि २१० तासां मुद्वक्रस्पर्थेः २२५ तासां पर्यायनामानि २१० तासां मृद्वकरस्पर्थेः २२५ तासां सहास्यप्र्यक्रगर- ४१ तासां सहास्यप्र्यक्रगर- ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तिसृभिर्भूमभिनाटच-        |
| तस्य पाता तदासीच्च ४४७ ताभ्यामिति समं भोगान् ३३४ तस्य पादद्वये लक्ष्मीः २०० तामारुध्य पुरी विष्वग् ३११ तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः २६१ तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः २६५ ताम्यलवायिका काचिद् २६५ ताम्यलवायिका काचिद् २६५ ताम्यलम्य संयोगादिदं १०५ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः ३३६ तारकाः क्षर्णमध्यास्य २६७ तारकाः क्षर्णमध्यास्य २६७ तारकाः क्षर्णमध्यास्य २६७ तारकाः क्षर्णमध्यास्य २६७ तारातितिर्यं व्योग्नि २६१ तारातितिर्यं व्योग्नि २६१ तारातितिर्यं व्योग्नि २६१ ताराकां गगनाम्भोधौ ३३६ तस्यासौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ तारालीतरलां दधत्समुचिताम् २२४ तारालीतरलां दधत्समुचिताम् २२४ तावच्च चिक्रणा बन्धु- १५४ तावच्च चिक्रणा बन्धु- १५४ तावच्च चिक्रणा बन्धु- १५४ तावच्च मिक्रणा बन्धु- १५४ तावच्च पृत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च प्राप्योर्युग्मं १६६ तावच्चार्यायोर्युग्मं १६६ तावच्चार्यायार्युग्मं १६६ तावव्चव्यार्यायार्युग्मं १६६ तावव्चव्यार्यायार्युग्मं १६६ तावव्चव्यार्यायार्युग्मं १६६ तावव्चव्यार्याय्यार्याय्यार्यं १११ तावत्यं प्राविभच्य राजतनयौ ४४४ तासां नाम स्वष्ट्यच्च ४६७ तासां पर्यायनामानि २१० तासां मृदुकरस्पर्वैः २२५ तासां सहास्यप्र्युक्गार- १५१ तासां सहास्यप्र्युक्गार- १५१ तासां सहास्यप्र्युक्गार- १५१ तासां सहास्यप्र्युक्गार- १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तीर्थंकर्तृ पुरागोषु      |
| तस्य पादद्वये लक्ष्मीः २२४ तामारुथ्य पुरी विष्वग् ३११ तस्य प्रशमसंवेगो २०० तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः २६१ तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः १६८ ताम्यूलदायिका काचिद् २६५ तस्य क्ष्मं यदा रेजे ११६ ताम्यूलमिव संयोगादिदं १०५ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः ३६६ तारकाः क्षग्मध्यास्य २६७ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तारालीतरलां दधत्समुचिताम् ३२४ ताल्योः किल समुद्वाहे २५४ ताल्योष्टमपिस्पन्दि ५६१ तावच्च चिक्रगा वन्धु- १५४ तावच्च चिक्रगा वन्धु- १५४ तावच्च चिक्रगा वन्धु- १५४ तावच्च मिक्रगा वन्धु- १५४ तावच्च मिक्रगा वन्धु- १५४ तावच्च माक्ष्याभ्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तीर्थकृच्चऋवर्तीन्द्र-    |
| तस्य प्रशमसंवेगो २०० तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः २६१ तस्य प्रागुत्तराशायाम् २६० तामावोधिरथाश्वास्य १६८ तस्य भुवतौ विमानानां २२४ ताम्बूल्यायिका काचिद् २६५ तस्य वक्षःस्थले हारो ६१ तारकाः क्षर्णमध्यास्य २६७ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः ३३६ तारकाः क्षर्णमध्यास्य २६७ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः ३३६ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तस्यासौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराकेनग्रह्गाह- ५१ ताराकेनग्रह्गाह- ५१ ताराकेनग्रह्गाह- ५१ ताराकेनग्रह्गाह- ५१ तारालेतरलां दधरसमृचिताम् ३२४ ताल्योष्ठमपरिस्पन्दि ५३५ ताल्योष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्योष्ठमपरिस्पन्दि ५६९ तावच्च चिक्रणा बन्धु- १५४ तावच्च मिक्रणो बन्धु- १६६ तावच्च पुत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्चारण्योर्युग्मं १६६ तावच्चारण्योर्युग्मं १६६ तावच्चारण्योर्युग्मं १६६ तावच्चारण्योर्युग्मं १६६ तावच्चारण्योर्युग्मं १६६ तावच्चर्यस्य समभ्यच्यं १११ तावत्वं विभाज्य राजतनयौ ४४४ तासां नाम स्वरूप्य राजतनयौ ४४४ तासां मृद्यक्ररस्यर्थैः २२५ तासां मृद्यकरस्यर्थैः २२५ तासां सहास्यश्रुङगार- ५११ तासां सहास्यश्रुङगार- ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तीर्थकुत्त्वस्य पुण्यस्य  |
| तस्य प्रागुत्तराशायाम् २६० तामाशीभिरथाश्वास्य १६६ तस्य भुवतौ विमानानां २२४ ताम्बूलदायिका काचिद् २६५ तस्य क्ष्पं यदा रेजे . ११६ ताम्बूलदायिका काचिद् १०५ तस्य वक्ष.स्थले हारो ६१ तारकाः क्षरामध्यास्य २६७ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धः ३३६ तारका गगनामभोधौ ३३६ तस्य स्वर्गावतारस्य २४६ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तस्यासौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराफेनग्रहग्राह- ५१ तारालीतरलां दधत्समुचिताम् ३२४ तस्याभ्रे सुरिनिर्मते सुरुचिरे ६३५ ताल्बोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्बोष्ठमपरिस्पन्दि १६६ ताल्बोष्ठमपरिस्पन्दि १६६ ताल्बोष्ठमपरिस्पन्दि १६६ ताल्बाष्ट्रमप्राग्ने १६६ ताल्बाष्ट्रमप्राग्ने १६६ ताल्बाष्ट्रमप्राग्ने १६६ ताल्बास्याभ्रवम् महाप्रज्ञा- ६६ ताल्बास्याग्रवयं सौख्यं १६५ ताल्बास्याग्रवयं समभ्यच्यं १११ ताल्याग्रवमप्रक्थ- ५२ ताल्बाच्याग्रवमप्रच्यं १११ ताल्याग्रवमप्रक्थ- ५२ ताल्याग्रवमप्रच्यं १६६ ताल्याग्रवमप्रक्थ- ५६० तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां सहास्यग्रुङगार- ५१२ तासां सहास्यग्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तीर्थेशानां पुरागानि      |
| तस्य भुवतौ विमानानां २२४ ताम्बूलदायिका काचिद् २६५ तस्य ह्रष् यदा रेजे . ११६ ताम्बूलमिव संयोगादिदं १०५ तस्य वक्ष स्थले हारो ६१ तारकाः क्षरणमध्यास्य २६७ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धः ३३६ तारका गगनामभोधौ ३३६ तस्य स्वर्गावतारस्य २४६ तारातितिरयं व्योग्नि २६१ तस्यासौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराकेनप्रह्णाह्- ५१ ताराकेनप्रह्णाह्- ५१ तस्याप्ने सुरिनिमते सुरुचिरे ६३५ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८१ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ६३५ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८१ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८१ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८१ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८६ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८६ ताल्बोष्टमपरिस्पन्दि ५८६ ताल्बाभ्युदयं सौख्यं १८७ ताल्बाभ्युदयं सौख्यं १८६ ताल्याभूवन् महाप्रज्ञा- ६६ ताल्बोष्टमप्रयं १८६ ताल्वोचनरण्योर्युग्मं १८६ ताल्वोचनरण्योर्युग्मं १८६ ताल्वोचनर्याम् १८६ ताल्वोचनर्यास्य समभ्यच्यं १११ ताल्यामुल्यम् ५५३ ताल्वाचन्यासे १५१ ताल्वाचरण्यामान्ति २१० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां पर्यायनामानि २१० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां सहास्यश्रुङगार- ५१२ तासां सहास्यश्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तीर्थेशामपि चक्रेशा       |
| तस्य रूपं यदा रेजे ११६ ताम्बूलिमव संयोगादिदं १०५ तस्य वक्ष स्थले हारो ६१ तारकाः क्षरामध्यास्य २६७ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धः ३३६ तारका गगनामभोधौ ३३६ तस्य स्वर्गावतारस्य २४६ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तस्यासौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराफेनग्रहग्राह- ५१ तारालीतरलां दधत्समुचिताम् ३२४ तस्याग्ने सुरिनिमिते सुरुचिरे ६३५ तात्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५८१ तावच्च चिक्रगा बन्धु- १५४ तावच्च चिक्रगा बन्धु- १५४ तावच्च चिक्रगा बन्धु- १५४ तावच्च नािकनो नैक- ३७६ तस्याभादिलसङ्काश- ५७ तावच्च पृत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च नियोजेन ३७६ तावच्च नियोजेन ३७६ तावच्च नियोजेन ३७६ तावच्च पृत्रिके प्रत्य समभ्यच्यं १११ तावत्य प्रत्यमप्रच्यं १११ तावत्य प्रत्यमप्रच्यं १११ तावत्य प्रत्यमप्रच्यं १११ तावत्य प्रत्यमप्रच्यं १६६ तावस्य प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां सहास्यश्रुङगार- ११२ तासां सहास्यश्रुङगार- ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तीव्रं ज्वलन्नसौ श्रेर्ग  |
| तस्य वक्ष स्थले हारो ६१ तारकाः क्षरामध्यास्य २६७ तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः ३३६ तारका गगनाम्भोधौ ३३६ तस्य स्वर्गावतारस्य २४६ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तस्यांसौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराफेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेतरलां दघरसमृिचताम् ३२४ ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्टमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्टमपरिस्पन्दि ५६६ ताल्वेष्टमपरिस्पन्दि ५६६ ताल्वेष्टमपरिस्पन्दि ५६६ ताल्वेष्टमपर्याचेष्टमं १६६६ ताल्याभादलम् स्थाभ्याचेष्टमं १६६ ताल्याभ्याचेष्टमं १६६ ताल्यामाद्वसुरभ्यर्ण- २६५ ताल्वेष्टमपर्याचेष्टमपर्याचेष्टमपर्याचेप्टमप्रमुख्य- ५२ ताल्याचुरमम्पर्यं १६९ ताल्याच्याचेष्टमप्रमुख्य- ५२ ताल्याच्याचेष्टमप्रमुख्य- ५२ ताल्याच्याचेष्टमप्रच्याचेप्टमप्रमुख्य- १५३ ताल्याच्याच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्यचेप्टमप्रच्याचेप्टमप्यचेप्टमप्टमप्यचेप्टमप्यचचेप्टमप्यचेप्टमप्यचेप्टमप्यचेप्टमप  | तीव्रं तपस्यतस्तस्य       |
| तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः ३३६ तारका गगनाम्भोधौ ३३६ तस्य स्वर्गावतारस्य २४६ तारातितिरियं व्योम्नि २६१ तस्यांसौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराफेनग्रहग्राह- ५१ ताराणेतरलां दधत्समुचिताम् ३२४ तस्याग्ने सुर्रिनिमते सुर्रिचरे ६३५ तात्विष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ तावच्च चिक्रगा बन्धु- १५४ तावच्च पृत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च पृत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्च पृत्रिके भर्तुः ३५२ तावच्चाभ्युदयं सौख्यं १८७ तावच्चाभ्युदयं सौख्यं १८७ तावच्चारग्योर्युग्मं १६८ तावच्चारग्योर्युग्मं १६८ तावव्चारग्योर्युग्मं १६८ तावव्चच्छ्रतमन्त्यञ्च ५३६ तावव्चव्यरग्योर्युग्मं १६८ तावव्चव्यरग्योर्युग्मं १६८ तावव्चव्यरग्यायेर्युग्मं १६८ तावव्चव्यरग्यायेर्युग्मं १८६ तावव्यव्यर्य समभ्यच्यं १११ तावत्वय प्रतिभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या मुक्तेन्दुराह्लादं १६८ तावित्यं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमव्यग्रं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरग्विन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासनुकथकः सूरिः १६ तासां सहास्यप्रव्धनार- ५१२ तासां सहास्यप्रव्धनार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तीव्राजवञ्जवदवा-          |
| तस्य स्वर्गावतारस्य २४६ तारातितिरयं व्योम्नि २६१ तस्यांसौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराफेनग्रह्ग्राह- ५१ ताराकेनग्रह्ग्राह- ५१ तात्वाकेठमपरिस्पन्दि ५६१ तावच्च चिक्रग्रा बन्धु- १५४ तावच्च चिक्रग्रा बन्धु- १५४ तावच्च नािकनो नैक- ३७६ तावच्च नािकनो नैक- ३७६ तावच्च पृत्रिके भर्तः ३५२ तावच्च पृत्रिके भर्तः ३५२ तावच्च पृत्रिके भर्तः ३५२ तावच्चाभ्युदयं सौख्यं १६७ तावच्चाभ्युदयं सौख्यं १६७ तावच्चाभ्युदयं सौख्यं १६६ तावच्चाभ्युद्यं सौक्यं १६६ तासां नाम स्वरूपञ्च १६७ तासां नाम स्वरूपञ्च १६७ तासां पर्यायनामानि १६० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां सहास्यभ्युङ्गार- १६२ तासां सहास्यभ्युङ्गार- १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तीव्रायामशनायाया-         |
| तस्यांसौ वक्षसः प्रान्ते ३४७ ताराफेनग्रहग्राह- ११ तस्याः किल समुद्वाहे २५४ तारालीतरलां दघत्समृचिताम् ३२४ तस्याग्रे सुरिनिर्मते सुरुचिरे ६३५ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वेष्ठमपरिस्पन्दि ५६६ ताल्वेष्ठमपर्पा ६६६ ताल्वेष्ठमप्त्रा १६६ ताल्वेष्ठमप्त्रा १६६ ताल्वेष्ठमप्त्रा १६६ ताल्वेष्ठमप्त्राचेष्ठम् ५६५ ताल्वेष्ठमप्त्राचेष्ठम् ५६५ ताल्वेष्ठमप्त्राचेष्ठम् १६६ ताल्वेष्ठमप्त्राच्याम् १६६ ताल्याम्प्रद्यं सौख्यं १६६ ताल्याम्प्रद्यं सम्पर्यच्यं १६६ ताल्याम्प्रद्यं समभ्यच्यं १६१ ताल्याम्प्रस्य- ५२ ताल्याच्याम्प्रद्यं समभ्यच्यं १६१ ताल्याच्याम्प्रद्यं समभ्यच्यं १६९ ताल्याच्याम्प्रद्यान्यासे १५१ ताल्याच्यामानि २१० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां सहास्यप्र्डगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तुटिताब्दिमतं तस्य        |
| तस्याः किल समुद्वाहे २५४ तारालीतरलां दधत्समृचिताम् ३२४ तस्याग्ने सुरिनिर्मिते सुरुचिरे ६३५ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६१ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६४ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि ५६४ ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि १६६ ताल्वेष्ठमपरिस्पन्दि १६६ ताल्वेष्ठमपर्याः १६६ ताल्वेष्ठमभ्याः १६१ ताल्वेष्ठमभ्याः १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तुटीपटहभल्ल <b>र्यः</b>   |
| तस्याग्रे सुरिनिमिते सुरुचिरे ६३५ ताल्बोष्ठमपिरस्पिन्द ५६१ तस्यानुजः कुमारोऽभूत् ४४७ ताबच्च चिक्रिगा बन्धु- १५४ तस्याः पितरभूत्खेन्द्र- ६२ ताबच्च नािकनो नैक- ३७६ तस्याभादिलसङ्काश्च- ६७ ताबच्च पुत्रिके भर्तुः ३५२ तस्याभिषिकतमात्रस्य ३०४ ताबच्चाभ्युदयं सीख्यं १६७ तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- ६६ ताबच्चारग्योर्युग्मं १६६ तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- ६६ ताबच्चारग्योर्युग्मं १६६ तस्यामादधुरभ्यर्ग्।- २६५ ताबदुच्छितमन्त्यञ्च ५३६ तस्यामुखन्दुराङ्कादं १६६ ताबदुच्छितमन्त्यञ्च ५३६ तस्यामुरममप्रस्य- ५२ ताबत्थं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमव्यग्नं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरग्विन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्महदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शैः २२५ तासां सहास्यश्रङ्गार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तुभ्यं नमः सकलघा          |
| तस्यानुजः कुमारोऽभूत् ४४७ तावच्च चिक्रगा बन्धु- १५४ तस्याः पितरभूत्वेन्द्र- ५२ तावच्च नािकनो नैक- ३७६ तस्याभाविलसङ्काश- ५७ तावच्च पुत्रिके भर्तः ३५२ तस्याभिषिक्तमात्रस्य ३०४ तावच्चाभ्युदयं सौख्यं १८७ तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- ६६ तावच्चारग्योर्युग्मं १६८ तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- ६६ तावच्चारग्योर्युग्मं १६८ तस्यामादधुरभ्यर्ग् २६५ तावत्वैव नियोजेन ३७६ तस्यामादधुरभ्यर्ग्- २६५ तावदुच्छितमन्त्यञ्च ५३६ तस्यामुखेन्दुराह्लादं १६८ तावभ्येत्य समभ्यच्यं १११ तावत्व्याप्रममप्रक्य- ५२ तावित्थं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमव्यग्रं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरगाविन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्महदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तासां सहास्यश्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तुभ्यं नमस्त्रिभुवनैक     |
| तस्याः पतिरभूत्खेन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तुभ्यं तमोधिगुरवे         |
| तस्याभादिलसङ्काश- तस्याभिषिक्तमात्रस्य तस्याभिषिक्तमात्रस्य तस्याभिष्वन्तमात्रस्य तस्याभ्वन् महाप्रज्ञा- तस्या मध्ये सेंहं पीठम् तस्या मध्ये सेंहं पीठम् तस्यामादधुरभ्यर्गा- तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्यायुरममप्रख्य- तस्यायुरममप्रख्य- तस्या नासाग्रमव्यग्रं तस्या नासाग्रमव्यग्रं तस्या क्रिक्ट तासां नाम स्वरूपञ्च तस्याक्रमावन्यासे तस्याक्ष्यर्गाविन्यासे तस्यासीन्महदेवीति तस्यास्तु कथकः सूरिः  रु  तासां सहास्यप्रुङगार- प्रित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तुरङगमकुल <i>ञ्</i> चेदम् |
| तस्याभिषिक्तमात्रस्य ३०४ तावच्चाभ्युत्यं सौख्यं १८७ तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- ८६ तावच्चारणयोर्युग्मं १६८ तस्या मध्ये सैंहं पीठम् ५४३ तावतैव नियोजेन ३७६ तस्यामादधुरभ्यर्ण- २६५ तावदुच्छित्रमन्त्यञ्च ५३६ तस्यामुखेन्दुराह्लादं १६८ तावभ्येत्यं समभ्यच्यं १११ तस्यायुरममप्रख्य- ५२ तावित्थं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमच्यग्नं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरणविन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्महदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यप्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तुरङगमखुरोद्ध्त-          |
| तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- तस्याभूवन् महाप्रज्ञा- तस्या मध्ये सेंहं पीठम् तस्या मध्ये सेंहं पीठम् तस्यामादधुरभ्यर्ग्- तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्या मुखेन्दुराह्लादं तस्यायुरममप्रस्य- पर्वतस्यायुरममप्रस्य- पर्वतस्यायुरममप्रस्य- पर्वतस्या नासाग्रमव्यग्रं तस्या नासाग्रमव्यग्रं तस्यासनुक्यकः सूरिः रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तुरङगमखुरोद्धृताः         |
| तस्या मध्ये सैंह पीठम् ५४३ तावतैव नियोजेन ३७६ तस्यामादधुरभ्यर्गं- २६५ तावटुच्छितमन्त्यञ्च ५३६ तस्या मुखेन्दुराह्लादं १६८ तावभ्येत्य समभ्यर्च्यं १११ तस्यायुरममप्रस्य- ५२ तावित्यं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमच्यग्रं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरण्विन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्मस्देवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यष्ट्रङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तुर्यो द्रव्यानुयोगस्तु   |
| तस्यामादधुरभ्यर्गं- २६५ तावदुच्छितमन्त्यञ्च ५३६ तस्या मुखेन्दुराह्लादं १६८ तावभ्येत्य समभ्यच्यं १११ तस्यायुरममप्रस्य- ५२ तावित्थं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमव्यग्रं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरण्यिन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्मस्देवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यष्टुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तुलाकोटिककेयूर-           |
| तस्या मुखेन्दुराह्लादं १६८ तावभ्येत्यं समभ्यर्च्यं १११ तस्यायुरममप्रस्य- ५२ तावित्यं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमव्यग्रं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरएाविन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्मस्देवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यप्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तुष्टिविशिष्टपीठादिः      |
| तस्यायुरममप्रस्य- ५२ तावित्थं प्रविभज्य राजतनयौ ४४४ तस्या नासाग्रमव्यग्रं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरणविन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्मरुदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शेः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यष्ट्रङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तृणाग्रलग्नबिन्दुः        |
| तस्या नासाग्रमव्यग्नं २५३ तासां नाम स्वरूपञ्च ४६७ तस्याश्चरणविन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१० तस्यासीन्मरुदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शैः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यप्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तृतीये करणेऽप्येवम्       |
| तस्याश्चरणविन्यासे १५१ तासां पर्यायनामानि २१०<br>तस्यासीन्महदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शैः २२५<br>तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यप्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तृषितः पयसीब्दात्         |
| तस्यासीन्मरुदेवीति २५० तासां मृदुकरस्पर्शैः २२५ तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यम्ब्रङ्गार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ते च किञ्चिदिवोद्         |
| तस्यास्तु कथकः सूरिः १६ तासां सहास्यश्रुङगार- ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ते च सारस्वतादित्यं       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तेज:पुञ्जमिवोद्भूत        |
| तस्यास्त्युत्तरतः श्रेण्या- ८० तासां स्मेराणा वक्त्राणि ५१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तेजोराशिरनन्तौजा-         |
| and the second of the second o |                           |

| ते तदारोपगोध्वधः                | २१२   | तोषादिव खमुत्पत्य          | २१४   | त्रिल    |
|---------------------------------|-------|----------------------------|-------|----------|
| तेन त्वं विश्वविज्ञेयः          | प्र७६ | तोष्ये त्वां परमं ज्योति-  | ४३४   | त्रिवः   |
| तेन पत्राणि पात्यन्ते           | २१२   | तौ तथा सुखसाद्भूतौ         | १६२   | त्रिवर   |
| ते नराः पापभारेण                | २१०   | तौ तु वासवदुर्दान्तौ       | १४८   | त्रिवर   |
| तेनाधिष्ठितमस्येदं              | १७४   | तौ दम्पती कृतानन्द-        | २०३   | त्रिष    |
| तेनाबुद्धाच्युतेन्द्रत्वम्      | १२६   | तौ दम्पती तदा तत्र         | २५५   | ঙ্গিৰ্ঘা |
| तेनाभीष्टं मुनीन्द्राएां        | ४६२   | तौ दम्पती सदाकारौ          | १६०   | রিষ্ণ    |
| तेनाम्भसा सुरेन्द्राणाम्        | २१४   | तौ देवदर्शनात् प्रीतौ      | ४५१   | त्रिषु   |
| तेनोपशमभावेन                    | १३१   | तौ देहौ यत्र तं विद्धि     | 33    | त्रिष्वे |
| तेऽन्तर्म्,हर्ततो गात्रं        | २१०   | तौ पश्यन्तौ नदीर्दूरात्    | १७५   | त्रिसह   |
| तेऽप्यष्टौ भ्रातरस्तस्य         | २४१   | तौ प्रीतः प्रशशंसेति       | ३११   | त्रैलोव  |
| तेभ्यः श्रेयान् यथाचल्यौ        | ४५५   | तौ राजसम्मतौ वाद-          | १४४   | त्र्यशी  |
| तेऽभ्यर्च्य भगवत्पादौ           | ३७७   | तौ शकेंग। यथावृत्तम्       | ३१२   | त्वं ि   |
| ते ललाटतटालम्बान्               | ३३३   | त्यत्रताहारशरीरः सन्       | 3 ह १ | त्वं र्त |
| तेषां छिन्नानि गात्रारिए        | २११   | त्रयं समुदित मुक्ते.       | ሂጜሂ   | त्वं द   |
| तेषां तदातनी शोभाम्             | ४२६   | त्रयः षष्टिरिहार्थाधि-     | ४१    | त्वं वि  |
| तेषां प्रत्यङ्गमत्युद्धा        | ३५०   | त्रयस्त्रिशदथास्य स्युः    | २२४   | त्वं दे  |
| तेषां विकियया सान्त-            | ሂ३    | त्रयागामस्मदादीनां         | ४२    | त्वं दे  |
| तेषां विभूषगान्यासन्            | ३५०   | त्रयोदशं च विसले           | ४२    | त्वं दे  |
| तेषां गुश्रूषणाच्छूद्रास्ते     | ३६२   | त्रयोदशास्य प्रक्षीगाः     | ४६६   | त्वं दे  |
| तेषां समुचितैविकयैः             | १३६   | त्रयोविशं शतं तेषु         | २२४   | त्वं दे  |
| तेषां स्वकृतकर्मानुभावो         | ४६१   | त्रसकायेष्वपि प्राग्गी     | ३७५   | त्वं ध   |
| तेषां स्वभावसिद्धत्वे           | ७०    | त्रायत्रिशास्त्रयस्त्रिशद् | ५०५   | त्वं प   |
| तेषां संख्यानभेदानां            | ६५    | त्रिंशत्पञ्चहताः पञ्च      | २१५   | त्वं पूर |
| तेषाञ्च नामनिर्देशो             | ४२६   | त्रिशदण्डान्तराश्चैषा      | ४२५   | त्वं पूर |
| तेषामतीन्द्रिय सौख्यम्          | ४६६   | त्रिकालगोचरानन्त-          | ४८७   | त्वं प्र |
| तेषामधःस्थलच्छायाम्             | ५३१   | त्रिकालदर्शी लोकेशो-       | ६२५   | त्वं बु  |
| तेषामन्तर्भिदा वक्ष्ये          | ४७७   | त्रिकालविषयाशेष-           | ६०१   | त्वं क्र |
| तेषामन्तर्महावीथ्या-            | ५२१   | त्रिजगत्प्रभुणा नूनम्      | ५२१   | त्वं मि  |
| तेषामन्योन्यहस्ताग्र-           | २६३   | त्रिजगत्सन्निवेशेन         | ४६०   | त्वं यो  |
| तेषामापततां यानविमानैः          | २८४   | त्रिजगत्समवस्थानम्         | ५६०   | त्वं वि  |
| तेषामाहारसम्प्रीति-             | ४८    | त्रिजगद्वल्लभः श्रीमान्    | ६३१   | त्वं वि  |
| तेषामुद्भिन्नवेलानाम्           | २८४   | त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यर्च्यः   | ६२४   | त्वं श   |
| तेषु तेजस्विनां धुर्यो          | ३५२   | त्रिज्ञानविमलालोकः         | १४०   | त्वं सव  |
| तेषु देवाः सगन्धर्वाः           | ५३२   | त्रिदशासुरमर्त्यानाम्      | ५६१   | त्वं सा  |
| तेष्वन्त्यो भवती भर्ता          | १४३   | त्रिदोषजा महातङ्का         | ३२७   | त्वं स्न |
| तेष्वाभरगविन्यस्त-              | ५३०   | त्रिधा प्राणिवधात् मिथ्या  | २३२   | त्वं स्व |
| ते सम्यग्दर्शनज्ञान-            | १९७   | त्रिधा विपाटच मिथ्यात्व-   | २००   | त्वं ह   |
| ते सर्वे सदृशाकार-              | २२१   | त्रिबोधिकरणोद्भासि-        | २८३   | त्वं हि  |
| <b>बे स्वपुण्योदयोद्भूत-</b>    | ४८    | त्रिभिस्तलैरुपेताया-       | त्र४१ | त्वकंष्  |
| तैरित्यध्येष्यमाग <u>ा</u> ोऽपि | ४४७   | त्रिमेखलमदः पीठम्          | प्र३६ | त्वगस्   |
| तैलादेर्याचनं तस्य              | ४४३   | त्रिमेखलाङ्किते पीठे       | ४४०   | त्वगस्थ  |
| वैश्च तस्य किलाङगानि            | १०२   | त्रियोगः पूर्वविद् यस्माद् | 853   | त्वत्तः  |
|                                 | •     |                            | `     |          |

त्रोकपावनीं पुण्यां इ३इ ार्गफलसम्भूतिः ५७३ ालीभङगुरं तस्याः २५० ालीवीचिरम्येऽस<u>ौ</u> १६७ ष्टिपटलं स्वर्गम् 03% ष्टिलक्षाः पूर्वाणां ३७० ष्टचवयवः सोऽयं ४१ ्कालेषु योगी सन् ४६१ वेकद्वयविश्लेषाद् ५८६ हस्राधिकत्रिशत् २४० क्यिनर्जयावाप्त-६०० गितिशतम**ब्दा**नां ४३ जनः कामजिज्जेता ५७७ तीर्थकृत्सकलपापमलाप-५६३ दानतीर्थकुच्छ्रेयान् ४५६ दिष्टचा वर्द्धसे कन्ये १४७ देव जगतां ज्योतिः २८६ देव परमं ज्योतिः ३७७ देव परमानन्दम् ३०६ देव सर्वमप्येतद् ६३ देवि पुत्रमाप्तासि ३३६ वातासि त्रिभुवनभर्ता ५६० पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा ३२३ रूतस्त्वं पुनानोऽसि ३०६ रूतात्मा जगद्*वि*श्वं ३०६ प्रष्टा भगवान् वक्ता 33 बुद्धोऽसि स्वयंबुद्धः ३७८ बह्या परमज्योतिः ५७५ मित्र त्वमसि गुरुस्त्वमेव ५६१ गोगात्मा सयोगइच ५७६ वेद्धि मां स्वयंबुद्धं 338 वेबुध्यस्व कल्याणि ३३४ ाम्भुः शम्भवः शंयुः ५७६ ार्वगः सकलवस्तुगताव-५६३ ।ार्वः सर्वविद्येशः १६६ मध्टा त्वं विधातासि प्रथप्र वयम्भूः स्वयम्बुद्धः ३७इ भव्याब्जिनीबन्धुः ५७७ हे ब्रह्मविदां ध्येयः ५७७ पुत्रि सुखं स्नाहि 388 स्थभूतसर्वाङ्गो २३६ थीभूतदेहोऽपि ११५ कल्याणमाप्स्यन्ति ३०६

| त्वत्तः प्रबोधमायान्ती      | २२              |
|-----------------------------|-----------------|
| त्वत्तः प्रबोधमिच्छन्तः     | २८६             |
| त्वत्त एव परं श्रेयो        | ३७              |
| त्वत्तनौ काम्ब गम्भीरा      | २७८             |
| त्वत्पदाराधनात् पुण्यं      | ३८              |
| त्वत्पादाम्बुरुहच्छाया      | ६००             |
| त्वत्समाः कति सर्वज्ञाः     | २४              |
| त्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता    | ४६०             |
| त्वदमरपटहैर्विशङकच          | ४६२             |
| त्वदास्थानस्थितोद्देशम्     | . ૪૬૭           |
| त्वद्दिव्यवागियमशेषपदार्थ-  | ४६३             |
| त्वद्दृशोरम्ला दीप्तिः      | ५६५             |
| त्वद्भक्तः सुखमभ्येति       | १६३             |
| त्वद्भक्तिचोदितामेनां       | ५८०             |
| त्वद्वचोविस्तरे कृत्स्नं    | २३              |
| त्वद्वियोगादहं जातं         | 338             |
| त्वन्मुखात् प्रसृता वाणी    | २५              |
| त्वन्मुखादुद्यती दीप्तिः    | ५६६             |
| त्वमकारणबन्धुर्न-           | 38              |
| त्वमक्षरस्त्वमक्षय्यः       | ५७६             |
| त्वमतोऽसि जगद्बन्धुः        | ६२६             |
| त्वमप्यम्बावलम्बेथाः        | २०२             |
| त्वमम्ब भुवनाम्बासि         | २५४             |
| त्वमम्ब रेचितं पश्य         | २७८             |
| त्वमसि विश्वदृगीश्वरविश्वस् | <b>गृट्</b> ४४७ |
| त्वमादिः सर्वविद्यानां      | १६५             |
| त्वमादिर्देव देवानाम्       | ३०६             |
| त्वमिनस्त्वमधिज्योति-       | ५७६             |
| त्विमनसंसृतिवल्लरिकाम्      | ሂሂና             |
| त्विमष्टबन्धुरायातो         | १५४             |
| त्वमेकं जगतां ज्योतिः       | ६२६             |
| त्वमेकः पुरुषस्कन्धः        | ६०१             |
| त्वमेको जगतां ज्योतिः       | १६५             |
| त्वमेव जगतां भर्ता          | ३०६             |
| त्वमेव परमो बन्धु-          | ३७              |
| त्वया कर्ममहाशत्रून्        | १६३             |
| त्वया गुरुमतोऽयं चेत्       | ३३०             |
| त्वया जगदिदं कुत्स्नं       | २६              |
| त्वया जगदिदं मिथ्या-        | २८६             |
| त्वद्याद्य दिशतं धर्म-      | <b>७७</b>       |
| त्वया नाताम्प्रिते नेत्रे   | x3x             |
| त्वया प्रदिशतं मार्गम्      | १६३             |
| त्वया प्रवर्षता धर्म-       | १६३             |
|                             |                 |

| •                             |       |
|-------------------------------|-------|
| त्वयावतारिता तुङगा-           | ३४    |
| त्वया संसारदुर्वल्ली          | १६३   |
| त्वयि प्रणयमाधत्ते            | २८६   |
| त्वयि भक्तिः कृताल्पापि       | ¥8¥   |
| त्विय सत्यां सरोजाक्षि-       | १३३   |
| त्विय स्वर्ग गतेऽस्मासु       | २०५   |
| त्वयीत्यादीनि नामानि          | ५५०   |
| त्वयेश पुत्रनप्तृभ्यः         | ४०४   |
| त्वयैव भगवन् विश्वा           | ३७    |
| त्वयोदिते पथि जिन ये          | ५६१   |
| त्वयोपदर्शितं मार्गम्         | ५५१   |
| त्वयोपदर्शिते तत्त्वे         | २३    |
| त्वयोपदिशता तत्त्वं           | २३    |
| त्वय्यनन्तमुखोत्सर्पत्        | ५६८   |
| त्वय्यसाधारगी प्रीतिः         | १४१   |
| त्वर्यतां चर्यतां देवि        | ३८८   |
| त्वां प्रत्यक्षविदां बोधै-    | ३३    |
| त्वां देवमादिकर्तारं          | ३५८   |
| त्वां देवमित्थमभिवन्द्य       | १६६   |
| त्वां निष्त्रान्तौ मिएामययाना | - ५६० |
| त्वां विनोदयितु देवि          | २७८   |
| त्वामन्धकान्तकं प्राहुः       | ६०१   |
| त्वामभिष्टुवतां भक्त्या       | ४३४   |
| त्वामादिपुरुषं दृष्ट्वा       | ३३०   |
| त्वामापतन्ति परितः            | ५७८   |
| त्वामामनन्ति मुनयः पुरुषं-    | ५६३   |
| त्वामामनन्ति मुनयो            | ३३    |
| त्वामामनन्ति योगीन्द्राः      | ३०७   |
| त्वामामनन्ति सुधियः           | २८६   |
| त्वामीड्महे जिन भवन्तमनु-     | ५६४   |
| द्                            |       |
| दध्वनद् दुन्दुभिध्वानैः       | १२७   |
| दग्धव्रगो यथा चान्द्र-        | २४२   |
| दण्डभीत्या हि लोकोऽयम्        | ३३६   |
| दण्डमुच्चै: कपाटञ्च           | 8£X   |
| दत्त्वाऽपूपं निगूढं स्वं      | १८७   |
| ददौ धूपमिद्धञ्च पीयूषपिण्डं   | ५५६   |
| दधात्युच्चैः स्वकूटानि        | ઉ છ   |
| दधाने जघनाभोगं                | ३५३   |
| दधाने रुचिरं हारं             | ३५३   |
| दध्वान ध्वनदम्भोद-            | ५०६   |
| दघेऽसौ नासिकावंशं             | 55    |
|                               | 326   |

दधेऽस्य नासिकोत्तुङगा

३२६

| दिन्तालग्नैमृ शालैयों     | ५१०         |
|---------------------------|-------------|
| दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या  | २०५         |
| दयाङगनापरिष्वङगः          | 328         |
| दयामूले भवेद् धर्मी       | ६२          |
| दयालुनापि दु साध्य-       | १६३         |
| दयालुर्वत्सलो धीमान्      | 38          |
| दयावल्ली परिष्वक्तो       | १६३         |
| दशग्राम्यास्तु मध्ये यो   | ३६२         |
| दशनच्छदरागोऽस्याः         | २५३         |
| दशयोजनविस्तीर्ग-          | ৩=          |
| दशाङगतरुसम्भूत-           | १६६         |
| दशावतारचरम-               | 308         |
| दाता श्रद्धादिभिर्युक्तो  | ४५७         |
| दातुराहारदानस्य           | ४५४         |
| दार्तुविशुद्धया देयम्     | ४५७         |
| दानं पूजाञ्च शीलञ्च       | १८२         |
| दानं प्रदत्त मुदिता-      | ३७१         |
| दानाद् दानानुमोदाद् वा    | १६७         |
| दानानुमोदनात् पुण्यं      | ४५४         |
| दामनी कुसुमामोद-          | २५६         |
| दामनी लम्बमाने खे         | २६३         |
| दार्यन्ते ककचैस्तीक्ष्णैः | २१३         |
| दार्वाभिसारसौवीर-         | ३६०         |
| दासीदासगवाइवादि-          | 035         |
| दाहज्वरपरीताङ्गः          | १०२         |
| दिक्कुमारीभिरित्यात्त-    | २६६         |
| दिक्चतुष्टयमाश्रित्य      | ५१६         |
| दिक्पालाश्च यथायोग्य-     | २६१         |
| दिक्षु सालोत्तमस्यास्य    | ४३४         |
| दिगङ्गनामुखानीन्दुः       | २६१         |
| दिग्जयप्रसवागारं          | ४१४         |
| दिग्देशानर्थंदण्डेभ्यो    | २२२         |
| दिग्नागस्पद्धिनो          | ७६          |
| दिरमुखेषूल्लसन्ति स्म     | ३०७         |
| दिग्वासा वातरशनो          | ६२७         |
| दिदीपे लब्धसंस्कारो       | ४६१         |
| दिध्यासापूर्विका ध्यान    | ४०१         |
| दिनानां शतमस्येष्टम्      | १३२         |
| दिने दिने महांस्तोषों     | १६२         |
| दिवाकरकराश्लषम्           | २ <i>५७</i> |
| दिवामन्यां निशां कर्तुं   | १३५         |
| दिवोऽपप्तत्तदा पौष्पी-    | ३०१<br>४६१  |
| दिव्यध्वनिमनुश्रुत्य      | 264         |

## महोपुरार्गम्

| दिव्य भावे किलैतेषां         | <b>ই</b> ৩५ | दृष्टेऽस्मिन् सफले नेत्रे       | 388 | <b>दे</b> होद्योतस्तदेन्द्राणा | ३ँ⊏२               |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------|
| दिव्यभाषा तवाशेष-            | १६४         | दृष्ट्वा तदातनी भूतिम्          | २८८ | दोःसहस्रोद्धृतैः कुम्भैः       | २५२<br>२६३         |
| दिव्यभाषापतिर्दिव्यः         | ६०७         | दृष्ट्वा तद्विलयं सद्यो         | १७१ | दोषधातुमलस्पर्श-               | २२ <i>२</i><br>२३८ |
| दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखाब्ज    |             | दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत्        | १६८ | दोषनिर्हरणायेष्टा              | ४४४                |
| दिव्यमानुषतामस्य             | 380         | दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीम्     |     | दोषाद् दु.समकालस्य             | ४२                 |
| दिव्यस्ये <b>वौषधस्यास्य</b> | १२४         | दृष्ट्वा प्रमुदितं तेषाम्       | ३१३ | दोषान् गृह्धन्तु वा कामं       | १४                 |
| दिव्यहंसः स तत्तल्पम्        | <br>२३८     | दृष्ट्वा भागवतं रूपम्           | ४५७ | दोहदं परमोदात्तम्              | ३३७                |
| दिव्यहंसा विरेजुस्ते         | <br>३७७     | दृष्ट्वा स्वप्नावतिस्पष्टं      | ११२ | द्वचणुकादिमहास्कन्ध            | ४५६                |
| दिव्याननुभवन् भोगान्         | १४०         | दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान्      | २६३ | द्युभूमितिलके पुर्यो           | ४२६                |
| दिव्यानुभावमस्यासीत्         | २२३         | दृष्ट्वैनयोरदो रूपम्            | 333 | द्युम्नाभो जातरूपाभः           | ६२६                |
| दिव्याष्टगुरामूर्तिस्त्वम्   | ६२९         | देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् |     | द्युसत्परस्परा ह्वान-          | ६३२                |
| दिष्टचा कल्यागाि कल्यागा-    |             | देवः किञ्चिद् विवक्षामि         | 378 | द्युसदां प्रतिबिम्बानि         | २३७                |
| दिष्टचा स्म वर्द्धते देवी    | ३३१         | देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत्        | 38% | द्रवद्रव्यं जलादि स्यात्       | ४५६                |
| दिशं प्रति चतस्रस्ताः        | ५१६         | देवतालोकपाषण्ड-                 | 200 | द्रव्यं क्षेत्रं तथा तीर्थ     | १५                 |
| दिशः प्रसत्तिमासेदुरासीन्    | २५३         | देवदत्तः पिता च स्यात्          | ५०३ | द्रव्यं जीवादि षोढा स्यात्     | १८                 |
| दिशः प्रसत्तिमासेदुः बभ्गारो | ५०६         | देवदेवो जगन्नाथो                | ६२४ | द्रव्यं प्रमाणमित्युक्तं       | ४३                 |
| दिशः प्रसेदुरुन्मुक्त-       | ६३३         | देवधिष्ण्यमिवागारम्             | ३१२ | द्रव्याण्यप्यनुकूलानि          | ४६५                |
| दिशः सुरभयन्धूपो             | ५२२         | देवः प्रशान्तचरितः              | ६३५ | द्वयोरट्टालयोर्मध्ये           | ४२५                |
| दिश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे    | ५३०         | देवस्य वजुदन्तस्य               | १५१ | द्वाःस्थैः प्रणीयमानौ च        | १७६                |
| दीक्षाङगना परिष्वङग-         | ३८१         | देवाङ्गद्युतिविद्युद्भिः        | ५१३ | द्वात्रिंशत्त्रसवास्तस्याम्    | ५११                |
| दीक्षानन्तरमृद्भूत ्         | ३६८         | देवागमे क्षणात्तस्या            | १२७ | द्वात्रिंशद्वदनान्यस्य े       | ५११                |
| दीनैदैंन्यं समुत्सृष्टं      | १६१         | देवाद्य यामिनीभागे              | २६३ | द्वादशात्मकमेतद्धि             | २२२                |
| दीप्ता दिशश्च दिग्दाह-       | २१३         | देवाभरणमुक्तौघ-                 | ५१२ | द्वाविशतिदिनान्येष             | ११५                |
| दीप्तामेकां च सज्ज्वालां     | ११२         | देवेमं गृहिणं धर्मम्            | ३३० | द्वितीयं सालमुत्त्रम्य         | ४७४                |
| दीप्तोग्रतपसे तुभ्यं         | ३६          | देवो जगद्गुरुरसौ वृषभो-         | ४४३ | द्वितीयः करणादिः स्यात्        | 38                 |
| दीप्तोद्धतरसप्रायम्          | ३१८         | देवोत्तरकुरुक्ष्मासु            | ४७  | द्वितीयक्षणसम्बन्धि-           | ४७०                |
| दीप्राकारः स्फुरद्रत्न-      | ५२०         | देवोत्तरकुरून् यश्च             | 335 | द्वितीयमभवत् पीठम्             | ५३६                |
| दीयतेऽद्य महादानं            | ३८६         | देवोदक्कुरवो नूनम्              | ५३१ | द्वितीयमाद्यवज्ज्ञेयम्         | ४६४                |
| दीर्घदर्शी सुदीर्घायुः       | ३२२         | देवोऽयमतिकान्ताङ्गः             | ३२६ | <b>ढितीयवारमारुह</b> च         | २३७                |
| दीर्घिकाम्भो भुवो न्यस्त-    | १७६         |                                 | ५७१ | द्विरुक्तसुषमाद्यासीत्         | ४७                 |
| दुनोति क्रकवाक्र्णाम्        | २६१         | -                               | १७४ | द्विरेफगुञ्जनैर्मञ्जु          | ५१७                |
| दुन्दुभीनां महाध्वानैः       | २८४         | देव्यां वसुन्धराख्यायां         | १४५ | द्विषट्कयोजनैर्लोक-            | २३७                |
| दुरन्तः कर्मगां पाको         | 308         |                                 | 338 | द्विषड्भेदगणाकीर्णा-           | ४८७                |
| दुर्जना दोषमिच्छन्ति         | १४          |                                 | 348 | द्विषड्योजनभूभागम्             | ५४३                |
| दुर्वलाः स्वं जहुः स्थानं    | १८०         |                                 | ४८२ | द्विषड्योजनविस्तारम्           | ४१४                |
| दुष्टवरा यथा क्षार-          | २४२         |                                 | १७५ | द्विस्तौङग्याद् विस्तृतो       | ७७                 |
| दुष्टानां निग्रहः शिष्ट-     | ३६६         |                                 | ३६० | द्वीपं नन्दीश्वरं देवाः        | २७३                |
| दुस्सहा वेदनास्तीवाः         | २१५         |                                 | ११६ | द्वीपाब्धिभिरसंख्यातै-         | ₽υ                 |
| दूरमुत्सारयन् स्वैरम्        | २६५         |                                 | ४६४ | द्वीपाब्धिवलयानद्रीन्          | ४६०                |
| दूरादेव मुनीन्द्रौ तौ        | १८१         |                                 | ४८२ | द्वीपान्तराद् दिशामन्तान्      | १५१                |
| दूरोत्सारितदुर्ध्यानो        | ४८३         |                                 | ११४ | द्वीपे जम्बूमतीहैव             | १११                |
| दृगर्भवीक्षितैस्तस्य         | ३४२         | देहे जिनस्य जियनः कनकाव- ।      |     | द्वेधाद्यं स्यात् पृथक्त्वादि  | ४६२                |
| दष्टतत्त्ववरीवृष्टिः         | १८४         | देहोच्छ्रायं नृणां यत्र         | १६६ | द्वे लक्षे पञ्चपञ्चाशत्        | 80                 |

| द्वे सहस्रे तथैकाग्रा                       | २२५        | ्री <i>तवाग्यव</i> न्यत्व                         | ४७४               | न केवलमयं कायः                          | VV12        |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
| द्व सहस्र तयकात्रा<br>द्वौ निगोतास्पदं यातौ | २२२<br>२०८ | धीवलायत्तवृत्तित्वाद्<br>धीमान्निमां चलां लक्ष्मी | ०७४<br>६३         |                                         | ४४४<br>5    |
|                                             | 704        | धीरध्वानं प्रवर्षन्तम्                            | ८२<br>५७५         | न केवलमसौ रूप-                          | ४६ <b>६</b> |
| <b>ध</b>                                    | 226        | धीराः काश्चिदधीराक्ष्यो                           | २७२<br>३८७        | नक्त नक्तञ्चरैर्भीमैः<br>नखकेशमितावस्था |             |
| धत्ते स्म रुचिरा रेखाः                      | ३२६        | 1                                                 |                   |                                         | ४६५         |
| धत्तेऽस्य सानौ कुसुमाचितेयं                 | ४३१        | धुततटवनाभोगा                                      | ४१७               | नखताराभिरुद्भूत-                        | 385         |
| धनदेवचरो योऽसौ                              | ४४=        | धुनोति दवथुं स्वान्तात्                           | २०३               | नखदर्पग्।सङ्कान्त-                      | ३५३         |
| धनदेवोऽपि तस्यासीत्                         | २३२        | धुन्वानाश्चामराण्यस्य                             | <b>२३०</b><br>"४२ | नखांशवस्तवाताम्गाः                      | ६००         |
| धनुरैन्द्रमिवोद्भासि                        | ४१४        | धूपगन्धेर्जिनेन्द्राङ्ग-                          | ५४२               | नखाशूत्करव्याजमव्याजशोभं                |             |
| धनुषां षट्शतीमेषा                           | ४४२        | धूपामोदितदिग्भागात्                               | ६३१               | नखैः कुरबकच्छाया                        | २५१         |
| धनूषि सप्त तिस्रः स्युः                     | २१६        | धूपामोदैर्दिशो रुद्धाः                            | ₹<br>₹ ? = =      | नखैरापाटलैस्तस्या                       | १२५         |
| धन्याः केशाः जगद्भर्तुः                     | ३६१        | धूपेषु दहचमानेषु                                  | २६६               | नखोज्ज्वलैस्ताम्रतलैः                   | ४१६         |
| धन्येयं कन्यका मान्या                       | १६१        | धूलिसालवृतास्थान-                                 | ६३१               | नगर्या केशवोऽत्रैव                      | २२८         |
| धम्मिलभारमात्रस्तं                          | १२६        | धृतकमलं वने वने तरङगान्                           |                   | नगर्या पुण्डरीकिण्यां                   | २२=         |
| धर्मः कामदुघा धेनुः                         | ३२         | धृतजन्माभिषेकद्धिः                                | ३८६               | नगर्यामलकारख्यायां                      | १८२         |
| धर्मः प्रपाति दु.खेभ्यो                     | २१७        | धृतमङ्गलनाकस्त्री                                 | ३६४               | नगर्यामिह धुर्योऽहं                     | १४७         |
| धर्मः प्राणिदया सत्यं                       | ३०६        | धृतमौलिविभात्य <del>ुच्यैः</del>                  | ३८४               | नगर्यो दक्षिराश्चेण्याम्                | ४२३         |
| धर्मगोष्ठीष्वनाहूत-                         | ३६६        | धृतांशुकमसौ दध्ये                                 | २४२               | न चाहोरात्रसन्ध्यादिलक्षराः             | ४८३         |
| धर्मद्रुहरुच ये नित्यं                      | २१०        | धृतिमत्ता क्षमावत्ता                              | ४६०               | न जरास्य न खेदो वा                      | ३२७         |
| धर्मयूपो दयायागो                            | ६२३        | ध्यानद्रुघग्निभिन्न-                              | ६००               | न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्र-              | १६५         |
| धर्मवारि जिनाम्भोदात्                       | ६३४        | ध्यानद्वय विसृज्याद्यं                            | ४८०               | नटन्तीषु नभोरडगे                        | ३८२         |
| धर्मश्रुतौ नियुक्ता ये                      | २०         | ध्यानस्यालम्बनं कृत्स्नम्                         | ४७६               | न तत्सुखं परद्रव्य-                     | ४६७         |
| धर्मसूत्रानुगा हृद्या                       | ११         | ध्यानस्यैव तपोयोगाः                               | ४६७               | न तदा कोप्यभूद् दीनो                    | ३१३         |
| धर्मस्थाद् गुरुकैवल्यम्                     | ५७३        | ध्यानाभ्यासं ततः कुर्वन्                          | ४६४               | नत्वा देविममं चराचरगुरूम्               | ४४४         |
| धर्मस्य तस्य लिङ्गानि                       | ६२         | ध्यानेऽप्युपरते धीमान्                            | ४६२               | नदीपुलिनदेशेषु                          | १६६         |
| धर्मस्वाख्याततां चेति                       | २३७        | ध्यायत्यर्थाननेनेति                               | ४७५               | न दीनोऽभूत्तदा कश्चित्                  | 388         |
| धर्मात्सुखमधर्माच्च                         | ३०६        | ध्यायेद् द्रव्यादियाथात्म्यम्                     | ४८१               | न निद्रा नातितन्द्रारां                 | १६६         |
| धर्मादर्थश्च कामश्च                         | ३२         | ध्येयतत्त्वेऽपि नेतव्या                           | ४०२               | नन्दश्च नन्दिमित्रश्च                   | १३०         |
| धर्मादिष्टार्थसम्पत्ति-                     | ६२         | ध्येयमध्यात्मतत्त्वं स्यात्                       | ४६५               | नन्दिषेगामहीभर्तुः                      | २२१         |
| धर्मादेव सुरेन्द्रत्वम्                     | २१७        | ध्येयमस्य श्रुतस्कन्ध-                            | <b>\$38</b>       | नन्दीश्वरमहाद्वीपे                      | 388         |
| धर्माधर्मफलस्यैते                           | १०६        | ध्रुवमक्षीरगपुष्पद्धि-                            | १७६               | नन्दोत्तरादिनामानः                      | ५१७         |
| धर्माधर्मवियत्काल-                          | ५८८        | ध्वजांशुकपरामृष्ट-                                | ४२४               | नन्द्यावर्तवमानेऽभूद्                   | २०६         |
| धर्मानुबन्धिनी या स्यात्                    | १२         | ध्वजाम्बरतताम्बरैः परिगता                         | ५५२               | न बद्धो भ्रकुटिन्यासो                   | १६३         |
| धर्मार्थी सर्वकामार्थी                      | ३२         | ध्वनद्भिर्मधुरं मौखम्                             | ३१५               | न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन्               | ४६४         |
| धर्मेणामा व्रजत्यूर्ध्वम्                   | 308        | ध्वनन्ति मधुरध्वानाः                              | 33%               | नभः परिमृजन्तो वा                       | ५३०         |
| धर्मेणेत्युच्यतेऽसौ                         | २२४        | ध्वनन्तीषु नभो व्याप्य                            | ३८२               | नभः सरसि नाकीन्द्रदेहो                  | २६४         |
| धर्मो बन्धुरच मित्रञ्च                      | २१७        | ध्वनन्तो ववृषुर्मुक्त-                            | ६१                | नभः सरसि हारांशु                        | ५१२         |
| धवलां भारतीं तस्य                           | १२         | ध्वनन्मघुरगम्भीरं-                                | ६३०               | नभःस्पृशो महामाना                       | ५१५         |
| धातारमामनन्ति त्वां                         | ३७८        | ध्वनिरम्बुमुचां किमयं स्फुरति                     | ५४८               | नभः स्फटिकनिर्मागा                      | ४३४         |
| धात्रीपदभराकान्ता-                          | ४४६        |                                                   |                   | नभःस्फटिकसालस्य 🕐                       | ४३७         |
| धात्र्यो नियोजिताश्चास्य                    | 388        | न                                                 |                   | नभःस्फटिकसालात्तु                       | ५३७         |
| धाम्नां पते तवासूनि                         | ६२६        | न कारगाद् विना कार्य-                             | ₹3                | ृनभस्सरोवरेऽन्विष्य                     | 338         |
| घारागृहे स निपतद्                           | १६६        | नकुलोऽयं भवेऽन्यस्मिन्                            | १८६               | न भुक्तिः क्षीरामोहस्य                  | ४६७         |
| धिगिदं स्त्रैणमश्लाघ्यं                     | २०२        | न केवलं परिम्लानि-                                | १२१               | न भूतकार्य चैतन्यं                      | ६६          |
|                                             | ,          |                                                   | •                 |                                         |             |

| नभोऽङ्गगां तदा कृतस्नम्        | २८४     | न यत्र विरहोन्मादो        | १९६    | नाङकुरः स्याद् विना बीज     | गद् ६२                                       |
|--------------------------------|---------|---------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| नभोङ्गग्गमथापूर्य              | ५२      | नयनयुगमताम्प्रं वक्ति-    | ५६६    | नाङगुलीभञ्जनं कुर्यान्न     | 38                                           |
| <b>नभो</b> ऽङ्गग्गमथारुध्य     | ३७६     | नयनानन्दिनीं रूप-         | २७१    | नाटचमण्डपरङगेषु             | ५२१                                          |
| नभोऽङगरामथोत्पेतुः             | २५७     | नयनोत्पलयोः कान्तिः       | २५३    | नाति दूरं खमुत्पत्य-        | ३८८                                          |
| नभो नीरन्धमारुन्धन्            | ६२      | नयनोत्पलयोरस्य            | ३२५    | नातिदूरे पुरस्यास्य         | ३८८                                          |
| नभोऽम्बुधौ सुराधीश             | २५४     | नयप्रमाणजीवादि-           | ४८६    | नातिवृष्टिरवृष्टिर्वा       | <sup>-</sup> ६२                              |
| नभोरङ्गे नटन्ति स्म            | ६३३     | नयुतप्रमितायुष्को         | ५७     | नात्यर्थमभवत्तीर्थो         | <b>ج                                    </b> |
| नभो व्यापिभिरुद्घोषं           | ५७५     | नयोपनयसम्पात-             | ४६४    | नात्यासन्नविदूरेऽस्मान्     | ४६६                                          |
| नभोऽशेषं तदापूर्य              | २६२     | नरकादिप्रभेदेन            | ६८     | नात्युन्मिषन्न चात्यन्तं    | ४८१                                          |
| नमः क्षीराकलङ्काय              | ६०२     | नरकायुरपर्याप्तं          | १०३    | नात्र प्रतिभयं तीव्रं       | 388                                          |
| नमः परमयोगाय                   | ६०२     | नरकेषु बिलानि स्युः       | २१६    | नाथानाथं जनं त्रातु         | ३५४                                          |
| नमः परमरूपाय                   | ६०२     | नरकेषु यदेतेन दुःख-       | ३७४    | नाधर्मात्सुखसम्प्राप्ति-    | ६२                                           |
| नमः परमविज्ञान-                | ६०३     | नरगीतं विभातीतः           | ४२२    | नार्नाद्धभूषणं दृष्ट्वा     | १३०                                          |
| नमः परमविद्याय                 | ६०२     | न रात्रिर्न दिवा तत्र     | प्र२३  | नानादुःखशतावर्ते            | २१५                                          |
| नमः पुरागाकारेभ्यो             | १०      | नरा सुरा कुमाराभा-        | ४२७    | नानानुषोऽप्यभूद् भर्तुः     | ४०४                                          |
| नमः समन्तभद्राय                | १०      | नरेन्द्रभवनं चास्याः      | २५६    | नानाभरणभाभार-               | ५१                                           |
| नमः सिद्धेभ्य इत्येतत्         | 338     | नर्तयन्नेकतो यूनो         | ३१८    | नानाभरणविन्यासम्            | १३४                                          |
| नमः सुगतये तुभ्यम्             | ६०३     | निलनं कमलाङ्गं च          | ६६     | नानारत्नप्रभोत्सर्पैः       | ४४०                                          |
| नमः स्तादार्य ते शुद्धि श्रिते | 30€     | निलनप्रमितायुष्को         | ሂሂ     | नानोपाख्यानकुशलो            | 38                                           |
| नमः स्थगितमस्माभिः             | १३१     | नलिनाभं मुखं तस्य         | २४०    | नान्दीतूर्यरवे विष्वग्      | 338                                          |
| नमत्खचरराजेन्द्र-              | १०६     | नवं वयो न दोषाय           | ४०८    | नाभिः कामरसस्यैक-           | ३३१                                          |
| नमस्कारपदान्यन्त-              | ११५     | नवकेवललब्धीस्ता-          | ४७२    | नाभिः शोभानिधानोर्वी        | ३४६                                          |
| नमस्कारपदान्युच्चैः            | १२२     | नवकेवललब्ध्यादि-          | ४८८    | नाभिकालोद्भवत्कल्प-         | <b>5</b> X                                   |
| नमस्तमःपटच्छन्न-               | ६       | न वनस्पतयोऽप्येते         | १६४    | नाभिपार्थिवमन्वेति          | २७०                                          |
| नमस्तुभ्यमलेश्याय              | ६०३     | नवमं पुष्पदन्तस्य         | ४२     | नाभिरन्धादधस्तन्वी          | १२५                                          |
| नमस्ते जगतां पत्ये             | ६००     | नवमासं स्थिता गर्भे       | १६६    | नाभिराजः समं देव्या         | 38€                                          |
| नमस्तेऽनन्तदानाय               | ६०२     | नवमासेष्वतीतेषु           | ३३७    | नाभिराजः समुद्भिन्न-        | ३११                                          |
| नमस्तेऽनन्तबोधार्कात्          | ३०५     | नवयौवनपूर्णो ना           | ११६    | नाभिराजः स्वहस्तेन          | ३६७                                          |
| नमस्तेऽनन्तवीर्याय             | ६०२     | नवयौवनमासाद्य-            | १२४    | नाभिराजाज्ञया स्रष्टु-      | ३४८                                          |
| नमस्ते विकियर्द्धीनाम-         | ३६      | नवसंयत एवासौ              | ११२    | नाभिराजोऽन्यदा दृष्ट्वा     | 378                                          |
| निमरनमयदुच्चैर्भोग             | ४४४     | न वाञ्छन् बलमायुर्वा      | ४४८    | नाभिश्च तन्नाभिनिकेतनेन     | ६७                                           |
| नमिश्च विनमिश्चेति             | ४०५.    | न विकारोऽपि देहस्य        | ६६     | नाभेयो नाभिजो जातः          | ६३१                                          |
| न मुखे भ्रुकुटीन्यासी          | प्रहप्र | न विनाऽभ्युदयः पुण्याद्   | ३४४    | नाभेरभिमतो राज्ञः           | २७०                                          |
| न मूर्ध्नि कबरीबन्धो           | ५८५     | न विना यानपात्रेण         | २०५    | नामकर्मविनिर्माण-           | ३३२                                          |
| न मेरुरयमुत्फुल्ल-             | २६७     | न विना वाङमयात् किञ्चि    | त् ३५६ | नामग्रहणमात्रं च            | ४४                                           |
| नमो जिनेशिने तुभ्यम्           | १६२     | न विषादो भयं ग्लानिः      | १६६    | नामृष्टभाषिणी जिह्ना        | ४०५                                          |
| नमो दर्शनमोहघ्ने               | ६०२     | न विहन्त्यापदं यच्च       | २४२    | नारकीं वेदनां घोरां         | २१५                                          |
| नमोऽमृतमधुक्षीर-               | ३६      | न शिश्ये जागरूकोऽसौ       | ४६२    | नारीरूपमयं यन्त्रम्         | ३७६                                          |
| नमोऽवधिजुषे तुभ्यं             | ३४      | न स्पृशन्ति कराबाधा       | ७७     | नासिका घ्रातुमस्येव         | २१६                                          |
| नमो विश्वात्मने तुभ्यं         | ४७८     | न स्विद्यन्न परिश्राम्यन् | 38     | नासिकास्य रुचि दध्ये        | २२८                                          |
| नमोऽस्तु तद्रसासङ्ग-           | १०४     | न हि लोहमयं यान-          | ४५५    | नासूया परनिन्दा वा          | २३६                                          |
| नमोऽस्त्वृजुमते तुभ्यं         | ३६      | नाकालयं व्यलोकिष्ट        | २६०    | नास्त्यात्मेत्याहुरेकेऽन्ये | ሂፍሂ                                          |
| न यत्र परलिङगाना-              | ७४      | नाकीन्द्राः क्षालयाञ्चकुः | ३६५    | निःशेषकर्मनिर्मोक्षो        | ५५५                                          |

| नि:श्रेयसार्थिभिर्भव्यैः                | ४८६   | निर्निमेषो निराहारो-      | ६१४     | नूनं पापपरागस्य          | ४३६         |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| निःसारे खलु संसारे                      | ३७४   | निर्भयश्च निराकाङक्षो     | ४८८     | नूनं सालनिभेनैत्य        | ४१६         |
| निगूढं च शची देवी                       | २८०   | निर्भुक्तमाल्यवद् भूयो    | 58      | नूनं मुगङगनानेत्र        | ५१८         |
| निगृढगुल्फसन्धित्वात् <b></b>           | २५१   | निर्भूषमपि कान्त ते       | प्रहप्र | नूनं स्वयंत्रभाचर्या     | १५०         |
| निगूढप्रेमसद्भाव-                       | १४६   | निर्मले श्रीपतेरङगे       | २१४     | नूनमाभ्या कृता पूजा      | १६१         |
| निगूढार्थकियापादैः                      | २६६   | निर्माराकर्मनिर्मात्      | ७२      | नूनमामोदलोभेन            | ४११         |
| <br>निगृहीतशरीरेण                       | ४६१   | निर्लुच्य बहुमोहाग्र-     | 0 5 ξ   | नूनमार्तिथियां भुक्ता    | ३७४         |
| निजे राज्याश्रमे पुत्रो                 | २३१   | निर्लेपो निष्कलः शुद्धो   | ४६६     | नूनमेतन्निभे नास्मद्     | २१४         |
| नितम्बपुलिने तस्याः                     | १६७   | निर्वर्ण्य पट्टकं तत्र    | १४८     | नूनमेन प्रकाशात्मा       | ३३३         |
| नितम्बविम्बमेतस्याः                     | १२५   | निर्वागमगमत्पद्मा         | १४१     | नृग्गा दानफलादेते        | 8.38        |
| नितान्तपीवरावंसौ                        | ११५   | निर्वापिता मही कृत्स्ना   | २१५     | नृत्तक्षोभान्महीक्षोभे   | ३१६         |
| नित्यजागरितैः काश्चित्                  | २६७   | निर्वृ त्तावभिषेकस्य      | ३०१     | नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य  | ३१३         |
| नित्यप्रमुदिता यत्र                     | ७४    | निर्व्यपेक्षं व्रजन्तं तं | ४५५     | नृत्यं नीलाञ्जनाख्यायाः  | ३८६         |
| नित्यप्रसादलाभेन                        | १६६   | निर्व्यायामा निरातङका     | ४५      | नृत्यतोऽस्य भुजोल्लासैः  | ३१६         |
| नित्यातोद्यमहावाद्यैः                   | ५१६   | निलीनालिकुलै रेजुः        | ५१६     | नृत्यत्सुराङ्गनापाङ्ग-   | ३६४         |
| नित्यानित्यात्मकं जीव-                  | ५०३   | निशाविरहसन्तप्तं          | २६१     | नृत्यन्ति सलयं स्मेर-    | ५११         |
| नित्यालोकोऽप्यनालोक्य                   | १२१   | निश्चिचायेति राजेन्द्रो   | प्र७३   | नृत्यन्नाकाङ्गनापाठच     | ३६४         |
| नित्यो द्रव्यार्पणादात्मा               | ५०३   | निश्चितो यो गुरगैरेभिः    | प्रद    | नृपं वनानि रम्यारिग      | ३७१         |
| नित्योपहारहिचरा                         | २६१   | निश्चित्येति समाह्य       | १७५     | नृपदानानुमोदेन           | १८५         |
| नित्यो वा स्यादनित्यो वा                | ४००   | निक्क्वस्य दीर्घमुष्णं च  | ३८८     | नृपप्रश्नवशात्तस्मिन्    | १४४         |
| निदानं भोगकाङक्षोत्थं                   | ४७७   | निष्कर्मा विधुताशेष-      | ४६६     | नृपवल्लभिकानां च         | १७७         |
| निदानं वासुदेवत्वे                      | १४४   | निष्टप्तकनकच्छायं         | ३२५     | नृपस्तु सुविधिः पुत्र-   | २२२         |
| निद्राकषायितैर्नेत्रैः                  | ३३४   | निष्टप्तकनकच्छायः सप्त-   | ११५     | नृपाङगरामहीरङगे          | ३६४         |
| निधयो नव तस्यासन्                       | १३७   | निष्टप्तकनकच्छायः कनत्-   | ६२६     | नृपा मूर्घाभिषिक्ता ये   | ३६६         |
| निधयो नव शङखाद्याः                      | ५२१   | निसर्गजाः गुर्गास्तस्य    | १२३     | नृपासनस्थमेनञ्च          | २३०         |
| निधुवनानि वनान्तलतालयैः                 | ४२७   | निसर्गरुचिरं भर्तुः       | ३०५     | नृपैरष्टादशाभ्यस्त-      | २२१         |
| निपतन्निर्भरारावैः                      | ४११   | निसर्गरुचिराकार <u>ो</u>  | 388     | नृपोऽपि तद्गुगाध्यान-    | १८८         |
| निपत्य च महीपृष्ठे                      | २१०   | निसर्गरुचिराण्येषां       | ३५०     | नृपोऽभिषेकमस्योच्चैः     | २३०         |
| निपत्य भुवि भूयोऽपि                     | १८१   | निसर्गसुन्दरं तस्य        | ३२७     | नेटुरप्सरसः शक्त-        | ३१६         |
| निभृतं-चिन्तयन्तीभिः                    | ४१५   | निसर्गसुभगा नार्यो        | ७४      | नेटुरैरावतालान-          | ३१७         |
| निमित्तमात्रमिष्ट-                      | ७१    | निसर्गसुरभिण्यङगे         | 300     | नेटुस्तद्भुजरङ्गेषु      | ३१८         |
| निमेषापायधीराक्षं                       | प्रहत | निसर्गाच्च धृतिस्तस्याः   | २७६     | नेतयो नोपसर्गाश्च        | ४६८         |
| निम्बद्रुमे यथोत्पन्नः                  | २४३   | निस्तनन् कतिचिच्छ्लोकान्  | १६      | नेत्रभृङ्गे मुखाब्जे स   | १२२         |
| नियताकृतिरप्येष                         | ४८८   | निस्सङ्गत्वादिवाभ्यस्त-   | द६      | नेत्रयोद्वितयं रेजे      | १२२         |
| नियुतार्द्धप्रसंख्यानि                  | १४६   | निस्सङगवृत्तये तुभ्यं     | ३०८     | नेदुः सुरानका मन्दं      | <i>እ</i> አጸ |
| नियतिमिव खगाद्रेमेंखलां                 | ४४३   | नीचैवृ त्तिरधर्मेण        | २१८     | नेत्रैर्मधुमदाताम्ग्रः   | ४१६ ।       |
| निरंशं तच्च विज्ञानं                    | 83    | नीरन्ध्रं रोदसी रुद्ध्वा  | २५७     | नेत्रोत्पलदृयं तेषां     | ३४६         |
| निरञ्जनो जगज्ज्योति-                    | ६०५   | नीलादिष्वचलेन्द्रेषु      | 388     | नेत्रोत्पलद्वयेनास्य     | ३४७         |
| निरतिशयमुदारं                           | २४७   | नीलिमा तत्कुचापाग्रम्     | ३३७     | नैकरूपो नयो तुङगो        | ६२२         |
| निरायुधत्वान्निर्धूत-                   | ५०४   | नीलोत्पलवतंसेन            | 333     | नैको विश्वात्मकस्यास्य   | इह          |
| निरुद्धोच्छवासदौ:स्थित्यान्             | १६२   | नीलोत्पलोपहारेषु          | प्रइप   | नैरात्म्यवादपक्षेऽपि     | ४०२         |
| निद्वंनद्ववृत्तितामाप्ताः               | 288   | नूनं तद्गुग्गसंख्यानं     | २३०     | नैष्किञ्चन्यप्रधानं यत्  | . ४४३       |
| निर्धूय मोहपूतानां                      | ६३०   | नूनं तस्याः कलालापे       | २५०     | नैस्सङ्गीमास्थितश्चर्या- | ३६४         |
| = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | , , , | 6. "                      |         |                          |             |

#### महापुराणम्

| नोदभास्यन् यदि ध्वान्त-         | २२     | पद्मप्रमितमस्यायुः        | ५५    | परिनिष्कान्तिराज्यानु-                | ३७६         |
|---------------------------------|--------|---------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|
| नोदरे विकृति <sup>.</sup> ववापि | २८०    |                           | ६१३   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ६३३         |
| नोदासीनः सृजेन्मुक्तः           | ७ १    | •                         | १५७   | 1                                     | १२७         |
| नोपद्रवन्ति दीप्तार्चि-         | १६५    |                           | ५२०   |                                       | २४४         |
| नोपरोद्धमल देव-                 | १६५    | . पद्मरागरुचा व्याप्तम्   | ५१२   | 1 -                                   | 288         |
| नौद्रोग्गीसक्रमादीनि            | ሂ¤     | 1                         | ४४०   |                                       | २५५         |
| न्यक्कृतार्कस्त्वासङ्ग-         | ३८४    | 1                         | २५६   |                                       |             |
| न्यग्रोधपादपस्याधः              | ४६६    | पद्माकर इव श्रीमान्       | ५१०   | परीत्य प्रगातो भक्त्या                | ४०७         |
| न्यग्वृत्तिनियनान् शूद्रान्     | ३६=    | पद्माङ्गप्रमितायुष्क-     | ५६    | परीषहमहावातै-                         | ४०७         |
| न्यशामयच्च तुङ्गाङ्गम्          | २६०    | पद्मेष्वेव विकोशत्वं      | 5 १   | परेण सप्तरात्रेण                      | ¥38         |
| न्यस्तराज्यभरस्तेषु             | 58     | . पद्मोत्पलवतंसिन्यो ं    | ४२४   | परे तुष्यन्तु वा मा वा                | १३          |
| न्याय्यमाचरितं तेपां            | ३२     | पयःपयोधरासक्तैः           | ६१    | परे परावरजं तम्                       | 335         |
|                                 |        | पयःपयोघेरिव वीचिसाला      | ४४४   | परे परार्ध्यरत्नानि                   | ४४६         |
| प                               |        | पयः पुरे वहत्यस्मिन्      | २६७   | परेषां दूषगाज्जातु                    | <b>१</b> ३  |
| पञ्चबह्यमयैर्मन्त्रै:           | 338    | पयस्विन्या यथा क्षीर      | ३३६   | परेषां बुद्धिमालोक्य                  | 308         |
| पञ्चभिः समितायास्मै             | ४५३    | पर पदं परमसुखोदयास्पदं    | ५६१   | परोपकृतये बिभ्रति                     | १५५         |
| पञ्चमं तनुसन्तापो               | ४०३    | परं प्रवचनं सूक्तं        | ४८६   | पर्गानि सप्त बिभ्रागां                | ५२४         |
| पञ्चमं सुमतेः प्रोक्तं          | ४२     | परं सवेगनिर्वेद-          | २२१   | पर्यन्तत रुशाखाग्रै:                  | ₹85         |
| पञ्चमस्यार्गावस्याति-           | ३८१    | परं साधनमाम्नातं          | ४७४   | पर्यन्तर्वातनः क्ष्माजा               | ४०४         |
| पञ्चमी दुःषमा ज्ञेया            | ४७     | परं स्वास्थ्यं सुखं नैतद् | २४२   | पर्यन्तर्वातनोर्मध्ये                 | ४५२         |
| पञ्चास्तिकायभेदेन               | ५५२    | परक्षेत्रविहारस्तु        | 388   | पर्याकुल इवासीच्व                     | ४७३         |
| पञ्चेवाराुव्रतान्येषां          | २२२    | परचक्रनरेन्द्रागा-        | ६२    | पर्यापतद्भिरुत्सङ्गाद्                | २६८         |
| पटहान् मर्दलास्तालं             | १६३    | परप्रकृतिसंकान्तिः        | ४६६   | पर्याप्तमिदमेवास्य                    | ३८१         |
| पट्टकार्थ स्फुटं विद्धो         | १४८    | परमं भेजुषे धाम           | ६०२   | पर्याप्ताश्च महीपृष्ठे                | २१०         |
| पट्टबन्धोचितस्यास्य             | ३४१    | परमायुरथास्याभूत्         | ३२२   | पर्याप्त्यनन्तरं सोऽभात्              | २३८         |
| पट्टबन्धोर्जगद्वन्योः           | ३६७    | परवादिनगास्तेऽपि          | १०१   | पर्वप्रमितमाम्नातं े                  | ሂዳ          |
| पठतां पुण्यनिर्घोषेः            | १३४    | परा प्रवचने भक्तिम्       | २३३   | पलालपर्वतग्रामे                       | १३१         |
| पठद्भिरनिशं साधु-               | १३५    | परां विशुद्धिमारूढः       | ३ न १ | पल्यङक इव दिध्यासोः                   | ४८१         |
| परावस्तुरावैः कलमन्द्ररुतैः     | ४४७    | पराधीनं सुखं हित्वा       | ४३६   | पल्यङकमासनं बद्ध्वा                   | 850         |
| पण्डिता तत्क्षर्णं प्राप्ता     | १४७    | परानुग्रहकारागाि          | ३८४   | पल्यत्रयमितं यत्र <sup>े</sup>        | - १६६       |
| पण्डितापि तदात्मानु-            | १७४    | परानुग्रहबुद्ध्या तु      | २०४   | पल्यस्य दशमो भाग-                     | ५१          |
| पण्डिता सममायाता                | १७१    | पराराधनदारिद्रच-          | ३७५   | पत्योपमपृथक्त्वाव-                    | ११५         |
| पतङ्गः पवनालोल-                 | २४५    | परार्थ सो कृतार्थोऽपि     | २५    | पवनान्दोलितस्तेषां                    | ४२५         |
| पतन्ति हंसाः किमु मेघमार्गा     | त् ५४६ | परार्ध्यरचनोपेतं          | १७०   | पवित्रो भगवान् पूतैः                  | २१४         |
| पतिब्रुवाश्च ये मिथ्या          | १३४    | परार्ध्यरत्ननिर्मागां     | ३८३   | पश्चाच्च नवमासेषु                     | २५५         |
| पदतामरसं द्वन्द्वं              | 55     | परा स्थितिर्नृगां पूर्व-  | ४२०   | पश्चात् क्षायिकसम्यक्त्व-             | ६४          |
| पदयोरस्य वन्येभाः               | ४०४    | परिखा गोपुराट्टाल-        | ३६१   | पश्य जन्मान्तराज्जन्तून्              | १५१         |
| पदवाक्यप्रमाणेषु                | १२३    | परिग्रहेष्वनासङ्गो        | 328   | पश्य धर्मतरोरर्थः                     | ३१          |
| पदविद्यामधिच्छन्दो              | ३५६    | परिरातफलभेदैः             | ४३६   | पश्य धर्मस्य माहात्म्यं               | ३२          |
| पदानि सप्त तामूहुः              | ३८१    | परिगामप्रधानाङगम्         | ४५५   | पश्य नः पश्यतामेव                     | १७१         |
| पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो        | ४८६    | परिगाहिभिरुत्तुङगैः       | ४१६   | पश्य निर्विषयां तृप्तिम्              | १४२         |
| पद्मकान्तिश्रितावस्य            | 378    | परितः परितस्तार           | ३१५   | पश्यन् पारिएगृहीत्यौ ते               | <b>₹</b> ₹१ |
| पद्मध्वजेषु पद्मानि             | ४२६    | परिनिष्क्रमगो योऽयं       | ₹€₹   | पश्यामीव सुखस्पर्श                    | १३ं३        |
| i i                             |        |                           |       |                                       |             |

| पश्यैते विषयाः स्वप्न-            | २४४   | पुण्डरीवस्तु संकुल्ल-           | १७६ | पुराणकवयः केचित्           | १३             |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------------------|----------------|
| पागाौकृत्य तदा जिद्यन्            | १७२   | पुण्डेक्षुरसधारान्ता            | ४५४ | पुरागकविभिः क्षुणो         | 3              |
| पाण्डुकं वनमारुद्धं               | २६१   | पुण्यकल्पतरोरुच्चैः             | १३७ | पुराणगणभृत्प्रोक्त         | 5              |
| पातालस्वर्गलोकस्य                 | ४१६   | पुण्यपाठान् पठत्सूच्यैः         | २६= | पुराणमन्तरं चात्र          | ४२६            |
| पात्रं तत्पात्रवज्ज्ञेयं          | ४५५   | पुण्यपापफलावाप्ति-              | ६=  | पुरागमितिहासाख्यं          | ۶ <u>۱</u> ۹   |
| पात्रं भवेद् गुर्गौरेभिः          | ४५८   | पुण्यसम्पत्तिरेवास्या           | २५५ | पुराणमिदमेवाद्यं           | ४३             |
| पात्रं रागादिभिदोंषैः             | ४५७   | पुण्यात्सुखं न सुखमस्ति         | ३७१ | पुराणमुनिमानम्य            | ४५             |
| पात्रदानात्तपुण्येन               | १६३   | पुण्यात् सुरासुरनरोरग-          | ३७१ | पुराणमृषिभिः प्रोक्तं      | <b>२७</b>      |
| पात्रस्य शुद्धिर्दातारं           | ४५७   | पुण्याभिषेकमभितः                | 35  | पुराणश्रुतितो धर्मो        | ३७             |
| पादप्रधावनोत्सृष्टैः              | ३०    | पुण्येऽहनि मुहुर्ते च           | २५७ | पुराणस्यास्य वक्तव्यं      | ४१             |
| पादयोः पतिताः केचित्              | ४०१   | पुत्रनप्तृभिरन्यैश्च            | १०६ | पुराणस्स कविर्वाग्मी       | ३२१            |
| पादारविन्दयोः कान्ति <sup>े</sup> | ३२७   | पुत्राणां च यथाम्नायं           | ३५७ | पुराणान्येवमेतान <u>ि</u>  | ४२             |
| पादौ गोमुखनिर्भासैः               | ३०५   | पुत्रानिप तथा योग्यं            | ०७६ | पुराणि दक्षिणश्रेण्याम्    | ४२६            |
| पापापेतो <sup>विपापात्मा</sup>    | ६१४   | पुत्रिके च तयोर्जाते            | १३० | पुराणीन्द्रपुराणीव         | ४२७            |
| पारेतमः परं ज्योति-               | ३४    | पुत्रि मा स्म गमः               | 388 | पुरातनं पुराणं स्यात्      | `<br>'5        |
| पारेतमः परं धाम                   | ३५    | पुत्रैरिष्टैः कलत्रैश्च         | २५७ | पुरा पराङ्गनासङ्ग-         | २१२            |
| पार्वेगां शशिनं गर्वात्           | 3 %   | पुनः प्रशान्तगम्भीरे            | १०१ | पुराऽस्यामवसर्पिण्यां      | ४७             |
| पिण्डत्यागाल्लिहन्तीमे            | ४३    | पुनरन्तरमत्राभूद-               | ५६  | पुरी स्वर्गपुरीवासौ        | ३१२            |
| पितः पतितवानस्यां                 | १०४   | पुनरन्तरमुल्ल इंघ्य             | ५७  | पुरुदेवस्य कल्याणे         | ३३१            |
| पितरौ तां प्रपश्यन्तौ             | १२६   | पुनरन्तर्भुहूर्तेन              | ४३४ | पुरुषं पुरुषार्थञ्च        | ५६०            |
| पिता तु मयि निक्षिप्त-            | १४०   | पुनरप्यन्तरं तावद्              | ५६  | पुरुषः पुरुभोगेषु          | ५८४            |
| पिता पितामहः पाता                 | ६१५   | पुनरप्यवदल्लब्ध-                | १०३ | पुरुषार्थोपयोगित्वात्      | १८             |
| पितामहौ च तस्यामू                 | ३३८   | पुनरुक्तं तथाप्यस्य             | २४३ | पुरुषेष्वनुरक्तास्ते       | ४८             |
| पितुः कमागतां लक्ष्मीम्           | 359   | पुनर्दर्शनमस्त्वार्य            | २०३ | पुरुहूतः पुरुं देवम्       | 388            |
| पितुर्भानोरिवापायात्              | १०४   | पुनर्मन्वन्तरं तत्र             | ሂሂ  | पुरोधोवचनात्तुष्ट <u>ो</u> | १८४            |
| पितृभक्त्या स तन्मूच्छी           | १०४   | पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वद-        | ሂሂ  | पुरोरङ्गवल्ल्या तते भूमिभा | गे ५५५         |
| पितृमातृगुरुप्रख्या               | ४०५   | पुरं परार्ध्यशोभाभिः            | ४५६ | पुरोर्विवाहकल्याणे-        | <b>३३१</b>     |
| पित्रा व्याख्यातरूपादि-           | ३४०   | पुरः किल्विषिकेषूच्चैः          | ४०५ | पुष्करिण्यः क्वचिच्चासन्   | ५२३            |
| पित्रोरपि निसर्गेगा               | ११२   | पुरः पुरुगुणो देवः              | ३३१ | पुष्करैः स्वैरथोत्क्षिप्त- | ५०६            |
| पिपृच्छिषितमस्माभिः               | ₹ १   | पुरः प्रसारयन <del>ुच्वैः</del> | २६२ | पुष्पदन्तावथाषाढचां        | ४०             |
| पिहितास्रवनामासौ                  | १८४   | पुरमेवंविधं शस्तम्              | ३६१ | पुष्पपल्लवोज्ज्वलेषु       | ५७०            |
| पिहितास्रवभट्टार-                 | १४६   | पुरवीथ्यस्तदाभूवन्              | ३१२ | पुष्पप्रकरमाघृातुं         | ५३६            |
| पीठबन्धः सरस्वत्या                | ३२०   | पुरवीथ्यस्तदा रेजुः             | ३३८ | पुष्पमाला बभौ मूध्नि       | १५८            |
| पीठिका जगतीमध्ये                  | प्र१६ | पुरस्कृताष्टमाङ्गल्य-           | ६३२ | पुष्परेणुभिराकीर्ण-        | ५२३            |
| पीठो वृषभसेनोऽभूत्                | ३४६   | पुरस्तत्पुरुषत्वेन              | ६०२ | पुष्पवल्ल्यो व्यराजन्त     | ५१८            |
| पीनौ चारुरुचावूरू                 | ३५०   | पुरां विभागमित्युच्चैः          | ३६२ | पुष्पवृष्टि दिवो देवा      | १६४            |
| पीयूषशल्कैरिव निर्मिताङगी         | ४४४   | पुरा किल मृगा भद्रा             | ४३  | पुष्पवृष्टिप्रतानेन        | ४७४            |
| पीयूषस्यैव राशिर्नु               | २६७   | पुरा किलारविन्दाख्यः            | 30४ | पुष्पवृष्टिर्दिशो रुद्ध्वा | १२७            |
| पीवरौ स बभारोरू                   | 383   | पुरा चरितमज्ञाना-               | ३१  | पुष्पवृष्टिस्तदापप्तत्     | ११६            |
| पुंस्कोकिलकलक्वाणैः               | ४२३   | पुराणं महदद्यत्वे               | ४२  | पुष्पाकीर्णो नृसुरमुनिवरैः | ५६२            |
| पुटभेदनभेदानाम्                   | 1     | पुराणं वृषभस्याद्यं             | ४२  | पुष्पाक्षतयुतां पुण्यां    | १७०            |
| पुण्डरीकमथादाय                    | १७४   |                                 | ५७६ | पुष्पाञ्जलि किरन्त्येका    | २६७            |
| पुण्डरीकमिदं यत्र                 | ४२२   | पुराणः पुरुषः पूर्वः            | ६२५ | पुष्पाञ्जलिः पतन् रेजे     | \$ <b>\$</b> & |

| पुष्पाञ्जलिः सुरैर्मुक्तः  | ३८०        | <b>पौर्णमासीविलासिन्याः</b>       | ५०  | प्रतीच्छ प्रथमं नाथ           | ११७     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------|---------|
| पुष्पाञ्जलिमिवातेनुः       | ५६०        | प्रकटीकृतविश्वासं                 | १०५ | प्रतीतलिङगमेवैतद्             | ४८०     |
| पुष्पामोदसमाहृतैः          | ५२२        | प्रकाण्डकं क्रमस्थूलैः            | ३५१ | प्रतीहि धर्मसर्वस्वं          | २१०     |
| पुष्पोपहारैः सजलैः         | ४०२        | प्रकारवलयो यस्याः                 | ३१० | प्रतोली तामथोल्लङ्घ्य         | ५३२     |
| पूजान्ते प्रणिपत्येशम्     | ५७५        | प्रकीर्णकप्रतानेन                 | ३८४ | प्रत्यक्षमिव तत्सर्व          | १४७     |
| पूजाविभूति महतीं           | १६२        |                                   | १६४ | प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च        | 38      |
| पूतं स्वायम्भुवं गात्रम्   | २६३        | 41                                | १५  | प्रत्यङ्गममरेन्द्रस्य         | ३१८     |
| पूतस्तीर्थाम्बुभिः स्नातः  | २६६        |                                   | ४०  | प्रत्यङगमिति विन्यस्तै-       | ३०५     |
| पूता गन्धाम्बुधारासौ       | 335        | प्रकृतीरिप सामाद्यैः              | १५५ | प्रत्यबूबुधमित्युच्चै:        | १४१     |
| पूतात्मने नमस्तुभ्यम्      | ३०७        | प्रकृत्या सुन्दराकारो             | १५६ | प्रत्यभिज्ञादिकं भ्रान्त-     | ४३      |
| पूर्णेन्दुना जनाह्लादी     | २६३        | प्रकृष्टतरदुर्लेश्या              | ३७४ | प्रत्याश्वासमथानीतः           | १५०     |
| पूर्व चतुरशीतिघ्नं         | ६५         |                                   | ५६३ | प्रत्यासन्नच्युतेरेव          | १२१     |
| पूर्व व्यावर्णिता ये ये    | ६४         | प्रक्षालिताङ्गधी संपूज्य          | १=१ | प्रत्यासन्नमृति बुद्ध्वा      | १०३     |
| पूर्वकोटिमितं तस्य         | 3,2        | प्रचकम्पे तदा वास-                | १२० | प्रत्यासन्नमृतेस्तस्य         | १०१     |
| पूर्वरद्गप्रसङ्गेन         | ३१४        | प्रचऋ्रुत्तमाङ्गोषु               | ३०० | प्रत्युक्तश्च मयेत्यस्ति      | १५०     |
| पूर्ववद्गोपुराण्यस्य       | ५३०        | प्रचचाल मही तोषात्                | २८३ | प्रत्युद्गम्य ततो भक्त्या     | ४५१     |
| पूर्वाङ्गवर्षलक्षाणा-      | ६४         | प्रजा दण्डधराभावे                 | ३३६ | प्रत्येकं भोजनं ज्ञेयम्       | ५३७     |
| ूर्वाङ्गञ्च तथा पूर्व      | ६५         | प्रजाना जीवनोपाय-                 | ६४  | प्रथमं पृथिवीमध्ये            | ३६४     |
| पूर्वानुपूर्व्या प्रथम-    | ४०         | प्रजानां दधदानन्दं                | ३२० | प्रथमस्यानुयोगस्य             | १७      |
| पूर्वापरविदेहेषु           | ३५६        | प्रजानां पूर्वसुकृतात्            | ६२  | प्रदित्सतामुना राज्यं         | १७४     |
| पूर्वापरावधी तस्य          | ७३         | प्रजानां ववृधे हर्षः              | २८३ | प्रदृश्याथ दूरान्नतस्वोत्तमाङ | गाः ५५४ |
| पूर्वापरेण रुन्द्राः स्युः | ४२६        | प्रजानां हितकृद् भूत्वा           | ६४  | प्रदेशप्रचयापायात्            | ४६      |
| पूर्वोक्तकुलक्रत्स्वन्त्यो | २४६        | प्रजानामधिकं चक्षु-               | ሂട  | प्रदेशप्रचयायोगाद्            | ४८८     |
| पूर्वोक्तसप्रवीचार         | २४१        | प्रजासन्तत्यविच्छेदे              | ३३० | प्रधानपुरुषश्चान्ये           | १७७     |
| पूर्वोक्ता नृपपुत्राश्च    | २२३        | प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो           | ६२८ | प्रधानमात्मा प्रकृतिः         | ६२०     |
| पृथक्तवं विद्धि नानात्वं   | ₹38        | प्रज्ञापारिमतो योगी               | ४८३ | प्रनृत्यदिव सौमुख्यमिव        | ३१३     |
| पृथक्त्वेन वितर्कस्य       | ४६२        | प्रज्ञामूलो गुणोदग्र-             | १६  | प्रपश्यन् विकसन्नेत्र-        | ४६४     |
| पृथक्पृथगुभे श्रेण्यौ      | ४२१        | प्रज्ञावेलः प्रसादोर्मि-          | १६  | प्रपूर्यन्ते स्म षण्मासाः     | ४४४     |
| पृथिव्यप्पवनाग्गीनां       | ६३         | प्रणते ते समुत्थाप्य              | ३५४ | प्रबुद्धा च शुभस्वप्न-        | २६२     |
| पृथिव्यामप्सु वह्नौ च      | ३७५        | प्रणवः प्रणतः प्राणः              | ६२० | प्रबुद्धो मानसीं शुद्धि       | ५६०     |
| पृथिव्यादिष्वनुद्भूतं      | ६५         | प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेजुः | ሂሂሂ | प्रबोधसमयोऽयं ते              | २६१     |
| पृथु पञ्चाशतं मूले         | ४१४        | प्रणिगर्दात सतीत्थं               | 88  | प्रबोधितश्च सोऽन्येद्युः      | १४२     |
| पृथुप्रदीप्तदेहकं          | ५४२        | प्रतस्थेऽथ महाभागो                | ४७४ | प्रभञ्जननृपाच्चित्र-          | २२१     |
| पृथुवक्षःस्थलं हारि        | <b>५</b> ३ | प्रतस्थे भगवानित्थं               | ६३१ | प्रभञ्जनश्च्युतस्तस्मात्      | १८४     |
| पृथुवक्षःस्थलच्छन्न-       | ६१         | प्रतिग्रहणमत्युच्चैः              | ४५२ | प्रभञ्जनोऽभूत् सेनानीः        | १८५     |
| पृथुवक्षो बभारासौ          | 55         | प्रतिदिनममरेन्द्रो                | ३२४ | प्रभया परितो जिनदेहभुवा       | ४४८     |
| पृष्ठतश्च पुरश्चास्य       | ६३४        | प्रतिपादिकविन्यस्त-               | १३१ | प्रभाकरविमानेऽभूत्            | ३०६     |
| पैतृष्वस्रीय एवायं         | १४७        | प्रतिप्रतीकमित्यस्य               | 53  | प्रभातमङ्गले काश्चित्         | २६६     |
| पोगण्डाः हुण्डसंस्थानाः    | २१६        | प्रतिप्रसवमासीन-                  | ५१८ | प्रभातरलितां काश्चिद्         | २६६     |
| पौरजानपदप्र <b>ख्याः</b>   | ४०५        | प्रतिबा ह्वमरेन्द्रस्य            | ३१८ | प्रभामयमिवाशेषम्              | ६३३     |
| पौरवर्ग तथा मन्त्रि-       | १७०        | प्रतिश्रुतिः प्रत्यशृणोत्         | ६६  | प्रभो प्रबोधमाधातु            | ३७७     |
| पौराङ्गना महावीथी-         | १७०        | प्रतिश्रुतिरयं धीरो               | ५२  | प्रमाणमधुना तस्य              | ४०      |
| पौराक्च नलिनीपत्रपुटैः     | ३६६        | प्रतिश्रुतिरिति ख्यातः            | ५१  | प्रमृद्यैनान् महाध्यान-       | ४६६     |
|                            |            |                                   | •   |                               |         |

# श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| प्रमोदनिर्भरौ भवित-           | ४५१ | प्रसा प्रसृतिः संरोधादिन-      | y,E          | प्राहुधंमेकथाङगानि               | १=                   |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| प्रमोदभरतः प्रेम-             | 388 | प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्ध-         | ६०३          | प्रियादगनाद् <u>ध</u> गसंसर्गात् | २४३                  |
| प्रमोदमयमातन्वन्              | ६३४ | प्रसीदति भवत्पाद-              | 256          | प्रियास्तनतटस्पर्ग-              | 989                  |
| प्रमोदाय नृलोकस्य             | ३३१ | प्रसीद देव कि कृत्यमिति        | ४४६          | प्रीतः सम्पूज्य त भूयः           | ४५६                  |
| प्रयत्नेन विनैवैतद्           | ४५० | प्रसेनजित् परं तस्माद-         | ६६           | प्रीतिकण्टिकता भेजे              | ३३६                  |
| प्रयाणपटहेषूच्चैः             | ५०७ | प्रस्तार नष्टमुद्दिष्टं        | ३५६          | प्रीतिवर्द्धनमारोप्य             | १४१                  |
| प्रयाणे सुरराजस्य             | ५१२ | प्रस्थानमङ्गल भडक्तुम्         | ३८७          | प्रीतेग्द्य परा कोटिम्           | १५४                  |
| प्रयाति यामिनी यामा           | ३३४ | प्रस्थानमङ्गलान्युच्चैः        | ३८२          | प्रीत्या भरतराजेन                | ५⊏१                  |
| प्रयान्तमनुयाति स्म           | १६२ | प्रस्थानमङ्गले जातम्           | ३८८          | प्रेक्षका नाभिराजाद्याः          | 3 88                 |
| प्रयान्त्यसंज्ञिनो घर्मा      | २१० | प्रस्नुवाना महाव्याघ्रीः       | ४०४          | प्रैक्षन्त केचिदागत्य            | १३६                  |
| प्रयान् महति वाङमार्गे        | १६  | प्रहीणा वृक्षवीर्यादि          | ५०           | प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम्         | ४८३                  |
| प्रयुज्य मघवा शुद्धम्         | ३१५ | प्राकारात् परतो विभाति         | ५६६          | प्रोक्ता सिद्धगुणा हचष्टौ        | ४६७                  |
| प्रयोज्य नान्दीमन्तेऽस्या     | ३१४ | प्रागुक्ताश्च मृगा जन्म        | १९७          | प्रोक्तास्तीर्थकृदुत्सेधाद्      | ४२८                  |
| प्रलम्बितमहाबाहु-             | ३६८ | प्रागेव चिन्तितं कार्य         | १५६          | प्रोच्चचार महाध्वानो             | ४४४                  |
| प्रवक्ता वचसामीशो             | ६२८ | प्रागेवोत्सर्पिणीकाल-          | २६           | प्रोत्तुङगो मेरुरेकान्तात्       | ४१३                  |
| प्रवकुरस्य वक्त्राब्जे        | ५५१ | प्राचीव बन्धुमब्जानाम्         | २८३          | प्रोद्यद्विद्रुमसन्निभैः         | ४६६                  |
| प्रवाञ्छथो युवां भोगान्       | ४०७ | प्राग्जन्मानुभवः कोऽपि         | १२८          |                                  |                      |
| प्रवादिकरियूथानां             | १०  | प्राग्भाषिते विदेहेऽस्ति       | १२४          | फ                                |                      |
| प्रविकुरुते हृदि यस्य मनोजः   | ሂሂട | प्राग्मेरोर्गन्धिले देशे       | १८३          | फणीकृतफणो रोषात्                 | १६५                  |
| प्रविस्तारि शुभ्रातपत्रत्रयेण | ५५४ | प्राग्विदेहमहाकच्छ-            | १११          | फणीन्द्रभवनं भूमिम्              | २६०                  |
| प्रव्यञ्जितानुरागाः स्वैः     | ५२६ | प्राणा दशास्य सन्तीति          | ५८४          | फलं ध्यानवरस्यास्य               | ०३४                  |
| प्रशंसां जगति ख्यातिम्        | ४४५ | प्राणायामेऽतितीवे स्यात्       | ४८१          | फलं यथोक्तबीजानि                 | 338                  |
| प्रशमस्य विभोरङगाद्           | ४०४ | प्राणायामो भवेद् योगे          | ४६५          | फलमस्य भवेद् घाति-               | ४६४                  |
| प्रशस्तप्रणिधानं यत्          | ४८८ | प्राणिनां रोदनाद् रुद्रः       | ४७८          | फलान्याभरणान्येषाम्              | ४३१                  |
| प्रशस्तमप्रशस्तञ्च .          | ४७७ | प्राणिनां सुखमल्पीयो           | १७३          | फलिष्यति विपाके ते               | १३१                  |
| प्रशस्य खचराधीशः              | १०७ | प्राणैरार्तास्तदेत्यादि-       | ४०२          | फलेग्रहीनिमान् दृष्ट्वा          | ४०२                  |
| प्रशान्तक्षीणमोहेषु           | ४३४ | प्रातिहार्यमयी भूति            | १६४          | फलैरप्यनल्पैस्ततामोदहृद्यैः      | ४४६                  |
| प्रशान्तललितोदात्त            | २४० | प्रातिहार्याण्यहार्याणि        | <u> </u> ২৩৯ | फलैरलङकृता दीप्राः               | ४२६                  |
| प्रशान्तारिरनन्तात्मा         | ६०६ | प्रातिहार्याष्टकोपेतम्         | X88          | फाल्गुने मासि तामिस्र-           | ४७२                  |
| प्रशान्तेऽथ जनक्षोभे          | ३६० | प्रादुःष्यद्वाङमयूखैः          | ५७१          |                                  |                      |
| प्रश्नाद् विनैव तद्भावं       | २५  | प्रादुरासन्नभोभागे             | २६३          | <b>ৰ</b>                         |                      |
| प्रश्रयश्च तदास्यासीत्        | ४६३ | प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोज्ञेत- | ४७८          | बद्धकक्षस्तपोराज्ये              | ३८०                  |
| प्रश्रयाद्यान् गुणानस्य       | 58  | प्राप्य सूचानुगां हृद्यां      | २०२          | बद्धो मुक्तस्तथा बन्धो           | ४१                   |
| प्रसन्नकलुषं तोयम्            | ५५० | प्रायः प्राणेषु निर्विण्णो     | 338          | बद्घ्वायुर्नारकं जातः            | १५३                  |
| प्रसन्नचित्तता धर्मसंवेगः     | 838 | प्रायश्चित्तं तपस्तस्मिन्      | ४६३          | बन्धं प्रत्येकतां बिभ्रदा-       | ७३                   |
| प्रसन्नया दृशोर्भासा          | ३८३ | प्रायश्चित्तादिभेदेन           | ४०३          | बन्धवो गुरवश्चेति                | २०५                  |
| प्रसन्नामतिगम्भीरां           | १७  | प्रायेण राज्यमासाद्य           | 50           | बन्धवो बन्धनान्येते              | 54                   |
| प्रसवागारमिन्द्राणी           | २८४ | प्रायेणास्माज्जनस्थानाद्       | २३६          | बन्धवो मानिताः सर्वे             | १६१                  |
| प्रसवागारमेतस्याः             | २५  | प्रायेणोपगमो यस्मिन्           | २३४          | बभारोरुद्वयं धीरः                | ३२७                  |
| प्रसाधनगृहे रम्ये             | १५८ | प्रायोपगमनं कृत्वा             | ११४          | बभासे वनमाशोकम्                  | ४२४                  |
| प्रसाधनमिदं तावत्             | ४५० | प्रारम्भे चापवर्गे च           | ४२०          | बभुर्नीलमणिक्ष्मास्थाः           | ४२६                  |
| प्रसाधनविधेरन्ते              | १५६ | प्रार्थयेऽहं तथाप्येतत्        | १५५          | बभुस्ता मणिसोपानाः               | ४१७                  |
| प्रसाधनविधौ काश्चित्          | २६५ | प्रासादास्ते स्म राजन्ते       | प्र३२        | बभौ पयःकणाकीर्ण-                 | <i>\$</i> 8 <b>5</b> |
| •                             |     |                                |              |                                  |                      |

६३४

४५२

| बभौ फणिकुमाराभ्याम्         | ४११ | <b>47</b>                             |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| वभौ राजीवमारक्तम्           | ४०५ |                                       | २१६ |
| बभौ सुकोशला भावि            | २५७ |                                       | ६३४ |
| बहिध्वजेषु बर्हालिम्        | ५२५ | 1                                     | ४५२ |
| वलव्यमनरक्षार्थम्           | ४६८ |                                       | ४७२ |
| वहि. स्फुरत् किमप्यन्तः     | 308 |                                       | ३८० |
| बहिरन्तर्मलापायात्          | 387 |                                       | ४५५ |
| बहुकेतुकमेतच्च              | ४२२ |                                       | ४५५ |
| बहुनात्र किमुक्तेन मुक्त-   | ३८८ |                                       | १६५ |
| बहुनात्र किमुक्तेन श्लाध्या |     | . *                                   | १११ |
| बहुभिः खेचरैः सार्द्ध       | १४१ |                                       | 35  |
| बहुमुख्यरजस्का च            | ४२३ | 1                                     | ५८१ |
| बहुविधवनलतिकाकान्तम्        | ५५१ |                                       | ६३० |
| बहुशो भग्नमानोऽपि           | ३३३ |                                       | ३३  |
| बह्वाननो बहुरदो             | 30% | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ३४६ |
| बालोऽयमबले चावां            | १७५ | भगवन्मुखबालार्क-                      | ४५० |
| बालार्कसमनिर्भासा           | १६६ | भगवन्मुखसम्प्रेक्षा-                  | ४५१ |
| बालावस्थामतीतस्य            | ३२० | भगवन् योगशांस्त्रस्य                  | ४६८ |
| बाल्यात्प्रभृति सर्वासां    | २१८ | भगवन् श्रोतुकामोऽस्मि                 | २४  |
| बाहुदण्डेऽस्य भूलोक-        | ३४२ | भगवानथ सज्जात-                        | ३५४ |
| बाहुल्यापेक्षया तस्माद्     | ४८२ | भगवानयमद्य श्वः                       | ४०१ |
| बाहुशाखोज्ज्वलं श्रीमत्त-   | ११६ | भगवानादिकर्तास्मान्                   | 388 |
| बाहू केयूरसंघट्ट-           | ३२६ | भगवानिति निश्चिन्वन्                  | ፠፠ሂ |
| बाहू तस्य महाबाहोः          | ३४७ | भगवांस्त्यक्तरागादि-                  | ४०५ |
| बाहचञ्च लिङ्गमार्तस्य       | ४७८ | भजन्त्येकािकनो नित्यं                 | 95  |
| बाहचञ्च लिङगमङगानाम्        | ४६२ | भट्टाकलङकश्रीपाल-                     | ११  |
| बाहचन्तु लिङगमस्याहुः       | ४८० | भट्टारकवरीभृष्टिः                     | ३६५ |
| बाहचाभ्यन्तरभेदेषु          | ४६० | भद्रकास्तदिमे भोग्याः                 | ६३  |
| बा ह्वोर्युगञ्च केयूर-      | ३०५ | भरतपतिमथाविर्भूत-                     | ५६२ |
| बिभ्रच्छ्रेगीद्वितयविभागे   | ४३८ | भरतस्य गुरोश्चापि                     | 308 |
| बीजान्येतान्यजानानो         | ५०० | भरतस्यानुजा ब्राह्मी                  | ५६१ |
| बुद्धिमद्धेतुसान्निध्ये     | ७१  | भरतादिषु वर्षेषु                      | ६६  |
| बुद्ध्वावधिमयं चक्षुः       | 338 | भरताद् बिभ्यतां तेषां                 | ४०२ |
| बुभुत्सावेदनं प्रश्नः       | ₹ १ | भरतायार्थशास्त्रञ्च                   | ३५७ |
| बृहद् बृहस्पतिर्वाग्मी      | ६२२ | भरतो वा गुरुं त्यक्त्वा               | ४०० |
| बोधयन्ति बलादस्मान्         | २१४ | भर्ता निमर्भवतु सम्प्रति              | ४४२ |
| ब्रह्मचर्यमथारम्भ-          | २२२ | भवता किन्नु दृष्टोऽसौ                 | १४४ |
| ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म     | ६१२ | भवद्दानानुमोदेन                       | १८७ |
| <b>ब्रह्मलोकार्दथागत्य</b>  | २१८ | भवद्भविष्यद्भूतञ्च                    | 93% |
| ब्रह्मलोकालयाः सौम्याः      | ३७७ | भवन्तमित्यभिष्टुत्य नान्य-            | 308 |
| ब्रह्मोद्या निखिला विद्या   | ३४  | भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्ट-            | ५५१ |
| बुवतोऽस्य मुखाम्भोज-        | २२  | भवन्तु सुखिनः सर्वे                   | २०४ |
| बुद्रासौर्भर्तुराज्ञेति     | ३८८ | भवन्त्येतानि लिङगानि                  | ४६१ |

भवाः परिषदीत्यासन् ४०5 भवायुष्कायकर्मादि ४६ भवेत् फलकहाराख्यो ३४२ भवेदपि भवेदेतत् ३८४ भवेद् द्रोरामुखं नाम्ना ३६१ भवेद् रत्नपुरञ्चान्त्यम् ४२६ भवेयुगिरयो रुद्राः ५२५ भवेष्वतति सातत्यात् ५५४ भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद् ६३० भव्याभव्यौ तथा मुक्तः ५८६ भस्त्राग्निदीपितान् केचित् २१२ भानु ह्रेपि श्रीमद्धैमम् ५४२ भान्ति पुष्पस्त्रजो यत्र २३७ भावनाभिरसम्मूढो ४इ४ भावनासंस्कृतान्येवम् ४६० भावमात्राभिधित्साया ४७४ भावलेश्या तु कापोती २१६ भिदेलिमदले शश्वत् १५३ भुक्तवापि सुचिरान् भोगान् १०४ भुक्तवामरी श्रियं तत्र १४५ भुजयोः शोभया दीप्र-358 भुञ्जिप्याः सर्वकर्मीगाः १७७ भुवनस्योपकाराय ३७८ भूतवादमथालम्ब्य ₹3 भूतवादिन् मृषा विकत 33 भूतेषूद्भवहर्षेषु ३८२ भूम्युष्मगा च सन्तप्ता २११ भूयोऽपि भगवातुच्चैः 035 भूयोऽप्यचिन्तयद् धीमान् 58 भ्योऽप्रमत्ततां प्राप्य ४६६ भूयो भुक्तेषु भोगेषु १४२ भृत्याचारोऽयमस्माभिः 800 भेजे वर्षसहस्रेगा ११८ भेदग्रहरामाकारः ४८३ भो केतकादिवर्गोन २७७ भोगं काम्यन् विसृष्टासु ११२ भोगाङ्गेनापि धूपेन 933 भोगाङ्गैरपि जन्तूनां 933 भोगान् वो गाढुमीहन्ते १७३ भोगान् षड्ऋतुजानित्थं 838 भोगेषु सतृषावेतौ Xox भोगैरनागतैरेवं **ं१७**१ भोगैरिन्द्रैर्न यस्तुप्तः १४२

| भोजनाङगा वराहारान्           | ४३४        | मदकलतरुभृद्दगैः          | ४७२         | मनोहरानद्रमयोः              | १४०        |
|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| भो धीर धीरतामेव              | १२०        | मदकलविरुतैभृ डगैः        | ५४३         | मनोहरा मयि स्नेहात्         | १४०        |
| भो नाभिराज सत्यं त्वं        | ३१२        | मदनज्वरसन्तप्तः          | २४१         | मनौ याति दिवं तस्मिन्       | ५२         |
| भो भव्य, भव्य एवासौ          | १११        | मदनद्रुममञ्जयो           | १३          | मन्त्रविन्मन्त्रकुन्मन्त्री | ६१२        |
| भ्रमरैर्गञ्जु गुञ्जद्भिः     | ५१८        | मदनाग्नेरिवोद्वोध-       | ३४२         | मन्त्रशक्त्या प्रतिध्वस्त-  | ج <i>ج</i> |
| भ्रातृभिर्घृ तिरस्यासीत्     | २३१        | मदनिर्भरससिक्त-          | ४१०         | मन्त्रशक्त्या यथा पूर्व     | ११६        |
| भ्रूरेखे तस्य रेजाते         | <b>५</b> ७ | मदस्य करगां मद्यं        | £3\$        | मन्त्रिग्रच तदामात्य-       | 83         |
| भ्रूलते रेजतुर्भर्तुः        | ३२४        | मद्यतूर्यविभूषास्रग्-    | 38          | मन्त्रिमुख्यमहामात्य-       | १५६        |
| भ्रूलते ललिते तस्य           | ३४१        | मद्याङा मधुमैरेय-        | £38         | मन्थरं व्रजति काननसध्यात्   | ४३६        |
| भ्रुवौ सविभ्रमे शस्तं        | 388        | मदस्य करग्ां मद्यं       | 838         | मन्दगन्धवहाधूत-             | 38         |
| भ्रे जिरे ब्रुघ्नभागेऽस्य    | ५२५        | मद्यतूर्यविभूपास्रग्-    | 38          | मन्दगन्धवहाधूता-            | ७५         |
| भ्रे मुः कराङगुलीरन्याः      | ३१७        | मद्याङगा मधुमैरेय-       | 838         | मनमाधूतमन्दार-              | १२७        |
| ***                          |            | मद्यातोद्यविभूषास्त्रग्- | १६३         | मन्दरस्थविरस्यान्ते         | १४२        |
| भ                            |            | मथुपानादिव कुद्धाः       | १८१         | मन्दारमालयोत्तंसम्          | ३०४        |
| मकरन्दमिवापीय                | ५१६        | मधुव्रतो सदामोदम्        | २४५         | ं मन्द्रदुन्दुभिनिर्घोपैः   | १८२        |
| मकरन्दरजोवर्षि               | ६३२        | मधौ मधुमदामत्त-          | 380         | मन्द्रध्वानैमृदद्यगानाम्    | ४२२        |
| मकरन्दारुगां तोयम्           | २०३        | मध्यं स्तनभराक्रान्ति-   | १२५         | मन्वानौ दूरभावेन            | १७५        |
| मकुटं मूध्नि तस्याधात्       | २३०        | मध्यमध्यास्य लोकस्य      | ७३          | मया तत्र विचित्रस्य         | १४७        |
| मकुटश्रीरिवाभाति             | २८८        | मध्यमस्य जगन्मध्य-       | ३१६         | मया सुनिपुरां चित्ते        | ३२१        |
| मकुटालङकृतं तस्य             | ३२५        | मध्येकायमसौ नाभिय्       | ३२६         | मिय सत्या मनस्तापो          | १३४        |
| मकुटालङ्कृतप्रांशु           | २१=        | मध्ये गन्धकुटीद्धद्धि    | ४७४         | मरकतहरितैः पत्रैः           | ५४३        |
| मङ्गलानि पठत्सूच्चैः         | ३८२        | मध्ये गात्रमसौ दध्ये     | ३४७         | मरीचिदर्ज्याः सर्वेऽपि      | ५६२        |
| मङ्गलोद्गानमातेनुः           | ३५६        | मध्ये जनपद रेजू          | ३६०         | मरीचिश्च गुरोर्नप्ता        | ४०३        |
| मडम्बमामनन्ति ज्ञाः          | ३६१        | मध्येयवनिकं स्थित्वा     | ३६०         | मरुत्कुमारसम्मृष्ट-         | ६३२        |
| मिगिकुट्टिमभूरस्मिन्         | १५७        | मध्येरङगमसौ रेजे         | ३१४         | सक्त्प्रहतगम्भीर-           | ६३०        |
| मिएाकुट्टिमसकान्त-           | ३६४        | मध्येसममथोत्थाय          | २२          | मरुत्सुरोऽभूच्चिरजीव-       | ६७         |
| मिएाकुट्टिमसंकान्तैः         | ३२३        | मनः प्रसादमभितो          | ३८          | मरुदेव्या समं नाभि-         | ३८८        |
| मिएादर्पग्संकान्त-           | ४५७        | मनसिजशत्रुमजय्यमलक्ष्यम् | ५५५         | मरुद्देवोऽभवत्कान्तः        | ४७         |
| मिएाद्युतितान्तरैः प्रमुदितो | ४३६        | मनसीत्याकलय्यासौ         | १२६         | मर्यादाविकियाहेतो-          | ૭          |
| मिंग्नृपुरभङकारचारुगा        | ३४६        | मनोऽक्षग्रामकायानाम्     | ४६५         | मल्लविक्रियया कांश्चित्     | ३२३        |
| मििानूपुरभङ्कारमुखरौ         | २५१        | मनोगर्भगृहेऽर्हन्त-      | ११५         | महतां संश्रयान्नूनं         | ३८१        |
| मिर्गानूपुरभङ्कारैः          | १५६        | मनोगुप्तिवचोगुप्तिः      | ४५६         | महत्पुण्यमहो भर्तुः         | ३८४        |
| मिगप्रदीपरुचिरा              | १५६        | मनोज्ञविषया सेवा         | २४१         | महत्यस्मिन् पुरागाब्धौ      | 3          |
| मिएाप्रदीपैराभान्ति          | १८३        | मनोज्ञवेषभूषाश्च         | ११७         | महत्यां शब्दिवद्यायां       | 50         |
| मिंगमालीत्यभूत् तस्मात्      | १०४        | मनोनिर्वृ तिमेवेह        | २४२         | महद्भिरचलोदग्रैः            | ४११        |
| मतङगज इव स्वेर-              | ३८६        | मनोभवो मनोज्ञश्च         | ३४८         | महाकरमिवोद्भूत-             | ४६४        |
| मताः किल्विषमस्त्येषां       | ५०५        | मनोऽभिरुचितान् भोगान्    | 38          | महाकरीन्द्रसम्मर्द-         | 3          |
| मतिज्ञानमथैकाद-              | १३२        | मनोरोधः परं ध्यानम्      | <b>८६</b> १ | महाकलकलैंगीतैः              | ३०६        |
| मतिशक्तिसारकृतवाग्विभवः      | ५५७        | मनोर्मनोऽपंयन् प्रीतौ    | ३४०         | महाकारुगिको मन्ता           | ६१८        |
| मतिश्रुते सहोत्पन्ने         | ३२१        | मनोव्याक्षेपहीनेषु       | ४६६         | महाक्लेशाङ्कुशः शूरो        | ६१६        |
| मत्वेति नाकिभिर्नूनं         | २६३        | मनोहरं प्रभोद्भासि-      | १२७         | महाखेचरभोगा हि              | ११२        |
| मत्वोरसिलमस्योद्ध्र्व-       | ६०         | मनोहराख्यमुद्यानम्       | १२७         |                             | ४२६        |
| मदकलकलकण्ठी                  | ४१५        | मनोहराङगी तस्याभूत्      | 53          | महातपा महातेजा              | ६१७        |

| महातिमिपृथुप्रोथ-            | 3          | महासत्त्वेन तेनासौ            | २८०        |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| महादेव्यौ तु शुद्धान्त-      | ३८८        | महितोदयस्य शिवमार्गदेशिन      | : ५६१      |
| <b>महाधि</b> काराश्चत्त्वारः | 38         | महीग्रसनतः कृत्स्नाम्         | ३३६        |
| महाधिष्ठानमुतुङग-            | २३७        | महीतलाद् दशोत्पत्य            | ४१४        |
| महाधैयों महावीयों            | ६१७        | महीधरे निजं राज्य-            | १४१        |
| महाध्यानपतिध्यात-            | ६१६        | महीभृतामधीशत्वात्             | १०५        |
| महाध्वरधरो घुर्यो            | ६१६        | मही समतला रेजे                | ६३३        |
| महानदीजलालोल-                | १०६        | महेन्द्रा <b>ख्यपुरञ्</b> चैव | ४२६        |
| महानद्य इवापप्तन्            | २६४        | महोदयमुदग्राङगम्              | ४०६        |
| महानद्य नरेन्द्रस्य          | १८४        | महोदयो महोत्तुङग-             | <b>द</b> २ |
| महानधर्मयोगोऽस्य             | ७१         | महोरःस्थलमस्याभात्            | 388        |
| महानशनमस्यासीत्              | ४०४        | मां वित्तं किङकरं भर्तुः      | 880        |
| महानायकसंसक्ता-              | ३२६        | मागधाद्याश्च वन्येन्द्राः     | ३६६        |
| महान् कालागुरूद्धाम-         | २८२        | मागमस्त्वमनारवासं             | १५२        |
| महान् जगद्गृहोन्मान-         | ४१         | मातुलान्यास्तवायान्त्या       | १४७        |
| महान्ति गोपुराण्यस्य         | ५२०        | माध्यस्थलक्षण प्राहुः         | ५५५        |
| महान् महीयितो महचो           | ५७७        | माननीया मुनीन्द्राणाम्        | ३००        |
| महापीठोऽभवत् सोऽपि           | २२८        | मानसोऽस्य प्रवीचारो           | २२५        |
| महापुरारासम्बन्धि-           | <b>१</b> ६ | मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलः   | - ५७०      |
| महापुरुषसम्बन्धि             | 5          | मानस्तम्भान् महामानान्        | ५१६        |
| महाप्रज्ञप्तिविद्यायाः       | ४२०        | मानोन्मानप्रमाणानाम्          | ३२७        |
| महाबल नमस्तुभ्यं             | ३०५        | माभूद् व्याकुलता काचित्       | ३८८        |
| महाबलभवेऽप्यासीत्            | २०५        | मामी च सन्निधानं मे           | १७६        |
| महाबलभवे येऽस्मान्           | २०५        | मामुदाकुरुते भक्ति-           | ४३४        |
| महाबलभवेऽस्मत्तो             | 338        | मायानिद्रामपाकृत्य            | ३११        |
| महाब्धाविव सध्वाने-          | न् १       | मार्ग प्रकाशयामास             | २३३        |
| महाब्धिमथवा हित्वा           | 308        | मार्गप्रबोधनार्थञ्च           | ४४४        |
| महाभटास्त्रसम्पात-           | 3          | मार्गो मार्गफलञ्चेति          | ४१         |
| महाभवाब्धिसंसारी             | ६१९        | मार्तण्डमण्डलच्छाया           | ४४०        |
| महामण्डपविन्यासः             | २६२        | मार्दङगिककरास्फालादिव         | ६१         |
| महामतिर्महानीतिः             | ६१८        | माला च सहजा तस्य              | १२०        |
| महामतिश्च संभिन्न-           | 58         | मासमात्रावशिष्टं च            | ११३        |
| महामाना विरेजुस्ते           | २६३        | मासा द्वित्राश्च नो यावत्     | ३९५        |
| महामहपतिः प्राप्त-           | ६१८        | मासैः षोडशभिः पञ्च            | २४०        |
| महामहा महाकीतिः              | ६१८        | मा स्म रत्नतटैर्घत्ते         | ५१७        |
| महामुनिर्महामौनी             | ६१८        |                               | १०६        |
| महायोगिन् नमस्तुभ्यम्        | ३५         | मितोचिताभ्यनुज्ञात-           | ४६०        |
| महालङ्कृतिमाचार-             | १५६        |                               | ७३१        |
| महाविमानसंघट <u>्</u> टैः    | २८७        |                               | 80'0       |
| महाव्रतपतिर्महचो             | ६१८        | मिथ्याज्ञानान्धकूपेऽस्मिन्    | ३०६        |
| महाशोकतरोर्मूले              | ५७५        | मिथ्यात्वदूषितिघया-           | १४         |
| महाशोकध्वजोऽशोकः             | ६१३        | ^ ^ .                         | २०५        |
| महासत्त्वा महाधैर्याः        | ४८         | _                             | ६३४        |
|                              | ,          |                               | ,          |

मुकुटं कुण्डलं हारो ४८ मुकुटोद्भासिनो मेरु १२३ मुकुटोद्भासिमूर्द्धासौ 38 मुक्तात्मनोऽपि चैतन्य-907 मुक्तादामानि लम्बानि १५७ मुक्तामयानि दामानि २३७ मुक्तालम्बनबिभ्गाजि-334 मुक्तालम्बनसंशोभि-७०४ मुक्तावुत्तिष्ठमानस्त्वं **₹3**₹ मुक्ताहाररुचिः सोष्मा-२७२ मुक्ताहारेण तन्नूनं ३३२ मुक्तेतरात्मनो जीवो ४८२ मुख सुरभिनिश्वासं 388 मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं ३६८ मुखपङकजसंसक्त-१२६ मुखपङकजसंसर्पद् 358 मुखप्राङ्गणपुष्पोपहार-३४१ मुखमस्य लसद्दन्त-55 मुखमस्य लसन्नेत्र-२२३ मुखमस्य सुखालोकम् ३४१ मुखमस्याः सरोजाक्ष्याः २५३ मुखमस्या दधे चन्द्र-१२६ मुखमापाण्डु गण्डान्तम् ३३७ मुखेन्दुना जितं नूनम् २७० मुखेन्दुमण्डलाद्देव ५८६ मुखेन्दुमस्याः सोऽपश्यत् १६७ मुखेन्दुरेनयोः कान्तिम् ३३२ मुखेन्दौ या द्युतिस्तस्य ३२५ मुखैर्बहुभिराकीर्णो २१० मुखोन्मुखं विभोर्दत्तः ४०१ मुख्यकल्पेन कालोऽस्ति ४६ मुग्धस्मितमभूदस्य ३२० मुदे तवाम्ब भूयासुः ३३४ मुदेऽस्तु वसुधारा ते ३७६ मुनयः पश्य कल्याणि १३२ मुनयो वातरशनाः ३५ मुनिर्दमवरः प्राख्यत् १८२ मुनिस्तदवलोक्यासौ १३१ मुनी च वातरशनौ १८८ मुनीनां यत्र शैथिल्यं ७५ मुनर्मू धिर्न जटा दूरम् ४०४ मुमुक्षुर्बन्धमोक्षज्ञो ६२७ मुमुक्षोर्ध्यातुकामस्य ः ४७६

|                                 |     | 200 miles 301 11 30           | Patrata. |                           |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|----------|---------------------------|
| मुरजैः कपिशीर्षैरच              | ४२४ | मेरुशृङगसमुत्तुङग-            | ६३१      | यत्र कुक्कुटसम्पात्या     |
| मुरवा कुरवा नैते                | ३६६ | मेरुसन्दर्शनाद् देवो          | ४४५      | यत्र कूपतटाकाद्याः        |
| मुष्णाति दुरितं दूरात्          | २०३ | मेरोः शृङ्गे समजनि            | ५६०      | यत्र कीडाद्रयो रम्याः     |
| मुहुः प्रदक्षिणीकृत्य           | २५४ | मैत्रीप्रमोदकारुण्यम <u>्</u> | ४५१      | यत्र गन्धवहाधूतैः         |
| मुहुरमृतमिवास्या वक्त्र-        | २५१ | मोक्षाधिरोहनि श्रेणी          | ६३०      | यत्र तृण्या महीपृष्ठं     |
| मुहुर्मुनिगुणध्यानैः            | २०३ | मोहपङ्के महत्यस्मिन्          | ३७८      | यत्र दीर्घायुषां नृणा     |
| मुहुस्तन्मुखमालोक्य             | २५४ | मोहान्धतमसध्वंस-              | ४५६      | यत्र नातपसंबाधा           |
| मूर्च्छा कौशील्यकैनाश्य-        | ४७८ | मोहान्धतमसध्वंसे              | ४३६      | यत्र पुण्ड्रेक्षुवाटेषु   |
| मूर्ध्ना छत्रत्रयं विभ्रन्      | ५२५ | मोहारिर्मदनालग्न-             | ६००      | यत्र भङ्गस्तरङ्गेषु       |
| मूर्धिन लोकोत्तमान् सिद्धान्    | ११५ | मोहारिविजयोद्योगं             | ३७७      | यत्र मत्तस्वद्भृङ्ग-      |
| मूलकर्ताखिलज्योति-              | ६२७ | मोहारिविजयोद्योग-             | ३८२      | यत्र मन्दानिलोद्धूत-      |
| मूलोत्तरप्रकृत्यादि-            | ¥80 | मौनी ध्यानी सनिर्मानो         | ४६६      | यत्र मर्त्या न सन्त्यज्ञा |
| मूल्यं मिथ्यात्वमेतस्याः        | 58  |                               |          | यत्र वज्रमयास्थीनि        |
| मूषावनमितताम् <u>ग्रा</u> दि    | २११ | य                             |          | यत्र शालिवनोपान्ते        |
| मृगशावाः पदोपान्तम्             | ४०४ | यः पाण्डुकवनोद्देशे           | २८६      | यत्र शृद्धगाग्रसंलग्न-    |
| मृगारित्वं समुत्सृज्य           | ४०४ | यः पूर्वापरकोटिभ्यां          | ७९       | यत्र सत्पात्रदानेषु       |
| मृगाश्चरन्ति यत्रत्याः          | १९४ | यः सर्वज्ञमनाम्भोधि-          | 38       | यत्र सौधाग्रसलग्नैः       |
| -<br>मृगेन्द्रकेतनाग्रेषु       | ५२६ | यः साम्त्राज्यमधःस्थायि-      | ६        | यत्राकृतिगुणास्तत्र       |
| मृगेन्द्रमिन्दुसच्छाय-          | २५६ | यः सुदूरोच्छृतैः कूटैः        | १३४      | यत्राधूय तरून् मन्दम्     |
| मृच्चालिन्यजमार्जार-            | २०  | य एकशीर्षकः शुद्ध-            | ३५२      | यत्रामोदितदिग्भागैः       |
| मृदङगमन्द्रनिघोंपै:             | ५१० | यक्षैरुदक्षिप्यत चामराली      | ५४६      | यत्रारामाः सदा रम्याः     |
| मृदङगवादनैः काश्चिद <u>्</u>    | २६= | यच्च गाडमे पयः स्वच्छं        | ३६४      | यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम्   |
| मृदङगा न वयं सत्यं              | २६६ | यच्चाम्भः सम्भृतं क्षीर-      | ३६५      | यत्रोत्पन्नवतामर्थाः      |
| मृ <b>द</b> ङगास्तत्करस्पर्शात् | २६८ | यज्वाज्यञ्च त्वमिज्या च       | ५७७      | यत्रोद्यानेषु पाय्यन्ते   |
| मृदितमृदुलताग्रपल्लवैः          | ४३४ | यतक्च तद्विपाकज्ञः            | ७३४      | यत्षोडशाक्षरं वीजम्       |
| मृदुतरपवने वने प्रफुल्ल-        | ४३४ | यतो गुणधनाः सन्तो             | १४       | यत्सम्यक्परिणामेषु        |
| मृदुपाणितले स्पर्श              | १६८ | यतो गुरुनिदेशेन               | २०५      | यथाकालमुपायाच्च           |
| मृदुबन्धार्थिनः केचिद्          | १४  | यतो जीवत्यजीवीच्च             | ५५४      | यथा कुलालचकस्य            |
| मृदुबाहुलते कण्ठे               | १६८ | यतो दूरात्समासन्नं-           | १२८      | यथा कुलालचकस्य            |
| मृदुबाहुलते तस्याः              | २५३ | यतोऽभ्युदयनिःश्रेय-           | १५       | यथा कुसुमितं चूत-         |
| मृदुराधूतमन्दार-                | ११६ | यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसा-         | ६२       | यथाऽज्ञानं तवैवाभूत्      |
| मृदुर्भन्दममन्देन               | ३३८ | यतो यतः पदं धत्ते             | ४४६      | यथान्धतमसच्छन्नान्        |
| मृदुसुरभिसमीरैः                 | 03  | यतो विज ह्रे भगवान्           | ६३४      | यथा पित्तोदयाद् भ्रान्त   |
| मृदुस्पर्शसुखाम्भोज-            | ६३२ | यत्कर्मक्षपणे साध्ये          | ४७४      | यथा मत्स्यस्य गमनं        |
| मृदू भुजलते चार्व्या            | ३३८ | यत्किञ्चिद् रुचितं तुभ्यं     | १५४      | यथा महार्घ्यरत्नानां      |
| मृद्वडगुलिदले तस्याः            | २५० | यत्खातिका भ्रमद्भृङग-         | 50       | यथाऽमी रतिमासाद्य         |
| मृषानन्दो मृषावादैः             | ४७६ | यत्खातिकामहाम्भोधेः           | ३१०      | यथा यथास्य वर्द्धन्ते     |
| मृषाभिसारिकाश्चेमाः             | २१४ | यत्पृष्टमादितस्तेन            | २६       | यथा यथोत्तरा शुद्धिः      |
| मेखलाग्रपुरं रम्यं              | ४२३ | यत्प्रजापतये स्वाहा           | 38       | यथा रतिरभूत् स्वर्गे      |
| मेखलाभिर्वनश्रेणि-              | १०५ | यत्प्रसर्पेदंशुदष्टदिङमुखम्   | ५४२      | यथार्कस्य समुद्भूतौ       |
| मेखलायामथाद्यायां               | २८६ | यत्र कर्ममलापायात्            | ७४       | यथावसरसम्प्राप्त-         |
| मेधाविन्यौ विनीते च             | ३५३ | यत्र कल्पतरुच्छायाम्          | ७३१      | यथा विद्याफलान्येषां      |
| मेरुरङ्गेऽप्सरोवृन्दे           | 335 | यत्र कल्पद्रुमा रम्या         | 838      | यथाविधि तपस्तप्तवा        |
| د<br>لاع                        | )   | •                             |          |                           |

| यत्र कुक्कुटसम्पात्या     | ७५          |
|---------------------------|-------------|
| यत्र कूपतटाकाद्याः        | ७६          |
| यत्र कीडाद्रयो रम्याः     | ५१८         |
| यत्र गन्धवहाधूतैः         | १६५         |
| यत्र तृण्या महीपृष्ठं     | १६४         |
| यत्र दीर्घायुषां नृणा     | १९६         |
| यत्र नातपसंबाधा           | १९५         |
| यत्र पुण्ड्रेक्षुवाटेषु   | ७५          |
| यत्र भङ्गस्तरङ्गेषु       | ७४          |
| यत्र मत्तरुवद्भृङ्ग-      | ሂ३ሂ         |
| यत्र मन्दानिलोद्धूत-      | ५१५         |
| यत्र मर्त्या न सन्त्यज्ञा | <b>द</b> १  |
| यत्र वज्रमयास्थीनि        | ३२७         |
| यत्र शालिवनोपान्ते        | ७४          |
| यत्र शृद्धगाग्रसंलग्न-    | ७७          |
| यत्र सत्पात्रदानेषु       | ७४          |
| यत्र सौधाग्रसलग्नैः       | ३१०         |
| यत्राकृतिगुणास्तत्र       | ३४४         |
| यत्राध्य तरून् मन्दम्     | १९५         |
| यत्रामोदितदिग्भागैः       | १६५         |
| यत्रारामाः सदा रम्याः     | ४७          |
| यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम्   | १६५         |
| यत्रोत्पन्नवतामर्थाः      | २३७         |
| यत्रोद्यानेषु पाय्यन्ते   | <b>८</b> १  |
| यत्षोडशाक्षरं वीजम्       | 338         |
| यत्सम्यक्परिणामेषु        | ४६८         |
| यथाकालमुपायाच्च           | ४६०         |
| यथा कुलालचकस्य            | ४ሂ          |
| यथा कुलालचकस्य            | ४८७         |
| यथा कुसुमितं चूत-         | १५२         |
| यथाऽज्ञानं तवैवाभूत्      | ३७४         |
| यथान्धतमसच्छन्नान्        | २०५         |
| यथा पित्तोदयाद् भ्रान्त-  | २००         |
| यथा मत्स्यस्य गमनं        | ४५७         |
| यथा महार्घ्यरत्नानां      | ४१          |
| यथाऽमी रतिमासाद्य         | २४३         |
| यथा यथास्य वर्द्धन्ते     | ३२ <b>१</b> |
| यथा यथोत्तरा शुद्धिः      | ४६८         |
| यथा रतिरभूत् स्वर्गे      | १२१         |
| यथार्कस्य समुद्भूतौ       | ३.३०        |
| यथावसरसम्प्राप्त-         | ४०          |
| यथा विद्याफलान्येषां      | ४२१         |
| यथाविधि तपस्तप्तवा        | १४०         |

#### महादुराणम्

| यथा वियति वीताभ्रे         | ११६    | यद्भुवां न जरातङका         | १६६         | यस्याः सौधातकीशृङ्ग-         | 50     |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| यथा वैक्रियिके देहे        | २०५    | यद्यत्तटं यद्विधरत्नजात्या | ४३७         | यस्यालङकुरुते कूटपर्यन्तं    | २८६    |
| यथाशक्ति तपस्तेपे          | २३३    | यद्यपि ज्ञानपर्यायो        | ४७५         | यस्याशोकश्चलकिसलयः           | ४६८    |
| यथा शरन्नदीतीर-            | १५२    | यद्यस्ति स्वगता शोभा       | ३७६         | यस्याश्च बहिरुद्यानैः        | 388    |
| यथा शुद्धाकरोद्भूतो-       | ३०७    | यद्वचोदर्पग्रे कृत्स्नं    | १०          | यस्योपरितले मुक्ता           | प्रइप  |
| यथा शोकस्तथाऽन्येऽपि       | ४२६    | यद्वद् वाताहताः सद्यो      | ४६७         | यस्योपरितले लग्नाः           | ४१६    |
| यथासम्भवमेतेषु             | ६६     | यद्वातायननिर्याता          | १३५         | यां प्राहुररिदुर्लडघ्याम्    | ३११    |
| यथा सर्वार्थसिद्धिर्वा     | ४४०    | यद्वारि सारसं हारि         | ३६५         | याचकाद् गगनोलङघि शिख         | रै:३१० |
| यथा सुखं च सन्तोषात्       | १५४    | यन्नेन्दुकिरगौः स्पृष्ट-   | ३६          | याञ्चाकरग्रहौ यस्यां         | 5 {    |
| यथास्य रूपसम्पत्तिः        | ३२८    | यमनुप्राव्रजन् भूरि-       | ৩           | यादृशं स्यात्तपोदानं         | ६८     |
| यथा स्वं विहरन् देशान्     | ४५०    | यमैः सममुपारूढेशुद्धि-     | १७२         | यादृगः कटुकालावु-            | २१६    |
| यथास्वं सन्निविष्टेषु      | १ द १  | यशः श्रेयस्करीं पुण्यां    | १८          | यादृशः करपत्रेषु             | २१६    |
| यथास्वं स्वोचितं कर्म      | ३६३    | यशस्वान्नवमस्तस्माद्       | ६६          | यादोदोर्घट्टनोद्भूतैः        | ५१७    |
| यथेदमेवमन्यच्च             | ३७६    | यशस्वान्नित्यभूत्तेन       | ५६          | या धत्ते स्म महासौध-         | ३१०    |
| यथेष्टं प्रकृतारम्भा-      | १३     | यशोधनं चिचीर्षूणां         | १६          | यानि कान्यपि शल्यानि         | ४६०    |
| यथेष्टगतिका पुष्टा         | २४५    | यशोधरमहायोगि-              | 3 ह १       | या निशातासिधारेव             | ३००    |
| यथोक्तमुपयुञ्जीध्वं        | १६     | यश्च सौमनसोद्यानम्         | २८६         | यान्त्यन्तिध ब्रध्नविम्बे    | ४३८    |
| यथोचितापचिति               | २३१    | यष्टयः शीर्षकं चोप-        | ३५०         | या पताकाकरैर्दूरम्           | ३१०    |
| यथोदितस्य सूर्यस्य         | १२१    | यष्टयोऽष्टसहस्रं तु        | ३५१         | या प्रोत्सर्पद्भिराहूत-      | ४४१    |
| यथोपचरितैर्जन्तुं          | २०६    | यष्टिः शीर्षकसंज्ञा स्यात् | ३५१         | या पुण्यास्रवधारेव           | ३००    |
| यदत्र युक्तमन्यद् वा       | ४०५    | यष्टीनां सप्तविंशत्या      | ३५१         | यामला शीलमालेव               | २६१    |
| यदत्र सुस्थितं वस्तु       | ४१     | यस्तटोपान्तसंरूढ-          | <u> ३</u> ७ | यावज्जीवं कृताहार-           | ११३    |
| यदद्याद्वचतरं तृप्तं       | १७३    | यस्तुङगशिखरः शश्वत्        | १३५         | यावती जगती वृत्तिः           | ३६८    |
| यदमी प्राक्तने जन्म        | २१७    | यस्तुङगैश्शिखरैर्धत्ते     | ७ ७         | यावान् धर्ममयः सर्गः         | ४६४    |
| यदम्बुजरजःपुञ्ज-           | ३७१    | यस्तुङगो विबुधाराध्यः      | २६०         | यास्ता नन्दीश्वरद्वीपे       | ३६५    |
| यदस्मै रुचितं भर्त्रे      | 83€    | यस्त्रिपर्वीमिमां पुण्या-  | ६८          | यास्य सानुषु धृतिर्विबुधानां | ४४०    |
| यदा दम्पतिसम्भूतिः         | १९६    | यस्मात्स्वान्वयमाहात्म्यं  | 9           | युक्तप्रमारासौवर्गः-         | ३५०    |
| यदा पट्टकमादाय             | १४७    | यस्मिन्नग्नरुचिविभाति      | ४६८         | युगन्धरजिनेन्द्रस्य          | १४३    |
| यदा प्रबलता याताः          | ४४     | यस्मिन्प्रतिवने दिक्षु     | २58         | युगपदथ नभस्तो                | ४७३    |
| यदा प्रभृति देवोऽयं        | ३८६    | यस्मिन् शुचिमिएाप्रान्तम्  | ५३५         | युगप्रमितमध्वानम्            | ४५१    |
| यदा यत्र यदावस्थो          | ४८३    | यस्य कन्दरभागेषु           | २८६         | युगबाहुर्महाकायः             | ५३     |
| यदायमद्य वा क्वो वा        | 800    | यस्य कूटतटालग्नाः          | १३५         | युगमुख्यमुपासीना             | ६३     |
| यदायुरुक्तमेतेषाम-         | ६५     | यस्य कूटाग्रसंसक्ताः       | १३५         | युगमुख्यो युगज्येष्ठो        | ६२५    |
| यदिन्दोः प्राप्तमान्द्यस्य | २६१    | यस्य रूपमधिज्योति-         | ४०४         | युगस्य कतिथे भागे            | २४     |
| यदीया राजतीभित्तीः         | 30     | यस्य समुज्ज्वला गुगागगा    | ५६७         | युगादिपुरुषो ब्रह्मा         | ६०५    |
| यदुक्तं जीवनास्तित्वे      | १४४    | यस्य सानुषु रम्येषु        | 30          | युगादिब्रह्मगा तेन           | ३६३    |
| यदुत्सर्पत्प्रभाजाल-       | प्रइप् | यस्य सीमविभागेषु           | ७४          | युगायतौ बिभर्ति स्म          | 55     |
| यंदैवं स्थितवान् देवः      | ३६८    | यस्यां पुष्पप्रततिममरा     | ५६८         | युग्यधर्मरथस्यायं            | १४६    |
| यद् दिव्यं यच्च मानुष्यं   | २४६    | यस्यां पुष्पोपहारश्रीः     | 980         | युवयोरुचितं योगं             | १५३    |
| यद्दूराद् व्योममार्ग       | ४७०    | यस्यां मिएामयी भूमिः       | ३१०         | युवां कतिपयैरेव              | २०२    |
| यद्देशकालचेष्टासु          | ४८३    | यस्यां मिएामयैर्हम्यैं:    | ३१०         | युवां च परिशिष्टायुः         | १४७    |
| यद्बलं चक्रभृत्क्षेत्र-    | ३४४    | यस्याः पर्यन्तदेशेषु       | २६१         | युवां चेद् भोगकाम्यन्तौ      | ४०७    |
| यद्भित्तयः स्वसङ्कान्त-    | ५३५    | यस्याः पर्यन्तमावेष्टच     | ३११         | युवां युवजरन्तौ स्थ-         | ४१०    |
|                            |        |                            |             |                              |        |

|                               |                | 7                            |       |                                  | 101   |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| युवां युवानौ दृश्येते         | ४०७            | रज∙पटलमाधूय-                 | ३०१   | रसास्त एव ते भावाः               | ३१८   |
| युवा बाहुबली धीमान्           | ४६२            | रग्।दालम्बिघण्टाभिः          | ५२५   | रसोपविद्धः सन् धातुः             | २०५   |
| युदामेव महाभागौ               | ३१२            | ररान्नूपुरमत्ताली            | १२५   | रागादिचित्तकालुष्य-              | ४७६   |
| युष्मज्जन्माभिषेकेरग          | ३०६            | रतिचित्रमहद्धेम-             | ४२३   | रागाद्यविद्याजयनान्              | ४८७   |
| युष्मत्संदर्शनाज्जात-         | १६८            | रत्नकुण्डलयुग्मेन            | 386   | रागाद्यशेषदोषागां `              | ४०४   |
| युष्मत्संदर्शनादेव            | २३             | रत्नकुण्डलयुग्मेन            | ३४२   | राजगेहादिविस्तारम्               | ४२५   |
| युष्मद्दानं समीक्ष्यैते       | १८७            | रत्नगर्भा घरा जाता           | २५८   | राजतानि बभुस्तस्या               | ४२७   |
| युष्मन्नामावली दृब्ध-         | ६२६            | रत्नगर्भेव सा भूमिः          | ३३७   | राजधानीयमेतस्यां                 | ४२३   |
| युष्माभिः सममेवाहं            | १७४            | रत्नचूर्णचयन्यस्त-           | ३६४   | राजलक्ष्म्याः परं गर्व-          | 59    |
| यूयं काञ्चुकिनो वृद्धाः       | १७८            | रत्नतोरगाविन्यासाः           | ३३८   | राजविद्याश्चतस्रोऽपि             | 5४    |
| यूयं गोमण्डलं चारु            | १७७            | रत्नत्रयमयी जैन-             | Ę     | राजवेश्माङ्गग्गे सान्द्र-        | १५८   |
| यूयं जैनेश्वरीमर्च्या         | १७८            | रत्नत्रयमयी शय्याम्          | २३५   | राजा सविस्मयो भूयो               | १८५   |
| यूयं नैमित्तिकाः सम्यग्       | १७८            | रत्नत्रितयवत्यार्य-          | २००   | राजीवमलिभिर्जुष्टम्              | २७०   |
| यूयं बिभृत हस्त्यश्व-         | १७८            | रत्नपांसुषु चिक्रीड          | ३२०   | राज्ञा च घातितो मृत्वा           | १८७   |
| यूयं महानसे राज्ञो            | १७७            | रत्नवृष्टिरथापप्तद्          | ४५४   | राज्ञीनामधिरोहाय                 | १७७   |
| यूयं सेनाग्रगा भूत्वा         | १७७            | रत्नशर्करवालुक्याः           | २१०   | राज्यं निष्कण्टकीकृत्य           | २३१   |
| यूयमत्रैव पाश्चात्यं          | १७८            | रत्नाशुभिः क्वचिद् व्याप्तम् | २६५   | राज्यञ्च सम्पदो भोगा             | ६२    |
| यूयमाबद्धसौवर्गा-             | १७७            | रत्नांशुभिर्जटिलितैः         | २३७   | राज्यभोगात् कथं नाम              | ३१३   |
| यूयमारक्षत स्त्रैगां          | १७७            | रत्नाना राशिमुत्सर्पदशु-     | २६०   | राज्यलक्ष्मीपरिष्वङगाद्          | २३१   |
| ये च मिथ्यादृशः ऋूराः         | २१०            | रत्नाभरगभाभार-               | ५२०   | राज्यलक्ष्मीमसम्भोग्याम्         | ३६३   |
| येनाभ्यधायि सद्धर्मः          | ৩              | रत्नाभरगामालाभिः             | ४४१   | राज्यलक्ष्म्याः परिम्लानिम्      | ४३६   |
| योगान्तर्निभृतात्मानम्        | ४०६            | रत्नालोकैः कृतपरभागे         | ४३६   | राज्यश्रियां विरक्तोऽसि          | ४३६   |
| योगिनः परमानन्दो              | 338            | रत्नालोकैर्विसर्पद्भिः       | ५४१   | राज्यान्ते केशवेऽतीते            | १४५   |
| योगीन्द्रा रुन्ध्रबोधा विबुध- | ५७१            | रत्नै. कीर्गा प्रसूनैश्च     | २५८   | रामाभिरमिरामाभिः                 | ११८   |
| योगो ध्यानं समाधिश्च          | ४७४            | रत्नैरनेकैः खचितं परार्ध्यैः | ४४४   | रुचिमेष्यति सद्धर्मे             | ११३   |
| योजनप्रमिते यस्मिन्           | ५३५            | रत्नैर्विरचितं तस्य          | १५७   | रुच्याहारगृहातोद्य-              | ४८    |
| योजनानि दशोत्पत्य             | 398            | रत्नोपलेरुपहिताः             | ४२४   | रुच्याहारगृहातोद्य .             | ४८    |
| योत्तुङगैर्शिखरैर्बद्ध-       | प्र४१          | रथनूपुरपूर्व च               | ४२३   | रुजां यन्नोपघाताय                | २४२ - |
| यो धत्ते सालमुत्तुङग-         | 50             | रथाङगमिथुनैरद्य प्रार्थ्यते  | २६१   | रुजाहरमिवासाद्य                  | ४५६   |
| यो धत्ते स्वनितम्बेन          | २८६            | रथाङगमिव संसार-              | १०५   | रुखे मूध्नि मालास्य              | ३२४   |
| योऽनादिकालसम्बन्धि-           | ৩=             | रथानां वारगाानां च           | १७८   | रुरुचेऽसौ महान् सालः             | ४१६   |
| यो बभावम्बरस्यान्तर-          | ५३५            | रन्धादद्रेरयमजगरः            | ४४०   | रुषन्त्यकारणं ये च               | २१०   |
| यो वितत्य पृथुश्रेगाि         | ૩ છ            | रमग्गीयमिदं मत्वा            | ३७६   | रूपप्रभावविज्ञानैः               | २५५   |
| यो योजनानां पञ्चानां          | <b>૭</b> ૭     | रमग्गीया वनोद्देशाः          | ४२१   | रूपमारोग्यमैश्वर्य               | १७१   |
| योऽसौ पुरिमतालेशो             | ५६१            | रम्भास्तम्भनिभावूरू          | 55    | रूपयौवनसौभाग्यम्                 | ३७४   |
| यौवनं क्षराभङ्गीदं            | <del>ፍ</del> ሂ | रम्यं वनं भृङगसमूहसेवितम्    | ሂሂ१   | रूपलावण्यसम्पत्त्या              | २४५   |
| यौवनं वनबल्लीनाम्             | ३७४            | रम्याः पुराकरग्राम-          | ४२१   | रूपसम्पदमित्य <del>ुच्वै</del> ः | ३४४   |
| यौवराज्ये च तं बाहुः          | 30€            | रम्यान् वनतरून् हित्वा       | ३७१   | रूपसम्पदमुष्येषा                 | १२३   |
| ·                             |                | रराज राजकन्या सा             | प्रहर | रूपसर्वस्वहररां कृत्वा           | २५०   |
| ₹                             |                | रवौ दीर्प्तिवधौ कान्तिः      | ३४१   | रूपानुरूपमेवास्य                 | ३४४   |
| रक्ताशोकवनं वनञ्च             | ४६६            | रसत्यागं तपो घोरम्           | ४६१   | रूप्यते कलमामन्द्रम्             | २६१   |
| रक्तो रागरसेनेव               | 38€            | रसत्यागप्रतिज्ञास्य          | २३४   | रेचकेऽस्य चलन्मौलि-              | ३१६   |
| रचितेषु महामेरोः              | २६८            | रसनावेष्टितं तस्य            | १२३   | रेजे प्रचलिता सेना               | ४७४   |
| • -                           |                | ı                            |       |                                  |       |

# महावुराणम्

| रेजे मििंगमयं दाम-            | ३०५    | ललाटमस्य विस्तीर्गा-           | <b>5</b> ७ | वंशैः सदष्टमालोक्य         | २६=         |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| रेजे राजीवराजी सा             | ६३४    | ललाटादितटे तस्य                | २२६        | वक्तृ्गां तत्प्रयोक्तृत्वे | <b>३१३</b>  |
| रेजेऽशोकतरुरसौ                | ४४४    | ललाटेनाष्टमीचन्द्र-            | २५४        | वक्षः श्रीगेहपर्य्यन्ते    | ३२६         |
| रेजे सहैमकक्ष्योऽसौ           | ५११    | लर्लितं ललिताङगस्य             | ११६        | वक्षःस्थलस्य पर्यन्ते      | २२६         |
| रेजे हिरण्यमयी वृष्टिः        | २५७    | ललिततरमथास्या वक्त्र-          | २८१        | वक्षःस्थलेन पृथुना         | <b>१</b> २२ |
| रेमे रामाननेन्दुद्युति-       | २२६    | ललितपदविहारैभ्रू विकारैः       | २२६        | वक्षःस्थले पृथौ रम्ये      | <b>२२३</b>  |
| रैधारा ते द्युसमवतारेऽपप्त    | न् ५६० | ललिताङ्गं ब्रवीति त्वां        | १५१        | वक्षसा हारयिंट तौ          | १५५         |
| रैधारैरावतकरदीर्घा रेजे       | प्र६०  | ललिताङगच्युतौ तस्मात्          | १३३        | वक्षसि प्ररायं लक्ष्मीः    | २३०         |
| रैधारैरावतस्थूल-              | २५७    | ललिताङगवपुः सौम्यं             | १३३        | वक्षस्सरसि रम्येऽस्य       | ३२६         |
| रोमराजी विनीला सा             | २५२    | ललिताङगश्च्युतः स्वर्गात्      | १४३        | वक्षोऽस्य पद्मरागांशु-     | २२६         |
|                               |        | ललिताङगस्ततश्च्युत्वा          | १४१        | वक्षोभवनपर्यन्ते           | २२६         |
| ल                             |        | ललितास्ततोऽसौ मां              | १४०        | वक्षोलक्ष्म्या परिष्वक्तम् | ३४६         |
| लक्षणां च घुवं किञ्चित्       | ३२८    | लिताङगस्य तत्रासं              | १३२        | वज्रकाया महासत्त्वाः       | ४८२         |
| लक्षगानि बभुर्भर्तुः          | ३२८    | ललितोद्भटनेपथ्यो               | ३१४        | वज्रचञ्चुपुटैर्गृद्धाः     | २११         |
| लक्षगान्येवमादीनि             | ३२८    | लवगाम्भोधिवेलाम्भो             | 308        | वज्रजङघकरस्पर्शात्         | १६०         |
| लक्ष्मीं परां विनिर्माय       | १२६    | लसत्कपोलसंकान्तैः              | ३५४        | वज्रजङघभवे यासौ            | <b>३२१</b>  |
| लक्ष्मीं परामाप परापतन्ती     | ५४६    | लसत्सुधाराशिविनिर्मलानि        | ४४७        | वज्रजङ्घे भवे यास्य        | ३४६         |
| लक्ष्मीकराग्रसंसक्त-          | १५०    | लसदंशुकसंवीत-                  | २२३        | वज्रजङ्घसमासङ्गात्         | १६०         |
| लक्ष्मीमतिः स्वयं लक्ष्मी-    | ३५१    | लसदंशुकसंसक्तं                 | २५२        | वज्रजङघस्ततो राज्य-        | १७२         |
| लक्ष्मीपतिमथोवाच              | १२८    | लसद्दन्तांशु तस्यायं           | 52         | वज्रजडघानुजां कन्याम्      | १७०         |
| लक्ष्मीरिवार्थिनां प्रार्थ्या | १५१    | लसद्दशनदी प्तांश्              | ३८         | वज्रदन्ताह्वये सूनौ        | २३२         |
| लक्ष्मीरिवास्य कान्ताङगी      | १२४    | लसद्दुक्लपुलिनं                | ३२६        | वज्रनाभिनृपोऽमात्यैः       | २३१         |
| लक्ष्मीर्निकामकठिने           | ३२८    | लसद्दुकूलवसनैः                 | ४१६        | वज्रनाभिरथापूर्गं-         | २२६         |
| लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो    | ६२३    | लसद्बाहुर्महोदग्र-             | ३१६        | वज्रनाभेर्जयागारे          | २३१         |
| लक्ष्मीवानभिषेकपूर्वकमसौ      | १६६    | लसद्बिन्दुभिराभान्ति           | २७३        | वज्रबाहुः पतिस्तस्य        | १२२         |
| लक्ष्मीवान् कुजो दक्षः        | १५३    | लसद्वसनमामुक्तरशन              | ३५०        | वज्रबाहुमहाराजो            | १७०         |
| लक्ष्मीसमालिङ्गितवक्षसोऽस     |        | लावण्यदेवतां यष्टु-            | ३५३        | वज्रमूलबद्धरत्नबुध्नम्     | ४४४         |
| लक्ष्मीसर्वस्वमुज्भित्वा      | १६३    | लावण्यरसनिष्यन्द-              | ३४३        | वज्रशारास्थिरे जङ्घे       | 55          |
| लक्ष्म्याः पुञ्ज इवोद्भूतो    | ३०५    | लोकं कालावतारं च               | २४         | वज्रसंहननं कायम्           | ४६३         |
| लक्ष्म्याविमे जगन्नाथ-        | ३५४    | लोकनाडीगतं योग्यं              | २४०        | वज्रसारौ दधावूरू           | ે પ્રદ      |
| लक्ष्यते निषधोत्सङ्गे         | २६२    | लोकपालास्तु लोकान्त-           | ४०८        | वज्रस्तम्भस्थिराङगाय       | 308         |
| लता इव परिम्लान-              | ३८७    | लोकवित्त्वं कवित्वं च          | ११         | वज्रागतं च वज्राढ्यम्      | ४२३         |
| लतागृहान्तराबद्ध-             | ४१२    | लोकाख्यानं यथोद्देश-           | ६८         | वजाङ्गबन्धनस्यास्य         | २२६         |
| लताङ्गञ्च लता ह्वञ्च          | ६६     | लोकाधिकं दधद्धाम-              | -३०७       | वज्रास्थिबन्धनाः सौम्याः   | ४८          |
| लताङगि ललिताङगस्य             | १५३    | लोकोत्तरो लोकपतिः              | ६२८        | वटवृक्षः पुरोऽयं ते        | २७२         |
| लताभवनमध्यस्था                | प्रश्ह | लोको देशः पुरं राज्यं          | ६८         | वत्सलः प्राग्गिनामेकः      | ७१          |
| लताभवनविश्रान्त-              | ४१२    | लोकोद्देशनिरुक्त्यादि-         | ६८         | वदैतेषां फलं देव-          | २६३         |
| लतेवासौ मृदू बाहू             | १२५    | लोको हचकुत्रिमो ज्ञेयो         | 33         | वधकान् पोषयित्वान्य-       | २१०         |
| लब्धं तेनैव सज्जन्म-          | २०१    | लोक्यन्तेऽस्मिन् निरीक्ष्यन्ते | 3,3        | वधबन्धाभिसन्धानम्          | ३७४         |
| लब्धसद्दर्शनो जीवो            | २०१    | लोहार्गलिमदं लोहैः             | ४२२        | वनकीडाविनोदेऽस्य           | ३२३         |
| लब्धावसरमिद्धार्थ             | २४     | व                              |            | वनद्रुमाः षट्पदचौरवृन्दैः  | ४३४         |
| ललाटपट्टे विस्तीर्गो          | ३२४    |                                | \s         | वनप्रदेशाद् भगवान्         | 388         |
| ललाटमष्टमीचन्द्रचारु-         | ३४७    | वंशालं पुष्पचूडश्च             | ४२६        | वनलक्ष्मीरिव व्यक्त-       | ४१७         |

| नवीथीमिमामन्त-                         | ५३२          | विलिभं दक्षिगावर्त-         | १२५          | · faafuarrfussefeer                        |              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| नवेदी समुत्तुङगा                       | 30           | वल्लीः कुसुमिता यत्र        | ५१६          | विकसितसरसिजदलनिभनय-<br>विकस्वर समालोक्य    | ४६५          |
| 'नषण्डवृतप्रान्त                       | १८०          | वल्लूरीकृत्य शोप्यन्ते      | २१३<br>२१३   |                                            | 3 £ 5        |
| नस्थलीमनिलविलोलित-                     | ४३२          | ववाववाततान् कुर्वन्         | ₹ <b>5</b> 0 | विकासि कुटजच्छन्ना<br>विक्रष्टः कुतपन्यासो | 939          |
| नानां स्वगृहारगाञ्च                    | ४२८          | ववुः सुरभयो वाताः           | ६३३          | विक्षप्ता बाहुविक्षेपै:                    | ३१३          |
| नानि तहभिश्चित्रैः                     | ५२२          | ववृषुः सुमनोवृष्टिम्        | ६३२          | विक्षिप्यन्ते स्म पृण्यार्थाः              | ३१६          |
| नानि नित्यपुष्पारिए                    | १६५          | वशे यथा स्युरक्षाणि         | ४४५<br>४४५   | विचरत्खचरी चारु                            | २६२<br>४१२   |
| नेऽपि वसतो भर्तुः                      | 308          | वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा  | ६२३          | विचारनृपलोकात्म-                           | ० १ २<br>३ २ |
| ने प्रचण्डलुण्टाक-                     | १६५          | वसतोऽस्य जनाकोर्गो          | 477<br>852   | विचित्ररत्ननिर्मारौः                       | ४२<br>५२०    |
| ने प्रवसतोऽस्माभिः                     | 800          | वसुधारां दिवो देवाः         | १५२          | विचिन्त्येति चला लक्ष्मी                   | १७१          |
| नेभकटम्जिभत्वा                         | १७६          | वसुधारानिभेनारात्           | 308          | विच्छायतां गते चन्द्रविम्वे                | २ <b>६१</b>  |
| ने वनगजास्तुङगाः                       | २४५          | वसुधा राजते तन्त्रि-        | २७६          | विजयच्छन्दहारेगा                           | 3 <i>8</i> 0 |
| नेष् तरवस्तेषु                         | ५२२          | वसुन्धरा महादेवी            | १५६          | विजयोऽनन्तवीर्योऽभूत्                      | ३४६          |
| नेषु वनमातङगा                          | 99           | वसुमत्कं वसुमती             | ४२६          | विजयो बुद्धिमान्                           | ४३           |
| नैश्चत्रभिराभान्तं<br>-                | १०७          | वस्तुधर्मान्यायित्वात्      | 838          | विजहार मही कृत्स्नां                       | १०६          |
| न्यै: कशिपुभिस्तावत्                   | 338          | वस्तुवाहनकोटीश्च            | 888          | विजहुर्निजनीडानि                           | १८०          |
| पुः कान्त प्रिया वागाी                 | <b>३२</b> १  | वस्तुवाहनसर्वस्वं           | १५६          | विजितकमलदलविलसदसदृश-                       |              |
| पु कान्तिश्च दीप्तिश्च                 | ३४४          | वस्त्राभरगामाल्यानि         | 368          | विज्ञप्तिमात्रवादे च                       | ५०१          |
| पुरारोग्यमैश्वर्यम्                    | ३४४          | वहन्त्यौ किञ्चिदुद्भूत-     | <b>३</b> ५३  | विज्ञप्तिमात्रससिद्धिर्न-                  | 33           |
| पुरारोग्यमैश्वर्य<br>पुरारोग्यमैश्वर्य | १७३          | वह्निरेवेन्धनैः सिन्धोः     | 288          | विज्ञप्तिर्विषयाकार-                       | १००          |
| पुर्दीप्तं मुखं कान्तं                 | 3,8,6        | वागर्थरत्नसम्पूर्गम्        | ४६३          | विज्ञप्त्या परसंवित्ते                     | १००          |
| पुर्भगवतो दिव्यम्                      | ३८८          | वाग्गुप्तेस्त्वत्सुतौ हानि- | ३७           | विज्ञाप्यमन्यदप्यस्ति                      | ३१           |
| पुषो वृद्धिमन्वस्य                     | ३२१          | वाग्विज्ञान समस्तीद         | १००          | विज्ञानं स्यात् ऋमज्ञत्वम्                 | ४५२          |
| प्रस्योपरि सालोऽभूत्                   | ४२४          | वाङमयं सकलं तस्य            | ,<br>३२१     | विज्ञानव्यतिरिक्तस्य                       | 33           |
| यसः परिगामेन                           | ४०५          | वाङमलानामशेषारगां           | ३८           | वितर्कमिति तन्वानो                         | २६७          |
| यसा रूपसम्पत्त्या                      | <u>50</u>    | वाचनापृच्छने सानु-          | ४५४          | वितस्त्यन्तरपादाग्र-                       | ३६७          |
| राशनेपुको रुच्य                        | २७६          | वाचातिलङघनं वाचं            | १३२          | वितीर्गाराज्यभारस्य                        | ३८१          |
| रारोहे तनूदयौ                          | <b>२</b> ३१  | वाचिकेन च संवादं            | १७६          | वितीर्गोनामुना भूयात्                      | ३८६          |
| राहजघनः श्रीमान्                       | ४०६          | वाञ्छन्त्यो जीविका देव      | ३५८          | विदां कुरु कुरुष्वार्य                     | 338          |
| राहार्यश्च नन्दाख्यो                   | २०६          | वारावागासने मेरुः           | ३२८          | विदिताखिलवेद्यानाम्                        | 308          |
| राहोऽयं भवेऽतीते                       | १८६          | वाशाज्यं वशाजां कर्म        | ३६२          | विदृष्विगाीषु संसत्सु                      | १०           |
| रोह चारुजङ्घे ते                       | ३३१          | वातरज्जुभिरानद्वा           | ७३           | विदूरलङ्घिनो धीर-                          | ४१२          |
| र्णगन्धरसस्पर्श-                       | ४८६          | वातोद्धूताः क्षीरपयोधेरिव   | ५६१          | विद्धि तद्भावि पुर्ण्योद्ध                 | ११३          |
| र्गुनातीतमत्रेदं                       | १४५          | वात्सल्यमधिकं चक्रे         | २३३          | विद्धि ध्यानचतुष्कस्य                      | १०७          |
| र्णसाङकर्यसम्भूत-                      | १३४          | वाप्यस्ता रेजिरे फुल्ल-     | ५१६          | विद्धि षड्द्वचेकसंख्याञ्च                  | १३२          |
| र्गाते पूर्वकायेऽस्य                   | ३४३          | वाप्यो रत्नतटाः प्रसन्नसलिल |              | विद्या कामदुघा धेनुः                       | ३५५          |
| नालक्षराः कालो                         | ४८७          | वामोरुरिति या रूढिः         | २५१          | विद्याघराधिवासोऽयं                         | ३१४          |
| रिततो द्रव्यकालेन                      | ४६           | वाराङगनाः पुरन्ध्यूश्च      | १५८          | विद्याघरा वसन्त्येषु                       | ४२२          |
| र्द्धमानलयैः काश्चित्                  | ३१७          | वासः क्षौमं स्रजो दिव्याः   | २६५          |                                            | ४१६          |
| र्द्धमानलयैनृ तम्                      | ₹ <b>₹</b> ₹ | वासगेहेऽन्यदा शिश्ये        | १६२          | विद्याधरेन्द्रभोगेषु                       | १८२          |
| र्द्धमानलयैनृ तम्                      | १५६          | वासगेहे समुत्सर्पद्         | 038          | विद्याधरैः सदाराध्यो                       | ওട           |
| श्रीयांसो यवीयांस-                     | 805          | वाहोपदेशाद् विमलादिवाहः     | ६६           | विद्या बन्धुश्च मित्रञ्च                   | ३४४          |
| नाकालिपताकाढ्याः                       | 99           | विशत्यब्धिस्थितिस्तत्र      | १४१          | विद्या यशस्करी पुंसां                      | ३५५          |
|                                        | 33 (         |                             | - • •        | <u> </u>                                   |              |

#### महापुरागम्

| विद्यावान् पुरुषो लोके      | ३५५  | विभोनिगृढ्चर्यस्य           | ४४७   | विश्वात्मा विश्वलोकेशो     | ६०४          |
|-----------------------------|------|-----------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| विद्यावैमुख्यतो ज्ञात्वा    | १०२  | विभोर्मुखोन्मुखीर्दृष्टीः   | ३≂५   | विश्वे ब्रह्ममहायोगे       | २ <b>५</b> ३ |
| विद्यासिद्धि विधिनियमितां   | ४४३  | विभ्राजते जिनैतत्ते         | १६४   | विषपुष्पमिवात्यन्त-        | 58           |
| विद्यासु विमुखीभावं         | १०२  | विभ्राणोऽप्यध्यधिच्छत्रं    | ५६=   | विषयस्यास्य मध्येऽस्ति     | ७७           |
| विद्युदिन्द्रायुधे किञ्चित् | २५८  | विमानमापतत् स्वर्गात्       | २६३   | विषयाः विषमाः पाके         | १७२          |
| विद्युद्वन्तो महाध्वाना     | ६०   | विमानमेतदुद्भासि            | ११७   | विषयाननुभुञ्जानः           | २४३          |
| विद्युन्नटी नभोरङगे         | ६१   | विमाने श्रीप्रभे तत्र       | २०६   | विषयानन्वभूद् दिव्यान-     | १०१          |
| विधाता विश्वकर्मा च         | ३७०  | विमुक्तवर्षसम्बाधे          | 850   | विषयानर्जयन्नेव            | २४४          |
| विधिः स्रष्टा विधाता च      | ७२   | विमुक्तशयना चैषा            | ३३५   | विषयानीहते दुःखी           | २४६          |
| विधिनोपोष्य तत्रासीत्       | १८३  | विमुञ्च शयनं तस्मात्        | ३३५   | विषयानुभवात् पुसाम्        | २४३          |
| विधुताशेषसंसार-             | ६००  | वियुतायुरसौ छायां           | १६२   | विषयानुभवे सौरूयं          | २४२          |
| विधुमाशु विलोक्य नु         | ५४८  | विरक्तः कामभोगेषु           | ३८६   | विषये पुण्डरीकिण्या        | १४५          |
| विधुरुचिहरचमररुह-           | ५६५  | विरतिः सुखमिष्टं चेत्       | ३७१   | विषये मङ्गलावत्यां नगर्या  | २१८          |
| विधूतध्वान्तमुद्यन्तम्      | २५६  | विरहितमानमत्सर तवेदं        | ४५६   | विषये मङगलावत्यां          | १४०          |
| विधृतेन सितच्छत्र-          | ३८४  | विराजमानमुत्तुङःगैः         | ४११   | विषये वत्सकावत्या          | १४५          |
| विध्यापितजगत्तापा-          | ₹8₹  | विरुद्धधर्मयोरेकम्          | ५०३   | विषयेष्वनभिष्वङगः          | ४८४          |
| विनार्हत्पूजया जातु         | न् १ | विरेजुरप्छटा दूरम्          | २६४   | विषयैर्विप्रलब्धोऽयम्      | २४५          |
| विनिर्ममे बहून् बाहून्      | २६३  | विलीयन्ते यथा मेघा          | २०५   | विषादभयदैन्यादि-           | <b>न</b> ६   |
| विनीलकुटिलैः केशैः          | २२८  | विलोक्य विलसत्कान्ती        | ३४१   | विषारण्यमिदं विश्वग्       | २१४          |
| विनीलैरलकैरस्या             | २५४  | विवक्षया विनैवास्य          | २४    | विष्कम्भचतुरस्राश्च        | ४२५          |
| विनेयजनताबन्धुः             | ६११  | विवक्षामन्तरेणास्य          | ५८२   | विष्कम्भादवगाढास्ताः       | ४२४          |
| विनोपलब्ध्या सद्भावं        | १४४  | विवस्वन्तमिवोद्धूत-         | ४३४   | विष्कम्भादिकृतः श्रेण्योः  | ४२१          |
| विपङका ग्राहवत्यश्च         | ७६   | विवाहमण्डपारम्भं            | १५७   | विष्टरं तदलञ्चके           | ५४३          |
| विपच्यते यथाकाल-            | २०६  | विविक्तेषु वनान्नाद्रि 🚦    | ४६४   | विष्टराण्यमरेशानाम्        | ४०६          |
| विपाकविचयं धर्म्यम्         | ०३४  | विशङकटपटीक्लृप्त-           | ३८६   | विष्वगद्रीन्द्रमूर्णित्वा- | २८६          |
| विपुलां निर्जरामिच्छन्      | ४६५  | विशालोरुवक्षःस्थलस्यात्म-   | ሂሂ३   | विष्वगाप्लावितो मेरुः      | २१६          |
| विप्रयोगे मनोज्ञस्य         | ४७७  | विशालो विपुलज्योतिः         | ६१४   | विष्वगुच्चलिताः काश्चित्   | १३५          |
| विबुधाः पेठुरुत्साहात्      | ६३३  | विशुद्धतरमुत्सृष्ट-         | ४५७   | विष्वग् ददृशिरे दूष्य-     | १५०          |
| विबोधोऽस्ति विभङगाख्यः      | २१७  | विशुद्धपरिणामत्वात्         | ५३३   | विसंस्थुलासनस्थस्य         | ४५१          |
| विभवो विभयो वीरो            | ६१०  | विशुद्धभावनः सम्यग्         | २३४   | विसाखप्रोष्ठिलाचार्यों     | ४३           |
| विभावरी विभात्येषा          | २६१  | विशुद्धलेश्यः शुद्धेद्ध-    | २४०   | विसृज्य च पुरो दूत-        | १७७          |
| विभावसुरसम्भूष्णुः          | ६०७  | विशुद्धिश्चाशनस्येति        | ४५३   | विस्तीर्णानेकशाखाढ्यां     | १७           |
| विभाव्यते स्मयः प्रोच्चैः   | ५१५  | विश्वं विजानतोऽपीश-         | ३७६   | विस्फुलिङगमयी शय्यां       | २१२          |
| विभिन्नरसमित्युच्चैः        | 388  | विश्वं विज्ञप्तिमात्रं चेद् | १००   | विस्नस्तकबरीबन्ध-          | २५४          |
| विभीषणनृपात् पुत्रः         | २२१  | विश्वकर्ममतं चास्मै         | ३५७   | विस्नस्तकबरीभार-           | ३८७          |
| विभुः करद्वयेनाभ्यां        | ३५५  | विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो     | ६०५   | विहंगमरुतैर्न्न            | १८०          |
| विभुः कल्पतरुच्छायां        | ३२८  | विश्वदिक्षु विसर्पन्ति      | प्रहइ | विहसन्निव वक्त्रेषु        | ३१८          |
| विभुवृ षभसेनाय              | ३५७  | विश्वदृश्वा विभुर्धाता      | ६०४   | विहितनिखिलकृत्यो           | १३७          |
| विभूत्तमाङगसंसर्गाद्        | ३६१  | विश्वदृश्वैतयोः पुत्रो      | २५७   | वीच्यन्तर्वलितोद्वृत्त-    | ५१५          |
| विभोः कैवल्यसम्प्राप्ति-    | ५६२  | विश्वमुड्विश्वसृड्विश्वेट्  | ६१०   | वीणामधुरमारेणुः-           | ३१४          |
| विभो भोजनमानीतं             | ४४७  | विश्वविद्येश्वरस्यास्य      | ३२१   | वीतरागोऽप्यसौ ध्येयो-      | ४८७          |
| विभो समूलमुत्सन्नाः         | ३५८  | विश्वव्यापी जगद्भर्ता       | ४७६   | वीथीं कल्पद्रुमाणाम् 🖣     | ४७०          |
| विभोर्देहप्रभोत्सर्पैः      | 300  | विश्वव्यापी स विश्वार्थ-    | ४८८   | वीथीनां मध्यभागेऽत्र       | ५३३          |

| क्षोऽशोको मरकतरुचिर-                 | ५६२ |        |
|--------------------------------------|-----|--------|
| त्तं श्रमणसङ्घेन                     | ४१४ |        |
| त्तगात्रापरः स्थेयान्                | 30% |        |
| षध्वजो वृषाधीशो                      | ६०५ |        |
| षभकविभिर्यातं मार्ग                  | २७  |        |
| षभस्तीर्थक्रच्चैव                    | ६४  |        |
| षभाकारमादाय                          | २६४ |        |
| षभोऽयं जगज्ज्येष्ठो                  | 398 |        |
| षभोऽसि जगज्ज्येष्ठः                  | ६०१ |        |
| षभोऽसि सुरैर्वृ ष्ट-                 | ५५० | :      |
| षो हि भगवान् धर्मः                   | 398 | '      |
| ष्टिरसौ कुसुमानाम्                   | ५४३ | 1      |
| णुष्मा वैष्णवीर्यप्टी-               | २६८ | 1      |
| णुर्वीणा मृदङगञ्च                    | ३२८ | ;      |
| त्रविष्टरभल्लर्यो                    | ७२  | 1      |
| दाङगो वेदविद् वेद्यो                 | ६१६ | ;      |
| दिकाकटिसूत्रेण                       | १५७ | :      |
| दाध्यञ्चतुरैवेषै-                    | ७४  | ;      |
| धव्यदूषिनेन्दुश्रीः                  | २५३ | =      |
| मनस्ये च कि ध्यायेत्                 | ४८१ | 1      |
| यावृत्यञ्च तस्यामीत्                 | ४६३ | 3      |
| रमन्योन्यसम्बन्धि-                   | २११ | 3      |
| शाखस्थः कटीन्यस्त-                   | ७३  | 3      |
| ातीयुषि ततः काले                     | ४४  | 2      |
| ाधा <u>-</u> मौक्तिकौघैर्विभोस्तण्डु |     | 3      |
| ाराजि कन्धरेणास्याः                  | २४२ | 3      |
| वहारात्मकात् कालात्                  | ሂടട | ₹      |
| ाजहारातिगम्भीर-                      | 38  | হ      |
| ाप्ताकाशां वृष्टिमलिकुल-             | ५६२ | হ      |
| ाघ्रोष्टादशभिर्भक्तम <u>्</u>        | १5४ | হ      |
| ायतशाखादोश्चलनै:                     | ጸጸጸ | হ      |
| ायामशालिनाव <del>स</del> ्य          | 385 | হ      |
| त्सृष्टान्तर्बहिःसङगो                | ३६० | হ      |
| ोममार्गपरिरोधिकेतनैः                 | ५५० | হ      |
| ोममूर्तिरमूर्तात्मा                  | ६११ | হ      |
| ान्तमनुजग्मुस्तं                     | ३६७ | হ      |
| ा सिद्ध्यै जगन्नाथ                   | ३८४ | ₹<br>- |
| ाजर्जरितान् कांश्चित्                | २१३ | হ<br>- |
| ास्थः समितिर्गुप्तीः                 | 232 | ₹<br>- |
| ानां प्रत्यनीका                      | 858 | হ<br>ক |
| ानि पञ्च पञ्चैव                      | ४०३ | হ      |
|                                      | 1   | হ<br>হ |
| ान्येतानि पञ्च स्युः                 | २२२ | 4      |

| રહ્યા આવ્યા અવશા ના દા સુવ્રા                   | 444 6 |
|-------------------------------------------------|-------|
| <b>27</b>                                       |       |
| शकटादिमुखे चैव                                  | ४२३   |
| शकः स्नपयिताद्रीन्द्रः                          | ३०१   |
| शङकरः शंवदो दान्तो                              | ६२४   |
| शङकां जहीहि सन्मार्गे                           | २००   |
| शङखं शं खचरैः सार्द्ध                           | ५०६   |
| शङखचकगदाकूर्म-                                  | ३४२   |
| गङ्खचकाङकुशादीनि                                | १३६   |
| शङ्खानाध्मातगण्डेषु                             | ३८३   |
| शची चाप्सरोऽशेषदेवीसमेता                        | ५५४   |
| गची <b>दे</b> व्यैकतो रद्ग-                     | ३८०   |
| शची रत्नचूर्णैबलि भर्तुरग्रे                    | ५५५   |
| शच्या समंच नाकेशम्                              | 388   |
| शतमप्टोत्तरं तेषु                               | ५२०   |
| शतमष्टोत्तरं यत्र                               | ३५१   |
| शतमेकोत्तरं पुत्राः                             | ३४८   |
| शतानि पञ्च पञ्चाग्रां                           | ሂട    |
| गतान्यञ्टौ च चत्वारि                            | ३६१   |
| शतायता तदर्छ च                                  | २६०   |
| ग <b>नै</b> रशनैर्विवृद्धानि                    | ६२    |
| शब्दः स्पर्शो रसो गन्धः                         | ४८६   |
| शब्दराशिरपर्यन्तः                               | १६    |
| गव्दाच्छव्दान्तरं यायात्                        | ४६३   |
| शब्दाद्वैतमिवापप्तन्                            | २१६   |
| गमाद् दर्शनमोहस्य                               | २००   |
| शयाने शयितु भुक्तम्                             | 338   |
| शय्यास्य विजने देशे                             | ४६२   |
| शरच्चन्द्रबिम्बप्रतिस्पर्द्धिव <del>व</del> त्र |       |
| शरत्सरोवरस्पद्धि-                               | ६३२   |
| शरदभ्रनिभे तस्मिन्                              | ५२१   |
| शरदां शतमेषां स्यात्                            | ४३    |
| गरद्घन इवारूढ-                                  | ११४   |
| शरद्घनसमश्रियौ नर्तकी                           | ५५१   |
| शरद्घनस्योपरि सुस्थिते घने                      |       |
| शरीरं किमुपादानं                                | ६५    |
| शरीरदण्डनञ्चैव                                  | ६५    |
| शरीरमिदमत्यन्त-                                 | 54    |
| शरीरवेणुरस्वन्त-                                | 54    |
| शरीरशकटं दुःख-                                  | ३७५   |
| शशिकान्तोपलैरिन्दुम्                            | ४१३   |
| शशी परिक्षयी पद्मः                              | 388   |
| शशीव स कलाधारः                                  | २४६   |
| शश्वत्पुण्यजनाकीर्णः                            | ११०   |

|                            | <b>\</b> - • |
|----------------------------|--------------|
| गालाः पुष्पफला नम्राः      | ४०४          |
| शाखाग्रव्याप्तविश्वाशः     | प्रस्        |
| शाखाविषक्तभूषादि-          | १८०          |
| शातकुम्भमयैः कुम्भैः       | २६२          |
| शान्तिनिष्ठो मुनिज्येल्टः  | ६२६          |
| शान्तो वयोऽनुरूपोऽयम्      | 308          |
| शारदाभ्रमिवादभ्रम्         | ४०७          |
| शारीरमानसाशेष-             | ४६६          |
| शार्दूलभूतपूर्वो यः        | २०६          |
| शार्दूलार्यचराद्याश्च      | 553          |
| शार्दूलार्यादयोऽप्यस्मिन्  | २०६          |
| शार्दूलार्यादयोऽप्याभ्यां  | २०३          |
| शाश्वतोऽयं भवेज्जीवः       | ४८४          |
| शिरः पुत्रस्य निर्भिद्य    | १५७          |
| शिरः शिरोरुहापायात्        | ७३६          |
| शिरः सकुन्तलं तस्य         | २२३          |
| शिरस्त्राणं तनुत्रं च      | ४६८          |
| शिरस्यस्य बभुर्नीला        | १२२          |
| शिरस्स् न स्पृशन्त्येते    | ६००          |
| शिरासि प्रचलन्मौलि-        | २८४          |
| शिरीषकुसुमैः कान्ताम्      | १३१          |
| शिरीषसुकुमाराङगाः          | २५३          |
| शिरोऽस्या कुञ्चितस्निग्ध-  | ३४०          |
| शिलातले निविष्टं च         | १८४          |
| शिवः शिवपदाध्यासाद्        | ६१०          |
| शिविकावाहिनामेषाम्         | ३५४          |
| शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः | ६२६          |
| शीकरैराकिरन्नाकम्          | २६७          |
| शीतं षष्ठचां च सप्तम्यां   | २१५          |
| शीतलैर्वारिभिर्गाङ्गैः     | ५४३          |
| शीतातपमहावात-              | ३५८          |
| शीतीभूतं जगद्यस्य          | ११           |
| शीतोष्णनरकेष्वयां          | २१५          |
| शुकः पञ्जरमध्यास्ते        | २७४          |
| शुक्लं परमशुक्लं च         | ४६२          |
| शुचयो दर्शिताशेष-          | ४३४          |
| शुचावन्यतमे देशे           | ४८०          |
| शुचाविव च सन्ताप-          | १२४          |
| शुचिः सुरभिरत्यन्त-        | २६०          |
| शुचित्वान्महनीयत्वात्      | २६०          |
| शुचिस्फटिकनिर्भासि-        | २३८          |
| शुचौ स्निग्धे मृदुस्पर्शे  | ४४०          |
| शुद्धाम्बुस्नपने निष्ठाम्  | २६६          |
|                            |              |

#### महापुरागम्

| शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६०६                                         | श्रीपतिर्भगवानर्हन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६०७                                                                  | । श्रूयते यः श्रुतश्रुत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शुनीमिन्द्रमहे पूति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २४३                                         | श्रीप्रभं श्रीप्रभोपेतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४२२                                                                  | श्रेणिकप्रश्नमुद्दिश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शुभंयुः सुखसाद्भूतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२६                                         | श्रीप्रभाद्रौ तमभ्यच्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०५                                                                  | श्रेणिद्वयं वितत्य स्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्भाः सुगन्धयः स्निग्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३८                                         | श्रीमती च समाश्वास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७६                                                                  | श्रेण्योरथैनयोरुक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभानुबन्धिना सोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४६                                         | श्रीमती गुरुणेत्युक्त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४६                                                                  | श्रेण्यौ सदानपायिन्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभाभिसन्धितो ध्याने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४७६                                         | श्रीमती च भवत्तीर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८७                                                                  | श्रेयसि प्रयते दानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ૭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शुभाशुभविभक्तानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ०३४                                         | श्रीमती तत्करस्पर्शाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६०                                                                  | श्रेयां निधिरधिष्ठानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभे दिने शुभे लग्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३३७                                         | श्रीमतीतनयाश्चामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७२                                                                  | श्रेयानयं बहुश्रेयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुभे दिने सुनक्षत्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328                                         | श्रीमतीवज्रजङघादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४५२                                                                  | श्रेयान् सोभप्रभेणामा                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शुशुभाते शुभे जङ्घे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४७                                         | श्रीमती सा भविष्यन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२४                                                                  | श्रेयोऽर्थं केवलं ब्रूयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्श्रूषा श्रवणं चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१                                          | श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६७                                                                  | श्रोता न चैहिकं किञ्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शूद्रा शूद्रेण वोढव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६८                                         | श्रीमते सकलज्ञान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                    | श्रोतारः समभावाः स्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शून्यमेव जगद्विश्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                                          | श्रीमत्या सह संश्रित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १=२                                                                  | श्रोता शुश्रूषताद्यैः स्वै-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शून्यवादेऽपि शून्यत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १००                                         | श्रीमद्गन्धोदकैर्द्रव्यैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335                                                                  | <b>श्लक्ष्णपट्टदुक्</b> लानि                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शून्यालये श्मशोने वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४८०                                         | श्रीमद्भव्याब्जिनीनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५                                                                   | दलक्ष्णाशुक्रध्वजा रेजुः                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शूर्पोमेयानि रत्नानि <sup>ं</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४५५                                         | श्रीमन्मुयाम्बुजेऽस्यासीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३२०                                                                  | रलाघ्य एष गुणैरेभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृणु देवि महान् पुत्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६३                                         | श्रीमानयं नृसुरखेचरचार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४२                                                                  | रवमार्जारखरोष्ट्रादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृणु पुत्रि तवास्माकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 388                                         | श्रीमान् जिनसभो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                                                                   | श्वसुर्यस्ते युवा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृणु भोस्त्वं महाराज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०१                                         | श्रीमान् भरतराजिषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७३                                                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृण्वत्सु मङगलोदगीतीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335                                         | श्रीमान् वृषभसेनाख्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५६१                                                                  | श्वेतिम्ना वपुषः श्वेत-                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शृण्वन्तः कलगीतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८८                                         | श्रीमान् स्वयम्भूव् षभः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६०४                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.0                                         | offers defendance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35411                                                                | ঘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शमुष्यव्दतुलादण्ड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१                                          | श्रीमान् हेमशिलाघनैरपघनैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४५                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शेमुष्यव्दतुलादण्ड-<br>शेषव्योमापगानाञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१<br>३६४                                   | श्रीमान् हमाशलावनरपद्यनः<br>श्रीवीरसेन इत्यात्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४५<br>११                                                            | षट्कर्माणि यथा तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | षट्कर्माणि यथा तत्र<br>षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३ <i>५६</i><br>१३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शेषव्योमापगानाञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६४                                         | श्रीवीरसेन इत्यात्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शेषव्योमापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३६४<br>३५२                                  | श्रीवीरसेन इत्यात्त-<br>श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११<br>६१५                                                            | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शेषव्योमापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६४<br>३५२<br>३८१                           | श्रीवीरसेन इत्यात्त-<br>श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११<br>६१५<br>६२=                                                     | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१३७</b><br>२२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शेषव्योमापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६४<br>३५२<br>३८१<br><b>५</b> ०३            | श्रीवीरसेन इत्यात्त-<br>श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                              | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-                                                                                                                                                                                                                                              | १३७<br>२२५<br>४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शेषव्योमापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरिप च कल्पेन्द्रै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                           | श्रीवीरसेन इत्यात्त-<br>श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा<br>श्री ह्रीधृतिस्च कीर्तिस्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११<br>६१ <del>५</del><br>६२ ६२<br>११ <del>५</del><br>१६ <del>५</del> | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्तयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीर्णे                                                                                                                                                                                                                        | १३७<br>२२५<br>४८६<br>५४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरिप च कल्पेन्द्रै- शेषेरिप तथा तीर्थं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 4 7 8 3 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 | श्रीवीरसेन इत्यात्त-<br>श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा<br>श्री ह्रीधृतिस्च कीर्तिश्च<br>श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत्                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                    | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्त्यद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीर्णे<br>षडक्षरात्मकं बीजम्                                                                                                                                                                                                 | १३७<br>२२५<br>४८६<br>५४३<br>४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरपि च कल्पेन्द्रै- शेषेरपि तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 4 7 8 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | श्रीवीरसेन इत्यात्त-<br>श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो<br>श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो<br>श्रीषेण इत्यभूद् राजा<br>श्री ह्रीधृतिश्च कीर्तिश्च<br>श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत्<br>श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात्                                                                                                                                                                                                                                            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$             | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्लयद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीर्णे<br>षडक्षरात्मकं बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्                                                                                                                                                                         | ??<br>??<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषारच ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरिप च कल्पेन्द्रै- शेषेरपि तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निइशेषो                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः क्लक्ष्णो श्रीक्षः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिक्च कीर्तिक्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो-                                                                                                                                                                                                                                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्त्यद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीणें<br>षडक्षरात्मकं बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्<br>षड्भिरयोगवादी यः                                                                                                                                                     | ? ? & &<br>? ? &<br>% & &<br>% &<br>% & &<br>& & &<br>& &<br>& &<br>& & &<br>& & &<br>& & &<br>& & & &<br>& & &<br>& & & & & & &<br>& & & & & &<br>& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरपि च कल्पेन्द्रै- शेषेरपि तथा तीर्थ- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत्                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिदच कीर्तिरच श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तिरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च                                                                                                                                                                        | 2                                                                    | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्त्यद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीणें<br>षडक्षरात्मकं बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्<br>षड्भिर्योगवादी यः<br>षण्मासशेषमात्रायुः<br>षण्मासानशनं धीरः<br>षण्मासानिति सापप्तत्                                                                                  | ? ? \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषारच ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरिप च कल्पेन्द्रै- शेषेरिप तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित्                                                                                                                                                                                                                                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | श्रीविरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिस्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं नया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम्                                                                                                                                             | ? ? X =                                                              | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्त्यद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दिवकीणें<br>षडक्षरात्मकं बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्<br>षड्भेदयोगवादी यः<br>षण्मासशेषमात्रायुः<br>षण्मासानशनं धीरः<br>षण्मासानिति सापप्तत्<br>षाष्टिका कलमन्नीहि-                                                            | \$ 7 7 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शेषव्योमापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः<br>शेषेष्वपि प्रवादेषु<br>शेषैरपि च कल्पेन्द्रै-<br>शेषेरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहताः काश्चित्<br>शोभा जङघाद्वये यास्याः                                                                                                                                                                                                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिदच कीर्तिरच श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिमंहाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तिरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च                                                                                                                                                                        | 2                                                                    | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्त्यद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दविकीणें<br>षडक्षरात्मकं बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्<br>षड्भिर्योगवादी यः<br>षण्मासशेषमात्रायुः<br>षण्मासानशनं धीरः<br>षण्मासानिति सापप्तत्                                                                                  | ? ? ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वस्नुभ्यः शेषेप्वपि प्रवादेषु शेषैरपि च कल्पेन्द्रै- शेषेरपि तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित् शोभा जङ्गाद्वये यास्याः शोभायै केवलं यस्याः                                                                                                                                                                                                               | **************************************      | श्रीविरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिस्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं नया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तेरथानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम्                                                                                                                                             | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$             | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् षट्चतुष्कं सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दविकीणें षडक्षरात्मकं बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भिरयोगवादी यः षण्मासावश्मात्रायुः षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका                                                                         | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषव्योमापगानाञ्च शेषारच ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वस्नुभ्यः शेषेप्वपि प्रवादेषु शेषैरपि च कल्पेन्द्रै- शेषैरपि तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित् शोभा जङ्जधाद्वये यास्याः शोभायै केवलं यस्याः श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिगुणसम्पन्नः श्रद्धाशिक्तश्च भिनतश्च                                                                                                                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | श्रीविरसेन इत्यात्त- श्रीवृश्ललक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिश्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं नया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतक्वेर्विर्थाहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धानुयोगानां श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि                                                                      | ?                                                                    | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्<br>षट्चतुष्कं सहस्राणि<br>षट्त्यद्रव्यपर्याय-<br>षट्पदवृन्दिवकीणें<br>षडक्षरात्मकं बीजम्<br>षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्<br>षड्भेदयोगवादी यः<br>षण्मासशेषमात्रायुः<br>षण्मासानशनं धीरः<br>षण्मासानिति सापप्तत्<br>षाष्टिका कलमन्नीहि-                                                            | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शेषव्योमापगानाञ्च<br>शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-<br>शेषेभ्योऽपि स्वस्नुभ्यः<br>शेषेप्वपि प्रवादेषु<br>शेषेरपि च कल्पेन्द्रै-<br>शेषेरपि तथा तीर्थ-<br>शेषो विधिरशेषोऽपि<br>शेषो विधिस्तु निश्शेषो<br>शैशवेऽपि स सम्प्रापत्<br>शोकानिलहताः काश्चित्<br>शोभा जङघाद्वये यास्याः<br>शोभायै केवलं यस्याः<br>श्रद्धादिगुणसंपत्त्या<br>श्रद्धादिगुणसम्पन्नः                                                                                                                               | **************************************      | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीश्रृतिश्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतकेवयाहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धानुयोगानां श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंक्वतावस्याः                                                                               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$             | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् षट्चतुष्कं सहस्राणि षट्तयद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दविकीणें षडक्षरात्मकं बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भिरयोगवादी यः षण्मासावश्मात्रायुः षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका                                                                         | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषव्योमापगानाञ्च शेषारच ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वस्नुभ्यः शेषेप्वपि प्रवादेषु शेषैरपि च कल्पेन्द्रै- शेषैरपि तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित् शोभा जङ्जधाद्वये यास्याः शोभायै केवलं यस्याः श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिगुणसम्पन्नः श्रद्धाशिक्तश्च भिनतश्च                                                                                                                          | **************************************      | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिश्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो- श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतमर्थाभिधानं च श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धानुयोगानां श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्याः श्रुत्वा पुनर्भवद्वाचं         | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$             | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् षट्चतुष्कं सहस्राणि षट्त्यद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दविकीणें षडक्षरात्मकं बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी यः षण्मासात्रश्चेतास्मात्राः षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमबीहि- षोढा न पुनरेकैका स संदंशकैविदार्यास्यं संपरयन्नयनोत्सवं सुरुचिरम्                   | \$ 7 5 7 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषारच ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वस्नुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरिप च कल्पेन्द्रै- शेषेरिप तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिरसेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित् शोभा जङ्गाद्वये यास्याः शोभायै केवलं यस्याः श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिनुणसंपत्त्या श्रद्धावितश्च भित्तरच श्रद्धास्तिक्यमनास्तिक्ये श्रित्वास्याद्रेः सारमणीद्धम्                                              | **************************************      | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिश्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतक्याहितस्त्रैण- श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धानुयोगानां श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्याः श्रुत्वा पुनर्भवद्वाचं श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावम्           | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् षट्चतुष्कं सहस्राणि षट्त्यद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दविकीणें षडक्षरात्मकं बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी यः षण्मासशेषमात्रायुः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमबीहि- षोढा न पुनरेकैका स संदंशकैविदार्यास्यं संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरम् संममार्जुमहीं कांश्चिद्                  | \$ 7 7 5 8 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषाश्च ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरपि च कल्पेन्द्रै- शेषेरपि तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिरतेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित् शोभा जङ्गाद्वये यास्याः शोभायै केवलं यस्याः श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिगुणसपन्नः श्रद्धास्तिक्यं मनितश्च श्रद्धास्तिक्यं मनास्तिक्ये श्रित्वास्याद्रेः सारमणीद्धम् श्रीखण्डद्रवदत्ताच्छ- श्रीदत्ताय नमस्तस्मै | **************************************      | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीष्ठेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीशृतिश्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतदेव्याहितस्त्रैण- श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धानुयोगानां श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्याः श्रुत्वो पुनर्भवद्वाचं श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावम् श्रुत्वेति तत्त्वस्वो दीनं | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$             | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् षट्चतुष्कं सहस्राणि षट्त्यद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दविकीणें षडक्षरात्मकं बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी यः षण्मासानशनं धीरः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमन्नीहि- षोढा न पुनरेकैका  स संदंशकैविदार्यास्यं संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरम् संममार्जुमहीं कांश्चिद् संमोहकाष्ठजनितं | १२       १२       १२       १२       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०       १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शेषव्योमापगानाञ्च शेषारच ग्रहनक्षत्र- शेषेभ्योऽपि स्वस्नुभ्यः शेषेष्वपि प्रवादेषु शेषैरिप च कल्पेन्द्रै- शेषेरिप तथा तीर्थं- शेषो विधिरशेषोऽपि शेषो विधिरसेषोऽपि शेषो विधिस्तु निश्शेषो शैशवेऽपि स सम्प्रापत् शोकानिलहताः काश्चित् शोभा जङ्गाद्वये यास्याः शोभायै केवलं यस्याः श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिगुणसंपत्त्या श्रद्धादिनुणसंपत्त्या श्रद्धावितश्च भित्तरच श्रद्धास्तिक्यमनास्तिक्ये श्रित्वास्याद्रेः सारमणीद्धम्                                              | **************************************      | श्रीवीरसेन इत्यात्त- श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो श्रीषेण इत्यभूद् राजा श्री ह्रीधृतिश्च कीर्तिश्च श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात् श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतकीर्तिर्थानन्त- श्रुतक्याहितस्त्रैण- श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रुतस्कन्धानुयोगानां श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त- श्रुतेन विकलेनापि श्रुतेनालंकृतावस्याः श्रुत्वा पुनर्भवद्वाचं श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावम्           | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$             | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् षट्चतुष्कं सहस्राणि षट्त्यद्रव्यपर्याय- षट्पदवृन्दविकीणें षडक्षरात्मकं बीजम् षड्भिर्मासैरथैतस्मिन् षड्भेदयोगवादी यः षण्मासशेषमात्रायुः षण्मासानिति सापप्तत् षाष्टिका कलमबीहि- षोढा न पुनरेकैका स संदंशकैविदार्यास्यं संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरम् संममार्जुमहीं कांश्चिद्                  | \$ 7 7 5 8 8 8 5 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| संवेगः परमा प्रीतिः      | २२१ | सङ्गतस्याङ्गभृद्भृङ्गैः      | ११० | सती गोचारवेलेयं                   | ४५२          |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
| संवेदिनीं कथां पुण्य-    | 38  | सङगीतकविधौ काह्यित्          | २६५ | सतीमपि कथां रम्यां                | १४           |
| संसारलतिकायामं           | २०२ | स चक्रवर्तितामेत्य           | १८४ | स तु संवेगवैराग्य-                | ४५०          |
| संसारव्चैव मोक्षव्च      | ५५५ | स चकरचकवर्तीव                | ५३६ | स ते कल्याणि कल्याण-              | २७२          |
| संसारसागराद् दूरम्       | ४८८ | स चतुर्दशपूर्वज्ञो           | ४५४ | स तेजस्वी सुखालोकः                | ሂട           |
| संसाराब्धेरपारस्य        | ६८  | स च ते च समाकाराः            | १३६ | स तेने भक्तिमईत्सु                | २३३          |
| संसारे स्त्रीसमासङ्गात्  | २४१ | स च धर्मः पुराणार्थः         | ३२  | स तैः परिवृतः पुत्रैः             | ३५२          |
| संसारोच्छेदने वीजं       | १६३ | स चान्यदा महामेरौ            | १०६ | स तैः परिवृतो रेजे                | ३६२          |
| संसृतेर्दु स्वभावत्वं    | २३६ | स चित्रवस्त्रमाल्यादि-       | ሂሂ  | सत्कथाश्रवणात्पुण्यं              | २१           |
| संस्कारविरहात् केशाः     | ४०४ | सच्छात्राः सपताकाश्च         | ५३३ | सत्यं त्वं पण्डिता कार्य-         | १३३          |
| संस्थानविचयं प्राहुः     | ०३४ | सच्छायाः सफलास्तुङगाः        | ५२२ | सत्यं प्रीतिङकरो ज्यायान्         | २०४          |
| स इमां पुण्यपापेन        | १०१ | स जयित जिननाथो               | ५३= | सत्यं भूतोपसृष्टोऽयं              | ६५           |
| स एकचरतां प्राप्य        | २३३ | स जयति यस्य पादयुगलं         | ४६७ | सत्यं शौचं क्षमा त्यागः           | ३४४          |
| स एवंलक्षणो ध्याता       | ४८४ | स जीयाद् वृषभो               | ५७३ | सत्यं श्रीमण्डपः सोऽयं            | ४३४          |
| स एवंलक्षणो ध्येयः       | ४८८ | सज्ज्ञाननावा सन्तार्य        | ४६१ | मत्यात्मा सत्यविज्ञानः            | ६२२          |
| स एव पुण्यवाँल्लोके      | २५५ | सज्जानभावनापास्त-            | ४५४ | सत्येव दर्शने ज्ञानम्             | ሂፍሂ          |
| स एवाद्यापि वृत्तान्तो   | ३८४ | सज्योतिर्भगवान् मेरोः        | ३०१ | सत्योऽपि लब्धय <sup>.</sup> गेषा- | ५५०          |
| स एवाप्तो जगद्व्याप्त-   | ४०४ | सञ्चरत्खचरीपाद-              | 30  | सत्वरं च समामाद्य                 | ११३          |
| स एष धर्मसर्गस्य         | ३४६ | सञ्चरत्खचरीवक्त्र-           | 335 | सत्संख्याक्षेत्रसंस्पर्श-         | ५८३          |
| स एष परमानन्दं           | २४० | सञ्चरत्खचरीवक्त्र-           | ४१२ | सदङगुलितलौ वाहू                   | ३१           |
| स एष भवतः कण्ठे          | १०५ | सञ्चस्करुश्च तां वप्र-       | २५६ | सदाप्यधिनभोभागं                   | ५१           |
| स एष शतबुद्धिस्ते        | २०६ | सञ्चारी किमयं स्वर्गः        | ३८४ | सदा प्रफुल्ला वितता नलिन          | य: ४३८       |
| स कंसतालमुद्वेणु-        | 398 | सञ्जयन्ती जयन्ती च           | ४२३ | सदा योगः सदा भोगः                 | ६२२          |
| सकर्णपालिके चारु         | 55  | सज्द्रयसञ्ज्ञिद्वयावस्था     | ६०३ | स दीप्ततपमा दीप्तो                | २३४          |
| सकलक्लेशनिर्मुक्तो       | ४९७ | स तं प्रदक्षिणीकुर्वन्       | १६२ | स देवदेवे निक्षिप्य               | १०६          |
| सकलज्ञानसाम्प्राज्य-     | 9   | स,तं स्तुतिभिरर्ध्याभिः      | २२  | सदेव यदिदं राज्यं                 | १७४          |
| सकलमनुनियोगात्           | ६७  | स तथा दुर्मृति प्राप्य       | १०३ | स दैवबलसम्पन्नः                   | न्द ६        |
| स कला सकला विद्वान्      | १२३ | स तथापि कृतप्रज्ञो           | १२३ | सदोषमपि निर्दोषां                 | १४           |
| स कालो लोकमात्रैः स्वैः  | ሂടട | स तथा यौवनारम्भे             | २२० | सद्दर्शनं व्रतोद्योतं             | २२३          |
| स किल विनृत्यति गायति    | ५५६ | स तदाकर्णनात् प्रीति-        | १०३ | सद्दृष्टि विनयं शील-              | २३३          |
| स कुन्तली किरीटी च       | ५२  | स तदा मङ्गलानाञ्च-           | २८६ | सद्दृष्टिः शीलसम्पन्नः            | ४५७          |
| स कुर्वन् वृद्धसंयोगं    | 57  | स तदाष्टाह्निकीं पूजां       | १५७ | सद्दृष्टिज्ञानचारित्र-            | २३२          |
| स कोष्ठबुद्धिममलां       | २३४ | स तदुच्छ्वसितं यस्मात्       | ४८  | सद्दृष्टिषु यथाम्नायं             | ४६१          |
| सखीभिरथ सोपायं           | १२७ | स तद्वचनमाकर्ण्य             | १०३ | सद्दृष्टेः स्त्रीप्वनुत्पत्तिः    | २०२          |
| सगुप्तिसमिती धर्म        | ४६५ | स तन्वन् परमानन्दम्          | ३३६ | सद्यः संहतमौष्ण्यमुष्ण्-          | ३०३          |
| सङ्कथां तद्गतामेव        | ४५५ | स तपोमन्त्रिभर्द्वन्द्वम्    | २३४ | सद्योजातथुति विभ्रत्              | ३०७          |
| सङ्कल्पमात्रनिर्वृ त्तैः | २३६ | स तया कल्पवल्ल्येव           | २५५ | सद्यो जातस्त्वमाद्योऽभूः          | ३७८          |
| सङ्कल्पवशगो मूढो         | ४७७ | स तया मन्दरे                 | 388 | सद्वृत्तसङ्गताश्चित्र-            | १३५          |
| सङ्कल्पो मानसी वृत्तिः   | ४७७ | स ताभिः सममारब्धरेचको        | ३१७ | सद्वृत्तत्वादसङ्गत्वात्           | <b>પ્ર</b> १ |
| सङ्कान्ताशेषतारर्क-      | ५१७ | स ताभ्यां कीर्तिलक्ष्मीभ्यां | ३३३ | स धर्मविजयी शूरो                  | <b>4</b> 7   |
| सङ्केतकेतकोद्याने        | २१२ | स ताभ्यां फणिनां भर्ता       | ४११ | स धर्मो विनिपातेभ्यो              | ३२           |
| सङ्कन्दननियुक्तेन ं      | २५७ | स तालमङ्गलच्छत्रचामर-        | ४३४ | सनत्कुमारमाहेन्द्र-               | २६६          |
| सङ्कन्दनोऽपि तद्रूप-     | ३०५ | सति घर्मिणि धर्मस्य          | £3  | सनाभिभाविनां राज्ञां              | ३४६          |

## महापुरायाम्

| सनीलरत्ननिर्माग्-            | ३६७   | त्तमं भगवतानेन            | ४५७  | स मुनिः कथमेवात्र          | १८३        |
|------------------------------|-------|---------------------------|------|----------------------------|------------|
| सनृपालयमुद्वप्रं             | २५७   | समं भगवतानेन              | २३१  | समुन्मीलितकर्मारिः         | ६२८        |
| स नो मातृचरस्तस्मिन्         | १४१   | समं भ्रातृभिरष्टाभिः      | २३२  | समुल्लसन्नीलमरिगप्रभाप्लु- | ४३१        |
| सन्तप्तस्तत्प्रतीकारं        | 308   | समं युवभिरारूढ-           | ४१७  | समेखलामधात् कान्तिम्       | ३२६        |
| सन्तानकुसमोत्तंसम्           | २२३   | समं वीगानिनादेन           | ५२१  | समेन चतुरस्रेश             | २४०        |
| सन्तानान्तरवत्तस्मान्न       | 700   | समं सुप्रविभक्ताङ्गः      | २२३  | स मेरुमौलिराभाति           | ७३         |
| सन्तानावस्थितेस्तस्य         | 83    | समग्रगोपुरोदग्रैः         | ६३१  | स मेरुरिव निष्कम्पः        | ४०३        |
| सन्तोषो याचनापायो            | ४५३   | समग्रबिम्वयुज्ज्योत्स्नम् | २५६  | सम्पदभ्रविलाय नः           | १७१        |
| सन्ध्यारागनिभा रूप-          | ३७४   | समग्रयौवनारम्भ-           | १५०  | सम्पूज्य शुचिवेषेगा        | ४२०        |
| सन्निष्कान्तावघोराय          | ६०१   | समग्रां वैदग्धी सकल-      | ५६७  | सम्प्रेक्ष्य भगवद्रुपं     | ४५२        |
| सन्मतिः सन्मतिनीम्ना         | ५२    | समचतुरस्रमप्रमितवीर्य     | ४५६  | सम्बुद्धोऽनन्तवीर्यश्च     | प्रहर      |
| सन्मौक्तिकं वाद्धिजलाय-      | प्र४५ | समजं घातुकं वालम्         | २७४  | सम्बोध्यमे कथं देवि        | २७६        |
| सपताको रगाद्घण्टो            | १३५   | समतां प्रोषधविधि          | २२२  | सम्भावयन् कदाचिच्च         | ३२३        |
| सपत्नी श्रीसरस्वत्योः        | १५३   | स मनः प्रिंगिधायान्ते     | २२७  | सम्भिन्नो वादकण्ड्या       | 83         |
| सपदि विधुतकल्पानोकहै-        | ३०२   | समन्ततः स्फुरन्ति स्म     | ६३२  | सम्भोवतुमक्षमाः            | १२         |
| स परित्यज्य संवेगा-          | १०५   | समन्तभद्रः शान्तारिः      | ६२६  | सम्भोगजनित खेदं            | २४३        |
| सपर्यया स पर्यत्य            | ११०   | समन्तादापतत्येष           | २६२  | सम्मता नाभिराजस्य          | २५६        |
| सपित्रोः परमानन्दम्          | ३२२   | समन्तादुच्चरद्धूप-        | ३८६  | सम्यक्त्व दर्शन ज्ञानम्    | ४६६        |
| सपुत्रदारै रन्यैश्च          | ४४७   | समन्त्रिकं ततो राज्ये     | १८८  | सम्यक्त्वमधिकृत्यैवम्      | <b>२०२</b> |
| सपुष्कलाः कला-               | ५७    | समन्त्रिभिश्चतुर्भिस्तैः  | 58   | सम्यग्दर्शनपुतात्मा        | १०६        |
| स पुष्पकेशमस्याभा-           | 53    | सममाहारकेरा स्युः         | ५८३  | सम्यर्गनसद्रत्नं           | २०१        |
| स पूज्यः कविभिलेकि           | १२    | सममृज्वायतस्थान-          | 38   | स यशोधरयोगीन्द्र-          | १७४        |
| सप्तभिः क्षेत्रविन्यासैः     | ७३    | समयावलिकोच्छ्वा-          | ४६   | सरः सहंसमब्धिश्च           | ३३४        |
| सप्तसागरकालायुः              | 358   | समवादीधरद् ब्राह्मी       | ३५६  | सरङगमवतीर्गोऽभात्          | ३१४        |
| सप्ताचिषमिवासाद्य            | प्रहश | समसुप्रविभक्ताङ्गम्       | २५४  | सरत्नकण्टकं भास्वत्        | 308        |
| सप्ताहेन परेगाथ              | १६५   | समस्ताः पूरयन्त्याशा      | ३ु०० | सरत्नसिकता नद्यो           | ४२१        |
| सप्रमोदमयं विश्वम्           | ३१३   | समा कालविभागः स्यात्      | ४७   | सरन् सरिस संफुल्ल-         | २४५        |
| सप्रश्रयमथासाद्य             | ४४८   | समाकान्तधराचकः            | ३४३  | सरसकिसलयप्रसूनक्लृप्तिम्   | ४३३        |
| सप्रश्रयमथोपेत्य             | ११७   | स मातुरुदरस्थोऽपि         | २५०  | सरसां तीरदेशेषु            | <br>હહ     |
| सप्रहासमुवाचैवम्             | ३५४   | समातृकापदान्येवम्         | ४६०  | सरसां पुलिनेष्वेताः        | ३३५        |
| स बन्धुकुमुदानन्दी           | १२२   | समाधिना कृतप्राग्तत्यागा- | १२४  | सरसाब्जरजःपुञ्ज-           | 980        |
| स बभार भुजस्तम्भ-            | ३४२   | समाधिना तनुत्यागात्       | २२२  | सरसा लक्षराोदभासी          | २६३        |
| स बभासे पयःपूरः-             | २६६   | समानभावनानेन              | २०५  | सरिस कलममी रुवन्ति         | 358        |
| स बर्लाद्धर्वलाघानाद्        | २३५   | समा भरतराजेन              | ३४८  | सरसिजनिभवक्त्रं पद्म-      | प्रदृद     |
| ंस बह्वारम्भसंरम्भ-          | १०१   | समारुध्य नभोऽशेषम्        | ५१३  | सरिस सारसहंसविकूजितैः      | ३१४        |
| स बाल्य एव सद्धर्मम्         | २१८   | समात्यं कबरीभारं          | ३५४  | सरिस हंसवधूरियमुत्सुका     | ४३०        |
| स विभ्रद्वक्षसा लक्ष्मीं     | १३६   | समावस्थितकायस्य           | ४८१  |                            |            |
| सभा विरचनां तत्र             | २२    | समाश्वसिहि तद्भद्रे       | १५३  | सरस्वती च सोच्छिष्टे       | १५३        |
| सभा सभासुरसुराः              | २२    | समासादितवज्रत्वाद्        | १०५  | सरस्वती परिक्लेश-          | 38         |
| स भेजे मतिमान्               | २३६   | समाहूय महाभागान्          | ३६६  | सरस्वती प्रियास्यासीत्     | 378        |
| सभ्याः सभ्यतमामसभ्य-         | ४३८   | समिद्धया तपोदीप्त्या      | ४०६  | _ ,                        | 348        |
| समं देववर्यैः पराध्यौपशोभाम् | . ४४२ | समुत्सृज्य चिराभ्यासात्   | ४८४  | स राजसदनं रम्यं            | १७१        |
| समं पौरैरमात्यैश्च           | ३८८   | समुद्दीपितविद्यस्य        | ३५७  | स राजा तेन पुत्रेग         | 58         |
| 4 1                          | ,     | •                         | ,    | <b>J</b>                   |            |

| स राज्यं सुचिरं भुक्त्वा | १०६         | .   स श्रीमान्नृसुरासुराबितपदो | ३२४        | सादर च समासाद्य-               | ४०७          |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| स राज्यभोगनिर्विण्एा-    | १७१         | 1                              | २३६        | साधवो मुक्तिमार्गस्य           | २०४          |
| सरितां सैकतादेव          | ३३५         |                                | २०२        | साधाररामिदं ध्येयम्            | ४८८          |
| सरितामुद्धताम्भोभिः      | १३१         | स सन्मतिरनुध्याय               | ५३         | साधारगोिमिमां विद्धि           | १२०          |
| सरित्पुलिनदेशेपु         | १६०         | स सप्तर्द्धिभिरिद्धिः          | 834        | साधु भो भरताधीश                | २५           |
| सरिदावर्तगम्भीरा         | १२३         | ससर्प यः समुद्भिद्य            | ४०६        | साधु भो मगधाधीश                | 3 8          |
| सरिद्गिरिदरीगृष्टि-      | ३६ <b>१</b> | स साकारोऽप्यनाकारो             | ४८७        | साध्यं किमथवोहिश्य-            | 33\$         |
| सरिद्गिरिभ्यां संरुद्ध-  | 358         | स सिहासनमायोध्यम्              | ३७०        | सानन्दं त्रिदशेश्वरैस्सचिकता   |              |
| स रुष्टः पुत्रमाहन्तु-   | १०३         | स सौमनसपौरस्ता-                | १११        | सानसीन्न परं कञ्चित्           | २८०          |
| सरूपे सद्युती कान्ते     | ३३३         | सस्पृहः स्वयमन्याश्च           | ४०७        | सानुजन्मा समेतो-               | ५७३          |
| स रेमे शरदारम्भे         | १६०         | सस्यान्यकृष्टपच्यानि           | <b>८</b> १ | सानूनस्य द्रुतमुपयान्ति        | ४४१          |
| सरोजरागमागािक्यकिरणैः    | ३१०         | सस्यान्यकृष्टपच्यानि           | ३५८        | सान्तःपुरो धनर्द्धीद्ध-        | २४४          |
| सरोजाक्षि सरोदृष्टेः     | ३३६         | सस्यान्यकृष्टपच्यानि-          | ४२१        | सा पत्यै स्वप्नमालां तां       | ३६६          |
| सर्वक्लेशापहः साधुः      | ६१६         | सहकारीति चेदिष्ट-              | 23         | सापश्यत् षोडशस्वप्नान्         | २५६          |
| सर्वज्ञोपज्ञमेवैतद्      | १०१         | सहजांश्कद्रिव्यस्रक्-          | २४०        | सापस्यत् स्वमुखच्छायाम्        | ३३६          |
| सर्वत्र समतां मैत्रीम्   | ११४         | सहजैर्भूषगौरस्य                | २२३        | सापि सम्यक्तवमाहात्म्यात्      | २०६          |
| सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तः | २४६         | सहर्म्या द्वितलाः केचित्       | ५३२        | सापि सम्यक्तवलाभेन             | २०३          |
| सर्वयोगीश्वरोऽचिन्त्यः   | ६१६         | सहस्रशीर्षः क्षेत्रज्ञः        | ६१०        | साप्यस्य मुखमासेक्तु           | १६६          |
| सर्वरत्नमयं यत्र         | १६४         | सहस्रांगुदीप्रप्रभामध्यभाजम्   | ५५३        | सा बभौ वेदिकोदग्रा             | ५२७          |
| सर्वरत्नमयस्तस्य         | १५७         | सहस्राक्षसमुत्फुल्ल-           | ३१७        | साऽभवत् प्रेयसी तस्य           | २५५          |
| सर्वलोकोत्तरत्वाच्च      | १०८         | सहस्राराणि तान्युद्यत्-        | ४३६        | सामन्तप्रहितान् दूतान्         | 83           |
| सर्वविद्येश्वरो योगी     | ४६८         | सहस्राण्यभवन् देव्यः           | ११८        | सा मन्द गमनं भेजे              | ३३७          |
| सर्वसङगविनिर्मुक्तो      | 388         | स हारभूषितं वक्षो              | ય્રદ       | सामान्येनोपमानं ते             | १५३          |
| सर्वोङगसङगतां कान्ति-    | ३५०         | स हि कर्ममलापायात्             | ४८६        | साम्नानेनापितः स्वेन           | १५४          |
| सर्वाङगीरां विषं यद्वत्  | ४९७         |                                | 1887       | सारवं जलमासाद्य                | ३२३          |
| सर्वाङगीरगैकचैतन्यः      | ७३          | सहिष्णुरच्युतोऽनन्तः           | ६०६        | सारासारा सारसमाला              | ४४४          |
| सर्वादिः सर्वदिक् सार्वः | ६०६         | सा कलैवेन्दवी कान्त्या         | २५०        | सार्घ्य पाद्यं निवेद्याङ्घ्योः | ४४१          |
| सर्वा हरितो विटपैः       | ሂሄሄ         | साकेतरूढिरप्यस्याः             | २५६        | सालक्तकपदाङगुष्ठ-              | १४६          |
| सर्वेऽपि समसम्भोगाः      | १९७         | सा केतुमालिकाकीर्गा-           | ३१२        | सालडकारमुपारूढ-                | १५           |
| सर्वेऽपि सुन्दराकाराः    | ७३१         | सा खनिर्गुणरत्नानाम्           | २५४        | सालमाद्यमुच्चगोपुरोद्गमम्      | ५५१          |
| सलयैः पदविन्यासैः        | ३१५         | सागराच्चरमाङगोऽसौ              | ३३६        | सावद्यविरतिं कृत्स्नाम्        | ४४६          |
| सलीलपदविन्यास-           | ३५३         | सागरोपमकोटीनां                 | ५०         | सावधानः समाधाने                | २३३          |
| सलीलपदविन्यास-           | ३६४         | सागरोपमकोटीनां                 | ४७         | सावष्टम्भपदन्यासैः             | ३३७          |
| सलीलमन्थरैर्यातः         | ४१७         | सा गर्भमवहद् देवी 🌞            | ३३६        | सा विबभावभिरामतराङगी           | २ <i>५</i> १ |
| स लेभे गुरुमाराध्य       | ४६१         | सा चित्रप्रतिमेवासीत्          | १२४        | सिंहं संहारसन्ध्याभ-           | ४४८          |
| सवितर्कमवीचारम्          | 838         | साचिव्यं सचिवेनेति             | ११६        | सिंहध्वजिमदं सैंहैः            | ४२२          |
| सविशुद्धोऽहमामूलाद्      | ४१३         | सा तदा तद्ध्वनि श्रुत्वा       | १२७        | सिंहस्तनन्धयानत्र              | ३०           |
| स विष्णुश्च विजिष्णुश्च  | ४०४         | सा तदात्मीयगर्भान्तर्गतं       | २७६        | सिंहासनमथाभ्यर्ग               | २३८          |
| ंस वैयावृत्त्यमातेने     | २३३         | सा तदा सुतकल्यागा-             | १५६        | सिंहासने तमासीनं               | ક ફ          |
| स व्योममार्गमुत्पद्य     | ४११         | सा तस्यां नगरी भाति            | 50         | सिंहास्तां पञ्चमीं चैव         | २१०          |
| स शाररसनोल्लासि-         | 383         | सा दधे किमपि स्रस्तो           | २५३        | <u> </u>                       | २६३          |
| स श्रीमानिति             | ३७२         | सा दघेऽधिपदं द्वन्द्वं         | २५०        | सिंहैरूढं विभातीदं             | 338          |
| स श्रीमान् कुरुशार्दूलः  | 83%         | सादरं च राचीनाथ-               | ३८१        | सिंहोऽयमत्र गहने शनकै-         | ४००          |
| - "                      |             |                                |            |                                |              |

## महापुरागम्

| सिक्ता जलकर्गगाङ्गाः      | २५=        | सुतोऽर्द्धचिऋणश्चन्द्र-   | १३६ | सुरभिकुसुमरेणूना-             | ४३८ |
|---------------------------|------------|---------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| सिक्थमत्स्यः किलैकोऽसौ    | ४७६        | सुत्रामा सूत्रधारोऽस्याः  | २५६ | सुरभीकृतविश्वाशैः             | ५२५ |
| सितांशुकप्रतिच्छन्ने      | 938        | सुदत्तागर्भसम्भूतो        | १८६ | सुरयुवतिसमाजस्यास्य           | ३६४ |
| सिताः पयोधरा नीलैः        | २८७        | सुदत्यौ ललितापाङग-        | ३५४ | सुरवारवधूहस्त-                | ३६४ |
| सितातपत्रैर्मायूर-        | १७८        | सुदुर्लभं यदन्यत्र        | ४१  | सुरवृन्दारकैः प्रीतैः         | ३८० |
| सितान् घनानिह तटसंश्रिता- | - ३४१      | सुदृष्टिर्वृतसम्पन्नो     | १०७ | सुरवैतालिकाः पेठुः            | ३६३ |
| सितैर्घनैस्तटीः शुभ्र-    | ४१३        | सुदेवत्वसुमानुष्ये        | २०१ | सुरसरिज्जलसिक्त-              | ३५४ |
| सिद्धक्टमुपेत्याशु        | ११३        | सुधामलाङगी रुचिरा         | ५४६ | सुरसिषेवितेषु निषेदुषीः       | ४२७ |
| सिद्धविद्यस्ततः सिद्धः    | ४२०        | सुधाशिनां सुनाशीर-        | २४० | सुराः ससम्भ्रमाः सद्यः        | २५५ |
| सिद्धानां सुखमात्मोत्थम्  | २४६        | सुधासूतिरिवोदंशुः         | १३७ | सुरा जाता विमानेशा            | १५५ |
| सिद्धार्थं चैत्यवृक्षाश्च | ४२८        | सुधोज्ज्वलानि कूटानि      | १५७ | सुरानकमहाध्वानः               | ५१३ |
| सिद्धिदः सिद्धसङ्कल्प- *  | ६१६        | सुनन्दायां महाबाहुः       | ३४६ | सुरानोकहसंभूता-               | 787 |
| सिद्धिप्रसादसोपानं        | २०१        | सुनन्दा सुन्दरी पुत्री    | ३४६ | सुराश्च विस्मयन्ते स्म        | ४५६ |
| सिद्धिर्धर्मार्थकामानां , | <b>८</b> ६ | सुन्दरी चात्तिनवेदा-      | ५६२ | सुरासुरनरेन्द्रान्त-          | ५२६ |
| सिद्ध्यन्ति विधिनानेन     | ४२०        | सुन्दर्यामतिसुन्दर्या     | १८२ | सुरासुरसभावास-                | 308 |
| सिद्ध्ये संयममात्रायाः    | ४४४        | सुन्दर्याश्च सुतोऽभूवन्   | 338 | सुरेन्द्रकरविक्षिप्त-         | ५४० |
| सीमकृत् पञ्चमो ज्ञेयः     | ६६         | सुपक्ष्माणि तयोर्नेत्रे   | ३३२ | सुरेन्द्रकरविक्षिप्तैः        | ३८२ |
| सीमन्धराईत्पादाब्ज-       | १४६        | सुप्रभा च समासाद्य        | १४२ | सुरेन्द्रकान्तमन्यत्स्यात्    | ४२६ |
| सुकण्ठचाः कण्ठरागोऽस्याः  | २५३        | सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा   | ६१२ | सुरेन्द्रनिर्मितां दिव्या     | ३८१ |
| सुकण्ठचौ कोकिलालाप-       | ३५४        | सुप्रसन्नोज्ज्वलां मूर्ति | ३६७ | सुरेन्द्रनीलनिर्माणम्         | ५१४ |
| सुकृतफलमुदारं             | २४७        | सुप्रातमस्तु ते नित्यम्   | २६२ | सुरेन्द्रानुमतात् कन्ये       | ३३० |
| सुकृती धातुरिज्यार्हः     | ६२१        | सुबाहुरहमिन्द्रोऽभूद्     | २२८ | सुरेन्द्रैरभिषिक्तस्य         | ३६५ |
| सुकोशलेति च ख्याति .      | २५६        | सुभद्रश्च यशोभद्रो        | ४३  | सुरेभकटदानाम्बु-              | २८७ |
| सुंखं दुःखानुबन्धीदं      | १७३        | सुभाषितमहामन्त्रान्       | १४  | सुरेभरदनोद्भूत-               | २८८ |
| सुखप्रबोधमाधातुम्         | २६०        | सुभाषितमहारत्न-           | ३८  | सुरैः कृतादरैर्दिव्यैः        | ३६३ |
| सुखमसुखमितीदं             | २४७        | सुभाषितमहारत्न-           | १०  | सुरैरावर्जिता वारां           | ३६५ |
| सुखमेतेन सिद्धानां        | २४६        | सुभिक्षं क्षेममारोग्यम्   | ६३३ | सुरैरियं नभोरङगात्            | 33X |
| सुखसंकथया काञ्चिद्        | १५४        | सुभ्राता कुरुनाथोऽयं      | ४५५ | सुरैर्दूरादथालोकि             | ५१३ |
| सुखासुखानुभवन-            | ५००        | सुमेघसावसम्मोहाद्         | ३५६ | सुरोन्मुक्तपुष्पैस्ततप्रान्त- | ሂሂ३ |
| सुगतिः सुश्रुतः सुश्रुत्  | ६०६        | सुमेधा विक्रमी स्वामी     | ६२१ | सुवर्णकदलीस्तम्भ-             | २२३ |
| सुगन्धिकुसुमैर्गन्ध-      | ३००        | सुमनोऽञ्जलयो मुक्ता       | ७७६ | सुवर्णा रुचिरा हृद्या 🕠       | ३८३ |
| सुगन्धिधूपनिश्वासा        | प्र४१      | सुमनोमञ्जरीपुञ्जात्       | ५१⊏ | सुवृत्तमसृणावूरू              | २७७ |
| सुगन्धिबन्धुरामोद-        | ११८        | सुमनोमञ्जरीबाणै-          | ३४८ | सुशीतलतरुच्छाया               | 326 |
| सुगन्धिमुखनिःश्वास-       | ३६७        | सुमेरमैक्षतोत्तुङ्ग-      | ४४८ | सुहिलष्टपदिवन्यासं            | १५  |
| सुगन्धि शिशिरानुच्चैः     | ६३२        | सुयज्वने नमस्तुभ्यम्      | ३०८ | सुषमालक्षणः कालो              | ४६  |
| सुगुप्ताङगी सतीवासौ       | ५२७        | सुयज्वा यजमानात्मा        | ६११ | सुषुप्तसदृशो मुक्तः           | ५०३ |
| सुघोषः सुमुखः सौम्य-      | ६२२        | सुयशाः सुचिरायुश्च        | २५४ | सुसंहतं दधौ मध्यं             | ४६  |
| सुचिरं जीवत्तादेवो        | ३८६        | सुरकुजकुसुमानाम्          | ४७२ | सुसीमानगरे जज्ञे              | २१८ |
| सुचिरं तर्पयामास          | १६८        | सुरकुजकुसुमानाम्          | ३०२ | सुसीमानगरे नित्यं             | १४३ |
| सुजनः सुजनीकर्तुं         | १५         | सुरदुन्दुभयो मधुरघ्वनयो   | ५४७ | सुस्थास्ते मणिपीठेषु          | ४२७ |
| सुतायातिबलाख्याय          | १६३        | सुरदौवारिकैश्चित्र-       | 335 | सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्थ |     |
| सुतेन्दुनातिसौम्येन       | ३३८        | सुरनदीसलिलप्लुतपादपैः     | ४२६ | सुस्नातमङगलान्युच्चैः         | ३६६ |
| सुतैरधीतनिश्शेष-          | ३५७        | सुरभिः सौरभेयदच           | ३२८ | सूक्ष्मवादरपर्याप्त-          | ३७५ |
|                           |            |                           |     |                               |     |

| सूक्ष्मसूक्ष्मास्तथा सूक्ष्माः | ५=६            |   |
|--------------------------------|----------------|---|
| सूक्ष्मसूक्ष्मोऽणुरेकः स्यात्  | ४5६            |   |
| स्क्मीकृतं ततो लोभम्           | ४७१            |   |
| सूक्ष्मीकृत्य पुनः काययोगञ्च   | १३४ र          |   |
| सूचिता वसुधारोरुदीपेनाधः       | २७६            |   |
| सूत्रक्रमः स्फुटोऽत्रास्ति     | १५१            |   |
| सूत्रमार्गमनुप्रोतैः           | ३४६            |   |
| स्त्रमेकावली सैव               | ३५०            |   |
| सूर्यचन्द्रपुरे चामू           | ४२३            |   |
| सूर्यप्रभस्य देवस्य            | १६८            |   |
| सूर्येन्द्र भुवनस्येव          | ४४८            |   |
| सृजेद् विनापि सामग्र्या        | ७०             |   |
| सृष्टिप्रयासवैयर्थ्य           | ७१             |   |
| सैहं पीठं स्वां द्युतिमिद्धा   | ५६१            |   |
| सैंहमासनमुत्तुङ्गम्            | २६०            | - |
| सैव वाणी कला सैव               | ३४०            |   |
| सैषा तव प्रियेत्युच्चैः        | २११            |   |
| सैषा धारा जिनस्याधिमूर्द्धम्   | २९३            |   |
| सैषा वैतरणी नाम                | २१५            |   |
| सैषा स्वयंप्रभाऽस्यासीत्       | ११८            |   |
| सैषा हिरण्मयी वृष्टिः          | २५८            |   |
| सोऽक्रीडयच्चन्द्रमसाभि-        | ६७             |   |
| सोऽक्षीणद्धिप्रभावेणा-         | २३५            |   |
| सोऽचलस्तुङगवृत्ति-             | 50             |   |
| सोऽजीजनत्तं वृषभं              | ६७             |   |
| सोत्पला दीर्घिका यत्र          | १९५            |   |
| सोऽत्यन्तविषयासक्ति-           | १०४            |   |
| सोऽदर्शद् भगवत्यस्याम्         | ४४८            |   |
| सोऽद्य रात्रौ समैक्षिष्ट       | ११२            |   |
| सोऽधात् कनकराजीव               | २२०            |   |
| सोऽधिवक्षःस्थलं दध्ये          | २३८            |   |
| सोऽधीते स्म त्रिवर्णार्थं-     | २२६            |   |
| सोऽधीयन्निखिलां विद्यां        | 58             |   |
| सोऽनुदध्यावनित्यत्वं           | २३६            |   |
| सोऽनुमेने यथाकालं              | २२०            |   |
| सोऽन्तर्मुहूर्ताद् भूयोऽपि     | २३५            |   |
| सोऽन्यदा नृपतौ चैत्य-          | १८६            |   |
| सोऽन्वक् प्रदक्षिणीकृत्य       | ५७५            |   |
| सोपानमणिसोपान-                 | ३५२            |   |
| सोऽपि पर्यन्तवर्तिन्या         | १६०            |   |
| सोऽप्युदारगुणं भूरि            | <del>द</del> ६ |   |
| सोऽप्रत्याख्यानतः कोधात्       | १८५            |   |
|                                | २३५            | , |
| ~                              |                |   |

सोऽभात्स्वभुजदण्डेषु ३१= सोऽभाद् विशुद्धगर्भस्थः २५० सोऽयं कण्टिकतस्कन्धः २१४ सोऽयं स्वयंकृतोऽनर्थो 305 सोऽर्थतोऽपरिमेयोऽपि 80 सोऽसंख्येयोऽप्यनन्तस्य ४४ सोऽस्ति कायेष्वसंपाठा-४५ सौजन्यस्य परा कोटि-१५ सौदामिनीलतेवासौ ३७४ सौधर्माधिपतेरङकम् २८८ सौधर्मेन्द्रस्ततोऽबोधिः ३७७ सौधा वातायनोपान्त-१६८ सौन्दर्यस्येव सन्दोहः その父 सौभाग्यस्य परा कोटिः २५४ सौमप्रभः प्रभोराप्त-338 सौमवक्त्रमलकमलदल-४६६ सौरूप्यं नयनाह्लादि ५६७ सौरूप्यस्य परा कोटिम् ३२५ सौवर्णकलशः पूर्णैः १५८ स्कन्धाणुभेदनो द्वेधा 3न्ध्र स्कन्धाधिरोपिता कृत्वा ३८१ स्खलत्पदं शनैरिन्द्र-३२० स्खलद्गतिवशादुच्चै: ४१७ स्तनकुड्मलसंशोभा 338 स्तनचका ह्वये तस्याः १६७ स्तनन्धयन्नसौ मातुः 388 स्तम्भपर्यन्तभूभागम् ५१६ स्तम्भशब्दपरमानवाग्मितान् ५५० स्तनांशुकं शुकच्छायं १२५ स्तनाब्जकुड्मले दीर्घ-३३२ स्तनावलग्नसंलग्न-२५२ स्तनावस्याः समुत्तुङगौ २५२ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः ४३४ स्तुतिभिरनुगतार्था ३९६ स्तुतिमुखरमुखास्ते ५०५ स्तुत्यन्ते सुरसङ्घात-५५१ ५६४ स्तुत्वेति तं जिनमजं ६३० स्तुत्वेति मघवा देवम् स्तुत्वेति स तमारोप्य २८७ स्तुत्वेति स्तुतिभिः स्तुत्यं ३७ स्तुवत्सुरेन्द्रसंदृब्ध-प्र४१ स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिद् ४२६ स्तूपहर्म्यावलीरुद्धाम् ५३३

स्तूपाः समुच्छिता रेजुः ४३३ स्तूपानामन्तरेष्वेषाम् ५३३ स्तेयानन्दः परद्रव्य-850 स्तोकान्तरं नतोऽतीत्य ४१७ स्त्रियोऽपि ताबदायुष्का-४5 स्त्रीकथालोकसंसर्ग-४६० स्त्रीपशुक्लीवसंसक्त-४८२ स्त्रीपुंससृष्टिरत्रत्या ४२१ स्त्रीभोगो न सुखं चेतः 288 स्वविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः ६१० स्थानानि गृहिग्गां प्राहुः २२२ स्थालानि चषकान् शुक्ति-838 स्थितिः कुलधरोत्पत्ति-४४ स्थिरं धर्मतरोर्मूलं २०१ स्थिरमध्यवसान यत् ४७४ स्थूलमुक्ताफलान्येषाम् ४२६ स्थूलसूक्ष्माः पुनर्ज्ञेयाः ५58 स्थूलात्प्रागातिपाताच्च २२२ स्थूलैर्मुवतामयैर्जालै: ४४१ स्थेयान् स्थलीयान्नेदीयान् ६२२ स्नातकः कर्मवैकल्यात् X6X स्नानपूरे निमग्नाडग्यः 935 स्नानान्तोज्भितविक्षप्त-३६६ स्नानाम्बुशीकराः केचिद् 784 स्नानाम्भसि बभौ 935 स्नानाशनादिसामग्रीन् ४४० स्नेहात् केचित् परे मोहाद् 738 स्नेहालानकमुन्मूल्य ३६३ स्पर्द्धमानाविनान्योन्य-२३२ स्पर्द्धयेव वपुर्वृ द्धौ 53 स्पृशति नहि भवन्त-४४६ स्फटिकमयं या रुचिरं सालं ५५२ स्फाटिके स्नानपीठे तत् २६५ स्फाटिको भित्तयस्तस्मिन् १५७ स्फुटन्निव कटाक्षेषु ३१८ स्फुरच्चामीकरप्रस्थैः ४११ स्फुरदाभरगोद्योत-२४० स्फुरद्गिरिगुहोद्भूत-· ধ্ব स्फुरद्दन्तांशुसलिलैः ४१ स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजा २२७ स्फुरन्मरकताम्भोज-५१५ स्मयते जुम्भते किञ्चिद् १५३ स्मितपुष्पोज्ज्वला भर्तुः **द** ३

#### महापुराणम्

| स्मितमुद्भिन्नदन्ताशु-             | १६७          | स्वप्नजं च सुखं नास्ति          | ३७४         | स्वस्थानाच्चलितः स्वर्गः   | २६२                |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| स्मितांशुभिविभिन्नानि              | ३१७          | स्वप्नद्वयमदः पूर्व             | ११२         | स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः  | 73E                |
| स्मितांशुमञ्जरी शुभ्राः            | ३४८          | स्वप्नसंदर्शनादेव               | २६२         | स्वस्वर्गस्त्रिदशावासः     | २५६                |
| स्मितांशुरुचिरं तस्य               | ३२५          | स्वप्नसम्भोगनिर्भासा            | <b>F3</b> F | स्वाडकारोप सितच्छत्रधृतिम  | <i>१</i> ५५<br>२६६ |
| स्मितैश्च हसितैर्मुग्धैः           | 388          | स्वप्नेऽपि तस्य तद्रूपम्        | ३४८         | स्वाङ्गदोप्तिविनिर्ध्त-    | ,                  |
| स्मितैः सम्भाषितैः स्थानै-         | 93           | स्वबन्ध्निर्विशेषा मे           | १८३         | स्वाधीनं सुखमस्त्येव       | ३८६<br>१७६         |
| स्मृतिर्जीवादित <i>त्त्</i> वानां  | 338          | स्वभावतो विनैवार्थात्           | ७०          | स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षुः   | ४६४                |
| स्मेरं वक्त्राम्बुजं तस्य          | ३४०          | स्वभावनिर्मला चार्वी            | २६५         | स्वानुजन्मानमत्रस्थं       | १५३                |
| स्मेरवक्त्राम्बुजा रेजु-           | ५१३          | स्वभावभास्वरं तेजः              | ३६२         | स्वानुजायाः विवाहार्थ      | १८६                |
| ·स्यादर्हन्नरिघातादि-              | ४०४          | स्वभावभास्वरे भर्तुः            | ५२०         | स्वान्तर्नीतसमस्तवस्तु-    | ५६६                |
| स्युरिमेऽधिगमोपाया-                | ४८३          | स्वभावभास्वरे रम्ये             | ३८६         | स्वामिनां वृत्तिमुत्क्रम्य | ३६८                |
| स्रग्ध्वजेषु स्रजो दिव्याः         | ५२३          | स्वभावमधुराञ्चैते               | ६४          | स्वामोदं मुखमेतस्याः       | 250                |
| स्रग्भिराकुष्टगन्धान्ध-            | ५४१          | स्वभावमार्दवायोग-               | 38          | स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा   | १४५                |
| स्रग्वस्त्रसहसानाब्ज-              | ५२८          | स्वभाविमिति निश्चित्य           | १५          | स्वायुरन्तेऽहमिन्द्रोऽभूत् | १४६                |
| स्रग्विगः शुचिलिप्ताङगान्          | ३२३          | स्वभावसुन्दरं रूपं              | ४५          | स्वावासोपान्तिकोद्यान-     | 3 7 7              |
| स्रग्वि साभरगाम्                   | ५३१          | स्वभावसुन्दराकारा               | १९७         | स्वासनापाङ्गसङ्कान्त-      | 308                |
| स्रग्वी मलयजालिप्त-                | ३८१          | स्वयं ज्योतिरजोऽजन्मा-          | ६०५         | स्वास्थ्यं चेत् सुखमेतेषां | ४९७                |
| स्रग्वी सदंशुकः कर्गा-             | ३६७          | स्वयं धौताऽपि या धौता           | 939         | स्विदरहितं विहीनमलदोषं     | ५५६                |
| स्रजो नानाविधाः कर्गा-             | १६३          | स्वयं निश्चितकार्यस्य           | 58          | स्वैरुदारनरैः क्षान्ति-    | 858                |
| स्रष्टारमन्तरेगापि                 | ७२           | स्वयं प्रबुद्धसन्मार्गः         | ३७८         |                            |                    |
| स्रष्टा सर्गबहिर्भूतः              | ६९           | स्वयंप्रभजिनोपान्ते             | 338         | ह                          |                    |
| स्रष्टास्य जगतः कश्चित्            | ६६           | स्वयंप्रभविमानेऽग्रे            | 338         | हंसध्वजेष्वभुर्हसा-        | ४२६                |
| स्रष्टेति ताः प्रजाः सृष्ट्वा      | ३६६          | स्वयप्रभाग्रिमा देवी            | ११८         | हंसविकियया कांश्चित्       | ३२२                |
| .स्रस्तस्रक्कबरीबन्धः              | ३३३          | स्वयंप्रभाननालोक-               | ११८         | हठात् प्रकृतगृढार्थ        | १४८                |
| स्वकलावृद्धिहानिभ्यां              | १२६          | स्वयंबुद्धात् प्रबुद्धात्मा     | १८२         | हन्त दुःखानुबन्धानां       | ११३                |
| स्वच्छवारिशिशिराः सरसीरच           | <b>፣</b> ሂሂ0 | स्वयंबुद्धोऽपि तद्वाक्य-        | ११३         | हयहेषितमातङ्ग-             | 308                |
| स्वच्छाम्बुवसना वाप्यो-            | <b>५</b> १   | स्वयंबुद्धोऽभवत्तेषु            | 50          | हरिचन्दनसम्मृष्टैः         | ४१६                |
| स्वच्छाम्बुसम्भृता रेजे            | ५१७          | स्वयम्भुवे नमस्तुभ्यं           | ६००         | हरिनीलोपलच्छाया-           | २६५                |
| स्वच्छाम्भःकलिता लोके              | ४१०          | स्वयं स्म करकं धत्ते            | १६०         | हरिन्मिंगमहानील-           | २५७                |
| स्वच्छाम्भःखातिकाभ्यर्गा-          | ६३१          | स्वरुद्भूतगन्धैः सुगन्धीकृताशैः | ५५५         | हरिन्मगाीनां विततान्म-     | ४३७                |
| स्वतनुमतनुतीव्रा-                  | 388          | स्वर्गप्रच्युतिलिङ्गानि         | २२७         | हरिरितः प्रतिगर्जति कानने  | ४३०                |
| स्वतनोऽपि वर्तमानानां              | ४५           | स्वर्गभूर्निविशेषां तां         | १२२         | हरिवाहननामासौ              | १८६                |
| स्वदुःखे निर्घृशारम्भाः            | २०४          | स्वर्गस्यैव प्रतिच्छन्दं        | २५६         | हरिश्च हरिकान्ताख्यां      | ३६६                |
| स्वदेहविसरज्योत्स्ना               | प्रथप्र      | स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिम्       | ४६२         | हर्षामर्षादिवत् सोऽयम्     | ४७६                |
| स्वदोभ्या धारयन् शस्त्रं           | ३६८          | स्वर्गावतरगो तुभ्यम्            | ६०१         |                            | २८४                |
| ुस्वधीतिनोऽपि तस्यासीत्            | ४६४          | स्वर्गावतरगो दृष्टः             | 388         | हसन्निवाधरं कायं           | ३४३                |
| <sup>"</sup> स्वनामव्यक्ततत्त्वानि | ४६७          | स्वर्गावाससमाः पुर्यो           | ७६          | हसन्निवोन्मिषद्रत्न-       | ५२०                |
| स्वनीडादुत्पतन्नद्य                | ४६६          | स्वर्गावासापहासीनि              | ४२२         |                            | २६४                |
| स्वपट्टकमिदं चान्यत्               | १५१          | स्वर्धुनीशीकरैस्सार्धम्         | २६४         | हस्त्यश्वरथपादातं          | १७०                |
| स्वपरोपकृतां देहे                  | २३६          | स्विमानावलोकेन                  | २६४         | हस्त्यश्वरथपादात-          | २२४                |
| स्वपर्यं इके करं वाम               | 820          | स्वसन्निधानसम्फुल्ल-            | ६३२         | हस्त्यश्वरथभूयिष्ठं        | १७०                |
| स्बपुण्याम्बुभिरेवार्यं            | २३८          | स्वसुः पति स्वसारञ्च            | ६४४         | हामाकारैश्च दण्डोऽन्यैः    | ६४                 |
| स्वपूर्वापरकोटिभ्यां               | 888          | स्वसुताग्राममन्येन्द्युः        | १८७         | हारं नक्षत्रमालाख्यं       | १३१                |
| , ,,                               |              | 9 , 9                           | • ,         |                            |                    |

| श्लोकानामकाराद्य <b>नुक्रमः</b>         |             |                            |       | ६८३                         |     |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| हारनीहारकह्वार-                         | २६७         | हिंसानन्दमृषानन्दः         | 30४   | हिरण्मयमहास्तम्भौ           | ५२१ |
| हारमुक्ताफलेप्वन्याः                    | ३१७         | हिंसानृतान्यरैरात्मा-      | ३१    | हिरण्मयमहोदग्रशाखो          | ४२५ |
| हारस्तस्यास्तनोपान्ते                   | १२६         | हिंसायां निरता ये स्युः    | 305   | हिरण्मयाङ्गाः प्रोत्तुङ्गाः | ५१६ |
| हाराश्रितस्तनोपान्ता-                   | ५१३         | हितं ब्र्यान्मितं ब्र्यात् | 39    | हिरण्मयी जिनेन्द्राच्याः    | ५१६ |
| हारिएगा मिएगहारेरग                      | ३०४         | हिमवतः शिरसः किल           | ४२६   | हृतोऽयं विषयैर्जन्तुः       | ૨૪૪ |
| हारिमेदुरमुन्निद्रकुसुमं                | ५२४         | हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः      | ६०६   | हृदि मूर्घिन ललाटे वा       | ४८१ |
| हारेण कण्ठपर्यन्त-                      | २२६         | हिरण्यगर्भमाहुस्त्वाम्     | ५५०   | हृदि वेपथुमुत्कम्पम्        | ३८७ |
| हारेगा हारिगा चार                       | ३८३         | हिरण्यगर्भस्तवं धाता       | ३२६   | हृषीकारिंग तदर्थेभ्यः       | ४५५ |
| हारेगा हारिगा तेन<br>हारेगालङकृतं वक्षो | ३२६<br>२३०  | हिरण्यगर्भो भगवान्         | प्र७६ | हेमाभ्भोजमयां श्रेगीम्      | ६३४ |
| हारो यष्टिकलापः स्यात्                  | <b>3</b> 48 | हिरण्यनाभिर्भूतात्मा       | ६०५   | हेयमाद्यं द्वयं विद्धि      | ४७७ |
| हास्तिनाख्यपुरं ख्याते                  | १८४         | हिरण्मयः समुत्तुङगो        | २८६   | हैमषोडशसोपानाम्             | ५१५ |
| हिंसानन्दं समाधाय                       | ४७६         | हिरण्मयमहास्तम्भा          | ५३२   | हैमैर्जालैः क्वचित् स्थूलैः | ४४१ |

# भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

## [हिन्दी ग्रन्थ]

| Bu 2                                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| १. मुक्तिदूत [उपन्यास]श्रञ्जना-पवनञ्जयको पुष्यगाथा ।                       | ደነ                            |
| २. पथचिद्ध[ स्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्मरण ग्रीर युगविक्लेषण । ]           | ર્શ                           |
| ३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                            | ر<br>ع)                       |
| ४. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                      | ξ)                            |
| ५. होरो-शायरी [ उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० नज्म ]                  | ري (                          |
| ६. मिलनयामिनी [गीत]                                                        | ર્શ                           |
| <ul> <li>वैदिक साहित्य—वेदोंपर हिन्दीनें साधिकार मौलिक विवेचन ।</li> </ul> | ر<br>(ع                       |
| ८. मेरे वापूमहात्मा गांधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि                             | રાા                           |
| ९. पंच प्रदीप[गीत]                                                         | રો                            |
| १०. भारतीय विचारघारा                                                       | ર્શ                           |
| ११. ज्ञानगंगा[ संसारके महान् साधकोंकी सूवितयोंका श्रक्षय भण्डार । ]        | ક્)                           |
| १२. गहरे पानी पेठसूक्तिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ                     | રાાં)                         |
| १३. वर्द्धमान [ महाकाव्य ]                                                 | ર્દ્ય)                        |
| १४. शेर-श्रो-सुखन                                                          | <u>(</u> )                    |
| १५. श्राधुनिक जैन कवि                                                      | રાાાં)                        |
| <b>१६. जैनशासन</b> —जैनघर्मका परिचय तथा दिवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ।      | ર્ક)                          |
| १७. कुन्दकुन्द।चार्यके तीन रतन                                             | ર્સ)                          |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास                                  |                               |
|                                                                            |                               |
| [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                 |                               |
| १९. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी ग्रनुवाद सहित ।   | १२।                           |
| २०. करलक्खर्ण [सामुद्रिक शास्त्र]-हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ ।         | <sup>१</sup> २)<br>१३)<br>१३) |
| २१. मदनपराजयभाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित ।             | رک                            |
| २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची                                    | १३)                           |
| २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]                                        | ( <u>)</u>                    |
| २४. तत्त्वार्थवृत्तिश्रुतसागर सूरिरचित टीका । हिन्दी सार सहित ।            | १ <u>४)</u><br>१६)            |
| २४. त्रादिपुरां भाग [१]भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र ।                      | ર્શ્                          |
| २६. ग्रादिपुरांग भाग [२]भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र ।                     | १र्ज                          |
| २९. नाममाला सभाष्य                                                         | ર્શો)                         |
| २८. केवलज्ञानप्रश्नचृडामिण्ज्योतिष प्रन्थ ।                                |                               |
| २९. सभाष्यरत्नमंजूषाइन्दशास्त्र ।                                          | ર્ર)                          |
| ३०. समयसार[ग्रेंग्रेजी] ।                                                  | ĺ)                            |
| ३१. कुरल काट्यतामिल भाषाका पञ्चमवेद, [ तामिल लिपि । ]                      | 8)<br>ર)<br><b>ડ)</b><br>8)   |
| ·                                                                          | ~                             |

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुराड रोड, बनारस ४